# श्री चेत्र्यभागवत



ञादिखरड



व्यासावतार, महाकवि-

### श्रीलवृन्दाबनदास ठाकुर विरचित

श्रीमाध्वमौड़ेश्वराचार्य, गोस्वामी श्रीरावाचरणदात जी विद्याबागीश तथा वृन्दावनशतक के श्रनुपम सरसवक्ता, परमरसिक, गुरुनिष्ठ गौराङ्गदास बागा महाराज के श्रनुगत गिडोह निवासी पण्डित रामलालजी

संशोधक-

माडुमएडल (वृन्दाबन) निवासी महन्त राधाचरणदास जी के अनुगत प्रियाचरणशरखदासजी

त्रर्थ सहायक— गौरा**ङ्गग्रन्थप्रकाशन मन्दि**र

# श्री चेत्र्यभागवत



ञादिखरड



व्यासावतार, महाकवि-

### श्रीलवृन्दाबनदास ठाकुर विरचित

श्रीमाध्वमौड़ेश्वराचार्य, गोस्वामी श्रीरावाचरणदात जी विद्याबागीश तथा वृन्दावनशतक के श्रनुपम सरसवक्ता, परमरसिक, गुरुनिष्ठ गौराङ्गदास बागा महाराज के श्रनुगत गिडोह निवासी पण्डित रामलालजी

संशोधक-

माडुमएडल (वृन्दाबन) निवासी महन्त राधाचरणदास जी के अनुगत प्रियाचरणशरखदासजी

त्रर्थ सहायक— गौरा**ङ्गग्रन्थप्रकाशन मन्दि**र

#### श्रीचैतन्यभागवत मन्थ के रचयिता

# धीलगड्ड यून्दाबनदास

जिनकी श्रम्तनमंगी लेखनी से निःमृत भगवान श्रीगीरांग महात्रमु के चरित्र की अमृतधारा जगत के विशेष करके बंगभूमि के पार्ग, तापी जीवों की क्वाज़ा यन्त्रखा को निर्वाषित करके महान् आनन्दसागर में हुआ देती है, उन श्रीकठानुर बृन्दाबनदास महोदय की बैध्याब समाज कीन नहीं जानता है ? बंगदेश के साहित्य कानन के बैजवंठ की किल स्वकृत, चैतन्यभागवत के रचित्रता, आदिक्ति, श्रीव्यासावतार, श्री-मन्त्रमुवर नित्यानन्द के श्रीगंनमत्ता, श्रीवृन्दावनदाम टाकुर गीड़ीच बैद्याब समाज में विशेष परिचित हैं।

क्स चैतन्य भागवत के पहों से जाना जाता है कि श्रीवासपिव्हत तथा उनके श्राता श्रीरामपंडित श्रीहरू (पूर्व वंग में) से किसी समय विद्याण्ययन अधवा गङ्गातटवास के लिये थीधाम नवहीप में श्राकर निवास करने लगे थे। श्राजकल वाराण्सी चेत्र जिस प्रकार संस्कृत साहित्य के पठन पाठन में भारतवां में प्रधान केन्द्र बना हुआ है, ठीक उसी प्रकार उस समय श्रीषाम नवहीप समस्त भारतवर्ष के विद्या का प्रधान किन्द्र था। परचान श्रीवासपिव्हत के श्रीपति तथा श्रीनिध नामक दो सहीदर भी श्रीहरू छोड़कर नवहीप में अपने श्राता के साथ निवास करने लगे। श्रीवास पर्व श्रीराम दोनों बड़े थारी पण्डित थे। दोनों ने महाशमु के हारा प्रचारित वैप्ण्य धर्म का छात्यार्ग्यत लाम किया। महाप्रमु के साथ श्रीवासपिव्हत की समस्र वङ्ग्यूमि में बड़ी मान्यता है। पञ्चतत्वस्वरूप में एक श्रीवासपिव्हत भी हैं। श्राज भी बङ्गदेश में वैष्ण्य समाज के हारा घर-घर में पञ्चतत्वस्वरूप की पूजा प्रचित्रत है। श्राप श्रीदेविष मुनिराज नारदंजी के श्रवतार माने जाते हैं, उन श्रीवासपिव्हन को एक श्रातृक्त्या थी, जिसका नाम नारायणी था। वह नितान वाल्य श्रवस्था से ही श्रीहरू त्याग कर नवद्रीप में श्रीवासपिव्हत के तर पर एक साथ रहने लगी। नारायणी एक सामान्य नारी नहीं थी, यह गीरांगांद्य के परिकर में एक श्रमगन्या के रूप में मानी जाती थी। श्रीकविक्रापुर महोदय ने श्रीगीरगणोह शर्दापिका प्रत्य में महाश्रमु लीला के परिकरों के पूर्वावतार का परिचय देश हुत नारायणी देश हुत्री की पूर्व जनम का इस प्रकार निर्णय दिशा है कि--

"अस्विकायाः स्वसा त्रासीन्नाम्ना भीलविलिम्बिका। कृष्ण्योच्छिष्टं प्रभुखाना सेयं नारावणी मता।।"

अर्थात् अजलीला में व्यक्तिका की भगिनी किलिन्बिका प्रसिद्धा थी, वह सर्वदा ओकृष्ण के अवरामृत का भोजन करती थी। अब गौरांगलीला में वह नारायनी मानी गई है एवं पूर्वलीला की भाँति इस लीला में भी महाप्रमु के अधरामृत का भोजन किया करती थी। इस प्रत्य में स्वयं चृन्दावनदास ठाकुर ने लिखा है कि--

सर्वभृत अन्तर्थामी श्री गौरांग चाँद। आहा केल नारायणि ! कृष्ण विल काँद॥ चारिवत्सरेर सेह उन्यत्त चरित। हा कृष्ण विलया मात्र पडिल भूमित॥

अझ विद पड़े घारा प्रथिवीर तते। परिपूर्ण देत स्थल नयनेर जले ॥

अर्थात् सर्वभूत में निवास करने वाले अन्तर्यामी प्रभु ने नारायणी को आज्ञा की कि नारायणि! कृष्ण कहकर रोखों, इस समय उसकी अवस्था चार वर्ष की थी। वह बालिका"हा कृष्ण" कहनी हुई उन्मत्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी, उसके नयनों से अश्वधाराएँ बहने लगी जो समस्त शरीर को मिगाकर पृथ्वी पर बहने लगी। वह स्थल नयन जल से परिपूर्ण हो गया।

वृत्यावनदास ठाकुर ने इस प्रत्य में खीर भी निका है कि— मोजनेर अवशेष जनक खाकिल। नारायणी प्रवासनी नाटा में पाइन !! श्रीदासिर खात सुना बालिका खजान। नाहार मा मनकोप प्रमृ दूरे क'न !!

महाम् ने महाप्रकाश के उपरान्त नारायणी की जब खबना अध्यास्त्र भनाद अर्थण किया उस समय वह चार वर्ष की बालिका है। उस समय यहापमु ग्रीयतलीला में प्रवृत्त थे तथा उनही अवहना प्रायः अठारह वर्ष की होगी। बहाप्रभु ने जब मन्याम लिया तव उम ममय तारायणी भी अदस्या द्व वर्ष की होगी। नारायगी का किस समय कीन के साथ किस बाय में विचाह हुआ इसका क्षप्र उन्तेख नहीं है महाप्रभु के सन्यास के पश्चान् नारायाएं। का विचाह हुआ था, ऐपा म्वामाधिक ऋतुमान किया जाता है। महाप्रभुं के सन्यास तोने के पश्चान श्रीवास तथा श्रीगम दोनों कुमारहटू में नाकर रहने तमें पर्व श्रीपति, श्रीनिधि ने नबद्वीय में ही तिबास किया। श्री नान्हवा ठकुरानी जिस समय ठाकुर नराक्तम महाशय के द्वारा नियन्त्रित होकर नवद्वीप से खेर्तार महोत्सव में उपस्थित हुई थी. उस समय सङ्ग में श्रीपति-श्रीनिधि दीनी भावा उन हे साथ गये थे। अनुमान हिया जाता है कि श्रीवासपरिवत के नवदीय होइने के समय ह नारायणी के विवाह का समय या गया था एवं उसका मामगात्रों के विकटकनी कि.वी ताम में विवा हुआ था। यह सामगाळी प्राम सबदीप के खन्तगंत, गङ्गा के परिचम तर पर मीज़र है । मितिशनायर में इसे मोद हुमहोप साम करके कहा गया है, उस माम में बासुदेवदत्त की एक विवह सेवा है। कहा जाता है नारायणी देवी ने उस सेवा का भार प्रदेश किया था तथा उस श्राम में बहत दिन निवास करने लगी थी। आपाततः वह सेवा नारायणो नाम से चली। जब नारायणी गर्भवती रही, तस समय वह विश्ववा हो गई तथा आपने सुविधा के लिये वासुदेवदत्त की ठाकुरवाड़ी में प्रवन्त्र कार्य में नियुक्ता हुई । वागुदेवदत्त का निवास स्थान कॉनडापाड़ा था, जो शिवान-द की घर के समीप है, अमु की नवद्रीप जीला के समय उनके समीप रहते के लिये बासुरेवदत्त ने मामगाछी प्राप्त में उस मेवा की प्रस्ट किया था। पश्चान् नयहीप में रहने की सुविधा न देखकर श्रीवासपिडत के साथ बन्धुना है।ने के कारण वनकी आनुतनया नाग्यणी को सेवा का भार समर्पण किया।

स्त श्रीतारायणीदेवी के पवित्र गर्भ में इस चैतन्य भागवत के रचिवता श्रीलवृत्दावनहाय ठावार ने जन्म प्रहण किया था। श्रीकृषणदास कविराज गोस्थामी चैतन्यचरितासृत में यहा है कि--

सारायणी चैतन्येर रिक्षप्रभाजन । तार गर्मे अन्मिला ओदाम कृत्रावन ॥

मामगाछी में श्रीनारायणी देवी का सेवापाट प्रत्यच्च विरातमान है, वहाँ से पाँच छः कोस दूर में पश्चिम देनुड प्राम में पृत्रावनदासजी की पाटवाडी मौजूर है।

वास्यकाल में वृत्दावनदास ठाकुर उनकी जननी नारायणी के साथ मामगाछी के ठाकुरवाडी में अवस्थान करते थे। वहाँ ही आपने प्रारमिक विद्या के पठन पाठन के उपरान्त संस्कृत-विद्या का अध्यंत्रन किया। मामगाछी नवहीप का अश विशेष होने के कारण वहाँ संस्कृतविद्या का पठन-पाठन अत्यिषक रूप में होता था तथा वहाँ बड़े-बड़े विद्यान बाह्मण निवास करते थे। यह पाम विशारद्भशृष्वाय्यं एवं देवानन्द-पिहतादि के निवास ग्राम के निकट हैं।

बुन्दाचनदासजी जब विद्वान हुए उस समग्र महाप्रमु के श्रप्रकट होने का समग्र स्पस्थित हो गया था। महाप्रमु के सन्यास लेने के तील-चार वप के पीखें मुन्दाबनदाम ठाकुर का जन्म है श्रास्थव महाप्रमु के कीलासवरण के समय जनही अपस्था बील पर्ष से अपिक नहीं थी। उस समय महाप्रमु के आदेशानुसार श्रोसन् नियानन्द प्रभु गोंड दश में प्रम प्रचारकार्य में तत्पर थे। इस प्रन्थ से जाना जाता है कि श्री नित्यम् नन्द्रभु ने महाप्रमु के निकट नीला चल से विदा होकर अपने पार्षद्रगण के साथ पहले पानीहाटी प्राम में प्रश्लान् सप्त्राम में कुछ दिन प्रम प्रचार करके दारान्त नवहीं प में जाकर हिरण्यगीवद्ध न के गृह में निवास करने लगे। वहाँ निवास करने हुए नाना स्थान में प्रेम प्रचार किया तथा शाचीमाता को आस्वासन दिया। उनका प्रचार कार्य हम प्रकार वर्णित है—

इते नित्यानन्द् सत्रे पार्पदेर संगे। प्रति प्रामे प्रामे ध्रमे कीर्चनेर रंगे।। खाता चीता वडगाछि आर दोगाछिया। गंगार श्रोपार कमु नायन इतिया।। विशेष सक्रति श्राति वडगाछि प्राम। नित्यानन्द स्वरूपेर विदारेर स्थान।।

श्रीधाम नवदीय में रहकर नित्यानन्द्रम्यु के पत्नेक प्राप्त में मनोहर प्रेम प्रचार के रोप दिनों में कविवर हु-दावनदास ने उनका संग लाभ किया। वह भी श्रायक दिवस नहीं रहा क्यों कि महाप्रभु के लीली संवरण के अन्तिदिन उपरान्त श्रीनित्यानन्द्रम्यु एवं श्रीश्रह नप्रभु दोनों अन्तद्रीन होगये। चुन्दावनदासजी नित्यानन्द-प्रभु के अन्तिम कृपापात्र रहे।

"सर्वशेष भृत्य तान वृन्दावनदास। अवशेष पात्र नारायणी गर्भजात ॥"

(चैतन्यथागवत परुचम अध्याय शेप में)

नित्यानन्दप्रमु के अन्द्रद्धीन के पश्चात् ठाकृर बृन्दायनदाम बहुत दिनों तक प्रश्वी पर प्रकट रहै। क्यों कि वे नान्हवागास्वायिनी के साथ निमन्त्रित होकर ठाकुर नरात्तम महाशय के द्वारा आयोजित खेनरी उस्मव में गये थे।

वृत्दावनदासटाकुर सर्वतास्त्र परिवन एवं सहान् कविशेष्ठ थे यह उनके द्वारा विरचित इस चैतन्त्र-भागवत से नाना चाना है। कविरानगोस्वामो ते अपने चैतत्वचरितासृत मन्थ में स्थान-स्थान पर लिग्वा है कि -

कृष्णातीला भागवते कहं वेद्व्यास । चैतन्यतीलार व्यास पुन्दावनदास ॥
युन्दावनदास केल चैतन्यमंगल । जाहार अवर्णे नाशे सर्व अमंगल ॥
चैतन्य निताहर साने जानिये महिमा । जाते जानि कृष्णभक्ति मिद्धान्तेर सीमा ॥
भागवते जत भक्ति सिद्धान्तेर सार । लिखियाछेन इहा जानि करिया उद्गार ॥
मनुष्य रचिते नारे ऐछे भन्थ बन्य । वृन्दावनदास मुखे वक्ता श्रीचैतन्य ॥
युन्दावनदास पदे कोटि नमस्कार । ऐछे प्रन्थ करि तिहो तारिला संसार ॥

अन्यत्र भी कहा है--

वृत्दावनदासेर पादपद्म करि ध्यान । ताँर आज्ञा तैया लिखि जाहाते कन्याण ॥ वैतन्य लीलाते ज्यास वृन्दावनदास । ताँर कृपा विने अन्ये ना हय प्रकाश ॥

खन्यत्र लिखा **है**—

कृत्वावनदास प्रथम जे लीला बलिल । सेह सब लीलार आमि सूत्रपात कैल ।। ताँर त्यक्त अवशेष संस्पे कहिल । लीलार बाहुल्ये प्रन्थ तथापि वाहिल ।। नित्यानन्द कृतपात बुन्दावनदास । चैतन्य लोलाय तेंहो हव आदिव्यास ॥ किवकर्णपूर सहोदय ने अपने "गीरगणोद शदीपिका" में इनके वारे में ऐसा कहा है

बेहरुयासो य एवासीहासबुन्दावनोऽधना । सला यः क्रसमापीडः कार्यंतन्त् समाविशन् ॥ अर्थात जो द्वापर में वेदन्यास थे वे गौरांगलीला में वृन्दायनदास है।कर प्रकट हुए एवं क्रम में जे। मुस्मा-वीड नामक श्रीकृष्ण के सखा रहे अब वे ही गौरांगलीला में किसी कर्म्य वश वृत्वावनदासनी में आविष्ट हए हैं। वृन्दावनदास ठाकर ने पहले अपने चैतन्यभागवत नामक इस प्रन्थ का चैतन्यमंगल नाम रक्त्या था. कविराजगोस्वामी के चैतन्यचरितामृत की रचना के समय वह चैतन्यमंगल नाम में श्रीसद्ध था. पहले चैतन्यसंगत में एस समय के प्रचलित अन्यान्य कवियों के अन्यान्य गीतिकाट्य के गीती का समावंश था परचात वृन्दायन के परिडत वैष्ण्य समाज ने इस प्रन्थ की ध्यमने पाठ के योग्य बनाई के लिये उन सब अन्यान्य गीति काव्यों को इससे पृथक कर दिया तथा इसकी चैतन्यभागवत नाम से प्रसिद्ध किया। मेसा भी कहा जाता है कि लोचनहासठाकर के द्वारा विरचित "चैत-यसंगत" को देखकर स्वयं व्यवस्थानदासठाकर ने अपने चैतन्यमंगल प्रन्थ के नाम को परिवर्त्तन कर चैतन्यभागवत नाम रुखा। "चेतन्यभागवत" के शेषांश की रचना के समय वे नित्यानन्द प्रभु में इस प्रकार भाषाचेश में खूबे हुए थे कि-महाप्रभु की लीला अधिक न लिख सकें वरं श्रीनिध्यानन्द अभु की लीला महिमा वर्शन में ही अर्व्यावक यत्नशाल हुए। तक विवाह होने का किसी प्रत्थ में उल्लेख नहीं है। इस से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वे ठाकुर नरा तसदासनी की भाँति आकुमार ब्रह्मवारी थे तथा अल्पवयस से वे "भासुगाछी" में निवास करते थे। बहाँ सारंग-मुरारी के संग वल से उनको नित्यानन्द प्रमु के संग का सुख मिला तथा उनके कृपापात्र बने थे। कुछ दिन नित्यानन्द प्रभु के साथ वे मक्ति प्रचार में प्रयुत्त रहे, एवं अन्त में किसी कायस्थ भक्त की सहायता से देनड प्राम में शेषजीवन पर्यन्त निवास किया, वहाँ ही उनकी पाटवाडी थी, जिसे कि वहाँ के महन्तगता बहुत दिनों से सुरिचित रूप में परिचालित करते आ रहे हैं। वहाँ बुन्दायनदासठाकुर के द्वारा स्वहस्तिकित चैतन्यभागवत की मूल पोथी मौजूद है। इनके द्वारा विरचित चैतन्य भागवत के अतिरिक्त कुछ पृथक रिवत पद भी मिलते हैं। इसके अतिरिक्त उनका कोई स्वतन्त्र प्रत्थ नहीं मिलता है। उनके प्रत्थ का रचनाकाल निश्चय रूप से निद्धीरित करना असम्भव है। इस में नाना मत भेद है। किसी के मत में मन्थ का रचनाकाल १४७० शक तथा किसी के मत में १४४७ शक एवं अन्य किसी के मत में १४६७ शक है। रामगति न्यायरन्त, अच्युत एवं दिनेश वाबू दोनों, अन्विकाचरण ने क्रम से इस प्रकार रचनाकाल का दल्तेख किया है। बुन्दावनदासनी के तिरोधाव का निश्चय समय भी निश्चित नहीं हा सकता है। अन्युत बाबू एवं दिनेश बाबू कहते हैं कि १४११ शक कार्तिक शुक्ल प्रतिवहा विधि उनके विरोमान कर दिवस है।

इन महानुभाव ने गौडेरवर सम्प्रदाय तथा समस्त महाप्रमु चैतन्यदेव के चरित्र के क्वातेन्छु प्रेमी सज्जनों की इस अमूल्य चैतन्य भागवत नामक प्रन्य महारत्न का अर्पण कर जो महान् उपकार किया वस से भक्त समाज उनका चिर ऋणि रहेगा। अलसति विस्तरेण।

> निवेदक— प्रकाशक—**कृष्णुद[स्**, इसुम सरोवर वाक्षे।

# · महाप्रभु के अवतीर्ण होने का \*\* उपक्रक \*\*

अखिलेश, लीका पुरुपेरिसम, गोलोक विहारी श्रीष्ठरि निज नित्य धास गोलोक में अपने माना पिहा सम्बा-प्रेयसी आहि परिकरों के नाथ अनादि काल से लौना करते हुए भी वहाँ किसी अभिक्षपित वस्तु की अपूर्त्ति के बरा अनुप्त हो उमकी पृति तथा साथ ही साथ बद्धागढ जीवों को निज दर्शनामृत दान के द्वारा कृतार्थ करने के लिये इन्ह्यूक हो निज अचिलय महाशक्ति के द्रा इस ब्रह्माएड में निज परम प्रिय अजभूमि की प्राकटच करा कर उन्हीं परिकरीं के साथ जन्मादि नाना लीलाओं से अपने चिर अभिलपित उस शब्छ की पत्ति करने लगे। यह तो ऐरवर्य गौरवादि गन्ध रहित केवल शुद्ध साध्य्ये का खेल था, जो कि शुद्ध-माध्यें की आधार रूप बजभूमि में ही पृति हो सकती थी। इस सरस बज समुद्र के लीला-तरंग विलासी में आकर भगवान आंगांचिन्ह भी अपने को को हो हैने थे अर्थात् उनकी भगवत्ता "वर्षाकालीन धन-घटा में। विलीत सुरुषे किरणायली की भाँति, विवेशी प्रवाह में गुप्ता सरस्वती की भाँति, अज्ञ निरक्ष पत्नी के निकट बिरुक्तर पर्दर्शन के महान् पण्डित की भाँति, हिल सुद्धगारी पत्नी के आगे निस्तेज महा घनुद्धीरी योद्धा की भाँति, कमलकोप में काष्ठादि भेदन कारी शक्तिकी भ्रमर की भाँति, अपने माता के समन्त अवनत मन्तक महा साम्राज्य का अधीरवर की भाँति" बन माधुर्य सागर में हुन जाती थी। कभी आप विश्रद्ध बात्सल्यमधी माना श्रीयशोदा के भय में भीत होकर हा हा काने, कभी भागते, कभी काँपते वा रो जाते थे। कभी कीडा प्रसंग में श्रीदाम-सदासादि सका गण से हार कर उन सबको कन्धे पर चढाते थे. कभी प्रियतमा श्रीराधिका के विरह में आकर राते. हँसते, वा अम्भ के समान जह हो जाते थे और अपने को प्रलयकालीन कोटि सुर्घ्य किरणों से भी अधिक तपायसान सममते थे। भगवान राम भी अपनी सर्व इता को भूल कर श्री सीतादेची के विरह में अझ की तरह हुद्ते हुए वन-वन फिरेशे। ब्रह्माजी के द्वारा गोवत्सादि हरण के समय श्रीकृष्ण ने भी अज की तरह उन्हें हुइ। था। जनलीला में आकर सर्व सामर्थ-बान् भगवान् की ऐश्वर्यादिक विभृतियाँ ढक जाती थीं, केवल शुद्ध माध्ये ही रह जाता। उस समय जनकी समस्त चेंप्टाएं हाद्ध साध्यर्थमयी होती। वे सर्वहा होने पर भी श्रज्ञ की तरह, व्यापक होते हुए भी परिच्छित्न हो जाते थे।

• इस प्रकार लीला पुरुपोत्तम श्रीगोविन्द ने ब्रज्यूमि में प्रकट होकर विविध लीलामें की श्री किन्तु वहाँ भी वाञ्छापृत्ति का कोई अभाव पुनः प्रतीत होने लगा, वह यह था कि राघाप्रेम का सरम ल्यास्वादन किस प्रकार हो ? आप ब्रज्यूमि में यथेष्ट विहार के द्वारा जीव जगत् को कृतार्थ करते हुण जन हृष्टि से पुनः ब्रह्म्य हो उस इन्छा के साथ गोलोक में प्रधारे। कुछ समय पश्चात् आपने एक दिन भन में यह सोचा कि-लीला पुरुपोत्तम स्वयं मैंने बन में परिकरों के साथ ब्रवतीर्श होकर नाना लीलाओं के द्वारा प्रेमस्स का आस्वादन किया तथा आनुपंगिक से अचिन्य शिक्त है। जिससे जिज्यत कृतार्थ होकर माधुप्यरस का सरस पात्र बने। परन्तु वहाँ भी मेरी किसी स्वकीय महान अभिलपनीय वस्तु की पुत्ति न हो सकी। यह राधिका का निःसीम महान् भावरत मुक्ते भिखारी बनाकर व्याकुल कर रहा। श्रीराधा का प्रेम कैसा है ? उसमें कैसा माधुर्थ है ?, तथा भुक्ते देखकर श्रीराधिका किस प्रकार सुख में विभोर हो जाती है ? मेरी तीन प्रकार की यह हच्छाएं बन में पूर्त्त न हो सकी। इसलिये ब्रव्यवधान इस किल के

पहिते सरण में मेरा करुणानय, पोतवर्ण, लरस, महान् अवतार होगा जिससे में राला प्रेम का आत्यादन करने में समर्थ होऊँ गा तथा जीव मात्र में परम दुर्लभ महान् प्रेमधन का वितरण भी करूँ गा। अतः अव की बार इस दुर्लभ प्रेमरस का आस्वादन सबकां कराऊँ गा। किशोरी प्रेम भंडार को उलाइ कर जिसे किलो ने किसी भी अवतार में नहीं दिया था उसे पात्र-अवात्र-देय-अव्य आदिक वित्यार न करता हुआ विना मृत्य वितरण करूँ गा। अब के बार अस्त्र-शाओं के हारा मारने के बदले मार खा कर प्रेम दूँ गा, प्रेमवन्या में जगत् को बहा दूँ गा। एक बात और भी है कि युगधम्में रलादि तो युगावतार से हो सकता है, क्यों कि यह युगावतार का समय है। नाम संकीत्रेन के हारा अक्ति अवस्त्रेन इस कीलकाल का धर्म है। यह तो युगावतार के हारा भी ही सकता है, परन्तु हम को तो दुर्लभ प्रेमधन भी वितरण करना है जो युगावतार की शक्ति में नहीं है तथा होनी अवतार एक ही समय में प्रकट भी नहीं हो सकते। अतः युगावतार को शक्ति में लेकर में नन्दनन्दन श्यामसुन्दर वाहिर राधाक्रान्त से अपने को दक्त कर तथा भौतर राधा भाव विभावित होकर मनोहर गौरांग रूप से सुरधुनी तट शीनवहींव धाम में सपरिकर अवतीर्ण होत्रें गा। स्वयं राधाभाव चार्स् गा व सबको प्रेमधन चलाऊँ गा तथा सर्थत्र नाम संकीत्त्र प्रधार द्वारा भिक्त का अवरंग व हल्लों।

महात्रमु श्रीगीरांगदेव के अवशीर्ण होने का कथासार (प्रथमोपकम । श्रीचैतन्यमंगलयन्य तथा जीमनीभारत' के आधार पर:-हापर युग की बात है,एक समय नंशीय नारद पृथ्वी श्रमण करते हुए द्वारका पथारे। कराल कलिकालक्ष्य विषम व्याल से हँसे हुए जीवों की दशा देख मुनिराज का कोमल हद्य व्याकुन होने लगा। आपने सोचा कि हाय ! करणा के सागर, कमल-नयन कंसारि श्रीकृष्ण के करणा के पात्र प्रिय जीव गण अपने कर्नाव्य क्ष्म प्रमु कैंक्ट्य को मूल कर माथा के लपट में पह कर काम काधादि के कवल में आकर प्राकृत क्ष रस गन्धादि में उन्मत्त हो रहे हैं। जिससे सदा सर्वदा चीरासी लच्यांन क्ष्म मवरंग के मख्य में आकर सुख दु:ख ह्म स्वर्ग नरक के क्लेशों को भोग रहे हैं। अहा ! वर्णाश्रमादिक धम्मं समूद कलुषित होते जा रहे हैं। ब्राह्मणगण तो नाम मात्र से ही केवल सूत्रवारों रह गये। वीर्व्य शृत्य होकर चित्रवान केवल कामिनी कला को ही परम सुख हम मान लिया, वैश्यगण तो बीद्ध पाय हो कर स्त्री-पुत्र उदर मरण को हो परम अयः क्ष मानने लगे, शृद विद्या के अभिमान में आकर तीनों वर्णों को सेवा छोड़ गुरू वन कर उपदेश करने लगे। सर्वत्र पाखण्डियों की खें के की चीट वित्रव शास हो रही है। लीग समह तो प्रमु का मजन छाड़ कर विद्याल हो. कामिनी काञ्चन का ही मजन करने लगे।

श्रहों। मनुष्य कमलनयन भगवान् कमलाकान्त के मनोहर चरण कमल की कोमल श्रवसी पुष्प किलकाश्रों की सरस पूजा छोड़ भयंकर रूपधारी भूत, प्रेत. पिशाच, देत्य, दानवादि तथा तयः रजे सुर्गा देवताश्रों की सरस पूजा छोड़ भयंकर रूपधारी भूत, प्रेत. पिशाच, देत्य, दानवादि तथा तयः रजे सुर्गा देवताश्रों की श्रोणितधारा से भरा जा रहा है। जग पवित्रकारी भगवान् की कामल मधुर नामावली का गान छोड़ अनेक प्रकार के प्रहसन, नाटक वारांगना नृत्य-गानादि में वत्मत्त हो रहे हैं। श्रहों सब कोड़े-सुधासागर तुलसी मिश्रित भगवद् निवेदित महाप्रसाद प्रहण के सुख को छोड़ नाना प्रकार दुर्मेन्य, श्रशुर्धि, श्रामिषादि भोजी हो गये। परद्रोह, परिनन्दा, परवञ्चकता, पर की हरणादि विधन्स समृह मनुष्यों में पराकाष्टा पर्यन्त पहुँच गये हैं। अहे। भगवद् प्रसन्तकारी पर गति को देने वाली रामनवमी, इब्लाप्टमी, पकादशी श्रादि वर्तों की छोड़ तामसिक बतों का प्रवर्धन हो रहा है। हाथ! सर्चत्र दंभ का एकच्छत्र राज्य हो रहा है।

यापय न पापा म वना दबी तै। ची एक मा, पिलतकशा दागर्ग है सब्द अधमीद मात्रयों व साथ बिलगहा-राम को बिलयम्ब जा फहरी रही है (यह मय चट्टोदयनाटक म बिएत है)। हे कहणा बरुणालय प्रमा ! इम बिकराल कलिकाल के किठन पंजों से जीवों की उन्मुक्ति के लिये आप ही एक मात्र परम अवलम्ब हैं, क्यों कि आप दी तो अस्ट्राय जीवों के एक मात्र गितदायक हैं, अन्धे की लकड़ी है, रुक के धन हैं. रोगी की दिन्यीषधि हैं, प्यासे की दिन्यामृत हैं, भूखे की दिन्य मीजन हैं। मुनि-ऋषियों ने इस अशह अवसागर में आप के चरण कथल की ही नावस्प माना है तथा आप के दिन्यातिद्व्य नामामृत को ही पाम कल्याणा कप कहा है। यदि आप कहें कि 'मैंने तो जीवों के हिताथ विविध अवतारों में विविध चेष्टाओं है द्वारा कर्म्य-योग, ज्ञान-योग, मिक्त-योग आदि नाना धम्मों की सिखाया, उससे यहि जीवों की दशा न सुधरी तो में लाचार हूँ। तो भी हे कहणामय प्रभु! कहणा परवश आप को इस प्रकार कहना क्या जिन्त है ? क्यों कि आपकी अध्यत्न-घटना पटीयसी निज शिक्त सब कुछ करने में समर्थी है। आपने अब तक अपने प्रिय जीवों की 'माना बालक'' न्याय से बाह्य वस्तुओं से ही मुला कर निज निर्मयतर गोद मुख के सरस अनुभव तथा बह्य दुर्लम निज ग्रंस हप दुर्थामृत पान से बिक्वत रक्ता है।

जब तक जीव प्रेम बन से धनी नहीं है अर्थान् उममे विचयत है तब तक वह रंक है भयभीत है, दुःखी है, आदागमन पर है तथा माया का हिकर है। यदापि आपने कृष्णावतार में राधिकादि प्रेयसीवर्ग, विता मातादि गुरू वर्गे व श्रीदाम-सुदामादि सम्बावर्गी की लेकर विज परमप्रिय अनभूमि में विविध प्रकार की लीला विलास द्वारा प्रेम का सरस अभवादन किया साथ ही अज के पशु, पत्ती. वृत्त लतादि को भी निज सौन्दर्य, माधुर्य्य, लावरायांद से हुलसाया या तथापि यह सब एक मीमा के भीतर ही था। बन परकीटा के बाहिर न था। हे अभा अब तो ब्रज परकोटा के बाहिर उस एहाप्रेम बन की उबाइ कर जगत में बाँटना होंगा। करणा के महास्रोत को जीव जगत् में वहाना होगा, प्रेम महासागर में जगत को डुवाना होगा। हे प्रभु श्रीकृष्ण ! उस कामएयाधिक्य के कारण आपको सब कोई महाप्रभु नाम से पुकारेंगे। अब तक तो श्राण्ने जीवों के विविध प्रकार के नृत्य गीत तमाशा देखे तथा स्वयं विविध प्रकार के ऋख शखों से दुएीं को दमन करके उन्हें मोस प्रदान किया किन्तु अब की बार तो आपको सब के आगे नाचना गाना होगा। शखास्त्र धारण के स्थान पर हाथ जोड़ कर विनीत हो प्रेम महाधन वितरण करना होगा। अधिक तो क्या मार देने के बदले कहीं कहीं सार भी खाला होगी। इस प्रकार विविध चिन्ताएँ करते हुए करूए। भारा-क्रीन्त श्रीनारदजी वोस्या मँकार करते करते द्वारका के लिये चल दिये। उधर श्रीदारिकानाथ निज परमित्रया सत्यमाभाजू के महल में राश्चि बिताकर प्रभात समय श्रीहिक्मणी देवी के मवन में पवार वहाँ श्रीदेवी नी ने मित्रवृत्दा, नम्नजिता. सुशीला. सुवलादि महचरी गर्णां के साथ प्रारानाथ के संगलार्थ नाना प्रकार के पूर्णियट, घृतप्रदीपों की स्थापना पहिले से ही कर रखी थीं। अब विविध सुराधि शुक्त शीतल जल से प्रास्। नाथ के पाद प्रचालन कर पुष्पों से सिज्जित शण्या पर बैठा कर प्रियतम के मनोहर चरण पुगलों को अपने हदय पर धारण कर अनुराग से देखती हुई रोने लगी। जब प्रियतम ने विस्मित होकर उसका निगृह कारण पूँछा तो देवीजी ने रोते हुए कहा कि हे प्राण्याथ ! आपका शुधाममन से मैं कृतार्थ हो गयी। आप मेरे परमप्रिय तथा प्राणों से भी ऋधिक हैं। किन्तु हे हृदयेश ! आप के इन श्रीचरणों की मैं आप से भी अधिक सममती हूँ केवल इन चरणकमलों के मकरन्द रख पानार्थ ही ब्रह्मादिक देवता भी सब कुछ परित्याग कर प्रलोभित रहते हैं।

ाथा इन मनोहर चरण क्षमलों की प्राप्ति के लिये भर्यन्व परित्याग कर राष्ट्रांद सुनिया पथ के सिम्बारी न्याने हुए हैं। इन चरण कमलों के सकरन्द रम के खाम्यादन के लिये स्वयं स्वाप भी तो आहंते हैं। सुना है कि वाल्यकाल में आप इन चरणों को करारियन्त्र से मुखारियन्द में रम्य कर 'इममें प्रया म्यान है—गुनि राण पीश्वरस को छोड़ किस कारण में इन चरणकमल के मकरन्द रस के पानार्थि नार्त हैं— में भी यह जानना चाइता हूँ" एतदर्थ इन्हें चूमते थे। इस जगत में जो कुछ वस्तु विद्यमान है में। जब आपके गोधर दे परन्तु केवल आप अपने चरण-कमलों के प्रेमरस को नहीं ही जानने, इस प्रकार में साम मनोपर श्रीकृतिमणों जी की यह अमृतपूर्व बातों को सुन कर प्रियतम अति विस्मिय होते हम ''किर यहों असे कहां' यह बारस्वार कहने लगे। श्रीदेवी फिर कहने लगी कि है प्रियतम! मैं किम लिये ने पहीं हैं के आप नहीं जानते हैं। आपके भी वरणकमलों में क्या बन है उनमें क्या शांक है प्रवत्य निया असुमन्न है में सब आप जानते में असमर्थ हैं।

क्योंकि जिसका चरण है वह उसे नहीं जानता है। आपके यह चरणकमल अन्यज उद्दर्ग होरे इसी कारण से मैं रोदन कर गढ़ी हूँ। त्रिय ! श्रापके इन चरणकमलों का गंग निम दिला की सीमा पर्यन्त जाता है वहाँ के समस्त जीव जरा मृत्यु की प्राप्त नहीं होते। जी आपके पदक्रमन सवर नर्यन दी यान करता है, उसका दिवानिशि परमानन्द से बीतता है। जो आपके चरण-कमलों में निरन्तर अनुराग के साथ मन्त रहता है, उसका चरण भी बड़ा भाग्य से उद्य होता है। आप तो एवके ठाकुर हैं। इस संसार में आपका ठाकर कीन हो सकता है। इन सब बातों को केवल एक मान राधिकाओं ही जानती हैं। आप का प्रेम कैसा है और उसमें क्या कल है तथा किस प्रकार उसका आम्बादन होता है उस आस्टाउस से क्या पाल है, इन बातों को आप नहीं जान सकते हैं। उस प्रेम का आस्वाहन सर्वनाहिए। श्रीराधिकाजी ही करती हैं। भक्तगण उस परम मनोहर राधाभाव के यत किचित कानुगत्य से आप आनवसागर के जातने में समर्थ होते हैं। ब्रह्मादिक देवता जिन लड्मी के चरण-कमलों की कुपा की प्राप्त नहीं होते हैं, यह लदमीहेकी तो परम अनुराग के साथ निरन्तर आपकी चरण-क्रमल मेवा की चाहती हैं। लच्मी में तो नवसूख ही देखने में व्याता है। परन्तु श्रीराधा प्रेम सदा सर्वदा त्रापके ही सख की चाहना है। इस हो म का चरम अनुभव एक मात्र राधिकाजी ही करती हैं। अहा ! राधा सीमाग्य की कोई सीमा तही है, जगत् बशकारी आप राधा प्रेम में वैधे हुए हैं। अभी भी आप राधानाम का निरन्तर जाप करते हैं। शयन के समय स्वप्त में भी आप राधा-राधा रटते हैं, इसका हमने यथेष्ट अनुमव किया है। अभी भी देखिये राधिका नाम लेने से आपका नेत्र कमल छल-छल हो रहा है। यह उस राधा प्रोम का पराक्रम है। है प्रान खाधार ! उस चरण-कमलों के विच्छेद के भय से सेरा प्राण ठयाकुल हो रहा है। इस प्रकार निया के वचन सुनकर श्रीद्वारकेन्द्र ने कुछ लिनित होकर उनके मुख कमल देखते हुए तथा उनके चित्रुक धारमा कर कहा कि है जीवनाधारे मेरा ऐसा ही विचार है। बलवान राधा प्रोम ने मुक्ते उत्मच कर रखा है, में उस भे म का चिर ऋणी हूँ । उस ऋण को ( लघु ) इतका करने के लिये ( अथवा उस राधा प्रेस की चान्तने के लिये ) मेरा एक मधुर अनतार होगा। जिससे मैं उस रावा प्रेम का क्या बल है उसे समक सक्टें। बल में उसका आस्वादन नहीं हो सका था। क्योंकि मैं तो प्रेम का विषय था। जिसका प्रेम वह स्वयं किस प्रकार छा-स्वादन करें। देवि ! रोदन मत करो । मेरे उस मधुर अवतार में आप सबका भी प्रवेश द्वागा ।

, अब के अवतार में प्रेमधन आखादन कराने में किसी की बंचित नहीं करूँगा। आप तो मेरी साचात् हृदयेश्वरी हो। आप सब से मैं एक चण के लिये भी अलग नहीं हूँ। अनन्तर उसी समय में मुनि- राज नारइ जी का आगमन हुँ आ। ये कुछ चिन्तित थे। प्रमु ने किन्ता का कारण पूछा। तब मुनिराज ने कुहा प्रमो आप तो सब ही जानते हैं मैं अधिक क्या कहूँ। जीवों की दशा बहुत शोचनीय हो रदी है। उन का उद्धार किस प्रकार होगा। अब अकिन्य ने हँस कर कहा कि है मुनिराज! क्या तुम समस्न बातों की भूल गये हां? हाँ मैं भी आज रिकमणीजी के समज प्रतिक्षा कर चुका हूँ कि मैं एक मधुर अवतार धारण कर प्रेम तुस का आस्वादन करूँ गा एवं सबको करा क्या। इस प्रकार कथीपकथन के उपरान्त शीनारद जी प्रसन्त होकर खपने गन्तव्य स्थान के लिये चल दिये।

ृसरा अक्रम-चैतन्यचरितामृतादिक प्रन्य के आधार पर---

(२) हरिह ह्या गाप्ठे मुक्तगतमान्मानमतुलं, स्वामाधुर्यं राधावियतरसखीवाग्तुमितः॥ अहो गीडे जातः प्रमुख्यगौरैकतनुभाग्, शचीसृतुः कि से नयनसरणीं यास्यति पुनः॥

( श्री श्रीरघुनाथदासगोस्वामिपाद )

एक दिवस जनगेष्ट के आँगन में वात्सत्वमधी माता शीयशोदाजी के विविध लालन से लालिन, तथा उनके द्वारा विविध माला, चन्दन, गन्ध, वनाचित विविध अलंकारों से संस्थित लाल श्रीकृप्ल मोजन के क्षरान्त गोचारण के लिये श्रीदाम, सुदाम, बसूदाम, रक्तक, पत्रकादि मखा-दास गर्हों के साथ वनुको जा रहे थे। आप अनेक प्रकार की वनमाला पहिरे हुए थे। अलकाबली में जुही की माला लिपटी हुई थी। जसुना की कोमल मृत्तिका और हरिचन्द्रन के तिलक से मस्तक सुशोधित था। मुखचन्द्र कोटि शरत् पूर्णचन्द्र की शोभा की तिरस्कार करता था। नयन युगल-प्रेयसीगण के अनुराग से ईपत् लालिमा एवं चक्रवायमान थे, मानो लावस्य सुधा सागर में अनुराग पचन से चंचल हो नीलकमल खिले हो। जवा-कुसुम लालिमा को तुच्छ करने वाले होठ ताम्वृत राग से र्द्यित थे। श्रवर, विम्यफल र्राक्तमा की निन्दा करते हुए शोधायमान थे। बास्सल्यमयी माता किन्तु कोटि, अनन्त, अन्तु ह प्राणों से भी प्रिय निज-9त्र धन के कल्याए। र्थ अनेकानेक सङ्गत्तचेष्टा करती रहती थीं। उस आँगन में चरचचन्द्रमा नामक कृष्ण का त्रियद्र्येण भी रका था। माता के द्वारा गोचारण वेश से मुस्तिजत आपने उस द्र्येण में अपना मुखार-बिन्द देखा तथा परम विम्मय की प्राप्त हुए। केवल बिम्मय की ही प्राप्त नहीं हुए अपितु विचार सागर की नाना तरंगो में गोता खाने 'लगे। आएने मन में विचार किया कि मैं तो सीन्दर्य का पाराबार रहित सागर हूँ, साधुदर्द का असीम भूर्य हूँ, लावरण की विशाल परिधि हूँ, शोभा का सार साम्राज्य हूँ। गुग्र समृह की गंभीर खान हूँ। मेरी सुन्दरता से चराचर त्रिजगत जुन्ध है-मुग्ध है, प्रकृति मावापना है। श्रिणिवतु सेरी ही विकास रूप वासुदेव मूर्ति भी हदय में जुब्ध है। मैं स्वयं भी अपने रूप पर सुन्ध हूँ। क्या मेरे रूप की कोई सीमा दें ? बद्यपि में जित्रगत् आकर्षण कारी कृष्ण हूँ तो भी राधिका के गुणों से त्राकर्षित हैं। मैं तो रसराज हैं परन्तु राधिका के महाभाव से जदा हुआ हूँ। मैं श्यासतमाल हूँ किन्तु राधिका कनकवेली से लिपटा हुआ हूँ। भैं सीन्दर्फ का सागर हूँ श्रीराधिका किन्तु मेरे मन के विविध भाव तरङ्गों की बळालने के लिये सुधा परिपूर्ण पूर्णिमा का दिव्य चन्द्र है। मैं दिव्यिकशोर हूँ श्रीराधा दिव्य किशारी है, मैं शक्तिमान हूँ परन्तु आल्हादिनी शक्ति राधिका की भाव-शक्ति समूद से निरन्तर आल्हादित हूँ । मैं दिन्यरत्नराशि हूँ किन्तु राघा कि भाव कसौटी से कसा हुआ हूँ । मैं श्याममेव हूँ परन्तु विद्युत्त रूप राधिका की अङ्ग कान्ति से ढका हुआ हूँ। हाय ! में तो निरन्तर राधा माव से मावित हृदय हूँ। मेरे आगे, पीले, दाएं, बाएं, उतर, नीचे सर्वत्र श्रीराधिका ही स्फूर्ति हो रही है। मेरा वनगमन तो केवल राधा के दर्शनार्थ ही होता है। अही राघा का यह विशाल भाव मुक्ते पद पद में मोहित कर रहा है मैं उससे अस

एक दिन निधुवन में राजि के शेप आग में कृष्ण-प्राणा शीशानिका के एक कार्यकार कि स्वार देखा तथा चौंकि भी बठी। आपका अध्यक्षित्र काँपने लगा। आप प्राण कोंच के माँ कांचन कर प्राणा-धार शिक्तपण को सुदु सन्द स्वर से जगाने लगी। श्रीकृष्ण भी अवने प्रीतान्यर को भीमाल कर धीरे खंदी अपने सुंजों को प्रिया के गते में लगाय कर सन्दहास्य करते हुए बैठ गये। अनन्तर श्राराधका दहने लगीं कि है त्रियतम है प्राणावल्लान, है प्राणाधार! आज मैंने एक अद्भूत स्वपन हंसा है। हर्ष कल्लामकारिणी जालिन्दी के तुल्य एक सनोहर नदी देखी है। वहाँ भी जमुना के वरावर पुलिन भीजाह था। जिस्स प्रकार हर्स वृन्दावन के जमुना पुलिन में गोपांगनागण के साथ आपका हमारा नाना अवार राग्याद लृत्यविकार हुआ करता है ठीके बसी प्रकार वहाँ भी अद्भुत सुत्य-चिलास होते देखा। किन्तु वस सुत्य-विकास में कुछ विचित्रता थी। जिसमें मुदद्वादि वाद्य-समृह बजते थे। हे प्राणानाथ। और भी अद्भुत देशा कि विद्युत्त के

ैसम्बर गांड की रबर्फ इंडरपूर हाल, र खुनन कारण विश्वारी के प्राय्व करते हुए लिखने की बिक रागर के हुन रहा हा , कर्ष को है। सर्रोहर हुना है। उन्हें है हो हो हो है। इन्हें हहा है है क्राविश है । इन्हें ने • रेन्स्टेन रहे भी प्रकार हो करते हते. ताला १ । एक्ट्री ही को स्वारत है। १ ५५ हाल करता आखि ताला छ। इंपियों को लोका रहा । असे की याँच वना राजनीति अधार को साम्बन्धा हुनोतुरी प्रकार केरबंदि । यह बचाँद करायर प्रायोग्यान देने हत स्वीमद्या है। यह ५०० राजी है। प्रार्थी कार्या कार्या अर्थन किय पाण्यों के बेंक गएए एकाइक के सूच्य पर्वत हालाव दिलाहे क्या है, बी केंग्रा खद्धा कर देश र राज का वर्षे के कार के 124 वे के 14 में 14 में 15 में 15 में 15 का का का का में 15 के का का की काका था। और • नम्भी भाषी च लक्ष्यापक मनुष्ठ राज्य पानि र द्वाबीयम् की मात्तर भाषाद्वा कर्यो हास बहें मैं दर्व पर े हाई है पारण कुर्णाह में है। रोहों भी । वेही से पाइन्हें है जाता वह बेच (दिचया है) के तराब (न्युनी ुनी र उस व्याख्यारी चल्का कर हैका कर हैका हुएह, खानक हो पड़े, विं को बच्चे सदक्त कि सह कराईदा, सुधक फोव हैं दियमा प्राधानक भा लोखवा। तो सेंद्रे पेट में साम्बर भेगा कार कर एम हाए हैं है पेटा के एंटे किन्द्र। विद्रमात्रास्य । स्थर्ने परिका वे हैं। एकि हो हु हो है। सामान्त्रेय, विद्यान, वर्णिक एके एक एक श्रीहरण है के भी दक्षा है। इस २६२ है। साम ने महा के गांदा के गांदा हो के फिर्टी क्या भी मास है। एउ व्यवस्थार प्रायम्बर म अन्द्रभन्द ग्राय काने हार वाले वाले हें है है होने के बार बीलक है लिये हीते. सी है के भरीच महिन्दी १ - र ती ही सह देर यह जाती। विस्तत का निष्य सही। अही, में बहु है। अही वार मा १ ह म्बर्भा महिला प्रभाव र महाराज है है वसुर अवदाव भागवतालय एक हो है के भाग भाग कुरता र इस अवस्था हो वहाँग 种位变态 雅德斯 的形式 是一个其功的一个知识的对方,这个一个人们,我们们就是明年一种要说 वासंत्र है। को से दुल्यांके रही। यह कुरवा प्याप्त है है। वह कार्य है सम्पर्क के सम्पर्क लेखा मैसा लेखा है। है है एको। एक क सन्तर है। बार कार कोर्न विकास सर जीता है। सर श्रीशाला के बाबद से जार बाकी विकार इसम्बन्ध है है। स्थित द्वीरम् स्थानिक से प्रदेश कर कार्जिन स्वत्य के समस्य विकास प्रतिनिक्षिण का दिखार । अब भीराज्यः । एए जेस्स तेष्ट्रा किन से यहसे सभी कि विन्तार । जानशे बाल्यासम्भा में साम करण के लगप स्थित न, देवल, तर्गमनंदर ने बाहर आप के पिता प्रकार की वे व्यवस्थान भी जा कि आपके इस बालक ा निर्मी तराव एक एएएए मैनवर्ती कावता। होता। वह साम धा इत्रे रेचलमात भी सम्बेह नहीं है। इस्तिन नह रहण भाग भी जा उसमें मेरी कोई खारित नहीं भी। वह पुना साचान यान ही है।

असमार श्रीकृष्ण से बहा कि है प्रिये! ऐसा ही होगा, में तुरहारी शावकानि के। तेकर इस मधुर गोरोग रूप से मुख्यों के तह पर नाजीय में स्परिकर अवसार लूँगा। प्राप्त किस के कांध्यादित कापके निम्तिय का कहाँगा। आपना के स्पर्त हैं। स्मितिय का प्राप्त किस के कांध्यादित कापके निम्तिय का कार्य कहाँगा। आपना के प्राप्त हैं। स्मितिय के से अपना कार्य किस ग्राप्त के से किस के से अपना के सिंदि स्मितिय के किस के किस कार्य की निम्न कर प्राप्त के का प्रमुख कर प्राप्त प्रमुख कर मा प्राप्त के कर श्रीकृष्ण में भंगराम की स्मित्र की का स्मित्र कर प्राप्त की स्मित्र कर स्मिकृष्ण में भंगराम की सरम का लिशन हिया।

इसर प्रेस पुनारी, प्रेश-परापण, ईरपरावतार (प्रहामद्रासनार) शान्तिपुरनाथ, सीतापि भी-भारीत प्रमु अपने भक्त परिकरी के साथ शान्तिपुर में गोपन रूप में विश्वसाल में। वे जीवों के दुःगी से दुःखी होकर तिरन्तर प्रमु से प्रार्थना करते थे कि--हे प्रमा ! इन वहिंसु का जीवों की क्या दशा हो हैं चार कब अवतार लोगे ! गुरुदेव साधवेन्द्रपुरी पादने "शीप्र ही आपके प्राक्ट्य होने की सृतना" दी थी बंह समय कब आवेगा ! इस प्रकार प्रार्थना करते हुए निरन्तर गंगाअल-तुलसीरल का प्रदान करते थे: व अं कभी "शीप्र ही कृष्ण की लाकर तुम सबकी गोचरीमूत कराता हूँ" हम्र प्रकार हुद्धार करते हुए भक्तों क सानवना देते थे, अथवा कभी कहणाचर से रोदन करते थे। इवर गोलाकविहारी प्रभनाथ उनके हुद्धार के कियत होने लगे। उनके सुद्द सिहासन जुलायमान होने लगा। वे अब क्थिर न रह सके, क्यों कि बील विलास के साथी परिकरणण तो यत्र तत्र घरा में अवतीण हो गये थे। राघा माय में निभावित आप राधिका कान्ति से ढक कर राघा के गौरांग हप हो गये। गोलंग्ड व वजसूमि होइकर, आप नवहीप याम में शोप्र ही प्रगट हुए। शोहरि का गोरांझ स्वहत में अवतीण होना एक महान अहुन दात थी। इस विष्य में महानुभावों ने बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है—

राइ श्रद्ध छटाय उदित भेल दश दिश श्याम मेल गीर श्राकार ।
गीर मेल सलीगण गीर निकुंज वन राई रूपे चीदिकं पाधार !!
गीर मेल सुक सारी गीर श्रमर श्रमरी गीर पास्ति हाकं उन्ति हाते ।
गीर कीकिलगण गीर भेल इंदावन गीर तर गीर फल फुलं !)
गीर अधुनाजल गीर भेल जलवर गीर सरस चक्रवाकः ।
गीर श्राकाश देखि गीरा चाँद तार साली गीर तारा वेडि लाख लाख !!
गीर श्रावनी हैल गीरमय सब मेल राई रूपे चीदिक काँदित !
नरीचमदास कप, श्रपरूप रूप नय दुहुँ तन्न एकइ निलित !!

श्चातु जिन महायुक्त की प्रेरणा से यह श्रीचैतन्य भागवत का प्रकाशन करने में हम प्रमृत तृप हैं. उन कहण हृदय, प्रेममय स्वरूप, संकीक्षीन प्रचारक, श्रीगुकदेव बाबाजि महाराज के साक्षात् विद्यमान में हस प्रन्थ की उनके हस्त-कमलों में श्राप्त नहीं करने पाये। तो भी नित्यधास में विराजमान उन महापुक्ष के उद्देश्य में हस प्रन्थरत का समर्पण करके हम अपने को कृत्य-कृत्य सम्भन्ते हैं। केंद्र की बान यह है कि जिन महोदय के उत्पर हस चैतन्यधागजत की हिन्दी श्रनुचाद के साथ प्रकाशित करान के लिये श्रीगु देव बाबाजी महाराज के द्वारा मीपा गया था, वे महोदय हमारे बड़े गुक-आता, सर्वदा नक्षणाय में विभीद, श्रीवृत्वावनशतक की श्रनुपम सरस व्याख्या करने वाल, श्रीयुक्त गीरांगदासजी महाराज भी गुक्त्य वाबाजी महाराज के साथ ही अपने नित्यधास की प्रधार गये।

श्रीयुक्त बाबाजी महाराज की श्रेरणा से तथा पूज्य श्रीगीरांगदास जी महाराज के उपदेश शिक्षा अनुसार उन्हीं के अनुगत नन्दमाम के निकटस्थ गिढ़ाह माम निवासी पण्डित रामकाक्षणी ने हस "वैतन्यभागवत" का समम्र अनुवाद कर बहुत दिन पूर्व ही रक्खा था। श्रीगुक्गोरांग की पुनीस कृषा से इसके प्रकाशन में हम अब समर्थ हुए हैं।

.रश्रयात्रा दिवस सं०-२०१४ **कृष्णदा**स, ( **इ**सुमसरोवर वाले ) धुरा

# \* श्री चैतन्य-भागवत \*

#### अहि सण्ड (मथम अध्यहय)

त्राजानुलम्बितसुजी कनकावदाती, सङ्कीचेन किपितरी कमलायताची। विश्वम्भुरी द्विजवरी युगवर्मपाली, वन्दे जगत्त्रियकरी करुणावतारी॥१॥

नमस्त्रिकालसस्याय जगन्नाथसुताय चः । सभृत्याय स-पुत्राय सकलत्राय ते नमः ॥ २ ॥

(श्री मुरारि गुप्तस्य श्लोकाः) अवतीशो स्वकारुएयौ परिच्छिको सदीश्वरौ । अविकृष्णचैतन्य-नित्यानन्दौ द्वौ भ्रातरौ भजे ॥ ३ ॥ स जयति विशुद्धविक्रमः कनकाभः कमलायतेच्णः। वरजानुविलम्बि-सद्भुजो बहुधा-भक्ति-रसाभि-नर्चकः ॥ ४ ॥

जयित जयित देव: कृष्णचैतन्यचन्द्रो, जयित जयित कीर्त्तिस्तस्य नित्या पवित्रा । जयित जयित मृत्यस्तस्य विश्वेशपूर्तें, जैयित जयित चृत्यं तस्य सर्व-प्रियाणाम् ॥५॥ श्राह्ये श्रीचैतन्य-प्रिय-गोष्ठीर चरणे । अशोप प्रकारे मोर दगड-परणामे ॥१॥ तवे वन्दों श्रीकृष्ण-चैतन्य महेश्वर । नवद्वापे अवतार नाम विश्वस्मर ॥२॥

अनुवाद—जितकी भुज युग आजानुलस्थित, जितका श्री अङ्ग सुवर्ण सहश उड्याल और कमनीय, जिनके नयन-द्वय कमलदल सहश विस्तीर्ण, जो श्री दिरिताम संकीर्चन के एक मात्र पिता (जन्म दाता), विश्व संसार के भरण पोपण कर्ता, युग धर्म पालक, जगत् के प्रियकारी, बाह्मणों के मुख्यमणि एवं करुणावतार हैं,मैं इत दोनों श्रीकृष्णचैतन्स महाप्रमु और श्रीनित्यानन्द प्रमु की वन्दना करता हूँ ।।१।।हे नाथ विश्वक्ष्मर ! आप त्रिकाल सत्य हैं,श्रीजगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं। मैं मृत्य, पुत्र (वास्तत्य पात्र)एवं कलत्र के सहित आपको तमस्कार करता हूँ ।। २ ।। करुणा उपादान से देह संगठित होने के कारण कारुण्य ही जिनका एक मात्र स्वरूप हैं, परिच्छिन से प्रतीयमान होकर भी जो दोनों सत्त स्वरूप एवं ईश्वर हैं, में जगत् में अवतीर्ण उन श्रीकृष्ण चैतन्य नहात्रभु एवं श्रीतित्यानन्द प्रमु दोनों म्नाताओं के मजन करता हूँ ।। ३ ।। इस एतीय खोक के आगे छापे के प्रन्य में एक खोक खोर अधिक मिलता है । जो अपरिमित विशुद्ध विक्रमशाली, स्वर्णकानित विशिष्ट, कमल दल लोचन, अति मुन्दर आजानुलस्थित पद्भुज युक्त एवं जो मिक्तरस मन्न होकर अभिनय नृत्य करते हैं, उन श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रमु की जय हो ।। ४ ।। लीलामय श्रीकृष्णचैतन्य चन्द्र की जय हो, जय हो और उन पित्र वर्ग के मृत्य की जय हो, जय हो ।। ४ ।। अनुवाद—प्रथम श्रीकृष्णचैतन्य श्रिय-परिवार के चरणों में मेरी अशेष प्रकार से द्रग्डवन्त प्रणाम है ॥१॥ तदनन्तर श्रीकृष्णचैतन्य महेश्वर की वन्दना करता

2

'ग्रामार मक्तरे पूजा श्रामा हेत वह' मेड प्रमु वेदे भागवत वैसा दट ३

तथाहि-मा० ११।१६।२१ 'मद्भक्त पृजाभ्यधिका' ||

एतेके करिल आगे भक्त र बन्दन | अतएव आछे कार्य सिद्धिर, लक्षण ।।४।।

इष्ट देव बन्दों मोर नित्यानन्द राय | चैतन्य-कीर्चन स्फुरे जाँहार कृपाय ।।४।।

सहस्र-बदन बन्दों प्रश्च बलराम । जाँहार सहस्रमुख कृष्ण-जशो धाम ।।६।।

जे प्रश्च चैतन्य-जश सहस्रेक मुखे | गाइते आछेन प्रश्च संकर्षण कृषे ।।७।।

महा रत्न शुइ जेन महाप्रिय स्थाने । जशो रत्न भागडार श्री अनन्त बदने ।।६।।

सहस्रोक फणाधर प्रमु बलराम । जतेक करये प्रश्च सकल उद्दाम ।।६०।।

सहस्रोक फणाधर प्रमु बलराम । जतेक करये प्रश्च सकल उद्दाम ।।६०।।

हलधर महाप्रमु प्रकारण्ड शरीर । चैतन्य चन्द्रेर रसे मत्त महा धीर ।।११।।

ततोधिक चौतन्येर प्रिय नाहि आर । निरवधि सेइ देहे करेन विहार ।।१२।।

ताँहान चरित्र जेवा जने शुने गाय । श्रीकृष्ण चौतन्य ताँर परम सहाय ।।१३॥

महा ग्रीत हन ताँने महेश पार्वती । जिह्वाय स्फुरये ताँर शुद्धा सरस्वती ।।१४॥

तातिक पतम्पर त्रिन माह आर । गरिनान तह पह मरन तहर । . राज्या निवास परित्र जेवा जने शुने गाय । श्रीकृष्ण चैतन्य ताँर परम सहाय ॥१३॥ महा श्रीत हन ताँने महेश पार्वती । जिह्वाय स्फुरये ताँर शुद्धा सरस्वती ॥१४॥ पार्वती-प्रभृति नवाबु द नारी लैया । सङ्कर्षण पूजे शिव उपासक हइया ॥१४॥ पञ्चम स्कन्थेर एह भागवत कथा । सर्व वैष्णवेर वन्द्य बलराम गाथा ॥१६॥ हूं जोकि श्रीविश्वस्भर नाम धारण से श्रीनवडीय में अवतीर्ण हुए ॥२॥ भिरे मक्त की पूजा मुन्हमें यहाँ हैं।

यह बात प्रसु ने वेद एवं भागवत में दृढ़ की है।। ३।। 'मेरे सक्त की पूजा मुक्त से अधिक है'।। दललिये पहले मक्त की वन्दना की है, अतएव यह कार्य-निद्धि का लक्ष्या है।।।।। पश्चात् अपने इष्टदेव श्रीनित्यानन्द-राय प्रसु की वन्दना करता हूँ, जिनकी कृता से श्रीचैतन्यचन्द्र के नाम, हप, गुगा एवं लीला कीर्चीन की नक्षिं होती है।। ४।। ( अभिन्न नित्यानन्द ) सहस्र वदन प्रसु बलराम की वन्दना करता हूँ, जिनके सहस्रों सुम्ब श्रीकृष्ण-यश के निवास स्थान हैं। अतएव भाएडार स्वरूप हैं।।६॥ जो प्रभू श्रीसंकर्षण हप धारण कर अपने

सहस्र मुख से श्रीचैतन्यचन्द्र का यश गा रहे हैं ॥ ७ ॥ जिस प्रकार सहारत्नों को अपने प्रिय के पाम रस्त्रा जाता है उसी प्रकार से यश रत्न-भागडार श्रीद्यनन्त के वदन में रक्त्वा है ॥ ८ ॥ अतएव प्रथम प्रमु तल राम का स्तव करने से स्तवनकारी के मुख में श्रीचैतन्यचन्द्र की स्कूर्ति होती है ॥ ६ ॥ सहस्व फण्यारी प्रभु वलराम हैं,श्रीअनन्त रूप में आप जो कुछ करते हैं,सब प्रेमोन्सद से पूर्ण हैं अतएव वे विधि-नियेद के अतीन है ॥ १० ॥ श्री हलधर महाप्रमु विशाल स्वरूप हैं, श्रीचैतन्यचन्द्र के रस में मत्त एवं महाधीर हैं ॥ ११ ॥ उनसे अविक श्रीचैतन्यचन्द्र का और कोई प्रिय नहीं है, आप निरन्तर उस देह में विहार करते हैं ॥ १२ ॥

जो कोई उनके चरित्र शवण एवं गान करते हैं, उनकी श्रीकृष्णचैतन्य परम सहायता करते हैं। १३॥ उनके प्रति महेश पार्वती जी महान प्रीति करते हैं एवं उसकी जिह्ना पर श्रीसरस्वतीजी की स्कृर्ति होती है। १४॥ श्रीशिव-जी भी पार्वती श्रादि नौ श्ररव नारियों के साथ भक्ति-पूर्वक श्रीसङ्कर्षणजी की पूजा करते हैं। १४॥ यह कथा श्रीमागवत के पद्धम स्कन्ध में वर्णित है। श्रीबलरामजी की कथा सर्व वैष्णाववृन्द द्वारा वन्दनीय है। १६॥

ताँन रास-क्रीड़ा-कथा परम-उदार । ब्रन्दावने गोपी सने करिला विहार ॥१७॥

दुइ मास बसन्त माधव-मधु-नामे । बलराम रास-क्रीड़ा कहये पुराखे ॥१८॥ सेइ सकल श्लोक एइ शुन भागवते । श्री शुक कहन शुने राजा परीचिते ॥१६॥

तथाहि (भा० १०१६४।१७-१८-२१-२२) द्वौ मासौ तत्र चावात्सीन्मध्रं साधवमेव च । रामः च्यास भगवान् गोपीनां रितमावहन् ॥२०॥ पूर्णचन्द्रकलामुख्टे कौ मुदी-गन्ध-वायुना । यमुनोपवने रेमे सेवितं स्त्रीगरीवृतः ॥ २१ ॥ उपगीयमानो गन्यवैर्वनिताशोभिमण्डले । रेमे करेगुपूर्यशो माहेन्द्र इव वारणः ॥ २२ ॥

नेदुर्दुन्दुभयो च्योम्नि ववृषुः कुसुमैर्मुदा । गन्वर्वा मुनयो रामं तद्वीर्घ्येरीडिरे तदा ॥ २३ ॥ जे स्त्री सङ्ग मुनिगणे करेन निन्दन। तानात्रों रामेर रासे करेन स्तवन ॥२८॥ जाँर रासे देवे आसि पुष्प वृष्टि करें। देवे जाने भेद नाहि कृष्ण हलधरे ॥२४॥ चारि वेदे शुप्त बलरामेर चरित । श्रामि कि बलिब सब पुरागो विदित ॥२६॥ मूर्ख दोपे केहो केहो ना देखि पुराग । बलराम-समक्रीड़ा करे अप्रमाण ॥२७॥ एक ठाँइ दुइ भाइ गोपिका-समाजे । किरलेन रास-क्रीड़ा वृन्दावन माँके ॥२=॥

( तथाहि भा० १०।३४।२० से २३ ) कदाचिद्य गोविन्दो रामश्चाद्भुतविक्रमः। विजहतुर्व्यने राज्यां मध्यगो ब्रज-योपिताम् ॥२६॥

उनकी परम सुन्दर रास-क्रीड़ा है जिसमें कि जिन्होंने श्रीवृन्दावन में गोपियों के साथ विहार किया है।।१७॥ वसन्त ऋतु के मधु-माधव (चैत्र-वैशाख) नामक दो महीने में रासकीड़ा हुई। वलरामजी की उस रास-क्रीड़ा

का पुराण वर्षीन करते हैं ॥१=॥ (प्रमाण के लिये) श्रीमङ्गागवत पुराण में से उस विहार के ये श्लोक सुनिये, जिनको श्रीशुकदेव जी ने वर्णान किया है और राजा परीचित ने सुना है ॥ १६ ॥ भगवान् श्रीराम ( वद-रान ) निशा-काल में गोपीजन के सङ्ग रति-केलि का विस्तार करते हुए, चैत्र व वैशाख दोनां महीने श्रीवृत्दा-वन में निवास करने लगे ॥२०॥ श्री बलराम पूर्णचन्द्र की किरण जाल से श्रीर कुमुद्र गंधयुक्त वायु सेविन

शीयमुनाजी के उपवन में स्त्रीगणों से परिवृत होकर रमण करने लगे।।२१।। हस्तिनी दलपति इन्द्रहस्ती ऐरावत जैसे अनुरागवती युवर्तागर्णों से सुशोभित मण्डल के बीच में अवस्थित होकर रमण करने लगे। उस समय गन्वर्व समृह उनके गुण्यान में प्रवृत्ता हुए ॥ २२ ॥ उस समय आकाश में ध्वनि होने लगी, गन्वर्वग्ण आ-नंदित होकर पुष्प वर्षा करने लगे, मुनिजन पराक्रम माहात्म्य कीर्त्रीन करते हुए श्रीराम के स्तव करने लगे

॥२३॥ जो मुनिजन जिस स्त्री सङ्ग करने वाली की निन्दा करते हैं, वही मुनिजन बलरामजी के उसी ( बनि-तार्थों से शोभा प्राप्त ) विहार की स्तुति करते हैं ॥ २४ ॥ देवतात्रों की दृष्टि में कृष्ण खौर वलराम में कोई भेद नहीं है, जिनके रास में देवतागण त्राकर पुष्प बृष्टि करते हैं ॥ २४ ॥ श्री वलराम जी का चिरत्र चारों वेदां का गुप्त धन है, इसको में ही क्या कहता हूँ, सब पुराखों में प्रसिद्ध है ॥ २६ ॥ परन्तु मूर्विता दोप के

कारण कोई-कोई मनुष्य पुराण अध्ययन न करके वलरामजी की रास-क्रीड़ा को असत्य मानते हैं।।२७॥ दोना भाई (कृष्ण-त्रलराम ) श्रीवृन्दावन के एक ही स्थान पर गोपविनतात्रीं के मण्डल में रास-विहार करते है २५ " हे राजन् ' एक समय महान् विक्रमी श्रीकृष्ण एवं श्री यलराम उन विनताओं के मध्यात होकर

र्थगीयमानी लिलतं स्वीरत्नैर्वद्धसीहृदैः। स्वलंहृतानुलिप्ताङ्गी लिप्तली विर्जाडम्बरी ॥३०॥ निरामुखं मानयन्ताबुदितोड्डय-तारकम्। मन्लिका-गम्ब-मत्तालि-जुष्टं कुमृत-वायुना ॥३१॥ जगतुः सर्व्वभृतानां मनः अवण-मङ्गलं। तौ कल्पयन्ती युगपन् स्वर-मण्डल-मृच्छितम् ॥३२॥ भागवत श्रुनि जार रामे नहे शित । विष्णु वैष्णुवेर पर्थ से जन विर्जित ॥ ३३ ॥ भागवत जे ना माने से जवन सम । तार शास्ता आछे जन्मे जन्मे प्रमु जम ॥३४॥ एवे केहो केहो नपुंसक वेशे नाचे । वले बलराम रास कीन शास्त्रे आछे ॥ ३४ ॥ कोनो पापी शास्त्र देखिलेखो नाहि माने । एक अर्थ अन्य अर्थ करिया वीखाने ॥३६॥ चैतन्य चन्द्रेर प्रिय-विग्रह बलाइ । तान-स्थाने अपराधे मरे मर्व ठाँइ॥ ३० ॥ मृत्ति भेद आपने हथेन प्रभु दास । से सब लक्ष्ण अवतारेइ प्रकाश ॥ ३० ॥ सखा, भाइ, व्यजन, शयन, आवाहन । गृह, छत्र, वस्त्र, जत भृषण आसन ॥३६॥ आपने सकल रूपे सेवेन आपने । जारे अनुग्रह करे, पाइ सेइ जने ॥ ४० ॥ तथाहि यामुनमुनि-विराचितकोत्रे (४० नम्बर) अथवा अनन्तसंहितायां वरम्पारोवसन्तादं— "निवास-राज्यासनवादुकांशुकोपयानवर्णातपवारपादिभिः । शरीरभेदैस्तव शेषतां गतै, वैशोचितं शेष इतीरितों जनैः ॥"

निशा काल में वन में विहार करते हैं ॥ २६ ॥ व सब स्त्री-रत्न, बद्ध सीहद दोकर, लिखत स्वर में, उन दोनों के गुण-गान करने लगी। वे दोनों भाई सुन्दर रूप से अलंकृत एवं दोनों के वाहु चन्दन से अनुलिएन थे क्रीर गलदेश में माला एवं कटितट में निर्मल बसन पहने हुए थे।। ३०॥ हे राजन ! उसी निरा के प्रारम्भ में चन्द्र एवं तारका निकर उदित हुए थे, मल्लिका पुष्प के सीरम से त्रालिक्कल मन्त होकर मैंइगान थे और कुसुद संसर्गी पवन मन्द-मन्द प्रवाहित होती थी, अतएव राम एवं कृष्ण निज मङ्गल विहार में उन सभी के सत्कार करने लगे।। ३१।। तत्पश्चात् दोनों मिलकर अन्य जनों के असाध्य होने पर भी, एक बार में ती स्वर मण्डल मूच्छीना रचना कर जिस प्रकार से मन छोर अवग् का मङ्गल होता है उसी प्रकार में गान लगान है ॥३२॥ जो व्यक्ति भागवत सुनकर भी श्रीवलरामजी के प्रति प्रीति-भाव न स्कावे वह विष्णा एवं वैद्यावीं के पथ से श्रष्ट है ॥ २३ ॥ और जो भागवत को नहीं मानता है, वह यवन सहश है जन्म-जन्म में उसका इसक विधान एसके प्रभु यमराज द्वारा होता है।। ३३॥ अब भी कोई-कोई व्यक्ति हिजड़े के वेश से नाचनां है ( हिजड़ा जिस तरह रित-रस को न जानकर भी लोगों के मुख से सुनकर भाव प्रदर्शित करना है, उमी प्रकार वह आदमी भी शास्त्र मर्म को न जानकर कहता फिरता है कि वलराम की रास-क्रीड़ा तो कहीं नहीं लिखी इत्यादि ) और कहता है कि "बलराम का रास किस शास्त्र में है ?" ॥ ३४॥ कोई-कोई पापीजन ना शास्त्र देखकर भी नहीं मानते हैं, वे एक अर्थ का दूसरा अर्थ करके वर्णन करते हैं।। ३४ ।। श्री बत्तरामजी (श्री नित्यानन्द ) श्रीचैतन्यचन्द्रजी की प्रिय-विष्रह हैं, इनके निकट अपराधी होकर वे सर्गत्र ही हु:स्य पाकर मरते हैं ॥ ३६-३७॥ प्रमु (श्रीचैतन्यचन्द्र) दूसरी मूर्ति धारण कर आपही दास वन गये हैं, इस (दास-सूर्ति) के सब तत्त्वण अवतार में ही प्रकाश पा रहे हैं ॥ ३८ ॥ आप ( श्रीनित्यानन्द ) सम्बा, भाई, व्यजन, शस्या, वाहन, गृह, छत्र, वस्त्र, सम्पूर्ण भूपण, आलन इन सत्र हपों से अपनी ( श्रीचैतन्य-चन्द्र की ) सेवा करते हैं, त्राप (श्रीनित्यानन्द ) जिसके अपर बानुग्रह करते हैं वही इस (तत्त्व ) को समक सकता है " ३६ ४०।"

अनन्तेर अंशे श्रीगरुड महावली । लीलाय बहेन कृष्ण हइ कुतुहली ॥ ४१ ॥

कि ब्रह्मा, कि शिव, कि सन्कादि-कुमार । व्यास, शुक, नारदादि 'मक्त'नाम जाँर ॥१२॥ सभार पुजित श्रीज्ञनन्त महाशय । सहस्न-बदन प्रभु भक्ति-रसमय ॥ ४३॥ आदिदेव महायोगी ईश्वर वैष्णव । महिमार अन्त इहा ना जानये सव ॥ ४४॥ सेवन शुनिला एवे शुनो ठाकुराल । आत्म-तन्त्रे जेन मते वैसेन पाताल ॥ ४५॥

श्रीनारद गोसाँ जि तुम्बुरु करि संगे । जे यश गायेन ब्रह्मा स्थाने रलोक बन्धे ॥४६॥ तथाहि ( भा० ४-२४। ६ से १३)

व्याह ( भाव ४-२४ । ६ स १३ )
इत्यक्ति-स्थिति-लय-हेतवोऽस्य कल्पाः, सत्त्वाद्याः प्रकृतिगुणा यदीच्चयासन् ।
यद्ग् पं ध्रुवमकृतं यदेकमात्मन् , नानाधात् कथमुह् वेद तस्य वर्त्तम् ॥ ४७ ॥
मृतिं नः पुरुकृषया वभार सत्त्वं, सं शुद्धं सद्सदिदं विभाति यत्र ।
यल्लीलां मृगपतिराद्देऽनवद्यामादातुं स्वजनमनांस्युदारवीर्य्यः ॥ ४८ ॥
यन्नाम श्रुतमनुकीर्त्तयेदकस्मात् , स्त्राक्ते वा यदि पतितः प्रलम्भनाद्वा ।

हे श्रीशेपजी ! ऋापको शेप नाम से पुकारना यथोचित ही है, क्योंकि आपने वास-स्थान, 'शब्या, आसन, पादुका, वस्न, तिकया एवं छत्र आदि रूप से दूसरा शरीर धारण कर, प्रमु की सेवा के समस्त उपकरणों का शेप ( अन्त ) कर दिया है ॥४०॥ श्री अनन्तदेव ( शेप ) जी के अंश महावली श्रीगरुड़ भी आनन्दयुक्त होकर अनायास ( खेल ) से ही श्रीकृष्ण को यत्र-तत्र वहन करते हैं ॥ ४१॥ क्या ब्रह्मा, क्या शिव, क्या

हन्त्यंहः सपदि नृगामशेषमन्यं, कं शेषाद्धगवत आश्रयेन्समन्नः ॥ ४६ ॥

होकर अनायास (खेल) में ही श्रीकृष्ण को यत्र-तत्र बहन करते हैं ॥ ४१ ॥ क्या ब्रह्मा, क्या शिव, क्या सनकादि चारों कुमार, क्या व्यास, क्या शुकदेव, क्या नारद आदि जो 'भक्त' नामधारी हैं ॥ ४२ ॥ भक्ति-रसमय महाराय, सहस्र बदनयुक्त प्रभु श्रीक्षनन्तदेव उन (ब्रह्मा-शिवादि) सबके पूजित हैं ॥ ४३ ॥ आप आदिदेव हैं, महायोगी हैं, ईंग्वर हैं, विप्णुभक्त हैं और महिमा की पराविध हैं। इन सब बातों को सब

लोग नहीं जानते हैं ॥ ४४ ॥ हे ओतागण ! आपने अब तक आक्रतन्तदेव का सेवकत्व सुना, अब प्रसुत्व सुनिये (जिसके द्वारा आपको मालूम पड़ेगा कि ) आप कैसे आत्म-तन्त्र भाव से पाताल में विराज रहे है ॥ ४४ ॥ जिनके यश को श्रीनारद गोस्वामी श्लोकों हारा तुम्बुक नामक गन्धव पति को साथ लेकर श्रीब्रह्मा जी की सभामें गाते हैं ॥ ४६ ॥ यथा- इस जगन् की सृष्टि, स्थित एवं लय के कारण स्वरूप सत्त्वादि गुन वय, जिनके कटाच मात्र से अपने-श्रपने कार्य में समर्थ हुए हैं, जिनका स्वरूप अनादि एवं श्रानन्त है।

जो एक मात्र वस्तु स्वरूप होकर भी अपने में नाना कार्य प्रपन्न को विधान किये हैं उन ब्रह्मरूपी मगवान का तत्त्वको लोग कैसे जान सकते हैं ॥ ॥ ४७ ॥ और जिनमें सन् असत् वस्तु समृह प्रकाश पाते हैं, जो उदार वीर्य प्रमु अस्मदादि भक्तजन के प्रति अतिशय कृपाको प्रकाश कर, शुद्ध सत्व मृत्ति को धारण किये है, निज आसीय-जनों के मन को वश करने के लिये, जिनसे सर्व मङ्गलमय लीला पराक्रम महा बलवान

ह, निज आत्माय-जना के मन का वंश करने के लिय, जिनस सर्व मङ्गलमय लोला पराक्रम महा बल्वान् सिंह भी पढ़ा है।। ४८॥ और जिनके मङ्गलमय स्वरूप नाम,दृसरों के मुख से अवण कर, पीड़ित एवं पतित-जन भी, बढ़ि अकस्मान् अथवा परिहास क्रम से भी एक वार उच्चारण करें, तो उस व्यक्ति से भी अन्य प्राणियों के अशेष कलुप सद्य विनष्ट होते हैं और उच्चारण करने वाले मनुष्य जो स्वयं शुद्ध होते हैं, इसके

प्राणियां के अशिष केलुप सद्य विनष्ट होते हैं और उच्चीरण करने वाल मनुष्य जो स्वयं शुद्ध होते हैं, इसके बारे में और महना ही तथा है ? अतएत मुमुख जन एस भगवान् को छोटकर और किसका आश्रय यहण मूर्डन्यिपतमगुवत सहस् मूद्ध्नी, मूगोल सिगिर सिरिन्-समुद्र सन्तम्।
श्रातन्त्यादिविमित-विक्रमस्य मून्नः, को वीद्यापयि गण्येन् सहमृजिहः ॥ ४०॥
एवं प्रभावो भगवाननन्तो, दुरन्तवीद्योन्गुणानुभावः।
मूले रसायाः स्थित श्रात्मतन्त्रो, यो लीलया हमां न्थितवे विभिन्ते ।। ४२॥
सृष्टि, स्थिति, प्रलय सन्त्वादि जत गुन । जार दृष्टिपाते ह्य, जाय पुनः पुन ॥ ४२॥
श्राह्मतीय रूप, सत्य, श्रानादि, महन्त्व । तथापि श्रानन्त ह्ये, के बुमेः से तन्त्व ॥ ४२॥
श्राह्म-सन्त-मूर्ति प्रश्च घरे करुणाये । जे विग्रहे सभार प्रकाश सुलीलाये ॥ ४४॥
श्राह्म-सन्त-मूर्ति प्रश्च घरे करुणाये । जे विग्रहे सभार प्रकाश सुलीलाये ॥ ४४॥
जाँहार तरङ्ग शिखि सिंह महावली । निज-जन मनोरञ्जे हइ कृत्वहली ॥ ४४॥
जे श्रानन्त नामेर श्रवण-सङ्कीर्चने । जे ते मते केने नाहि वोले जेते जने ॥ ४६॥
श्रिष वह संसारेर पति नाहि आर । श्रानन्तेर नामे सर्व्य जीवेर उद्धार ॥ ४=॥
श्रीष वह संसारेर पति नाहि आर । श्रानन्तेर नामे सर्व्य जीवेर उद्धार ॥ ४=॥
श्रीनन्ता पृथिवी, गिरि-समुद्र-सहिते । जे प्रमु धर्ये शिरे, पालन किन्ते ॥ ६०॥
सहस्र फणार एक फणे विन्दु जेन । श्रानन्त विक्रम, ना जानये श्रास्त्रे हेन ॥ ६०॥

करेंगे ॥ ४६ ॥ अहो ! जिनके सहस्र मस्तक हैं और उनमें से एक मस्तक के उत्तर नदी. सागर, गिरि एवं भाणियों के सहित यह निखिल भूमण्डल स्थित है और अनन्त वीर्य होने से तो प्रभु अपरिभित हैं, ऐसा कीन व्यक्ति है जो सहस्र जिह्ना लाभ करके भी उस महाकाय, बहुरूप, महावीर्य परमध्यर के बीर्य की गाण्ना कर सके ? ॥४०॥ अहो ! मगवान् अनन्तदेव का ऐसा प्रभाव है कि उनके बल और अनुभव का अन्त नहीं है. किन्तु आप ऐसे होकर भी इस पृथ्वी के नीचे अवस्थित होकर, लोक स्थिति के लिये इसकी धारण किये हुए हैं, उनका आधार कोई भी नहीं है, आप ही अपने आधार स्वरूप हैं ॥ ४१ ॥ जिनकी ट्रांष्ट्रपान मात्र से वारम्वार सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय होती है,सत्त्व आदि सर्व गुण, कार्य-कारिता एवं विराम की प्राप्त होते हैं तथा जो अद्वितीय रूप, सत्य, अनादि और सर्व महत्ता के आधार हैं, फिर नहीं प्रभु अनन्त रूप की क्यों धारण किये हुए हैं ? इस तत्त्व को कीन जानता है ?॥४२-४३॥वह अभु करुणा करके गुद्ध सत्त्व मृिनको पा-रण किये हुए हैं और सुलीलावश उनके शरीर में सन्-असन् वस्तु समृद् प्रकाश पाने हैं।। ४४॥ महा वल-वान सिंह भी जिनको लीला-तरङ्ग को सीखकर आनन्द पूर्वक आत्मीय ननों का मनारखन करता है ॥४४॥ जिन श्रीश्रमन्तदेव का नाम (दूसरों के मुख से ) अवगा कर, कीर्त्तन (उच्चारण ) करने से, चाहे उसे कैसा भी (रोगी व पतित त्रादि) मनुष्य किसी भी प्रकार (अकस्मान् व परिदासादि से) क्यों न उच्चारण करे।। ४६।। उच्चारण करते वाले के द्वारा अन्य जनों के भी अशेप जन्मों के बन्धन सदा विनप्ट होते हैं। इसीलिये वैष्णुव जन श्रीद्यतन्तदेव का चाश्रय नहीं त्यागते हैं॥ ४०॥ श्री 'शेप' जी के सिवाय इस संसार का और कोई रत्तक नहीं है। श्री 'शेप' जी के नाम से सब जीवों का उद्घार होता है ॥४८॥ वे श्रमु अपने सहस्र फर्गों में से एक फरा के उत्तर गिरि एवं समुद्र सिहत यह निखिल भूमएडल, पालन करने के लिये धारण किये हुए हैं।। ४६।। अनन्त विक्रम प्रमु ( शेषजी ) सहस्र फर्णों में एक फर्ण के जलर धारण कर उसकों विन्दु की तरह भी अनुभव नहीं करते हैं॥ ६०॥ वे आदिदेव, महीधर श्रीरोपजी अपने सहस्रा मुस्रो

सहस्र बदने कृष्ण-जश निरन्तर । गाइते त्रालेन त्रादि-देव, महीधर ।। ६१ ॥

श्रीरागः

कि और राम गोपाले वाद लागियाछे।

ब्रह्मा रुद्र सुर सिद्ध, म्रनीश्वर, त्यानन्दे देखिन्ने ॥ भ्रु०॥

गायेन अनन्त, श्रीजशेर नाहि अन्त । जय मंग कारु नाहि दोंहे बलवन्त ।। ६२ ॥

अद्यापिह शैंप-देव सहस्र-श्रीमुखे । गायेन चैतन्य-जश अन्त नाहि देखे ।। ६३ ॥

लाग विल जाय वेगे सिन्धु तरिवारे । जशेर सिन्धु नादेय कूल अधिक अधिक बाढ़े ।६४। तथाहि (भा० २। ७।४०) नारदं प्रति ब्रह्म-बाक्यं-

नान्तं विदाम्यहममी मुनयोऽयजास्ते, सायावलस्य पुरुपस्य कुतोऽवरं ये ।

गायन् गुणान् द्राशतानन आदिदेवः शेषोऽधुनापि समवस्यति नास्य पारम् ॥६४॥ पालन निमित्त हेन प्रभु रसातले । श्रान्ते महाशक्ति-घर निज कुतुहुले ॥६६॥

त्रह्मार सभाय गिया नारद आपने । एइ गुग्र गायेन तुम्बरु-बीग्रा-सने । ६७॥ न्नकादि विह्वल एइ जशेर श्रवणे । इहा गाइ नारद पूजित सर्वे स्थाने ।।६८।।

कहिलाङ एइ किछु अनन्त प्रभाव । हेन प्रभु नित्यानन्दे कर अनुराग ॥६६॥

से निरन्तर कृष्ण-यश गा रहे हैं ॥ ६१ ॥ अरे भाई देखो ! अनन्तदेव से अभिन्न श्रीवलराम और श्रीगो-पालजी में कैसी होड़ा-होड़ी लग रही है,जिसको ब्रह्मा व शिवादि देवगण एवं सिद्ध, मुनीश्वर श्रानन्द पूर्वक

देखते हैं। (यहाँ दो पत्त हैं प्रथम पत्त-श्रीयनन्तदेव, द्वितीय पत्त-श्रीप्रमु का अनन्त यश) श्रीयनन्तदेव गान करते हैं, उधर प्रभु के श्रीयश का अन्त नहीं है, दोनों पद्म ही बलशाली हैं, किसी की हार एवं जोत

नहीं होती है ॥६२॥त्राज तक भी श्रीशेपदेव अपने सहस्रों मुख से श्रीचैतन्य-यश गाते हैं, लेकिन अन्त होता हुआ नहीं देखते हैं ॥६३॥ शेपजी श्रीचैतन्यचन्द्र के यश सिन्धु को पार करने के लिये वेग पूर्वक चलते है,

परन्तु यशसिन्धु अधिकाविक वढ़ता ही जाता है और पार वालों को किनारे पर नहीं झाने देता है।। ६४॥ हे नारद ! उस पुरुष की माया के वल का अन्त में नहीं जानता हूँ और तुम्हारे अयज सनकादि मुनिगण् भी

नहीं जानते हैं एवं आदिदेव 'शेप' जी सहस् बदनों से उनके गुण-गान करते हुए आज पर्यन्त भी पार नहीं पाते हैं। तव फिर अन्य की तो बात ही क्या है।। ६४।। परम शक्तिशाली ऐसे प्रभु (शेपजी) जगत की रत्ता के लिये अानन्द पूर्वक रसातल में विराजित हैं ॥ ६६ ॥ इसी गुण को स्वयं नारद्जी ने ब्रह्मा की सभा में

जाकर तुम्बुरु एवं वीग्णयन्त्र के साथ गान किया है।। ६०।। इस ( श्रीवलराम मृल स्वरूप के तत्त्व श्रीश्र-नन्तदेव के ) यश को गाने के कारण ही श्रीनारद्जी सब जगह पूजे जाते हैं और इस यश को श्रवण करके ब्रह्मादि भी विभार रहते हैं ॥ ६= ॥ यह श्रीअनन्तदेव का कुछ प्रभाव ( यश ) कहा, हे भाइयो ! ऐसे श्री-

नित्यानन्द प्रमु से अनुराग कीनिये ॥ ६६ ॥ जो संसार से पार होकर, भक्ति-सागर में डूबना चाहे उसका त्रवश्य श्रीनित्यानन्द चन्द्र का भजन करना चाहिए॥ ७०॥ श्रीयन्थकार कहते हैं--श्रीवैष्ण्वों के चरणा

में मेरा यही निवेदन है कि मुभको प्रत्येक जन्म में ( सर्वदा ) श्रीवतराम ( श्रीनित्यानन्द ) प्रभू ( स्वामी ) मिलें ॥ ७१ ॥ जिस प्रकार द्विज, विष्ठ, बाह्मण में नाम मात्र का भेद है, उसी प्रकार श्रीनित्यानन्द, श्रीत्रन-

संसारेर पार हह भिक्तर सागरे । जे ह्विव से भजुक निताइ चाँदे रे ॥७०॥ वृष्णवेर पाये भीर एइ मनस्काम । जन्मे जन्मे प्रश्न मीर हुउ वलराम ॥७२॥ हिज, विष्न, बाबण जेहेन नाम भेद । एइ मत नित्यानन्द, अनन्त, बलदे व ॥७२॥ अन्तर्जामी नित्यानन्द बलिला कौतुके । चैतन्य-चरित्र किन्छ लिखिते प्रस्तके ॥७३॥ चैतन्य-चरित स्फुरे शेषेर कृपाय । जशेर भाणहार वैसे शेषेर जिह्वाय ॥७४॥ अतएव जशोमय-विष्मह अनन्त । माइल ताहान किन्छ पाद पद्म इन्द्र ।।७४॥ चैतन्य चन्द्रेर पुर्प अवण चरित । भक्त प्रसादे से स्फुरे जानिह निश्चित ॥७६॥ वेद-गृह्य चैतन्य-चरित केवा जाने । ताहा लिखि, जाहा श्रुनियाि मक्त-स्थाने ॥७०॥ वेद-गृह्य चैतन्य-चरित केवा जाने । ताहा लिखि, जाहा श्रुनियाि मक्त-स्थाने ॥७०॥ काष्ट्रेर पुत्वो जेन बहके नाचाय । एइमत गौरचन्द्र मोर जे बोलायेन वाहा लेखि ॥७०॥ सर्व वैद्यवेर पाये मोर नमस्कार । इथे अपराध किन्छ नहुक आमार ॥ ५०॥ मन दिया श्रुन माह श्रीचैतन्य कथा । मन्त संगे जे जे लीला केला जथा जथा ॥८१॥ व्रिविध चैतन्य लीला आनन्दरे धाम । आदिखरड, मध्यखंड, शेपखंड नाम ॥८२॥ श्रादखंड प्रधानतः विद्यार विलास । मध्यखंडे चैतन्येर कीर्चन प्रकार ॥ ६२॥ श्रादखंडे सन्यासी हुवे नीलाचले स्थित । नित्यान द-स्थाने समर्पया गौह-चिति ॥८२॥ श्रावखंडे सन्यासी हुवे नीलाचले स्थित । नित्यान द-स्थाने समर्पया गौह-चिति ॥८४॥

न्तदेव और श्रीवलराम में नाम मात्र का भेद हैं॥ ७२॥ श्रीयन्थकार कहने हैं--श्रन्तर्यामी श्रीनित्यानन्द वस कीतुक पूर्वक सुक्त से, कुछ 'चैतन्य-चरित्र' पुस्तक में लिखने के लिये वाले ॥ ७३ ॥ औशंपर्का की कृपा से 'चैतन्य-चरित्र' स्कृति पाता है क्योंकि 'चैतन्य-चरित्र' का भाग्खार औरापनी की जिह्ना पर अधिण्ठिन है ॥ ७४ ॥ और इसी से आप श्रीव्यनन्तदेव 'नैतन्य-चरित्र' के यश की मृद्धि (शर्रार ) हैं। इसीलिये (चैतान्य-चरित्र गाते के लिये) मैंने प्रथम उनके चरणारियन्द युगल की थोड़ी सी महिमा गान की है।।७४॥ पुरुय-अवगा स्वरूप श्री 'चैतन्य-चरित्र' भवत की कृपा से दी स्कृरित होता है, यह निश्चय नमिनिये ॥७६॥ 'चैतन्य-चरित्र' जो वेट गुह्य है उसको कीन जानता है। मैंने जो कुछ भन्ती से सुना है वह लिखना है।।५५।। शी 'चेतन्य-चरित्र' का आदि, अन्त कुछ नहीं मुक्ते मृक्त रहा है वे कृपा करके जो कहतवा रहे हैं वही बिखता हूँ ॥ ७८ ॥ जिस प्रकार परवश होकर काट की पुनली जादू से नाचती है उसी प्रकार श्रीगीरचन्द्र या श्रीनित्यानन्द मेरे द्वारा जो बुलवाते हैं उसी को मैं लिखता हूँ ॥ ७६ ॥ इस उक्ति की कीई 'गर्वमयी' न समभे । इसिलये श्रीयन्थकार प्रसंग के बीच में ही कहते हैं-मैं सर्व बैक्शववृत्द के चरणों में प्रणाम करता हूँ, इसमें मेरा कुछ अपराध न लीजिये ॥ ५० ॥ वह श्री 'चैतन्य-चरित्र' मन देकर सुनिये, जिसमें प्रभु ने जहाँ-जहाँ भक्तों के संग जो-जो लीला की हैं॥ ८१॥ वह आनन्द-धाम श्री चैतन्य-चरित्र तीन भागों में विभक्त है, यथा-आदिखरड, मध्यखरड और रोपकरड ॥५२॥ आदिखरड में प्रधानतया श्रीगीरचन्द्र का विद्या-विलास और मध्यखरह में 'की र्तन-प्रकाश' का वर्णन है।। म्शाशेपखरह में नित्यानन्दजी की गीइ-वेश समर्पण करके प्रमु ( शीगौरचन्द्र ) की सन्यासी रूप से नीलाचल ( जगन्नाथपुरी ) में अवस्थिति है मध

नवद्वीपे आहे जगनाथ मिश्रवर । बसुदेव प्राय नेहों स्वधर्में तत्पर ।: =५ ॥
तान परनी श्रची-नाम महा पितृत्वता । द्वितीय देवकी जेन सेइ जगन्माता ॥ =६ ॥
तान गर्भे अवतीर्क हैला नारायण । श्रीकृष्णचैतन्य नाम संसार-पूपण ॥ =७ ॥
आहिष्वराढे फालगुनी पूर्णिमा शुभ दिने । अवतीर्ण हैला प्रभु निशाय श्रहणे । == ॥
हिर-नाम मंगल उठिल चतुहिंगे । जन्मिला ईश्वर सङ्कीर्चन करि आगे ॥ =६ ॥
आहिखराढे शिशुरूपे अनेक प्रकारा । पिता माता प्रति देखाइला गुप्त वास ॥ ६० ॥
आहिखराढे श्वाह अर्थे अनेक प्रकारा । पिता माता प्रति देखाइला प्रित्त वास ॥ ६० ॥
आहिखराढे श्वाह हिर्माछला चोरे । चोर भागडाह्या प्रभु आहेलन घरे ॥ ६२ ॥
आहिखराढे प्रभुरे हिरियाछिला चोरे । चोर भागडाह्या प्रभु आहेलन घरे ॥ ६२ ॥
आहिखराढे त्राह हिरम्परेर घरे । नैवेद्य खाइला प्रभु श्रीहरिनासरे ॥ ६२ ॥
आहिखराढे त्राह हुल करिया अन्दन । बोलाइला सर्व्य मुखे श्रीहरि-कीर्चन ॥ ६४ ॥
आहिखराढे लोक वर्ज्य हाण्डीर आसने । वसिया मायेरे तत्व कहिला आख्याने ॥६४॥
आहिखराढे गौरांगेर चाञ्चल्य अपार । शिशु-गण संगे जेन गोकुलविहार ॥ ६६ ॥
आहिखराढे करिलेन आरम्भ पहिते । अन्ये अध्यापक हेला सकल शास्त्रेते । ६० ॥
आहिखाढे जगननाथ मिश्र-परलोक । विश्वरूप-सन्यास शचीर दुइ शोक ॥ ६= ॥
आहिखं डे विद्या विलासेर महारम्म । पापण्डी देखये जेन मृत्ति मन्त दम्म ॥ ६६ ॥

( ऋदिखरड की कथा में ) शीनवहीय में 'श्रीजगन्नाथ मिश्र' नाम के एक विश्वर हैं, जो शीवमुद्देव की तरह स्वधर्म परायण हैं।। ५४।। उनकी 'शची' नाम की पन्ती है जो भहापति-क्रता हैं। यह जगत माना श्री- देवकी का माना दूसरा शरीर है।। ५६।। उनके गर्भ से संसार के भूपण श्रीकृष्णचैतन्य नाम से 'नारावण' प्रकट हुए।। ५७।। जो फाल्गुनी पृर्णिमा के शुभ दिन की रात्रि के बहुण मनय में अवतीर्ण हुए।। ६८।। ईश्वर (श्रीगीरचन्द्र) सङ्गीर्भन का सामने कर अवतीर्ण हुए इसिलये पिहते चारी दिशाश्री में 'हिर' नाम

की मङ्गल ध्विन हुई ॥ नह ॥ आदिखरड में प्रमु के रिाशु रूप से अनेक प्रकाश हैं, आपने जिलमें माता-पिनों को अपने अपकट धाम भी दिखाये ॥ ६० ॥ आदिखरड में पिता-माता ने घर में अपूर्व ध्वज, घल, अंकुश और पताका के चिह्न देखे ॥ ६१ ॥ आदिखरड में चीर प्रमु को हरण करके ले जाते हैं, परन्तु प्रमु चीरों को अलावा देकर घर ही लीट आते हैं ॥ ६२ ॥ आदिखरड में प्रमु ने 'जगदीश' एवं 'हिरएय' नामक भक्तों के घर श्रीहरिशासर (श्रीएकादशी) के दिन नैवेश भीजन किये हैं ॥ ६३ ॥ आदिखरड में बालको-

चित रुद्दन का छल करके प्रभु ने सबके मुख में 'श्रीहरि' नाम कीर्रोन कराया ॥६८॥ आदिखरुड में लोक-वर्ज्य (सदाचार-विरुद्ध ) हारुडी के श्रासन पर बैठकर मानाजी को प्रसङ्ग विस्तार पूर्वक तत्त्व कहा ॥६४॥ श्रादिखरुड में शिशुओं के साथ श्रीकृष्ण के गोकुलबिहारी की भाँति श्रीगौर्चन्द्र की अपार, चाद्धल्यमधी

लीला का वर्णन है ।। ६६ ।। त्रादिखंडमें प्रभु ने विद्या-पहना त्रारम्भ किये हैं, जिससे अल्पकाल में ही सर्व शास्त्रों के अध्यापक हो जाते हैं ।। ६७ ।। आदिखण्ड में 'जगन्नाथ मिश्र का परलोक गमन' एवं 'विश्वरूप का सन्यास लेना'शची मा के इन दोनों शोकोंका वर्णन है।।६८।।आदिखण्ड में जब कि प्रभुने विद्या-विलास का अदिखण्डे सकल पहुयागन मिन जाह्वीर तरगे निभर जल किल ॥ १०० ॥ आदिखण्डे गौरागेर सर्व शास्त्रे जय । त्रिश्चवने हेन नाहि जे सन्धुख ह्य ॥ १०१ ॥ आदिखण्डे वङ्गदेशे प्रश्चर गमन । त्राच्य-भूमि तीर्थी हेल पाइ श्रीचरण ॥ १०२ ॥ आदिखण्डे पूर्व-परिप्रहेर विजय । शेषे राज पण्डितेर कन्या परिणय ॥ १०२ ॥ आदिखण्डे वायु-देह-मान्य करि छल । प्रकाशिला प्रेम मिक-विकार सकल ॥ १०४ ॥ आदिखण्डे सकल मक्तेरे शान्ति दिया । आपने अमेन महा पण्डित हृहया ॥ १०४ ॥ आदिखण्डे दिव्य-परिधान-दिव्य-पुरत । आनन्दे भारेन शनी देखि चाँद गुल ॥१०६॥ आदिखण्डे तिव्य-परिधान-दिव्य-पुरत । शानन्दे भारेन शनी देखि चाँद गुल ॥१०६॥ आदिखण्डे सकल मक्तेरे मोह दिया । सेह खाने प्रश्व प्रमे सवारे माण्डिया ॥१०० ॥ आदिखण्डे सकल मक्तेरे मोह दिया । सेह खाने प्रश्व प्रमे सवारे माण्डिया ॥१०० ॥ आदि खण्डे गया गेला विश्वम्भरराय । ईश्वर पुरीरे कृपा करिला जथाय ॥ १०६ ॥ आदि खण्डे आछे कत अनन्त विलास । किछ शेषे विण्वेन महामुनि व्यास ॥११०॥ मध्यखण्डे विदित हहला गौर सिंह । चिनिलेन जत सव चरणेर मृक्च ॥ ११२ ॥

महारम्थ किया है उस समय पाखरडी लोग आपको इस प्रकार देखते हैं, जैसे सादात दम्भ की मूर्ति हो ॥ ६६ ॥ आदिखण्ड में प्रभु ने सब विद्यार्थियों के साध [मत्त होकर श्रीजाह्नवी की तरझां में की दा की हैं ॥ १०० ॥ आदिखरूड में प्रमु ने सर्व शास्त्रों में विजय पाई है, उस समय कोई भी ऐसा नहीं था जो ( शास्त्रार्थं करने के लिये ) प्रमु के सामने व्यासके ॥ १०१ ॥ व्यादिखण्ड में प्रमु वंगदेश गरें है, उन भीच-रफों को पाकर वह पूर्व देश तीर्थ वन गया ॥ १०२ ॥ आदिखरू में प्रथम परिणिता पत्नी के विजय (नित्य-धाम-गमन ) एवं तत्पञ्चात् श्री 'सनातन राज-पण्डित' की कन्या के साथ परिखय है ॥ १०३ ॥ खादिग्वयड में प्रमु ने अपनी देह में वायु-प्रकोप का छल करके प्रेम-भक्ति के सम्पूर्ण विकारीं का प्रकाश किया है॥१०४॥ आदिखण्ड में सब भक्तों को शान्ति देकर आप महापण्डित होकर भ्रमण (विचर्ण) करते हैं॥ १०४॥ आदिखण्ड में प्रमु के दिव्य वस्तादिक परिधान व दिव्य-सुख भीग एवं वमु के चन्द्र मुख की देखकर शची मा का आनन्द में वह जाना वर्शित है।। १०६॥ आदिखण्ड में श्रीगौर सुन्दर ने दिन्विजमी को जीत कर पश्चात उसके सर्व बन्धन नष्ट किये हैं।। १०७ ॥ आदिखरड में प्रसु ने सम्पूर्ण भक्तें को सेह में डालकर उन्हें मुलावा देकर उनके पास ही भ्रमण किया है ॥ १०८ ॥ श्रादिखरडमें 'श्रीविश्वम्मरराय' गया गये है जहाँ पर कि ईश्वरपुरी के प्रति कृपा की है।। १०६॥ आदिखरूड में और कितने ही अनन्त विलास हैं, कुछ समय पश्चात् उनको महामुनि-व्यास-शक्ति-सम्पन्न (श्रीकृष्णवास कविराज आदि महात्मागण) वर्णन करेंगे॥ ११३॥ श्रभु ने बाल्य-लीला से प्रारम्भ करके गया से अत्यागमन पर्यन्त जितने चरित्र प्रकाशित किये हैं, वह सव 'आदिखण्ड विलास' (चरित्र ) हैं ॥ १११ ॥ अत्र मध्यखण्ड के सूत्र बतलाते हैं-मध्यखण्ड में श्रीगौरसिंह ने अपना स्वरूप प्रकाशित किया और आपके चरण-कमल के जितने भृक्षक्षी भक्त थे, दन

मध्यखण्डे अद्वैतादि-श्रीवासेर घरे । व्यक्तहैला वसि विष्णु-खट्टार उपरे ॥ ११३

मध्यखण्डे नित्यानन्द सङ्गे दरशन । एक ठाज्ञि दुइभाइ करिला कीर्चन ॥ ११४ ॥

मध्यखण्डे पह्मुज देखिला नित्यानन्द । मध्यखण्डे अद्वैत देखिला विश्व-श्रङ्ग ॥ ११४ ॥

नित्यानन्द व्यास पूजा किह मध्यखण्डे । जे प्रभुरे निन्दा करे पापिष्ठ पापण्डे ॥११६॥

मध्यखण्डे दुई-श्रित-पातिक- मोचन । 'जगाइ' 'माधाइ' नाम विख्यात भ्रुवन ॥ ११८ ॥

मध्यखण्डे कृष्ण-राम, चैतन्य-निताइ । श्याम श्रुवल रूप देखिलेन शची 'आइ' ॥११६॥

मध्यखण्डे चैतन्येर महा परकाश । सात प्रहरिया भाव ऐख्वर्ध-विलास ॥ १२०॥

सेइ दिन अमायाय किहलेन कथा । जे जे सेवकेर जन्म छिल जथा जथा ॥ १२०॥

सेइ दिन अमायाय किहलेन कथा । जे जे सेवकेर जन्म छिल जथा जथा ॥ १२२॥

मध्यखण्डे केजिर माङ्गिया घर द्वार । निज शिक्त प्रकाशिया कीर्चन श्रार । १२२॥

मध्यखण्डे काजिर माङ्गिया घर द्वार । निज शिक्त प्रकाशिया कीर्चन श्रार । १२२॥

मध्यखण्डे महाप्रमु वराह हइया । निज तत्त्व धुरारिरे किहला पिन्जया ॥ १२५॥

मध्यखण्डे महाप्रमु वराह हइया । निज तत्त्व धुरारिरे किहला पिन्जया ॥ १२५॥।

मध्यखंडे मुरारि स्कन्धे आरोहण । चतुर्भु जे हेया केला अंगने भ्रमण ॥१२६॥।

सवने आपको पहिचाना ॥ ११२ ॥ मध्यखरड में प्रभु ने श्रीवास परिडत के घर में विष्णु सिंहासन पर बैठ-कर श्रीअद्भेत आचार्य आदि भक्तों की अपना ऐश्वर्य्य दिखलाया है।। ११३।। मध्यावर्ड में श्रीनित्यान-द प्रभु के साथ मिलन हुआ है और दोनों भाइयों ने एक साथ की रीन किया है ॥ ११४ ॥ मध्यस्वएड में र्आ-नित्यानन्द ने श्री गौरचन्द्र को पड्सुज रूप में देखा है और श्रीअद्वीत आचार्य ने प्रभु की विराट् रूपमें देखा है।। ११४।। मध्यखरडमें श्रीतित्यानन्द् की व्यास-पूजा कही है। पापी व पाखरडी-जन जिन प्रमु की निन्दा करते हैं उनके वर्शन है ॥११६॥मध्यखरख में जब श्रीगौरचन्द्र श्रीवलराम-भाव में भावित हुए है, तव श्रीनित्यानन्द श्रमु ने उनको हाथ में हल व मूपल दिये हैं ॥११७॥ मध्यखरूड में भुवन-विख्यात 'जगाइ' 'साधाइ' नामक दो अति पातिकयों का उद्धार हुआ है ॥ ११=॥ मध्यखरड में श्रीशचीमा ने कृष्ण व वलराम रूपसे गौरचन्द्र व नित्यानन्द देखे हैं,फिर श्याम (राम) एवं शुक्ल (लहमण्) रूप से देखे हैं॥११६॥ मध्यखरुड में श्रीगौरचन्द्र का महा प्रकाश है उस ऐश्वर्य-विलास को सात प्रहरिया (जो सात पहर तक रहा) से भी बोलते हैं ॥ १२० ॥ उसी दिन प्रभु ने जिस-जिस सेवक का जहाँ-जहाँ जन्म स्थान था उन सबको उन ( स्थानीं ) का स्पष्ट रूप से कहकर अनुभव कराया हैं ॥ १२१॥ मध्यखगड में बैकुण्ठनाथ श्रीनारायण (श्री-गौरचन्द्र) ने स्वयं नवद्वीप के घर-घर में कीर्तान कराया है ॥ १२२ ॥ मध्यखरड में प्रभुके भक्तों ने काजी का घर-द्वार नष्ट किया है एवं प्रभु ने अपनी शक्ति का प्रकाशन करते हुए अपार कीर्त्तान कराया है ॥१२३। श्रीगौरचन्द्र प्रभु के डर से काजी भाग जाता है और फिर स्वतन्त्रता पूर्वक मुहल्ले में कीर्त्तन होने लगा है ।। १२४।। मध्यखण्ड में महाप्रभु जी श्रीवराह रूप धारण कर गर्जाना करते हुए अपना तत्त्व सुरारि गुप्त से कहते हैं ॥ १२४ ॥ मध्यखरड में श्रीगौरचन्द्र ने चतुर्भुज हप से श्रीमुरारि गुप्त के कन्धे पर आरोहन मध्यखंडे शुक्लाम्बरेर तन्हुल भोजन । मध्यखंडे नाना काच हेला नारायमा ॥१२८॥
मध्यखंडे गीरचन्द्र रुक्मिणीर वेशे । नाचिलेन स्तन पिले जत सब दासे ॥१२८॥
मध्यखग्डे महाप्रमु निशाये कीर्यान । वत्सरेक नवहीपे केला अणुक्या ॥ १३०॥
मध्यखग्डे महाप्रमु निशाये कीर्यान । वत्सरेक नवहीपे केला अणुक्या ॥ १३०॥
मध्यखग्डे नित्यानन्द-अह ते कीतुक । अहजने उसे जेन कलह-स्वस्प ॥१३१॥
मध्यखग्डे जननीर लच्ये भगवान् । वैष्णुवापराध कराइला सावधान ॥१६२॥
मध्यखग्डे सकल वैष्णुव जने जने । समे वर पाइलेन करिया स्तवने ॥१३३॥
मध्यखग्डे प्रसाद पाइला हरिदास । श्रीघरेर जलपान कारुप्यप्रकाश ॥१३४॥
मध्यखग्डे प्रसाद पाइला हरिदास । श्रीघरेर जलपान कारुप्यप्रकाश ॥१३४॥
मध्यखग्डे पीरचन्द्र नित्यानन्द संगे । यह तेर गृहे गियाजिला कीन्र मे ॥१३६॥
मध्यखग्डे पीरचन्द्र नित्यानन्द संगे । यह तेर गृहे गियाजिला कीन्र मे ॥१३६॥
मध्यखग्डे चैतन्य निताइ कृष्णु-राम । जानिला स्रारि गुप्त महा भाग्यवान् ॥१३८॥
मध्यखग्डे खेतन्य निताइ कृष्णु-राम । जानिला स्रारि गुप्त महा भाग्यवान् ॥१३८॥
मध्यखग्डे श्रीवासेर-मृत-गुत्र मुखे । जीव तत्त्व कहाइया पुचाइल दुःखे ॥१४४०॥

कर खाँगन में भ्रमण किया है।। १२६।। मध्यप्रण्ड में प्रमु ने शुक्लाम्बर मक्त के चाँवत माजन किये है श्रीर प्रमु ने भक्तों के साथ कीन-कीनसा पहनाव पहनेगा इसकी व्यवस्था की है।। १२७ ।। सम्मखन्य में औ-गौरचन्द्र ने श्रीरुक्सिणी वेश से नृत्य किया है और श्रीविश्वम्भर जी ने मानृ-साव से मद हामों की नतन पिलाये हैं ॥ १२= ॥ मध्यखण्ड में प्रसु ने सुकृत्द की सङ्ग-रोप के कारण दगड दिया है, परचान परम स-न्तुष्ट होकर अनुप्रह किया है।। २२६।। मध्यसाएड में शीमहाप्रभु जी ने एक वर्ष तक निरम्तर राजिकी मक्तोंके साथ कीर्त्तन किया है।। १३०॥ मध्यस्त्रएड में श्रीतित्यासन्द प्रभ श्रीर श्रीश्रद्धेत प्रस् का धानन्द-मय कलह वर्णित है, जिसको मूर्ख मनुष्य केवल कलह स्वरूप समभते हैं।। १३१ ।[मध्यायण्ड में भगवान श्रीविश्वम्भर निज जननी को लेंच्य करके सबको बैप्णाब अपराब से सावधान करने हैं ॥ १६२ ॥ मध्यम्बण्ड में सब वैष्णवतृत्व प्रमुक्षी पृथक् २ स्तुति करके वर प्राप्त किये हैं।। १३३।। मध्यस्वगढ में श्रीहरिदान-ठाकुर ने क्रुपा लाभ की है। श्रीघर के जल-पान प्रसंग में प्रभू का काक्रय प्रकाश वर्णित है।।१२४।।मध्यम्बंड में श्रीगौरचन्द्र के सब वैप्यावीं को साथ लेकर प्रति रात्रि जलकेला र'ग वर्णित है।। १३४।। सध्यख़रह में शीगौरचन्द्र श्रीनित्यानन्द को साथ लेकर कोई एक रंग दिखलाने के लिये श्री अह त आचार्य के घर गये ।।१३६॥मध्यसण्डमें श्रीविश्वम्मर ने श्रीऋद्वैत को बहुत दण्ड देकर पश्चात् श्रत्यन्त श्रनुप्रद किया है१३७। मन्यखरड में महा भाग्यवान् मुरारिगुष्त ने श्रीचैतन्यचन्द्र व श्रीनिताइ को श्रीकृष्ण् व श्रीवलराम जाना ॥१३८॥मध्यखरूड में श्रीचैतन्य व श्रीनिताह दोनों भाइयों ने एक साथ श्रीवास खाँगन में नृत्य किया है।१३६। मन्यसंड में प्रभु ने श्रीवास के मृत-पुत्र के मुख से जीवतत्त्व कहलवाकर सुत्रके हु:खों की दूर किया है।।१४०।।

चैतन्यर अनुग्रहे श्रीवास पण्डित । पासरिला पुत्र-शोक सभारे विदित ॥ १४१ ॥ मध्यसग्रहे गङ्गाये पिड्ला कृ हु हैया । नित्यानन्द हरिदास श्रानिला तुलिया ॥ १४२ ॥ मध्यसग्रहे चैतन्बेर अवशेष पात्र । ब्रह्मार दुर्लभ नारायणी पाइला मात्र ॥ १४२ ॥ मध्यसग्रहे सब जीव उद्धार कारणे । सन्यास करिते प्रभु करिला गमने ॥ १४४ ॥ किरीन करिया आदि, श्रवधि सन्यास । एइ हैते किह मध्यसग्रहेर बिलाल ॥ १४४ ॥ मध्यसग्रहे आहे आर कत कोटि लीला । वेद व्यास विशेषेत से सकत खेता ॥१४५ ॥ शेपसग्रहे विश्वम्मर करिला सन्यास । 'श्रीकृष्णचैतन्य' नाम तबे परकाश ॥ १४७ ॥ शेपसग्रहे श्रुनि प्रभुर शिखार मुग्डन । विस्तर करिला प्रमु अह त कन्दन ॥ १४८ ॥ शेपसग्रहे शची-दु:स्व श्रकथ्य कथन । चैतन्य प्रमावे सभार रहिल जीवन ॥ १४६ ॥ शेपसग्रहे सन्यास करिया गीरचन्द्र । चिलिलेन नीलाचले भक्त-गोप्टी सङ्ग ॥ १४९ ॥ शेपसग्रहे नित्यानंद चैतन्यर दण्ड । भाङ्गिलेन मत्तसिंह परम प्रचण्ड ॥ १४२ ॥ शेपसग्रहे गिरचंद्र गिया नीलाचले । आपने लुकाइ रहिलेन कृत्हले ॥ १४२ ॥ शेपसग्रहे गिरचंद्र गिया नीलाचले । काष्मे मित्र गृहेते करिला श्रधिष्ठान ॥ १४४ ॥ शेपसग्रहे प्रतापकृदेरे परिवाला । काशो मित्र गृहेते करिला श्रधिष्ठान ॥ १४४ ॥ दामोदर स्वह्म, परमानंद पुरो । शेपसग्रहे एइ दुह संगे श्रिषकारो ॥ १४४ ॥

सबके सामने श्रीवास पण्डित श्रीगौरचन्द्र की कृपा से पुत्र-रोक को मृल गये हैं ॥ १४१ ॥ मन्यव्यव्यद्धें प्रतु क्रांधित होफर श्रीगङ्का से पड़ जाते हैं श्रोर श्रीनित्यानन्द व श्रीहरिदास उठाकर लाये हैं ॥ १४२ ॥ मन्यव्यव्य में श्रीचैतन्यचन्द्र के द्यथरामृत का पात्र जो कि त्रह्मा को भी दुर्लभ है, केवल नारायणी ने पाया है ॥१४२॥ मन्यव्यव्य में प्रभु ने सब जीवों के उद्घार करने के लिये सन्यास लेने के लिये गमन किया है । १४४॥ कितनी से शारम्भ करके सन्यास हेतु गमन तक मन्यव्यव्य के विलास हैं ॥ १४४॥ मन्यव्यव्य में श्रीर कितनी ही कोटि लीला हैं, वह सब खेल (लीला) वेद न्यात-राक्ति-सम्यन्त (महत्युक्तप) वर्णन करेंगे ॥१४६॥ शेपव्यव्य में विश्वम्भर ने सन्यास लिया है, उस समय द्यापका 'श्रीकृत्णचैतन्य' नाम हुद्या है ॥ १४८॥ शेपव्यव्य में ब्रह्म त प्रभु ने शिविश्वम्भर त्रभु के शिव्या-मुण्डन को मुनकर प्रचुर कन्दन किया है ॥ १४८॥ शेपव्यव्य में श्रीशची मा का अकथनीय दुःख वर्णित है,उन सब के जीवन की रचा केवल श्रीचैतन्य के प्रभाव से हुई थी ॥१४६॥ शेपव्यव्य में श्रीगीरचन्द्र सन्यासी वनकर भक्त-गोष्ठी के साथ नीलाचल गये हैं ॥१४८॥ शेपव्यव्य में श्रीगीरचन्द्र सन्यासी वनकर भक्त-गोष्ठी के साथ नीलाचल गये हैं ॥१४१॥ शेपव्यव्य में श्रीगीरचन्द्र नीलाचल (श्रीजगननाथपुरी) में जाकर कैत्र्ल करने के लिये व्यन्ते को छिपाकर रखते हैं ॥१४२॥ श्रमु ने प्रथम सार्वभोम प्रति परिहास किया है; पश्चात् इसको पड्मुज क्ष दिखलाया है ॥१४२॥ शेपव्यव्य में श्रीम्यक्त द श्रीपर्याक्त में श्रीपर्याव्य में श्रीपर्याव्य के श्रीपर्याव्य में श्रीपर्याव्य में श्रीपर्याव्य के श्रीपर्याव्य में श्रीपर्याव्य है ॥१४२॥ श्रीपर्याव्य में श्रीपर्याव्य है ॥१४२॥ श्रीपर्याव्य में श्रीपर्याव्य है ॥१४४॥ श्रीपर्यक्त में श्रीपर्याव्य है ॥१४४॥ श्रीपर्याव्य में श्रीपर्याव्य में श्रीपर्याव्य मा विव्य हो। श्रीपर्याव्य को व्याव्य हो। श्रीपर्याव्य में श्रीपर्याव्य मा विव्य हो। १४४॥ श्रीपर्याव्य में श्रीपर्याव्य मा विव्य हो। १४४॥ श्रीपर्याव्य केवाव्य हो। १४४॥ श्रीपर्य मा विव्य हो। १४४॥ श्रीपर्याव्य केवाव्य हो। १४४॥ श्रीपर्याव्य केवाव्य हो। १४४॥ श्रीपर्याव्य केवाव्य हो। १४४॥ श्रीपर्य केवाव्य हो। १४४॥ श्रीपर्य केवाव्य हो। १४४॥ श्रीपर

शिष्तगढे प्रश्न प्राह्ला गौड्देशे-। मथुग देखित करि आर्नद विशेषे ।। १५६ ।। आसिया रहिला विद्या वाचस्पतिर वरे । तवे आहेलन प्रश्न कुलिया गगर ।। १५७ ।। अनंत अब्दुर लोक गेला देखिवारे । शेरखरडे सर्व जीव पाइला उदारे ।। १५८ ।। शेषखरडे मथुपुरी देखिते चलिला । कथोद्र गिया प्रश्न निष्टुत हहला ।।१५६ ।। शेषखरडे पुन आहलेन नीलाचले । निरंतर मक्त संगे ऋष्ण कोलाइले ।। १६० ।। गौड्देशे नित्यानंद स्वरूपे पाठावा । रहिलेन नीलाचले कथो जन लेया ।।१६१ ।। शेषखरडे रथेर सन्भुखे मक्त-संगे । आपने करिला स्वरूप आपनार रंगे ।। १६२ ।। शेषखरडे रोमानंदरायेर उद्घार । शेषखरडे मथुराय अनंक विहार ।। १६४ ।। शेषखरडे शोगीर सुंदर महाशय । दवीर खासेरे प्रभु दिला परिचय ।। १६४ ।। श्रमु चिन दुइ माहर बंध विनाचन । शेषे नाम युहलेन 'रूप' 'सनातम' ।। १६६ ।। शेषखरडे प्रान्तिचे गेला वाराखसी । ना पाइल देखा जत निष्टक मन्यामी ।। १६८ ।। शेषखरडे पुन नीलाचले आगमन । अहिनेश करिलेन हिर सङ्गीर्चन ।। १६ ।। शेषखरडे दित्यांद्र कथोक दिवसे । करिलेन पृथिवीर पर्यटन रसे ।। १६८ ।। शेषखंडे नित्यानंद कथोक दिवसे । करिलेन पृथिवीर पर्यटन रसे ।। १६८ ।। शेषखंडे नित्यानंद कथोक दिवसे । करिलेन पृथिवीर पर्यटन रसे ।। १६८ ।।

खण्ड में प्रमु ने मधुरा दर्शन करने की इच्छा करके बिरोप यानिन्दन होकर किर भीड़ देश ( गनदीप ) में आगमन किया है ॥ १४६ ॥ वहाँ आकर विद्या-वाचराति के घर रहे हैं, किर चर्रों से प्रमु कुलिया नगर आपे हैं ॥ १४० ॥ बहाँ आपके दर्शन करने के लिये अनन अर्थ लोग गये हैं इसी प्रकार शेपन्य से अन्य सव जीवों ने भी बद्धार पाये हैं ॥ १४८ ॥ शेपन्य ह में किर लहें से मधुरा दर्शन करने चले हैं, परन्तु कहा दूर जाकर लौट आये हैं ॥ १४८ ॥ शेपन्य ह में किर लौटकर नीलाचल में आये हैं, निसमें 'कृष्ण' कोला-हल ( कथा-कीर्यान-अनन्द) के साथ निरत्तर भक्तसङ्ग रहा है ॥ १६० ॥ प्रमु श्रीनिन्यानन्द न्यन्य को गोइ-देश में भेजकर आप कुछ जन लेकर नीलाचल में रहे हें ॥ १६० ॥ शंपन्य में स्वयं अमु ने भक्तहन्द के साथ रथ के सामने अपने ही रङ्ग का ( निराला ) तृत्य किया है ॥ १६२ ॥ शंपन्य ह में ऑगोरचन्द्र सित्वानन्य गये हैं और कारिकण्ड ( वन-पथ ) के रास्ते से फिर सधुरा गये हैं ॥ १६३ ॥ शंपन्य ह में भंगोरचन्द्र सित्वानन्य प्राय' का बद्धार' है और भधुरा के अनेक विहार हैं ॥ १६४ ॥ शंपन्य ह में अगोरमुन्दर महारायभी 'दबीर-खास' अक्षिप को अपना परिचय दिया है ॥ १६४॥ अपने प्रमु का पहिचानकर दोनों ('हप' व 'शांकर मिलक') भाइयों के बन्यन नष्ट हुए हैं, प्रधान प्रमु ने उनके 'रूप', 'सनातन' नाम रक्ते हें ॥ १६६ ॥ शेपखण्ड में अमु कि नहीं पाये हैं ॥ १६० ॥ शेपखण्ड में प्रमु किर नीलाचल आये हैं, जहाँ पर कि आपने अहनिशि हरिस्तंत्र नहीं पाये हैं ॥ १६० ॥ शेपखण्ड में अमु किर नीलाचल आये हैं, जहाँ पर कि आपने अहनिशि हरिस्तंत्र निर्वे किये हैं ॥ १६० ॥ शेपखण्ड में अमितव्यानन्द ने कुछ दिन आगन्द पूर्वक प्रथ्वी का पर्यटन किया

शेषखरुडे नित्यानन्द 'पाणि-हाटी'-ब्रामे । चैतन्य ब्राज्ञाय भक्ति करिलेन दाने ॥१७१॥

- शेपखराडे नित्यानन्द महामल्ल-राय । विशाकादि उद्घारिला परम-क्रपाय ॥ १७२ ॥ शेपखण्डे गौरचंद्र महा-महेरवर । नीलाचले वास अष्टादश संवत्सर ॥ १७३ ॥ शेषखराडे चैतन्येर अनंत विलास । विस्तरिया विशते आछेन वेदब्यास ॥ १७४ ॥ जे ते मते चैतन्येर गाइते महिमा । नित्यानंद-प्रीत बड़ तार नाहि सीमा ॥ १७५ ॥
- धरणीधरेन्द्र नित्यानंदेर चरण । देह प्रभु गौरचंद्र त्यामारे शरण ॥ १७६ ॥ एइ जे कहिल सूत्र संचेष करिया । तीनलगढ आरम्भिव इहाइ गाइया ॥ १७७ ॥ श्रादिखरुड कथा भाइ! शुन एक चितें। श्रोचैतन्य ग्रवतीर्ग हैल जेन मते ।। १७८ ॥ चितिया चैतनय चाँदेर चरण कमल । वृन्दावनदास गान श्रीचैतनय-मङ्गल ॥१७६॥

### हितीय अध्याय

जय जय महाप्रभु श्रीगौर सुन्दर । जय जगन्नाथ-पुत्र महामहेश्वर ॥ 🕇 ॥ जय नित्यानन्द गदाधरेर जीवन । जय जय ऋदौतादि-मक्तेर शरगा ।। २ ॥

भक्त-गोष्ठी सहित गौराङ्ग जय जय । शुनिले चैतन्य-कथा भक्ति लम्य हय ॥ ३ ॥

है।। १६६।। श्रीत्रनन्तदेव ( श्रीनित्यानन्द प्रमु ) के चिरत्रों को कोई नहीं समक सकता । आपने चरणों मे न्पुर धारण करके सम्पूर्ण मधुरा में विहार (विचरण) किया, लेकिन तव भी कोई देख न पाया ।१७०॥ शेपखरड में श्रीनित्वानन्द ने श्रीचैतन्य की खाज्ञा से 'पानिहाटी' श्राम में भक्ति प्रदान को है ॥ १७१ ॥ शेप-

ग्वराज में महामल्ल शिरोसिया श्रीनित्यानन्द ने परस कृषा पूर्वक विश्वक त्यादि का उद्घार किया है ॥ १७२ ॥ शेमवरड में महा महेरवर श्रीगौरचन्द्र ने ऋठारह वर्ष नीलाचल में वास किया है।। १७३॥ शेपखरड मे श्रीचैतन्यचन्द्र के त्रानन्त विलास हैं, जिनको विस्तृत रूप से वेद-त्र्यास जी (लीला की नित्यता हेतु) नित्य ही वर्णन कर रहे हैं ॥ १७४ ॥ जिस प्रकार से भी हो श्रीचैतन्यचन्द्र की महिमा गान करने से, गाने वाले के

अपर श्रीनित्यानंद वड़ी प्रीति करते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है ॥ १७४ ॥ हे श्रीगौरचंद्र ! मुक्तको घरणी धरेन्द्र श्रीनित्यानंद के चरणों की शरण प्रदान की जिये ॥ १७६ ॥ यह जो मैंने संचेप से 'सूत्र' कहे हैं, इन्हीं के आधार पर इनको विस्तृत करके तीनों खणडों की लीला आरम्भ कहाँगा ॥ १७७ ॥ हे भाइयो ! अव

त्रादिखण्ड की कथा प्रारम्भ करता हूँ, जिसमें कि जिस प्रकार से श्रीचैतन्यचंद्र अवतीर्ण हुए हैं, वह एकाप्र चित्त से सुनिये ॥१०८॥श्रीचैतन्यचंद्र के चरण-कमल चितवन करके वृन्दावनदास श्रीचैतन्य-मङ्गल गाते है । इति श्रीचैतन्य-भागवत ऋादिखण्डे लीला सूत्र वर्णनं नाम प्रथमोऽध्याय ॥ १७६ ॥

हे महाप्रमु श्रीगीरसुन्दर! आपकी जय हो, जय हो। हे महामहेश्वर! हे जगन्नाथ-पुत्र आपकी जय हो, जय हो ॥ १ ॥ हे श्रीनित्यानन्द श्रीर गदाधर के जीवन द्याधार ! त्रापकी जय हो जय हो, हे श्रद्धैत

त्रादि भक्तों को शरण-दायक प्रभु त्रापकी जय हो, जय हो ॥ २ ॥ हे श्रीगौरचन्द्र ! भक्त-गोष्ठी के सहित

पुनः भक्त संगे प्रभुवदे नमस्कार । स्फुरुक जिहाय गीरचन्द्र अवतार ॥ ४ ॥ जय जय श्रीकल्यामिन्यु गीरचन्द्र । जय जय श्रीवेना-विग्रह निन्यानन्द्र ॥ ४ ॥ व्यविज्ञान तुर् भार् श्रार जन भक्त । तथापि छपाय तन्त्रं करेन गुन्यतः ॥ ६ ॥ व्यादिर स्पृत्ति हय छुपोर छुपाय । सर्व शास्त्रे, वेदे, सागवने एड गाय ॥ ७ ॥ वर्गादिर भारते । अश्वतः )—

'णनंदिना वेन पृशं भरत्वता विमन्त्रनाऽतस्य मनी स्मृति हित ।

रन्त सणा प्रापृश्यन्त किनास्यतः म मे श्रापीनाम्यतः प्रसीदनामः' ॥ ५ ॥
पृथ्वे ब्रह्मा जन्मिलेन नामि पद्य हैने । तथापिह शांक्त नाहि किछुइ देन्वित ॥ ६ ॥
तवे इवे मर्थ्य-मार्थे लड्डा शर्गा । तवे प्रभू कृताय दिलेन दृश्यन ॥ १० ॥
तवे कृत्यक्राय स्पृतिना गरम्बती । तवे मे जानिला सर्थन्त्य नाम स्थिति ॥११॥
हेन कृष्यत्यन्त्र दृहीय अवतार । तान कृषा विने कार शिक्त ग्रानियार ॥ १२ ॥
व्यात्वस्य अवस्य कृष्ण-अवतार-लीला । मेह ब्रह्मा मागवते आपने कविला ॥ १३ ॥
व्यादि (मान १०१४।२१)—

"के। बेलि भूमन्! सगवन्! परात्मन्! योगेश्यरोतीर्भवनस्त्रिलोक्याम्। स्वाहं क्ष्यं यो कति यो कदेति विन्तारयन् कीइसि योगमायाम्"॥ १४॥

न्यापकी जय है।, जब हो। श्रीचैनन्यदेव की कथा गुनर्न में मिक्त प्राप्त होती है ॥ ३॥ है प्रभु <sup>।</sup> भक्तों के सहित आपको बगस्कार फरता हूँ ! नाकि सब की क्रेंग से मेरी जिहा से भीगीरचन्द्र अवनार की जीला स्कृति हो ॥ १ ॥ ते कमगानिस्यु आंगॉरचन्द्र ! यापकी जय हो । हे सेवा-विवट आसिन्यानन्द्र ! ७।।५६१ त्य हैं।, भय हो ॥ > ।' यथि दोनों भाई ( श्रीचैनन्य व श्रीनिताह ) और सम्पूर्ण भन्में का 'तन्य' गुर्म है तय भी ये हुया करके अपने नच्च की सुप्रकाशित कर देते हैं।। ६॥ 'शीकृष्ण की क्या से ही अजादि की स्कृति है। तो हैं यही (तस्य) सर्व शास्त्र, वेद एवं श्रीमहमागवन गानी है।। आ कल्प के प्रारम्भ में बच्चा जी के हत्य में, मृष्टि-विषया-स्थित का विभवार करने हव, जिल्होंने निज प्रेरिता चेदन्या सरस्वती हो, अधा जी के पदन में प्रादुर्भूत कराया ( प्रमंग में इतना शियंगा ना है ) वह जान भदाना थीं में श्रेष्ट मनवान् मेर्र ऋषा प्रयान हीं ॥ मा। सृष्टि के प्रारम्भ में श्रीयद्यानी शीमन्तारायण के नामि-कमन से प्रस्ट हुए तव भी बट व्यपने में कि क्रिन मात्र, देखने की शांकि नदी पाने हैं।। ६॥ नव उन्होंने जब सर्व-भाव से अभु की शरण की नो धनु ने कुस करके उनकी दर्शन दिये !! १० !। यसधान् श्रीकृत्य की कुस से सम्बनीत्री स्प्रति होती हैं तम उन्होंने सर्व तस्य एवं उनकी विवति जानी ॥ ११ ॥ ऐसे श्रीकृत्यानन्द्र की अवतार के चरित्री का समन में आना परम दुष्कर है, उनकी क्या के विना जानमें की किमकी शक्ति है ? ॥ १२ ॥ श्रीकृण-अवतार की सीला अचिनय एवं व्याम्य हैं, यही वात 'त्रदानी स्वयं' शीमद्भागवत में करते हैं॥ १३॥ अही ! हे अपरिच्छिन्त ! हे सर्वेश्वर्य युक्त ! हे परमात्मन् ! हे सर्वान्तरवासिन् ! हे योगेश्वर ! इस विकासी के बीच में ऐसा कीन है जोकि आपकी लीला की समक सकता है ? कीन जानता है कि आप कहाँ किस प्रकार

क्ष श्रीचैतन्य-मागवत क्र

आदि खंड २ ऋष्याय

कौन हेतु कृष्णचन्द्र करे अवतार । कार शक्ति आछे तस्त्र जानिते ताँहार ।। १५ ।।

तथापि श्रीभागवते गीताय जे कहे । ताहा लिखि, जे निमिचे अवतार हये ।। १६ ।।

तथाहि (गी० ४।७। अड्जु नं प्रति भगवद्वाक्यं-

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत ! अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥१७॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुःकृताम । धर्म्म संस्थापनार्थाय सम्मवामि युगे युगे ॥१८॥

धर्म-पराभव हुप जलने जलने । ऋधर्म्दर प्रवलता बाढ़े दिने दिने ॥ १६ ॥

तथाहि (भा० ११।४।३१ व ३२)

कलिजुगे सङ्कीर्तन धर्म पालिवारे। अवतीर्या हैला प्रभ्न सर्व परिकरे ॥ २७ ॥

से कितनी एवं कव अपनी योगमाया को विस्तार कर कीड़ा करते हो ?॥ १४॥ 'श्रीकृष्णचन्द्र किस तिथे

के परित्राण, श्रमाधुओं के विनाश एवं धर्म संस्थापन के लिये मैं युग-युग में आविभूत होता हूँ ॥ १८ ।। जय-जय धर्म की व्यवनित होती है और दिन प्रतिदिन अधर्म की प्रयत्तता होती है ॥ १६ ॥ उस समय प्रहा

जी आदि देवराण साधुओं की रज्ञा और दुष्टों के विनाश करने के लिये प्रभु के चरणों में निवेदन करते है ।। १० ॥ तव प्रश्न युग-धर्म स्थापन करने के लिये अङ्ग, उपाङ्ग सहित पृथ्वी पर अवतीर्ण होते हैं।। ६१ ॥

( युग-धर्म के नियम से ) कलियुग में हरि-संकी लैन धर्म है, इसी को स्थापन करने के लिये श्रीशचीनन्दन छ-

वतीर्ण हुए ॥२२॥ श्रीमद्भागवत् भी सर्व तत्त्व-सार यही तत्त्व वर्णन करती हैं, कि श्रीगीरचन्द्र कीर्त्तन-धर्म संस्थापन के लिये अवतीर्श होते हैं॥ २३॥ (जैसे) श्रीकरभाजनजी कहते हैं कि-हे राजन्! द्वापर युग

तन्त्र विधान से ज्ञाप पृजित होते हैं वह सुनिये ॥ २४ ॥ जिस द्वापर युग में भगवान् श्रीमन् नन्द-नन्दन कृष्ण अवतार लेते हैं उसके परवर्त्ती कलियुग में भगवान् श्रीगौरसन्दर भी अवतार लेते हैं, जो निरन्तर

'कृष्णु' 'कृष्णु' दो वर्ण उच्चारण करते हैं एवं गौर कान्ति, अङ्ग, उपाङ्ग अस्त्र पार्षद से युक्त होते हैं ( उस समय ) सुमेवा जन जिनकी अर्ज्यना श्रीसङ्कीर्त्तन प्रधान यज्ञ द्वारा किया करते हैं ॥ २४ ॥ कलियुग में

साधु जन रचैं।, दुष्ट विनाश कारणे । ब्रह्मा आदि प्रश्वर पाय करेन विज्ञापने ॥ २०॥

तवे प्रसु सुग-धम्म स्थापन करिते । साङ्गोपांगे अवतीर्गी हन पृथिवीते ॥ २१ ॥

किलागो धर्म हय हरि-सङ्कीर्तन। एतदर्थे अवतीर्धा श्रीराचीनन्दन ॥ २२ ॥

एइ कहे भागवते सर्व तत्त्व-सार । कीर्चन निमित्त गौरचन्द्र अवतार ।। २३ ॥

इति द्वापर उव्वीश ! स्तुवन्ति जगदीश्वरम् । नाना तन्त्र विधानेन कलाविष तथा शृह्मा ॥२४॥ कृप्ण वर्णीत्वपाऽकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्वदम् । यज्ञैः सङ्गीर्त्तन-प्रायैर्वजन्ति हि समेचसः ॥२४॥

कलिजुगे सर्व-धम्म हिर सङ्क्षीर्चन । सन प्रकाशिलेन श्रीचैतन्य-नारायण ॥ २६ ॥

च्यवतार लेते हैं' ? इस बात का तत्त्व जानने की शक्ति किसमें है ? ॥ १४ ॥ तब भी श्रीमद्भागवत एवं श्री

गोताजी जो कहती हैं, वह लिखता हूँ। जिस कारण से कि अवतार होता है।। १६॥ हे अर्जुन ! जव-जव धर्म की खानि और अधर्म का अभ्यत्थान होता है तब तब सें अपने को सृजन करता हूँ ॥ १७ ॥ साधु जो

के मनुष्य इस प्रकार से श्री भगवान का स्तव करते हैं और कलियुग में अवतीर्ण होकर जिस प्रकार नाना

उसके 'सब धर्म एवं ( सबका सार ) श्रीहरि सङ्कीर्त्तन' ये सब श्रीचैतन्य-नारायण ने प्रकाशित किये ॥२६॥

प्रस्र बाजाय बागे सर्व-परिकर ! बन्स ल भलेन तमे मानुष भिनर ॥ २= ॥ ्कि अनन्त कि शिव विशिक्ष ऋषिमण । जा अवनारेर झारिपद आमगण ॥ २६ ॥ सामदत रूपे जन्म हटन सनार । कुष्ण में जानेन जार खेदी जन्म \*जार ॥ ३०॥ कारी जन्म नवडीये, कारो चाटि ग्रामे । केटी गर्रे, श्रीट्रेटी, श्रीट्रेटी परिचमे । ३१ ॥ नाना म्याने अवनोर्मा हैला सक मण । नवडीवे आपि हेन बनार मिनन ॥ ३२ ॥ नवहायि हत्य प्रमुख यवनार । अनम्ब नवहापि भिनान मनार ॥ ३३ ।। नवडाप हेन ग्राम विद्युवने नाजि । वैदि अर्जाणां हेला चैनस्य गोगावि ॥ ३४ ॥ मर्व वैकावेर जन्म नवर्द्वीय यासे । कोनी महाशियर में जन्म अन्य स्थाने ॥ ३५ ॥ श्रीवास पण्डित स्नार श्रीराम पण्डित । श्रीचन्द्रशेखर देव श्रीनोक्स पुजित ॥ ३६ ॥ भव-राग वैद्य थी मुर्गार नाम जार । श्रीतृष्ट्री एसव वैष्णवेर अवनार ॥ ३७ ॥ पुराइरीक विद्यानिधि देश्णव-प्रधान । चैतन्य वल्लाव दल वागुदेव नाम ॥ ३= ॥ चारि याने हेल इहा मनार प्रकाश । पृद्ने हेला अवनीर्ग हरिदान ॥ ३६ ॥ राह मार्के एकचाका नामे आहे ग्राम । तहि अवतार्गा निन्यानन्द मगवान ॥ ४०॥ हाडाइ परिष्टन नाम शुद्ध विष्रगत । सले सर्वेषिता, ताने करि पिता व्याज ॥ ४१ ॥ कुषायिन्यु मिक्तदाता श्रीवैष्णव-धाम । गाँ अवतीमी हैला नित्यानन्द राम ॥ ४२ ॥ यितिया में महीर्यन पर्मे पानन प्रश्ने दिग्याने के लिये बनु सर्वे परिकर के साथ अवसीर्ण हुए।। २०॥

पर श्रीनित्यानन्द भगवान् श्रवतीर्ण हुए ॥४०॥ छाप मृत में सबके पिना है तय भी शुद्ध विप्रराज श्रीहाडाइ पिश्वत को पिता रूप में ऋतीकार करके ॥ ४१ ॥ कृपा-सिन्धु, भक्ति दाना एवं श्री वैप्रणवधाम ओनित्यानन्द

ष्ट्यों शहरा ने पटले नर्व हिन्दर ने मनुष्यों के बोध अस्में श्रारण दिया ॥ २≒॥ त्रया अनर्जन देव बना निया है और पता हाला तो एवं अन्यन्त्रामा अर्थियामा और धनु के अनुमार के निनने मार्पद के आस्मीय जन

हैं।; २६॥ उन सबने भारतव (बैद्याय य भक्त, रूप से अन्स याग्य किये। निसके अंश से जिसका जन्म ह आ उस है। ऑक्स्टियें एवं जानोंने थे ॥ ३०॥ किसी का अन्य नवदीय में, किसी का चट गाँव में, किसी का गर देश में, हिसी हा उर्रामा में, किसी का ओरड़ में और किसी का परिचम में हुआ। ३१॥ इसी प्रशर ताला स्थाली पर भन्ती में जन्म जिये और संबद्धीय में आध्य नाज मिले ॥ ६२ ॥ वे सब जानने भे कि धर्त नवर्षाप में क्षावतार है। ता इमालिये ( केन्द्र स्थान ) नवदीप में सब क्षाकर मिले ॥ ३३ ॥ नवर्षप हैंना प्राप तीमें भ्वती में नहीं है गहां एर कि जीचैतत्य प्रमु अवर्ताणं हुए ॥ २४ ॥ सप वैदण्यों का जन्म नवदीए माम में एत्रा, परन्तु किली किली महा पित्र बैप्त्व का जन्म खत्य स्थान में हथा ॥ ३४ ॥ जैसे कि श्रीद्याम परिद्यत व श्रीराम परिद्यत त्रिलीक पृतित श्रीचन्द्रोग्दर देव ॥ ३६ ॥ और भव-रीगके वेध श्री मुरारिगुप्त इन सब सैंबणवी ने श्राहरू में अन्म लिया ॥ ३०॥ बैंब्लवी में प्रचान श्रीपुगडरीक विद्या निर्धि श्रीर श्रीवैतन्यवन्द्र के ग्रायन प्रिय शीवासुदेव दत्त ॥ ३८ ॥ इन सप्रने चटगाँव में जन्म लिया श्रीर श्री-इरिदाम ठाकुर ने सुद्रन याम में जन्म निया।। ३६ ॥ राइ देश में 'एक चका' नाम का एक माम है; वही

महा जय जय ध्वनि पुष्प वरिषण । संगोपे देवतागरो कैलेन तखन ॥ ४३ ॥ सेइ दिन हैते राढ्-मगडल सकल। पुनः पुन वाद्ति लागिज सुमंगल।। ४४॥ विरोते परमानन्द पुरीर प्रकाश । नीलाचले जाँर संगे एकत्रे विलास ॥ ४४ ॥ गङ्गातीर पुरुयस्थान सकल थाकिते । बैष्णव जन्मये केन शोच्य देशेते ? ॥ ४६ ॥ आपने इइला अवतीर्ण गङ्गातीर । सङ्गीर पार्षद् केने लन्मायेन दूरे ? ।। ४७ ।। जे जे देश भेंगा हरिनाम विवर्णिजत । जे देशे पारखन नाहि गेला कदाचित ॥ ४८ ॥ से सब जीवेरे ऋष्ण वत्यल हड्या । महा भक्त सब जन्मायेन श्राज्ञा दिया ॥ ४६ ॥ संसार तारिते श्रोचैतन्य अवतार । आपने श्रीमुखे करियाछेन अङ्गीकार ॥ ५०॥ शोच्यदेशे, शोच्य कुले, आपन समान । जन्माइया वैष्णव सभारे करे त्राण ।। ५१ ॥ जे देशे जे कुले चैष्णव अयतरे । ताहार प्रभावे लच जोजन निस्तरे ॥ ५२ ॥ जे स्थाने वैष्णतगर्ण करेन विजय । सेइ स्थान हय त्राति पुरुयतीर्थमय ॥ ५३ ॥ अतएव सब्बं देशे निजभक्त गर्ग । अवतीर्ण कैला श्रीचैतन्य-नारायण ॥ ५४ ॥ नाना स्थाने अवतीर्ख हैला मक्त गण । नवद्वीपे आसि समार हइल मिलन॥ ५५ ॥ नवद्वीपे हड्व प्रसुर अवतार । अतएव नवद्वीपे मिलन सभार ॥ ५६ ॥

नवद्वीप हेन ग्राम त्रिभ्रवने नाञि । जाँहि श्रवतीर्गा हैला चैतन्य गोसाञि ॥ ५७ ॥ राम राढ़देश में अवतीर्णं हुए ॥ ४२ ॥ उस समय देव-गण ने अलिहत होकर महान् जय जय ध्वनि एवं पुष्प वर्षा की।। ४३ ॥ उसी दिन से सकल राइदेश में दिन प्रतिदिन सुमञ्जल चुिक पाने लगा था।। ४४ ॥ तिरहृत में श्री परमानन्दुपूरी ने जन्म लिया जिसके साथ प्रभू का नीलाचल में एकान्त विलास रहा ॥ ४४ ॥ यहाँ पर श्रीयन्थकार स्वयं प्रश्न उठाते हैं कि-गंगातीर व अन्य सकल पुण्य स्थान रहते हुए भी बैप्णवों ने

र्संग के पार्यद क्यों दर देशों में जन्माये ? ॥ ४७ ॥ अब स्वयं ही उत्तर देते हैं-जो देश गंगा एवं 'श्रीहरि' नाम से विश्वत थे एवं जिन देशों में पाएडव कभी नहीं गये थे ॥ ४८ ॥ उन देशों के सब जीवों पर करुणा करके प्रभु ने व्याज्ञा देकर व्यपने सब प्रिय भक्त वहाँ जन्माये ॥ ४६ ॥ 'श्रीचैतन्य व्यवतार संसार का उद्धार करने के लिये हुआ है'। यह वात प्रभुने स्वयं अपने श्रीमुख से अङ्गीकार की है।। ४०॥ अपवित्र देश और अपिवत्र कुल में अपने समान बैंद्रेणवां का जन्म कराके त्राप उन देशों के सब जीवां का उद्घार करते हैं। ४१।

अपवित्र देशों में क्यों जन्म लिये ? ॥ ४६ ॥ जयिक प्रमु स्वयं गंगा किनारे में अवतीर्ण हुए तो फिर अपने

जिस देश में एवं जिस कुल में बैप्एव जन्म लेता है उसके प्रभाव से लाख योजन तक के जीवों का उद्घार हो जाता है ।। ४२ ।। बैप्णवगण जिस स्थान पर गमन करते हैं वह स्थान ऋति पुण्यमय तीर्थ बन जाता है

॥ ५३ ॥ इसीलिये शीचैतन्य-नारायण ने व्यपने भक्त-वृन्द उन सव देशों में व्यवतीर्ण किये ॥ ५४ ॥ भक्तमण नाना स्थानों पर अवर्तार्ण हुए और सब का नबद्वीप में आकर मिलन हुआ ॥ ४४ ॥ वे सब भक्तवृन्द जानते

है कि नवद्वीप में प्रमु का अवतार होगा इसिलये सब का सिमलन नवद्वीप में हुआ ।। ४३ ।। श्री नवद्वीप

अवनिर्दिन यस जानिया विधाना । मकल सम्पूर्ण करि पृत्लेन नेया ॥ ४८ ॥ नयहीपेर रोपलि के विधानोर पारे । एक गंगा बाट लक्ष लोक स्नाम करे ॥ ४८ ॥ विधिध बरमे एक जानि लग लग्न । सरम्बती दृष्टिपाने समे बहा इस ॥ ६० ॥ नानारेश दृष्ट्रे लोक नवधीरे आय । नवहीपे पिट्ले में विधानम पाय ॥ ६० ॥ नानारेश दृष्ट्रे लोक नवधीरे आय । नवहीपे पिट्ले में विधानम पाय ॥ ६० ॥ अत्माम पट्यार नाहि सम्बन्ध । लक्ष कीटि अध्यापक नाहिक निर्मास ॥ ६० ॥ वनार हिए पते नाहे सम्बन्ध । नव कीटि अध्यापक नाहिक निर्मास ॥ ६० ॥ कृष्णनाम मिल शून्य पक्त संसार । प्रथम किलते हैंल मिवण्य आवार ॥ ६४ ॥ कृष्णनाम मिल शून्य पक्त संसार । प्रथम किलते हैंल मिवण्य आवार ॥ ६५ ॥ वन्म कर्म लोक नम एह मान जाने । महल नग्रहीर गीते करे जागरणे ॥ ६६ ॥ वन्म कर्म लोक नम एह मान जाने । प्रमिल करमें केते दिया बहुबने ॥ ६० ॥ धन नष्ट करे पृत्र कन्यार विभाय । एट्मन जगतेर व्यर्थ काल जाय ॥ ६८ ॥ विवा महानार्य, चक्रवर्ती, मिश्रवय । नाहार्यों ना जान्ये प्रन्थ अनुन्थ ॥ ६० ॥ शाम्य पट्टिया समे एड कर्म करें। श्रीनार महिते जम-पारे मन्य मरे ॥ ६० ॥ साम्य पट्टिया समे एड कर्म करें। श्रीनार महिते जम-पारे मन्य मरे ॥ ७० ॥ ना वालाने जुग-प्रमे कृष्णेर कीलने । दीप निर्दे गुग्न कारो ना करे कथन ॥ ७१ ॥

'नसर्वाप में प्रमु अवनार लेते' उस है। अने प्रमुख में भरपूर कर दिया था।। यम।। ननर्वाप थी। (धा व- क्ष्माना) अस्पत्ति का है। न वर्णन हर महत्वा है। वहाँ पर कि एक-एक चाट पर लाम्ब-लाख मन्त्य स्नान करते हैं।। यह ।। एक-एक नार्ति में चिविष (बास्स, कीमार, पीराएड, कैशार खादि) आयुकी के लाग्ने-लागी मन्त्य हैं तो सरस्वती नी की हुए में शाम्त्रों में महा निपुण हैं।। इट ।। मन्नी अध्यापक होने ना दावा रखने हैं और ता क्या वान्य मां (अन्य जगह) महाचार्य में मुकानिला करने की तैयार रहता है देश लेण नाना हेशों से पहले के लिये नवंदाप में नाते हैं। जो सब्दिप में पह लेगा है, वह परम विद्यान्य ने तो लेगा है।। इन ।। इसी कारण में शांती की यहाँ कोई संख्या नहीं है। जन्यापक ही लागों एवं करें। के दा की की की की की स्वा में पर लेगा है, वह परम विद्यान्य ने तो का मां की की ही की मां स्व लीग कुम्म पूर्वक रहते हैं, परने एकका समय वैद्यान व्यवहार-रस में ही व्यतीत होता है।। इस ।। सम्पूर्ण लीग कुम्म साम पर्च कुम्म-मंत्ति से शहर वह विद्यान की की पर्व कीम कीम कीम पर्च कुम्म कीम मां ही परेत प्रमा है।। इस ।। सब लीग इसी की पर्म एवं कर्म मांने हैं कि-मंगल चर्णकी के गीत गाने हुए राजि-जागरण हो।।। इस ।। कोई र खाइमी दरमा देश कर मनसा देशी की पृता करते हैं और कोई र बहुतसा वन लगाकर उसकी।।। इस ।। कोई र खाइमी दरमा देश कर मनसा देशी की पृता करते हैं और कोई र बहुतसा वन लगाकर उसकी।।

ीमा याम विम्यन में नहीं है वहाँ पर कि भी बैनस्य प्रसु प्रकट हुए ॥ ५० ॥ विचाना ने यह जानकर कि

प्रकार जगत के सब लांगों का समय व्यर्थ जाता है ॥ ६८ ॥ जो महाचार्य, चक्रवत्ती एवं मिश्र उपाधिवारी हैं वह भी मन्य का अनुभव नहीं जानते हैं ॥ ६६ ॥ वह शास्त्र पदने वाले होकर भी वहां (उपर्युक्त) कर्म करते हैं, जिससे वह श्रोताकों के साथ यम पाश में वैधकर मरते हैं ॥७०॥ वह लोग 'कलियुग में 'श्रीकृष्ण-

पुनालि (मूर्णि) बनवाले हैं।। ६७॥ (प्रायः सभी ) पुत्र एवं कन्या के विवाह में धन तप्ट करते हैं. इसी

जेवा सब विरक्त तपम्बी अभियानी । ता सभार मुखेश्री नाहिक हिर-ध्विन ।। ७२ ॥ अति बढ़ सुकृति से स्नारंत समय । 'गोविंद' 'पुण्डरीकान्न' नाम उच्चार्य ॥७३॥ गीता भागवत जे जे जने वा पटाय । भक्तिर व्याख्यान नाहि ताहार जिह्वाय ॥७४॥ एइमत विष्णु माया मीहित संसार । देखि भक्त सब दुःख भावेन अपार ॥ ७४ ॥ केमते ए सब जीव पाइय उद्घार । जिपय सुखेते सब मजिल संसार ॥ ७६ ॥ विल्लेश्रो केहो नाहि खय कृष्ण-नाम । निरविध विद्या कुल करेये व्याख्यान ॥७७॥ सब कार्ज करेन सब भागवन गया। कृष्णपुजा, गंगा स्नान, कृष्णोर कथन ॥ ७०॥ नमे मेलि जगतेरे करे आशीवीद । शीध कृष्ण-चन्द्र कर समारे प्रमाद ॥ ७६ ॥ सेइ नवदीपे वैसे वैष्णवाश्रमस्य । अद्वेत आचार्ज नाम सर्व लोके धन्य ॥ ८०॥ जान मिक वैराग्येर सुरु हुक्यतः । कृष्ण मिक बखानिते जे हेन शक्कर ॥ ८२ ॥ जिस्त्रने आस्त्रे जत शास्त्र परचार । सर्वत्र वाखाने कृष्ण-पद-मिक सार ॥ ८२ ॥ तुलसी मञ्जरी सहित गंगा जले । निरविध सेवे कृष्ण महा कुत्हले ॥ ८३ ॥ हुङ्कार करये छुष्ण आवंशीर नेजे । जे ध्विन बह्यास्ड भेदि वैकुष्ठेन वाजे ॥ ८४ ॥ वे प्रेमेर हुङ्कार सुनिवा कृष्ण नाथ । भक्ति वशे आपनेइ हुहला साजात ॥ ८४ ॥ व्यापने अद्वेत वैष्णव अग्रनश्य । जिल्ल ब्रह्मा आपनेइ हुहला साजात ॥ ८४ ॥ व्यापने अद्वेत वैष्णव अग्रनश्य । जिल्ल ब्रह्मा स्रापने जार भक्ति जोग धन्य ॥ ८६ ॥

कार्रीन करना' धर्म है" वह बर्शन नहीं करने हैं छोर किसी के दोगों के सिशाय गुण वर्णन नहीं करते हैं ।। ७१ ॥ छोर को लोग धिरक एवं तपत्वी होने का दावा रखते हैं उन के गुख पर भी 'श्रीहरि' नाम की नहीं रहन रेगी जाती है।। ७२ ।। छोड़ २ जो अत्यन्त पुण्यवान् हैं ब्रह केवल स्नान करते समय 'गोविन्द' 'एए इरीकाच' खादि नास उक्ताएए करते हैं।। ७३ ॥ छोर जो आदसी गीता एवं श्रीभागवत पढ़ाते हैं, उनकी भी वाणी से भीक की उनाया पुणते में नहीं खाती है।। ७४ ।। इस प्रकार संसार को विष्णु माथा से गोहित देखार स्वा अक्तान सर सं अपार दु:बी हैकर सोचते हैं कि ।। ७४ ।। इन सब अवों का

उद्वार किस ग्रार होणा ? सर संवार निषय-पुत्र में लिप्त हो रहा है।। ७६।। कर्षे से भी कोई 'कृष्ण' नाम नहीं लेता है, निरन्तर प्रद् लोग विद्या एवं कुल का ही चर्चा करते रहते हैं।। ७७।। सब मक्तगण स्व कार्य कृष्ण पृत्रा, गङ्गा स्नान और कृष्ण-कथा-की तैन आदि करते हैं।। ७८।। वह सब मिलकर जगत के प्रति आरोपिद करते हुए करते हैं कि-हे कृष्णचन्द्र! इन सबके जरूर शीव कृषा की जिये।। ७६।। उसी

प्रति आरोवित करते हुए कवत हैं कि-दे क्रिप्णचन्द्र ! इन सबके ऊरर शीव कृरा कीजिये ॥ ७६ ॥ उसी नवद्वीप में वैष्णवों में अप्रगण्य, अर्द लोक पृजित, ज्ञान-भक्ति एवं वैराग्य के मुख्यतर गुरु, कृष्ण-भक्ति की व्याख्या करने में जैसे शक्कर श्रीसद्भीत आचार्यजी रहते हैं ॥ ५०-५१ ॥ त्रिभुवन में जितने शास्त्र प्रचारित

है उन सब में से बह सर्वत्र यह व्यान्या करते हैं कि—"कृष्ण-यद-मक्ति सार है"॥ दर ॥ वे ,निरन्तर महा स्नानन्द पूर्वक गंगा जल के साथ तुलमी मखरी से श्रीकृष्ण पूजा करते हैं ॥ दर्शा जो श्रीकृष्ण-स्नावेश के नेज से हुआ करते हैं तो उसकी स्वति बहाएड को चीरती हुई तैकार कर तुल्की हैं ॥ दर ॥ जिस गेम

को हुङ्कार करने हैं तो उसकी ध्वनि ब्रह्माण्ड को चीरती हुई बैकुएठ तक बजती हैं।। =४।। जिस प्रेम की हुङ्कार को सुनकर भक्ति के बश होकर प्रमु श्रीकृष्ण स्वयं अवतीर्ण हुए।। =४।। इसी कारण से श्रीव्य- ग्रहमत अर्ड त वेमेन नदीयाय । मन्ति श्रास्य १ व लीक देखि दुग्य पाय ।।=७।।

सक्त संसार मन व्यवहार रंगे । कृष्णपुजा, कृष्ण मन्ति कार्ग नाहि वाने ।। == ।।

वाश्वाली पुजये केही नाना उपहारे । मध माँम दिया केही यज पुजा करे ।। == ।।

निरंत्रिय नृत्य गीत वाय-कीलाइले । ना शुने कृष्णेर नाम परम मक्कले ।। ३० ॥

कृष्ण-श्राम्य मुज्ले देवेर नाहि गुल्य । विशेषे अर्ड त बह पाय मने दृश्य ॥ ६९ ॥

क्वाले अर्ड त वह काक्ष्णय हृष्य । जीवेर निम्तार निन्ते हृश्या मद्य ॥ ६९ ॥

मीर प्रभु अर्थि जिद करे अत्तार । तये हृष्य ए सकता जीवेर उद्धार ॥ ६३ ॥

स्वे त 'अर्ड तिर्विट' आमार वडाजि । वेक्गट वन्तम जीद दृष्याङ एथात्रि ॥ ६७ ॥

आनिया वेक्गटनाय मानान् करिया । नानिय गाइव यव्य जीव उद्धारिया ॥ ६७ ॥

श्रिक्षे एड्मत संकल्य किया । सेवेन श्रीकृष्णचन्द्र एक चिन हृह्या ॥ ६६ ॥

अर्ड तेर कारणे चैतन्य अवतार । सेवेन श्रीकृष्णचन्द्र एक चिन हृह्या ॥ ६६ ॥

सेवे नव्यद्धि वेमे परिष्टत श्रीवाय । जीवार मन्दिरे हेन चैतन्य विलास ॥ ६८ ॥

सर्वे काल नारि-भाइ गाय कृष्ण नाम । विकास करये कृष्ण-पूजा गक्ना-स्नान ॥ ६६॥

निग्हे आर अनेक वेसे नदीयाय । पृथ्वेट जिन्मला सभे ईरवर-आञ्चाय ॥ १०० ॥

हरता है। उन् । कीई नाता उरतारी पास वाण्नी (विधाना हो। की ) की पूजा करता है और कैंहि नथ द भाष पेड़र यह की त् । करता है। इन विस्तिर साच, मान और वा ने के कोलाहन के आगे परम-सङ्गानारी 'शिष्ट्रण' साथ ने काई नहीं स्वता है। ६०॥ शिष्टणा विस्तित उत्तवों में देवताओं को सम नहीं होता है और निर्वेषण शिक्षकीत अस्वार्थ तो मन में बड़ा दुल्य पाते है। ६९॥ शिक्षकी नावार्थ रक्षाव से ही बहु करणा (इपापत्) हद्द्र हैं। आप द्यापुक्त हो हर निर्वो के छहार के लिये उपाय की वेत

र्व ना बार्च चेदावची से प्रचम गणताच है कि किनका मौक भीग सम्पूर्ण जवाण्ड में घन्य ( सराहतीय, हता एप्टकारी ) है ॥ देश । इस प्रकार जी अर्जीन नवडीय में रहते हैं और संजार की मिन-शान्य देखकर दूरता रहते हैं ॥ देश । सब संजार कारणार सम्पर्ध मन से मन तो रहा थे, काल-पूरा और कारण-मौक से कोई बेस नहीं

तित् नान को नीरव-रहा मी है नर्जान में बेकुण्ड बन्तम श्रीकृष्ण की यही दिखाओं ॥ ६८ ॥ में बेकुंड-ताब की वहाँ में यहाँ व हट कराके मन बीवों का उड़ार करके (बन्ताम में) नाचूँगा खोर गाउँगा ॥६८॥ इस प्रकार श्रीखड़ैता वार्ष संकल्प करके एकाम विक्त से निरन्तर श्रीकृष्णचन्द्र को सेवा करते हैं॥ ६६॥ खीर श्रीकड़ीत ने ही श्रीचैतन्य अवतीर्ण कराये हैं। वही बात प्रमु (श्रीगीरचन्द्र ) ने भी अपने सुख से

वारम्यार कही है।। ८०।। उसी नवडीप में श्रीवास पण्डित रहते हैं, जिन के यर में अचितन्य-विलास हुआ।
।। ६८।। श्रीवास पण्डित अपने और तीन भाइपीं के साथ दिन रात 'कृण्ण' नाम गाते हैं और प्रातःकाल
सच्याह्र य सम्भ्या की श्रीनङ्का स्नान एवं श्रीकृष्ण पूजा करते हैं।। ६६।। श्रीर अनेक छिपे हुए, नवडींप में

मध्याह्न य मन्थ्या की श्रीमञ्जा म्नान एवं श्रीकृष्ण पूर्ता करत है।। ६६ ॥ श्रीर श्रीनक हिए हुए, नवद्वीय में रहते हैं जो श्रीकृष्ण की ब्याज्ञा से श्रीगीरचन्द्र से पहिले ही अवतीर्ण हुए ॥ १०० ॥ वैसे श्रीचन्द्रशेखर, श्री- श्रीचन्द्रशेखर, जगदीश, गोपीनाथ । श्रीमान् , मुरारि, श्रीगरुइ, गङ्गादास ।।१०१॥
एके एके विति हथ पुग्तक- विस्तार । कथार प्रस्ताव नाम लहव जानि जार ।।१०२॥
सभेइ स्वधम्म-पर सभेइ उदार । कृष्णमिन्त विह ना जानये श्रार ।। १०२॥
सभे करे सभारे वान्धवे व्यवहार । केही कारो ना जानेन निज श्रवतार ।। १०४॥
विष्णु भिन्त-शून्य देखि सकज संसार । श्रन्तरे दहये वड़ चित्त सभाकार ।। १०४॥
कृष्ण कथा श्रीनिवेक हेन नाहि जन । श्रापना श्रापनि सभे करेन किन ना १०६॥
दुइ चारि दएड थाकि श्रद्धत-सभाय । कृष्ण कथा प्रसंगे सभार दुःख जाय ॥ १०७॥
दुग्ध देखे सकल संसार भक्त गण । श्रालापेर स्थान नाहि करेन क्रन्दन ।। १०६॥
सकल वैष्णव मेलि श्रापनि श्रद्धते । प्राणी मात्र कारे केही नारे बुमाइते ।। १०६॥
दुःख मावि श्रद्धते करेन उपवास । सकल वैष्णव गण छाड़े दीर्घश्वास ॥ ११०॥
केने वा कृष्णेर नृत्य केने वा कीर्चन । कारे वा वैष्णव विल, किया सङ्कीर्चन ॥११२॥
किन्नु नाहि जाने लोक धन पुत्र रसे । सकल पापएड मेलि वैष्णवेरे हासे ।। ११२॥
श्रान्त्रा पापएडी वले हइल प्रमाद । ए श्राह्मण करिवेक प्रामेर-उत्साद ।। ११४॥
महा तीत्र नरपति जवन इहार । ए श्राह्मण करिवेक प्रामेर-उत्साद ।। ११४॥

के सिवाय और कुछ नहीं जानते हैं॥ १०३॥ सब परस्पर बन्धु-भाव से ज्यबहार करते हैं, परन्तु उनमें से कोई अपने एवं दूसरे के अवतार-तत्त्व को नहीं जानते हैं॥ १०४॥ उन सब का अन्तर-हृद्य सब संसार को विष्णु-भक्ति-रहित देखकर बड़ा जलता है॥ १०४॥ उनको बाहर ऐसा कोई नहीं मिलता है जिसके पाम जाकर कृष्ण-कथा सुने, इसलिये वह भक्तगण आप ही कीर्त्तन करते हैं॥ १०६॥ उनका जब दो-चार दण्ड समय श्रीअहं ताचार्य की सभा में श्रीकृष्ण कथा-प्रसङ्ग में जाता है तय उनका सब दुःख दूर होता है। १००। मनतगण सब संसार को द्र्य देखते हैं, वाक्तिलाप करने का भी कोई स्थान न देखकर (आन्तरिक दुःख में) कोते हैं॥ १०८॥ आप श्रीअह त प्रभु सब वैष्णुवों के संग मिलकर भी उन सब वहिमु च प्राणियों को समभाने में अभभर्थ होते हैं॥ १०६॥ तब श्रीअह त दुःखी होकर उपवास करते हैं और सब वैष्णुवगण लस्वी स्वासें-(स्वासें) भरते हैं॥ ११०॥ लोग धन, पुत्र आदि के चिण्क सुख़ में मस्त होकर वह कुछ भी

जगदीश परिडत, श्रीगोपीनाथाचार्य, श्रीमान् परिडत, श्रीमुरारि गुप्त, श्रीगरुइ परिडत और श्रीगङ्गादास परिडत छादि॥ १०१॥ प्रत्येक के नाम लिखने से पुस्तक बहुत बढ़ जायगी। इसलिये झागे कथा के प्रसमा पर, जिनके नाम में जानता हूँ, लिखूँगा॥ १०२॥ यह सब स्वधर्म-परायण हैं, उदार हैं छोर कृष्ण-भक्ति

नहीं जानते हैं कि-प्रेमोल्लास में नृत्य कैसा होता है, कीर्चन कैसा होता है, बैण्णव किसे कहते हैं और सङ्कीर्चन क्या है।। बल्कि सब पाखण्डी सिलकर बैष्णवों की हँसी और उड़ाते हैं॥ १११-११२॥ श्री-शीवासाहि चारों भाई सिलकर राजि होने पर खपने घर में उच्च कएठ से श्री 'हरि' नाम गान करते है

श्रीवासादि चारों भाई मिलकर रात्रि होने पर अपने घर में उच्च करठ से श्री 'हरि' नाम गान करते है ॥११३॥ उसको सुनकर पाखरडी लोग कहते हैं कि 'अनर्थ होगया' यह ब्राह्मण गाँव का नाश करेगा ।११४।

केरी वर्षे "ए वामने एट्याम देवे , वर माक्ति खुवाट फेवाद विच्या खीते ॥१९६॥ ए वामने पुषातने ग्रामेर मङ्गल । अन्यया जबने प्राप्त करिवे कवल" ॥ ११०॥ एड सर रावे जत पापगरीर गण । शुनि कृष्ण वित कान्द्रे भागवन गण ।। १९= ।। मुनिया करी। द्रोपे सम्मि हेन उन्हें । दिसम्बर हह मई ईपावेरे बीले । ११६ ।। पुत्र धीतितान, गंगादान, शुक्ताम्बर । कराइव कृष्ण वर्ष नपर-मीचर ॥ १२०॥ भारत इत्रारित गुणा, काराने कालिया । चुकाह्य कुण्य-नीत्य शामा समा स्वारा स्वारी । १२०।। को सहित गरी को एए देव हैं। वदाशिया नाहितु है, नक बहुए आने । १५२ ॥ भाषिकारी वर्षात्या करीम् इक्स भाषा । वर्षे कृष्ण प्रत्य भीत, कृषितार दास ॥१०३॥ ए, यह अर्डन धर्मन अनुजना । सङ्ग्रहण करिया पृष्टे अन्तिरण चरमा ॥१२२०। मका मद्र किर्नाट एक विन है से । पूत्रे क्रुका पद्ध पढ़ अन्त्व कीया । १२७ ॥ रात रहतो हो। समाहताल । कायाओं महासुने में सामाभि कपन ॥ १२६॥ केटी दार्थ जाते निज प्रारीम समिद्दि । केटी कुटला विल एवाम खाइमें कान्दित ॥१२ ।।। अन्त भानमं। दारो ना रुचये मुखे । जगतेर व्यवहार देखि पास तुःखे ॥ १२८ ॥ छ। जिन भन्न गण सब्बं उपनेशा। अवनिह्यारे प्रमु करिना उद्योग ॥ १२६ ॥

क्षरों का रह ते तक राज नीच है इस मसँग के शुक्ते पर सक्कीय का तमर्थ है ।। १६७ ।। कोई करका है है। का पार्टी के इन भाग में में विकास है और इंस्स भगके तमें लाग रेटन खेल में (Espet) उन्हार हर मानलें की विकास देने ने वी साम न्यान है नहीं नी यश्रम घटा सोच की सा जानार ए १९०३ वर पर करण भी नहार दर्श है के के के अवस्था के के के के अवस्था है। इसके के के से के से हैं। इसके के से हिंदी हैं के स् परिता परित्र के कि कि कि एक । एके लोके की की की किया के कार की मानकी है और पार्टन है कि नार्टिश प है सीमारत है है है है। इस है है कुल तारपर है कुलिये, भैं कार है की कार है इर्तन करावल्या में ६०० में ये जाव रक्षार सराजा हतार अंगेर जीते तुस स्वर्ण सामा विषय सुरूत की राज दार ( सर्वाय र जाये वे प्रकृत स नर्दि में हाल है। सब जनमन्तियर गर्दा करा सहसा में। शहती हमी मेंद्र में से नार ज्या प्रधानित करके अनमें एक प्राप्त प्रस्तित ॥ १७२ ॥ और पार्यातकर्षी के वर्तक तार-करह कर उसका साथ कर्षात सभी (ऐसा १६में पर ो में सम्बहुँचा कि ) श्रीकृष्ण मेरे यस और में पनवा दान ॥ १२३॥ आवर्ष व निस्तर इसी प्रधार करते हैं और दसी सहात में ऑइक्का चरण पूनते हैं ॥ १२४ ॥ सब भस्त-पून्द भी एकाव विच में, कम्बुन २४५ हुए निधनर श्रीकृतम अस्मानकालों की पूजा करने हैं ॥ १६४ ॥ मकतनाम सर्व सबद्वीप में भूमने हैं गरन्तु करी भी अविन-यांग भी कर्या मुनने में नहीं शाली है ॥ १२६ ॥ इसी फारण से दुर्ध्वा होकर कोई भक्त भी अवना शरीर ले।इना जाहना है और कोई 'हा कृष्ण !' कहना और रोता हुआ लेम्बी स्वींस लेता है ॥१२ आ श्रीर किमी के भी मुख में भल प्रकार श्रन्त नहीं चलता है । सब भननगण जगन का व्यव-हार देग्वचर दुःख पाने हैं।। १२= ।। सब भवनों ने सब भीग छोड़ दिये। यह देख प्रमु प्रकट होने की

आदि खड २ अध्याय

ईश्वर श्राञ्चाय श्रागे श्रीत्रमन्तधाम । राहे श्रवतीर्ण हैला नित्यानन्द राम् ॥ १३० ॥

• माथ मासे शुक्ला त्रयोदशी शुम दिने । पद्मावती गर्मे एकचाका नामे ग्रामे ॥१३१॥ हाड़ाइ पणिडत नामे शुद्ध विषराज । मूले सर्व्य पिता ताने किर पिता व्याज ॥१३२॥ कृपासिन्धु मिकदाता प्रभ्र बलराम । श्रवतीर्थी हैला घरि नित्यानन्द नाम ॥ १३२॥ महा जय जय स्वार प्रविकार स्वार । १३०॥

कृषासिन्धु भक्तिदाता प्रश्च बलराम । अवतीर्थे हैला धरि नित्यानन्द नाम ।: १३३ ।।

महा जय जय ध्विन पुष्प वरिषण । सङ्गोपे देवता-गण करिला तस्त ।। १३४ ।।

सेइ दिन हैंते राट्-मण्डल सकल । वादिते लागिल पुनः पुन सुमङ्गल ॥ १३४ ॥

जे प्रश्च पितत जन निस्तार करिते । अवधूत वेश-धिर अमिला जगते ॥ १३६ ॥

अनन्तेर प्रकाश हइला हेन मते । एवे शुन कृष्ण अवतरिला जे मते ॥ १३७ ॥

नवद्वीपे आले जगन्नाथ 'निश्रवर' । बसुदेव-प्राप तेहीं स्वधम्में तत्पर ॥ १३६ ॥

उदार चरित्र तेहीं त्रवार्यर सीमा । हेन नाहि जाहा दिया करिव उपमा ॥ १३६ ॥

कि करयप, दश्रथ, बसुदेव, नन्द । सर्व्यमय-तत्त्व जगन्नाथ मिश्र चन्द्र ॥१४०॥

तान पत्नी शची नाम महा पतित्रता । मृत्तिमयी विष्णु भक्ति सेइ जगन्माता ॥१४१॥

वह कन्या पुत्रेर हइल तिरोभाव । समे एक पुत्र विश्व रूप महा माग ॥ १४२ ॥

विश्वरूप मृत्ति जेन अभिन्न मदन । देखि हरिषत दुइ बाह्मणी-ब्राह्मण ॥ १४३ ॥

जन्महैते विश्वरूपेर हैला विरक्ति । शैश्वेंइ सकल शास्त्रेते हैल स्फृत्ति ॥ १४४ ॥

नैयारी करते हैं। १२६॥ प्रमु की खाज्ञा से पहले श्री अनन्तरूपधारी श्रीवलराम श्रीतित्यानन्द रूप में राढ़ देश में जन्म लेते हैं। १३०। माय मास की शुक्ला त्रयोदशी के शुभ दिन में, श्रीपद्मावती के गर्भ से, एकचका श्राम में ११६१॥ खाप सब के पिता होते हुए भी शुद्ध विश्रराज हाडाइ परिडत को पिता बनाकर, क्रुपालिन्धु एवं

रप से महा जय जय श्वनि एवं फूलों की वर्षा की थी। । १३४॥ उसी दिन से सम्पूर्ण राद् देश में दिनोदिन सुमङ्गल की वृद्धि होने लगी थी। । १३४॥ जिन प्रभु ने पितत जनों का उद्धार करने के लिये अवभूत वेश धारण करके जगत में अमण किया। । १३६॥ उन श्रीनित्यानन्द प्रभु का इस प्रकार अवतार हुआ, अव जिस प्रकार से श्रीकृष्ण अवनीर्ण हुए, वह सुनिये। । १३७॥ नवद्वीप में श्रीजगन्नाथ भिश्रवर' नाम की एक

मिन्दाता प्रभु यलराम 'नित्यानन्द' नाम धारण कर,श्रवतीर्ण हुए।।१३२-१३३।।उस समय देवगण्ने अलिन्त

जिस प्रकार से श्रीकृष्ण व्यवतीर्ण हुए, वह सुनिये ॥१३७॥ नवद्वीप में श्रीजगन्ताथ 'मिश्रवर' नाम की एक महापुरूप रहते हें जोकि कृष्ण-पिता (यसुदेव) की भाँति स्वधर्म परायण हैं ॥१३ न॥ और उदार-चरित्र एवं बाह्मणोचित सम्पूर्ण गुणों को सीमा स्वरूपहें,ऐसा कोई एक पुरूप नहीं है जिसको उनकी उपमा में ला सकूँ

शासन्ता पर सन्पूरा गुला का सामा स्वयंत्रह, एसा काइ एक पुरुष गहा है । जसका उनका उपना में ता सकू ॥ १३६ ॥ श्रीजगन्नाथ मिश्र तत्त्व से ( भगवान् श्रवतार के पिनृकोटि ) श्रीकश्यप, श्रीद्शरथ, श्रीवसुदेव, श्रीनन्द् श्रादि सर्वभय हैं ॥ १४० ॥ उसकी महा पित्रता 'शची' नाम की पत्नी हैं, वे ही जगन्माता एवं मूर्त्तिमती विष्णुभक्ति हैं ॥ १४१ ॥ श्रापके कई कन्या एवं पुत्र श्रापकट हो गये हैं इस समय केवल एक

महा भगवान पुत्र श्रीविश्वरूप हैं ॥ १४२ ॥ श्रीविश्वरूप कैंसी सुन्दर मूर्त्ति हैं मानों मदनदेव ही शोभित हैं, श्रापको देखकर दोनों ब्राह्मणी, ब्राह्मण (माता, पिता ) प्रसन्न हो रहे हैं ॥ १४३ ॥ श्रीविश्वरूप को जन्म से ही विरक्ति हो गई थी श्रीर बालकपन में ही सब शास्त्र स्फूर्ति होने "लगे,थे ॥ १४४ ॥ इधर सव

जय जय ध्वनि हेल अनन्त बदने । स्वप्न प्राय जमनाय मिश्र याची शुने ॥ १४८॥ यहातेज मूर्णि हड्लेन दृइ जने । तथापिह लिखने ना पारे अन्य जने ॥ १४६ ॥ अवतीर्या इहवेन ईस्वर जानिया । ब्रह्मा शिष श्रादि स्तुति करेन श्रामियां ॥ १४० ॥ अति महा वेद-गोष्प ए नकल कथा । इहाते मन्देह फिद्ध नाहिक सर्व्या ।। १५१ ॥ भिन्त करि बद्यादि देवेर शुन स्तुति । जै गोष्य अवगे हप कृष्णे र्गत मति ॥ १४२ ॥ जय जय महाप्रभु जनक सभार । जय जय सङ्कीर्चन हेतु श्रवतार ॥ १५३ ॥ जय जय बेद-धर्म-साध्-विष पाल । जय जय अभक्त मर्दन महा काल ॥ १४४ ॥ जय जय मञ्जे सत्य-मय कलेवर । जय जय इच्छा मय महा भहरवर ॥ १४४ ॥ वे तुमि अनन्त कोटि बद्धारादेश वास । ते तुमि श्रीशची-गर्ने करिला प्रकाश ।। १४६ ॥ वोमार जे इच्छा, के युक्ति तार पात्र । सृष्टि, स्थिति, प्रखय वोमार खीला मात्र ॥१५७॥ सकत संसार जाँर इच्छाय संहरे। सेकि कंस-गावण किंते वाक्ये नारे।। १४= ।। समार विष्णुप्राणि से शून्य हो रहा है चीर कलि के प्रारम्भ में ही भविष्य (कलि के मध्य व अन्त भाग) के खनाचार कैलने लगे हैं।। १४४।। धर्म का लाप होने पर प्रभु मन में यह जानकर कि मेरे मन्ह द्वारा पाते हैं, अवतार तेले हैं ॥१४६॥ इसी ममय भगवान श्रीगीरचन्द्र महाशमु श्रीशची एवं श्रीजगन्नाथ मिश्र की देह में अधिरित्त होने हैं।। १४७॥ कभी भीअनन्तरंव के मुख्यें ने 'जय-गय' व्यनि होने जगती है, िमको श्रीतगन्नाथ मित्र एवं शीशचा देवी स्थप्त की सी दशा में मुनते हैं।। १४८।। दोनी जमी की सुर्वि महाने असपी है। जानी है फिर भी अन्य लोग इस बात को लख्य नहीं कर पाने हैं।। १४६।। बसा, िंद आदि, ईश्वर की प्रकट होने वाले समग्र कर (श्री गणनाथ निश्र के घर) श्राकर (प्रन की) स्तुनि काते हैं।। १४०।। इसमें किसी प्रकार का कोई मन्देर नहीं है कि यह सब चरित्र आत्यन्त से भी वेद-गोष्य हैं।। १४१।। ब्राह्म ब्राहि देवनम् गुप्त रूप से प्रमु की में। स्तुनि करने हैं वह भक्ति-पूर्वक सुनिये, निसके मुनने से ओक्टना के प्रति निष्टा-सुदि हो जाती है ॥ १४२ ॥ हे महाप्रसु ! हे सबके पिता ! त्रापको जय हो नग हो, हे साद्वीर्त्तन हेनु अवतारधारी । आपकी नग हो जय हो ॥ १४३ ॥ हे वेश, धर्म, साधु एवं विशे के पातक ! आपकी अब हो जब हो । हे अभक्तों के मर्दम करने के लिये महाकाल स्वरूप आपकी जब हो जब ही । १४४ ॥ हे सत्य-मन सर्व अङ्ग ! आपकी जय हो जय हो, हे इच्छामय ! हे महा महेरचर आपकी जय हो जब हो ॥ १४४ ॥ जो आप अतन्तकोटि वकाएडों के भावडार स्थान हो यही आप श्रीशची के गर्भ में अधिक्रित हो ॥ १४६ ॥ आपकी जो इच्छा है उसे कीन समनः सकता है ? सृष्टि, स्थिति, प्रतय करना से जावके न्वेल मात्र हैं ॥ १४७ ॥ जिन आपकी इच्छा ही सम्पूर्ण संसार का नाश करने में समर्व है वे आप

धम्मे तिरोमाव हेले प्रसु अनतरे मक सब दुख पाय जानिजा अन्तरे । १४६ ।

तवे महा-प्रभु गीरचन्द्र भगवान् शन्त्री जगमाय देहं हैला श्रदिष्ठान १५७

तथापिइ दशरथ वसुदेव-घरे । अवतीर्गी इइया-विचला ता समारे ॥ १५६ ॥ एतेके के बुके प्रभु वोमार कारण। श्रापनि से जान तुमि श्रापनार मन ॥ १६०॥ तीमार आज्ञाय पक सेवके तोमार । अनन्त ब्रह्मायड पारे करिते उद्घार ।। १६१ ।। तथापिह तुमि से आपने अवतरि । सर्व्व धर्म बुक्ताओ पृथिवी धन्य करि ॥ १६२ ॥ सत्य जुगे तुमि प्रभु शुभ्र वर्गा धरि । तपो धर्म बुक्ताक्रो आपने तप करि ॥ १६३ ॥ कृष्णाजिन, दगड, कमगडलु, जटा धरि । धर्म स्थाप ब्रह्मचारि रूपे अवतरि ॥ १६४ ॥ त्रेता जुगे हइया सुन्दर रक्त वर्षा। हइ जज्ञ पुरुष बुम्हात्रो जज्ञ-धम्म ।। १६५।। स्रुक स्रुव हस्ते जज्ञ आपने करिया । समारे लश्रोयात्रो जज्ञ जाज्ञिक हृइया ॥१६६॥ दिन्य मेव श्याम वर्गा हृहया द्वापरे । पूजा धम्म बुमाश्रो आपने घरे घरे ॥१६७॥ पीत वास श्रीवत्सादि निज चिह्न धरि । पूजा कर महाराज रूपे अवतरि ॥ १६८ ॥ कलिजुमे विप्ररूपे भरि पीत वर्षा । बुकावारे वेद गोप्य सङ्कीर्चन-धर्म ।। १६६ ॥ कतेक वा तोमार अनन्त अवतार । कार शक्ति आछे इहा संख्या करिवार ॥ १७०॥ मतस्य रूपे तुमि जले प्रलये विहर । कूम रूपे तुमि सव जीवेर आधार ।। १७१ ॥ हयग्रीव रूपे कर वेदेर उद्धार । श्रादि दैत्य दुइ मधु कैटम संहार ।। १७२ ॥ श्रीवराह रूपे कर पृथिवी उद्धार । नरसिंह रूपे कर हिरएय विदार ।। १७३ ॥

क्या कंस व रावण का वाक्य द्वारा वध नहीं कर सकते थे ?।। १४=।। फिर भी छापने श्रीवसुदेव व श्री-दशस्थ के घर में जन्म लेकर उसका वय किया॥ १४६॥ हे प्रभो ! आपके ऐसा करने का क्या कारण है ? इसे कीन जान सकता है ? अपने मन की बात केवल आप ही जानते हैं ॥१६०॥ आपकी आज्ञा से आपका एक ही सेवक अनन्त ब्रह्माएडों का उद्घार कर सकता है।। १६१।। फिर भी आप स्वयं ही अवतार लेकर पृथ्वी को थन्य करते हुए सब बर्मी का प्रचार करते हो ॥ १६२ ॥ हे प्रसो ! आप सत्य युग में शुक्ल वर्ण धारण करके स्वयं तप करते हुए इस युग के तप धर्म का प्रचार करते हो ॥ १६३ ॥ और ब्रह्मचारी रूप स अवतीर्गा होकर मृग चर्मा, दण्ड, कमण्डल एवं जटाधारी होकर धर्म की स्थापना करते हो ॥ १६४ ॥ और त्रेता युग में सुन्दर रक्तवर्ण श्रीयञ्च पुरुप नाम से आप यज्ञ-धर्म का प्रचार करते हो ॥ १६४॥ आप स्वयं याजिक वनकर सुक्, सुवा ( यज्ञ कुण्ड में घी प्रचेपन के पात्र विशेष ) हाथ में लेकर यज्ञ करके सबसे यज्ञ कराते हो ॥ १६६॥ और द्वापर युग में आप दिन्य-श्याम-घन वर्ण से घर-घर में पूजा-धर्म का उपदेश करते हो।। १६७ ।। और महाराज रूप से अवतीर्ण हुए पीताम्बर, श्रीवत्स आदि निज चिह्नों को धारण कर पूजा भी करते हो ॥ १६=॥ एवं कलियुग में आप वेदां के गुप्तधन श्रीहरिनाम संकीर्त्तन धर्म का प्रचार करने के लिये, पीतवर्ण धारण कर ब्राह्मण रूप से अवतीर्ण होते हो ॥ १६६ ॥ आपके कितने ही अनन्त अव-तार हैं इनकी गणना करने की शक्ति किसमें है ? ॥ १७० ॥ आप प्रलय काल में मतस्य रूप से जल में विच-रण करते हो और कूनमें रूप से आपदी सब जीवों के आधार हो।। १७१।। आप श्रीहबगीब रूप से वेदी मा उद्धार करते हैं तथा दोनों आदिदैत्य मधु एवं कैटम का संहार करते हैं॥ १७२॥ श्रीवराह रूप से

विल छल अपूर्वे बामन रूप हरू । परशुराम रूपे कर निःक्षिया महो ॥ १७४ ॥ रामचन्द्र रूपे कर रावण संहार हिलचा रूपे कर धवन्त विहार ॥ १७४ ॥ बुद्ध रूपे द्रया-भर्म करह प्रकाश । कन्की मने कर म्लेच्छ रागेर बिनाश ॥ १७६ ॥ - घन्नन्तरि रूपे कर असून अदान । हंग रूपे समादिरे कह तथा बान ।। १७७ ॥ श्रीनारद रूपे बीमा धरि कर गान । व्यास रूपे कर नित्त नर्त्वर व्याख्यान ॥१७=॥ सन्बे-लीला-लावराय वैद्रधी करि मङ्गे । कृष्णरूप गोवनं करिला वह रहे ॥१७६॥ एइ अवनारे भागवत रूप घरि । कीशंत करिया गर्व मिक पर चारि ॥ १=०॥ सक्षी चेने पूर्वी हैन सकल संसार । यर घर हैन प्रेम भक्ति परचार ॥ १८१ ॥ कि कहिव पृथिवीर आनन्द प्रकाश । तुमि नृत्य करिवे मिलिया सर्वदास ॥ १८२ ॥ जे तोमार पाद पदा घ्यान निन्य करें। ता यभार प्रभावेह अमझल हरें।। २८३।। षद्नाले खगडे पृथिबीर अमञ्जल । दृष्टि मात्रे दश दिन हय गुनिर्म ल । १८४ ॥ बाह तुलि नाचिने भवगेर विभन नाश । हेन जय हेन चुन्य, हेन तीर दान ।।:=ध।।

पद्भ्यां भूमेदितो हम्स्यां, दोस्यीखामङ्गलं निवः। नवाहि पद्मारागे-

आप प्रत्यो का उद्धार करने है। और सुसिद रूप में हिरणप्रकृष्यत दृत्य के विद्याले करने है। । १०३ ॥ खाप अपूर्व ऑबामन भग वारण करके राजा 'बॉल' का ह्यांत है। और भीपरपुराम रूप में पुत्री की

यहचामार्थन राजन हजामनस्य च्यतः॥ १५६॥

स्रात्रियों में रहित भारते हो ॥ १७४॥ श्रीर 'बीरानचन्द्र' मृत से रावण का वय करते हो एवं श्रीयलराम रूप में असल-विहार करने हैं। ॥ १७४ ॥ शी 'युप्र' रूप में आप 'व्या' के घर्म का प्रचार करने ही और भी 'कन्की' कृप से क्लेन्छ्रगण का विनाध करेने हैं। ॥ १७६ ॥ भी 'धन्यन्तरि' रूप से आप असूत वदान करने हो स्वीर औहंस रूप के हथा यादि है। तत्त्वादान का उपवेश करने हो ॥ १००॥ श्रीनारह रूप से आप बांगा। धारमा करके अपने गुण अर्थि जन करते हैं। और श्रीम्नाम रूप से अपने तत्त्व की व्याख्या करते

हो ॥ १७८॥ समस्त नीला-माधुरी एवं रम-चारुरी माथ लेकर श्रीकृष्ण रूप मे आपने गीकुल (अम) मे अनेक लीलावें की हैं।। १ अर ।। अन इस अवतार में आप भक्त रूप में भक्ति के अङ्ग-प्रत्यंग का प्रचार करते हुए फीर्स्स इ.हैंगे ॥ १८० ॥ इस समय संसार संबंधित से भगपर होगा और घर-घर में प्रेम-भक्ति देखने में श्रासेगी ॥ १६१ । और जब श्राप अपने भन्ने के साथ सूत्र्य करेंगे, इस समय पुष्यी जितनो श्रानन्त,

इएसासमधी हो ने उसकी हम क्या कहें ? ॥ १८२ ॥ भी जन आपके घरमा-क्रमकी का नित्य ध्यान करते हैं, उस सबके प्रश्नाव से ही (संस्तार के ) असंगत दूर हो जाने हैं।। १८३॥ उनका पट्-ताल से प्रश्नी का अम-क्रमा नष्ट होता है और उनकी र्राष्ट्र सात्र से दशों दिशाएँ पवित्र होती हैं ॥ १८४ ॥ उनके मृत्य अवसर में

मुजा इटाने से स्वर्ग के विष्न नाश होते हैं, है प्रभा ! पेसा उनका सृत्य है, ऐसी उनकी महिमा है एवं ऐसे आएके वास हैं ॥ १८४ ॥ हे राजन ! श्रीकृत्या-भक्त जिस समय नृत्य करने हैं, उस समय बहु प्रकार से जगत् के अमंगल नष्ट होते हैं। उनके घरण पृथ्वी के, दोनों नेत्र सब विशाओं के पवं दोनों मुकाय स्वर्ग के अमञ्जल

आश करती हैं, इस प्रकार पशापुराण में कहा गया है ॥ १८६॥

अधितत्य-भागवत यादि खंड २ अध्याय २६ से प्रश्रु आपने तुमि साचात् हर्या । करिवा की र्चन प्रेम भक्त-गोष्टी लैया ॥ १=७ ॥ ए महिमा प्रश्च विलवारे कार शक्ति । तुमि विलाइवा वेद-गोप्य विष्णु भक्ति ।। १८८ ॥ मुक्ति दिया जे मुक्ति राखहै गीप्य करि । आमि सब जे निमित्ते अभिलाष करि ।।१८८॥ जगतेरे प्रश्च तुमि दिवा हैन धन । तीमार कारुएय सबे इहार कारण ॥ १६० ॥ जे तोमार नामे प्रशु सर्व्व जज्ञ पूर्ण । से तुमि हड्वे नवद्वीपे अवतीर्ष ।। १६१ ।। एइ कुपा कर श्रस्त हइया सदय । जेन आशा समार देखिते भाग्य हय ॥ १६२ ॥ एत दिने गङ्गार परिल मनोरथ । तुमि कुपा करिवे जे चिर अभिमत ॥१६३॥ जे तीमारे जीगेश्वर समे देखे ध्याने । से तुमि विदित हैवा नदद्वीप ग्रामे ॥१६४॥ नव्हीप प्रतिको थाक्रक नमस्कार । श्वी-त्रमञाथ-गृहे जथा अवतार ॥ १९४ ॥ एइ इत ब्रह्मादि देवता प्रति दिने । गुप्ते रहि ईश्वरेर करेन स्तवने ।। १६६ ॥ शत्री गर्भे वैसे सर्व भुवनेरवास । फाल्युनी पूर्णिमा आसि हइला प्रकाश ।। १६७ ।। अनन्त बहाराडे जत अ। छे सुमङ्गल ! सेंड पूर्णिमाय आसि मिलिला सवाल ।। १६८ ।। सर्द्धीचीन सहित प्रश्वर अवनार । प्रहर्णेर छले ताहा करेन प्रचार ।। १६६ ॥ ईश्वरेर कर्म्स बुभिवार शक्ति काय । चन्द्र आच्छादिल सह ईश्वर-इच्छाय ॥ २०० ॥ मवे नवडीपे देखे हहल ग्रहण । उहिल मङ्गल ध्वनि श्री हरि कीशेन ॥ २०१॥ नारा करती हैं।। १८६।। उनके प्रभू द्यार जय सार्य प्रफट होकर अपनी प्रिय भक्त नगढ़ली को साथ लेकर

गो।य शीकुणण-भक्ति वितरण करेंगे।। ४८८।। जिस भक्ति को आप मुक्ति देकर छिपाये रखते हो और जिसकी हम यब अभिलापा करते हैं।। १८६॥ ऐसा वह मिक्त-धन आप केवल करणा के वशीभूत हो दर जन सावारण को देंगे ॥ १६० ॥ हे प्रभो ! जिन आपके नाम से सर्व यज्ञ पूर्ण होते हैं बही आप स्वयं श्री-नवहींप में अवतीर्ण होंगे ।। १६१ ॥ है प्रसो ! त्राप सद्य होकर ऐसी कृपा की जिये कि हम सबको दर्शन का

वीर्त्तान करेंगों !! १८७ ॥ तो है असा ! उन्दर्श महिला कीन वर्णन कर सकेगा और उस समय आप वेद-

सीभाग्य प्राप्त हो।।। १६२ ।। इतने दिनों में श्रीगङ्गादेवी का मनोरथ पूर्ण हुया है, जिस कृप की श्रीगङ्गा देवी को चिरकाल से ऋभिलापा थी वह कृपा ( क्रीड़ा ) त्राप अब करेंगे ॥ १६३ ॥ जिन श्रापको समन्त श्रोगेश्वर ध्यान से देखते हैं वही छाप नवद्वीप प्राप्त में प्रकट होंगे ॥ १६४ ॥ हमारा श्रीनवद्वीप धाम को मी नमस्कार है, जहाँ पर कि आप श्रीशची-जगन्नाथ के घर में अवतार ले रहे हो ॥ १६४ ॥ इसी प्रकार श्री-

ब्रह्मा श्रादि देवगण प्रति दिन श्रलित रूप से भगवान् की स्तुति करते हैं॥ १६६ ॥ सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के भाग्डार स्थान प्रभु श्रीशचीरेवी के गर्भ में विराजमान हैं और फाल्गुन मास की पूर्णिमा भी आई हुई है।। १६७ ।। श्रमन्त ब्रह्माएडों में जितने सुमंगल हैं वे सब पूर्णतः इसी पूर्णिमा में आकर मिल गये हैं ॥ १६८ ॥ प्रमु 'संकीर्त्तन' को साथ लेकर अवतीर्ण होते हैं और पहल के बहाने से उसका प्रचार करते हैं

॥ १८६ ॥ ईशवर के कर्मों ( लीलाओं ) के सममाने की कीन में शक्ति है ? उन्हों प्रभु की इच्छा से राहू ने चन्द्रभा की तक लिया है ।। २०० ।। इसीलिये समस्त नवद्वीप में प्रहण पड़ता हुआ दिखलाई देता है और श्रमन्त श्रद्ध तृत्वीयः व.ह. न्ताने जाय । हार बोल' 'हार बील' विल मने घाय ॥ २०२ हेन हार ध्वीन हेल नव्य नदीयाय । ब्रह्माण्य पृत्या 'विन स्थान नाहि याय ॥ २०३ ॥ श्रेष्ट्रेय शृत्या मय भागवत गण । तमे बीले ''निरन्तर हर्डेस ग्रहण्ये' ॥ २०४ ॥ नमे बीले ''याजि वह वालिये उ लाम । तमे बीले किया शृष्ण करिला प्रकाशः' ॥ २०४ ॥ वंगा प्राचे प्रत्लेन प्रकल भक्तमण । विषयीय चतुर्विमे हरिन भङ्गीरीन ॥ २०६ ॥ विशा विल, उप, नाग, गण्डम दुष्ट्रेस । ममे 'हरि' 'हरि' बीले देशिया ग्रहण्य ॥ २०० धरि बीले 'हरि बोले ' ममे एह शान । नकल ब्रह्माण्डे प्याप्तिक हरिष्यिन ॥ २०० ॥ वार्षियो प्रत्य प्रति के देशिया प्रहण्य ॥ २०० धरि बीले ' हरि बोले ' ममे एह शान । नकल ब्रह्माण्डे प्याप्तिक हरिष्यिन ॥ २०० ॥ वार्षियो प्रति विलये प्रति विश्व ॥ २०० ॥ वार्षियो प्रति विश्व हिम्स वार्षिय प्रति वार्षिय विश्व ॥ २०० ॥ वार्षियो प्रति वार्षिय वार्षिय प्रति वार्षिय प्रति वार्षिय वार्षिय प्रति वार्षिय वार्षिय प्रति वार्षिय वार्षिय वार्षिय प्रति वार्षिय प्रति वार्षिय वार्षिय प्रति वार्षिय प्रति वार्षिय वार्षिय प्रति वार्षिय वार्षिय प्रति वार्षिय वा

रत् १९४५ देन्द्र, १५५८ शास्त्र सान्तु , स्ति सा सा सी विस्ताता । १९ हेन हर्न्या, कृतन विद्यार शास्त्र स्ति पोत्तु स्तियाता ॥ १ ॥ हेनाह १६ मेह दिस्त मीशानुस्तर । सर्वायक लोख, शोक तथ माश्ख, दिने दिसे गढ़त आनन्द ॥ २ ॥ पुरुष्ट्रीय मही, शास श्रीय मही, बाजरे व्रमु विश्वाता । व्यक्तित्रस्वयक्त, स्तियानस्य हापुर, सुरदायनदास स्म (गुमा) माना ॥ ३ ॥

'लीहर्ड की लेत' की भंगल प्यांन मुनल में आही है । २०१॥ श्रदमा श्रम्य लोग गंगा स्नान करने आहे हैं में कि 'दरि बेल्ल' 'इरि वेल्ल' गाने हुए चले आगे हैं।।२०२॥ आन समय्त नयद्वीय में ऐसी (२म) इरि नाम की भागि है। रही है कि यह 'यिन अग्राट'य गो भरपूर करने स्थान न पाकर खाने तक पहुँच रही है।।२०३॥ सम सकारत इस खपूर्व हरि-ध्यनि की मुनकर अलोद में करते हैं कि (इस प्रकार के)'ग्रहण निस्तर हैं।ते रहें'

देखकर सब नवदीप के लोग अपने सब शोकों की भूतकर दिन-दिन अधिकाधिक आनित्त हो रहे हैं ॥२॥ दुरदुभि अज रही है, सैकड़ों शंख गाज रहे हैं और वेशा व विपाण ( सींग का वाजा) बज रहे हैं। भी-इन्दाबनदास,जिनके टाइन श्रीनित्यानन्द हैं,श्रीचैवन्यचन्द्र के गुशा-गान करते हैं ॥३॥ आपका श्रीक्षक्र मनो- ्घानशो

जिनिजा रविकर, ऋंग मनोहर, नयने हेरइ ना पारि ।

ऋायत लोचन, हुंपत् बङ्किम, उपमा नाहिक विचारि ॥त्रु०॥
(ऋाजु) विजये गौरांग, ऋवनी मण्डले, चौदिंगे शुनिजा उल्लास ।
एक 'हरि-ध्वनि' ऋा ब्रह्म भरि शुनि, गौरांग चाँ देर परकाश ॥ १॥
चन्दने उज्जवज्ञ, वच्च परिसर, दोलये ताँहा वनमाल ।
चाँद सु शोतल, श्रीमुख मण्डल, ऋाजानु बाहु विशाल ॥ २॥
देखिया चैतन्य, भुवने धन्य धन्य, उठ्ये जय जय नाद ।
कोइ नाचत ऋानन्दे गायत, कलि हैला हरिपे-विपाद ॥ ३॥
चारि वेद-शिर-मुकुट चेतन्य, पासर मुद्द नाहि जाने ।
श्रीचेतन्वचन्द्र, निताइ ठाकुर वृन्दाबद्दास (तळु परे) गाने ॥ ४॥

प्रकाश हइला गोरचन्द्र | दश दिंगे उठिल आनन्द ॥ शु०॥ रूप कोटि मदन जिनिजा। हासे निज कीत्तंन शुनिया॥ १॥ अति सुमग्रुर मुख आँ खि । महाराज चिन्ह सब देखि ॥ २॥ शीचरणे ध्वज वज्र शोभे। सब अंगे जन-मन लोभे॥ ३॥ देरे गेला सकल आपद । व्यक्त हेल सकल सम्बद ॥ ४॥ शीचरन्य नित्यानन्द जान । वृन्दावनदास गुण गान ॥ ५॥ नट मङ्गल

चेतन्य ऋवतार, शुनिञा देवगरारे, उटिखा परम मङ्गलरे।



संसार ( अंबर सम्)

्रेट्रे जारे का ता, केला लाइरु के. या कार काल के । वेटर जारे का जात केला किलाये महिला केला के । प्रुठ ।। वाकर्ष दुस्त्र मंगल केलाइल, मान साता जील साम के। बहुत दुस्त्र मान्य, केलाब प्रकाश, पाओल नक्टीप माम है।।१॥ वान्देगिंग अलिहन, प्रकान चंद्राया, बाज केंग्रे महि गान के। प्रकार प्रकार, बेटर इंटर्स्स, साम केंग्रे महि गान के।

विशाल भ्यति हर गरे हैं। श्रीर सर्वे-तापदारी प्रमुका श्रीकाराधन्त्र देखार स्वायन्त्र से दिल्ला है। रहे हैं। अभवता अवा और शिव धादि विनने देवना है वे लभी मनुष्य रच 👯 🖰 विने महण के काले में धादि मिर मा रहे हैं। परन्तु उसके। केंद्रि मही परिचान सकता है।। १।) खेल अवहीय में उल्ला-काट में 'हरि' कोलने हुए इसी दिनाओं में रीका रीड़ी कर रहे हैं, एवं मनुष्य य देवता मिलकर एक स्थास पर केलि कर रहे हैं, इस प्रधार नवदाय आतन्य से भर गया है।। या प्रयोग की वार्योहेवी के आंगन में दगडवन् अगाम कर रहे हैं, परन्तु संत्या के जन्तकार में किसी की दिस्तलाई तहीं है हैं | ऐसी श्रीचैतन्य प्रस् सी लीला युईं व हैं ( जानी नहीं जानी ) ॥ ३ ॥ उनमें से कोई ते म्युति ५० उटा है, कोई श्राय में अब चारण कर रहा है, कोई चेंचर हुता रहा है, कोई परम हर्षित हो हर पूष्प-चृष्टि कर रहा है, दोई जाच रहा है, कोई गाता है थीर कोई यमाना है।। ४॥ श्रीगीरबन्द्र अपनी मर्व शक्तियों के सहित थाये हुए हैं, इस वारे से पान्यविश्यों को कुछ भी भवर नहीं है। श्रीयुन्तावनदास जिसके प्रभु श्रीनित्यातन्द हैं श्रीकृष्णार्वेतन्य के गुण्ड-गान करते हैं ॥ ४ ॥ देवगण पुन्दुमि कीर किरिडम बजा रहे हैं कीर संगत-जय ध्वति हे रहे हैं एवं मधुर श्रीर रहीतं स्वर से गान गा रहे हैं। परम्पर फहते हैं फि-नेदों है भी अगोचर प्रभु से बली ब्राज मेंट करेंगे, पर करने की आनश्यकता नहीं है। इन्त्रपुर में आनन्द से मंगत केलाहता है। इसग्रपु सानी-सनो दह कर सन रहे हैं व्यार कहते आने हैं कि अनेक पुरस-जानित सीमाग्य से नवडीय में श्रीकैतन्यायानु करत का जन्म देखने को मिक्का है।। १ ।। ये पहल्स विना, विस्त्री उत्त्या के बारान्यार जातिकन एवं सुन्यन कर रहे हैं तथा संपद्धीत कुल्दर ( श्रीकोहलक ) के जुका सत्वास में भागे नहारे को पूल गते हैं ॥ २ ॥

(गौराङ्ग सुन्दर)

एकन कौतुके, आइला नवडीपे, चौदिंगे शुनि हरि नाम रे।
पाइया गोरा रस-विहोल परवश, चैतन्य जय जय गान रे।।३।।
देखिल शची-गृहे, गौराङ्ग-सुन्दरे, एकत्र जैक्के कोटि चाँद रे।
मानुष रूप घरि, ग्रहण छल किर, बोलये उच्च हिर नाम रे।।४।।
सक्त शक्ति-संगे, आइला गौरचन्द्र, पाष्यहो किन्नुइ ना जान रे।
श्रीचैतन्य नित्यानन्द, चाँद प्रमु जान, वृन्दावनदास रस गान रे।।४।।

( एक पदी )

( प्रेम-धन-रतन पसार । देख गोरा चं.ँदेर वाजार ॥१॥ )

हैन मते प्रभुर हइल अवतार । आगे हरि-सङ्कीर्त न करिया प्रचार ॥ २११ ॥ चतुहिंगे धाय लोक ग्रहण देखिया । गङ्गा स्नाने 'हरि' विल जायेन घाइया ॥ २१२ ॥ जार मुखे ए जन्मेओ नाहिक हरिनाम । से हो 'हरि' विल धाय, किर गंगा-स्नान ॥२१३। दश दिगे पूर्ण हइ उठे हिर ध्विन । अवतीर्ण हइ शुनि हासे दिज मिणा ॥ २१४ ॥ शची जगन्नाथ देखि पुत्रेर श्री मुख । दुइ जन इड्लेन आनन्द-स्वरूप ॥ २१४ ॥ कि विधि करिव इहा कि छुइ ना स्पुरे । आथे-ध्यये नारीगण जय कार पूरे ॥२१६॥ धाइया आइला समे जत आह गण । आनन्द हइल जगन्नाथेर भवन ॥ २१७ ॥ शचीर जनक चक्रवर्ती नीलाम्बर । प्रति लग्ने अद्भुत देखेन विप्रवर ॥ २१= ॥

इसी श्रानन्द से नवद्वीप में श्राते हैं जहाँ कि चारों श्रोर'हरि-नाम'सुनाई दे रहा है। इस श्रीगौर श्रेम-रस को पाकर विद्वलता के वस हो जाते हैं श्रोर'श्रीचैतन्यचन्द्र की जय हो' 'श्रीचैतन्यचन्द्र की जय हो'गाते हैं॥३॥ श्रीर श्रीशचांद्वी के वर में श्राकर श्रीगौराङ्ग सुन्दर की, तैसे काटि-चन्द्रमा एकत्र हुए हैं उस प्रकार देखते हैं एवं श्राप सत्र मनुष्य रूप धारण करके प्रहण का निमित्त-मात्र बनाकर उच्च 'हरि-नाम' बोल रहे हैं॥ ४॥

एवं आप सर्व मनुष्य रूप बार्ग करक यहण का निमित्त-मात्र बनाकर उच्च 'हार-निम' बाल रहे हैं। आगीरचन्द्र सम्पूर्ण शक्तियों को लेकर आये हुए हैं, लेकिन पार्याएडयों को इसकी कुछ भी खबर नहीं है। श्रीपृत्यन्द्र का श्रीचैतन्य व श्रीनित्यानन्द प्रभु का सेवक, लीला-रस गान करता है।। श्री औरचन्द्र का वाजार देखिये जिसमें प्रेम-धन रूपी रत्न प्रसारित हैं।।शाइस प्रकार आगे हरि-सङ्कीर्त्तन का प्रचार करते हुए

अवतीर्गा हुए।। २११।। प्रहण की देखकर लोग चारों ओर दौड़ा-दोड़ी कर रहे हैं और 'हरि' 'हरि' वोलते हुए गङ्गा-स्नान करने जा रहे हैं ॥२१२॥ पूर्व जन्मों की वात ही क्या—जिसने इस जन्म में भी कभी 'हरि-नाम' नहीं लिया है आज वह भी गङ्गा-स्नान करके 'हरि वोल' 'हरि वोल' कहता हुआ, दौड़ा हुआ चला जाता है।। २१३॥ श्रीहरि नाम की ध्वनि दशों दिशाओं से उमड़ी पड़ती है, जिसको अवतीर्गा हुए द्विज-

मणि ( श्रीगौरचन्द्र ) सुन-सुन कर हँस रहे हैं ॥ २१४ ॥ पुत्र का श्रीमुख देखकर श्रीराची व श्रीजगन्नाथ 'मिश्र' दानों जने श्रानन्द-स्वरूप यन गये हैं ॥ २१४ ॥ उनको 'इस समय हम क्या विधान करें' कुछ भी स्फूर्त्ति नहीं होरही है वहाँ एकत्रित खियाँ सब श्रम्द-ज्यस्त होकर जब-जय कार की मर्मार कर रही हैं।२१६।

उसी समय श्रीजगन्नाथ मिश्र के जितने श्रात्मीय जन हैं वे सब शीघ गति से श्राते हैं, श्रीजगन्नाथ मिश्र के घर सानन्द हो रहा है -१७ । श्रीशाची के पिता विप्रवर नीजान्वर चक्रवर्त्ती ( ज्योतिष शास श्रनुयायी ) सहाराज लवाण तकल लग्ने करें । रूपदेखि चक्करनी हहला विग्मये ।। २१६ ॥
'विश्व-राजा गीड़े हर्नेक' हेन आहें । विश्व तीले ''नेह्या जानिव ताहा पाले'' ॥ २२०
महा ज्योतिर्विन् विश्व मधार आग्ने । लग्न अनुस्य कर्यो लागिला कहिते ॥ २२१ ॥
''लग्ने जत देखि एह वालक महिमा । राजा हैन, बाक्ये तारे दिने नारि सीमा ॥२२२॥
वृहस्यति जित्ति हट्च विद्यारान् । अन्येह हद्द्व सर्व्ये गुमेर निधान'' ॥ २२३ ॥
मेट ग्याने विश्व हुपे एक महा जन । श्रमुर भविष्य कर्म कर्ये कथन ॥ २२४ ॥
विश्वति ''ए शिशु मानान् नारायम् । इहा हैं। सर्व्य अम्में हद्दव स्थापन ॥ २२४ ॥
हहा हैते हद्देक आपूर्ण प्रवार । ए शिशु किन्व मर्व्य जगत्-उद्धार ॥ २२६ ॥
मह्ये भृत द्यालु, निव्वंद द्रम्यने । सर्व्य जगतेर प्रीत हद्दव इहाने ॥ २२८ ॥
सर्व्ये मृत द्यालु, निव्वंद द्रम्यने । सर्व्य जगतेर प्रीत हद्दव इहाने ॥ २२८ ॥
सर्व्ये मृत द्यालु, निव्वंद द्रम्यने । सर्व्य जगतेर प्रीत हद्दव इहाने ॥ २२८ ॥
सर्व्ये मृत द्यालु, निव्वंद द्रमाने । सर्व्य जगतेर प्रीत हद्दव इहाने ॥ २२८ ॥
स्वन्त ख्रमारे हिता गाइव इहान । आदि विप्र ए शिशुरे करिव प्रमाम ॥ २२० ॥
मानवत धर्मा-भय इहान शरीर । देव-द्रिज-पुरु-पिनु-मानु-मक्त भीर ॥ २३१ ॥
विष्णु जेन अवतरि लक्षोयायेन भ्रम्भं । सेइ मन ए शिशु करिव सर्व्य कर्मा ॥ २३६ ॥
लग्ने जत करे गुम लचण इहान । कार शक्ति आछे ताहा करिते आछयान ॥ ३३३ ॥

के कुप की देखकर सक्रयनी जी विकित्तन हो रहे हैं।। २१३ ।। इसेनिय में ऐसा है कि-'सीड देश में विक राधा होगा' चक्रवर्शी भी जिलार करते हैं "ज्या यह चरी है ? आगे सब मालूम पर जायगी"।। २२० ।: प्योतिष के महा-झाना विषयर श्रीतीलास्यर चक्रवर्ती सहके सामने लग्न के अनुसार पता करने लगे कि-॥ २६१ ॥ 'जन के व्यवस्थ इस यानाइ की जो महिला दिलनाई देती है उसके व्याने 'गजा होगा' वाक्य यह हैमा भी छोटा प्रतीत होता है।। ६५२ १ और विषय में बुद्धित की भी जीतने पाला होगा। एवं शेहें ही समय में सबै गुणों का भागवार केया ॥२२३॥ उसी तयह विध रूपवारी एक महापुरूप प्रभु के भविष्य-कर्म कर्मन करने हैं।। ६२४ ॥ विद्येव कहने हैं कि यह बादक माद्यान नारायण है, इसके हारा मय बर्मी की स्थापना होगी।। २२४।) इसके द्वारा अपूर्व प्रचार है।गा, यह शिशु सब संसार का उद्धार करेगा।।२२०॥ जिस धन्तु की श्रीब्रह्मा, श्रीरीय एवं श्रीशु हिंद भी सिरन्तर इच्छा करते रहते हैं उस यस्तु की इस पालक से जन साधारण भी प्राप्ति करेंने ॥ २२० ॥ इनका सर्व जीवी पर द्यानुपन होना और इनकी देख कर लीग विषय-विरक्त होंगे एवं सम्पूर्ण संमार के मतुष्य इनसे प्रीति धरेंगे ॥ २२.८ ॥ श्रीर की तो क्या चले जो विष्या-दोही पचन भी दोगा यह भी इस बातक के चरणों का भवन करेगा ॥६६६॥ अनन्त बद्धागढ इसकी कीत्ति गायेगा और बंद्यानी व अन्यान्य देवनाम इस वालक की प्रमास करेंगे ॥२३०॥इसका शरीर मागवत-धर्मभय है और यह देवता, बाह्मणु, गुरु, पिता और माना का धीर मक्त होगा॥२३१॥जिस प्रकार श्रीविष्णु क्याबान् अवतीर्गी द्रोक्तर आवरण करके अर्म करावे हैं उसी प्रकार यह वालक भी वे सर्व कर्म करेगा॥२३२॥ क्षम इनके मितने शुभे अकेख सूचित करती हैं तन संवकी वर्णन फरने की किसकी सामध्ये हैं ? ॥२६३॥

प्रति जम्म में प्राध्ययं युक्त वान देखते हैं।, २१= ॥ भावका अम्में 'महाराज' के तक्क प्रकट करती हैं। अस्

अधितन्य-भागवत

यादि खड २ अध्याय

धन्य तुमि मिश्र-पुरन्दर भाग्यवान । जार ए नन्दन तारे रहुक प्रणाम ॥ २३४ ॥

हेन कोष्ठी गणिलाङ् आम् भाग्यवान । श्री विश्वस्भर नाम हृइव इहान ॥ २३५ ॥

इहाने वलिव लोक 'नंबद्वीप-चन्द्र'। ए बालक जानिह केवल परानन्द ॥ २३६ ॥

हेन रसे पाछे हय दुःखेर प्रकाश । अतएव ना कहिला प्रभुर संन्यास ॥ २३७ ॥

किछु नाहि सुदरिद्र, तथापि आनन्दे । विष्रेर चरणधरि मिश्रचन्द्र कान्दे ॥ २३६ ॥

सेह वित्र कान्दे जगकाथ पाये धरि । श्रानन्दे सकल लोक बोले 'हरि' 'हरि' ॥२४०॥ दिव्य-कोण्ठी शुनि जत वान्धव सकल । जय जय दिया सभे करेन मङ्गल ॥ २४१ ॥

ततचरण आइल सकल वाद्य कार । मृदङ्ग सानाजि, वंशी वाजये अपार ॥ २४२ ॥

देव स्त्रीये नर स्त्रीये नापारि चिनिते । देव नरे एकत्र हइल भालमते ॥ २४३ ॥

चिरकाल पृथिवीते करह प्रकाश । अतएव चिरायु विलया हैल हास ॥ २४५ ॥

अपूर्व सुन्दरी सव शचीदेवी देखे। दार्चा जिज्ञासिते कारी ना आइसे मुखे।। २४६॥

कि श्रानन्द हइल से जगन्नाथ-घरे। वेदंते श्रनन्ते ताहा वर्णिते ना पारे।। २४८॥

. हे मान्यवान् श्रीमिश्र पुरन्दर ! स्त्राप धन्य हो, ( जिन स्त्रापका यह ऐसा ) पुत्र है-उन स्त्रापको मेरा प्रगाम (स्वीकार) हो ॥ २३४ ॥ मैं भी भाग्यवान् हूँ जो ऐसी जन्म-लग्न को विचारा। इनका नाम श्रीविश्वस्मर'

होगा ॥२३४॥ इनको लोग 'नवद्वीपचन्द्र' नाम से भी पुकारेंगे, यह वालक केवल आनन्द की परावधि मृति है।। २३६।। (विश्वर ने मन में यह सोचकर कि इनके सन्यास को सुना देने से ) ऐसे त्रानन्द के समय में कहीं पीछे दुःख न आ जाय इस लिये प्रभु का सन्यास नहीं सुनाते हैं।। २३७॥ श्रीजगन्नाथ-मिश्र पुत्र का

चस्टि सुनकर आनन्द में विभार होकर उन विषदेष को दान देना चाहते हैं।। २३८।। परन्तु घर में कुछ नहीं है। आप सुद्रिद्र हैं तब भी आनन्द में मग्न हैं। मिश्रचन्द्र विश्र के चरगा पकड़ कर रोते हैं।।२३६।।वह

'हरि बोल' ध्वनि करते हैं ॥ २४७ ॥ एवं सब वन्धु-वान्थव भी श्रीगौरचन्द्र की दिञ्च-कोष्ठी को सुनकर जय-जय कार देते हुए त्रामन्द मना रहे हैं ॥२४१॥ उसी समय सब बाजे वाले त्राते हैं त्रौर मृदङ्ग,सानान्वि

श्रीर यंशी आदि श्रसंख्य वाजे वजाने लगे ॥ २४२ ॥ वहाँ पर देवस्त्री व नरस्त्री पहिचानने में नहीं श्राती हैं और देवता व मनुष्य भी अच्छी प्रकार से मिले हुए हैं ॥ २४३ ॥ सब देव रमिण्याँ हाथ में धान व

दूव लेकर 'चिरायु रहों' कहकर हँसती हुईं प्रभु के सिर पर देती हैं।। २४४।। देव-रमणियों का मन्तव्य है कि-आप चिरकाल तक पृथ्वी पर लीला करें, इसीलिये 'चिरायु' कहकर हँसी ।। २४४ ।। श्रीशचीदेवी उन श्रपृत्र्वं सुन्दरियों को देख रहीं हैं, परन्तु उनसे वात-चीत करने व पूछ ताछ करने की बात

शुनि जगन्नाथ मिश्र पुत्रेर श्राख्यान । श्रानन्दे विह्वोत्त विप्रे दिते चाहे दान ॥ २३ ८॥

देवनारी सब हाते धान्य दृब्बी लैया । हासि देन प्रभु शिरे 'चिरायु' वलिया । २४४॥

शचीर चरण पृत्ति लय देवी-गरा । आनन्दे शचीर मुखे ना आइसे वचन ॥ २४७ ॥

वित्र भी श्रीजगन्नाथ मिश्र के पाँव पकड़ कर रोता है। यह दृश्य देखकर सब लोग आनन्द से 'हरि बोल'

अन्य किसी के मुँह पर नहीं आती है।। २४६।। देवीगण श्रीराचीदेवी की श्रीचरण घूलि मस्तक पर धारण करती है क्व भी श्रीशचीदवी के मुख से आनन्द में विभोर होने के कारण किसी भी प्रकार के वाक्य

त केवल श्राची-गृहे. यन्त्री नहीयाय। ले आनन्द हैल, माह्या कहन मा जाय।। २४६॥ कि नगरे कि चन्दरे, किया गङ्कानारे। निरम्धि लोके 'हरि' 'हरि' ध्विन करे।। २४९॥ जन्म यात्रा महीत्मव निशाय प्रहेश। आनन्दे करेन केती सम्भे नाफि जाने।। २४९॥ चितन्येर जन्म जावा फान्गुनी पूर्णिया। मह्या आदि एति चिर करे आगापना।। २४२॥ परम प्रित्र निश्चि पूर्णि स्वरूपियो। महि अवतीर्थ हहलेन हिज मिला।। १४३॥ परमे प्रित्र निश्च पूर्णि स्वरूपियो। महि अवतीर्थ हहलेन हिज मिला।। १४३॥ पर्वे जात्रा-मञ्जल ए दृह पूर्य-तिथि। मर्चे गुम लग्न अधिष्ठान हय हथि।।२४४॥ एतेके ए तृह तिथि करिले सेवन। कृष्णुभिक्त हम, त्वर्षे अविद्या वर्ष्य ।।२४४॥ ईश्वरेग जन्मितिथ जेहेन प्रवित्र। वैष्णुवेरो सेड्मत तिथित-चरित्र॥ २५०॥ इंश्वरेग जन्मितिथ जेहेन प्रवित्र। वैष्णुवेरो सेड्मत तिथित-चरित्र॥ २५०॥ ग्रीप्यन्त्र आविमोव शुने जेह जने। कमो द्वाम जन्मे वा मरेण ।।२४६॥ श्रीप्यन्त्र आविमोव शुने जेह जने। कमो द्वाम जन्मे चितन्येर महे अवतरे।। २५६॥ श्रीप्यत्व वित्या कमो नाहि परिच्छेद। 'आविमिय' 'तिरीभाव' मात्र कहे वेह ॥ ६१॥ ए सथ सीलार कमो नाहि परिच्छेद। 'आविमिय' 'तिरीभाव' मात्र कहे वेह ॥ ६१॥ चितन्य कथार आदि अन्त नाहि देखि। नाहान कथाय जे बोलाय ताहा लेखि॥ १६६॥

मासि नहीं या रहे हैं ॥२४७॥ उन श्रीजयानाथ मिश्र के घर आज क्या अपूर्व श्रासन्द हो रहा है कि जिसकी श्रीशिष्त्रभा एवं बेर भी वर्णन करके पूर्ण नहीं कर सकते हैं ॥ न्या ॥ केवल श्रीशाची के पर से हा नहीं, विकर मर्च नवकोर में में। चारन्य हैं। रहा है, यह कहा नहीं भागा ॥ अहा। क्या गार में क्या चीराही वा और क्या राक्षा तीर सर्वेष ही लोग निस्तर 'हरि-चेख' 'हरि-वेख' ध्वति कर रहे हैं !! ६४८ !। सब लेल खातन्द वर्षक प्रदेश की सांत्र में प्रभु का अन्य-गावा महोत्सव ही मना रहे हैं, परन्तु कर नर्म होई आनता नहीं है ॥ २४१ ॥ श्रीचैनम्यचन्द्र की जनम-यात्रा की विधि फाल्यन साम की पृश्चिमा है. इस विधि है। अज्ञा खाहि देशकातु भी खाराजना करते हैं।। २४२।। यह निधि जिसमें कि भीगीरचन्द्र दिन-गाँग खननीलं हुए हैं. बरस बित्रत वर्ष (संबा संबन्ति ) मेरच के देने बाली है ॥ २४३ ॥ श्रीतित्वानात प्रभू की जन्म-निधि साध-शक्ता वर्षावशी है भीर भीगीरचन्द्र की मन्य-तिथि फानग्नी पृण्यिस है।। २४४॥ यह रोनी पूर्ण निष्यि सर्व गात्राको की मंगल स्वरूपिणी है इनमें सर्व गुम लग्न आकर निवास करने हैं ॥ २४४ ॥ अन्यत्र इन होतों तिथियों का संबन बरने से कृष्ण-मिक शाप्त होती है और कविया के बन्धन हट जाने हैं।। नश्ह ॥ जिस प्रकार देश्वर की अन्म-निधि पवित्र है उसी प्रकार वैष्याओं की अन्म-निधि भी महापवित्र होगी है। १४७। को खानमी नीरचन्त्र के जन्म की लीला सुनना है उसके जीवन-काल में एवं मरण काल में कभी दाख नहीं होता है ॥२४८॥ भीचैतन्यचन्त्र की कथा सुनने याला भन्ति-फल प्राप्त परता है और प्रभु के जन्म हेने पर भी क्रम दारश कर श्रीगं।रचन्द्र के साथ अवशीर्ण होता है ॥२४६॥ हे यम्धुओं ! आहिकारक की कथा जिसमें कि महेन्द्रर शीगीर बन्द्र के अवतीर्ध होने का वर्णन है, सुनने में नहीं मुन्दर (सपूर)है।।२६०। मूलतः श्रीमग-बान की इन सब लीखाओं का कभी बिराम नहीं है, केवल आविर्माव (प्रकट रहना ) और तिरोभाव ( कामकट रहता ) मात्र हो रहा है, ऐसा बेद कहते हैं ॥२६१॥ श्रीचैतन्यचन्द्र की कथा का खादि एवं भारत कार भी नहीं दिसावाई में रहा है, प्रमु कापनी कृपा शक्ति द्वारा की विकास रहे हैं वही किया रहा है ॥२६२।

भक्त सङ्ग्रोगिरचन्द्र-पदे नमस्कार । इथे अपराध किन्छु नहुक आमार ।।२४४।। अभिकृष्णचैतन्य नित्यानन्द-चान्द जान । वृन्दावन-दास तन्नु पद्युगे गान ।।२४६॥ इति श्रीचैतन्यभागवते आदिखरुडे श्रीगौरचन्द्रस्य कोष्ठीगणनादिवर्णनं नाम-हितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

## ~<del>(3-C)</del>~

## तृतीय अध्याय

जय जय कमल-नयान गौर चन्द्र । जय जय तोमार प्रेमेर भक्त वृन्द ॥१॥
हेन शुम दृष्टि प्रभु कर आमायाय । अहिनश चित्त जेन वसये तोमाय ॥२॥
हेन मते प्रकाश हहला गौर चन्द्र । शची गृहे दिने दिने बाढ़ये आनन्द ॥३॥
पुत्रेर श्री मुख देखि बाह्मणी ब्राह्मण । आनन्द सागरे दोंहे भासे अनुचण ॥४॥
भाइरे देखिया विश्वरूप मगवान । हृश्मिया करेन कीले आनन्देर धाम ॥४॥
जत आसवर्ग आले सर्व्व परिकरे । अहिनश सभे थाकि बालक आवरे ॥६॥
विष्णु रचा केहो, केहो देवी रचा पहें । मन्त्र पिट वर केही चारि दिग वेहे ॥७॥
तावत कान्देन प्रभु कमल-लोचन । हिर नाम शुनिले रहेन ततच्या ॥८॥
परम सङ्केत एह सभे बुम्मलेन । कान्दिलेइ इरिनाम सभेइ लयेन ॥६॥
सर्व्य लोके आवरिया थाके सर्व्यच्या । कीतुक करये जे जे रिसक देवगण ॥१०॥
कीनो देव अलिते गृहेते साम्माये । छाया देखि सभे बोले 'एइ चोरा जाये'' ॥११॥

में मक्तों के सिंहत श्री गौरचन्द्र के चरणों में नमस्कार करता हूँ। (आप कृपा करें कि) इस लीला वर्णन में मेरा कोई अपराध न हो।।२४५।। श्रीकृष्णचैतन्य और श्रीनित्यानन्दचन्द्र की जानकर, वृन्दावनदास उनके पद युगलों की महिमा गा रहे हैं। दितीय अर्थ—श्रीकृष्ण चैतन्य एवं श्री प्रमु नित्यानन्द जिनके जान (प्राण) है, ऐसे श्री वृन्दावनदाम उनके पद युगलों की महिमा गा रहे हैं।।२४६।।

हं कमलनयन श्री गौरचन्द्र ! आपकी जय हो, जय हो । आपके प्रेममय भक्त-चुन्द की जय हो, जय हो । ह प्रमा ! मेर प्रित ऐसी निष्कपट शुभ दृष्टि कीजिये, कि मेरा चित्त जैसे निशिदिन आपमें ही बसे ॥११२॥ इस प्रकार श्री गौरचन्द्र प्रकट हुए । श्री शची देवी के घर में दिन प्रतिदिन अधिकाधिक आनन्द बढ़ता जाता है ॥३॥ बाद्याणी-बाद्याण (श्रीशचीदेवी एवं श्री जगन्ताथ मिश्र ) दोनों पुत्र का श्रीमुख देखकर, निरन्तर आन्तर समुद्र में बहते जाते हैं ॥४॥ आनन्द के बाम श्री विश्वमूख भगवान अपने छोटे भाई को देखकर, हँसने हुए, गोदी में लेते हैं ॥४॥ सर्व परिकर में जितने निज जन हैं, वह सब दिन-रात बालक को घरे रहते हैं ॥६॥ उनमें से कोई 'विष्णु-रन्ना' और कोई 'देवी-रन्ना' मन्त्र पढ़ते हैं, कोई दिग-वन्धन मन्त्र पढ़कर घर के चारां श्रोर से घरा डाजते हैं ॥ आ श्रीकमल-लोचन-प्रमु बहुत देर तक रोते हैं, किन्तु श्री हरिनाम सुनकर उसी समय जुप पढ़ जाते हैं ॥ समय प्रमु को घर कर रहते हैं, कभी-कभी रिसक देवगण ऐसा कौतुक करने हैं ॥१०॥ कीई देवता श्रलन्वित हम से घर में घुसता है, उसकी आया को देसकर सब कोग कहते हैं, कि (देसो) अह

'नगमिंद' 'नगमिंद' केंद्री करें ध्वनि । अपगानितार स्वीव कारा मुख्य शुनि ॥६२॥ नाना मंत्रे केही दश दिग बन्ध करें । उदिल परम कलरव शर्चा घरे ॥१२॥ .प्रमु देखि गुहेर बाहिरे देव जाय । समें बोले "एई जात-दारिणी पलाम" ॥१४॥ केटी वर्त ''धर धर एड चौरा जाय । 'चुनिंह चुनिंड' केटी डाक्ये सदाय !।१४।। कोनी श्रीमा बोले 'श्रांति एडाइलि भास । ना जानिम निर्मेहर प्रताप विशाल' ॥१६॥ सेड् खाने थाकि देव हासे अलिखते । पारपूर्ण हड्ल मासेक एइमते ॥१७॥ 'वालक-उत्थान-पर्वदें' जन नारी गरा । शब्दों मङ्गे गङ्गास्थाने करिला गमन ॥१८॥ वाद्यगीत कीला हुने करि गङ्गास्तान । आगे गङ्गा पूजि तवे गेला पष्टीस्थान ॥१६॥ यथाविधि पूजि सब दैवेर-चरम् । ब्याइलेन गृहे परिपूर्ण नारी गरा ॥२०॥ खद, कला, तेंल, मिन्दूर, गुया, पान । मभारे दिलेन 'श्राइ' करिया सम्मान ॥२१॥ वालकेरे आशिषिया मुख्ये नारी गण् । चलिलेन गृहे वन्दि 'आइर' चरण ॥२२॥ हेन मने वैसे प्रभु श्रापन लीलाय । के ताने जानिने पारे, यदि ना जानाय ॥३३॥ कराइते चाहे प्रश्न आपन कीर्चन्। एउद्धें करे प्रभु सघने रोदन ॥ १४॥ जत जत प्रकीध करये नारीमण । प्रमु पुनः पुन करि करये रोदन ।:५४ ।। 'हरि' 'हरि' विल जदि डाके सर्व्य जने । तरे प्रमु हासि चान श्री चन्द्र वदने ॥६६॥ जानित्रा प्रमर चित्र मर्च्च जने मेलि । मदाइ बोर्लेन 'हरि' दिया करतालि ॥ १०॥ णिशु-बंध जा रहा है।।११॥ तब केंद्रें तो सुनिह पुरुषता है, श्रीर केंद्रे श्रवराजिना देवी का मंत्र स्तेत्र पहता

है। ११२। कोई अनेक प्रकार के मंत्र पढ़कर दशों दिया हो। की चांचना है; इस प्रकार भी शबी देवी के घर में परम कन्य होने लगा। बनु के दर्शन कर नव कोई देवना घर के चाहर ज्ञाना है। नव मव कहने हैं, कि देवों वह 'चानक को हरने वाली (चाइन) भगी जा रही हैं। ११६-१४। एम बोलने हैं 'पकड़े। पकड़े। पक चोर चना ना रहा है: 'ब्रीर कोई लगानार 'चुनिह मुलिह 'पुकारना है। १४४। कोई समाना (भून भेन का इलान करने चाला) के बना की सुन समक कर कहना है कि—'ब्रान तुम अब पंच पर गृह ! तुम श्री मुलिह भी के विद्याल प्रवाद की सुन की मही जानने हैं। '। १६६। देवना यह सुन कर वहीं खड़ा हुआ। ब्रानीनत है। कर हैन रहा है।

इसी प्रशार होते-दोने एक महीना पूर्ण हो गया ॥ १० ॥ यातक का उत्थान पर्व के समय सब कियाँ श्रीणची-देवी के साथ गङ्गा म्नान के लिये गई ॥ १८ ॥ वाय-पीत के साथ गङ्गा स्नान करके, प्रथम श्रीगङ्गानी को पूजा कर किर श्रीपद्धी देवी के स्थान पर गई ॥१८॥यथांथिंथ सब देवता झों के चरण-पूजन करके, सथ नारीगण

घर लीट श्राई ॥२०॥घर में श्राकर श्रीयची माँ सबकें। नम्मान कर शील केता तेल सिंद्र गुपाई।श्रीर पान हेनी हैं ॥२१॥ सर्व नारीपण बाल ह की श्रावांचिं देकर श्रीर श्रीश की माँ के चरण वन्द्रता कर, श्राने-श्रपने घर की जानी हैं ॥२२॥ इस प्रकार लीनामय प्रमु श्रानी लीजा की विस्तार करते हुए, बिराममान हैं । ये यदि श्राप श्रपने की प्रकट न करें तो कीम जान मकता है॥२३॥धीयम् श्रपना नाम की तीन कराने की चाहते हैं; इमिलिये

यह जोर-जोर से प्रायशः रोहन करते हैं ॥२४॥ स्वीगता (चुन होने के लिये) जिनना-जितना प्रवेश देती हैं प्रभु उसके। न मान कर बारम्बार रोहन करते हैं ॥२४॥ यह सर्व्य मन हरि-हरि करने बोसते हैं,ता प्रभु अपने भी-चन्त्रभुक से हैंसते हुए उनकी कोर सिहारते हैं। २६।तब सब साग प्रभु के मन की पात जानकर,परस्पर सिखकर आनन्दे करेन सभे हंरि-सङ्कीर्चन । हरि नामे पूर्ण हैल शचीर भवन ॥२०॥

एइ मते वैसे प्रभ्र जगन्नाथ-धरे । गुप्त भावे गोपालेर प्राय केलि करे ॥२६॥

जे समये जखन ना थाके केही घरे। जे किछ थाकये घरे सकल विचारे।।३०।। विचारिया सकल फेलाय चारि भिते । सर्व्व घर भरे तैल, दुग्ध, घोल, घृते ॥३१॥

जननी आइसे हेन जानिजा आपने । शयने आछेन प्रमु करेन रोदने ॥३२॥

'हरि हरि' बलिया सान्त्वना करे माय । घर देखे सब द्रव्य गड़ागड़ि जाय ॥३३॥ के फेलिल सर्व्यृहे धान्य, चालु, मुद्ग । भागडेर सहित देखे भाङ्गा दिव दुग्य ॥३४॥ सबे चारि-मासेर बालक आछे घरे। के फेलिल हेन केही बुकिते ना पारे ॥३४॥

सब परिजन त्रांसि मिलिल तथाय । मनुष्येर चिन्हमात्र केही नाहि पाय ॥३६॥ केही बोले 'दानव आसियाञ्चित्त घरे । रचा लागि शिशुरे नारिल लङ्किवारे ॥३७॥ शिश लिङ्किवारे ना पाइया क्रोधमने । अपचय करिया पलाइल निज स्थाने ।।३८॥

मिश्र जगन्नाथ देखि चित्ते वड़ धन्द । दैव हेन जानि, किछु ना वित्तत् मन्द ॥३६॥ दैव-श्रपचय देखि दुइ जने चाहे । वालक देखिया कोन दुःख नाहि रहे ॥४० । एइमत प्रति दिन करेन कौतुक । 'नाम-कर्गोर' काल हइल सम्मुख ॥१८१॥

नीलाम्बर-चक्रवर्त्ती-आदि विद्यावान । सब्बी-बन्धु गगोर हृद्ल उपस्थान ॥४२॥ हाथों से ताली बजाते हुए निरन्तर 'हरि-हरि' बोलते हैं। सब कोई आनन्द से हरि-सङ्कीर्त्त न करते हैं: इस

नहीं रहता है, उस समय प्रभु घर में जो कुछ सामान होता है, भली भाँति विचार लेते हैं ॥ ३० ॥ और फिर विचार के परचात सब सामान का चारां और विखेर देते हैं। तेल,दूध,छाछ और वी से सब भर जाताहै॥३१। यह समक कर कि माताकी आ रही हैं, आप चुपचाप जाकर लीट जाते हैं और रोदन करना शुरू कर देते है ॥३२॥माताजी 'हरि-हरि' गाकर श्रापकं। चुप कराती हैं,पश्चात दंखती हैं कि सब सामान घर में तितर-बितर

प्रकार श्रीशची देवी का घर हरि-नाम से भर गया॥२७-२८॥इस प्रकार प्रमु श्रीजगन्नाथ मिश्र के घर में विरा-जते हैं।गुप्त भाव से नन्द-गोकल में श्रीवाल-गोपाल की सी कीड़ा किया करते हैं।।२६।।जिस समय वर में कोई

हुआ पड़ा है ॥३३॥तत्र माताजी सोचती हैं कि—सब सामान घर में यह धान,चावल, मूँग किसने फैलाये १ ट्टे हुए वर्तनों के सङ्ग फैले हुए दही, दृध का देखती हैं। केवल चार मास का वालक घरमें है,यह मय सामान किमने विखेर दिया ? किसी को कुछ समम में नहीं खाता ॥ ३४-३४ ॥ इतने में सब कुटुम्बी लोग खा पहुँचे है च्यीर देखते हैं कि यहाँ पर कहीं मनुष्य के चिह्न मात्र भी नहीं हैं।। ३६।। तब कोई कहता है कि-"घर

में दानव द्याया था, लेकिन मन्त्र में रिवत होने के कारण, इस वालक का कुछ स्थनिष्ट नहीं कर सका ॥३७॥ जब वालक का कुछ स्त्रनिष्ट नहीं कर सका, तब क्रोध में द्याकर यह स्त्रपचय ( नुकसान ) करके, स्रपने म्थान को भाग गया है।। २८॥ श्रीजगन्नाथ मिश्र ऐसा देखकर चित्त में कुछ निश्चय नहीं कर पाने हैं; पीछे यह देवी लीला है, ऐसे जानकर कुछ छाचेप यचन नहीं कहते ॥ ३६ ॥ देवी-उपद्रव को देखकर दोनों जन (माता-

विता ) परस्पर देखने लगे और वालक अपर दृष्टि पड़ने ही उनको किसी प्रकार का दुःख नहीं रहा ॥ ४० ॥ इस प्रकार के बीतक ( प्रम् ) प्रति विच करते हैं आगे नामकरण का समय आ पहुँचा ॥ ४१॥ ( नामकरण

का समय जानकर) भी नीलाम्बर चकवर्त्ती खादि सब विद्वान् व घुर्रा श्री य मेश्र के घर पयारे ४० मिलिला विस्तर आसि पतिवतागा। लच्मी-प्राय-दीम समे मिन्द्रभूषण ।।४३॥ नाम श्रद्यार समे करेन दिवार। स्त्रीयण बेलिय एक अन्ये पीले आर ।।४४॥ दिहान अनेक ज्येष्ठ कर्या पुत्र नाजि। शेष ये जन्मये तार नाम से निमालि अ ।।४४॥ बेलिन विद्वान सब करिया विचार। एक नाम योग्य इव युद्देन इहार ।।४६॥ ए शिशु जिन्सले-मात्र मध्ये देशों देशों । द्भिच पुन्ति, बुद्धि पाइल कृषके ।।४५॥ जगत इद्ग्ल सुम्य इहान जनमे । युद्धे येन पृथिती धरिला नागयणे ।१४८॥ अत्यय इहान श्री विश्वस्मर नाम । कृलदीय कांग्द्रीतेओं लिग्वल इहान ।।४६॥ भन्यात्र ये बिल्लेन पतिव्रता गण । मेही नाम दिनीय द्यापित्र सर्वेजन ।।४६॥ मध्येश्वभक्तण नानकरण-समये । गीता, भागवत, वेट, ब्राह्मण पद्ये ।।४१॥ देवगण नरगणे करेये महल्ल । हांग्यांन, श्रद्ध वन्द्रा वाजये सकल्ल ।।४२॥ द्यांन्य प्राव्य सहल्ल । हांग्यांन्य प्राप्ति आनिला करिलेन उपनीत ।।४२॥ जमसाथ बोले शुन वाय विश्वस्मर । यादा चिले लय, ताहा घरह मन्वर ।।४३॥ सकल छाहिया प्रश्व भीश्वशीनन्दन । भागवत' धरिया दिलेन धालिङ्कन ।।४४॥ पत्तिवागणे 'जय' देह नारि मिन । समेह बोलेन 'बह हहब पणि हत' ।।४६॥

असेक परिव्रमा कियाँ था किसी वे ता तत्यों के नियं काजियमां थी और गीयन से किन्द रेगा ने प्याभृतिता औं ।। ४३ तमन लेगा नाम र यने का विश्वार करते हैं, स्वीताण कोई नाम केलिया है और अन्य नोग इसगा नाम ॥ ४४ ॥ इनके (औ शनी माना के ) इसमें बने अनक पूत्र कन्याओं के निरीसाय है। गये है। सबमें धींदें जन्म लेने से इस वानक का नाम निमाई है।या ११ ४४ ॥ इसके परनाय सब विकान लेग वि-बार करते हैं: कि इसका एक नाम रहाना ठीक होगा। १०३१ इस बालक के जन्म नेते ही। देश-देशों से हुसिंच दर है। सवा: ऋपरी के लिये वर्षा हुई: दीने कि पृत्र्वेशन में श्रीमकारामण देव ने प्रश्वी की पारण (पीपल) दिया था. इसी प्रधार इस वालक में भी जन्म लेकर जगन की सूची किया है (भारण किया है )। अनगत इसका नाग हैं "अधिवधम्भर" कुल-दीव-कीएटी में भी इस बाम की लिए। देने हैं। इस पनिधनागुण ने जी 'निमार्ड' नाम थरा है, वह भी दूसरा नाम ही: इस नाम से सब लेश इसके। बोलेंग ॥ ४५-४०॥ सर्वेश्मकाण में पूर्ण नाम-करण के समय बाह्मण नाम गोना, भागवन एवं वेद-साठ कर रहे हैं। ४१॥ वेयनासण एवं भनुष्यम्य महान मना रहे हैं: इस्चिनि हो रही हैं: शक्ष व घण्टा आदि सब वज रहे हैं ॥ ४२ ॥ उस समय प्रमु वे केंद्रि एक वस्तु उठवाने ( सर्ग ) के लिये जीजगन्नाथ मिश्र प्रान, पुलके, म्यहियाँ, स्वर्ग, सीदी स्वादि वस्तुवं प्रभु के मामने नावर रम दिवे हैं।। ४३।। तब भीजगसाथ मिश्र जी कहने हैं कि-'हं वन्म ! विधम्भर मुनी, इन वस्तुओं में में भी नुमकी अवही लगे, वह मद में पहड़ नेखी"।। ४४।। प्रशु आंश्वीनन्दन ने मव यम्तुकी की छोडफर कीमर्मागवत भी की परह पर शालिक्स हिया।। ५५ ॥ प्रिवनागण नागे और मे जयकार देने लगी; सब हो बहुनी हैं, कि-'बह बालक बड़ा पण्डित होगा'।। ४६ ।। फोई कहने हैं, "कि बह

अ 'निमार्टिंग'-पहाल पर्वश में कियों के विश्वार हैं, कि बातक का कह था नाम रखते से यमराज उसे शीम नहीं केते हैं, व्यर्थात् वह विश्वतीय रहता हैं | हर्यात्वये तिमक पहिले के कृष्ण अपने मार जाते हैं, वे अपने वासक का अथवी नाम घरते हैं |

केही बोले शिशु हैव परम वैष्णव । अन्पे सर्व्व शास्त्रेर जानिब अनुभव ॥५७॥ ये दिगे हासिया प्रभु चान विश्वम्भर । आनन्दे सिञ्चित हय तार कलोवर ॥ ४८॥ ये करये कोले, सेंद्र एड़िते ना जाने। देवेर दुर्ल्स कोले करे नारीगरो ॥४८॥ प्रसु येइ कान्दे, सेइ क्यों नारीगण । हाथे तालि दिया करे हरि-सङ्कीर्तन ॥६०॥ शुनिया नाचेन प्रभु कीलेर उपरे। विशेष सकल नारी हरि-ध्वनि करे ॥६१॥ निरबधि सभार ददने हरिनाम । छले बोलायेन प्रश्त, हेन इच्छा तान ॥६२॥ 'तान इच्छा विना कोन कम्में सिद्ध नहे'। वेदे शास्त्रे मागवते एइ तस्त्र कहे ॥६३॥ एडमते कराइया निज-सङ्कोर्रान । दिने दिने वाहे प्रसु श्री शचीनन्दन ॥६४॥ जानु-गति चले प्रसु परम सुन्दर । कटिते किङ्किशी वाजे अति मनीहर ॥६४॥ परम निर्भये सर्व-अङ्गने विद्दरे । किया अग्नि, सर्थ, याहा देखे, ताहि धरे ।।६६॥ एक दिन एक सर्व वाड़ीते बेड़ाय। घरि लेन सर्व प्रम् वालक-लीलाय ॥६७॥ कुगडली करिया सर्प रहिल बैठिया । ठाक्कर धाकिला सर्प-उपरे शुइया ॥६८॥ आथे-व्यथं समे देखि 'हाय हाय' करे । शुक्ष्या हासेन प्रभ सर्पेर उपरे ।।६६।। 'गरुइ-गरुइ' करि डाके सर्व्वजन । पिता-माता-त्रादि भये करये कन्दन ॥७०॥ प्रभुरे एड़िया सर्ग पलाय तखन । पुनि धरिवारे यान श्रीशचीनन्दन ॥७१॥ धरिया आनिजा सभे करिलेन कोले । 'चिरजीवी हुआ' करि नारीगण बोले ॥७२॥

वालक परम वैष्णुव होगा । व्यलकाल में ही सर्व शास्त्रों के मर्म्भ जानने वाला वनेगा"॥४७॥ प्रभु श्रीविश्वस्मर हॅमते हुए जिसकी त्यार देखते हैं, उसी का शरीर त्यानन्द से भीग जाता है ॥ ४८ ॥ जो कोई नारीगण श्री निसाई चाँद को गोदी में नेनी हैं, यह फिर उतारना नहीं जानती;देवताओं के दुर्लभ धन को नारीगण गोदी में लेती हैं।।४६।। प्रम् श्री निमाई चाँद म्योंही रावें त्योंही, नारीगण ताली बजाती हुई श्रीहरि-सङ्कीर्तन ध्वनि करने लगती हैं।। ६०।। शी हरि-मङ्कीर्तान को सुनकर प्रभु गोदी में ही बैठ कर नाचने हैं। ( उचकते हैं) तय तो नारी-गण विशेष हप से हरि-ध्विन करनी हैं।। ६१॥ श्री प्रभु कन्द्रन छल-से निरन्तर सबके मुख ने श्री हरि-नाम लियाने हैं, उनकी ऐसी ही इच्छा है।। ६२।। उनकी इच्छा के विना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है; वेंद् शास्त्र एवं श्री भागवत् जी इस तत्त्व को चखान करते हैं॥ ६३॥ इस प्रकार प्रभु श्री शचीनन्दन 'निज-नाम-प्रक्वीर्नन' कराने हुए, दिन-दिन वड़े होने लगे।। ६४॥ अव परम सुन्दर श्रीश्रभु घुटुवन चलने लगे हैं; और चलते समय कटि में अति मनोहर किङ्कृशी बजती है।। ६४॥ परम निर्भय होकर सर्व आँगन में वमते हैं; और वहाँ पया अमिन, भया सर्प, जो छुद्र देखते हैं, उसी की पकड़ लेते हैं।। ६६॥ एक दिन एक सर्प घर में डोल रहा था, प्रभु ने उसकी वाल-मुलभ खेल के अनुमार पकड़ लिया।। ६७।। पकड़ते ही सर्प ने प्रभु के हाथ के चारों और कुएडली मार ली। प्रभु भी सर्प के ऊपर सो गये।। ६८॥ प्रभु को सर्प के ऊपर सोते हुए देखकर, सब लोग बबदा कर 'हाय-हाय' करने लगे। इधर प्रमु सर्प के अपर सोते हुए हँस रहे हैं। सव लोग 'गरुइ-गरुइ' कहकर पुकारते हैं; और पिता-माता मयभीत होकर रोने लगते हैं।। ६६-७० ॥ तब सर्प प्रमु को खोडकर भाग जाना के और श्रीशचीनक फिर उसे पकड़ने के लिये जाते हैं " ७१ । सब प्रमु को यहाँ से पकद लाते हैं और गोदी मं लेते हैं नारीगण 'चिरजीव हो' आशिर्वचन वोल रही हैं ज्

केही रहा बान्ये, केही पह स्विश्ववाणी। केही आई देह विष्णु-वाहोहक आनि 1.७३॥ केही वीले 'वालकेर' पूनर्जन्म हैल'। केही वीले 'जानि-पर्ण नेत्रि ना लाइल'। 10४॥ हामें प्रमु मीरचन्द्र सभागे चाहिया। पुनःपून जाय मने औनेन धरिया। 10४॥ भक्ति करि जे ए यब वेद-मीर्य पुने। संमार-भज्ज नोरं ना करे लाइले ॥७६॥ एड्मत दिने दिने श्री धार्चानश्दन। हॉटिया करेन प्रम अझने भमन ॥७०॥ जिनिजा कन्द्र्यं-वंग्नेट सख्वों हेर रूप। चान्देर लाग्नये मात्र देखिते में मुख ॥७०॥ जिनिजा कन्द्र्यं-वंग्नेट सख्वों हेर रूप। चान्देर लाग्नये मात्र देखिते में मुख ॥७०॥ खाजानु-लिम्बत गुन, अहल प्रभग। क्वल-लवण-पुन वच-पिनर ॥००॥ महजे अम्मानीर देह मनोहर। विशेष आंगुलि, कर, वरण मृन्द्र ॥००॥ नालक-न्यमावे प्रमु पवे चिल याय। रक्त पहें हेन, देखि माये धात्र पाय।॥=२॥ देखि श्राची-जगननाथ वहहें विश्वते विश्वता। विश्वत नथाय देहि महा आनन्दित ॥=२॥ काणाकिण करे देहि निज्जेने विश्वता। कीन महापुरुप वा जिन्मला आसिया।=४॥ हेन युक्ति, संसार-दुक्ति हैल अन्त। जिन्मल आमार धरे हेन गुणयन्त ॥=४॥ एमन विश्वर गीति कपु नाहि शुनि। निश्वपि नाचे हामे. शुनि हरिध्विन। ।=६॥ एमन विश्वर करें, प्रवीध ना माने। वह करि 'हरिध्विन' यावन ना शुने।।=७॥

कोई प्रमु के दाय में रवा-प्रत्यन बांधना है, कोई स्वांसवायन करने जगना है, कोई औ विध्या-वरणामृत लाकर भी काह के उपर विदेश रहा है। कोई यह उत्त है कि-"प्रांग दल वालक का पृत्या जन्म हुआ है।" केंग्रे कह रहा है, "यह जानि मर्व है, इसीन्त्रिय केंग्रे खिमप्ट नहीं किया" ॥ ३३-३४ ॥ प्रमु ओ गीर पन्ड सब की ग्रीम चारते हुए हैंनने हैं: श्रीर सर्प पर इन की बार-बार चलते हैं. जीक बारम्यार पर इ लाने हैं ॥ ५४ ॥ जो कोई मिरिन्युर्वेड यह सब देवन्योध्य सीना की अपण बर्धवे हैं, मेंसार सुबी बात-मर्द उसके लहुन सही करेगा ॥ ५५ ॥ प्रमु औ अन्योगस्य दिस-दिस इस्ते प्रकार लोला उस्ते हुए, खब पोवन्योव चल कर कांगम में विभागे नमें ॥ ५० ॥ आपके सर्व आही को रूप-भागूरी केर्ति क्राग्वेची की जीवने वाली है। श्रापका वह भीमुख देखने के नियं चन्द्रमा भी नानायित होता है।। अहा। मुक्ति मानक पर पुंचराने सुन्दर केश है. ममल-महश नेत्र हैं, बेप-मूना भी बाल-गोपान की तैसी है, जातुर्पन्त तस्वी मुनाये, और सपर क्षरण है। मर्थ मुन सक्तामें से युक्त आयन यहारवान है। सनोहर गीर वर्ण शरीर, महत्र में ही अकामाई नियं हुए हैं: निम पर खँ मुली हाथ और श्रीचरण ने। विशंष रूप में सुन्हर खरण वर्ण हैं।।३६-६०-६५।।इसु बातक स्वभाव में जब जताने हैं, नत्र बरागों की लताई की मतक देख कर मानों रक किरत पहा है। । यह त्राम कर माता इर जाती हैं।। पर १। यह देवकर श्रीशवीदेवी और भी जगनाथ मिश्र होनी वहा ही श्राश्चर्य मानते हैं। निर्धन होकर भी कोनों महास्थी हैं।। =३।। दोनों एकान्त में थेड कर चुपचाप वात करते हैं—"हमारे पर में कोई महायुक्य नो प्रकट नहीं हुए ? ॥ =४ ॥ एमा ममक पहना है, कि इमारे घर में ऐसे गुरावान के जन्म तेने से संसार के दु:ग्यों का श्रम्त हो गया ॥=४॥ किसी यालक का ऐसा स्वभाव कभी मुनने में नहीं आया. जो कि भी हरि-नाम की व्यक्ति सुनकर निरम्तर नासे और हैंने ॥ = इ ॥ अत्र तक यह खूद आर की हरि

उपाकाल हइते यतेक नारीग्या । बालक वेदिया सभी करे सङ्कीरीन ॥==।। 'हरि' बलि नारीमसो देइ करतालि । नाचे गौरसुन्दर वालक कुतुहली ॥=६॥ गड़ागड़ि याय प्रमु, धुलाय धूमर । हासि उठे जननीर कोलेर उपर ॥६०॥ हेन अङ्गभङ्गी करि नाचे गौरचन्द्र । देखिया समार हय अतुल आनन्द ॥६१॥ हेन मते शिशु-भावे दरि-सङ्कोर्चन । करायेन प्रभु नाहि बुफे कीनी जन ॥६२॥ निरवधि धाय प्रभ्र कि धर बाहिरे । परम-चञ्चल-केही धरिते ना पारे ॥६३॥ एकेरवर वाड़ीर वाहिरे प्रभु याय । खड़, कला, सन्देश, या 'देखे तह' चाय ।।६४।। देखिया प्रभुर रूप परम-मोहन । ये जने ना चिने, सेह-देइ ततच्या ।।६४।। समेइ सन्देश कला देयेन प्रसरे । पाइया सन्तोपे प्रमु आइसेन घरे ॥६६॥ ये सकल स्त्रीगरो गायेन हरि- नाम । ता सभारे आनि सब करेन प्रदान ॥६७॥ बालकेर बुद्धि देखि हासे सर्व्य जन । हाथे तालि दिया 'हरि' बोले अनुचण ॥६८॥ कि विद्वाने, कि मध्यान्हें, कि रात्रि सन्ध्याय । निरवधि बाड़ीर वाहिरे प्रमु जाय ॥६६॥ निकटे त्रमये यत बन्धुवर्ग घरे । प्रतिदिन कौतुके आपने चुरि करे ॥१००॥ कारी घर दुग्ध पिये,कारी मात खाय । हाएडी भाक्ने,यार घरे किछुइ ना पाय १०१॥ यार घरे शिशु शाके, ताहारे कान्दाय । केही देखिलेड मात्र उठिया पलाय ॥१०२ दैनयोगे यदि केहो पारे धरिवारे । तने तार पाये धरि करे परिहारे ।।१०३॥

श्विन नहीं सन लेता, तब तक रोता ही रहता है; प्रयोध नहीं मानता, शान्त नहीं होता ॥ ५०॥ जपाकाल में ही सब क्रियाँ बालक की घर कर श्री हरिनाम संकीर्तन करती रहती हैं॥ == ॥ स्त्री मब तालियाँ बजाती हुईं, 'हरि-हरि' बालता हैं, श्रीर वालक श्रीगीरम न्दर श्रामन्दित होकर नृत्व करते हैं ॥५६॥ प्रमु वल में लोट-पाट होकर धूमर हो जाते हैं, श्रीर फिर हँस कर माता जी की गोद में जा बिराजने हैं॥६०॥ श्रीगोरचन्द्र ऐसी अङ्ग-संगी कर नाचते हैं, कि जिसका देखकर सब को अनुल आनन्द होता है।। ६१।। इस प्रकार प्रभु वालक-भाव से श्री हारि-सङ्गीर्शन करा रहे हैं; इसकी कोई नहीं समभ रहा है ॥ ६२ ॥ प्रभु वया घर, पद्मा बाहर में निरन्तर दोड़ा-दोड़ी करते हैं; परम चक्कल आपको कोई एकड़ नहीं पाता ॥ ६३ ॥ प्रभु अकेले ही बर से बाहर चले जाने हैं और खील, केला, सन्देश, (मिटाई विशेष) जो कुछ देखते हैं; वही भाँगने लगते हैं।। ६४ ।। प्रभु के परम मोहन रूप को हे सकर, जो उन्हें नहीं पहचानता, वह भी उसी समय द देता है।। ६४।। सब लोग प्रमुको सन्देश, केला आदि दे देते हैं और प्रमुपाकर प्रसन्न मन से घर चले त्याते हैं।। ६६ ।। जो खियाँ श्री हरिनाम गान करती हैं, उनकी लाकर सब दे देते हैं।। ६७ ।। वालक की एंसी बुद्धि देखकर सब लोग हँसते हैं; और लगातार दाथ ताली वजाकर श्रीहरि-नाम बालने लगते हैं।।६८।। प्रभु भया प्रातःकाल, क्या दुपहर, क्या सन्ध्या, क्या रात्रि, सब समय ही निरन्तर घर से बाहर चले जाते हैं ।। ६६ ।। श्रीर श्रास-पास में जितने वन्ध्र-वान्धवों के घर हैं, उनमें प्रति दिन परम कौतुक से श्राप चोरी करते हैं।। १००॥ वरों में जाकर किसी का दृध पीते हैं, तो किसी का भात खाते हैं और जिसके घर में खाने को कुछ नहीं मिलता: इसकी हँ इिया फोड़ देते हैं।। १०१ ॥ जिसके घर में अनेला बच्चा मिलता है, उसे कला देते हैं, यदि किसी की हच्छि में पड़ जाते हैं, तो उसी समग्र मह भाग जाते हैं ।। १०० दैवसोग स

"म् बार ह्याइट मोर, ना आमिव श्रार । आर यदि चार करों , रोहाट तीमार" ॥१०४॥ देखिया (श्रापु चुटि समेट विस्मित । रूष्ट सहे बेही. मर्भ करेन (पर्गत ॥१०४॥ निज्ञपुत टहनेश्री सभे रनेट करें । द्रायान मात्रे सन्त्रें (चन हिन हरें । १०६॥ एड सिन रहें वेहरा हुई योगे । द्रायान मात्रे सन्त्रें (चन हिन हरें । १०६॥ एक दिन प्रकृते देखिया हुई योगे । युक्ति करें , "कार जिल्ल वेहराय नगरें "॥१००॥ एक दिन प्रकृते देखिया हुई योगे । युक्ति करें , "कार जिल्ल परकार ॥१०६॥ अगर थी श्राते देखित एक वीगे लेल बीलों । 'पतन्त्र कोया जिलें ' आर योगे वोगे ।११०॥ 'बार ! बंल एक वीगे लेल बीलों । 'पतन्त्र कोया जिलें ' आर योगे वोगे ।११०॥ श्राय पर अगट्य वाप' ! वोले दृह चीगे । इति वाले हान पन्ते कार पाय परे 'गे१११॥ श्राये व्यये वीलें कि दृह चीगे थाय । लीकें बीलें 'प्यार जिलें पेट लाह वाप' ।१११२॥ श्राये व्यये वीलें कार दृह चीगे थाय । लीकें बीलें 'प्यार जिलें गात्र मनकत्रा ।११२॥ विदे मने माने ''मुलि निम् वाह वाला' । यहमते दृह चीगे खाय मनकत्रा ।११२॥ वह चीगे चीलें थाय निज मम्बे स्थाने । करमते दृह चीगे खाय मनकत्रा ।११४॥ एक जन प्रतुरे सन्तेश देह करें । आर जने वीलें 'पह आहलांक परे' ।११४॥। एक जन प्रतुरे सन्तेश देह करें । आर जने वीलें 'पह आहलांक परे' ।११४॥। एक जन प्रतुरे सन्तेश देह करें । आर जने वीलें 'पह आहलांक परे' ।११४॥। एक जन प्रतुरे सन्तेश देह करें । आर जने वीलें 'पह आहलांक परे' ।११४॥। एक जन प्रतुरे सन्तेश देह करें । आर जने वीलें 'पह आहलांक परे' ।११४॥। एक जन प्रतुरे सन्तेश देह करें । आर जने वीलें 'पह आहलांक परे' '।११४॥। केती केती केती बीलें 'आहम आहम वाहम विश्व पर आहमा नाहिया वेहाय ।११०॥।

विक है। दे पहल की के में। कारहे के पहल हर बना मांगांग हैं कीर करने हैं कि--- यह ही जार मुने होई केंग्र में १९६१ कोई जा सोबल सिन्द किए करों। मोदी कर्मा, मेर मुख्यादी है हाई र लाख है है ।।१५% १०%। वसाह रें दिन वृति देखार, कार्यक्रिया र प्याप्तर्य है से पाने से । तेर्द्र भी होप गर्ध परना है, गर्ना प्रीप न्दर्भ हैं।। १८५ में स्वयं लोग प्राप्ते पुत्र से और प्रािश नोड़ प्रदेश हैं। प्रमुख कि एवं बाज हैं। ही सर्व विस् लु ला हो। वर लिए है । १०० स वैक्तिकार और मानु बन पारत्य रूप दिस्तार अरते हैं। एड स्थान पर है हर नहीं रत्ये हैं, सर्वेदर विकास रहे हैं में १०० व एक किये की विकास है से प्रसर्दे किया है कि समर संसार सर्वे है कि-एकेकी ! यह िया वारक त्यार में लेक्सा है" ते १०० में लेको लेक प्रभू के भी पार पर दिला नाजुपमा देखकर, पेप्ते करसे का प्राप्त संस्थित हैं।। १० अ एक सेम से भेर पत्रा के प्रम्म 🖰 अवक्र सादी में उदा निया और कुलन बार करता है कि-अनुम इनका देर नह करते में 💯 ॥ १२० ॥ प्रानी चार पन्दे हे कि-(हों) चर्ना, देना, घर चने ॥ १६१ ।। घरशहर के मारे यम-रवण देहकर देन्से चेसर प्रमुक्त गार्टी में केंदर भंग वार्न हैं: बाग सम्बद्ध हैं, दि-विकास आन्या है, यहाँ के जा गता हैं ॥ ११६ ॥ समुद्धी में जिनके ही अरब ( अर्थ व ) लाग रहते हैं; कीन किसके। पर वानका है ? बाद अल हारी की देश-देशका. परम प्रकास है। वह है।। १६० ॥ एक उन मन में यह विवास कर महा है, कि-में 'बाइ खोर वाला खुँगा। ( श्रीर भूमता अपने मल में अन्य यानुगम नेने की साथ रहा है ) हम प्रहार होनी नेतर मन के रेना सात जाने हैं ॥ ११४ ॥ शानों चेतर प्राप्त लहेच स्थान की जाने आ रहे हैं। खीर उनके कन्ये के कार चेटे हुए प्रम हें सते जाते हैं ॥ ११४ ॥ [कुछ दूर आहर ] एक लेए प्रसू के ताय में मन्द्रेश देता है। और दूसरा कहना है किल्प्यम । ध्यम यर ध्याया जाना है"। ११२ । इस प्रकार दगार बहत दर नर ने गये। एउर जितने प्रमु के श्राम जन है, ने सन दूदते हुए किर रहे हैं १८७ [उतम मे] काई केई निराम्भर श्राशा, विश्वन्मर ।

केंडी बोले 'देखिलाञ् लीक दृद जन । शिशु भूड कीन दिसे करिला समन' ॥१३४॥ 'आमि आनिजािक' कीना जन नाहि बोले। अद्भुक देन्विया मने पहिलेन भाने ॥१३४॥ समें जिल्लामेन 'बाप! कहत निमाति। के तामारे आनित्त, पाइमा कीन टानि ? ॥१३६॥ प्रमु बोले 'आमि गियाजिलाङ गङ्गातीर । पथ हाराइया आमि बेढ़ाई नगरे ॥१३ ॥। 'तबे दुइ जन ब्यामा' कोलेत करिया । कोन पर्धे एइ-थाने धूइल ब्रानिमा' ॥१३=॥ मभे कहे 'मिण्या कम् नहे शास्त्रवाणो । देवे राखे शिश्व, युद्ध, अनाथ आर्यान' ॥१३६॥ एड मन विचार करेन सब्दें जने । विष्णु-माया-मोर्ड, फेहा तस्व नाहि जाने ॥१४०॥ एड्मत रह करे बैक्कफेंटर सप । के ताने वानिते पारे, याँद ना वानाय ॥१४५॥ वेद गोष्य ए मत्र आरूपान येई शुने । तार-दह भक्ति इय चैनन्य चर्गे ॥१४२॥ हेन मते आहे प्रभु जगन्नाथ-घरे । श्रलीखेत बहुविध स्वत्रकारा करे ।।१४३॥ एक दिन डाकि बाले मिश्र-पुरन्दर । 'बामार पुरनक बान वाप विश्वस्मर !' ।।१४४।। वापर बचन सुनि वरे धाइ याये । मनुभुनु करिये नृषुर बाजे पाँचे ॥१४४॥ मिश्र 'बोले कीया द्वानि न्युरेर ध्वान' ? चतुदिंगे चाय दृद् आद्याग प्राव्यागि ॥१४६॥ आमार पुत्रेर पाये नाहिक नुपुर । कोशाय शाजिक वाद्य नुपुर मनुर ॥१४७॥ 'कि श्रद्धत !' दूह जने मने मने गणे । वनन ना स्फ्रो दूइजनेर मदने ॥१४=॥

उनके शिर पर सन्मानम् पक बना यांच रें" ॥१६३॥ कीई-कीई कहने सने, कि-''हमने ते। हो मनुत्यों की हेला है, जो यालक की वहाँ छोद हर न मालुम कियर चले गये ?"॥ १३४॥ होई भी चह नहीं रहता है कि— "में इस गालक की लाया हूं।" ऐसी प्रहृत यात देखकर, मंत्र चकर में पहे हुए हैं ॥१२४॥ सब लोग पुर्ते

लगे कि-'क्स निमाई ! करें। ना ! तुम्हें कीन लाया ? तुम उसे यहां मिले थें ? ।। १६६ ॥ प्रमू उत्तर देते हैं. कि "मैं की गहानीर में गया था, रात्या मून कर नगर में किरने लगा, उस समय ने। आदमी मुके गोदी में क्षेत्रर न मालुम किस गन्ते से यहाँ लाकर हैं।ह गये हैं"॥ १३५-१३८॥ यह सुनगर सब लोग पहने हैं. कि--"शास्त्र-वासी कभी मिल्या नहीं होती, पालक बुद्ध और अनाथ दी, ध्ययं विधाता रहा करते हैं"

॥ १३६ ॥ सब लोग इसो भौति तरद-तरह के विचार कर रहे हैं; श्री विष्णु माया से मोदिन होने के कारण तस्य यस्तु के। केई नहीं जानता है ॥ १४० ॥ अंधिकुण्डनाथ प्रमृ, इस प्रकार रक्षमयी श्रनेक लीला करते हैं. यदि के कार प्रानं की न जनावे, तो उन्हें कीन जान सकता है ? ।। १४१ ॥ जी कीई प्रमुक्ती ये सब वेड तिगृह लीकाओं के। अवसा करेंगे, उनकी श्रीचैतन्यचन्त्र-चरणारचिन्द्र में इद्र भितन्ताम होगी ॥ १४२ ॥ इस

प्रकार प्रभु भीजगन्नाथ मिश्र के वर विराममान हैं खोर अलिवन रूप से बहु विश्र निम प्रकाश दिखा रहे हैं ॥ १४३ ॥ एक दिन भी नगन्नाथिमश्र-पुरन्दर ने भी प्रभु को चुला हर कहा-"यस विश्वन्मर ! मेरी पुस्तक तो ता दो ?" ॥ १४४ ॥ पितानी के वचन मुनकर, अनु घर की ओर दौट कर नाते हैं और ऋरण-कमली में

न्पुर इत्तक्त इरहं वजने लगे ॥ १४४ ॥ ओजगन्त्य भित्र येथि—"यह नृपुर प्यति इहाँ से का रही है ?" योनी आह्मण और आह्मणी ऐसे दहकर चारों और देखने लगे ॥ १४६ ॥ दोनी सीचने हैं कि-'इसारे पुत्र के पाँचों में तो नुपुर है नहीं, फिर सह नुपुर की मधुर ध्यति कहाँ से ध्याई 💯 ॥ १६७ ॥ दोनी जन मन ही मन

परम व्याकुल हइलेन सर्व् जने । जस विना येन हय मत्स्येर जीवने ।।११६॥ सभे सर्व्य भाने गेला गोविन्द शरण । प्रमु लैया याय चोर श्रापन भवन ।।१२०॥ वैष्णवी-मायाय चोर पथ नाहिं चिने । जगन्नाथ-घर श्राइल निज घर ज्ञाने ।।१२१॥ चोर देखे श्राइलाई निज मर्म्म स्थाने । श्रलङ्कार हिरते हइला सावधाने।।१२२॥ चोर वोले 'नाम वाप ! श्राइलाङ् घर' । प्रमु वोले 'हय हय नामाश्रो सत्वर ॥१२२॥ येलाने सकलगणे मिश्र-जगन्नाथ । विपाद भावेन सभे माथे दिया हाथ ॥१२४॥ मायाग्रुग्ध चोर ठाकुरेर सेइ स्थाने । स्कन्य हैते नामाइल निज वर ज्ञाने ॥१२४॥ नामिलेइ मात्र प्रमु गेला पिनुकोले । महानन्द किर सभे 'हिर हिर' बोले ॥१२६॥ सभार हइल श्रानिव्वचनीय रङ्ग । प्राण श्रासि देहेर हइल येन सङ्ग ॥१२०॥ श्रापनार घर नहें, देखे दुइ चोरे । कोथा श्रासियान्त्र, किन्नु चिनते ना पारे ॥१२८॥ गण्डगोले के काहारे श्रवधान करे । चारि-दिगे चाहि चोर पलाइल ढरे ॥१२६॥ 'परम श्रद्ध तु'! दुइ चोर मने गणे । चोर बोले 'भेल्कि वा दिल कोनो जने'॥१३०॥ चएडी राखिलेन श्राजि बोले दुइ चोरे । मुस्थ हइ दुइ चोर केलाकुलि करे ॥१३२॥ परमार्थे दुई चेर महाभाग्यवान् । नारायण यार स्कन्ये करिलो उत्थान ॥१३२॥ एथा सर्व्यंगणे मने करेन विचार । 'के श्रानिल देख, वस्त्र शिरे बान्य तार'॥१३३॥ एथा सर्व्यंगणे मने करेन विचार । 'के श्रानिल देख, वस्त्र शिरे बान्य तार'॥१३२॥

श्राश्रो, पुकार रहे हैं और कोई-कोई ऊँचे स्वर से 'निमाई !' 'निमाई !' वोल रहे हैं ॥ ११८ ॥ सब लोग इस प्रकार परम व्याकुल हो रहे हैं; जिस प्रकार जल विना मछली का जीवन ॥ ११६ ॥ सब लोक सब श्रोर से निराश होकर, श्रीगोविन्द के शरण में श्राये । अप चोर प्रभु को श्रपने घर ले जा रहे हैं ॥ १२० ॥ [परन्तु]

चोर विष्णु-साया से मीहित होने के कारण रास्ते को भूले हुए हैं, इसलिये अपना घर जानकर, श्रीजगन्नाथ

मिश्र के घर छा जाते हैं। परन्तु चोर समक रहे हैं, कि हम छपने छभी हस्थान पर आ गये छौर विचार करते हैं कि छालंकारों को सावधानी से लेना होगा ॥ १२१-१२२ ॥ तब चोर बोले, हे वत्स ! उतरो हम घर छा गये; प्रभु ने भी कहा, 'हाँ ! हाँ !' शीव उतारो ॥ १२३ ॥ श्री जगन्नाथ मिश्र सब छात्मीय जनों के साथ माथे पर हाथ घर के जिस स्थान पर शोकातुर वैठे हुए हैं; उसी स्थान पर माया मोहित चोरों ने छपना घर

जान कर प्रभु को कन्धे पर से उनारा ॥ १२४-१२४ ॥ उतरते ही प्रभु पिता की गोटी में जा बैठे, सब लोग परम ध्यानिनृत होकर 'हरि-हरि' बोलने लगे हैं ॥ १२६ ॥सबको अकथनीय आनन्द हुआ; मानों मृतक शरीर में प्राण आ गये हों ॥ १२७ ॥ (अब) दोनों चोर देखते हैं, कि-यह तो हमारा घर नहीं है। कहाँ आ गये १ कुछ समक में नहीं आता १ ॥ १२८ ॥ हल्ला-गुला में कीन किसका ध्यान रखता है। अबसर पाकर चोर चारो

कुछ समक म नहीं छाता ? ॥ १२८ ॥ हल्ला-गुल्ला म कान किसका घ्यान रखता ह । छबसर पाकर चार चारा छोर देखकर, डर के मारे भाग गये ॥ १२६ ॥ पथ में दोनों चार मन में विचार करते हैं, कि-''यह तो परम छाश्चर्य की बात हुई'', दोनों चोर फिर बोले-"किसी ने जादू तो नहीं कर दिया था" ॥ १३० ॥ दोनों चोर बोलते हैं, ''खाल चण्डी देवी ने हमको बचाया है''; फिर दोनों चोर प्रसन्त होकर परस्पर छालिङ्गन करते

बालत है, ''आज चएडा द्वा न हमका वचाया है'; फिर दाना चार प्रसन्न हाकर परस्पर आलिक्षन करते है।। १३१।। परमार्थ पत्त में दोनों चार महाभाग्यवान हैं, जिनके कन्धों पर श्रीनारायण ने आरोहण किया है।। १३२'' इधर सब आत्सीयजन मन में विचार करते हैं, ''देखे। बालक की कीन लेकर आया है, लाओ

सब गृहे देखे अपरूप पद चिन्ह धाज, बज, पताका, अङ्क श भिन्न भिन्न १५० श्रानिदत दो है देखि अपूर्व चरण। दा है हैला पुलक्तित सजल नयन १४१ पाद पद्म देखि दोहे करे नमस्कार दो हे बोले 'निस्तरनु, जन्म नाहि आर'..१४२.. मिश्र वोले 'शुन विश्वरूपेर जननि ! घृत परमान्न गिया रान्धह आपनि ॥१३३॥ घरे जे आंछेन दामोदर शालग्राम । पंचगव्ये सकाले कराव ताने स्नान ।।१५४॥ वुभिलाञ विह वरे वुलेन आपनि । अतएव शुनिलाञ न्युरेर ध्वनि' ॥१५४॥ एइ मते दुइ जने परम-हरिषे । शाल्याम पूजा करे, प्रभु मने हासे ॥ १५६ ॥ श्रारो एक कथा श्रुन परम श्रद्भत । ये रंग करिला प्रभु जगन्नाथ-सुत ॥१५७॥ परम सुकृत एक तैर्विक ब्राह्मण । कृष्णेरं उद्देशे करे तीर्थ-पर्यटन ॥१५=॥ षड्चर गोपाल-मन्त्रे करे उपासन । गोपाल नैवेद्य विने ना करे भोजन ॥१५६॥ दैवे भाग्यवान् तीर्थ अमिते अमिते । आसिया मिलिला विष्ठ प्रसुर वाड़ीते ॥१६०॥ कराठे वालगोपाल भूषण शालग्राम । परम ब्रह्माय तेज अति अनुपाम ॥१६१॥ निरबधि मुखे वित्र 'कृष्ण कृष्ण' बोले । अन्तरे गोविन्द-रसे दुइ चक्षु दुले ॥१६२॥ देखि जगन्नाथ मिश्र तेज से ताँहार । सम्भ्रमे उठिया करिलेन नमस्कार ॥१६३॥ विचार करते हैं, कि-"कैसी आश्चर्य की वात है ?" श्रीर दोनों के मुख से किसी प्रकार वाक्य स्फूर्ति नहीं होती है।। १४५ ।। प्रभु पुस्तक देकर खेलते २ चले जाते हैं। इयर माता-पिता घर के मीतर जाकर और एक आश्चर्य देखते हैं कि संव घर में ( अवाकृत सुन्दर ) पद-चिह्न बने हुए हैं और उनमें ध्वज, वज्र, अङ्करा, पताका अलग-अलग दिखाई देते हैं।। १४६-१४०।। अपूर्व श्रीचरण-चिह्नों को देखकर दोनों जन आनिन्दत हो गये-दोनों के श्री ऋङ पुत्तिकत हो गये एवं नयन ऋशु जल से भर गये।। १४१।। दोनों ही श्री चरण चिह्नों को देखकर द्र्यवन प्रणाम करने लगे और कहने लगे कि-'( बस अब हमारा ) निस्तार हो गया व दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा" ॥ १४२ ॥ फिर श्री जगन्नाथ मिश्र श्री राचीदेवी से बोले, "हे विश्वरूप की मों ! सुने।, तुम जाकर घी युक्त परमान्न ( स्वीर ) रसोई करें। । १४३ ॥ घर में जो दामोदर शालप्राम जी हैं, प्रातः ही उनको पश्चगव्य, पश्चामृत आदि से स्नान (अभिषेक) कराऊँगा ॥ १४४॥ मैंने समक लिया कि वही शयन घर में किरा करते हैं; इसी कारण नूपुर की ध्वनि सुनने में आई है" ॥ १४४ ॥ इस प्रकार दोनों परम प्रसन्नता से श्री शालियाम की पूजा करते हैं, यह देखकर प्रभु मन ही मन में हँसते हैं।। १४६।। और एक उस परम अदुत कथा को सुनिये जो श्री जगन्नाथ-नन्दन ने परम विलच्छा रंग से किया।। १४७॥ एक परम पुरुवशाली तैर्थिक (तीर्थ भ्रमण करने व ला) ब्राह्मण श्री कृष्ण-प्रीति कामना कर ( अथवा अक्टिप्ण प्राप्ति के उद्देश्य से ) तीर्थ पर्यटन किया करते थे ।। १४८ ।। आप पड्सर श्री गोपाल मन्त्र से श्रीभग-वदुर्गसना करते थे व भी गोपाल जी को निवेदित किये बिना कोई वस्तु भोजन नहीं करते थे।। १४६।। दैवयांग से एक दिन वह भाग्यवान् ब्राह्मण तीर्थ भ्रमण करते-करते प्रमु के घर आ पहुँचे।। १६०।। आपके करुठ में भूपण स्वरूप श्री बाल-गोपाल शालिशम जी विराजमान हैं। आप परम ब्रह्मरूय तेजधारी ऋति अनुपम मृति हैं।। १६१।। निरन्तर मुख से 'कृ ण-कृष्ण' बोल रहे हैं और अन्तर में गोविन्द रसं से भरपूर श्रीतिथि-व्याभार-धर्भ यंन मत हथ । सब करिनेन जगननाथ महाराय ॥१६४॥ श्रामेन करिया तान पाद प्रवालन । चिनेत दिनेन श्रानि उत्तम श्रामेन ॥१६४॥ सम्थ हड विमनेन यदि विप्रवर । नवे ताने मिश्र जिज्ञामिना क्रांया घर ?' ॥१६६॥ विश्र बोले 'श्रामे उदामीन देशानारों । चिनेर विशेषे मात्र पर्यटन करि' ॥१६७॥ प्रणानि करिया मिश्र बोलेन बचन । 'जगनेर भारते में तीमार पर्यटन ॥१६०॥ प्रणानि करिया मिश्र बोलेन बचन । 'जगनेर भारते में तीमार पर्यटन ॥१६०॥ विश्र बोले कर मिश्र ! ये इच्छा तीमार । हरिये करिला मिश्र दिव्य उपहार ॥१७०॥ रन्यनेर स्थान उपस्करि भाल-मेते । दिलेन सकल सज्ज रन्थन करिया कार्ये ॥१००॥ सन्वतेष त्राह्मण-वर्ग करिया रन्धन । बिमलेन कुर्णोर करिने निवेदन ॥१७२॥ सन्वतेष त्राह्मण-वर्ग करिया रन्धन । विश्वर । मम्भुखे श्राह्मण प्रभा भी गीरमुन्दर ॥१७२॥ प्रमान मात्र करिने लागिला विश्वर । सम्भुखे श्राह्मण प्रभा भी गीरमुन्दर ॥१७४॥ प्रमान सन्विश्व मन्ति हामार्थ । श्रक्षण-नयन-कर चरणानुन्दर ॥१७४॥ प्रमाम विश्वर श्रम सहया श्री करे । एक श्राम खाइलेन, देखी विश्वर ॥१७६॥ श्रीमया विश्वर श्रम सहया श्री करे । एक श्राम खाइलेन, देखी विश्वर ॥१७६॥ श्रीमया विश्वर जामार विश्व हासे । स्था छिने करिनेक चञ्चल बालके ॥१७७॥ श्रीमया देखीन जगनाथ मिश्रवर । मात खाय हासे प्रस्त श्री गीरमुन्दर ॥१७०॥

राष्ट्री में उसके पाइ प्रकालन करके पैटने के लियं. उक्तम जामन विद्या दिया 1/25/11 जब विध्यर मुख्य होका ( गुन्पूर्यक ) प्यामन पिक्ट पियं, नय श्री जगनाथ मिश्र प्राप्त से पृद्ये जिमे पिएन्श्री है, वैदाल विनायन्थान पीन भी जगत हैं ?" नय विध्यय बहने हैं कि "(मिश्रजी) में तो एक उदानीन परदेशी है, वैदाल विन्त के विदेष से समग्र करना रहता हु" 11 १९६-१६ आ श्री जगनगथ मिश्र जी विध्र की जनकार पूर्व के वहते हैं, "जगत प्रानियों के भाग्य से प्रापका यह पूर्व हैं। विशेष हुए से ब्राज हमारा पर में भाग्य हैं। आ प्राप्त विश्व हैं। विश्व हमारा पर में भाग्य हैं। आ प्राप्त प्राप्त हमारा प्राप्त के भाग्य से प्राप्त प्राप्त करने हैं। विश्व हमारा ( में प्राप्त की श्री शें लुक्त प्राप्त हमारा हमारा ( में प्राप्त मानियी ) इस्ट्रें कि प्राप्त प्राप्त करने हैं। विश्व हमारा हमारा

विषयर की यह पुकार मुनकर श्रीजगन्नाभ मिश्र उसी स्थान पर श्रावर देखते हैं कि अनु गौरसुन्दर भात

हैं।ने के कारण देती नयन नह-मारित हैं ॥ १६२ ॥ श्री जगन्ताथ मित्र धाप में यह तेज देश्यकर आद्र और सर्वीदा के मह यदे हैं।कर पश्चान आपने। इन्हान् प्रणाम किये ॥ १६२ ॥ धीर जिस प्रकार का अतिथि के साथ व्यवहार पर्म करना संगत है. श्री करावाय मित्र उसी प्रकार ने सब किया ॥ १६५॥ आप टी आपने कोधे मिश्र धाइया पायेन मारिवारे । सम्भ्रमें उठिया विष्ठ धरिलेन करे ।१९७६॥
विष्ठ बोले 'मिश्र ! तिम बढ़ देखि आर्ट्य । कोन ज्ञान बालकेर मारिया कि कार्य ?। १८० माल-मन्द-ज्ञान यार थाके मारि तारे । आमार शपथ यदि मारह उहारे' ।१९८१॥
दुःले विसिलेन मिश्र हस्त दिया थिरे । माथा नाहि तोले मिश्र बचन ना स्फ्ररे ।१९८२॥
विष्ठ बोले 'मिश्र ! दुःल्व ना भाविह मने । ये दिने ये हैंब, ताहा ईश्वर से जाने' ।१९८३॥
विष्ठ बोले 'मिश्र ! दुःल्व ना भाविह मने । ये दिने ये हैंब, ताहा ईश्वर से जाने' ।१९८३॥
फल-मूल-आदि एहे ये थाके तोमार । आनि देह आजि सेइ करिब आहार ।१९८४॥
मिश्र बोले 'मोरे यदि थाके भृत्य-ज्ञान । आर-वार पाक कर करिदेख स्थान' ।१९८४॥
गृहे आछे रन्धनेर सकल सम्भार । पुन पाक कर तवे सन्तोष सभार' ।१९८६॥
विष्ठ बोले 'येइ इच्छा तोमा' सभाकार । करिब रन्धन सर्व्वथाय पुनेवार ॥१८८॥
हिरेष हहला सभे विषेर वचने । स्थान उपस्करिलेन सभे तत्वर्थो ॥१८८॥
समेइ बोलेन 'शिशु परमचञ्चल । आरवार पाछे नष्ट करये सकल ॥१६८॥
रन्धन योजन विष्ठ करेन यावत । आर-वाड़ी लये शिशु रालह तावत' ॥१६२॥
तवे श्वीदेवी पुत्र कोलेत करिया । चिलिलेन आर वाड़ी प्रसुरे लह्या ॥१६२॥

न्वा रहे हैं और हैंस रहे हैं।। १७८॥ तब श्री जगन्नाथ मिश्र कुद्ध होकर बालक श्री गौरचन्द्र की मारने के लिये दौड़ते हैं, यह देख़कर विप्रवर सम्भ्रम से उठकर हाथ पकड़ लेते हैं॥ १७६ ॥ श्री विप्रवर उनसे कहते हैं कि-"हे मिश्रवर ! श्राप बहुत सरल, भोला दिखाई देते हो; वालक को किस वात का ज्ञान है ? मारने को क्या काम है, जिसको भले, बुरे का ज्ञान हो, उसकी मारना चाहिये। आपको मेरी शपथ है, यदि आप उसे मारो"।। १८०-१८१।। विष्रयर के इतना कहने पर श्री जगन्नाथ मिश्र दुःखी होकर, शिर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। आप न तो शिर ही अपर उठाते हैं और न कुछ बोलते ही हैं॥ १८२॥ यह देखकर विप्रवर त्रोले, "हें श्री मिश्रवर ! त्याप मन में दुख मत कीजिये । जिस दिन जो बात होने वाली है, उसे केवल ईश्वर ही जानते हैं" ॥ १८३ ॥ फल मृल आदि जो कुड़ तुम्हारे घर में हो,लानो, वही दे दो, आज मैं वही आहार कहाँगा। मिश्रवर कहने हैं- विदे आप मुक्ते अपना दास समभते हो, तो आप दुवारा रसोई कीजिये; मैं अभी म्यान संस्कार करवा देता हूँ' ॥१८४-१८४॥ रसोई करने की सब सामिश्री घर में मौजूद है। आप जब दुवारा रसीई करेंगे, तव ही सबको सन्तोप होगा'।। १८६॥ उसी समय इच्ट-बन्धु-बान्धवगण भी कहने लगे, "इस-तिये हम सब की श्रोर देखकर पुनर्वार रन्धन कीजिये'॥ १८७॥ विप्रवर उत्तर देते हैं—'जैसी तुम लोगों की इन्छा है सोह होगी। मैं निरचय ही दुवारा रसोई कहँगा'॥ १८८॥ त्रिप्रवर की इस वात को सुनकर सव लोग प्रसन्त हुए और तुरन्त स्थान-संस्कार कर दिया ॥ १८६ ॥ शीब्र ही रसोई करने की वस्तुयें लाकर दे दी: विश्वर रमोई के लिये चले ।। १६० ।। सब लोग कहने लगे कि-'यह वालक परम चक्रल है, कहीं फिर सब नष्ट न करदे, इसलिये जब नक ब्राह्मण् रसोई एवं भोजन करें तब तक इसे लेकर किसी दूसरे के घर में रख दीजिये'।। १६१-१६२॥ यह मुनकर श्री शचीदेवी पुत्र को गोदी में लेकर, एक दूसरे के घर चली गई

ममें नारीयण बोले 'केने रे निमाति । एमत करिया कि बिनेर अन्न खाइ ?' ॥१६४॥ हामिया बोलेन प्रमु श्रीचन्द्र-बदने । 'द्यामार कि द्राप, विष डाकिल यापने' ।।१६४॥ न्ममेह बोलेन 'अये निमात्र ढाङ्गाति । कि करिया, एवं ये नोमार येन जानि ॥१६६॥ कीथाकार बाह्मण, कीन हुल, केवा विने । तार भाव खाद जार्ति राश्वित्र केमने ?'॥१६॥। हानिया कहेन 'बहु व्यामि ये गायाल । बाह्मणेर व्यन्न आभि खाइ मध्ये काल ॥१६८॥ बाह्मणेर अन्ते कि गोपेर जाति याये ? एत विल हामिया सभारे प्रमु बाहे ॥१६६॥ छले निज तत्त्व प्रभु करेन व्याप्त्यान । तथापि ना तुमे केही, हेन माया तान ॥२००॥ समेह हामेन श्रांन प्रभूर बचन । वक हेते एहिते काहारो साहि मन ॥२०१॥ हामिया यायेन प्रभु ये जनार काले । मेह जन श्रानन्द-पागर-पामे-होले ॥२०२॥ मेह विश्व पुनवार करिया रन्थन । लागिलेन वीनया करिने निवेदन ॥२०३॥ ध्याने बालगीपाल भावेन विषयर । जानि लेन भीरतन्त्र विचेर हेरवर ॥२०४॥ माहिया सकत लोक श्रांत अलिचने । आहलेन विश्व-स्थाने हासिने ।।२०४।। अलिने एक पृष्टि अन्न लह करें। खाइया चिलला प्रसु देखे विप्रवरे ॥२०६॥ 'हाय हाय' करिया उठिला विषवर । ठाकुर खाइया मान दिला एक रह ॥२०७॥ मम्अमे उठिया मिश्र हाथे वाहि लेया । क्रोंचे ठाकुरेर लह याय वाबोपाइवा ॥२०=॥ महाभये प्रमु पनाइना एक घरे। क्रांधे मिश्र पाछे थाकि तड़ महने करे।।२०२॥

१। १६६ ॥ यहां सन स्वीराण प्रमु से फरती हैं कि-'नवीं रे निमाई ! प्रवा इन प्रधार से किसी इसरे बाक्षण का व्यन्त फोई खावा करता है ?' ॥ १६४ ॥ प्रमु ऑगॉरचन्द्र मुख से हेगते हुए उनके हैंने है—'इसर्क सेंगा नवा है। हैं 'रे निमाई ! केंगते हैं 'रे निमाई ! केंगते हैं 'रे निमाई ! केंगते केंगते करती हैं - अरे होगी निमाई ! (प्राचा थे। ) प्राच विवाद करती हैं - अरे होगी निमाई !

चाने ! ( यनजाको ) ऐने का भान नाक्ष्य, जाति रहा दैसे है। ऐ १६६-१६६॥ नव प्रजु हेन्सर उत्तर देने हैं—भैं में। प्याप्त है, ब्राप्तण का प्रान्त ने। भैं सहा है। ते जाता क्षाया है। प्या ब्राव्हण का श्रम्त धाने में भीप को प्राति विश्व जानी हैं ? इनना बहकर प्रजु है। इर भय की छोर देखने जोगे।। १८६-१६६॥ छन में प्रमु ने क्ष्यना तम्य पर्णन कर दिया ते। भी। कोई नहीं समक सभी। यही श्रापको सापा है॥ ५००॥

में प्रमु ने व्यरना तन्य वर्णन कर दिया ते। भी। कोई नहीं सम्मन्त मधी : यही श्रापकी सावा है ॥ २००॥ सब मारीजन प्रमु की वानें मुत्कर हँमती हैं और हहत में से उनारने के। किसी का वी नहीं चारना ॥१०४॥ वजु तैमने हुए जिस किसी की गोही में चले जाने हैं, यही छानन्य सागर में वक्षेत समनी हैं॥२०२॥ दियर]

बहु आहारा दुवारा रखाई बनाकर पैटकर वह भाग अबु को निबंदन करने लगे।। २०६।। विवयर ! सन में बाल-गोपाल का ध्यान कर रहे हैं, अन्तर्वामां श्री गीरचन्द्र असु ने छाके मन की बात जान ली।। २०४॥ आप सब कोगों को मीह में बालपर आपने की आजन्त द्विपनि हुए हैं केने-हैंसते आहाल के पास आ गर्व

॥ २०४॥ श्रामित रूप से एक मुट्टी ध्रान्न हाथ में ले लेते हैं श्रीर या कर चक्षते लगे कि विप्रवर ने देख लिया ॥ २०६॥ तब तो विष्रवर हाय-हाय कर उठे; इयर प्रनु ने मात याकर एक दीह लगाई॥ २०७॥ भी-मिभचन्द्र सम्भ्रम स उठकर हाथ में एक छड़ी लेफर कोधाविष्ट हा आ प्रभु के भाग-श्रागे नगाने ले जावे

मिश्र बोले 'आजि देख करों तोर कार्य। तोर मते परम अबुध आमि आर्य्य ॥२१०॥ हेन महाचोर शिशु कार घर श्राछे ?' एत विल क्रोधे मिश्र धाय प्रभु-पाछे ॥२११॥ समे धरिलेन यत्न करिया मिश्रेरे । मिश्र बोले 'एइ ब्राजि मारिव उहारे' ॥२१२॥ सभेइ वोलेन 'मिश्र"! तुमित उदार । उहारे मारिया कोन साधुत्व तोमार ॥२१३॥ भाल मन्द-ज्ञान नाहि उहार शरीरे । परम अबोध, जे एमन शिशु मारे ॥२१४॥ मारि लेइ कोन वा शिखिव हेन नय । स्वभावेइ शिशुर चडवल-मति हय' ॥२१४॥ आथे व्यथे त्रांति सेइ तैथिक ब्राह्मण । मिश्रोर धरिया हाथे वोलेन बचन ।।२१६॥ 'बालकर नाहि दोष शुन मिश्र-राय । ये दिने ये हैब, ताहा हहवारे चाय ।।२१७॥ त्राजि कृष्ण अन नाहि लिखेन आमारे । सबै एइ मर्मिकथा कहिलूँ तोमारे ।।२१८॥ दुःखं जगन्नाथ मिश्र नाहि तोले मुख । माथा हेट करिया भावेन महा-दुःख ॥२१६॥ हेनइ समयं विश्वरूप भगवान् । सेइ-स्थाने ऋाइलेन महा-ज्योतिर्धाम ॥२२०॥ सर्व्व अङ्गे निरुपम लावर्ण्यर सीमा । चतुर्द्श-भ्रुवनेश्रो नाहिक उपमा ॥२२१॥ स्कन्धे यज्ञध्त्र, ब्रह्मतेज मूर्तिमन्त । मूर्ति भेदे जन्मिला त्रापने नित्यानन्द ॥२२२॥ सर्वि-शास्त्रेर अर्थ सदा स्फुरये जिह्वाय । कृष्णभिक्त-ब्याख्या-मात्र करये सदाय ॥२२३॥

देखिया अपूर्व मृत्ति तैथिक बाह्मण । मुग्ध हइ एक-दण्टे चाहे घने घन ॥२२४॥ है।। २०८॥ महा भयभीत होकर श्री प्रमु भागकर एक घर में घुस गये; क्रोधाविष्ट श्री मिश्रचन्द्र पीछे रह-कर तर्जन-गर्जन करने लगे ॥ २०६ ॥ श्री मिश्रचन्द्र कहने हैं, देख ! त्र्याज में तेरा काम कैसा बनाता हूँ ? त यों जानता है कि तेरा पिता कुछ जानता ही नहीं। ऐसा महाचोर बालक किसके घर में हैं, ऐसा कहकर कांबाविष्ट श्री मिश्रचन्द्र प्रभू के पीछे २ दोड़ने लगे ॥ २१०-२११ ॥ सब लोग यत्नपूर्वक मिश्रचन्द्र को पकड़

वह कीन सा सीख जायगा; श्रीर देखा वालक तो स्वभाव से ही चक्कल मति होते हैं।। २१६-२१४॥ इसी समय वह तींर्थक ब्राह्मण बड़े सम्भ्रम से मटपट ब्राकर; श्री जगन्नाथ मिश्र का हाथ पकड़ लेते हैं; ब्रौर कहत है कि ॥ २१६ ॥ "हं मिश्रकुल के राजा ! सुनिये, इसमें वालक का कुछ भी दोष नहीं है; जिस दिन जो

लिये, मिश्रचन्द्र कहते हैं—'छोड़ दो मैं छाज उसको मारूँगा' ।। २१२ ।। सब लोग कहते हैं, मिश्र जी ! तुम नो बहुत भोले मालुम होते हा वालक की मारने में तुम्हारी कौन सी साधुता है ? देखिये उसकी तो भले-बूरें का ज्ञान नहीं है, ऐसे वालक को जो मारे वह परम अवीध (अज्ञानी) माना जाता है। मारने से ही

बात होने वाली है, यह घटेंगी ही, होनी ही चाहिये। आज श्री कृष्ण ने मेरे भाग्य में अन्न नहीं लिखा है, सब की सार यह मेरी आन्तरिक बात है, मैंने आपसे कह दी"।। २१७-२१=।। विप्रवर की यह बात सुनकर श्री जगन्नाथ मिश्र महान् दु:स्वी होकर मुख नहीं उठाने हैं। माथा नीचे कर अन्तर में महान् दु:स्व भोग

कर रहे हैं।। २१६।। ठीक ऐसे ही समय परम महातेजपुञ्ज कलेवर श्रीविश्वरूप (श्रीप्रमु के ज्येष्टश्राता) भगवान उस स्थान पर आ पहुँचे ॥ २२० ॥ आपके सर्वाङ्ग में जो निरूपम लावर्य की सीमा है, उसकी

उपमा चौरह भुवनों में भी नहीं है ।। २२१ ।। मृत्तिमन्त ब्रह्म तेजस्वरूप श्रापके स्कन्ध देश में बड़ोपबीत शो-भित्त है, आप श्रीप्रमु नित्यानन्द ही दूसरी मूर्ति धारण करके श्रीजगन्नाथ मिश्र के गृह में जन्म लिये हैं श्रापकी जिह्ना पर, सर्व शास्त्रों के श्रर्थ निरन्तर स्कृत्ति पाते हैं श्राप सदैव केवल श्री कृष्ण मक्ति विश्व वोले 'कार पुत्र एइ महाराय । ?' समेह बोलेन 'एई मिध्रेर तनय' ।।२२५॥ शुनिजा सन्ताये विश्व केला ळालिहन । 'श्वन्य पिना माना यार ए.हेन नन्दन' ।।२२६॥ निर्देर करिला विश्वक्ष्य नमस्कार । बिया कहेन कथा अस्तर धार ।।२२६॥ 'शुम दिन नार महाभार्यर उदय । तुमिलें न कीलिय याहार गुहे रय ।।२२८॥ 'शुम दिन नार महाभार्यर उदय । तुमिलें न कीलिय याहार गुहे रय ।।२२८॥ नमर शोधित में तीमार पर्योटन । आनमानदे पूर्ण हड़ काह समगा ।।२२८॥ भारय बढ़, तुमिलें न किलिय याह । आनमानदे पूर्ण हड़ काह समगा ।।२२८॥ नमि उपवार या किरया याह धरे । पर्विया ताहार समझल-फल धरे ।।२३८॥ तिम उपवार या किरया याह धरे । विषाद पाहलूँ वढ़ ए मन अवर्णे ।।२३२॥ विश्व वीले 'किलु दृश्य ना भाविह मने । फल मूल किलु आमि किरय भावने ।।२३॥ वनवामी आमि, अन्त कीथाई वा पाह । प्राय आमि वसे फल मूल मात्र स्वाइ ॥२३४॥ य मन्तीय पाहलाङ् तीमा द्रशाने । नाहातेह कीटि कीलि कीटि किल् भाहोरे ।।२३४॥ य मन्तीय पाहलाङ् तीमा द्रशाने । नाहातेह कीटि कीलि कीटि किलि माहोरे ।।२३०॥ उत्तर ना की किलु मिश्र-जगरनाथ । दृश्य मावे मिश्र, शिरे दिया दृइ हाथ ।।२३८॥ विश्वक्ष वोलेन 'विलित वासि सथ । महते करणानिन्य तुमि महागय ! ।।२३६॥

की ज्यात्या करते हैं ॥ २२६ ॥ ध्यावको च्यपूर्व सूर्ति की कर्न कर, यह देखिक विश्वर भीति तेकर वास्त्राम स्वरूपि स्थापक कुंचले ॥ २२५॥ विश्वर कुंदले हैं कि-"यह महाश्वर किनके पुत्र हैं ?" जोग उत्तर देने है—"यह इन्हीं अंधित्र जो के पुत्र हें"।। २२४ ।। सुनात. सिवचर प्रमन्न चिन्त हो छा, भौविचमप का श्रालियन किये: श्रीर कहने असे कि-"पह साना-पिना यन्त्र है जिनका आप कैका पुत्र है" ॥ ३२६ ॥ श्री विश्वस्य जो ने विष की नमस्तार वित्या श्रीर वैदेवर श्रमृत की पास जैसी मीदी वाले करने लगे।। ६८७॥ भौविश्यमप की अरते है कि—"सहात्मय" साथ कैंसे श्वनिधि जिसके पर सापन हरहे, सबके शुन हिन का उदय और महानाम्य का उदय रूमन्ता पार्टिय ॥२२८॥ आप ीम महान्यायी का पर्यटन संस्थर के परिव करने के लिये होता है, आप आत्माकर से पूर्ण हैकार अमल करते हैं ॥ ३३३ ॥ व्याप जैसे हमारे व्यक्तिय हुए, यह हमारा प्रम सीभाग्य है। प्रस्तृ दुर्भाग्य की भी भया पहुँ, कि आप निराहार पह परे हैं।। २३०।। आए जिसके घर विना भोजन दिने रहेंगे, उसका 'धर्ष प्रहार में अमहान पन है। नाम होता है।। नहीं।। आपके दर्शन के तो में यहा आनिवृत हुआ है, परन्तु यह सब बुक्तान मुनकर वहा ही बुख पारत है" ॥ २६२ ॥ श्राप विभावा वहने हैं कि-"(बन्ध !) तुम मन में कुछ भी दुःच मन करो। मैं फनमृत आदि कुछ भीजन कर हाँगा।। २३३ ॥ में ती प्रायामी है. मुक्ते वहाँ करन कहाँ में मिलता है ? मैं तो यन में शायराः पल. मृत्य, मात्र ही स्वाया करना है।। २६४।। कटाविम किमी २ दिन अन्त भी स्था लेना हैं। यह भी यदि निर्विष्न रूप में मिल जाय तो ।। २३४ ॥ नुम्हारे दर्शन करके जो क्यानन्द मैंने पाथा है, उसी में ही मैं के।हि-फें।टि मोजन कर चुका ॥ २६६ ॥ पल, मृत एवं नैवेश कादि जो हुछ घर में हो, जाकर ले आओ; आज वहीं भोजन वह गा"।। २३७॥ श्री जगन्ताथ मिश्र वृद्ध बोलते नहीं हैं और खाप दोनों हाथ सिर पर रख परदुः खे कातर-स्वभावे साधुजन । परंर आनन्द से बाहाय अनुच्चण ॥२४०॥ एतंके आपने यदि निरालस्य हैया । कृष्णेर नैवेद्य कर रन्धन करिया ॥२४१॥ तमे आजि आमार गोष्ठीर वत दुःख । सकल घुनये, पाइ परानन्द सुखं ॥२४२॥ वित्र खेलें 'रन्धन करिल्ं हुइवार । तथापिह कृष्ण ना दिलेन खाइवार ॥२४२॥ तिज बुक्तिलाम आजि नाहिक लिखन । कृष्ण-इन्जा नाहि, केने करह यतन ॥२४४॥ कोटि भच्च द्रह्य यदि थाके निज घरे । कृष्ण आज्ञा हहले से खाइवारे पारे ॥२४४॥ ये दिने कृष्णेर जारे लिखन ना हय । कोटि यत्न करि तथापित सिद्ध नय ॥२४६॥ निशाओ प्रहर छेड़ दुइओ वा याय । इहाने कि आर पाक करिने पुपाय ॥२४७॥ अतएव आजि यत्न ना करिह आर । एइ मत किछु मात्र करिन खाहार' ॥२४८॥ अत्र कलि विश्वस्य धरिला चरण । साधिते लागिला नचे करिने रन्धन ॥२४०॥ पत विश्वस्य परिला चरण । साधिते लागिला नचे करिने रन्धन ॥२४०॥ विश्वस्य देखिया मोहित विप्रवर । 'करिन रन्धन' विप्र बलिलो उत्तर ॥२४२॥ सन्तोपे समेइ 'हरि' वलिते लागिला । स्थान उपस्कार समे करिने लागिला ॥२४२॥ आधे-व्यथे स्थान उपस्करि सर्व्व जने । रन्धनेर सामग्री आनिला सेइ च्यो ॥२४२॥ चिलिलेन विप्रवर करिने रन्धने । शिशु आवरिया रहिनेन सर्व्व जने ॥२४४॥ चिलिलेन विप्रवर करिने रन्धने । शिशु आवरिया रहिनेन सर्व्व जने ॥२४४॥

कर मन में विपादित हो रहे हैं।। २२८॥ अय श्री विश्वरूप भगवान कहते हैं कि-"कहने में डर लगता है, (परन्तु) हं महाशय जी ! आप सहज में ही करुणासागर हो ॥ २३६॥ साधुजन स्वभाव से ही दूसरों के दुःख में दुःखी होते हैं और सदैव दृसरों का आनन्द बढ़ाया करते हैं॥ २४०॥ अतएव आप यदि आलस्य त्याग कर रसोई बनाकर श्रीकृष्ण भाग लगावं, तो हमारी गाप्टी (आत्मीयजन) का सब दुःख जाता रहंगा, हम सब परानन्द सुख पायेंगे" ॥ २४१-२४२ ॥ त्रिप्रवर उत्तर देते हैं कि-"मैंने दो बार रसोई की है, तय भी श्री कृष्ण की इच्छा से मुसको खाने को नहीं मिला॥ २४३॥ इससे मालुम होता है कि आज भाग्य में भोजन नहीं लिखे हैं; जब श्री कृष्ण की इच्छा ही नहीं है, तो फिर क्यों यत्न (आधह) करते हो ॥२४४॥ शर्द घर में खाने के करोड़ों पदार्थ भी रखे रहें, तब भी कृष्ण आज्ञा से ही कोई खा सकता है।। २४४।। जिस दिन श्री कुव्ण ने जिसके लिये, जो बात नहीं लिखी है, फिर वह बात करोड़ों उपाय करने पर भी पूर्ण ( सफल ) नहीं हो सकती है ॥ २४६ ॥ रात्रि भी लगमग डेंद्र और शायद दो प्रहर चली गई है; अतएव ऐसे समय पर क्या और रसोई करना बाग्व है ! इसलिये आज रसोई कराने के लिये और यत्न न कीजिये; ऐसे ही कुछ थाड़ा खा लूँगा" ॥ २४७-२४८॥ श्री विश्वरूप्भगधान् कहते हैं—" (इस समय रसोई करने से ) कीई दोप नहीं है, आपके रसोई करने से सब को सन्तोष होगा।" इतना कहकर श्री विश्वरूप प्रभु, ब्राह्मण के चरण पकड़ लेते हैं। सब लांग भी विप्रवर से रसाई तैयार कर लेने की इन्छा प्रकट करने लगे ॥२४६-२४०॥ श्री विश्वरूप को देखकर विश्वर मोहित हो रहे हैं, अतएव आप स्वीकार करते हैं कि-"(अच्छा) मैं रसोई बनाऊँ गा"।। २४१।। तव ता सव लोग आनन्दित होकर, इरिध्वित करने लगे; और सब मिलकर स्थान का संस्कार करने लगे ॥ २४२ ॥ सब लोग सम्ब्रम के सङ्ग, मटपट, स्थान परिष्कार करके शीध ही रसोई की

पलाइला ठाकुर आछेन येड् घरे। मिश्र बर्गलेन तार मागार द्यारे ॥२ ४४॥ समेह बीलेन 'बान्ध बाहिर द्यार् । बाहिर हहते येन नादि जाय आर' ॥२५६॥ मिश्र बोले 'माल माल एइ पुक्ति हव' । बान्धिया दुयार मेमे वाहिरे आछ्य ॥ ५४७॥ यरे थाकि स्त्रीगन बोलेंने 'जिन्ता भाजि। निहा गेला, किन्छु धार ना जाने निमाति'।। ५५=।। एह मने शिशु सम्बियाछे सब्बेजन । विप्रेरी हडल कवीचलेके स्न्यन ॥ १४६॥ श्यन उपस्कार करि मृत्रुति बाह्मरा । ध्याने विभ करिने लागिना निवेदन ॥ ६०॥ जानि सेन धन्तर्यामी श्रीश्चीनन्द्रन । निधे आहे, विद्रोगे दिवेन द्रश्यन ॥ ६ १॥ निहा-देवी समारेड ईश्वर-इच्छाय । मोदिलन, मभेड अनेष्ट निहायाय ॥२६२॥ ये स्थाने करेन निम्न अल-निवेदन । आह्नेन मेट्-स्थाने श्रीशाचीनन्दन ॥२६३। बालक देखिया विष्र करें 'हाप हाय'। समें निष्ठा याये, केंडो श्रुतिने ना पाय ॥२६४॥ प्रमु बोले 'अये निष ! तुमिन उदार । तुमि आमा डाकि आन कि दोन आमार ? ॥२६४॥ मोर मन्त्र जीप मोरं करह बाह्यान । रहित ना पारि व्यामि, ब्यामि होमा-स्थान ॥२६६॥ यामारे देखिने निर्पाध माव तुमि । अनएव वीमारे दिलाञ देखा खामि' श्रे ६७॥ सेंइ समें देखे विष्र परम ब्रद्धन । शक्क, चक्र, गदा, पर्म व्यवस्त्र-रूप ॥२६=॥ एक हम्ने नवनीत, आर हम्ने खाय । आर दह हम्ने प्रमु मुख्ली-बाबाय ॥२६६॥

मामियी लाफार उपस्थित कर दिये।। २४३ ॥ थिप्रवर भी रसोई के लिये चलते हैं, उपर मध लीग बातक 'निमाई' की घेर रखे हैं।। २४४ !! जिस घर में प्रभू भागकर हिएं हैं, उसी घर के बीच दरवाजे पर श्री जग-न्ताथ मिश्र जा बैठे हैं ॥ २४४ ॥ सप लोग यहने लगे-प्याहर से दरवाल। यांच दीलिये, जिससे कि पह फिर

बाहर न निरुत्त सके" ॥ २४६ ॥ निश्र जी कहते हैं-"ठीक है, यही शुन्ति ठीक है।" किर ने। दरयाना बाहर में पाँच के सब लीग बाहर का गये।। २४७।। भीतर घर में में झीगाण बीली कि-"फाव कीई चिन्ता नहीं हैं: निमाई तो में। गया है, अब उमें किमी बात की सृधि नहीं हैं"॥ २४=॥ इस प्रहार सब लोग बालक मी

राजयाती कर रहे हैं, उस कुछ समय में ही निया की भी उसेई बनाउ नैयार हो गई है।। इस ॥ तब वह सफ़नी बाबाग, अन्त को समाग्रद, बैठकर ध्याम ग्राम औ कुला है। निवसन करने लगे ॥ इला अन्तर्यांगी श्री श्वीतन्दन प्रमु सप जान गये, श्रापके पर में आया कि इस विषयों। वर्शन है।। २६१।। श्री प्रमुकी हन्दा

सं निहादेशों में सब स्त्री, पुनर्पों की मीहित कर दिया संपर्क सब अर्थत नीट में सी रहे हैं ॥२६२॥ अब प्रज् श्रीशाबीनन्द्रन जहाँ पित्र अन्त निवेदन कर रहे हैं, उसी और पर जा गये ॥ २६३ ॥ यालक की वस्तकर विप्र 'हाय हाय" कर उठता है, परन्तु यहाँ तो सब स्वा रहे हैं, फिसी से सुना नहीं ॥ २६४॥ अब असु बाले, हे

विष्य ! तुम तो भोते हो, तुम ही तो मुनकी बुलाकर लाते हो, फिर इसमें हमारा प्या देए हैं ? ॥ ५६४ ॥ तुम मेरा मन्त्र जप कर मुक्ते व्यावाहन करते हो।ता मुक्तमे रहा नहीं जाता है।तम्यूर पास व्या जाता है।। न्हां।

तुम निरन्तर मेरे दरशन के लिये जिन्ता करते हो; इसीलिये में तुम्हें दिलाई दे गया हूँ ॥ २६७ ॥ उसी इस विशवर प्रमु की परम श्रष्टुत शक्क, नक, नवा, नवा सुताबिन चारा भूता और एक हस्त में नवनीत-पिटड और

बुसरे इन्त में भोजन फरते हुए दम्बते हैं। वाकी भीर दानों हाथों म भाप्रम सुरती बजा रह है विप्रवर इस

श्री वत्स कीस्तुभ वत्ते शोभे मिणाहार । सर्व्य-अङ्ग देखे रत्नमय-अलङ्कार ॥२७०॥ नवगुञ्जा वेटा शिखि-पुच्छ शोभे शिरे । चन्द्रमुखे अरुण-अधर शोभा करे ॥२७१॥ हासिया दोलाइ दुइ नयन-कमले । वेजयन्ती-माला दोले भकर-कुराउल ॥२७२॥ चरणारिवन्दे शोभे श्री रत्न-नृपुर । नखमिण-किरणे तिमिर गेल दूर ॥२७३॥ अपूर्व्य कदम्ब-वृत्त देखे सेइ-खाने । वृन्दावन देखे, नाद करे पित्तगणे ॥२७४॥ गोप गोपी गावी गन चतुर्हिंगे देखे । यत घ्यान करे, ताइ देखे परतेके ॥२७४॥ अपूर्व्य ऐश्वर्य देखि सुकृति बाह्यण । आनन्दे मृष्ट्वित हैया पित्रला तखन ॥२७६॥ करुणा-समुद्र प्रमु श्रीगौरसुन्दर । श्रीहस्ते दिलेन तान अङ्ग र उपर ॥२७७॥ श्री हम्त-परशे वित्र पाइला चेतन । आनन्दे हहला जड़ ना स्पुरे वचन ॥२७६॥ पुन:पुन मृच्छी वित्र याय मृमितले । पुन उठे पुन पड़े महा इतुहले ॥२७६॥ पुन:पुन मृच्छी वित्र याय मृमितले । पुन उठे पुन पड़े महा इतुहले ॥२०६॥ कम्प, स्वेद, पुलके शरीर स्थिर नहे । नयनेर जल येन महानदी वहे ॥२८०॥ चर्णके धरिया वित्र प्रमुर चरणा । करिते लागिला उच्च करिया कन्दन ॥२८१॥ देखिया वित्रेर आर्ति श्रीगौरसुन्दर । हासिया वित्रेर केळु करिला उत्तर ॥२८२॥ प्रमु वोले 'शुन शुन अये वित्रवर ! अनेक जन्मेर तुहि आमार किङ्कर ॥२८३॥ निरवधि भाव तुनि देखिते अशारे । अत्रप्त आमि देखा दिलाज तोनारे ॥२८४॥

प्रकार श्रीप्रमु को चार्मुज स्वरूप में देखते हैं॥२६६-२६६॥चौर भी देखते हैं कि-श्रीवन्तस्थलपर श्रीवरंत चिह्न, कौस्तुभ मिए एवं अन्य मिएयों के हार मुशोभित हैं,अन्य सब श्रीश्रङ्ग में रत्नमय श्राभूपण हैं ॥२७०॥ नवीन गुङ्जाओं की मालाओं से परिचेष्टित-भोर-पङ्क सिर पर शोभा दे रहा है। श्रीचन्द्रबदन में अक्रण अधर ओष्ठ शामा को निस्तार कर रहे हैं।। २७१ ।। मुस्कुराते हुए दोनों नथन कमलों को चला रहे हैं। गले में वैजयन्ती माला एवं कानों में मकराकृत कुण्डल मृत रहे हैं ॥ २७२ ॥ श्री चरण कमलों में श्री रन्न-नृपुर सुशोभित हैं, श्री. नख रूपी मिशायों से अन्यकार दूर माग रहा है।। २७३।। उस स्थान पर अपूर्व कर्मन दृत देख रहे हैं। श्री वृन्दावन देख रहे हैं, जहाँ पर पद्मीगण कीलाहल कर रहे हैं।। २७४॥ चारों और गोप, गोपी एवं गाभीगए को देख रहे हैं। जी ध्यान वे नित्य प्रति किया करते हैं, आज वह सब प्रत्यच देख रहे हैं॥२७४॥ अब तो वह सुकृतिवान ब्राह्मण, प्रभू के ऐसे अपूर्व ऐश्वर्य को देखकर, आनन्द से मूर्जिंछत होकर बरती में गिर पड़े ॥२७६॥ तब करुणासागर भीगौरसुन्दर प्रभु ने उनके शरीर पर अपना भी हस्त अर्पण किया॥२७७॥ श्री हस्त स्पर्श से विप्रवर की चेतना हुई, पर आनन्द से जड़वत् वन गये हैं; कुछ बोला नहीं जाता ॥ २७८ ॥ विप्रवर शारम्वार सृष्टिञ्चत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, महा आनन्द से विभोर होकर वारम्वार उठते हैं, और किर गिरते हैं।। २७६ ।। आपका शरीर कम्प, स्वेद, एवं रोमाख्न के कारण स्थिर नहीं है; अशु धारा ऐसी मार रही हैं कि मानो महानदी वह रही हो ॥ २८० ॥ कछुक देर में विश्वर प्रमु के श्री चरणों को पकड़ कर उच्च स्वर से रोदन करने लगे।। २८१॥ श्रीगौरसुन्दर विश्व की इस प्रकार की आत्ति देखकर, हँस कर उनसे कुछ कहने लगे ॥ २=२ ॥ श्रीप्रमु कहते हैं कि-हे विष्रवर ! सुनो-सुनो । तुम हमारे अनेक जन्म के दास हो ॥ २५३ ॥ तुम तिरन्तर मेरे दरशन पाने की भावना करते रहे हो; इसीलिये मैंने आज तुम्हें दरशन श्रार-जन्मे एडक्ष्ये नन्द-गृहे श्रामि । देखा दिलाश तीमार, ना स्मर ताहा तुमि ॥२=४॥ यवे श्रामि श्रवतीम देलाश मोइले । सेड जन्मे तुमि तीर्थ कर कृतुहले ॥२=६॥ देवे तुमि श्राविश हरूला नन्द घरे । एड मो तुमि श्रम निवेद श्रामारे ॥२=०॥ नाहा तेश्रो एड मन करिया की कि । स्वाद तीर श्रम देखाइली एड स्पे ॥२=६॥ एतेके श्रामार तुमि जन्मे जन्मे दास । तात विनु श्रम्य मीर ना देखे श्रहाश ॥२=६॥ कहिलात नीमारे तक्ष्य मोरच कथा । कारो स्थाने इटा नाह कहिल पद्येषा ॥२६०॥ यावत धाक्ष्ये मीर एड अवतार । तथार तहिले कार करिल मंदार ॥२६०॥ यावत धाक्ष्ये मीर एड अवतार । तथार तहिले कार करिल मंदार ॥२६०॥ मञ्जीति श्रामार श्रवतार । कराइम महर्वेशो कीर्म म श्रवार ॥२६२॥ मह्यादि ये श्रमाति-पाम बाह्या करे । तथार विलाहम मद्ये श्रीत वरे घरे ॥२६२॥ कथोदिन धाकि तृमि श्रवेक देखिया । ए सब श्राम्यान एवे कारो जा काहवा ॥२६२॥ प्रवेदन श्रीतिया धाकिता शित्नामाचे । योगनिहा श्रमान केटा नाहि जागे ॥२६६॥ प्रवेदन श्रीतिया धाकिता शित्नामाचे । योगनिहा श्रमान केटा नाहि जागे ॥२६६॥ श्रव्यं श्रकाश देखि सेड विषयर । स्थानने प्रवित्त केटा नाहि जागे ॥२६६॥ स्थिनक्षे मेह श्रक करिया लेपन । कान्तित कान्दिते विष करेन मीजन ॥२६०॥ नाले, गाय, हाते, विष करेन इष्टा । 'अय पान-मोपाल' बोलये वार पार पार । १६६॥ नाले, गाय, हाते, विष करेन इष्टा । 'अय पान-मोपाल' बोलये वार पार पार । १६६॥

नुम आनन्द पूर्वक तीर्य पर्यटने करने थे ॥ २८६ ॥ दैव यो ग में भी नन्द राजा के घर आकर तुम अविधि हुए थे । वहाँ भी हसी प्रधार तुमने इसकी अन्त विवेदन किया था ॥ २८४ । उन समय भी हसी प्रधार का कितृक करके बुन्हारा अन्त हमने क्याया था; और यदी सप दिल्लाया था ॥ २८५ ॥ अतएव तुम हमारे जन्म-जन्म के वास हो । यिना भेरे दान के प्रार होई मेरा प्रधान नहीं देख सकता ॥ २८५ ॥ यह सब गुप्त थाने मैंने तुमसे कहीं हैं, इसके। किसी भी अवस्था में किसी में ना उहना ॥ २८० ॥ अब तक मेरा यह अवनार अपट रहे, तब तक किसी में की यद यान मन कहना, तहीं ने। इस तुम्हारा मंदार हर हैंगे ॥ २८१ ॥ मंदी संत आरम्भ कराने के लिये मेरा यह अवनार है । तम हेती में तो ने हिमी यद प्रार करा हैंगे ॥ २८२ ॥ अवादि देख पुन्द भी जिस देम किन के मारा है। समान करते हैं, यहां प्रम-मिन थेगा पूर्ण हम मेर्च साथारण के घर-घर दान करते हैं। ॥ २८३ ॥ कह दिन ठरहकर, तम और सो अने ह ली गये देखेंगे। यह सब बाह अभी किसी से

दिये हैं। मैं तुम्हें दिखाई दे गया हूं।। स्वर !। इसने उठने जन्म में मैंने तुम है। श्री नन्द-मुद्द में इसी रूप से दर्गन दिया था, उनकी तुम भूत गये ही !। रुद्ध !। तब मैं गोफ्न में अपनीर्ण हुआ था; उस जन्म में भी

मन महना"।। २६४॥ इस प्रकार भीगीरमृत्य विषवर की क्या पूर्वक आत्यामन देवर अपने उसी घर में चले गर्थे।। २६४॥ [आर] पूर्वित धावक की तरह में। यथे, योगिनिहा के प्रवाय ने तथ तक काई नहीं जगे।। २६६॥ उस विषयर के सर्वोक्ष, प्रभु के अपूर्व प्रकाश की देखकर आवन्द से भर कर-परिपूर्ण हो गर्थे।। २६७॥ आप अपने सर्व आहों में वहीं कुछ प्रवादी अप्र-वेशन करते २ रीते हा माजन करने लगे।।२६५॥

वित्रयर सभी ना पने लगते हैं, कभी गाते हैं, कभी हुआर करने हैं और वारम्बार 'जय वासगोपाल' शस्य कर रह हैं २६६ । वित्रयर की हुझारा में सब लाग जाग एक उनका जागत हुए देखकर वित्रवर विशेर हुङ्कारे सभे पाइला चेतन । आपना, सम्बरि विश्व केला आचमन ॥३००॥ निविक्त मोजन करिलेन विश्वर । देखि सभे सन्तोष हइला बहुतर ॥३००॥ सभारे किहते मने चिन्तये बाझण । ईश्वर चिनिजा सभे पाउक मोचन ॥३०२॥ बझा शिव जाहार निमित्त काम्य करे । हेन प्रभु अवतरि आछे विश्व घरे ॥३०२॥ से प्रभु रे लोक सब करे शिशु ज्ञान । कथा किह सभेई पाउक परित्राण' ॥३०४॥ प्रभु करियाछे निवारण एइ भये । आज्ञा-भङ्ग-भये विश्व कारे नाहि कहे ॥३०५॥ चिनिजा ईश्वर विश्व सेई नवद्वीपे । गहिलेन गुप्त भावे ईश्वर समीपे ॥३०६॥ भिज्ञा करि अवर प्रति म्थाने स्थाने । ईश्वरेरे आसिया देखेन प्रति-दिने ॥३०७॥ चेद-गोप्य ए सकल महाचित्र कथा । इहार अवणे कृष्ण मिलये सर्व्यथा ॥३०६॥ सर्व्व लोक-चूड़ामणि वैकुण्ठ ईश्वर । लच्नीकान्त सीताकान्त श्रीगौरसुन्दर ॥३००॥ स्वर्त लोक-चूड़ामणि वैकुण्ठ ईश्वर । लच्नीकान्त सीताकान्त श्रीगौरसुन्दर ॥३१०॥ त्रेता-युगे हङ्या ये श्रीराम लच्नण । नाना-मत लीला किर बिखला रावण ॥३११॥ हङ्या द्वापर-युगे कृष्ण सद्ध पंण । नाना-मते करिलेन भूभार खण्डन ॥३१२॥ धुकुन्द अनन्त यारे सर्व्व वेदे कहे । श्रीचैतन्य नित्यानन्द सेई मुनिश्चये ॥३१३॥

व्यपने की सँभाल कर (व्यपना भाव गोपन करके) ज्ञाचमन करने लगे।। ३००।। वह सब लोग विप्रवर की निर्विन्न मोजन कर चुके देखकर ऋतिशय आनन्दित हुए ॥३०१॥ वह ब्राह्मण बीती हुई इस घटना को सबसे कहने का मन में विचार करते हैं; मन ही मन सोचते हैं कि—"( मेरे कहने से ) इस वालक को ईश्वर जान-कर मभी लोग उद्घार हो जावें।। ३०२।। जिन प्रमु के लिये बचा, शिव खादि देवगण भी कितनी कामनार्थे करने हैं. वही प्रमु श्री जगन्नाथ मिश्र के घर में अवतीर्ण हुए हैं॥ ३०३॥ उन्हीं श्रीप्रमु को सब लोग वालक सम्क हैं। में बीती हुई बात कहरूँ, जिससे सब लोगों का परित्राण हो जाय"।। २०४॥ श्रीप्रमु ने किसी में भी कहना निषेच किया है ख्रीर कहने से श्री भगवदाज्ञा सङ्ग होगी, इस डर से विप्र ने किसी से कुछ भी नहीं कहा ॥ ३०४ ॥ वह ब्राह्मण प्रमु को पहिचान कर उनके पास गुप्त भाव से उस नवढ़ीप धाम में रहने लगे ।। ३०६ ॥ विष्ठवर विभिन्न स्थानों से भिन्ना माँगकर निर्वोह करने लगे; और प्रतिदिन आकर ईश्वर दर्शन करने लगे।। २०७ ।। यह सब महाविचित्र कथा वेद-गोष्य है। इसे अव्रण करने से अवश्य ही श्रीकृष्ण मिल जाते हैं ॥ ३०= ॥ च्यादिग्वरह की लीला जिसमें श्रीनारायणदेव वालक रूप से क्रीडा कर रहे हैं, मानो चामृत की करना जैसी मधुर हैं।। ३०६।। श्रीगौरसुन्दर प्रमु सर्व लोक चूड़ामणि, वैकुएठ के ईश्वर, श्रीलद्मी-कान्त, श्री मीनाकान्त आदि सर्व तत्त्रमय हैं।। ३१०॥ अत्र पूज्यपाद श्री अन्धकार श्रीतित्यानन्द प्रमु तथा भीगौरसुन्दर के तत्त्व कुछ वर्णन करते हैं ] जिन्होंने बेता सुग में श्रीराम एवं श्रीलत्त्मण स्वरूप धारण कर अनेक प्रकार की लीलायें करके रावण का वध किया, द्वापर युग में जिन्होंने श्रीकृण एवं श्रीवलराम होकर द्यनेक प्रकार से पृथ्वी का भार हरण किया और सर्व बेद जिनको श्री मुक्कन्द एवं श्री अनन्त कहकर पुकारते है, वहीं शीचैतन्य एवं श्रीनित्यानन्वचन्द्र हैं यह मनिश्चय है (कोई भी संशय नहीं है )॥ ३११ ३१३ बीक् एचैतन्य एवं श्रीनियानन्द की जानसर श्रीवला वनदाम ठाकुर उन दोनों के श्री न्माहात्स्य को

श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्द चाँद जान । बृत्रावन दाम तहु परयुगे गान ॥३१४॥ इति श्री-प्रादिनगर्ड नामनःस्थाननाम्यविकासाहित्र्यने नाम

धृतीयोऽत्यायः ॥ ३ ॥ . +44-44-

## नतुर्थं अध्याध

हैन मते कोड़ा करे भीगाइ गोपाल । हाथे म्बड्डि दिवार हड्न आमि काल ॥१॥ शुभ दिने शुभ वर्गा मिश्र-पुरन्दर । हाथे खिह पुत्रेर दिलेन विप्रवर ॥२॥ किन्दु शेर्प मिलिया मकल वन्युगगा । कर्मावेध करिलेन श्रीनृड्राकरमा ॥२॥ द्रिमात्र सकल अधर लिखि जाय । परम विस्मित हर् सन्वेगणे नाय ॥४॥ दिन दृइ निने लिखिनेन सद्यं फला । निरन्तर सिखेन फूप्णेर नाममाला ('४)। गम, ऋष्मा, मुगरि, मुक्कन्द, बनमाली । अहर्निया लिप्येन पहेन कुन्हली ॥६॥ शिशुगगा-मङ्गे पर्दे देवुगटा राय । परम-मुक्तांत सब देखं नदीयाय ॥७॥ कि माधूरी करि प्रश्च 'क,ल,ग,घ' बोले । ताहा शुनि तह मात्र सर्व्य-जीव भोले ॥=॥ भर्भुत करेन कीड़ा थी गौरमुन्दर । जलने ये चाहे मेह परम दुष्कर ॥ ह।। श्वाकारी उड़िया जाय पित ताहा चाहे। ना पाइले कान्दिया ध्लाय गीइ याथे ॥११॥ चर्मे चाहे आकारोर चन्द्र ताराममा । हाथ-पात्रो आछाईवा करये बन्दन ॥११॥

सान्त्वना करेन सभे करि निज केलि । स्थिर नहें विश्वस्मर 'देखी देखी' वाले ॥१२॥

कुछ गा रहे हैं—( क्रिनेश्य अर्थ ) भोकुमार्नेनस्य एवं श्रीनिध्यानन्द विसर्वे प्राणा है ऐसे श्रीपुन्दायनदास टाकुर उन दोनों के श्रीचरमार्थान्य-माहास्य के। कुछ गाहर सुना रहे हैं॥ ६१४॥

इस प्रधार श्रीगीराज्ञ-नीपाल बोद्यां स्टेत हैं, इनमें में श्रापक हाथ में स्वदिया देने का (विद्यारम्ब कराने का ) समय आ भया है, विषयर भी जयन्ताय शिच शुन दिन और शुभ देश देशकर पूत्र के हाथ मे तिस्वनं के तिये खरिया एकता ही ॥ १-२ ॥ कुछ समय बांछ वन्यु-वान्यवरामां ने सिलका अनु का कर्णवंध एवं गृहाकरण का संस्था विश्वा । है।। विश्वारम्भ में प्रमु केवल एक बार रेखकर ही सब अन्तर लिख जाने है। मेच आत्मी पत्रन परम आश्चर्य मान कर परम्पर, देखन ही रह चार्न हैं।। ४।। दें। तीन दिन में ही सव पला निम्बने नरे, करात निरत्तर श्रीकृष्ण-नाममाना निम्बने हैं। । । विनाक्षी प्रमु अब दिन रान, राम,

कृत्यः, मुरारि, मुकुन्, वनमाली आदि नानावनी लिए।नं श्रीर पहने हैं।। ६॥ श्री येकुण्डनाथ प्रमु, श्रीविश्व-म्मरचन्द्र, मालकों के साथ पहने हैं; निसको नवडीय के सब परम पुण्यवान लोग देखने हैं॥ ७॥ प्रभु केंसी माधुरी के साथ 'क, न्य, ग, य' बालने हैं कि-जिसका मुनले ही मव प्राणी मुख्य हो जाते हैं।। = ।। ऑगोर-

सुन्दर अहत कीहा करते हैं। जब जो बन्तु चाहते हैं, उसे वहीं से लाकर देना परम दुष्कर हो जाता है।।।।। कभी कोई पत्नी, आकाश में उड़ना हुआ देखने हैं, तो उसी को मांगने लगने हैं और कहीं नहीं मिलने से रोने-रोति धूल में लोट-पोट होते हैं १० चए भर में के चन्द्रमा श्रीर माँगने लगते हैं और फिर हाथ-पर पीटकर रोने लगते हैं ११ मझ लोग ऋपनी २ गावी म ले लेकर यहलाते हैं, परन्तु भी-

सब एक मात्र आछे महा-प्रतिकार । हरिनाम श्रुनिले ना कान्दे प्रश्च आर ॥१२॥ हाथे तालि दिया सभे वोले 'हरि हरि'। तखन सुस्थिर हय चाञ्चल्य पासरि ॥१४॥ न बालकेर प्रीते सभे वोले हरिनाम । जगवाथ-गृह हैल श्रीबैक्स्यठ-धाम ॥१४॥ एक दिन सभे 'हरि' वोले अनुक्ष । तथापिह प्रसु पुन करेन कन्दन ॥१६॥ सभेइ वोलेन 'श्रुन वाप रे निमाजि ! भाल करि नाच एइ हरिनाम गाइ' ॥१७॥ ना शुने वचन कारो करये कन्दन । सभेइ वोलेन 'वाप ! कान्द कि कारण ?' ॥१८॥ सभे वोले 'बोल वाप ! कि इच्छा तोमार । सेइ द्रूच आनि दिव ना कान्दह आर' ॥१८॥ प्रसु वोले 'पदि मोर प्राण-रक्षा चाह । तवे स्तर दुइ ब्राह्मणेर घरे जाह ॥२०॥ जगदीश परिडत, हिरएय भागवत । एइ दुइ स्थाने आमार आछे अभिनत ॥२१॥ एकादशी-उपवास आजि से दो हार । विष्णु लागि करियाछे यत उपहार ॥२२॥ से सब नैवेद्य यदि खाइचारे पाज । तवे स्रजि सुस्थ हइ हाँटिया बेड़ाज' ॥२२॥ असम्भव्य शुनिजा जननी करे खेद । हैन कथा कहे येइ नहे लोक वेद ॥२४॥ सभेइ हासेन शुनि शिशुर बचन । सभे वोले 'दिव वाप ! सम्बर कन्दन' ॥२५॥ परम-बैष्णव सेइ विप्र दुइ जन । जगन्नाथ-मिश्र-सहे अभेद-जीवन ॥२६॥

विश्वम्भरचन्द्र चुप नहीं होते हैं और लगातार 'ला दो-ला दो' ही कहते जाते हैं ॥ १२ ॥ प्रमु को चुप कराने का केवल एक ही परम उपाय है (वह है श्री हरिनाम की तीन)—प्रमु श्रीहरिनाम मुनने पर नहीं रोते हैं ॥१३॥ जिस समय सब लोग हाथों से ताली बजा बजा कर 'हरि-हरि' बोलने लगते हैं, उस समय प्रभु अपने को भूलकर विलकुल चुप पड़ जाते हैं।। १४।। बालक पर अत्यन्त आति होने के कारण, उसकी प्रसन्त करने के लिये सब स्वी-पुरुप निरन्तर श्री हरिनाम बोलते हैं। इसलिये श्री जगन्नाथ मिश्र का घर श्रीबैंकुरठधाम बन गया है।। १४।। एक दिन प्रभु के मचल जाने पर सब लोग निरन्तर 'हिरि-हिरि' बोल रहे हैं, परन्तु तो भी प्रमु चुप नहीं होते; त्रारम्बार रोते ही रह जाते हैं ।। १६ ।। सब लोग कहते हैं कि-"खरे वेटा निमाई ! सुनो । यह देखों हम लोग श्री हरिनाम गाते हैं; तुम अपना अच्छा सा नाच तो दिखाओं"॥ १७॥ [ परन्तु ] प्रमु किसी की बात नहीं मुनते हैं, रो ही रहे हैं, अब सब पूँछने लगे बेटा निमाई तुम किस लिये रोते हो ?" ॥ १८॥ सब लोग कहने हैं- "बतलाओं वेटा ! तुम्हारी क्या इच्छा है ? हम वही वस्तु तुम्हें लाकर देंगे। वस, अब मत रोखों" ॥१६॥ प्रमु ने कहा-"यदि तुम सब मेरी प्राण-रज्ञा चाहते हो, तो शीव ही दो बाह्यणी के बर जाओ-एक श्री जगदीश पिएडत तथा दूसरे श्री हिरएय पिडत-वे दोनों ही परम भागवत हैं। हन दोनों के स्थान में मेरा प्रयोजन है, आज उन दोनों का एकादशी उपवास है। उन्होंने श्रीविष्णु के मोग के लिये जी-जी द्रव्य बनाये हैं, वह सब नैवेद्य यदि खाने की मिले, तो मैं प्रसन्त होकर त्यानन्द से विचर्ण करूँ गा" ॥ २०-२३ ॥ इस असम्भव वात को सुनकर माताजी खंद प्रकाश करती हैं; वे मन में सोचती है, कि-यह तो ऐसी बात कहता है, जो कि लोक में तथा वेद में कहीं भी नहीं है (अथवा जोकि लोक में कोई भी नहीं जानते हैं )॥ २४॥ बालक की बात मुनकर सभी हँसने लगे और कहने लगे-"बटा विश्वम्भर तुम जो चाहते हो सोई ला दमे, तुम रोना वन्द करों" 🕟 वे दोनां त्राह्मण ( जमनीश एव हिरण्य पण्डित )

कर, एक बार स्नान किये हुए मी

जे प्रभुरे सर्व्घ वेदे पुराणे वाखाने । हेन प्रभु खेले शचीदेवीर श्रङ्गने ।।४१॥ इविला चाश्रक्य-रसे प्रभु विश्वम्भर । संहति चयल यत विष्ठ श्रनुचर ।।४२॥ सभार सिहत गिया पढ़े नाना-स्थाने । धिरया राखिते नाहि पारे कीन जने ।।४३॥ श्रन्य शिशु देखिले करये कुत्हल । सेहो परिहास करे वाजये कीन्दल ।।४४॥ श्रम्य शिशु देखिले करये कुत्हल । सेहो परिहास करे वाजये कीन्दल ।।४४॥ श्रम्य वालक सब जिने प्रभु वले । श्रम्य शिशुगण यत सब हारे चले ।।४४॥ श्रृलाय पृसर प्रभु श्रीगौरसुन्दर । लिखन-कालिर विन्दु शोभे मनोहर ।।४६॥ पहिया श्रुनिजा सर्व्व-शिशुगण-सङ्गे । गङ्गास्ताने मध्यान्हे चलेन बहु रङ्गे ।।४७॥ मिल्जया गङ्गाय विश्वम्भर कृतहली । शिशुगण-सङ्गे करे जल फेलाफेलि ।।४८॥ निद्यार सम्पत्ति वा के बलिते पारे । श्रसंख्यात लोक एको-वाटे स्नान करे ॥४६॥ कतेक वा शान्त दान्त गृहस्थ सन्यासी । ना जानि कतेक शिशु मिले तिह श्रासि ४०॥ सभारे लह्या प्रभु गङ्गाय साँतारे । चर्यो इवे चर्यो भासे नाना कीड़ा करे ॥४१॥ सभे माना करे तभो माना नाहि माने । धरिते श्री केहो नाहि पारे एक-स्थाने ॥४३॥ पुनःपुन सभारे कराय प्रभु स्नान । कारे छुँ ये, कारो श्रङ्गो कुल्लोल प्रदान ॥४४॥ ना पाइया प्रभुर नागाली विश्वगयो । सभे चिललेन तार जनकेर स्थाने ॥४॥।

सङ्ग में हैं ॥ ४२ ॥ सब को साथ लेकर धूलि में गिरते-पड़ते अनेक स्थानों में खेलते हैं; कोई भी उनको पकड़ कर रख नहीं पाता ॥ ४३ ॥ जब कहीं अन्य वालकों की टोली देखते हैं, तब आप उनसे कौतुक करने लगते हैं । वे हँभी करने लगते हैं । इस प्रकार दोनों ओर से लड़ाई होने लगती है ॥ ४४ ॥ श्रीणोरसुन्दर प्रभु धूल-धूमरित हो रहे हैं, ऊपर से लिखने की काली (स्याही) के बिन्दु समूह मनोहर शोभा को प्राप्त होरहे हैं॥ ४६ ॥ श्रीणोरसुन्दर प्रभु धूल-धूमरित हो रहे हैं, ऊपर से लिखने की काली (स्याही) के बिन्दु समूह मनोहर शोभा को प्राप्त होरहे हैं॥ ४६॥ पट-लिखकर सब शिशुओं के सङ्ग रास्ते में अनेक प्रकार के कौतुक करते हुए, मध्याह काल में श्री गङ्गा-स्नान को जाते हैं ॥ ४० ॥ कौतुकी श्रीविधम्भर देव श्रीगङ्गाजी में स्नान करते समय वालकों के साथ फेंका-फेरी का खेल करते हैं ॥ ४८॥ श्री नबद्रीप की सम्पत्ति का भी कौन वर्णन कर सकता है १ एक २ घाट पर असंख्य लोग म्नान करते हैं ॥ ४८॥ कितने ही शान्त, दान्त, गृज्य, संन्यासी और न जाने कितने वालक स्नान करने के लिये गङ्गा-घाट पर आ मिलते हैं ॥ ५०॥ सब वालकों को साथ लेकर प्रभु श्रीगङ्गाजी में तैरते हैं; कभी आप खुवकी लगाते हैं, कभी ऊप आ जाने हैं, इस प्रकार की अनेक कीड़ा करते हैं ॥ ४१॥ मुन्दर-शरीर वाले श्रीगोरसुन्दर जलकीड़ा करते हैं; आपके चरणों के जल सब के शरीरों पर जा-जाकर पड़ता है ॥ ४२ ॥ उस समय सब लोग खापसे मना करते हैं, पर आप उनके मना करने पर भी कुछ ध्यान नहीं देते । कोई

आपको पक्र कर भी एक जगह नहीं रख सकता है ५६ प्रभु आप किसी को छूकर किसी के उपर कुआ

स्तान कराते हैं ४४ विश्रमण प्रमु को न पऋद पाकर सन मिल

जिस प्रमु की महा महिमा को सर्व बेद एवं पुराण वर्णन करते हैं, वही प्रमु श्रीशचीदेवी के व्यॉगन में खेल रहे हैं॥ ४१॥ प्रमु श्रीविश्वस्भर चाक्चल्य रस में डूब गये हैं, सब चक्चल वित्र-वालक सहचर रूप से व्यापके 'शुन शुन खोह भिश्र परम-वान्धव ! तोसार पुतेर अपन्याय कहि एव ॥२६॥
सालमंत कित तो पार गक्का-स्तान । केही बोले 'जल दिया साक्के मोर प्यान ॥४०॥
श्रारो बोले 'कारे' प्यान कर एह देख । किल्युमें नारायण मूजि परिनेख ॥४०॥
केही बोले ''मोर शिवलिक करे लांगि' । केही बोले ''मोर लह पलाय उनरी' ॥४६॥
केही बोले ''पुष्य, दुर्था, मेंबेश, चन्द्रल । विष्णु प्रतिवार सञ्जा, विष्णुर आत्रा ॥६०॥
श्राप्त किर स्नान, हथा धीर में आत्राने । सब खाड पहि, तब करे प्रतायने' ॥६२॥
श्राप्त बीले 'तुष्य केने दुश्य मात्र मने । यार लाग्न केने मेह प्राइल आवने' ॥६२॥
केही बोले 'सरप्या करि जले ने नाम्बिया । दुव देह लीवा याप चरने थीर्गा' ॥६३॥
केही बोले 'श्रम अति वालक आमार । कर्ण जल दिया गारे कान्द्राय अपार' ॥६३॥
केही बोले 'प्रेष्ठ अति वालक आमार । कर्ण जल दिया गारे कान्द्राय अपार' ॥६॥।
केही बोले 'वेसे मोर पुतार आनने । नेवेश खाद्या विष्णु पुत्रचे आपने ॥६०॥
स्वीन्वासे पुरुष-वासे करये बदले । पहिचार सेले सभे लड्वाय विकल ॥६०॥

कर आगोर जिला की के पास आर्थ ।। ४४ ! आर मन उटने हें हें स्टिंग्डम जान्यव मित्र स्ट की ! सुनिये, मुनिये हम सब आपके , आपके पुत्र के श्रमाय प्याहार खुनाने हैं १६ ४६ ॥ केई काने हैं-- इसके स्वाह से द्रम मीम अन्ती प्रचार पद्मानवास जो नहीं कर भर है है जहने हैं। जहने हैं हिन्तार वज बेहदर द्रमाग त्याव सङ्ग कर देता हैं। ॥ २०॥ और संर ५ त्या है कि त्युध किमका व्यान करने हो, यह देखे। ही त्यूप में में ही बाबन नारायण है । यह । कोई कामे है कि एमत देश । श्रीवार्योंना चुरा जेना है, कोई कहते हैं कि-नेग दृद्ध नेक भाग भाग है। एक ए केंद्रिकता है कि-पुत्र, दृत्व नेवत, बन्दार्गाद ऑक्सियु पुना की सामियी और लीचिन हु से बानन र नरह में भे हार स्थान उसने में नम नाता है और इसरे आपना सावक उन आरमा प्रांती के की के की की किया है की का का का का का का मान महि। पहल कर भाग जाता हैं।। २०-६१।। और कार से काना है। हि— 'तुन अस्ते मन में उनी दृष्टी होने है। ? जिस है निवे के सब नुमने दिया था, स्वयं उभी में भा निवा है। वस्ता की देशना है कि में ते। अन में स्वर कर मस्या करता हैं और वह तुम्लरा पुत्र दुवकी मार कर मेरा पैर पत्रह कर स्वीप में जाता है। ॥ ६३ ॥ दोई कर्ता है कि हमार्या ते। पुल पटाने की भाषी, पोती, पुष्य ती नहीं रहने देवा है।' केंद्रे चहवा है कि-प्रमास आंगीया-वाभी को नुस लेता है' ॥६५॥ कोई करना है कि-'मेरा एक अति सावान खल्या है; नुस्टारा पुत्र उसके कान में जन हालकर उसे बहुन हजाता है'॥ इर ॥ कोई कहता है कि-वह सेरी पीठ पर रोक्स कर्य पर चढ़ भाता हैं। 'और मैं ही महेश हैं। बहुबर जन में दूर पहण हैं।। इह ॥ कीई कहना है कि-वह मेरे विष्णु-पुत्रा के खानन पर बैंट जाना है और कैंबत बाहर आप ही मीदिवार पृत्त करने लगना है ॥ ६८ ॥ [ अब सब लोग कहते हैं कि ] यह तुम्हारा पुत्र लोगों के स्वान करके ऊत्र आन समय उनके शर्रार पर वाल् फेंक्ना है। जितने बख्रत बाहर हैं, वहीं सब उसके मह के साथी हैं॥ इन।। क्सी-हभी वह स्त्री और कुरवें के वर्षों की श्रवत-बदल कर देता है; पहिनने के समय सब सी-पुरप, लग्मा से विपन्त हा जात हैं 🔑

परम वान्धव तुमि मिश्र जगन्नाथ । नित्य एइ मत करें, कहिल तोमात ।।७०॥ दुइ प्रहरें थ्रो नाहि उठे जल हैते । देह वा ताहार भाल थाकिव केमते" ।।७१॥ हेन-काले पार्श्ववी यतेक बालिका । कीप-मने आइलेन शचीदेवी यथा ॥७२॥ शची सम्बोधिया समें बोलेन घचन । 'शुन ठाकुराणि ! निज पुत्रेर करण ॥७२॥ वसन करये शुरे, बोले वड़ मन्द । उत्तर करिले जल देय, करें इन्द्र ॥७४॥ वसन करये शुरे, बोले वड़ मन्द । उत्तर करिले जल देय, करें इन्द्र ॥७४॥ वसन करि उठिले बालुका देइ खंते । यतेक चपल शिशु, सेइ सार संगे ॥७६॥ खलिते आसि कर्णे बोले वड़ बोल" । केहो बोले 'मोर सुखे दिलेक फ़ुन्लोल'॥७०॥ खोकड़ार फूल देय केशेर मितरे' । केहो बोले 'मोरे चाहे विमा करिवारे ॥७८॥ प्रति दिन एइ मत करें व्यवहार । तोमान निमाजि किया राजार कुमार ? ॥७६॥ प्रते शुनिला येन नन्देन कुमार । सेइ मत सब करें निमाजि तोमार ॥८०॥ दुःखे वाप-मायरे बलिब येइ दिने । ततन्त्रणे कोन्दल हह्य तोमा सने ॥८२॥ सिनारण कर सट आपन छात्रोयाल । नदीयाय हेन कर्म कप् नहें माल' ॥८२॥ शुनिला हासेन महाप्रभुर जननी । सभा कोले करिया कहेन प्रय-बार्ण ॥८२॥ 'निमाजि आहले आति एड्झि वान्धिया । आर येन उपह्य नाहि करें गिया' ॥८४॥ 'निमाजि आहले आति एड्झ वान्धिया । आर येन उपह्य नाहि करें गिया' ॥८४॥

हे जगन्नाथ भिश्र जी ! खाप हमारे परम बान्यव हो।हम आपसे कह चुके खापका वालक नित्वपति इसी प्रकार का व्यवहार करता है।। ५० ।। दो-दो प्रहर हो जाते है, पर वह जल से वाहर नहीं खाता है, बतलाखे। ! किर उसका शरीर किम प्रकार ठीक रहेगा ?'॥ ७१ ॥ इसी समय पहींस बी सब बालिकावें मन में कोधित होकर शांशची के पास आ पहुँची हैं।। ७२ ॥ वे सब श्री शचीदेवी को सम्बोधन करके कहती हैं कि— 'हें टकुराती जी ! आप अपने पुत्र की करतृत सुनिये ॥ ७३ ॥ वह हमारे वस्त्र चुरा लेना है और हमसे यहत बुरे शब्द कहना है। जब कुछ उत्तर देती हैं, तो हमारे ऊपर अल फेंग्रता है छोर लड़ता है।। ७४।। इस जन करने के लिये को फल-फूल ले जाती हैं, तुम्हारा पुत्र जबईस्ती से फेंक देना है।। ७४॥ जब हम स्नान करके यानी हैं, तो यह हमारे शरीर पर वाल् पेंकता है। जितने चक्कत बालक हैं, वे सब उसके साथी हैं।। ७६॥ कभी छुपे-छुपे आकर कान में चिल्ला के कुछ कहता है।' कोई कहती हैं कि—'आज वह मेरे मुँह पर कुला कर गया। एक ।। हम सब के वालों में चिरचिटा के फल चिपटाय देता है' और कोई कहती हैं-'मेरे साथ विवाह करने की चाहता है।। ७२॥ यह प्रतिदिन इसी प्रकार के व्यवहार करता है, भ्या आपका निमाई कोई राजा का कुँवर है १॥ ७६॥ पूर्वकाल में जैसे नन्द-नन्दन के ज्यवहार जिस प्रकार मुने थे, तुम्हारा निमाई भी उसी प्रकार के सब व्यवहार करता है।। ५० ॥ तब दु:स्वी होकर जिस दिन हम व्यवने माँ-वाप से कह देंगी, उसी दिन तुम्हारे साथ नगड़ा खड़ा हो जाबेगा ॥ ५१ ॥ त्राप शीव ही अपने वालक को ऐसे कर्म करने से राक लीजिये; इस नवद्वीप में ऐसा कर्म कभी भी अच्छा नहीं हैं? ॥ नर ॥ सुन कर श्री महाप्रमु की मानाजी हूँ स पड़ती हैं श्रीर सबको गोदी में ले लेकर प्रिय वाणी से कहती हैं ॥ =३॥ [ त्याप कहती हैं प्यारी वेटियो ! ] 'आज निमाई के घर आने पर मैं उसे वाँव कर छोड़ूँ गी जिससे कि नह फिर कभी जाकर

श्यीरयरण धनि लड सभे शिरे। तते चानिनेन पुन रनान करियारे।। दा।। यतेक चापन्य प्रमु करे यार गरे । परमाशी मनार मन्तीय नह मने ॥=६॥ कीत्के कतिने आडमेन निश्व स्थाने । मुनि मिश्र तर्डे गर्डे सर्म यसने ॥=७॥

'निस्वधि ए ज्यमार ऋग्ये समारे । यान मने गङ्गा स्नाम ना देय करियारे । ==।। एड काट यात्र दार शाक्ति कविष्के । समे राखिलेड केटा गरियते जा पारे ॥=२॥

क्रींघ करि यत्यन चिनिना मिश्रवर । जानिना मीराङ्ग मध्वेननेर देश्वर ।।१८।।

महा जले केलि करे आंगीरमुन्दर । सन्वीवालकेर मध्ये अति मनीहर ॥११॥

कुमारिका सभे बोले 'शुन दिल्बरभर ! मिश्र कारमेन एड, पत्नाद सत्वर ।.२५। शिशुतण-पद्धे प्रसु याय श्रांग्वारे । पलाइन ब्राह्मण-सुमारी मय उरे ।।८३-।

समारे शिलाय मिश्र-स्थाने कदिवार । 'स्नाने नादि आउसेन नोमार क्यार । १६४॥ मेंड पर्य गेला घर परिया शुनिजा। स्नामगर्यः स्नाहि एड नाहार नागिया' ॥६४॥

शिलाइया प्रभु आर-पर्व मेला घर । गङ्गा चारे च निया मिलिसा मिश्रवर ॥३६॥ आसिया गंगार बाट पारि-दिने चाहे । शिश् गणमध्ये पुत्र देखिने ना पाये ।।६७॥

निश्च जिल्लामये 'विण्यम्भर कृति गेला' ? शिया गुगा योने 'खाजि स्ताने ना बाइला।हटा

मेइ पथे मेला पर पिट्या श निजा। मने काछि एइ तार अपेवा करिया' ।।६६॥ काम न को ॥ नष्ट । यह स्वस्त सप जिल्ला श्रीतारों श्रीतानी की अवतन तित पर पारण करें कि

भ्यान करने की वली गई संबर्ध प्रभावन जिस्से भाव किया बाह्यका करते हैं. परवार्व लिय में उनसे बे म्मन मनमें वर्ष प्रभन्न हैते हैं।। 25 ए के केवल विकोध के लिये ही जी तरामाविधा ही से काने के नामे

री । विकासी प्रमाणी बार सहकर हो। भाग पाननों के ना हो एक्ट कि एक्ट कर है। तहीं पा हु है। कियो बार दौर प्रथा है पीनर स्वर्ष स्थाप के स्वर्ष हो। अन्य हार प्रथा है। के लिए हैं। स्वर्ण में सार में सह उपयोग की गरी रक्ते देखा । महारा विकास देखी किया भी भी भी है है है है है है जाना है। किया परास्था नलंत है । लेंगा व्यापको प्रत्ये है, पर की भी किसी पोर्च के की भागन में करी हुआ तकाग भी आगिया

हे देश्यर भोगीर पाट से तसी समय जान लिया हिल्पिसा है अपूर्व है। कर मुके देशर दें में है लिये जा रहे हैं ।। २० ।। प्रमुखार प्रति सनोशर औशीरक्कार सर्च वाल है। के संप्य रक्षा कर से अंज रहे थे । ६५ । िक सं श्री त्यान्ताय सिन्न की ज्याने देखादरी सब दमारिकार्य केंग्री किन्य विषयन ! मती ! यह देखी ! मिनशी

त्या रहे हैं: बीब भाग जानी ।। हर ।: [ औं जगरताय भित्र जो ] कीर वा तो के सक्त प्रमुक्ते वहद्वे के स्तिये क्याने हैं | देखकर | बाल्यण-एमारी स्वय दश के मारे भाग जाने हैं ।। ६५ ॥ अब मन् सब यालकी है। मिभर्जा में यो बहने की मित्याने हैं हि-नुभाग पुत्र स्वान करने नहीं भाषा ॥ स्था पट ने। पाटशाला ने मुनकर उसी राम्ले में ( अर्थान वहीं में ) वर पत्नी गया, हम भी उसकी यहीं बाद देना रहे हैं ॥ १४ ॥ इन

त कार मियाकर प्रभू एक दूसरे गर्न में ध्यक्ते नर यते गयें, उभी समय औ जगनाथ मिसपर गङ्गा मी के भार पर आकर ( लंडकों की ) मिले ॥ १०॥ भी गङ्गा के मार पर आकर चारी और ( वे ) देखने लगे.

परम्तु बालको ने यीच में अपने पुत्र को नहीं केया (पाया) हु भी मिन्ना पालकों से पूड़ते हैं-'विश्वस्थर कहाँ गया ?' उत्तर में शिशुगाणां ने कहा हि "वह द्यान स्तान करने नहीं काया हम

चारि-दिगे चाहे मिश्र हाथे वाढ़ि लैंगा। तज्जे गर्ज करे वढ़ लाग ना पाइया ॥१००॥ कीतुके याहारा निवेदन केल गिया। सेह सव विश्र पुन बोलये आसिया ॥१०१॥ - ''भय पाइ विश्वस्भस पलाइया घरे। घरे चल तुमि, किछु बोल पाछे तारे ॥१०२॥ आर-वार यदि आसि चपलता करे। आमराइ धरि दिव तोमार गोचरे ॥१०२॥ कीतुके से कथा कहिलाङ् तोमा' स्थाने। तोमा बहि भाग्यवान नाहि त्रिस्वने ॥१०४॥ से-हेन नन्दन यार गृह- माभे थाके। िक करिवे सुधा तुवा मोख रोग शोवे ॥१०४॥ तुमि से सेविला सत्य प्रसुर चरण । तार महाभाग्य यार ए हेन नन्दन ॥१०६॥ कोटि अपराध यदि विश्वस्भर करे। तस्र तारे शुइवाड् हृदय-उपरे' ॥१०७॥ जन्मे कुम्ण-भक्त एइ सव जन। ए सव उत्तम-बुद्धि इहार कारण ॥१००॥ अत्रण्व प्रसु निज्ञ सेवक सहिते। नाना-क्रीड़ा करे केहो ना पारे गुम्किते ॥१०६॥ मिश्र बोले 'सेहो पुत्र तोमरा- समार। यदि अपराध लह शपथ आमार' ॥११०॥ ता सभार मंगे मिश्र करि कोलाकुलि। गृहे चिललेन मिश्र हइ इत्तृहली ॥१११॥ आर पथे धरे गेला प्रसु विश्वस्मर। हाथेते मोहन पुष्ये येन शहावर ॥११२॥ खिलन-कालिर विन्दु शोभे गीर अंगे। चम्पके लागिल येन चारिदिगे मृंगे।।११३॥ किनिन !' विलया प्रसु लागिला डाकिते। 'तेल देह' मोरे याङ् सिनान करिते ॥११४॥ 'जनिन !' विलया प्रसु लागिला डाकिते। 'तेल देह' मोरे याङ् सिनान करिते ॥११४॥

वह तो पढ़ सुनकर उसी रास्ते से घर चला गया, यह देखिये ! हम सब भी उसी की ही अपेदा में हैं ॥६६॥ श्री जगन्ताथ मिश्र जी दाथ में छड़ी लेकर चारी छोर दृष्टि डालते हैं;तथा उनका पता न पाकर बहुत तर्जन-गर्जन करने लगे।। १००।। पहले जिन विद्यों ने विनोदार्थ श्रीमिश्र जी से जाकर प्रभु के अन्याय निवेदन वित्रे थे, वही सब ब्राह्मस फिर ब्राकर कहने लगे कि ॥ १०१॥ 'मिश जी ! विश्वस्भर तुम्हारे डर के मारे घर को भाग गया है; ज्याप घर जार्जा-अससे कुछ कहना गहीं ॥ १०२ ॥ ज्यन दूसरे वार यदि वह चळलता करेगा, तो हम ही पकड़ कर, तुम्हारे सामने इसे कर हैंगे ॥१०३॥ हमने तो कोतुक से ही यह सब बात तुमसे कहीं थी, वास्तव में तो आपके सिवाय विभुवन में कोई भाग्यवान नहीं है ॥ १०४॥ उस जैसा पुत्र जिसके घर में हो, उसको भूत्व-त्यास, बुजुद्धा एवं राग-शोफ क्या कर सकते हैं॥ १०४॥ सचमुच आपने ही प्रभु के श्री चराएों की सेवा की है; जिसका ऐसा पुत्र है, उसका महान् सोभाग्य है।। १०६॥ विश्वन्मर यदि कोटि व्ययराव भी करें, तो भी हम लोग हृदय पर धारण करेंगे ब्रायीत् हृदव से लगा रहेंगे ॥१०७॥ यह सब लोग जन्म-जन्मान्तर के श्रीकृत्रण-भक्त हैं; इसी कारण से ये सब ऐसी उत्तम बुद्धि वाले हैं ॥ १०८॥ ऋतएव प्रमु अपने नित्र मेवकों के साथ नाना प्रकार की कीड़ा करते हैं। परन्तु कोई भी समम्त नहीं पाता है।। १०६॥ श्री मिश्र जी उनसे कहते हैं कि-विह भी तुम सबका ही पुत्र है; यदि तुम सब उसका कुछ अपराध मानों, तो तुम्हें मेरी शपथ हैं? ॥ ११० ॥ फिर मिश्र जी उन सबको आलिङ्गन करके आनिदित होते हुए घर चले गरे ।। १२१ ॥ इवर एक दृसरे रास्ते से श्री विश्वम्मर प्रमु गङ्गा-तीर से घर छा गये; हाथ में सुन्दर पीथी लिये हुए हैं; मानों चन्द्र प्रकाशित हुन्या हो। ऋषिके गीर श्रीचङ्क में लिखने की स्याही के विन्दु ऐसे शोभित हो रहे हैं मानों चम्पा के फूल के चारों खोर भोरे लगे हैं ॥ ११२-११६॥ प्रमु श्री विश्वस्मर घर आकर भीया ! मैया 'पुकारने लगे श्रीर कहने लगे कि 'मैया मुमे तेल ह हो, मैं स्तान करने जाऊँ गा

एतेर बचन शुनि शर्ची हरपित । किलुइ ना देखे कही स्नानेर चरित ॥११४॥ र्तेल दिया शचीदेवी मने मने गर्गे । 'बालिकारा कि बलिल, किया वित्रगर्गे ।।११६॥ लिखन कालिर विनद् आहे सव्वीन्त्रक्षे । सेंड् वस्त्र परिवास, सेंड प्रोश सक्के ॥११७॥ क्रमेके ब्राह्मा अगन्नाथ (५ अवर । पिश्र देन्वे बाले उठिनेन विश्वस्मर ॥११=॥ मेड चालिंगने निध वाध नाहि जाने । धानन्दे प्रिंगत हैना पुत्र दरशने ॥११६॥ मिश्र देखे गर्बे श्रंम पुलाय व्यापित । म्लान-चिन्ह ना देखिया हड्ला विस्मित ॥१२०॥ मिश्र मोले विश्वस्थर ! कि यदि लोगार । लोकेर ना देह केने स्नाम करियार ॥१२१॥ विष्णु-पूजा-सञ्ज केने कर अपहार । 'विष्णु' करिया थी अब नाहिक गोनार ॥१२२॥ प्रभु बाले 'आजि आमि नाहि जाए ग्नाने । आमार सकल रिशि गेल आगुयाने ।।१२३॥ ए राजन कोकेर नाम करे अञ्चलार । या मेले था धर्ने दीप करेन आमार ॥१२४॥ ना गेनेको यदि दोष करेन आधार । मन्य उर्व करिव सभार भन्यभार ॥१२५॥ एत बील हामि असु यान गंगा ग्नाने । पुन मेड् मिलिलेन शिशुगण-मने ॥१२६॥ विश्वस्मरं देखि समे बार्लिगन करि । हासचे सकल शिशु शुनिन्ना चातुरी ॥१२७॥ समेह प्रशंसे 'भाल निमात्रि चतुर । भाल एड्राइला आजि मारण प्रचुर ॥(२०॥ जलकेति करे प्रभु सम शिशु-यने । एथा शर्चा जगन्नाथ मने मने गणे ।।१२६॥ पुत्र के प्रचम सुनकर यही प्रमन्त हुई। पास्तु स्तान के सम्पान्य से पृत के श्रद्ध में शीर कुद भी वें ( साम की

आलिक्कन पाकर ऑकिश्वनी का बाहर शाम जाना रहात्व का वेलकर आप शानन्त से पूर्वन है। गयेन्सर गर्ने ।१११=-११३॥ जी विश्वजी देखने हैं कि-पृत्र का स्वान कि पृत्रिन से पृत्रिन से विश्वजी देखने हैं कि-पृत्र का स्वान निक्क न देखकर शाप विभिन्न है। १२०॥ कि। भी विश्वजी कहने हैं कि-'श्वरे विश्वकर ! वह नेशे । या भूति है ? तु जेशों के। स्वान क्यों नहीं करने देखा है ? ॥ १२१॥ विष्युप्ता की नैक्य तुम को जेशी करने

के चिह्न ) सही देखते । ११४-११४ ॥ तेल देशर की शर्वादेशी सन है। क्य विचार प्रश्ती हैं कि-पट प्या ? बोदी हेर पहिले उन पालिकाशी एवं विधासत ने प्याप्त से जाने क्या-क्या पढ़ा था ! हम है तो। सप शर्य में लिएने की त्याती के दीरि एहे हम हैं. पही याद्य पहिले हुए है और पुलक की पत्ती साथ में है ॥ १९३-५१४॥ बोदी ही देश में की जातनाथ विकास का गया उसे उसके देखार की विकास भीती में। पह संग्री इस समार

भुषि है। तुमारी विष्यु का भी भय नहीं भी १२२॥ प्रभु उत्तर हैने हे कि—'श्वाभ में न्तास करने नहीं स्वा. है। तुमारी विष्यु का भी भय नहीं भी १२२॥ प्रभु उत्तर हैने हे कि—'श्वाभ में न्तास करने नहीं स्वा. मेरे साथ के सब बलक शारी योग गये हैं। वे ( वालक ) सब इन लोगी के साथ श्वन्याय व्यवतार परंत हैं। मेरे नहीं जाने पर भी ये लोग सब मेरे ही उत्तर होप लगावे हैं: न जाने पर भी यहि सब लोग मेरा ही रोप

फहेंगे, तो मैं भी खब सनमुख है। सबके साथ दृष्ट्यंबहार कर्म गा"॥ १०३-५०४॥ इतना कहका प्रमु हैसारर श्रीमङ्गा स्तान के लिये चले गये खाँर फिर उन्हीं यालहीं के साथ जा मिले ॥ १०३॥ विश्वस्थर की देखकर सब बालक खालिङ्गन करने लंगे खाँर चतुरता का (पिता-पुत्र संभापण) वृत्ताना मुतकर सब वालक हैसने लगे

। १२७। सब बाजक प्रशंसा करने लगे कि 'वाह रे निसाई वाह । यहां बतुर हैं उदी मार वाने से ब्राज स्वृष बचा ! । १२६ यहाँ प्रभु मन बालकों के साथ जल-क्रीड़ा कर रह हैं उतर श्री अगन्नाप सिम ब ये ये किहलेन कथा सेहो मिथ्या नहे । तवे केने स्नान-चिन्ह किछु नाहि देहे ।।१३०।। सेइ मत अक्षे भूता, सेइ मत वेश । सेइ पूँथि, सेइ वस्त्र,सेइ मत केश ।।१३१।। ए बुक्ति मलुष्य नहे श्री विश्वस्भर । माया-रूपे कृष्ण वा जिन्मला मोर घर ।।१३२।। कोन महा-पुरुष वा किछुइ ना जानि । हेन मते चिन्तिते आइला द्विजमिण ।।१३३।। पुत्र दरशनानन्दे घुचिल विचार । स्नेह-पुर्ण हैल दोँ है किछु नाहि आर ।।१३४।। यह तुइ प्रहर प्रसु याय पिट्नारे । सेइ तुइ युग हइ थाके से दोहारे ।।१३४।। कोटि-रूपे कोटि मुखे वेदे यदि कहे । तभो ए दोँ हार भाग्य नाहि समुच्चये ।।१३६।। शची-जगन्नाथ-पाये वह नमस्कार । अनन्त-त्रह्माण्डनाथ पुत्र रूपे याँर ।।१३७।। एइ मत क्रीड़ा करे वेकुएठेर राय । बुक्तिते ना पारे केहो ताहार मायाय ।।१३८।। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानन्दचाँद जान । वृन्दावन दास तछु पदयुगे गान ।।१३६।।

इति श्रीत्रादिखर्खे शैशवक्रीडावर्णनं नाम चतुर्थेऽध्यायः ॥ ४॥ **५%%** 

## पञ्चम ग्रह्याय

जय जय महा-महेश्वर गौरचन्द्र । जय जय विश्वम्मर, प्रिय मक्तबृन्द ॥१॥ जय जगननाथ-श्रचीप्त्र सर्वि-प्राण । कृपादृष्ट्ये कर प्रभु सर्व्व जीवे त्राण ॥२॥

श्रीशचीदेवी मन ही मन विचार कर रहे हैं कि—।। १२६ ॥ 'जिस-जिसने जो-जो वातें कहीं हैं, वह भी मूँ ठी नहीं हैं; तब वालक के शरीर पर स्नान का कोई भी चिह्न क्यों नहीं है ? ॥ १३० ॥ पहिले जैसा ही शरीर घृल यूसरित हैं, वैसा ही वेश हैं, वैसे वही पेथी हैं, वही वल पहिने हुए हैं और वैसे ही केश हैं ॥ १३१ ॥ ऐसा विदिन होता है कि श्री विश्वम्भर मनुष्य नहीं है, किंवा श्रीष्ट्रण ही सावा से (गुप्ररूप से, रूप छिपाकर) हमारे घर में अवतीर्ण हुए हैं अथवा यह कोई अन्य महापुरुप हैं, कुछ समफ में नहीं आता" इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि द्विजमणि श्रीगौरचन्द्र आ पहुँचे ॥ १३२-१३३ ॥ पुत्र दर्शन के आनन्द से उन दोनों की विचार-श्रारा टूट गई, वे दोनों मनेह में छूव गये और कुछ नहीं रहा ॥ १३४॥ जिन दो प्रहरों के लिये प्रमु पहने को चले जाते हैं, वे दोनों परद दोनों के लिये हो युग की माँति बीतते हैं ॥ १३४॥ वेद भी यि करोड़ों प्रकार से, करोड़ों मुखों से, हन दोनों को लिये हो युग की माँति बीतते हैं ॥ १३४॥ वेद भी यि करोड़ों प्रकार से, करोड़ों मुखों से, हन दोनों का (श्रीशचीदेवी एवं श्री मिश्रवन्द्र का ) सोभाग्य वर्णन करे, तो भी उनके भाग्य की प्रशंता सम्पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकते हैं ॥ १३६ ॥ में श्रीशचीदेवी एवं श्रीजगनाथ मिश्र दोनों के चरणों में अनेक नमस्कार करता हूँ । जिनके यहाँ असंस्य का प्रभाव से कोई कुछ समफ नहीं सकता ॥ १३२ ॥ श्रीवैद्यरनाथ इम प्रकार की क्रीड़ा कर रहे हैं; आपकी माया के प्रभाव से कोई कुछ समफ नहीं सकता ॥ १३२ ॥ श्रीवृद्यत्वनदास्त्जी, श्रीकृष्णचैतन्य एवं श्रीनित्यानन्द प्रमु को (समफ कर) जानकर उनके युगल चरणों की महिमा छुछ गा रहे हैं । दूसरे अर्थ-श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रमु तथा श्रीनित्यानन्द प्रमु जिनके प्राण हैं वह श्रीवृत्यावनदास्त्री उन दोनों के युगलचरणों का (यश) गान करते हैं ॥ १३६।

महामहश्वर शीगौरचन्द्र की जय हो, जय हो श्री विश्वम्मर प्रमु के प्रिय भक्तवृद की जय हा जय

हेनमंत नवडीये थी भीरमुनद्र । बाल्य-जीन। छोर बरे प्रकाश विस्तर । २॥ निस्तर चपलता करे सभा सने । साये निखाने यो प्रवेध नार्टि माने ॥४॥ शिलाइले आहे। इय द्विपूग चञ्चल । गृहे याहा पाय नाहा आहये सकत । प्रा भये पार किलु ना बोलये बाप माय । स्वल्छन्दे परमानन्दे खेलाय शीलाय ।.६।। त्यादि समहत्वया येन अस्त अनगा । शैति भिन्नु समे क्रीदा करे नागयगा ॥।।। विसानाता काहारे ना करे प्रमु भय । विधारय अग्रज देखिने नम्र इय । ≔।। यसुर अपन विध्यस्य भगतान । आजन्म विरन्त सन्त्रं गुणेर नियान । १ । गव शास्त्रे मचे बाम्बार्वेन विष्णु-भक्ति । म्बलिडने नाहार् व्याक्या साहि कारी शक्ति ॥१०॥ अत्रणे, बद्दे, सबे, सर्व्वेन्द्रिय गर्गा । कृष्ण-सन्ति विने आप ना बीले ना श्रे ।।११॥ अगुनेंग देशि आति विलक्षण-संति । विश्वस्य सने शर्म दृश्या विश्वित ॥१२॥ पर भावक कभी भड़े प्राह्म छ।श्रीयाल । सर्वे छ। यस्मे येन श्रीवालगे पान । १३,३ यत व्यवानुर्या करमे निरम्थि करें। ए वृश्यि, खेनेन कृष्ण र शिशुःशरीरें ॥ १४॥ एड मने चिन्ते विश्वरूप महाश्य । काहारे सा यात्रे वस्य, स्वकमे कर्य ॥ ४॥ निर्मित थाके सर्वेदेव्यावेर मर्ज । कृष्ण-पूत्रा कृष्ण-भन्ति कृष्ण-कथा रर्जे ॥ १६॥ जगत प्रमत्त धन पुत्र-मिथ्याग्ये । देखिने वैद्याय मात्र सभे उपहार्ये ॥६७॥ हा । सद जीती के प्राण भाजसम्बास शारी है एवं भिष्य है। दे प्रती । प्रथ्ती क्रम रुखि से बरा शीपी हा

त्रमार क्षेत्रिये ।। १०८ ।। इस बहार शीकीरम्प्यंत शीकार में महित के बहुत के बहार के रहाने में प्रमाण में दिन न्यार कर रहे हैं। जना किरम्बर राज्ये रहार राज्य जाकार असी हैं। माना और शिला हैने पर भी प्रयोग नकी भारती है पारन्य । है जा देखे का जीन करें पीनजाती अने हैं. एक में में। कुट पाने हैं, राव ने ट्रांट ह भारते हैं है है है व भाग में पान्त-पिता लीर युद्ध मही। बहने हैं, विशेष्ट्रम है। हर पीट पानव्ह में जीना से ही चेन रेंग रहे हैं। ६ । एवर्ड व्याप वी प्राप्त विसमें औषन नास्त्राया ने वान्त्रदारे को प्रार्थ है, सम्ब

भी विक्षेत्रनी है स्वयान है । अनु विभान्या मा प्रावि क्षिती पा और वाय नहीं अहने, अन्तु जो नाई नी-

ंग परत के। वेरत्यर सम ते। जाने हैं ।। ५ ।। ८३ के गई भाई की दि क्या भगवास अन्य के ते। विस्तर गा अर्थ मुक्ते के लियान है एक एकाप कई कार्यों अर्थ केरल भी विकार-बीच की दी जार या करने हैं। प्राथिती न्या या की त्यन्तम प्रके की अधि दिली में कर्ति है।। १० ।। त्याप कर्ण, मृत्य, मृत्य सरी इति सी से बी-कृष्ण भन्ति है भिषाय न कुछ बेजान हैं और न रातने हैं। है।। श्रीविश्यम व भगवान जयने हैं। से साई

की अति विनक्तम राति की देखकर पारवर्शास्वत है। वर मन में विनार वरते हैं। हिन्त १२ । एयह वालर प्राष्ट्रत यालक कभी नहीं है। स्था एवं क्याचरण में श्री पान-मीपान ही है। जिनमें व्यमारानिक ( मान्य प्रक्रि में धानीत ) कर्म कह निएनर करता है. एक्ट्रें देखकर ऐसा धनीत होना है कि-श्रीकृत्य इस यालक के शरीर

में कीड़ा करते हैं"।। १३-१८ ॥ अंशीयवस्य महाराय इसी प्रकार में विचार करने रहते हैं; ऑड किसी से यह सस्य नहीं खोलके आपने कार्य में रन है-अर्थात् तिरन्तर भोजने रहते हैं।। १४ ।। आप विजनार मधै वैकारपा क साथ क्रावा पृता, कृत्या भक्ति, कृत्या कथा रहा म ही मन्त रहत हैं । ६। इपर मारा मसार धन • आर्था-तज्जी पढ़े सब देखाव देखिया। 'यित, सती, तपस्वीओ याइव मिरिया।।१८॥ तारे बिल हुक्कति, ये दोला बोड़ा चढ़े। दश विश जन जार आगे पाछे नड़े।।१६॥ एते ये गोसािज भावे करह कन्दन। तस्र त दारिद्य दुःल ना इय खराडन ॥२०॥ घन घन 'हिर-हिर' विल छाड़ डाक। कुद्ध हय गोसािज शुनिले वह डाक।।२१॥ एइ मत बोले कुष्ण-मिक-शून्य जने। शुनि महादुःख पाय भागवत गर्थे।।२२॥ कोथाओ ना शुने केही कुष्णेर कीर्चव। दश्व देखे सकल संसार अनुक्रण ॥२३॥ दुःल बड़ पाय विश्वहूष भगवान। ना शुने अभीष्ट कृष्ण चन्द्रेर आख्यान।।२॥ गीता भागवत ये ये जने वा पढाय। कृष्णमिक व्याख्या कारो ना आइसे जिह्वाय ॥२॥ शुतके पुषिया सब-अध्यापक मरे। 'मिक्त' हेन नाम नाहि जानये संसारे ॥२६॥ अह त-आवार्य्य-आदि यत भक्तगण। जीवेर कुमित देखि करये कन्दन ॥२॥ दुःले विश्वहूप प्रभु मने मने गर्थ। 'ना देखिव लोक ग्रुख चित्रवाज बने' ॥२६॥ उषःकाले विश्वहूप करि गङ्गास्नान। अह त-सभाय आसि हय उपस्थान ॥२६॥ सब्द-शास्त्रे वाखानेन कृष्ण-मिक्त सार। शुनिजा अह त सुले कनेन हुङ्कार ॥३०॥ पूजा छाड़ि विश्वहूपे धरि करे कोले। आनन्दे बैष्णव सब 'हिर हिर' वोले ॥३१॥ कृष्णानन्दे मक्तगण करे सिंहनाद। कारो चिन्ने आर नाहि स्कुरये विषाद ॥३२॥

पुत्र के सिथ्या रस में मनवाला हो रहा है, वैप्एव मात्र की देखते ही सभी उपहास करने लगते हैं।। १७॥ वे सन वैद्यान को देग्नकर लंग से भरी हुई पहेलियाँ पाठ करने लगते हैं और कहते हैं कि-संन्यासी, सती, तपम्बी सभी तो एक दिन मरेंगे ॥ १८ ॥ पुर्यात्मा ता वह कहलाता है, जो पालकी में बैठकर अथवा बोड़े पर चढ़कर चलता है और दरा, वीस मनुष्य उसके आगे-पीछे भगे चलते हैं।। १६ ॥ ये 'गोस्वामी' गए इतना ता कन्दन की (रोने की) भावना अभिव्यक्त करते हैं, परन्तु तो भी उन लोगां का दारिद्रच-दुःख का नाश नहीं होता ॥ २० ॥ तुम जो बार-पार 'हरि-हरि' बोलकर चिल्लाते हो, ऐसे चिल्लाने से प्रभु कु द हो जाते हैं ॥ २१ ॥ श्रीकृष्ण-मक्ति के शून्य-जन इसी प्रकार अनेक बातें कहते हैं,जिनको भन्य जन सुनकर महा दु:ख पाते हैं ॥ २२ ॥ कहीं भी कोई श्रीकृष्या कीर्त्तन होते हुए नहीं सुनता; वह सारे संसार की निरन्तर घोर वहिस् स्त्रता रूपी अनल में जलता हुआ देखते हैं।। २३॥ श्री विश्वरूप मगवान् अपने अभीष्ट श्रीकृष्ण-कथा नहीं सुनते हैं तो वह दुःखी होते हैं ॥ २४॥ जो-जो मनुष्य श्रीमद्भगवद्गीता एवं श्रीमद्भागवत पाठ करते हैं उत्तों से भी, किसी की जिह्ना पर, श्रीकृत्या-भक्ति की व्याख्या नहीं आती है।। २४॥ सब अध्यापक केवल कुतर्क करके मर रहे हैं; संसार सक्ति का नाम भी नहीं जानता ॥ २६ ॥ श्री ऋहै ताचार्य आदि जितने भक्त-वृन्द हैं, वे जीव की क़ुमति देखकर दुख़ी होते हैं।। २७॥ श्री विश्वक्प-प्रमु दुखी होकर मन ही मन विचार करते हैं कि-'भैं मनुष्यों का मुख नहीं देखूँगा। बन को चला जाऊँगा'॥ रम ॥ श्री विश्वरूपप्रमु उपाकाल में गङ्गा-स्नान करके, श्री अह नाचार्यजी की सभा में आकर उपस्थित होते हैं।। २६।। आप सर्व शाखों से यही व्याख्या करते हैं कि -- श्रीष्ठ्रष्ण-मिन ही सार है, इसे सुनकर श्रीअद्भेताचार्यजी आनन्द से हुङ्कार करते हैं ॥ ३० ॥ आप पूजा करना छोड़कर श्रीविश्वरूप प्रमु को च्ठाकर गोदी में लेते हैं; तथा सब वैष्णवनुन्द विश्वस्य लाहि बेहो नाहि याय घरे। विश्वस्यो ना आइमेन आपव-मन्दिरे ॥३३॥ रम्धन करिया श्वी बोने विश्वस्यो । जामार अप्रते विया यानह मन्दरे ॥३४॥ सायेर आदेशे प्रमु आई त समाय । आदिमेन अप्रतेर लवार लनाय । ३४॥ आपिया देखेन प्रमु वैरागव-पराजन । यम्पान्ये करेन कृत्या-कथन-मङ्गन ॥३६॥ आपव-प्रस्ताव शृनि आंगोरपुन्दर । सभाने करेन शुन टांष्ट मनोहर ॥३६॥ प्रात अहे निरुषम नायग्येर सीमा । कोटि चन्द्र नहे एक नरवर उपमा ॥३८॥ प्रात अहे आहम भाद ! डाकरो जननी । अप्रत वसन धरि चनरो आपिन ॥४०॥ देखि मे मोहन स्प मने भक्त-गण । स्थायत हद्या मभे करे निरोत्तण ॥४९॥ ममाधिर प्राय हह्याचे भक्त-गण । स्थायत हद्या मभे करे निरोत्तण ॥४९॥ प्रमु देखि गक्त मोह स्थावेद ह्या । वितु अनुभवे थी दायेर निन लय ॥४२॥ प्रमु श्रोत गक्त मोह स्थावेद ह्या । वितु अनुभवे थी दायेर निन लय ॥४२॥ प्रमु श्रोत गक्त मोह स्थावेद ह्या । वितु अनुभवे थी दायेर निन लय ॥४२॥ प्रमु श्रो मे आपन भवेर निन हरे । ए कथा वृक्ति अन्य जने नाहि परि ॥४॥। ए रहस्य विद्त केलेन भागवेत । परीवित श्रीन निन स्वप्राय ॥४६॥ प्रमु श्रावह भागवेतर आस्यान । श्रुक-परीचित्र संवाद अनुपाम ॥४६॥ ए रहस्य विद्त केलेन भागवेत । परीवृत श्रीन निन संवाद अनुपाम ॥४६॥ एवर गीरक्ते आस्यान । श्रुक-परीचित्र संवाद अनुपाम ॥४६॥ एवर गीरक्ते आस्यान । श्रुक-परीचित्र संवाद अनुपाम ॥४६॥

शासन् में 'श्रीरहित' ध्वनि करते हैं।। ३१।। अनगण श्रीकृत्य-प्रेम के प्राप्तन में लिए की मानि गर्मने हैं। अब किसी के विन में कुद भी विपाद की स्तृति नहीं है।। इन ॥ कोई भी ऑफ़िश्वरूप अनु के। छोड़कर, भारते पर नहीं जाते हैं, आधिएयर प्रमु नी उन्हें हो इस आने तर तरी साते हैं।। ३३।। इस आगची-देवी रसीई मेगार करके जी विधारमध्येन्द्र से फट्वी है किन्छाने वंद भाई की जाकर शोध विवा नाओं। ॥ ६८ ॥ प्रमु मां के प्रार्थन अनुसार वर्ष मार्ड का युनाने के प्रतान नी प्रद्वीया वार्य भी जी नमा में आते हैं ।। ३४ ।। प्रत् साप्तर क्यान है कि-दिवाय-सर्यान परम्य महानमय ओक्ट्रायानिययह क्यापनवम कर रहे है ॥ ३६ ॥ प्रमु ऑगोरम्ब्हर अपनी हो चनवी की स्वश्र सब के सार मनेहर क्या-हिंद करते हैं।। ३४॥ श्रापका प्रार्थेक काञ्च त्यामा महित लावण्य ( भने।ने से स्वा के मामा है। रहा है : आवेच एक नण्य की त्यामा केंदि-है।दि चन्द्रमा भी नहीं पा सरते हैं ॥ ३८ ॥ थाप दिगम्बर ( पख्यीन ) है एवं सब अक्र चन-प्रमिति ही रहे हैं, उस दूशा में ये दैसकर आपने यह भाड़े से पहले हैं कि-एडमा "मैंया भीतन घरने चली मा दुवा रही हैं।" यह प्रकार ध्याप यह आहे का वस्त्र पहन कर ले घलते हैं ॥ ४५ ॥ खानका वह मोहन कर देखकर मब अक्टनाम् स्वस्थित हेव्हर स्कटकी लगा देखते हैं ॥ ४६ ॥ भत्नाम् समाधि तैसे दशा में है। गये हैं, अव कृष्णान्याको किसी के मुख पर नहीं आ रही है।। १२ ।। बन् की देखकर मकतनी का मंदित है। जाना स्था-भाविक ही है, अनुभव विना भी राज का जिल स्वतः ही लग हैं। जाता है ॥ ४३ ॥ असु भी अपने भक्तों के यित्त हर सेने हैं। भन्तों के सियाय अन्य लोग इस यात की नहीं समक पात ॥ ४४ ॥ यह रहश्यसम भीम-द्भागवन् में प्रगट किया गया है; निमकों श्री परीकित महाराज ने श्रीशुक्त्यती में अपण किया था ॥४४॥ शुक-वरीकित का यह आक्रयान वदा अनीत्वा(उपमा रहिन)है,हम भागवत-स्था की असक्र कम न सुनियारहा जन्म हैते प्रसुरे सकल गोपीगर्थो । निज पुत्र हड्तेश्रो करेन स्नेह मने ॥४८॥ यद्यपि ईश्वर-बुद्धवे ना जाने कृष्मोरे । स्वभावेइ प्रत्र हेते बढ़ स्नेह करे ॥४६॥ श्निमा त्रिस्मित बड़ राजा परीचित । शुक स्थाने जिज्ञासेन इय पुलकित ॥४०॥ 'परम अद्भत कथा कहिला गोतावि । त्रिसुवने एमत कोथात्रो शुनि नावि ॥४१॥ निज पुत्र हैते पर-तनय-कुर्णारे । कह देखि स्नेह हैल केमन प्रकारे ? ।। १२।। श्री शुक कदेन शुन राजा परीचित ! परमात्मा सर्व्य-देहे बल्लभ विदित ।। ५२।। आत्मा बिने पुत्र वा कलत्र बन्धु गर्ण । गृह हैते बाहिर करये ततचर्ण ।। ४४।। अतएव परमात्मा सभार जीवन । सेइ परमात्मा-एइ श्री नन्द-नन्दन । १४४।। अवएव परमात्मा-स्वभाव-कारखो । कृष्णेते अधिक स्तेह करे गोपोपयो ॥५६॥ एहो कथा भिनत प्रति, अन्य प्रति नहें । अन्यथा जगते केहो, स्नेह ना करये ।।५७।। 'कंसादिरो आत्मा कृष्ण तवे हिंसे केने' ? पुरुई-अपराध आछे ताहार कारणे ॥५८॥ सहजे शर्करा मिष्ट सर्व्य जने जाने । केही तिक्त बासे, जिह्वा-दीपेर कारणे ॥४६॥

इन्हीं शीगीरचन्द्र ने जब द्वापर युग में गोकुल में अवतार लिया था, तो यह ग्वाल-वालों के साथ घर-घर में कीड़ा करते हुए विचरते थे ॥ ४७ ॥ श्रीकृष्ण के जन्म से ही सब गोपिकायें उनके प्रति अपने मन में निज पुत्र से भी अधिक स्तेह करती थीं ।। ४= ।। यद्यपि वे श्री कृष्ण को ईश्वर करके नहीं जानती थीं; तथापि स्वभाव से ही अपने पुत्र से भी अधिक स्नेह करती थीं ॥ ४६ ॥ इस बात को सुनकर श्री परीचित् महाराज चड़े विस्मित हुए; और पुलकित होकर श्रीशुकदेवजी से पूँछने लगे ॥ ४० ॥ "हे प्रमो ! यह तो आपने परम श्रनोर्खा बात कही है; मैंने तो इस प्रकार की बात त्रिभवन में कहीं भी नहीं सुनी ॥ ४१ ॥ गोपियां के अपने पुत्र से भो ऋधिक स्तेह पर-पुत्र श्रीकृष्ण के प्रति किस प्रकार से हुआ ? वह कृपा करके किहेये"॥ ४२॥ श्रीशुकदेवजी उत्तर देते हैं कि-"ह राजा परीचित् सुनिये, यह वात प्रसिद्ध है कि परमात्मा ही सब देहीं का स्वामी है।। ४३।। विना जात्मा के शरीर को (मृतक सममकर) स्त्री, पुत्र एवं बन्धुनस्य तत्त्रस्य ही घर से वाहर कर देने हैं।। ४४।। जीवात्मा परमात्मा का खंश होने के कारण वास्तविक वियता परमात्मा में ही अिंधिष्टित हैं ] अतएव परमात्मा ही सबका जीवन हैं और वही परमात्मा यह श्रीनन्द-नन्दन हैं।। ४४।। इसीलिये श्रीकृत्याचन्द्र में परमातमा के स्वभाविक गुण होने के कारण गोपिकायें श्रीकृत्या की अपने पुत्र से भी अधिक स्तेह करती हैं"।। ४६ ॥ [ यदापि परमात्मा श्री भगवान् से समधिक स्तेह करना जीव का स्वा-भाविक वर्म है; तथापि केवल भक्तगण् ही परमात्मा को, स्त्री-पुत्र आदि आत्मीय जन एवं अपने प्राण् से भी त्र्यधिकतर प्रीति करने हैं, परन्तु जीव-साधारण-सम्बन्ध में यह बात नहीं हैं। यदि ऐसी होती तो सब संसार स्वी, पुत्र, श्रात्मीय, स्वजनादि से समता शून्य हो जाते ] श्रव यहाँ पर श्रीयन्यकार इसी सिद्धान्त को प्रकाश करते हैं कि-"यह वात मक्तों के सम्यन्ध में हैं; श्रोरां के सम्यन्ध में नहीं। यदि श्रीरों के सम्बन्ध में यही बात होती तो फिर संसार में किसी प्रकार का रनेह व्योहार नहीं होता"।। १७ ॥ अत्र यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि परमात्मा ही सबके प्रिय हैं तो ] कंस आदिक असुरीं में भी तो परमात्मारूपी श्रीकृष्ण ही थे, फिर उन्होंने श्रीकृष्ण के प्रति हिंसा क्यों की ? इसका उत्तर देते हैं कि-पूर्व जन्म के अपराध के कारण उन्होंने हिंसा की ।। ४८ ।। और जैसे कि सब लोग जानते हैं कि-शर्करा ( मिश्री-सार ) स्वामाविक ही मीठी होती जिह्नार से दीप, शदेशर दोष नाजि । एड सत सब्दे विष्ट नैतन्य गोशाजि ॥६०॥ एड नवहाँपे ते देखिल सब्दे जने । तथापिड केटो मा जानिल मक्त थिने ॥६१॥ भक्तोर मे चित्त प्रमु हरे सब्देखाय । जिहरये नदेहाँपे देकुग्टेर राय ॥६२॥ मोदिया समार वित्त प्रमु विश्वस्थ । अग्रज लेया चिल्लेन निज यर ॥६२॥ मने मने निश्तिय शहर महाशय । 'प्राकृत मानुष प्रमु ए बालक नय' ॥६४॥ मर्व देखावेर प्रति बिलाणा अहँ ते । कोनो उरत् ए बालक जानित निश्तिय । ६५॥ गर्वा विश्वस्य प्रति विलाणा अहँ ते । कोनो उरत् ए बालक जानित निश्तिय । ६५॥ गर्वा निश्तिय प्रति विश्वस्य प्रति निश्तिय । १५॥ वाम मात्र विश्वस्य प्रतिनेत वरे । पुत्र मेड अहँ तम अहँ त मिन्दरे ॥६७॥ ना माय संवार गुण्य विश्वस्य मने । निर्वाय थाके कृत्या-आनस्य-कीलंगे ।६०॥ गृहे आहेलेओ गृह व्यभार ना को । निर्वाय थाके जिल्ला गृहेर नितरे ॥६०॥ विश्वस्य वर् मने पाय व्यथा ॥७०॥ व्यक्ति प्रति उत्या कर्ष निता माता । शृनि विश्वस्य वर् मने पाय व्यथा ॥७०॥ व्यक्ति प्रति प्रति क्रिक्त में माते । चित्रक्ति परित्त प्रति जागे दिने ॥७२॥ देश्वरेर चित्त नाम श्री प्रकूरारम्य । चिल्ला अनन्त प्रवे वैद्यावायग्रग्य । ७३॥ चिल्लो जिल्ला किर्म विश्वस्य महाश्व । मिन्दि जगन्त थे वैद्यावायग्रग्य । ७३॥ चिल्लो जिल्लो जिल्लो हिन्द विश्वस्य महाश्व । मिन्दी जगन्त थेर देश हहला हृदय ॥७४॥

हैं, परना होई उसकी करवे रूप में चीध करता है इसका क्या कारण है ? इसका कारण है उसकी जिहा पर पिन होग है।। अहं ।। विद्वा द्वित हैं, शर्वत हा कोर्र होप नहीं है हमी अहार और नशनगडाअनु भी मध्ये विय है।। इट ।। इस नाहोप में हो न्यों स देवर लोगी तथे कि यह। स लग लोगों में अनु की ऐस्ता है, परन्तु भनों के मियान अस्य किभी से नहीं जाता ॥ ६१ ॥ वैकुल्डमाय अस् आिएयरमार सर्व अधार से वक्तन्युर्व के मन की मोहित फरने आंगपदीय में जिल्हमें हैं 11 दर 11 यह अधिकार पन् इन समन्याय के निक्त की भोकित करके अपने दहे जाई हो लेक अपने पर माते हैं।। इस अध्यक्त ना वार्य में अन में दिचार कारे है कि-यह बारक प्राहत ( प्रहृति की पर्नु पो सं गारित ) मनुत्व कभी नहीं है ॥ इर ॥ तब भी मई-ता यार्थ जी सर्व विकारों के प्रति करते हैं हिन्दूरी जाल है है। निरुत्तय कीई ( निर्माप ) यस्तु जानना ॥ ६४ ॥ तव सप जन-पृत् भी यालक के अपूर्व हप, जा राज्य एवं बोली की प्रशंला रहने लगने हैं ॥ ६६ ॥ विश्वहप-प्रभु नाम मात्र के लिये घर गये कि किर श्रीकाई तप्रस् के घर था जाने हैं।। श्री श्रीविध्यरण प्रभु की संसार-सुख प्रान्द्र। नहीं लगमा है आप शिम्लर ऑक्ट्रमा के आनन्द्रपद की मीन आदि से जाने रहते हैं।। इन ॥ पर आकर भी काप पर का काम-का व कुछ करी करने हैं. उनमें रामय नगानार, क्याप श्रीविष्णा-मन्दिर में रहे श्याने हैं।। ६६ ।। आपके साता-विना आपके विवाह की चेटा करने हैं, परन्त आप अपने विचाह की बातें सुनकर मन में वही व्यथा वाते हैं।। ३० ॥ श्राप मन में संसार छोड़ने का विचार करते हैं, निन्य प्रति स्वापके मन यही यात जगनी है कि-मैं यन की बाऊँ ॥ ७१ ॥ ईश्वर की चित्त-हुनि की दंश्वर ही जानने हैं, कुछ हिन परचान ( इन्छ। होने पर ) भीविश्वमत प्रतु संसार छोड़ दंते हैं ॥ ५० ॥ वैकावों में अप्रगण्य आप संसार की छोड़कर उस अनन्त(प्रमु सेवा)के पश्में चले जाते हैं अब आक्का नाम जगत् प्रसिद्ध शीशहरारण्य

गोष्ठी सहे क्रन्दन करये उर्द्ध राय । शाहर विरहे मृच्छी गेला गौरराय ॥७५॥ से विरह विशेत बदने नाहि पारि । हहल क्रन्दनमय जगननाथपुरी ॥७६॥ विश्वरूप संन्यास देखिया भक्तगण । अद्वै नादि सभे बहु करिला क्रन्दन ॥७७॥ उत्तम मध्यम ने श्रुनिल नदीयाय । हेन नाहि, ये श्रुनिला दुःख नाहि पाय ॥७८॥ जगननाथ शचीर विदीर्ण हय बुक । निरन्तर डाके 'विश्वरूप' 'विश्वरूप' ॥७६॥ पुत्र-शोके मिश्रचन्द्र हहला विह्वल । प्रवोधये यत बन्धु वान्धव सकल ॥८०॥ स्थिर हश्रो मिश्र ! केने दुःख भाव मने । सर्व्य गोष्ठी उद्धारिल सेह महाजने ॥८१॥ गोष्ठीये पुरुष यार करये संन्यास । त्रिकोटि कुलेर हय श्रीवैकुएठे वास ॥८२॥ हेन कर्म्म करिलेन नन्दन तोमार । सफल हइल विद्या-सम्बन्ध ताहार ॥८२॥ श्रानन्द विशेष आरो करिते ज्याय । एत विल सकले थरये हाथे पाय ॥८४॥ 'एइ कुले भृषण तोमार विश्वन्मर । एइ पुत्र हह्व तोमार वंशधर ॥८५॥ इहा हैते सर्व्य दुःख चुचिव तोमार । कोटि पुत्रे कि करिन, ए पुत्र याहार ॥८६॥ एइ मत सभे बुकायेन बन्धुगण । तथापि मिश्रेर दुःख ना हय खण्डन ॥८५॥ ये ते मते धैर्य करे मिश्र महाशय । विश्वरूप गुण स्मिर धैर्य पासरय ॥८८॥ ये ते मते धैर्य करे मिश्र महाशय । विश्वरूप गुण स्मिर धैर्य पासरय ॥८८॥ मिश्र वोले 'एइ पुत्र रहिवेक घरे । इहाते प्रमाण मोर ना लय अन्तरे ॥८६॥

होता है।।७३।।जब श्रीविश्वरूप महाशय संन्यास तेकर चले गये हैं तबसे श्रीशचीद्वी एवं श्रीजगन्नाय मिश्र के हृदय विरह से दृग्ध हो गये।। ७४।। वे दोनों स्वजन सहित ऊँचे स्वर से क्रन्टन करने लगे और प्रमु श्रीविश्व-म्भरचन्द्र भी अपने भाई के विच्छेद से मृच्छित हो गये।।७४॥उस विरह का मुख से वर्णन नहीं हो सकता है, श्रीजगन्नाथ मिश्र की सम्पूर्ण नगरी क्रन्दनमय हो रही है।।७६॥ श्रीश्रद्ध ताचार्य आदि सब भक्तगणों ने श्री-

विश्वहर का संत्यास देखकर बहुत रोदन किया ।।७०। श्रीनवद्वीय में उत्तम,मध्यम श्रोणी के जिस किसी भी

पुरूप-स्त्री ने श्रीविश्वरूप का संन्यास लेता सुना, उनमें कोई भी ऐसा नहीं था जो सुनकर दु:खी न हुआ हो।७८। श्रीजगन्नाथिमिश्र एवं श्रीशचीदेवी की झाती दुकड़े-दुकड़ेहाकर फटती थी। वे निरन्तर 'विश्वरूप! विश्वरूप!' पुकार रहे थे।। ७६।। जब मिश्रवरजी को पुत्र शोक में अधिक विद्वल होते हुए देखा तो आपके सब बन्धु-वान्धव आपको समकाने लगे कि—॥८०॥ हे मिश्रजी! आप स्थिर हृजिये, मन में दु:ख करने का कारण क्या है ? उस महायुक्प ने तो हमारी सम्पूर्ण गोधी का उद्घार किया है शा⊏श।जिस समुदाय (कुल)में से कोई पुरूप

हैं । उस महापुरूप ने तो हमारी सम्पूर्ण गाष्ट्रा को उद्वार किया है ।। पर ।। आपके पुत्र ने संन्यासी हो जाता है, उस गोष्ठी के तीन करोड़ कुलों का श्रीवेकुएठ में वास होता है।। पर ।। आपके पुत्र ने भी ऐसा ही किया है, उसका विद्याध्ययन सफल हुआ।। परे।। ऐसे अवसूर पर तो और आनन्द मनाना उचित

है। इतना कहकर सब लोग श्रीजगन्नाथ मिश्र के हाथ और पाँव खूते हैं।। प्रशा वे सब और कहने लगे कि-'तुम्हारा पुत्र विश्वम्भर इस कुल का भूषण है; यही पुत्र तुम्हारे वंश को चलाने वाला होगा। इसके रहते तुम्हारे सब दुःख नाश हो जायेंगे, जिसका ऐसा पुत्र है वह करोड़ों पुत्रों का क्या करेगा।। प्रथ-प्रशासव

तुम्हारे सब दुःख नाश हो जायेंगे, जिसका ऐसा पुत्र है वह करोड़ों पुत्रों का क्यों करेगा है। ५४-५६॥ सब बन्धुगुणों ने इस प्रकार से समकाया परन्तु तो भी मिश्र जी का दुःख नाश नहीं होता है ॥ ५७॥ ज्यों-स्यों करके श्रीमिश्र महाशय घीरज परते भी हैं परन्तु फिर श्रीनिश्वरूप के गुण स्मरण होते ही घैर्य्य लोप हो जाता

दिलेन कृष्ण से पुत्र निलेन कृष्ण में। ये कृष्णधनदें इच्छा हदत्र सेट से ॥६०॥ स्वतन्त्र जीवेर तिलाद्वे की शक्ति नामि । देहेन्द्रिय कृष्ण ! समिति तौमा ठानि ॥६१॥ एइ स्पे ज्ञानयोगे मिल्र महा-धीर । अस्ये अस्पे चिनवचि कार्यता स्थिर ॥६२॥ हेन मते विश्वतय हडला वाहिर । नित्यानन्द-स्वरूपेर अभेद पारीर ॥६३॥ ये शुनिये विश्वरूप प्रभुर संस्थान । कृष्णमिक्त हय तार ज़िल्डे कर्मी-काँस ।।६४।। विरवरूप-मंन्यास शुनित्रा भक्तगण । हरिष विषाद सभे करे अनुत्रण ॥६५॥। ये वा जिल स्थान कृष्ण-कथा किंद्रचार । नाहा कृष्ण दिश्लेन स्थामा मभाकार ॥६६॥ आमगर्को ना रहिव चलिजान वने । ए पार्षिट-लोक-मुख ना देखि येखाने ।।ह १।। पापगडीर वाक्य ज्वाला महिव 'व' कत । निरस्तर ध्रमन्पर्ध मध्ये लोक रत ॥६८॥ 'कृष्ण' हेन नाम नाहि शुनि कारी पुखे । सकल संगार इवि मरे मिश्या गुखे ॥६६॥ चुकाइलेश्रो केश्रो कृष्ण-पथ नाहि लय । उल्लिया आरी उपहास से करय ॥१००॥ कृष्ण भाव तामार हहल कीन मूल ? । माणिया में खाओ, आरो बाहे वन दुःख ॥१०१॥ जीग्य नह एमत्र लोकेर मने वाग । वने चिलवाङ बील मने छाड़े रवान ॥१०२॥ प्रवेषिन समारे अर्द्धांत महाराय । पाइवा परमानन्द ममेह नियन्य ॥१०३॥ एवं वह वानों मुनि हृद्ये उन्लाम । हेन वृक्ति 'कृष्णचन्द्र करिला प्रकाश' ॥१०४॥

है।। यद ।। सिश्र दें। कहते हैं कि—वह पुत्र घर में रहेगा, इस विषय में अमाण है। मेरा। असर अहण नहीं बस्ता ॥ मर ॥ श्रीकृष्णा ने यह पुत्र दिया था, ओकृष्ण ने ही अंग ने लिया । तो श्रीकृष्णवन्त्र की दन्दा है, वहीं होता है।। २०।। भीव की विचार्क बाब भी त्यर-त्र शक्ति नहीं है। हे कुला ! क्षेत्र क्लानी देर एतंसर्व इन्द्रिया आएको समर्पता कर दिवे हैं"।। ११ । इस प्रकार धासनीम ज्ञायनस्थन कर महार्थाः, श्रीमित्रणी ने गेरे-वीरे श्रास्ती जिल हील है। स्थिर हिया ॥ २२ ॥ प्रमु श्रीनियातन्द्र-१४व के अनेर् अगेर, श्रीनियहर प्रमु ने इस प्रकार भेग्याम के लिया ॥ ४३ ॥ तो कोई ऑलियम्प प्रमु हा संस्थास स्वता है, उसके ऑहला मिक नाम होती है और उसका क्ये-पान दृष्ट नाना है।। ६४॥ मन्त्राण श्रीक्रियण का संस्थान मुनहर, निरम्तर हर्पनियाद योग का अध्यक्षस्थन कर रहे हैं । हणा भिनागण परस्थर करने हैं कि ] 'हम सोगी के कुमान कथा कहने मुनले का जो एक आश्रय भ्यान था. उसके श्रीकृत्वा ने हराव कर निया। इस नोग को यहाँ नहीं रहेरों; यन की चले जातेंगें: जहाँ इन पापिम लोगों का सुख न देखना पड़े ॥१६-६०॥ पाव्यन्तिस्थों की वायय-म्याला के। ऋव और कितना महत करेंगे ? वे मय लेगा भिरन्तर मि॰ या मार्ग में लेगे हुए हैं।। इस ॥ [ भजन सायन की बात तो दूर रही ] इनमें में किमी के मुख में "कृष्णा" गंभा नाम भी मुनते में नहीं खाता है। सब संसार मिध्या मुख भीग में ही इस कर मर रहा है।।इस। समन्ताने से भी कोई कृप्या-भजनन्यय प्रहण नहीं करता; उन्हीं और हैमी करते हैं कि-कृष्ण भजने में बनलाकी तुमें कीनमा सुख मिला; माँग कर खाते हैं। क्रीर क्रामें दुःख ही बद्ता हुक्या दिखलाई देता है।। १००-१०१ ॥ इन सम लागी के साथ रहना उचित नहीं 'बन में जावेंगे'। ऐसा कर्कर सब भक्तवृन्त जम्बी सांधे ले रहे हैं॥ ५०२॥ श्रीआई वाचार्य महाशय सब मलकुन्द का समनात है कि 'तुम सव न ग [धीरत धारण करा ] निक्चय परमानन्द भाव कर में (०३

सभे 'कुल्ण' गाओ गिया परम हिर्षे । एथाइ देखिवा कुल्ण कथोक दिवसे ।।१०५॥ तोमा 'समा' लह हहव कुल्णेर विलास । तवे से अद्वैत हरू शुद्ध कुल्ण्दास ।।१०६॥—कदाचित याहा पाये शुक्र वा प्रहाद । 'तोमा समार मृत्ये ओ से पाइव प्रसाद' ॥१०७॥ शुनि अद्वैते अति-अमृत-यचन । परानन्दे 'हिरि' बोले सर्व्य भक्तगण ॥१००॥ 'हिरि' बिल भक्तगण करये हुङ्कार । सुखमय चिच्छिच हह्ल समार । १०६ शिशु-सङ्को क्रीड़ा करे श्री गौरसुन्दर । हिरि-ध्विन शुनि याय वाड़ीर मितर ॥११०॥ 'कि कार्य्य आहला वाप' ! बोले भक्तगणे । प्रभु बोले 'तोमरा डाकिले मोरे केने' ॥१११ एत बिल प्रभु शिशु-सङ्को धाइ याय । तथापि ना जाने केही प्रभुर मायाय ॥११२॥ ये अवि विश्वहप हहला बाहिर । तदबि प्रभु किन्नु हहला सुन्धिर ॥११२॥ वेला सम्बर्ग्या प्रभु यत्न करि पढ़े । तदबि प्रभु किन्नु हहला सुन्धिर ॥११२॥ वेला सम्बर्ग्या प्रभु यत्न करि पढ़े । तिलाईको पुस्तक छाड़िया नाहि नड़े ॥११४॥ एक बार ये सूत्र पहिया प्रभु याय । आर-बार उल्लिया समारे ठेकाय ॥११६॥ वेलिया अपुर्व्य बुद्धि सभेइ प्रशु से । सभे बोले 'धन्य पिता-माता हेन वंशो' ॥११७॥ सन्तापे कहेन सभे जगननाथ स्थाने । तुनित कुतार्थ मिश्र ! ए-हेन नन्दने ॥११६॥ एमत सुत्रुद्धि शिशु नाहि त्रिभुवने । वृहस्पित जिनिजा हहव अध्ययने ॥११६॥

इस समय में एक वड़ी प्रसन्तता का अनुभव करता हूँ । ऐसा प्रतीत होता है कि-'श्रीकृष्ण ने [यहाँ ही कहीं] जन्म ले लिया है ॥ १०४ ॥ तुस सय परम हर्षयुक्त होकर 'श्रीकृष्ण-नाम' गान करते रहो । कुष्ठ दिन पश्चात यहाँ पर ही श्रीकृत्या-दर्शन करेंगों [ यह निश्चित है ] ।। १०४ ॥ तुम सब हो लेहर ही श्रीकृत्या-विलास करेंगे [ जब ये सव वार्ने सत्य हो जायें ] तव मानना कि ऋद्वैत शुद्ध-कृप्ण-दास है ॥ १०६ ॥ जो कृपा श्रीशुक्रदेव जी ने एवं श्रीप्रह्ताद जी ने कदाचिन् ही पाई हो; तुम्हारे सबके सेवक जन भी वह क्रुपा [ अनावास में ही ] प्राप्त करेंगे ।। १०७ ।। श्री खड़ीताचार्य प्रमु के खित अमृतरूपी इस वचन को सुनकर सर्व भक्तगण परमानन्द सागर में इयते हुए मङ्गल-हरि-ध्यति करने लगे ॥ १०८ ॥ भक्तगण 'हरि-हरि' बालकर हुङ्कार करने लगे, सव की चित्तवृत्ति सुखमय हो गई।। १०६।। श्रीगीरसुन्दर यातकों के साथ खेल रहे थे; हरि-व्वित सुनकर श्री-अहँ त प्रभु के घर के भीतर आ गये।। ११० ॥ आपको देखकर भक्तवृन्द बोले कि-"वत्स ! यहाँ पर कैन आये" प्रभु वीले "तुम लोगों ने मुफे क्यों बुलाया ?" ॥ १११ ॥ इतना कहकर प्रभु वालकों के साथ भागकर चल दिये; तब भी कोई प्रभुमाया के कारला, उन्हें प्रभु करके नहीं जान पाया ॥ ११२ ॥ जब से श्रीविश्वरूप प्रमु घर छोड़कर गये, तय से श्रीप्रमु विश्वम्मरचन्द्र कुछ सुस्थिर हो गये ॥ ११३॥ निरन्तर श्रीमाता-पिता के निकट ही रहते हैं; जिससे वे सब दु:ख़ भूल जाँय ॥ ११४ ॥ अब प्रभु खेल यन्द करके,यतनपूर्वक पढ़ने लग किंचिन्मात्र समय भी पुस्तक छैं।इकर कहीं नहीं जाते ॥ ११४ ।। प्रभु एक बार जिस सूत्र की पढ़ लेते हैं, फिर ज्लट कर दुवारा उसकी ज्यास्या करने में सबको निरुत्तर कर देते हैं ॥ ११६ ॥ उनकी ऐसी अपूर्व बुद्धि देख-कर सब लोग प्रशंसा करते हैं, और कहते हैं कि-"धन्य इनके पिता-माता और धन्य यह वंश जिसमें ऐसे पत्र न जन्म लिया है १४७ सब लोग प्रसन्न होतर श्रीजगन्नात्र मिश्र से बहते हैं कि 'मिश्रजी एसा शृति लंड मर्व अर्थ आपने वासाने। तान फौंक वस्वानिते नारे कीन जने ।।१२०॥
शृतिला पुवेर गुण जननी शिष्ण। मिश्र पुत चिने बह वस विमाण ।।१२२॥
याबी प्रति बीले जगरनाथ सिश्रवर । एही पुत्र ना रहिव संसार-सिनर ।।१२२॥
एह मत विश्वरूप पहि सर्व्य शास्त्र । जालिल संतार मत्य नहें तिलमात्र ।।१२३॥
मत्व-शास्त्र-मर्म ज्ञानि विश्वरूप धीर । अतित्य संतार हैते हहला बाहिर ।।१२४॥
एहो यदि मन्वे-शास्त्रे हैव ज्ञानवान । छाड़िया संसार-सुख किस प्रान ।।१२४॥
एह पुत्र सन्वे दृह-जनेर जीवन । इहा ना देखिले दृह-जनेर मरण ।।१२६॥
अताप्त हहार पहिष्या कार्य नात्रि। मृत्ये हह धरे भार रहक निमाल ।।१२७॥
सन्ते बोले 'मृत्ये हैले जीवेक केमने १ मृत्ये त करवाको ना दिव कान जने ।।१२८॥
सन्ते बोले 'मृत्ये हेले जीवेक केमने १ मृत्ये त करवाको ना दिव कान जने ।।१२८॥
जगत पोषण करे जगतेर नाथ । 'पाण्डस्ये पोषये' केवा कहिल तोमात ।।१३०॥
किवा सृत्ये कि पांचहत, याहार येखाने । कन्या लिख्याछे कृष्ण, से हैव आपने ॥१३१॥
कुल-विद्या-आदि उपलक्ष्य सक्त । सभारे पोषये कृष्ण, कृष्ण मध्ये-कल ।१३२॥
मालानेह एह देने ना देख आसात । षहियाओ आमार घरे केने नाहि भात ।।१३३॥
भात्यने वर्षो उच्चारितेशो ये नारे । सहस्त्र पहिद्य गिया देख तार हारे ॥१३४॥

पुत्र पातर आप ने। इत्यार्थ है। । ऐसा मुतुद्धि बालक ब्रिसुपन में नहीं है । यह बालक विवा में। श्रीपुरस्पति ही। का भी जीतने याना होगा। एक बार गुनने ही सन्दर्भ गन्दार्थ तथा भावार्थ की व्यवस्था अवगं हो कर देता ैं और उसरी कोची की त्या वा कोई मेगृत्य नहीं कर सकता है" ॥ ११=-१२ : ॥ अपने पूत्र के गुण सुनकर नमनी पहुत प्रसन्त होती हैं। किन्तु भी तमन्त्राच सिन्धारि पाँउ स्विस्त मन हो आहे. हैं ॥ १८१ ॥ सी तर्गन्ताथ मिभवर भीमचीव्यों से कहते हैं कि-"यर द्वायी संखार में करी रदेगा। अवेकि विभारत से भी इसी प्रकार लर्ब्य शामा पर्कर सान निया था दि—'नंसार निज सात्र भी सन्त नहीं हैं' ॥ १८६००० । यह भी रियह व सर्व भारती का रूमें जासकर यह सामयास संभाग से निक्रम यथा [ उसी प्रकार ] पर्वि यह भी अस्पूर्ण शाय का समेत है। आयमाः ते। संसार सुन्य की तिना अनि देशर संस्थान जामन करके कह देशा ॥ १२४/१२४॥ यर पुत्र ही एक साथ हम दोनों का जी रन है, उसहा नहीं देखने से हम दोनों की सृत्यु अनिवार्य है। अन्यय इसके 'चुने को केंद्रि आपस्यकता नहीं है, मेग निमाई सुर्व है। हर हो यह में गई' ॥ १८६-१२७ ॥ प्रस्तुतर में भीगाची देशी प्रक्रती हैं कि--- पह मुर्ध रहकर कैसे जीवेगा ? मुर्ध हो तो है। है। प्रांती करणा भी नहीं देगा ॥ १२= ॥ भीमिभचस्त्र करते हैं कि-'हे विषमुँग ! तुम तो अवीध हो । इस मृद्धि के रत्नो, कसी, एवं विवा श्रीकृष्ण संबंधी रक्षा करने वाले हैं ॥ १२८ ॥ तगत के नाथ श्रीकृष्ण जनन का पानन करी हैं: यह सुससे क्सिन कहा है कि- 'जगत के। वर्षिक्षय ही पेए म करता है' ।(१३०)। करवा कुर्व खीर बया परिवत्तिसह लिये वहाँ में श्रीकृता ने कन्या निष्य कार्यी हैं. उसकी वह व्याप हो मिल जायंगी ॥ १३१॥ कुल, विगा, आदि सब धानुसक्षिक सम्मान की बन्तु हैं, वान्तव में ओहता रावता पोषण फरते हैं और हजा ही जगन पापमा के लियं मृत यत [यम्त] हैं। १६- प्रत्यक्ष यह हमरी ही क्या न तेखी, पढ़ लिये हाने पर भी हमारे

अतएव विद्या आदि ना करे पोषण । कृष्ण से सभारे करे पोषण पालन ॥१३४॥ 'अनायासे मरण, जीवन दैन्य विने । कृष्ण सेबिले से हय, नहे विद्या धने ॥१३६॥ तथाहि:—"अनायासेन मरणं विना दैन्येन जीवनम् । अनाराधित-गोविन्द-चरणस्य कथं भवेत्" ॥का कृष्ण क्रपा विने नहे दुःखेर मोचन । थाकिल वा विद्या, कुल, काटि काटि धन ॥१३७ यार गृहे ब्राइये सकल-उपभोग । तारे कृष्ण दियाञ्चेन कोन एक रोग ।:१३०।। किन्छ बिलसिते नारे, दुःखे पुड़ि मरे । यार नाहि, ताहा हैते दुःखी बलि तारे ॥१३६॥ एतेकं जानिह, थाकिलेख्रो किछु नहे। यारे येन कृष्ण-श्राज्ञा, सेइ सत्य हये।।१४०॥ एतेके ना कर चिन्ता पुत्र प्रति तुमि । 'कृष्ण पुषिवेन पुत्र' कहिलाज आभि ।।१४१।। यावत् शरीरे प्राण् श्राछये श्रामार । तावत् तिलेक दुःख नाहिक उहार ॥१४२॥ श्रामार सभारे कृष्ण श्राञ्जेन रिचता । किवा चिन्ता, तुमि यार माता पतिबता । १४३॥ 'पिंद्या नाहिक कार्या' बिलल तोमारे । मूर्की हइ पुत्र मीर रहु मात्र घरे ॥१४४॥ एत बल्ति पुत्रेरे डाकिला मिश्रवर । मिश्र बोले 'शुन बाप आमार उत्तर ॥१४४॥ श्राजि हैते आर पाठ नाहिक तोमार । इहाते अन्यथा कर, शाथ आमार ॥१४६॥ ये तोमार इच्छा बाप ! ताइ दिव आमि । गृहे वित परम मङ्गले थाक तुमि' ॥१४७॥ एत बल्लि मिश्र चलिलोन कार्यान्तरे । पढिते ना पाय आर प्रस् विश्वम्मरे ॥१४८॥ घर में भात क्यों नहीं है।। १३३।। जो कोई अच्छी प्रकार से वर्ण का शुद्ध उच्चारण भी नहीं कर सकता

है उसके द्वार पर सहस्रों परिडत जाकर देख लो ॥१३४॥ इससे प्रगट होता है कि कुल, विद्या ऋादि पालन नहीं करते, श्रीकृष्ण ही सत्रका पालन-पोपण करते हैं ।। १३४ ।। जिस व्यक्ति ने श्रीगोविन्द चरणारविन्द की श्राराघना नहीं की है उसकी सुख़पूर्वक मृत्यु तथा जीवन सुखी कैसे हो सकता है' ।। १ ।। 'स्वच्छ**न्द मृ**त्यु श्रीर सुखमय जीवन श्रीकृष्ण की श्राराधना से ही होते हैं; विद्या एवं धन से नहीं ॥ १३६ ॥ श्रीकृष्ण कृपा

के विना दु:त्व की निवृत्ति नहीं होती, चाहे उत्तम कुल, विद्या और कोटि घन भी पास क्यों न हो ॥ १३७ ॥ र्देखों ! जिस किसी के घर में सर्व प्रकार की भोग सामित्री वर्तमान हैं उसको श्रीकृष्ण ने कोई न कोई रोग दे रक्खा है ।।१३८।। वह उसके कारण कुछ भोग नहीं कर सकता है । केवल दु:ख की ज्वाला से जलकर मरता है। जिसके यहाँ कुछ भोग सामिमी नहीं है उसकी अपेन्ता यह अधिक दुःखी कहलाता है।। १३६॥ इससे

जानना चाहिये कि-धन आदि पास रहने से भी कुछ नहीं होता है। जिसके प्रति श्रीकृष्ण की जो आज्ञा होती है ( वास्तव में ) वही सत्य होती है। इसलिये तुम पुत्र के प्रति कोई चिन्ता मत करो; मैं तुमसे कहता हूं कि--पुत्र का पालन-पोपण श्रीकृष्ण करेंगे।। १४०-१४१।। जब तक हमारे शरीर में प्राण हैं, तब तक उसके

लिये तिलमात्र भी दुःख नहीं ।। १४२ ।। हम सबकी रत्ता करने वाले श्रीकृष्ण हैं; जिस पुत्र की तुम जैसी पतिवता माता हो, उसके लिये फिर चिन्ता ही क्या है ? ॥ १४३ ॥ अतएव में तुमसे कहता हूँ कि—'उसके पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं हैं, बस ! मेरा पुत्र मूर्ख होकर ही केवल मात्र घर में रहा आबे ॥ १४४ ॥

इतना कहकर पुत्र भीविश्वम्भर की बुलाया और कहा कि-'हे वत्स! मेरी एक वात सुनी ॥ १४४॥ आज से श्रीर तुम्हारा पद्मा नहीं होगा । यदि तुम इसको श्रन्यथा करो तो तुमको मेरी शपथ है । १४६ । हे बत्स !

जिस वस्तु की तुम इच्छा करोगे वह मैं तुमको ला दूँगा, तुम परम मझल से घर में ही बैठ रहो

जन्ने व्यापे मनावन थी गीगङ्ग-राय। ना लक्षे जनक-याक्य, पहिते ना याय ॥१४६॥ अन्ने दृष्टित प्रमु विद्यानम मङ्गे। पुन प्रमु उद्धत हहला शिष्टु-गङ्गे। ११५०॥ किया तिज्ञ-गृहे प्रमु, किया पर-यो। याहा पाय, ताहाँ माङ्गे, अपन्य करे ॥१५५॥ निज्ञा हहलेको यम ना आहमे यरे। मन्ये-गित-शिष्टु-गमे नाना आहम करे ॥१५५॥ कम्मले हाकिया यङ्ग दृष्ट् शिष्टु मेलि। सुपन्नाय हत्या चलेन कृतुहनी ॥१५३॥ यार बाही कलावन देखि थाके दिने। गाविहेले दृष्ट में भाजये आपने ॥१५४॥ गाव बाही कलावन देखि थाके दिने। गाविहेले दृष्ट में भाजये आपने। ॥१५४॥ गाव बाहे कलावन देखि थाके दिने। गाविहेले दृष्ट में भाजये आपने। ॥१५४॥ कारो यरे हार दिया बाल्यये पाहरे। जाविले गृहस्य शिष्टु-मंदित पनाय ॥१५४॥ कारो यरे हार दिया बाल्यये पाहरे। जाविले गृहस्य प्रमु उटिया पलाय ॥१५४॥ एदे बाल्यये करेये हाय हाय'। जाविले गृहस्य प्रमु उटिया पलाय ॥१५४॥ एदे वाल्यय करे प्रमु विश्वम्य । तथापह मिश्र किछु ना करे उत्तर ॥१५२॥ एक दिन मिश्र चालेन कार्यान्तर। पहिते ना पाय प्रमु कोचिन अन्तर। ॥१६०॥ एक दिन मिश्र चालेन कार्यान्तर। पहिते ना पाय प्रमु कोचिन अन्तर। ॥१६२॥ एक दिन कथा ग्रुन एक मने। कथा-मिले-मिलि हमें केरिया आमन ॥१६२॥ प्रमु किर्यु कथा ग्रुन एक मने। कथा-मिले-मिलि हमें गीर सुन्दर-पदन ॥१६३॥ वर्ष्टा-दिन। मिश्र कथा ग्रुन एक मने। वर्ष्ट सीम हासे गीर सुन्दर-पदन ॥१६३॥

इतना कहकर अधिकाता वृत्तरे कार्य समापान के लिये बादर चले गये; अधिधनगर प्रमु अप और पह नहीं वार्त हैं।। १४= ।। किय-वर्षे सनातन-मृत्ति और्योगाङ्गराय क्लिजी की आशा का उनेहान वय में अब आप पढ़ने नहीं नाते ।। १४६ । । । । ।। । । । । । । । । । । । न न के होने के कारण प्रमु अन्तर में द्वानित हैं: अनुएय वे पानकों के साथ फिलकर किन उद्गार है। अंगे ॥ १४० ॥ ध्या ध्याने धर और अग कुसरी के, आप नी कह पाने हैं, औ ही नोहरकोड़ दानने है और तन हानि करने हैं ॥ १४१ ॥ राति होने पर भी श्राप गर नौटार नहीं श्राने, शाबि भर बालको के लाय अने र प्रकार के खेल खेलते रहते हैं।। १४२ ।। दो यालकी को एक साथ विकास्त स्वीर (अनके) शरीर पान्यल में उपकर दैल की तरह कीतुक वस आप चलते हैं।। १४३।। दिन में निसके घर में देने का भाग देख आते हैं, धादि होने पर यहाँ जाकर चैल बनकर सब तोत-कंद कालने हैं ॥ १४४ ॥ बर के लीग गाय, बैल सममकर 'हाय-हाय' करते हैं। जी नी के जागने पर आप वाल ही की माथ लेहर भाग जाने हैं ॥ १४८ ॥ किसी के पर के कियाइ यन करके बाहर में लगा देते हैं. जिसमें घर के लोग तथ्यहा ( मुत्र त्याग ) एवं दीर्चशङ्का ( मलनयाग ) भी मही करने पात हैं ।। १४६ ।। तय वे भीतर से विज्ञान हैं कि बाहर से कियाद किसने लगा दिया; प्रमु घर वालों के जगने पर भाग जाने हैं ॥ १४७॥ सर्व देवनाओं के राक्षा श्रीविधारभर चन्त्र प्रमु वालको के साथ दिन रात इसी प्रकार की क्रीड़ा निरनार करते रहते हैं।। १४= !! यगपि आप इतनी चाक्रान्य प्रकाश कर रहे हैं, तथापि भीमिश्रशी आप से कुछ नहीं कहते हैं ॥ १४६ ॥ एक दिन जान कि श्रीमनान्ताथ मिश्र किसी कार्य यस शहर जल गये, तथ प्रसु पदना खुट जाने के कारण मन में कंचित होकर भीठाकुरजी के भीग की रलाई करने के बरचात जो हैंदिया घूरे पर केंद्र दी गई थी, उन हैंदियां पर कासन सगाकर बैठ गरे ११६०-१६१ यह यही निगृद तथा है, इसका एकाव जिल्ल हाकर सुनिये

लागिल हाँड़ीर काली सर्ब्व गौर अङ्गे। कनक पुतलि जेन लिखियाछे अङ्गे।।१६४।।

शिशु गर्थ जानाइल गिया श्रची स्थाने। निमानि विसया आछे हाँड़ीर आसने।।१६४।।

माये आसि देखिया करेन हाय हाय। ए स्थानेते वाप विस्तार ना लुयाय।।१६६।।

वर्च्य हाँड़ी इहा सब परिशिले स्नान। एत दिने तोमार ए ना जिन्मल ज्ञान १।।१६७।।

प्रस्व बोले तोरा मोरे ना दिस् पिट्टो। मद्राभद्र पूर्व विश्रे ज्ञानिव केमते।।१६८।।

प्रत्व आमि ना जानिये माल मन्द स्थान। सर्वत्र आमार हय अद्वितीय ज्ञान।।१६६।।

एत विल हासे वर्ज्या हाँड़ीर आसने। दत्तात्रेय-भाव प्रस्तु हइला तसने।।१७०।।

माये बोले तिम जे वसिला मन्द-स्थाने। एवे तिम पिवत्र वा हइवा केमने।।१७१।।

प्रस्तु बोले माता तिम वड़ शिशु-मित। अपवित्र-स्थाने कमू मोर नहे स्थिति १७२।।

जथा मोर स्थिति सेइ सर्व्य पु एयस्थान। गङ्गा आदि सर्व्य तीर्थ तिह अधिष्ठान।।१७३।।

श्रामार से कान्यिनक शुचि वा अशुचि । स्रष्टार कि दोष आछे मने भाव वुिक ।।१७४।।

लोक-वेद मते जिद अशुद्ध वा हय। आमि परिशलेओ कि अशुद्धता रय।।१७४।।

ए सब हाँड़ीते मूले नाहिक द्षण् । तिम जाते विष्णु लागि करिला रन्धन।।१७६।।

विष्णुर रन्धन-स्थाली कम् दुष्ट नय। से हाँड़ी परशे आर स्थान शुद्ध हय।।१७७।।

इसके अवण से कृत्ण-भक्ति सिद्धि होती है ।१६२। वह देखो परित्यक्त हाँडियों के सिहासन पर बैठे हुए श्रीगौर-सुन्दर सुन्दर यदन हँस रहे हैं॥१६३॥आपके सर्व श्रीगौर अङ्ग में काली(हाँडियों की स्याही)के चिह्न इस प्रकार शोभित हैं. मानो स्वर्ण-पुतली के ऊपर किसी कारीगर ने चित्राङ्कन कर दिया हो ॥१६४॥ बालकों ने जाकर श्रीराचीदेवी से कह दिया कि-"सैया! निमाई (क्ँटी)हाँडियों के उपर आसन बनाकर बैठा हुआ है"।।१६४।। माता जी ने आकर देखा और देखकर 'हाय-हाय' करने लगीं; तथा वोली-'मेरे लाल ! इस स्थान पर बैठना योग्य नहीं है। यह सब वर्जित, भूँ ठी हाँड़ी हैं, इनके छूने से स्नान करना पड़ता है। क्या अब तक भी इतने दिनों में भी तुम्हें यह ज्ञान नहीं हुआ ?'॥ १६६-१६७॥ प्रमु कहते हैं—'तुम सब मुफे पढ़ने नहीं देते हो, कोई सूर्व्य विष्र भला-चुरा कैसे जान सकता है ? मैं मूर्व्य हूँ, मला-बुरा स्थान नहीं पहिचानता, मुभको सब स्थान एक से मालुम होते हैं अथवा ( सर्वत्र ही मुफ्ते एक ब्रह्म-स्वरूप दिखलाई देते हैं ) ॥ १६८-१६६॥ प्रभु यह कहकर बर्ध्य हॉडियों के ऊपर बैठे हुए हँकने लगे। उस समय प्रमु दत्तात्रेय भाव में आविष्ट थे।। १७०॥ श्रीमाना जी पूँछने लगीं—"वेटा तुम जो इस अपवित्र स्थान पर वैठे हो, वतलात्रो अव तुम कैसे पवित्र होरो ॥ १७१ ॥ प्रमु कहते हैं कि-भाँ तुम तो वड़ी भोलीमाली हो; अपवित्र स्थान पर तो मैं कभी नहीं रहता॥ १७२॥ जहाँ में वास करता हूँ वही सर्व पुग्यतीर्थ वास करते हैं वहीं श्रीगङ्गाजी आदि सब तीर्थ अधिष्ठित रहने हैं।। १७३।। शुचि अथया अशुचि यह सब हमारी कल्पना से उद्भूत हैं (अर्थात् मैंने सृजन किया ) इसमें सृष्टि कर्ता बहाजी का क्या दोप है ? मन में विचार कर देखों ॥ १७४॥ लोक एवं वेद के मतानुसार भी यदि कोई वस्तु अशुद्ध भी हो, तो क्या वह मेरे स्पर्श कर लेने पर भी अशुद्ध रह सकती है ? ।।१७४।। इन सब हाँडियों में जिनमें कि तुमने शीविष्णु के लिये रसोई तैयार की है, मूलतः (वास्तव मे) काई दाप नहीं है १७६ दम्यो । श्रीविष्णु के लिये रन्यन का पात्र कभी त्राशुद्ध नहीं होता है ऐसे पात्र के

एतेके श्रामार नाम नहे मन्द स्थाने । समार शुद्धता मीर परश्कारणे ।।१७=॥
बाल्य भावे मध्वे तक्त कहि प्रसु हामे । तथापि ना शुक्ते केही तान माथा नरे ।।१७२॥
समेह हामेन श्रीन शिश्चर प्रचन । 'स्नान प्राप्ति कर' श्रची बोलेन तखन ॥१८=०॥
ना श्राह्मेन प्रमु मेह खाते बीस श्राह्मे । हाथे बोले 'साट श्राय' नापे जाने पाछे ॥१८=१॥
प्रसू बोले 'जिट्ट मीरे ना देह पांट्से । तथे मृत्रि नाहि जाङ कहिलु तोमाते' ॥१=२॥
पत्त कि केही निज्ञ बालक पहाय । कर्त भारये आपने पांट्से रिश्च चाय ।।१८=४॥
पत्त कि केही निज्ञ बालक पहाय । कर्त भारये आपने पांट्से रिश्च चाय ।।१८=४॥
हहाते शिश्चर होप तिलाईकी नाति । समेह बोलेन पाप श्राह्म निमाति ॥१८=६॥
श्राह्म प्रमु मेहखाने प्राप्ति हासे । सुकृति मक्त सुख्यमिन्यु मासे भामे ॥१८=६॥
ना श्राह्मे प्रमु मेहखाने प्राप्त जनमी । हासे मीरचन्द्र जैन हन्द्र नोल मांग्रा ॥१८=६॥
तस्त्र कहिलेन प्रमु द्यावेष माने । ना कृति कही बिष्णुमायार प्रभावे ॥१६०॥
हनान करहला पुत्रे सची पुत्रयवती । हेन काले श्राहलेन मिश्र महामित ॥१६।॥
सम्भ स्थाने श्रामी पश्च कहिलेन कथा । पहिले ना पांते पुत्र मने माने व्यया ॥१६।॥

स्कों से ते। स्वान ही पवित्र होना है।। १७७।। अन्तरत अपनित्र स्थान पर सेटा वास नहीं है। मेरे सर्वा के कारण मत्र शुद्ध हो जाने हैं।। १ अः।। इस प्रभार पालक भाग का आवरण देकर सर्प तस्य प्रकास कार्क अभू हैमते हैं विश्वापि अवकी माना में मुख्य हो कर कोई ममस नहीं पाता ॥ १७६ ॥ यालक की याने मुनकर सब् हैंस परे। तब बोहानी माना बोली-मेरे लाल ! आको स्वान कर ले।'।। १८०॥ अस् तही आने हैं, कि-"मञ्जूष में क्या जा की नहीं ना तुमारे विना की स्वयर पड़ जाववी (नी का व होंगे-वह अर्थ ) ॥ १००१ ॥ त्रम् कार्य है कि-'तृम यात्र मुक्त पहने नहीं होते. तो मैं यहाँ में नहीं उहेंगा, मैंने तुमसे (म्प्प्ट) कह दियां ॥ (=> ।) सत्र लाग आमातात्री को मर्लना करने लंग आंग रुटने नगे कि- तुम आनक्त की पहुने पर्यो नहीं देंने हो ? ।। १००६ में देखों ! कीई तो कितनों हो चेछा करके आने नाचक की पढ़ाते हैं. तुम्हारा कितना भाग है कि-यह बालक आप हो पहना चाहना है'।। १८४।। अथना पुत्र की सूर्व्ह राजहर घर में वैदाने रायने के लिये स जाने दिन राषु में नुमकी ऐसी युद्धि हो है ? ॥ १५४ ।। इसमें चन्में का दिक्किनात्र भी हाप नहीं है। फिर सब लीय करने लगे कि बेरा निमार्ट आयो। ११८६। आत में यदि नुमरी पहने व जाने दिया गाय तों किर तुम अरुड़ी बाह में उपम उरना ॥ १८० ॥ अनु आने नहीं हैं और चंदी वर बैटे हुए हैंन रहे हैं। मक्क पुरुवातमा जन यह देख-देखकर मुख-समुद्र हिलार ने रद है ॥ १८८ ॥ अवनी आंत वी माना सर्प उसकी बकड़ कर के आईं, श्रीगीर बन्ड इन्डनीलमणि बालकृत्य की माति हस रहे थे (काली खाय से शीमित श्रीगीरसुत्वर इन्द्रमीलमणि अर्थान हंसने हुए बाल-गें।गल वैसे दिखाई देने लगे ॥१८६॥ प्रमु ने आंइनावेष भाव से तत्त्व वर्णीन कर दिया; परन्तु जिप्समाया के प्रभाव में कोई समक नहीं वाया ॥ १० । पुरस्वती श्रीप्राक्षीययों ने पुत्र की स्नान करना या उसी समय महामति श्रीमगन्नाय मिश्र जी भाष्या गय १६१॥

सभेइ बोलेन मिश्र! तुमि त उदार। कार बोले पुत्र नाहि देह पिट्टवार ? ॥१६३॥ ये करित्र कृष्णवन्द्र सेइ सत्य हय । चिन्ता पिरहिर देह पिट्टिते निर्भय ॥१६४॥ भाग्य से बालक चाहे अपने पिट्टिते । भाल-दिने यञ्चस्त्र देह भालमते ॥१६४॥ मिश्र बोले तोमरा परम बन्धुगण । तोमरा ये बोल, सेइ आमार बचन' ॥१६६॥ अलीकिक देखिया शिशुर सर्व्व कर्म्भ । बिस्मय भावेन केहो नाहि जाने मर्म्म ॥१६७॥ मध्ये मध्ये कोन जन अति भाग्यवाने । पूर्व्व किह राखियाछे जगननाथस्थाने ॥१६८॥ भाक्रत बालक कम्र ए बालक नदे । यत्न करि ए बालक राखिह हुद्ये' ॥१६६॥ निरविध गुप्त भावे प्रमु केलि करे । बैक्कणठ-नायक द्विज-अङ्गने बिहरे ॥२००॥ पिट्टिते पाइला प्रमु बापेर आदेशे । हहलेन महाप्रमु आनन्द विशेषे ॥२०१॥ श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्द चान्द्र जान । बृन्दावनदास तक्ष प्रयुगे गान ॥२०२॥

इति श्रीत्रादिखरडे श्रीविश्वरूप संन्यासादि ,वर्णनं पञ्चमोऽध्यायः ॥ ४॥

## ab Reala

जय जय कृपासिन्धु श्रीगौर सुन्दर । जय शची जगन्नाथ-गृह शशधर ॥१॥ जय जय नित्यानन्द-स्वरूपेर प्राग्ण । जय जय सङ्कीर्चन-धर्मोर निधान ॥२॥

श्रीशचीद्वी ने श्रीजगन्नाथ मिश्र से सब बातें कह सुनाई और शेष में कहा कि-पुत्र को पढ़ने को नहीं मिलता इसिलेये वह मन में दुःख पाता है' ॥ १६२ ॥ इसकें साथ ही अन्य सब लोग भी बोले कि-'मिश्रजी! आप तो बहुत उदार हो; कि हैये तो किसकें कहने से अपने पुत्र को पढ़ने नहीं जाने देते ॥ १६२ ॥ जो श्री-कृष्णचन्द्र करेंगे सस्य २ वास्तव में होगा वही । आप चिन्ता छोड़कर पुत्र को निर्भयता से पढ़ने दीजिये ॥ १६४ ॥ कितने सौमाग्य की वात है कि-'वालक स्वयं ही पढ़ने का इच्छुक है । अब शुम दिन में यथाविधि सुन्दर भाव से विश्वम्भर को बज्ञोपत्रीत भी दे दीजिये' ॥ १६४ ॥ श्रीमिश्र जी कहते हैं कि-'आप सब हमारें परम बन्धु हो; आप लोग जो कहते हैं, वह मुके भी अभिश्रेत हैं" ॥ १६६ ॥ सब लोक वालक के सभी कर्म अलींकिक देखकर विस्मय के कारण रहस्य को नहीं जान पाते ॥ १६७ ॥ किसी-किसी अति भाग्यवान पुरुप ने पहिले ही बीच २ में श्रीजगन्ताथ मिश्र से कह दिया था कि—"यह वालक कभी प्रकृत-बालक नहीं हैं; इस वालक को यनपूर्वक हदय से लगाये रखना ॥ १६५-१६६ ॥ प्रभु निरन्तर गुप्त हप से केलि करते थे, बिकुण्ठनायक भगवान बाह्मण के आँगन में विहार कर रहे थे ॥ २०० ॥ अब प्रभु को पिताजी के आदेशा-नुसार पढ़ने की आज्ञा मिल गई, जिससे महाप्रभु श्रीगौरचन्द्र को विशेष आनन्द हुआ ॥ २०१ ॥ श्रीकृष्ण-चैतन्य एवं श्रीतित्यानन्द को जान (समक) कर; वृन्दावनदास उनके युगल चरणों की महिमा का कुछ गान करते हैं (श्रीकृष्णचैतन्य तथा श्रीनित्यानन्द प्रभु जिनके प्राण हैं, वह वृन्दावनदास उनके युगल चरणों का कुछ यहाँ गान करते हैं ॥ २०२ ॥

कृपासिन्धु श्रीगौरमुन्दर ! आपकी जय हो, जय हो । श्रीशचीदेवो एवं श्रीजगन्नाथ मिश्र के घर के चन्द्रमा आपकी जय हो । श्रीनित्यानन्द स्वरूप के प्राण,आपकी जय हो, जय हो । श्रीसङ्कीर्त्तन धर्म के आधार

सक्त भारता साहत साराङ्क जय जय । शुनिल चंतन्यकथा भिक्क लभ्य देव ।।३॥ हेन भने भहावजु ज्ञाननाय-घेर । निम्नु आल्रेन चंत्री चितिन मा पारे ।।४॥ वाल्य क्रीड्रा-नाम यन आल्रे प्रथानी । सकल खेलाय प्रभु, के पारे करिले । थ॥ वेद-डारे व्यक्त हेव सकल-पुराणे । किल्रु शेषे श्रीनव मकल भारवयाने ।।६॥ एड्मन गीरवन्द्र वाल्य-में भीता । यज्ञीयमीनेर काल श्रास्था मिलिला ।।६॥ यक्षत्र पूर्वर दिवारे सिश्रवर । अस्पृत्र में डाक्रिया श्रानिला निजन्यर ।।=॥ परम-वार्य सभे श्रास्था मिलिला । थार येन योग्य कार्य व्यक्ति नामिला ।।६॥ प्रम-वार्य सभे श्रास्था मिलिला । थार येन योग्य कार्य व्यक्ति नामिला ।।६॥ प्रामाणेते 'जय' दिया कृष्णमुण भाय । नट-मणे सुरक्ति, मानाजि, वंशी वाय'।।१०॥ विवामणे वेद पदे, भाट गयवार । श्रामाणे मकल श्रानन्द-श्रवतार । ११॥ यवावा धरियेन श्रीमीरमुन्दर । श्रुमयोग मकल श्रान्त श्रानेन्यर ॥१०॥ श्रीम माने, श्रुम दिन, श्रुम जाण करि । धरिलेन यज्ञात्र गीराङ्ग श्रीहरि ॥१३॥ श्रीमिल श्री अर्जे यज्ञात्र मनोहर । यहमक्ये श्रीमे वा वेदिला कलेवर ॥१४॥ हडला वामनरूप प्रमु गीरचन्द्र । देखिन ममार योह परम श्रानन्द ॥१४॥ क्राप्त येन देल मर्बन्द गर्मे । नर-ज्ञान थार केदी नादि करे मने ॥१६॥ हाथे दण्ड, कान्ये भुलि, श्रीगिरमुन्दर । मिला करे प्रमु सब सेवकेर थर ॥१७॥।

मुक्य ! बापदी तय दें। तय है। भक्त को हो महित भौगीराज्ञ महापत् ! आपदी जब है। जब है। अन िनन्य १७ है। तीनार स्था धृतां में चाँन नान होती है।।१००-३॥ इस प्रश्ना आमनमध्यम् और धी समझाव भिन्न के पर गय रण में किर्दानमान है। प्रन्तु नेहरे परिचात नहीं वाना ।।।। ए या पर बाल-कीशा के जिनके रेश है। सहये है, अनु वे तम केन रेशन है। उनका वर्णन होन का महता है।। आ वह सब प्रोटा नित्र त्रिरत्यास जीक में असुमाणित संघ भक्त भता मनी के परित्र अन्धी में अगर होते. विसरी कृद समय वर वास् सब भाष्यताम एवं भवता कोरी ।। इसे प्रकार बीगोर कहा बाज्यन्त मेंगूरिकोर, हो रहे हैं। धीरंजॉर्स कार्ये प्रमु हे गर्रे हे तेन हा नवन पा पहुँ से से है। श्री बगन्ताव फिल्पर पुत्र के ब्रह्मेण केन प्राप्त कारण कराने के लिये बेस्टु-भारत में की अपने घर जना हर नाये ॥ या मच परम प्रमासना पुष्क खाकर सांस्मालय हुए रों। अर्थने अर्थ रेएव सर्वे प्रांत लंग, म्हीनमा तम प्रमागर परके बीकु मा गुना गाने नगी और सह लेगा न्त्रक्ष. महाराहे एते के ति यात्राचे लगे ।। इन्हें ॥ विद्यागा चेद पाट एवं भाट गीत गंगीगाल वर्षे लगे। और ार्थिद्यों के पर में आज आजन्द में ही मानों सुनिमन होकर खयतार निया है ॥ ११॥ अंगीर पड़ बसु पत्तम्य पारम् करेंगः इस स्वयं मर्च गुन योग ध्याहर श्रीराचीत्वी के प्रर में वर्गमान हुए ॥१८॥ शुन माम, थुम दिश. भूम मुहर्स्त में श्रीभीराक्षाति ने यहस्य भागा किया ॥१३॥ जीवाह में मसेहर यहाँ।प्यांत परम शोभा का जिलार कर रहा है, भीत्यक्ष वेदिन करके खाटे अपकाश में कहीं शेप भयवान ही ते। नहीं हैं ? ।। १४ ॥ विकापधीन पारत करके ] प्रमु आगोरचन्द्र आज श्रीचामनस्य-की पारण किये हुए हैं। हेसकर रायके हत्य में परम व्यानन्त बढ़ा ॥ १४ ॥ मब लोग व्यानके व्यपूर्व मद्यने म की देखकर, पिर कीई भी व्यपन मन में आप में मनुष्य बुद्धि नदी करता ।१६६॥ बनु भीगीर हुन्दर हाथ में दरह और उन्धे पर में।ली याराए

यार यथा शक्ति भिन्ना समेंड् सन्ताये । प्रश्नुर कृत्तिते दिया नारीगण हासे ॥१=॥ द्विजपतनी रूप धरि ब्रह्माणी रुद्राणी । यत पतित्रता ग्रुनिवर्गेर गृहिणी ॥१६॥ श्री बामन-रूप प्रशुर देखिया सन्तीपे । सभेइ भूतिते भिन्ना दिया दिया हासे ॥२०॥ प्रसुओ करेन श्रीवामन रूप लीला । जीवेर उद्धार लागि ए सकल खेला ॥२१॥ जय जय श्री बामनरूप गीरचन्द्र । दान देह हृदये तोमार पद द्वन्द्र ॥२२॥ ये शुने प्रसुर यञ्चम्त्रेर प्रहन । से पाय चैतन्यचन्द्र-चरणे शरण ॥२३॥ हेन मते बैंकुग्ठनायक शची घरे। बेंदेर निगृह नानामत कीड़ा करे।।२४॥ घरे सर्व्यशास्त्रेर बुस्सिया समीहित । गोष्ठी-माभे प्रसुर पहिते हेल चित्र ॥२४॥ नवद्वीपे आले अध्यायक-शिरोमणि । गङ्गादास-परिडत ये हेन सान्दीपनि ॥२६॥ च्याकरण-शाग्त्रेर एकान्त तत्त्ववित्त । ताँर ठाजि पहिते प्रश्चर समीहित ॥२७॥ चुिमलोन पुत्रेर इङ्गित मिश्रवर । पुत्र-सङ्गे गेला गङ्गादास विश्रवर ॥२८॥ ् मिश्र देखि गङ्गादास सम्अमे उठिला। आलिङन करि एक-आसने वसिला ॥२६॥ मिश्र बोले 'पूत्र श्रामि दिल तोमा' स्थाने । पढ़ाइवा शुनाइवा सकल श्रापने' ॥३०॥ गंगादास बोलें 'बड़ भाग्य से आमार । पाढ़ाइमु यत शक्ति आछ्ये आमार' ॥३१॥ शिष्य देखि परम ज्ञानन्दे गंगादास । पुत्र-प्राय करिया राखिला निज-पाश ॥३२॥ यत ज्याख्या गंगादाल परिडत करेन । सकृत् शुनिलं मात्र ठाकुर धरेन ॥३३॥

कर अपने सब सेवकों के घर भिन्ना कर रहे थे ॥१७॥ सब म्बीगए। अपनी २ शक्ति के अनुसार आनन्दपूर्वक प्रभु की मोली में भिद्या दे देकर हँसने लगीं ॥ १८॥ ब्रह्मपत्नी श्रीसावित्री जी, शिवपत्नी श्रीपार्वतीजी एवं मुनिजनों की सब पतित्रता स्थियाँ प्रभु के श्रीवामन रूप की देखकर आनन्दित होकर फोली में भिचा दे देकर हुँस रही हैं।। १६-२०।। श्रीप्रमु ने भी श्रीवामन रूप की लोला की; यह सब लीलायें जीव उद्घार के लिये हैं ॥ २१॥ श्रीवामतस्वी श्रीगोरचन्द्र प्रभु ! आपकी जय हो, जय हो; [क्रुवा करकें ] अपने युगल चरण मेरे हृद्य में दान दीनिये ॥२२॥ जो कोई स्त्री-पुरुष प्रभु के यहाँ।ववीत-धारण की कथा सुनेगा वह श्रीचैतत्यचन्द्र के चरणों में शरण पानेगा॥ २३॥ इस प्रकार वैकुण्ठनाथ श्रीगीरसुन्दर, श्रोशची 'माँ' के घर में नाना प्रकार की वेंद्र से गाय लीलायें कर रहे हैं।। २४॥ घर वैठे ही सर्व शास्त्रों का अभिपाय जातकर म प्रभु हात्र मरहली में बैठकर पहने की इच्छा करने लगे ॥२४॥ नवद्वीप में सान्दीपनि मुनि के अवतार अध्यापक-शिरोमणि, श्रीगंगादास परिडत जी वास करते थे ॥ २६॥ आप व्याकरण शास्त्र के श्राद्वितीय तत्त्व-वेत्ता थं; प्रसु का अभिपाय उनके निकट पढ़ने का हुआ ॥ २७॥ श्रीमिश्रवर जी अपने पुत्र के इस इङ्गित को समक्त गय । आप दुत्र की साथ लेकर श्रीगंगादास पिल्डित के वर गये ॥ २८॥ श्रीमिश्रजी की देखकर श्रीगंगादास जी हड़वड़ा कर खड़े हैं। गये और उनको खालिंगन करके दोनों एक ही आसन पर विराजमान होगये।।१६।। सिश्रजी कहते हैं वि.—'में यह पुत्र आपका सौंपता हूँ; ऋव आप इसका सब प्रकार से पठन-अवन कराइयें' ॥ ३० ॥ श्रीगंगादासजी कहते हैं-- "यह तो मेरे लिये बड़े सौभाग्य की वात है, जहाँ तक मेरी शक्ति है, मैं (इसकी) पढ़ाऊँ गा" ॥ २१ ॥ श्रीगंगादास जी सिश्र की देखकर परम ज्ञानन्दित हुए और पुत्र की तरह, अपने

गुरा यतेक व्याख्या करन खण्डन । पुनव्यांग सेह व्याख्या करेन स्थापन १,३४॥

समस्र महस्य शिष्य पढ़े यत जने । हेन कारो शिक्त नाहि दिवारे दुमसे ११३४॥

देखिया श्रद्भत बुढि गुरु हर्गपत । सव्योगोष्ठी श्रेष्ठ करि करिला पुजित ॥३६॥

पत पढ़े महादास-पण्डितेर स्थाने । सभारेह ठाकुर नालेन श्रनुत्तरो ॥३७॥

श्री मुगरिगुत्र, श्रीकमलाकान्त नाम । कृष्णासन्द आदि यत मोष्ठीर प्रधान ॥३८॥

सभारे नालये प्रभु पर्वेकि जिल्लासेया । शिशु-लाने केही किल्लु ना बोले हाँमिया ॥३६॥

गड़मत प्रतिदिन पहिषा श्रुनित्रा । महास्नाने चले निज नगस्य लहसा ॥४०॥

पहुतार श्रन्त नाहि नवडीप पुरे । पहिषा मध्यान्हे सभे महा स्नान करे ॥४२॥

एकी अध्यापकेर महन्त शिष्यमन । श्रन्थीन्ये कलह करेन श्रनुत्रमा ॥४२॥

स्थान वयस प्रभुत स्वसात नज्यल । पहुत्रागागोर सह करेन कन्दल ॥४३॥

केही बोले 'तोर गुरु कोन बृदि तार ?' । केही बोले 'बोल एड आमि शिष्य याँर ?'॥४४॥

इए मन श्रन्ये श्रन्ये हय गालागालि । त्ये जल फेलाफेलि, त्ये देन चालि ॥४४॥

त्ये हय मारामार्य, ये याहारे पारे । कह म फेलिया कारो गाये केही मारे ॥४६॥

राजार दोहाइ दिया केही कारे थरे । मारिया पलाय केही गक्कार श्री पारे । ४०॥

एत हुबाइ इ करे पहुना सकता । यालि-कादामय सन दय गक्का जल ॥४८॥

पाम राग लिया ॥ ३२ ॥ श्रीमंबाहाम पण्डिन जिननी व्यास्या करने हैं. प्रमु एक बार स्वक्त दी धारण यह लेने थे ॥ ३३ ॥ सजी-राजी आप ऑग्राइंस की सम्पूर्ण द्याल्या की लगडन कर हेने हैं: श्रीर फिर उसी त्याल्या की स्थापन कर देने हैं।। ३४ ॥ यहाँ के सहस्त्रों शिल्य पहने थे. उनमें से किसी की भी यह सामार्थ नहीं थी. कि प्रमु की त्याच्या के उपर बेर्स दोगारीपण कर मफें ॥२४॥ ( श्रीमहायम् की ) ऐसी श्राहृत चूर्ति देखकर श्रीगुकर्व ने प्रमन्न होकर प्रभू की सर्व-श्रेष्ठ शिष्य की पर्वी देकर सम्मानित किया ॥ ३६ ॥ जिनने शिष्य और होदास पण्डित जी के यहाँ पड़ते थे. प्रमु उस समको (को दे न कोई) प्रथम उठाकर जाग-सण में नका में हात हैते थे।। ३३॥ श्रीमुरारियुन, श्रीकमनाकामा एवं श्रीकृत्यात्तस् आहि गोशी में हो। तो प्रयान िएय हैं उस सबको प्रभु कोकि (फिक्सि) पृथ्कर वियश कर देने थे । वे सब प्रभु को बानक समनाकर हैंसकर कुछ नहीं कहते हैं।। ३६-३६ ।। इसी धारार नित्य प्रति पह मुनकर प्रमु आने सम्बाओं के सङ्घ ऑगाङ्गान्तान करने चले जाते हैं ॥ ४० ॥ भीनवहीय पुरी में विद्यार्थियों की जिनती नहीं हैं: ये नव हो देखदर तक पहुंकर श्रीगंगा म्नान करने जाने थे ॥ ४१ ॥ एक-एक अध्यापक के महस्त्र-सहस्त्र शिष्य थे, नी परस्प निरन्तर विवाद करते रहते थे ॥ १२ ॥ प्रमु की नवीन अवस्था होने में चक्रल स्वभाव थाः आप विद्यार्थियों के माथ लक्ष्-भाष रहते थे ॥ ५३ ॥ विद्यार्थियों में मे कोई कहता—"नेरा गुरु क्या है ? वह कितनी वृद्धि रायता है ?" मुनकर कोई दूसरा कहना कि—"वह देख ! मेरे गुरू में हैं: मेरे जैसे बुद्धिमान जिसके शिला है ?"॥ ४४॥ इसी अकार धीरे धीरे गाली-गली न होने लगती; फिर जल फेंका-केंनी, फिर चाल् उद्राजना शुरू हो जाता, फिर जो जिस्से राथ श्रानाः वह उसके साथ मार-पीट करना । काँद्रे किसी के शरीर पर की वह फेंटकर मारने लगना। कोई राजा की दोबाई देकर किसी की पक्र लेता, काई मार-पीटकर गंगाजी के उस पार तैरकर भाग

जल भरिवारे नाहि पारे नारीगणे । ना पारे करिते स्नान त्राह्मण-सज्जने ॥४२॥ परम चञ्चल प्रभु विश्वस्मर राय । एइमत प्रभु प्रति घाटे चारे जाय ॥५०॥ प्रति वाटे पहुचार अन्त नाहिं पाइ । ठाकुर कलह करे प्रति ठाजि ठाजि ॥५१॥ प्रति घाटे घाटे जाय गङ्गाय साँतारि । एको घाटे दुइ चारि दगड क्रीड़ा करि ॥ ४२॥ जत जत प्रामाणिक पहुचार गण । तारा बोले 'कलह करह कि कारण ॥४३॥ जिज्ञासा करह बुम्हि, कार कोन बुद्धि । वृत्ति-पञ्जी-टीकार के जाने देखि शुद्धि' ॥५४॥ प्रस बोले 'मालो माली एइ कथा हय । जिज्ञासुक ग्रामारे जाहार चित्ते लय' ॥५५॥ केही बले 'एत केने कर अहङ्कार'। प्रसु बले 'जिज्ञासह जे चित्ते तोमार'।।४६॥ 'धातुसूत्र बाखानह' बले से पदुया । प्रभु बले 'बाखानि जे शुन मन दिया' ॥५७॥ सर्व्यक्ति समन्वित प्रस भगवाच् । करिलेव सूत्र-व्याख्या जे इय प्रभाण।।४८।। व्याख्या श्रुनि समे बोले प्रशंसा-बचन । प्रस् बोले 'एवे श्रुन करिये खरडन' ॥४९॥ यत वाखानिल ताहा दृषिल सकल । प्रमु बोले 'स्थाप' एवे कार आछे बल ।।६०।। चमत्कार समेइ नावेन मने मने । प्रभु बोले 'शुन एवे करिये स्थापने' ॥६१॥ पुन हेन ब्याख्या करिलेन गीरचन्द्र । सर्व्यमते सुन्दर, कोथात्रो नाहि मन्द ॥६२॥ यत सब प्रामाणिक पहुचार गण । सन्तोषे समेइ करिलेन ब्यालिङ्गन ॥६३॥

जाता ॥४४-४७॥ विद्यार्थींगण सब इनना उधस करते थे कि सम्पूर्ण श्रीगङ्गाजल वाल् एवं कीच से गदला हो जाता था, स्त्रीगण जल भरने नहीं पाती तथा बाद्याण, सज्जनगण स्तान नहीं कर पाते थे ॥ ४८-४६॥ प्रमु श्रीविश्वरम्भर राय परम चञ्जल थं, त्याप इसी प्रकार प्रत्येक माट पर ( अधम करने कराने के लिये ) पहुँच जाते देशप्रवाप्तत्येक चाट पर असंत्य विद्यार्थी छोर प्रमु भी प्रत्येक स्थान पर कलह करते पहुँच जाते थे॥४१॥ प्रसु गङ्गाजी में तैरते हुए एक घाट से दूसरे घाट पर पहुँच जाते थे और प्रत्येक घाट पर दो-दो, चार-चार यही कीड़ा करते थे ॥ ४२ ॥ विचार्थियों में जो सर्व प्रमुख विद्यार्थी थे, वे प्रमु से कहते थे कि-"तुम मगड़ा क्यों करने हो ? तुम्हारे मन में हो जो हमसे पूछो; मालुम पड़ेगा किसमें कितनी वृद्धि है देखें, वृत्ति, पाँखी, टीका के यथार्थ तत्त्व कीन जानता है ?" ॥५३-५८॥ प्रमु कहते थे-"अच्छा, खच्छा, यही वात ठहरी तुममें से जिसके मनमें हो वह प्रथम हमसे प्रश्न करें" ॥ ४= ॥ कोई कहता था "इनना ऋहङ्कार क्यों करते हो ?" प्रभु कहते हैं-"जो तुन्हारे मन में हो पूँछो"।। ४६।। तब विवार्थी कोई एक विशेष धातु सूत्र उठाकर प्रभु से कहता कि "इसकी व्याच्या करे।"; प्रभु कहते "अब व्याख्यान करता हूँ, मन लगाकर सुनी"।। ४७॥ सर्व शक्ति समन्त्रित भगवान् प्रभु सृत्र की ऐसी व्याख्या करते जो सर्वथा संगत होती।। ४०।) प्रभु की व्याख्या को सुनकर सब लोग प्रशंसा करने लगते तब पुनः आप कहते कि-"सुनो अब में इसी का खण्डन करता हूँ" ॥ ४६॥ आपने अभी-अभी जो व्याल्या की थी, इस बार उन सबको होपयुक्त सिद्ध करके सबको दिखाया, तव प्रभु कहते कि-इन् अब किम में वल है; जो इसको पुनर्वार प्रमाणित करें।। ६०।। सब लोग मन ही मन वड़ा आश्चर्य करने लगे, तब प्रमु कहते कि "लो ! अवकी बार इसी खंडित व्याख्या की पुनः स्थापना करता हूँ, मुनो !" ॥६१॥ यह कह कर श्रीगौरचन्द्र ने पुनर्वार ऐसी व्याख्या की जो कि सर्व प्रकार से सुन्दर पहुरा सकते होते व्यक्ति परे अह । कानि ये विद्यानि वाहा बानवारे नाह ॥६७॥
एत्मन ब्रांदिन आह्रवार करें । वेक्काट-लायकन्यदारक रोका सेने ॥६०॥
— एत् क्रीडा नागिया सर्वत इत्यति । विद्य गर मवर्त्तो हाना उत्यान ॥६६॥
जलकोडा बरे प्रमु शिनुगण सहो । वर्षा कर्षा गंगार क्री एने भाग रेंगे ॥६६॥
वह मनारथ ए वे क्रांटिन संवार । अधुनाय दिन क्रुणाचन्द्रेर विद्या ॥६८॥
'क्रवे द्रहेवेक मार यमनार भारत' । विर्वाद गंगा एत् विन्नेत वाह्य ॥६८॥
यर्थाय गंगा यज्ञ-भवादिनान्य । नथायि गंगा एत् विन्नेत वाह्य ॥६८॥
यर्थाय गंगा यज्ञ-भवादिनान्य । नथायि गंगा एत् विन्नेत वाह्य ॥६८॥
यर्थाय गंगा यज्ञ-भवादिनान्य । अह्यार बाल्हा एग्यं करें निरन्तर ॥७२॥
यर्थाविच करिया क्रीडा अह्यार जले । गुरे व्यक्तिम गोग्यन्त्र पुन्तने ॥७२॥
यथाविच करिया मात्र अनु गेर्ड वर्णा । पुन्तक क्ष्या गिया औन विद्यते ॥७२॥
यापने करेन प्रमु गृत्रेर दिल्पने । भुन्तक क्ष्या गिया औन विद्यते गात्र ॥७२॥
देखिया स्थानन्य भाषे मिश्र महाश्य । सार्श्वति द्रिने क्रिड्र रा जान्य ॥७६॥
देखिन वेखिन अगसाय पुत्र मुख । निले निले पाय स्यन्तिवेत्य मुख ॥७०॥
जे सने पुत्रेर रूप करे मिश्र पान । स्वर्थि भाषुत्रय दह्ण क्रिया थान ॥७८॥

भी, को भी कीई द्वार गरी था ।। इस त निम्म का चा प्रमुख दियानियों में मन्तुष्ट है। तर बीजन्यु ही प्रान िकास प्रशास किया । इह । सब विषयी उस कार्य नेते कि ना प्राप्त सुरू पर की जा की रक्ष जो दश पूर्व काराम करण देना" । ६५ ॥ अधिक ष्टना । प्रतिदिन क्रिने प्रधार आनता और ने अने में दिया रहा के सेन र्में क्ले के ते ६४ ए इसी इहाल अस्पादन के निवेष स्वर्गत सोच अर्थन तो के की अपने कियों के साथ सीवय-ीर पान में अस जिना । इस 11 एवं सारकों के गाप अन्तरीता जरते है। केर रोन ही से वा में ते से ते हैं। दीकी के में भोराक के हैं उस पार कर की जाते के 11 कर मंत्र है जात में को नामाना जो में ओक्साइन्ड्र के जल विकार के हैं एक्कर लीमीनाओं ने भी अपने कहा है। हुए प्रकार के प्रोतान किये के प्रदेशा लीम क्षानी निमन्दर वर्ग ५,2वी रहवा और किल्पीयम साम्य सायक्ता के साम्य जैना इन हैमा" है।। ५० ॥ यसींद सीन मंगानी, राज्यानी सर्दिशे के भी प्रतिमा है, नघरीर प्राप्त भी पर्या जा अपना पाने की इस्या प्राप्त भी ।। ५० ॥ संभागनी की भाष्या पूर्ण पार्ने याने का भाषा अंग्लीम्स्य प्रमु ( धार ) विस्तर अंग्लीमां की इन्हा पूर्व करते समें ॥ ४६ ॥ संसीर नन्द्र संग्रहाशी के वल में नावा प्रधार में। क्रीना वसके सामन्त्रपूर्वक घर कोट आर्थ।। ५३ ॥ शर धाहर प्रमुखात्वानुसार, प्रवानिधि क्रिकिए एउस उत्रके तथा सुक्षमी भी में जलनाम करके (परवान ) मोतन प्रमें लगे ।। इस । अनु मोतन मात्र राके हो तुरन पुरक लेखर विर्मन स्थान में आ बैंटने थे ॥ ५८ ॥ प्रमुख्य सुत्रों की दिलाती करने तमें । सर्नेट्य विकासित अभू उस समय नियारम से अस्में की सुनाये हुए थे। अमर्तिभेज सतालय लिज पुत्र है। विवारण में अस प्रसार मेंगल देखकर श्रामन्द्रभागर में बहने संगे। श्री रावर्नदन धावन्द के श्रीनिश्क दन्हें होता कुछ नहीं भागता॥ ६६॥ भी-जगन्नथ मिश्र पुत्र के मुख को लेख ने परर, तिल तित में श्रांत्य वंताप सुत्र पाते वे (तिल, समय का एक

सायुज्य वा कीन उपाधिक सुख ताने । सायुज्यादि-सुख पिश्र शब्प करि माने ॥७६॥ जगकाथ-मिश्र-पाय वहु नमन्कार । अनन्त-त्रह्मागढ-नाथ पुत्र रूपे-जाँर ॥८०॥ एइ मत निश्रचन्द्र देखिते पुत्रेरे । निरवधि मासे विष्र श्रानन्द-सागरे ॥८२॥ कामदेव जिनिजा प्रसु से रूपशन् । प्रति अङ्गे अङ्गे से लावग्य अनुपाम ॥८२॥ इहा देखि सिश्रचन्द्र विन्तेन अन्तरे । 'डाकिनी दानवे पाछे पुत्रे वल करे' ॥८३॥ मये मिश्र पुत्र समर्पये कृष्ण-स्थाने । हासे प्रसु गीरचन्द्र आहे थाकि सुने ॥८४॥ मश्र वीले 'कृष्ण ! तुमि रिखता समार । पुत्र-प्रति शुभ दृष्टि करिवा आमार ॥८५॥ ये तोमार चरण-क्रमल स्मृति करे । कसु विद्य ना आइसे ताहार मनित्रे । ८६॥ तोमार स्मरण-हीन ये ये पाप-स्थान । तथाये डाकिनी-भूत-प्रेत-अविष्ठान ॥८५॥ वशाह-'न यत्र अवणादीन रहीःनानि स्वकर्नासु । कुर्वित्त साल्यतां मर्जु भीतुधान्यस्य तत्र हिंगाशामा १०। वशाह-'न यत्र अवणादीन रहीःनानि स्वकर्नासु । कुर्वित्त साल्यतां मर्जु भीतुधान्यस्य तत्र हिंगाशामा १०। वशाह-'न यत्र अवणादीन रहीःनानि स्वकर्नासु । कुर्वित्त साल्यतां मर्जु भीतुधान्यस्य तत्र हिंगाशामा १०। वशाह-'न यत्र अवणादीन रहीःनानि स्वकर्नासु । कुर्वित्व साल्यतां मर्जु भीतुधान्यस्य तत्र हिंगाशामा १०। वशाह-

तथाहि—'न यत्र श्रवणादीनि रहो। नानि स्वक्रमीसु । कुर्त्रान्ति सालतां मर्त्तु श्रीतुधान्वस्य तत्र हि'.। शामा. १०।६ 'आमि तोर दास प्रसु ! यतेक आमार । राजिवा आपने तुमि, सकल तोषार ।। ⊏ ⊏।। अतएव यत आछे विष्त वा सङ्गट । 'ना आमुक कसु मोर पुत्रेर निकट'।। ⊏ ६॥ एइ मत निरविध मिश्र जगन्नाथ । एक-चित्रे वर मागे तुलि दुइ हाथ ।। ६०।। देवे एक दिन स्वप्न देखि मिश्रवर । हरिष-विषाद वड़ हइल अन्तर ।। ६९॥ स्वप्न देखि स्तत्र पिंड दशहबत करे । 'हे गोविन्द ! निमालि रहक मोर घरे ।। ६२॥

ा हना सात्र हैं ) ॥७७॥ श्रीमिश्रजी जिस प्रकार पुत्र की रूप-मुधा पान कर रहे थे, उसको देखकर प्रतीत होता या कि स्यात् उन्हें सरेह की मायुज्य मुक्ति मिल गई हो ॥ अन ॥ अथवा सायुज्य ही क्या वस्तु है, वह तो केवल मात्र श्रीपाधिक सुख है; श्रीमिश्रदेव सायुज्यादि सुख को बहुत छोटा करके सानते थे।। ५६॥ श्री ागम्नाथ मिश्र के चरणों में हमारी अनेक प्रकार नमस्कार हैं; जिनके यहाँ अनन्त ब्रह्माण्ड स्वामी पुत्र रूप में िराजमान थेंते⊏ाइमी प्रकार श्रीमित्रचन्द्र पुत्र को देखकर निरन्तर झानन्द के समुद्र में बहुते रहते थे।।⊏१।। वसु कामदेव के थी रूप की विजय करने वाले महा क्ववान् थे, आपके श्रीअङ्ग-प्रत्यङ्ग में अतुलित अनौत्वा तापण्य था।। दर।। इसकी देवकर श्रामिश्रचन्द्र मन में चिन्ता करने लगे कि कहीं ऐसा न हो कि-'कोई डाकिनी व दान्य आदि पुत्र के ऊपर अपना असर जमावे" ॥ ८३ ॥ इस डर से श्रीमिश्रदेव पुत्र की श्रीकृरण को सोंपने लगे हैं, प्रयु श्रीगीरचन्द्र आइ में खड़े हो यह सब सुनते और हँसते थे।। ८४।। श्रीमिश्रदेव कहते वै कि-"हं कृष्ण् ! त्याव सबकी रचा करने वाले हो, मेरे पुत्र के प्रति भी शुभ दृष्टि करना ॥=४॥ हं प्रभी ! जो आएके चरण कमजों का समरण करते हैं, उनके घर में विक्त कभी नहीं आते ॥ मह ॥ तुम्हारे स्मरण से विरिम्तित जो-जो पाप-स्थान हैं, वहीं डाइन, भूत-प्रेतों का निवास होता है।। ८७॥ "जिस स्थान में जनसमूह समाज व्यपना कर्मानुष्टान करते समय भक्त-भेत्ती मगवान की विध्न-धिनाशकारी लीला कथाव्यी का अव-गादि नहीं करता, उस म्यान में ही राचसगण निवास करते हैं"॥१॥ "हे प्रमो ! में ब्यापका दास हूँ; मेरा जो कुछ है यह सब आपका है। है, आप स्त्रयं उनकी रहा की जियेगा। अतएव जो भी विभन व सङ्घट हो, वे मेरे पुत्र के निकट कभी न आवें"।। मम-मधा। इसी प्रकार श्रीजगन्नाथ सिश्र निरन्तर दोनों हाथ उठाकर मन को एसाप्र करके वर माँगत हैं ह नैपयोग से भगवत हाउन स) एक दिन श्रीभिश्रार ती एक मवे एड वर कृष्ण ! मार्गः तोर ठाकि । गृहस्य हाया घरे रह्क निमानि । १६३।

गर्वा हितासये वड़ हत्या हिस्सत । १ए सदल वर केते मार आर्चास्वत । १८४।

विभाव वोले आति मृत्रि देखिलु स्वपन । निमानि करेहे जैन शिखार मृग्डन ।।६४।

अद्युत-सन्स्वामि वेश कहने ना आय । हाने नाने कार्वर कृष्ण विल पर्वदेख ।।६६।।

यह तत्याचार आदि यत मत्तराण । निमानि चेहिया समे करेन कार्चन ।।६७।।

कृष्यतो निमानि वेसे विष्णुर खड़ाय । चरण तुलिया देड समार माथाय ।।६ =।।

चतुम्म त्व पर्वस्य सहस्यवद्व । समेड गायेन 'जय श्री श्वान्द्वन' ।।६०।।

महार्गय चत्रिंगे सभे स्तृति करें । देखिया आमार मृत्ये वाक्य नाहि स्पूरे ।।१००।।

कथोत्तर्ग देखि कोटि कार्य लोक घाय । बक्यागड स्पणिया सभे हरिष्यिन गाय ।।१०२॥

चतृतिमे श्रीव मार्ग निमानि स्तृति । संलान्यने जाय मृत्ये भक्ते संहति ।१०३

एड् स्वप्न देखि चिन्ता पात्र मर्व्यथाय । 'विरक्त हहवा पाछे पुत्र वाहिस्पर ।।१०४॥

गर्वा बोले 'स्वय्न तुमि देखिला मोम्यनि । चिन्ता ना करिह, परे गहिय निमानि ।,१०४॥

ग्रीव छाहि निमानि ना जाने कोन करमें । विश्वारय तार हहवा हम् गर्व भावे ।

विभिन्न सहस देखकर समसे चर्न हुई एई विभाद सेहा की प्राथ हुए एर पा हवास देखा खाए स्टाइ उद्देश दूहाह-मा करने अने और अर्थना पर्धन है कि--एटे मीचिन्ह ! विभार्ट देशे चार में और प्रोहा है जाता ! में प्राप्त में स्व वर्श वरवान सामवा हु कि—्योंका विकार कराव है। दर यह की ही की में 11 दर-४ द्र । ऑस्ट्रारी हुई। चली विकित होका श्रीनिश्रणों में पृत्रों लगी कि-एशात तुम प्रवह्मात यह सब या हो। माग पहें हैं। 🖰 ए ४४ व श्रीनिश्रोत्य रहने लगे कि—'खान वैले मान्य में ऐसा देखा है दि विमार्ट से विल्हाना एक करता विया है। एउक्स प्रवत संस्थानी का वैश पारण किये एवं हैं, हो कि कहा करि जाना है। और सिरम्बर मुख में "ए मा-कृष्ण" बेंग्नवा हवा कभी। याति व भी साधना है और कभी। केना के सु कहा भी भड़ें ने 'या नार्य 'यादि सर भक्तामा निनाई की आगी छोत्र से देशकर बीकीन कर को है ।। इसा मनी निसाई श्रीविषण सिटासन पर हा पैटना है जीर व्याने वरण प्रशास सब सक्तुन्द के दिन पर पर रहा है। उन भगव त्या चनुर्म् (मप्तात्री) और त्या वंबर्द्द (धीनियत्री) श्रीर त्या स्थाप्तद्व (तीजेव्छी) सभी 'भय बीत-वीमन्त गा रहे हैं'॥ इद्य-दह । यहा सबबात हो हर वार्ष और सब लेख ज्वानि वर रहे र्रे. या ने तर मेरे मल में वाएवं न्हर्नि नहीं हुई खथीन अवाप, है।गना, बोल म महा ॥१८६॥ वित देखना य कि-"कुल ही देर विखे सिमाई केंद्रि-केंद्रि समुख्य लाख से कर सगर के प्राये ह विभाग में सूख करने हुए विकास करना है ॥ १०१ ।। ध्यसँ य सन्त्व निमाणि के पीछे तीन रहे हैं। सब नीस जिलकर सवागत स्थान करने वाली हरि-ध्यति करके मा रहे हैं में १०२ ।। चार्य ध्रीर ले केका निमाई हो ही उनुनि सुनने में ध्राप्ती शी भारत में यह सब मन्द मंदला महिन श्रीतीलायल याम (श्रीतमञ्जायमा) जाते हुए देला ॥ १०२ ॥ इस स्वाम की देखकर मैं सर्वया (बहा ) चिनित्र ही रहा है, ऐसा न है। कि-"करी पूर्व संसार के विरन होकर बाहर निष्ठव आय' ॥ १०४ ॥ भीगनीरेची फटने नगी कि-"हे स्वानी ! आपने ती स्वान हो देखा है इमिलिये जिल्ला न दीजिये निमाई घर में ही रहेगा निमाई पायों के सिताय खीर कांड दर्भ नहीं जातता है

एड्मत परम उदार दुइ जन । नाना कथा कहे पूत्र-स्नेहेर कारण ।।१०७॥ हेनमते कथोदिन थाकि मिश्रवर । अन्तर्धान हैलाँ नित्य-सिद्ध कलेवर ॥१०८॥ मिश्रेर विजये प्रसु कान्दिला विस्तर । दशरथ-विजये ये देन रघुवर ॥१०८॥ दुनिंबार श्री गौरचन्द्रेर आकर्षण । अतएव रक्षा हैल आहर जीवन ॥११०॥ दुःख-रस ए सकल विस्तारि कहिते । दुःख हय, अतएव कहिल संचेपे ॥१११॥ हेनमते जननीर सङ्गे गौरहरि । बाछेन निगृहरूपे बापना सम्बरि ॥११२॥ पितृ-हीन-बालक देखिया शची 'आई' । सेइ पुत्र सेवा बहि आर कार्य्य नामि ॥११३॥ दराखेके ना देखे यदि आइ गौरचन्द्र । मुच्छी पाये आइ दुइ चन्ने हय अन्ध ॥११४॥ प्रभुत्रो मायेर प्रीति करे निरन्तर । प्रबोधेन ताने बलि आखास-उत्तर ॥११४॥ शुन माता! मने किछु ना चिन्तिह तुमि । सकल तीमार आछे,यदि आछि आमि ॥११६॥ बढ़ा महेरवरेंगे ये दुर्लिभ लोके बोले। ताहा आमि तोमारे आनिजा दिव हेले ॥११७॥ शची ओ देखिते गौरचन्द्रेर श्रीमुख । देह-स्मृति-मात्र नाहि थाके किसे दुःख ॥११८॥ जार स्मृति-मात्र सर्व्व पूर्ण हय काम । से प्रभु जाहार पुत्र-रूपे विद्यमान ।।११६॥ ताहार के मते दुःखंरहिव शरीरे ?। आनन्द स्वरूप करिलेन जननीरे ॥१२०॥ हेनमते नवद्वीपे चित्र शिशुरूपे । ऋछिन बैक्कणठनाथ स्वानुमव-सुखे ॥१२७॥

श्राज कल तो विद्या-रस ही उसका सर्व-धर्म बन गया है"।। १०४-१०६ ॥ इसी प्रकार परम उदार दोनों जन पुत्र-स्नेह के कारण नाना प्रकार की वातें करते रहते थे।। १०७॥ इस प्रकार कुछ दिन इस नारावान् जगत् में रहकर श्रीजगन्नाथ मिश्र जी छापने नित्य सिद्ध स्वरूप की (श्रीमन्महाप्रभु के नित्य लीला में पिष्ट-स्वरूप को प्राप्त होकर यहाँ से अन्तर्धान होगये) ॥ १००॥ श्रीमिश्रदेव के विजय (अन्तर्धान ) हाने पर प्रभु ने ऐसा विलाप किया, जैसा श्रीरामचन्द्रजी ने श्रीदशरथ महाराज के अन्तर्धान हो जाने पर किया था।। १०६॥ भीगौरचन्द्र का स्त्राफर्पण दुर्निवार ( निवारण करना कठिन ) है, इसीलिये श्रीशची माताजी की जीवन-रचा

हो सकी ॥ ११० ॥ यह सब कथा विस्तार पूर्वक कहने में बहुत दुःख होता है; अतएव (बहुत दुःख होने के कारण ) संस्तेष में ही कहा है ॥१११॥ इस प्रकार श्रीगौरहिर अपनी जननी के साथ अपने स्वरूप की छिपा-कर गुप रूप से रहने लगे।। ११२।। श्रीश चीमाता पुत्र को पितृहीन देखकर उसकी सेवा के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं करती थीं ॥ ११३ ॥ यदि श्रीमाताजी एक दण्ड के लिये भी श्रीगौरचन्द्र की नहीं देखतीं तो श्राप दोनों नेत्रों से श्रन्थी होकर मृच्छित हो जाती थीं ॥ ११४ ॥ प्रमु भी श्रीमाताजी की प्रीति का निरन्तर सायन करते थे और आश्वासन वाक्य कहकर उनकी प्रवीध करते थे॥ ११४॥ आप कहते हैं कि-हे मातः!

सुनो तुम अपने मनमें कुछ भी चिन्ता मत करो; यदि मैं हूँ तो तुम्हारे सब कुछ है। जो वस्तु संसार में ब्रह्मा एवं शिवजी का भी दुल्लीम कही जाती हैं, वह वस्तु मैं तुम्हारे लिये अनायास ही ला दूँगा' ॥ ११६-११७॥ भीशचीदेवी को भी शीगौरचन्द्र के श्रीमुख को देखते हुए देह की स्मृति मात्र तक नहीं रहती, फिर हुख कैसे

हो॥११=॥ जिनकी समृति मात्र से सर्व कामनायें पूर्ण हो जाती हैं,ऐसे प्रमु जिनके पुत्र रूप में विद्यमान हैं फिर उनके शरीर में दुःख कैसे रह सकता है ? आपने अपनी जननी को आनन्द-स्वरूप कर दिया था ॥११६-१२०॥

के भात्र हय दिन्द्रतान प्रकाश । त्राज्ञा येन महामहंद्रभेन विज्ञाण ॥१२२॥
कि श्राङ्कक, ना श्राङ्कक, नादिक विचार । चाहिलेंड ना पाहेंते नजा नाहि आन ॥१२३॥
पर द्वार माङ्गिया फेलेन मेड जाँग । सापनान अपचय ताखो नाहि माने ॥१२४॥
वश्रापिद श्राची, जे चाहेन. सेटचाँग । नाना-यन्ते देन पुत्र स्तेहेर-कारमं ॥१२४॥
एक दिन प्रमु चलिलेन गङ्गा-स्थाने । तेल आनलकी चाहे जननीन स्थाने ॥१२४॥
एक दिन प्रमु चलिलेन गङ्गा-स्थाने । तेल आनलकी चाहे जननीन स्थाने ॥१२४॥
प्रवान मुग्निय-चन्द्रन देह पारे । सङ्गा-स्नान करि चात्र सङ्गा प्रिवारे ॥१२४॥
जननी कहेन 'याप ! शुन मन दिया । क्रोपे अपेचा कर माला आनो स्थाने ॥१२६॥
चानो गिया मेड-मात्र प्रानिला वचन । क्रोपे स्टू इडलेन श्वीर नन्द्रन ॥१२६॥
प्रवाने बाह्या तुमि माला आनियार । एत बलि क द इडलेन श्वीर नन्द्रन ॥१३६॥
पत्रक आस्त्रिल गङ्गा-जलेर कलम । आगे सब माङ्गिलेन देश सह क्राये ॥१३२॥
लेल, पृत्र, नवण आद्यिल जाने जाने । सब च्यां क्रिलेन देश सह क्राये ॥१३२॥
छोट बढ घरे यन जिल्ल घट नाम । यन माङ्गिलेन इच्छामय मगवान ॥१३३॥
गड़ागांह जाय घरे तेल, छन, तुम्य । नयहल, कार्यास, भाग्य, लोश, ग्रही, ग्रहम ॥१३४॥
जनेक आखिल सिका टानिआ टानिआ । क्रीचावेश फेले प्रसु छिन्द्रिया छिन्द्रिया ॥१३४॥
सस्य आदि जत किछु वाहलेन घरे । स्वानि ग्रानि करि भित्र फेले दुइ-करे ॥१३६॥

इस प्रकार श्रीवैञ्चगठनाच नवदीप धाम में बाह्यण-वाजक के रूप में निच स्वरूपानन्द सुग्य में सना होत.र विराजमान थे।। १२१।। घर में तो रिद्रणा मात्र ही प्रकाश कर रही थी, परन्तु धापकी जाला मात्र से महामहेक्द का विलास उपस्थित हो जाता था ॥१५२॥ घर में कुछ है कि नहीं इस बात का सनियः भी विचार नहीं करते। यदि दिन्छत वस्तु बाहते ही न मिने, ना किर उसकी सेर नहीं ॥ १२३॥ उसी सातु धर हार सब नोब-फोर कर केंद्र रेते थे, ऐसा करने से अपनी ही हाति होगी है, हम बात की भी यह नहीं मानते थे ॥ १२४ ॥ तब भी श्राश वीदेवी पुत्र संह के कारण श्रीविधानमा जिस समय और बस्तु माँगर्ने थे, यही वस्तु असी क्या माना प्रयत्न करके भी मा देनी थीं ॥ १२४ ॥ एक दिन प्रन् भीमक्या-स्वात करने की जाने होंगे। श्रीमाताजो से (भीकाह में सगाने के लिये) तेल और ( उवटन के लिये ) आजते मांने ।। १९५ ॥ फिर कहते सरों कि-'माँ ! मुक्ते दिख्य माला एवं सुगतित चन्दन ला हो, श्रीगङ्गा-स्नान करके सेटी इचका श्रीगङ्गा दृशा करने की हैं'।।१२७। भीमानाभी कहने लगी कि-'चेटा ! ज्यान दंकर मुना; मुम तितर ठहर जाओ में स्त्रभी बाला ला देती हूँ "।। रूपाधीश बीनन्दन 'जाती हैं'; राज्य मनते हा क्रोध से सृतिभाग कर ही होगवे।। १२६।। "रम समय तुम माला लेने आधोगी" रनना करकर काचित होकर घर में चुस गये ॥ १३० ॥ वर्ड जितने गञ्जाममा के कलश रक्तों थे; कोयपरा उन सबकी तीव-कीव बाला ॥ १३१ ॥ जिस-जिस बर्लन में तेल, बी, पर्व नेमक रक्ते थे, एन सक्का दाथ में उपका क्षेत्रर कृती कर जाता ॥ १३२ ॥ "वह" नाम के छोटे, वहे जितने भी बाद घर में थे, इच्छामय भगवान् ने उन सबकी फीड़ हाला ॥ १३३॥ घर में तेत. जुन, हुन्य, नावह, समस्त, वाब, समस्त, मैंगावी एवं मूँग कोट-गेड हाने लगे ( तितर-विनर विसर गमे )। १३४ केल कें जाने द व होते ें केंस जिते ।। १३५ ।। धर में वस

सव माङ्गि बार जिंद नाहि अवशेष । तवे शेषे गृह प्रति हेल क्रोवावेश ॥१३७॥ दोहाथिया ठेजा पाड़े गृहर उपरे । हेन प्राण नाहि कारो ये निराध करे ॥१३८॥ यर द्वार माङ्गि शेषे वृद्धरे देखिया । ताहार उपरे ठेजा पाड़े बोहाथिया ॥१३६॥ तथापिह क्रोधावंशे स्मा नाहि ह्य । शेषे पृथिवीते ठेजा नाहि समुच्चय ॥१४०॥ गृहर उपान्ते शनी सशङ्कित हैया । महा-मये बाह्येन जे-हेन लुकाइया ॥१४१॥ धर्म-संस्थापक प्रभु धर्म-सनातन । जनवीरे हरत नाहि तीलेन कखन ॥१४२॥ एतादश क्रोध बारो बाह्येन ह्यांक्वया । तथापिह जननीरे ना मारिला गिया ॥१४२॥ सकल भाजिया शेषे बाह्येन ह्यांक्वया । तथापिह जननीरे ना मारिला गिया ॥१४२॥ भिकल भाजिया शेषे बाह्येन ह्यांक्वया । तथापिह जननीरे ना मारिला गिया ॥१४२॥ भी कनक-अज हेल वालुका वेष्टित । सेइ हैल महाशोमा बकथ्य-चरित ॥१४४॥ कथोचण महाप्रभु गङ्गाड़ि दिया । स्थिर हह रहिलेन शयन करिया ॥१४६॥ सेइमते दृष्टि केला योग-निद्धा प्रति । यथियोते शुह बाह्येन भी बेकुगड़पति ॥१४७॥ बननतेर श्री विग्रहे जाहार शयन । खन्मी और पाद-प्रश्व सेवे ब्राइनएण ॥१४६॥ बारि वेदे ये प्रभुरे करे बन्वेवणे । से प्रभु जायेन निद्रा श्राचीर बजने ॥१४६॥ ब्रावन्त नाहि बार्ये सेवे क्राइने हिल क्रावे ॥१४६॥ व्यान्त नाहि बार्ये सेवे क्राइने हिल क्रावे सामे हिल हिल हिल क्रावे ॥१४६॥ व्यान्त नाहि बार्ये स्वान्त नाहि श्री सामे । स्विष्टि-स्थित-प्रत्य करये और दासे ॥१४४॥ व्यान्त वार्ये सामे वार्ये सामे वार्ये सामे । स्वान्त जावे सामे श्री सामे हिन प्रभु निद्रा जान श्रीर अजने ॥१४॥

आदि जो कुछ भी मिला, वह सब दोनों हाथों से टूक-दूक करके चीर २ कर फैंक दिये। सघ कुछ तोड़-फोड़ फर जब कुछ अवशेष नहीं रहा तब घर पर क्रोध आया।। १३६-१३७॥ दोनों हाथों में लिठिया लेकर घर के क्रपर बजाने लगे; ऐसा साहस किसी में नहीं हुआ जो प्रभु की रोके ॥ १३८ ॥ घर, द्वार सब तोइ-कोइ के श्रन्त में घुक्त को देखकर उसी के ऊपर दोनों हाथों से लठिया बजाने लगे।। १३६॥ इतने पर भी आपका क्रोधावेश शान्त नहीं हुन्या; शेष पृथ्वी पर इतनी लठिया वजाते रहे, जिनकी कोई संख्या नहीं है।। १४०॥ गृह के एक प्रान्त में श्रीशचीमाता ऐसी सशङ्किता होकर बैठी थीं, मानों महाभय से इर कर अपने की छिपा रक्त्या हो॥१४१॥घरन्तु धर्म के संस्थापन करने वाले मूर्तिमान सनातन धर्मस्वरूप श्रीप्रभु ने कभी भी माताजी के ऊपर हाथ नहीं उठाया ॥ १४२ ॥ प्रभु इस प्रकार स्प्रीर भी सनेक बार क्रोव प्रकाशित कर खुके थे, परन्तु तथापि आपने कभी माताजी के ऊषर हाथ नहीं उठाया ॥ १४३॥ सब कुछ तोड़ फोड़ने के परचात श्रीप्रभु कीध के वश आंगन में लोट लगाने लगे ॥ १४४ ॥ स्वर्ण की कान्ति वाला श्रीत्रङ बालुका में लिसटने लगा जिससे वह महाशोभा को प्राप्त हुआ। प्रभु के ये सब चरित्र अकथनीय हैं ॥ १४४॥ महाप्रभु श्रीगौरसुन्दर कुछ समय बाल, में लोट लगाकर, स्थिर होकर चुनचाप सो गये ॥ १४६ ॥ प्रश्वी पर सोते हुए ही आपने श्री-थोगनिद्रा के प्रति दृष्टि की। वह देखों आज श्रीवैकुण्ठपति पृथ्वी के ऊपर सो रहे हैं।। १४७॥ श्रीरोषजी का शीविष्रह जिनकी शय्या थी,श्रीलदमीजी निरन्तर जिनके चरणु-कमलों की सेवा करती थी एवं महान् जिन मभु का आरों येद अन्येपण करते हैं, देखों आज वही प्रमु औराचीदेवीके आँगन में निश्चित हो शयन कर रहे हैं॥१४५-१४६॥जिनके एक-एक लोम कूप में अनन्त ब्रह्मार्थ्ड भासमान हैं, जिनके दासजन सृष्टि, स्थिति एवं मक्का कार्स करते रहते हैं मक्षा शिवाविक जिनके गुण ध्यान में रत रहते हैं, ऐसे प्रमु श्रीशाचीदेवी के स्थापन में

एड्मत महाप्रभु स्वानुसव रसे । सिंहा जाय देशि सन्व देवे कार्न्दे हासे । १४२॥ कथोच्या श्वीदेवी माला द्रानाइया। गङ्ग प्रित्रार सदत प्रत्यक्त करिया।।१५३॥ धीरे धीरे पुत्रेर श्री छङ्को हम्त दिया । यूना साहि नुलिते लागिना देवी गिया ॥१५४॥ 'उठ उठ वाप! मोर' हेर माला घर। आयन इन्छाय गिया गङ्गा पूजा फर ॥१ ५ ४॥ माल हेल बाप ! यत फेलिया भाजिया | जाउक तोमार सब बालाइ लह्या । १५६॥ जननीर बाक्य शुनि श्री गीरमुन्दर् । चलिला करिने स्नान निज्जत अन्तर ॥१४७॥ एथा श्वी मन्वेगृह काँग् उपस्कार । रन्धनेर उद्याग लागिला करिबार ॥१४=॥ यद्यपिह प्रभु एत करे अपचय । तथापि शचीर चिके दःख नाहि इय ॥१५६॥ कुप्लार चापन्य येन अश्प-प्रकार । यशोदाये महिलेन गोक्ल-नगरे ।१६०॥ एड्मत गीराको स्यत चञ्चलता । सहिलेन अमुक्गा शाची जगनभाता ।।१६१॥ हैं खरेर की हा जानि कहिने फतेक । एइमन चञ्चलवा करेन यतेक ॥१६२॥ सकल गरंन शाणी काय-वाचय-मने । हड्लेन आइ येन पृथिवी आपने ।'१६३॥

क्योत्सर्गे महाप्रमु करि गंगाम्नान । गृहे आह्लेन क्रीहामय भगवान ॥१६४॥ विष्णु-पूजा करि तुलसीरे जल दिया। भीजन करित प्रभु बनिलेन गिया।।१६४।। भोजन करिया प्रसु हैला हुएँ-मन । हामिया करेन प्रसु ताम्बुल भत्तश ॥१६६॥ घीरे धीर धाह तमे बलिते लागिला । 'एत अपचय वाप ! कि कार्य्ये करिला' ।।१६७।। में। गये ॥१४०-१५१॥ इस प्रकार श्रीमन्मवाप्रभुता की वित्र अनुभव के धानन्द में निवत है। सीते हुए देखकर सभी रेवना कभी राने थे य कभी हैमने थे ॥ १८२ ॥ दुइ समय वस्तान और वीर्यो माना भेगवादर और

गक्कापूका की सामियी पुत्र के सामने रजनर धीरं-धीरे पुत्र के भीत्रक्क से जाने हस्त हारा पूजि नाइ हर उन्हें उठाने लगी ॥ १४६-१४४ ॥ अंभावात्री कहने लगी कि-"बेटा! उठे।, उठो । देग्ये। वह लो माला । श्रामी इस्हानुलार मारुर गहा पृत्रन करो ।। १५४ ।। मेर्र लाल जि कृद नुमने चर-छ २ फिया घर सब **अच्छा ही** किया, तुम्हारी आपनि-विचति बनाय लेकर सब चला नाय (रु:म्य नही)" ॥१७६॥ आसीरमृत्यर जनती के इस पाल्य की मुनरर कुछ दर्श्य में लिजिन है। हा, श्रीपद्धा-स्वान करने की चने पाये ॥ १४७ ॥ इधर, श्रीराचीदंवी समन्त घर की परिव्हार करके, रमोई तैयार करने का उद्योग करने लगी ॥ १४= ॥ अपवि

प्रमु ने इतनी हानि की, तथापि श्रीराचीदेवा के जिल में तिनम भी दुःच नहीं हुआ ॥ १५६ ॥ जिसंप्रकार गोकुलनगरमें श्रीयशेश्वानीन श्रीकृत्यको अनेक प्रचार की महाम चछाउना का सहन कियाया; इसी प्रकार जग-माता भीश वीर्त्वी निरम्नर भीगीरपन्त्र हे सब चापन्यकी सहन करती थी।।१६०-१६१।।भीभगवान की फ्रीहा,

सभी लीला में (नेम्बंफ) कितनी कह सकता हूँ । वसू ने जिननी भी चापन्य लीला भी, शीशया मानाजी ने भनो-बाब-काय से पूर्णी के लमान मनी कुछ महत किया है ॥१६२-१६३॥ मुछ समय में क्रीडामय भगवान्

नीयमाहामें भूगी गङ्गा-स्तान करके गर त्यार्थे और भीविष्णु पूजा करके गव तकसीजी में जल प्रदान कर तथा मोक्त करने के किये जा बैठे # १६४-१६४ माजन करके प्रमु प्रसन्न जिल हुए और आप हेंसकर पान-जीवी आदि लंड ६ अध्याय ] अपेचे पर द्वार द्रव्य जत सकलि तोमार । अपचय तोमार से, कि दाय आमार ।।१६८।। पढिचार तुमि वोल एखने जाइबा । घरेते सम्बल नाहि कालि कि खाइबा' ॥१६६॥ हासे प्रमु जननीर शुनिजा बचन । प्रश्च बोले 'कृष्ण पोष्टा करिब पोपण' ॥१७०॥ एत बील पुस्तक लइया प्रभु करे। सरस्वती-पति चलिलेन पढिवारे ॥१७१॥ कथीचण विद्या-रस करि कुत्रहुले । जाह्ववीर तीरे आइलेन सन्ध्या-काले ॥१७२॥ कथाच्या थाकि प्रसु जाह्ववीर तीरे । तत्रे पुन ब्राइलेन ब्रापन मन्दिरे ॥१७३॥ जननीरं डाक दिया आनिआ निभ्ते । दिब्य स्वर्ण तीला दुइ दिला तान हाथे ॥१७४॥ 'देख माता ! कृष्ण एइ दिलेन सम्बल । इहा भांगाइया व्यय करह सकल' ॥१७५॥ एत बलि महाप्रसु चलिला शयने । परम बिस्मित हुई श्राइ मने गणे ॥१७६॥ 'कोथा हैते सुवर्ण स्रानये वारे वार । पाछे कोन प्रमाद जन्माये श्रासि स्रार ।।१७७॥ जेइ-मात्र सम्बल-सङ्कोच हय घरें । सेइ एइमत सोगा श्राने वारे वारे ।।१७८।। किया धार करे, किवा कोन सिद्धि जाने । कोन रूपे कार सोखा त्राने वा केमने ॥१७६॥ महा-अकेतव आइ परम उदार । भांगाइते दिते श्रो डराय बारे बार ॥१८०॥ 'दशटाञि पाँचठाञि देखाइया आगे'। लोकेरे शिखाय आइ 'मांगाइवि तवे'।।१८१।। हेन-मते-महा प्रभु सब्बे सिद्धेश्वर । गुप्तभावे ब्याखे नवद्वीपेर भितर ॥१८२॥ ना छ। इन श्री हस्ते पुस्तक एकच्या । पहुत्रा गोष्ठीते येन प्रत्यचा मदन ॥१८३॥ लिये किया ।। १६७ ।। घर, द्वार, द्रव्य सब कुछ तुम्हारा ही हैं; जो हानि हुई वह भी तुम्हारी ही है; इसमें हमारा क्या स्वत्व है। कहों ! तुम तो अभी पढ़ने जाओंगे, घर में तो कुछ भी सहारा नहीं है; कल इसा

वाद्योगे ? ॥१६०-१६॥श्रीजननी के वचनों को सुनकर प्रमु हँसे और कहने लगे कि-"मादः ! प्रात्तन कर्ता श्रीकृष्ण हैं; वे ही पालन करेंगे।"इतना कहकर सरस्वतीपति प्रमु श्रीविश्वम्मरचन्द्र हाथ में पुस्तक लेकर पढ़ने का चले गये॥ १७०-१७१॥ कुद्र समय तक प्रसन्त मन विद्या-रस-आस्वादन करके, सन्ध्या समय श्रीगङ्गा-तीर पर पहुँचे। कुद्र देर गङ्गा-तीर में ठहर कर फिर अपने घर लौट आये॥ १७४-१७३॥ घर में आकर श्रीम्माताजी को पुकार कर एकान्त में खुलाया और दो तोला दिन्य सोना उनके हाथ एख दिया। आप कहने लगे कि-मेरी मैया! यह देखो! श्रीकृष्ण ने यह सहारे को दिया है; इसको तुड़वाकर सब व्यय चलाशो॥ १७४-१७४॥इतना कहकर श्रीमन्महाप्रभु जी शयन घर में शयन करने के लिये चले गये; श्रीमाताजी परम विस्मित

होकर मन ही मन विचार करने लगी।। १७६॥ "यह सोना वार-बार कहाँ से ले आता है; ऐसा न हो कोई और भगड़ा खड़ा करवा ले। जब-जब घर में खर्च की कमी पड़ती है, तब-तब वारम्बार इसी प्रकार सोना ले आता है। न मालुम किसी से उधार करके लाता है, अथवा कोई सिद्धि जानता है; किस प्रकार से किसका सोना कैसे ले आता है"।। १७७-१७६॥ श्रीशचीमाता महानिष्कपट एवं परम टहार हैं। आप उस सुवर्ष

को तुड़वाने के लिये देने में भी बार-बार डरती हैं। ऋपने सेवक को श्रीमाता जी सिखाती हैं कि—"दशः, पाँच ठीर पहिले दिखाकर, पीछे तुड़वाना" ।। १८०-१८१ ॥ इस प्रकार सर्व सिद्धेश्वर श्रीमन्महाप्रभुजी गुह भाष से श्रीमक्द्रीय में रहे १८२ आप ऋपने श्री इस्त से एक इस्ए के लिये भी पुस्तक नहीं छोड़ते तथा ललाटे शोमये उद्धर्नलक सुन्दर । शिरे औं चीन्य-केण मर्थ-मनीहर ॥१=४॥
१६० में उपयोत्त, ब्रह्मते मन्ति । हास्यमय श्री सुच, प्रसन्त दिस्य-इन्त ॥१=७॥
१६वा में अद्भुत दृह कमल नयन । किया में अद्भुत शोमें विकल्छ वसन ॥१=७॥
जेह देखे, मेंह एक्टण्टे रूप लाय । हेन नर्शह 'श्रम्य श्रम्य' बिलये मा जाय ॥१=७॥
हेन में अद्भुत व्यव्या करेन टाइन । गृनिजा गुरु हम मन्तेष प्रचा ॥१==॥
मकत पद्धया-मध्ये आपने श्रम्या । बमायेन गुरु मध्ये-प्रधान करिया ॥१=॥
गुरु वीने 'बाप ! तुमि मन दिया पर्ट । महाचार्य हैवा तुमि, इनिनाल १८ ॥
प्रश्च बीने 'तुमि आर्थाव्याद कर जारे । महाचार्य-पद कीन दुनेम ताहारे ॥१६०॥
प्रश्च बीने 'तुमि आर्थाव्याद कर जारे । महाचार्य-पद कीन दुनेम ताहारे ॥१६०॥
आदान करेन तब एवेस स्थापन । शेषे आपनार व्याव्या करेन खरहन ॥१६३॥
केही बिद कीन मने वा पारे स्थापन । शेषे आपनार व्याव्या करेन खरहन ॥१६३॥
केही बिद कीन मने वा पारे स्थापन । येषे अपनार व्याव्या प्रमु करेन गुरीने ॥१६४॥
प्रमुने आक्षेत ठाकुर विद्यारसे । प्रकाश ना करे जगनेर दिन-दीषे ॥१६६॥
हरि-मिक्ति-शन्य हैल मकल मंसार । अमनसङ्ग अमन्यय मिह नाहि आर ॥१६७॥
नाना स्पे प्रवादिर महोत्सव करे । देह गेह-व्यतिरिक्त आर नाहि स्पुते ॥१६०॥

हाबनीछी में प्रत्यस महन के समान शीभा पान थे।। १६३। आपके ललाह प्रदेश में सुन्दर उद्ध्यं-पुण्ड विलग शो मा देवा था; मने मनहरणाकारी पुँचराने लिखन केश-दलाय निर पर मलमना रहे थे। महत्व देश में याग्नेपनीन मुनानिन था मानी आप म्किमन अधानेज हो थे। पान्तु श्रीमुख के अपर हैमी की चौदनी आ अती थी.दिव्य दन्त-पंकि शोभा दे रही है,आपके वे दोनों नयन कमल को नरह अजून शोमा यो प्राप्त होरहे थे और यह विकन्छ यम्ब स्पा भी विलन्ण शीमा दे रहा था। जी कीई भी देखना, यहा ट्वटकी लगावर रूप की निरन्तर देखता ही रह जाना था; ऐसा कीई नहीं था जी 'धन्य-धन्य' कहकर स जाना है।१८४-१८७॥ ठासूर ऐसी खड़न स्वार्या करने थे कि निमें गुनकर शीगुकदेव परम मन्नीप होते थे ॥ १८६॥ श्रीगुकदेव निष करों से स्रोविक्स्मर बन्द्र को उठाकर सन्पूर्ण गोधी के मध्य में 'वर्ग प्रवान' कहार विठाने थे।। १०६।। भीशकरेय ने कहा कि-'हे बना! विश्वस्थर! तुम गत लगाउर पहें।; में रहना पूर्यक ( जीर देशर ) अवस्य कहता है, तुम महाचार्य हो जाबारों" । १६० ॥ प्रमु याने कि-"हं भी गुरा ! जिसके उत्पर आक्सा आणी-वित हो, उसके लिय महावार्य पर पान कर लेना, कीन दुर्नम बात है ?" ॥१६१॥ भीनीरमुन्दर जिल किसी विधार्थों से जो कुछ परन करने थे, किसी में भी शक्ति नहीं, जो उसका उसर है सके ।। १६६ ।। तब प्रस् स्वयं क्या मूत्र की स्थापन करने, किर श्रपनी ज्यारणा का चाप ही खन्डन करके दिखाते थे ॥ १६३ ॥ यहि कोई किसी प्रकार में भी स्थापन नहीं कर सकता, तय प्रमु स्त्रयं उस ज्याल्या के। यही मुन्दर रोति से स्थापन कर देते थे ॥ १२४॥ क्या म्यान समय अवा भाजन समय और प्या पर्यटन समय, शास्त्र यार्च के सिवाय श्रीप्रमु की और कंक्षं दूसरी चेपा नहीं थी।। १०४।। इसी प्रकार ठाकुर विचारत में तिसमा थे; संसार के क्ति के रोप से आप अपने की प्रकाशिन नहीं करते थे ॥ १६६ ॥ इस समय सब संसार हरि भक्ति शून्य है।

क्रमानिया केली बाँगकर आगे केंद्र पर बार हो हुई अनावर हा इहाहर नाति क पास बोली मन्द्र के बाब दाव देखे हैं।

'कृष्णानिल' सन्वेजन करन क्रन्दन ए मन जीवेर कृपा कर नारायण २०० हेन देह पाइया कृष्णिते नाहि मित कत काल गिया आर शुञ्जिव दुर्गति २०१। " जे नर शरीर लागि देवे काम्य करें। ताहा व्यथ जाय व्यथ मुखेर विहारे ,,२०२,, कृष्ण यात्रा महोत्सव पव्व नाहि करें। विवाहादि कर्म लागि श्रमकरि मरे ।।२०३॥ तोमार से जीव कृष्ण तिम से रिवता। कि बलिव आमरा तिम 'त' सर्व पिता' ।।२०४॥ एइ मत मक्तगण सभार कुशल। विन्तेन गायेन कृष्ण चन्द्रेर मङ्गल ।।२०४॥ विद्यान्य करे गौरचन्द्र भगवान्। ए च्यो शुनह नित्यानन्देर आख्यान ।।२०६॥ पूर्वे अश्व श्रान्त कृष्णेर आज्ञाय। राहे अवतीर्ण हह्याक्षेन लोलाय।।२०७॥ हाड़ो श्रोमा नामे पिता, माता पद्मावती। एकचाका नामे ग्राम मोडेश्वर जिथ ।।२०८॥ सेश हहते सुबुद्धि सुस्थर गुणवान्। जिनिया कन्दर्भ कोटि लावर्णयेर थाम ।।२०८॥ सेइ हेते राहे हहल सर्व्व सुमंगल। दुभिच दरिद्र दोष खिणडल सकल ।।२१०॥ जे दिने जिन्मला नवद्वीपे गौर चन्द्र। राहे थाकि हुङ्कार करिला नित्यानन्द ।।२११॥ अनन्त ब्रह्माण्ड व्यापि हहल हुङ्कार। मुच्छीगत हहल जेन सकल संसार ।।२१२॥

के महोत्सव करते थे; उनकी देह एवं गृह के सिवाय और कुछ नहीं सूमता है।। १६८।। सब लोगों के मिथ्या सुन्य के व्यवहार देग्यकर वैष्णवगण परम दु:खित होते थे।। १६६॥ वह सब भक्त-जन कृष्ण ! कृष्ण ! कहते हुग कन्दन करते हैं श्रीह प्रार्थना करते हैं कि-'हे नारायण ! इन सब जीवों के प्रति कृपा करो।। २००॥ इन सब जीवों की ऐसा भी देह पाकर श्रीकृष्ण के प्रति भक्ति नहीं है। यह जीव और कितने समय तक

रहा था, असत्सङ्ग और असन्मार्ग के अतिरिक्त और कुछ नहीं थे ॥ १६७॥ लोग नाना प्रकार से पुत्र आदि

दुर्गित मोग करेंगे ॥ २०१ ॥ जिस नर-शरीर को पाने के लिये देवगण कामना करते रहते हैं, इनका वही नर-शरीर वृथा सुख-विद्यार में व्यर्थ जा रहा है ॥ २०२ ॥ यह लोग श्रीकृष्ण-भक्ति पद श्रीकृष्ण-यात्रा, महोत्सव श्रीर पर्थ श्रादि कुछ नहीं करते हैं; केवल विवाह श्रादि में परिश्रम कर करके मर रहे हैं ॥ २०३ ॥ हे कृष्ण ! यह जीव श्रापका ही है, इसके श्राप रक्तक हैं, हम लोग क्या कहें श्राप तो सर्वपिता हैं ॥२०४॥ इसी प्रकार

भक्त-जन सब जीवों की कुशल कामना करते हैं और श्रीकृष्णचन्द्र का मङ्गल-यश गान करते हैं ॥ २०४ ॥ यहाँ श्रीगौरचन्द्र भगवान विद्या-रस केलि में लगे हुए हैं । यब उधर प्रमु-पाद श्रीनित्यानन्द जी का आख्यान सुनिये ॥ २०६ ॥ इधर पहले ही श्रीकृष्ण की खाज्ञा से, श्रीखनन्तदेव (श्रीनित्यानन्द प्रमु) राढ़ देश में लीला-हेत्र प्रकटित हुए ॥ २०७ ॥ खापके पिता का नाम 'श्रीहाड़ाइ खोभा', आपकी माताजी का नाम 'श्रीपद्मा-

वनीदेवी' श्रापके जन्म-प्राप्त का नाम 'एकचका' जहाँ पर कि मयूरेश्वर देव विराजित हैं।। २०८॥ श्राप बालकपन से ही सुबुद्धि, सुस्थिर, गुणवान श्रीर श्रपने श्रीश्रङ्ग के लावएय धाम से कोटि कामदेवों को जीतने बाले थे।। २०६॥ श्रापके जन्म-दिन से ही राढ़ देश में सर्व सुमङ्गल हो गये श्रीर दुर्भित्त व दरिद्रता का

दोष च ॥ २०६ ॥ त्रापक अस्माद्य से हा राष्ट्र प्राप्त स्वाप से प्राप्त स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप से दोष नह हो गया ॥ २१० ॥ जिस दिन नवद्वीप में श्रीगौरचन्द्र अवतीर्या हुए थे उस दिन श्रीनित्यानन्द प्रभु ने अभिराडदेश में हुन्द्वार की थी - ४११ वह हुक्कार अनन्त-त्रह्माएड-च्यापी हुई थी उस समय ऐसा प्रतीत हुछ

कत लोक बिललेक उड्ल बलवात । कतलोक मिनलेक परम उत्पात ॥२?३॥ कत लोक बिललेक आंतल कारण । गाँड रवर गोमानिन इड्ल गर्जन ॥२(४॥ एड्मत सर्व्व लोक नाना कथा गाय । तिन्यानन्द केहा नाहि चिनिल मायाय । २९४॥ हेन मते व्यापना लुकाइया निन्यानन्द । शिशु-गण महें खेला करेन आनन्द ॥२१६॥ शिशु-गण महें निन्यानन्द लोड़ा करे । श्रीकृष्णेर बाक्य विना आर नाहि स्फूरे ॥२१७॥ विय मभा करेन मिलिया शिशु-गण । पृथिबीर रूपे केह करे निवेदन ॥२१८॥ तवे पृथ्वी लेया समे नदीनीर आय । शिशु गण मेलि स्तुति करे ऊट राय ॥२१६॥ तवे पृथ्वी लेया समे नदीनीर आय । शिशु गण मेलि स्तुति करे ऊट राय ॥२१६॥ कीन शिशु लुकाइया ऊहें करि योले । विवास आण मिया मथुर गावृत्ते ॥२२०॥ कीन दिन निशा भागे शिशु-गणलेया । वसुदेव देवकीर करायेन विया ॥२२१॥ विन्यान करिया अस्यन्त निशा भागे । कृष्ण-जन्म करायेन केह नाहि जागे ॥२२१॥ गोकृत सृत्रिया अस्यन्त निशा भागे । कृष्ण-जन्म करायेन केह नाहि जागे ॥२२१॥ गोकृत सृत्रिया वाला धानेन कृष्णेर । महाशया दिला लह्या भागि इला करेरे । २२३॥ कीन शिशु साजायेन पृत्तनार हुए । केही स्तुन पान करे अठ तार बुके ॥२२४॥ कीन शिशु साजायेन पृत्तनार हुए । केही स्तुन पान करे अठ तार बुके ॥२२४॥ किन शिशु साजायेन पृत्तनार हुए । कही स्तुन पान करे अठ तार बुके ॥२२४॥ निक्ट अस्ये जत गोयालार वरे । सलिक्ते शिशु-सहें गिया चुरि करे ॥२२४॥ निक्ट अस्ये जत गोयालार वरे । सलिक्ते शिशु-सहें गिया चुरि करे ॥२२६॥ सारे छाड़ि शिशु-गण नाहि आय यरे । सात्रिय नित्यानस्य संहति विहरे ॥२२७॥

था मानों समान्त संसाद की सुरक्षों हो गई।। २१२ ॥ उस समय कुत्र नेगा कहने जगे कि नाज-पात हुआ है और कुंद्र कर्य होगों ने कोई परम रूपान समस्ता ॥ २१३ ॥ हुद लोग बोले कि-समस्त निया कारण, मीके-बार प्रभू ने तक्तीना की है।। ११४ ॥ उस दिन मय लाग दसी प्रकार की नाला बार्न करने थे: पान्तु मात्रा के यशीभूने होने के कारण कोई यह नहीं नमन सका कि-वह भीनियानन प्रमु ने गुद्धार की है।। २१४॥ इसी प्रशार आपने को विपादर भीतित्यानन्द प्रमु बालकों के मंग खेल खेलकर आनीन्द्रत होते थे ॥ २५६ ॥ बी-निष्यानन्त प्रमु के मुख से बालकों के मात्र खेलते समय भीकृत्या विषयक वाल्यों के अनिरिक्त करून और कुछ निकाले न थे ॥ २१० ॥ बीहा के समय अब शिष्टुगण मिल हर 'देव-मना' का सेल करने तो एक बालक क्षपंत को प्रश्री जानकर शक्षी मधा में अपना नियंदन सुनाता ॥ २१८ ॥ तथ ने सब प्रश्री की साथ नेकर नहीं के कितारे पर जाते और केंचे स्वर में सब वासकामा मिलकर प्रमु की स्तुति करने थे ॥ २१६ ॥ नव शिश्व क्षिपकर के से स्वर से कहना कि-वें मधुरा-गोल्ल में जाकर जन्म लूँगा ।। २६६॥ किसी पिन राजि के समय दें। शिशुओं की लेकर यमुरंब-रेबकी का विवाह कराते हैं।।२२१।। योर केंचेरी रात में एक बन्ही-कर बमाकर इसमें मीकृष्ण का जन्म कराते, उस नमय गाँव के सौना ते। सीसे थे ॥२५२॥ पास में ही गाँकुल अबार बमायर पूर्व स्थान से श्रीकृष्ण की यहाँ ते आहे और कंच वन हुए शिगु के पास, महामाया बने हुए शिशु के ते आफर एस ( बंस ) से इल करने ये ॥ २२३ ॥ एक बालक को 'पूतना' बनाने और श्रीकृष्ण बने हाए शिक्षा उसके व्यवन्थल पर व्यवकर उसका स्तन पान करने ये ।। २२४।। किसी दिन बालको के साथ नल (च्यूसक ) व करिया द्वारा राकट रचना करके उसको ने व कर फेंक नेते थे ॥ ६२४ ॥ ( आप ऑसिस्यानन्य कृतिकृत्य के कृत्य में क्यांक वाक वने हुए शिक्षुगर्यों के साथ, निकटवर्त्ती म्यासामी के वर मक्रिय क्र

जाहार वालक तारा किछु नाहि वोले । सबे स्नेह करिया राखेन लझ्या कोले ॥२२८॥ समे वले नाहि देखि हेन मत खेला । के मने जानिल शिष्ठ एत कृष्ण-लीला ॥२२६॥ कीन दिन पत्रेर गिंद्या नाम गण । जले जाय संहित लझ्या शिष्ठ-गण ॥२३०॥ माँप दिया पड़े केही अचेष्ट हइया । चैतन्य कराय पाछे आपने आसिया ॥२३२॥ कीन दिने तालवने शिश्रु सङ्गे गिया । शिश्रु-सङ्गे ताल खाय धेतुके मारिया ॥२३२॥ शिश्रु-सङ्गे गोष्ठे गिया नाना क्रीड़ा करे । वकः, अध, वत्स करिया ताहा मारे ॥२३२॥ विकाले आइसे घर गोष्ठोर सहिते । शिश्रु-गण-सङ्गे शङ्ग वाहते वाहते ॥२३४॥ कीन दिन करे गोषीर वसन-हरण । कोन दिन करे जङ्ग पत्नी दरशन ॥२३६॥ कीन शिश्रु नारद काचये दाहि दिया । कंस स्थाने मन्त्र कहे निभृते वसिया ॥२३५॥ कोन दिन करे गोषीर वसन-हरण । कोन दिन करे जङ्ग पत्नी दरशन ॥२३६॥ कोन दिन को गोषी भावे करेन कन्दन । नदी वहे हेन जेन देखे शिश्रु-गण ॥२३६॥ त्रापने जे गोषी भावे करेन कन्दन । नदी वहे हेन जेन देखे शिश्रु-गण ॥२३६॥ विष्णु माया मोहे केही लिचते नो पारे । नित्यानन्द संगे सब बालक विहरे ॥२४०॥ मधुपुरी रिचया अमेण शिश्रुक्तंगे । वेह हय माली केह माला परे रंगे ॥२४१॥

से जाकर चोरी करते थे।। २२६।। श्रीनित्यानन्द प्रमु को छोड़कर वालक-वृद्ध अपने घर नहीं जाते थे, वे सब रात्रि दिन उनके साथ ही खेलते (बिहार करते) रहते थे।। २२७॥ जिनके वालक आपके साथ में रहते थे वे भी आपसे कुछ नहीं कहते; वरन सभी स्नेह करके गोदी में ले लेते थे।। २२८॥ वह सब कहते कि— हमने तो ऐसे खेल कभी नहीं देखे हैं, इस बालक ने इतनी 'कृष्ण-लीला' किस प्रकार जान ली १॥ २२८॥

किसी दिन आप पत्रों द्वारा नाग-गए रचना करके शिशु-वृन्द को अपने साथ लेकर जल के पास जाते।।२३०।। वहाँ जाकर एक बालक अचेष्ट होकर जल में कूद पहता था; पीछे प्रमु स्वयं जाकर उसको चेतन कराते थे।। २३१।। किसी दिन खेल में शिशुगए। को साथ ले जाकर तालवन में धेनुकासुर को मारकर ताल-फल खाने की लीला करते।। २३२।। एवं सब बालकों के साथ गोष्ट में जाकर नाना प्रकार की कीड़ा करते थे-

वकामुर, श्रधामुर, बत्सामुर बना-बनाकर उसका वध करने की लीला करने थे ॥२३३॥ वहाँ से तृतीय-प्रहर में गोष्ठी के साथ जिसमें कि शिशुगण शृङ्क बजाते बजाते लौट कर घर श्राते थे ॥ २३४॥ किसी दिन गोव-द्ध न-धारण की लीला करते तो किसी दिन युन्तावन रचन कर उसमें क्रीड़ा-विहार करते थे ॥ २३४॥ किसी

द्ध न-धारण को लोला करते तो किसी दिन यज्ञ-पित्तयों को दर्शन देने की लीला करते थे।।२३६॥ दिन गोपियों के वस्त-हरण लीला करते तो किसी दिन यज्ञ-पित्तयों को दर्शन देने की लीला करते थे।।२३६॥ किसी दिन एक शिशु दाढ़ी लगाकर नारद-बेश धारण करके कंस के पास जाकर एकान्त में उसके हित की बात उससे कहता था।। २३७॥ किसी दिन एक शिशु श्रीत्राक्त्र के बेश से कंस महाराज के श्रादेशानुसार

श्रीवलरामजी व श्रीकृष्ण को ब्रज से ले जाता है ॥ २३६ ॥ उसे समय श्राप (श्रीनित्यानन्द प्रमु ) गोपी-भाव से क्रन्दन करने लगते; प्रमु की अश्रुधारा नदी ह्रप होकर बहने लगती थी। बालकगण प्रमु की श्रोर देखते ही रह जाते थे ॥ २३६ ॥ इस प्रकार श्रीनित्यानन्द प्रमु के साथ सब बालक-वृन्द विहार करते थे; उस समय

ही रह जाते थे ।। २३६ ।। इस प्रकार आनित्यानन्द अभु के साथ सब बालकन्धुन्द । वहार करते वा उस समय आविष्णु-माया से मोहित होने के कारण कोई भी (श्रापकी) जान नहीं पाता था २४० किसी दिव श्रीमधु-

के तीरा बानर सब वल एइ बने । स्त्रामि रघुनाथभृत्य वल मोर स्थाने ॥२५६॥

तारा वले श्रामरा बालिर भये बुलि । देखा श्रो श्रो रामचन्द्र लइ पद-धृत्ति ॥२५७॥ , ता सभारे सङ्गे करि आइला लइया । श्री रामचरणे पड़े दगडवत हइया ।।२५८।।

इन्द्रजित-वध लीला कोन दिन करे। कोनोदिन श्रापने लच्मण भावे हारे।।२५६॥

विभीषण करिया आनेन राम स्थाने । लङ्केश्वर अमिषेक करेन ताहाने ॥२६०॥ कोनो शिशु वले मुनि त्राइलुँ रावण । शक्ति शेल हानि एइ, सम्बर लच्मण ॥२६१॥

एत विज्ञ पद्मपुष्प मारिल फेलिया । लच्मणेर भावे प्रभ्र पिड़ला दृलिया ॥२६२॥

मुर्चिछत हइला प्रमु लच्मग्रेर भावे। जगायेन सब शिशु तमु नाहि जागे।।२६३॥

परमार्थे धातु नाहि सकल शरीरे । कान्दये सकल शिशु हाथ दिया शिरे ॥२६४॥

शुनि माता पिता ब्राइ ब्राइला सत्वरे । देखये पुत्रेर धातु नाहिक शरीरे ॥२६४॥ म्बिंछत हइया हो है पड़िला भूमिते। देखि सर्व्व लोक आसि हइला विस्मिते।।२६६॥

सकल बुगान्त कहिलेन शिशुगेण । केह केह बुभिलेन भावेर कारण ॥२६७॥

प्रमु पृञ्जते कि-रे सब बानरा ! बतलाओ तुम कौन हो ? मैं श्रीरामचन्द्र जी का सेवक हूँ, हमको बतलाआ

विभीपण वनाकर उसे श्रीरामचन्द्र जी के पास लाते; श्रीरामचन्द्र जी उसकी लई श्वर कह के आभिपेक करते

॥ २६० ॥ किसी दिन कोई एक शिशु कहता कि-देखो ! मैं रावण सामने आया हूँ, तदमण ! तुम सावधान

हात्र्या यह देखों ! मैं शक्ति (सेल) प्रहार करता हूँ ॥ २६१ ॥ ऐसा कह कर उसने कमलपुष्प फेंका एवं प्रमु लदमण माव में उस समय दल गये ॥ २६२॥ उस समय प्रमु श्रीलदमण के भाव से मूर्चिछत

हूं। गर्ये; सब शिशु त्रापको जगाते हैं परन्तु तो भी त्राप जागृत त्रवस्था में नहीं त्राते हैं।। २६३ ॥ सेवमूच ही ऋद्भि सम्पूर्ण शरीर में (प्राण्) नहीं हैं सब बालक आपकी ऐसी दशा देखकर सिर पर हाथ रखकर

कहता है कि-जिल्ल वानक ने

श्रीर वे सब श्रीरामचन्द्र जी के चरणों में साष्टाङ्ग दण्डवत् करते ॥ २४८ ॥ किसी दिन श्राप इन्द्रजीत वध लीला करते और किसी दिन आप श्रीलदमण भाव से हार जाते थे।। २४६।। किसी दिन एक शिशु को

श्रीरामचन्द्र दर्शन करा दीजिये हम जाकर उनकी पद-धूलि लें।। २४७॥ प्रभु उन सबको साथ लेकर आते

तुम बन में क्यों फिर रहे हों ? ॥ २४६ ॥ वे उत्तर देते कि-हम सब 'बालि' के भय से फिरते हैं आप हमकी

रोने लगे।। २६४।। इस बात को सुनकर प्रमु के माता-पिता शीघ्र ही दौड़कर आये और आकर देखा कि-सवमुच ही पुत्र के शरीर में ( प्रार्ग ) नहीं है।। २६४ ।। तब तो वह दोनों मूर्चिछत होकर पृथ्वी पर गिर वड़े तथा सब लाग आकर यह आश्चर्य-जनक दृश्य देखकर बड़े विस्मित हुए॥२६६॥लोगों के पूछने पर शिशु-गण ने समस्त वृतान्त कह सुनाया तब उनमें से कोई २ प्रभु के इस भावावेश का कारण इस प्रकार ऋनुमान किये कि-।। २६७ ।। जैसे पूर्व काल में एक अष्ठ नाट्यकार ने श्रीरामचन्द्र जी का वनवास सुनकर श्रीदशरथ के भाव से ऋपना शरीर छोड़ दिया था, स्यात् उसी प्रकार का भाव इनको भी न हो गया हो।। २६८॥ को:

ी का वेश धारण कर रक्ता है उसके द्वारा श्रीषधि देने से यह अच्छे

पूर्वे दशंग्य भावे एक नटवर । राम बनवासी शुनि त्यजे कलेवर ॥२६८॥

केह बले 'काच काचियाछे जे छात्रोयाल । हन्मान श्रीषधि दिले हइ वेजे भाल ॥२६८॥

पृथ्वे प्रश्व शिखाइया छिलेन सभारे। पड़िले तीमरा बेडि कान्दिह आमारे॥२७०॥ च्योक विलम्ये पाटाइया हन्मान । नाके दिले खोपिय आसिने मोर प्राण ॥२७१॥ निज भाने प्रमु मात्र हहला अचेतन । देखि वह विकत्त हहला शिशु-गण ॥२७२॥ छक हहलेन सभे शिचा नाहि स्पुरे । उठ भाइ ! विल मात्र कान्दे उच्च स्वरं ॥२७३॥ छक हहलेन सभे शिचा नाहि स्पुरे । उठ भाइ ! विल मात्र कान्दे उच्च स्वरं ॥२७३॥ छार एक शिशु पथे तपस्वीर वेशे । कल मृल दिया हन्मानेरे, आशंत ॥२७४॥ भार एक शिशु पथे तपस्वीर वेशे । कल मृल दिया हन्मानेरे, आशंत ॥२७४॥ भार एक शिशु पथे तपस्वीर वेशे । कल मृल दिया हन्मानेरे, आशंत ॥२७४॥ उन्हाना वेले कार्य गीरवे चिलत । आसिवारे चाहि, रहिवारे ना पारित ॥२७७॥ छनियाछ समनन्द्र अनुज लक्षण । शिका शेले ताँरे मृच्छा करिल रावण ॥२७७॥ अतियाछ समनन्द्र अनुज लक्षण । शिका शेले ताँरे मृच्छा करिल रावण ॥२७७॥ कार्य जाव आमि गन्ध मादन । खोषध आनिले रहे नाँहार जीवने ।।२०६॥ तपस्वी बलेये 'जदि जाहने निरचय । मनान करि किन्नु खेये करह विजय'। २८०॥ निर्यानन्द शिचाते बालके कथा कय । विस्मत हहया सक्ये लोके रहि चाय ॥२८२॥ तपस्वीर बोले सरीकरे गेला मनाने । जले थाकि आर शिशु धिला चरणे ॥२८२॥ इम्मीरेर रूप धरि जाय जले लीया । इन्मान शिशु आने कुलेते टानिआ ॥२८२॥

हों जिया। ॥२६६॥ वैमें तो प्रभु ने पहिले ही सब शिशु-गण की सिया दिया कि-'मेरे मृच्छित होने पर तुम सन समें बारी कोर से वरकर मेरे लिये अन्यन करना ॥ २७० ॥ योशी हर पीछे हन्मान भी में और्पाव मेंग-वासा, फिर उसकी मुक्ते मुँचा देना ने। सेरे प्राण लीट श्रावेंगे ॥ २०६ ॥ इतना कहने ही प्रभ जब श्रीलक्ष्मण भाष ने अचेनन हो गर्व तो प्रमु की यह दशा देगकार शिशु-गण वर्दे विकल हुए।। २७२ ।। वे सब विन्न ही गये थे, दिती दशा में उन्हें प्रभु पर्न्त-शिका समरण तही है। रही थी, यह केंद्रल 'उटो मार्ड !' बोल-बोल कर इस्य भ्वर में कन्दन कर रहे थे।। २७३॥ अब लोगों के मुख में यह प्रमङ मुनकर कि-जिम बालक में श्री-हानुमान जी का बेश धारण किया उसके इया बेने से यह अन्छे हैं। जॉयमें ) उनके। प्रभू प्रवृत्तरिका स्मरण हो। आई, तब श्रीहरूमान चेराधारी वालक ने श्रीपिय लेने के लिए प्रम्थान किया ॥ २७५ ॥ एक श्रीर शिक्षु रास्ते में तपन्यी के वेश में फल-मूल देवर श्रीदन्मानशी की खाशीयिश देने लगा और कहने लगा कि।।२००॥ हे किय ! यहाँ पर कुछ विकास की नियं और हसारे आगम की यन्य की नियं; आप तैसे पुरूप यह साम्य से श्राहर मिसते हैं । २७३ ॥ इनुमानगी कहते हैं कि-मैं एक पिशेष गीरव कार्य के लिये जा रहा हैं किर सींद्रना भी है, इसलिये में उत्तर नहीं मकता ।। २०० ।। तुमने सुना है कि-श्रीरामचन्द्र जी के द्वांटे माई श्री-बारमण भी की रायम ने शांकि याम में मूर्किन कर दिया है।।२,०८॥ अतात्व में द्या आने के लिये जिससे कि इनके जीवन की रक्षा हैं। नन्धमादन पर्धन पर जा रहा हूँ ॥ न्धर ॥ नवन्वी कहना कि-"विदे स्नावकी जाना निरुष्य ही है तो यहाँ स्नान करके कुछ खाकर आप पथारिये"॥ २८०॥ श्रीनित्यानन प्रमु की जिला से कालक परत्पर इस प्रकार वार्ते करते हैं सब लोग विस्मिन होकर उनकी जार देखते हैं॥२८१॥औहनुमानजी क्षांची के कहने में म्यान करने के लिए सरोवर में उतरते मात्र जल में क्षिप हुए एक और शिशु ने आपके क्षिक पर्ध्व किमेन। एकर जीर मगर का रूप घरकर वह राजम कहें जल में से गया, हनूमान-शिशु उसकी

\*कथोचर्गो रगा करि जिनिञा कुम्भीर । श्रासि देखे हनूमान श्रार महाबीर ॥२८४॥ आर एक शिशु धरि रावसेर काचे । हन्मान खाइबारे जाय तार पाछे ।।२८४॥ 'कुम्मीर जिनिला, मोरे जिनिवा केमने । तोमाखाङ, तवे केवा जीयावे लच्मणे' ॥२८६॥ इनृमान बोले तोर रावण कुक्कुर । तारे नाहि वस्तु बुद्धि, तुइ पाला द्र ।।२८७।। एइमते दुइ जने हय गाला गाली । शेषे हय चूलाचूली तवे किलाकिली ।।२८८॥ कथोचणे से कोतुके जिनिजा राच्से । गनधमादने आसि हड्ला प्रवेशे ॥१८६॥ युद्धे पराजय करि गन्धर्व्वेर गरा । शिरे करि त्रानिलेन गन्धमादन ॥२६१॥ श्रार एक शिशु तँहि वैद्य रूप घरि । श्रीषघ दिलेन नाके श्रीराम स्मङरि ॥२६२॥ नित्यानन्द महाप्रभु उठिला तखने । देखि माता-पिता-स्रादि हासे सर्व्व जने ॥२६३॥ कीले किंग्लिन गिया हाड़ाइ परिडत । सकल बालक हइलेन हरषित ॥२६४॥ प्रथम वयस प्रभु अति सुकुमार । कोले हैते कारो चित्त नाहि एडिवार ॥२८६॥ मर्ब लोके पुत्र हैते बढ़ स्नेह वासे । चिन्तिते ना पारे केही विष्णु माया-वशे ॥२६७॥ हेन मते शिश काल हैते नित्यानन्द । कृष्णलीला विना आर ना करे आनन्द ॥२६८॥

ै तेंहि गन्धर्वेर वेश धरि शिशुगरा । तासभार सङ्ग्री युद्ध हय कथोचार ॥२६०॥ समे बोले 'बाप ! इहा कोथाय शिखिला ?' । हाति बोले प्रश्च 'मोर ए सकल लीला' २६४॥ पिता माता गृह छाडि सर्व्व शिशु-गण् । नित्यानन्द-संहति विहरे श्र**नुत्रण् ।।२**६६।। न्दींचकर किनारे पर ले द्याया ॥ २⊏३ ॥ इसी प्रकार थोड़ी देर युद्ध कर<mark>के मगर को जीतकर श्रीहनूमानजी ने</mark> ऊपर आऊर एक और महावीर को देखा ॥ २०४ ॥ एक और शिशु राच्स का वेश धारण करके हनुमानजी को ग्वाने के लिये उनके पीछे दौड़ा ।। २८४ ।। उसने कहा कि-तुमने मगर को तो जीत लिया परन्तु मुक्ते कैसे जीनोगे ? अगर में तुमका सा जाऊँ तो लक्ष्मण को कौन जिवायेगा ? ॥ २८६ ॥ श्रीहनूमान जी बोले-

त्रीहनूमानजी खेल ही में राचस को जीतकर गन्ध्रमादत पर्वत पर जा पहुँचे ।। २८६ ।। वहाँ पर शि**शुग**ण गन्यवीं का वेश धारण करके कुछ देर श्रीहनूमान जी के साथ युद्ध में प्रवृत्त हुए ॥ २६० ॥ अन्त में श्रीहनू-मानजी गन्धर्व-गण को युद्ध में परास्त करके गन्धमारन को सिर पर रखकर ते आये॥ २६१॥ एक और शिशु वहीं वैद्य का रूप घारण करके 'भीराम' स्मरण कर श्रीलद्दमण जी की नाक में श्रीषधि देता है ॥२६२॥ तब श्रीनित्यानन्द महाप्रमु उठ वैठे हैं इनका देखकर माता-पिता श्रादि सब लोंग हर्षित हुए।। २६३॥ श्री-

"तेरा रावण तो कुता है, मैं उसको कोई वस्तु नहीं समफता हूँ, तू दूर हट ।। २८७ ।। इसी भाँति से दोनों में पहिले गाली-गलीज हुई, फिर वाल नोंचा-नोंची और अन्त में मुका-मुकी होने लगी ॥ २८८ ॥ कुछ च्या में

कि बालक ! यह खेल कहाँ सीखे हा ? प्रमु ने हँसकर उत्तर दिया कि-'यह सब मेरी ही लीला है' ॥ २६४॥ प्रमु की बालक वयस थी आप अति सुकुमार थे, आपको गोदी में उतारने की किसी की इच्छा नहीं होती थी।। २६६।। सब लाग आपको पुत्र से भी अधिक स्तेह करते थे, परन्तु विष्णु-माया के वशीभूत होकर

हाइ।इ परिडत जाकर उन्हें गादी में उठाया तथा सब वालक प्रसन्न हो गये॥ २६४॥ सब लोग कहने लगे

त्रा को के समक नहीं पाता था। २६७ । इस प्रकार श्रीनित्यानन्द प्रभु बालकपन से ही श्रीकृष्ण-लीला के

से मब शिशुस पांपे रह नगम्कार । नित्यानन्द सङ्गे जार एमन विहार ॥२००॥ एड्मत कीड़ा को नित्यानन्द राप । शिशु ेने कृष्णलीला निने नाहि साम ॥२००॥ भन्नेत सीला केवा पारे किहिबारे । नाहान इत्राय जैन मन स्पुते जारे ॥२००॥ हेनमते बादण वन्मर थाशि एरे । नित्यानन्द चिल्लेन तीर्थ कीर बारे ॥३००॥ तीर्थ-जावा किलेन विशित भन्मर । तवे शेष श्राहलेन चैतन्य-गोचर ॥३०४॥ नित्यानन्द तीर्थ-जाता शृत भादिष्यगहे । जे प्रमुरे निन्दे दृष्ट पाषिष्य पाष्पहे । २०४॥ नित्यानन्द तीर्थ-जाता शृत भादिष्यगहे । करणा यसुद जाहा वहि नाहि भार ॥३०६॥ जाहार इपाये जानि चैतन्यर तस्व । जे प्रमुरे हारे व्यक्त चैतन्य महस्व ॥३०६॥ जाहार इपाये जानि चैतन्यर तस्व । जे मने किला नीर्थ-मण्डली-अमण ॥३००॥ प्रमुत्र चिला प्रमुत्र विश्व प्रमुत्र विश्व । विश्व प्रमुत्र विश्व । विश्व प्रमुत्र विश्व । विश्व प्रमुत्र विश्व । विश्व प्रमुत्र विश्व । विश्व प्रमुत्र विश्व । विश्व प्रमुत्र विश्व प्रमुत्र विश्व । विश्व प्रमुत्र विश्व प्रमुत्र प्रमुत्र विश्व प्रमुत्र विश्व । विश्व प्रमुत्र विश्व प्रमुत्र विश्व । विश्व प्रमुत्र विश्व प्रमुत्र विश्व । विश्व प्रमुत्र विश्व क्रिक क्रिक । विश्व प्रमुत्र विश्व प्रमुत्र अस्व । । ३११। अस्त विश्व प्रमुत्र प्रमुत्र विश्व प्रमुत्र विश्व प्रमुत्र । एके एके प्रमुत्र स्थ करेन अस्य । । ३१४।।

कियान और कुछ काबा ( स्वेस ) सही करने थे ।। २६८ ।। सब शियामा माना-पिना नवा घर की छोड़कर निरम्बर श्रीनित्यानन प्रभु के साथ पिहार फरते रहते थे। "६६। एन सब शिणु नाए के बरालें में भेरा नमकार विवेदन हो जिनका भीनित्यानन्द प्रमु के सङ्ग इस प्रकार का विहार होता था ॥ ३०० ॥ अंकियानन्द्र राय हमी प्रकार की सब कीशाएँ करने ये वालकपन में ही आपको श्रीष्ट्रण-तीलाओं के मियाय और कृद्ध नहीं भाना था ॥३०२॥ भीव्यनन्तरेय की नीमा कीन वर्णन कर मकता है ? केवल उनकी कुया ने विभवेर जिनकी स्पर्ति प्राय होतो है यह उनना ही वर्गीन कर पाना है।। ३०२।। इस प्रकार ऑक्टियानन प्रभू १२ वर्ष घर सं रहे करवाम लीजीटन परनेके लिये चल पंजाद०द्याध्यापने जीनवर्ष तीर्धवाद्या में लगाय पित अन्तमे ओक्रहण-बैतल्यप्रमु के गोचर होने हैं।।३=४।।िं। गमन्द की नीर्ययात्रा सुने।,तिन प्रमुठी वृष्ट, पापी,पाध्यमकी ही निन्हा करने हैं।दे : आ जिस प्रमु से सम्पूर्ण संसार का उद्धार किया य जिस प्रमु के सिवाय करूगा समुद्र प्रस्य कीई क्री 🕻 अन श्रीसित्यायन प्रमु की नीर्थ यात्रा (कथा) भ्रानागण इस प्रन्य के श्राविखण्ड में सुने ॥३०६॥ जिस प्रश्न की कृषा में श्रीकृत्वाचैनस्य प्रमु का तक्य समक्त में काता है, जिन प्रमु के द्वारा भीचैनस्ययस्य का महत्त्व इसके हुआ एवं होता है, उन आंचैतन्यचन्द्र के वियतम श्रीनित्यातन्द्र प्रभु का चरित्र सुनिये कि जिस प्रकार अलीने नीर्थ मण्डली में अमल किया था ॥ ६०७-३०८ ॥ प्रमु प्रथम वर्षे धर तीर्थ गये किर यहाँ में अनेले वैश्व-भाष-वन की गमन किया; भीगवानी जाकर फिर शिय-राजधानी श्रीकाशी की जहाँ श्रीमञ्जाली की इस्तर शाहिती भारा करती है । ३:६-३१०॥ मीनियानन राय श्रीमङ्गाली की देसकर वर्षे धानस्ति ही स्तानं करतें जबा-पान करते तो भी उनकी एनि नहीं होती थी।।३११। माचमान में प्रजाग जाकर मानः स्नान े करते यहीं में फिर बीहरूण के पूर्व जन्म न्यान श्रीमशुराजा का गये ॥ ३१२ ॥ घटाँ धीयमुना जो के विमाम-

गोहले नन्देर घर वसित देखिया। विस्तर रोदन प्रश्न करिला वसिया। १३१।।
तवे प्रश्न भदन गोपाल नमस्करि। चिलल हस्तिनापुर-पाण्डवेर पुरी । १३१६।।
भक्त स्थान देखि प्रश्न करेन क्रन्दन। ना बुसे तैथिक भक्तिग्र्त्येर कारण । १३१७।।
क्ष्वलराम- कीर्त्ति देखि हस्तिना नगरे। 'त्राहि हलघर'! विल नमस्कार करें । १३१८।।
तवे द्वारकाय आइलेन नित्यानन्द। सष्टद्रे करिला स्नान हइला आनन्द। १३१६।।
सिद्ध पुर गेला जथा किपलेरस्थान। मत्स्य-तीथों महोत्सवे करिला अनदान। । १२०।।
शिव काञ्ची विष्णु-काञ्ची गेला नित्यानन्द। देखि हासे दुइ गने महा-महा द्वन्द्व। १३२१।।
ग्रितक्षय महातीर्थी गेलेन विशाला। तवे ब्रह्म तीर्थी चक्रतीर्थीरे चिलला । १३२३।।
प्रतिस्तिता गेला यथा प्राची सरस्वती। नैमिष-अर्थ्ये तवे गेला महामिति। १३२४।।
तवे गेला नित्यानन्द अयोध्या नगर। राम-जन्म-भूमि देखि कान्दिला विस्तर। १३२४।।
तवे गेला ग्रहक चग्रडाल राज्य जथा। महा-मूर्च्छी नित्यानन्द पाइलेन तथा। १३२६।।
ग्रहक चग्रडाल मात्र हइल स्मरण। तिन दिन आखिला प्रानन्दे अचेतन। १३२०।।

चाट पर जल-केलि करके ब्रानिन्त होकर श्रीगोवद्ध न पर्वत की परिक्रमा की ॥३१३॥ फिर प्रमु ने श्रीवृन्दान्यन ब्रादिक द्वादश वन में एक-एक करके भ्रमण किया ॥६१४॥ तस्यान गोवुल जाकर वहाँ श्रीनन्द बाबा के वास-स्थान की देखकर प्रभु ने बैठकर वहा क्रन्दन किया ॥ ३१४ ॥ फिर प्रमु श्रीमदनगोपालजी को प्रणाम करके पण्डचों की पुरी श्रीहिस्तिनापुर गये ॥ ३१६ । भक्त-स्थान हिस्तिनापुर को देखकर प्रभु ने क्रन्दन किया, क्रन्दन का ताल्पर्य, वहाँ के तैर्थिक ब्राह्मण भक्ति-शृन्य होने के कारण कुछ नहीं समसे ॥३१७॥ तथा यहाँ पर श्रीवलराम जी की की कि विहां को देखकर 'श्राह हलधर !' कहकर नमस्कार करने लगे ॥३१८॥ फिर श्रीनित्यानन्द प्रभु श्रीहारकापुरी गये, वहाँ समुद्र में स्तान करके ब्रानिन्त हुए ॥ ३१६॥ फिर कि कि ब्राश्म 'सिद्रपुर' को गये तथा मल्य-तीर्थ में जाकर महोत्सव करके ब्राब दान किया ॥ ३२०॥ फिर श्रीनित्यानन्द प्रभु शिवकाब्वी तथा विष्णुकाब्वी पहुँचे, वहाँ पर दोनों स्थानों के दोनों दलों के संन्यासियों के बीच भीपण कलह देखकर श्रीपमु हँसने लगे ॥ ३२१॥ तब प्रभु कुरुन्तेन, पुण्य-सिल्ल श्रीविन्दु-सरोवर तीर्थ, प्रमास व तीर्थवर सुदर्शन का गये ॥ ३२२॥ प्रभु फिर त्रितकृप, महातीर्थ, विशाल को गये तदनन्तर ब्रह्मनित्यानन्द प्रमु नैमिपारण्य को गये ॥ ३२२॥ फिर श्रीनित्यानन्द प्रमु श्रीक्रयोध्यापुरी पहुँचे, श्रीरामचन्द्रजी की जन्म-सूम को देखकर ब्रापने वहाँ बहुत क्रन्दन किया ॥३२४॥ तब श्रीनित्यानन्द प्रमु गुहक-चाण्डाल' का राज्य स्थान कं गये वहाँ पहुँच कर ब्राप महान्द मूच्छी को प्राप्त हो गये॥३२६॥'गुहक-चाण्डाल'

<sup>ि</sup> प्रवास की ति-एक समय जाम्बनते-पुत्र शाम्ब, दुर्योधन की पुत्री 'कदमणा' को दर वाये । तब दुर्योधन व कर्ण आदि शाम्ब को युद्ध में परास्त कर अपने नगर में ले गये । तब नारद्वी से ब्लादेवजी ने यह बार्का सुनी तो वह सितनापुर गये । जब दुर्थ्योधनादि श्रीवलदेवजी के साथ समभौता करने पर राजी न हुए तो उन्होंने को बित होका अपने हल द्वारा शुक्ती का शाकर्षण किया । वह चिह्न अभी वक्त मान है ।

जे जे बने श्राखिलो ठाकुर रामचन्द्र । देखिया विग्हे गढ़ि जाय निन्यानन्द ॥३२=॥ तवे गेला सरम् कीशिकी मृनि स्थान । तवे गेला पुलड व्याश्रम पुरुष-स्थान ॥३२६। गोमती गण्डकी शोग तीर्थ स्तान करि ! तर्वे गेला महेन्द्र प्रव्यत ल्रांडापरि ॥३३०॥ परश्रामेरे हैं।इ करि समस्कार । तथे शेला राज्ञा-जनमध्म हरिद्वार । ३३१॥ पम्पा भीमरथी गैला सम गाँदावरी । वेंग्लानीकी वियासाय सङ्झव आचरि । ३३२॥ कात्तिक देखिया नित्यानन्द महामति । श्रीपव्यीन गेला जश्रा महेश-पार्व्वती ॥३३३॥ बाह्यग्-बाह्यगी रूपे महंश-पार्वनी । मेह श्रंपर्वते गेहे सरेन वर्मात । ३३४। निज-इष्टदेव चिनिलेन दृहजने । श्रवपृत रूपे करे तार्था पर्योटने ॥३३४॥ परम सन्तापे दोंहे अतिथि देखिया । पाक कम्लिन देवी हर्गपन हैया । १३३६।। परम आदरे भिन्ना दिलेन प्रभुरे । दामि निन्यानम्द दीहाकारे नमस्करे । 122011 एकान्ते कि कथा हैल, कृष्ण में जानेन । तबे निन्यानन्द प्रमु दविहे सेरीन ॥३३८॥ देखिया वेश्वरनाथ कामकोष्ठां पुरी। काञ्ची मरिद्वरा शिया गेलेन कावंग ॥ ३३६॥ तये गेला श्रीम्ह्रनाथेर पुग्य-स्थान । तथे करिलेन हरिखेत्रर प्यान ॥ ४८०॥ श्चरम पर्ध्वत गेला दिवश मधून । इत्याला ताम्रवशी यमुनः उत्तरा ॥३४१॥ मलय पर्वत गेला अगन्त्य आलय । ताहाराश्री हुए हैला देखि महाशय ॥३४२॥ ता समार श्रादर सहया निस्यानन्द । बदरिकाश्रम गेला परम श्रानन्द ॥३४३॥

मात्र सारण होते ही ऋए तीन दिन तक आनन्द से विह्नत हो अचेतन एड्ड रहे ॥ ६३४॥ जिल-जिल वस में हासूर भीरामचन्द्र रहे ये उस यन की देखकर भीनित्यानन्द प्रभु विग्ह से कुन्यी पर लीट-पाट ही नाते थे ॥३२८॥ किर सरम् नदी के कट पर श्रीकीशिक-मुनि के आश्रम पर गये व पुगय-म्यान श्रीपुलह श्रापि के श्रानम पर भी पहुँचे ॥ इनेह ॥ और गोमनी, गरककी, शोग तीर्ध-म्तान करके महेन्द्र पपत की शिश्वर के उपर बढ़ गर्ये । १६३०।। यहाँ श्रीपरशुरामजी की नमस्कार करके श्रीमांतर जा की जन्म-मृति श्रीहर्गिद्धार की गर्य ।।३३६।। किर प्रमा, भीमाची, क्य मीदायरी की गर्ध और अंग्यातीय में जलपान करके कान किया ।। ३३५ ।। किर सीनित्यानम्य महामति श्रीकार्तिकत्री के दर्शन करके श्रीयर्थन पर पहुँचे नहीं पर श्रीमदेश य पार्वतीत्री विरा-अकान है।। ३६६ ॥ उस भीपर्वत पर श्रीमहंगा य पार्वती जी हाह्यण व ब्राह्मणी के हप में जितास करते वे ॥ ६३४ ॥ उस दोनी जमी ने अपने इप्टेंच की अवधूत एवं में तीर्थ प्रवंडन करते हुं पिद्र वान लिया ॥३६॥। बह दोसी प्रमुकी श्राविधि देखकर परम असन्त हुए तथा जीवावंतीदेवी ने हविह होकर रजी है तैयार की।।३६६।। और परम संस्कार पूर्वक प्रभु की प्रसाद प्रयाण है, श्रीतित्यानन प्रभु ने इसरर दानों की नमस्त्रार किया ॥ ३३७ ॥ परचान् पदान्त में उनके साथ पया र वाले हुई यह ने। ओकूट्या ही असे, तदनन्तर भीतिन्यानन्त प्रभु इविक देश की प्रवारे ॥ ३३८ ॥ फिर श्रीत्रक्टर-नाथ व काम-केप्टी पुरी देखकर कान्नी व सरिद्धरा होते हुए 'बाबेरी' पहुँचे ॥ ३३६ ॥ फिर प्रथ्य स्थल श्रीरङ्गनाथ जी के म्यान पर जाकर हरिसंत्र की प्यान किया । ३४०॥ फिर प्रापम पर्यत व दिन्धा-मधुरा, कृतमाला, ताजपार्वी एवं उत्तर यमुना की गये॥ ६४१॥ फिर असाथ पर्यंत पर श्रीकारत्य सुनि के कालम पर पहुँचे यहाँ के निवादी भी श्रीवित्यान-ए मन् के बर्शन करके

कथो दिन नर नारायखेर आश्रमे । आछिलेन नित्यानन्द परम निर्ज्जने ॥३४४॥ तवे नन्दी ग्रामे गेला ब्यासेर श्रालय । ब्यास चिनिलेन बलराम महाशय । ३४५॥ साचात हड्या व्यास त्रातिथ्य करिला । प्रसु खो व्यासेर द्ण्ड प्रगत हड्ला ।।३४६॥ तवे नित्यानन्द गेला बौद्धेर भवन । देखि लेन प्रश्च विस आछे बौद्ध-गरा ॥३४७। जिज्ञासेन प्रस बेहो उत्तर ना करे । क्रुद्ध हय प्रस लाशि मारिलेन शिरे ॥३४८॥ पलाइल बौद्ध गण हासिया हासिया। वने भ्रमे नित्यानन्द निर्भय हइया ॥३४६॥ तवे प्रश्च श्राइलेन कन्यका-नगर । दुर्गा देवो देखि गेला दिचण सागर ॥३५०॥ तवे नित्यानन्द गेला श्रीअनन्त पुरे । तवे गेला पञ्च अप्सरा-सरोवरे ॥३५१॥ गोकर्याच्य गेला प्रमु शिवेर मन्दिरे । केरलेते त्रिगर्चके बुले घरे घरे ॥३५२॥ द्वैषायनी आरुर्या देखि नित्यानन्द राय । निर्विनध्या पयोष्या वाषी अमेन लीलाय ॥३५३॥ रेवा माहिष्मती पुरी मल्लतीर्धी गेला । सूपीरक दिया प्रसु प्रतीची चलिला ॥३५४॥ एइमत श्रभय परमानन्द राय । अमे नित्यानन्द भय नाहिक कोथाय ॥३४४॥ निरन्तर कुष्णावेशे शरीर अवश । चणे कान्दे चणे हासे के बुक्ते से रस ॥३५६॥ एइमत नित्यानन्द प्रसुर भ्रमण । दैवे माधवेन्द्र सहे हइल मिलन ॥३४७॥ माधवेन्द्रपुर्ग प्रेम मय कलेवर । प्रेममय जत सब सङ्गे अनुचर ।।३४८।।

वडे च्यानन्दित हुए । ३४५॥ श्रीनित्यानन्द प्रभु उन सबके सत्कार को शहरण करके परम त्र्यानन्दपूर्वक श्रीवदरि-काश्रम को चले गये।। ३४३।। फिर कुछ दिन श्रीनित्यानन्द प्रमु नर-नारायण के परम निर्जन आश्रम में रहे ॥ ३५४ ॥ किर कदी श्राप्त में शीव्यास त्राशम पर त्राये, वहाँ पर श्रीव्यासजी ने महामति श्रीवलरामजी को पहिचान लिया ॥ ३४४ ॥ तया प्रकट होकर प्रभु का आति ध्य-सत्कार किया, श्रीप्रभु ने भी श्रीज्यासजी की

दगडब्त् प्रसाम किया ॥३४६॥ फिर श्रीनित्यानन्द प्रमु बौद्धों के चाश्रम पर पहुँचे वहाँ आपने बौद्ध-गर्सों को वैठे हुए देखा ।। ६४७ ।। प्रभु ने उनसे कुछ पूछा, परन्तु उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया तब प्रभु ने क्रोधित होकर उनके सिर पर लात का प्रहार किया ॥३४८॥ तब सब बौद्ध हँसते हुए भाग गये, इबर श्रीनित्यानन्द प्रभु

निर्भय होकर वन सं भ्रमण करने लगे ॥ ३४६॥ किर श्रमु कन्यका नगर पहुँचे वहाँ दुर्गादेवी के दर्शन करके द्विण सागर को गये।। ३४०।। तत्र श्रीनित्यानन्द प्रमु श्रीत्रमन्तपुर को गये, फिर पश्च अप्सरा-सरोवर पहुँचे

।। ३४१ ।। फिर गोकर्ण नामक श्रीशिवजी के मन्दिर पर पहुँचे तथा केरल व त्रिगर्रो में जाकर वहाँ के घर-घर परं श्राप विचरण करने लगे।। ३४२।। किर श्रीनित्यातन्त्र राय है पायनी आर्थ्या ( द्वीप-निवासिनी श्रीपार्वती देवी ) के दर्शन करके आत्रव्यूर्विक निर्िन्या, तापी एवं पत्रोपणी का भ्रमण किया ॥ ३४३ ॥ फिर आप

रेवा, महेश्वरपुरी, मल्ल-तीर्थ को गये तथा मृपीरक होकर प्रतीची पहुँचे ॥३४४॥ इस प्रकार समय परमानन्द-धनी श्रीनित्यानन्द प्रभु ने किनी का छर न करते हुए भ्रमण किया ॥३४४॥ आपका शरीर निरन्तर श्रीकृष्ण-त्रावेश से अवश रहता था, चाए में आप कदन करते और दूसरे ही चए हँसने लगते उस रस को कौन

३४५ टस प्रकार श्रीनियानन प्रमु का भ्रमण करते हुए दैवयोग से की मिलन हो गया े४७ श्रीमाधवे द्रपुरी का शरीर प्रेमनय या आपके सव अनुचर भी प्रेममय ये ३४५

कृष्णा रस विना आर नाहिक आहार । माध्येन्द्र पुरी देहे कृष्णेर विद्वार ॥३५६॥ जार शिष्य महाप्रभु-साचार्य्य गोमात्रि । कि कहिन सार तार प्रमेर नहाइ ॥३६०॥

माधवपुरी रे देखिलेन नित्यानन्द । ततच्यों प्रेमे मुच्छी हहल निष्यन्द ॥३६१॥ नित्यानन्द देखि मात्र श्री माधव-पुरी । पहिला मृन्छित हह्या आपना पोसरि ॥३६२॥ भक्ति रमे ब्यादि माधवेन्द्र खूत्रधार । गौरचन्द्र इहा कहियाछेन वार वार ॥३६३॥

दोंहे मुच्छों हइलेन दोंहा दरशने । कान्दये ईश्वर पुरी आदि शिष्य गरो ॥२६४॥ चलके हड्ला बाह्य दृष्टि दृड् जने । अन्योज्न्ये गलाय धरि करेन कन्द्रने ॥६६४॥

बने गढ़ि जाय दह प्रभु प्रेमरसे । हुङ्कार करये दह प्रोमेरे आवेशे ॥३६६॥ श्रेम नदी वह दह प्रभुर नयाने । पृथिवी इह्या सिक्त धन्य हेन माने ॥३६७॥

कम्प, श्रश्नु, पूनक, मानेर अन्त नाजि । दुह देहे विहरणे चैतन्य गोमाजि ॥१६८॥ निन्यानन्द बोलं जत नीय करिलाङ । सम्यक् ताहार फल श्राज पाइलाङ ॥३६६॥

नयने देखिलुँ माधवेन्द्रेर चरण । ए प्रेम देखिया धन्य हइल जीवन ॥३७०॥ माधवेन्द्रपुरी नित्यानन्द करि काले । उत्तर ना म्फुरे रुख कराठ प्रेम जले ॥३७१॥ हैन प्रीत हड्लेन माधनेन्द्र पुरी । यस हैते नित्यानन्द बाहिर ना करि ॥२७२॥

ईरवर पुरी परमानन्द पुरी आदि जत । सन्धे शिष्य हश्लेन नित्यानन्देर मत ॥३७३॥ सभे जन महाजन सम्मापा करेन । कृष्ण प्रेम काहारी शर्रारे ना देखेन ॥३७४॥

निनके शित्य शीमहार प्रभू काचार्य श्रीकर्ष ने प्रभू हैं किर भेला उनके हम की प्रशंसा खीर कही तक वर्ष ॥ ३६०॥ ब्रानित्यानन्द प्रस् भीमाध्यंबन्द्र पुरी जी की हेन्यदर तन्द्राग प्रेम से स्निद्धत होकर निष्यन्द हो गये ॥ ३६१ ॥ जीमानवेन्त्रपूरी भी भीतित्यानन्द प्रमु की देखते ही ध्यप्ते शरीर की सृधिन्युधि सुलकर सृष्टित होकर गिर परे ॥ ५६२ ॥ 'ऑमाप्तेम्ब पूरी जी मिकि रस के प्रथम सुत्रपार है' यह बान ऑगीरचन्द्र प्रभु ने यार-पार कही है ।।) ६६।। होनी अने परम्पर में दोनों के दर्शन करके मुन्तित हो गये और अधिवारपुरी आदि

कुक्यान्यम के निवाय आप हा जन्य आहार नहीं था आपकी देह में औकृष्ण ही विधार करते थे ॥ ३४६ ॥

जिल्लामा रोने जो ॥ ६६८ ॥ धोड़ी हैर में दी दोनों की दाज दृष्टि हुई तय यह दोनों परस्पर में एक दूसरे के गति में बांह डात धर कन्द्रन परने लगे।। ३३४।। देशनी डी प्रमु र्घम-रम सं, घम में लेकि-पेट होने घे तथा है। में ही देखांचेश में हुद्वार करने थे।। ३६६ ॥ है। नी प्रनुखों के नेशी में प्रेम की नांत्यों यह रही थी; पुरुषी सिक्षित हो उर अपने की अन्य मान रही थी।। ३६७ ॥ दोनी के शरीरों में करूप, अश्, पुतक आदि

भावीं का अन्त नहीं था। दें। तो के देहीं में धीचैतन्त्रचन्द्र प्रमु धिार प्रस्ते थे।। ३६०।। भौतित्यानन्द प्रमु काने अगे कि-मैंने जिनने नीर्च समण किये हैं, उनका सम्बद्ध फल खान तो पाया है। ३६६ ॥ मैंने अपने नेत्रों से श्रीमाप्येन्द्र-चरण दर्शन पायं, इन देस की देखकर भेरा तीवन घन्य तीगवा ॥ ३५० ॥ श्रीमायः बेन्द्र पुरी जी भीनित्यातन्त् प्रमु को गोदी में लेकर कुछ भी नहीं योल पति. धापका गला देम-जल से भर

गया । १०१ । श्रीमाध्येन्द्र पुरी जी की भौतित्यानन्द प्रभु में गर्मा प्रीति हुई वि वत्तकी श्रापने यस-स्थल से कारान मही करते थे १७५ भी नित्यानन्त प्रभू की तरह ही भीईश्वरपुरी एवं भीवरमानन्त पुरी व्यादि सम

समेइ पायेन दुःख जन सम्भाषिया । अतएव वने सभे अमेन देखिया ॥३७४॥ अन्योऽन्ये से सब दुःखंर हैल नाश । अन्योऽन्ये देखि कृष्ण प्रमेर प्रकाश ॥३७६॥ कथो दिन नित्यानन्द माधवेन्द्र सङ्गे । अमेन श्री कृष्ण कथा-परानन्द-रङ्गे ॥३७७॥ माधवेन्द्र कथा श्रति अद्भुत कथन । मेघ देखिलेइ मात्र ह्य अन्तेन ॥३७६॥ अहिनैश कृष्ण प्रमे मद्यपेर प्राय । हासे कान्दे है है करे हाय हाय ॥३७६॥ नित्यानन्द महा-मन्त्र गोविन्देर रसे । दुलिया दुलिया पड़े अह् अह हासे ३८०॥ दोहार अद्भुत भाव देखि शिष्य गण । निरवधि 'हिर' विल करये किन ॥३८१॥ रात्रि दिन केहो नाहि जाने प्रमे रसे । कत काल जाय, केहो चण नाहि वासे ॥३८२॥ माधवेन्द्र सङ्गे जत हइल आख्यान । के जानये ताहा-कृष्णचन्द्र से प्रमाण ॥३८३॥ माधवेन्द्र नित्यानन्दे छाड़िते ना पारे । निरवधि नित्यानन्द संहित विहरे ॥३८४॥ माधवेन्द्र बोले प्रमे ना देखिलुँ कोथा । सेइ मोर सर्वे-तीर्थ हेन प्रमे जथा ॥३८४॥ जानिलुँ कृष्णेर कृपा आछे मोर प्रति । नित्यानन्द हेन बन्धु पाइलुँ संहिति ॥३८६॥ जे से स्थाने जदि नित्यानन्द सङ्ग हय । सेइ स्थान सर्वे तीर्थ-वैक्कणठादि मय ॥३८७॥ जित्यानन्द हेन भक्त श्रानिले श्रवणे । अवस्य पाइव कृष्णचन्द्र सेइ जने ॥३८८॥

शिष्यगण् की वही-दशा थी॥६७३॥शीनित्यानन्द प्रभु एवं श्रीमाधवेन्द्र पुरी संसार में जितने वहे २ आदिमयों से बात-चीत करते थे उनमें से किसी के शरीर में कृ शा-प्रेम का दर्शन नहीं पाते थे।।३७४॥ दोनों ही संसारी मनुष्यों से सम्भाषण करके दुस्ती होते थे इस कारण दोनों ही वन में भ्रमण करते थे ।।३७७॥ अब इस समय एक दूसरे को देखकर उस समस्त दु:ख का नाश होगया और परस्पर में श्रीकृब्ए प्रेम का प्रकाश दीखने लगा ॥ ३७३॥ शीनित्यानन्द प्रमु कुछ।दिन श्रीमाधवेन्द्र पुरी जी के साथ श्रीकृष्ण-कथा के परमानन्द रस में निमग्न हुए भ्रमण करते रहे ॥३७७॥ श्रीमाधवेन्द्रपुरीजी की भी अत्यन्त अहुत-कथा थी कि-आप मेघ देखने मांत्र ही अचेतन हो जाते थे ॥ ३७= ॥ श्रीकृष्ण प्रेम में रात दिन मद्यप की तरह आप कभी हँसते,कभी रोते. कभी 'है' 'है' करते तथा कभी 'हाय' 'हाय' करते थे।। २७६॥ इधर श्रीनित्यानन्द प्रमु भी श्रीकृष्ण प्रेम में महामत्त हो रहे थे आप दुल-दुल पढ़ते और जोर से अष्टहास करके हँ सने थे ॥३⊏०॥ शिष्यगण दोनों प्रसुओं के अद्भत भाव की देखकर निरन्तर 'हरि' 'हरि' वोलकर की कीन करते थे।। रेमरा प्रेम-रस में मन्त होकर कोई भी यह नहीं जानता था कि अब रात्रि है या दिन। कितना ही समय क्यों न वीत जाय,वह एक क्रण ही मालुम होता था ॥३८२॥ श्रीमाधवेन्द्रपुरी जी के साथ श्रीनित्यानन्द प्रमु की जो कुछ कथा-वार्कायें हुई उनकी कौन जानता है ? अर्थात् श्रीकृष्ण ही जाने उसमें तो प्रमाणस्वरूप श्रीकृष्णचन्द्र ही हैं।। ३८३॥ श्रीमाध-वेन्द्र पुरी जी श्रीनित्यानन्द प्रभु को छं।इ नहीं पाते वह निरन्तर श्रीनित्यानन्द प्रभु के साथ ही विचरण करते थे ॥ ३-४ ॥ श्रीमाधवेन्द्र पूरी जी यहते थे कि-सैने ऐसा प्रेम कहीं नहीं देखा, जहाँ ऐसा प्रेम है वही स्थान मेरे लिये सर्व-तीर्थमय है। रूप्या में जानता हूँ कि-मेरे उत्पर श्रीकृष्ण की कृपा है तभी तो श्रीनित्यानन्द जैसे वन्धु मुफे मिले ॥ ३८६ ॥ 'चाहे जैसे स्थान पर भी श्रीनित्यानन्द प्रमु का सङ्ग हो, वही स्थान सर्व तीर्ध सय एवं श्रीवेकुएठ आदि मय हैं' !! ३८७ !! श्रीनित्यानन्द जैसे मक्त का नाम काना से सुनने से सुनने वाला विनयानमें बाहार निनंक होप रहे। यन हतने यो में कुर्जार विषय नहें ॥३==॥ एड् वर्ग माध्येन्द्र विन्यानन्द्र प्रतः। एडभिश बीलेन करेन स्ति मिति ॥३२०॥ मामकेन्द्र प्रति जित्यानस्य मराज्य । श्रुक्त्यन्त्र स्पतिरिक्तः श्रार ना कर्य ॥३६१॥ एड मन अन्योजन्य दूर महामति । ऋष्ण-प्रमे ना जानेन काया दिवानाति ॥३६२॥ कथो दिन मात्रवेस्त मार्ड निस्वातन्त् । धाकिया चित्रना गोगे जया मेनुमन्य ॥३६३॥ गायवंत्र चित्रता साम देखियारे। कृत्यादेशे केही नित्र देह साहि स्वरे ॥३६४॥ अतार भी बनेर स्था में विस्टें। बाल याहिले कि मे-विस्हें प्रान रहें ॥३६७॥ रिस्यानस्य माथवेन्द्र-त्र-त्रथान । ते शूनवे नारं भिले कृष्णा में मथन । उह ६॥ हेत मने निन्धानस्य असे पंभ रमे । मेन्यस्य अहनेन क्योक दिवसे ॥३६७॥ भवु-तार्थे स्तान कोर गेला समेल्यर । तरे इस् अहलेन विक्या नगर । ३००॥ मायायमी अवन्ती देशवया मी स्वया । आक्तिन विश्वीह-नुमिह देव पूरी ॥३६६॥ विमल्ल देखिया गुम्मी-नाथ पुग्य स्थान । ग्रेषे नोलानल-चन्त्र देखिने पयान ॥४००॥ आहर्लेन जीनाचन-चन्द्रेश नगरे । ध्वजा देखि मात्र गन्छा हड्ला शरीरे ॥४०१॥ देखिनेत वर्षकेदरार जमभाव । प्रकट बरशानन्द सुबदादि माथ ॥४०२॥ देशेल बाव दाने। अपनन्दे गुल्लिं। यून बाव दा यून पह ग्रिया वे ११४०३।

अवस्थ बोह जावन्ह के एवं हो ॥ ३८० । ५० । अन्ति के विकास के के परिवास की है परीक्षा पर भक्त होते पर भी जीकृत्य का दिन गरी होगा। ।। व - व जीभापवैद्यानी जो दिन सन उनी जान औरि-त्यासन् के प्रति करों। और उनने प्रति-नृति करने है।। ३६०।। औति यानन अनु औरता विच्लाने भी के भीत मुक्त क्रिके विकास करता देहरे बहुए नहीं करने थे ११ ५८६ में इसी प्रवार के में कहा गारि एन दूरमें के पनि भाग रामने और दू राजेस में गार किए . में ! ते गार भाने है का नहीं भाग पाने थे ।। ३०३ में औरिक मानम् अस् मूल् दिन स्वार्यकेन्द्रपूर्ण ती है भाग रहतर व्यन्त में नेल्डान भी ओर भीत गरे । अस्त्र ॥ हार जीमार्कान पूर्व की तो सम्पू कृति है। ये पन हिंगे, हालानंत में पालिय महत्व देही के किसी की नी बालों के भी भीन मते हैं। इंसा दक्षी के बेला में बाल मिन्नों के लेक ने लेक के लेक के लेक के लेक की रसा है। गई, यहि उत सबय प्राय क्या होती हो। त्या उस विरह में कोनी के या ग रहते हैं। उन्हां। नी नीई भौकियात्रह प्रमु एवं सीमापवेष्ट पूरी जो के प्रमार मिलत की प्रथा मुनेमा को प्रणानीम-पन भाव तेमा । ३६६॥ इत्र प्रदार भीतित्यानस पंतु तेन सन में भाग तप् नामा वर्ग । ए ए हिन के सेन् हा। जा पहुँचे त अक्ष ए महीं पत्र की वे में मान कोई रावेजर गाँव, कर बर्ज विश्वासाय पहेंचे ॥ अध्या विश्व महत्वापूरी, अवस्तिता, मेलावरी इति अने हुन विकास स्थित देव वृंदी में आपे ॥ ३०० ॥ तम विकास एवं शीकुर्विनास के रुवा स्थान हरीन करों हुए अन्त में शीकीवाचन पन्त (शी रमसावणी) स्तिन करने के लिने बायान किया ॥४००॥ अप बाप भीतीलाचन वस्तु के नगर में याचे ने। आप ध्वजा देग ने बात ही पृथ्वित ही तथे ॥ ४०१ ॥ कि सुमन्नि के साथ यमानम् प्रतर करने याने चपुण्यंत मृति ।। तमनापनी के ल्यान विथे ॥ ४०३ ॥ दर्शन करने ही बराप कातन्द से मुर्नियन हुए एवं आपका बार ने पाद्य लान होता तथा पुन

कम्प, म्वेद, पुलकाश्रु, आछाड़ हुङ्कार । के कहिते पारे नित्यानन्देर विकार ॥४०४॥ एइ मत कथो दिन वित नीला चले । देखि गङ्गातागर आइला कुतूहले ॥४०४॥ तान तीर्थ-जात्रा सब के पारे कहिते । किन्छ लिखिलाङ मात्र तार कुपा हेते ॥४०६॥ एइ मत तीर्थ अमि नित्यानन्द राय । पुनर्गार त्यासिया मिलिला मथुराय ॥४०७॥ निरविध बृन्दावने करेन वसित । कृष्णेर आवेशे ना जानेन दिवा राति ॥४००॥ आहार नाहिक-कदाचित दुग्व पान । सेही जदि अजाचित केही करे दान ॥४०६॥ नपद्वीने गौरचन्द्र आसे गुप्त भावे । इहा नित्यानन्द स्वरूपेर मने जागे ॥४१०॥ 'आपन ऐश्वय्ये प्रस् प्रकाशिव जवे । आमि गिया करिम्र आपन सेवा तवे' ॥४११॥ एइ मानसिक करि नित्यानन्द राय । मधुरा छाड़िया नवद्वीपे नाहि जाय ॥४१२॥ निरवधि विहरसे कालिन्दीर जले। शिशु सङ्गे वृन्दावने धूला खेला खेले।।४१३।। जद्यपियो नित्यानन्द घरे सर्वे शक्ति । तथापिय्रो कारे नाहि देन कुष्ण-भक्ति ॥४१४॥ 'जवे गौरचन्द्र प्रसु करिवे प्रकाश । तार आज्ञा लइया मिक्त-दानेर विलास' ॥४१४॥ केही किन्छु ना करे चैतन्य श्राज्ञा विने । इहाते अन्पता नाहि पाय प्रसु गर्गे ॥४१६॥ कि अनन्त किवा शिव, अजादि देवता । चैतन्य-आज्ञाय हत्ती कत्ती पालियता ॥४१७॥ इहाते जे पापि-गण मने दुःख पाय । दैष्णावेर श्रहरय सेइ पापी सन्देधाय ॥४१०॥ साचातेइ देख सभे एइ त्रिभुवने । नित्यानन्द द्वारा पाइलेन प्रेम धने ॥४१६॥

मूर्चिछत हो पृथ्वी पर गिर पहते थे ॥ ४०३ ॥ आपके शरीर में कम्प, स्वेद, पुलक, अश्रु, पछाहत्वाना एवं हुङ्कार करना आदि सान्त्विक भावों का वर्धन कौन कर सकता है शा४०४॥श्रीनित्यानन्द प्रमु इसी प्रकार कुछ दिन नीलाचल में रहकर आनन्द्यक्त होकर श्रीयङ्कासागर दर्शन करने के लिये चले गये।। ४०४॥ आपकी सम्पूर्ण तीर्थ-यात्रा का वर्णन कीन कर एकता है ? उनकी कृपा द्वारा ही मैंने कुछ लिखा है ॥ ४०६ ॥ ओ-नित्यानन्द राय इस प्रकार तीर्थ भ्रमण करके पुनः श्रीमधुरा जी पहुँचे हैं ॥ ४०७ ॥ स्त्राप निरन्तर बृन्दावन में ही रहते और उनकी कृष्णा-वेश में दिर-रात की सुधि नहीं रहती थी ॥४०=॥ आहार तो करते ही नहीं थे। कभी २ दुग्ध पान हो जाता था, वह भी यदि कोई विना माँगे ही दे जाता ॥ ४०६ ॥ श्रीतित्यानन्द स्वरूप के मन ही मन यह जाअति होती थी कि-एस समय नवद्वीप में श्रीगौरचन्द्र गुप्त भाव से विराजमान हैं ॥४१०॥ 'जब प्रभु अपना ऐश्वर्य प्रकाश करेंगे तब ही मैं जाकर अपनी सेवा क हुँगा ॥ ४११ ॥ श्रीनित्यानन्दराय अपने मन में यही विचार करके शीमधुराजी छोड़कर श्रीनवद्वीप नहीं जाते थे ॥ ४१२ ॥ आप निरन्तर शीयमुना-जल में विहार करते थे तथा बालकों के साथ बुन्दावन की धूल में खेल-खेलते रहते थे।। ४१३।। अधिप श्री-नित्यानन्द यमु सब शक्ति धारण किये हुए थे फिर भी आप किसी को श्रीकृष्ण-प्रक्ति नहीं देने थे ॥ ४१४ ॥ व्यापके सन में ऐसा है कि-' नव श्रीगौरचन्द्र प्रभु ब्यात्स-प्रकाश करेंगे उस समय उनकी ष्याज्ञा से भक्ति-दान का विलास होगा' ॥ ४१५ ॥ श्री चैतन्यचन्द्र प्रभु की खाला के बिना कोई कुछ नहीं करता है इससे प्रभु परि-कर में कोई अल्पता नहीं आती ॥ ४१३ ॥ क्या श्रीअमन्तडेय क्या शिवजी और क्या श्रीबद्धा आदि देवगण सभी शीचैतन्यचन्द्र अस की इत्ती कर्त्ती एव पालक हैं ४१७ न्हस बात से जो पापी मन में नैतरयेर आदि भक्त नित्यानन्द राय । चैनन्येर जश वैसे जाहार जिह्नाय ॥४२०॥ अहिनेश चैनन्येर कथा प्रभु कहे । नाने भिजले से चैनन्य-भक्ति ह्ये ॥४२१॥ व्याहिनेश चेनन्येर कथा प्रभु कहे । चीनन्य महिमा रफ्रे जाहार कुपाय ॥४२२॥ चैनन्य कुपाय ह्य निन्यानन्दे रात । निन्यानन्द जानिले आपद जाय कित ॥४२३॥ सेनारेर पारत्ह भानिरयानन्दे रात । निन्यानन्द जानिले आपद जाय कित ॥४२३॥ सेनारेर पारत्ह भानिरयागरे । जे हावि से भज्क निनाह चान्देरे ।४२४॥ केरो वोले 'निन्यानन्द जेन बलराम' । केहो वोले 'नितन्येर बहु प्रिय याम' ॥४२५॥ किया जात निन्यानन्द किया भक्त जानी । जार जेन मत इच्छा ना वोलये केनि ॥४२६॥ जे मे चैनन्येर निन्यानन्द नहे । तथापि से पाइ प्रम रहुक हृदये ॥४२०॥ एत परिहारेको जे पापी निन्दाकरे । नवे लाथि मारी नार शिरेर उपरे ॥४२०॥ कीन चैनन्येर लोक निन्यानन्द अति । मन्द बले हेन देख, सब कुत्रुल ॥४२०॥ किया शुद्ध तानवन्त वेष्णव सकल । नवे जे कलह देख, सब कुत्रुल ॥४२०॥ विश्व पक्ष जनेर जे पक्ष ह्या हामे । अन्य कने निन्दा करे क्य जाय रीपे ॥४३२॥ निन्यानन्द स्वरूपे से निन्दा सा कथायाय । नार पथे याकिले से गीरचन्द्र पाय ॥४३२॥ हैन दिन कि कि कीन्य निन्दा ना कथायाय । नार पथे याकिले से गीरचन्द्र पाय ॥४३२॥ हैन दिन कि कि कीन्य निन्दा ना हथायाय । तथा पथे याकिले से गीरचन्द्र पाय ॥४३२॥

यु गर्न हो यह पाएं। सरोवा वैद्यायक्रमं के लिये अदर्शनीय है।।४१=।।५व्यन ही देखो,३व ब्रिग्यमें सबसे और नित्यानन्द द्वारा ही देनन्यम प्राप्त प्रिया है ।,५५६॥ ऑफियानन्द राय श्रीचैनन्य प्रमु के प्राहित्सन्ह है जिनकी ंत्राहा पर ओ जैतन्य प्रमुक्त प्रश्न विभावसास है।। ४२०।। इस प्रकार प्रमु सिर्म्बर ऑ वैनन्यप्रमु की कथा र दर्ग के इसके चलते ने भगने धाने की कीचैत्य क्रम के प्रतिभक्ति है। लागी है ॥ ४२१ ॥ है आदिवेस च कियाबन भव ! प्राप्तते तव है। ! प्रय हैं। ! प्रापकों कृत से ही और्चनम प्रमुकी महिला महिले हैं। ती है । ५२.२ । और भी देवस्य प्रमुखी कृत से अंतिस्थासन्य के प्रति बीति-लुदिह होती है अंतिस्थासन्द प्रमुखे गान नेते पर प्रायद्वार् व याने कहा चनी यानी है।। ४२६।। का संखार मगुत्र के पार टेक्स प्रतिक समुद्र से इसमें के इस्द्रुप हो वह श्रीनित्यानस्थान्त्र का भागन पर ॥ ४८४ ॥ कोई केहना है कि 'श्रीनित्यानन्द श्री-रनराम दें'। र्रोडे कटना है हि-'भी बैनस्य-प्रमु के बड़े प्रिय-राम है'॥ ४५४॥ आकियानन्द प्रमु की 'पिन्' व भाषा अवधा जानी मिलको नैको इन्या है। तथी न कहे मेरे प्रदय में ती उनके भरग-धुनल सदा रहे ॥ ४६६ ॥ धीर श्रीनियातन्द श्रीचैनन्य बन्द्र के ता मुद्र भी क्या सही तब भी बह घरण रुमेल मेरे हृद्य में रहें।। ४२५।। इतनी अमावायमा सहते पर भी जे। पाया श्रीतिन्याकर, अनु की किन्या करें तथ में उसके रियर के अपर लान मार्शेगा ॥ ५२= ॥ यदि कोई श्रीचैनन्य महायज् का वन, आनित्यानन्द नी के प्रति सन्द रास्त् भी प्रयोग करें ऐसा देवने तो वह 'नित्या' नहीं है, यह केयन 'क्यून' है। वर्षाकि यह समस्त कैयान किया शुद्ध ज्ञान याले हैं उनके भीवर जी हुम कलह वियाव देखते है। यह सब उनके बीवुक पूर्व हार सदि है व ४२६-४३० ॥ इसमें के। एक अब के एस में होसर हैनता एवं दनरे जन 🐠 किन्द्रा करता है यह अन्त में नाया की मात्र होता है।। ४३१।। यह निम्दा श्रीनित्यानन्द लाक्षत के श्रीत श्रीत करना गर्दी होने ऐसी है। उन प्रमु के बागें पर चक्कने से भौगीरचन्द्र त्रमु की प्राप्ति होती है ।। ४३२ विवा कभी ने स दिन भी होगा, मध

सब्द भावे स्वामी जेन हय नित्यानन्द । तार हह्या भिज जेन ब्रह्स गौरचन्द्र ॥४३४॥

नित्यानन्द स्वरूपेर स्थाने भागवत । जन्मे जन्मे पिह्नाङ एइ अभिमत ॥४३४॥

जय जय महा प्रभु श्री गौराङ्ग चन्द्र । दिलाख्रो निलाख्रो तुमि प्रभु नित्यानन्द ४३६॥ तथापिह एइ कृपा कर महाशय । तोमाते ताहाते जैन चिन वृत्ति रय ॥४३७॥

तोमार परम भक्त नित्योनन्द राय । विना तुमि दिले तारे केह नाहि पाय ॥४३८॥ वृन्दावन आदि करि अमे नित्यानन्द । जावत ना आपने प्रकाशे गौरचन्द्र ॥४३६॥

नित्यानन्द स्वरूपेर तीथी पर्याटन । जेइ इहा शुने तारे मिले प्रेम-धन ॥४४०॥ श्रोकृष्ण चेतन्य नित्यानन्द चाँद जान । वृन्दावन दास तछु पद जुगे गान ॥४४१॥

> इतिश्रीचैतन्य भागवते आदिखर्षंड श्रीनित्यानःदतीर्थ-यात्रादि कथनं नाम पप्ठोऽध्यायः ॥ ६॥

जय जय श्रीगीरमुन्दर महेश्वर । जय नित्यानन्द-प्रिय नित्य-कलेवर ॥१॥

## एसम ग्रह्याच

जय श्रीगोविन्द द्वार-पालकेर नाथ। जीव प्रति कर प्रभु शुभ-दृष्टि पात ॥२॥ जय जय जगन्नाथ-पुत्र द्विज राज। जय इउक तोर जत भकत समाज ॥३॥ जय जय कृपा-सिन्धु कमल लोचन। हेन कृपा कर तत्र जशे रहु मन ॥४॥ श्रादि खराडे शुन माइ चैतत्येर कथा। विद्या रसे विलास प्रभु करिलेन जथा।।४॥

श्राद खराड शुन भाइ चतत्यर कथा । विद्या रस विलास प्रश्न कारलन जया ॥४॥
अभैनन महाका व श्रीनित्यानन प्रम को चारों छोर से सक्त-वन्त से विधित, दर्शन किसँगा

में श्रीचैतन्य महाप्रभु व श्रीनित्यानन्द प्रमु को चारों छोर से भक्त-बृन्द से बेष्टित, दर्शन कि हाँगा ॥ ४३३ ॥ िस प्रकार भी हो, सर्व भाव से श्रीनित्यानन्द प्रभु मेरे स्वामी हों, मेरी यही इच्छा है कि-में उनका होकर ही श्रीगौरचन्द्र प्रमु को भज्ँ ॥ ४३४ ॥ मेरा यही छाभिषाय है कि-में जन्म-जन्म में श्रीनित्यानन्द स्वरूप के

कोजिये कि-जिस प्रकार भी हो ज्ञाप एवं उनमें मेरी चित्त वृत्ति रहे।।४२७। श्रीनित्वानन्द राय आपके परम भक्त हैं ज्ञापकी कृषा बिना उनको कोई नहीं पा सकता है।।४३८। जब तक श्रीगौरचन्द्र आपने की 'प्रकाशित' नहीं करते तब तक श्रीनित्यानन्द प्रमु श्रीवृन्दाचन आदि में ही भ्रमण करते रहे।। ४३६।। जो कोई श्रीनित्यान-नन्द-प्रमु की तीर्थ-यात्रा को सुनेगा उसको प्रेम-धन प्राप्त होगा।।४४०।। श्रीकृष्णचैतन्य एवं श्रीनित्यानन्द चन्द्र

पास श्रीमद्भागवत का अध्ययन कहाँ ॥ ४३४ ॥ श्रीमहात्रमु श्रीगौराङ्गचन्द्र ! स्थापकी जत्र हो ! जय हा ! स्थापकी इच्छा से श्रीनित्यानन्द प्रभु प्राप्त होंगे स्थाया नहीं ॥ ४३६ ॥ तो भी हे महाराय ! स्थाप पेसी कृपा

को समभ कर श्रीवृन्दावनदास उनके युगल चरणों में छुछ निवेदन करते हैं ॥ ४४१ ॥ हे श्रीगौरसुन्दर ! हे महेंश्वर ! छापकी जय हों, जय हों, हे श्रीनित्यानन्द के प्रिय ! नित्य-शरीर (क्लेवर)

श्रापकी जय हो ॥ १॥ श्रीगोविन्द द्वारपालक के नाथ ! श्रापकी जय हो ! हे प्रभो ! जीव के प्रति श्राप शुभ दृष्टि-रात श्री जिये ॥२॥ हे श्रीजगञ्जाथ मिश्र के पुत्र द्विजराज श्रीगौरचन्द्र ! श्रापकी जय हो ! जय हो ! श्रापके सत्र भक्त समाय की जय हो । ३ हे कृपासिन्धु ह कमल लाचन श्रापकी जय हो । श्राप हमारे

क्षपर ऐसी कृषा वीजिये कि आपके यश श्रवण एवं गान आपि म हमारा मन निरन्तर लगा रह

हैन मने नवहींपे श्री गीरसुन्दर । सित्र दिने ियानसे न्याह श्रुप्त ग्राम साथ ॥७॥
उपा काले सन्ध्या करि विदेशेर नाथ । पहिले चनेन सर्वि शिर्ष ग्राम साथ ॥७॥
व्यानिया वैसेन गद्वादानेर सनाय । पच-प्रतिपन्न प्रमु करेन नदाय ॥६॥
प्रमु स्थाने पुँ थे नाहि निस्ते ने ने नाहिरे से प्रमु करेन नदाय ॥६॥
पहिचा वैसेन प्रमु पुँ थि चिन्ताइते । जार जन गण लेया दैसे चारि भिने ॥१०॥
ना निस्ते गुमार गुम पुँ थि प्रमु स्थाने । अनाव प्रमु किन्तु चालान नाहोने ॥११॥
नीम पहु-छान्दे वस्य करिया बन्धन । वैसेन सभार मध्ये करि चीरासन ॥१२॥
पन्तिर शोले उन्ने तिनक मुनानि । गुहु ॥ गण्डवे श्रीदश्तेर ज्योति ॥१३॥
परित्र सुनदर वेश महन-मोहन । पोहुग वन्सर प्रमु प्रथम जीवन ॥१४॥
प्रदर्भ की निन्ता परित्र प्रमुक्ति । स्वतन्त्र ने पुँ थि लिन्ते नारे प्ररे होसे ॥१४॥
प्रमु वेले ज्ये आले कीन वह जन । अतिथा स्थादक देखि श्रामार स्थापन ॥१८॥
प्रमु वेले ज्ये आले कीन वह जन । अतिथा स्थादक देखि श्रामार स्थापन ॥१८॥
प्रमु वेले ज्ये आले कीन वह जन । अतिथा स्थादक देखि श्रामार स्थापन ॥१८॥
प्रमु वेले ज्ये आले कीन वह जन । क्रिमथा स्थादक देखि श्रामार स्थापन ॥१०॥
प्रमु वेले क्रिम मानी प्रमु हम । नेवा जाने तौर द्रामि पूँ थि ना चिन्तय ॥१०॥
प्रमु ये गुर्श प्राहोप-उङ्कार । ना चीलये किन्नु, कार्य करे व्यापनीर ॥१०॥
स्थापह प्रमु तारे चालेन मदाय । सेवक देखिना वह गुखी हिन गय ॥२०॥

भाइते। 'सादित्यक' में शंची ज्यानद की यह कथा स्निये किन प्रधार अमू ने विशानस्निताम हिना भाग प्रभाग में है की ने से सर्भाग में भीकी मन्दर कें। मेबि-दिस नियान से ही। अनसर नहीं विक्रता भा ा है।। रेपम प के रहामी औदिवयम्बर मंद्र व्यक्ति प्रानाकाल सरुवा करें है। राप शिव्यन्यण के बाब पहुंचे अने में एक प्राप्तीय वीमहातान हो गोषी के बीच जा हा जैन शने थे, आप निस्तार व्याख्या का कारान एवं सरहत करते कर्न से ॥ २ १ हेर्रात इस बन् के वास प्रमान निस्मन नहीं करने से उसकी प्रमानिक्या कर-र्थमा ( हैमी ) वर्गन थे ११ र ११ अब प्रमु पुरुष निम्नन प्रशांत के लिये वैदन ने। सभी प्रमुख शिष्य श्रापंत-अपने मस्त्राय की लेहर आर्थी श्रीष धेर के की कार्य थे ।। १०॥ परन्तु 'सुर्गार गुप्त' प्रमृत्ति पास पुस्तक-चिन्सन नहीं कांग थे. प्रनारव प्रस् उनके। कुए होट्ने थे ॥ ११ ॥ संन्याओं जेन जैना बेमार्ट्ड पारण साने हैं प्रमृतिमा हो पाय यापन करके मना के बीध में घीरामन में पैटने थे ।। १२ ।। धापके सनाट-रेण में चन्द्रन का उर्द्ध निजय मनी भौति से लीमा नेता था: व्यापके भी क्षीमी की जीति मुकाओं की भी सीलात करती थीं । १३।। श्वापका महत्त की भी मोहित करने वाला मृत्यूर-केंग एवं गीर औश्वक्ष था । मोलहवी वर्षीहें सबस आरम्भ होने में प्रभू का मच-पीयन था।। १४ ॥ खाय भी प्रमानि तो की भी। जीतमे याने पानिहाय का प्रकाश करने थे। जा विषार्थी व्यवती भवनन्त्र वीश्वी-चिन्नम करने उत्तरी व्यव हैती करने थे।। १४॥ प्रन् कहते हैं कि-देशें एम सभा में कीन पड़ा परिवन है, वह आकर हमारी स्थावित की हुई व्याच्या की त्यावन करें ॥ १६ । कार्ड र जन सन्धि-प्रकाण क विना जाने ही स्वतन्त्र पुन्तक चिन्तन करने हैं छीर स्नाप ही रुमाधात कर तेते हैं।। १४।। श्रहकूर करके लोग भने ही मुर्व्य रह जीव, परन्त जानरार में पुस्तर विस्तन क्षीं करेंगे । ११ मा मुरारि गुत मानु को इस प्रकार की ज्ञादाय-रह्यार का शुनकर भी ज्य रहते हैं और अपना

प्रश्न बोले वेंद्य! तिम इहा कंने पढ़ । स्ता पाता निजा शिया रोगी कर दढ़ ।।२१।। च्याकंरण शास्त्र एइ विषम अविध । कफ पित्त अवीर्या व्यवस्था नाहि इथि । २२।। मने मने चिन्त तिम कि बुक्तिवे इहा । घरे जाह तिम रोगी दृ कर विया ।।२३।। कृत अंश मुगरि परम स्वर-तर । तथापि नहिल कोध देखि विश्वस्भर ।।२४।। प्रत्युत्तर दिल कंने बढ़ 'त' ठाकुर । सभारेइ चाल देखि गर्व्यह प्रजुर ।।२४।। क्त्र, वृत्ति, पाँजी, टीका कत हेन कर । आमा जिज्ञासिया किना पाइला उत्तर ।।२६।। विना जिज्ञासिया बोल 'कि जानिस् तह । ठाकुर ब्राह्मण तिम कि विलय मुजि' ।।२७।। प्रश्न बोले व्याख्या कर आजि जे पहिला । व्याख्या करे गुप्त प्रभु खिण्डते लागिला ।।२०।। प्रमु वोले व्याख्या कर आजि जे पहिला । व्याख्या करे गुप्त प्रभु खिण्डते लागिला ।।२०।। प्रमु प्रभावे गुप्त परम विद्यत । मुरारिर वेह हहल श्रानन्द समस्त ।।३१।। सन्तोपे दिलेन तार श्रङ्ग पद्म हस्त । मुरारिर देह हहल श्रानन्द समस्त ।।३१।। चिन्तचे मुरारि गुप्त आपन हृदये । प्राकृत-मनुष्य कम्र ए पुस्व नहे ।।३२।। एमन पाण्डत्य कि मनुष्ये कम्र ह्या हस्त स्पर्श देह हहल परानन्द मय।।३३।। चिन्तले हहार स्थाने किन्न लाज नाजि । एमत सुन्न द्व सर्व नवद्वीये नाजि ।।३४।।

काम करते रहते थे।। १६।। तब भी प्रमु उन्हें सदा छंड़ते ही रहते थे क्योंकि द्विजराय श्रीविश्वम्भरचन्द्र अपने सेवक को देखकर वर्ड़ सुखी ( प्रसन्त ) होते थे।। २०।। फिर प्रभु सुरारि गुप्त से कहते कि-'ऋरे वैद्य जी ! तुम यह क्यों पढ़ते हो ? लता, पना लेकर रोगी की व्यवस्था करें। ।। २१ ।। यह व्याकरण शास्त्र विप-सता को सीमा है, इसमें कफ़, पित्त एवं अजीर्ण आदि की व्यवस्था नहीं है।। २२।। जो तुम स्वयं मन-मन पुस्तक-चिन्तन करते हो, इसको काँन समके ? तुम घर जात्रो और रोगियों का इलाज करो ॥ २३ ॥ श्रीमु-राार गुप्त कद्र-त्रांश होने के कारण परम खरं स्वभाव के थे,परन्तु तब भी श्रीविश्वम्भरचन्द्र की हास्यापद वातें सुनकर एवं उन्हें देखकर क्रोबित नहीं होते थे ॥ २४॥ प्राय प्रत्युक्तर करते कि-न्यों तुम्हीं तो बड़े ठाकुर हो जो सबको छेड़कर अल्यन्न गर्व करते हो १॥ २५ ॥ सूत्र, वृत्ति, पाँजी, टीका आदि की व्याख्या तुम अपने मन से ही करते हो; हम से पूछने पर क्या तुम्हें कभी उत्तर नहीं मिला ? ।। २६ ।। बिना कोई व्याख्या पूछे ही तुम कहते हो कि-'तू क्या जानता है'। तुम ब्राह्मण ठाकुर हो त्यापसे क्या कहें ? ॥ २७ ॥ प्रभु ने कहा~ 'तो अच्छा' आज जो पढ़ा है उसकी ही व्याख्या करो'। प्रमु के कहने पर श्रीमुरारि गुप्त व्याख्या करने लगे त्था प्रभु उसका खरडन करते जाते थे ॥ २० ॥ श्रीगुप्त जी एक प्रकार की श्रिर्थ व्याख्या करते थे तो प्रभु दृसरी ही प्रकार से इस माँति सेवक में से कोई दृसरे की जीत नहीं पाता था ।। २६ ।। प्रमु की कृपा से गुप्र जी परम परिडत थे, श्री मुगरि गुन्न की ज्याख्या की सुनकर प्रभु बढ़े प्रसन्त होते थे ॥ ३० ॥ प्रसन्त होकर प्रभु उनके श्रद्ध पर अपना कमल हस्त फेरते थे जिससे उनकी देह ज्ञानन्द से पूरित हो जाती थी।। ३१।। तब श्रीमुरारि गुप्त अपने हृद्य में विचार करते थे कि-'यह पुरुष कभी प्राकृत-मनुष्य नहीं हो सकता ॥ ३२ ॥ इस प्रकार का पाण्डित्य क्या मनुष्य में होना कभी सम्भव है ? इसके इस्त-स्वर्श मात्र से ही मेरा देह परमा-नन्दमत्र हो गया ? ॥२२॥ इनके पास पुस्तक-चिन्तन करने में ठोई राज्या की बात नहीं है इस जैसा सुबुद्धि

मन्ते पित हत्या बलेन देखार । 'जिन्तिय तोमार स्थाने सुन विश्वस्तर' ॥३४॥
राष्ट्रेरे मेवके हेन मने करि रहा । गद्धा स्नाने चिल्लेला लह्या सब महा ॥३६॥
गद्धान्यतान करिया चानला प्रमु धरे । एड्सन विद्या रसे इंड्यर विहरे ॥३७॥
एक्टर पञ्चय बह महा भाग्यवान । नाहार मन्द्रिरे विद्या विनासेर नधान ॥३६॥
नहार पुत्रेर प्रमु खायने पहाय । नाहाराखो प्रमु प्रति मन्दि सब्ध्याय ॥३६॥
चह चगडी-मगड्य आख्ये नार घरे । चतुर्हिके विश्वस पहुत्या नाय धरे ॥४०॥
गाण्टी करि नाहाँइ पहान द्वितराज । सेइ स्थाने भीराहेर विद्यार गमाज ॥४९॥
कर स्पे व्यास्थ्या वर्रे कर वा खण्डन । अध्यापक प्रांत से आहेप गर्य चना ॥४९॥
कर से व्यास्थ्या वर्रे कर वा खण्डन । अध्यापक प्रांत से आहेप गर्य चना ॥४९॥
देन जन वेशिय गाँकि बलुक खामार । तये जानि सह, मिन्न पर्यो समार' ॥४८॥
एड् मा देक्ष कार्य प्रतेर जीवन । विद्याहर कार्य मने चिन्ते अनुहाण ॥४६।
विद्य मन्द्रिक चन्नाक्षण । वस्त्रम खानारी नाम अनकेर सम ॥४७॥
विद्य नद्या आहे जैन लच्माँ मृशिमती । निर्वाच विष्र नार चिन्ते जोस्य पति ॥४६॥
देवे नद्या आहे जैन लच्माँ मृशिमती । निर्वाच विष्र नार चिन्ते जोस्य पति ॥४॥।

श्याली में। तपद्वीप भर में कोई नहीं हैं।। ३४॥ जैनवर मन्तुष्ट होकर नव पेति-'हे विभाग्तर े स्वीर अब में में सुम्हारे माथ पुननह-िक्तन किया कर गां ॥ ३० ॥ इस प्रकार ठाकुर-मेयक का ना आभे ह प्रसीह करते हत महाराज्यास करने के लिये प्रमुख्य महिष्यों की लेकर चल दिये ।। इदि है। अगिक्का-स्वान करके प्रमुखर न्याये । इसी परार देश्यः श्रीमीर्पन्द्र प्रमृष्टिशानमः में विहार करने थे ॥ ३० ॥ भ्रीमकन्द्र 'सञ्जय' परम्म महा न्तास्वतान पुरुष ये निरास पर अन् के विधानिकास का केन्द्र स्थान था ।। इन । उनके पुत्र के आप प्रम् स्थर्ष पहाले खे,यह जो प्रमु के धीन निमान्त भौत. करते थे हिसा उनके पर में एक नहा चन हा-भण्डप (बीचार) या उसमें सारी खोर क्षेत्र क्षेत्र विवासी वैठ भवते याएनापती वित्र श्रेष्ठ श्रीविश्वरवर वस्त्र गोछी वराकर पहले वहीं पर भौगीर चन्ड की विशा का समाज जयती थी।। हर ।। आप किनी ही अभार में ज्वान्या करते और पुनः दिवने ही प्रधार ने उसका कर्यन कर देते के,अध्यापकों के प्रतिहाती आईण रक्तना रहना था। ४% धव रहते कि-बिसरी सन्य दश्ये हा भी काम नहीं है उसकी श्रीनवर्ग में 'महानार्थ' उहवी विन मानी है म प्रदेश देखे, ऐसा कीन व्यन्ति को हमारी फोफि का उत्तर है तके। ध्यमर दे तके ने इस उनकी 'बहावार्य' स 'मिल' आदि प्रतियों की मन्त्र माने' ॥ ४४ ॥ भी देखुण्ठ-नाथ इस प्रकार विचान्त्रम में की छ। करने थे, परन्तु कीई शास कावरी पद्चान नहीं पाता था ॥ ४४ ॥ अत्र औरतनी-माता व्याने पुत्र में वीयन के सुद्ध विश्व देशकर आगके विचार करने की निरन्तर विन्ता परने लगी ॥ ४३ ॥ है उसेन से उसी नवदीय में भी-वालामाचार्य नाम के एक में 8 माद्रामा छाने थे, जो भीवनह जी के मधान गु । याने थे १४४म उनहीं फन्या 'अध्यक्तियां' मानों मूर्तिमहों श्रीतर्शी भी वी । श्रिप्यर निरम्प उनके योग्य पनि की विनना करने रहते थे ध छद ॥ संवोगक्या एक दिन लक्षीहेवी श्रीमद्भा-स्मान के। गई, श्रामीरचन्त्र भा उसा समय उसी स्थ न पर

निज लक्ष्मी चिनिजा हासिला गौरचन्द्र । लक्ष्मी ओ वन्दिला मने प्रसु पद इन्द्र ॥५०॥ हेन मते दोंहा चिनि दोंहे घर गेला । के युक्तिते पारे गौर सुन्दरेर लीला ॥५१॥ ईरवर इच्छाप विप्र बनमाली नामे । सेइ दिन आहलेन शची देवी-स्थाने ॥५२॥ नमस्करि आहरे विसल दिजवर । आसन दिलेन आह करिया आदर ॥५२॥ आहरे विलेन तवे वनमाली आचार्य । 'पुत्र-विवाहेर केन ना चिन्तह कार्य ॥५४॥ वन्लभ आचार्य कुले शीले सदाचारे । निर्दोष वैसेन नवद्वीपेर भीतरे ॥५४॥ तार कन्या लक्ष्मी प्राय रूपे शीले गुणे । से सम्बन्ध कर, जिंद इच्छा हय मने ॥५६॥ आह वले, 'पितृहोन बालक आमार । जीउक पढुक आगे तवे कार्य आर' ॥५०॥ आहर कथाय विप्र रस ना पाइया । चिलिलेन विप्र किछु दुःखित हहया ॥५८॥ अधुवले 'कह गियाछिले कोन भिते' । दिज वले तोमार जननी सम्मापिते ॥६०॥ प्रसुवले 'कह गियाछिले कोन भिते' । दिज वले तोमार जननी सम्मापिते ॥६०॥ तोमार विवाह लागि विल्लाम ताने । ना जाने शुनिजा श्रद्धा ना करिला केने ॥६१॥ शुनि तार वचन ईश्वर मीन हह्ला । हासि तारे सन्मापिया मन्दिरे आहला ॥६२॥ जननीरे हासिया वलेन सेह च्यो । 'आचार्यर सम्भाषा ना कैला कि कार्यो' ॥६३॥ पुतेर हिंकत पाइ शची हरिवता । आर दिन विप्र आिन कहिलेन कथा ॥६२॥

प्रमु के युगल चरणों की वन्दना करने लगीं ॥ ४० ॥ इस प्रकार दोनों व्यक्ति परस्पर में एक दूसरे को पहिचान कर अपने-अपने घरों को गये। श्रीगौर सुन्दर की अपूर्व लीला को कौन समक सकता है ? ॥ ४१ ॥ प्रमु की इन्छा से उसी दिन 'वनमाली' नामक विष्र श्रीराचीदेवी के पास आते हैं।। ४२॥ श्रीर माता जी की नम-स्कार करके द्विजवर बैठ गये, श्रीशची माता ने सत्कार पूर्वक आसन दिया ॥ ४३॥ परचात् श्रीवनमाली व्याचार्य श्रीशची 'मा' से कहने लगे कि-'माताजी ! क्राप अपने पुत्र के विवाह के लिये विचार क्यों नहीं करते हो ? ॥ ४४ ॥ देखो नवढीप के भीतर ही एक वल्लभाचार्य करके वित्र हैं जो कुलीन, शीलवान, सदा-चारी एवं निर्दोप सज्जन हैं।।४४।।उनकी 'लक्मीदेवी' नाम की कन्या है जो रूप,शील एवं गुण में श्रीलक्मीजी के तुल्य है; यदि तुम्हारे मन में हो तो वह सम्बन्ध करलों' ॥५६॥ माताजी ने उत्तर दिया कि–'हमारा बालक ना पितृहीन है, पहले वह कुछ और बढ़े एवं और कुछ पढ़लें तब आगे और काम देखा जावेगा' ॥ ४७ ॥ वित्र श्रीशची माता की बात में कोई रस न पाकर कुछ उदास मना ऋपने घर लौट गये ॥ ४८॥ दैवयोग से रान्ते में श्रीगौरचन्द्र के साथ मिलन हो गया, प्रमु ने उन्हें देखकर आनन्द पूर्वक आलिङ्गन किया ॥५६। फिर प्रमु ने पूँछा-'कहा भाई! कहाँ गये थे' ? विप्रवर ने उत्तर दिया तुम्हारी माताजी से वातचीत करने ॥६०॥ मैंने उनसे तुम्हारे विवाह के लिये कहा था, न मालूम क्यों उन्होंने सुनकर किसी प्रकार की अखा प्रकट नहीं की ?।। ६१।। उनके वचन सुनकर प्रमु मौन हो गये एरचात् हँसकर कुछ सम्भाषण करके अपने घर आये ॥ ६२ ॥ श्रौर त्राकर उसी समय माताजी से हँसकर वोले-'माताजी ! तुमने श्राचार्य जी से वातचीत क्या नहीं कीं? १ ६३ पुत्र के इस इङ्गित हो श्रीशचीदेवी प्रसन्त हो गई और दूसरे दिन वनमाली-

पहुँच गये ॥ ४६ ॥ निज लक्ष्मी को पहिचान कर श्रीप्रमु गौरचन्द्र हँसे, उधर श्रीलद्मीदेवी भी मन ही मन

श्नी कहे 'विष्र ! कालि के कहिला तृषि । यात्र ताहा कर एह विलिखाङ आपि' ॥६४॥ श्राहर चरमा चृति लह्या बादमा । बेहरणे चिन्नेन बन्तम भवन । ६६॥ वल्लम आचार्य देखि मन्धमे नाहाने । वहमाल्य काँग वयाइनेन आपने (१६७)। आवारी वलेन शुन थामार वचन । अविकस्ते कर विचारिया नावि हम । हिला मिश्र पुरन्दर पुत्र नाम विश्वरमर । परम प्रशिद्धत सन्बे गुणेर सामर ॥६६॥ नामान कन्यार जीरव मेड महाशाय । कहिलाङ कर जांद चिने हेन लय गणवा। शुनित्रा बल्लमात्रारो बलेन द्वरिषे । में हेन कत्यार पति मिले भाग्य बरी ॥ ५१।। कृष्ण जांद् गुप्रमम् हरेन श्रामारे । सथशा कमना गोग मन्तुष्ट कन्यारे ॥७२॥ नवं से हेन आनि मिलिवं आमाना । अविन्तस्व तुनि त्हा करह सब्देथा ॥ ७३। सर्वे एक बचन विनिते लड़ता पाट। आमि ने निधन, किन्दु ति शक्ति नाति ॥५४॥ क्रम्या मात्र दिव पञ्च हर्गतको दिया । एड आज्ञा सत्रे त्मि आसिव मागिया ॥ ७५॥ बन्सभ निर्धर वाक्य शुनिया आचारों। सन्तोषे आहला निद्धि करि तत्वें काये ॥७६॥ निवि कथा धानिया कहिला बाह् स्थाने । सफल हरल कार्य कर गुमलगे ।।७७॥ आवग्या शूनि समे हापित हटला । ममेह उद्योग श्रापि करित लागिला ॥७०॥ अधिवास लग्न करिलेन शुभक्षो । सृत्य गीत नाना वाद्य वाय सदममा ॥७८॥ चनुटिके हिजगण कर वेट ध्वति । मध्ये चन्द्र प्राय विनयाले हिजमीण । |= ० | !

रिया की जुनाकर बोली किना ६० । भाई । कल तो नम एतमे भे उसकी शांच होने हो। में हतमे यह पर्या यान कहती हैं। एउट ए तय तत्काल ही विष्ठती मानाती वे सरणायुक्ति लेकर आंगणनभाषाये के पर सल दिने ॥५२० श्रीपालका वार्त भी ते काकी देवहर अद्या है आपना आपन के साथ आगत पर वैहाना ॥६४। भंग्यनसम्बंधिका का वा वे पर्यंत है कि रहे ज्यापार्थ के तिहारी चन्त्र स्थिते, जैसा हम को अधिकारण पेला वीरियो स्मार्थे मुस्तारे विधित साथ करता मी विचारी की आवश्कता को लिए द्याको प्रशासना स्थानिक प्रस्तर के पुत्र बीजियर नेर पास परिष्टम मर्थ रहाँ सुरूप्यामा हैं: मही महाश्रम मुख्यती रत्या के बीम्य है। मैंसे तेर आपको बनना दिया प्रय विवे तुम्हारी समाह में आवे तो पीकिये 1.5१ - ५०। मुन हर और नामा चार्य भी ने प्रकास हो फर करते कि पास दीने करता के पति दें। बड़े भागा से विकास है। साथ जीक या उसारे जातर स्वासन्त ती अपया ओबराजा य अंग्वेश,हमा से सन्तुत में ॥ ११-६८॥ तभी पर जैसे गमाई ध्वकी मिनेसे । तुम सर प्रकार में इस कार्यको जीय ही करे। । केंग्न एक यान कहते मुक्ते जाना होती है कि-में निर्धन ई.कृद हैने की सामार्जनी है। ७३-४१। में देवन पांच दरीनकी ( गड़ी-र्ज । रेसर करण भाव ही रे सहीता, केवन यह बाह्य नुम उनमें क्षांग पर ने व्याची । अर्थ भी भी राज गानायंत्री की नान मुगरत भीयनमाली व्याचार्य जाना मध कार्य सिद्ध हरके प्रवन्त होकर उहाँ में बीटे ॥ ७३ ॥ श्रीर शास्त्र मानाजी के। कार्य-सिद्धि ही बाग सुनाडे तथा कहते हैं वि— कार्न मकत हुआ है मूज याकार में इसका हाने हीतिये' ॥ ५४॥ मृतकर स्य भागीय जन यह प्रसन्म हुए छोर मनी धावर स्य कार्य में राथ बरान लगे। । प्रा ।। यथा मुहर्स में भविषास (बट ) का लग्न स्थिर किया और यह काग छना प्रकार शाम बनाकर मृत्य करने लगे ।

दिन्य गन्ध चन्दन ताम्बुल माला दिया ब्राह्मण गणरे तुषिलेन हर्ष हेया = २ वन्लभ श्राचार्य श्रासि यथा विधि रूपे श्रधिवास कराइया गलेन कौतुके =3 प्रभाते उठिया प्रभु करि स्नान दान , ितृ गर्णे पूजिलेन करिया सम्मान .. ⊏४.. नृत्य गीत वाद्ये महा उठिल मङ्गल । चतुर्दिके जय जय शुनि कोलाहल ॥८४॥ • कत वा मिलिला श्रासि पतिव्रता-गण्। कतेक वा इष्ट मित्र ब्राह्मग्र सज्जन।।⊏६।। खइ कला सिन्द्र ताम्बूल, तेल दिया । स्त्री गर्णारे ब्राइ तुषिलेन हर्ष हैया ॥८७॥ देव-गर्गा देव-वधृ-गर्गा नर रूपे । प्रभुर विवाहे आसि आछेन कौतुके ।।⊂⊏।। वल्लभ श्राचार्य एइमत विधि क्रमे । करिलेन देव पितृ कार्य हर्ष मने ॥८६॥ तवे प्रसु शुभ लग्ने गोधूली-समये । जात्रा करि आइलेन आचार्य आलये ।।६०।। प्रभ्र ब्राइलेन मात्र ब्राचार्य गोष्ठी सने । ब्रानन्द सागरे मग्न हैला हर्ष मने ।।६१॥ सम्भ्रमे श्रासन दिया यथा निधि रूपे। जामातारे वसाइया परम कौतुके ॥६२॥ तवे सर्व्व अलङ्कारे करिका भूषित । लच्मी कन्या आनिलेन प्रसुर समीप ॥६३॥ हरिध्वनि सर्व्व लोके लागिला करिते । तुलिला प्रभुरे सभे पृथिवी हड्ते ॥६४॥ तवे लच्मी प्रदिच्चण कैल सातवार । जोड़ हस्ते रहिलेन करि नमस्कार ।। ६४।। तवे शेषे हड्ल पुष्प फेला फेलि। लच्मी नारायस दो है महा कुतुहली ॥६६॥

प्रभु आहलेन मात्र आचार्य गांध्ठा सने । आनन्द सागर गग्न हैला हुए मने ।।६१॥ सम्भ्रमे आसन दिया यथा निधि रूपे । जामातारे वसाइया प्रम कौतुके ।।६२॥ तन्ने सन्ने आलक्कारे करिला भूषित । लच्मी कन्या आनिलेन प्रभुर समीप ।।६३॥ हिश्विन सन्ने लोके लागिला करिते । तुलिला प्रभुरे सभे पृथिवी हृइते ।।६४॥ तने लच्मी प्रदक्षिण कैल सातवार । जोड़ हुस्ते रहिलेन करि नमस्कार ।।६४॥ तने शेपे हुइल पुष्प फेला फेलि । लच्मी नारायण दोँ है महा कुतुहली ।।६६॥ चारों और ब्राह्मणगण नेदन्नि करने लगा उनके मन्य में द्विज-मणि श्रीविधम्भरचन्द्र बैठे हुए चन्द्रमा के समान शोभित हो रहे थे ॥ ५०॥ शुभ मुहूर्त्त में श्रीभगवान को गन्ध (सुगन्धि चन्द्रन एवं इत्र आदि ) व माला देकर आत्मीय जन व विप्रगणों ने अधिवास (घट-स्थापन) किया ॥ ५१॥ एवं प्रसन्न चित्त होकर ब्राह्मणों को दिव्य गन्ध, चन्द्रन, ताम्बूल एवं माला देकर उन्हें संतुष्ट किया ॥५२॥ श्रीवल्लभाचार्यजी आकर विकि पूर्वक अधिवास कराकर आनित्त होकर चले गये॥ ६३॥ दूसरे हिन प्रातःकाल उठकर प्रभु ने स्नान-दान करके, सम्मान पूर्वक पितृगण की पूजा की ॥ ५४॥ उसी समय नृत्य, गीत एवं वाद्यों का मङ्गल ध्वनि

लग्न युत गोधूलि बेला में श्रीवल्लभाचार्य जी के घर पद्यारे ।। हैं ॥ प्रमु के आते ही श्रीवल्लभाचार्यजी निज गोष्ठी सिहत प्रसन्त बदन होकर आनन्द-तागर में मग्न हो गये ॥ ६१ ॥ शोध ही यथा विधि आसन देकर बर (जमाता) को आनन्द से बैठाया ॥ ६२ ॥ तब सब आभू रणों से सिज्जित करके स्वनाम धन्या कन्या लक्षीदेवी को प्रमु के समीप ले आये और सब लोग हरि ध्विन करने लगे तथा सब ने प्रमु को पृथ्वी से जपर उठा लिया ६३ ८४॥ तब लक्षीदेवी ने सात बार उनकी प्रविष्णा की और करके दोनों हाथ

होने लगी चारों खोर से 'जय' 'जय' का कोलाहल हुआ ॥ दा। तथा कितनी ही पवित्रता खियाँ वहाँ आकर मिली और कितने ही इप्ट-मित्र, सज्जन, ब्राह्मण भी वहाँ उपस्थित हुए ॥ दि ॥ श्रीशची माता प्रसन्न होकर खील, केता, सिन्दूर, ताम्बूल एवं तेल दे देकर खियां को तोपित करने लगीं ॥ देव ॥ देवगण एवं देव-वधू गण, नर-नारी रूप में प्रमु के विवाह में सम्मिलित होकर आनन्दित हो रहे थे ॥ दा। इसी विधि कम से श्रीवल्लमाचार्यजी ने भी आनन्दित होकर देव कार्य व पित्र-पूजा आदि सम्पन्न किया ॥ देश। तब प्रमु

दिच्य माला दिया लच्मी प्रमुर चर्गा। नमस्कार करिलेन आत्म समर्थेण ॥६७॥
सन्वीदिकं जय जय महा हरिस्विन। उठिल परमानन्द आर नाहि श्रीन ॥६८॥
हेन मते श्री मुख्यन्त्रिकाल करिस्विन। विक्ति प्रमु लच्मी करि वाम पार्थे। ॥६८॥
प्रथम वयम प्रमु जिनिजा महन। वाम-पार्शे लच्मी विक्तिन मेह च्या ॥१००॥
किवा शोभा किवा मुख ईल मिश्रयरे। कीन जन नाहा विभावोरे गिलि श्ररे ॥१००॥
तवे शेरे बन्तम करिने कन्यादान। विन्तेलेन जेहेन मीरमक र विद्यमान ॥१०२॥
ते चर्यो पाद्य दिया शक्कर मक्कार। जगत मृजिने शिकिडेंब्डल समार ॥१०२॥
हेन पाद पर्यो पाद्य दिया शिक्वर। वस्त्र मास्य चन्दने मृथित्रा कलेकर ॥१०४॥
यथा विजिन्श्ये कन्या करि ममप्रेण। आनन्द मागरे मन्न हहला मक्काण ॥१०४॥
तवे जन विद्यु कुल ब्यवहार आहे। पनित्रना गण नाहा करिलेन पाद्ये॥१०४॥
लच्मीर नाहत प्रसु चहित्रा दोलाप। आहमेन देखित नगल लोक भाग ॥१०८॥
सन्य मान्य प्रसुक्त स्वत्रा दोलाप। आहमेन देखित नगल लोक भाग ॥१०८॥
सन्य मान्य प्रसुक्त स्वत्रा दोलाप। आहमेन देखित नगल लोक भाग ॥१०८॥
सन्य नोक्त देखि मात्र चन्य पन्य वसे। विशेष रमस्यी माग्र पहिलेन भोले।।१०८॥

बोइकर रहते रह गई।।२२।।भव काल में एरम विकादी श्रीकादमी नारायण दें।वी एक दूसरे पर पूर्व वर्षी वर्षन भंग ॥ ।। ।। मन भीन सीरेवी ने बन के भीचरणों में हिन्य माला व्यर्गन करके नमन्त्रार करके व्यान-समर्पण किया ॥ १.५ ॥ चारों और से यहे जीर में जाय' क्य' नया हरिष्यति वारा परमानत् उसह वहा जिसमे और कुछ सन नहीं पहना था।। ६८।। इन प्रकार ध्यानन्त्र से 'शीम्रान चिन्दरा' करके प्रमु शीन सीटियों भी की याम भाग में रख वैटे ।।१२।। श्रीप्रभू से तिस जात में श्रील होतिही की याम पार्ग ( यगल ) में वैटाया तो उन्होंने नवीन मर्न ( युवा फामर्व् ) की भी जीन- विवा ॥ १०० ॥ उस-समय क्रीवन्नभाषार्थ मिश्र जी परिवार में दीनी जीका एवं दीमा सब हा गया उसका वर्णन करने की नामर्थ्य किनी स्वरित में नहीं रही भ २०१ ।। तय धन्त में सानाय 'ओप्सर' ही तैसे लास्थित ही उसी प्रश्नार ओन्न्द्रसाचार्य ती उत्यांनान कारों के लिये के 11 १०२ में जिस औपराणों में पाता देखर श्रीशहर एवं सकाजी ने जगम संदार एवं खुजन करने की शक्ति काई ॥ ५०३ % उन्हीं भी नरण-इसनों में क्षित्रवर भी कलमा वार्य भी पाय देवर एवं वस्त, माता, चन्द्र में प्रमु के भौत्रह की सूचित करके ॥१०%। यथा प्रिचि पूर्वक करना की समर्पण करके जानन्द-समृद्ध में प्रच गर्ने ।। १०४ ।। उम पनिधना भियों ने बुल-व्यवहार के कानुसार की फुछ, परना होता है वह तीनि पीर्व में पूरी की 11/2511 उस रात की सही रहका तब दूसरे दिन महाप्रमु भीविश्वस्थरचन्द्र श्रीलाखी-देखी के साब अपने घर तीट आये।। १००।। पालकी में मरमी मा महित प्रमुका चढ़े हुए देखने के लिपे मबी क्षेम बार्य छोर मे दीइ परे ॥ १०८॥ यह शीलक्यी-नारायण को युगल जोडी गन्ध, माल्य, अलझार, मुकुट, अन्दन एवं करणल में दीम ( रज्यल ) हो रही थी।। १८६ ॥ सभी लोग देखने ही 'धन्य' धन्य' बोल

की बीखूक-कांग्युका-की पढ़ने के पत्काल बर-करना की कायम में पुष्प-वृष्टि होती है किए करणा, वर के काकों मैं बाजा देवर काश्म-समर्पेक करती है किए करणा-एक व वर-पक्ष में हाम-परिहास हीता है, बामा नवता है, वे कें कार होती है हुनी का माम 'बीशुक्क-कांग्यका' है। X भीश्मक-कीकृष्ण महिदी बीकिनिम्सी वी के पिता

'कत कालाविध भाग्यवती हर गौरों। निष्कपटे सेविलेन कत मिक्त किरे ॥१११॥ अब्ल भाग्ये कन्यार कि हेन स्वामी मिले'। 'एइ हर गौरो हेन बुमि' केह बले ॥११२॥ केहवले 'इन्द्रशची रितवा मइन'। कोन नारी वले 'एइ लक्ष्मी नारायगा' ॥११३॥ कोन कोन नारी वले 'जेन सीताराम। दोलोपिर शोभियाछे अति अनुपाम' ॥११४॥ एइ मत नाना रूप वले नारीगण। शुभ दृष्टे सभे देखे लक्ष्मी नारायगा ॥११४॥ हेन मते सुत्य गीत वाद्य कोलाहले। निज गृहे प्रश्न आइलेन सन्ध्या काले ॥११६॥ तवे शचीदेवी विप्रयत्नी गण लेया। पुत्र वध्न घरे आनिलेन हर्ष हैया ॥११७॥ दिज आदि जत जाति नट बाजिनया। सभारे तुषिला धन, वस्त्र, वाक्य दिया ॥११८॥ जे शुनये प्रश्नर विवाह पुण्य-कथा। ताहार संसार वन्ध ना हय सब्वथा ॥११६॥ प्रश्न प्रश्नर विवाह पुण्य-कथा। वाहार संसार वन्ध ना हय सब्वथा ॥११६॥ प्रश्न प्रश्नर विवाह पुण्य-कथा। शची गृह हइल परम ज्योति विधिन ॥१२०॥ निरविध देखे शची कि घर बाहिरें। परम अद्भुत ज्योति लिखते ना पारे ॥१२२॥ क्ष्यन पुत्रेर पाशे देखे अग्न शिखा। उल्लिया चाहिते ना पाय आर देखा ॥१२२॥ कमल पुष्पेर गन्ध चणे चणे पाय। परम विस्मित आइ चिन्तेन सदाय ॥१२२॥ अमल पुष्पेर गन्ध चणे चणे पाय। परम विस्मित आइ चिन्तेन सदाय ॥१२२॥ आइ वले बुम्पिलाङ कारण इहार। ए कन्याय अधिष्ठान आछे कमलार ॥१२४॥ अत्यव ज्योति देखि पद्म गन्ध पाइ। पूर्व प्राय एवे श्रार दारिद्र दुःख नाजि ॥१२४॥

रहे थे; विशेष करके स्मणी-गण तो ठगी सी रह गईं।। ११०।। उनमें से कोई रमणी कहती कि-"इस मा-ग्यवती ने न जाने कितने समय तक, कितनी भक्ति करके निष्कपट भाव से श्रीशङ्कर व गौरी की सेवा की है ? क्या कभी कन्या के मन्द भाग्य से उसकी ऐसे स्वामी मिल सकते थे ? फिर कोई दूसरी कहती कि— 'ऐसा प्रतीत होता है कि यही हर-गौरी हैं' ॥ १११-११२ ॥ कोई कहती-'यह तो इन्द्र-शची हैं' अथवा 'रित-कामदेव' की जोड़ी हैं'। कोई स्त्री कहती-'यह लक्सीनारायण हैं'।।११३।। कोई २ रमणी कहती कि-'डोली में यह तो श्रीसीताराम ही अति अनुपम शोभा को प्राप्त हो रहे हैं ॥ १९४ ॥ इस प्रकार की गण इस तहमी-नारायण की जोड़ी के लिये अनेक प्रकार से कहते जाते थे सभी की शुभ दृष्टि उन पर थी तथा यह लहमी-नारायण सब पर शुभ दृष्टिपात करते जाते थे।। ११४।। इस प्रकार नृत्य, गीत वाद्य के कीलाहल के बीच प्रमु सन्ध्या काल में अपने घर पहुँचे ॥ ११६ ॥ तब श्रीशचीदेवी ने प्रसन्त हो ब्राह्मण-पत्नियों को अपने साथ लेकर पुत्र एवं वधू को द्वार पर से घर में ले आई ॥११७॥ तथा ब्राह्मण को आदि लेकर अर्थात् बाह्मण आदि जितने प्रकार के नट-वजंतरी आदि वहाँ थे सभी को धन, वस्न तथा मीठो वाणी से सन्तुष्ट किया ॥ ११८ ॥ जो मनुष्य प्रभु के विवाह की पुण्य कथा की अवण करेंगे उनका संसार वन्धन कभी नहीं होगा ।। ११६ ॥ जब से प्रसु के पार्श्वभाग में तद्मीजी अवस्थिति हुई तब से श्रीशचीदेशी का घर परम ज्यांति-थाम हो गया ॥ १२० ॥ श्रीशचीदेवी बरावर क्या वाहर जब भी देखती थीं तो उनकी परम अद्भुत ज्योति पर दृष्टि नहीं उहरती थी।। १२१।। कभी पुत्र के पास अग्नि-शिला उठनी हुई देखती और जब उत्तर कर देखती तो फिर न्यह ऋदरय हो जाती ॥ १२२ ॥ थोड़ी २ देर में ( न्नास २ में ) कमल पुष्य की सुगन्यि सी प्रतीत होती इससे मातानी पर्य विस्तित होकर निरन्तर सोच विचार करती रहती १८२ कमी मन में कहती कि 'इन

एड लच्मी वधु गृहे आमि प्रवेशिले । कोशा ंते ना जानि आमिया मच मिले ॥१२६॥ गृह मत श्राह नाना मत कथा कय । व्यक्त हह्या श्रो प्रश्न व्यक्त नाहि हय ॥१२०॥ हेश्वरेर इच्छा युक्ति वार शिक्त कार । कि रूपे कोन कोन काले कि प्रकार ॥१२०॥ हेश्वर से आपवारे ना जानाये जवे । लच्मी को जानित शक्ति ना घरेन तवे ॥१२६॥ एड मव गाम्त्र येद प्राणे वाग्वाने । तार कृता हय जारे, मेह तारे जाने ॥१३०॥ एड मत गुप्त मांवे आछे दिवागा । अध्ययन विना आर नाहि कीन काल ॥१३२॥ श्रावान कन्द्रपे कोटि रूप मनीहर । प्रति अक्ते अनुप्त लावराय मुन्द्र ॥१३२॥ श्रावान कन्द्रपे कोटि रूप मनीहर । प्रति अक्ते अनुप्त लावराय मुन्द्र ॥१३२॥ सम्बद्धाय परिवान-मुखि विद्या वते । महस्त्र पहुआ मह्ने जवे प्रश्न चले ॥१३४॥ मन्वेदाय परिवान-मुखि विद्या वते । पुन्तकेर रूपे करे प्रिया मरम्वती ॥१३४॥ मन्वेदाय परिवान कहा प्राण्यवान । जार राजि करे प्रश्न विद्यार आदान ॥१३६॥ सम्बद्धाय हेन नाहि परिवर्तर नाम । जे आमिया धुक्तिक प्रसुर व्याव्यान ॥१३६॥ सम्बद्धाय होन का प्राप्त महा मारयवान । जार राजि करे प्रश्न विद्यार कादान ॥१३६॥ सक्त संसार देखि वजे 'चन्य' 'घन्य' । ए नन्दन जाहार ताहार कीन देन्य ॥१३६॥ जतेक प्रकृति देखे महन समान । पावराडी देखये जेन जम यिद्यमान ॥१३६॥ परिवर्त सक्त देखे जेन इस्पति । एइ मत देखे ममे जार जेन मित ॥१४०॥

यानी का कारण समक गई, इस कन्या के शरीर में श्रीलक्षीजी का ऋषिण्यान है ॥ १२ ।। इसीनिये 'स्वादि' विराक्षाई देनी है और पदानान्य प्राप्त होनी है। पहले का सा दरिव्रता का वु:य अब हमारे यर में नहीं रहा, मिम दिन में यह पप् करभी चर में खाई है. न जाने कहाँ में सब बस्तुर्दे आ जाती हैं।। १२४-१२६।। इस पकार भीराभी माना नाता प्रकार की वार्ने विचारती थीं, प्रमु भौगीरचन्द्र प्रवट है बर भी प्रकट नहीं होने ॥ १२७॥ में किस रूप से किस फाल में किस प्रकार से क्या जीजा कार्य करते हैं इस देखरेंच्छा का जानने की मामन्त्रं किम में दें ? ॥ १२८ ॥ यदि प्रमुख्यं प्रपने की न सनायें तो। नदमीजी की भी शांकि नहीं है कि यह प्रभु की जान में ॥ १२६ ॥ सर्व शान्त वेश एवं पूराका यही वालीत करते हैं कि लिलके उत्पर उनशी क्षमा होती है वही उन्हें जानता है'॥ १३०॥ हित्याज औगीर वन्द्र प्रमुक्त प्रधार गुप्त भाग से रह रहे हैं कापको इत समय अध्ययन के नियाय और काई काम नहीं है।। १३१।। खापका मनीहर रूप केंदि काम-देवीं की भी जीवने वाका है, आएके भीश्रक्क प्रत्यक्क में चनुषम जायल्य देवीच्यमान है।। १३२।। आपकी कातानुनांस्थन भूका एवं कमल नेव हैं. होटों पर नाम्बुल एवं धीक्यङ्क में दिच्य वस्त्र परिरे हुए हैं।। १३६।। आप विवा-वल के म्याभिमान से मर्थहा परिहास-मूर्ति रूप में हिंग्रो। वर होते हैं जब प्रमु आप चलते हैं ती साथ में सहस्रों विधार्थी चलने हैं।। १३४ ।। त्रिभुयन पनि छाप हाथ में पुस्तक रूप से थिया श्रीनरस्वती की किये हुए सम्पूर्ण मयहीप में अमान करते हैं ॥ १३४ ॥ श्रीनवडीय में ऐसा कोई पिवरत नहीं है जो प्रमु के भ्यान्यान की समझ सके ॥ १३६ ॥ केवल एक औगङ्गादास पणिकन जी महा भाष्यशाली हैं कि निनके पान भिमु विशा अध्ययम करते हैं ॥ १३७ ॥ ममु की देखकर संसार के लीग बहते हैं कि-'यन्य है' 'यन्य है' जक्षका यह पुत्र है उसके वहाँ किर किस बान की कमी है ? ॥ १३८ ॥ सब रमणीगण आपकी महन के

देखि विश्वस्भर रूप जनेक वैष्णव । हरिए विषाद मने एइ भावेसव ॥१४१॥
हेन दिन्य शरीर ना हय कृष्ण रस । कि करिवे विद्याय हड्ले काल-वश ॥१४२॥
मोहित वैष्णव सब प्रभुर मायाय । देखिन्नान्नो तबु केह देखिते ना पाय ॥१४३॥
साचातेन्रो प्रभुदेखि, केह केह बोले । 'कि कार्जे गोङान्नो काल तुमि विद्या भोले' ॥१४४॥
शुनिया हासेन प्रभु सेवकेर वाक्य । प्रभु बोले 'तोमरा शिखान्नो मोर भाग्य' ॥१४४॥
हेन मते प्रभु गोङायेन विद्यारसे । सेवक चिनिते नारे अन्य जन किसे ॥१४६॥
चतुर्दिक हइते लोक नवद्वीपे जाय । नवद्वीपे पहिले से विद्यान्स पाय ॥१४७॥
चाटि ग्राम निवासिन्नो अनेक तथाय । पहेन वैष्णव सब महा सुख पाय ॥१४०॥
सभेइ जिन्मयान्नेन प्रभुर ब्याज्ञाय । सभेइ विरक्त कृष्ण-भक्त सर्व्यथाय ॥१४६॥
अन्योऽन्ये मिलिया सभे पहिष्य शुनिया । करेन गोविन्द चर्च्या निभृते विस्था ॥१४०॥
सर्व्य वैष्णवेर प्रिय सुकुन्द एकान्त । सुकुन्देर गाने द्रवे संकल महान्त ॥१४२॥
विकाल हहले आसि भागवत गण् । अद्व त सभाय सभे हयेन मिलन ॥१४२॥
केइ मात्र सुकुन्द गायेन कृष्ण गीत । हेन नाहि जानि केवा पड़ये कोन् भित ॥१४३॥
केह कान्दे केही हासे केही नृत्य करे । गड़ागड़ि जाय केही वस्त्र ना सम्वरे ॥१४४॥

समान देखती हैं और पाखरडी लोग आपको साज्ञात् यम के रूप में देखते हैं।। १३६॥ सब परिडत लोग श्रापको श्रीवृहस्पति के रूप में देखते हैं इसी प्रकार जिनकी जैसी मित है वह प्रमु को उसी रूप में देखते हैं ॥ १४०॥ श्रीविश्वम्भर के रूप को देखकर वैष्णव-वृत्द में से प्रत्येक हुई एवं विषाद को प्राप्त होते हैं छौर सोचते हैं कि-॥१४१॥ अगर इनका ऐसा दिव्य शरीर श्रीकृष्ण-रस की ओर आकृष्ट नहीं हुआ तो यह काल के वशीमृत होने पर विद्या-वल से क्या कर सकेंगे ? ॥१४२॥ इस प्रकार प्रमु की माया से सब वैष्णव मोहित हो रहे थे प्रभु को देखकर भी कोई नहीं देख पाता ॥ १४३ ॥ कोई-कोई तो प्रभु को साचात् देखकर आपसे कह उठता कि-'ए विश्वम्भर ! तुम विद्या-रस में मत्त होकर अपने समय को क्यों व्यर्थ तट करते हो ?' ॥१४४॥ प्रभु अपने सेवकों के वचन सुनकर हँसते और कहते कि-'तुम जो सुके शिचा देते हो यह मेरा बड़ा भाग्य हैं' ॥ १४४ ॥ इस प्रकार प्रमु विद्या-रस में खपना समय व्यतीत कर रहे थे । खापको खापके सेवक भी नहीं पहिचान पाते थे तब अन्य जनों की तो गणना ही क्या है ॥ १४६ ॥ लोग चारों ओर से श्रीनवद्वीप में पढ़ने के लिये आते थे, वे सब शीनवढ़ीप में पढ़ने से ही विद्या-रस की प्राप्ति करते थे ॥ १४७ ॥ वहाँ पर चाटिश्राम ( चटगाँव )। निवासी अनेक वैष्णव मी परम सुख पूर्वक पढ़ते थे।। १४०।। उन सब ने प्रमु की आज्ञा से ही जन्म लिया था यह सभी सर्व भाँति से विरक्त एवं श्रीकृष्ण-भक्त थे ।। १४६ ।। वह सब पह सुन कर, परम्पर मिलकर एकान्त में वैठकर श्रीकृष्ण-चर्चा किया करने थे।। १४०।। उनमें से श्रीसुकुन्द इस सर्व बैब्एव-रून्द के एकान्त प्रिय थे खापके गान को युन कर सत्र वैक्एव-रून्द द्रवीसूत हो जाते थे ॥ १४१ । सब मक्त-बुन्द विकाल ( एतीय-प्रदर ) होने पर श्रीअद्वीत प्रमुकी गोष्ठी में आकर सम्मिलित होते थे।।१४२। वहाँ ज्योंही शीमुकुन्द दत्त कृष्ण-गीत गाना प्रारम्भ करते त्योंही न माल्म कौन किस छोर लुढुक पड़ता थ ।। १४६ ।। कोई हँमता तो कोई रोता था, थोई नृत्य करता तो कोई वस्ना को बिना सँभाले ही लोट-पोटत

हुद्धार करये केंद्र मालमाट मारे | केंद्र गिया मुक्किंट दृह पाये घरे | |१४५| एड् मन उठये परमानन्द सुख । ना जाने वैद्याव सब अग्र कीन दुःच | ११५६| । प्रमुखो मुक्किंद प्रति यह गृथी पने | देखिलेट मुक्किंदेर घरेन आपने | ११५६| । प्रमुखो मुक्किंद प्रति बाग्याने मुक्किंद | प्रमुखे पिक्किंद हुकिंद आर लागे उन्द | ११५८| । मुक्किंद पिक्किंद वह प्रसुर प्रभावे | पन प्रति-गन्न किंद्र अभू नके लागे | ११४६|। एट् पन प्रमुखे किंद्र मुक्किंद । प्रमुखे प्रभिक्तिंद । पर प्रमुखे प्रभिक्तिंद । पर प्रमुखे प्रभावे । ११४६।।

एड मन प्रमु निज्ञ मेवक चिनिला। जिलामेन फाँकि, समे जायेन हारिया। ११६०॥ अवासादि देखिलेको फाँकि जिलामेन । मिश्रण वाषय-स्थय अये समे पलायेन ॥१६१॥ सहजे विश्का सभे श्री कृष्णेर-स्य । कृष्ण स्थायत्या (वसु क्यार विक्कु नाहि वासे ॥१६२॥ देखिलेड साथ प्रश्नु फाँकि से जिला से। प्रवेधिने नारे केटा है वे उपहासे ॥१६३॥ जिल केट देखे प्रमु आडमेन दूरे। समे पलायेन फाँकि जिलामें । इसिशा

गज पथे प्रसु ब्राह्मेन एक दिन । पहुषार सके महा उद्धतेर निष्क ॥१६६॥
सुकुन्द आयेन गङ्का-स्तान करियारे । प्रसु वेस्ति ब्राहे प्लाहल कत रहे ॥१६७॥
देखि प्रसु जिल्लामेन पहु ॥ स्थाने । ए पेटा ब्रामारे देखि प्रलाहल केने ॥१६=॥
पहुषा सकले वले 'ना जानि परिष्ठत । ब्राह कीन कार्ज वा चिल्ला कोनिमत' ॥१६३॥

हत्या-कथा श्रुनिने में मन माल वामे । फाँकि बिना बस हत्या-कथा ना जिलामे ॥१६॥।

काणीं की ही पहर लेखा था (1794) इसी प्रकार का परसासन्दन्तुत्व उसद परमा था। उस समय वैज्यापनाम कान किसी प्रकार के दुःख का भान भी नहीं करने थे 11795। प्रभु भी श्रीमुकुन के प्रति मन में बई प्रमन्त थे. मुकुन की देखते ही कार पन्हें कहड़ तेने थे 11793। प्रभु उनमें 'फाकि पृथ्ने, यह उनकी स्वास्था करने, ना प्रमुखने कि नका है। कह नहीं ! तक मुकन के घाव अन्य स्वयु ही जाता था। 1794 ।। प्रमु की कृषा

था ॥ १४४ ॥ केंग्रे हुनुतर करता ते। केंग्रे मच्ले की भौति ध्यम्भ ठीयता एवं केंग्रे कावर भोगमुख्य के दोनी

में मुकुन्द भी परम प्रिक्ष है इसीजिये आप प्रतृ के साथ पत्त, श्रीत पत्त करते हुए प्रतृ की बराबरी करने लगते थे ॥१५६॥ प्रसृ इसी प्रतार आपने मेय में की पित्यान कर उनसे 'कांकि' पृद्धते तो व सप आप में हार कर बाते वाले थे ॥ १६०॥ भी जीवान वादि मन्ते से भी आप ''कांकि' पृद्धते लगते थे, परस्तु जिसमें सार नहीं है ऐसे थाउप प्रयोग में नमय मह होते के भप में वे सब यूर भागते थे ॥ १६१॥ वे सब मन्तनाण भी-कृतान्य में नीम दोने के प्रारंग अगर एम से मह होते के मह से ही विरन्त थे। यह श्रीकृतन-विषयक स्मान्या के आति-

रिक्त बोलना पसन्द नहीं करते थे ॥ १६२ ॥ प्रभु उनके देखते ही उनसे "क्षीक" पूर्व जब उनमें से के हैं ठीक इक्कर न देहर धतु के प्रशाय नहीं कर पाता तो धान्त में प्रभु उनकी हैंकी उदात थे ॥ १६३ ॥ फॉकि पूछने के इस के सारण यदि उनमें से कीई प्रभु की दूर से भी खाना हुआ देखता तो यह समके सब भाग जाने से

।।१६५।।इन सक्ते कृष्ण-गथा सुनना ही काच्छा लगना था, परम्तु प्रमृ एर्गिक पृष्टने के व्यतिरिक्त कृष्ण-कथा पृष्ठमें नहीं ।। १६४ ।। एक दिन प्रमृ विद्यार्थी समृह के साथ सहा उद्दर्शना प्रकाशिन करने हुए राज-प्रथ पर कारों। १६६ क्यर से सीमुक्त जीनक्का-स्तान करने के सिये जाते थे अनु को सामने धाने क्यांक प्रमुख

कारों। १६६ इसर से श्रीमुक्ष्म जीगञ्चा-स्तान करने के लिये जाते थे अनु को सामने काने वसकर आस्त सवक्तर वह कुट्ट दूर निकल माग गर्वे १६७। यह देखकर अनु विद्यार्थियों से पूदन लगे 'यह देटा प्रश्न बले जानिकाम जे लागि पलाय । वहिम्पु स्व सम्भाषा करिते ना जुयाय ।।१७०॥ ए वेटा पढ़ाय जत दैष्ण वेर शास्त्र । पाँज, वृक्ति, टीका श्रामि वास्तानिये मात्र ।।१७१॥ श्रामार सम्भाषे नाहि कृष्णोर कथन । अतएव आमा देखि करे पलायन ।,१७२॥ सन्तोषे पाड़ेन गालि प्रश्न प्रकृत्ते । व्यपदेशे प्रकाश करेन आपनारे ।।१७३॥ प्रश्न वर्षे पार्के वेटा कत दिन थाक । पलाइले कोथा एड़ाइवे मीर पाक' ।।१७४॥ हासि वले प्रश्न 'आगे पढ़ों कतिहन । तवे से देखिवे मोर वैष्णवेर चिह्न ।।१७४॥ एमन वैष्णव प्रजि इइव संसारे । अज भव आसिवेक आमार दुपारे ॥१७६॥ श्रुम भाइ सव एइ आमार वचन । वैष्णव हइव प्रजि सर्व्व विक्षक्या ॥१७७॥ आमारे देखिया ६वे जे सब पलाय । ताहाराओ जेन मोर गुण कीर्त्व गाया।१७०॥ एतेक विलया प्रश्न हासिते । घरे गेला निज शिष्य-गणेर सहिते ॥१७६॥ एइमत रक्त करे विश्वम्भर राय । के ताने जानिते पारे जदि ना जानाय ॥१८०॥ हेन मते भक्त-गण नवहीपे वैसे । सकल नदिया मच धन पुत्र रसे ॥१८०॥ श्रुनिलेइ कीर्चन करये परिहास । केह वले 'सब पेट प्रिवार आश' ॥१८२॥ केहो वले 'झान-जोग एड़िया विचार । उद्धतेर प्राय नृत्य कोन व्यमार' ॥१८०॥ केहो वले 'झान-जोग एड़िया विचार । उद्धतेर प्राय नृत्य कोन व्यमार' ॥१८०॥

हमको देखकर भाग वयों गया ?'।। १६८ ।। सब विद्यार्थी-वृन्द ने उत्तर दिया-'परिखतजी ! पता नहीं, स्यात् अन्य किसी कार्य से कहीं चले गये हों अथवा डर से !' प्रभु बोले-'हम जान गये, जिससे कि वह भागा है, वह वहिमु स से सम्भाषण करना योग्य नहीं समकता !।।१६६-१७०॥यह वेटा तो केवल वैष्णव-शास्त्र पढ़ाता है और मैं केवल पाँजि, वृत्ति एवं टीका की व्याख्या करता हूँ ॥ १७१ ॥ मेरी व्याख्या में कृष्ण-वार्त्ता नहीं होती है अतएव यह मुक्तको देखकर भाग जाताहै॥१७२॥इस प्रकार प्रमु मुकुन्द से सन्तुष्ट होकर गाली देते थे; इस वहाने से आप अपना भाव प्रकाश करने लगे।।१७३॥प्रमु कहते हैं कि-'ऋरे वेटा ! कुछ दिन और ठहर, मेरी पकड़ से भागकर कहाँ छिपेगा ?'॥ १७४॥ प्रभु फिर हँस कर कहते कि—मैं पहले कुछ दिन विद्या-श्रभ्ययन कर लूँ तव वह मुक्त में वैष्णवता के चिह्न देखेगा ॥ १७४॥ मैं संसार में इस प्रकार का वैष्णव हुँगा कि-ब्रह्मा व शिव भी मेरे द्वार पर आयेंगे॥ १७६॥ तुम सब भाई! मेरी बात सुनो, मैं कुछ समय परचात् सब से अनीखा वैष्णव हो ऊँगा ॥ १७७ ॥ इस समय जो यह सब लोग मुमको देखकर भागते हैं, देखना ! वह भी मेरी गुण-कीर्ति गावेंगे' ॥ १७८॥ इतना कह कर प्रभु हँसते-हँसते शिष्य-गण के साथ घर चले गये ॥ १७६ ॥ श्रीविश्वम्भर राय इस प्रकार के खेल करते थे; यदि ऋाप ऋपने को न जनावें तो आपको कौन जान सकता है ? ॥ १८० ॥ इस प्रकार सक्त-गण श्रीनवद्वीप में वास कर रहे थे । इधर सब नवद्वीप-वासी धन एवं पुत्र के चिंग्फ त्रानन्द में मन्त हो रहे थे।। १८१।। वह सब कीर्चन सुनते ही उसकी हैंसी उदाते । कोई कहता कि-'यह सब (कीर्रीन) पेट पालन की आशा से हैं'।। १८२ ।। कोई कहता कि-'इनका ·क्काम-योग के विचार को छोडकर उद्धतों की भाँति नाचना न मालूम क्या चाचरण है है ?' कोई कहता कि-'हमने सागवत् को कितनेही रूपसे पढा लेकिन उसमें नाचने एव रोने का पथ नहीं देखा १८२ १८४ 'स्रीर

श्रीवास परिष्टत चार भाइर लाशिया । निद्रा नाहि जाय भाइ ! भोजन करिया ॥१८४॥ भारे भीरे कृष्ण विल्ले कि पुर्य नहें । नाचिले राइने हाक छाड़िले कि हमें ॥१=६॥ एह मन जन पाप पापण्डीर गण । हेक्लिह वैष्णवेर करेन निन्दन ॥१८८॥। जुनिजा देष्णव सब महा दृश्व पाप । कृष्ण विल समेह कान्देन कर्ड-राप ॥१८८॥ फन दिने ए सब दृश्वेर हवे नाश । जारीरे कृष्णचन्द्र । करह प्रकाश ॥१८८॥ सकल देष्णव मेलि कर्ड निर स्थाने । पापण्डीर वचन करेन निवेदने ॥१८०॥ प्रान्ति छाड़ेन हन कर्ड अवतार । 'संहारिमु मव' विल करिये हुद्धार ॥१८९॥ 'आनिनेके एड मीर प्रभु चक्रधर । देखिवा कि हथ एड निद्यार मिनर ॥१६२॥ कराइमु कृष्ण सन्वे नयन गीचर । तवे से अर्ड न नाम कृष्णेर किन्दर । १८३॥ दृश्व ना माविह आर शुन भाट मव । एथाइ पाइवा ममे क्रेन कीचेन । १६६॥ अर्ड नेर वाक्य शुनि मागवन-गण । दृश्व पासरिया ममे करेन कीचेन । १६४॥ उठिल कृष्णेर नाम परम पद्भल । कर्ड न सहित समे हटला विह्नल ॥१६६॥ पापस्टीर वाक्य स्वाला सब गेल दृर । एड मत आनिन्द नवडीप-पुर ॥१६७॥ अर्थ न सुक प्रमु विश्वमार गण । निरयधि जननीर आनन्द बाहाय ॥१६८॥ क्ष्ययन सुक प्रमु विश्वमार गण । निरयधि जननीर आनन्द बाहाय ॥१६८॥ हैन काने नवडीप अर्थिनकर पुरी । आह्लेन अति अल्लिन वेश धरि ॥१६८॥

केलों भाई! शाम की भोजन करने के दीने जीनाम पण्डित महित चारों भाई रान की मोत भी नहीं हैं

हाता रहता या ए रहण ए हमर अनु आएक्यन्सर राज अञ्चलनानुन से आरमार जासराजा का जागर संद्वीत कर रहे से 1१६मा। इसी समय सीईर्वरपूरी गोम्सामिताव छाति सलक्षिण अप से शीनवडींप में पथारे 1१६६॥ मीपान महाश्रम कृष्यु-रस में परम विद्वत हो रहे थे भाप शीकृष्ण के एकामा त्रिय हैं एवं भवि द्या

<sup>॥</sup>१८४॥। या पीरे-पीरे 'कृष्ण''कृष्ण्' अपने से पृत्य नहीं होता है है ना बने गाने एवं के न्यर से पृतार देने से ही तथा होता है है। ॥ १८६ ॥ पापी पास्तरहीं पण स्व इस्ते प्रधार के ये वह वैद्याप की देखने सात्र हो किना प्रशं तथने । १८५॥ तिस्त हो सृजकर सव हो वैद्याप-कृत्य महा दृश्य पाने और सभी 'कृष्ण '' 'कृष्ण है के स्वर के स्वत्य से कृत्य करने श्रिक्ष है । १८८ ॥ श्रीर प्रार्थना करने कि-दे कृष्ण वन्द्र ! अप

किलंब में यह सब दुःख नाम हैंगा ? है इस्लबन्द ! अब नी संसार में प्रणट हैं। थे। । १८६॥ सब वैद्याव मिल कर भीध्यह ने प्रमु के पाम पामाण्डियों के धान्य निवेदन करते थे।। १६६॥ उनकी सुगस्य सीखड़ीन प्रमु कह हाय चारण कर लेने खीर 'में सब पातियों का नाग कुरोगा' कह कर हहार करते थे।। १६१॥ किर

कहन कि-इंग्लो शीम ही मेरे चक्रवारी प्रभु यहाँ का रहे हैं. तुम दंग्यना, हम नवहीं। में क्या ( अपटन घटन ) होता है ? ॥१६२॥ में भीकृष्ण को सबके नयम-गोचर कराक गा, तभी भीकृष्ण का दाम मेरा क्षाह त नाम कानना ॥ १६३॥ हं सब भाइयो ! सुना, अब और मन में दुः व न पाओ, तुम सब यही भीकृष्ण का कानुभव करोगे। '॥१६४॥ मह देहणय-युन्द शोकहीन प्रभु के या । यम्न कर दुःस भून कर शाहिर-सङ्गीर्यान

करने थे ॥ १६४ ॥ परम महलमधी भीकृष्ण-पाम ध्यति पठी और भी आहे त प्रमु महित सब जन निह्नल है। गरें ॥ १६६ ॥ पहल समात्र पालि हथी भी बारव-ग्याला दूर हो गई हम प्रकार भी नवडीप-पुर में आनन्द होसा रहता था ॥ १६७ ॥ इधर प्रमु भी विश्यम्बर राय अध्यवन-मृत्य में निरम्तर भीमानाजी का स्मानव-

कुष्ण रसे परम विह्वल महाशय । एकान्त कृष्णेर प्रिय श्रति द्यामय ॥२००॥ तान वेशे ताने केह चिनिते ना पारे । देवे शिया उठिलेन श्रद्धीत मन्दिरे ॥२०१॥ जे खाने ऋद्वीत सेवा करेन वसिया। सम्मुखे वसिला वड़ सङ्कचित हैया ॥२०२॥ वैष्णवेर तेज वैष्णवेरे ना लुकाय । पुनः पुन अद्वौत ताहार पाने चाय ॥२०३॥ अद्भैत बलेन 'बापु तुमि कोन जन । बैंब्सव सन्थासी तुमि हेन लय मन' ॥२०४॥ वलेन ईश्वर पुरी 'आमि शूद्राधम । देखिवारे आइलाम तोमार चरण' ।।२०४।। इकिया मुकुन्द एक कृष्णेर चरित । गाइते लागिला अति प्रेमेर सहित ॥२०६॥ जेइमात्र शुनिलेन हुक्कन्देर गीते । पिंडला ईरवर पूरी ढिला पृथिबीते ।।२०७॥ नथनेर जले अन्त नाहिक ताहान । पुनः पुन बाहे श्रेम-धारार पयान ॥२०=॥ आरते व्यस्ते अद्वीत तुलिया कैला कोले । सिञ्चित हृइल श्रङ्ग नयनेर जले ॥२०६॥ सम्बर्ग नहे श्रोम पुनः पुनः बाहे । सन्तीषे हुकुन्द उच्च करि श्लोक पहे ।२१०॥ देखिया वैष्णव सब प्रेमेर विकार । श्रतुल श्रानन्द मने जन्मिल समार ॥२११॥ पाछे सभे चिनिलेन श्री ईश्वर पुरी। प्रेम देखि सभेइ सङरे 'हरि' 'हरि' ॥२१२॥ एइ मत ईरवर पुरी नवद्वीप पुरे । अलचिते वसेन चिनिते केह नारे ॥२१३॥ दैवे एक दिन प्रभु श्री गीर सुन्दर । पड़ाइया ब्राइसेन व्यापनार घर ॥२१४॥ पथे देखा हइल ईश्वर पुरी सने । भृत्य देखि प्रस नमस्करिला श्रापने ॥२१४॥

मय हैं ॥ २०० ॥ उस वेश में आपको कोई पहचान नहीं सकता, दैवयोग से आप शीअद्वीत-प्रभु के घर जा पहुँचे ॥ २०१ ॥ जिस स्थान पर बैठकर श्री अद्वौत प्रभु श्रीठाकुर-सेवा कर रहे थे आप बड़े संकुचित होकर उनके सामने वहीं बैठ गये ॥ २०२ ॥ वैष्णव का तेज वैष्णव से छिपता नहीं है अतएव श्रीअद्वीत प्रभु वार-वार ज्ञापकी और देखते थे।। २०३॥ कुछ समय पश्चात् शीचहैत प्रभु ने ज्ञापसे कहा कि-'हे बावा! आप कौन हो ? ऐसा प्रतीत होता है कि आप बैजाव-संन्यासी हैं? ॥ २०४ ॥ श्रीईश्वरपुरी जी ने उत्तर दिया कि-'में शुद्रों में भी अति नीच शुद्र हूँ। आपके चरण दर्शन के लिये आया हूँ'।। २०४॥ श्रीमुझन्द यह समम कर अत्यन्त प्रेम के साथ श्रीकृष्ण-वरित्र गान करने लगे ॥ २०६ ॥ व्योंही श्रीईश्वर पुरी नी ने श्रीमुकुन्द का गान सुना कि-आप पूर्वी पर दुलक कर गिर पड़े ॥ २०७ ॥ आपके अश्पात का अन्त नहीं हो रहा था तथा अश्रधारा पुनः पुनः और वेगवान हो उठती थी।। २०२॥ जैसे तैसे श्रीअद्वीत प्रमु ने आपको उठा कर गोदी में लिया है, आपका सर्वोद्ध अशु जल से सिक्कित हो गया था।। २०६॥ आपका प्रेम शान्त नहीं होता था यह पुनः पुनः बढ़ता ही जाता था श्रीमुकुन्द प्रसन्त होकर और उच्च स्वर से श्लोक पढ़ते थे।। २१०॥ मव वैप्णव-वृन्द के मन में ( श्रीईश्वरपुरी जी के ) प्रेम-विकार को देखकर अनुखित आनन्द हुआ।। २११।। वीछे सभी ने श्रीईश्वर पुरी की विह्नाना; आपके प्रेम की देखकर सभी 'हरि' 'हरि' स्मरण करने लगे ॥२१२॥ इस प्रकार से श्रीईश्वर पुरी श्रीनवद्वीप-पुर में अलिंतत रूप से निवास कर रहे थे, व्यापको कोई पहिचान नहीं पाता था ॥ २१३ ॥ दैवयोग से एक दिन प्रमु श्रीगौरसुन्दर पढ़ा कर अपने घर आ रहे थे ॥२१४॥ अकस्मात मार्ग में श्रीईश्वर पुरी जी के साथ मिलन हो गया,प्रभु ने अपना सेवक (परिकर) जान कर उन्हें स्वय नमस्कार श्रांत श्रांतिकाचित्र श्रांति सुन्दर । स्वयं मते स्वयं विक्तास गुम धर ॥२१६॥ जदापिश्रो तास सम्मों केह नाहि जाने । तथापि राष्ट्रम करे देखि सव्यं जने ॥२१७॥ चाहेन ईश्वर पूरी प्रमुर प्रारंग । सिद्ध पूर्वण प्राय परम सम्मोर ॥२१=॥ जिलासेन 'नोमार कि नास दिल्या । कि पू 'ध पहार्था पहा, कोन स्थाने घर' ॥२१६॥ श्रेषे समे बिल्येन निमान्ति परिष्ठत । 'नुमि सेई' बिल्या बढ़ हहला हिंदेन ॥२२०॥ भिजा निमन्त्रम प्रमु करिल नाहाने । महादरे गृहे लह चित्रला श्रापने ॥२२१॥ कृष्णेर मेंबेच श्राह करिलेन सिया । निधा करि विष्णुगृहे विभला श्रामित्रा ॥२२२॥ कृष्णेर मेंबेच श्राह करिलेन सिया । किथा करि विष्णुगृहे विभला श्रामित्रा ॥२२२॥ कृष्णेर मन्त्रांव सित्र विद्या प्रमु मन्त्रांव । कहिने कृष्णेर कथा विद्या हिल्ला ॥२२३॥ देखिया प्रमेर धारा प्रमुर मन्त्रांव । ना प्रकाशे श्रापन लोकेर दिन द्राप ॥२२४॥ माप कन गोपीनाथ श्राचार्यर घरे । रहिला ईश्वर पू र्ग नवहीय पू । ॥२२४॥ माप कन गोपीनाथ श्राचार्यर घरे । रहिला ईश्वर पू र्ग नवहीय पू । ॥२२४॥ माप कन गोपीनाथ श्राचार्यर घरे । रहिला ईश्वर पू र्ग नवहीय पू रे ॥२२७॥ माप कन गोपीनाथ काचार्यर घरे । इश्वर पू रिश्वो तिन्य चलेन आपने ॥२२६॥ महाधर परिहतेर देखि वे म जल । बह प्रिय वासे तारे वेष्णाव सक्त । २२७॥ पदाधर परिहतेर धापनार कृत । व धार पर्देशेन साम करेन सहाने ॥२२०॥ पदाधर परिहतेर धापनार कृत । व धार पर्देशेन साम करेन समस्कारे चले ॥२३०॥ पदाधर परिहता होकुर सम्भय कात । इश्वर पू रीरे निस्य नमस्कारे चले ॥२३०॥

स्वानं से ॥ २ % ॥ इस कारण नोइंदर पुरी भी भी प्रमु के शरीर की और देखने ही रह गये. प्रमु आपके।
19.8 पुरण के समान परम सम्भार दिस्ताई हिये ॥ २६८ ॥ श्री पुरी जे! ने पृक्षा—'द्वित अंधे! आपका
क्या श्री के ! के करते पुरत रहने एनं पहाने हो ? आपका चर कहां है ? ॥ २१६ ॥ भीनिमाणि परिश्त
स्थल में सब बनका हिया, श्रीपुरी जी ने विभिन्न है। इर कहा— यर खाप ही यह है। ! 'श्रीर चंद्र प्रसन्त हुए
हैं॥ २२०॥ एव प्रमु ने उनहीं भीतन करने का निस्तान हो। स्वा और स्वयं इनको चंद्र स्थादर पूर्वक समने

किया । २१४ ॥ ठाकुर कोगीरमुख्य का स्थलप व्यक्तियं बतीय मृत्यर एवं गर्थ प्रकार से सभी विलक्षण गुणे का क्रात्सय था ॥ २१६ ॥ वर्षांप आपके मधी की कीई नहीं जानना ती भी सब लीग आप की देसकर सब

घर जिया ने नवे हैं। २२१ । श्रीमाता जो ने श्रीकृष्ण-रेविय प्रस्तुन किया तथा श्रीपुरी की मोणन करके श्रीविष्णु-सूद में खादर बैठ गये। २२२ ॥ श्रीर श्रीकृष्ण-कथा वार्त्ती कहना प्रारम्भ कर ती, आप श्रीकृष्ण-कथा करने कहना प्रारम्भ कर ती, आप श्रीकृष्ण-कथा करने क्षित्र है। श्रीपश्ची प्रेयाभू-धारा देख-कश्ची बहा सन्तेत्र हुआ परन्तु तीती के दुर्दिन होने के पारण महाप्रभु अपने की प्रकाश नहीं करने थे। २२४॥ श्रीरंधर पूरी श्रीनयद्वीप-पूर्व से कह महीने श्रीगोवीनाय आधार्य के घर में रहे। २२४॥ श्रीपके

दर्शन करने के नियं मर्या जन वर्षे उत्सुक रहने थे.बर्स्डिमी निस्य प्रति छाए से मिनने के नियं जाने थे॥२-६॥ श्रीमदाधर परिवास के नियं में केस-इन देखकर सकत वैद्याब-यून्ड् छाएका यहा त्यार करने थे॥२-६॥ झाए बालपन से ही संसार से पढ़े विरुद्ध थे, शीर्डबरपूरी भी खापका सेन्द्र करने थे॥ २-६॥ शीर्डबरपूरी, जी-महाबर परिवास को धापकी कवाई हुई 'शीकरणसीलामत' नामक प्रत्यक प्रदासे थे॥ २-६॥ शास्त्र भी पदा-

मक्षाचर प्रविद्यम को कापनी बनाई हुई 'जीक्ष्यानंतिम्हन' नामक पृश्तक पहाले थे ॥ २२६ ॥ ठाकुर भी पदा-कद स्थं पहरुर सम्भ्या समय निरूप प्रति जीर्षभरपुर्श जी का वसने से लिये जाते थे - २३० अमु

प्रमु देखे श्री ईश्वर पूरी हरिषत । प्रमु हेन ना जानेन तक् बढ़ श्रीत ॥२३१॥ हासिया वलेन तुमि परम परिडत । आमि प्ँथि करियाछि कृष्णेर चरित ॥२३२॥ सकल कहिवा कोथा थाके कोन दोष । इहाते आमार बड़ परम सन्तोष ॥२३३॥ प्रसु बीले मक्त वाक्य कृष्णेर वर्णन । इहाते जे दोष देखे, पापी सेइ जन ॥२३४॥ भक्तरे कवित्त्व जेते मते केने नहें। कृष्णोर सर्व्वथा श्रीत ताहाते निश्चये । २३५।। मुखों वदति विष्णाय, विष्णावे वले धीर । दुइ वाक्य परिग्रह करे कृष्ण बीरं ।।२३६।। तथाहि:-मुर्खा वहति विष्णाय धीरो वदति विष्णाये । उभयोस्त समं पुण्यं भावप्राही जनार्दनः ॥ (क) इहाते जे दौप देखे ताहाते से दौष । मक्तर वर्णन मात्र कृष्णेर सन्तोष ॥२३७॥ अवएच तोभार से प्रेमेर वर्णन । इहा दृषिवेक कौन साहसिक जन ॥२३८॥ शुनिञा ईश्वर पुरी प्रभुर उत्तर । श्रमृत मिञ्चित हइल तान कलेवर ॥२३६॥ पुन हासि वलिला तोमार दोप नाजि । श्रवश्य वलिवा द्रोप थाके जेइ ठाजि । २४०॥ एइ मत प्रति दिन प्रभु तान सङ्गे। विचार करेन दुइ चारि दग्रह रङ्गे॥२४१॥ एक दिन प्रभु तान कवित्व शुनिञा। हासि दृषिलेन धातु ना लागे विलया ॥२४२॥ प्रमु वले ए धातु आत्मनेपदी नय । वलिया चलिला प्रमु आपन आलय ॥२४३॥ ईश्वर पुरीस्रो सर्व्व शास्त्रेते परिष्ठत । विद्या रस विचारेस्रो वड़ हरिषत ॥२४४॥ प्रभु गेल संइ धातु करेन विचार । सिद्धान्त करेन तहि अशेष प्रकार २४४॥

को देखकर श्रीईश्वरपूरी बड़े प्रसन्त होते थे, यद्यपि वह प्रभु को, प्रभु करके नहीं जानते थे तब भी बड़ी प्रीति करते थे ॥ २३१ ॥ श्रीपुरी जी हँसकर प्रभु से कहते कि-'आप परम परिडत हैं मैंने कृष्ण-चरित्र की एक पुस्तक रचना की है ॥२३२॥ उसकी आप देखिये और जहाँ कहीं उसमें कोई दोष हों तो वह सब मुझे बताइये इससे मुभे अत्यन्त प्रसन्नता होगी' प्रमु ने उत्तर दिया कि-- 'प्रथम तो भक्त-वाक्य' दूसरे श्रीक्रंष्ण का वर्णन फिर उसमें जो दोप देखता है वह व्यक्ति पापी है।।२३३-२३४।।भक्त की कविता चाहे जिस प्रकार की भी क्यों न हो निश्चय ही, श्रीकृष्ण उससे प्रसन्न होते हैं। मूर्ख मनुष्य 'विष्णाय' वोलता है और वुद्धिमान 'विष्णवे' कहता है, परन्त वीर श्रीकृष्ण दोनां ही वाक्यों को प्रहण करते हैं ॥ २३४-२३६ ॥ मूर्ख 'विष्णाय नमः' कहता है (जो अशुद्ध है) और धीर 'विष्णवे नमः' कहता है (जो शुद्ध है) लेकिन दोनों का समान पुण्य है वयोंकि श्रीजनादेन साव-शही हैं (क) जो इसमें दोष देखता है वह दोप उस ही में है। भक्त के सर्व प्रकार के वर्णन से श्रीकृष्ण की प्रसंन्नता होती है।। २३७॥ अत्व तुम्हारे उस प्रेम के वर्णन में कौन साहसिक जन दाप लगा सकता है ?' ॥ २३८ ॥ प्रभु का उत्तर सुनकर श्रीईश्वर पुरी का शरीर अमृत से सिकिचत हो गया, आप फिर हँसकर बोले कि-'इसमें तुम्हारा कोई दोष न होगा, जिस-जिस स्थान पर दोष देखने में आवें आप अवस्य उन्हें वताना ।। २२६-२४०।। प्रमु इस प्रकार प्रति दिन उनके साथ आनन्द पूर्वक दो-चार द्रण्ड (दर्ण्ड = र।।घड़ी) विचार करते थे।।२४१।।एक दिन प्रभु आपके कवित्व की सुनकर हैंसे तथा यहाँ घातु पाठ नहीं लगती हैं" ऐसा कहकर उसमें दोप लगाया ॥ २४२ ॥ प्रभू ने कहा कि-'यह धालु आत्मनेपदी नहीं हैं' यह कहकर अपने घर चले गये -४३ श्रीई:वरपुरी भी सर्व-शास्त्रों के पश्चित थे एव विद्या-रस विचार में ही बह

मेड धानु करेन 'खात्मनेपदी' नाम । आर दिन अस गेले करेन रुपान्यान ॥२४६॥ जे धातु परस्मेपदी चील गेला तुमि । ताहा एड माधिलु 'आत्मने पदी आमि ।१२४०॥ रुपान्यान शृनिशा असु परम सन्तेष । मृत्य जय निमित्त नादेन खार देश ॥२४६॥ सर्वे काल असु बादायेन अत्य जय । एड गान स्वभाव सकल वेदे कथ ॥२४६॥ एड मत कर्न दिन विद्यालय रही । आखिना ईस्वर पूरी गीरचन्द्र-मती ॥२४०॥ भिक्त रुपे चित्रला, एक्श नहें थ्यित । पर्यटने चिल्ला पवित्र करि किति ॥२५१॥ के शुन्ये देखर पूरीर प्राय-कथा । तार वाल हथ कृष्ण पाद पत्र यथा ॥२५०॥ जन असे माध्येन्द्र ए गेर प्रार्थि । सन्ताये दिलेन सब ईखर प्रार्थि ॥२५४॥ अकृष्ण चैनन्य नित्यानन्द्र चान्द्र जान । सन्दावनदाय नस्तु पद जुगे गान ॥२४५॥ अकृष्ण चैनन्य नित्यानन्द्र चान्द्र जान । सन्दावनदाय नस्तु पद जुगे गान ॥२४५॥ इति जीनेन्यमायाने आदिस्वर हेश्यर पूरी मिनने गाम- मन्त्री । अमेगा स्थायः ॥ ७॥

## अप्रमेर अध्याय

जय जय भहा प्रसु श्रीयीर मुन्दर । जय हउक प्रसुर जनेक अनुचर ॥१॥ हेन भने नवहांपे श्रीयीर सुन्दर । पुस्तक लह्या सीझा करे निरन्तर ॥२॥ जत अध्यायक प्रसु चालेन समारे । प्रवेशिने कोन जन शन्हि नाहि धरे । ३॥

प्रसन्त रहते थे। इन्छा। प्रमुक्त यो जाने पर खाय यम तालु का तिनार करते रहे तथा उसी समय वहां प्रसार से सिद्धान हिया। इन्छा। खारमें उस धालु का प्रधानमें पूरी काम से ही लिए किया। जन दूनरें दिन प्रमु आपके ताम काये ने आपमें उस धालु का प्रधानमें पूरी काम से ही लिए किया। जन दूनरें दिन प्रमु आपके ताम काये ने आपमें उस थे। उस के उस धालु का प्राप्त की सुन कर प्रमु प्रमुक्त थे। उस के में दून में प्राप्त में काम है। प्रमुक्त कर प्रमु प्रमुक्त मान हुए एलं प्रप्त में दून की जन करने के लिये आपके और कोई साथ उसमें नहीं निप्ताला में काम प्रमुक्त प्रमुक्त प्रप्त मान हुए एलं प्रप्त में दून की जन के साथ किया। यह स्थान मान स्थान कर काम की हिया प्राप्त मान की सिद्दा की लिये आपका यह स्थान मान स्थान कर काम की हिया प्राप्त की सिद्दा की की की प्राप्त मान करने हैं। इन्छा प्राप्त की अलिक की हिया प्राप्त की की की प्राप्त की सिद्दा की की प्राप्त की की प्राप्त की सिद्दा की की प्राप्त पर किया प्राप्त की प्राप्त की सुने की प्राप्त की सिद्दा की सिद

महाप्रमु श्रीगीर मुन्दर ! प्रापकी जय है। ! प्रमा ! श्रापके सब सेवशी की जब है। ! ॥ १ ॥ इस प्रकार मोझायारीय में भीगीर सुख्द पुरुष बेक्टर निरन्तर विया रस-कोश करते थे ? जितने प्रजापक भीतयहीः व्याकरण शास्त्रे सबे विद्यार आदान । सहाचार्य प्रति ओ नाहिक तृण ज्ञान ॥१॥ स्वानुभवानन्दे करे नगर श्रमण । संहति परम भाग्यवन्त शिष्य-गण ॥४॥ देवे पथे मुकुम्देर सङ्घो दरशन । हस्ते धरि प्रमु तारे वलेन वचन ॥६॥ आमारे देखिया तिम कि कार्ज पलाओ । श्राजि आमा प्रवोधिया विना देखि जाओ ॥७॥ मने भावे मुकुन्द 'एरे जिनिव कमने । इहार अभ्यास मात्र सवे व्याकरणे ॥८॥ ठेका इमु आजि जिज्ञासिया अलङ्कार । मोर मने गर्व्य जेन नाहि करे आर' ॥६॥ लागिल जिज्ञासा मुकुन्देरे प्रमु सने । प्रमु लग्गडे जत कार्य मुकुन्द वाखाने ॥१०॥ मुकुन्द वलेन 'व्याकरण' शिशु-शास्त्र । बालके से इहार विचार करे भाव ॥११॥ अलङ्कार विचार करिया तोमा सने । प्रमु वले बुक्क तोमार जेवा लय मने ॥१२॥ विषम विषम जत कवित्य प्रचार । पिट्या मुकुन्द जिज्ञासये अलङ्कार ॥१२॥ मुकुन्द स्थापिते नारे प्रमुर खण्डन । हासिया हासिया प्रमु वलेन वचन ॥१४॥ मुकुन्द स्थापिते नारे प्रमुर खण्डन । हासिया हासिया प्रमु वलेन वचन ॥१४॥ आजि घरे गिया मालमते पुँधि चाह । क्षालि वुक्तवाङ क्षट आसिवारे चाह ॥१६॥ चिलला मुकुन्द लह चरणेर पृली । मने मने चिन्तये मुकुन्द क्षत्वहली ॥१७॥ "मनुष्येर एमन पारिष्ठत्य आले कोथा । हेन शास्त्र नाहि जे अभ्यास नाहि जथा ॥१८॥ "मनुष्येर एमन पारिष्ठत्य आले कोथा । हेन शास्त्र नाहि जे अभ्यास नाहि जथा ॥१८॥

में थे प्रमु सभी को छेड़ते थे उनमें से कोई भी ऐसा शक्ति घारी (विद्यानिधान ) अध्यापक नहीं था, जो प्रमु की बोध करा दे।। ३।। बरापि प्रभु ने केवल व्याकरण शास्त्र ही खब्ययन किया था तथापि आप भट्टाचार्य आदिकों को भी तृण मात्र नहीं समकते थे।। ४।। छाप अपनी इच्छा से स्वानुभव खानन्द में नगर-भ्रमण करते रहते थे, परम भाग्यवान् शिष्यगण आपके साथ रहते थे ॥ ४ ॥ एक दिन दैवयोग से पथ में श्रीमुकुन्द के साथ मिलन हो गया है उस समय प्रभु उनका हाथ पकड़ कर कहने लगे।। ६।। सुक्तको देखकर तुम क्यों भागते हो ? देखें, आज तुम बिना मुक्ते प्रवोध दिये कैसे जाते हो ॥ ७॥ श्रीमुकुन्द मन में विचार करने लगे कि-"इसको किस प्रकार जीतूँ, इसका अध्यास तो केवल मात्र व्याकरण शास्त्र में ही है।। 🗆 ।। आज मैं इसको अलङ्कार पूछ कर हराऊँगा जिससे मेरे साथ और वभी गर्व न करें।। ह।। तव श्रीप्रमु के साथ श्री-मुकुन्द प्रश्नोत्तर आरम्भ हुए, मुकुन्द जितने भी अर्थ व्याख्या करते प्रभु उन सबको खण्डन कर देते थे।।१०॥ तच श्रीमुक्कुर ने कहा-'व्याकरण तो शिशु-शास्त्र है, इसका विचार केवल बालक ही करते हैं॥ ११॥ मैं तुम्हारै साथ अलङ्कार विचार करूँगा'। प्रभु वोले-'तुम्हारे मन में जो हो सो पूछो' ॥ १२ ॥ तब श्रीमुकुन्द जितने कठिन-कठिन कवित्य ( पद्म ) प्रचलित थे उनको पढ़कर उनमें अलङ्कार पूछने लगे।। १३।। सर्व शक्ति समन्वित अवतारभेष्ठ श्रीगौरचन्द्र उन सब अलङ्कारी को खरड-खरड करके उनमें दोष स्थापित करते थे।।१४॥ प्रभु के खरहन की मुक्कन्द स्थापन नहीं कर पाते, तय प्रभु हँसते हुए उनसे कहते कि-।। १४॥ तुम आज घर आकर अञ्जी तरह से पुस्तक विचार करना, कल हम समक लेंगे, शीव आना ॥ १६ ॥ तब श्रीमुकुन्द प्रभु के श्रीचरागीं की धृति तैकर चले गये तथा मन ही सन विस्मित हाकर विचार करते जाते थे कि ॥ १७। देखा अधिकस्य मनुष्यों में कहाँ होता है ? ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसका इनको यथार्थ

एमन मृगृद्धि कृत्मा-सक्त हय जरे। तिलेक इहार मझ ना ख्राइिंग तवे'।।१६।।

एड मने विद्या रमे वैकृत्य देश्वर । अभिने देखेन आर दिने गदाधर ॥२०॥

हासि दृह हाने प्रसु सिवल घरिया । 'न्याय पट् तुमि थामा जार्था प्रवीधिया' ॥२१॥

'जिल्ला मह' गदाधर बल्पे बचन । प्रश्च वलं 'कह, देखि मुक्तिर लचगा' ॥२२॥ शास्त्र अर्थ जेन गदाधर वाग्वानिला । प्रभु वस्तेन न्यारुया ना करिने जानिला ॥२३॥

गदाधा वलं 'आत्यन्तिक दुःख नाश । हहार्ग्ड शास्त्रे करं मुक्तिर प्रकाश' ॥२४॥ नाना रूपे दोपे प्रस्नु मगस्यकी पति । हेन नाहि ताकिक जे ताहा करे स्थिति ।।२४॥

हैन जन नाहि जे प्रसुर सने वले। गदावर भावे 'व्याखि वीच पनाइले' २६॥ प्रभु बले 'गदाधर ! आज जात घर । कालि वृन्दवाङ तुमि कामिह सत्वर ॥२७॥

नमकार गढाधर चलिलेन घरे। ठोकुर श्रमंन मर्व्यं नगरे नगरे ॥२=॥ परम पान्डित्य ज्ञान इइल मसार । सभेद फरेन देखि सम्भ्रम भ्रपार ॥२६॥

वैकाले डाकुर सन्वे पहुचार सङ्गे । यज्ञातारे आसिया बसेन महारजे ॥३०॥

सिन्यु-सुवा सेविव प्रश्वर कलेकर । त्रिसुबने क्रद्विवीय मदन सुन्दर ॥३१॥ चतुर्दिकं वेदिया वैसेन शिष्यमश्च । मध्ये शास्त्र शास्त्रानेन थी शची नन्दन ३२॥ वंपकाय सकता तब सन्ध्या काल हेले । आमिया वैसेन ग्राग तार कृतहल ॥२३॥

द्रें धाकि प्रमुर ज्याख्यान समें शुने । इरिष विषाद समें मार्व मने मने ॥३४॥

लेका यह मधुद्धिमान त्यक्ति यदि कृषण-मन्त हो आँय तब मैं इसका एक तिल मर के लिये भी सङ्ग-याग न वक्र ।। १६ ।। हमी प्रधार वैद्युरस्ताय श्रीधियम्भर ने विचानस में स्नमण करने हुए अन्य एक दिन श्रीगः काधर परिवन की देखा !) २० ।। प्रज् ते ढेंसहर केंनिंग हार्थी से उसकी पत्रह कर रेक्ष लिया और प्रहने नगी फि-'तुम न्याय प्रदेश हैं: इसकी समनतकर आखोर'।। २४ ।। श्रीमदाचर ने कहा कि-'पृदी', प्रसु कोले-देखें,

द्रांकि के सकता हो। ५ है। है। 1- है। भीगराधर शास्त्र-स्तमन-अर्थ व्याख्या ५ रते लगे प्रमु बोर्त-'हुमकी व्याल्या

करती मही शानी ॥ २३ ॥ वक्षकरती में कहा-'श्राव्यन्ति ह तुम्ब के नाग' की ही शाखों में मुक्ति का अर्थ प्रकट किया है" । २४ ॥ सरस्वनी-पनि भीगीरसुन्दर प्रमु उस पर माना प्रकार में दापारेएएए करने लगे, उस समय कोई की तार्किक ऐसा नहीं था, जो अपने पह की स्थिर कर सकता ॥६४॥ ऐसा कीई भी मसुष्य नहीं था को प्रमु के साथ सन्भाषा यह महता, भीगदाधर जी विकारने तरी आग हो भागने से ही प्राण पर्चिते ॥ २३ ॥ तत्र मनु ने कहा कि-पदायर ! पुम आज घर जाओ, कल तमक लेंगे सीच छाता' ॥ ५७ ॥ श्रीग-

बाबर प्रमु की नमस्कार करने घर चते गर्वे इघर ठाक्कर पूर्ववन् शहर के प्रत्येक भाग में अमना करते निरते में ॥ रूट ॥ त्रशु का 'परम पाकिदाय' सबकी मालूम पर गवा। आपकी देलकर लोग अपार सम्ब्रम करते में गण्या। ठाकुर तुनीय प्रहर हो। जाने पर सब विचार्थियों के लाग वही प्रसन्तता पूर्वक श्रीगञ्जा-तीर पर धाकर

वैद्धा करने थे । ३० अक्षिक्षी की धारा केपित प्रमु का ( विप्रम् ) त्रिभुवन में कामरेच के समान काँग्रेतीय शुभ्यर था । ३१ । सापके चारों सीर शिक्य गद्ध पेडते सीर मध्यमें साप श्रीताची-मध्यम शास्त्र की स्थापमा

केह बले हेन रूप हेन विद्या जार । ना भिजले कृष्ण किछु नहे उपकार ।।३४॥ समेइ बलेन भाइ इहाने देखिया । फाँकि जिज्ञासार भये जाइ पलाइया ।।३६॥ केह बले देखा पाइले ना देन एडिया । महादानी प्राय जेन राखेन बान्धिया ॥३०॥ केह बले 'ब्राह्मणेर शक्ति अमानुषी । कोन महा पुरुष बा हय हेन वासि ॥३८॥ जद्यपित्रो निरन्तर वाखानेन फाँकि । तथापि सन्तोष वड़ पाछ इहादेखि ॥३६॥ मनुष्येर एमन पाण्डित्य देखि नाजि । कृष्ण ना भजेन सने एइ दुःखपाइ ॥४०॥ अन्योऽन्ये समेइ साधेन सभा प्रति । सभे वले 'इहान हउक कृष्ण रित' ॥४१॥ दण्डवत् हइ सभे पड़िला गङ्गारे । सन्वं मागवत मेलि आशीन्वीद करे ॥४२॥ 'हेन कर कृष्ण जगनाथेर नन्दन । तोर रसे मन्त हय छाड़ि अन्य मन ॥४२॥ निरवधि प्रेम-भावे भज्ञक तोमारे । हेन सङ्ग कृष्ण देह आमा सभा कारे ॥४४॥

ध्यन्तर्यामी प्रश्न चित्त जानेन सभार । श्रीवासादि देखिलेड, करे नमस्कार ॥४४॥
भक्त आशीव्यदि प्रश्न शिरे किर लाय । भक्त आशीव्यदि से कृष्णेर रित हय ॥४६॥
केह केह साम्रातेड प्रश्न देखि बले । 'िक कार्ये गोडाश्रो काल तुमि विद्या-भोले' ॥४७।
केहो वले 'हेर शुन निमाजि पिरडत । विद्याय ना तरे, कृष्ण भजह त्वरित ॥४८॥
पड़े केने लोक कृष्ण भक्ति जानियारे । से जिंद नहिल तबे विद्याय कि करे ' ॥४६॥

उनमें से कोई कहता कि-'जिसका ऐसा रूप एवं ऐसी विद्या हो विना श्रीकृष्ण का भजन किये उसका , उपकार नहीं है।। ३४।। फिर सभी जन कहते कि-'भाई! इनको तो देखते ही हम फाँकि पूछने के भाग जाते हैं'।। ३६।। कोई कहता कि 'यह हमको देख लेने पर फिर छोड़ता ही नहीं; बड़े कर ( सेने वाले की भाँति बाँध कर रख लेता है'।। ३७॥ कोई कहता कि 'इस ब्राह्मण में अमानुषी शक्ति

थे ॥ ३३ ॥ वह सब दूर से प्रमु का ब्याख्यान सुनते एवं मन ही मन में बड़ा हर्ष व विपाद करते थे।

प्रतीत होता है यानी इसमें किसी महापुरुष का आवेश है।। ३८।। यद्यपि यह निरन्तर फाँकि व्या करते हैं तथापि इनको देखकर अपने मनमें बड़ी प्रसन्तता होती है।। ३६॥ इनका जैसा पाण्डित्य मन् कहीं देखने में नहीं आता, केवल दु:ख इसी बात का है कि-यह श्रीकृष्ण को नहीं मजते।।४०॥ सभी परस्पर में एक दूसरे के प्रति अपनी-अपनी इच्छा प्रकट करके कहते कि-'इसकी श्रीकृष्ण में रित हो'।

वह सब श्रीगङ्गा जी को द्राडवत् प्रणाम करके प्रभु के प्रति आशीर्वाद करते थे ॥४२॥ हे कृष्ण ! क करके ऐसा की जिये कि-'यह श्रीजगन्नाथ मिश्र का पुत्र सब ओर से मन हटाकर तुम्हारे ही रस में जाय ॥ ४३ ॥ यह निरन्तर तुमको प्रेम-भाव से भजे हे कृष्ण ! तय इनका सङ्ग हम सब जनों क ॥ ४४ ॥ अन्तर्यामी प्रमु सबके चित्त की जानने वाले हैं, श्राप श्रीवाम आदि भक्तों को देखते

नमस्कार करते थे ॥ ४४ ॥ प्रमु भक्तों का आशीर्वाद सिर पर धारण करते, भक्तों के आशीर्वाद कृष्ण में रित होती है ॥ ४६ ॥ कोई-कोई तो प्रमु के सामने ही उनसे कहते कि-'ए निमाइ ! तुम ि मक्त होकर अपने समय को क्यों नष्ट करते हो ?'॥ ४७ ॥ कोई कहता कि-'ए निमाइ परिवत ! पूप संसार-समुद्र से पार नहीं कर सकती इसिलिये शीव ही श्रीकृष्ण-भजन करना आरम्भ करो ॥४८

हानि वले प्रसु बड़ भाग्य में भागार । तीमग शिकाओं मीरे कुरण-भक्ति सार ॥५०॥ तिम मब जार कर शुभानुमन्थान । मीर जिले हेन लय सेह भाग्यजान ॥५१॥ कर दिन पट्टाइपा मीरे जिले आहें । वुक्तिया चिलमु माल वैध्यानेर काछे ॥५२॥ एत वाल हामे प्रश्न सेवकेर मने । अभर मावाय केह प्रभुते ना जिने ॥५३॥ एड़ मन टाइर सभार जिल हरे । हेन नाहि जे जन अपेना नाहि करे ॥५४॥ एड़ मन टाइर सभार जिल हरे । हेन नाहि जे जन अपेना नाहि करे ॥५४॥ एड़ मन तम् वेपेन गक्ना तीरे । करवन अमेग प्रति नगरे नगरे ॥५४॥ यन देखिलेइ मात्र नगरिया गगा । परम आहर करि बन्देन चर्गा ॥५६॥ नारीगण देखि वले एडत महन । स्त्री लोक पाउक जन्मे जन्मे हेन घन ॥५७॥ पहिस्त देखये बृहस्पतिर समान । बृद्ध आित पाद पर्य करमे प्रमाम ॥५८॥ जीगि गगा देखें जेन मिद्र कनेत्रा । दृष्ट जन देखे जेन महा मपक्रा ॥५६॥ दिवसेक प्रभु जारे करेन मम्बाव । विद्र प्राय हय जेन परे प्रमास ॥६०॥ विद्यानसे जन प्रभु करे अहक्कार । जुनेन नथापि प्रांत प्रभुरे मभार ॥६२॥ वद्यानसे जन प्रभु करे अहक्कार । जुनेन नथापि प्रांत प्रभुरे मभार ॥६२॥ वद्यान वैद्यानसे नवहीप पूरे । मुक्त सक्ताय भाग्यवन्ते मन्दिरे ॥६३॥ पद्याय वैद्यान नवहीप पूरे । मुक्त सक्ताय भाग्यवन्ते मन्दिरे ॥६३॥ पद्याय वैद्यान नवहीप पूरे । मुक्त सक्ताय भाग्यवन्ते मन्दिरे ॥६३॥ पद्याय विद्यान नवहीप पूरे । मुक्त सक्ताय भाग्यवन्ते मन्दिरे ॥६३॥ पद्याय विद्यान स्त्री स्त्री स्त्री नवहीप पूरे । मुक्त स्त्री भाग्यवन्ते मन्दिरे ॥६३॥

किस लिये हैं । 'इंब्ल नॉक जानने के नियें। यदि पद्तर कृष्ण-मिक ही नहीं जानी गई तथ विशा से पया क्षान हुआ ?' ।। पर ।। पन दैनकर बोलने कि-'मेरा बढ़ा भाग्य है, आप कोग 'ओक्ट्यान्यस्टि सार मिखान ह्यें । ४०।। जाव सब सब्तन निमका गुम अनुमन्धान करने हैं मुक्ते हैं। ऐसा क्रमना है कि-यहां भाग्यवास् है।। पर ।। मेरे मन में एमा है कि-मैं कुद विस पदाचर, त्रियार करके किमी खन्छे यैप्लाय के पाम जाउँगा' ॥ ४२ ॥ इतना ४८ ६र अनु सर्ता के साथ देखने थे, अनु ही आधा के कारण उन्हें कोई भी नहीं पहिचान पाना था ॥ ४३ ॥ इस प्रशार ठाकर सब ना चिना हरण पर तेते ये ऐसा कोई भक्त नहीं था, जो आपके स-स्कार के लिये आफ्री बाट न देग्यता है। ।' ॥ ४४ ॥ इस प्रकार प्रम् कभी ने। जुल भर जीगाहा-नीर पर बैठने तवा कभी तगर के प्रत्येक भाग में अगवा करते ये ।।४४॥ ततर-निवासी प्रमु की इंग्यंत साथ ही वरम आहर पूर्वक भी गरागी की वन्ता करने लगते थे।। ४६॥ चान्ते दर्शन करके रमगी-गण कहनी कि-यही ही सक्त हैं। नभी कियों गन्ध-मन्म में इस धम (यर) के याप करें ॥४७॥ विश्वतः छोग मुहस्पांत जी के समान हेनते थे; और उनमें से हुद्ध भी आ आ कर आपने बरण-कमतों में प्राणम करते थे ॥ ४८ ॥ वेली-गण कापने सित पुरुष ने रूप में देयते थें; हुए मनुष्य आपकी महा भयहूर स्वरूप में देखते थे ॥ ४६ ॥ प्रसु एक बित भी जिसके साथ वात-चीन कर सेते वही पुरुष मन्दी की तरह होकर प्रेस के जाल में फेंस जाता था।। ६०।। प्रमु विद्यान्यसन्त्रीया में मितना मी फाइहार प्रदर्शित करते ही भी उनकी सब लीग सुकबर बीति करते थे शर्दशा वनम भी प्रभु को देखकर मही मीति दिखलाते यें; इस प्रकार प्रभु के चरित्र में प्राणि-मात्र पर सपुर हीति देखने में भावी भी ॥ ६५ ॥ वैक्षपतमाथ मीगौरसुन्दर मीनभद्रीय-पुर में भाग्यवाम् भीसुन्तम् 'सक्षम'

त्रादि संड = अध्याय ] \* श्रीचैतन्य-मागवत \*

गोष्ठी सह मुकुन्द 'सञ्जय' भाग्यवान् । भासये आनन्दे मर्म्म ना जानये तान ॥६५॥ विद्या जय करिया ठाकुर जाय घरे। विद्या रमे वैंकुण्ठेर नायक विहरे।।६६॥ एक दिन महा वायु मान्य किर छल । प्रकाशेन प्रेम-भक्ति विकार-सकल ॥६७॥ श्राचिम्त्रते प्रभु अलौकिक शब्द वोले । गढ़ागढ़ि जाय, हासे, घर भाङ्गि फेले ॥६८॥ हुङ्कार गर्ज्जन करे मालसाट पूरे । सम्मुखं देखये जारे ताहारेइ मारे ॥६८॥ चारो चारो सर्व्य अङ्ग स्तम्भाकृति हय । हेन मुच्छी हय लोक देखि पाय भय । ७०॥ शुनिलेन बन्धुगर्या बायुर विकार । घाइया आसिया सभे करे प्रतीकार ॥७१॥ बुद्धिमन्त खान श्रार मुकुन्द सञ्जय । गोष्ठी सह श्राइलेन प्रभुर श्रालय ॥७२॥ विष्णुतैल नारायगातैल देन शिरे । सभे करे प्रतीकार जार जैन स्फुरे ॥७३॥ आपन इच्छाय प्रभु नाना कम्मे करे। से केमने मुस्थ हड्वेक प्रतीकारे॥७४॥ सर्व्य अङ्गे कम्प प्रश्च करे आस्फालन । हुङ्कार शुनिआ भृय पाय सर्व्य जन ॥७४॥ प्रभु बले 'मुञि सर्व्व लोकेर ईश्वर । मुञि बिश्वधर मोर नाम विश्वम्भर ॥७६॥ म्रात्र सेइ मोरे त ना चिने कोन जने ।' एत विल लड़देइ धरे सर्व्य गने ॥७७॥ आपना प्रकाश प्रभु करे वायु-छले । तथापि ना बुभे केह तार माया बले ।।७८॥ केह बले 'दानव हइल अधिष्ठान ।' केह बले 'हेन बुक्ति डाकिनीर काम' ॥७६॥

प्रतिपत्त से लेकर सूत्रों के स्थापन-खरण्डन की ज्याख्या वर्णन करते रहते थे।। ६४॥ भाग्यवा**न् श्रीमुकुन्द** 'सङ्जय' गोष्ठी के साथ त्र्यानन्दानुभव करते थे, परन्तु वह इसका मर्म कुछ भी नहीं जान पाते थे।। ६४।। पश्चात् विद्या में विजय प्राप्त करके ठाकुर घर छाते थे। इस प्रकार श्रीवैकुण्ठ नायक विद्या-रस में विहार करते थे।। ६६।। एक दिन प्रभु महा वायु रोग के वहाने से ( छल करके ) प्रेम-भक्ति के सम्पूर्ण विकारों को प्रकट करने लगे ।। ६७ ।। उस दिन श्रकस्मात् प्रभु श्रालीकिक शब्द वोलने लगे-कभी लोटते-पोटते, कभी हँसते एवं घर को तोड़ फोड़ कर गिरा दिया।।६८।।कभी हुङ्कार एवं गर्जना करने लगे कभी खम्भ ठोंकते, कभी

श्रीर कभी ऐसी मूच्छी होती कि-जिसे देखकर लोग भय खाते थे ॥ ७० ॥ जब बन्धु वर्ग ने प्रभु के वायु-विकार की बात सुनी तब वे सब लोग दौड़े आये तथा रींग की रीक करने लगे ॥ ७१ ॥ श्रीबुद्धिमन्त खान एवं श्रीमुकुन्द 'सञ्जय' भी निज गोष्ठी के साथ प्रभु के घर पर आये ॥७२॥ सब लोग जिसको जैसा स्कुरण होता रोग का प्रतीकार करता था कोई सिर में विष्णु-तेल देता तो कोई नारायण तेल ॥ ७३॥ प्रभु अपनी इच्छा से नाना कर्म करते हैं फिर भला वह प्रतीकार करने से कैसे स्वस्थ हो सकते थे।। ७४॥ प्रभु सर्व श्रङ्ग से कँप कँपाते हुए आस्फालन (आत्म-प्रशंसा) करते थे एवं मध्य-मध्य में आपकी हुडू हों सुनकर सब लोग

जिसको सामने देखते उसी की मारते ॥ ६६ ॥ श्रीर थोड़ी २ देर पश्चात् सर्व श्रङ्ग स्तम्भाकृति हो जाते

भय खाते थे।। ७४।। प्रमु कहते कि-'मैं ही सर्व-लोकों का ईश्वर हूँ, मैं ही विश्व को धारण करने वाला हूँ मेरा ही नाम विश्वम्भर हैं।। ७६ ।। 'मैं वही हूँ परन्तु मुक्ते कोई नहीं पहिचानता' ऐसा कहकर प्रभु दौड़ कर

सब लोगों को पकड़ते थे।। ७७॥ प्रभु वायु के छल से इस प्रकार अपना प्रकाश दिखलाते थे तब भी आपकी माया के वशीमृत होकर कोई आपको नहीं समक पाता या । एम । कोई वहता वि 'इनके उपर दानव क केह वले 'मठाइ करमें बाक्य रुपय । खार्यब हटल वायु जानिह निरचय' ।।=०।।
एड मन भव्वी जन करेन विचार । विष्णु-माया सोहे नच्य ना जानिया तर ।।=१।।
वह्विध पाक्रतेल समें देन (गरे । तेल होले युह तेल देन कलेकरे ।।=२।।
हिन्न होणे आले प्रमु हार्ग ग्वल ग्वल । सत्य जैन महा वायु विश्वाले वला ।।=३।।
एड मन आपन इन्लाय सोला कार्ग । स्वानाचिक हट्ला वसु विश्व पर हरि ।।=१।।
नव्य गणे उद्धिन धानन्द हिर ध्वलि । के कार्यरे वस्त्र देय देन नाहि आनि ।।=१।।
पह मन रक्ष वरे वैकुग्तिर राय । के नार्य जीन्त्र पर जीद ना जानाय ।।=६।।
एड मन रक्ष वरे वैकुग्तिर राय । के नार्य जीन्त्र पर क्रिंग पर जानाय ।।=६।।
वर्णके नाहिक बाप खानन्य एगीर । नीमारे कि शिखाद्या गीम महावीर' ।!=६।।
वर्णके नाहिक बाप खानन्य एगीर । नीमारे कि शिखाद्या गीम महावीर' ।!=६।।
प्रकुन्द सम्जय प्रथयवन्तर मन्दिरे । पट्टायेन प्रभु चगडी मगडप भिनरे ।।६१।।
परम सुर्गान्य पाक तेल प्रभु विशे । कीन पुण्यवन्त देय प्रभु च्याच्या करे ।।६१।।
चतुह्दिं महा पुरुषवन्त शिष्य-गात । माने प्रसु च्याच्या करे जगन जीवन ।।६१।।
से गीमार महिमा कहिने नाहि पारि । उपमा कि दिन कीन ना देशि विचारि ।।६४।।

काचेता है। स्या है। कोई कहना कि-फेना प्रतीन होता है कि-'यह डाफिनी का जाम दें। है कर ए कोई कहना वि-'यह सिरम्बर यक्ष-पुक्त रहते रहते थे श्रात्तव साय-विकार होगया है। यह तुस निरूपय जाती ।। ६०॥ क्करी जन इस प्रकार के खाते हैं विवास करते ये यह सब विकास माया में मेरिटर होने के कारण उसके नस्व की संभाग कर ऐसा कहने के 11 महै।। एन समय सब लीग अनेक प्रचार के पाक किये हुए केन आपके सिर में लगा रहे के और तैन के बच्चे रनकर बच्चे के अभार में मन रहे थे।। दें।। प्रमु तेन के घट की ऐस्प कर 'खाल-खन्त' करके हैं मने को के शानी न यहीं महा-वात् अपना यन दियाना रहा है। । यम । इस यक्ष प्रस् भारती रुख्या में ग्रह्म देर जीना करने में परचान पायुनिकार की तीन कर अपनी उसी सहज अहात में आ जाने थे त दशा तब मब भोष्ठी भर में जातन्त से शिर शिर शित वरते जरे और श्रातन्त में पूर्व न समा कर कीन किसकी बग्र हेना है यह भी माना नहीं भागा । इस । फान्य सब लोग भी यह सुनकर छति प्रमुख होते और बहते कि-एसे पविषत विरक्षांचा हो, विरक्षांचा हो ॥ ५६ ॥ धार्यकुन्हवाय, इसी प्रकार के खेल करते थे: यदि साथ घरने को न मतार्थ ने। खायके। कीय मान सकता है ? ॥ ५० ॥ सर्थ धेयाप-पून असु को क्या कर करने थे कि-'नात ! बीकुम्म बरमामिन्दी का अजन किया करे। ॥ मन ॥ हे नात ! यह शारित अक्टिन है यह एक करा का भी नहीं है इस तुमकी क्या मिलायें तुम से स्वयं पास पन्तित हो। ॥५६॥ प्राच्धी बात सुनकर प्रभु हँमकर उन सब की वनस्कार करके अर्वागनन शिएया के साथ पहाने के लिये बल विषे ॥ ६० ॥ यस प्रविवान भी मुकुन्द 'सङ्जव' के घर चगर्डी मण्डप के भीतर विद्याल्ययन कराते थे ॥६१॥ इस ब्याल्या करते जातं है और कें।ई एक मुक्रविशाली द्वाव प्रमु के सिर्म में परम-यूगन्धित पाक तैल लगा शहाँ है ॥ ६२ ॥ प्रमु के बारों और बहा पुरुषशाली शिष्यगण निर्धात्रक ये एवं मध्य में अगत-जीवन आप

हेन बुिक जेन सनकादि शिष्य-गर्णे । नारायण बेहि वैसे बदरिकाश्रमे ॥६५॥ ताह सभा लैया जैन से प्रश्च पढ़ाय । हेन बुक्ति सेइ लीला करे गौर राय ॥६६॥ सेइ बदरिकाश्रमवासी नारायण । निश्चय जानिह एइ शचीर नन्दन ।।६७॥ अत एव शिष्य सङ्गे सेइ लीला करे। विद्या रसे वैकुण्ठेर नायक विहरे ॥६८॥ पहाइया प्रसु दुइ प्रहर हड्ले । तबे शिष्य गण लेया गङ्गा-स्नाने चले ।।६६।। गङ्गा जले विहार करिया कथोद्दगा । गृहे आसि करे प्रसु श्री विष्णु-पूजन ॥१००॥ तुलसीरे जल दिया प्रदिचण करि । मोजने वसिला गिया बलि 'हरि' 'हरि' ॥१०१॥ लक्मी देन अस खान वैकुषठेर पति । नयन भरिका देखे ब्राइ पुरुयवती ॥१०२॥ भोजनेर अन्ते करि ताम्बुल चर्णा। शयन करिले लच्मी सेवेन चरण ॥१०३॥ कथो चर्णो जोग निद्रा प्रति दृष्टि दिया । पुनः प्रस् चिल्लेन पुस्तक लड्मा ॥१०४॥ नगरे उठिया करे अशेष विलास । सभार सहिते करे हासिया सम्भाष ॥१०४॥ जद्यपि प्रभुर केह तत्त्व नाहि जाने । तथापि श्रानन्दे भासे देखि सर्व्यजने ।।१०६॥ नगरे अमण करे शर्चार-नन्दन । देवेर दुर्लभ वस्तु देखे सन्वजन ॥१०७॥ उठिलेन प्रमु तन्तुवायर नगरे । देखिया सम्अमे तन्तुवाय नमस्करे ॥१०८॥ 'माल वस्त्र आन' प्रमु बलये बचन । तन्तुवाय वस्त्र आनिलेन सेइ चण ॥१०६॥ प्रभु वले ए वस्त्रेर प्रव्य कि लड्वा । तन्तुवाय वले तुमि आपने जे दिवा ॥११०॥ विराजमान हुए व्याख्या करते थे ॥६३॥ उस शोभा की महिमा कहने की मेरी सामर्थ्य नहीं है उसकी उपमा

किससे दूँ, विचार करने पर भी कोई सामने नहीं त्राती !! ६४ !। ऐसे समक पड़ता है कि जैसे-बद्रिकाश्रम में सनकादि शिष्य-गण श्रीनारायण को घेर कर बैठे हुए हों !! ६४ !। मानो वही प्रमु उन सब शिष्यगण को लेकर पढ़ा रहे हैं ऐसा प्रतीत होता था कि-श्रीगौरचन्द्र उस समय वही लीला कर रहे थे !! ६६ !। निरचय इन श्रीशचीनन्दन को वही बद्रिकाश्रम-वासी श्रीनारायण जानिये !! ६० ॥ इसीलिये शिष्यों के साथ वही लीला कर रहे थे इस प्रकार वैकुएठ-नायक श्रीगौरसुन्दर विद्या-रस-विहार करते थे !! ६८ !। दो पहर होने पर

प्रमु पढ़ाना समाप्त कर शिष्यगण को साथ लेकर शीगङ्गा स्नान करने को जाते थे ॥६६॥ कुछ समय श्रीगङ्गा-जल में विहार करके पश्चान् प्रमु घर आकर श्रीविष्णु-पूजन करते थे ॥ १०० ॥ फिर तुलसी में जल देकर एवं उनकी प्रदक्षिणा करके 'हरि' 'हरि' बोलते हुए मोजन करने बैठते ॥ १०१ ॥ श्रीलद्मीजी अन्न परिवेशन करनी और वैकुएठपति खाते बैठते तो पुण्यवती श्रीशची माता नयन भर-भर कर देखती थी ॥ १०२ ॥

अनेक विलास करते थे एवं सबके साथ हस कर वात-चात करते थे।। १०४॥ यद्याप कोई प्रभु का तत्त्व नहीं जानता तब भी सब लोग आपको देखकर आनन्द समुद्र में उतरते थे॥ १०६॥ श्रीशची-नन्दन नगर में अमण करते देवताओं को भी दुर्लभ वस्तु (आप) का जन-साधारण भी दर्शन पाते थे॥ १०७॥ अमण

करते हुए प्रभु बुनकरों के मुहल्ले में जाते, बुनकर प्रभु को देखकर शीधता से नमस्कार करते '। १०८ " प्रभु

आजि गन्ध परि घरे जाह'त' ठाकुर । कालि जदि गाये गन्ध थाकये प्रचुर ॥१२६॥ धुइलेओ जिंद गाये गन्ध नाहि छाड़े। तबे दिबो मृल्य जे तोमार चित्ते पड़ें। 1१२७॥ एत विल आपने प्रभुर सर्व्व ऋङ्गे । गन्ध देय विश्वक ना जाने कौन रङ्गे ॥१२८॥ सर्व्य भूत हृद्ये आकर्षे सर्वे मन । से रूप देखिया ग्रुग्ध नहे कीन जन ॥१२६॥ विशिक्रे अनुग्रह करि विश्वस्मर । उठिलेन गिया प्रसु मालाकारेर घर ।।१३०।। परम श्रद्धत रूप देखि मालाकार । सादरे श्रासन दिया करे नमस्कार ॥१३१॥ प्रश्च वर्ले 'भाल माला देह मालाकार । कड़ि पाति लागे किछु नाहिक आमार ॥१३२॥ सिद्ध पुरुषेर प्राय देखि मालाकार । माली वले 'किछु दाय नाहिक तोमार' ॥१३३॥ ्र एत विल माला दिल प्रभुर श्री अङ्गे । हासे महा प्रभु सर्व्य पहुचार सङ्गे ॥१३४॥ माला कार प्रति प्रश्च शुभदृष्टि करि । उठिला ताम्बुली घरे गौराङ्ग श्री हरि ।।१३५।। ताम्बुली देखये रूप मदन मोहन । चरणेर घृलि लइ दिलेन आसन ॥१३६॥ ताम्बूली कह्ये 'बड़ भाग्य से आमार । कोन भाग्ये तुमि आमा छारेर तुयार' ॥१३७॥ एत बलि आपने से परम सन्तोषे । दिलेन ताम्बुल आनि प्रशु देखि हाषे ॥१३=॥ प्रसु वले 'कड़ि बिना केन गुया दिला'। ताम्बूली कहये 'चित्ते हेनइ लइला॥'१३६॥ हासे प्रस ताम्यूलीर शुनिजा वचन । परम सन्तोपे करे ताम्यूल चर्वण ॥१४०॥

कि−'महाशय जी ! श्राप-तो जानते हो । क्या श्राप से मूल्य कहना उचित **है ?** ।।१२४।। ठा**कुर ! गन्ध लगा-**कर चाज घर जात्रो स्रोर कल यदि प्रचुर सुगन्धि इसकी तुम्हारे शरीर में रही स्त्राचे ॥ १२६ ॥ एवं धोने पर भी यदि शरीर से गन्ध दूर न हो, तब जो आपके चिन्त में आबे वह मूल्य देना' इतना कहकर गन्धी स्वयं प्रभु के सर्व अङ्ग में न जाने किस रङ्ग में मत्त हुआ अपने हाथ से गन्य (लेपन) मर्दन करने लगा ॥१२७-१२८॥ त्राप सब प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं इसीलिये उन सब के मन को आकर्षित करते हैं, ऐसा

कौन प्राणी है, जो आपके इस रूप को देख कर मुख्य न हो ॥ १२६ ॥ इस प्रकार गन्धी के उत्पर प्रभु विश्व-म्भर कृपा करके एक माली के घर पहुँचे ॥ १३० ॥ माली ने प्रमु का परम अद्भुत रूप देख कर सादर आसन देकर नमस्कार किया ।। १६१ ।। प्रभु कहने लगे कि-'भाई मालाकार! हमको एक अच्छी सी माला दो।

परन्तु हमारे पास कौड़ी पैसा तो कुछ है नहीं ॥१३२॥ सिद्ध महात्मा पुरुष के अनुरूप आपको देख कर माली बोला कि-'प्रभो ! त्रापको कुछ नहीं देना होगा' ॥ १३३ ॥ इतना कहकर माली ने प्रमु के श्रीत्राज्ञ में माला पहिना दी, श्री महाश्रमु सब छात्रों के साथ हँसने लगे ॥१२४॥ श्रीगौराङ्ग हरि, माली के प्रति शुभ दृष्टि करके

एक तम्बोली के घर जा पहुँचे ।। १३४ ।। तम्बोली ने आपका मदनमोहन रूप देखकर श्रीचरणों की घूलि (भस्तक पर) लेकर प्रभू को आसन दिया ॥ १३६ ॥ तम्बोली ने कहा कि-'मेरा वड़ा भाग्य है। न जाने किस पुरुष भाग से त्राप मुक्त तुच्छ के घर पदारें।। १३७।। इतना कह स्वयं ही उसने परम प्रसन्तता पूर्वक

प्रभु को ताम्बूल निवेद्गन किया यह देखकर प्रभु हँस पड़े।। १३८॥ प्रभु ने कहा कि-'भाई! तुमने बिना कुछ लिये ही हमको ताम्बुल सुपाड़ी दे दिये ?' तम्बोली ने उत्तर दिया कि-'मेरे चित्त में ऐसी ही आई' ॥१३६॥ तब तम्बोक्षी की बात सुनकर प्रमु इसे एव परम पूवक ताम्बूल चर्वण करने लगे १४०

दिव्य चूर्ण कपूरादि जत अनुकूल । श्रद्धा करि दिलं तार नाहिनिल मृल ॥१४२॥ ताम्बूलीरं अनुबह करि गौरराय । हासिया हासिया सर्व्व नगरं वेड्राय । १४२॥ मधु पुरी प्राय जेन नवदीप पुरी । एक जाति लच लच कहिते ना पारि १४२॥ असुर विहार लागि पूर्व्येइ विचात । सकल सम्पन्न करि धुइलेन तथा ॥१४४॥ पुटर्वे जेन मधुपूरी करिला अमण । संहलीला करे एवे शचीर नन्दन ॥ १४४॥ तवे गीर गेला शह विश्वकर घर । देखि राह्य-विश्वक सम्अमे नमन्करं ॥१४६॥ प्रसु वले 'दिव्य शह्न स्थान देखि माइ। के मनं वा निव शह्न कपद<sup>े</sup>क नात्रि' १४७॥ दिच्य शक्क शाँखारि व्यानिका सेड् चर्ण । प्रसुर श्री हस्ते दिया वले शीत मने ॥१४=॥ 'शक्क लइ घरे तुमि चलह गोसाजि । पाछे कहि दिह, ना दिलेखो दाय नाजि' ।।१४६॥ तुष्ट हइ प्रभु शृह्ध-विश्विक वचने । चिललेन हासि श्वम दृष्टि करि ताने ॥१४०॥ एइमत नवडीपे जतनगरिया । सभार मन्दिने प्रश्च बुजेन अभिया ॥१५१॥ सेइ माग्ये खद्याविश्रो नागरिक गण् । गायेन चैतन्य नित्यानन्दर चरण ॥१५२॥ निज इच्छा मय गौरचन्द्र भगवान । सर्व्वद्वेर घरे प्रमु करिला पयान ॥१५३॥ देखिया प्रसुर तेज सेइ 'सर्व्य-जान' । विनय सम्भ्रम करि करिला प्रणाम ॥१४४॥ प्रभु वले तुमि 'सर्ज्व-जान' भाल शुनि । वल देखि आर जन्में कि छिलाम आमि ॥१४४॥ भाल बलि सुकृति सञ्चेन्न चिन्ते मने । जिपते गौपाल मंत्र देखे सेड् चर्णे ।।१५६॥

श्रीगौरमुन्दर तम्बाली के ऊपर श्रमुमह करके हँसते हुए सब नगर में विचरने लगे।। १४६॥ श्रीनवद्वीप-पुरी श्रीमधुपुरी के समान (सम्पन्न) भी जहाँ प्रत्येष्ठ जाति के लाम्बां-लाम्बां मनुष्य निवास करते थे॥ १४३॥ विधाता ने पहले से ही प्रमु के विहार के लिये वहाँ सम्पूर्ण वस्तुएँ सम्पन्न कर रक्ष्वी थी। १४४॥ श्रीकृष्ण हम से पूर्वकाल में जो श्रीमधुपुरी में श्रमण लोला की थी, वहीं लीला श्रव श्रीशची-नन्दन (श्रीगौरमुन्दर)

ने प्रमुकी इच्छा समक कर अड़ा-पूर्वक दिन्य चुर्रा एवं कपूर खादि भी विना मृत्य उन्हें दिया।। १४१॥

का रहे थे।। १४४।। परचान् भीगीरचन्द्र राह्य-यणिक के घर गये, राह्य-विणक में प्रमु की देखकर शीध पूर्वक नमस्कार किया।। १४६।। प्रमु कहते हैं कि-'देखें, माई! एक दिन्य राह्य ता लाखा, लेकिन में तुम्हारे राह्य को लूँगा किस प्रकार ! मेरे पास तो को ही नहीं हैं।। १४०।। राह्य-विणक उसी चणु दिन्य राह्य लाकर प्रमु के श्रीहस्त में देकर प्रीति पूर्वक करने लगा।। १४८।। 'प्रमा ! श्रष्ट्य केकर खाप घर की जाँय, मूल्य की

प्रमु के श्रीहरत में देकर प्रीति पूर्वक करने लगा।। १४८।। 'प्रमो ! श्रृष्ट लेकर व्याप घर की जाँय, मूल्य की कोई। पीछे ने देना और यदि नहीं भी देशों तब भी श्रापको कुछ देना नहीं हैं'।। १४६।। प्रभु श्राह्म-विशक्त क्वां से सन्तुष्ट होकर एवं इसके ऊपर शुभ हष्टि कर के हैंसते हुए आगे चले।। १४०॥ प्रभु इस प्रकार श्री-

तबद्वीय में सब मजुष्यों के घर भ्रमण करते फिरते थे ॥ १४१ ॥ उसी माग्य से छाज भी नबद्वीय-निवासी जल श्रीचैतन्य व नित्यानन्द के वरण-कमलों का यश गान करते हैं ॥ १४२ ॥ निज १ व्हामय मगद्यान् श्री-गीरचन्द्र पश्चाह् एक क्योतियों के घर पधारे ॥ १४३ ॥ वह उयोतियी प्रभु के तेज को देव कर विनय एवं

सम्ब्रम पूर्वक प्रमु को प्रणाम करने लगा ॥ १४४ ॥ प्रमु ने कहा कि-हमने तुमको एक अच्छा व्यांतिकी सुना कि देखें। कहो को पूर्व जन्म में कीन था । ॥ १४४ ॥ 'अच्छा' कहकर उस सुक्षविशासी सर्वज्ञ वे श्रीगोपाळ- निशाभागे देखे अवतीर्ण चन्दि घरे पिता माता देखये सम्मुखं स्तृति करे ॥१४८ सेइ वर्ण देखे पिता पुत्र लह्या कोले । सेड रात्रे धहलेन आनिया गोकुले ..१४६॥ पुनः देखे मोहन द्विम्रज दिगम्बर । किटते किङ्किणी नवनीत दृह करे ॥१६०॥ निज इष्ट मृति जाहा चिन्ते अनुच्या । सर्वञ्च देखये सेह सकल लच्या ॥१६१॥ पुनः देखे तिभिक्षम भुरली वदन । चतुह्वि जंत्रगीत गाय गोपी गया ॥१६२॥ देखिया अङ्गुत चत्नु मेलि 'सर्व-जान' । गौराङ्गे चाहिया पुनः पुनः करे घ्यान ॥१६३॥ सर्वेज्ञ कह्ये शुन श्री बाल गोपाल । के आछिला द्विज एह देखाओ सकल ॥१६४॥ पुनः देखे प्रभुरे अलय जल- माभे । अङ्गुत वराह मृति दन्ते पुध्वी साजे ॥१६६॥ पुनः देखे प्रभुरे अलय जल- माभे । अङ्गुत वराह मृति दन्ते पुध्वी साजे ॥१६६॥ पुनः देखे प्रभुरे नृसिंह अवतार । महा उग्रहपे भक्त वत्सल अपार ॥१६७॥ पुनः देखे प्रभुरे नृसिंह अवतार । महा उग्रहपे भक्त वत्सल अपार ॥१६७॥ पुनः देखे परस्यहपे प्रलपेर जले । करिते आछेन जल कीड़ा इत्हले ॥१६६॥ पुनः देखे परस्यहपे प्रलपेर जले । करिते आछेन जल कीड़ा इत्हले ॥१६६॥ पुकृति सर्व्यक्ष पुनः देखये प्रभुरे । मत्त हलधर रूप श्रो मृषल करे ॥१७०॥ पुनः देखे जगरनाथ मृत्ति सर्व्यक्षान । मध्ये शोभे सुभद्रा दिखणे वलराम १७१॥

मन्त्र जपते हुए उसी चाण ध्यानावस्था में मन में देखा कि ॥ १४६ ॥ शङ्क, चक्र, गदा, पदाधारी चतुर्भु ज श्याम, श्रीअङ्ग में श्रीवत्स एवं कौस्तुम मणिघारी, महा ज्योति-धीम निशा काल में बन्दि-धर में अवतीर्ण हो रहे हैं और सामने खड़े हुए माता-पिता आपकी स्तुति करते हैं ॥१४५॥ तत्काल ही फिर देखा कि-पिता जी पुत्र को गोदी में लेकर उसी रात गोकुल ले गये॥ ४६॥ तथा फिर (दुवारा) देखा कि-मनमोहन स्वरूप, दिमुजधारी, दिगम्बर मूर्चि, कटि में किङ्किणी धारण किये दोनों श्रीहस्तों में नवनीत लिये हुए हैं।। १६०॥ सर्वज्ञ जी जिस निज इष्ट श्रीमृत्ति का निरन्तर चिन्तन करते थे वही सब लदमण उस समय देखने को मिले ॥१६ंशा फिर त्रिभिक्किम श्रीमुरलीधर देखने लगे जिनके चारों छोर गोपीगण यन्त्रों पर गीत गा रहे थे॥१६२॥ सर्वज्ञ ध्यान में आश्चर्यजनक बातें देखकर श्रीगौरचन्द्र की ओर देख देखकर आँखें बन्द कर करके वारम्बार ध्यान करने लगा ॥१६३॥ सर्वज्ञ अपने इष्ट श्रीवाल-गोपालजी से ध्यान में कहने लगा कि-हे श्रीवालगोपाल ! सुनी, यह विश्र पूर्व जन्म में कौन थे यह सब मुक्ते दिखलाओं 11 १६४ ।। तब सर्वज्ञ ने प्रमु को धनुर्धारी दूर्वीद्त र्याम ( श्रीराम ) स्वरूप में वीरासन पर बैठे हुए देख रहे ॥ १६४ ॥ परवात् प्रभु को प्रलय जल में, अद्भुत श्रीवाराह-मूर्ति के रूप में, जिनके दशनों पर पृथ्वी सुशोभित हो रही थी, देखा ॥ १६६ ॥ फिर प्रसुको महा उप्र एवं अपार भक्त-वत्सल शीनुसिंह रूप में देखा ॥ १६७ ॥ तदनन्तर आपको वामन-रूपधारी देखा जो बिल की यज्ञ में इलने के लिये मागा करके आये हैं ॥ १६८ ॥ फिर देखता है कि-आप मतस्य रूप से प्रलय के जल में आनन्द पूर्वक जल-कीड़ा परायण हैं ॥ १६६॥ सुकृति सर्वज्ञ परचात् प्रभु को श्रीहस्त में श्रीमूबल धारण किये हुए मत्त शहलधर रूप में देखता है ॥ १४०॥ सर्वज्ञ फिर श्रीजगन्नाथ मृत्ति दर्शन करता है जिनकी दाहिनी और श्रीबलराम एवं मध्य में श्रीसुभद्राजी सुशोभित हैं ॥ १७१ ॥ सर्वज्ञ इस प्रकार एइ मत ईरवर तत्त्व देखि सर्व्य जान । तथापि ना वुके फिलु हेन भाषा तान ॥१७२॥ चिन्तये सर्व्य मने हर्जा विम्मित । हेन दुकि ए बाइस्स महामन्त्र वित ॥१७२॥ अथवा देवता कीन आसिया कीनुके । परिचिते आमारे वा अने दिज रूपे ॥१७४॥ अमानुषी तेजः देखि दिजेर शारि । सर्वज करिया किना कर्ये आमारे ॥१७५॥ एतेक चिन्तिते प्रमु विल्त दालिया । 'के आमि कि देख तुकि कह ना माझिया' ॥१०६॥ सर्वज्ञ बोल्ये 'तुनि चलह एकने । विकाले वित्य मंत्र जापि माल मने' ॥१७७॥ सर्वज्ञ बोल्ये 'तुनि चलह एकने । विकाले वित्य मंत्र जापि माल मने' ॥१७७॥ भाल माल विल् प्रमु हासिया चिल्ला । तवे प्रिय श्रीधरेर मन्दिरे आह्ना ॥१०६॥ श्रीधरेर वह प्रमु सन्तुष्ट अन्तरे । नाना छल करि आह्मेन तान धरे ॥१७६॥ प्रमु देखि श्रीधर करिया नमस्कार । श्रद्धा करि आसन दिलेन विवास ॥१८०॥ प्रमु देखि श्रीधर करिया नमस्कार । श्रद्धा करि आसन दिलेन विवास ॥१८०॥ प्रमु वहे 'श्रीधर तुमि जे अनुक्षण । 'हिंरे' 'दिरे' वल तवे दुःख कि कारण !' ॥१८३॥ समु वहे 'श्रीधर तुमि जे अनुक्षण । 'हिंरे' 'दिरे' वल तवे दुःख कि कारण !' ॥१८३॥ श्रीधर बलेन उपवास त ना करि । छोट हउक वह हडक वस्त्र देख परि ॥१८८॥ श्रमु वहे देखिताम गाँठ दश ठाजि । घर वल देखितेछ खढ़ मात्र नाजि ॥१८८॥

ईश्वर-तत्त्व देखता हुन्या भी कुछ नदी समक पाता, प्रशु की गाया ऐसी दे ॥१०५॥ पर्वत्र विश्मित होकर मन ही मन साचने लगा कि-'ऐसा समक पहता है कि-यह बाह्मण गड़ा मन्त्रवित है ॥ १५३॥ अध्या यह कांद्रे देवता है जो कांतुक से मेरी परीचा करने के लिये या मुर्फ अलने के लिये द्वित रूप भारता करके आया है ॥ १७४॥ इस ब्राह्मण के शरीर में अमानुता तेज देख रहा हूँ ऐसा प्रतीत होता है कि स्वात यह मुक्ते सर्बह्म जान कर मेरी अवहेलना करना चाहता है।। १७८।। सर्वेज्ञ जी इस विचार में लगे ही हुए से कि-प्रभु ने हँ सकर कहा- में कौन हूँ ? तुम बया देखते हो ? सप्ट ग्यांलकर कहा ना' ॥ १७६॥ सर्वज्ञ कहने लगा कि-'इंस समय तो खाप जाइये, में चन्दी तरह मंत्र जप पर तृतीय धहर के समय खापको बतार गा'॥ १७७ ॥ प्रमु 'सच्छा' 'अच्छा' कहकर हैंसने हुए चल दिये । पश्चान् प्रियं भी श्रीक्षर के घर पहुँचे ॥ १०० ॥ प्रमु प्रमु हो चार दश्ड श्रीवर के साथ परस्पर वाक्य युद्ध एवं परिहाम ( हैंमी दिखगी ) करके आक्ट पूर्वक किर चले जाते थे ॥ १८० ॥ प्रमु को देखकर श्रीयर ने नमन्हार करके अञ्चा पूर्वक चैठने के लिये । आसन दिया ॥१८१॥श्रीधर का न्यवसाय परम सुशान्त था उधर श्रीमहात्रमु उद्धत की भाँति स्रमण करने फिरने थे॥१८२॥ प्रमु ते कहा कि-श्रीधर ! दुम भी निरन्तर 'दरि' 'दरि' मजते हो, फिर तुन्हें दु:ग्व क्यों ? ॥१=३॥ श्रीलदमी। कोन्त का सेवन करके भी तुम अन्य यस का कप क्यां पाते हां ? कही ती, देखें-सुने ॥ ४=४ ॥ श्रीयर ने इत्तर दियां कि-इम भूखे ती रहते नहीं और छोटा हो व यहा वस भी, देखा, यहने ही हुए हैं ॥ १८४ ॥ प्रश् ने कहां कि-देख किया, इसमें दस जगह ता गाँठ लगी हुई हैं श्रीर घर में कभी सम्यल देख लिया कि-निरन्तर खब मात्र मी नहीं है। (खड़-चायलों की वाल काटमे के परचान् जी शेप भाग रह जाता है उससे देख एइ चएडी विपहिर रे प्जिया । के ना घरे खाय-परे सब नगरिया ॥१८०॥ श्रीधर बलेन 'द्विज ! किहला उत्तम । तथािप नभार काल जाय एक सम ॥१८८॥ रतन घरे थाके राजा दिन्य खाय परे । पत्ती-गण थाके देख धत्तेर उपरे ॥१८८॥ काल पूर्ण सभार समान हड्जा जाय । सभे निज कम्मे भ्रुष्ट्रजे ईश्वर इच्छाय' ॥१६०॥ प्रभ्र बले 'तोमार विस्तर आछे धन । ताहा तुमि लुकाइया करह मोजन ॥१६१॥ ताहा मुलि विदित करिम्र कत दिने । तबे तुमि देखि लोक भार्य्डाओं केमने' ॥१६२॥ श्रीधर वलेन 'घरे चलह परिडत । तोमाय आमाय द्वन्द्र ना हय उचित' ॥१६२॥ प्रभ्र बले 'आमि तोमा ना छाड़ि एमने । कि आमारे दिवा ताहा वल एइ दखे' ॥१६४॥ श्रीधर बलेन 'आमि खोला वेचि खाइ । इहाते कि दिव ताहा वलह गोसालि' ॥१६४॥ प्रभ्र बले 'जे तोमार पोता धन आछे । से थाकुक एखाने पाइव ताहा पाछे ॥१६६॥ एवे कला मृला थोड़क पात कड़ि बने । दिले आमि कोन्देल ना करि तोमा सने' ॥१६७॥ मने भावे श्रीधर उद्धत द्विज बड़ । कीन दिन आमारे किलाय पाछे दड ॥१६८॥ मारिलेओ ब्राह्मखेर कि करिते पारि । कड़ि बिना प्रति दिन दिवारेओ नारि ॥१६६॥ तथापिह बले छले जे लय ब्राह्मखे । से आमार भाग्ये वटे दिव प्रति दिने ॥२००॥ चिन्तिया श्रीधर वले 'शुनह गोसालि । कड़ि पाति तोमार कछुइ दाय नानि ॥२०१॥

प्रभु वले 'जे तोमार पोता धन आहें। से थाकुक एलाने पाइन ताहा पाछे ॥१६६॥
एवे कला मूला थोड़ प्रभ पात कि विने। दिले आमि कोन्देल ना किर तोमा सने' ॥१६७॥
मने भावे श्रीधर उद्भत द्विज बड़। कोन दिन आमारे किलाय पाछे देख ॥१६८॥
मारिलेओ ब्राह्म थोर कि करिते पारि। कि विना प्रति दिन दिवारेओ नारि॥१६८॥
नथापिह बले छले जे लय ब्राह्म । से आमार भाग्ये वट दिव प्रति दिन ॥२००॥
चिन्तिया श्रीधर बले 'शुनह गोसानि। कि पाति तोमार कछुइ दाय नानि॥२०१॥
छप्पर बनते हैं ॥ १८६॥ और इधर देखो कि यह सब शहर वाले चएडी व विप-हरि देवी को पूज कर कीन मनुष्य ऐसा है जो अपने घर में अच्छा खाता पहिनता न हो'॥ १८०॥ श्रीधर ने कहा है कि-'हिज-वर! टीक कहते हो तथापि सवका समय एक समान ही व्यतीत हो जाता है ॥ १८८॥ राजा रत्न जटित घर में तिवास करते हैं, दिव्य मोजन करते एवं दिव्य वह पहिनते हैं और इधर पची-गण को देखिये वह वृत्तों के उपर रहते हैं॥ १८०॥ प्रमु कहने लगे कि-'तुम्हारे पास धन तो बहुत है उसको तुम छिपाकर भोग करते हैं॥ १६०॥ प्रमु कहने लगे कि-'तुम्हारे पास धन तो बहुत है उसको तुम छिपाकर भोग करते हो॥ १६१॥ मैं उसको छु दिन पीछे प्रगट कर दूँ गा तब देखेंगे तुम लोगों, को कैसे बहकाते हो॥ १६२॥ श्रीधर वोले कि-पण्डितजी अपने घर जाओ, तुम्हारा हमारा परस्पर में इन्द्र करना जित नहीं है॥ १६३॥ प्रमु बोले-'मैं तुमको इस प्रकार नहीं छोड़ गा तुम इसी चाण सुमको बतलाओ कि-तुम

मुमको क्या रोगे ?'॥ १६४ ॥ तब श्रीवर ने कहा कि-मैं केला पट्ट (वेला ब्रंच का छिलका ) या सागभाजी वेच कर अपना पेट पालन करता हूँ, हे गुसाई ! आप बतलाइये इसमें से क्या दूँ ? ॥ १६४ ॥ प्रभु बोले- जो तुम्हारा प्रोथित (गढ़ा हुआ) धन है उसकी इस समय रहने दो, उसकी तो पीछे लूँगा ॥ १६६ ॥ इस

समय तो केला, मूल, थांड तथा पत्ते विना कुछ लिये देने से ही तुम्हारे साथ मागड़ा नहीं करूँगा ॥१६७। श्रीधर मन में विचारने लगा कि-यह द्विज वड़ा उद्धत है कहीं ऐसा न हो कि-किसी दिन पीछे से यह जोर से मुक्का गार कर साग जाय ॥ १६८ ॥ मारने पर भी हम ब्राह्मण का क्या कर सकते हैं श्रीर विना कौड़ी

लिये प्रति दिन दे भी नहीं सकता ।। १६६ ।। तो भी यह ब्राह्मण्यल एवं छल से जो ले लिया करेगा वह क्ष के वने के मीवर एक सफेद दणको हाती है जिसका साग होता ह

थोड़ कला-कला मूला दिव एइ मने । सन्बेदाय कोन्दल ना कर आमा सने ।।२०२॥ प्रमु बले 'भाल भाल आप इन्ह नाहि । तर्व थोड़ कला मला भाल जेन पाइ' ।।२०३।। जाहार खोलाय नित्म करेन भोजन । जार धोड़ कला एला हय श्री व्यवतन ॥२०४॥ श्रीधरेर गाछे जेड लाउ घर चाले। ताहा म्दाय प्रमु दुग्य मिन्निंग भाले। १५०३॥ प्रभु वर्त श्रामारे कि वामह श्रीधर । ताहा कहिलेड श्रामि चिल जाह घर । २०६॥ ओधर बलेन 'तुमि द्विज विष्णु श्रंगा' । प्रमु बल 'ना जानिला श्रामि गोपर्यश' ॥२०७॥ तुमि आमा देख जेन बाताण छाजीयाल । श्रामि श्रापनारे वामि जे हेन गोश्रोवान।।२०=॥ हासेन श्रीधर श्रुनि प्रसुर दचन । ना चिनित्त निज प्रसु मायार कारमा ॥२०६॥ प्रभु वले 'श्रीथर तोमारे कहि तस्त्र । त्रामा हैते हय तोर सङ्घार महत्त्व' ॥२१०॥ श्रीघर बलेन 'श्रोहे परिडत निर्माल । गङ्गा करियाश्रो कि नामार भय नाजि ॥२११॥ वयस बाहिले लोक का स्थिर हुए । तोमार चाञ्चल्य आर द्विगुण बाहय ॥२१२॥ एइ मत श्रीघरेर सङ्घे रङ्ग करि । आइमेन निज गृहे गौराङ्ग श्रीहरि ॥२१३॥ विष्णु द्वारे विस्त्तेन गौराङ्ग सुन्दर । चीलला पहुयावर्गे जार तथा घर ॥२१४॥ देखि प्रभु पौर्णमासी चाँदेर उदय । ष्टुन्दावन-चन्द्र भाव हइल उदय ॥२१४॥ अपूर्व मुखी ध्वनि लागिला करिते । 'आइ' वहि केह आर ना पाय शुनिने ॥२१६॥ सचमुच मेरे भाष्य में देना ही है, यह समक कर उसके मैं प्रति दिन देना रहेगा ॥ २०० ॥ से।व विवार के

कर तुमको थोइ, केला एवं केला-मूल यह विचार कर दूँगा कि-तुम पीछे कभी ( सर्वदा के लिये ) मेरे साथ मगड़ा न करोगे' ॥ २०२ ॥ प्रभु कहने लगे-'अन्छ।' अन्डा' और माड़ा नहीं होगा । परन्तु थोड़, केला, केता-मूल आदि अन्छे हो !।। २०३ ॥ जिसके खोले का नित्य भाजन होता है एवं जिसके थोड़, केला, केला-मुल प्रमु के लिये लहमी द्वारा प्रस्तुत किये श्री व्यञ्जन है। गाते हैं।। २०४॥ उस श्रीधर के ख्रायर के ख्रायर के ख्रायर

पश्चात् श्रीधर बोला—'गुमाई' ! सुना, तुमको कीको पैना कु इ भी नहीं देना होगा ॥ २०१॥ मैं यह विचार

वेल में जो लौकी लगती हैं उनके प्रमुद्ध एवं मिर्च के चरपराहट के माथ स्थान हैं ॥ २०४॥ प्रमुद्धिल श्रीधर ! मैं तुनको कीन मालुम होता है ? इसका उत्तर पाते ही मैं अपने घर चना जाश्रमा ॥ २०६ ॥श्रीयर-जो कहने लगे कि-'तुम विष्णा-अंश बाबाए है।' प्रम् त्रीले करी, नुम नहीं जानने हो, मैं गोप वंश हैं'।।२०४।।

तुम तो मुक्तको ब्राह्मण वालक करके जानते हा और मैं अपने को गांप वालक करके मानता है।। २०५। श्रीघर प्रमु के वचनों की सुनकर इँसने लगा, माया के कारण उसने अपने प्रमु की नहीं पहिचाना ॥ २०६॥ प्रमु फिर कहने लगे कि-'श्रीधर! में तुमकी अपना तत्त्व बनलाना हूँ ( मुन ) यह नेरी गङ्गा का महत्त्व मेरे

कारण ही हैं' ॥ २१० ॥ श्रीधर बाला-श्रहा निमानि परिडन ! क्या श्रीमङ्गा जी से भी तुम भग नहीं करते ॥ २११ ॥ श्रायु बढ़ने पर बालक कितने स्थिर हो जाते ? परन्तु तुम्हारी चक्रतना तो श्रीर हिमुग्तिन बहनी जाती है।। २१२ ॥ इस प्रकार गौराङ्क श्रीहरि श्रीधर के साथ खेल करके अपने घर आये।। २१३॥ और म्मकर भीगौराङ्ग मुन्दर) भीविष्णु-द्वार पर वैठ गये एवं विद्यार्थी वर्ग सब अपने-श्राचे घर चले गये १२१४

प्रमु के मन में इस समय पौर्णमासी के चन्द्रमा को उदय हुआ देख कर श्रीवृन्द्रावन-चन्द्र माव आगृत हो

त्रिश्चवन मोहन सुरली शुनि 'ब्राइ'। ब्रानन्दे मगन मूच्छी गेला सेइ ठाजि ॥२१७॥ चर्योके चैतन्य पाइ स्थिर करि मन । अपूर्व्व मुरली ध्वनि करये अवरा ॥२१ =॥ जे खाने विसयाछेन गौराङ्ग-सुन्दर । सेंइ दिगे शुनेन ग्रुरली मनोहर ॥२१६॥ अद्भृत शुनिजा श्राइ श्राइला बाहिरे । देखे पुत्र विसयाछे विष्णुर-दुश्रारे ।।२२०॥ श्रार नाहि पायेन शुनिते वंशी नाद । पुत्रेर हृदये देखे श्राकाशेर चाँद ॥२२१॥ पुत्र वचे देखे चन्द्र मण्डल साम्राते । विस्मित हइत्रा ब्राइ चाहे चारि भिते ॥२२२॥ गृहे श्राइ वसि गिया लागिला चिन्तिते । कि हेतु निश्चय किछु ना पारे बुिकते ।।२२३॥ एइ मत कत भाग्यवती शची श्राइ । जत देखे प्रकाश ताहार श्रन्त नाजि ॥२२४॥ कोन दिन निशा भागे शची त्राइ शने । गीत वाद्य जन्त्र गाय कत शत जने।।२२५।। बहु विध मुख बाद्य नृत्य पद ताल । जेन महा रासक्रीड़ा शुनेन विशाल ॥२२६॥ कोन दिन देखे सर्व्व रात्रि घर द्वार । ज्योतिम्मय वहि किंछु ना देखये आर ॥२२७॥ कोन दिन देखे अति दिव्य नारी गणा। लच्मी प्राय समें हस्ते पद्म विभूषणा।।२२८।। कोन दिन देखे ज्योतिम्मेय देव गण । देखि पुनः श्रार नाहि पाय दरशन ॥२२६॥ श्राइर ए सब दृष्टि किछु चित्र नहे। विष्णु भक्ति स्वरूपिणी जारे वेदे कहे।।२३०।। 'श्राइ' जारे सकुत करेन दृष्टि पाते । सेइ हय अधिकारी ए सब देखिते ॥२३१॥ श्राया ॥ २१४ ॥ श्राप श्रपूर्व मुरली-ध्वनि करने लगे, जिसको माता जी के श्रतिरिक्त और कोई नहीं सुनता था ॥२१६॥श्रीशची माता त्रिमुवन-मोहन मुरली-ध्वनि सुनकर आनन्द में मग्न हो उसी स्थान पर मूर्चिछत हो

गईं।। २१७॥ इस भर पश्चात् चेतनता प्राप्त करने पर मन को स्थिर कर फिर वही अपूर्व मुरली ध्वनि अवण करने लगीं ॥ २१८ ॥ जहाँ पर श्रीगौराङ्ग-सुन्दर बैठे हुए थे श्रीशची माता जी उसी श्रोर मनोहर मुरली-रव सुन रही थी ॥ २१६ ॥ श्रीशची माता ऋद्भत मुरली-ध्वनि सुनकर वाहर आई आकर देखा कि-पुत्र विष्युद्धार पर बैठा है ॥२२०॥ वंशी ध्वनि अव और सुनाही पड़ती (परन्तु ) पुत्र के वच्च पर आकाश

के चन्द्र की दर्शन होता था !। २२१ ।। पुत्र के वद्य पर चन्द्रमण्डल को स्पष्ट देख कर श्रीमाता जी विस्मित होकर देखती थीं ॥ २२२ ॥ परचात् श्रीशची माता घर में जाकर विचार करने लगीं, परन्तु इसका कारण क्या है ? यह निश्चय न कर सकी ॥ २२३ ॥ इस प्रकार अनन्त भाग्यवती श्रीशची माता जितना भी देखती थीं प्रकाश का अन्त नहीं दीखता था।। २२४।। श्रीशची माता किसी दिन रात्रि में सुनर्ती कि-सहस्रों मनुष्य

.बाजों के साथ गा रहे हैं।। २२४।। वह बहुत प्रकार के मुँह से बजने वाले वाजे नाँच तथा ताल पर पैर पड़ने की विशाल ध्विन सुनती थी मानो महा रासकीड़ा हो रही हैं।।। २२६ ।। किसी दिन सब रात्रि घर-द्वार सब

को केवल ज्योतिर्भय देखती, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं दीखता था।। २२७॥ किसी दिन अति दिव्य नारी-गण के दर्शन करतीं,जो सभी लदमी जी के समान हाथों में कमल-पुष्प धारण किये हुए होती थीं॥२२८॥ किसी दिन दिव्य प्रकाश युत देवगण का दर्शन करती थीं एक वार दीखने पर फिर दुवारा उनके दर्शन नही

होते थे '। २२६।' जिन श्रीशची माता को वेद श्रीविष्णु-मक्ति-स्वरूपिणी कहते हैं उनको यह सब हश्य

दिसलाई देना कोई विचित्र बात नहीं है ५३० श्रीशची माता जिसके ऊपर एक बार शुम दृष्टिपात करें

हेन मते श्रीगौर सुन्दर वन माली। अस्त्रे गृह रूपे निजानन्दे कुनृदली ॥२३२॥ जद्यपि आपना प्रसु एतेक प्रकारों। तथापि श्री विनिने ना पारे कोन दाये ॥२३३॥ हेन से उद्धत प्रसु करेन कीतुके। ते मत उद्धत आर नाहि नवर्त्रापे ॥२३४॥ जस्त्रे ने रूप कीतुके। ते मत उद्धत आर नाहि नवर्त्रापे ॥२३४॥ जस्त्रे ने रूप लीला करेन देश्वर । से सु सन्दे श्रे रेठ तार नाहिक मोमर ॥२३४॥ युद्ध लीला प्रति इच्छा उपने जस्त्रे । अस्त्र रिश्वा वीर आर ना पासे तिमन ॥२३६॥ काम लीला करिते जस्त्रे इच्छा इय। सन्दा व्यक्ति वर्षन विनित्र ॥२३०॥ धन विन्नासित ना जस्त्रे इच्छा इय। प्रचार वर्षने इय नित्रि कीर्य प्रस्टू ॥२३०॥ धन विन्नासित ना जस्त्रे इच्छा इय। प्रचार वर्षने इय नित्रि कीर्य प्रस्टू ॥२३६॥ से विरक्ति-मिक्त-कर्ण नाहि त्रिसुवने। युन्ये कि सम्मवे ताहा व्यक्त गर्वे जने ॥२४०॥ एक दिन प्रसु आहसेन राज पर्थ। सात पाँच पटुचा प्रसुर चारि भिने ॥२४२॥ व्यवहारे राज पोग्य वस्त्र परिधान। अर्क्ने पीत वस्त्र शामे छप्योर समान ॥२४३॥ अपने ताम्बूल कोटि चन्द्र श्रीवदन। लोके वले मृत्तिमन्त आहसे मदन ॥२४४॥ लाखे तिलक उद्धे प्रतक श्री करे। दृष्टि मात्र पद्म नेत्रे सर्व्य ताप हरे।।२४४॥ स्वभाव चश्चल पद्धपर वर्ष सक्को। बाह दोलाइया प्रसु आहमेन रह्ने ॥२४६॥ स्वभाव चश्चल पद्धपर वर्ष सक्को। बाह दोलाइया प्रसु आहमेन रह्ने ॥२४६॥

वहीं यह सब ( लीलायें ) देखने का ऋधिकारी हैं। जाता है ॥ २३१ ॥ इस प्रकार ऑगीरसुन्दर जनमाली विकासन्द में आसन्द पूर्वक प्रद्यन्त रूप में पिहार करते थे ॥ २३२ ॥ यगिष प्रमु अपने की इतना प्रकाशित करते थे तथापि कें।ई भी दास आपकी पहिचान नहीं पाता ॥ २३३ ॥ प्रमु कीतुक से इतना उद्धनपना दिग्य-

करते थे तथापि केडि भी दास श्रापका पहिचान नहीं पाता ॥ २३३ ॥ प्रभु कीतुक से इतना उद्धतपना दिन्त-लाते थे कि इतना उढ़त नवद्वीप भर में श्रीर कोई नहीं था ॥२३४॥ईश्वर श्रीगौरचन्द्र जिम समय जिस प्रकार की लीला करते थे वही सर्वश्रेष्ठ होती थी उसके तुक्य कीई नहीं होती थी ॥ २३४॥ श्रापके भन में विभ

समय युद्ध-लीला के प्रति इच्छा उत्पन्न होती उस समय त्यापके समान युद्ध-शिक्षा में तिपुल श्रीर कोई नहीं दिग्वलाई देता था ॥२३६॥ जिस समय श्रापकी काम-लीला की इच्छा होती, उस समय श्राप लज् एवं अर्रग बनिताओं के मध्य विजय प्राप्त करते थे ॥२३७॥ एवं जिस समय श्रापके मत में धन विलास करने की इच्छा

होती उस समय प्रजा वर्ग के धरों में करें। हों के खजाने हो जाते थे ॥ २३= ॥ उस समय तो श्रीगौरसुन्दर ऐसे उद्धत थे, परन्तु जिस समय यही प्रमु विरक्ति चाश्रय करेंगे ॥ २३६ ॥ वैसी विरक्ति एवं भक्ति का एक कुछ भी त्रिमुचन में नहीं है, त्रया ऐसा सम्भव है ? सब लोग जानते हैं ॥ २४० ॥ इमी प्रकार ईश्वर श्रीगोर-

चन्द्र के कर्म सर्वतीपरि ये केवल सेवक ही से हार जाते थे यह खापका न्वभाव था ॥ २४१ ॥ एक दिन प्रभु राज-पथ से जा रहे थे चारों और आपके पाँच सात विद्यार्थी थे ॥ २४२ ॥ आप व्यवहार में राजाकों के योग्य वस्त-परिधान किया करते थे आपके श्रीअद्ग में श्रीकृष्णा की तरह पीत-त्रस्त्र शोभित थे ॥ २४३ ॥ श्री-अक्षरों पर ताम्बूल एवं आपका श्रीमुखारविन्द कोटि चन्द्रमाओं के समान सुन्दर था आपको दूर से देख कर ही मनुष्य कहते थे कि-मूर्तिमान कामदेव आ रहे हैं ॥ १४४ ॥ ललाट प्रदेश में उन्हें पुण्ड तिलक एवं श्री

कि में अस्तिक शोमा पार्ती थी, अपने नेत्र कमाओं की दृष्टि मात्र से सब ताप दूर करते थें -४४ व

ग्रादि खड = श्रध्याय ी

दैवे पथे आइसेन परिडत श्रीवास । प्रश्च देखि मात्र तान हइल महा-हास ।।२४७॥ ताने देखि प्रसु करिलेन नमस्कार । 'चिरजीवी हश्रो'वले श्रीवास उदार ॥२४=॥ हासिया श्रीवास वले 'कह देखि शुमिः। कति चलियाछ उद्धतेर चूड़ामणि ॥२४६॥ कुष्ण ना भजिया काल कि कार्ये गोङ्गग्रो। रात्रि दिन निरवधि केन वा पढाञ्रो ॥२५०॥ पढ़े केन लोक कृष्ण भक्ति जर्मनिवारें। से जिंद नहिल तवे विद्याय कि करे ।।२४१॥ एतेक सर्व्यदा व्यर्थ ना गोङाश्रो काल । पिटला त एवे कृष्ण भजह सकाल' २५२॥ हासि वले गौर चन्द्र 'शुनह पण्डित । तोमार कृपाय सेहो इड्व निश्चित' ॥२५३॥ एत विल महाप्रभु हासिया चिलला । गङ्गातीरे त्रासि शिष्य सहिते मिलिला ॥२५४॥ गङ्गा तीरे वसिलेन श्री शची-नन्दन । चतु हिंके वेढिया वसिला शिष्य गण ।।२५५॥ कोटि मुखे से शोभात ना पारि कहिते। उपमात्रो तार नाहि देखि त्रिजगते।।२५६॥ चन्द्र तारा गरा वा वलिव ताहा नय । सकलङ्क तार कला चय वृद्धि हय ।।२४७।। सर्विकाल परिपूर्ण ए ताहार कला । निष्कलङ्क तेजि से उपमा दूरे गेला ॥२५८॥ बृहस्पति उपमात्रो दिते ना ज्याय । तिहों एक पत्त देवगणेर सहाय ।।२५६।। ए प्रमु सभार पत्त सहाय सभार । अतएव से दृष्टान्त ना हय इहार ॥२६०॥ कामदेव उपमा वा दिव सेह नय । ति हो चित्रे जागिले चित्रेर चोभ हम ॥२६१॥ स्वभाव प्रभु विद्यार्थी वर्ग के साथ हाथ हिलाते हुए आनन्द पूर्वक चल रहे थे ॥२४६॥ दैवयोग से उसी मार्ग

से श्रीवास पांग्डतजी आ रहे थे प्रमु को देखते ही उन्हें वड़ी जोर से हँसी आई ॥ २४० ॥प्रमु ने उन्हें देख कर नमस्कार किया; उदार श्रीवास जी ने 'चिरञ्जीवी हो !' कहकर आशीर्वाद दिया ॥ २४५ ॥ श्रीवासजी ने हँसकर कहा कि—'उद्धत-मुकुट-मिए ! कहो, तिनक देर तो सुनाओं किधर जा रहे हो ? ॥ २४६ ॥ तुम श्री-कृष्ण का भजन न करके अपने समय को क्यों नष्ट करते हो ? और तुम रात्रि दिन निरन्तर किस लिये पढ़ाते हो ? ॥ २४० ॥ लोग पढ़ते किसलिये हैं ? कृष्ण-भक्ति जानने के लिये । वह यदि नहीं हुई तो फिर विद्या से क्या लाभ ? ॥ २४१ ॥ इसलिये तुम निरन्तर अपने समय को व्यर्थ नष्ट न करो, पढ़ तो लिये अब शिव ही

श्रीकृष्ण-भजन करना प्रारम्भ कर दो' ॥ २४२ ॥ तब श्रीगौरचन्द्र हँसकर बोले 'परिडतजी ! सुनिये, आपकी कृपा से वह भी निरचय होगा' ॥ २४३ ॥ इतना कह कर श्रीमहाप्रभु जी हँसते हुए चले गये हैं और शिष्य-वर्ग के साथ श्रीगङ्गा-तट पर पहुँचे॥२४४॥एवं श्राकर श्रीशचीनन्दन श्रीगङ्गा-तट पर बैठ गयें श्रीर चारों श्रोर शिष्यग्या घेर कर बैठ गयें ॥ २४४ ॥ वह शोभा तो कोटि मुखों से भी मैं नहीं कह सकता एवं तीनों लोक

में उसकी उपमा भी कोई नहीं देखी ॥ २४६ ॥ क्या चन्द एवं तारागण से उपमा दूँ १ नहीं, वह उचित नहीं है। क्योंकि चन्द्रमा तो सकलङ्क है एवं उसकी कला चय एवं वृद्धि को प्राप्त होती रहती है।। २४७॥ यह एवं इनकी कला सर्वकाल परिपूर्ण हैं घ्यौर निष्कलङ्क हैं। इसलिये यह उपमा नहीं बैठती-दूर पड़ती है।। २४५॥

श्रीबृह्स्पति जी से उपमा देना भी ठीक नहीं बैठता क्योंकि वह एकपत्ती हैं अर्थात् देव-गण ही के सहायक हैं। २४६ '। परन्तु यह प्रभु सभी के पत्ती हैं एकं सभी के सहायक हैं अतएव यह दृशन्त भी उनमें योग्य नहीं है। २६० यहि कामदेव से उपमा दूँ तो वह भी योग्य नहीं बैठती क्योंकि उसके चित्त में उठने पर छोम

ए प्रश्न जागिले चित्ते सर्व्य बन्ध च्या। परम निर्मल चित्त सुप्रसन्न हय ।।२६२।।
एइ मत सकल दृष्टान्त जोग्य नय । सभे एक उपमा देखिये चित्ते लय ।।२६२।।
कालिन्दीर तीरे जेन श्रीनन्द-इमार । मीप चन्द मध्ये वसि करिला विहार ।।२६४।।
सेइ भोषवृन्द लह सेह कृष्ण चन्द्र । द्विज रूपे गङ्गा तीरे करे वृक्षि गङ्गा ।२६४।।
गङ्गा तीरे जे जन देखये प्रश्नुर पृखा। सेह पाह श्राति श्रानिव्यचिनीय सृखा।।२६६।।
देखिया प्रश्नुर तेज श्राति विल्ल्चणा। गङ्गा तीरे काना कानि करे सर्व्य जना।२६७।।
केह वले 'एत तेज मनुष्येर नय' । केहो वले 'ए ब्राह्मण विष्णु श्रंश हय'।।२६०।।
सेह वले विश्व राजा इहवेक मोड़े । सेह वृक्षि एह हेन कण्यन ना नड़े ।।२६६।।
राज श्री राजिचह्न देखिया सकला। एइ मन वले जार जन वृद्धि वल ।।२७०।।
श्रथ्यापक-प्रति मन कटाल करिया। व्याव्या करे प्रश्नु गङ्गा मर्माथे विषया।। ७१।।
इय व्याख्या नय करे नय करे हय । सकल खिए हया शेष मकल स्थापय ।।२७२।।
सह व्याख्या जदि वाखानिये श्रार बार । श्रामा प्रवोधिव हेन देखि शक्ति कार ।।२७४।।
एइ मत ईश्वर व्यञ्जेन श्रहङ्कार । सर्व्य गर्व्य दृष्टी श्रुनिजा सभार ।।२७४।।
कत वा प्रश्नुर शिष्य तार श्रन्त नाजि। कतवा मस्डली हय पढ़ ठाजि ठाजि ।।२०६।।

पेदा होता है।। २६१ ॥ परन्तु इन प्रभु के चित्त में उठने पर सर्घ बन्धन नष्ट है। जाते है, नित्त प्रभ निर्मल हो जाता है ॥ २६२ ॥ इसी प्रकार श्रान्य सब ही हष्टान्त योग्य नहीं चैठने, केवल एक उपमा देण्यने में श्राती है जो चित्त को श्रान्छी भी मालूम होता है।। २६३ ॥ यह यह कि-'पृषे काल में जैसे श्रीनन्दकुमार, श्रीकृष्णचन्द्र ने गोप-चुन्द के मध्य बैठकर विराद श्रीयमुनाकी के नीर विहार किया था'।। २६४ ॥ ऐसा प्रतीत होता था कि यही श्रीकृष्णचन्द्र उन्हीं गोपचुन्द के लेकर द्वित-सालक क्षय से श्रीयकृष

तीर पर श्रानन्द कर रहे हैं ॥ २६४ ॥ श्रीमङ्गा तीर पर जो मनुष्य प्रमु के श्रीमुख के दर्शन करते थे वहीं मनुष्य श्रात श्रीनर्दियनीय सुख प्राप्त करते थे ॥ २६६ ॥ श्रीमङ्गा तट पर सब मनुष्य प्रमु के व्यति विलव्स तेल को देखकर श्रापस में काना फूँसी कर रहे थे ॥ २६७॥ कोई कहता कि हतना तेल मनुष्य में नहीं होता कोई कहता था कि 'यह बाह्मस विष्णु श्रांश है' ॥ २६८ ॥ कोई कहता था कि गाँव देश में बाह्मस राजा होगा, ऐसा प्रतीत होता है कि वह यही है प्रमु मेरा वाक्य कभी टलने का नहीं है ॥ २६६ ॥ प्रमु की राजशी एवं

राज चिह्नों को देखकर सब लोग अपने र बुद्धि बल के अनुसार इसी प्रकार की अनेक वार्त कहते थे॥२७०॥ श्रीमङ्गा-तट पर बैठ कर प्रमु सब अध्यापकों के प्रति कटाच करते हुए व्याव्या करने थे॥२७१॥त्राचन व्याव्या को अनुचित कर देते हैं फिर उस गलत व्याव्या को सत्य करके दिग्यलाते थे सब कुछ खरहन दशके पश्चात् पुनः सबका स्थापन करते थे॥ २७२॥ प्रमु कहते थे कि-हम उसकी पण्डित माने जो एक बार हुमारे सामने

क्यां करें ।। २०६ ।। उसकी उस व्याख्या की यदि हम फिर दूसरे प्रकार से वर्णन करें ती हमकी उसका क्ष्मिय करें, देखें, ऐसी शक्ति किसमें दें ? ।। २०४ ।। इस प्रकार श्रीगीरचन्द्र ईंग्यर क्ष्मना अहङ्कार प्रकाश करें से जिसकी हानकर सब का सम्पूर्ण गर्व चूर्ण है सा शा २००४ प्रमु के क्षित्रने शिष्य हैं, उनका क्षम

प्रति दिन दश विश ब्राह्मण कुमार । आसिया प्रश्चर पाये करे नमस्कार ।। २७७॥
'पिश्वित आमरा पित्वाङ तोमा स्थाने । किछु जानि हेन छपा करिवा आपने' ।। २७८॥
'भाल भाल' हासि प्रश्च वलेन वचन । एइ मत प्रति दिन बाढ़े शिष्य गणा ।। २७६॥
गङ्गा तीरे शिष्य सङ्घे मण्डली करिजा । वैकुण्ठेर चूड़ा मिण आछेन विस्या ।। २८०॥
चतुर्दिके देखे सब भाग्यवन्त लोक । सर्व्व नवद्वीपे प्रश्चर प्रभाव आलोक ।। २८९॥
से आनन्द जे जे भाग्यवन्त देखिलेक । कोन जन आछे तार भाग्य विलवेक ।। २८९॥
से आनन्द देखिलेक जे सुकृति जन । तारे देखिलेखो खण्डे संसार बन्धर ।। २८९॥
हइल पापिष्ठ जन्म ना हइल तखने । हइलाङ विश्वत से सुख दरशने ।। २८९॥
वथापिह एइ कृपा कर गौरचन्द्र । सेइ लोला स्फुर्ति मीर हउ जन्म जन्म ।। २८५॥
सपार्षदे तुमि नित्यानन्द जथा जथा । लीला कर सुजि जेन सृत्य हङ तथा ।। २८६॥
शो चैतन्य नित्यानन्द चाँद पहुँ जान । खुन्दावन दास कछु पद जुगे गान । २८७॥
इति श्रीचैतन्यमागवते आदिखण्डे श्रीगौराङ्ग-तगरश्रमणादि वर्णनंनाम
अष्टमोऽध्यायः ।। दा।

## ્. <del>નકિ લી•</del>

## नक्मो ग्रह्याय

जय जय द्विज कुल चन्द्र गौरचन्द्र । जय जय भक्त-गोष्ठी-हृदय-आनन्द ॥१॥ जय जय द्वार पाल गोविन्देर नाथ । जीव प्रति कर प्रश्च शुभ दृष्टि पात ॥२॥

नहीं है वह सब पृथक-पृथक् कितनी ही मण्डलियाँ वनाकर जगह-जगह पढ़ने बैठते थे।। २७६॥ प्रित हिन दस, बीस ब्राह्मण-कुमार आकर प्रभु के चरणों में नमस्कार करते थे।। २७७॥ एवं निवेदन करते थे कि—पिडत जी! हम आपके पास पढ़ें में, आप ऐसी कृपा कीजिये जिससे हम कुछ जान जाँय'।। २७८॥ हँसकर प्रभु कहते कि—'श्रम्च्छा' 'अम्छा'। इसी प्रकार प्रति दिन शिष्य गया बढ़ते रहते थे।। २७६॥ बैकुण्ठ चूडा-मणि श्रीगङ्गा-तट पर शिष्यों के साथ मण्डली बनाकर के बैठे हुए थे।। २८०॥ चारों और से सब माण्यवान् ममुख्य दर्शन करते थे; प्रभु के प्रभाव का प्रकाश समस्त नवद्वीप में हो रहा था।। २८१॥ वह आनन्द जिस किसी भाग्यवान् ने देखा, कीन ममुद्य है जो उसके भाग्य की प्रशंसा कर सके।। २८२॥ वह आनन्द जिस सुकृति जन ने देखा है उसके दर्शन करने से भी संसार-बन्धन नष्ट हो जाते हैं।। २८४॥ वह आनन्द जिस सुकृति जन ने देखा है उसके दर्शन करने से भी संसार-बन्धन नष्ट हो जाते हैं।। २८४॥ वह आगिरचन्द्र! तथ भी इतनं कृपा तो कीजिये कि—भेरे प्रत्येक जन्म में वह लीला मुक्ते स्फूर्त्त हो।। २८४॥ स्पर्णद आप एवं श्रीनित्यानन्द प्रभु जहाँ लीला करें जिस प्रकार हो में वहाँ-वहाँ सेवक वन कर रहूँ ।। २८६॥ श्रीचैतन्य-चन्द्र एवं श्रीनित्यानन्दचन्द्र की प्रभु जानकर श्रीवु-दावनदास उनके युगल चरणों में उनके गुण-गान करते हैं।। २८७॥

हे द्विज कुल-चन्द्र भीगौरचन्द्र आपकी जय हो, जय हो । भक्त-गोष्ठी के द्वदय के आनन्ददाता । आपकी जय हो, जय हो १ द्वारपाल श्रीगोविन्द के नाथ आपकी जय हो, जय हो हे प्रभो जीवन के \* श्रीचैतन्य भागवत् \* शिदि लंड ६ अध्याय

88= 1 जय श्रध्यायक शिरो रत्न द्विजराज । जय जय चैतन्येर भक्कत समाज ॥३॥ हेन मते निद्या रमे श्री चैंकुराठ नाथ । वैसेन नभार करि विद्या गर्व्व पात । ४॥ जद्यपिस्रो नवद्वीपे परिस्तत समात । कोत्यव्यु द अध्यापक नाना शाम्त्र राज नेशा भद्राचार्यं चक्रवर्ती मिश्र दा आचार्य । अध्यापना विना आर नाहि कीन काय । ६॥ जद्यपित्रों शास्त्रेतं स्वतन्त्र समे जयी । शास्त्र चिन्ता हैले त्रकार या नाहि सहि ॥७॥ प्रमु जत निरवधि आचेप करेन । परस्पर माचाने श्रो सभेद शुनेन ।।=।। तथापिह हेन जन नाहि प्रभु प्रति । द्विर्शांक करिने कार नाहिक शकांत ॥६॥ हेन से साध्वस जन्मे प्रभुरे देखिया । समेइ जायेन एक दिके नम्र हह्या ॥१०॥ जदि वा काहारे प्रभु करेन सम्भाष । सेइ जन हय जेन अति वह दाम ॥११॥ प्रभुर पाण्डित्य बुद्धि शिशुकाल हइते । समेइ जानेन गांग तींग माल मने ॥१२॥ कोन मते केह प्रवीधित नाहि पारे । इहाओं सभारे सदा जागये अन्तरे ॥१३॥

प्रमु देखि समारेह जनमें जे साध्वस । स्वभावेह प्रमु देखि हय समे वश ॥१८॥ तथापिक्रो हेन तान मायार बढ़ाजि । बुभिन्नारे पारे ताने हेन जन नाजि ॥१४॥ तेँ हो जदि आपनाके ना करे विदित । तवे ताने केह ना जानेन कदानित ॥१६॥ तेहोँ पुनः नित्य सुप्रसन्न सर्व्ववित् । ताहान मायाय पुनः समे विमोहित ॥१७॥ हेन मते सभारे मोहिया गीरचन्द्र । विद्या रसे नवद्वीपे करेन श्रानन्द ॥१=॥

प्रति शुद्ध-रुष्टिपात कीजिये ॥ २ ॥ ऋध्यापक शिरोमणि द्विजराज शीविश्वन्भर चन्द्र ! ऋापकी जय हो और त्राप के भक्त समान की जय हो, जय हो ।। ३ ।। इस प्रकार श्रीवैकुएउनाथ सब लोगों के विद्यानार्व की सह करके विशा-रस में विराजते थे ॥ ४ ॥ यश्रपि नवद्वीप के परिवत समाज में नाना शास्त्र-राज के कोटि एवं श्रारव श्रभ्यापक थे।। ४।। जो भट्टाचार्य, चकवर्त्ता, मिश्र एवं श्राचार्य श्रादि थे उनका पढ़ाने के सियाय श्रीर कोई कार्य नहीं था।। ६।। यगपि उनका सब शास्त्रों में श्रिविकार था गर्व सभी उनमें विजय प्राप्त किये

हुए थे) शास्त्र विचार करने पर यह ब्रह्मा की भी नहीं सहते थे।। ७॥ असु निरन्तर जिताना आन्तेप करने उसकी वह सब लोग एक दूसरे के द्वारा एवं सम्मुख भी सुनते थे ॥ ८ ॥ तथापि ऐसा कोई अविक नहीं था, जा अभु अबि ब्रिक्ति करने की शक्ति रखता हो ॥ ६ ॥ अनु की वेष्यकर उनकी ऐसा बर जगना था कि वह स्य होंग उनके आगे नम बन कर एक और की चले जाते थे ॥ १०॥ यदि उनमें से किसी के साथ प्रभु सम्माशक करते हैं तो यही मन माना आपका श्रांति बढ़ा दास वन जाता है।। ११॥ श्रीमङ्गा-तट पर शिशु-

काल से ही असु की पाडित्य-बुद्धि की सब लोग भली प्रकार जानते थे ॥१२॥ शास्त्रार्थ करके कोई भी किसी प्रकार के प्रमु को निरस्त नहीं कर सकता था यह बात भी सच के हर्य में जागहक रहती थी।। १३॥ स्थापि प्रमुक्तिवेदिक कर सबकी भय लगता था एवं सब प्रमुको देखकर सहज में ही आप-आप वश ही जाते हैं।।१४॥ तथापि आपकी मावाकी ऐसी महाई है कि उसमें से किसीकी ऐसी शांक नहीं जो आपकी समन सके

विमित न करें हो भापकों कोई कमी म जान पाये (६ व्यापि वह निाय, सप्रसन्ध

हेन काले तथा एक महा दिश्विजयो । आइल परम श्रहङ्कार जुक्त हइ ॥१६॥ सरस्वती मन्त्रेर एकान्त उपासक । सन्त्र जिए सरस्वती करिलेन वश ॥२०॥ विष्णु भक्ति स्वरूपिणी विष्णु वचः विद्यता । मूर्ति भेदे रमा सरस्वती जगन्माता ॥२१॥ भाग्य वशे ब्राक्क गोर प्रत्यच इइला । 'त्रिभुवन दिग्विजयि कर' वर दिला ॥२२॥ जाँर दृष्टि पात-मात्रे हय विष्णु मिक्ति । दिश्विजयि वर वा ताहान कीन् शक्ति ॥२३॥ पाइ सरस्वतीर साचाते वर दान । संसार जिन्निजा विष्न बुले स्थाने स्थान ॥२४॥ सर्व्य शास्त्र जिह्वाय आइसे निरन्तर । हेन नाहि जगते जे दिवेक उत्तर ।।२४॥ जार कचा मात्र नाहि बुक्ते कीन जने । दिग्विजयी हइ बुले सर्व्य स्थाने स्थाने ॥२६॥ श्रुनिलेन बड नवद्वीपेर महिमा । परिडत समाज जत तार नाहि सीमा ।।२७॥ परम समृद्ध अश्व गज जुक्त हह । सभा जिनि नवडीपे गेला दिग्विजयी ॥२८॥ प्रति घरे घरे प्रति पशिहत समाय । महा ध्वनि उठिल जे सर्व्व नदीयाय ॥२६॥ सर्व्य राज्य देश जिनि जय पत्र लड़ । नवद्वीपे श्रासियाछे एक दिग्विजयी ॥३०॥ सरस्वती वर-पुत्र शुनि सर्व्ध जने । परिष्ठत सभार बड़ चिन्ता हइल मने ॥३१॥ जम्बु द्वीपे जत आछे पण्डितर म्थान । सभा जिनि नवद्वीप जगते बाखान ।३२॥ हेन स्थान दिग्विजयी जाइवी जिनिजा । संसारेइ अप्रतिष्ठा पुषिव शुनिजा ॥३३॥

मोहित करके श्रीनवद्वीप में विद्या-रस में आतन्द करते थे ॥ १८ ॥ उसी समय श्रीनवद्वीप में एक महा हि-विजयी परिवत बड़े ऋहङ्कार रखता हुआ आया ॥ १६॥ वह 'सरस्वती-मन्त्र' का एकान्त उपासक था जिसने मन्त्र जप कर सरस्वती जी को वश में कर लिया था ॥ २० ॥ विष्णु-भक्ति-स्वरूपिणी एवं श्रीविष्णा भगवान के वश्वस्थल में विराजिता शीलरमी जी की अन्य मूर्ति जगनमाता श्रीसरस्वती जी ॥ २१॥ उस बाह्मण् के सीभाग्य से उसको दर्शन दिये थे एवं वरदान दिया था कि-'तुम त्रिभुवन दिग्विजय करो' ॥२२॥ जिन श्रीसरस्वती जी के दृष्टिपात मात्र से श्रीविष्णु-भक्ति-लाभ हो जाती है उनका दिग्विजय का वर देना कौनसी बड़ी शक्ति का द्योतक है ? ॥ २३ ॥ वह वित्र साचात् श्रीसरस्वती जी से वर प्राप्त कर संसार को जीतता हुआ जगह-जगह घूमता फिरता था ॥२४॥ निश्न्तर सर्घ शास्त्र उसकी जिह्ना पर आते रहते थे संसार में ऐसा कोई मतुष्य नहीं था जो उसकी यात का उत्तर दे सके।। २४।। जिसके पूर्वपत्त मात्र को कोई कुछ नहीं समस्तता था,दिग्विजयी होकर वह ब्राह्मण प्रत्येक स्थान पर घूमता फिरता था।। २६ ॥ उसने श्रीनवद्वीप की बड़ी महिमा सुनी थी कि-वहाँ पण्डितों के समाज उनकी कोई सीमा नहीं है ॥२७॥ वह दिग्विजयी परम समृद्ध अरव, गज आदि से युक्त होकर एवं सवको जीत कर श्रीनवद्वीप में आया है ॥ २८॥ श्रीनवद्वीप के प्रत्येक परिडत समाज एवं घर-घर में यह सहाध्विन डठी हुई थी कि-॥ २६॥ 'सर्व राज्य व सर्व देश की जीत कर एवं सपसे 'जय-पत्र' लेकर एक दिग्विजयो परिंडत यहाँ आया है'।। ६०॥ सब से उसको सरस्वती का वर-पुत्र मुनकर सब परिडतों के मन में वड़ी चिन्ता हुई ॥ ३१ ॥ वह विचार करते थे कि-जम्बुद्वीप में परिडतों के जितने स्थान हैं उन सबके विजेता रूप में श्रीनवद्गीप संसार में प्रसिद्ध है ॥ ३२ ॥ ऐसे स्थान को यि दिग्विजयी जीत कर जायगा तो इस बात का सुनकर ससार में इसकी अप्रतिष्ठा फैल जायगी 33 ।

जुभिते वा कार शक्ति श्राछे नार मने । मरम्बनी वर आरे दिलेन श्रापने ॥३४॥ सरस्वती बक्ता जार जिह्वाय आपने । मनुष्य विवादे कभृ पारे तार मने ।।३४॥ सहस्र सहस्र महा सहा भट्टाचार्य । यसे एइ विन्तेन छाड़िया मर्व्य कार्य ॥३६॥ चतुर्दिके मभेइ करेन कोलाहल । वृभिन्वाङ एड् बार जत विद्या वल ॥३७॥ ए सब वृतान्त जत पहुणार गरें। कहिलेन निज गुरु गीगङ्गेर स्थाने ॥३=॥ 'एक दिग्विजयी सरस्वती वश करि । मर्च्वेत्र जिनिन्ना युले जय पत्र धरि ॥३६॥ हस्ती बीहा दोला लोक अनेक संहति । यस्प्रति आसिया हैला नवहींपे स्थिति ॥४०॥ नवडींपे आपनार प्रति इन्द्री चाय । नदे जय पत्र मार्ग सकल सभाय' ।।४१॥ श्रानि शिष्य गरोर वचन गीर-मणि । हासिया कहिने लागिलेन तच्च वार्णो ॥४२॥ 'शुन भाइ सब एइ कोट तस्व कथा । व्यटद्वार ना सदेन ईश्वर सर्व्वथा ॥४३॥ जे जे गुणे मत्त हइ करे अहजूत । अवश्य ईश्वर ताहा करेन संदार ॥४४॥ फलवन्त बृच् आर गुरावन्त जन । नम्रता से ताहार स्वमाव अनुव्या ॥१४॥। **ऋहिंह्य, नहुप, वार्ण, नरक रावर्ण । महा दि**ग्विजयी शुनिया**छ जे** जे जन ॥४६॥ बुिक देख कार गर्व्य चूर्यों नाहि हय । सर्व्वदा ईरवर अहङ्कार ना महय ॥४७॥ एतेक ताहार जन विद्या अहङ्कार । देन्त्रिका एथाइ सब हइदे गंहार ॥४८॥ एत विल हासि प्रभु शिष्य भए। सङ्घे । मन्ध्या काले मङ्गा तीरे चिललेन रङ्गे ॥४६॥

पर स्वयं शीसरस्वती जी वक्ता हैं क्या मनुष्य कभी उसके साथ विवाद कर सकता है ? 113×11 सहम्प्र-सहस्त्र महा भट्टाचार्य सब अपने अन्य कार्यों को छाइकर इसी चिन्ता में थे 11 ३६ 11 एपं सब लोग चारों छोर को लाहल करते थे व कहते थे कि—'श्रव की जान पहेगी कि इनमें कितना विद्या वल है'। 1३०० यह सब वृत्तान विद्यार्थी-वर्ग ने अपने गुरु शीगौराङ्ग देव में जाकर कहा 11 ३८ 11 उन्होंने कहा कि—'एक दिविज्ज्यी पिन्डत शीसरस्त्रती जी को निज-वश करके सर्वत्र विजय प्राप्त करना हुआ एवं विजय-पत्र लेता हुआ घूमता किरता है 11 ३६ 11 उसके साथ अनेक हाथी, घोड़े, पालिक्याँ एवं मनुष्य हैं; अब वह नवदीप में आकर ठहरा है 11 ४० 11 वह नवदीप में अपना प्रति-दन्दो चाहना ( ग्योजना ) है नहीं तो समय समाओं से जय-पत्र माँगना है' 11 ४१ 11 शीगौर-मिण शिष्य गण के वचन सुनकर हैं उन हुए तत्त्व-वाणी बोले 11 ४२ 11 भाइयो ! सुनो, में यह तत्त्व की बात कहता हूँ कि—ईश्वर अवद्वार को कथी सहन नहीं करते हैं' 11 ४३ 11 जो आदमी जिस गुण से मत्त होकर अहद्वार करता है देशवर अवश्य उसका नाश करने हैं 11४४॥ फल बाला वृत्त और गुण-वाला मनुष्य इनका सदा नजता का स्वभाव होना है 1-४४ 11 हैह्य, नहुप, वेण, नरक एवं रावण आदि जी-जो महा दिग्वलयी जन तुमने सुने हैं 11४६ 11 समक कर देखों उनमें से किसका गर्व चूर्ण नहीं हुआ ?

स्त्रयं श्रीसरस्वती जी ने जिसको वर दिया है उसके साथ बोखने की किम में शक्ति है ॥ ३४॥ जिसकी शिह्या

<sup>े</sup> शिहें है है ये देश का राजा कार्त्त वोर्थां जे न इन्होंने भगवान दत्तात्रेय से यर प्राप्त कर अपनी सहस्र गुजावों द्वारा सन्दर्भ को भी दराया वा परचात् परग्रहासकी के द्वारा निदंश हुआ था

गङ्गा जल स्पर्श किर गङ्गा नमस्किर । विस्लेन गङ्गातीरे गौराङ्ग श्री हिरि ।।५०॥ श्रमेक मगडली हह सर्व्य शिष्य गणा । विस्लेन चतुहिंके परम शोभन ।।५१॥ धर्म कथा शास्त्र कथा अशेष कौतुके । गङ्गातीरे विस्थान्नेन प्रभ्न वह सुले ।।५२॥ काहा के ना किह मने भावेन ईश्वर । दिग्वज्यी निनिवाड के मन प्रकार ।।५३॥ ए विप्रेर हहयान्ने महा अहङ्कार । जगते मोहर प्रति हन्द्री नाहि आर ।।५४॥ सभा मध्ये जिद जय किरये इहारे । मृत्यु तुल्य हहवेक संसार मितरे ।।४४॥ अनादर विप्रेर किरवे सर्व्य हेवे चय । विरन्ते से किरवाड दिग्वजियी जय ।।४६॥ यहमत चिन्तिते ईश्वर सेहन्नणे । दिग्वज्यी निशाये आह्ना सेह स्थाने ।।४६॥ परम निर्मन्न निशा पूर्ण चन्द्रवती । कि शोभा हहयान्नेन तथा भागीरथी ।।४६॥ शिष्य सङ्गे गङ्गातीरे आह्नेन ईश्वर । अनन्त ब्रह्माएडे रूप सर्व मनोहर ।।६०॥ शिष्य सङ्गे गङ्गातीरे आह्नेन ईश्वर । अनन्त ब्रह्माएडे रूप सर्व मनोहर ।।६०॥ श्राम्य युक्त श्री चन्द्र-वदन अनुन्त्य । निरन्तर दिव्य-दृष्ट दुह श्री नयन ।।६१॥ श्राम्य जन्ति श्री दशन, अन्य अवर । दयामय युक्तीमल सर्व्य-कत्तेवर ।।६२॥ युक्ति श्रीमस्तके श्रीचाँचर केश । सिंह ग्रीव, गज-स्कन्ध, विलच्च वेश ॥६३॥ युक्ताएड श्रीविग्रह, युन्दर हृदय । यञ्च-युन ह्मे तेहि अनन्त विजय ।।६४॥ युक्ताएड श्रीविग्रह, युन्दर हृदय । यञ्च-युन हमे तेहि अनन्त विजय ।।६४॥

ईश्वर कभी ऋहङ्कार को सहन नहीं करते हैं।। ४७।। इसलिये तुम देखना कि-यही पर उसका सब विद्या-अहङ्कार नष्ट होगा ॥ ४८ ॥ इतना कहकर प्रभु हँसकर सन्ध्या समय शिष्य-गण सहित आनन्द पूर्वक श्रीगङ्का-तट पर पहुँचे ॥४६॥ वहाँ जल स्पर्श व श्रीगङ्गाजी को नमस्कार करके गौराङ्ग श्रीहरि तट पर बैठ गये ॥४०॥ एवं सर्व शिष्य-गण के अनेक मण्डलियों में विभक्त होकर चारों और से घेर कर वैठने से परम शोभा को प्राप्त हो रहे थे ।। ४१ ।। अशेप कौतुक पूर्ण धर्म-कथा एवं शास्त्र वार्त्तालाप करते हुए प्रभु अति सुख पूर्वक गङ्गा-तट पर यैठे हुए थे ॥ ४२ ॥ ईश्वर श्रीगौरचन्द्र किसी को भी न कहकर अपने मन में विचार करने लगे कि-मैं इस दिग्विजयी को किस प्रकार जीतूँ ?।। ४३ ।। इस विष्र को वड़ा भारी ऋहङ्कार हो गया है कि-संसार में मेरा प्रतिद्वन्द्वी और कोई नहीं है ॥ ४४ ॥ यदि इसको सभा के बीच में जय किया जाय तो वह संसार में मृत-तुल्य हो जायगा ॥ ४४ ॥ एवं सब लोग इस विप्र का व्यनादर करेंगे, इसका सर्वस्व लुट जायगा और वह शोक में मर जायगा ॥ ४६ ॥ यह विप्र दु:ख भी न पाने और इसका गर्व भी स्य हो जाय इस-लिये मैं दिग्विजयी को एकान्त में जय करूँ गा।। २०।। श्रीगौरचन्द्र ईश्वर इस प्रकार चिन्ता कर ही रहे थे कि-रात्रि में उसी चल वह दिग्विजयी वहाँ आ पहुँचा ॥ ४८॥ परम निर्मल पूर्णिमा की रात्रि में वहाँ श्री-गङ्गाजी पर क्या श्रद्धत शोभा हो रही थी।। ४६॥ श्रीगौरचन्द्र शिष्य वर्ग के साथ श्रीगङ्गा तट पर विराज-मान थे, आपका कुप अनन्त ब्रह्माएड में लब के मन को हरने वाला था।। ६० ।। आपका श्रीचन्द्रमुख ज्ञा-चाए में हास्वयुक्त हो रहा था तथा आपके युगल शीनेत्रों से निरन्तर दिव्य दृष्टि सुप्रकाशित हो रही थी।।६१।। आपके ओदशन मुक्ताओं को भी जय कर रहे थे, आपके अधर अक्षा थे एवं श्रीअङ्ग दयामय व आति कोमल थे।। ६२।। आपके सुन्दर रेखाङ्कित श्रीमस्तक प्रदेश से चाँचर काले केश शोमित थे, सिंह की सी प्रीचा,

श्रीललाटे ऊर्द्ध सुतिलक मनीहर । श्राजानुलम्बित दृइ श्रीसुज सुन्दर ॥६५॥ योग पट्ट-छान्दे वस्त्र करिया वन्धन । वाम उर मार्फे थुइ दिव्रण चरम् ॥६६॥ करिते आह्येन प्रभु शास्त्रेर व्याख्यान । हय नय करे, नय करेन प्रमाण ॥६७॥ अनेक मगडली हर सन्वे शिष्य गण । चतुर्हिक वसिया अलिन सुशोभन ॥६८॥ त्रपृट्वं देखिया दिग्विजयी सुविस्मित । मने भावे एइ वृभिः निमात्रि पण्डिन ।।६६॥ श्रलिते सेड् स्थाने थाकि दिग्विजयी । प्रसुर सीन्दर्य चाहे एक दृष्टि हर् ॥७०॥ शिष्य स्थाने जिज्ञासिला 'कि नाम इहान' । शिष्य वाले 'निमात्रि पश्डित क्यांति जान'॥७१॥ तवे गङ्गा नमस्करि सेइ विश्ववर । श्राइलेन ईरवरेर समार भितर ॥७२॥ ताने देखि प्रश्च कछु ईषत् हासिया । बसिते बलिला अति अदर करिया ॥७३॥ परम निशक्क सेंइ, दिग्विजयी आर । तभी प्रसु देखिला माध्वम हैल तार ॥७४॥ ईरवर स्वभाव शक्ति एइ मत उथ । देखितेइ मात्र नार नाध्वस जन्माय 1,७४॥ सात पाँच कथा प्रभु कहि निप्र-मङ्गे । जिझासित ताँरे किन्नु आर्याम्मला रङ्गे ॥७६॥ प्रश्न कहे तोमार कवित्वेर नाहि सोमा । हेन नाहि, जाहा तुमि ना कर वर्णना ॥७०॥ गङ्गार महिमा किछु करह पठन । शुनिजा सभार इउ पाप-विमाचन ॥७८॥ शुनि सेइ दिग्बिजयी प्रशुर बचन । सेइ चुणे करि वारे लागिला वर्णन ॥७६॥ द्रुत ये लागिला वित्र करिते वर्णना । कत रूपे वील तार के करिव सीमा ॥=०॥

हाथी के से युगल-स्कन्य एवं विलव्हण बेश शोना पा रहा था ॥६३॥ श्रापश मुश्काएड आविवह एवं मुन्दर वक्त था, वहीं यज्ञोपवीत रूप में श्रीस्ननन्तनी विराज रहे थे ॥ ६४॥ श्रीललाट प्रदेश में ऋडे पुण्डू का मनोहर सुन्दर तिलक था जंघाच्यां तक लम्बे सुन्दर श्रीसुज युगल थे ।।इथ।। यागण्ह की रीति से प्रस्न पन्यन

कर दक्तिए श्रीचरम्। को बार्ये जंबा पर रखकर असु शास्त्र की व्याख्या करने में लगे हुए थे । 'हाँ' की ना' करते थे एवं ना को हाँ सिद्ध कर रहे थे !! ६६-६७ !। चारों खोर सर्व शिष्य-गण व्यनेक मण्डलियों में विभक्त होकर बैठे हुए सुन्दर शोभा को पा रहे थे ॥ ६८ ॥ दिग्विजवी उन अपूर्व शोभा की देखकर आति विस्तित हुआ एवं मन में विचार करने लगा कि-'स्यात् यही निमाञि परिडन हैं' ॥ ६६ ॥ दिग्विजयी उसी स्थान पर ख्रोट में होकर टकटकी लगाकर अनु के सीन्दर्य को देख रहा था।। ७०॥ परचन् एक शिष्य से पृद्धने

लगा कि-'इनका नाम क्या है ?' शिष्य ने उत्तर दिया कि-'यह निमात्रि परिडत के नाम से प्रसिद्ध है' ॥ ७१ ॥ तब वह विभवर शीगङ्का जी को नमस्कार करके ईश्वर की सभा में आ गया ॥ ७२ ॥ उसकी देख कर महाप्रभुजी ने कुछ हास्य करते हुए छ।दर के साथ बैठने को कहा ॥ ७३ ॥ एक तो वह

वरम निशक्त और दूसरे दिग्विजयो, तब भी प्रमु कं। देश्वकर उसकी मय हो रहा था।। ७४॥ ईश्वर-स्वभाव की प्रेसी शक्ति होती है कि दर्शन करते ही दर्शक का भय होने लगता है।। ७४॥ प्रमु ने उस विप्र सं कुछ वार्त्वाचाप चरने के परचात् काँद्वक ही से कुछ पूछना कारम्म किना ७६ प्रभु ने कहा कि-श्रपनी कविस्व

शकि की कोई सीमा नहीं है। ऐसा काई विषय नहां जिसका आप वर्णन न कर सकते हा ७० इसलिये

कत मेघे शाने जेन करये गर्जिन । एइ मत कवित्वेर गाम्भीय पठन ॥=१॥
जिह्वाय आपनि सम्मवती अधिष्ठान । जे घोल्लये सेइ हये अत्यन्त-प्रमास ॥=२॥
मनुष्येरे शक्ति ताहा दृष्विक के । हेन विद्यादात नाहि वुक्तिवेक जे ॥=३॥
सहस्र सहस्र जत प्रशुर शिष्य गर्स । अश्रक्य हह्ला समे श्रुनिजा वर्सन ।=४॥
राम राम अद्भुत स्मरेन शिष्य गर्स । मनुष्येर ए रत कि रफुरये कथन ॥=४॥
जगते अद्भुत जत शब्द अलङ्कार । सेइ विह कविन्वेर वर्सन नाहि आर ॥=६॥
सर्व्व शास्त्रे महा विशारद जे जे जन । हेन शब्द ताना बुक्तिवार औ विषम ॥=७॥
एइ मत प्रहर खानेक दिग्विजयी । पढ़े द्रुत वर्सना तथापि अन्त नाजि ॥==॥
पितृ जदि दिग्वजयी हेला अवमर । तवे हासि विल्लेन श्री गौर सुन्दर ॥=६॥
'तोमार जे शब्देर ग्रन्थन अभिप्राय । द्विम विने बुक्ताइले बुक्तन ना जाय ॥६०॥
एतेके आपने किछु करह व्याख्या । जे शब्दे जे बोल तुमि, सेइ से प्रमास् ।॥६१॥
श्रुनिजा प्रशुर वाक्य सर्व्व मनोहर । व्याख्या किर बारे लागिलेन विप्रवर ॥६२॥
श्रुनिजा प्रशुर वाक्य सर्व्व मनोहर । व्याख्या किर बारे लागिलेन विप्रवर ॥६२॥
प्रशु बोले 'ए सकल शब्द अलङ्कार । शास्त्र मते श्रुद्ध हैते विषम अपार ॥६४॥
तुमि वा दियाछ कीन अभि प्राय किर । बोल देखि' कहिलेन गौराङ्ग श्री हिर ॥६४॥

किस मनुष्य की शक्ति है जो उसमें दोष निकाल सके और तो क्या ऐसा भी कोई विद्वान् नहीं था जो उसको समम् भी सके।। दर।। प्रमु के सहस्र-सहस्र जितने शिष्य-गण् थे, वे सभी उसके वर्णन को सुनकर अवाक् हो गये।। दर।। वह शिष्यगण् विस्मित होकर 'राम-राम' स्मरण् करने लगे एवं विचारने लगे कि—क्या इस प्रकार का वर्णन मनुष्य को कभी स्फूर्त्ति हो सकता है ?।। दर।। संसार में जितने अद्भुत-अद्भुत शब्द एवं अलङ्कार हैं उसकी कविता में उनके वर्णन के आतिरिक्त और कुछ नहीं था।। दर।। उसने ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग किये कि जिनका समम्मना सव ही सर्व-शाख-विशारद मनुष्यों के लिये भी एक 'विषम समस्या थी॥ दण।। इसी प्रकार लगभग एक प्रहर तक दिग्विजयी पिरडित शीव्य-गित से वर्णन करता ही चला जाता था, तब भी पाठ का अन्त नहीं होता था॥ दन।। कुछ समय परचात् उसके वर्णन करते कवसर जान कर हँसते हुए श्रीगौरसुन्दर उससे बोले कि-॥ दश। आपका शब्द जोड़ने का जो अभिप्रायहै वह बिना आपके समम्भये समभः में नहीं आता ?।। ६०।। इसलिये आप उनकी कुछ व्याख्या कीजिये आप जो बोलते हो उसके वे ही प्रमाण है'।। ६१।। प्रभु के अति मनहरण् वाक्य सुन कर उस परिडत ने व्याख्या करनी प्रारम्भ की ।। ६२।। उसके

व्याख्या करने के साथ ही प्रभु उसकी कविता के आरम्भ-बीच एवं अन्त में तीनों; स्थानों भें दोष निकाले

परचात् प्रमु गौराङ्ग श्रीहरि बोले 'यह सब शब्द व श्रलङ्कार शास्त्र के अनुसार शुद्ध कहना वहा

दिग्विजयों ने प्रभु के वचन सुनते ही उसी ज्ञाण वर्णन करना प्रारम्भ कर दिया ।।७६॥ वह विप्र ऐसी तीव्र गात से वर्णन करता था कि उसकी कोई सीमा नहीं कर सकता है ॥ ५०॥ उसकी कविता का पाठ इस प्रकार गाम्भीर्य से हो रहा था कि मानों कितने ही मेघ गर्जन करते हुए सुनाई देते हों।।५१॥ उसकी जिह्ना पर स्वयं श्रीसरस्वतीजी का अधिष्ठान था वह जो कुछ वर्णन करता वही अत्यन्त प्रमाणित माना जाता था॥ ५२॥

को जाँय, कस

एत बड़ सरस्वती-पुत्र दिण्विजयो । मिद्धान्त ना म्फ्रें किन्छु वृद्धि गेल कि ।।१६।।
सात पाँच बोले वित्र प्रवोधित नारे । जे बोलेन ताहि दोप भौराङ्ग मृन्दरे ।।१७।।
सकल प्रतिमा पलाइल कीन स्थाने । आपने ना तुक्ते विप्र कि बोले आपने ।।१८।।
प्रस्त बोले 'ए थाकुक पट् किन्छु आर' । पिट्टिको एव्येवन शक्ति नाहि आर ।।१८।।
प्रस्त वाहार सम्मोह प्रस्त-थाने । वेदेखी पायन मोह ऑर विद्यमाने ।१००।।
आपने अनन्त, चतुम्र्स्त , पञ्चानन । जा समार दृष्ट्यो हुये अनन्त स्वन ।१०१।।
लानाओ मानेन मोह जार विद्यमाने । कोन चित्र से पिपेर मोह प्रस्तु स्थाने ।१०२।।
लच्मी-सरस्वती आदि जत योगमाया । अनन्त अझागढ मोहे जा सभार छाया ।१०२।।
लद्मी-सरस्वती आदि जत योगमाया । अनन्त अझागढ मोहे जा सभार छाया ।१००।।
वेद कर्ला मय मोह जार विद्यमाने । अत्यत्य पाछे मे थावेन सर्व्य क्यों ।१०४।।
मनुष्ये ए नव कार्य असम्भव दृ । हेलि विल, तान ए सकल कम्मी बड़ ।१०६।।
मृले जत किन्छु कम्मी करेन ईरवरे । सकल निस्तार हेतु दुःखित जीवेरे ।११०७।।
दिग्विजयो जिद पराभवे प्रवेशिला । शिष्य गण हामिवारे उद्यत हड्ला ॥१०८।।
समारेड प्रस्त करिलेन निवारण । विष्र प्रति बिल्लेन मधुर वचन ।११०६।।
'आजि चल तुमि शुभ कर वासा-प्रति । कालि विचारित सब ठोमार संहित ॥११०।।

किंठन काम है।। ६४।। देखें, किंद्ये तो, श्रापने यह किस श्रमित्राय से प्रयोग फिये हैं १।। ६४।। इतने बहें दिग्विजयी श्रीसरस्वती-पुत्र को छुद्ध भी सिद्धान्त स्फुरण नहीं होने लगा, न जाने उसकी बुद्धि कहाँ चली गई ।।६६।। वह विष्य सात-पाँच (श्रट-पट) जो बोल रहे थे ठीक त्रकार से उनका समना नहीं जाता था,श्रीगीराङ्ग-

सुन्दर भी उसके सभी वादयों में दोप दर्शा देने थे ॥६७॥ न जाने उसकी सब प्रतिभा कहाँ चली गई वह विष्र न्वयं अपनी वात भी समम नहीं रहा था कि-में क्या बोल रहा हूँ ॥ ६८॥ तब प्रमु बोले कि-'उमे छोड़ां' और कुछ सुनाइये, उस परिडत की अब प्ववत् पहने की भी शक्ति जानी रही ॥ ६६॥ जिन प्रमु के सन्सुख वेद भी मोह को प्राप्त हो जाने हैं उनके सम्मुख उसको मोह हो जाना कीनसी विचित्र बान थी॥ १००॥

म्बयं श्रीखनन्तदेव, ब्रह्माशी एवं शिवजी (जिन मबकी हिए से ध्यनन्त मुबन मृशन, रक्षण एवं लेय होते हैं) ॥ १०१ ॥ वह भी जिनके सम्मुख मोहित हो जाते हैं फिर उस विव का श्रमु के सामने मीह की श्राप्त हो जाना कौनसी विचित्र बात थी ॥ १०२ ॥ श्रीलक्सी,सरस्वती खादि जिननी बीगमाया देवियाँ हैं जिनकी छाया से ध्यनन्त ब्रह्माएड मोहित होते हैं ॥ १०३ ॥ वे भी जिन श्रमु के सम्मुख मोहित हो जाती है,

इसीिलये वे सदा उनके पीछे रहती हैं ॥ १०४ ॥ जिनके सम्मुख साथ ही वेद-कर्ता (ऋषिगण् ) साह की प्राप्त होते हैं उनके सामने दिग्विजयी का मोह को प्राप्त हो जाना कीनसी विश्वित्र वात है ? ॥१०४॥ यह सब कार्य मनुष्य के द्वारा होने बड़े असम्भव हैं इनीिलये हम कहते हैं कि-उनके यह सभी कमें सर्थीपिर हैं॥१०६॥ ईश्वर जो कुछ करते हैं यह सब मूलत: दुःग्वित जीवां के निस्तार के लिये करते हैं ॥ १०७॥ जब दिग्विजयी की पराजय होती देखी तो शिष्य गण हसी उड़ाने के लिये क्यत हुए ॥१०८॥ प्रभु ने सबको निवारण किया

परफाए उस विश्र में मधुद्र भाषी में बोखे कि । १०६ 'श्रव श्राज आप अपने

तुमि श्रो हइला श्रान्त श्रनेक पहिया । निशाश्रो श्रनेक जाय, शुनि श्राक गिया । १११॥ एड्मत प्रभुर कोमल व्यवसाय । जाहारे जिनेन सेही दु:ख नाहि पाय ॥११२॥ सेइ नवद्वीपे जत अध्यापक आछे । जिनिका श्रो समारे तोपेन प्रसु पाछ ॥११३॥ 'चल आजि घरे तुमि विस पुँ।थ चाह । कालि जे जिज्ञामि, ताहा बिलवारे चाह' ॥११४॥ जिनिया श्रो कारो ना करेन तेज मझ । समेह पायेन प्रीत हेन तान रङ्ग ॥११४॥ अत एव नवडीपे जतेक परिडत । सभार प्रभुर प्रति मने वड प्रीत ॥११६॥ शिष्य गण सहित चलिला प्रभु घर । दिग्विजयी बङ् हैला लिजिजत अन्तर ।।११७॥ ंदुःखित हैला विष्न चिन्ते मने मने । सरस्वती मोरे वर दिलेन आपने ॥११०॥ न्याय, सांख्य, पातञ्जल, मीमांमा टर्शन । वैशेषिक, वेदान्ते, निपुण जत जन । ११६॥ हेन जन ना देखिल संसार भिवरे। जिनिते कि दाय, मोर सने कचा करे।।१२०।। शिशु शास्त्र-व्याकरण पढाये ब्राह्मण । से मोरे जिनिल हेर्न विधिर घटन ॥१२१॥ सरस्वती वरो 'त' अन्यथा देखि हय । एही मोर चित्ते वडु लागिल संशय ॥१२२॥ देवी स्थाने मोर वा जन्मिल कीन दोष। अतएव हैल मोर प्रतिभा सङ्कोच ॥१२ ३॥ अवस्य इहार आजि कुस्तिव कारण । एत बल्ति मन्त्र-जपे बसिला बाह्मण ॥१२४॥ मन्त्र जिप दुःखे विप्र शयन करिला । स्वप्ने सरस्वती विप्र-सन्धुखे आइला ॥१२४॥ क्रपा दृष्टचे माग्यवन्त-ब्राह्मणेर प्रति । कहिते लागिला अति गोप्य सरस्वती ॥१२६॥

आपके साथ फिर विचार होगा ॥ ११० ॥ आप भी बहुत वर्णन करने के कारण शान्त हो गये हैं और रात्रि भी बहुत बीत गई, इसलिये अब जाकर सोइये'।। ११९।। प्रभु का इसी प्रकार का कोमल व्यवहार है कि-जिसको जीतते हैं वह भी दुःख नहीं पाता था॥ ११२॥ इसी नवद्वीप में जितने खध्यापक हैं प्रभु उन सबका जीतकर भी परचात् सबको तुष्ट करते थे ॥ ११३ ॥ 'श्राज छाप घर जाकर एवं वहाँ धैठकर पुस्तक विचार करना; कल जो मैं त्रापसे पूछूँ उसको बतलाना'।। ११४॥ प्रमु जीत कर भी किसी का तेज मङ्ग नहीं करते त्र्याप ऐसा कौतुक करते हैं कि—सभी त्र्यापसे प्रीति करते हैं ।। ११४ ।। त्रातएव नवद्वीप में जितने परिडत है, वे सब ही प्रमु के प्रति मन में बड़ी प्रीति रखते हैं।। ११६।। शिष्य-गण को साथ लेकर प्रमु घर की त्र्पार चले, उबर दिंग्विजयी मन में वड़ा लिजित हुआ।।।। २१७॥ वह विष्र दुःखित होकर मन ही मन सोचने लगा कि-मुक्ते स्वयं श्रीसरस्वती जी ने वरदान दिया था ॥ ११८ ॥ एवं जो-जो जन न्याय, सांख्य, पातकजल, मीमांसा, वैशेपिक एवं वेदान्त दर्शन शास्त्रों में निपुण हैं ॥ ११६ ॥ उनमें से संसार में मैंने कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं देखा जो मुफे जीतने की नो क्या चले मेरे सम्मुख प्रतियोगिता में भी खड़ा नहीं हो सके॥१२०॥ यह ब्राह्मण जो शिशु-शास्त्र व्याकरण पढ़ाता है, इसने मुक्तको जीत लिया ऐसा विधि का विधान था। १२९॥ इस प्रकार से तो श्रीसरस्वती जी का वर भी भूँठा हुन्ना इससे भी मेरे चित्त में बड़ा संशव है।। १२२।। अथवा देवी के प्रति मेरा कोई अपराध हो गया जिसके कारण मेरी प्रतिभा सङ्कृचित हो गई ॥ १२३॥ श्राज इसका कारण अवश्य पूर्खुंगा' इतना कह कर वह विषेत्र श्रीसरस्वती-मन्त्र जप करने को बैठा । १२४ । मन्त्र-जप पूर्ण करके विष्र दु स्वित होकर सो गया परचात जी स्वप्त में वित्र के सामने आई १५४

सरस्वती बोलेन 'शुनह |वयन्तर | बेद गोष्य किंद गई नीमार गोलर ।।१२७॥ कारो स्थाने भाक्त जिंद ए सकल कथा । तवे तिम श्रीध हैदा अन्वाय सर्व्या ।।१२८॥ जार टाजि तोमार हहल पराजय । अनन्त ब्रह्माएड-नाथ निही मुनिश्चय ।।१२६॥ आमि जार पाद-पद्मे निरन्तर दासी । सन्भुख हहने आपनार लज्जा वामि ।।१२०॥ व्याहि-विल्जमानय वस्य त्यानुभी वायधेऽमुया । विगोहिना विकथने मगारमित वृद्धियः [भा.२१०१३ आमि से बेलिये विष्य ! तोमार जिह्नाय । नाहान मन्धुखे श्रीक ना वसे आमाय ।।१३२॥ आमार कि दाय, श्रेष देव भगवान । सहस्य बदने वेद जे कर व्याख्यान ।।१३२॥ अज भव आदि जार उपायना करें । हेन श्रेष मोह माने वाहार गोचरे ।।१३३॥ पर ब्रह्म नित्य-शुद्ध अवस्य अवस्य । पिष्युमी हह वेमे मभार हत्य ॥१३३॥ पर ब्रह्म नित्य-शुद्ध अवस्य अवस्य । पिष्युमी हह वेमे मभार हत्य ॥१३४॥ भक्त-जान-विद्या-शुम अशुभादि जत । दश्यादश्य तोमारे वा कहिवाड कत ॥१३४॥ भक्त प्रवर्ष ह्य शुन जाहा हैते । सेई अशु विष्ठ रूपे देखिला माजाने ॥१३६॥ आब्रह्माद जत देखो सुख दुःख पाय । सकल जानिह विष्य ! उहान आजाय ॥१३७॥ मत्स्य क्रम्म आदि जत शुन अवतार । ओह अशु सर्व विष्ठ ! दृह नाहि आर ॥१३७॥ उहि से बराह रूपे चिति—स्थापयिता । अहि से नृसिंद-रूपे प्रहलाद रिजता ॥१३६॥ उहि से बामन रूपे विज्ञि जीवन । जार पाद-नस्त हैने गङ्गार जनम ॥१४८॥

खीर भाग्यशाली बाह्याम के प्रति कृपा हृष्टि करके अति गांपनीय बात करने लगी ॥ १२६ ॥ उसने कहा कि-हि डिज-अष्ट ! सुनो, मैं तुम्हारे सामने यह वेद से गांप्य बान कहती है ॥ १२७ ॥ यह सब बात यदि किमी के सामने त्म प्रकट करेंगों तो निष्चय शीच्च ही तुम खलपायु हो जाओंगे ॥ १२६ ॥ जिनके सामने तुम्हारों पराजय हुई है बिह निश्चय ही अनन्त ब्रह्माएडों के स्थामी हैं ॥ १२६ ॥ मैं जिनके चरण-कमलों की दासी हूँ एवं जिनके सम्मुख होते मुक्ते लज्जा आती है॥१३०॥अर्थ—मेरे प्रभू मेरा कपट जानते हैं ऐसा विचार कर, माया जिनकी हृष्टि-पथ पर स्थित होने में अति लज्जा करती है (असक्क में इतना ही प्रयोजन है)

मेरी भाँति के दुर्जु द्धि-गण उनकी उस माया के प्रभाव में मोहित होकर 'में' 'मेरा' इस प्रकार आत्म-श्लाधा करते हैं। (मैं उन भगवान वासुदेव जी को नमस्कार एवं उनका ध्यान करता हूँ।॥ क ॥ है विष्ठ ! तुम्हारी जिह्ना पर मैं बोलती तो हूँ, किन्तु उनके सामने मेरी शक्ति कुछ काम नहीं करती॥ १३१॥ मेरी तो क्या चले श्रीशेपदेव भगवान भी जोकि अपने सहस्त्र मुखों से बेद का वर्णन करते हैं॥ १३२॥ एवं श्रीक्रमाजी व

शिवजी जिनकी उपासना करते हैं ऐसे श्रीशेपदेव मगवान भी जिनके सम्मुख मोह को प्राप्त हो जाने हैं, जा पर-नक्ष, नित्य-शुद्ध, श्रावण्ड, श्रव्यय एवं परिपूर्ण होकर सबके हृदय में विराजमान हैं ॥ १३३-१३४॥ मिक्त, ज्ञान, विद्या, शुभ, श्रशुभ, दृश्य, श्रादृश्य श्रादि वस्तुएँ, मैं शितनी तुम्हें गिलाऊँ ॥ १३४॥ यह सब जिनसे प्रवर्त्तित होती हैं उन्हीं प्रभु का तुमने विश्व रूप में सामान दर्शन किया है॥ १३६॥ ब्रह्मादि पर्यन्त

जहाँ तक तुम देखते हो सब सुख-दु:ख भोग रहे हैं, है विप्र ! यह सब उनकी आज्ञा से ही हो रहा है ऐसा तुम जानो ॥ १३७ ॥ तुमने मत्स्य, कूर्म आदि जितने अवतार सुने हैं, विप्र ! सर्वत्र वहीं प्रमु हैं उनके सिवाय अन्य कोई नहीं है । १३८ ॥ वहीं प्रमु वराह रूप से प्राप्त करने वाले हैं वहीं श्रीनृसिंह रूप से प्री-

उहि से हड्या अवर्तार्ध अयोध्याय । विचला रावशा दुष्ट अशेष लीलाय ॥१४१॥ उहाने से वसुदेव-नन्द-पुत्र बिल । एवे विप्र-पुत्र विद्या-रसे कुतुहुली ॥१४२॥ वेदेश्रो कि जाने न उहान अवतार । जानाइले जानेन अन्यया शक्ति कार ॥१४२॥ जत किछु मन्त्र तुमि जिपले ग्रामार । दिग्विजयी-पद फल ना हय ताहार ॥१४४॥ मन्त्रेर जे फल ताहा एवे से पाइला। अनन्त त्रकाराड नाथ साचातं देखिला ॥१४४॥ चल शीघ विष्र तुमि उहान चरगो । देह गिया समर्पेग करह उहाने । १४६॥ स्वप्न हेन ना मानिह ए सब बचन । मन्त्र वशे कहिलाङ वेद सङ्गोपन ॥१४७॥ एत विल सरस्वती हैला अन्तर्धान । जागिलेन विप्रवर महा माग्यवान् ॥१४८॥ जागियाइ मात्र विप्रवर सेइ चर्णे । चिललेन ऋति उषा काले प्रभु स्थाने ।।१४६॥ प्रसुरे आसिया चित्र दराडवत् हैला । प्रसु श्री विप्रोरे कोले करिया तुलिला ॥१५०॥ प्रमु बोले 'केने भाइ ए कि व्यवहार'। विप्र बोले 'कृपा दृष्टि जेहेन तोमार'।।१५१॥ प्रसु बोले 'दिग्विजयी हड्या आपने । तबे तुमि आमारे एमत कर केने ॥१४२॥ दिग्विजयी बोलेन शुनह विश्रराज !। तोमा मजिलेइ सिद्ध हय सर्व्य काज ॥१५३॥ विप्र रूपे कलिजुगे तुमि नारायण । तोमारे चिनिते शक्ति घरे कीन जन ॥१५४॥ तखनेइ मोर चिचे हइल संशय । तुमि जिज्ञासिले मोर वाक्य ना स्फुरय ॥१४४॥ तुमि जे अगर्व सर्व-ईश वेदे कहे। ताहा सत्य देखिल अन्यथा कमू नहे।।१४६॥

प्रह्लाद जी की रक्ता करने वाले हैं॥ १३६ ॥ वहीं प्रमु श्रीवामन रूप से बलि राजा के जीवन हैं जिनके पद-नख से श्रीगङ्गा जी की उत्पत्ति है।। १४०।। उन्हीं प्रमु ने श्रीत्रयोध्या जी में त्रवतीर्ण होकर अपनी अशेप लीला द्वारा दुष्ट रावण का वध किया ॥ १४१ ॥ उन्हें बसुदेव एवं नन्द पुत्र कहते हैं वह ऋब विझ-पुत्र रूप से विद्या-रस में क्रीड़ा करते हुए विद्यमान हैं।। १४२॥ क्या वेद भी उनके अवतार को जानते ? उनके जताने से ही जान सकते हैं नहीं तो किस में शक्ति है कि जाने ॥१४३॥तुमने हमारा जो कुब्र मन्त्र जप किया है उसका फल तुम्हारे लिये दिग्विजयी-पद प्राप्त होना नहीं है।। १४४॥ मन्त्र जप का फल तुम्हें अब प्राप्त हुआ कि अनन्त ब्रह्माग्रङनाथ का साचात् दर्शन मिला ॥ १४४ ॥ हे विष्र ! तुम शीव हो उनके चरणों में पहुँची और ऋपना शरीर उन्हें समर्पण कर दो ॥ १४६ ॥ मेरे यह सब बचन स्वप्न की बातें सत मान लेना, मन्त्र-वश होकर मैंने तुमसे वेद-साङ्गोपन-तत्त्व प्रकट कर दिया है।। १४७॥ इतना कहकर श्रीसरस्वती जी अन्तर्धान हो गई और महा भाग्यवान् विप्रवर जग पड़े ॥ १४० ॥ विप्रवर जागते ही उसी चए। श्रति ऊषा काल में ही प्रभु के पास चल दिये।। १४६।। और आफर प्रभु को द्रण्डवत् प्रणाम किया, प्रभु ने भी विप्र को गोद भर कर उठा लिया ॥ १४० ॥ प्रमु बोले 'क्यों भाई ! यह क्या व्यवहार ?' विष्र बोला 'जैसी आपकी कृपा दृष्टि' ॥ १४१ ॥ प्रभु ने कहा 'तब आप दिग्विजयी होकर हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं ? ॥१४२॥ दिग्विजयी कहने लगा-हे विप्रराज ! सुनिये, आपके भजन से ही सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं ॥ १४३ ॥ कलियुग में विप्र रूप से त्राप । श्रीनारायण हो, त्रापके जानने की किस मनुष्य में सामर्व है । १४४ । मेरे चित्त में उसी समय सशय ता या जबिक आपके पूछने पर ऐसा वाक्य-एक्ररण नहीं हुआ या १.१४४ आपको बेद जो

तीन वारे श्रामारे करिला पराभव । तथापि श्रामार तुनि राखिला गीरव ॥१ ५७॥ एहो कि ईश्वर शक्ति विने अन्ये हय । अत्रव तुमि नागयमा सुनिरचय ॥१५=॥ गौइ तिरहृत दिल्ली काशी आदि करि । गुजराट, विजया नगर-काञ्ची-पूरी ॥१५६॥ हेलङ्ग तेलङ्ग ओड़ देश त्रार कत । परिएडतेर समाज संसारे आंखे जन ॥१६०॥ द्पिव आमार वाक्य से थाकुक दूरे । वृक्तिनेह कोन जन शक्ति नाहि घरे ॥१६१॥ हेन श्रामि तोमा म्थाने सिद्धान्त करिते । ना पारिल सर्व्ये युद्धि गेल कीन भिने ॥१६२॥ एहो कम्में तोमार अव्यवर्ष किछु नहें। मरम्बती पति तुमि सेट् देश कहे ॥१६३॥ बढ़ शुभ लग्ने आह्लाङ नदद्वापे । तीमा देखिलाङ इवियाङ भव ऋषे ॥१६४॥ अविद्या वासना वन्धे मोहित हर्या । वेडाङ पामार तन्त्र आपना बन्निया ॥१६४॥ देवात भाग्ये पाइलुँ तोमार दग्शन । एवे शुभ टप्ट्ये मोरे करह मोचन ॥१६६॥ पर-उपकार-धम्मी स्वभाव तामार । तामा वहि शरएय-द्याल नाहि आर ॥१६७॥ हेन उपदेश मोरे कर महाशय । आर जैन दुर्व्वासना मार चित्रे नय ॥१६=॥ एइ मत काकुर्विद अनेक करिया । स्तुति करे दिग्विजयी अति नम्न हेवा ।।१६६॥ शुनिवा विष्रोर कानु श्री गौरसुन्दर । हासिया ताहानं किन्नु कहिला उत्तर ॥१७०॥ 'शुन विप्रवर ! तुमि महा भाग्यवान् । सरस्वती जाहार जिह्नाय अधिष्ठान ॥१७१॥ दिग्विजय करिवा विद्यार कार्य नहें । ईरवरे भजिले से विद्याय समे कहे ॥१७२॥ गर्ब-शुन्य एवं सर्वेश्वर कहते हैं वह मैंने (स्वयं) देख लिया, वह कभी असत्य नहीं है।। १४६॥ आपने

तीन बार मुक्को पराजय किया, तब भी श्रापन मेरे गौरब नष्ट नहीं होने दिया ॥ १४७ ॥ यह भी क्या ईश्वर-शक्ति विना किसी श्रीर से हो सकता है ? इसलिये श्राप निश्चय ही नारावण हैं॥१४८॥ भी द-देश, तिरहुन, दिल्ली श्रादि लेकर गुजरात, विजय नगर, काख्री-पुरी, देलक्क, तेलक्क, उद्दीसा एवं श्रम्य किनने ही देश श्रीर संमार में जितने भी पण्डित-समाज हैं॥१४६-१६०॥मेरे वाक्यों में दीप निकालना तो दूर रहा,उनकी समझने की भी

शक्ति किसी में नहीं है।। १६१ ॥ ऐसा मैं आपके सम्मुख सिद्धान्त करते समय येरी सब बुद्धि न जाने कहाँ चली गई॥ १६२ ॥ आपका यह कार्य भी कोई आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि 'आप मरस्वती-पिन हैं' यह स्वयं उन्हीं देवी ने कहा॥ १६३॥ मैं नवद्वीप में बड़ी शुभ लग्न में आया हूँ जो आपके दर्शन पाये, प्रभा !

में संसार-कूप में हूब रहा हूँ ॥ १६४ ॥ श्राविद्या जिनत वासनाश्रों के बन्धन में मोहित होकर में तत्त्व को भूल कर श्रापने को ठगता हुआ घूमता फिरता हूँ ॥ १६४ ॥ श्रावकस्मान ही बड़े भाग्य से श्रापके दर्शन पाय, श्राव श्राप श्राप से श्रापके दर्शन पाय, श्रापके श्रापकों श्रापकों स्वाप श्रापकों स्वाप है,श्रापके सिवाय शरणागत पर श्रीर कोई दराल नहीं है ॥ १६७ ॥ हे महालय । सम्हकों श्राप एमा उपलेश की जिये

सिवाय शरणागत पर और कोई दयाल नहीं है।। १६७ ॥ हे महाराय ! मुमको आप ऐसा उपदेश कीजिये जिससे मेरे चित्त में अब और कोई द्याल नहीं है।। १६० ॥ हे महाराय ! मुमको आप ऐसा उपदेश कीजिये जिससे मेरे चित्त में अब और कोई दुर्वासना न उठे।। १६= ॥ इस प्रकार दिग्विज्ञ श अनेक अनुनय विनय करके अति नम्रं होकर स्तुति करने लगा ॥ १६६ ॥ विन्न की चादुता को सुन कर औगौरसुन्दर हँसकर उससे कुछ बोले १०० वह कहने लगे कि-हे विन्नवर सुनो, हुम महा हो, जो नुम्हारी जिह्ना पर का अविश्वन है १०१ 'दिग्विजय करना विद्या का कार्य नहीं है, विद्या वहीं है जिसके हारा

मनदिया बुक्त देह छाड़िजा चिलले । धन वा पौरुष सङ्गे केही नाहि चले ॥१७३॥ एतेके महान्त सब सर्व्व परिहरि । करेन ईश्वर सेवा दृढ़ चित्त करि ॥१७४॥ एतेके छाडिया नित्र सकल जञ्जाल । श्रीकृष्ण-चरण गिया मजह सकाल ॥१७४॥ जावत मरगा नाहि उपसन्न हय । तावत सेवह कृष्ण करिया निश्चय ॥१७६॥ सेइ से विद्यार फल जानिह निश्चय । कृष्ण पाद पद्मे जिद चित्त पृत्ति हय ।(१७७॥ महा उपदेश एइ कहिल तोमारे । सर्वे विष्णु-भक्ति सत्य अनन्त-संसारे ॥१७८॥ एत विल महाप्रभु सन्तोषित हैजा । आलिङ्गन करिलेन बिप्रेरे चापिजा ॥१७६॥ पाइया वैकुएठ नायकेर आलिङ्गन । विष्रेर हट्ल सर्व्व बन्ध विमोचन ॥१८०॥ प्रभु बोले 'विष्र ! सब दम्भ परि हरि । भज गिया कृष्ण सर्व्व भृते दया करि ।।१८९।। जे किछु तोमारे कहिलेन सरस्वती । से सकल किछु ना कहिवा काहा प्रति ।।१८२।। वेद गुह्य कहिले हय परमायु चय । परलोके तार मन्द जानिह निश्चय ।।१८३॥ पाइया प्रभुर श्राज्ञा सेंड विप्रवर । प्रभुरे करिया दग्रह प्रणाम विस्तर ॥१८४॥ पुन: पुन पाद पद्म करिया बन्दन । महा कृत कृत्य हय चलिला ब्राह्मण् ।।१८५।। प्रभुर ब्राज्ञाय भक्ति विरक्ति विज्ञान । सेंड् चुणे वित्र देहे हड्ला अधिष्ठान ॥१८६॥ कोथा गेल बाह्यणेर दिग्विजयी दम्भ । तृण हैते अधिक हइला विप्र नम्र ।।१८७।। हस्ती-घोड़ा-दोला-धन जतेक सम्भार । पाँच सात करिया दिलेन सभा कार ॥१८८॥ ईश्वर का भजन हो' ऐसा सभी लोग कहते हैं ॥ १७२ ॥ मन देकर [ एकाय करके ] समफो, जब जीव डेह को छोड़कर जाता है, तब उसके साथ धन व पौरुष कुछ भी नहीं चलता ॥१७३॥ इसीलिये सब महत् पुरुप

नहीं त्रावे तब तक निश्चित रूप से श्रीकृष्ण भजन करो॥१७६॥तुम निश्चय पूर्वक जानना कि विद्या का फल वहीं है जिससे श्रीकृष्ण-चरण-कमलों में चित्तवृत्ति हो ॥१७७॥ मैंने यह महा उपदेश तुमसे कहा । इस श्रनन्त संसार में केवल श्रीविष्णु-भक्ति हो सत्य है ॥१७५॥ इतना कहकर श्रीमहाप्रभु ने प्रसन्न होकर विप्र को छाती से खगाकर त्रालिङ्गन किया ॥ १७६॥ श्रीवैङ्गण्ठनाथ का त्रालिङ्गन पाकर विप्र सर्ववन्ध विमोचन हो गये (मुक्त होगये) ॥१८०॥ प्रभु किर बोले 'हे विप्र ! सब दम्भ परित्याग करके, सब प्राणियों पर दया भाव रखते हुए जाकर श्रीकृष्ण का भजन करो ॥ १८१॥ सरस्वती ने जो कुछ तुमसे कहा है वह किसी से कुछ भी मत

सर्वस्व त्याग कर दृढ़ चित्त से ईश्वर सेवा [ भजन ] करते हैं ॥१७४॥ श्रतएव हे वित्र ! तुम भी सब जञ्जाल को-छोड़कर शीघ ही श्रीकृष्ण-चरण का भजन-सेवा प्रारम्भ कर हो ॥ १७४॥ जब तक तुम्हारे निकट मृत्यू

कहना ।। १८२ ॥ वेद-गुद्ध वस्तु कहने से परमायु चय होती है तुम निश्चय मानो, परलोक में भी उसका बुरा होता है ।।१८३।। वह वित्र प्रमु की इस प्रकार की श्राज्ञा पाकर प्रमु को श्रनेक दण्डवत् प्रणाम करके ॥१८४।। एवं वारम्वार प्रमु के चरण-कमलों की बन्दना करके महा कृतकृत्य होकर वहाँ से चल दिया ॥ १८४ ॥ प्रमु

की ब्राज्ञा से उसी चुंग उस विप्र के शरीर में भक्ति, विरक्ति एवं विज्ञान अधिष्टित हो गये।। १८६॥ श्रब उस विप्र का दिग्विजयी होने का दम्म न मालूम कहाँ चला गया। श्रब तो बह विप्र तृए से भी अधिक नम्र हो गया। १८७ हाथी, धोढ़ा, पालकी, घन एव जो कुब्र सामान या उसने सब को बाँट दिया ( तितर

चिल लेन दिग्विजयी हहुआ अमझ । हेन मत श्रीगौर सुन्द्रेर रङ्ग ॥१८६॥ ताहान कुवार एइ स्वाभाविक धर्म । राज्य पद छाहिकरे भितुकेर कस्म ।।१६०।। किल जुने तार साची श्रीदवीर खास । राज्य-मुख छाड़ि जार अरुएये विलाम ॥१६६॥

जे विभव निर्मत्त जगते काम्य करे । पाइया ओ ऋष्णदामे तादा परि हरे ॥१६२॥ तावत राज्यादि पद सुख करि माने । भक्ति-सुख महिमा जावत् नाहि जाने ॥१६२॥

राज्यादि सुखेर कथा से थाङ्क द्रे। मोच मुख अल्प माने कृष्ण अनुचरे ॥१६४॥

ईरवरेर शुभ दृष्टि विना किछु नहे । अतएव ईरवर-भजन वेदे कहे ॥ १६४॥

हेन मते दिग्विजयी पाइला मोचन । हेन गाँग मुन्दरेर अद्भत कथन ॥ १६६॥ दिग्विजयो जिनिलेन श्रीगीर मुन्दरे । शुनि लेन इहा सब निद्या नगरे ॥१६७॥

सकल लोयर हैल महारचर्य ज्ञान । निमानि विगडन एन बड़ विद्यावान् ॥१६८॥ दिग्विजयी हारिया चलिला जार टाजि। एत वह परिष्ठत ना जानि एइ टाजि।।१६६।।

सार्थक करेन गर्न्द निमाञि पशिखत । एवं से ताहान विद्या हर्ह्स विदित ।।२००।। केंह बोले ए ब्राह्मस यदि न्याय पड़े। भट्टाचार्य हय तने कखन नो नहे।।२०१॥

केह केही बोले भाइ! मिलि सन्बे जने । \* 'वादि-सिंह' बलिया पदवी दिव ताने ॥२०२॥ हेन से वाँहार ऋति मायार बहाजि । एत देखियाओं जानि वारे शक्ति नाजि ॥२०३॥ एइ मत सर्व्य नवद्वीपे सर्व्य जने । प्रभुर सत्कीत्तिं समे घापे सर्व्य चर्णे ।।२०४॥

वितर कर दिया ) ।। १८८ ।। दिग्विजयी एकाकी प्रसन्त होकर चल दिया, ऐसे श्रीगीरसुन्दर का [रङ्ग] खेल, कीहा बन जाता है।। १८६।। आपकी कृपा का यही स्वाभाविक धर्म है कि-[ उनका कृपापात्र ] राज-पद छोड़कर भिद्धक वन जाता है।। १६० ॥ इसके साद्दी कलियुग में श्रीद्वीर खास [ श्रीस्प गोस्वामी ] है,

राज्य सुख को छोड़कर जिनका घरस्य में विलाम होता है ॥१६१॥ जिस वैभव के लिये संसार इच्छा करता है कृष्ण के दास उसकी पाकर भी छोड़ देने हैं।। १६२॥ जीव राज्यादि पद की तभी तक सुख क्य भानता हैं, जब तक कि वह भक्ति-मुख की महिमा से श्रवगत नहीं होता ॥ १६३ ॥ राज्यादि मुख की यात भी

श्रतगरहते दो क्रप्ण का दास मोद्य-सुख को भी श्रत्य सममता है।। १६४ ॥ ईश्वर की शुभ दृष्टि के विना कुछ नहीं होता है इसीलिये चेद में ईश्वर-भजन करने के लिये कहा गया है।। १६४।। इस प्रकार दिग्विनयी ने बन्ध-मोचन पाया, ऐसी श्रीगौरसुन्दर की अद्भत कथा है।। १६६।। 'श्रोगौरसन्दर ने दिग्विजयी को जीत

लिया हैं यह बात श्रीनबद्वीप-नगर में सबने सुनी ॥ १६७ ॥ सुन कर सब लोगों की महा छाश्चर्य मालूम होने लगा है कि-निमाञि परिडत इतने बड़े विद्यावान हैं॥१६८। जिनसे कि दिग्विजयी हार कर चला गया, हम नहीं जानते थे कि इस जगह इतना वड़ा परिडत हैं ॥ १६६ ॥ निमाजि परिडत ने गर्व सार्थक कर दिया

उसकी विद्या ऋब विदित हुई है ॥२००॥ कोई कहता कि-यह विश्व यदि न्याय पहे तो वदा भारी 'भट्टाचार्य' हों जाय तब तो कभी भी न डिगे ॥ २०१ ॥ कोई-कोई कहते कि-भाई ! चलो सब मिलकर उसका 'बादी-सिंह' नाम की पदवी दें । २०२ । उनकी माया की बढ़ाई इतनी ऋषिक है कि-इतना देखने पर भी ऋषकी

क्षे 'प्रक्रियाद में सिंह स्टब्स चिक्स शुक्त' !

नवद्वीप वासीर चरणे नमस्कार । ए सकल लीला देखिबारे शक्ति जाँर ॥२०३॥ जे शुनये गौराङ्ग र दिग्विजयी जय। कोथा श्रो ताहार पराभव नाहि हय ॥२०६॥ विद्या रस गौराङ्ग र श्रित मनोहर । इहा जेइ शुने हय तार अनुचर ॥२०७॥ श्रोकृष्ण चैतन्य नित्यानन्द चाँद जान । बन्दावन दास तक्षु पद जुगे गान ॥२०८॥ इति श्रीचैतन्यभागवते श्राहिखण्डे दिग्विजयिविमोचनं नाम

नवमोऽध्यायः ॥धा

· 45 -6- ·

## दशमीऽध्याय:

जय जय महाप्रश्च श्री गौरसुन्दंर । जय नित्यानन्द-प्रिय नित्य-कलेवर ॥१॥ जय जय श्री प्रद्युम्न मिश्रेर जीवन । जय श्री परमानन्द पुरीर प्राग्णधन ॥२॥ जय जय सर्व्व वैष्णवेर धन प्राग्ण । कृपा दृष्ट्यों कर प्रश्च सर्व्य जीवे त्राग्ण ॥३॥ आदि खण्ड कथा माइ शुन एकमने । विप्ररूपे कृष्ण विहरिलेन जेमने ॥४॥ श्रीराग—देखह कृष्णेर ठाळुराली। किल जीव उद्धारिते आपने मिखारी [क] हेन मते वैद्युग्ठ नायक सर्व्य च्या,। विद्या रसे विहरेन लइ शिष्य-ग्या ॥४॥ सर्व्य नवद्वीपे प्रति नगरे नगरे । शिष्य ग्या सङ्ग विद्या रसे कीड़ा करे ॥६॥ सर्व्य नवद्वीपे प्रव्य लोके हैल घनि । 'निमानि परिडत अध्यापक शिरोमणि ॥७॥ वड़ वड़ विषयी सकल दोला हेते । नाम्बया करेन नमस्कार बहुमते ॥८॥

जानने की शक्ति किसी में नहीं ॥ २०३ ॥ इसी प्रकार से सर्व नवद्वीप में सर्व जन सर्व चएए प्रभु की सत्की चिं घोषण कर रहे हैं॥२०४॥श्रीनवद्वीप वासियों के चरणों में मेरा नमस्कार है जिनमें यह समस्त लीला देखने की शक्ति है।जो श्रीगौराङ्ग देव की 'दिग्विजयी-जय' लीला को सुनेंगे उनकी कहीं भी पराजय नहीं होगी॥२०४॥ श्रीगौराङ्ग देव की विद्या-रस-कीड़ा अत्यन्त मनोहर है जो कोई इसको सुनेगा वही उसका अनुचर हो जायगा॥ २०६ ॥श्रीकृष्णचैतन्य एवं श्रीनित्यानन्दचन्द्र को जानकर श्रीवृन्दावनदास दोनों के श्रीचरणों में कुछ लीला गान करते हैं ॥ २०७॥

हे महाप्रमु श्रीगौरमुन्दर! आपकी जय हो जय हो, श्रीनित्यानन्दचन्द्र के प्रिय एवं नित्य कलेवर! आपको जय हो ॥ १ ॥ श्रीप्रद्युन्न मिश्र के जीवन! आपकी जय हो, जय हो, श्रीपरमानन्दपुरी के प्राण् धन! आपकी जय हो ॥ २ ॥ सर्व वैष्ण्वों जनों के प्राण्-धन आपकी जय हो जय हो, हे प्रमु! आप अपनी कृपा हिष्ट हारा सब जीवों का उद्धार की जिसे ॥३॥ हे भाहयों! आदिखण्ड की कथा जिसमें कि श्रीकृष्ण ने विप्र हुए से जिस प्रकार विहार किया है, एकान है। कर सुनिये ॥ ४॥ श्रीकृष्ण की प्रेम की ठकुराई तो देखिये कि किल के जीवों के उद्धार के लिये आप भिखारी वने हैं (क) इस प्रकार श्रीवेकुण्ठ-नायक सदैव शिष्यगण साथ लेकर विद्यान्यस में विहार करते थे॥ ४॥ आप सर्व नयहीप के प्रत्येक महल्ले में शिष्य-गण के साथ विद्यान्यस में कीड़ा करते थे॥ ६॥ सम्पूर्ण नवद्वीप में सब लोगों के मुख से यह बात सुनने में आती थी कि-'निमािस पिट्टत अध्यापक शिरोमिण हैं' ७ यह बहे सब हो संसारी पुरुष पालका से स्वर कर कर

प्रभु देखि मात्र जनमे सभार साध्यस । नयद्वीपे हेन नाहि जे ना हये वश ॥ ।।।।। नवर्डा पे जारा जत घरमें कम्मी करे । भोज्य वस्त्र अवश्य पाठाये प्रभु-घरे ।।१०।। प्रस् से परम ट्यपी ईश्वर स्वभाव । दःसिंतनेरे निरवधि देन पुरस्कार ॥११॥ दुःखिते देखिले प्रभु वड़ दया करि । अन्न वस्त्र कपट के देन गीर हिर ॥१२॥

निरवधि अतिथि आहमें प्रभुवरें। जार जेन जोश्य प्रसु देन मभाकारे ॥१३॥ कीन दिन संन्यासी आइमे दश बीस । सभा निमन्त्रेन प्रभु हड्जा हरिय ।। १४॥

सेंड चरो कहि पाठायेन जनर्नारे। कुड़ि मंन्यामीर भिचा साट करिवारे । १५॥ घर कि छ नाहि आह चिन्ते यन मने । कुछि यंन्यायीर भिचा हइव केमने ॥१६॥

चिन्तितेइ हेन नाहि जानि कोन जने । सकल सम्भार त्र्यानि देइ मेइ चर्गा ॥१७॥ तवे लच्मी देवी गिया परम मन्तोषे । रान्धेन विशेष करि प्रभुर आदेशे ॥१८॥ संन्यामी गरोरं प्रभु श्रापने वसित्रा । तुष्ट करि पाठायेन भिन्ना कराइत्रा ॥१६॥ एइ मत जतेक श्रातिथि श्रापि हय । सभारेइ जिज्ञासा करेन द्यामय ॥२०॥

गृहस्थेर महा प्रभु शिखायेन धर्म । अतिथिर सेवा गृहस्थेर मूल कर्म ॥२१॥ गृहस्य हड्ना जदि श्रविथि ना करे। पशु पची हैते श्रथम विल तारे ॥२२॥

जार वा ना थाके कि छ पूर्व्वादप्ट दोपे । सेह तुख जल मृमि दिवेक सन्तोषे ॥२३॥ तथाहि मिन् सहिनायाम् ३।१०१

तृरणानि भूमिगदर्भ वाक् चतुर्थी च सुनृता । एतान्यपि सत्तां गेहे ने। छिदन्ते कदाचन ॥ [म्य] श्रापको श्रनेक प्रकार से नमस्कार करने थे ॥ ८ ॥ प्रमु के देखते ही मात्र सब को इर पैदा हो जाता था; श्री-

नवद्वीप में ऐसा कोई नर-नारी नहीं था जो आपके वश में न हुआ है। । ।। श्रीनवद्वीप में लोग जा कुछ धर्मा, कर्म करते थे वे उसमें से माज्य वस्तुएँ एवं वस्त्र प्रमु के घर अवश्य भेजते थे।। १०॥ प्रमु भी ईश्वर-

स्वभाव-वश बड़े व्यथी थे, जी निरन्तर दीन दुखियों का पुरस्कार देते रहते थे ॥११॥प्रभु श्रीगीर हरि दुग्वियों को देखकर वहीं द्या करते थे उनकी श्रान्त, वस्त्र एवं की ही-पैसा देते रहते थे ॥ १२ ॥ प्रभु के घर पर निरन्तर श्रतिथि आते रहते थे, उनके योग्य जी यस्तु होती प्रभु सबको देते थे ॥ १३॥ जब किसी दिन दस, बीस संन्यासी आ जाते तो प्रभु प्रसन्नता पूर्वक उन सबका निमन्त्रण करते थे ॥ १४ ॥ आप उसी ससय माताजी

की बीस संन्यासियों के लिये शीव मोजन तैयार करने के लिये बहुला भेजते ।। १४ ।। माता जी मन ही मन में विचार करती कि-घर में तो कुछ है नहीं, बीस संन्यासियों के लिये रसीई किस प्रकार होगी ?॥ १६॥ इस प्रकार चिन्ता करते ही न जाने कौन कैसा मनुष्य उसी समय सब सामिन्नी लाकर हे जाता था॥ १७॥

तब श्रीलदमी देवी जाकर परम प्रसन्त होकर प्रभु के श्रादेश से विशेष रूप से भाजन तैयार करती थीं ॥१८॥ प्रमु स्वयं बैठकर संन्यासियों को भोजन कराकर सन्तुष्ट करके भेजते थे।। १६ ॥ इस प्रकार जितने भी आतिथि श्रा जाते दयामय प्रमु सबको पृद्धते थे ॥ २० ॥ महाप्रभु ने यह गृहस्य-धर्म सिखलाया कि-'गृहस्यों का मूल

कर्म भविष सेवा हैं २१। गृहस्थी होकर यदि कोई पुरुष श्रथिति नहीं करता है तो उसको पशु पश्री से भी श्राधम कहना अपहिए २२ भूवें भाग्य-दोग से जिसके यहाँ अगर कुछ न हो वह भी प्रसम्तता

आदि खड १० अध्याय ] \* श्राचैतन्य-भागवत \*

सत्य वाक्य कहिवेक करि परि हार । तथापि अतिथि शून्य ना हय ताहारं।।२४। अकैतवे चित्त-मुखे जार जेन शक्ति । ताहा करिलेइ वलि अतिथिर भक्ति ॥२५॥ अतएव अतिथिरे आपने ईश्वरे । जिज्ञासा करेन अति परम सादरे ॥२६॥ सेइ सब भित्नुक परम भाग्यवान् । लंडमी नारायणे जारे करे श्रन दान ।:२७॥ जार अभे ब्रह्मादिर आशा अनुस्त्या । हेन से अद्भूत ताहा खाय जे ते जन ॥२८॥ केह केह इथि मध्ये कहे अन्य-कथा। से अन्नेर जोंग्य अन्य ना हय सर्व्वथा।।२८।। त्रक्षा-शिव-शुक-च्यास-नारदादि करि । सुर सिद्ध आदि जत स्वच्छन्द विहारी ॥३०॥ लच्मी नारायण अवतीर्ण नवद्वीपे । जानि सभे आइसेन भिद्धकेर रूपे ॥३१॥ अन्यथा से स्थाने जाइवार शक्ति कार । ब्रह्मा आदि बिने किसे अन पाय आर ॥३२॥ केंद्र बले दु: खित तारिते अवतार । सर्व्य मते दु: खितेर करेन निस्तार ॥३३॥ न्नह्मादि देवता तार त्राङ्ग प्रति ऋङ्ग । सन्देदा ताँहारा ईश्वरेर नित्य सङ्ग ॥३४॥ तथापि प्रतिज्ञा तान एइ अवतारे । ब्रह्मादि दुर्ल्यो दिव सकल जीवेरे । ३५॥

चतएव दुः खितेरे ईश्वर आपने । निज गृहे अन्न देन उद्धार कारणे' ।।३६।। एकेश्वर लच्मी देवी करेन रन्धन । तथापिह परम सन्तोष युक्त मन ॥३७। लच्मीर चरित्र देखि शची भाग्यवती ! दशडे दशडे आनन्द विशेष बाहे अति ॥३८॥

पूर्वफ आसन, मूमि एवं जल दे ॥ २३ ॥ जैसा कि मनुसंहिता में- दिरिद्रता के कारण अन्न-दान में असमर्थ होने पर ऋतिथि के लिये ] शयन व बैठने के लिये तृशाहि का आसन, भूमि व पाने को जल एवं सत्य वचन इन चार वस्तुओं का सज्जनों के घर में कभी अभाव नहीं होता है [ख] विनय पूर्वक स्वय वास्य कहें तो श्रातिथि उससे निराश नहीं होता ॥ २४ ॥ निष्कपट माव से एवं चित्त की प्रसन्नता से जिसकी जैसी शक्ति

हो उसके अनुसार करने को अतिथि-सेवा कहते है।।२४॥ अतएव स्वयं ईरवर अति आदर पूर्वक अधितियों को पूछते थे।। २६।। यह सब भिद्धक परम भाग्यवान् हैं, जिनको श्रीलदमीनारायण अन्न दान करते हैं॥२७॥ जिसके अन्त के लिये ब्रह्मादि भी सर्वदा आशा रखसे हैं, तो इसमें आश्चर्य है कि उसे अति साधारण मनुष्य खा रहे हैं ॥ २८ ॥ कोई-कोई इसके बीच में एक श्रन्य वात इठाते हैं कि-'उस अन्त के योग्य अन्य मनुष्य

कदापि नहीं हो सकते ॥ २६ ॥ ब्रह्मा,शिव, शुक-व्यास एवं नारद आदि से लेकर देवता व सिद्ध पुरुप आदि तक जितने स्वच्छन्द विचरने वाले हैं ॥३०॥ वह सब नवद्वीप में श्रीलक्सी नारायण की खवतीर्ण हुखा जान कर भिचुकों के इत में आते हैं।। ३१।। नहीं तो वहाँ जाने की किसकी शक्ति है। ब्रह्मा आदि के विना अन्य

पुरुष किस प्रकार अन्त पा सकेगा ॥ ३२ ॥ कोई-कोई कहते हैं कि-'यह अवतार दु:खियों के निस्सार के लिये हुआ है इसीतिये प्रमु सब प्रकार के दुःखियां का निस्तार करते हैं ॥ ३३ ॥ ब्रह्मा छादि देवता तो उनके छङ्ग प्रत्यक्ष हैं वह तो सर्वदा ईश्वर के नित्य-सङ्गी हैं ॥ ३४ ॥ तथापि स्रापकी इस स्रवतार में यह प्रतिज्ञा है कि-

'में ब्रह्मादि को भी दुर्लभ वस्तु प्राणिमात्र को प्रदान करूँगा' ॥ ३४ । अतएव दुखियों के उद्धार हेतु ईश्वर स्वयं अपने घर पर उन्हें अन्त मोजन प्रहान करते थे ॥ ३६ " श्रीलक्ष्मी देवी अर्कली ही रसोई करती हैं तब भी मन परम सन्तोष युक्त रहता है ३७ श्रीलदमी देवी के चरित्र को देखकर भाग्यवती श्रीशची दर्ज

ऊषः काल हैते लच्मी जत गृह कर्म्म । अपने करेन सब सेह तान धर्म्म ॥३६॥ देव गृहे करेन से स्वस्तिक मगडली । शक्क चक्र लिखेन हड्या कुत्हली ॥४०॥ गन्य पुष्प भूप दीप सुत्रासित जल । ईश्वर पूजार सङ्ज करेन सकल ॥४१॥ निरवधि तुलारीर करेन सेवन । ततीधिक शाचीर सेवाय तान मन । ४२॥ लच्मीर चरित्र देखि श्री गींग्युन्दर । मुखे किलु ना बोलेन सन्तोष श्रन्तर ॥४३॥ कोन दिन लइ लक्ष्मी प्रसुर चरण । वसिया थाकेन पदमुले अनुदास । ४४ अङ्गृत देखेन शची पुत्र पद तले । महा ज्योतिम्मीय अपिन पुत्रज शिखा ज्वले । ४४॥ कोन दिन महापद्म गन्ध शची आह । घरे द्वारे सन्देत्र पायेन अन्त नाजि ॥४६॥ हेन मते लच्मी नारायण नवडीपे। केह नाहि चिनेन श्रास्त्रेन गृह रूपे।।४७।। त्रवे कथो दिने इच्छामय भगवान । वङ्ग देश देखिते हड्ल इच्छा तान ॥४=॥ तवे प्रभु जननीरे विललेन त्र्यानि । कथो दिन प्रवास करिव माता त्यामि ॥४६॥ लच्मी प्रति बलिलेन श्री गौरसुन्दर । आइर सेवन करिवारे निरन्तर ॥५०॥ तवे प्रसु कथो आप्त शिष्यवर्ष लय्या । चलिलेन बङ्ग देशे हरिषत देया ॥५१॥ जे जे जन देखे प्रश्च चिलया व्यासितं । सेइ ब्यार दृष्टि नाहि पारे सम्वारिते ॥४२॥ स्त्री लोके देखिया वले 'हेन पुत्र जार । धन्य तार जन्म, तार पाये नमस्कार ॥४३॥ जेवा भाग्यवती हेन पाइलेन पति । स्त्री जन्म सार्थक करिलेन मेड सती'।।४४॥ का पल-पल में ऋति विरोप ऋानन्द बढ़ता था ॥३८॥ श्रीलदमी देवी ऊप। काल में मर्व-गृह-कार्य स्वयं करती थी यही उसका धर्म था।। ३६॥ वह श्रीविष्णु मन्दिर में स्वस्तिक मण्डली रचना करती थी एवं ब्रानन्द-युक्त होकर शङ्क, चक आदि अङ्कित करती थी।। ४०।। और गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, सुवासित जल अर्थात् ईश्वर-पूजा की समत्र सामित्री प्रन्तुत कर देती थी।। ४१॥ निरन्तर तुलसी-सेवा करती रहती थीं, उससे भी

र्आधक श्रीशची माता की केवा में उसका मन था।। ४२।। श्रीलदमी देवी के चरित्र को देखकर श्रीगौरसुन्दर मुख से कुछ कहते नहीं थे, परन्तु मन में बड़े प्रसन्न थे।। ४३॥ किसी दिन लदमीजी बहुत देर तक सगातार प्रमु के श्रीचरणों को निज-गोदी में धारण करके प्रमु के पद-मूल-प्रदेश में बैठी रहती थी।। ४४ ॥ किसी दिन औराची माता पुत्र के पद तल प्रदेश में एक आश्चर्यननक दृश्य देखती थी कि-वहाँ महा ज्योतिमैय श्रीन-पुरुष की शिखा ज्वाज्वल्यमान है ॥ ४४ ॥ किसी दिन श्रीशची माता घर द्वार सर्वत्र निरन्तर महा-पद्म-गन्ध

प्राप्त करती थी ॥४६॥ श्रीनवद्वीप में श्रीलदमीनारायस सुप्त रूप सं विराजमान थे, जिन्हें पहिचानता न था ॥ ४७ ॥ कुछ दिन परचात् इच्छामय सगवान् की वक्कदेश देखने की इच्छा हुई ॥ ४८ ॥ तब प्रभु माताजी को बुलाकर कहने लगे कि-माता जो ! मैं कुछ दिन के लिये प्रवास ( परदेश-गमन ) कहाँगा ॥४६॥ परचात्

भोगौरसुन्दर ने भीलहमी देवी को 'माताजी की सेवा निरन्तर करने के लिये' कहते ॥ ४० ॥ तब प्रभु कुछ श्रात्मीय शिष्य वर्ग लेकर प्रसन्त होकर वक्कदेश की प्रयाण किया ॥ ४१ ॥ जी भी मनुष्य प्रमु की आते हुए

देखते थे फिर इनका अपनी इष्टि पर कावू नहीं रहता था । २२॥ भागाए प्रभु को देखकर ऋद्वी थीं कि-'जिनके इस जैसे पुत्र हैं स्नका जन्म बन्य है, उनके चरणों में इसारा **५३ 'एव जिस भाग्य**-

एइ मत पथे जत देखे स्त्री पुरुषे । पुनः पुन समे व्याख्या करेन सन्तोषे ॥४४॥ वेदेश्रो करेन काम्य जे प्रसु देखिते । जे ते जने हेन प्रसु देखे कृपा हैते ॥५६॥ हेन मते श्री गौरसुन्दर धीरे धीरे । कथो दिने आइलेन पद्मावती तीरे ॥५७॥ पद्मावती नदीर तरङ्ग शोभा अति । उत्तम प्रलीन-वन जल बह तथि ।।४८।। देखि पद्मावती प्रभ्र महा कुतृहुले । गण सह स्नान करिलेन तान जले ॥४६ । भाग्यवती पद्मावती सेइदिन हैते । जोग्य हइला सर्व्व लोक पवित्र करिते ॥६०॥ पद्मावती-नदी बड़ देखिते सुन्दर । तरङ्ग पुलिन स्रोत अति मनोहर ॥६१॥ पद्मावती देखि प्रभु परम हरिषे । सेइ स्थाने रहिलेन तान भाग्य बशे ॥६२॥ जेन क्रीड़ा करिलेन जाह्ववीर जले । शिष्य गया सहिते परम कुतृहले ।।६३।। सेइ भाग्य एवे पाइलेन पद्मावती । प्रति दिन प्रभु जल क्रीड़ा करे तथि ।।६४॥ बङ्ग देशे महाप्रश्च हड्ला प्रवेश । श्रद्यापिह सेड भाग्ये धन्य बङ्ग देश ॥६४॥ पद्मावती तीरे रहिलेन गौर चन्द्र । शुनि सर्व्य लोक बढ़ हहुल श्रानन्द ।।६६॥ निमाञि परिडत अध्यापक शिरो मिरा । आसिया आह्रेन सर्व्व दिके हैल ध्वनि ॥६७॥ माज्यवन्त जत त्राछे बाह्मण सज्जन । उपायन हस्ते श्राहलेन सेह चण ।।६८॥ सभे श्रांसि प्रभुरे करिया नमस्कार । विलते लागिला श्रांति करि परिहार ॥६६॥ 'श्रामा समाकार महा-भाग्योदय हैते । तोमार विजय श्राप्ति हैल ए-देशेते ॥७०॥

वती ने इन्हें पित रूप से प्राप्त किया है उस सती ने अपने स्त्री जन्म को सार्थक कर लिया'।।४४॥ इसी प्रकार से मार्ग में जितने स्त्री-पुरुप प्रभु को देखते थे सभी प्रसन्नता पूर्वक बारम्बार उनके गुण बखान करते थे ।। ४४॥ वेद भी जिन प्रभु के देखने की कामना करते हैं उन्हीं प्रभु को उनकी कृपा से अति साधारण मनुष्य

।। ४४।। वद भी जिन प्रमु के दखन की कीमनी करत है उन्हां प्रमु की उनकी क्रुंपी से श्रीत सीधीरण मनुष्य भी देख रहे थे।। ४६।। इस प्रकार श्रीगौर सुन्दर धीरे-धीरे कुछ दिन में पद्मावती के तट पर पहुँचे।। ४७।। पद्मावती नदी की तरङ्गों की श्रांति मनोहर शोभा,श्रीतट पर सुन्दर बन श्रीर नदी में श्रथाह जन था।। ४८।।

पद्मावती को देखकर प्रमु ने परम आनन्द पूर्वक शिष्यगण सहित उसके जल में स्तान किया।। ४६॥ उसी दिन से भाग्यवती श्रीपद्मावती सब लोकों को पवित्र करने के योग्य हो गई।। ६०॥ श्रीपद्मावती नदी देखने में बड़ी सुन्दर थी जिसकी तरङ्ग तट एवं स्रोत सभी अति मनोहर थे।।६१॥ पद्मावती को देखकर प्रमु परम

प्रसन्तता पूर्वक उसके शुभ भाग्य के कारण वहीं ठहर गये।। ६२॥ जिस प्रकार प्रमु ने आनन्द पूर्वक शिष्य गण सहित श्रीमङ्गाजी के जल में जलकीड़ा की थी।। ६३॥ वहीं भाग्य अब पद्मावती ने भी प्राप्त किया

क्योंकि प्रभु प्रति दिन वहाँ जल-क्रीड़ा करने लगे।। ६४॥ श्रीमहाप्रभु जी का बङ्गदेश में प्रवेश हुन्या उसी सौभाग्य से ज्ञाज भी बङ्गदेश धन्यवाद के योग्य है।। ६४॥ श्रीगौरचन्द्र पद्मावती के तट पर ठहरे हुए हैं यह

मुनकर सब लोगों को बड़ा छानन्द हुआ।। ६६।। चारों ओर यह ध्वनि फैल गई कि-'अध्यापक-शिरोमिणि श्रीनिमाञ्चि परिष्डत आए हुए हैं?॥ ६७॥ वहाँ जितने भाग्यवान् सज्जन थे वह सब तत्काल हाथों में भेंट ले क्षेकर उपस्थित हुए।। ६८॥ और सब ने प्रभु को नमस्कार करके अत्यन्त विनम्र होकर बोले-॥ ६६॥ 'हे द्विज मणि इम सब लोगा के माम्य उदय होने से ही आप इस देश में पक्षारे हैं ७० इम अर्थ सम्पत्ति

श्रर्थ वित्त लइ सर्व्व गोष्ठीर सिहते । जार स्थाने नबद्वीपे जाइव पिंहने ॥७१॥ हेन निधि अनायासे आपने ईश्वरे । आनिजा दिलेन आमा समार दुवारे ॥७२॥ मृतिमन्त तुमि बृहस्पति अवतार । तोमार सदश अध्यापक नाहि आर ॥७३॥ बृहस्पति दृष्टान्त तोमार जोग्य नहे । ईरवरेर अंश तुमि, हेन मने लये ॥७४॥ अन्यथा ईश्वर विने एमन पारिडत्य । अन्येर ना हय कमा लये चित्त-वृत्त ॥७॥ सबे एक निवेदन करिये तोमारे । विद्या-दान कर किछु आमा मना कारे ॥७६॥ उद्देशे आमरा समे तोमार टिप्पणी । सइ पहि पहाइ शुनद द्विज मणि ॥१७०॥ सान्ताते क्या शिष्य कर व्यामा सभा कारे। थाकुक तोमार कीन्ति सकल मंसारे॥७=॥ हानि प्रमु सभा प्रति करिया आश्वास । कथोनदिन वङ्ग देशे किंग्ला विलास ॥७६॥ सेह भाग्ये अद्यापिह सर्व्य बङ्ग देशे । श्रीचैंतन्य-मङ्कीर्यन करे स्त्री पुरुषे ॥८०॥ मध्ये मध्ये मात्र कथो पापीगण गिया । लोक नष्ट करे आपनारे लख्रीयाहवा ॥८१॥ उदर भरण लागि पापिष्ठ सकले । 'रघुनाथ' करि आपनार केंह बोले ॥=२॥ कीन पापी सब छाडि कृष्ण सकीर्रान । आपनारं गाओवाय कत वा भूत गण ॥=३॥ देखितेछि दिने तीन अवस्था जाहार । कीन लाजे आपनारे गाओपाय से छार ॥=४॥ रादे आर एक महा त्रक्ष दैत्य आछे । अन्तरं राज्ञम, विश्व काच मात्र काछे ॥=४॥ से पापिष्ठ त्रापनारे बोलाये गोपाल । श्रवएव तारे समे बोलेन ग्रियाल ॥=६॥: श्रीचैतन्यचन्द्र विने अन्यरे ईश्वर । जे अधमे बोले सेइ छार शोच्य तर ॥=७॥

लेकर श्रपनी समन्त गोष्टी सहित नवहीप में जिसके पास पढ़ने के लिये जाते ॥ ७१ ॥ उस निधि को खनायान ही स्वयं ईरवर हम सवके हार पर ही ले आये ॥ ७२ ॥ आप बृहस्पित जो के मूर्तिमन्त अयदार हो, आपके समान अन्य कोई अध्यापक नहीं है ॥ ७३ ॥ बृहस्पित का ह्यान्त आपके योग्य नहीं है, हमारे मन में गमा प्रतीत होता है कि—'आप ईश्वर के अंश हैं' नहीं नो ईश्वर विना ऐसा पागिड्स्य अन्य किसी में कभी नहीं होता है कह बात हमारी चित्त-श्वत में जँवती है ॥ ७४ ॥ हम केवल एक निवेदन आपसे करते हैं कि—आप हम सबको कुछ विद्यान्दान दीजिये ॥ ७६ ॥ हे हि तमिए ! सुनिये हसी उरेश्य से हम सबने आपकी रिवत टिप्पणी तो पढ़ पढ़ा ली है ॥ ७४ ॥ ईसकर प्रमु ने सबको आश्वासन दिया तथा कुछ दिन वहादेश में विलास करने लगे ॥ ७६ ॥ इसकर प्रमु ने सबको आश्वासन दिया तथा कुछ दिन वहादेश में विलास करने लगे ॥ ७६ ॥ इसकर प्रमु ने सबको आश्वासन दिया तथा कुछ दिन वहादेश में विलास करने लगे ॥ ७६ ॥ उस से आज कल भी सर्व बहुदेश में खी-पुरुप ओ वैतन्य-महिना करने है ॥ ८० ॥ परन्तु बीच-बीच में कुछ पापीगण जाकर अपने को पुजवाकर लोक नष्ट करते हैं ॥ ८१ ॥ उन सब पापियों में से उदर भरने के लिये कोई अपने को 'रपुनाथ' कहकर बोलता ॥ ८२ ॥ कोई पापी कृत्रण सङ्कीत्त्रीन आदि को छोदकर अपने वो एवं कितने ही भूतों का गवाता (गुण-पान कराता) ॥ ८३ ॥ हम जिसकी दिन में तीन अवस्था देखते हैं किर वह तुच्छ किस लजा के आधार पर अपने को गवाता है ॥ ८४ ॥ राह देश में एक और महा बहा दैत्य है जो अन्तर में राचस है यिप्र का तो वेश मात्र ही पहने हुए है ॥ ८४ ॥ वह पापी

क्षेत्रवीयागंबर क मामास बासुदव के चरित्र क प्रतुसार इनका चरित्र देखकर स्रोग इसकी कहते थे (स ० १० १६ म

'दुइ बाहु तिल एइ बिता सत्य किर । अनन्त ब्रह्माग्ड नाथ श्रीचैतन्य हिर ।। ==।।

जार नाम स्मरणे समस्त बन्ध चय । जार दाप स्मरणेश्री सर्वत्रे विजय । ==।।

सकल सुवने देख जाँर यश गाय । विषय छाड़िया भज हेन प्रसु पाय ।। ह०।।
हेन मते श्रीवैकुगठ नाथ गीरचन्द्र । विद्या रसे करे प्रसु बङ्ग देशे रङ्ग ।। ह१।।

महा प्रसु विद्या गोष्ठी किर लेन बङ्गे । पद्मावती देखि प्रसु मूलिलेन रङ्गे ।। ह२।।

सहस्र सहस्र शिष्य हहल तथाइ । हेन नाहि जानि के पढ़ये कीन ठाँइ ।। ह३।।

श्रुनि सब बङ्ग देशी श्राहसे घाइया । निमानि-पण्डित स्थाने पहिनाङ गिया ।। हथा।
हेन कृपा हट्यो प्रसु करेन व्याख्यान । दुइ मासे समेइ हहला विद्यावान् ।। हथा।

कत शत शत जन पदवी लिमया । घरे जाय श्रार कत श्राहसे श्रुनिजा ।। ह९।।

एइ मते विद्या रसे वैकुग्ठेर पित । विद्या-रसे बङ्ग देशे करिलेन स्थिति ।। ह७।।

एया नवहींपे लच्मी प्रसुर विरहे । श्रुन्तरे दुःखिता देवी कारे नाहि कहे ।। हह।।

नाम मात्र श्रुन्त लच्मी परिग्रह करे । ईश्वर विच्छेदे बड़ दुःखिता श्रुन्तरे ।। १००।।

एकेश्वर सर्व्य रात्रि करेन क्रन्दन । चित्ते स्वास्थ्य नाहि दुःख पाय श्रुन्तरा ।। १०२।।

ईश्वर विच्छेद लच्मी ना पारि सहिते । इच्छा करिलेन प्रसुर समीपे जाइते ।। १०२।।

अपने को 'गोपाल' कहलाता है अतएव सब लोग उसको शृगाल कहते हैं ॥ ⊏६ ॥ जो अधम श्रीचैतन्यचन्द्र के अतिरिक्त अन्य किसी को ईश्वर कहता है वही तुच्छ शोच्यतर पुरुष है।। ८७ !। मैं दोनों भुजा उठाकर यह कहता हूँ कि-श्रीचैतन्यहरि अनन्त ब्रह्माएड के नाथ हैं।। ८६ ।। जिनके 'नाम' स्मरण से सर्व बन्धन चय हो जाते हैं जिसके दासों के स्मरण से भी सर्वत्र विजय प्राप्त होती है।। पर ।। एवं सभी भवनों को जिनका यश-गान करते हुए देखते हो, हे भाइयो ! विषय को त्याग कर उन प्रभु के चरणों का भजन करो ॥ ६० ॥ इस प्रकार वैकुएठनाथ श्रीगौरचन्द्र प्रभु वङ्गदेश में विद्या-रस द्वारा श्रानन्द [ रङ्ग ] कर रहे थे ॥ ६१ ॥ श्रीमहा-प्रमु जी ने वङ्ग देश में अपनी विद्या-गोशी वना ली आप श्रीपद्मावती नदी को देखकर आनन्द में भूले हुए थे ॥ ६२ ॥ वहीं पर आपके सहस्रों शिष्य हो गये । यह भी नहीं जान पड़ता था कि-कौन किस जगह पढ़ रहा है।। ६३।। प्रभु की यह सब कीर्त्ति एवं उनका आगमन सुन कर सब बङ्ग-देशी यह विचार करके कि-'चलो-चलें, निमानि परिडत के पास पढ़ें गे ' दौड़ कर त्राते थे ॥ ६४॥ प्रसु ऐसी कृपा दृष्टि से ज्याख्या करते थे कि-'वह सव हो महीने में ही विद्वान् हो गये ॥ ६४ ॥ कितने ही सैकड़ों मनुष्य पद्वियाँ उपाधि [ डिमियाँ ] प्राप्त करके घर चले जाते थे और कितने ही सुनकर आते थे।। ६६।। इस प्रकार बैंकुएठ पति श्रीगौरचन्द्र विद्या-रस में मजे बङ्ग देश में ठहरे हुए थे।। ६७॥ इबर श्रीनबद्वीप में श्रीलक्मी देवी प्रमु के विरह से अन्तर में दुखित थी वह यह वात किसी से प्रकट नहीं करती थीं।। ६८ ।। वह देवी निरन्तर माता जी की सेवा तो करती थी, परन्तु जब से प्रमु गये तब से भोजन छोड़ दिया था।। ६६।। लक्त्मीजी नाम-मात्र को अन्न प्रहण करती थी वह प्रमु के विच्छेद से अन्तर में बड़ी दुःखित रहती थी॥ १००॥ अकेली रात्रि भर कन्दन करती थी, चित्त में सुख नहीं था बरन् अनुक्षा दुःख पाती थी ॥ १०१ ॥ लक्ष्मी जी प्रभु का विरह सह नहीं सकी

निज प्रति कृति देह थुइ पृथिवी ते। चिललेन प्रभु पारो अति अलिकेत × ।।१०३।। प्रभु पाद पद्म लक्मो करिया हृदय। ध्याने गङ्गा तीरे देवी करिला विजय ।।१०४।। ए खाने शचीर दुःख ना पारि कहते। काष्ठ पाषाण द्रवे जन्दन शुनित ।।१०४।। से सकल दुःख रस ना पारि वर्णिते। अतएव किछु कहिलाङ छूत्र मने ।।१०६।। आप्त गण शुनि वड़ हृइला दुःखित। समे आिम कार्य करिलेन यथीचित ।।१०७।। ईश्वर थाकिया कथी दिन वज्ञ देशे। आसिते हेल इच्छा निज गृह वासे ।।१०८।। तवे प्रभु गृहे आसिवेन हेन शुनि। जार जेन शक्ति समे दिला धन आिन।।१०८।। सुवर्ण-रजत-जल-पात्र, दिव्यासन। सुरज्ञ-कम्बल, बहु प्रकार वसन।।११०।। उत्तम पदार्थ जत छिल जार घरे। समेइ सन्तोषे आिन दिलेन प्रभुरे।।१११।। प्रभुओ सभार प्रति कृषा दृष्टि किरे। परिष्रह करिलेन गौराज्ञ आहरि।।११२।। सन्तोषे सभार स्थाने हृइया विदाय। निज्ञ-गृहे चिललेन श्रीगीराज्ञ गय।।११३।। अनेक पद्ध्या सब प्रभुर सिहते। चिललेन प्रभु स्थाने तथाइ पहिले ।।११४।।

% अय केवल मुद्दित पुस्तक में अधिक अश् पाठ है अ हेन समये एक मुक्कति-त्राह्मण । अति सार-प्राही नाम मिश्र-तपन ॥११४॥ साध्य साधन तत्त्व निर्द्धिपते नारे । हेन जन नाहि तथा जिज्ञासिवे तारे ॥११६॥ निज इष्ट मन्त्र सदा जपे राति दिने । सोयास्ति नाहिक निर्धे साधनाङ विने ॥११७॥

तथा प्रभु के समीप जाने की इच्छा करने लगी।। १०२।। अताएव निज स्थूल रेह पृथ्वं पर छे।इकर श्रित अलित हम से अमु के पास पहुँची।। १०३।। लहमी जी ने प्रभु के चरण-कमलों को हदय में धारण करके ध्यान योग से श्रीपहा।वती के तट पर प्रभु के समीप विजय प्राप्त की।। १०४।। यहाँ पर में श्रीशाची देवी का दुःख वर्णन नहीं कर सकता उनके कन्दन को सुन कर काष्ट एवं पापाण भी द्रवित होते थे।। १०४।। मेरी सामध्य नहीं है कि-मैं उस सब दुःख-रस का वर्णन कर सक्षू अतएव संनेप से कुछ कहा है।। १०६।। जदमी की विजय(गमन)सुनकर आत्मीय जन बड़े दुःचित हुए हैं और वह सब आकर समयानुयायी यथापित कार्य करने लगे।। १०७॥ प्रभु कुछ दिन वझ देश में रहकर अपने घर की और थाने की इच्छा करने लगे।। १०॥। प्रभु कुछ दिन वझ देश में रहकर अपने घर को जाँयों तब वह सब निज-निज शांकि के अनुसार धन यक आदि ला लाकर प्रभु की समर्थण करने लगे।। १०६॥ व्यर्ण एवं चाँदां के जल के वर्तन, दिव्यासन, सुन्दर रंगों वाले करनल एवं बहुन प्रकार के सुन्दर वस अर्थान् जिसके घर में जो-जा उत्तम वस्तुएँ थीं यह सब प्रसन्तता पूर्वक ला-लाकर प्रभु की मेंट की॥ ११०-१११॥ प्रभु श्रीगौराङ्ग हिर ने भी सबके प्रति हिप्य-हिष्य अर्थन वर के लिये प्रस्थान किया।। ११२॥ प्रभु के साथ ही अनेक विवार्थी भी वहीं प्रभु के पास ही पढ़ने के लिये पर्या निक्या किया।। ११४॥ प्रभु के साथ ही अनेक विवार्थी भी वहीं प्रभु के पास ही पढ़ने के लिये वर्ण हिये।। ११४॥ उसी समय धात सार-पाही तपन 'मिश्र' ताम के एक मुक्ति झाइसम् जी स्वयं साध्य साधन के तत्त्व का निर्णय नहीं कर परता था एवं उसके निकट एसा कीई पुहप भी नहीं था जिससे साध्य साधन के तत्त्व का निर्णय नहीं कर परता था एवं उसके निकट एसा कीई पुहप भी नहीं था जिससे

<sup>×</sup> श्रीलच्मी देवी नर-लीका के व्यक्तित्व के कारण अपनी अप्राक्षत देश के श्राहरूप मण स्थास देश की पर्व ।

भाविते चिन्तिते एक दिन रात्रि शेषे । सुस्वप्न देखिल दिज निज भाग्य-वशे ॥११८॥ सम्मुखे आसिया एकदेव मुर्तिमान् । बाह्यणेरे कहे गुप्त चरित्र आरूपान ॥११६॥ ''शुन शुन ओहे द्विज परम सुधीर । चिन्ता ना करिह जार, मन कर स्थिर ॥१२०॥ निमाजि परिडत पास करह गमन । तिहीं कहिबेन तीमा साध्य-साधन ॥१२१॥ मनुष्य नहेन विहीँ नर नारायण । नर रूपे लीला ताँर जगत-कारण ।।१२२।। वेद गोप्य ए सकल ना कहिवे कारे। कहिले पाइवे दुःख जन्म जन्मान्तरे'।।१२३।। श्रन्तद्भीन हैला देव ब्राह्मण जागिला । सुस्वप्न देखिया वित्र कान्दिते लागिला ॥१२४॥ अही भाग्य मानि पुन चेतन पाइया । सेइच्चे चिललेन प्रसु धेयाइया ॥१२५॥ वसिया आछेन जथा श्रीगौरसन्दर । शिष्यं गण सहित परम मनोहर ॥१२६॥ त्रासिया पहिला वित्र प्रश्वर चरशे । जोड़ हस्ते दाग्रडाइल सभार सदने ॥१२७॥ विश्र बोले 'आमि अति दीन हीन जन। कृपा हुप्ये कर मोर संसार मोचन ॥१२८॥ साध्य-साधन तन्व किछुड् ना जानि । कृपा करि श्रामा प्रति कहिवा आपनि ॥१२६॥ विषयादि-सुख मीर चित्ते नाहि लय। किसे जुड़ाइवे प्राण कह दयामय'।।१३०।। प्रभु बोले 'विप्र तोमार माग्येर कि कथा। कृष्ण मजिवारे चाह सेह से सर्व्वथा ॥१३१॥ ईरवर भजन अति दुर्गम अवार । जुगधर्मा स्थापियाछे करि परचार ॥१३२॥ चारि जुगे चोरि धर्म्भ राखि चिति तले। स्वधर्म स्थापिया प्रश्न निज स्थाने चले ॥१३३॥

पृछें ॥ ११४-११६ ॥ जो रात्रि-दिन निरन्तर निज इष्ट-मन्त्र का जप करना था परन्तु उनके चित्त में साधन-अङ्ग जाने बिना शान्ति नहीं आती थी।। ११७॥ सोच-विचार करते-करते एक दिन शेष रात्रि में उन्होंने निज सीभाग्य से एक स्वप्न देखा कि-॥ ११=॥ एक मृत्तिमान् देव सामने आकर उनसे एक गुप्त चरित्र का वर्णन करता हुआ कहने लगा कि-॥ ११६॥ है परम सुधीर दिन ! सुनो, सुनो, अब तुम चिन्ता मत करी, मन को स्थिर करो। । १२०॥ तुम निमाब्य पण्डित के पास जात्रो वह तुम्हारे प्रति साध्य-साधन कहेंगे।।१२१॥ वह मनुष्य नहीं हैं, वह नर-नारायण भगवान् हैं, उनकी तर रूप में लीला, जगत् के उद्घार हेतु है।। १२२॥ यह सब बेद गोप्य बात है इसे किसी से मत कहना, इसके कहने से तुम जन्म-जन्मान्तर में दुःख पात्रोंगे ॥ १२३ ॥ इतना कह कर देव अन्तर्थान होगये और ब्राह्मण जग पड़े। वह विष्र सुस्वप्न देखकर क्रन्सन करने लगा॥ १२४॥ फिर चेतना पाकर अपने छहो भाग्य मान कर उसी इत् प्रमु का ध्यान करता हुआ चल दिया ॥ १२४ ॥ जहाँ पर श्रीगौर सुन्दर शिष्य गण के साथ परम मनाहर रूप से बैठे हुए थे ॥१२६॥ आकर विष्र प्रभु के चरणों में पड़ गया और सभा को दण्डवत् करके हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया ॥ १२७॥ ब्राह्मण प्रार्थना करने लगा कि-'हे प्रभो ! मैं अति दीन जन हूँ, कृपादृष्टि द्वारा मेरा संसार भोवन करो ॥ १२५॥ में साध्य-साधन का कुछ भी तत्त्व नहीं जानता हूँ आप कृपा करके मुमसे कहें।। १२६॥ विपयादि सुख सुभे श्राच्छे नहीं लगते, हे दयामय ! कहिये, मेरे प्राण कैसे शान्ति पावें ? ॥ १३० ॥ प्रमु वोले 'विप्र ! तुम्हारे भाग्य का क्या कहना है जो इस प्रकार तुम निरन्तर श्रीकृष्णचन्द्र का मजन करना चाहते हो ॥ १३१ ॥ ईश्वर मजन श्रति दुर्गमं एवं अपार है और वे प्रचार करके युग के अनुसार धर्म स्थापन करते हैं १३२। चार्रा युगों के तथाहि गीतायाम् श्रा= भगवद्वाक्यम्

परित्राणाच साधूनां विनाशाच च दुण्कृताम् । धर्मसंस्थापनार्थाच सम्भवामि युगे युगे ॥क॥ तथाहि [ भा० १०।१८।६ ] श्रीनन्दं प्रति श्रीगर्ग वाक्यं

श्रासन् वर्णोध्त्रयो हास्य गृहतोऽनुयुगं तन् :। शुक्लो रक्त स्तथा पीत इदानी कृष्णतां गतः ॥व॥ किलिबुग धर्म हथ नाम-सङ्कोत्तेन । चारिजुगे चारि धर्म जीवेर कारण ॥१३४॥

तथाहि [भा० १२।३।४३]

कृते यद्धवायता विप्णुं त्रेतायां यजता मध्यैः । द्वापरे परिचर्ज्यायां कती तद्धरिकीर्त्ताना ।।ग।। अतएव कलिजुने नाम-जज्ञ सार । आर कोन कम्म कैले नाहि हय पार ।।१३४।। रात्रि दिन नाम लय खाइते शुइते । ताहार महिमा वेदे नाहि पारे दिते ।।१३६।। शुन मिश्र कलिजुने नाहि तप जज्ञ । जेइ जन भजे कृष्ण तार महा माग्य ।।१३७।। अतएव गृहे तुमि कृष्ण भज गिया । कुटि नाटि परिहरि एकान्त हह्या ।।१३८ । साध्य-साधन तस्त्र जे किलु सकल । हरि नाम सङ्कीर्चने मिलिवे सकल ॥१३६॥ तथाहि हरिमिकिविलासधृतयुहन्नारदीयवचनम्-११।२४२

हरे नीम हरे नीम हरेनीमेंथ केवलम्। कली नास्येय नास्येय नाम्त्येय गतिरन्यथा।।था। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे।।१४०।। एइरलोक नाम विल लय महामन्त्र। पोल नाम चत्रिस श्रद्धार एइ तन्त्र।।१४१।।

लिये चारों प्रकार के धर्मों को संसार में प्रकाश करके तथा अपने निज धर्म का [ जिस धर्म-स्थापन के लिये आप अवतार तेते हैं उसका ] स्थापन करके प्रशु अपने लोक को चले जाते हैं ॥ १६३ ॥ जैसा कि-श्रीमद्भ-गवदीता में लिखा है-साधुगण के परित्राण, असाधु-गण के विनाश एवं धर्म-संस्थापन के लिये में प्रति युग में जगत में अपने की श्राविभूत करता हूँ ॥ क ॥ एवं जैसा कि श्रीमद्भागवन के दशम स्कन्ध अठारहवें अध्याय के नवें श्लोक में श्रीनन्द नी के प्रति श्रीगर्ग जी का वचन है कि-हे नन्द ! प्रति युग में वेह की धारण करते हुए इनके पूर्व-काल में शुक्ल, रक्त तथा पीत तीन वर्ण हो चुके हैं अब यह तुम्हारे घर में कृष्ण्वा की धारण कर आविभू त हुए हैं ॥ स्व ॥ जीव उद्धार के हेतु बार युगों के पृथक् २ चार धर्म हैं, उनमें कलियुग का धर्म है 'श्रीहरि-नाम सद्धीर्रीन' ।। १३४ ।। जैसा कि आंमद्मागवत् हादशे म्हन्ध सृतीय श्राध्याय के ४३वें श्लोक में लिग्दा है कि-सत्य युग में भगवान विष्णु के ध्यान-परायण,वेत्रा युग में यज्ञादि द्वारा यजन-परायण एवं द्वापर में भगवत-संवा-गरायण मनुष्यों को जो फल भिलता है वह फल कित्रुग में एक मात्र सगवन्-कीर्रोन करने से ही मिल जाता है।। ग ॥ अतएव किलयुग में श्रीहरि नाम-यक्ष ही सार है, इस युग में अन्य धर्म पालन करने से कोई पार नहीं होता है।।१३८।।जो खाते,साते राति-दिन नाम लेता उसकी महिमा बेह भी वर्णन नहीं कर सकते हैं।। १२४ ॥ मिश्र जी ! सुनो, तप एवं यह कलियुग में नहीं हैं इस काल में तो जो जन कृष्ण-भजन करता है उसी का महाभाग्य है।। १२७।। श्रतएव तुम घर जाकर छल-कपट त्याग कर, एकान्त होकर श्रीकृष्ण का भजन करो ॥ १३८ ॥ साध्य-साधन का जो कुछ सम्पूर्ण तत्त्व है, वह सब तुमको श्रीहरि नाम सङ्घीत्रीन से ही मिल जायगा ॥ १३६ ॥ जैसा कि श्रीनारद्युराण में लिखा है-'कलियुग में श्रीहरि नाम ही, श्रीहरि नाम ही, श्रीहरि नाम ही एक मात्र उपाय है, श्रीहरि नाम को छोड़कर जीवा के लिये श्रीर दूसरी गति नहीं है, नहीं है, निरिचत रूप से नहीं है घ। 'हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे,

साधिते साधिते जबे प्रेमाङ्कर हवे । साध्य-साधन तन्त्व जानिवा से तबे ॥१४२॥ प्रसुर श्री सुखे शिचा शुनि द्विजनर । पुनः पुन प्रशाम करये बहुतर ॥१४३॥ मिश्र कहे 'आज्ञा हय आमि सङ्गे आसि'। प्रभु कहे 'तुमि शीव जाओ वारागसी।।१४४॥ तथाइ स्नामार सङ्गे हइव मिलन । कहिव सकल तत्त्व साध्य स्रो साधन' ।।१४४।। एत विला प्रभु तारे दिला आलिक्सन । प्रेमे पुलकित अङ हइल ब्राह्मण।।१४६।। पाइया वैद्धराठ नायकेर श्रालिङ्गन । परानन्द मुख पाइल बाह्यरा तखन ॥१४७॥ विदाय-समये प्रभुर चरणे धरिया । सुस्वष्न बृतान्त कहे गोपने वसिया ॥१४८॥ शुनि प्रभु कहे 'सत्य जे हय उचित । त्यार कारे ना कहिवा ए सब चरित ॥१४६॥ पुनः निषेधिल प्रमु सयत्न करिया । हासिया उठिला शुभक्तग लग्न पाजा।।१५०॥ इति अधिक हेन मते प्रस वक्कदेश धन्य करि। निज गृहे आइलेन गौराङ्ग श्री हरि।।१ ४१।। पाठी व्यवहारे अर्थ-वित्त अनेक लइया । सन्ध्या काले गृहे प्रसु उत्तरिलासिया ॥१५२॥ दरखबत् करि प्रभु जननी-चरणे । अर्थ-वित्त सकल दिलेन तान-स्थाने ।।१५३॥ सेइ चर्णे प्रसु शिष्य गणेर सहिते । चिललेन शीघ्र गङ्गा-मज्जन करिते ॥१५४॥ सेइ दर्श गेला आइ करिते रन्धन । अन्तरे दुःखित हैल सर्व्य परिजन ॥१४४॥ शिका गुरु प्रभु सर्व्व गणोर सहिते । गङ्गारे हहला दग्डवत् बहु मते ।।१४६॥

हरे राम हरे राम राम हरे हरें? ॥ १४० ॥ तन्त्रोक्त इस श्लोक की बोल कर १६ नाम व ३२ अन्तर वाले इस महामन्त्र का जाप [ जप ] किया जाय ॥ १४१ ॥ श्रीहरि नाम का जप करते-करते जिस समय प्रेमाङ्कर होगा उस समय तुम साध्य-साधन के तत्त्व को जानोगे।। १४२॥ द्विजवर प्रमु के श्रीमुख से शिक्षा सुन कर बारम्बार प्रणाम करने लगा ॥१४३॥ मिश्रजी फिर कहने लगे कि-'प्रभी ! आज्ञा हीजिये, मैं भी सङ्ग चलूँ' प्रभु ने कहा कि 'तुम शीव वाराणसी चले जाखो ॥१४४॥ वहीं मेरे साथ मिलना होगा और वहीं मैं तुमसे समस्त साध्य व साधन का तत्त्व कहूँगा ॥ १४४ ॥ इतना कहकर प्रभु ने उसकी आलिझन दिया, द्विज अ ष्ठ उस समय प्रेम से पुलकित-ऋङ्ग हो गया ।। १४६ ।। वह विप्रवर श्रीचैकुण्ठ नायक के आलिङ्गन को पाकर उस समय परमानन्द का अनुभव प्राप्त करने लगा ॥१४७॥ जाते समय वह विप्रवर प्रभु के चरणों को पकड़ कर एकान्त में बैठकर अपने सुस्वप्न बृत्तान्त को प्रमु के प्रति निवेदन करने लगा ॥ १४८॥ सुन कर प्रमु कहते कि—वह सत्य एवं उचित ही है, किन्तु यह सब चित्र और किसी से मत कहना।।१४६॥प्रभु ने यत्नपूर्वक विप्र को फिर निषेध किया और वित्र शुभव्या एवं लग्न पाकर हँसते हुए चल दिये ॥१४१॥ इस त्रकार प्रभु गौराङ्ग भीहरि वक्कदेश को धन्य करके अपने घर आये ॥ १४१ ॥ व्यवहार के अनुसार अनेक धन सम्पत्ति लेकर प्रभु सन्ध्या के समय अपने घर पर आकर उतरे ॥ १४२ ॥ और माता जी के चरणों में दण्डवत् करके प्रभु ने वह सम्पूर्ण धन-सम्पत्ति माताजी के चरणों में रख दी ॥ १४३ ॥ प्रभु वहाँ से तत्काल ही शिष्य-गण सहित श्रीगङ्गा-स्नान करने के लिये चल दिये॥ १४४॥ उधर माताजी तुरन्त रसाई करने लगीं। प्रभु को देख कर पूर्व कार्लान शोक स्मरण हो आने से सब कुदुम्बी जन मन में दुखित हो गये ।। १४४ ॥ शिचा-गुरु प्रभु सर्व शिष्य वृत्द के साथ बहु प्रकार से श्रीमङ्गाजी को दण्डवत् प्रणाम करने लगे १४६ कुछ समय श्रीमङ्गा-

कथोचण जाह्वाते करि जल खेला । स्नांन करि गङ्गा देखि गृहेते आह्ला ॥१५७॥ तमे प्रस प्रयोचित नित्यकर्म्भ करि । भोजने वसिला गिया गौराज श्री हरि ॥१५८॥ सन्तोषे वैकुरठ नाथ भोजन करिया । विष्णु गृह द्वारे प्रमु विख्ला ऋसिया ॥१५६॥ तवे आप्त वर्गे आइलेन सम्माषिते । सभेइ वेदिया वसिलेन चारि भिते ॥१६०॥ समार सहित प्रमु हास्य-कथा रङ्गे । कहिलेन जैन मत आछिलेन बङ्गे ॥१६१॥ वक्रदेशि नाक्य अनुकरण करिया। वाजालेर कदर्थेन हासिया हासिया ॥१६२॥ दुःख बड़ हइवेक लागि आप्त गण । लच्मीर विजय केही ना करे कथन ॥१६३॥ कथो चर्ण थाकिया मकल त्राप्त गरा। तिदाय हहया गेला जार जे भवन ॥१६४॥ वसिया करेन प्रसु ताम्बुल भोजन । नाना हास्य-परिहास्य करेन कथन ॥१५४॥ शची देवी अन्तरे दुःखिता हइ घरे। साछे नाहि आइसेन पुत्रेर गोचरे ॥१६६॥ आपनि चलिला प्रसु जननी सम्मुखे । दुःखित बदन प्रसु जननीर देखे ॥१६७॥ जननीर बोले प्रश्व मधुर बचन । दुःखिता चोमारे माता देखि कि कारण ॥१६८॥ क्रशले आइलुँ आमि दूर देश हैते। कीया तुमि मझल करिवा माल मते ॥१६६॥ त्रारो तोमा देखि अति दुःखित बदन । सत्य कही देखि माता इहार कारण ।.१७०॥ शुनिना पुत्रेर वाक्य आइ अधी मुखे । कान्दे मात्र, उत्तर ना करे किन्नु दुःखे ॥१७१॥ प्रभु बोले 'माता ! आमि जानिल सकत । तामार वधुर किछु शुनि अमझल ॥१७२॥

जल में जल-कीड़ा तथा स्नान करके एवं शीगङ्गा जी के दर्शन करके प्रमु घर ग्राये ॥ १४७॥ तब प्रमु गौराङ्ग श्रीहरि यथाचित नित्य कर्म करके भोजन करने वैठे॥ १४८॥ श्रीवैकुएठनाथ प्रभु प्रशन्नता पूर्वक भोजन करके आकर श्रीविष्णु-मृह के द्वार पर बैट गये॥ १४६॥ उसी समय सब आत्मीय जन प्रमु सं बात-चीत करने के लिये आये और प्रभु को वर कर उनके चारों और बैठ गये॥ १६०॥ प्रभु उन सबके साथ आमाह-प्रमाद करते हुए त्यानन्द में जिस अकार बङ्गदेश में रहे वह सब बातें कहने लगें ॥ १६१ ॥ प्रम् बङ्गदेशीय बाक्य अनुकरण करके हँस-हँस कर बङ्गालियों की कदर्यना (विडम्बना) कर रहे थे ॥१६२॥ आस्मीय जन मनमें यह विचार करके कि-इनकी सुनकर बड़ा दुःख होगा इसलिये उनमें से कोई भी लक्सी देवी की विजय प्रभु से नहीं कहते थे ॥ १६३ ॥ कुछ देर रहकर सभी खात्मीय जन बिदा होकर अपने-सपने घर चले गये ॥१६४॥ नाना हाम्य-परिहास्यमयी वात करने के पश्चान् प्रभु बैठे हुए ताम्नुल संवन करने लगे थे ॥ १६४ ॥ इधर धी-शचीरेची मन में दुखी हो घर में ही बैठी रहीं, पुत्र के राष्ट्रिगोचर नहीं हुई ॥ १६६ ॥ प्रभु स्वयं माताजी के सम्मुख आये; प्रभु ने माता भी का चेइरा ( मुखार्विन्द ) दुःखित देखा ॥ १६७ ॥ तव प्रभु माता भी से मधुर वचन वोले कि-हें मानाजी ! मैं तुमको दुः खिता क्या देख रहा हूँ ? ॥ १६८॥ 'मैं दूर देश से कुशल पूर्वक श्रा गया हूँ' इसके लिये कहाँ तो तुमको भली प्रकार मङ्गल मनाना चाहिए था।। १६६॥ और कहाँ तुमको दु:खित बदन देख रहा हूँ। हे माता जी ! सत्य करके इसका कारण कहिये ॥ १७०॥ अपने पुत्र के वाक्य सुतकर श्रीशची माता अधामुख करके केवल रोने लगीं ( अपि ) दुःख के कारण उत्तर नहीं दर्ता थी॥१७९ । क्षम् फिर बोले कि-हे माता जी! मैंने सब नान लिया, मैंने तुम्हारी वधू वा कुछ ध्यमक्त सुना है १७२

तवे समें कहिलेन शुनह परिंडत। तोमार ब्राह्मणी गङ्गा पाइला निश्चित ॥१७३॥ पत्नीर विजय शुनि गौराज श्री हरि। चर्णक रहिला किन्नु हेट माथा करि।।१७४।। प्रियार तिरह दु:ख करिया स्वीकार । तुष्णी हइ रहिलेन सर्व्व-वेद-सार ॥१७४॥ लोकानुकरण दु:ख दर्शक करिया । कहिते लागिला निज धैर्य चित्र हह्या ॥१७६॥ तथाहि [ भा॰ मा१६।१६ ] कस्य के पतिपुत्राद्या मीह एव हि कारगाम् । [ ङ ] प्रश्च बोले 'माता दु:स्व भाव कि कारगो । भवितव्य जे आहे से घुचिव केमने ॥१७७॥ एइ मत काल गति-बेहो कारो नहें। अतएव 'संसार अनित्य' वेदे कहे।।१७८॥ ईरवरेर अधीन से सकल संसार । संयोग वियोग के करिते पारे आर ॥१७६॥ श्रतएव जे हइल ईश्वर इच्छाय । हइल से कार्य श्रार दु:ख केने ताय ॥१८०॥ स्वामीर अप्रोते गङ्गा पाय जे सुकृति । तारे वड़ झार देवा आछे भाग्यवती' ।।१८१॥ एइ मत प्रस् जननीरे प्रवीधिया । रहिलेन निज कृत्ये ब्राप्त गण लैया ॥१=२॥ शुनिजा प्रसुर अति अमृत वचन । सभार हृइल सर्व्य-दुःख विमोचन ॥१८३॥% हेन पते वैकुएठ नायक गौर हरि। कौतुके आछेन विद्या रसे कीड़ा करि।।१८४॥ सन्ध्या वन्दनादि प्रसु करि ऊषः काले । नमस्करि जननीरे पढाइते चले ॥१८४॥ अनेक जन्मेर सत्य मुक्कन्द सञ्जय । प्ररुषोत्तम दास हेन जाहार तनय ॥१८६॥ प्रति दिन सेइ साग्यवन्तेर आलय । पढ़ाइते गौरचन्द्र करेन विजय ॥१८७॥

तव सब उपस्थित जन बोले-हे परिडतजी ! सुनिये, निश्चय ही तुम्हारी बाह्यणी ने श्रीगङ्गा-प्राप्ति कर ली है ।। १७३।। निज पन्नी की विजय सुनकर श्रीगौराङ्ग हरि कुछ देर के लिये कुछ नीचा सिर करके रह गये । १७४॥ सर्व-वेद-सार प्रमु प्रिया-विरह के दु:ख को स्वीकार करके चुप होकर रह गये॥ १७४॥ स्वाप चुण भर लोकानुसार शोक करने के पश्चात् वैर्य चित्त होकर माता जी से कहने लगे ॥ १७६॥ जैसा कि श्री-मद्भागवत अष्टम स्कन्ध सोलहवें अध्वाय के उन्नीसवें श्लोक में है—'पति पुत्र आदि कीन किसका है ?' [ अर्थात् कोई किसी का नहीं है ] मोह ही इन सब की प्रतीति का कारण है ॥ इ॥ 'माता जी ! तुम दु: खित क्यों होती हो ?' जो होनहार है, वह किस प्रकार टल सकती है ?॥ १७७॥ काल की गति इसी प्रकार की है; कोई किसी का नहीं है इसीलिये चेद संसार को व्यनित्य कहते हैं ॥ १७८ ॥ यह सम्पूर्ण संसार ईश्वर के आधीन है अन्य किसी की सामर्थ्य नहीं है कि-वह किसी का संयोग एवं वियोग कर सके॥ १७६॥ अतएव ईश्वर-इच्छा से जो कार्य हो गया, वह हो गया उसके लिये दु:ख क्या ॥ १८०॥ जिस सुकृतिशालिनी की अपने स्वामी के आगे हो श्रीगङ्गा प्राप्ति हो जाय, उससे बढ़कर और माम्यवती कीन है ?'॥१८१॥ इस प्रकार से प्रभु माता जी को समकाकर, स्वजनों को लेकर अपने कार्य में लग गये ॥ १८२॥ प्रभु के स्रति अमृतमयी वचन सुनकर सबका समस्त दु:ख द्र हो गया है।। १८३।। इस प्रकार बैकुएठ नायक श्रीगीर हिर श्रानन्द पूर्वक विचा-रस की लीला कर रहे थे।। १५४॥ प्रमु उत्पा-काल में ही सन्ध्या बन्दनादि करके माता भी को नमस्कार करके पढ़ाने के लिये चल दिये।। १८४॥ आपके जो अनेक जन्मीं के सेवक श्रीमुकुन्द सञ्जय हैं,

<sup>🕸</sup> किसी-किसी पुस्तक में इसी स्थान पर अध्याय समाप्त किया है।

तावत चालेन श्री हिह्न्यार ठाकुर । जावत ताहार क्रोध ना हय प्रचुर ॥२०४॥
महा क्रोधे केंद्र लह जाय खेदाढ़िया । लागालि ना पाय जाय तर्जिजया गर्जिजया ॥२०४॥
केंद्र वा धरिया लय शिकदार स्थाने । लैया जाय नहा क्रोधे धरिया देयाने ॥२०६॥
तवे शेषे श्रासिया प्रभुर सखा गयो । समञ्जस कराइ चलेन सेंद्र इसो ॥२०७॥
कोन दिन थाकि कोन वाङ्गालेर श्राहे । वाश्रीयास भाष्ट्रिया तार पलायेन रहे ॥२००॥
एइ मन चापच्य करेन सभा सने । सबे स्त्री मात्र नाहि देखेन दृष्टि कीयो ॥२०६॥
स्त्री हेन नाम प्रभु एइ श्रवतारे । श्रवयो ना करिला विदित संसारे ॥२१०॥
श्रवएव जत महा महिम सकले । गौराङ्ग नागर हेन स्तव नाहि बोले ॥२११॥
यद्यपि सकल स्तव सम्भवे ताहाने । तथापिह स्वभावे से गाय बुध गयो ॥२१२॥
हेन मते 'श्रीधुकुन्द सञ्जय' मन्दिरे । विद्या रसे श्रीवैकुगठ नायक विहरे ॥२१२॥
चतुर्द्दिके शोभे शिष्य गयोर मण्डली । मध्ये पढ़ायेन प्रभु महा-कुत्तुली ॥२१४॥
जपः काल हैते दुइ-श्रहर श्रवधि । पढ़ाइया गङ्गा-स्नाने चले गुण निधि ॥२१६॥
निशारो श्रद्धेक एइ मत प्रति दिने । सेंद्र पढ़ा चिन्तायेन सभारे श्रापने ॥२१७॥
श्रतपुत्र प्रभु स्थाने वर्षेक पढ़िया । पिण्डत हयेन सभे सिद्धान्त जानिया ॥२१०॥

पुत्र होकर फिर ढोल पीटते हो कहो तो इसका क्या कारण है ? ॥ २०२ ॥ वह जितना-जितना बोलते तो भी प्रभु उनकी बात नहीं मानते थे स्वयं ानरन्तर उस देश की बोली का अनुकरण करके उनकी कदर्थना ही करते जाते ॥ २०३ ॥ आप उस समय तक लगातार श्रीहृदियाओं की कदर्थना ही करते जाते जब तक कि उनका क्रोध प्रचुर परिमाण में न हा जाता ॥ २०४ ॥ महा क्रोध में कोई तो ग्रमु को खदेड़ कर ले जाता, परन्तु जब प्रभु हाथ नहीं त्राते तो तर्जन-गर्जन करता हुआ चला जाता था ॥ २०४ ॥ कोई पकड़ कर शिकदार ( पुलिस कर्मचारी विशेष ) के पास ले चलता और कोई पकड़ कर महा क्रोध-वश होकर विचारालय में ले चलता ॥ २०६ ॥ तब उस समय प्रभु के सखा-गण त्राकर दोनों में सममौता कराकर ले आते ॥ २०७ ॥ किसी दिन प्रभु किसी के बँगला ( कमरा विशेष ) की ख्रोट में होकर उसके शुष्क खलाबु ( तुम्बा ) को तांडकर जोर से भाग जाते ॥ २०८ ॥ इस प्रकार प्रमु सबके साथ चपलता करते थे केवल स्त्री मात्र की खोर दृष्टिपात नहीं करते थे ॥ २०६ ॥ संसार में प्रसिद्ध है कि-इस अवतार में प्रभु ने 'स्त्री' नाम अवसा भी नहीं किया ॥२१०॥ इसीलिये जितने महिमाशाली महत्पुरुष हैं उन सब में से कोई 'गौराङ्ग नागर' ऐसा स्तव में वर्णन नहीं करता है।। २११।। यद्यपि आपके लिये सर्व प्रकार के स्तव सम्भव हो सकते हैं तब भी विद्वद्गगण आपके स्वभाव के अनुसार ही वर्णन किया करते हैं ॥ २१२ ॥ इस प्रकार श्रीवैकुण्ठ-नायक 'श्रीमुकुन्द सञ्जय' के घर विद्या-रस-विहार करते थे।। २१३।। चारों ऋोर शिष्यों की मण्डली शोभा पाती थी और बीच में श्रीगौरचन्द्र अति आनन्द में पढ़ाते थे ॥ २१४ ॥ कोई एक शिष्य (दास ) आपके सिर में विष्णु-तेल लगाता और आप अपने रस में अशेप प्रकार से व्याख्या करते रहते ॥ २१४॥ अपा काल से लेकर दो प्रहर तक गुण-निधान श्रीप्रमु पढ़ाकर तब श्रीगङ्गा-स्तान को जाते थे॥ २१६॥ इस प्रकार आप सब शिष्यों को नित्य के पाठ को

हैन मते विद्या रसे आछेन ईश्वर । विवाहेर कार्य शन्दी जिन्त निरन्तर ॥२१६॥ सर्व्व नवहोपे शन्दी निरविध मने । पुत्रेर सहश कन्या नाहे अनुन्तरो ॥२२०॥ सेइ नवहीपे वेसे महा माण्यवान् । दया-शील-स्वभाव-श्रीसनातन नाम ॥२२१॥ अकैतव, परम उदार, विष्णु-भक्त । श्रतिधि सेवन पर उपकारे रत ॥२२२॥ सत्यवादी, जितेन्द्रिय, महावंश जात । पदवी 'राज-पण्डित' सर्व्वत्र विख्यात ॥२२३॥ व्यवहारेश्रो परम सम्पन्न एक जन । अनायासे अनेकेर करेन पोपण ॥२२४॥ शन्दिश्रो परम सम्पन्न एक जन । अनायासे अनेकेर करेन पोपण ॥२२४॥ शन्दिश्रो ताने देखिलेन जेइ न्यो । स्निमती लच्मी-प्राय तेइ जगन्माता ॥२२४॥ शन्दी देवी ताने देखिलेन जेइ न्यो । सेइ कन्या पुत्र योग्या बुक्तिलेन मने ॥२२६॥ शाइरे देखिया घाटे प्रति दिने दिने । नम्न हइ नमस्कार करेन नर्यो ॥२२८॥ आइरे देखिया घाटे प्रति दिने दिने । नम्न हइ नमस्कार करेन नर्यो ॥२२८॥ आइसे करेन महा प्राते आशोव्यदि । 'योग्य-पति कृष्ण तोमार करून प्रनाद'।.२२६॥ शङ्गा-स्नाने आइ मने करेन कामना । 'ए कन्या आमार पुत्रे हउक घटना' ।२२०॥ राज पिखडतेर इच्छा सर्व्व-गोष्ठो सने । प्रभुरे करिते कन्या-दान निज मने ।।२३२॥ देवे शन्दी काशीनाथ पिएडतेर आनि । विलेने तार वाप ! शुन एक वाणी ॥२३२॥ राज पिएडतेर कही, इच्छा थाके तान । आमार पुत्रेरे तवे करु कन्या दान ॥२३३॥

प्रति दिन आधी रात तक विचरवाते थे ॥ २१७ ॥ इसीलिये प्रमु के निकट एक वर्ष ही पदकर सब सिद्धान्ती के जानकार होकर सब शिष्य परिडन हो जाते थे ॥ २१८॥ इस प्रकार प्रमु विचा-रत-विहार में मत्त थे, उधर भीशची देवी अपने पुत्र के विवाह-कार्य की निरन्तर चिन्ता करती थी ॥ २१६॥ धाप निरन्तर सम्पूर्ण श्री-नवहीप भर में पुत्र के सहरा कन्या का विचार किया करती रहती थी।। २२०।। इस नवहीप में एक महा भाग्यवान , द्याशील-स्वभाव श्रीसनातन नाम के वित्र निवास करते थे ॥ २२१ ॥ जो खल कपट-रहित, परम च्दार, बिप्गु-मक्त, अतिथि-सेवन व परीपकार में रत [ जगे हुए ] ॥ २२२ ॥ सःय-वादी, जितेन्द्रिय, महान्-वंशज में उत्पन्त थे जिनकी 'राज परिष्ठत' पद्यी थी एवं जो सर्वत्र विख्यात थे ॥ २२३ ॥ व्यवहार में एक मात्र कुशल व्यक्ति च त्रानायास त्रानेकों का पे।पण करने वाले थे ॥ २२४ ॥कन्या त्रात्यन्त सन्दर चरित्र वाली थी जो प्राय जगत्-माता मृत्तिमती लदमी जैसी ही थी ॥ २२४ ॥ श्रीशचीदेवी जी ने जिस समय उस कन्या को देखा वैसे ही मन में उसे निज-पुत्र के योग्य निश्चय कर लिया ॥ २२६ ॥वह बालपन से ही दो तीन वार श्रीगङ्गा-स्तान करती एवं पिछ, मार्-विप्सु-भक्ति के सिवाय कुछ नहीं जानती थी ॥ २२७॥ प्रति दिन श्री-शची माता को घाट पर देखकर नम्र हा उनके चरणों में नमस्कार करती थी ॥ २२ ८॥ श्रीशची 'मा' भी महा प्रीति-पूर्वक उसको आशीर्याद देती हैं कि-'कृष्ण तुम्हारे लिये योग्य-पति की कृपा करें' ॥ २२६ ॥ श्री-शची माता प्रति दिन श्रीगङ्गा-म्नान के समय कामना करती कि-'इस कन्या का संयोग मेरे पुत्र के साथ हो जाय'॥ २३०॥ इयर श्री सनातन 'राज परिडत' एवं उनके आत्मीय जन सब के मन में इस कन्या का 'पाणि-प्रहण्' प्रमु के साथ करने की इच्छा लगी हुई थी ॥ २३१ ॥ देवयोग से एक दिन श्रीशची देवी काशी-नाथ परिवत को बुलाकर उनसे कहने लगी कि-'बल्स ! एक बात सुनो।। २३२॥ 'तुम जाकर राज परिवत से

काशी नाथ परिंडत चलिला सेइ चर्णे। 'दुर्गा' 'कृष्ण' विल राज परिंडत भवने ॥२३४॥ काशी नाथे देखि राजपिएडत आपने । वसिते आसन आनि दिलेन सम्भ्रमे ॥२३४॥ परम गौरवे विधि करं यथोचित । ' कि कार्ये आइला' जिज्ञासिलेन पण्डित ॥२३६॥ काशी नाथ बोलेन ब्राइवे एककथा । चित्ते लय यदि तवे करह सर्व्यथा ॥२३७॥ तोमार कन्यार जोग्य सेइ दिच्य पति । ताहान उचित पत्नी सेइ महा सती ॥२३८॥ विश्वम्मर पण्डितेरे तोसार दुहिता । दान कर-ए सम्बन्ध उचित सर्व्यथा । २३६॥ जेन कृष्ण रुक्ष्मिणीतं अन्योऽन्य उचित । सेइ मत विष्णु-प्रियो-निमानि पण्डित ॥२४०॥ शुनि विप्र पत्नी आदि आप्त वर्ष सहै । लागिला करिते युक्ति 'देखि के कि कहे'।।२४१।। समे विलिलेन 'त्रार कि कार्य विचारे । सर्व्या ए कम्मे गिया करह सत्वरे ॥२४२॥ तवे राज पण्डित हृइया हुई मिति । बिललेन काशीनाथ पण्डितेर प्रति ॥२४३॥ 'विश्वम्भर पण्डितेरे दिव कन्यादान । करिव सर्व्यथा विष्ठ इथे नाहि आन ॥२४४॥ भाग्य थाके यदि सर्व्व वंशेर आमार । तबे हेन सम्बन्ध हइव ए कन्यार ॥२४४॥ 'चल तुमि तथा गिया कह सर्व्य कथा। आमि पुन दढाइलुँ-करिव सर्व्वथा'॥२४६॥ शुनिञा सन्तोषे काशीनाथ मिश्रवर । सकल कहिल श्रासि शचीर गोचर ॥२४७॥ कार्य-मिद्धि शनि 'श्राड' सन्तोष हडला । सकल उद्योग तवे करिते लागिला ॥२४८॥

वात-वीत करो, यदि उनकी इच्छा हो तो हमारे पुत्र के साथ अपनी कन्या का पाणि प्रहण करदें'।। २३३ ॥ यह सुनकर श्रीकाशीनाथ परिडत उसी चरा 'दुर्गा' 'दुर्गा' व 'कृष्ण' 'कृष्ण' बोलते हुए श्रीराज परिडत के भवन को चल दिये ॥ २३४ ॥ श्रीकाशीनाथ को देखकर श्रीराज परिडत ने स्वयं शीघता से उसके बैठने के लिये बासन लाकर दिया एवं परम गौरव के साथ यथोचित सत्कारोपचार करने लगे। पश्चात श्रीराज प-रिडत जी ने पूछा कि-'कहिये আप कैसे पधारे ?'।।२६४-२३६॥ श्रीकाशीनाथ जी ने उत्तर दिया कि-'मैं एक

बात कहूँगा, यदि सर्व प्रकार से वह आपके चित्त को भावे तो करना ॥ २३७॥ [ मैं जिनका नाम लूँगा ] तुम्हारी कन्या के योग्य वही दिव्य-पति है छौर महासती यह छापकी कन्या उनकी उचित पत्नी है।। २३८॥ सुनिये बात यह है कि-छाप अपनी पुत्री का पाणि-ग्रहण श्रीविश्वम्भर पण्डित के साथ कर दीजिये। यह सम्बन्ध सब प्रकार से योग्य ही है।। २३६।। जिस प्रकार श्रीकृष्ण व रुक्सिणी परस्पर योग्य थे उसी प्रकार

विष्णुप्रिया व श्रीतिमाचि परिडत परस्पर एक दूसरे के योग्य हैं ॥२४०॥ सुनकर श्रीसनातन राज परिडतजी ने मन में यह विचार करके कि-देखें कौन क्या कहता है अपनी पत्नी आदि स्वजनों से परामर्श लिया ॥२४१॥ चह सब कहने लगे कि-'इसमें विचारने का ऋौर क्या काम है शीब ही जिस प्रकार से हो यह कार्य करों?

॥ २४२ ॥ तव श्रीराज परिडत चित्त में ऋति प्रसन्त हाकर श्रीकाशीनाथ परिडत जी से बोले कि-॥ २४३ ॥ हे विप्रवर ! मैं अवश्य श्रीविश्वन्भर परिडत को अपनी कन्या दान दूँगा, मैं अवश्य इस कार्य को सम्पन्न

कहाँ गा इसमें अन्यथा नहीं है।। २४४।। यदि हमारे सब वंश के सौभाग्व हों तब इस कन्या का ऐसा सम्बन्ध घटन होगा ॥ २४४ । अब तुम जास्रो, वहाँ जाकर सब बात कह दो । मैंने भी पूछकर फिर टढ़ कर लिया है, यह सम्बन्ध सर्व्या श्रवश्य कहँगा २४६ मिश्रवर श्रीकाशीनाथ ने सुनकर प्रसन्न चित्त हो श्रोशच

प्रश्नर विवाह शुनि सर्व्व शिष्य गणा। समेइ हइला अति पगनन्द मन ।।२४६।।
प्रथमे विल्ला बुद्धिमन्त महाशय। मीर भार ए विवाह जत लागे व्यय ।।२४०।।
प्रकुन्द सञ्जय बोले शुन सखा भाइ। तोमार सकल भार मीर किछु नानि ।।२४१।।
बुद्धिमन्त खान वोले शुन सब भाइ। वामनिजाक मते ए विवाह किछु नानि ।।२४२।।
ए विवाह पिरेडतेर कराइव हेन। राज कुमारेर मत लोक देखे जेन ।।२४२।।
तवे सभे मिलि शुभ-दिन शुभ चर्ण। अधिवास लग्न करिलेन हर्ष-मने ।।२४८।।
वह वह चन्द्रातप सब टानाइया। चतुर्दिक रुइलेन कदली आनिया।।२४४।।
पूर्ण घट, दीप, धान्य, दिध, आम्र सार। जतेक मङ्गल द्रव्य आस्रय अपार ।।२४६।।
सकल एकते आनि करि समुच्चय। सर्व्व भूमि करिलेन आलिपना मय ।,२५७॥
जतेक वैष्णव आर जतेक ब्राह्मण । नवर्द्वापे आस्रयं जतेक सुमज्जन ।।२५६।।
समारेइ निमन्त्रण करिला सकाले। अधिवासे गुया आसि खाइवा विकाले ।।२५६॥
अपराह्न काल मात्र हइल आसिया। वाद्य आसि करिते लागिल वाजनिया।।२६०॥
मदङ्ग, सानांज, जय डाक, करताल। नाना विध वाद्य घनि उठिल विशाल ।।२६२॥
भाट गणे पहिते लागिला रायवार। पतित्रता-गण करे जय जय कार ।।२६२॥

देवी के सामने व्याकर सब वातें कहीं ॥ २४७ ॥ श्रीशची माता कार्य सिद्धि के। सुनकर प्रसन्न हुईं छोर उसके श्र<u>नुसार सब कार्य में जुट गईं ।। २४८ ।। प्रमु</u> के विवाह की बातें सुनकर सभी शिष्य-गण परम प्रसन्त चित्त हुए।। २४६ ।। महाशय श्रीवृद्धिमन्त खान पहुँ ही कह उठे कि-इस विवाह में जितना व्यय होगा वह सब मेरे उत्पर है।। २४०।। [इसी प्रकार थ्रौर २-४ जन के भार लेने की बातें सुनकर ] श्रीमुकुन्द सञ्जय कहने लगे कि-हे वन्ध्रयो ! सुनिये, सब भार त्राप ही लोग ले लेंगे, सुके कुछ भा नहीं देंगे ? ॥ २४१ ॥ बुद्धिमन म्बान जी बोले कि-हे सब भाइया ! सुनिये, ( वमनऊन्या ) न्याह की तरह इस विवाह में कोई कार्य नहीं होगा ॥ २४२ ॥ मैं निमान्ति पण्डित के इस विवाह की ऐसा कराऊँगा जैसा राजकुमार का, जिसकी सब द्धनियाँ देखे ॥ २४३ ॥ तब सबने मिलकर प्रसन्नता पूर्वक शुभ दिन एवं शुभ दाल में ऋषियास-लग्न की श्रायोजना की ॥ २४४ ॥ वह इस प्रकार कि-प्रथम सब बड़े-बड़े चट्टातपां [शामियानां] का टॅंगवाकर उनके चारी और केला मँगवाकर आरीप किये ॥ २४४ ॥ परचात् पूर्ण घट, द्वि, घान, द्धि, आम्न-पल्लव च्यादि जितने श्रपार माङ्गलिक द्रव्य हैं ॥ २४६ ॥ उन सबको एक जगह ला लाकर देर करके मानी सर्व प्रथ्वी को आलेपन-मय कर दिया ।। २४७॥ चनद्वीप में जितने वैष्णच व ब्राह्मण एवं जितने सभ्यपुरुप निवास करते श्रे।। २४८।। उन सब का आतःकाल ही निमन्त्रण कर दिया कि- 'आप लोग हतीय प्रदेर के समय अधि-वास में पचार कर पान, सुपाड़ी में सिम्मिलित हों? ॥२४६॥ ज्योंही श्रपराह्न-काल हुआ कि – वाजे बाले आकर बाजे बजाने लगे ॥ २६० ॥ तब ता मृद्क, शहनाई, जय ढाक एवं करताल [ मँजीरे ] आदि नाना प्रकार के वार्चों की विशाल ध्वनि उठी ॥ २६१ ॥ उधर राय-भाट गगा स्तुति-गान करने लगे हैं एवं पतिव्रता-

<sup>%</sup> बामिया स्वाह-जो मामाकों हा विवाद मामूबी से द्रव्य में हो आहा है

तवे गन्ध, चन्दन, ताम्बूल, दिन्य माला ब्राह्मण गणेरे सभे दिवारे लागिला । २६५ शिरे माला, सन्ध अङ्गे लेपिला चन्दने एको बाटा ताम्बूल से देन एको जने २६६ तिप्रहुल निदयाय तिप्रेर अन्त नाजि । कत जाय कत आइसे अवधि ना पाइ । २६७।। तथि मध्ये लोभिष्ठ अनेक जन आछे । एक बार लैया पुन आर काच काचे ।।२६८।। आर बार आसि महा-लोकेर गहले । चन्दन, गुवाक, माला निजा निजा चले ।।२६८।। सभेइ आनन्दे मत्त के काहारे चिने । प्रभुओ हासिया आज्ञा करिला आपने ।।२७०।। 'सभारे ताम्बूल माला देह तिन बार । चिन्ता नाहि, व्ययकर, जे इच्छा जाहार' ।।२७१।। एक बार निजा जे जे लेइ आर बार । ए आज्ञाय ताहार कैलेन प्रतिकार ।।२७२।। पाछे केहो चिनिजा विप्रेरे मन्द बोले । परमार्थे दोष हय शास्त्र करि निले ।।२७२।। विप्र-प्रिय प्रभुर चित्तेर एइ कथा । तिन-बार दिले पूर्ण इंइन सन्धिया ।।२०४।। विप्र-प्रिय प्रभुर चित्तेर एइ कथा । तिन-बार दिले पूर्ण इंइन सन्धिया ।।२०४।। एइमत मालाय, चन्दने, गुया,पाने । इइल अनन्त, मन्धे केहो नाहि जाने ।।२७६॥ मनुष्ये पाइल जत से थाकुक द्रे । पृथ्वीते पहिल जत दिते मनुष्येरे ।।२७७।।

गण जय-जय ध्विन करने लगीं ॥ २६२ ॥ विष्ठ-गण वेद-ध्विन करने लगे उस समय द्विजेन्द्र-कुल मणि श्री-विश्वम्मरचन्द्र उनके वीच में आकर बैठे ॥ २६३ ॥ उनके चारों श्रोर त्राह्मण्-मण्डली बैठी हुई देखकर सभी लोगों को परम आनन्द हुआ ॥ २६४ ॥ तब श्रीसनातन के स्वजन, त्राह्मणों को [ इत्र ] चन्दन, ताम्बूल एवं दिव्य माला देने लगे ॥ २६४ ॥ सिर में माला देकर सब श्रङ्ग को चन्दन से अनुलेपन कर करके एक-एक व्यक्ति को एक-एक डिव्बा ताम्बूल देने लगे ॥ २६६ ॥ विश्रों की बस्ती श्रीनवद्वीप में विश्रों की कोई संख्या

सीमित नहीं थी, कितने आते और कितने जाते इसकी कोई सीमा नहीं मिलती थी।। २६७॥ उनमें अनेक लोभी-जन भी थे, जो एक बार लेकर फिर दूसरा वेश बनाकर॥ २६८॥ महा लोक-सङ्घट में दुबारा आ-

आकर चन्द्रन, पान-सुपाड़ी एवं माला ले लेकर चले जाते थे।। २६६।। सब लोग आनन्द में मत्त हो रहे थे, कीन किसकी पहिचाने? तब प्रमु ने भी स्वयं हँसकर आज्ञा दी कि।। २७०॥ 'सब लोगों को ताम्बूल व माला तीन-तीन बार दो, कुछ चिन्ता नहीं जिसकी जो इच्छा हो व्यय करो।। २०१॥ जो मनुष्य एक बार ले रहे थे, प्रमु ने उक्त आज्ञा से उन सबका प्रतिकार कर दिया॥ २०२॥ विप्र-प्रिय प्रमु के मन में यह बात है कि-'पीछे पहिचान कर स्थात् कोई उन बाह्मणों से अपशब्द कहे व दूसरे चोरी करके लेने से परमार्थ-पथ में

दोष होता है। तीन-तीन वार देने से इन दोनों बातों से वे वच जाँयगे और सब प्रकार से उनकी मनः संतुष्टि हो जायगी ।।२७३-२७४।। तीन-तीन बार माला ताम्बूल पाकर सभी लोग प्रसन्न चित्त थे फिर किसी भी
मनुष्य ने छल पूर्वक नहीं लिया ।। २७४ ।। इसी प्रकार से देते देते माला, चन्दन, पान-सुपाड़ी आदि सब
वस्तुएँ अनन्त हो गईं, परन्तु इस मर्भ को किसी ने नहीं जाना अथवा माला, चन्दन, पान एवं सुपाड़ियों में

वस्तुएँ अनन्त हो गईं, परन्तु इस ममें को किसी ने नहीं जाना अथवा माला, चन्दन, पान एवं सुपाड़ियां में सेवा-विश्रह श्रीअनन्त देव के अधिष्ठान होने से सब वस्तुएँ अनन्त हो जाती हैं इस ममें को कोई नहीं जानता है ५७६ जितनी माला, पान श्रादि मनुष्यों ने पाये वह तो दूर रहे मनुष्यों को वितरण करने में जो सेइ जिंद प्राकृत लोकेर घरे हुये । ताहातेइ तार पाँच विवाह निवाहे ॥२७८॥

सकल लोकेर चिने हहल उल्लास । सभे बोले 'वन्य घन्य घन्य अधिवास' ॥२७६॥

लक्षेश्वरो देखियाछि एइ नवहांपे । हेन अधिवास नाहि करे कारो वापे ॥२८०॥

ए मत चन्दन, साला, दिन्य गुया, पान । अकातरे केहो कभो नाहि करे दान ॥२८१

तवे 'राज परिष्ठत' आनन्द चित्त हैया । आइलेन अधिवास सामग्री लड्या ॥२८॥

विग्न वर्ग आस वर्ग करि निज सङ्घे । बहुविथ वाद्य-तृत्य-गीत महारङ्घे ॥२८॥।

वेद विधि पुर्विक परम हर्ष मने । ईश्वरेर गन्ध स्पर्श केला शुम क्यो ।२८॥।

तत्वां महा जय-जय-हरि-ध्वनि । करिते लागिला सभे महा स्वस्ति वाया ॥१८॥।

एतिवता गया देइ जय जय कार । वाद्य गीते हेल महानन्द-अवतार ॥२८॥।

हन मते करि अधिवास शुभ काज । गृहे चिल्लेन सनातन विग्न राज ॥२८॥।

एइ मत गिया ईश्वरेर आस गयो । लच्मीरेक्ष करिला अधिवास शुभ क्यो ॥२८॥।

यार जत किन्नु लोके लोकाचार वले । दोहाराइ सव करिलेन कुत्रहले ॥२८॥।

तवे सुप्रभाते प्रसु करि गङ्गा-स्नान । श्रागे विष्यु पूर्ति गीरचन्द्र भगवान ॥२६।।

तवे सुप्रभाते प्रसु करि गङ्गा-स्नान । श्रागे विष्यु पूर्ति गीरचन्द्र भगवान ॥२६।।।

तवे सुप्रभाते प्रसु करि गङ्गा-स्नान । श्रागे विष्यु पूर्ति गीरचन्द्र भगवान ॥२६।।।

निर्वाह हो जाता ॥ २७८ ॥ सब लोगों के चित्त परम उल्लासमय थे सभी लोग कहते थे कि—'इस अधिवास का धन्य है, धन्य है ॥ २७६ ॥ हमने इस नयद्वीप में लखपित भी देखें हैं, परन्तु किसी के बाप ने भी ऐसा अधिवास नहीं किया ॥ २८० ॥ इस प्रकार निष्डर होकर चन्दन, माला एवं दिव्य पान-सुपादी कभी किसी ने यह नहीं दिये ॥ २८१ ॥ तब द्यर से 'श्रीराज परिडत' प्रसन्न चित्त होकर अधिवास सामिशी लेकर श्री-जगननाथ मिश्र के यर आते हैं ॥ २८२ ॥ विश्व वर्ग एवं वन्धु बान्धवों को साथ लेकर अनेक अकार के बाब, नृत्य, गीत के महारङ्ग में ॥ २८३ ॥ परम प्रमन्न चित्त युव सुभ चाए में विधि पृत्विक ईश्वर श्रीविश्वम्भरचन्द्र के अङ्ग में सुगन्धि चन्दन एवं इत्र आदि लगाते ॥ २८४ ॥ उस समय सब लोग जय-जयकार व 'हरि' 'हरि' की ध्वनि एवं महामङ्गल-प्रदायक 'स्वस्ति वाचन' करने लगी ॥ २८४ ॥ प्रतिवना-गण जय-जयकार करने लगी

सामान प्रथ्वी पर गिर पड़ा ॥ ५७७ ॥ वही यदि प्राकृत लोक के घर में होता तो उससे ही पाँच विवाहीं का

वाद्य-मृत्य-गीते हैल महा कोलाहल । चतुर्दिके जय-जय उठिल मङ्गल ॥ १६२॥

करके श्रीसनातन विषराज जाने घर की गये ॥ १८०॥ इसी प्रकार प्रमु के खात्मीय जन भी जाकर शुभन्तम् में लन्मी जी का खिंघवास किया ॥ १८००॥ श्रीर लीक में जितने 'लोकाचार' कह जाते हैं दोनों ने ही खानन पूर्णक वे सब किये ॥ २८० ॥ दूसरे दिन सुप्रभात काल में श्रीगीरचन्द्र भगवान् श्रीगङ्गा-स्नान करके, प्रथम श्रीविष्णु-पूजन करके॥ २६०॥ पश्चात् खाने सब खात्मीयजनों के साथ नान्दीमुख कर्माद् करने की बैठे॥ २६१॥ उस समय वाद्य, नृत्य एवं गीतों का महा कोलाइल होने लगा खीर चारों खोर मङ्गलमयी जय-जय ध्वनि

इस प्रकार वाच, गीत द्वारा महा त्रानन्द का प्राकट्य हुआ।। २८६।। इस प्रकार व्यथिवास का शुभ काज

अस्य के इस दूसरे विवाह प्रसङ्ग में भी श्रीग्रनथकार के 'विष्णु-प्रिया' नाम के पहले 'लचमी' नाम देने से, इस भयें में भी कहीं-कहीं 'सदमी' नाम जिस दिया गया है पूर्यो-घट, धान्य, दघि, दीप, अ। ससार । स्थापिलेन घरे हारे अङ्गने अपार ॥२६३॥ चतुर्दिके नाना वर्णे उड्ये पताका । कदलक रापि बान्धिलेन आम्र-पाता ॥२६४॥ तवे आइ पतिवता गण लइ सङ्गे। लोकाचार करिते लागिला महा रङ्गे।।२६४॥ त्रामे गङ्गा पुजिया परम हर्ष मने । तबे बाद्य बाजने गेलेन पष्ठी स्थाने ॥२६६ । षष्ठो पुजि तवे बन्धु-मन्दिरं-मन्दिरं । लोकाचार करिया आइला निज घरं ॥२६७॥ तवे खइ, कला, हैल, ताम्बुल सिन्द्रे । दिया दिया पूर्ण करिलेन म्त्री गर्थोरे ॥२६८ । ईश्वर प्रभावे द्रव्य हैल असंख्यात । शचीओ सभारे देन बार पाँच सात ॥२६६॥ तैंले स्नान करिलेन सर्व्य नारी-गर्थे । हेन नाहि परिंपूर्ध नहिल जे मने ॥३००॥ एइ मत महानन्द लच्मीर भवने । लच्मीर जननी करिलेन हर्षे मने ॥३०१॥ श्री राज परिडत श्रवि चित्तेर उन्लासे । सर्व्यस्य निचेर करि महानन्दे भासे ।।३०२!। सर्व्य-विधि-कर्म करि श्री गौर सुन्दर । विश्वलेन खानिक हृइया अवसर ॥३०३॥ तबे सब ब्राह्मणेरे भोज्य वस्त्र दिया । करिलेन सन्तोषे परम नम्र हैया ॥३०४॥ जे जेमन पात्र जार जोग्य जेन दान । सेइ मते करिलेन सभार सम्मान ।।३०४।। महा प्रीते आशीव्वदि करि विप्र गण । गृहे चिललेन समे करिते मोजन ॥३०६॥ अपराह्म बेला आसि लागिला हइते । प्रसुर समेह वेश लागिला करिते ।।३०७।। चन्ड्ने लेपित करि सकल श्री अङ्ग । मध्ये मध्ये सर्व्वत्र दिलेन तथि गन्ध ॥३०८॥

उठ खड़ी हुई।। २६२ ॥ घर, द्वार एवं आँगन में अपार पूर्ण-घट, धान, दिध, दीप और आम्र-पल्लव स्थापित कर दिये गये थे ॥ २:३ ॥ चारों त्रोर नाना रङ्गों की पताकायें उड़ रही थीं कदली वृत्त रोपण करके जनके ऊपर आम के पत्ते वाँध दिये गये थे ॥ २६४ ॥ उसी समय श्रीशची माता पतित्रता गण को साथ लेकर परम श्रानन्द युक्त होकर लोकाचार करने लगी ।। २६४ ।। प्रथम परम प्रसन्त-चित्त से श्रीगङ्गाजी का पूजन करके बाजों की घोर के साथ श्रीपद्यी देवी के मन्दिर को गई ॥ २६६ ॥ वहाँ श्रीपद्यी पूजन करके अपने बन्धुओं के प्रत्येक घर पर लोकाचार करती हुई अपने घर लौटी ॥ २६७ ॥ यहाँ आकर स्त्री-गण को स्रील,केला,तेल, पान एवं सिदूर दे देकर उनको प्रसन्न कर रही थीं ॥ २६८ ॥ प्रभु के प्रभाव से द्रव्य [ वस्तुएँ ] असीम हो गई थीं, श्रीराची 'मा' भी सबको पाँच-गाँच, सात-सात बार दे रही थी।। २६६॥ सब स्त्रियाँ तेल में नहा गई थीं ऐसी कोई भी स्त्री नहीं थी जो अपने मन में भरपूर सन्तुष्ट न हुई हो ॥ ३०० ॥ इसी प्रकार श्रीविष्सु प्रिया की माताजी भी अपने वहाँ प्रकुत्र चित्त से महा खानन्द मना रही थी।। ३०१।। यहाँ श्रीराज-परिडत जी चित्त के उल्लास में आकर सब कुछ निद्देप कर महा आनन्द सागर में प्रवाहित हो रहे थे।। ३०२।। इधर श्रीगौर सुन्दर सब विधि-कर्म पूर्ण करके जब अवसर पाकर थोड़ी देर बैठे।। ३०३।। तब परम नम्रता पूर्वक विप्र वर्ग को भोजन एवं वस्त्र देकर उन्हें प्रसन्न करने लगे॥ ३०४॥ जो जैसा पात्र था अथवा जिसको जैसा दान उचित था प्रमु उसी प्रकार से सब का सत्कार कर रहे थे॥ ३०४॥ विष्रगण भी महा प्रीतिपूर्वक भोजन करके आशीर्वादें देकर अपने-अपने घरों को गये। ३०६ " जब ततीय प्रदर का समय हुआ तो सब लोग आकर प्रमु क्री वेश रचना करना प्रारम्भ करने लगे २०७० आपके समस्त श्रीश्रङ्ग में चन्दन श्रमुलेपित कर

अर्द्ध चन्द्राकृति करि ललाटे चन्द्रन । तथि मध्ये गन्धेर तिलक मुशोभन । ३०६॥ अज़ुत मुकुट शोमें शिरेर ऊपर । सुगन्धि मालाय पूर्ण हैल कलेवर ॥३१०॥ दिच्य सूच्म पीत वस्त्र त्रिवाच्छ विधाने । पराइया कज्वल दिलंग श्री नयाने ॥३११॥ धान्य दृष्यी सूत्र करे करिया बन्धन । धरिते दिलेन रम्भा मञ्जरी दर्पेश ॥३१२॥ सुवर्ष कुराडल दुइ श्रुति मृले साजे । नवरत्न हार वान्धि लेन वाहु मामे ।।३१३।। एइ मत जे जे शोभा करे जे जे अही। सकल घटना सभे करिलेन रङ्गे ॥३१४॥ ईरवरेर मृत्ति देखि जत नर नारी । मुग्ध हड्लेन समें श्रापना पासरि ॥३१४॥ प्रहरेक बेला आछे हेनइ समय । ममेड् बोलेन 'शुभ कराह विजय ॥३१६॥ प्रहरेक सर्व्य नवद्वीपे वेडाइया । कन्या घरे जाइवेन गोधृत्ति करिया ॥३१७॥ तवे दिव्य दोला साजि बुद्धिमन्त स्वान । हरिषे श्रानिजा करिलेन उपस्थान ॥३१८॥ वाद्य गीते उठिल परम कोलाइल । विष्र गरो करे वेद-ध्वनि मुमङ्गल ।।३१६॥ भाट गर्गा पहिते लागिल राइवार । सर्व्य दिके हृइल ब्यानन्द अवतार ॥३२०॥ तवे प्रसु जननीरे प्रदित्तिणा करि । विष्र गणे नमस्करि बहुमान्य करि ॥३२१॥ दोलाय विसला श्रोगीराङ्ग महाशय । सर्व्य दिके उठिल मङ्गल जय जय ॥३२२॥ नारी गर्ण दिते लागिलेन जय कार । शुभ-ध्वनि वइ कोनो दिके नाहि आर ॥६२३॥ प्रथमे विजय करिलेन गङ्गातीरे । पूर्ण चन्द्र धरिलेन शिरेर उपरे ॥३२४॥

बीच-बीच में इत्र आदि सुगन्धित द्रव्य लगाते थे ॥६०=॥ ललाट प्रदेश में अर्द्ध-चन्द्र की आकृति का चन्दन रचना कर उसके बीच में सुगन्धित कर्प्र, केशर आदि बम्तुओं का मिश्रित तिलक सुशोभित किया ॥६०६॥ मिर के ऊपर अद्भुत शोभाशाली मुकुट सजाया, सुगन्धित मालाओं द्वारा आपके गल देश एवं बत्तस्थल का परिपृश् कर दिया ॥ ६१०॥ त्रिकच्छ विधान से विव्य, सूदम एवं पीली घोती पहनाकर श्रीतयनों में काजल लगाया ॥ ६१२॥ एक सूत्र में बान एवं दूव बाँबकर फिर उसका आपके हाथ में बाँधा व केले की मखरी और दर्पण हाथ में रखने के लिये दिये ॥ ६१२॥ दोनों कर्ण-मृतों में दो सोने के कष्टले सजाकर पहनाये

थाहुआं में नवीन-नवीन रुनों के हिएर के केपूर याँव दिये ॥ ३१२ ॥ इसी प्रकार जो वस्तु व खलङ्कार जिस-जगह फन सकते थे रङ्ग पूर्वक वह सब वस्तुएँ व खलङ्कार बही-वहीं संयोजित किये ॥ ३१४ ॥ प्रभु की मृत्ति के दर्शन करके सब तर-नारी खपने को भूलकर मुख हो रहे थे ॥३१४॥ जन लगभग एक प्रहर समय खनरोप जाना, उस समय सब लोगों ने कहा कि-'खन विश्वस्थरचन्द्र की शुभ-विजय (यात्रा) कराखों ॥ ३१६॥

लगमग एक पहर नयद्वीप में घूम कर गांधूलि के समय कन्या के घर पहुँचना है।। ३१७।) तय श्रीबुद्धिमन्त म्वान ने एक दिग्य पालकी सजवाकर त्यानन्द-पूर्वक लाकर उपस्थित की।। ३१८॥ उस समय वाद्यों एवं गीतों डारा परम कोलाइल उठ म्वड़ा हुआ वित्र-गण सुमङ्गल वेद-ध्वनि करने लगे।। ३१८॥ राध-भाट-गण स्तुति

हारा परम कालाहल उठ न्यदा हुआ विप्र-गण सुमङ्गल वद्-ध्वान करन लगा। ३१६।। राय-भाट-गण स्तुति गान करने लगे इस प्रकार चारों श्रोर श्रानन्द का श्रयतरण हुआ।।३२०।।तय प्रभु श्रीगीराङ्ग महाशय माताजी की परिक्रमा करके व परम सत्कार पूर्वक विप्र-गण को नमस्कार करके पालकी में विराज श्रीर चारों श्रोर मङ्गलमयी जय तथ को ध्यनि उमइ पढ़ी ३०१००२ नारीगण भी जय नयकार करन लगी, श्रुम ध्वनिया

श्रागे जत पदातिक बुद्धिमन्त स्वॉर चिलला हड्या दुइ मारि पाटोयार ३२६ नाना नर्शों पताका चलिल तार पाछे विद्षक सकल चलिला नाना काचे ३२७ नरीक वा ना जानि कतेक सम्प्रदाय , परम उल्लासे दिच्य नृत्य करि जाय ,,३२≈.. जय ढाक,वीर ढाक, मृदङ्ग काहाल । पटह, दगड, शङ्ख, बंशी, करताल ॥३२६॥ वरगों, शिङ्गा, पञ्च शब्दी,वाद्य बाजे जत । के लिखिवे वाद्य-भागड वाजि जाय कत।।३३०।। लव लच शिशु वाद्य-भागडेर भितरे। रङ्गे नाचि जाय, देखि हासेन ईश्वरे ॥३३१॥ से महा कौतुक देखि शिशुर कि दाय । ज्ञानवान समे लज्जा छाड़ि नाचि जाय ॥३३२॥ वर्थमे आसिया गङ्गा-तीरे कथो चण । करिलेन नृत्य-गीत-आनन्द-बाजन ॥३३३॥ तवे पुष्प दृष्टि करि गङ्गा नमस्करि । अमेन कौतुके सर्व्य-नबद्वीप पुरी ॥३३४॥ देखि अति अमानुषी विवाह-सम्भार । सर्व्व लोक चित्ते महा पाय चमत्कार ॥३३४॥ 'बड़ बड़ विवाह देखियाछि' लोके वले । 'ए मत समृद्ध नाहि देखि कोनो काले' ॥३३६॥ एइ मत स्त्री पुरुषे प्रश्चरे देखिया । श्रानन्दे भासये सब सुकृति नदिया ॥३३७॥ समे जार रूपवती कन्या श्राछे घरे। सेइ सव विप्र सभे विमरिष करे ॥३३८॥ 'हेन वरे कन्या नाहि पारिलाङ दिते । त्रापनार भाग्य नाहि, हइव केमते' ॥३३६॥ के अतिरिक्त किसी और कभी अन्य कोई शब्द सुनने में नहीं आता था ॥ ३२३॥ प्रथम प्रभु ने श्रीगङ्गा-तट

की यात्रा की, पर्ण चन्द्रमा के आकार का मुकुट [ मौहर ] सिर पर धारण कर रक्खा है ॥ ३२४॥ सहस्रों-सहस्रों मसालें जलने लगीं, सब नाना प्रकार की आतिशवाजी छोड़ने लगे ॥ ३२४॥ श्रीबुद्धिमन्त खान के जितने पैदल एवं शस्त्रधारी सिपाही थे आगे-आगे दो लाइनों में होकर चल रहे थे ॥ ३२६॥ उनके पीछे रङ्ग-बिरङ्गी पताकार्ये चल रहीं थीं-समस्त विदूषक [स्वांग ] बना २ कर अनेक वेशों में चल रहे थे॥ ३२७॥

श्रीर न जाने कितने सम्प्रदायों के [प्रकार के] नर्राक परम उल्लास पूर्वक दिव्य नृत्य करते हुए चलते थे॥३२८॥ जय ढाक, बीर ढाक, मृदङ्ग, काहाल, पटह, दुन्दुिम, शङ्क्ष, बंशी, करताल, बरगों, शिङ्गा, पख्च शब्दी आदि जितने प्रकार के बाजे बजते चलते थे उनकी गणना करके लिखा नहीं जा सकता था॥३३०॥वाजों के बीच मे लाखों-लाखों शिशु अपूर्व रङ्ग दिखलाते हुए नाचते चलते थे उनको देख कर प्रभु हँसते जाते थे॥ ३३१॥

उस महा कौतुक को देखकर शिशुस्त्रों की तो क्या चले बड़े २ ज्ञानवाद भी लड़ना त्याग कर नाचने लगते थे।।३३२॥प्रथम श्रीगङ्गा तट पर स्त्राकर छुछ समय स्त्रानन्द-प्रद मृत्य-गीत एवं बाजों की ध्वनि करते रहे।।३३३॥

तन्परचान् पुष्प वृष्टि करके एवं श्रीगङ्गा जी को नमस्कार करके छानन्द पूर्वक सब नवद्वीप पुरी का श्रमण किया ॥ ३३४ ॥ इस झमानुषी विवाह के ठाट-बाट को देखकर सब लोगों के चित्त में परम आश्चर्य होता था ॥ ३३४ ॥ वे कहते थे कि–'इमने वड़े-वड़े विवाह देखे हैं, परन्तु इस प्रकार का समृद्धशाली विवाह किसी

काल में भी हमने नहीं देखा' ॥ ३३६ ॥ इस प्रकार शीनवद्वीपवासी सुकृतिवान सब स्त्री-पुरुष प्रमुको देख-कर श्रानन्द में भास रहे थे ॥३३७॥ वह सब विप्र जिनके घरों में रूपवती कन्यायें थीं वे मन में कुछ दुःख

करते थे कि !! ३३८ !! इस ऐसे वर को अपनी कन्या नहीं दे सके, अपने भाग्य में नहीं था. होता किस प्रकार

नवद्वीप वासीर चर्गो नमस्कार । ए सब आनन्द देखिवारे शक्ति जार ॥३४०। एड् मत रङ्गे प्रभु नगरे नगरे । अमेन कीतुके सर्व्य नवडीप पुरे ॥ १४१॥ गोपृत्ति समय आसि प्रवेश हहते । आहलेन राज पणिडनेर मन्दिरेते ॥ ४२॥ महा चय जयकार लागिल हड्ने । दुइ बाद्य भागडवादे लागिल वाजिने ॥३४३॥ परम सम्भ्रमे राज परिडन श्रामिया । दोला हैते काले करि बमाइला निजा ॥३४४॥ पुष्प बृष्टि करिलेन सन्तोपे आपने । जामाना देखिया हर्षे देह नाहि जाने ॥३४५॥ तवे वरसोर सज्ज सामिग्री लह्या । जामाता वरिते वित्र वसिजा व्यासिया ॥३४६॥ पाद्य, अर्ह्ण, आचमनी, वस्त्र, अलङ्कार । यथाविवि दिया कैल वरण व्यमार ॥३४७॥ तवे तान पन्नी नारी गर्शेर महिते । महल विवान आनि लागिला करिने ॥ १४=॥ धान्य दृष्ट्यी दिलेन प्रसुर श्रीयस्तके । आगि करिया मध्त-धृतेर प्रदीपे ॥ ३४६॥ खइ कड़ि फेलि करिलेन जय कार । एइ मत जन किछु करि लोकाचार ॥३५०॥ तवे सर्व अल्कारे भृषित करिया । लच्नी देवी आनिलेन आसने धरिया ॥३४१॥ तवे हर्षे प्रभुर सकल आप्त गरो । प्रभुरेओ तुलिलेन धरिया आसने ॥३४२॥ तवे मध्ये अन्तःपट धरि लोकाचारे । सप्त प्रदक्तिंग कराइलेन कन्यारे ॥ १४३॥ तवे लच्मी प्रदक्षिण करि सात बार । रहिलेन सम्मुखं करिया नमम्कार ॥३५४॥ तवे पुष्य केला फेलि लागिल हइते । दूइ बाद्य भागड महा लागिल वाजिते ॥५५५॥

<sup>॥</sup> ३३६ ॥ श्रीव्रन्थकार कहते हैं कि-श्रीनवद्वीपवासियों के चरणों में मेरा नगन्कार है जिनको यह सब त्यानन्व वस्वने की शक्ति थी एवं है ॥३४०॥ इसी प्रकार से प्रभु रङ्ग पूर्वक व आतन्दित हुए शीनवडी प्यूरी के [ नौ नगरों के बाजारों में ] प्रत्येक मुदल्ते में श्रमण करने लगे।। ३४१।। गे।धृलि समय [ प्रवंश होने-डें।ने चाँग्ता है कि ] प्रभु श्रीराज पण्डिन के घर पर पहुँच गये।। ३४२ ॥ इस समय महा जय-जयकार होने लगा दोनो श्रीर के बाज स्पर्जी से बज रहे थे ॥ ३४३ ॥ राज-रान्डित जी ने परम शीवना पूर्वक खाकर प्रसु की पालकी से म्ययं गोद में लेकर उतार कर विठलाया ॥ ३४४ ॥ और प्रसन्न होकर आप म्ययं पूर्य-वृष्टि करने लगे, जामाना को देखकर हुई के कारण देह ज्ञान नहीं रहा ॥ ३४४ ॥ परचान 'चरण' की सामित्री लेहर श्रीराज-परिदत आकर जामाता को वरण करने के लिये बैठे ॥ ३४६ ॥ श्रीर यथा-विधि पाच, श्रव्य, धायमनी, वन्य एवं अलङ्कार आदि देकर 'वरण्' व्यवहार सम्पन्न किया ॥ ३४७ ॥ पश्चान् उनकी पत्नी नारी-गण् के साथ श्राकर सङ्गल विधान करने लगी।। ३४८।। प्रथम प्रभु के श्रीमस्तक में धान एवं दृव दी, फिर खत घी के दीपकों से आरती करके खील एवं कोड़ी गिरा कर जय-जयकार किया; इसी प्रकार मत्र लोकाचार करके ॥३४६-३४०॥ परचान् लक्मी देवी को सब अलकुरों से भूषित करके आसन पर वैठाकर विवाद सण्डप मे ले आई' उधर प्रभु के आत्मीय-जन हर्ष पृत्रीक प्रभु को भी आसन पर धैठाकर अपर उठा लिया।। ३४१-३४२।। पश्चात् लोकाचार के अनुसार लोगों एवं वर-कन्या के बीच में १ पर्दा लगाकर कन्या द्वारा वर की सात परिक्रमा कराई ॥ ३४३ ॥ तव लदमी जी सात प्रदक्षिणायें पूर्ण करके नमस्हार पूर्वक प्रभु के सम्मुख सडी हो गई । ३४४ उस समय वर-फन्या के उपर पुष्प षृष्टि होने लगी दोनों और के बाज परम उन्च ध्वनि

चतुर्दिके स्त्री पुरुषे करे जय ध्वनि । आनन्द आसिया अवतरिला आपनि । ३४६॥ श्रागे लच्मी जगन्याता प्रसुर चरगो । माला दिया करिलेन श्रात्म समर्थगो ।।३५७॥ तवे भौर चन्द्र ग्रसु ईपन् हासिया । लच्मीर गलाय माला दिलेन तुलिया ।।३५८।। तवे लच्नी नारायसो पुष्प-फेला फेलि। करिते लागिला हइ महा-कुत्हली ॥३५६॥ ब्रह्मादि-देवता सब अल्वित रूपे। पुष्प वृष्टि लागिलेन करिते कौतुके ॥३६०॥ 'आनन्द विवादे' लच्नी-गर्णे प्रसु गर्णे। उच्चकरि वर कन्या तोले हर्षे मने ।।३६१।। चणे जिने प्रभु-गणे, चणे लच्मी गणे । हासि हाप्ति प्रभुरे वोलये सर्व्य जने ॥२६२॥ ईषत् हासिला प्रभु सुन्दर श्री सुखे । देखि सर्व्य लोक गासे परानन्द सुखे ॥३६३॥ सहस्र सहस्र महाताप दीप ज्वले । कर्रो किछु नाहि शुनि वाद्य कोलाहले ॥३६४॥ मुख चन्द्रिकार महा वाद्य जय घ्वनि । सकल ब्रह्माग्रंड स्पर्शिलेक हेन शुनि ॥३६५॥ हेन मत्रे श्री मुख-चन्द्रिका करि रङ्गे । वसिलेन श्री गौर सुन्दर लच्मी सङ्गे ॥३६६॥ तवे राज परिडत परम हर्ष मने । वसिनोन करिवारे कन्या सम्प्रदाने ॥३६७॥ पाद्य अध्ये आचमनी यथा-विधि मते। क्रियाकरि लागिनोन सङ्कल्प करिते ॥३६८॥ विष्णु त्रीति काम्य करि श्रीलच्मीर विता । प्रश्चर श्रीकरे समर्विलेन दुहिता ॥३६९॥ तवे दिव्य-धेनु, भूमि शय्या, दासी, दास । अनेक जीतुक दिया करिला उल्लास ॥३७०॥ लच्मी वसाइलोन प्रसुर बाम पाशे । होम कर्म्म करिते लागिला तवे शेषे ॥३७१॥ के साथ बजने लगे।। ३४४॥ चारों स्रोर से स्त्री-पुरुष 'जय' जय' की ध्वनि करते थे, ज्ञात होता था, मानो आनन्द ही स्वयं आकर अवतीर्ण हुआ है ॥३४६॥ प्रथम जग-माता तदमी देवी ने प्रभु के श्रीचरणों में माला

अलचित रूप से कौतुक पूर्वक पुष्प-वृष्टि करने लगे। ३६०॥ पश्चात् 'आनन्द विवाद' होने लगा, जिसमें लक्सी जी के पत्त वाले लक्सी जी को और प्रभु के पत्त वाले प्रभु को श्रेष्टतम् पदवी पर बिटलाते थे ॥३६१॥ कभी वर-पत्त जीत जाता तो कभी कन्या पद्म। जब कन्या-पद्म की जीत होती तो सव जन ( युवितयाँ ) हँस-हँस कर प्रसु से बातें हँसी की करती थीं ॥ ३६२ ॥ उस समय प्रमु सुन्दर श्रीमुख से ईपत् [ तनिक ] हॅस

देते उसको देखकर सब लोग परम-त्रानन्द-सुख में प्रवाहित होते थे ॥ ३६३ ॥ हजारा-हजारां महाप्रकाशमान मसालें जल रही थीं, बाजों के कोलाहल में कानों से कुछ सुनाई नहीं देता था ॥ ३६४ ॥ 'मुख-चन्द्रिका' के समय बाजों की एवं जयकारों की महाध्विन सम्पूर्ण ब्रह्माएड को स्पर्श करने वाली हो रही थी ॥ ३६४ ॥ इस प्रकार श्रीगौर सुन्दर रङ्गपूर्वक 'मुख-चिन्द्रका' करके श्रीविष्णु विद्या जी के साथ चैठे ॥ ३६६ ॥ तब श्रीराज-

परिडत परम प्रसन्न मन से 'कन्या-दान' के लिये वैठे ॥ ३६० ॥ यथाविधि पाद्य, श्रर्व्य, श्राचमन की क्रिया पूर्ण करके संकल्प करने लगे " ३६८। अविष्णु प्रिया जी के पिता ने बिष्णु-प्रीति की कामना करके प्रथम

अपनी पुत्रों को प्रमु के श्रीकरों में समर्पण किया ३६६ पश्चात् दिव्य दिव्य गौए , भूमि , शय्या, दासी

देकर आत्म-समर्पण किया ।। ३४७ ।। पश्चात् श्रीगौरचन्द्र तनक हँसते हुए वह माला उठाकर लदमी जी के गले में दे दी ।। ३४८ ।। पश्चात् ( मन्य में रक्खी हुई फ़ुलों भरी थाली में पुष्प ले लेकर ) परम आनन्द पूर्वक 'लक्सी-नारायण' परस्पर एक दूसरे के ऊपर पुष्प वृष्टि करने लगे।। ३४६।। उस समय त्रञ्चा आदि देवता भी

वेदाचार लोकाचार जत किछु आछे। सब करि वर-कन्या घरे निला पाछे।।३७२॥ वैंकुएठ हइल राज-परिडत आवासे । भोजन करिने जाह बसिलेन शेपे ॥३७३॥ भोजन करिया गुल रात्रि सुमङ्गले । लच्मी-कृष्ण एकत्र रहिलेन कुत्हले ।।३७४॥ सनातन पश्डितेर गीण्डार सहिते । जे सुख इइल, ताहा, के पारे कहिते ॥३७४॥ नग्नजित, जनक, भीष्मक, जाम्युवन्त । पूर्व्वे ताना जे हेन हह्ला भाग्यवन्त ॥३७६॥ सेइ भाग्य एवे गोष्ठी मह सनातन । पाइलेन पृथ्वे विष्णु-सेवार कारण ।।२७७॥ तवे रात्रि प्रभात जे छिल लोकाचार । सकल करिला सर्व्व भ्रवनेर सार ॥३७०॥ अपराह्वं गृहे आसिवार हेल काल । वाद्य नृत्य गीन हैने लागिल विशाल ॥२७६॥ चतुर्दिके जय-ध्वनि लागिल हइते । नारी रागे जयकार लागिलेन दिते ॥३८०॥ विषयाण आर्राट्वीद लागिला करिते । यात्रा योग्य श्लोक समे लागिला पहिते ॥३=१॥ ढाक, पढ़ा, सानाजि, वरगों, करताल । अन्योऽन्येवाद करि वाजाय विशाल ॥३८२॥ तवे प्रसु नमस्करि सर्वे मान्य गण । लच्मी सङ्गे दोलाय करिला आगोहन ॥३८३॥ हरि हरि वर्लि तवे करि जय घ्वनि । चलिलेन सहया डिजेन्द्र-कुल-मणि ॥३८४॥ पर्य जत लोक देखे चिलया श्रासिते । घन्य घन्य प्रशंसे समेइ वहु मते ॥ ३८५।। स्त्रीगण देखिया वोले 'एइ भाग्यवती । कत जन्म सेत्रिलन कमला पार्व्वती ॥३५६॥

परचान् होम-कर्म किया।। २७१।। सत्र वेदाचार एवं सोकाचार पूर्ण करके किर वर व कन्या की घर में ले गर्य।। ३७२।। श्रीराज परिडत का घर बैक्डएठ हो रहा था परचान अन्त में वर-कन्या माजन करने के लिये जाकर वैटें।। सुख पूर्वक माजन करके लदमी जी एवं श्रीकृष्ण ने आनन्द, उहास के साथ रात्रि में एक ही जगह वास किया ॥ ३७४ ॥ श्रीसनातन पिण्डत को निज बन्धु-बान्धवीं के सहित जो सुख हुआ है उसे कीन वर्णन कर सकता है ? ॥ ३७४ ॥ पूर्व काल में नम्नजित, जनक, भीष्मक एवं जाम्बुयन्त जितने भाग्यशाली

एवं दास ऋादि ऋनेक दहेज में देकर उझास मनाने लगे ॥ ३७० ॥ तत्र विष्णु-वियाजी के वाम भाग बैठाया

हुए ॥ १७६ ॥ उतना ही सोभाग्य निज आसीय जनों के सहित श्रीसनातन जी को पूर्व जन्म की श्रीविप्सा-सेवा के कारण प्राप्त हुआ।।३७७।।पश्चान् प्रमात कालीन रात्रि के अवसर में जो लोकाचार उन्हें किया।।३७८।। जब तीसरे पहर घर आने की बेला आई है तब विशाल वाद्य, नृत्य एवं गीत फिर आरम्भ हुए॥ ३७६॥ चारों ओर में 'जय' 'जय' की व्यति होने लगी। स्त्रीगण भी 'जय' 'जयकार' करने लगे।। ३८०॥ विप्र-गण

स्राशीयदि करने लगे चौर सब ही पण्डित-गए। यात्रा के योग्य श्लोक पाठ करने लगे। याजे वाले परस्पर में म्पद्धी के साथ डाक ( ढोल ) पड़ा (पड़व-तारो) शहनाई, वरणों (तुरही) एवं करताल आदि बाजों को विशाल ध्वनि के साथ बजाते थे।।१८२।। तय प्रमु सब माननीय-वृन्द को नमस्कार करके लदमी जी के सहित पालकी

में विराजे ॥ ३-३ ॥ 'हरि'-'हरि' एवं 'जय'-'जय' की श्वनियाँ करके द्विजेन्द्र-कुल-मणि श्रीगौरचन्द्र को लेकर चले ॥ ३=४ ॥ पथ में जितने लाग प्रभु को जाते हुए देखते थे वह सभी अनेक प्रकार से इनकी प्रशंसा करते

थे ३८४ स्नीगण देखकर कहती थीं कि-श्वस माग्यवती ने न आने वितने जन्म पर्यन्त सदमी जी एव पार्षती जी की सेवा की हैं? रेम्ह कोई कहती कि 'ऐसा माल्म होता है कि यही श्रीमहेश व पार्वसी

श्रादि एंड १० ग्रध्याय ] 💮 🗱 श्रोचैतन्य-भागवत 🕸 केह बोले 'एइ हेन चुिक हर गौरी'। केह बोले 'हेन चुिक कमला श्री हरि'।।३५७।। कहो बोले 'एइ दुइ–कामदेव रति । केही बोले 'इन्द्र-शची लय मोर मति' ॥३=८ केह बोलो 'हेन बुक्ति रामचन्द्र-सीता'। एइ मत बोलो सर्व्य सुकृति बनिता ॥३८८॥ हेन भाग्यवन्त स्त्री पुरुष नदियार । ए सब सम्पत्ति देखिवारे शक्ति जार ॥३६०॥ लदमी नारायगोर मङ्गल-दृष्टिपाते । सुख मय सच्व लोक हैल नदियाते ॥३६१॥ नृत्य, गीत, वाद्य, पुष्प वर्षिते वर्षिते । परम त्रानन्दे त्राइसेन सर्व्द-पथे ॥३६२॥ तवे शुभ चर्षे प्रभु सकल मङ्गले । श्राइलेन गृहे लच्मी कृष्ण कुत्रहले ॥३६३॥ गृहे आसि वसिलेन लक्षी-नारायण । जय ध्वनि मय हैल सकल भ्रवन ॥३६४॥ कि आनन्द हड्ल से अकथ्य कथन। से महिमा कोन जने करिव वर्णन ॥३९४॥ जाहार मृत्तिर विभा देखिले नयने । सर्व्य-पाप युक्तो जाम वैकुण्ठ-सुबने ॥३६६॥ -से प्रशुर विभा लोक देखये साचाते। तेत्रि तान नाम दमामय दीनानाथे ।।३६७॥ तवे जत नट, भाट, भिज्जुक गणेरे । तुपिलेन वस्त्र-धन वचने समारे ॥३६८॥ विप्रगण-त्राप्त गण सभारे प्रत्येके । आपने ईश्वर वस्त्र दिलेन कौतुके ।।३६६॥ बुद्धिमन्त खाने प्रभु दिला श्रालिङन । ताहान श्रानन्द श्रति श्रकथ्य कथन ॥४००॥ ए सब लीलार कछ नाहि परिच्छेद । 'त्राविर्माव' 'तिरोभाव' सबे कहे वेद ॥४०१॥ हैं'। कोई कहती कि-उसको तो ऐसा समभ पड़ता है कि-'यह श्रीलच्मी-नारायण हैं' ॥ ३८७ ॥ कोई कहती थी 'यह दोनों कामदेव व रित हैं' श्रीर कोई कहती थी-'मेरी बुद्धि के श्र**तु**सार तो यह इन्द्र-शची हैं' ॥३८८॥

कोई कहती थो कि-'यह तो ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे श्रीरामचन्द्र व सीताजी हों' तब सुकृति-शीला वनिताएँ इसी प्रकार से ऋपनी-ऋपनी मति के ऋनुसार कहती थीं ॥ ३६० ॥ श्रीनवद्वीप के ऐसे माग्यवान स्त्री-पुरुष है, जिनमें यह सब सम्पत्ति देखने की शक्ति है।। ३६०।। लच्मी-नारायण के शुभ दृष्टिपात से श्रीनवद्वीप के सब लोग सुखमय होगये ॥ ३६१ ॥ सव लोग सम्पूर्ण-पथ में नृत्य, गीत, वाद्य एवं पुष्प-वृष्टि करते-करते परम

त्रानन्द पूर्विक चले त्रा रहे थे।। ३६१।। पश्चात् सकल मङ्गल के साथ त्रानन्द पूर्विक लच्भी-कृप्ण [ श्री-विष्णु प्रिया-श्रीगौरचन्द्र ] शुभ क्ण में घर के निकट श्रा पहुँचे ॥ ३६२ ॥ तब श्रीशंची माता पतित्रता स्त्री-गरण साथ लेकर हृष्ट-चिन्त से पुत्र एवं पुत्र-बधू को द्वार पर से घर लिवा लाई ।। ३६४॥ जब श्रीलन्सी-

नारायण घर में त्राकर बैठे उस समय सम्पूर्ण ब्रह्माएड में 'जय' 'जय' की ध्वनि गूँजने लगी ।। ३६४ ।। उस संमय जो ब्रह्सुत ब्रानन्द हुब्या वह ब्रकथनीय है उस समय के सुख की महिमा को कौन मनुष्य वर्णन कर सकता है।। ? ३६४।। जिसकी श्रीमूर्त्ति का विवाह भी नेत्रों से देख लेने पर सर्व-पाप युक्त भी श्रीबैकुण्ठ-

धाम को जाता है।। ३६६।। उसी प्रमुका विवाह लोग प्रत्यच देखते थे ( श्राश्चर्य ) इसीलिये उनका नाम दयामय एवं दीनानाथ है।। ३६७।। पश्चात् श्रीशची माता ने नट, भाट, भिच्चक स्त्रादिकों को वस्त्र, धन

एवं सीठी वाणी द्वारा प्रसन्न किया था।। ३६८।। उधर विप्र-गण एवं ऋात्मीय बन्धु-बान्धवों को प्रभु स्वयं अपने हार्यो से वस्त्र दे दे कर उन्हें प्रसन्न कर रह थे ३६६ श्रीबुद्धिमन्त खान को प्रमु ने आलिक्षन दिया है ४०० इन सब लीलाओं का कभी विशास नहीं है वेद केवल इनको उसका श्रानन्द भी श्रवि

 श्रीचैतन्य-मागवत श्चिद् बंड ११ अध्याप 225 l

दर्गडेके ए सब लीला जन हड्याछ । शत वर्षे ताहाके वर्णित्र हेन आहे ? ॥४०२॥ नित्यासन्द स्वरूपेर बाज्ञा करि शिरे । एत-मात्र लिखि ब्रामि कृपा ब्रनुपारे ॥४०३॥

ए सब ईश्वर लीला जे पड़े जे शुने । में अवस्य विहरूपे गीरचन्द्र मने ॥४०४॥

श्रीकृष्ण चैतन्य नित्याजन्द चाँद जान । चृन्दावनदाम तकु पद गुगे गान ॥४०४॥ इति श्रीचैनन्य भागयते छादित्वण्डे श्रीविदण्-प्रिया-परिण्य वर्ण्वं नाम दशमांऽध्यायः ॥ १०॥

## एकादशोऽध्यायः

जय जय दीनवन्धु शीगीर सुन्दर । जय जय लच्मीकान्त ममार ईरवर ॥१॥

जय जय भक्त-रहा हेत् अवतार । जय सन्त्री काल सन्य कीर्चन-विदार ।।२॥

भक्त-गोध्टी महित गींगङ्ग जय जय । शुनिले चैतन्य ऋथा भक्ति लभ्य हय ॥३॥ श्रादि खराड कथा श्रवि श्रमृतिर धार । जहि गौराङ्गोर सर्व्य मोहन विहार ॥४॥

हेन मते वैक्कारठ नायक नवडीपे । गृहस्थ हड्या पढायेन वित्र रूपे ॥४॥ प्रेम-भक्ति-प्रकाश-निभित्त अवतार । ताहा किछु ना करेन इच्छा से ताँहर ॥६॥

श्रति परमार्थ-शून्य-सकल संसार । तुच्छ-रस विषये से श्राहर समार ॥७॥ गीता भागयत वा पढ़ाय जे जे जन । ताराश्रो ना बोले ना बोलाय को र्चन ॥=॥

हाथे तालि दिया वा सकल मक्त गरा। श्रापना श्रापनि मेलि करेन कीर्चन ॥६।

प्राविभीव एवं तिरोभाव नाम से पुकारने हैं ॥ ४०१ ॥ इन सब लीला में से एक घड़ी के भीतर जितनी

लीनायें हुईं, ऐसा कीन मनुष्य है जो उनको १०० वर्ष में भी वर्णन कर सके ? ॥४०२॥ श्रीनित्यानन्द स्वरूप की खाझा सिर पर धारण करके मैंने उनकी छुपा से ही प्रभु की लीला को सूत्र-मात्र से ही लिखा है ॥५०३॥ प्रमुको इन सब लीलाओं का जो पढ्ने एवं सुनने हैं वह सनुष्य अवस्य श्रीगीरचन्द्र के नाथ विहार करते है

।। ४०४ ।। श्रीकृष्ण चैतन्य एवं श्रीनित्यानन्द्यन्द्र की जान कर श्रीवृन्दायनदाम उनके युगल चरणीं में उनके गुरा-गान करता है ॥ ४०४॥ हे दीनवन्यु श्रीमौर सुन्दर ! आपकी जय हो जय हो, हे लक्ष्मीकान्त ! हे मत्र प्राणियों के ईश्वर श्री-

गौर मुन्दर ! आपकी जय हो, जय हो ।। १ ॥ हं भक्त रज्ञा-हेतु अवतार धारण करने वाले प्रमा ! आपकी जय हो, जय हो । हे सर्ज काल सत्य ! हे कीर्त्तन-विहारी ! आपकी जय हो ।। २ ॥ हे श्रीगीर सुन्दर ! भक्त

मण्डली के सिंहत आपकी जय हो, जय हो [ हे भाई श्रोताओ ! ] श्रीचैतन्यचन्द्र की कथा श्रयण करने से भक्ति प्राप्त होती है।। ३॥ श्रादि म्यण्ड की कथा जिसमें श्रीगीरचन्द्र के सर्वी-मुख्यकारी विहार वर्णन है,

अति म्धुर श्रमृत की धारा है ॥ ४ ॥ इस प्रकार श्रीवैकुरुठ-नायक श्रीनवद्वीप में गृहस्य होकर विषद्ध से पढ़ाते हैं ॥ ४ ॥ यदापि त्र्यापने प्रेम-भक्ति का प्रकाश करने के लिये अवनार लिया है तो भी उस कार्य में से कुछ भी नहीं करते हैं यह आपकी इन्छा है। ६ इस समय सकल ससार निवान्त वर्म-रहित है सब लोग

हुंच्छ विषय-रस का आदर करते हैं ७ बहत से आदमी ऐसे भी हैं, जा श्रीगीता एन श्रीभागवत रटाते

ताहाते श्रो उपहास करये सभारे | इहारा कि कार्ये डाक छाड़े निरन्तरे ॥१०॥ श्रामि ब्रह्म श्रामितं वसे निरञ्जन | दास-प्रश्न भेद वा करेन कि कारण ॥११॥ संसारि सकल वोले 'मागिया खाइते । डाकिया बोलये हिर लोक जानाइते' ॥१२॥ 'ए गुलार घर द्वार फेलाइ भाङ्गिया' । एइ युक्ति करे सब-निदया मिलिया ॥१३॥ श्रुनिया पायेन दु:ख सर्व्य भक्त-गणे । सम्भाषा करेन हेन ना पायेन जने ॥१४॥ श्रुन्य देखे भक्त-गण सकल-संसार । हा कृष्ण ! निलया दु:ख भावेन श्रुपार ॥१४॥ हेन काले तथाइ श्राइला हरिदास । श्रुद्ध निष्णु-भक्ति जार विग्रहे प्रकाश ॥१६॥ एवे श्रुन हरिदास ठाकुरेर कथा । जाहार श्रुवणे कृष्ण पाइये सर्व्यथा ॥१७॥ बृद्न ग्रामेते श्रुवतीर्ण हरिदास । से भाग्ये से सब-देशे कीर्चन-प्रकाश ॥१८॥ वश्रुन श्राक्तिया श्राहला गङ्गातीरे । श्रासिया रहिला फुलियाय-शान्तीपुरे ॥१६॥ पाइया ताहान सङ्ग श्राचार्य गोसाजि । हुङ्गार करेन, श्रानन्देर श्रन्त नाजि ॥२०॥ हरिदास ठाकुरो श्रुद्ध त देव सङ्ग । भासेन गोविन्द-रस-समुद्र तरङ्ग ॥२१॥ निरवधि हरिदास गङ्गा तीरे तीरे । श्रुमेन कीतुके कृष्ण विल उच्च स्वरे ॥२२॥ विषय सुखेते विरक्त र श्रुग गण्य । कृष्ण नामे परिपूर्ण श्रीवदन घन्य ॥२३॥

कर हाथों से ताली बजा-बजाकर कीर्तान भी करते हैं।। ६।। तो उस पर भी वह लोग इन सब लोगों की हँसी उड़ाते हैं और कहते हैं कि-'यह लोग न माल्म क्यों निरन्तर चिल्लाते हैं?।। १०।। 'हम बहा हैं और हमारे ही भीतर बहा का निवास है' फिर यह लोग न माल्म क्यों दास और प्रभु का भेद करते हैं'?।।११।। संसारी सब मनुष्य भक्तों के प्रति कहते हैं कि-'यह लोग माँगने खाने व लोगों को जनाने के लिये चिल्ला-चिल्लाकर 'हिरे' वोलते हैं।। १२।। सब नबद्वी नवासी अभक्त-गण आपस में यह युक्ति करते हैं कि-'चलो भाई! इन सब लोगों के घर-द्वार तोड़ फोड़कर फेंक दें'।। १३॥ इन बातों को सुन कर भक्त-गण मन में बड़े दुःखी होते हैं। वह किसी आदमी को भी इस योग्य नहीं देखते हैं जिससे कुछ सम्भाषण करलें।।१४॥ इस प्रकार भक्त-गण सब संसार को भक्ति-शून्य देखते हैं और हा कृष्ण! हा कृष्ण! बोलकर मनों में अनार दुःखित हो रहे हैं॥ १४॥ उसी समय वंहाँ श्रीहरिदास 'ठाकुर' आये जिनके शरीर से शुद्ध विष्णु-भक्ति

है किन्तु वह भी श्रीहरि-कीर्त्तान करते हैं और न कराते हैं ॥ = ॥ और यदि सब भक्त-गग आपस में मिल-

दु:खित हो रह है।। १४।। उसा समय वहा आहारदास ठाकुर आया जनक शरार स शुद्ध विभी माफ प्रकाशित होती थी।। १६।। अब श्रीहरिदास ठाकुर का चरित्र सुनिये जिसके सुनने से निश्चय 'श्रीकृष्ण की प्राप्ति' होती है।। १७।। श्रीहरिदास जी बूदन प्राम में अवतीर्ण हुए थे, उन्हीं के कारण उस सब देश में अभी तक कीर्त्तान होता हुआ दृष्टि पहता है।। १८।। कुछ दिन वहाँ रहकर श्रीगङ्गा-तट पर आये और शान्ति पुर

के निकटवर्त्ती फुलिया नामक बाम में रहने लगे।।१६॥ वहाँ उनका सङ्ग पाकर श्री अद्वैताचार्य प्रभु के आनन्द की सीमा नहीं रही और वह प्रेम से हुङ्कार करने लगे॥ २०॥ श्रीहरिदास ठाकुर भी अद्वैताचार्य जी के सङ्ग

श्रीगोविन्द-रस-समुद्र की तरङ्गों में प्रवाहित होते थे ॥ २१ ॥ श्रीहरिदास जी निरन्तर आनन्द पूर्वक श्रीगङ्गा जी के किनारे किनारे उच्च स्वर से 'कृष्ण' 'कृष्ण' बोलते हुए अम्ण करते रहते थे ॥ २२ ॥ आप विषय-सुख

से विरक्तों के थे, त्रापका श्रीमुख निरन्तर कृष्ण नाम से भरपूर रहने के कारण धन्य है रहे

द्रश्हेके ए सब जीका जन हर्षाछे। शन वर्षे नाहाके विशिष हेन छाछे ? ॥४०२॥ नित्यासन्द स्वह्रपेर हाहा कि शिरे। स्वन्यात्र निर्मय खामि कृपा सनुपारे ॥४०२॥ ए सब ईर्वर लीला जे पढ़े जे शुने। से छावरथ विहरये गौरचन्द्र सने ॥४०४॥ श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यासन्द चाँद जान। दृन्दावनदाम तछु पद गुगे गान ॥४०४॥ इति श्रीचैनन्य सागवते छात्त्वर हे श्रीविष्णु-प्रिया-परिग्य वर्णने नाम दशमां ऽत्यायः॥ १०॥

## एकादशोऽध्यायः

जय जय दीनवन्यु श्रीगीर सुन्दर । जय जय ल्रन्मंकान्त समार ईरवर ॥१॥ जय जय मक्त-रला हेतु अवतार । जय सर्व्य काल गन्य कीर्चन-विद्वार ॥२॥ सक्त-गोप्टी सहित गीराङ्ग जय जय । शुनिले चैतन्य कथा मिक्त लभ्य हय ॥३॥ श्रादि खरड कथा श्रित असृतर धार । जिह गीराङ्ग र सर्व्य-मोहन विद्वार ॥४॥ हेन मते वैकुस्ठ नायक नवदीपे । यहस्थ हह्या पढ़ायेन विश्व रूपे ॥४॥ श्रेप-मिक्त-प्रकाश-निमित्त अवतार । ताहा किळु ना करेन इच्छा से ताँहर ॥६॥ श्रित परमार्थ-शून्य-सकल संगार । तुच्छ-रस विषये से आदर सभार ॥७॥ गीता मागयत वा पढ़ाय जे जे जन । ताराओ ना वोलं ना वोलाये कीर्चन ॥=॥ हाथे तालि दिया वा सकल मक्त गरा। आपना आपनि मेलि करेन कीर्चन ॥॥ ॥

आश्रिमीय एवं निरोभाय नाम से पुकारने हैं ॥ ४०१ ॥ इन सब लीला में में एक घड़ी के भीनर जितनी लोलायें हुई, ऐसा कीन मनुष्य है तो उनको १०० वर्ष में भी वर्णन कर सके ? ॥४०२॥ अंतिल्यानन्द स्यहप की व्याहा सिर पर धारण करके मैंने उनकी हुए। से ही प्रमु की लीला को सृत्र-मात्र में हो लिखा है ॥४०॥ प्रमु की इन सब लीलाओं को लो पहने एवं सुनने हैं यह मनुष्य अवश्य श्रीगारवन्द्र के मात्र विहार करते है ॥ ४०४॥ श्रीकृष्ण चैतन्य एवं श्रीनित्यानन्द्यन्द्र को जान कर श्रीवृन्दावनदास उनके युगल चरणों में उनके गुण-गान करना है ॥ ४०४॥

हे दीनवन्तु श्रीगीर सुन्दर! श्रापकी जय हो जय हो, हे लदमीकान्त! हे मव प्राशियों के देशर श्री-गीर सुन्दर! श्रापकी जय हो, जय हो ॥ १ ॥ हे भक्त-रहा-हेतु अवनार धारण करने वाले प्रभो ! श्रापकी जय हो, जय हो । हे सर्ग काल सत्य! हे की त्रीन-विहारी ! श्रापकी जय हो ॥ २ ॥ हे श्रीगीर सुन्दर! भक्त मण्डली के सिहत आपकी जय हो, जय हो [ हे भाई श्रोताश्रो ! ] श्रीचैतन्यचन्द्र की कथा श्रवण करने से भक्ति प्राप्त होती है ॥ ३ ॥ आदि खण्ड की कथा जिसमें श्रीगीरचन्द्र के सर्ग-सुग्वकारी विहार वर्णन हैं, अति मधुर श्रमत की धारा है ॥ ४ ॥ इस प्रकार श्रीवेकुण्ड-तायक श्रीनवद्वीप में गृहस्थ होकर विश्रह्य में पढ़ाते हैं ॥ ४ ॥ यद्यपि आपने प्रेम-भक्ति का प्रकाश करने के लिये अवतार लिया है तो भी उस कार्य में में कुछ भी नहीं करते हैं यह आपकी इच्छा है ६ इस समय सक्रज ससार नितान्त धर्म-रहित है, सब लोग उच्छ विषय-रस का आहर करते हैं ७ बहुत से आदमी गैसे भी हैं, जा श्रीगीता एव श्रीभागतत रहाते

ताहाते श्रो उपहास करये समारे । इहारा कि कार्ये डाक छाड़े निरन्तरे ॥१०॥ श्रामि त्रझ श्रामातेइ वैसे निरञ्जन । दास-प्रश्न भेद वा करेन कि कारण ॥११॥ संसारि सकल बोले 'मागिया खाइने । डाकिया बोलये हरि लोक जानाइते' ॥१२॥ 'ए गुलार घर द्वार फेलाइ माङ्गिया' । एइ युक्ति करे सब-निदया मिलिया ॥१३॥ श्रुन्य देखे भक्त-गण सकल-संसार । हा कृष्ण ! विलया दुःख भावेन श्रुपार ॥१४॥ हेन काले तथाइ श्राइला हरिदास । श्रुद्ध विष्णु-भिक्त जार विग्रहे प्रकाश ॥१६॥ एवे श्रुन हरिदास ठाकुरेर कथा । जाहार श्रुवणे कृष्ण पाइये सर्व्वथा ॥१०॥ बृद्दन ग्रामेते श्रुवतीर्ण हरिदास । से भाग्ये से सब-देशे कीर्चन-प्रकाश ॥१८॥ कथो दिन थाकिया स्राइला गङ्गातीरे । श्रासिया रहिला फुलियाय-शान्तीपुरे ॥१६॥ पाइया ताहान सङ्ग श्राचर्य गोसानि । हुङ्कार करेन, श्रानन्देर श्रुन्त नानि ॥२०॥ हरिदास ठाकुरो श्रुद्ध त देव सङ्ग । भासेन गोविन्द-रस-समुद्र तरङ्गे ॥२१॥ निरवधि हरिदास गङ्गा तीरे तीरे । श्रुमेन कोतुके कृष्ण विल उच्च स्वरे ॥२२॥ विषय सुखेते विरक्त र अग्र गण्य । कृष्ण नामे परिपूर्ण श्रीवदन घन्य ॥२३॥

है किन्तु वह भी श्रीहरि-कीर्त्तीन न करते हैं और न कराते हैं ॥ 🗕 ॥ और यदि सब भक्त-गण श्रापस में मिल-

प्राप्ति' होती है।। १७॥ श्रीहरिदास जी बूद्न प्राम में श्रवतीर्ग हुए थे, उन्हीं के कारण उस सब देश में श्रभी तक की त्रीन होता हुआ दृष्टि पहता है।। १८॥ कुछ दिन वहाँ रहकर श्रीगङ्गा-तट पर आये और शान्ति पुर के निकटवर्त्ती फुलिया नामक प्राम में रहने लगे।।१६॥ वहाँ उनका सङ्ग पाकर श्रीअह ताचार्य प्रभु के श्रानन्द की सीमा नहीं रही और वह प्रेम से हुङ्कार करने लगे॥ २०॥ श्रीहरिदास ठाकुर भी अह ताचार्य जी के सङ्ग श्रीगोविन्द-रस-समुद्र की तरङ्गों में प्रवाहित होते थे॥ २१॥ श्रीहरिदास जी निरन्तर आनन्द पूर्वक श्रीगङ्गा

जी के किनारे किनारे उच्च स्वर से 'कृष्ण' 'कृष्ण' बोलते हुए भ्रमण करते रहते थे ॥ २२ ॥ आप विषय-सुख से विरक्तों के थे, श्रापका श्रीमुख निरन्तर 'कृष्ण' नाम से भरपूर रहने के कारण बन्य है र

कर हाथों से ताली बजा-बजाकर कीर्तान भी करते हैं ॥ ६॥ तो उस पर भी वह लोग इन सव लोगों की हँसी उड़ाते हैं और कहते हैं कि-'यह लोग न मालूम क्यों निरन्तर चिल्लाते हैं १॥ १०॥ 'हम ब्रह्म हैं और हमारे ही भीतर ब्रह्म का निवास है' फिर यह लोग न मालूम क्यों दास और प्रभु का भेद करते हैं' १॥११॥ संसारी सब मनुष्य भक्तों के प्रति कहते हैं कि-'यह लोग माँगने खाने व लोगों को जनाने के लिये चिल्ला-चिल्लाकर 'हरि' 'हरि' बोलते हैं ॥ १२॥ सब नबद्वीयवासी अभक्त-गण आपस में यह युक्ति करते हैं कि-'चलो भाई! इन सब लोगों के घर-द्वार तोड़ फोड़कर फेंक हें'॥ १३॥ इन बातों को सुन कर भक्त-गण मन में बड़े दुःखी होते हैं। वह किसी आदमी को भी इस योग्य नहीं देखते हैं जिससे कुछ सम्भाषण करलें॥१४॥ इस प्रकार भक्त-गण सब संसार को भक्ति-शून्य देखते हैं और हा कृष्ण ! हा कृष्ण ! बोलकर मनों में अपार दुःखित हो रहे हैं॥ १४॥ उसी समय वंहाँ श्रीहरिदास 'ठाकुर' आये जिनके शरीर से शुद्ध विष्णु-भक्ति प्रकाशित होती थी॥ १६॥ अब श्रीहरिदास ठाकुर का चरित्र सुनिये जिसके सुनने से निश्चय 'श्रीकृष्ण की

द्यंगेको गोविन्द नामे नाहिक विरति । भक्ति-रसे अनुद्या हय नाना मृति ॥२४॥ कखनो करेन तृत्य आपना आपनि । कखनो करेन मत्तर्मिह प्राय व्यनि ॥२४॥ कलनो वा उच्च स्वरे करेन रोदन । अह अह महा हास्य हासेन कखन ॥२६॥ कखनो गर्जेन अति हुङ्कार करिया। कखनो सूर्चिछत हइ थाकेन पहिया॥२७॥ च्रेणे अलौकिक-शब्द बोलेन डाकिया । चर्णे ताहि वाखानेन उत्तम करिया ।।२८।। अश्रु-पात, रोमहपं, हास्य, मूच्छी घम्मं । कृष्ण-भक्ति विकारेर जत आले मम्म ॥२६॥ प्रसु हरिदास मात्र नृत्ये प्रवेशिले । सकल त्राक्षिया तान शीविग्रहे मिले ॥२०॥ हेन से आनन्द धारा तिते सर्व्व अङ्ग । अति पालिएडओं देखि पाय महा रङ्ग ॥३१॥ किवा से श्रद्भुत श्रङ्गे श्रीपुलकावित । ब्रह्मा शिवी देखिया हयेन जुतृह्ली ॥३२॥ फुलिया ग्रामेर जत बाह्मण-सकल । सभेइ ताहाने देखि हहला विह्वल ॥३३॥ समार नाहाने वड जन्मिल विश्वास । फुलियाये रहिलेन प्रस हरिदास ॥३४॥ गङ्गा-स्नान करि निरवधि हरि नाम । उच्च करि लझ्या बुलेन सर्व्व स्थान ॥३४॥ काजि गिया मुलुकेर श्रिधिपति स्थाने । कहि लेन ताहान सकल विवरणे ॥३६॥ जवन हड्या करें हिन्दुर श्राचार । भाल मते तारे श्रानि करह विचार ॥२७॥ पापीर वचन शुनि सेंह पाप मित । धरि त्रानाइल ताने अति शीध गिति ॥३८॥ कृष्णेर प्रसादे हरिदास महाशय । जवनेर कि दाय कालेरी नाहि भय ।।३६॥

चण भर के लिये भी कृष्ण नाम से विरित नहीं होती थी आप भक्ति-रस द्वारा निरन्तर अनेक रूपों में पिर्वित होते रहते थे ॥ २४ ॥ कभी अपने आप ही नृत्य करते तो कभी मत्त निह की तरह गर्जना करते थे ॥ २४ ॥ कभी उच्च-स्वर से रोते व कभी खूब जोर से हुँ सते थे ॥ २६ ॥ कभी खूब जोर की हुँ हुए मार कर गर्जते थे, कभी मूर्ण्डित होकर पड जाते थे ॥ २० ॥ कभी चिल्लाकर कोई अलौकिक शब्द बोलते तो फिर कभी उसी शब्द की श्रेष्ठ व्याच्या करते थे ॥ २० ॥ अभी, पुलक, हँसी, मूच्छी, प्रत्वेद आदि जो श्रीकृष्ण-भक्ति विकार के जितने मर्म हैं ॥ २६ ॥ श्रीहरिदास ठाकुर के नृत्य आरम्भ करते मात्र ही वह सब उनके श्रीअङ्ग में दिखाई देने लगते थे ॥ ३० ॥ ऐसी अहुत आनन्द धारा उठती थी कि-आपका सब शरीर तर हो जाता था और अति पासरणी को भी देखकर परम आरचर्य होता था ॥ ३१ ॥ आपके श्रीअङ्ग में कैसी अहुत पुलकावित्त होती थी कि-जिनको देखकर बहा व शिवजी भी चिकत हो जाते थे ॥ ३२ ॥ फुलिया प्राप्त के सब ब्राह्मण लोग आपके गुणों को देखकर बहा व शिवजी भी चिकत हो जाते थे ॥ ३२ ॥ फुलिया प्राप्त के सब ब्राह्मण लोग आपके प्रति बहा विश्वास हो गया, इस प्रकार श्रीहरिदास ठाकुर को फुलिया में रहते हुए अनेक दिन व्यतीत हो गये ॥ ३४ ॥ आप श्रीगङ्गा-स्नान करके निरन्तर उच्च स्वर से 'श्रीहरि नाम' बोलते हुए सर्वत्र विचरण करते रहते थे।।३४॥ एक दिन एक काजी ने उस देश के अधिपति के पास जाकर आपका सब विवरण उसको कह सुनाया ॥ ३६ ॥ 'इरिदास यवन होकर हिन्दुओं का सा आचरण करता है आप उसको बुलवाकर अच्छी तरह से उसका दण्ड- विधान कीजिये'॥ ३७॥ पापी काजी के वचनों को सुन कर उस पाप बुद्धि वाले देश-पित ने अति रामित

पुनंक आपको पकदवे को जुलाया ३८॥ कृष्ण कृमा से श्रीहरिदास महाशय को यवन-राज की ता क्या चले

कृष्ण कृष्ण बलिते चलिला सेइ चर्णे। मुलुक पतिर द्वारे दिला दरशने ॥४०॥ हरिदास ठाकुरेर शुनि श्रागमन । हरिष विषाद हैल जत सुसज्जन ॥४१॥ बड़ बड़ लोक जत आहे बन्दि घरे। तारा सब हुए हैला शुनिजा अन्तरे ॥४२॥ परम दैष्णाव हरिदास महाशय । ताने देखि वन्दि-दुःख हइवेक चय ॥४३॥ रचक लोकरे सभे साधन करिया । रहिलेन बन्दि गण एक दृष्टि हैया ॥४४॥ हरिदास ठाकुर आइला सेइ स्थाने । वन्दि-गण देखि कृपा दृष्टि हैल मने ॥४५॥ हरिदास ठाकुरेर चरमा देखिया। रहिलेन बन्दि गण प्रमाति करिया ॥४६॥ आजानुलम्बत ग्रज, कमल नयान । सन्वे मनोहर ग्रुख-चन्द्र अनुपाम ॥४७॥ भक्ति करि सभे करि लेन नमस्कार । सभार हैल कृष्ण-भक्तिर विकार ॥४८॥ ताहार सभार भक्ति देखि हरिदास । वन्दि सब प्रति करिलेन श्राशीव्वदि ॥४६॥ थाक थाक एखन ब्राछह जेन रूपे। गुप्त ब्राशीन्वीद करि हासेन कौतुके।।५०॥ ना बुक्तिया तान त्राति दुर्झेय वचन । बन्दि सब हैला किन्छ विषादित मन ॥५१॥ तवे पाछे कृपा-धुक्त इइ हरिदास । गुप्त आशोन्वीद कहे करिया प्रकाश ॥५२॥ 'आमि तोमा' सभारे जे केल आशीव्वीद । तार अर्थ ना बुमिया भावह विषाद ॥५३॥ मन्द् आशीर्वाद आमि कखनो ना करि। मन दिया सभे इहा वुक्तह विचारि।।५४॥ एवे कृष्ण प्रति तोमा सभा कार मन । जेन आछे एइ मत रहु सर्व्य चण ।। ५४॥

काल का भी डर नहीं था।। ३६॥ वह तत्काल ही 'कृष्ण' 'कृष्ण' उच्चारण करते हुए चल दिये और थोडी देर में देश-पति के द्वार पर जा पहुँचे ॥ ४० ॥ श्रीहरिदास ठाकुर का आना सुनकर सब सुसज्जन लोग हर्ष एवं विषाद को प्राप्त हुए ॥ ४१ ॥ तथा वन्दि-घर में पड़े हुए सब वड़े-बड़े लोग मनमें प्रसन्त होते थे ॥ ४२ ॥ वह मन ही मन विचार करते थे कि-हरिदास महाशय परम वैष्णव हैं उनके दर्शन से हमारी जेल छूट जायगी ॥ ४३ ॥ वह वन्दि-गण (केंदी) अपनी देख भाल करने वाले अफसरों की थोड़ी सी मिनती करके आपकी श्रोर टक्टकी लगाकर देखने लगे ॥ ४४ ॥ पश्चात् श्रीहरिदास ठाकुर उनके पास पहुँचे तथा वन्दीगण को देखकर उनके मन में बड़ी दया आई ॥४४॥ श्रीहरिदास ठाकुर के चरण दर्शन कर बन्दि-गण उन्हें प्रणाम कर ही रह गये।। ४६।। उनकी भुजाएँ जंघा तक लम्बी थीं, नेत्र कमल जैसे थे तथा सबके मन की हरने वाला अनौखा चन्द्रमा के समान मुख था।। ४७॥ सब ने मक्ति पूर्वक नमस्कार किया तो उन सब में श्रीकृष्ण-मक्ति का उदय हो गया ॥ ४८ ॥ श्रीहरिदास जी ने सब की मक्ति देखकर प्रीति पूर्वक [ बन्दियों को ] आशीर्वाद दिया ॥ ४६ ॥ 'इस समय जिस रूप में हो वैसे ही रहो' यह गुप्त आशीर्वाद करके वे कौतुक पूर्वक हँसने लगे ॥ ४०॥ उनके इस अति कठिनता से भी न समक्त में आने वाले [ दुईं य ] वाक्य को न समक पाकर बन्दी-जन मन में कुछ दुखी हुए ॥ ४१ ॥ तब पीछे से श्रीहरिदास जी ने कृपा करके अपने गुप्त आशीर्वाद को स्पष्ट करके कहा ॥४२॥ उन्होंने कहा कि-मैंने तुम्हारे लिये जो आशीर्वाद किया उसका तात्पर्य न जानकर तुम मन में दुखी हो रहे हो।। ४३।। मैंने मन्द [कमजोर] आशीर्वोद कभी नहीं किया करता, तुम सब लोग इस इस समय तुम सबका मन जिस बात को एकाम मन से समम्बो ॥ ४४ मेर कहने का तालर्थ यह है कि

एवे लुझो कृष्ण नाम कृष्णेर चिन्तन । समे मेलि करिते आछह अनुचण ।। १६।।
एवे हिंसा नाहि, नाहि प्रजार पीडन । 'कृष्ण' विल काकुर्व्वादे करह चिन्तन ।। १७।।
आर बार गिया विषयेते प्रवित्तेले । समे इहा पासरिवे , गेले दृष्ट मेले ।। १८।।
सेइ सब अपराध हैव पुनर्व्वार । विषयेर धम्मे एइ शुन कथा मार ।। १८।।
'बन्दी थाक' हेन आशोर्व्वाद नाहि करि । विषय पासर, अहिनेश बोलो हरि ।। ६०।।
छले करिलांड आमि एइ आशोर्व्वाद । तिलार्द्वेक ना भाविह तोमरा विपाद ।। ६१।।
सर्व्व-जीव प्रति दया दर्शन आमार । कृष्णे दृढ सिक्त हुउ तोमरा समार ।। ६२।।
चिन्ता नाहि-दिन-दुइ-तिनेर भितरे । बन्धन धुचिव एइ कहिलुँ तोमारे । १६३।।
विषयेते थाक, किवा थाक यथा तथा । एइ बुद्धि कमो ना पासरिह सर्व्वथा ।। ६४।।
बिनयेते थाक, किवा थाक यथा तथा । एइ बुद्धि कमो ना पासरिह सर्व्वथा ।। ६४।।
अति मनोहर तेज देखिया ताहान । परम गौरवे विस्वारे दिला स्थान ।। ६६
आपने जिज्ञासे ताने मुलुकेर पति । केने भाइ ! तोमार कि रूप देखि मित ।। ६७।।
कत भाग्ये देख तिम हयाछ जवन । तवे केने हिन्दुर आचारे देह मन ।। ६८।।
आमरा हिन्दुरे देखि नाहि खाइ भात । ताहा तिम छोड़ हुइ महा वंश जात ।। ६६।।

आमरा हिन्दुरे देखि नाहि खाइ भात । ताहा तुमि छोड़ हइ महा वंश जात ॥६८॥ जाति-धर्म-लङ्कि कर अन्य व्यवहार । पर लोके के मते वा पाइवा निस्तार ॥७०॥

रहे हो तथा साथ-साथ कृष्ण-चिन्तवन भी कर रहे हो ॥ ४६ ॥ इसमें हिंसा नहीं है प्रजा का पीइन भी नहीं है, इस समय तो तुम सब लोग 'कृष्ण' 'कृष्ण' कहते हुए कार्षण्य युक्त हो [ अनुनय-विनय पूर्वक ] प्रभु वा चिन्तवन कर रहे हो ॥ ४७ ॥ पश्चात् यहाँ से जाने पर विषयों में प्रवृत्ति होने के कारण, दुर मंग में पड़कर तुम सब ही इसे मूल जाओगे ॥ ४५ ॥ फिर वे ही सब अपराध तुमसे होंगे, सुनो ! बात यह है कि-विषयों का स्वाभाविक गुण-धर्म ऐसा है ॥ ४६ ॥ 'तुम बन्दी ही रहो' मैंने यह आशीर्वाद नहीं किया था। मैंने छल

भाँति श्रीकृष्ण में लगा हुआ है इसी प्रकार से सर्वदा लगा रहें।। ४४ ।। इस समय तुम लाग कृष्ण नाम ले

'हिर' बोलते रहो।' उस बात से तुम लोग मनमें तिनक भी दुःख मत पाना ॥६०-६१॥ हमारी तो सब जीवीं के प्रति दया-दृष्टि ही रहती है। तुम सबकी कृष्ण में दृद-भक्ति हो॥ ६२॥ कोई चिन्ता की बात नहीं है, दा-तीन दिन के भीतर ही तुम्हारे बन्धन दूट जाँयगे, मैं तुमसे कहता हूँ॥ ६३॥ चाहे तुम विषयों के मध्य में रहना अथवा अन्य किसी स्थान पर या सङ्ग में,मैं यह चाहता हूँ कि-किसी भी अवस्था में तुम्हारो यह बुद्धि

पूर्वक यह आशीर्वाद किया था कि-'तुम सब लोग इस समय की भाँति विषयों को भूलकर शत दिन 'हरि'

नष्ट न हो ॥ ६४ ॥ इस प्रकार श्रीहरिदास जी सब बन्दियों का शुभ अनुसन्धान करके देश-पति के पास पहुँचे ॥ ६४ ॥ देश-पति ने उनका अति मनोहर तेज देख कर, परम गौरव पूर्वक उनको बैठने के लिये आसन दिया ॥ ६६ ॥ स्वयं देश-पति आपसे पूँछने लगा कि-क्यों भाई ! हम तुम्हारी यह कैसी बुद्धि देखते हैं ? ॥ ६७ ॥

कितने भाग्य से!तुम देखो ! यवन हुए हो, फिर तुम हिन्दु श्रों के श्राचरण करने में श्रपना मन क्यों लगाते हो १ म ६८ इस लोग मी हिन्दू को देखकर भाव नहीं खाते हैं जिसमें तुम तो बहे खान्दान में से हो फिर हुम उस रीति को क्यों त्यागते हो १ ६६ जब तुम जावि वर्म के विपरीत श्राचरण करते हो ती परलोक

🗱 श्रोचैतन्य-भागवत 🕸 श्रादि खंड २१ अध्याय ] ना जानिजा जे किछु करिला अनाचार । से पाप घुत्राह करि अकलिमा उच्चार ॥७१॥ शुनि माया-मोहितेर वाक्य हरि दास । 'श्रहो विष्णु माया' वलि हैल महाहास ॥७२॥ विलिते लागिला तारे मधुर उत्तर । 'शुन बाप ! सभाग्ड एकड ईश्वर ॥७३॥ नाम मात्र भेद करे हिन्दुये यवने । परमार्थे एक कहे कोराखे पुराखे ॥७४॥ एक शुद्ध नित्य बस्तु अखगड अव्यय । परिपृश् हड् वैसे सभार हृद्य ॥७४॥ सेइ प्रभु जारे जेन लब्बोयायेन मन । सेइ मत कम्मी करे सकल-भुवन ।:७६।। से प्रभुर नाम-गुण सकल जगते। बोलेन सकल मात्र निज शास्त्र मते ॥७७॥ जे ईश्वर से पुनि सभार भार लय । हिंसा करिले श्रो से ताहान हिंसा हय ।।७८।। एतेके आमारे से ईश्वर जेहेन। लब्बोयाछेन चिचे, करि आमि तेन ॥७६॥ हिन्दु कुले केहो जेन हृइया ब्राह्मण । श्रापनेइ गिया हय इच्छाय यवन ॥८०॥ हिन्दु वा कि करे तारे जार जेह कम्मी । आपने जे मैल तरि मारिया कि धर्मी ? ॥=१॥ महाशय तुमि एवे करह विचार । जदि दोष थाके, शास्ति करह आमार'।।=२।। हरिदास ठाकुरेर मुसत्य वचन । शुनिञा सन्तोप हैल सकल यवन ।।⊏३।। सवे एक पापी काजी मुलुक पतिरे । वलिते लागिला शास्ति करह इहारे ॥ ८४॥ एइ दुष्ट आरो दुष्ट करित्र अनेक । यवन कुलेर अमहिमा आनिवेक ॥ ८४॥

में कैसे उद्घार पान्नोगे ? ।। ७० ।। अनजाने में जो कुन्न अनाचार तुम से हो गया है, कलमा पद्कर उसका

लिये धन्य है ' कहकर जोर से हँसे ॥७२॥ पश्चात् मधुर वाक्यों से उसको उत्तर देने लगे कि-'हे महाराज ! सुतिये, सब का एक ही ईश्वर है।। ७३॥ 'हिन्दू और मुसलमानों ने केवल नाम का भेद कर लिया है, वास्तव में कुरान एवं पुराण एक ही परमार्थ वस्तु का प्रतिपादन कर रहे हैं।। ७४ ।। वह ईश्वर एक, शुद्ध, नित्य वस्तु, श्राखरेख, श्राञ्यय, परिपूर्ण होकर सबके हृद्य में निवास करते हैं।। ७४ ।। तब ब्रह्मारखों में वही प्रमु जिसके मन को जिधर फेर देते हैं वह उसी प्रकार का कर्म करने लगता है।। ७६ ।। उन प्रभु के नाम एवं गुण सब

प्रायश्चित कर लो ॥ ७१ ॥ माया से मोहित यवन पति के वाक्यों को सुनकर श्रीहरिदास जी 'विष्सु-माया के

संसार के लोग अपने-अपने शास्त्र के अनुसार वर्णन करते हैं।। ७७ ।। वह ईश्वर होकर भी सब प्राणियों का सब प्रकार का दायित्व अपने ऊपर लिये हुए हैं, इसलिये किसी प्राणी की हिंसा करना उन्हीं की हिंसा करना है।। ७८।। इस प्रकार वह प्रभु मुक्त से जिस प्रकार करा रहे हैं मैं भी उसी प्रकार कर रहा हूँ'।। ७६।। जैसे कोई हिन्दू कुल का त्राह्मण होकर अपनी इच्छा से जाकर मुसलमान हो जाय ॥ ८० ॥ तो हिन्दू उसका क्या करें ? 'जिसके जैसे कर्मा हैं वह स्वयं उसको मार रहे हैं' फिर उसको ऋौर मारना क्या धर्म है'॥ ८१॥

'श्रीमान जी अब आप सोचिये, यदि इसमें मेरा दोप हो तो दण्ड दीजिये' ॥ ५२ ॥ श्रीहरिदासजी के सुन्दर वचनों को सुनकर सब मुसलमान प्रसन्न हुए।।=३।।केवल एक पापी काजी देश-पित से कहने लगा कि-'इसको दर्गड दीजिये क्योंकि यह एक दुष्ट और अनेकों को भी दुष्ट बनावेगा इस रीति से यह यवन-कुल का नाश

🕸 कलमा कुरान शरीफ की एक धायत है जाइचाइस्लिस्लाइ मुहम्मदुरेस्वस्साइ अर्थात् ईश्वर एक है और मुहम्मद उसंका रसूच ( पैगम्बर ) है

एतेके उहार शास्ति कर भाल मते । नहे वा आपन शास्त्र वलुक हुखेते।।⊏६!।

पुन बोले हुलुकेर पति 'त्रारे भाइ। त्रापनार शास्त्र बोल तवे चिन्ता नात्रि ।।⊏७।। अन्यथा करिव शास्ति सब काजी गर्णे । बलिवाओं पाछे आर लघु हैवा केन ? ॥==॥

हरिदाम बोलेन 'जे करान ईश्वरे । ताहा वइ आर केहो करिने ना पारे ।।⊏६।।

श्रपराध श्रमुरूप जार जेन फल । ईश्वर से करे इहा जानिह सकल ॥६०॥

खराड त्वराड हुइ देह जदि जाय प्राण । तभी श्रामि वदने ना छाड़ि हि नाम।।६१।। शुनिञा ताहान वाक्य मुल्देर पति । जिज्ञासिल 'एवे कि करिवा इहा प्रति' ॥६२॥

काजी बोले 'बाइश वाजारे निजा मारि । प्राय लह अगर किछु विचार ना करि ।।६३।। बाइश बाजारे मारिलेह यदि जीये। तबे जानि द्यानि सब साँचा कथा कहें'।।६४।। पाइक-सकते डाकि तर्डे करि बहै। 'ए मत गारिवि जैन प्राण नाहि रहे ॥६४॥

जवन हहया जेन हिन्दुयानि करे। प्राखान्त हहले शेषे ए पापेत तरें 118६॥ पापीर वचने सेह पापी आज्ञा दिल । दुष्ट गरो आति हरिदासेरे धरिल ।।६७।।

बाजारे बाजारे सब वेदि दुष्ट गर्गो । मारये निर्जीव करि महा क्रोध मने । ६ = ।। 'कुष्या' 'कुष्या' स्मर्या करेन हरिदात । नामानन्दे देह दुःख ना इय श्काश ।।६६।।

देखि हरिदास देहे अत्यन्त प्रहार । सज्जन सकल दुःख भावेन अपार ॥१००॥

पाठ करें'।। ≒६।। तब देश-पति ने फिर कहा कि-'अरे भाई! अपने शास्त्र का (क्वरान) पाठ करें। तो तुन्हारें लिये कोई चिन्ता की बात नहीं ।।=७।। 'नहीं तो यह सब काजी लोग तुमको दगड देंगे । तब भी ना बालना पड़ेगा फिर क्यों इस प्रकार नी वा दिखाते हा ?' ।। पन ।। श्रीहरिदास जी वीले कि जी ईश्वर कराने हैं वही होता है, उसके अतिरिक्त और कोई कुछ नहीं कर सकता'।। ८६ ।। अपराध के अनुसार जिसका जो फल है

कर देगा'।। 🖙 ४-८४।। 'इसिलिये इसकी अच्छी प्रकार से द्गङ दीनिये, नहीं तो वह आपने मुँह से छुरान

चले जावें तब भी मैं अपने मुख से शीहरि नाम नहीं छोडूँगा ॥ ६१ ॥ उनके वाक्य सुनवर देश-पति (काजी से) पूछने लगा कि-'अब इसके प्रति स्था फरना है ?'।। ६२।। काजी ने कहा कि-अब और फुछ विचार नहीं करना है, उसको यहाँ के वाईसी वा गारी में घुमाने हुए मारते-मारते प्राण निकलवा दीजिय ॥ ६३॥ बाईस वाजारों में मारने पर भी यदि यह जीवित रह जाय तो समकेंगे कि—यह ज्ञानी है श्रीर सब सच्ची

वह ईश्वर ही देता है, यह सब ही जानते हैं।। ६०॥ यदि मेरे शरीर के दुकड़े र हो आँच तथा प्राण भी

बार्ते कहता है।।। ६४।। परचात् वह सब प्रहारियों को बुलाकर तर्ज कर बोजा कि-'तुम लोग इसको इस प्रकार मारना जिससे इसके प्राण न रहें?।। ६४ ॥ 'सुसज्ञमान होकर जो हिन्दुओं के से कर्म करता है-प्राणान्त होने पर इस पाप से छूट जाबेना'।। ६६।। पापी काजी के कहने से उस पापी बवन पति ने भी छाजा दें दी

तत्र दुष्ट गण ने आकर श्रीहरिदास जी की पकड़ लिया ॥ ६७ ॥ वे सब दुष्ट-गण उन्हें चारों श्रीर से घेरकर प्रत्येक बाजार में घुमाते हुए महा क्रोधित मन हो निर्जीव की तरह मारने लगे ॥ ६८॥ श्रीहरिदासजी निर-

न्तर 'कृष्ण' 'कृ'ण' बोल रहे थे अहिरि नाम के आतन्द में वे दह दु प्र प्रगट नहीं करते थे। ' ६६।' अहिरि दास जी के शरीर पर अत्यन्त प्रहार इसारर सन सज्जन वृन्द अपार दु खित होत थ १०० न्नमें से कोई

केही बोले 'उभिष्ट हहन सर्व्व राज्य । से निमित्ते हेन सुजनेर हेन कार्य ॥१० राजा उर्जारेरे केंद्रो शापे क्रीध मने । मारा मारि करितेत्रो उठे कोनी जने ॥१ केही गिया जबन गगोर पाये घरे। 'किन्छ दिव श्रन्प करि मारह उहारे' १०३ तयापिह दया नाहि जन्मे पापि गर्णे । बाजारे बाजारे मारे महा क्रोध मने १ कृष्णोर प्रसादे हरिदासेर शरीरे। अन्य दुःखो नाहि जन्मे एतेक प्रहारे ।१०४ त्रप्तुर प्रहारे जेन प्रहलाद विग्रहे । कोनो दुःख ना जन्मिल सर्व्य-शास्त्रे कहे । एइ मत यवनेर अशेष प्रहारे । दुःख ना जन्मये हरिदास ठाकुरेरे ॥१०७॥ हरि दास स्मरगोत्रो ए दु:ख सर्व्यथा । छिगडे सेइ चर्गे, हरिदासेर कि कथा सबे जे सकल पापि गण ताँ रे मारे । तार लागि दुःख मात्र भावेन अन्तरे ॥ 'ए सब जीवेरे कुल्ए ! करह प्रसाद । भीर द्रोहे नहु ए सभार अपराध' ।।११ एइ मत पापि गण नगरे नगरे । प्रहार करये हरिदास ठाकुरेरे ॥१११॥ हद करि मारे तारा प्राण लइवारे । मनस्पथो नाहि हरिदासेर प्रहारे ॥११२॥ विस्मित हइया भावे सकल यवने । 'मनुष्येर प्राण कि रहे ए मारणे ॥११३। दुइ तिन बाजारे मारिले लोक मरे । बाइश बाजारे मारिलाङ जे इहारे ॥११४ मरे श्रो ना त्रारो देखि हासे चर्णे चर्णे । ए पुरुष पीर वा' सभेइ भावे मने ।। कह्ता कि-सब राज्य का नाश होने वाला है इसीलिये तो ऐसे सज्जन की ऐसी वि ।। १०१ ।। कोई क्रोधित होकर राजा एवं उसके मन्त्री को शाप देता था । कोई मनुष्य मार भी उद्यत होता था।। १०२।। कोई यवनों के पैर पकड़ कर कहता कि-'आप लोग इनको ध आपको कुछ दे दूँगा' ॥१०३॥ तब भी पापियों को दया नहीं आती थी वह महान् कोर्थ में सारते ही चले जाते थे।। १०४॥ श्रीकृष्ण कृपा से श्रीहरिवास जी के शरीर में इतनी न्मात्र दुःख निर्दी हुत्रा ॥ १०४ ॥ 'राच्चस हिरएयकश्यप की मार से जैसे श्रीप्रह्लाद जी वे नहीं हुन्त्रा था' ऐसा सब शास्त्र कहते हैं ॥ १०६ ॥ उसी प्रकार से इन यवनों के अनेक गर् दास ठाक्कर को कोई कष्ट नहीं हुआ।। १०७॥ स्वयं श्रीहरिदास जी की बात तो रहने ऐसा स्मर्ण करने से भी दुःख तत्काल विनाश हो जाता है ॥ १०८ ॥ श्रीहरिदास जी ते वाले पापियों के लिये हृद्य में दु:स्वी हो रहे थे।। १०६॥ स्त्राप प्रमु से प्रार्थना करते थे सब जीवों के ऊपर कृपा कीजिये, मुम्त से द्रोह करने के कारण इनका अपराध न हो? पानी-गर्म नगर के प्रत्येक वाजार में श्रीहरिदास ठाकुर की मारते हुए चले जा रहे थे लेने के लिये जोर-जोर से प्रहार करते थे, परन्तु उन प्रहारों की श्रीहरिदासजी के मन होती थी ॥ ११२ ॥ कुञ्ज समय परंचात् सव मुसलमान विस्मित होकर विचार करने 🥷

भी क्या मनुष्य के प्राण रह सकते हैं ? ॥ ११३ ॥ लोग प्रायः दो-तीन वाजारों में मा परन्तु इसको तो हमने बाईस बाजारों में मारा है ॥ ११४ ॥ यह मरता तो है ही न इसता है, स्यान् यह पुरुष पीर है भगवत् पार्षद्) सभी मन में ऐसी मावना कस्ते

यह बिल्कल नहीं

यवन सकल बोले 'अये हरिदास । तोमा हैते आमा समार हड्वेक नाश ॥११६॥ एत प्रहारे श्री प्राण ना जाय तोमार । काजि प्राण लइनेक श्रामा सभाकार' ।।११७।। हासिया शोलेन हरिदास महाशय । 'श्रामि जीले जदि तोमा सभार मन्द इय । ११=॥ तवे आमि मरि एइ देख विद्य मान' । एत वित आविष्ट हड्ला करि ध्यान ॥११६॥ सर्व-शक्ति समन्वित प्रभु हरिदास । हइलेन श्रचेष्ट कोथाश्रो नाहि स्वाम ॥१२०॥ देखिया यवनगण विस्मित हड्ल । मुलुक पतिर द्वारे निमा फेलाइल ॥१२१॥, 'माटि देह निजा' बोले मुलुकेर पति । काजी कहे 'तनेत पाइव माल-गति ॥१२२॥ वड़ हइ जैन करिलेक नीच-कर्म । अत्रव इहारे जुगाय एइ धर्मी ॥१२३॥ माटि दिले परलोकं हइवेक भाल । गाङ्गे फेल, जेन दुःख पाव चिरकाल' ॥१२४॥ काजीर बचने सब धरिया जक्ते। गाङ्गे फेलाइते सभे तीले गिया ताने ॥१२४॥ गाङ्गे निते तोलं यदि जनन सकल । वसिलेन हरिदास हृदया निरचल ॥१२६॥ भ्यानानन्दे वसिला ठाकुर हरिदास । विश्वमभर देहे आसि करिला प्रकाश ॥१२७॥ विश्वम्भर अधिष्ठान हैल शरीरे । कार शक्ति आछे हरिदासे नाड़िवारे । १२८॥। महावलवन्त सब चतुर्दिके ठेले । महा स्तम्भ प्राय प्रभु आछेन निश्चल ॥१२६॥ कुष्णानन्द-सुधा सिन्धु मध्ये हरिदास । मग्न हर्इ'त्राछेन' वाद्य नाहि परकाण १३०।। किया अन्तरिचे, किया पृथ्वीते गङ्गाय । ना जानेन हरिदास आछेन कीथाय ॥१३१॥

पवन बोले 'ऐ हरिदास! तुम्हारे कारण हम सबका नाश होगा ॥११६॥ इतने मारने पर भी जो तुम्हारे प्राण नहीं निकले, तब तो काची निश्चय ही हम सब के प्राण ले लेगा' ॥ ११७ ॥ श्रीहरिदास महाशय हमकर बोले कि-मिरे जीने से यदि तुम सबका व्यनिष्ट होना हो तो यह देखो, में तुम्हारे सामने ही मरता हूं' इतना कहकर यान योग द्वारा त्राविष्ट हो गये॥११८-११६॥हस प्रकार सब शिक्त समन्वित प्रभु हरिदासजी नेतना रिटन हो थि, कहीं भी श्वास चलता हुत्रा प्रतीत नहीं होता था॥ १२०॥ यवन-गण यह देखकर यह विक्तित हुए और उन्हें देश-पित के द्वार पर लाकर डाल दिया॥१२१॥ यवन-पित कहने लगा कि—'इसे ले जाकर प्रभूती में दाब दो' तब काजी वोला कि-महाराज! तब तो यह सद्गित प्राप्त करेगा॥१२२॥ इसने बंद होकर जैसा विच कमें किया है उसके व्यन्तार यह व्यवहार क्या उचित है १॥ १२३॥ महाराज! मिट्टी ही देने से तो सकी परलेक में सद्गित होगी। व्यतएव इसकी गङ्का में किकवा दो जिससे यह चिरकाल तक दुःख पावे कि श्री। बात के वचन मान कर सब यवन व्यवहार में किकवा दो जिससे यह चिरकाल तक दुःख पावे हिरशा वचन गण ने ज्याही उनको गङ्काजी में ले जाने के लिये उठाया त्याही श्रीहरिदास जी निश्चल होकर के लिये प्रवन गण ने ज्याही उनको गङ्काजी में ले जाने के लिये उठाया त्याही श्रीहरिदास जी निश्चल होकर कि गये। १२६॥ यवन गण ने ज्याही उठाया। १२५०॥ जब श्रीविश्वम्भर शरीर में व्यविधित हो गये तो व्यव किसकी हो हो हो हो से से श्रीहरिदास जी हिता भी सके ॥ १२०॥ सभी बड़े-वड़े यलवान वयन उन्हें चारों त्यार किसकी कि हो हो हो दिसाल स्तम्भ भी तरह श्ररत थे १२६ श्रीहरिदासजी कृष्ण नन्द सुप्ता सिन्धु करते थे १२६ श्रीहरिदासजी कृष्ण नन्द सुप्ता सिन्धु

रहे ये उनको वाध झान का तनिक भी प्रकाश नहीं था १३०

त्रादि खंड ११ ऋध्याय **।** \* श्रीचैतन्य-भागवत \*

प्रहलादेर जे हेन स्मरण कृष्ण भक्ति । सेइ मत हरिदास ठाकुरेर शक्ति ।।१ ३२॥ हरिदासे ए सकल किछु चित्र नहे । निरवधि गौरचन्द्र जाहार हृदये ॥१३३॥ राचसेर बन्धन जे हेन हनुमान । श्रापने लङ्या करि ब्रह्मार सम्मान ।।१३४॥ एइ मत हरिदासो जरान प्रहार । जगतेर शिक्षा लागि करिला स्वीकार ॥१३४॥ श्रशेष दुर्गति हय जदि जाय प्राण । तथापि वदने ना छाड़िव हरिनाम ।।१३६।। अन्यथा गोविन्द हेन रचक थाकिते । कार शक्ति आले हरिदासेरे लिङ्घिते ।।१३७।। हरिदास-स्मरणेश्रो ए दुःख सर्व्वथा । खरडे सेइ चर्णे, हरिदासेर कि कथा ॥१३८॥ सत्य सत्य हरिदास जगत ईश्वर । चैतन्य चन्द्रेर-महा ग्रुष्ट्य अनुचर ॥१३६॥ हेन मते हरिदास भासेन गङ्गाय । चर्याके हड्ल वाह्य ईश्वर इच्छाय ॥१४०॥ चैतन्य पाइया हरिदास महाशय । तीरे श्रांसि उठिलेन परानन्द मय ॥१४१॥ सेइ मते ब्राइलेन फुलिया नगरे । कृष्ण नाम बलिते बलिते उच्च स्वरे ॥१४२॥ देखिया अझुत शक्ति सकल जवन । सभार खिएडल हिंसा भाल हैल मन ॥१४३॥ पीर ज्ञान करि सभे कैल नमस्कार । सकल जवन-गर्ग पाइल निस्तार ॥१४४॥ कथोत्तरों बाह्य पाइलेन हरिदास । छुलुक पितरे चाहि हैल कुपा हास ॥१४४॥ सम्भ्रमे भुलुक पति जुड़ि दुइ कर । विलिते लागिला किछ विनय उत्तर ॥१४६॥

जानते थे कि-मैं अन्तरित्त में हूँ अथवा पृथ्वी पर हूँ, गङ्गाजी में हूँ अथवा अन्य किसी जगह हूँ ॥ १३१ ॥ पूर्व काल में जैसे श्रीप्रह्लादजी में श्रीकृष्ण-समरण भक्ति की शक्ति थी उसी प्रकार की शक्ति ठाकुर हरिदासजी में भी थी ॥ १३२ ॥ जिनके शरीर में श्रीगीरचन्द्र निरन्तर विद्यमान रहते थे, उन हरिदासजी के लिये यह सब कोई विचित्र वात नहीं थी ।। १३३ ।। जिस प्रकार श्रीहटुमानजी ने सम्मान की रचा के हेतु स्वयं राज्ञस मेव

नाद का वन्धन ( ब्रह्मास्त्र ) स्वीकार कर लिया था ॥ १३४ ॥ उसी प्रकार हरिदासजी ने सी संसार की शिक्ता के लिये यवनों के प्रहार स्वीकार किये।। १३४।। केवल यह दिखलाने के लिये कि-यदि मेरी असीम दुर्गति हो अथवा प्राण भी जाँय तब भी मैं अपने मुख से 'हरि' नाम कहना नहीं छोड़ूँ गा।।१३६॥नहीं तो, गोविन्द जैसे रक्षक के होते हुए श्रीहरिदासजी के कुछ भी द्यनिष्ट करने की किसकी सामर्थ्य थे।।१३०। श्रीहरिदासजी

के समरण सात्र से ही इस प्रकार के दु:स्व निश्चय ही तत्काल नष्ट हो जाने हैं फिर स्वयं श्रीहरिदास जी तो बात ही क्या ? ॥१३८॥ सत्य ही अहिरिदास ठाकुर जगत्-ईश्वर श्रीचैतन्यचन्द्र के सर्व-प्रधान पार्पद् हैं॥१३६॥ (पश्चात श्रीहरिदासनी गङ्गाजी में डाल दिये जाते हैं यहाँ आप धारा में यहते रहते हैं ) इस प्रकार श्री-ठाकुर हरिदास के कुछ देर श्रीगङ्गाजी में यहने के पश्चात् प्रभु की इच्छा से उनकी वाह्य-ज्ञान हो आया

<sup>॥</sup> १४० ॥ श्रीहरिदास महाशय चेतना पाकर परानन्द दशा में श्रीगङ्गा-तट पर उठ आये॥ १४१ ॥ उच्च भ्वर से कृष्ण नाम बोलते २ उसी ( परानन्द दशा में ) वे फुलिया श्राम में आये।। १४०।। उनकी अहुत शक्ति को देखकर सभी यवनों का हिंसा-भाव नष्ट होकर मन निर्मल हो गया ॥ १४३ ॥ वे सब उन्हें पीर समक्ष कर

नमस्कार करने लगे तथा समस्त यवन-गण का निस्तार हो गया ॥ १४४ ॥ कुछ चण में श्रीहरिदास जी को वाह्य ज्ञान हुआ और कृपामय हास्य करते हुए देश पित की श्रोर देखने लगे १४४ तब तो देश-पित शीवता

सत्य सत्य जानिलाङ तुमि महा पीर । एक ज्ञान तोमार से हह्याछे स्थिर ।।१४७।। जोगी ज्ञानी सब जत ग्रुखे मात्र बोले । तुमि से पाइला सिद्धि महा कुतृहुले ॥१४८॥ तोमारे देखिते ग्रुजि आनिलुँ एथारे । सब दोप महाराय चिमवे आमारे ॥१४६॥ सकल तोमार सम शत्र मित्र नाजि । तोमा चिने हेन जन तिश्चवने नाजि ।।१४०॥ चल तुमि श्रुभ कर आपन इच्छाय । गङ्गातीरे थाक गिया आपन गुफाय ।११४१॥ आपन इच्छाय तुमि थाक जथा तथा । जे तोमार इच्छा ताहि करह सव्वथा ॥१४२॥ हिरदास ठोकुरेर चरण देखिले । उचमर कि दाय जवन देखि भूले ॥१४२॥ एत क्रोधे आनिलेक मारिवार तरे । पीर ज्ञान किर आर पाये पाछे घरे ॥१४४॥ जवनेरे कृता दृष्टि करिया प्रकाश । फुलियाय आइलेन ठाकुर हिरदास ॥१४४॥ उच्च किर हिर नाम लहते लहते । आइलेन हिरदास त्राक्षण सभाते ॥१४६॥ हिरदासे देखि फुलियार विप्रगण । सभेइ हहला अति परानन्द-मन ॥१४७॥ हिरदासे देखि फुलियार विप्रगण । सभेइ हहला अति परानन्द-मन ॥१४७॥ इत्यक्षित अनन्त हिरदासेर विकार । अध्य, कम्प, हास्य, मुच्छी, पुलक, हुङ्कार ॥१४६॥ आछाड लायेन हिरदासे प्रेम रसे । देखिया ब्राह्मण गण महानन्दे भासे ॥१६०॥ स्थर हह चणेके विसला हिरदास । विष्रगण विसलेन वेदि चारि पाश ॥१६९॥

लिया कि आप बड़े पीर हैं, आपकी एक निष्ठता स्थिर हो गई है।। १४६-१४७।। योगी व ज्ञानी तो ( योगी, इनि करके) केवल मुख से ही बोलते हैं, परन्तु आपने तो बड़े कुतूरल में ही उसको सिद्धि पा ली है।।१४८।। आपके दर्शन करने के लिये मैंने आपको बुलवाया था, हे महाशय जी ! हमारे सब दोपों को आप इमा करना।। १४६ ए आपके लिये सब बराबर हैं, आपका न कोई रातु है, न कोई मित्र, आपको पहि बाने एसा ममुख

पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कुछ नम्र निवेदन करने लगा कि-महारायजी ! मैंने निर्चय पूर्वक जान

त्रिनुवन में कोई नहीं है।। १४०॥ अब आप शुभ प्रस्थान की नियं और अपनी इच्छा से जहाँ चाहें श्रीगद्गा-तट पर अथवा अपनी गुफा में रिह्ये।। १४१॥ अथवा अपनी इच्छानुसार जहाँ चाहें आप रिह्ये और सदैव अपनी इच्छानुसार जो बुछ चाहें की जिये।। १४२॥ श्रीव्रश्थकार वहते हैं कि—श्रीहरिदाम ठाकुर के चरण दर्शन करने पर उत्तम मनुष्य की क्या चले यवन भी सुम्ब हो जाते हैं।। १४३॥ जिस यवन पित ने इतने क्रोथ में आकर श्रीहरिदास जी को मरवाने के लिये बुलवाया था वही यवन-पित श्रीहरिदास जी को पीर

समम कर बारम्बार चरणों को पक्षडता है।। १४४।। यवन के ऊपर कृपा करके श्रीहरिदास ठाकुर कुलिया में आये।। १४४।। श्रीहरिदास जी उच्च स्वर से 'श्रीहरि नाम' लेते-लेते फुलिया याम के आहाणों की समाज में आये।। १४६।। श्रीहरिदास जी को देखकर फुलिया के विष्ठगण सभी वित्त में ऋति परमानिदत हुए॥१४७।

'हरि' 'हरि' ध्वनि करने लगे तथा श्रीहरिदासजी स्थामन्द में मत्त होकर नाचने लगे॥१४८॥हरिदासजी का उस समय स्थान हास्य,मूच्छां,पुलक एवं हुङ्कार स्थादि स्थाट सात्विक विकार स्थान एवं स्थादुन प्रकारसे होने लगे १४६ वे प्रेमरस में इवकर प्रसाह स्थाने लगे जिसे देखकर स्थानक स्थानक में सामने स्था

१४६ वे प्रेमरस में द्ववकर पछाड़ खाने लगे जिसे देखकर महानन्ट में भासने लगे १६० कुछ समय परवात् श्रीहरिदास्जी स्थिर होकर बुँठ गये,विप्रगण भा उनको चारां श्रीर से घेरकर बैठ गये १६१

हरिदास बोलेन 'शुनह वित्र गंगा । दुःख ना भाविह किन्छु आमार कारण ।।१६२।।। प्रभु निन्दा श्रामि शुनिलाङ जे अपार । उचित ताहार शास्ति हइल श्रामार ॥१६३॥ माल हैल, इथे वड़ पाइलुँ सन्तोष । अन्य शास्ति करि चर्मिलेन बड़ दोष ॥१६४॥ कुम्भीपाक हय विष्णु-निन्दन श्रवणे । ताहा त्रामि विस्तर शुनिल पाप-काने ॥१६४॥ योग्य शास्ति करिलेन ईश्वर ताहार । हेन पाप श्चार जेन नहे पुनव्वरि' ।।१६६।। हेन मते हरिदास विप्र-गण सङ्गे । निर्भये करेन सङ्कीर्त्तन महा रङ्गे ।।१६७॥ ताहानेश्रो दु:ख दिल जे सब यवने । सवंशे उभिष्ट तारा हैल कथो दिने ॥१६०॥ तवे हरिदास गङ्गा तीरे गोफा करि । थाकेन विरले अहर्निश 'कृष्ण' स्मरि ॥१६६॥ तीन लच्च नाम दिने करेन ग्रहण । गोफाइ हइल तान वैकुएठ भवन ॥१७०॥ महा नाग वैसे सेइ गोफार भितरे। तार ज्वाला प्राणि-मात्र सहिते ना पारे ॥१७१। हरिदास ठाकुरेर सम्भाषा करिते । जतेक आइसे केह ना पारे रहिते ॥१७२॥ परम विषेर ज्वाला सभेइ पायेन । हरिदास पुनि इहा किछु ना जानेन ।।१७३॥ वसिया करेन युक्ति सर्व्य विष्र गर्गे । 'हरिदास आश्रमे एतेक ज्वाला केने' ॥१७४॥ सेइ फ़ुलियाय वैसे महा वैद्य गरा । तारा आसि जानिलेक सर्पेर कारग ॥१७५॥ वैद्य विललेक 'एइ गोफार तलाय । महा एक नाग आछे ताहार ज्वालाय ।।१७६॥ रहिते ना पारे केह कहिल निरचय । हरिदास ! सत्वरे चलुन अन्याभय ॥१७७॥ तब श्रीहरिदास जी बोले कि-'हे विप्र-गण ! सुनिये, मेरे लिये आप अपने मन में कुछ दु:ख न मानना ॥ १६२ ॥ तत्त्व वात यह है कि-मैंने जो असीम प्रमु-निन्दा सुनी थी उसकी उचित ताइना ही सुने मिली है ॥ १६३ ॥ अच्छा हुआ, इसमें मुक्को बड़ा सन्तोष हुआ कि-( प्रभु ने ) थोड़ा सा दण्ड देकर मेरे बड़े

भ री अपराध को समा कर दिया।। १६४॥ भाइयो ! विष्णु-निन्दा अवण करने से छुम्भीपाक नरक भोगना पड़ता है। उस विष्णु-निन्दा को मैंने इन पापी कानों से खूब सुना था।। १६४।। ईश्वर ने उसका उचित दण्ड मुक्तको दिया जिससे फिर दुवारा ऐसा पाप मुक्त से न हो ॥ १६६ ॥ इस प्रकार श्रीहरिदास जी निर्भय हो कर

ठाकुर को हु:ख दिया था कुछ दिन उपरान्त वे सब यवन अपने कुल सहित नष्ट भ्रष्ट हो गये ॥ १६८ । तन्-पश्चात् ( श्रीहरिदास ठाकुर ) श्रीगङ्गा नी के किनारे एकान्त में गुफा बनाकर रात दिन 'कृज्ए' 'कृष्ए' स्मरण करते हुए रहने लगे।। १६६ ।। प्रति दिन ३ लच्च 'नाम' लेते थे उनकी गुफा ही बैकुण्ठ-भवन बन गई।।१७०।।

महान् त्रानन्द पूर्वक विशों को साथ लेकर 'श्रीहरि-सङ्कीर्रान' करते थे।। १६७।। जिन यवनों ने श्रीहरिदास

टसी गुफा के भीतर एक महा नाग सर्प रहता था उसकी विष-ज्वाला कोई भी प्रांगी सहन नहीं कर सकता था।। १७१ ।। श्रीहरिदासकी से बात-चीत करने के लिये जितने मनुष्य वहाँ आते थे कोई भी वहाँ ठहर नहीं

पाता था ॥ १७२ ॥ उस परम विष की सहान् ज्वाला सभी को लगती थी परन्तु श्रीहरिदास जी को उसका तिनक भी थान नहीं होता था ।। १७३ ।। एक दिन रूब विप्रगण बैठकर विचार करने लगे कि-श्रीहरिदासकी

के श्राश्रम में इतनी ज्याला क्या ह १७४ उसी फ़ुलिया में बहे-बहे नामी वैद्य-गए भी रहते ये उन्होंने त्राकर जान लिया कि उस जाला का कारण सर्प है १७८ ॥ वैस घोले कि इस गुफा के नीच एक महा

सापेर सहित वास कम्र युक्त नहें। चल सभे कहि गिया नाहान आलये'।!१७≈।। तवे सभे आसि हरिदास ठाकुरेरे । कहिला खुतान्त सेंद्र गोफा छाड़िवारे ॥१७६॥ 'महा नाग वैसे एइ गोफार भितरे । ताहार उत्रात्वाय केही रहिते ना पारे ।।१८०।। श्रतएव ए खाने रहिते योग्य नहे । श्रन्य स्थाने श्रासि तुमि करह आश्रये ।। १८१।। हरिदास बोलेन 'अनेक दिन आछि । कोनो ज्वालारिष्ट ए गोफाय नाहि वासि ॥१८२॥ सबे दु:ख तोमरा जे ना पार सहिते । एतेके चित्तव कालि आमि जे से मिते ।।१८३॥ सत्य यदि इहाते थाकेन महाशय । तिहाँ यदि कालि ना छाड़ेन ए श्रालय ।।१८४॥ तवे आमि कालि छाड़ि जाइव यर्व्यथा। चिन्ता नाहि तोमरा बीलह कुम्ण गाथा। १८।।। एइ मत कृष्ण-कथा मङ्गल-कीर्तने । थाकिते, अद्भुत अति हेल सेइ चर्ण ॥१८६॥ 'हरिदास छाड़िवेन' शुनिया वचन । महा नाग स्थान छाड़िलेन सेइ इगा ।। १८७।। गर्त हैते उठि सर्प सन्ध्यार प्रवैशे । सभेइ देखेन चिल्लिन अन्यदेशे ।।१८८।। परम श्रद्भुत सर्व महा भयङ्कर । पीत नील शुक्क वर्ण-परम सुन्दर ॥१८६॥ महा मिर्ग ज्वलित छे मस्तक उपरे । देखि भये विश्वमण 'कृष्ण' 'कृष्ण' स्मरे ॥१६०॥ सर्पे से चलिया गेल ज्वाला नाहि ऋार । विश्व-गण हृइलेन सन्तोप ऋपार ।।१६१॥ देखि इरिदास ठाकरेर महाशक्ति । विष्र गर्णेर जन्तिल विशेष ताँरे भक्ति ॥१६२॥

दासजी ! आप शीघ ही दूसरे स्थान को चलिये ॥ १७६-१७७ ॥ सर्प के निकट वास करना कती उचित नहीं है सभी उनके स्थान पर जाकर उनसे कहा ।। १०५ ।। तत्र सबने श्रीहरिदा तती के व्याश्रम पर पहुंच कर उनसे गुफा छोड़ने का बृत्तान्त कहा ॥१७६॥ कि-'इस गुफा के सीनर एक महा साग रहना है, उसके विष की ज्याला में कोई भी ठहर नहीं पाता है।। १८०॥ व्यतएवं यह स्थान रहने के योग्य नहीं है व्याप किया दूसरे स्थान पर चलकर निवास कीजिये ।। १८९ ॥ श्रीहरिदासकी वाले कि-मैं तो यहाँ पर व्यवेक दिन से पहना है, परन्तु

नाग रहता है जिसकी ज्वाला से वहाँ कोई ठहर नहीं पाता। यह बात इस निश्चय करके कहते हैं –हें श्रीहरि-

किसी प्रकार की ज्वाला का अनुसन सैंने इस गुक्ता में नहीं किया ॥ १८२ ॥ गुके सब दुःख वही है कि तुम उसे सहन नहीं कर पाते हो व्यतएव में कल इधर-उधर कहीं चला जाऊँ गा॥ १८३॥ संयगुव ही यदि इसमे नाग महाशय रहते हैं श्रीर वह यदि कल इस स्थान की नहीं छोड़ें में ॥ १८४ ॥ तो फिर निश्चय ही में कल इस आश्रम को छोड़कर चला जाऊँगा, कोई चिन्ता की वात नहीं है, तुन लोग कृप्ए-पार्का करो।। १८४॥

इस प्रकार जब कृष्ण-कथा-वाक्ती एवं सङ्गलकारी कीकीन हो रहा था उसी कृष एक व्यति च्यद्भन वान हुई ॥ १८६ ॥ 'हरिदासजी इस स्थान को छोड़ देंगे' यह बात सुनकर महा नाग ने तरकाज ही स्थान छोड़ दिया ॥ १८७ ॥ वह सर्प सन्ध्या होने पर गर्त में से निकल कर दूसरी जगह इला गया, इस बात की सब लोगों ने

देखा ॥ १८८ ॥ वह सर्प परम ऋद्भुत एवं महा भयङ्कर था और उसका नीला, पीला व श्वेत परम सुन्दर वर्षा था । १८६ ॥ उसके सिर में महा मणि जल रही थी । विव्रगण देखकर भय से 'कृष्ण' 'कृष्ण' स्मरण करने लगे। १६० । सर्प के चले जाने पर पुन ज्याला नहीं रही जिससे निप्र गता हो अपार प्रसान हुई

१६१ श्रीहरिदाम ठाकुर्की महान शक्ति देम्बकर विप्र-गण को उसमें विशेष भक्ति वड़ी

हरिदास ठाकुरेर ए कोन प्रभाव । जार वाक्य मात्र स्थान छाड़िलेन नाग ॥१६३॥ जार दृष्टि मात्र छाड़े अविद्या-यन्धन । कृष्ण ना लङ्घ न हरिदासेर वचन ॥१६४॥ श्रार एक शुन तान अद्भुत श्राख्यान । नाग राज जे कहिला महिमा ताहान ॥१६४॥ एक दिन एक वड़ लोकेर मन्दिरे । सर्प-चतं डङ्क नाचे विविध प्रकारे ॥१६६॥ मृदङ्ग-मन्दिरा गीत-तार मन्त्र घोरे । डङ्क वेदि सभेइ गायेन उच्च स्वरे ॥१६७॥ दैव गति तथाय आइला हरिदास । डङ्क नृत्य देखेन हइया एक पाश ॥१६८॥ मनुष्य शरीरे नाग राज मन्त्र बले । श्रिधिष्ठान हद्या नाचेन कुत्रुले ।।१६६।। कालि दहे करिलेन जे नाट्य ईश्वरे । सेइ गीत गायेन कारुएय उच्च स्वरे ॥२००॥ शुनि निज प्रशुर महिमा हरिदास । मूर्चिछत हइया पड़िलेन (कोथा) नाहि श्वास ॥२०१॥ चणेके चैतन्य पाइ करिया हुङ्कार । श्रानन्दे लागिला नृत्य करिते अपार ॥२०२॥ हरिदास ठाकुरेर आवेश देखिया । एक भित हह डङ्क रहिलेन गिया ॥२०३॥ गड़ागड़ि जायेन ठाकुर हरिदास । श्रद्धत पुलक श्रश्न-कम्पेर प्रकाश ॥२०४॥ रोदन करेन हरिदास महाशय। शुनिजा प्रभुर गुण हड्ला तन्मय ॥२०४॥ हरिदासे वेढि सभे गायेन हरिषे। जोड़ हस्ते रहि डङ्क देखे एक पाशे।।२०६।। चुणेके रहिला हरिदासेर आवेश। पुन आसि डङ्क नृत्ये करिला प्रवेश ।।२०७॥ हरिदास ठाकुरेर देखिया आवेश । सभेइ हड्ला अति आनन्द विशेष ॥२०८॥

श्रीहरिदास ठाकुर का यह कैसा प्रभाव है 'जिनके वाक्य-मात्र से नाग स्थान को छोड़ गया' ॥१६३॥ माइयो ! जिनकी दृष्टि मात्र से अविद्या-बन्धन छूट जाते एवं जिन ( श्रीहरिदासजी ) की वात को श्रीकृष्ण कभी नहीं मेटते उनका एक और श्रद्भुत चरित्र सुनिये, जिसमें नाग-राज ने जिस प्रकार से आपकी महिमा गाई है, उसका वर्णन है ॥१६४-१६४॥ एक दिन एक बढ़े आदमी के घर में एक सर्प-वत सिंप से इसा हुआ मनुष्य] व इंक भाइने वाला अनेक प्रकार से नाच रहे थे ॥१६६॥ सब लोग चिकित्सक के मन्त्रों की लहर में आकर उसकी घेरे हुए मृदङ्ग, मंजीरे व सितार बनाकर ऊँचे स्वर से गा रहे थे।। १६७ ॥ दैवयोग से उसी समय श्रीहरिदासजी वहाँ जा पहुँचे वे एक ओर खड़े होकर एक टक चिकित्सक का मृत्य देखने लगे ॥१६८॥ मन्त्रो-वल से नाग राज मनुष्य शरीर में अधिष्ठान करके आनन्द पूर्वक नाच रहा था।। १६६॥ श्रीकृष्ण ने काली-दह में जो नाट्य किया था उसी के गीत सब लोग करुणापूर्ण उच्च म्बर से गा रहे थे।।२००।। श्रीइरिदास जी ऋपने प्रमु की महिमा सुनकर मूर्चिछत होकर ऐसे गिर पड़े कि-कहीं रवास नहीं थी ॥ २०१॥ एक चए के पश्चात् चैतनता प्राप्त करके हुङ्कार मारकर आनन्द से अद्भुत नृत्य करने लगे।। २०२॥ श्रीहरिदास ठाकुर के इस आवेश की देखकर चिकित्सक एक और जाकर खड़ा रह गया ॥ २०३॥ इधर श्रीहरिदास ठाक्कर लोट-षोट होने तारो, उनके शरीर में अद्भुत पुलक, अश्रु एवं कम्प प्रकट हो रहे थे ॥ २०४॥ श्रीहरिदास महाशय रोद्न करने लगे एवं प्रभू के गुर्शों को सुन कर तन्मय हो गये।। २०४ ।। सब लोग चारों खोर से श्रीहरिदास जी को घेर कर परम प्रसन्तता पूर्वक गान करने लगे। यह सब दृश्य [ हाथ जोड़े हुए ] डंक-चिकित्सक एक श्रोर खड़े होकर देखता था ॥ २०६ ॥ जब चण भर में श्रीहरिदासजी का आवेश दूट गया तो चिकित्सक ने जे लाने पड़ये तान चरणेर धृलि। सभेइ लेपेन अक्के हह इत्तुहली।।२०६॥
आर एक टक्क वित्र थाकि सेइ खाने। 'मुजिओ नाचिम्न आजि' गणे मने मने ।।२१०॥
वृक्तिलाङ नाचिलेइ अवीध वर्षरे। अल्प मनुष्येरे ओ परम भक्ति करे।।२११॥
एत मावि सेइ खाने आजाड़ खाइया। पिड़ल जेहेन महा-अचेष्ट हहया।।२१२॥
जेइ मात्र पिड़ल डक्केर नृत्य स्थाने। मारिते लागिला डक्क महा क्रोध मने।।२१३॥
आशे पाशे घाड़े मुँडे वेत्रेर प्रहार। निर्वात मारये डक्क रचा नाहि आर ।।२१४॥
वेत्रेर प्रहारे वित्र जर्ज्य हहया। बाप! वाप! विल त्रांसे गेल पलाइया।।२१४॥
तवे डक्क निज-सुखे नाचिला विस्तर। सभार जिन्मल वह विस्मय अन्तर।।२१६॥
जोड़ हस्ते सभे जिज्ञासेन डक्क स्थाने। 'कह देखि ए विप्रेरे मारिले वा केने।।२१७॥
हरिदास नाचिते वा जोड़ हस्त केने। रहिल, ए सब कथा कहत आपने'।।२१८॥
तवे सेइ डक्क-मुखे विष्णु भक्त-नाग। कहिते लागिला हर्ग्दासर प्रभाव।।२१६॥
तोमरा जे जिज्ञा सिला ए वह रहस्य। जद्यि अकथ्य तभी कहित अवस्य ।।२२०॥
हरिदास ठाकुरेर देखिया आवेश। तोमरा जे भक्ति वह करिला विशेषः।।२२१॥
ताहा देखि की बाह्यण आहार्य करिया। पिड़ला मात्सर्य वृद्धचे आछाड़ खाइया।।२२२॥
आमारी कि नृत्य-सुल भक्क करिवारे। आहार्यर्थे मात्सर्य्ये कीन जन शक्ति-धरे।।२२३॥

पुनः त्राकर नृत्य में प्रवेश किया ॥२०७॥ श्रीहरिदास ठाक्कर का त्रावेश देखकर सब जोग अत्यन्त त्रानन्दित हुए ॥ २०५ ॥ जिस २ स्थान पर उनके चरणों की धूलि पड़ती थी, लोग वहाँ से उटा उठाकर परम व्यानन्द-पूर्वक अपने शरीर में लेपन करते थे ॥२०६॥ और एक ढोंगी वित्र वहीं पर खड़ा हुआ मन ही मन में साचता था कि—'आज मैं भी नाचूँ'।। २१०।। 'मैं समक्त गया अवीध एवं पागल जंगली लोग नाचने से ही एक तुच्छ मनुष्य के प्रति भी परम भक्ति प्रदर्शित करते हैं' ॥२११॥ इतना विचार कर वह वहीं पर पछाड़ खाकर अचेतन की तरह गिर पड़ा ॥ २(२ ॥ ज्योंही वर चिकित्सक के सूत्य करने की जगह में गिरा कि डंक-चिकि-त्सक मन में महा क्रोधित हो उसे मारने लगा ॥ २१३ ॥ अगल-वगल में, गर्दन में, सिर में बड़ प्रचएड रूप से वेत्रों के प्रहार मारता था जिससे रक्षा नहीं थी ॥ २१४ ॥ वेत्रों के प्रहार्री से विप्र जर्जर होकर बाप रे ! बाप रे ! चिल्लाता हुट्या डर के मारे भाग गया ।। २१५ ।। तब डंक-चिकित्सक स्वयं द्यानन्द् में मत्त होकर खूब नुत्य करने लगा । यह देखकर सब के मन में वड़ा व्याश्चर्य हुआ ।। २१६ ॥ वह सब हाय जोड़कर चिकित्सक से पूछने लगा कि-'श्रीमान् जी कहिये, आपने इस विप्र को क्यों मारा ? ॥ २१७॥ और हरिदासनी के नाचने पर हाथ जोड़कर एक और को क्यों खड़े हो गये थे ?' कृपा करके इस बात का रहम्य हमको वतलाइये ॥ २१८ ॥ तब इस चिकित्सक के मुख से विष्णु-भक्त नाग श्रीहरिदासजी की महिमा का वर्णन करने लगा ॥ २१६ ॥ यह बोला कि-तुम लोगों ने जो बात पूछी है वह बड़ी रहभ्यमय है यदापि वह कहने योग्य नहीं है तथापि मैं तुमसे श्रवश्य कहूँगा ।। २२० ।। तुम लोगों ने जो श्रीहरिदास ठाकुर का श्रावेश देखकर उनके प्रति जो विशेष भक्ति प्रदर्शित की थी ॥ २२१ ॥ उसको देखकर वह विप्र ढोंग बनाकर मत्सरता से पछाइ स्वाकर गिर पड़ा या रतर तुम जानते हो ? ईंच्या एवं मत्सर पूर्वक इमारे नृत्य के आनन्द को नष्ट करने की किस

ए मकल दाश्मिकर कृष्णे प्रांति नाइ अकतव हइले से कृष्ण भक्ति पाइ २२६
एइ जे देखिले नाचिलेन हरिदाम श्रा नृत्य देखिले सर्व्य बन्ध हय नाश २२७
हरिदास नृत्ये कृष्ण नाचेन श्रापने । ब्रह्माण्ड पिवत्र हये श्रो नृत्य देखने ॥२२८॥
उहाने से योग्य पद हरिदास नाम । निरविध कृष्ण बद्ध हृद्ये उहान ॥२२६॥
सर्व्य भूत वत्सल सभार उपकारी । ईश्वरेर सङ्गे प्रति जन्मे श्रवतारी ॥२३०॥
उत्रि से निरपराध विष्णु वैष्णुवेते । स्वप्नेश्रो उहान दृष्टि ना जाय विषये ॥२३१॥
तिलार्द्व उहान सङ्ग जे जीवेर ह्य । से श्रवश्य पाय कृष्ण पाद पद्माश्रय ॥२३२॥
ब्रह्मा शिवो हरिदास हेन भक्त-सङ्ग । निरविध करिते चित्तर बड़ रङ्ग ॥२३२॥
जाति कुल सर्व निरर्थक बुभाइते । जन्मिलेन नीच कुले त्रशुर श्राङ्माते ॥२३४॥
श्रथम कुलेते यदि विष्णु भक्त ह्य । तथापि सेइ से पूज्य सर्व्य शास्त्रे क्य ॥२३६॥
उत्तम कुलेते जन्मि श्री कृष्ण ना भजे । कुले तार कि करिवे नरकेते मजे ॥२३६॥
से सकल वेद वाक्येर साची देखाइते । जन्मिलेन हरिदास श्रथम कुलेते ॥२३७॥
प्रह्लाद जे हेन दैत्य, किप हलुमान । सेइ मत हरिदास श्रथम कुलेते ॥२३७॥

त्रीति कभी नहीं होती है, श्रीकृष्ण-भक्ति तो छल-कपट शून्य होने पर ही मिलती है।। २२६।। यही जो तुमने श्रीहरिदास ठाकुर को मृत्य करते हुए देखा था, उस मृत्य के दर्शन करने से जीव के सव बन्धन नष्ट हो जाते हैं।।२२७।। श्रीहरिदासजी के मृत्य में कृष्ण स्वयं नोचते हैं उस मृत्य-दर्शन से ब्रह्माण्ड पवित्र होता है।।२२८।। 'श्रीहरिदास नाम' उनके निये योग्य पद वहीं है उनके हृदय में कृष्ण निरन्तर बद्ध रहते हैं।। २२९॥ वह सब

प्राणियों पर द्या रखने वाले, सब का उपकार करने वाले एवं प्रति अवतार में ईश्वर के साथ अवतीर्ण होने

में सामर्थ्य ? ॥ २२३ ॥ उसने तो श्रीहरिदासजी के साथ मिथ्या-सर्द्धा करके यह सब लीला की थी अतएव मैंने उसको खूब दण्ड दिया ॥ २२४ ॥ जो लोग यह सोचकर कि—संसार में हम को लोग बड़ा श्रादमी करके जानें अथवा अपने को प्रगट करने के लिये वर्म-कर्म करते हैं ॥ २२४ ॥ उन सब दम्भी लोगों की श्रीकृष्ण में

वाले हैं।। २३०।। वही विष्णु एवं वैष्णवां के निकट अपराव-सून्य हैं। म्वप्न में भी उनकी दृष्टि विषय पर नहीं जाती है।। २३१।। जिस जीव को तिलाद्ध के लिये भी उनका सङ्ग प्राप्त हो जाता है, वह जीव अवश्य श्रीकृष्ण-चरण-कमल आश्रय पाता है।। २३२।। ब्रह्मा-शिव भी श्रीहरिदास जैसे भक्त का सङ्ग करने के लिये वे निरन्तर बड़े इच्छुक रहते हैं।। २३४।। श्रीहरिदासजी यह दिख्लाने के लिये कि—'जाति-कुल सब निर्थक

हैं प्रमुक्ती आज्ञानुसार नीच कुल में पैदा हुए ॥ २३४ ॥ 'यदि कोई विष्णु-भक्त नीच कुल में उत्पन्न हो तो भी वह पूजने योग्य हैं' इस बात को सर्व शास्त्र वर्णन करते हैं ॥ २३४ ॥ 'यदि कोई पुरुप उत्तम कुल में पैदा होकर श्रीकृष्ण भजन नहीं करता है तो कुल उसकी क्या सहायता कर सकता है, वह नरक में पड़ेगा ॥२३६॥

होकर श्रीकृष्ण भजन नहीं करता है तो कुल उसकी क्या सहायता कर सकता है, वह नरक में पड़ेगा ॥२३६॥ शास्त्रों के इन सब वाक्यों की साची दिखलाने के लिये श्रीहरिदासजी ने नीच कुल में जन्म लिया।।२३७॥जिस प्रकार प्रह्लादज़ी दें य तथा हनुमानजी कपि हुए उसी प्रकार श्रीहरिदासजी से नीच जाति के हैं ५३म

हरिदास स्पर्शे बाञ्छा करे देव ग्रा । गङ्गाश्रो वाञ्छेन हरि दासेर मज्जन ॥२३६॥ स्पर्शेर कि दाय देखिले श्रो हरिदास । छिराडे सर्व्व जीवेर श्रनादि कर्म-पाश ॥२४०॥ हरिदास आश्रय करिव जेइ जन । ताने देखिले श्रो खगडे संसार वन्धन ॥२४१॥ शत वर्षे शत सुखे उहान महिमा । कहिलेओ नाहि पारि करिवोर सीमा ॥२४२॥ भाग्यवन्त तोमरा से तोभा 'सभा' हैते । उहान महिमा किछु त्राहला मुखेते । १४३॥ सकृत जे विलविक हरिदास नाम । सत्य-सत्य सेह जाइवेक कृष्ण धाम ॥२४४॥ एत बल्लि मीन हड्लेन नाग-राज । तुष्ट हड्लेन शुनि सज्जन समाज ॥२४४॥ हेन हरिदास ठाकुरेर अनुभाव । कहिया आछेन पूर्व्वे श्रीवैष्णव नाग ॥२४६॥ सभार परम प्रीति हरिदास प्रति । नाग मुखे शुनिजा विशेष हैल श्रति ॥२४७॥ हेन मते वैसेन ठाक्कर हरिदास । गौरचन्द्र ना करेन भक्तिर प्रकाश ॥२४८॥ सर्विदिके विष्णु-मक्ति-शून्य सर्वे जन । उद्देश ना जाने केही केमन की चीन ॥२४६॥ कोबात्रो नाहिक विष्णु भक्तिर प्रकाश । वैष्णवेर सभेइ करये परिहास ॥२५०॥ श्रापना त्रापनि सब साधु गगा मेलि । गायेन श्रीकृष्ण नाम दिया करतालि ॥२४१॥ ताहातेश्रो दुष्ट गरा महा क्रोध करे । पाखराडे-पाखराडे मेलि वल्गियाइ मरे ॥२५२॥ ए नामन गुला राज्य करिवेक नाश । इहा सभा हेते हैव दुर्भिच प्रकाश ॥२५३॥ ए वामनगुला सब मागिया खाइते । भावुक कीर्चन करि नाना छला पाते 📳 २५४॥

स्नान' चाहती हैं।। २३६ ।। स्पर्श की तो बया बात हरिदासजी के दर्शन करने में भी सब जीवों के असादि काल के कर्म-पाश नष्ट हो जाते हैं।। २४० ।। जो मनुष्य श्री हरिदास जी का आश्रय प्रहण करेगा उसके दर्शन से भी संसार बन्धन खण्डन हो जायगा ॥२४१॥ में १०० वर्ष तक १०० मुखों से वर्णन करने पर भी ननकी महिमा की सीमा नहीं पा सकता हूँ॥ २४२ ॥ आप लोग बड़े भाग्यवान हैं, जो तुम्हारी सभा में उनकी कुछ

श्री हरिदासनी के स्पर्श की देवगगा भी इच्छा करते हैं श्री मङ्गानी भी 'श्री हरिदासनी का श्रापने जल में

महिमा मेरे मुख पर त्राई ।। २४३ ॥ जो सनुष्य एक बार भी 'श्री हरिदास' नाम बोलेंगे, निश्चय ही वह श्री कृष्ण धाम को जायँगे' ॥ २४४ ॥ इतना कह कर नागराज चुप हो गया । यह प्रशंसा को सुनकर सब सकजन-

वृन्द प्रसन्न हुए ॥ २४४ ॥ ऐसे श्री हरिदास ठाकुर की महान् महिमा, श्री वैष्ण्य-नाग पहले ही कह चुके हैं ॥ २४६ ॥ श्री हरिदासजी के प्रति सब लोगों की एक तो प्रथम से ही परम प्रीति थी, श्रव नाग-राज के मुख से उनकी महिमा सनकर विशेष का से बढ़ी ॥ २४७ ॥ हम एकार शीविष्टास राकर जीवर जायीब का रहे

में उनकी महिमा सुनकर विशेष रूप से बढ़ी ॥ २४७ ॥ इस प्रकार श्रीहरिदास ठाकुर जीवन ज्यतीत कर रहे थे । इधर श्रीगौरचन्द्र ने श्रभी श्रपनी मक्ति का प्रकाश नहीं किया था ॥ २४८॥ सब दिशाश्रों के मनुष्य विष्णु-भक्ति शून्य थे किसी को भी यह पता नहीं कि—'कीर्त्तन कैसा होता है' उसका क्या उद्देश्य है ॥२४६॥

विष्णु-भक्ति कहीं भी देखने में नहीं आती। सब लोग वैष्णवों की हँसी करते हैं ॥ २४० ॥ केवल साधु-गण् आपस में मिलकर हाथों से तालियाँ जजा-बजाकर 'श्रीकृष्ण' नाम गा लेते थे ॥२४१॥ ऐसा करने से भी दुष्ट-

गण महा कोधित होते थे पाखण्डी-पाखण्डी सब मिलकर कोध व ईंप्यों के आवेश में उफनते थे ॥ २४२ ॥ वह कहते फि- यह मामनों का मुख्ड राज्य का नाश करेगा ' ऐसा मालूम होता है कि-यह सब होने से

गोसाञिर शयन हय वर्षा चारि मास । इहाते कि जुयाय डाकिते वड़ डाक ॥२५४॥ निद्रा भङ्ग हैले कुद्ध हैवे गोस।त्रि । दुर्भिच करिव देशे इथे द्विघा नानि'।।२५६॥ केही बोले यदि घान्ये किछु मूल्य चढ़े। तवे ए गुलारे घरि किलाइम्र घाड़े।।२५७॥ केहो बोले 'एकादशी निशि-जागरण । कित्व गोविन्द नाम किर उच्चारण ।।२५८।। प्रति दिन उच्चारण करिया कि काज'। एइमत बोले जत मध्यस्थ समाज ॥२४६॥ दु:ख पाय शुनिजा सकल भक्त-गण । तथापि ना छाड़े केहो उच्च सङ्कीर्चन ॥२६०॥ मक्ति योगे लोकेर देखिया अनादर । हरिदासी दु:ख बड़ पायेन अन्तर ॥२६१॥ तथापिह हरिदास उच्च स्वर करि । बोलेन प्रभुर सङ्कीर्चन मुख भरि ॥२६२॥ इहाते त्रो अत्यन्त दुष्कृति पापिगण् । ना पारे शुनिते उच्च हरि सङ्कीर्चेन ॥२६३॥ हरिनदी-ग्रामे एक ब्राह्मण दुज्जन । हरिदास देखि क्रोधे बोलये वचन ॥२६४॥ 'श्रये हरिदास! ए कि व्यमार तोमार। डाकिया जे नाम लह कि हेतु इहार ॥२६ ॥। मने मने जिपवा एइ से धम्मी हय । डाकिया लहते नाम कीन शास्त्रे कय ॥२६६॥ कार शिचा हरिनाम डाकिया लइते । एइत परिडत्य सभा बोलह इहाते ॥२६७॥ हरिदास बोलेन 'इहार जत तत्त्व । तोमरा से जान हरिनामेर महत्त्व ॥२६=॥ तोमरा सभार मुखे शुनिया से ऋामि । बलितेछि, बलिवाङ जेवा किछु जानि ॥२६६ । उच्च करि लइले शतगुण पुराय हय । दोवत्ना करे शास्त्रे गुण से वर्णय ॥२७०॥ तथाहि—"उच्चैः शतगुणं भवेत्" इति ।

द्धिमत्त पड़ेगा ।। २४२-२४३ ।। यह सब बामनों का मुण्ड माँगने खाने के लिये भाव की दुहाई देकर कीर्त्तन करके अनेक प्रकार से छल-कपट के जाल विद्याता है ॥ २४४ ।। वर्षा के चार महीने प्रभु का शयन होता है ऐसे समय में इनका जोर-जोर से चिल्लाना क्या उचित है ॥ २४४ ॥ निद्रा-भङ्ग होने पर प्रभु कोधित हो जाँयगे, तब वह देश में अकाल डाल देंगे, इसमें सन्देह नहीं है ॥ २४६ ॥ कोई कहता कि—'यदि अन्न का मृल्य कुछ तेज हो जाय तो पकड़ कर इन सबकी गर्दन ठोकूँगा', ॥२४७॥ कोई कहता कि—'एकादशी में रात्रि

जागरण करके उच्च स्वर से 'श्रीगोविन्द' नाम करतें ॥ २४८॥ प्रति दिन चिल्ला २ कर नाम करने से क्या लाभ है' मध्यस्थ समान के सब मनुष्य इसी प्रकार की बातें करते थे ॥ २४६॥ यह सुन-सुनकर सब भक्त गण बड़ा दु:ख पाते थे तब भी कोई उच्च-सङ्कीर्तान नहीं छोड़ता था ॥ २६०॥ संसार में इस प्रकार भक्ति-योग का स्थनाद्र देखकर श्रीहरिदासजी भी मन में बड़े दु:खित होते थे ॥ २६१॥ तब भी श्रीहरिदासजी मुख

का चनादर देखकर आहारदासका मा मन म वड़ दु:खत हात था। २६८।। तव मा आहारदासका मुख भरकर उच्च-स्वर द्वारा प्रभु का नाम-सङ्कीर्त्तान करते थे।। २६२।।किन्तु च्यत्यन्त दुष्कृति पापी-गण इस उच्च हरि-सङ्कीर्त्तन को सुन नहीं सकते थे।। २६३।। एक दिन 'हरिनदी' गाँव का एक दुष्ट ब्राह्मण ओहरिदासजी

को देखकर क्रोधित होकर यों बोला कि-॥ २६४॥ 'ऐ हरिदास ! यह तुम्हारी क्या रीति है, जो चिल्ला २ कर नाम लेते हो ? इसका क्या कारण है ॥ २६४॥ विधान तो यह कहता है कि-मन-मन में जप करें। चिल्ला

कर नाम लेना कौन शास्त्र कहता है ? ॥ २६६ ॥ उच्च स्वर से हिर नाम लेना तुमको किसने सिखलाया है ? (देखो । ) यह पिरडतों की समा है इसमें तुम बोलोग२६७॥ श्रीहरिदासजी ने उत्तर दिया कि इस विषय का जितना तत्त्व है एव श्रीहरि नाम का जो महाव है वह सब आप लोग जानते हो ू २६८ आप सब लोगों

वित्र बोले 'उच्च नाम करिले उच्चार । शत-गुरा पुराय हय किहेतु इहार ॥२७१॥ हिरदास बोलेन 'शुनह महाशय । जे तन्त्व इहार वेदे भागवते कय ॥२७२॥ सर्व्व शास्त्र स्फुरे हिरदासर श्रीमुखे । लागिला करिते च्याच्या कृष्णानन्द सुखे ॥२७२॥ शुन बित्र ! सकृत शुनिले कृष्ण नाम । पश्च, पित्र, कीट जाय श्रीवैकुरूठ धाम ॥२७४॥ तथाहि श्रीभागवते १०।३४।१७ स्तर्शनवाक्यम्—

यन्नाम गृह्वन्नखिलान् श्रोतृनात्मानमेव च । सद्यः पुनाति कि भूयस्तस्य स्पृष्टः पदा हि ने ॥क॥ पशु पत्ती कीट आदि विलते ना पारे । शुनिले से हिर नाम तारा सब तरे ॥ ७५॥। जिपले से कृष्ण नाम आपने से तरे । उच्च सङ्कीर्चने पर-उपकार करे ॥ ७६॥। अतएव उच्च करि कीर्चन करिले । शतगुण फल हय सर्व्व शास्त्रे बोले ॥ १७७॥।

तथाहि श्रीनारदीये श्रीप्रह्लादवाक्यम्-

जपतो हरि नामानि स्थाने रात गुणाधिकः । श्रात्मानं च पुनात्युच्चे र्जपन् श्रेष्ट्रनपुनाति च ॥वा। जप कर्ता हेते उच्च सङ्कीत्त नंकारी । शतगुण श्रधिक पुराण केने धरि ॥२७८॥ शुन वित्र ! मन दिया इहार कारण । जपि श्रापनारे सबे करये पोषण ॥२७६॥ उच्च करि करिले गोविन्द सङ्कीत्त न । जन्तु मात्र श्रुनिजाइ पाय विमोचन ॥२८०॥ जिह्वा पाइयात्रो नर विने सर्व्व प्राणी । ना पारे विलेते कृष्ण नाम हेन ध्वनि ॥ ६०॥

के मुख से सुनकर मैंने जो कुछ जाना है वह ऋापके सम्मुख कहता हूँ और कहूँगा।। २६६।। उच्च स्वर मे नाम लेने से सौ गुना पुरुष होता है। शाम्स्नों ने इसमें होप तो कुछ नई। बतलाया, हाँ गुरा अपस्य वर्णन किये हैं।। २७० ॥ विष्र ने कहा कि-'उच्च स्वर से हिर नाम करने से खोगुना पुण्य होगा हैं' इसका क्या कारण है।। २७१।। श्रीहरिदासकी ने उत्तर दिया कि-हे महाराय! इसका जो तत्त्व वेदी एवं श्रीभागयन मे वर्णन है वह सुनिये॥ २७२ ॥ श्रीप्रन्थकार कहते हैं कि-हरिदासजी के श्रीमुख से सब शाम्त्र एकुरित होने लगे अतएव वे कृष्णानस्द सुख में मम्न हो त्याख्या करने लगे ॥ २७३ ॥ वे वाले-हे विश्र ! सुना, एक वार भी कृप्ण नाम सुनने पर पशु-पत्ती एवं कीट शीवैकुण्ठ वाम को जाते हैं ॥ २७४ ॥ जैसा कि श्रीमद्रमागवत् के दशम स्कन्थ चौतीसवें अध्याय के सबहवें श्लोक में श्रीसुदर्शनजी का वाज्य है—'हे प्रभी ! लोक जिनके मङ्ग-लमय नाम को लेते हुए सभी सुनने वालों ( जीयों ) के साथ शीब ही अपने की पिश्व करते हैं, आप वही पुरुष हो। फिर आपके चरण-म्पर्शित-जन के सम्बन्ध में और कहना ही क्या है।। क।। पशु, पन्नी, कीट आदि तो श्रीहरि नाम नहीं बोल सकते अतएव वे सब सुनकर ही उद्घार पाते हैं॥२७४॥ कृप्ण नाम अप करने से जप करने वाला स्वयं ही उद्धार पाता है, किन्तु उच्च-सङ्कीर्चान से पर-उपकार भी करता है ॥२७६॥ अतएव उच्च स्वर से कीर्त्तान करने से सौगुना फल होता है, यह सब शास्त्र वर्गन करते हैं।। २७७ ।। जैसा श्रीनारदपुराम में श्रीप्रह्लादजी का वाक्य है-'हरि नाम जप-परायण की अपेचा उच्च म्यर से जप करने वाला सीगुना श्रेष्ट है ( यह युक्ति युक्त है ) क्योंकि जप करने वाला केवल अपने को ही पवित्र करता है, किन्तु उच्च स्वर से जप-कत्ती सुनने वालों को भी पवित्र करता है ॥ ख ॥ आप लें।ग जानते हो, पुराशा में जप करने वाले से उच्च सङ्कीत्तीन करने वालों को सौगुना अधिक क्यों रक्खा है ? ॥ २७= ॥ हे विप्रा ! सन लगाकर इसका कारण सुनिये, जप करके लोग केवल अपना पोपण करते हैं ५७० किन्तु श्रीगे विन्द का उच्च सङ्कार्तन

वयर्थं जनमा इहारा निस्तरे जाहा हैते । बोल देखि कोन दोष से कर्म करिते ॥२८२॥ केहो त्रापनारे मात्र करये पोषण । केहो वा पोषण करे सहस्र के जन ॥२८३॥ दुइते के बड़ भावि वुक्सह ज्ञापने । एइ ज्ञाभिष्मय गुण उच्च सङ्कीर्ताने ।।२८४॥ सेह वित्र शुनि हरिदासेर कथन । बिलते लागिल क्रोधे महा दुर्व्यचन ॥२८५॥ दरशन कर्चा एवे हेल हरिदास । काले काले वेद पथ हय देखि नाश ॥२८६॥ युगशेषे शुद्धे वेद करिव वाखाने । एखनेइ ताहा देखि शेषे ज्ञार केने ॥२८७॥ एइ रूपे ज्ञापनारे प्रकट करिया । धरे घरे भाल भोग खाइस बुलिया ॥२८०॥ जे व्याख्या करिलि तुइ ए यदि ना लागे । तवे तोर नाक कान काटि पुनः त्रागे ॥२८६॥ श्रान विप्राथमेर वचन हरिदास । 'हरि' विल ईपत् इइल किछु हास ॥२६०॥ प्रत्युत्तर ज्ञार किछु तारे ना करिया । चिललेन उच्च करि कीर्नन गाइया ॥२६१॥ जेवा पापी सभासद सेह पाप मित । उचित उत्तर किछु ता करिल इथि ॥२६२॥ ए सकल राचस ब्राह्मण नाम मात्र । एइ सब जन जम-जातनार पात्र ॥२६३॥ किलियुगे राचस सकल वित्र घरे । जिन्मवेक सुजनेर हिंसा करिवारे ॥२६४॥ क्याहि वराहपुराणे महेशवाक्यम – 'राचसाः किलमाशित्य जायन्ते ब्रह्मयोनिष्ठ । ज्यन्ना ब्रह्मणकुले वाधन्ते श्रोतियान कृत्स्नान' ॥ग॥

ए सब विप्रेर स्परी-कथा-नमस्कार । धर्म शास्त्रे सर्व्यथा निषेध करिवार ॥ १६४॥

करने से जन्तु-मात्र भी सुनकर उद्धार पाते हैं ॥ २८० ॥ मनुष्यों के त्रातिरिक्त त्रान्य प्राणी जिह्वा पाकर भी श्रीकृष्ण-नाम उच्चारण नहीं कर पाते ॥ २८१ ॥ जिस कर्म से ब्यर्थ जीवनवारी जीव उद्धार पावें, उसके करने

में बतलाइये क्या दोप है ? ॥ २८२ ॥ कोई तो केवल अग्ना पोपण करता है और कोई सहस्रों मनुष्यों का पोषण करता है ॥ २८३ ॥ अब आप अपने मन में विचार कर देखिये कि-दोनों में कौन बड़ा है ? बस. इसी आमिप्राय से उच्च सङ्कीत्तीन सौगुना श्रेष्ठ है ॥ २८४ ॥ श्रीहरिदासजी के बचनों को मुनकर वह विप्र को बित होकर महा दुर्वचन बालने लगा ॥ २८४ ॥ अब यह हरिदास दर्शन-कर्त्ता हुआ है । विदित होता है कि-इनी प्रकार धीरे-धीरे वेद-पथ नाश होगा ॥ २८६ ॥ युग के अन्त में सूद्र लोग वेदों की ज्याख्या करने लगेंगे । अन्त में ही क्या ? इस समय ही वह प्रत्यच्च देख रहे हैं ॥ २८७ ॥ ऐ हरिदास ! तू इसी प्रकार से अपने को

प्रकट करके घर घर में उत्तम-उत्तम भोग-द्रव्य खाता फिरता है।। २८८।। तू ने जो व्याख्या की है यदि वह ठीक न हुई तो फिर में तेरे नाक-कान काट दूँगा १॥२८६॥उस श्रधम विप्र के वचन सुनकर श्रीहरिदासजी का 'हिरि' 'हिरि' कहकर कुछ हँसी आई ॥ २६०॥ उसको और कुछ प्रत्युत्तर न करके उच्च स्वर से कीर्नीन करते हुए चल दिये॥ २६१॥ जो पापी सभासद थे उन्होंने भी पाप बुद्धि के कारण इस पर कुछ भी उचित उत्तर

नहीं दिया। । २६२ ॥ यह सब राज्ञस नाम मात्र के ब्राह्मण हैं। यही सब मनुष्य यमराज की यातना के पात्र है ॥ २६३ ॥ कलियुग में राज्ञस लोग सुजनों की हिंसा करने के लिये चित्र-घर में जन्म लेते हैं ॥ २६४ ॥ जैसा कि श्रीवराहपुराण में श्रीनहेश वाक्य है कि-'कलियुग का आश्रय लेकर राज्ञस-गण ब्रह्म योनि में

जसा कि अविराहपुराण में अनिहरा वाक्य है कि-किलियुग का आश्रय लेकर रान्तस-गण ब्रह्म यानि म जन्म भहरण करते हैं। ब्राह्मण कुल में उत्पन्त होकर वे (विद्या-श्रोत्रिय ब्राह्मणों को बाबा पहुँचाकर धर्म-चीरण करते हैं। गुहस प्रकार के निप्रों से स्पर्श करना उनसे बात चीत करना एवं करने को भी धर्म तथाहि पद्मपुरासे महेशवाक्यमकिमत्र वहुनोक्तेन ब्राह्मसा ये ह्यवैष्ण्याः । तेषां सम्भापसं स्पर्ध समादेनापि वर्जयेत् ।। व्याः ब्राह्मसा हृइया जिद् अवैष्ण्य हृथ । तवे तारे आलापेओ जाय पुराय द्य ।। १८६।। से विप्राधमेर कथो दिवस थाकिया । बसन्ते नासिका तार पहिल खसिया ।। २८७।। हिरदास ठाकुरेर विलिलेक जेन । कृष्ण ओ ताहार शास्ति करिलेन तेन ।। २८८।। भक्ति शून्य जगत देखिया हरिदास । दुःखे कृष्ण-कृष्ण विल छाड़ेन निरवास ।। २८८।। भक्ति शून्य जगत देखिया हरिदास । दुःखे कृष्ण-कृष्ण विल छाड़ेन निरवास ।। २८८।। कथो दिन वैष्ण्य देखिते इच्छा करि । आइलेन हरिदास नवद्रीप पुरी ।। ३००।। हरिदासे देखिया सकल भक्त गण् । इइलेन अतिशय परानन्द मन ।। ३०१।। आवार्य गोसात्रि हरिदास प्रति । हरिदासो करेन समारे भक्ति अति ।। ३०२।। सच्चे वैष्ण्येर शिति हरिदास प्रति । हरिदासो करेन समारे भक्ति अति ।। ३०२।। पाखरडी सकले जत देइ वाक्य ज्वाला । अन्योऽन्ये सब ताहा कहिते लागिला ।। ३०४।। गीता भागवत लइ सच्चे भक्त-गण् । अन्योऽन्ये विचारे थाकेन सर्व्यं द्या ।। ३०४।। जे जने शुन्ये पढ़े ए सब आख्यान । ताहारे मिलिव गौरचन्द्र भगवान् ।। ३०६।। श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्द चान्द जान । वृन्दावनदास तळु पद छुगे गान ।। ३०७।। इति श्रीचैतन्यभागवते आदिखरडे श्रीहरिदासमहिमावर्ण्न नाम

## हाद्यों (ह्याय:

शास्त्रों में चिल्कुल निषेध हैं ॥ २६४ ॥ जैसा कि पद्मपुराण में श्रीमहंशजी का बाक्य हं कि-यहाँ बहुन कहने से क्या प्रयोजन है। ताल्पर्य यह है कि—जो अवैष्णव ब्राह्मण हों उससे बात-चीत करना, स्पर्श करना, भूल-कर भी निषेध हैं ॥ घ ॥ ब्राह्मण होकर भी यदि कोई पुरुप अवैष्णव हो तो उसके साथ आजाप करने से भी

एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

जय जय श्रीगौर सुन्दर महेरवर । जय नित्यानन्द प्रिय नित्य-कलेवर ॥१॥

पुर्य चय हो जाता है।। २६६ ।। कुछ दिन परचान उस अधम विष्ठ की नाक बतन्त (चेचक) रोग में गिर पड़ी ।। २६७ ।। उसने श्रीहरिदास के प्रति जैसा कहा था, श्रीकृत्ण ने भी उसी प्रकार का दगड उसको दिया ।। २६८ ।। श्रीहरिदासजी संसार को भक्ति-शून्य देखकर दुःखित होकर 'कृष्ण' 'कृष्ण' बोलकर दीर्घ श्वाम छोड़ते थे।। २६६ ।। कुछ दिन परचान् श्रीहरिदासजी चेप्णय-दर्शन की इन्छा से श्रीनयद्वीपपुरी में आये ।। ३०० ।। वहाँ पर सब भक्त-गण् श्रीहरिदासजी को देखकर अत्यन्त परमानन्द-चिक्त हुए ।। ३०१ ॥ श्रीद्यहित आचार्य जी श्रीहरिदासजी को पाकर उन्हें प्राणों से भी अधिक करके रक्छा ॥ ३०२ ।। श्रीहरिदासजी के प्रति सब वैष्णवों की परम प्रीति थी एवं श्रीहरिदासजी भी उन सबके प्रति परम भक्ति करते थे।। ३०४ ।। सब भक्त- बोगों द्वारा जितनी वाक्य-ज्वाला प्राप्त होती थी उसे परस्पर में सब कथोपकथन करते थे।। ३०४ ।। सब भक्त-

गण गीता एवं भागवत लेकर निरन्तर विचार करते रहते थे ॥ ३०४ ॥ जो मनुष्य इन चरित्रों को पहें व सुनें उन्हें भगवान श्रीगौरचन्द्र प्राप्त होंगे ॥ ३०६ ॥ श्रीकृष्णचैतन्य एवं श्रीनित्यानन्दचन्द्र को प्रभु जानकर श्रीच् प्रन्यकार इनके युगल चरणों में उन्हीं को कुछ महिमा निवेदन करता है। ३०७ श्रादि खंड १२ अघ्याय 🚶

जय जय सर्व्व वैष्णवेर धन प्राण । कृषा दृष्ट्ये कर प्रमु सर्व्व जीवे त्राण ॥२॥ श्रादि खरड कथा भाइ! शुन सावधाने । श्री गौर सुन्दर गया चलिला जेमने ॥३॥

हेन मते नवद्वीपे श्री वैद्धराठ नाथ । अध्यापक शिरोमिश रूपे करे वास ॥४॥ चतुर्दिके पाषगड वाढ्ये गुरु तर । भक्ति योग नाम हैल शुनिते दुष्कर ॥४॥

मिथ्या रसे देखि अति लोकेर त्रादर । भक्त सब दुःख बड़ भावेन अन्तर ॥६॥

प्रभु से त्राविष्ट हहत्राछेन श्रध्ययने । भक्त सभे दुःख पाय देखेन त्रापने ॥७॥

निरविव वैष्णवेर सब दुष्ट गयो । निन्दा करे बोले ताहा शुनेन आपने ।।⊏।। चिचे इच्छा हैल आत्म प्रकाश करिते । भाविलेन आगे आसिगिया गया हैते ॥ ह॥

इच्छा मय श्री गौर सुन्दर भगवान् । गया भूमि देखिते हइल इच्छा तान ॥१०॥

शास्त्र विधि मत श्राद्ध कर्म्नादि करिया । जात्रा करि चलिला अनेक शिष्य लैया ॥११॥

सर्च्य देश ग्राम करि पुराय तीर्थ मय । श्री चरण हैल गया देखिते विजय ॥१३॥ धम्मी कथा वाकोवाक्य परिहास रसे । मन्दारे आइला प्रश्न कथोक दिवसे ॥१४॥

देखिया मन्दार मधुद्धदन तथाय । अमिलेन सकल पर्व्यंत स्वलीलाय ॥१४॥ एइ मत कथो पथ श्रासिते श्रासिते । श्रार दिन ज्वर प्रकाशिलेन देहेते ॥१६॥

प्राकृत लोकेर प्राय वैकुगठ ईश्वर । लोक शिन्ता देखाइते धरिलेन ज्वर ॥१७॥

हे महाईश्वर भगवान् श्रीगौरसुन्दर! आपकी जय हो, जय हो। हे नित्य कलेवर! हे श्रीनित्यानन्द-प्रिय! श्चापकी जय हो ॥ १ ॥ हे बैंध्एव जनों के धन एवं प्राण ! आपकी जय हो, जय हो । हे प्रभो ! कृपा-दृष्टि

पूर्वक सब जीवों का उद्धार कीजिये॥ २॥ हे भाइयो ! आदिखरड की कथा, जिसमें श्रीगौर सुन्दर जिस प्रकार से 'गया' गये थे, एकाप्र चित्त होकर सुनिये ॥३॥ पूर्व प्रसङ्गानुसार नवद्वीप में श्रीवैकुठनाथ अध्यापक-शिरोमिण रूप से निवास करते थे।। ४।। चारों स्रोर पाखण्ड बहुत बढ़ रहा था। भक्ति-योग का नाम नक

थे, यह उन्हें पता था।। ७।। सब दुष्ट जन निरन्तर बैंब्एवों की निन्दा करते थे उसे भी वे सुनते थे।। ८॥ ख्रव आपके मन में आपको प्रकाशित करने की इच्छा हुई। परन्तु सोचते हैं कि-'पहले 'गया' हो आऊँ '।।।।।

ंश्रीगीर सुन्दर भगवान् इच्छामय हैं, त्र्यव उनकी श्री गया-धाम दर्शन करने की इच्छा हुई ॥१०॥ शास्त्र-विधि के अनुसार श्राद्ध कर्म आदि करके बहुत से शिष्यों को साथ लेकर शुभ यात्रा करने लगे ॥११॥ माताजी की

जननीर त्राज्ञा सह महा हर्ष मने । चिललेन महा प्रभु गया दरशने ।।१२॥

सुनना दुष्कर हो रहा था ॥४॥ लोगों का मिण्या रस ( श्रानित्य विषय-भोग ) में श्राति आदर देखकर भक्त-जन मन में बड़े दु:खित होते थे।। ६।। इधर प्रभु ऋष्ययन में स्नाविष्ट हो रहे थे, उधर भक्त-जन दु:ख पा रहे

आज्ञा लेकर मनमें महा हर्पित होते हुए श्रीगया दर्शन के लिये चल दिये ।। १२ ।। मार्ग के सब नगर व गाँवों को पुरुष तीर्थमय करते हुए आप श्रीचरण दुर्शन करने के लिये गया-धाम में पधारे ॥१३॥ धर्म-कथा आलाप,

एवं उत्तर-प्रत्युत्तर करते हुए एवं परस्पर के परिहास रस में मन्न होते हुए प्रभु कुछ दिन में श्रीमन्दार पर आये १४ मन्दार पर्वत पर के दर्शन कर लीलामय आनन्द पूर्वक सब पर्वत के ऊपर भ्रमण करने लगे १४ इस प्रकार कुछ रास्ता आते आते एक दिन अपने शरीर में अपर प्रकाशित कर लिया १६

वित्र गण वेदियाछे श्रीचरण स्थान । श्रीचरणे माला जेन देउल प्रमाण ॥३२॥ गन्ध, पुष्प, धृप, दीप, बस्त्र, अलङ्कार । कत पड़ियाछे लेखा जोखा नाहि तार ॥३३॥ चतुर्दिके दिव्य रूप धरि वित्र गण । करि तेछे पाद पद्म प्रभाव वर्णन ।।३४॥ काशीनाथ हृदये धरिला जे चरगा। जे चरगा निरत्रधि लच्मीर जीवन ॥३४॥ बलि शिरे त्राविर्भाव हैल जे चरण । सेइ एइ देख जत माग्यवन्त जन ॥३६॥ तिलार्द्धेको जे चरग्रं ध्यान कैले मात्र । यम तार ना हयेन अधिकार पात्र ॥३७॥ योगेश्वर सभेरो दुल्लीभ जे चरण। सेई एइ देख जत भाग्यवन्त जन ।।३८॥ जे चरखे भागोरथी हइला प्रकाश । निरवधि हृदये ना छाड़े जारे दास ॥२६॥ अनन्त-शय्याय अति प्रिय जे चरण । सेइ एइ देख जत भाग्यवन्त जन ॥४०॥ चरण प्रभाव श्रुनि विष्ठ-गण मुखे । आविष्ट हड्ला प्रभु प्रेमानन्द सुखे ॥४१॥ अश्रु-धारा वहे दुइ श्रीपदा नयने । लोम-हर्ष,कम्प हैल चरण दर्शने ॥४२॥ सर्व्य जगतेर भाग्ये प्रभु गौरचन्द्र । प्रेम भक्ति प्रकाशेर करिला आरम्भ ॥४३॥ श्रविच्छिन्न गङ्गा बहे प्रभुर नयने । परम श्रद्भुत रहि देखे वित्र गणे ॥४४॥ दैवजोगे ईरवर पुरीको सेह चर्णे। क्राइलेन ईश्वर इच्छाय सेइ स्थाने ॥४५॥ ईश्वर पुरीरे देखि श्रीगौर सुन्दर । नमस्करि लेन वड़ करिया श्रादर ॥४६॥ ईश्वर पुरीत्रो गौरचन्द्रेरे देखिया । त्रालिङ्गन करिलेन महा हर्ष हैया ॥४७॥ ॥ ३१ ॥ वहाँ पहुँचकर आपने देखा कि-विप्रगण श्रीचरण स्थान को घेरकर बेठे हुए हैं तथा श्रीवरणां के

धारण किये हुए ब्राह्मणगण चारों खोर से श्रीचरण-कमलों का वर्णन कर रहे थे, जिन श्रीचरणों को काशी-पित शिवजी हृदय में धारण किये हुए हैं, जो चरण सर्वदा लहमीजी के जीवन हैं । ३४-३४॥ जो चरण राजा बिल के सिर पर ख्राविभूत हुए थे उन्हीं श्रीचरणों को हे भाग्यवान जनो ! यह दर्शन करो ॥ ३६॥ जो ख्राधे तिल (काल) मात्र भी इसका ध्यान करता है वह यमराज का ख्रियेकार पात्र नहीं रहता स्रर्थात् यम उस

ऊपर माला राशि का सुन्दर वृत्ताकार मन्दिर सदृश शोभायमान हो रहा है ॥ ३२ ॥ वहाँ कितनी हा गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, वस्त्र एवं ऋलङ्कार पड़े हुए हैं जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है।। ३३ ॥ दिव्य हार

पर आज्ञा नहीं चला सकते ॥३०॥ जो चरण योगेश्वरों के लिये भी दुर्लभ हैं वही श्रीचरण को हे भाग्यशाली पुरुषों ! यह दर्शन करो ॥ ३८ ॥ जिन चरणों से श्रीगङ्गाजी का जन्म हुआ, जिन चरणों को भगवत दास हृंद्य से कभी नहीं त्यागने ॥३६॥ जो चरण श्रीत्रमन्त-शब्या पर आति प्रिय प्रतीत होते हैं वही श्रीचरण को हे भाग्यशालियों ! यह दर्शन करो ॥ ४० ॥ विप्रों के मुख से चरणों का प्रभाव सुनकर प्रभु प्रेमानन्द सुख मे

आविष्ट हो गये।। ४१।। आपके दोनों श्रीकमल नेत्रों से अशु धारा प्रवाहित होने लगी एवं चरण-दर्शनों से रोमाञ्च व कम्प हो रहा था।। ४२॥ सब संसार के सौभाग्य से प्रभु श्रीगौरवन्द्र ने प्रेम-भक्ति प्रकाशित करना आरम्भ कर दिया॥ ४३॥ आपके नेत्रों से अटूट अशु गङ्गा वह रही थी। विष्रगण इस परम अद्भुत दश्य

को स्थगित हो सर देख रहे थे - ४४ - दैवयोग से ईश्वरेच्छा से श्रीईरवर पुरी मी उसी समय वहाँ पर आ पहुँचे - ४५ - श्रीईश्वरपुरी को दसवर श्रीगीर सुन्दर ने बढ़े सत्कार पूर्वक उन्हें नमस्कार किया - ४६

दोँ हार विग्रह दो हाकार प्रोम जले । सिञ्चित हडला प्रोमानन्द कुतृहले ।।४८॥ प्रभु बोले 'गया यात्रा सफल आमार । जतं खणे देखिलाङ चरण तोमार ॥४६॥ तीर्थे पिग्रह दिले से निस्तरे पितृ गर्गा । सेड् जारे पिग्रह दिये तरे सेड् जन ॥४०॥ तोमा देखिलेइ मात्र कोटि पित्-गरा । सेइ चर्णे सर्व्य-बन्ध पाय विमोचन ॥४१॥ अतएव तीर्थ नहे तोमार समान । तीर्थ रो परम तुमि मङ्गल-प्रधान ।। ४२।। संसार सभुद्र हैते उद्धारो श्रामारे । एइ श्रामि देह समर्पिलाङ तोमारे ।।५३।। कुच्ण पाद पद्म रे श्रमृत रस पान । श्रामारे कराश्रो तुमि एइ चाहि दान'।।५४।। बोलेन ईश्वर पुरी 'शुनह परिडत । तुमि जे ईश्वर श्रंश श्रति सुनिश्चित ॥४४॥ जे तोमार पाणिडत्य जे चरित्र तोमार । सेह कि ईश्वर श्रंश वह हय आर गाउँ।। जेन आजि यामि शुभ स्वप्न देखिलाङ । साचाते ताहार फल एइ पाइलाङ ॥४७॥ सत्य कहि परिष्डत तोमार दरशने । परानन्द सुख जेन पाइ अनुचर्ण ।।४८।। यदविध तोमा देखियाछि नदियाय । तदविध चित्ते त्रार किछ नाहि भाय ॥४६॥ सत्य एइ किंह इथे किछ श्रन्य नाइ । कुब्ण-दरशन-सुख तोमा देखि पाइ ।।६०।। शुनि प्रिय ईश्वर पुरीर सत्य वाक्य । हासिया बोलेन प्रभु 'मोर बङ्मोग्य' ॥६१॥ एइ मत कत त्रार कौतुक सम्भास । जत हैल ताहा वर्णिवेन वेदव्यास ॥६२॥ तवे प्रश्च तान स्थाने श्रजुमति लैया । तीथ श्राद्ध करिवारे वसिला श्रासिया ॥६३॥ श्रीईश्वरपुरी ने भी श्रीगौरचन्द्र को देखकर परम हर्षित हो उन्हें आलिङ्गन प्रदान किया ॥ ४७ ॥ ग्रेमानन्द कौतूहल वश दोनों के प्रेमाश्रु जल से दोनों के शरीर सिञ्चत हो रहे थे।। १८।। प्रभृ कहने लगे-जिस समय से आपके चरण दर्शन किये हैं उसी समय से मेरी गया यात्रा सफल हो गई।। ४६।। तीर्थ में पिएड वान

करने से पितृ-गर्ग निस्तार पाते हैं, परन्तु जिस पितृ के लिये पिएड दिया जाता है वही तरता है।। ४०॥ किन्तु त्रापके दर्शन मात्र से ही करोड़ों पितृ गम्। तत्काल सब वन्धनों मे ह्युटकारा पा गर्थे ।। ४१ ।। स्रतण्य तीर्थं आपके समान नहीं हैं आप तीर्थं से भी परम प्रवान मङ्गलकारी हैं।। ४२॥ हे प्रभी ! श्राप संमार समुद्र से मेरा उद्धार कीजिये। में अपनी यह देह आपको समर्पण करता हूँ ॥४३॥ आप मुक्तको कृष्ण-कमल-चरणां का अमृत रस पान कराइये, में केवल यही दान चाहता हूँ ।। ४४ ।। तब श्रीईश्वरपुरी जी उत्तर देते हैं कि-हे

पण्डित ! सुनो, यह बात ऋति सुनिश्चित है कि-तुम ईश्वर ऋंश हो ॥ ४४ ॥ जो ऋापका पारिडल्य एवं चरित्र है, वह ईश्वर-अंश बिना अन्य किसी का हो सकता है ? ।। ४६ ।। मैंने जो आज शुभ स्वप्न देखा

था उसका साचात् फल यही पा लिया ॥ ४७ ॥हे पण्डित ! हम सत्य कहते हैं कि-तुम्हारे दर्शनों से हम मानो निरन्तर एक परमानन्द सुख अनुभव करते हैं।। ४८।। जब से मैंने नवद्वीय में तुम्हारे दर्शन किये हैं तब से

मेरे चित्त की और कुछ अच्छा नहीं लगता ॥ ४६ ॥ मैं यह सत्य कहता हूँ, इसमें कुछ अन्यथा नहीं है कि-तुम्हें देखकर मैं कृष्ण-दर्शन का सुख पाता हूँ ॥ ६० ॥ श्रीईरवरपुरी के प्रिय सत्य बचनों को सुनकर प्रभु

हैंसकर बोले कि 'वह मेरे बड़े भास्य हैं' ६? इसी प्रकार से त्र्यौर कितना ही जो हुन्ना उसे श्रीवेदत्यास जो'की शक्ति से सम्पन्न होक्षर महत् पुरुष वर्णन करेंगे ६२ तब प्रमु उनसे ऋतु फन्गुतीर्थं करि बालुकार पिग्रडदान । तवे गेला गिरिशृङ्को प्रोतगया स्थान ॥६४॥ प्रोतगया-श्राद्ध करि श्री शचीनन्दन । द्विशाये वाक्ये तुषिलेन विप्रगण ॥६४॥ तवे उद्धारिया पितृ गण सन्तर्षिया । दिश्रण मानसे चिलिलेन हर्ष हैया ।।६६॥ तवे चिलिलेन प्रसु. श्री राम गयाय । राम श्रवतारे श्राद्ध करिला जथाय ।।६७:। एही अवतारे सेइ स्थाने आद्धकरि । तवे धुधिष्ठिर गया गेला गौर हरि ।।६८।। पूर्वे युधिष्ठिर पिराड दिलेन तथाया सेइ प्रीते तथा श्राद्धकैला गौरराय ॥६६॥ चतुर्दिगे प्रभुरे बेढिया विष्र गण । श्राद्ध करायेन समे पट्टान बचन ॥७०॥ श्राद्ध करि प्रश्च पिएड फेले जेइ जले। गयालि ब्राह्मण सब धरि धरि गिले ॥७१॥ देखिया हासेन प्रभु श्री शची नन्दन । से सब विष्ठेरी जत खरिडल बन्धन ॥७२॥ उत्तर मानसे प्रसु पिएड-दान करि । भीम गया करिलेन गौराङ्ग श्री हरि ॥७३॥ शिव-गया ब्रह्म-गया श्रादि जत त्राछे । सब करि षोड्शभयाय गेला पाछे ॥७४॥ षोड़श गयाय प्रभु षोड़सी करिया । समारे दिलेन विगड श्रद्धा युक्त हैया ॥७५। तने महा प्रभु त्रच कुण्डे करि स्तान । गया शिरे त्रासि करिलेन पिण्ड दान ॥७६॥ दिव्य माला चन्दन श्री हस्ते प्रभु लैया । विष्णु पद चिह्न पूजिलेन हर्ष हैया ॥७९॥ एइ मत सर्व्व स्थाने श्राद्वादि करिया । वासाये चिलला वित्र गर्णे सन्तोषिया ॥७८॥ तवे महा प्रभु कथो चुगो सुस्य हैया । रन्धन करिते प्रभु वसिलेन गिया ।।७६॥ रन्धन सम्पूर्ण हैल हेनइ समय । श्राइलेन ईश्वर पुरी महाशय ॥८०॥

मति लेकर तीर्थं में पितृ-आद्ध करने के लिये आकर बैठे ॥६३॥परचात् फल्गुतीर्थं में बालुके पिएड दान करके गिरि शिखर पर 'प्रेतगया' नामक स्थान पर गये ॥ ६४॥ प्रेतगया में आद्ध करके श्रीशचीनन्दन ने विघों को दिचिए। से पर्व सुवाक्यों से प्रसन्न किया ॥ ६४ ॥ इस प्रकार पित्रों को उद्घार एवं सन्तर्पण करते हुए प्रस्

प्रसन्तता पूर्वक द्विणा-मानस को गये।। ६६।। वहाँ से प्रभु श्रीराम-गया को गये, जहाँ प्रभु श्रीराम-अवतार काल में आद्ध किया था।। ६७।। इस व्यवतार में भी उस स्थान पर आद्ध करके श्रीगौरहरि युधिष्ठिर गया को गये।। ६= ।। पूर्व काल में वहाँ पर श्रीयुधिष्ठिर जी ने पिएड-दान किये थे, इसी स्नेह के कारण श्रीगौर-

चन्द्र ने भी वहाँ पर श्राद्ध किया ॥ ६६ ॥ वित्रगण प्रभु को चारों छोर से घेर कर शास्त्र-विधि के अनुसार यचन बुलवाते हुए श्राद्ध कराते थे।।७०॥प्रमु ज्योंही पिएडों को ले लेकर जल में छोड़ते जाते थे, त्योंही गयालि

ब्राह्मण उन्हें उठा २ कर मुँह में रखते जाते थे ॥ ७१ ॥ यह देखकर प्रभु हँसने लगे; आपकी कृपा से उन सब विप्रों के सम्पूर्ण बन्धन नष्ट हो गये !। ७२ ।। उसके पीछे गौराङ्ग श्रीहरि ने उत्तर मानस तीर्थ में पिएड-दान

करके भीम-गया में पिएड दान किया ॥ ७३ ॥ शिव-गया, ब्रह्म-गया आदि सब गयाओं में श्राद्ध करके प्रभु पीछे पोडश गया को गये।। ७४॥ षोडश गया में प्रमु पोडशो कर श्रद्धापूर्वक सव पितृ-गर्णों की पिण्ड दान किया।। ७४।। पश्चात् प्रभु ने ब्रह्म-कुण्ड में स्तान करके गयाशिर पर आकर पिण्ड दान किया।। ७६।। श्री-

प्रमु ने श्रीहस्तों में दिन्य माला, चन्दन लेकर प्रसन्तता पूचक विष्णु-पद-चिह्नों की पूजा की ॥ ७७ ॥ इसी

प्रकार सब स्थानों में श्राद्ध आदि करके एव निर्पो को प्रसन्न करते हुए प्रमु अपने

श्रोम जोगे कृष्ण नाम बलिते बलिते । आइलेन मन प्राय हुलिते हुलिते ।। ८१।। रन्धन एडिया प्रसु परम सम्भ्रमे । नमस्करि ताने वसाइलेन श्रासने ॥=२॥ हासिया बोलेन पुरी 'शुनह पण्डित । भालत समये हहलाङ उपनीत' ॥=३॥ प्रधु बोले 'जवे हैल भाग्येर उदय । एइ अन्न भिन्ना अनि कर महाशय'।।=४।। हासिया बोलंन पुरी 'तुमि कि खाइवे'। प्रभु बोलं 'त्रामि अन रान्धिवाङ एवे'।। अ।। पुरी बोले 'कि कार्य करिवे आर पाक । जे अन आखये ताहि कर दुइ भाग' ॥⊏६॥ हातिया बोलेन प्रभु 'यदि आमा चाओ । जे अन हइयाछे ताहा तुमि सब खाओ ॥=७॥ तिलार्द्धे के त्रार श्रव राधिवाङ श्रामि । नाकर सङ्कोच किन्नु भिन्ना कर तुमि'।।८८॥ तवे प्रभु आपनार अन ताने दिया । श्रार अन रान्धिते लागिला हर्प हेया ।।=६॥ हेन कुपा प्रसुर ईश्वर पुरी-प्रति । पुरीरो नाहिक कृष्ण छाड़ा अन्य मति ॥६०॥ श्री इस्ते आपने प्रमु करे परिवेशन । परानन्द मुखे पुरी करेन भोजन ॥६१॥ सेंइ क्यों रमा देवी अति अलिवते । प्रसुर निमित्ते श्रम रान्धिला त्वरिते ॥६२॥ तवे प्रश्च त्रागे ताने भिन्ना कराइया । त्रापनेत्रो भोजन करिला हर्प हैया ॥६३॥ ईश्वर पुरीर सङ्गे प्रसुर मोजन । इहार श्रवणे मिले कृष्ण प्रोम धन ॥६४॥ तवे प्रस ईश्वर पुरीर सन्दे अङ्गे । आपने श्री हस्ते लेपिलेन दिन्य गन्ये ॥६४॥ जत प्रीति ईश्वरेर ईश्वर पुरीरे । ताहा विशिवारे कीन जन शक्ति धरे ।:६६॥

वहाँ पर श्रीमहाश्रमु जी कुछ देर त्याराम करके रसोई तैयार करने लगे ॥ ७६ ॥ रसोई तैयार हो चुकी उसी समय श्रीईश्वरपुरी महाशय आ पहुँचे ॥८०॥आप प्रेम-योग में विभोर हो 'कृष्ण' 'कृष्ण' कहते-कहते मस्तों की भाँति इधर-उधर भूमते हुए आये।। ८१॥ श्रीप्रभु ने रसे।ई करना छोड़कर परम सम्भ्रम पूर्वक नमस्कार करके उन्हें त्रासन पर विठलाया ॥ ५२ ॥ श्रीपुरी जी हँसकर बोले कि - हे परिडत ! सुना, हम तो भले ही समय पर आये'।। ८३ ।। प्रभु ने ऋहा कि—'मैं अपना भाग्य जब उदय हुआ जानूँ' जो श्रीमद्दाशय स्नाज यह स्रज भोजन करें ॥ ८४ ॥ पुरीजी हँसकर वोले-'तुम क्या खाओं गे ?' प्रभु ने कहा-'में अभी और रसोई करता हूँ'।। ५४ ।। तब पुरीजी बोले कि-'और रसोई क्यों करते हो ? जो अन्न रसोई तैयार है उसी के दो भाग कर लो'।। ५६। श्रीप्रमु ने हँसकर कहा कि—'यदि छाप मुफे चाहते हैं तो जो रसोई तैयार हो गई है वह सब आप भोजन की जिये ॥ ८७ ॥ मैं पल भर में श्रीर भोजन तैयार करता हूँ, आप तनिक भी सङ्कांच न की जिये प्रसन्तता पूर्वक भोजन की जिये ॥ ८८ ॥ यह कहकर प्रभु अपना भोजन उनको देकर प्रसन्त-चित्त हो श्रीर भोजन तैयार करने लगे॥ मधा। प्रमुकी श्रीईश्वरपुरी के प्रति ऐसी कृपा है। उधर श्रीपुरी जी का भी श्रीकृष्ण को छोड़कर मनमें अन्य भाव नहीं है।। ६०॥ प्रमु स्वयं अपने श्रीहरतों से परोसते थे और पुरीजी परमानन्द-रस में इबे हुए भोजन करते थे।। ६१।। उसी समय लद्मीदेवी ने अति अलच्चित रूप से श्रीप्रमु के लिये शीब ही रसोई तैयार की ॥ ६२ ॥ तब प्रभु ने पहले उनको मोजन कराया तब पीछे स्वयं भी प्रसन्न होकर मोजन किया।। ६३।। 'श्रोईश्वरपुरी के साथ प्रमु की भोजन लीला' सुनने से कृप्ण प्रेम-धन मिलता है १४ । इसके परचात् प्रमु ने स्वयं अपने श्रीइस्तों से भीईश्वरपुरी के सब श्रीष्ठाक्क में विद्यनान्य का श्रदु

आपने ईश्वर श्री चैतन्य भगवान् । देखिलेन ईश्वर प्रीर जन्म-स्थान ॥६७॥ प्रभु बोलो 'कुपार हद्देरे नमस्कार । श्री ईश्वर पुरीर जे ग्रामे अवतार' ॥६८॥ का न्दिलेन विस्तर चैनन्य सेइ स्थाने । आर शब्द किछु नाइ 'ईश्वर पुरी' विने ॥६६॥ से स्थानेर मृतिका त्रापने प्रभु तुलि । लइलेन वहिर्वासे बान्धि एक मुलि ॥१००॥ प्रभु बोले 'ईश्वर पुरीर जन्म स्यान । ए मृत्तिका मोहर जीवन धन प्राणे' ॥१०१॥ हेन ईश्वरेर प्रीति ईश्वर पुरीरे । मक्ते रे बाढ़ाते प्रभु सब शक्ति घरे ॥१०२॥ प्रमु बोले 'गया करिते जे त्राइलाङ । सत्य हैल ईश्वर पुरीरे देखिलाङ ॥१०३॥ आर दिने निभृते ईश्वर पुरी स्थाने । मन्त्र दीचा चाहिलेन मधुर वचने ॥१०४॥ पुरी बोले 'मन्त्र वा वलिया कीन कथा। प्रामा श्रामि दिते पारि तोनारे सर्व्या ॥१०४॥ तवे तान स्थाने शिचा गुरु नारायस । करिलेन दशाचार मन्त्रेर प्रहस ॥१०६॥ तवे प्रस प्रदक्षिण करिया पुरीरे। प्रस बीले 'देह आभि दिलाङ तोमारे ।।१०७॥ हेन शुभ दृष्टि तुमि करह आमारे । जेन आमि मासि कृष्ण-प्रोमेर सागरे ॥१०८॥ शुनिजा प्रसुर वाक्य श्रीईश्वर पुरी । प्रसुरे दिलेन आलिङ्गन वचे धरि ॥१०६॥ दोहार नयन जले दोहार शारीर । सिन्चित हैल प्रेमे केहो नहे स्थिर ॥११०॥ हेन मते ईश्वर प रीरे कुपा करि । कथो दिन गयाय रहिला गीर हरि ॥१११॥ श्चात्म प्रकाशेर श्रासि हइल समय । दिने दिने वाढ़े प्रोम-भक्तिर विजय ॥११२॥ लेपन किया। १ ६४ ॥ प्रभु की ईश्वरपुरी जी के प्रति जितनी प्रीति थी, उसके वर्णन करने की किसमें सामर्थ्य

है ? ॥ ६६ ॥ स्वयं ईश्वर श्रीचैतन्य भगवान् ने श्रीईश्वरपुरी जी की जन्म-भूमि का दर्शन किया ॥ ६७ ॥ और कहने लगे कि-' कुमार हट्ट को नमस्कार है, जो श्रीईश्वरपुरी जी का जन्म-स्थान है' ॥ ६८ ॥ उसी स्थान पर (खड़े होकर) श्रीचैतन्य प्रभु ने बहुत क्रन्दन किया । 'ईश्वरपुरी' 'ईश्वरपुरी' के श्रविरिक्त श्रन्य कोई शब्द मुख पर नहीं था ॥ ६६ ॥ फिर वहाँ की एक कोलिश्रा रज स्वयं श्रीप्रभु ने श्रपने कर-कमलों से उठाकर

बहिर्वास में वाँघ ली ॥ १०० ॥ प्रमु बोले कि—'श्रीईश्वरपुरी के जन्म-स्थान की यह रज मेरी जीवन-धन प्राण है ॥ १०१ ॥ प्रमु की श्रीईश्वरपुरी के प्रति इस प्रकार की प्रीति थी। प्रमु में अपने मक्तों को बढ़ाने के लिये सब सामर्थ्य है ॥ १०२ ॥ प्रमु बोले कि-'गया' करने के लिये मेरा आना सफल हो गया, जो 'श्रीईश्वर पुरीजी' के दर्शन पाये ॥ १०३ ॥ दूसरे दिन श्रीप्रमु ने एकान्त में श्रीईश्वरपुरी जी से मधुर वचनों में मन्त्र-

दीचा लेने के लिये प्रार्थना की ।। १०४ ।। इस पर पुरी जी कहते हैं कि—'मन्त्र सुनाने की तो क्या बात है, मैं सब प्रकार से तुम्हारे लिये प्रारा भी दे सकता हूँ ।। १०४ ।। तब स्वयं शिचा-गुरु श्रीनारायस ने आपसे 'दशाचर-मन्त्र' लिया ।। १०६ ॥ परचात् पुरीजी की परिक्रमा करके प्रमु कहने लगे कि-हे गुरुवर ! मैं अपने

को आपके समर्पण करता हूँ ।। १०७ ।। आप मेरे ऊपर ऐसी शुभ-दृष्टि की निथे कि-में निससे निरन्तर कृष्ण-प्रेम के समुद्र का अनुभव करता रहूँ ।। १०५ ॥ प्रमु के वाक्य सुनकर श्रीपुरी जी ने छाती से लगाकर

कुन्तुत्रम के समुद्र का अधुनन करता रहू । २०० म अधु के नाम कुनकर आधुरा जा न झाता स साकर उनको च्यालिङ्गन दिया ॥ १०६ ॥ दोनों के नेत्रों के प्रेमाशुद्रों से दोनों का शरीर सिञ्चित हो रहा था । दोनो ही बढ़े ऋषीर हो रहे थे । ११० इस प्रकार श्रीईरवरपुरी जी के ऊपर कृमा करक श्रीगीरहरि कुत्र दिन

एक दिन महाप्रसु वसिया निभूते । निज इष्ट मन्त्र ध्यान लागिला करिते ॥११३॥ कथोचर्गे महाप्रभु बाह्य प्रकाशिया । करित लागिला बड़ रोदन डाकिया ।।११४।। कृष्णरे बापरे मीर जीवन श्रीहरि । कीन दिने गेला मीर प्राण करि चुनि :1११४॥ पाइलों ईश्वर मोर कोन दिगे गेला । रलोक पढ़ि पढ़ि प्रभु कान्दिने लागिला । ११६॥ प्रेम-मिक रसे मग्न हहला ईखर । सकल श्रीश्रङ्ग हैल पृलाय घृसर ॥११७॥ त्रार्त नाद करि प्रभु डाके उच्च स्वरे । कोथा गेला वाप कृष्य ! छाड़िया मोहरे ॥११८: जे प्रसु ब्राछिला ब्रोति परम गम्मीर । से प्रसु हड्ला प्रोमे परम ब्रस्थिर ।।११६॥ गड़ागड़ि जायेन कान्देन उच्च स्वरं । भासिलेन निज भक्ति-विरद्द सागरे ॥१२०॥ तवे कथो चाणे आसि सर्व्य शिष्य गणे । सुम्थ करिलेन आसि अशेष जनने ।।१२१।। प्रभु बोले 'तोमरा सकल जाह घरे । मुन्नि आर ना जाइमुँ संसार मिनरे ॥१२२॥ मथुरा देखिते मुजि चलिव संर्व्वथा । प्रामा नाथ मोर कृष्णचन्द्र पाङ जथा ॥१२३॥ नाना-रूपे सर्व्व-शिष्य गणे प्रशोधिया । स्थिर करि राखिलेन मभेइ मिलिया ॥१२४॥ मिक्त रसे मग्न हइ चैकुएठेर पति । चिचे स्वास्थ्य ना पायेन रहिवेन कति ॥१२४:। काहारे ना विल प्रभु कथो रात्रि-शेषे । मथुरारे चिललेन प्रेमेर आवेशे ॥१२६॥

कृष्णरे बापरे मोर! पाइम्रँ कोथाय। एइ मत बलिया जायेन गीर राय ॥१२७॥ कथो दूर जाइते शुनेन दिच्य वाणी। 'ए खने मथुरा ना जाइवा द्विज मिर्य।।१२८। गया में ठहरे।। १११।। 'श्रात्म-प्रकारा' का समय भी आ पहुँचा है। इयर प्रभु की 'प्रेम-भक्ति की गति' भी

दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही थी।। ११२।। एक दिन श्रीमहाप्रभु जी एकान्त-स्थान में बैठकर निज इष्ट-मन्त्र

का ध्यान करते थे ॥ ११३ ॥कुछ समय परचात् ऋद्धै वाह्य दशा में आकर वहे जोर-जोर से चिताकर राटन करने लगे ॥ ११४ ॥ कृष्ण हे ! बाप हे ! मेरे जीवन श्रीहरि ! मेरे प्राणीं की चुराकर आप कहाँ चले गये ? ।। ११४ ।। 'मेरे प्राप्त किये हुए प्रभु कहाँ चले गये ?' इस माय के श्लोक उच्चारेण करते हुए। प्रभु कदन करने लगे ।।११६॥ प्रेम भक्ति रस में प्रमु मग्न हो रहे थे। आपका सकल श्रीयङ्क धृलि-धृसरिन हो रहा था ।।११७॥ श्राप उच्च स्वर के त्रार्तनाद से टेर लगा रहे थे,यथा-हे वाप कृष्ण ! श्राप मुक्ते छोड़कर कहाँ चले गये॥११८॥।

पहले जो अभु परम गम्भीर थे वही अब प्रेम में परम ऋस्थिर हो गये ॥ ११६ ॥ प्रमु घूत में लोटने-पाटने थे एवं डच्च-स्वर से क्रन्द्न करते थे। इस प्रकार आप अपनी भक्तिके विरह-समुद्र में उतरा(भास)रहे थे।।१२०।। तब कुछ समय पीछे शिष्य-वृन्द ने आकर बहुत प्रयत्न करके आपको कुछ धीरज धराया ॥ १२१ ॥ प्रभु ने

उनसे कहा कि—'तुम सब अपने-अपने घरों को जाश्रो मैं अब संसार में नहीं जाऊँगा ॥ १२२ ॥ मैं निश्चय ही मधरा जी दर्शन करने के लिये जाऊँगा जहाँ पर मेरे प्राणनाथ कृष्ण से मेंट होगी ॥१२३॥ तब सब शिष्य

वृन्द ने मिलकर अनेक प्रकार से आपको समन्काकर कुछ स्थिर किया ॥ १२४॥ मिक-रस में मम्न होंकर बैकुण्ठ-पति चित्त में किसी प्रकार की शान्ति नहीं पाते थे तब फिर वहाँ क्यों ठहरते ॥ १२४ ॥ इस-बिसें बिना किसी से कहे हुए कुछ रात्रि रोष रहने पर प्रेम के आवेश में आकर श्रीमधुराजी को चलने लगे

। १९६ । श्रीगौरसुन्दर 'हे मेरे कृष्ण हे मेरे बाप में आपको कहाँ पाड " आप मुसको कहाँ मिलोगे "

जाइवार काल आछे जाइवा तखने । नवद्वीपे निज गृहे चलह एखने ॥१२८॥ तुमि श्री वैक्कुगठ नाथ लोक निम्तिरिते । अवतीर्णे हृइयाछ सभार सहिते ॥१३०॥ अनन्त ब्रह्माएड मय करिया की र्चन । जगतेरे विलाइवा प्रोम-भक्ति-धन ॥१३१॥ बक्षा शिव सनकादि जे रसे विह्वल । महा प्रभु अनना गायेन जे मङ्गल ॥१३२॥ ताहा तुमि जगतेरे दिवार कारणे । अवतीर्थे हृइयाछ जानह आपने ॥१३३॥ सेवक आमरा तमो चाहि कहिवार । अत्र व कहिलाङ चरणे तो भार ॥१३४॥ श्रापनार विधाता श्रापनि तुमि प्रभु । तोमार जे इच्छा से लङ्घन नहे कभू ।।१३४॥ अतएव महा प्रश्च चल तुमि घर । विलम्बे देखिवा आसि मथुरा नगर ॥१३६॥ शुनिजा आकाश वाणी श्री गौर सुन्दर । निवर्त्त हइला प्रस हरिष अन्तर ॥१३७॥ बासाय आसिया सर्व्य शिष्येर सहिते । निज गृहे चिललेन भक्ति प्रकाशिते ॥१३८॥ नबद्वीपे गौरचन्द्र करिला विजय । दिने दिने बाढ़े प्रोम-भक्तिर उदय ॥१३६॥ आदि खगड कथा परिपूर्ण एइ हैते । मध्य खगड कथा एवे शुन भाल मते ॥१४०॥ जेवा शुने ईश्वरेर गयार विजय । गौरचन्द्र प्रश्च तारे मिलिव निरचय ।।१४१॥ कुष्ण-जश शुनिते से कृष्ण सङ्ग पाइ । ईश्वरेर सङ्गे तार कम् त्याग नाइ ॥१४२॥ श्चन्तर्यामी नित्यानन्द वलिला कौतुके । चैतन्य चरित्र किछु लिखिते पुस्तके ॥१४३॥ ताहान कृपाय लिखि चैतन्येर कथा । स्वतन्त्र इहाते शक्ति नाहिक सर्व्वथा ॥१४४॥

बोलते हुए चले जा रहे थे ॥ १२७ ॥ कुछ दूर जाकर एक दिन्य खाकाश वाणी सुनी कि-'हे द्विजमणि ! इस समय आप मधुरा न जाओ ।।१२८॥ 'जाने का समय आने पर तव जाना । इस समय तुम नवद्वीप में अपने घर जाओ।। १२६॥ आप श्रीवैकुण्ठनाथ हो। संसार का उद्घार करने के लिये अपने परिकर के सहित श्री-नवद्वीप में अवतीर्ण हुए हो ।। १३०।। श्राप अनन्त ब्रह्माएडों में प्रति ध्वनित होने वाला कीर्रीन करोगे। जगत को प्रेम-भक्ति-धन वितरण करोगे ॥ १३१ ॥ जिस रस में ब्रह्मा, शिव, सनकादि विह्नल हो रहे हैं एवं जिस मङ्गलमय यश को महाप्रमु श्रीश्रनन्त देव जी निरन्तर गान करते हैं॥ १३२॥ उसको आप संसार में वितरण करने के लिए अवतीर्ण हुए हो, यह सब आप जानते हो ॥ १३३ ॥ हम तो आपके सेवक हैं तब भी कहना उचित था इसिलिये आपके चरगों में निवेदन किया।। १३४॥ हे प्रभो ! आप स्वयं अपने विधाता हो, आपकी इच्छा कभी नहीं मिट सकतो ॥ १३४ ॥ अतएव हे महाप्रभो ! श्रव आप घर जाइये कुछ समय परचात् आकर श्रीमथुरा नगर देखना' ॥ १३६ ॥ आकाश-वाणी सुनकर श्रीगौरसुन्दर प्रसन्न-चित्त होकर लौटे ॥ १३७ ॥ सब शिष्यों के साथ प्रथम अपने नियत स्थान पर आकर भक्ति-प्रचार हेतु अपने घर को चल दिये ॥ १३८ ॥ श्रीनवद्वीप में श्रीगौरचन्द्र ने पदार्पण किया इधर प्रेम-भक्ति के विकार भी आपके श्रीश्रङ्ग में दिन प्रति दित वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे।। १३६॥ आदिखण्ड की कथा यहाँ परिपूर्ण हो गई, अब मन लगा-कर सध्य-खरड की कथा सुनिये।। १४०॥ जो कोई प्रमु की 'गया-यात्रा' श्रवण करेगा उसकी अवश्य श्री-गौरचन्द्र प्रभु मिलेंगे ॥ १४१ । वह त्रीकृष्ण यश सुनने से श्रीकृष्ण सङ्ग पाता है उसको ईश्वर-सङ्ग में विच्छेद ' पुस्तक रूप में प्रमु ने सुमको कुई ' कभी नहीं होता १४२ अन्तर्यामी

काण्ठेर पुतिल जेन कुहके नाचाय । एइ मत गीर चन्द्र मीर जे बोलाय ॥१४४॥ चैतन्य कथार श्रादि श्रन्त नाहि जानि । जे ते मते चैतन्येर जश से वाखानि ॥१४६॥ पद्मी जेन श्राकाशेर अन्त नाहि पाय । जत दूर शक्ति तत दूर उड़ि जाय ॥१४७॥

एइ मत चैतन्य जशेर अन्त नामि । जार जत शक्ति कृपा सभे तत गाइ ॥१४= ।

तथाहि भा० १।१८०२३ "नभः पतन्त्यात्मसमं पतित्रण्यासमं विष्णुपति विपरिचतः" इति ।(क)

सर्व्व वैट्यावेर पाये मोर नमस्कर । इथे अपराध किन्छु नहुक आमार ॥१४६॥

संसारेर पार हैया मक्तिर सागरे । जे डूविव से भजुक् निताह चान्दरे ॥१५०॥

आमार प्रभुर प्रभु भी गौर सुन्दर । ए बड़ भरसा चित्र घरि निरन्तर ॥१५१॥ केहो बोले प्रसु नित्यानन्द बलराम । केहो बोले चैतन्येर महा प्रिय घाम ॥१५२॥

केही बोले महा तेजीयान् अधिकारी । केहो बोले कीन रूप बुस्तिते ना पारि ॥१५२॥ किवा जित नित्यानन्द किवा भक्त ज्ञानी । जार जैन मत इच्छा ना बोलये केनि ॥१५४॥ जे से केने चैतन्येर नित्यानन्द नहे । से चरण-धन मार रहक हृदये ॥१५४॥ एत परिहारे स्रो जे पापी निन्दा करें। तबे लाथि मारी तार शिरेर उपरे ॥१५६॥

जय जय नित्यानन्द चैतन्य जीवन । तोमार चरण मोर इउक शरण ।।१ ४७॥

इसमें मेरी किञ्चित् मात्र भी स्वतन्त्र शक्ति नहीं है ॥ १४४ ॥ काष्ट की पुतली को जैसे वाजीगर नचाता है, उसी प्रकार श्रीगौरचन्द्र मुक्त से जो बुलवा रहे हैं वही बोल रहा हूँ ॥ १४४ ॥ मैं श्रीचैतन्यचन्द्र की कथा का आदि-अन्त नहीं जानता जैसे तैसे अचितन्यचन्द्र का यश वर्णन कर रहा हूँ ॥ १४६ ॥ जिस प्रकार पत्ती आ-काश का अन्त नहीं पाता, वह केवल अपनी शक्ति भर ही उतनी दूर उड़ता है।। १४७।। उसी प्रकार श्री-

तिखने का कौतुक पूर्वक आदेश किया ॥ १४३ ॥ उन्हीं की कृपा से में श्रीचैतन्यचन्द्र के चरित्र तिखता हूं

चैतन्यचन्द्र के यश का अन्त नहीं है। कृपा करके प्रभु ने जिसका जितनी शक्ति दी है, वह केवल उतना ही गाते हैं ॥ १४८ ॥ जैसा कि शीमद्भागवत् प्रथम स्कन्ध अठारहवें अध्याय के तेईमवें श्लोक से ज्ञात होता है-''बैसे पन्नी-गण अपनी शक्ति-अनुरूप आकाश में उड़ने हैं, किन्तु सम्पूर्ण आकाश का पार नहीं पा सकते

हैं। उसी प्रकार परिडत जन भी श्रीविष्सा भगवान् की लीला कृपा विजृष्मित अपनी मति अनुरूप ही वर्णन करते हैं"॥ क ॥ हे वैद्यावगण ! आप सबके श्रीचरणों में मेरा नमस्कार है। आपकी कृपा से इसमें मेरा कुछ, अपराध न हो ॥ १४६॥ जो जन संसार समुद्र से पार होकर मक्ति-समुद्र में डूबने के इच्छुक हों वह श्री-निताइ चाँद का मजन करें।। १४० ।। मैं हर समय अपने चित में यह बड़ा भरोसा रखता हूँ कि मैरे प्रभु के

प्रभु श्रीगौरसुन्दर हैं।। १४१।। कोई कहता है श्रीनित्यानन्द प्रभु वलराम हैं। कोई कहता है श्रीचैतन्यचन्द्र के महा प्रिय-स्वरूप हैं ।। १४२ ।। कोई कहना है-महा तेजस्वी अधिकारी हैं,कोई कहता है 'कैसा स्वरूप है समम् में नहीं त्याता ?'।।१४३।।श्रीनित्यानन्द प्रमु को जिसकी जैसी इच्छा हो 'यति अथवा भक्त अथवा ज्ञानी' वह क्यों नहीं कहें ॥१५४॥ और श्रीनित्यानन्द श्रीचैतन्यचन्द्र के चाहे जो कुछ भी क्यों न हों, तब भी मैं तो यही

कहता हूँ कि-'वह चरण-धन मेरे इदय में निवास करें। १४४ इतने परिहार करने पर जो पापी निन्दा करे पाँच क्मके सिर पर रखता हूँ १४६॥श्रीचैतन्य जीवन निधि श्रीनित्यानन्द प्रभू श्रापकी जय हो, जय हो हे प्रभो

तोमार हइया जेन गोर चन्द्र गाङ । जन्मे जन्मे जेन तोमा संहित वेडाङ ।११४८॥ जे शुनये त्रादि वर्षेड चैतन्येर कथा । ताहारे श्री गीर चन्द्र मिलिव सर्व्वथा ।११४६॥ ईरवर पुरोर स्थाने हइया विदाय । गृहे श्राइलेन प्रश्न श्री गोराङ्ग राय ॥१६०॥ सुनि सर्व्व नवर्द्वाप हैल त्रानिन्दत । प्राण त्रासि देहे जेन हल उपनीत ॥१६१॥ श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानन्द चाँद जाद । वृन्दावन दास तळु पद युगे गान ॥१६२॥

श्रादिखरडकथा दिश्या ये शृरवन्ति परात्मनः। सर्वापराधनिमु कास्ते भवन्ति सुनिश्चितम् । स्व।।
ये पठन्ति महात्मानो विलिखन्ति परादरैः। श्रलयेऽपि च तेपां वै तिष्ठत्येव हरेः स्मृतिः ॥ ग ॥
जन्मारभ्य गयाभूमिगमने यः कथोदयः। तत्कध्यते विज्ञजनेनादिग्वर्ण्डस्य लज्ञ्णम् ॥ घ ॥
कारुर्ये भक्तिदान्तवे चैतन्यगुणवर्णने। श्रमायाकथने नास्ति नित्यानन्दसमः प्रभुः ॥ ङ ॥
इति श्रीचैतन्यभागवते श्रादिखरुडे गयाभूमिगमनवर्णनं नाम

द्वादशोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ अः समाप्ताश्चायं ऋादिखण्डः ॐ

· 48-84-

श्रापके गण ही मेरे शरण स्थान हों ॥ १४७ ॥ हे प्रमो ! यह चाहना हूँ कि—में श्रापका होकर श्रीगोरचन्द्र का यश गान करूँ एवं प्रत्येक श्रवतार में श्रापके साय ही साथ फिरता रहूँ ॥ १४८ ॥ जो कोई श्रादिखण्ड वर्णित श्रीचैतन्यचन्द्र की कथा सुनता है, उसको अवश्य श्रीगोरचन्द्र प्राप्त होंगे ॥ १४६ ॥ प्रमु श्रीगोराक्रस्य श्रीईश्वरपुरी जी से विदा होकर घर श्रा गये ॥ १६० ॥ यह सुनकर सब नवद्वीप-निवासी ऐसे श्रानित्व हुए माने देह में प्राण लौट श्राकर उपस्थित हो गये हों ॥ १६१ ॥ श्रीकृष्णचैतन्य एवं श्रीनित्यानन्दचन्द्र की प्रमु जान कर वृन्दावनदास उनके युगल चरणों में कुछ वर्णन करता है॥१६२॥ जो महातम् श्रादिखण्ड की दिव्य-कथा को श्रवण करते हैं, वह सुनिश्चय सब श्रपराघों से विमुक्त हो जाते हैं ॥वा। जो महातम् परम श्रादर पूर्वक इसको पाठ करते हैं श्रीर लिखते हैं, प्रलय काल में भी उन सब की श्रीहरि की स्मृति निश्चय रहती ए है।। ग।। श्रीविश्वम्भरचन्द्र के 'जन्म से लेकर श्रीगया धाम गमन पर्यन्त' जो मङ्गल कथा है, विज्ञजन उसको श्रीहिखण्ड का लक्षण करके वतलाते हैं ॥ घ।। क्या तो करुणा में, क्या भक्ति दावत्व में, क्या श्रीचैतन्य-वृत्त के गुण वर्णन में, क्या निष्कण्ट कथा वर्णन करने में श्रीनित्यानन्द के वरावर कोई प्रमु नहीं है ॥ङा।

#### अनुवाद कत्तीः —

त्रज के प्रसिद्ध मान्यगण्य, पूज्य, "वृन्दावनशतका"दि प्रन्थों के मुमधुर व्याख्या करने वाले, परम प्रेम-परायण, गौरगतप्राण, नित्यधामप्राप्त श्रीयुक्त गौराङ्गदासजी महाराज के अनुगत कृपापात्र, श्रीमाः प्रिप्रिंड्त रामलालजी" "गिडोह" निवासी ।

#### जय जय जय जग मंगलकारी।

जन मन मोहन गौर कृष्ण विधु नदिया पूर वर वरज विहारि ॥ इ नित्यानंदचन्द्र हलधर हर कलिक्लुप विषम झन्धियारि। श्रीश्रद्धेत परमकरुणानिधि दारुण भव दव दहने उधारि॥ सुखद गदाधर धरनि विदीत सिरिवासहि प्रेमभक्ति अधिकारि। गरुड गदाधर नरहरि हरिदास स्वरूप प्रिय गुपत गुरारि॥ सार्वभौम सिरि - वासुदेव विद्यानिधि पुगडरीक सुखकारि। सिरि जगदीश विजय वक्रेश्वर दामोदर वर विपद विदारि॥ रामानंद मुकुंद सुन्दरानंद नन्दनानन्द प्रचारि। श्रीनिधि प्रवोधानन्दं गौररसे गरगर हृदय न रहत सम्मारि॥ रामानन्दराय रससागर परमानंद गूपत भृति धारि। राधव रचुपति राम महिवर करन प्रेमधन मुदित विकारि॥ कोशीश्वर परमेश्वर नारायण सुदर्शन नयन फल चारि। रूप सनातन रघुनाथ श्रीजीव भक्ति वर रतन उघारि॥ श्रीगोपालभट्ट रघुनाथ ही लोकनाथ चैतन्य मुरारि। वासुघोष . माधव गोविन्द सुप्रेम जलिध मधि सतत साँतारि ॥ श्रीधर परमानन्द पुरन्दर पहु गुणे निरतं नयने करु वारि। सिरि उद्घारण धनञ्जय सञ्जय गौरिदास यश विसद वियारि॥ संकर रघुनंदन महेष झभिराम शमन भय भन्जन कारि। श्रीयदु मधु - परिंडत शुक्लाम्बर चृन्दावन वरषत रस भारि ॥ जगदानंद मुक्कन्द गानरत पहुरस वस निशि दिवस विसारि ह कर्णपूर कविलोचन जनलोचन गुणगण गायत नर नारि ॥ सिरि श्रीनिवास नरोत्तम श्यामानंद सगण गुण गनइ ना पारि नरहरि भण मन आस पुरह निज दास करह अति दुस्तित नेहारि 📜

# श्री चैतन्यभागवत

मध्यख्राड



## यूल बंगला लिपि के रचनाकार— श्रीलचुन्दावनदास ठाकुर महाशाय

अर्थ सहायक—

स्वर्गीय लाला श्रीराधाकृष्ण जी अग्रवाल, ग्राम-भूरेका तहः सील मीट (मधुरा) की धर्मपत्नी श्रीमती नारायणोदेशी ने अपने गुरुदेव भगवान् माध्वगीडे्श्वर संप्रदायाचार्य, विद्यावारिधि, संकीर्णनप्रचारक, महामण्डलेश्वर, सच्यरस उपासक श्रील श्री १००= श्री स्वामी कृष्णानस्ददास जी महाराज की पावन-स्ट्रति में ग्रकाणित करवाया।

> सम्यादक व प्रकाशक— वाचा कृष्णदास जी

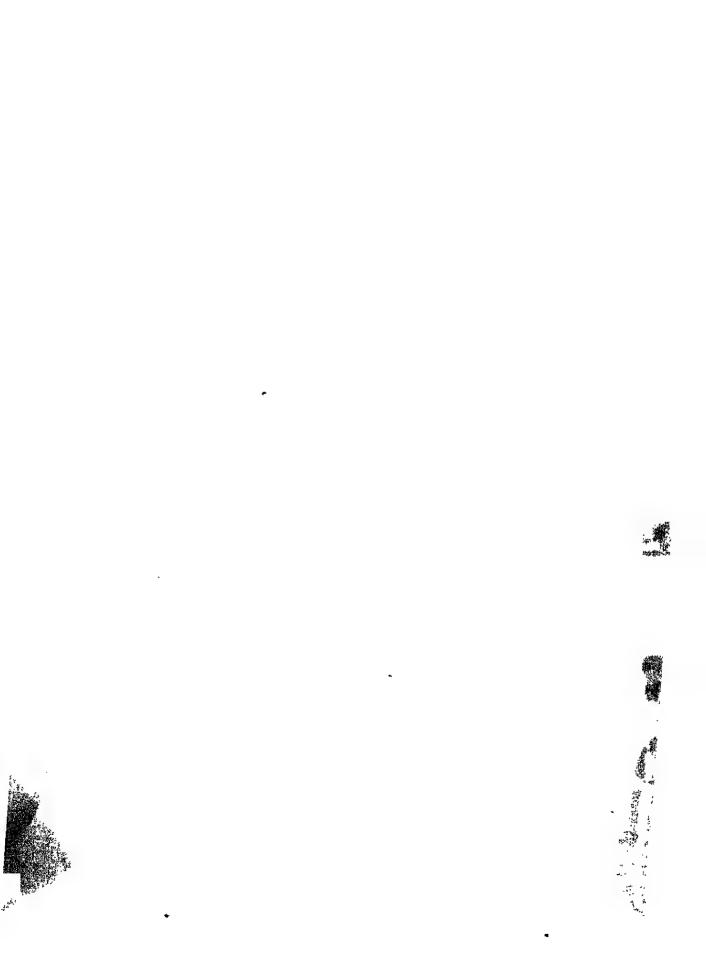

कालाक्षष्टं भक्तियोगं निजं यः प्रादुष्कर्तां कृष्णाचैतन्यनामा। आविभू तस्तस्य पादारिवन्दे गाइं गाइं लीयता चित्रभुङ्गः॥

्राचान न अपने अवतार के मुख्य कारण तीन न सम्यान न अपने अवतार के मुख्य कारण तीन न सम्यान न अपने अवतार के मुख्य कारण तीन न सम्यान । प्रभु के सम्पूर्ण अवतार इन तीन कारणों से प्रभा- जुल्य हो जाता है, वह कारण है—"अनिर्वतचरीं चिरात करण्यावतीण: कली" । न जाने कब से अगवान की यह इच्छा थी कि ये मेरे प्रेमी पागल जिस राग-भक्ति के उन्माद में विस्मृत रहते हैं—उसका मैं स्वयं भी अस्वादन कर्लें ? और तब उस उन्नत उज्वल रसामृत सिन्धु के सारतत्व की लेकर एक दिन प्रभ मनण इस घराधाम पर अवतरित हुए ।

भारत के कोटि-कोटि कृष्ण प्राण्य महाभागवनों ने — द्वारा जिन किल पावनावतार प्रेमानन्य — ह्यारा जिन किल पावनावतार प्रेमानन्य — ह्यारा जिन किल पावनावतार प्रेमानन्य — ह्यारा जिन किल पावनावतार प्रेमानन्य — अखिल कोटि ब्रह्माण्ड नायक भगवान के अवतारों की संख्या अनन्त है, आवश्यकतानुसार

रूप से स्वीकार किया है, उन्हीं करुणा वरुणालय प्रभु का दिव्य चेरित इस "चैतन्य भागवत" में विणत है। 'चैयन्य भागवत' के रचियता श्री वृत्वावनवासजी श्रीमन्महाप्रभु के परम कुपापात्र हैं, स्वयं प्रभु ने ही श्री वृत्वावनदासजी की वाणी पर विराजमान होकर 'चैतन्य भागवत' वर्णन किया है—

"मनुष्ये रचिते नारे ऐछे प्रत्य धन्य । वृत्दावनदास मुखे वक्ता श्रीचैतन्य" ॥ "चैतन्य चरितामृत"

इससे स्पष्ट है कि 'चैनन्य भागवत'' साक्षात् भगवत् वाणी है, ऐसे परम पावन-युनीत ग्रन्थ का विकृत-पाठन स्वायाय-प्रवचन निश्चित ही कोटि-कोटि जनमों के अधों को समूल तष्ट कर महाप्रभु श्रीकृष्ण चैतन देव के पाद-पद्यों में श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेम का उत्पन्न करने वाला है। 'चैतन्य भागवत' में वर्शित प्रभु की पृष्य कथाओं का जितना ही कीर्तन-श्रवरण किया जायगा, उतना ही शीछ से शीछ श्रामन्महाप्रभु के चरणों में दिव्य प्रेम-रस की प्राप्ति होगी।

"श्री चैतन्य भागवत" की रचना श्रीमन्महात्रभु के समसामियक ही समसी जाती है, किन्तु बड़े ही खंद और दु:ख के साथ लिखना पड़ता है कि श्रीम-महाप्रभु के प्राकट्य समय ४७= वर्ष के बाद भी किसी गौरीय विद्वान्, गृहम्थ या विरक्त ने इस अमूल्य ग्रन्थ रतन को हिन्ही भाषा में प्रकाशित कराने की चेष्टा नहीं की । बंगभाषा एवं बंग-लिपि के आवरण में छिपे सहस्रों प्रन्य रत्न आज भी न जाने कहाँ कहाँ देवे वहे हैं, हिन्दी आदि भाषाओं के जाता भक्तजन जिन ग्रन्थों की कथा-श्रवस् के लिये प्यासे-से भटकते रहते हैं, परन्तु विशाल गौड़ीय ( बंग-भाषी ) सम्प्रदाय द्वारा इन ग्रन्थों के भाषान्तर करने का कुछ भी प्रयास नहीं होता, भले ही किसी को बुरा लगे, किन्तु इसमें सन्देह नहीं है कि सम्प्रदाय के कर्णधारों ने यदि थोड़ा . भी भाषा के व्यामोह को छोड़ा होता तो श्रीमन्महाप्रभु द्वारा प्रवारित धर्म आज विश्व का सर्वमान्य धर्म होता और इस सर्व वन्दय धर्म के आश्वय में अनन्त जीवों का कल्यास हुआ होता। भारतवर्ष के बड़े-बड़े विद्वान् एवं समस्त सम्प्रदायाचार्यं गौड़ीय सम्प्रदाय के भिक्त-साहित्य की भूरि-भूरि प्रशंसा करते नहीं धकते भाज वे सभी विद्वान गौड़ीय सम्प्रदाय के भिक्त-साहित्य के आगे नतमस्तक हैं दूसरी और गोड़ीय सम्प्रदाय

के ही अनेक महापुरुष ऐसे भी हैं जो इस अमूल्य ग्रन्थ राशि को नष्ट होते देख रहे हैं, दूसरों के द्वारा अपहरण होता देखकर भी स्वानन्द स्वाराज्य सिहासन से तिनक भी विचलित नहीं होते। यह उनके लिये सौभाग्य की वात होगी, किन्तु सम्प्रदाय के प्रचार कार्य में यह उपेक्षा-वृत्ति निश्चित ही दुर्भाग्य की वात है।

वैसे इस बीसवीं शताब्दि में सम्प्रदायेतर महानुभावों की और से पर्याप्त जागृति हुई है, अन्य सम्प्रदायि महानुसावों ने ही सर्वे प्रथम बंगला ग्रन्थों का हिन्दी करण प्रारम्भ किया, काशी से मन्युन ग्रन्थ माला,बम्बई से वैद्धुदेश र प्रेस आदि से कुछ प्रत्य प्रकाशित किये गये उसके भी पहले नाड़ाम वाना नंदर के महाराज श्री वनमालीराय द्वारा भी अनेक प्रत्य हिन्दी में मुद्रित किये गये किन्तु यह परम्परा अञ्चल्या न रह सकी, क्योंकि सम्प्रदाय के तैष्ठिक वंष्णवों का मनोबल इस प्रचार की ओर नहीं था । अवस्य हो इस दिशा में गौड़ीय मठ की काखाओं ने बहुत कुछ कार्य किया है, कर भी रहे हैं, गौड़ीय मट के विद्रान प्रचार का महत्व समझते हैं। सबसे बड़ी अच्छी बात जो इस समय बंगला साहित्य के हिन्दी चरगा के लिये हो रही है-वह है बाबा श्रीकृष्णदासनी कूसूम सरोवर वालों का हिन्दी प्रकाशन । बादा श्रीकृष्णदासनी ने अपने अयक परिश्रम से श्रव तक एक भी से ऊपर बँगला प्रत्यों का हिन्दी प्रत्याद प्रकाशित किया है, बाबाजी के हुदय में सम्प्रदाय कार्य के प्रति निष्ठा है, लगन है, श्रीर एक प्रवल उत्कण्ठा है कि सम्प्रदाय का सम्प्रणे साहित्य एक बार हिन्दी की गोद में आ विराजे, प्रस्तृत प्रन्थ ''श्रीचंतन्य भागवत'' के हिन्दी प्रकाशन का सम्पूर्ण श्रेय बावा श्रीकृष्णवासजी पर ही है, ग्रन्य को आदि खड़ ग्रीर धन्त्य खड़ वादाजी ने महान् उद्योग से पहले ही प्रकाशित हो चुके हैं, आदि-ग्रन्य खण्डों के प्रकाशित हो जाने के पश्चात् पावा धात्रध्यादास्त्री को मध्य खण्ड के प्रकाशन की महती चिन्ता थी, इसी बीच करुए। बर्णालय प्रमुकी महान् कृपा एव प्रेरणा से मन्य खण्ड के प्रकाशन का प्रबन्ध भी होगया। श्रीमाध्वगी इंदवर सम्प्रदायाचाय विद्यावारिय, सङ्कीर्तान प्रचारक, महामण्डलेश्वर सहय रस-उपासक श्रील श्री १००८ श्री स्वामी श्री कृष्णानन्ददासजा महाराज जो लेखक को श्रीपुरुदेव भगवान के रूप में इस भवाटका में आश्रम दाता हुए है, महाराज था की परम कृपा पात्रा, माला श्री नारायणीदेवी-धमंपत्ना स्वर्गीय लाला श्रीराधाकृत्याकी अग्रवान, ग्राम भूरवा तहसील माँट ( मथुरा ) के परम भागवत सुपुत्र आं विश्वम्भरदयालजी भगवद् भजन की इच्छा स बाबा श्री कृष्णदासजी के पास कुछ दिन रहे, उन्हीं दिनों चैतन्य मागवत की चचा होने पर श्रा १८३वम्मर मा की मातु श्री नारायणीदेवीं ने पूर्ण अथ सहायता प्रदान कर इस यन्थ को प्रकाशत किया है। यन्थ का प्रकाशन जगत् के जीवों का ज्ञान का दान करना हाता है, जैस नमहोन व्यक्ति का वस् प्राप्त करन पर महाव मुख शान्ति मिलतो है, वंसे ही इस ग्रन्थ रूपी चक्षु के द्वारा जिनका भी यथ, थ ज्ञान हागा-व चिर काल तक भन्तरात्मा से माशीर्वाद देते रहेंगे।

माता श्री नारायगीदेवी की यह हादिक इच्छा है कि यह प्रनय उन गीर भक्तों की विनरण क्रिया जाय-जिनके हृदय में श्रेम प्रदाता श्री गौरचन्द्र के दिव्य चरिश्रों की श्रवण करने की तीब लाखसा जाग्रत हा रही हो। आशा है प्रवन्थक महानुभाव ऐसी ही व्यवस्था करेंगे।

अन्त में प्रमु के पाद नद्यों में पुनः प्रार्थना है कि वे प्रप्त भक्तों के हृदय में ऐसी ही निरम्तर प्ररणा देते रहें ताकि ऐसे महान् निधि स्वरूप गन्थों का प्रकाशन होता रहे।

जेष्ठ गङ्गादशहरा संवत् २०२०

गीर भक्त बरणाठुबर— रामदास शास्त्री मगडलेश्वर वारसम्प्रदायमध्यम ( वृन्दावन )

## \* श्री चैतन्य भागवत \*

### \_\_\_ मध्य खण्ड \_\_\_ प्रथम अध्याय

श्राजानु लिम्बत्युजी कनकावदाती संकीर्तनिकंपितरी कमलायताचीं विश्वन्मरी द्विजवरी युगधम्मेपाली वन्दे जगत्त्रियकरी करुणावतारी ॥१॥ नमस्त्रिकालसत्याय जगन्नाथसुवाय च । समृत्वाय संपुत्राय संकल्त्राय है नमः ॥२॥

\* 横

जय जय जय विश्वनभर द्विजराज। जय विश्वनभर प्रिय वैद्यां समाज ।। ३।। जय गौरचन्द्र भर्मसेतु महाधीर । जय संतीतन मय सुन्दर शरीर ।। ३।। जय नित्यानन्दर वान्यव धन प्राण । जय गदाधर श्रद्धतर प्रमेदाम ।। ३।। जय श्रीजगदानन्द प्रिय अतिशय । जय वक्रदेवर काशीश्वरेर हृदय ।। ६।। जय जय श्रीवासादि प्रियवर्गनाथ । जीव प्रति क्षर प्रभु गुभ दृष्टि पात ।। ७।। मध्य खण्ड कथा जेन अमृतेर खण्ड । जे कथा श्रीनिले धूर्वे श्रांतर पाषण्ड ।। मा

अनुवाद—जिनकी दोनों भुजाएँ जानु पर्यन्त लम्बी हैं, जिनके श्रीअङ्ग की कान्ति कंचन के समान कंमनीय है, जिनके दोनों नयन कंमलदल के समान विस्तीण हैं, जो संकीतन के एक मात्र पिता (जन्मदोता) हैं जो सकल विश्व के भरण-पोषण-कर्ता हैं, जो युग धर्म के पालन करने वाले हैं, जो जगत के श्रियंकारों हैं, जो दिज श्रेष्ठ हैं तथा कहाणां के भवतार हैं, मैं उन दोनों की (श्रीकृष्ण-वैतन्य महाश्रभु और श्री नित्यानन्द प्रभु को ) बन्दना करता हूँ ॥१॥ हे नाथ ! तुम्हीं भूत, भविष्य, वर्त्त माने—तीनी काल में एक मात्र सत्य हो। तुम जगनीय मिश्र के सुपुत्र ही! में तुमको सुम्हीर भृत्यों, पुत्रों (बात्सव्य-रस के पात्रों) एवं कंजनों के सिहत नमस्कार करता हूँ ॥२॥ हे विश्वम्भर ! हे दिवस्त्र ! सापकी जय हो, जय हों। हे विश्वम्भर ! हे वैद्यान समाज के प्रिय! आपकी जय हो ॥३॥ हे गौरचन्द्र! हे धर्म के सेतु! हे महाधीर! आपकी जय हो। हे संकीतन रूप! हे सुन्दर शरीर वाले! आपकी जय हो ॥३॥ हे नित्यानन्द प्रभु के बंधु । उनके धन एवं प्राराह्ण ! आपकी जय हो ॥ है श्री वाला है भ्री मधाम आपकी जय हो ॥ हे श्री जगवानंद के बत्यन्त प्रिय! आपकी जय हो । हे श्री वक्षे वर्ग एवं काशीरवर के हदयंरूप! आपकी जय हो ॥ हे श्री वाला है ॥ नासादि प्रियंक्ष के नाथ ! आपकी जय हो , जय हो । हे प्रभु के बाशीरवर के प्रति शुभ हिंगात की जिए ॥ सध्य खण्ड की कथा मानों अमृत की खाँड रूप है। जो कथा सुनेन पर अन्तर का पाखण्ड दूर हो जाता है। । ना

4 J

के ही अनेक ग्रपहरण होता सीभाग्य की व

वंसे सम्प्रदायि मह माला,बम्बई महाराज श्री रह सकी, क्यं दिशा में गीई का महत्व स है-वह है बा ग्रथक परिश्र के हृदय में साहित्य एव सम्पूर्ण श्रेय से पहले ही को मध्य ख त्रेरणा से र सङ्कोर्त्तन १ महाराज उ परम कृपा तहसील म श्री कृष्णः की मात् प्रकाशन 🤄 महान् मुर

> जाय-जि हा रही

काल तक

प्रस्पा दे

मध्य खण्ड कथा भाइ ! यून एकवित्ते । संगीतंन घारम्भ हृदल जैन मने ।। दे॥ गया करि आइलेन श्रीगौर सुस्टर। पन्त्रिणं ध्वनि हैन नदीया नगर। १०॥ धाइतेन समे जत आप्तवर्षे आछे। केही आणे केही माने केही कित पारं भी।।। यथा योग्य करे प्रभु सभारे सम्भाव । विस्तम्मर देखे हैं व भवार उत्ताम ॥१६०। आगुवादि सभे आतितेन निज घरे । तीर्यं कथा सभारे कहन निश्यमारे । १६।। प्रभु बोले तोमा सभाकार आसीव्यदि । गमाभूमि देनि आहलाङ निवित्र ।।।।।।। परम सुनम्र हइ प्रमु तथा कहे । सभे नृष्ट हैना देशि प्रमुर विनमें ।।१४।। शिरे हाथ दिया केही चिरमीची करे। सद्वें अंगे हाथ दिया केही अन्त्र पर्ड ।। १६॥ केही वक्षे हाथ दिया करे आशीर्वाद । गोविन्द शीतमानन्द करून नगाद ॥।।।।। हईला जानन्दमय सची भाग्यवती । पुत्र देखि हरिये ना जाने घार्य किन । १६॥ लक्ष्मीर जनक कुले बानन्य उठिय। पतिमुख देखिया लक्ष्मीर दुःच गेल ॥१६॥ सकल वैष्णावगण हरिप हड्छा । देखिते ओ मेर्रशणे केही केही गैटा ॥२०॥ समारे करिला प्रमु विनय सम्भाव। विद्याय दिलेन सभे रोला निज वास ॥२९॥ विष्णुभक्त गुटि दुईचारि जन लेवा। रहः कथा कहित्रारे बस्लिन गिया ॥२२॥ प्रभु बीले वन्यु सवः शुन कहि कथा। कृत्सोर अपूर्व के देखिन यथा यथा।।१३।। गगार भितर मात्र हुईलाड् प्रवेश । प्रथमेई शुनिलाङ् मंगल विशेष ॥२४। सहस्र सहस्र विप्र पढ़े बेदध्वनि । देख देख विष्णु पादीदक सीर्थं खानि ।। रूपा पूर्वे कृष्ण जवे कैला गया आगमन । सेई स्थाने रहि प्रमु ध्रदेला चरण ।।२५।।

हे भाई! एकाप्रवित्त से मध्यक्षण्ड की कथा सुनी-जिस प्रकार कीर्सन का कारम्भ हुना है।।॥। 'श्रीगौरांग सुन्दर गया होकर श्राए हैं' इस ध्वनि से नदिया नगर परिपूर्ण हो गयी ।।१०।। श्रमु के त्रितने आमवर्ग थे सब दौड़े आये—कोई आगे कोई बीच में कोई पीछे ॥११॥ प्रभु ने यथा योग्य सबसे सम्भाष्ण किया एवं विश्वम्भर जी को देखकर सबका मन उल्लेसित हुआ। ।।१२।। सब आगे बहुकर उनकी उनके घर ले मए और विश्वम्भर जी सबसे तीर्थक्या कहने लगे ॥१३॥ प्रभ ब्रोने कि मूम भवों के म्राशीर्थांद से मैं गया भूमि देख कर सक्रुशल लौट आया है।।१८।। प्रमु अत्यन्त मृतम्र होकर कथा कहने थे। सब लोग त्रमुका विनय देख कर प्रसन्त हुए।।१४।। कोई मस्तक पर हाथ रख कर ''बिरंजीकी हो'' कहने लगे, कोई समस्त अंगों पर हाथ फेर कर मंत्र पढ़ने लगे ।।। ६।। कोई वक्ष पर हांब देकर आशीवदि देने लगे कि शीतलानन्द श्रीगोविंद तुम पर कृपा करें ॥१७॥ माग्यवती सबी तो आनन्दमयी होगई । पुत्र की देखकर हर्ष के मारे मैं कहाँ हूँ, यह भी भूल गयी ॥१=॥ लक्ष्मी देवी का पितृष्हरू भी आनन्य से भर उठा। पति का मुख देख कर लक्ष्मीओं का दुःख दुर हुआ।।१६।। समस्त बंध्यायनण ह्रवित हुए। कोई कोई उनको देखते के लिये भी गये ॥२०॥ प्रभु ने सब से विनय पूर्व क बार्सालाय करके उनको बिदा किया । सब अपने घर गए ।। २१।। प्रभु दो चार विष्णा मकों को सेकर गोवनीय बात कहने के लिये बैठे ।। २२।। प्रभु ने कहा-हैं समस्त वन्युओं सुनो । श्रीज़ब्सा की जो जो प्रपूर्व बातें मैंने जैसे-ज से देखी है यह सब मुनासा हूं ॥२३॥ गर्मा के भीतर प्रवेश करते ही मैंने पहले ही मंगल शब्द सुना ॥२४॥ सहस्र सहस्र बाह्याए। वेद व्यान करते के कि कि कहते थे देखो देखो यह विष्णुपाद तीय है।।२४।। पूर्व काल में श्रीकृष्ण चन्द्र ने जब गया में अगमन किया या तब उस स्थान पर रहकर छन्होंने भरता धोरे थे। जिन के पादोदक के कारण गङ्गा

जाँर पादोदक लागि गंगार महत्व। शिरे धरि शिव जाने पादोदक तत्त्व।।२७॥ से चरएा उदक प्रभावे सेइ स्थान। जगते हुईल पादोदक तीर्थं नाम।।२८।। पादपद्भतीर्थेर लईते प्रभु नाम । अझरे झरये दुई कमल नयान ॥२६॥ शेषे प्रभु हुईलेन वड़ असम्बर। कुल्एा विल कान्दिते लागिला वहुतर ॥३०॥ भरिल पुष्पेर वन महाप्रेम जले । महा इवास छाड़ि प्रभु कृष्ण कृष्ण बोले ।।३१॥ पुलके पूर्णित हैल सर्व्व कलेवर। स्थिर नहे प्रभु कम्प भरे थर धर।।३२॥ श्रीमान् पिण्डत स्रादि जत भक्तगण । देखेन अपूर्वे कृष्ण प्रमेर ऋन्दन ॥३३॥ चतुर्द्दिंगे नयने वहये प्रेमधार । गंगा जेन आसि करि लेन अवतार ।।३४।। यने मने सभे भावेन चमत्कार । एमत ईहाने कमु नाहि देखि आर । १३४।। श्रीकृष्णोर श्रनुग्रह हईल ईहाने । कि विभव पथे वा हईल दरशने ।।१६॥ वाह्यदृष्टि प्रभुर हईल कथोक्षणे । शेषे प्रभु सम्भाषा करिला सभा सने ॥३७॥ प्रभु कहे वन्धुसव ! ग्राजि घरे जाह । कालि यथा वोलों तथा आसिवारे चाह ।।३८॥ तोमा सभा सहित निज्जन एक स्थाने । मोर दुःख सकल करिव निवेदने ।।३६।। कालि सभे शुक्लाम्बर ब्रह्मचारि घरे। तुमि आर सदाशिव चलिवे सत्वरे।।४०।। समय करिया सभे करिला विदाय । यथाकार्ये रहिलेन विश्वमभर राय ॥३१॥ निरवधि कृष्णवेश प्रभुर शरीरे । महाविरकोर प्राय व्यवहार करे ॥ ३२॥ बुझिते ना पारे आई पुन्नरे चरित। तथापिह पुत्र देखि महा आनन्दित ॥ १३॥

का यह महत्व है कि शिवजी उसको मस्तक पर धारण करते हैं। कारण कि शिवजी उस पादोदक तत्व को जानते हैं।।२७।। उस चरणोदक के प्रभाव से वह स्थान जगत में पादोदक तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ ।।२८।। पादोदक तीर्थ का नाम लेते हुए प्रभु के दोनों कमलनेत्र आंसुओं की झड़ी बहाने लगे ।।२६॥ अन्त में प्रभु अत्यन्त अधीर हो गये और "कृष्ण" कहकर बहुत रोने लगे।।३०।। वह पुष्प वन उनके महा प्रेमाश्रु जल से भर गया। प्रभु दीर्घश्वास छोड़ते हुए कृष्ण कहने लगे।।३१।।उनका समस्त कले-वर पुलकावली से पूर्ण हो गया, वे स्थिर नहीं रह सके थर थर काँपने लगे।।३२। श्रीमान् पण्डित आदि जितने भक्त थे सबने उनके कृष्ण प्रेम का ग्रपूर्व कन्दन देखा ।।३३।। नैनों से चारों ओर प्रेम की धारा बहने लगी मानो गङ्गाजी ने स्राकर स्रवतार लिया हो ॥३४॥ सब मन ही मन सोचने लगे कि यह बड़े आश्चर्य की बात है, ऐसा हमने इनको कभी नहीं देखा ।।३४।। इन पर श्रीकृष्ण का अनुग्रह हुन्ना है श्रयवा तो इनको गया के मार्ग में क्या कुछ वैभव का दर्शन हुआ है।।३६॥ कुछ क्षराों के उपरान्त प्रभु की वाह्य दृष्टि हुई, अन्त में आपने सबके साथ सम्भाषण किया ।।३७।। प्रभु ने कहा —हे समस्त बन्धुओ ! आज सब अपने अपने वर जास्रो, कल जहाँ आने के लिए कहूँ वहाँ आना ॥३६॥ तुम सबके साथ वोई एक निजंन स्थान में मैं अपना सारा दुख निवेदन करूँगा ॥३६॥ कल सब शुक्लाम्बर ब्रह्मचारीके घर सदाशिव केसाथ शीघ्र ही ग्राना । '४०।। इस प्रकार समय निश्चित करके प्रभु विश्वम्भर राय ने सबको विदा किया, और श्रपना कार्य करने लगे ॥४१॥ प्रभु के शरीर में निरन्तर कृष्णावेश होने लगा, प्राय महाविरक की भाँति ग्राप व्यवहार करने लगे ॥ ३२॥ आई (शचो माता) पुत्र का चरित्र नहीं समझ सको तो भो पुत्र को देख कर अत्यन्त आनित्वत हुई ॥ ३३॥ प्रभु कृष्णा-कृष्ण कहकर रोने लगे, आई ने देखा सारा भागन अश्रु जल से पूर्ण हो गया ॥४४॥ "कृष्ण कहाँ" "कृष्ण कहाँ" इस प्रकार ठाकुर प्रभु कहने लगे । कहते कहते उनका

कृष्ण कृष्ण विस्त प्रभु करेन कन्दन। ग्राई देखे पूर्ण हय सकल ग्रङ्गन ॥४४॥ कीया कुट्या कोथा कुट्य बोल्ये ठाकुर। वलिते वलिते प्रेम वाढ्ये प्रचुर । १४४।। किछ् नाहि बुक्ते ग्राई कौन वा कारण। कर जोड़े गेला आई गोविंद शरेंगा ॥४६॥ आरम्भिला महाप्रभु आपन प्रकाश । अनन्त ब्रह्माण्डमय हईल उल्लास ॥४७॥ प्रेम वृष्टि करते प्रभुर शुभारम्भ । शुनि ध्वनि जाय जथा भागवत वृंद ॥४=॥ थे सब वैष्णव गैला प्रभू दरसने। समय करिला प्रभुर तास भार सने ।। ४६।। कालि शुक्लाम्बर घरे मिलिया आसिया । मोर दुःख निवेदिव निभृते वसिया ।। १०।। हरिषे पूर्णित हैला श्रीमान् पण्डित । देखिया अद्भुत प्रेम महाहरिषत । ४१।। यथाकृत्य करि उषः काले साजि लैया। चलिला तुलिते पुष्प हरिषत हैया ।। ६२।। एक झाड कृत्द आछे श्रीवास मन्दिरे। कृत्दरूपे किंवा कल्पतर अवतरे।।४३।। जतेक वैष्णाब तोले तुलिते ना पारे। अक्षय अव्यय पृष्य सर्वेक्षरण धरे ॥५४॥ उषः काले उठिया जतेक भक्तगण। पुष्प तुलिवारे श्रासि हइला मिलन ॥४४॥ सभेइ तोलेन पुष्प कृष्ण कथा रसे। गदाधर गोपीनाथ रामाथि श्रीबास्ते।। १६।। हेनइ समये ग्रांसि श्रीमान् पंडित । हासिते हासिते तया हईला विदित ॥ ४७ । सभेइ वोलेन आज वड देखि हास्य। श्रीमान् बोलेन आछे कारण अवश्य ॥ । । तथाहि कारएां बिना कार्यं न सम्भवेत् ॥४६॥

परम ऋद्भुत कथा महा ऋसम्भव । निमात्रि पण्डित हैला परम वैष्णाव । ६०।।

प्रेम अत्यन्त बढ़ चली ॥४४॥ मानो कुछ नहीं समझी कि उसका क्या कारण है ? वह हाथ जोड़ श्रीगीविंद की शरण में आई ।। १६।। अब महाप्रभु ने अपने "प्रकाश" का शुभारम्भ किया, उससे ग्रनन्त ब्रह्माण्ड में उल्लास छा गया ।। प्रें।। प्रेम की वर्षा करने के लिये प्रभु का यह शुभारम्भ है। यह ध्वनि जहाँ सब मक्कर बृन्द थे वहाँ भी पहुँची ।। 8६।। पहले जो सब वैष्णव लोग प्रभु के दर्शन करने गये थे घौर प्रभु ने जिनको समय दिया था कि कल सब शुक्लाम्बर जी के घर पर श्राकर मिलना, मैं एकान्त में बैठकर अपना दुख निवेदन करूँगा । उन सबको बड़ा आनंन्द हुआ । १९६-४०।। श्रीमान् पंडित जी हर्ष से परिपूर्ण हो मए, उनको प्रभु का अद्भुत प्रेम देखकर महान् आनन्द हुआ ।। ४१।। अपना प्रातः कर्म करके उवाकाल में प्रूल उतारने के लिए डिलिया ले बड़े प्रसन्त होकर चले ॥ १२॥ श्रीवास पण्डितजी के मण्दिर में एक कूँ व वमेली का पौधा था, कुन्द रूप में वह मानो कल्पलता का ही अवतार था।। ४३।। कारगा कि जितने वैष्णुव जन थे दे सब उसमें फूल उतारते थे किन्तु शेष नहीं कर पाते थे। उसमें वह सबैदा पूछ्यों का अक्षय भ्रव्यय रूप में घारण करता था ॥ १४॥ सब भक्तगण का प्रातःकाल उठकर पुष्प चयन करने के लिए आने पर मिलन होता ।।४४।। श्रीगदाघर श्री गोपीनाथ, श्रीरामात्रि पण्डित एवं श्रीवास आदि सब भक्ताण परस्पर आनन्दपूर्व क कृष्णचर्चा करते हुए, पुष्प चयन करने लगे। ४६। उसी समय श्रीमान् पण्डित तहीं पर आये और बहुत हँसने के कारण उनका आना सबको विदित हुआ।।४७। जब सब मक्क जन उनसे पूछने लगे कि आज तो आपको बहुत हैंसते देख रहे हैं, पण्डित बोलें कारए। तो अवस्य है।। क्षा जैसा कि कहा गया है, कारण के बिना कार्य नहीं होता।।४८।। एक बड़ी अद्भुत, बड़ी असम्भव सी बात हुई है अनिमाई पण्डित वैष्ण्य हो गए। जब मैंने यह सुना कि वह गया से सकुशल आ गए हैं तो मैं कल काम को उनसे वार्तालाप करने के लिए गया ।।६०-६१।। तो मैंने उनका समस्त वार्तालाप परम व राज्य- गया हैते ब्राइलेन सकल कुशले । शुनि आमि सम्भाषिते गेलाङ विकाले ॥६१॥
परम विरक्त रूप सकल सम्भाष । तिलाद्धें क औद्धत्येर नाहिक प्रकाश ॥६२॥
निभृते जे लागिलेन किहते कृष्ण-कृषा । जे जे स्थाने देखिलेन जे अपूर्व्व जथा ॥६२॥
पाद पद्म तीर्थेर लइते मात्र नाम । नयनेर जले सब पूर्ण हैल स्थान ॥६४॥
सब्व अङ्ग महा-कम्प पुलके पूर्णित । हा कृष्ण विलया मात्र पहिला भूमित ॥६४॥
सब्व अङ्ग धातु नाइ हइला सूछित । कथो क्षे यो वाहज हिष्ट हैला चमिकत ॥६६॥
शेषे जे विलया कृष्ण कान्दिते लागिला । हेन बुझि गङ्गादेवी आसिया मिलिला ॥६६॥
शेषे जे विलया कृष्ण कान्दिते लागिला । हेन बुझि गङ्गादेवी आसिया मिलिला ॥६६॥
सेवे एइ कथा कहिलेन बाहज हैले । "शुन्लाम्बर-गृहे कालि मिलिवा सकाले ॥६६॥
सुनि आर सदाशिव पण्डित मुरारि । तोमा सभा स्थाने दुःख करिव गोहारि ॥७०॥
परम मङ्गल एइ कहिलाङ कथा । अवश्य कारण इथे श्राष्ठये सर्व्वथा ॥६१॥
श्रीमानेर वचन श्रुनित्रा भक्त गण । हिर विल महाध्विन करिला तखन ॥७२॥
प्रथमेइ विल्लेन श्रीवास उदार । गोत्र बढ़ाउन कृष्ण श्रीमा सभाकार ॥७३॥
श्रामन्दे करेन सभे कृष्ण सङ्कथन । उठिल मधुर कृष्ण-श्रवण कीर्तन । ७४॥
स्थान्दे तथास्तु बोले भागवत गर्ग । सभेइ भजुक कृष्ण चन्द्रे र चर्ग ॥७४॥
हेन यते पुष्प तुलि सर्व -भक्त गर्ग । पूजा करिवारे सभे करिला गमन ॥७६॥
श्रीमान् पण्डित चिल्लेन गङ्गा तीरे । श्रुक्लाम्बर बह्मचारी ताहान मन्दिरे । ७७॥
श्रीमान् पण्डित चिल्लेन गङ्गा तीरे । श्रुक्लाम्बर बह्मचारी ताहान मन्दिरे । ७७॥

मय पाया । उद्गुण्डता तो उनमें आधा तिल भर भी नहीं रही ।। ६२ ।। उन्होंने जहाँ जहाँ जो-जो अक्रू त वात देखी थीं, वह सब श्री कृष्णु-कथा, वे एकान्त में कहने लगे ।। ६३ ।। कहते कहते पाद-पद्म तीर्थ का नाम मात्र लेते ही उनके नेशों के जल से वह स्थान सब भर गया ।। ६४ ।। और उनका सब शरीर महा कम् और रोमाञ्च से पूर्ण हो गया और केवल हा कृष्ण "मात्र कहकर वे भूमि पर गिर पड़े । ६४ ।। शरीर में कहीं चेतनता न रही—वे मूच्छित हो गये । कुछ देर में बाह्य दृष्टि हुई तो चमक उठे ।। ६६ ।। और फिर "कृष्ण कृष्णु" कहकर जो रोना आरम्भ किया, तो (उनकी अश्रु-धाराओं से) ऐसा लगता था कि गंगा देवी ही आकर मिल गई हो ।। ६७ ।। मैंने उनके नेशों में जो भक्ति देखी, उससे मेरे मन में अब उनके प्रति मनुष्य बुद्धि नहीं रही ।। ६८ ।। परवात् वाह्य ज्ञान होने पर वे केवल इतना ही बोले कि 'कल युक्लाम्बर के घर में तुम सब आकर मिलना" ।। ६८ ।। "तुम, सदा शिव पण्डित, और मुरारि ग्रुप्त (आकर मिलना ) तुम सबों के निकट मैं अपना दुःख सुनाऊँगा" ।। ७० ।। यह मैंने परम मङ्गल सम्वाद सुनाया है। इसके भीतर अवश्य ही कोई कारण है ।। ७४ ।। श्रीमान के वचन को सुनकर सब भक्त लोग 'हिर बोल' की महा घ्विन करने लगे ।। ७२ ।। उदार श्रीदास जी सबसे पहले ही बोल उठे "श्रीकृष्णु हमारा गोत्र (स्व जाति ) बढ़ावें"।। ७३ ।। "हम लोगों के गोत्र की वृद्धि हो।" सब भक्त लोग बड़े आनन्द में परस्पर मे श्रीकृष्णु-चर्चा करने लगे । मधुर कृष्ण-कथा कीर्तन और अदण होने लगा ।। ७४ ।। भक्त गण— ऐसा ही होवे" "ऐसा ही होवे" "सभी श्रीकृष्णु चन्द्र के चरणों का भजन करें" कहने लगे ।। ७४ ।। इस प्रकार सब भक्त लोग फूल चुन-चुन कर, देव-पूजा करने के लिये अपने अपने वरने घर चले गये ।। ७६ ।। इघर श्रीमान

पण्डित गंगा तट को, जहाँ शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी की कुटिया थी, चले ।। ७७ ॥ यह सब बातें सुनकर गदा-

कि आख्यान कृष्णेरं कहेन शुनि गिया। थाकिलेन शुक्लाम्बर गृहे लुकाइया ॥७६॥ सदाशिव मुरारि, श्रीमान श्क्लाम्बर। मिलिला सकल जत प्रेम अनुचर।। म०।। हे नइ समये विश्वम्भर द्विजराज । आसिया मिलिला जथा वैष्णव समाज ॥ मश्म परम आदरे सभे करेत सम्भाष। प्रभुर नाहिक वाह् ज दृष्टिर प्रकाश ॥ ५२॥ देखिलेन मात्र प्रभु भागवत गए। पढ़िते लागिला श्लोक भक्तिर लक्षण ॥ ६३॥ पाइलुँ ईश्वर मोर कोन विगे गेला। एत विल स्तम्भ कोले करिया पड़िला।।=४।। मार्जिल गृहेर स्तम्भ प्रभुर बावेशे। कोथा कृष्ण विल पड़िलेन मुक्त नेशे।।=४।। प्रमु पड़िलेन मात्र "हा कृष्ण" विलया। भक्त सब पड़िलेन ढिलिया ढिलिया।।⊏६।। गृहेर भितरे मुच्छा गेला गदाधर । केवा कान् दिने पड़े नाहि परापर ॥=॥। सभेइ हइला प्रोम आनन्दे मूच्छित । हासेन जाह्नवी देवी देखिया विस्मित ॥५५॥ कथो क्षरी बाह् ज प्रकाशिया विद्वम्भर । कृष्ण विल कान्दिते लागिला बहुतर ॥ ६८॥ कृष्णरे प्रभु रे मोर कोन् विगे गेला। एतवलि प्रभु पुन भूमि ते पहिला ॥ ६०॥ कृष्ण श्रमे कान्दे प्रभु श्री शची नन्दन । चतुद्दिगे बेढ़ि कान्दे भागवत गए। ॥ ६१।। आछाड़ेर समुच्चय नाहिक श्रीअङ्गे। ना जाने ठाकुर किछ निज प्रेम रङ्गे।। ६२।। उठिङ परमानन्द कृष्णेर कन्दन । प्रेममय हैल क्षुक्लाम्बरेर भवन ॥ ६३।। स्थिर हइया क्षिके विस्ता विश्वमभर। तथापि आनन्द धारा बहे निरन्तर । ६४।। प्रभु बोले कोन जन गृहेर भितर। ब्रह्मचारी बोलेन "तोमार गदाघर"।।६४।:

धर प्रभुभी शीझता से गुक्लाम्बर के घर की झोर चल पड़े।। ७८।। "श्रीकृष्ण की क्या चरित कहते हैं-जाकर सुनूँ तो" ऐसा विचार कर वे गुक्लाम्बर के घर में जाकर छिप बैठे।। ७६।। पश्चात् सदीशिव, मुरारि गुप्त, श्रीमान, आदि प्रेमी भक्त जन सब धाकर शुक्लाम्बर जी से मिले ॥ ६० ॥ ऐसे समय में द्विज-राम विश्वमभर भी वैष्णव-समाज से आ मिले ।। ८१ ।। भक्त लोग सब बड़े आदर से उनमे बोळते हैं परन्तु प्रभु की इस समय वाह्य दृष्टि नहीं है।। ८२।। भक्तों को देखते ही प्रभु भक्ति-लक्षण सूचक श्लोकों को पढ़ने लगे।। ६३।। पश्चात् "जो कृष्ण मुक्ते भिले थे वे किथर चले गयें" कहते हुए एक खम्भा से लियट कर गिर पड़े ।। प्रभु के आवेश में आकर पकड़ने से घर का खम्भा दूट गया और ''कुष्ण कहाँ'' कह कर प्रभु गिर पड़े और उनके केश विखर गये ।। प्रथा ''हा कुष्ण'' कहकर प्रभु के गिरते ही भक्त छोग भी सब ढलक पड़े। गदाधर जी तो घर के भीतर सूच्छित हो गये। कौन किधर पड़ा है किसी को पता नहीं।। ८६-८७।। सभी प्रेमानन्द में मूच्छित हो गये। यह देखकर गंगा देती हँसने लगीं और अचरज मानने लगीं ।। ६८ ।। कुछ देर बाद वाह्य ज्ञान होवे पर श्री विश्वम्भर देव ''क्रुब्स कहाँ'' कहकर बहुन ही ज्यादा रोने लगे ।। ८८ ।। 'है कृष्ण ! हे मेरे प्रभो !'' किश्वर चले गये 'ऐमा कहते हुए प्रभू फिर पृथ्वी पर गिर पड़े"।। ६० ॥ श्री कृष्ण प्रेम में प्रभु श्रीशवीनत्दन रोते हैं श्रौर उनको चारों ओर से घेर कर भक्त लोग रोते हैं । ११।। प्रभुका शरीर कितने ही बार पछाड़ खा खाकर भूमि पर गिरा परन्तु प्रभु. अपने प्रेम के आनन्द में कुछ भी नहीं जानते ॥ ६२॥ श्री कृष्ण प्रेम का परमानन्द मय कन्दन मच गया अर्रि शुक्लाम्बर का घर प्रेममय हो गया।। ६३।। कुछ समय पश्चात् श्री विश्वम्भर प्रभु स्थिर होकर बैठे परन्तु फिर भी उनके नेत्नों से आनन्द-धाराएँ बह रही थीं ।। ६८ ॥ प्रभु बोले-"धर भीतर कौन है ?" वहाचारी जी ने कहा-''तुम्हारा गदाधर''।। देश ।। श्री गदाधर सिर नीचा करके रो रहे हैं-यह देखकर

हैट माथा करिया कान्देन गदाधर। देखिया सन्तोषे प्रभु बोले विश्वम्भर ॥६६॥ प्रभु बोले गदाधर तोमरा मुकृति। शिशु हैते कृष्णोते कीरला दृढ़ मित ॥६७॥ आमार से हेन जन्म गेल दृथा-रसे। पाइलु अमूल्य निधि गेल दिन दोषे। ८५॥ एत विल भूमि ते पिंडला विश्वम्भर। धूलाय लोटाय सर्व्व सेव्य कलेवर ॥६६॥ पुनः पुन हय वाह् ज पुनः पुन पड़े। देवे रक्षा पाय नाक मुख से आछाड़े। १९००। मेलिते ना पारे दुइ वक्षु प्रेम जले। सवे मात्र 'कृष्ण' 'कृष्ण' श्री बदने बोले। १०१॥ भित्या सभार गला कान्दे विश्वम्भर। ''कृष्ण कोथा बन्धु सन वोलह सत्वर''। १०२॥ प्रभुर देखिया आर्ति कान्दे भक्त-गण। कारो मुखे आर किलु ना स्फुरे वचन।। १०३॥ प्रभु बोले ''मोर दुःख करह खण्डन। आनि देह मोरे नन्द गोपेर नन्दन''। १०३॥ एत विल श्वास छाड़ि पुनः पुन कान्दे। लोटाय भूमिते केश, ताहो नाहि वान्धे। १०६॥ एइ मुखे सर्व्व दिन गेल क्षण प्राय। कथित्रत सभा प्रति हइला विदाय। १०६॥ गदाधर सदा शिव श्रीमान् पण्डित। शुक्लाम्बर आदि सभे हइला विदिसत। १०७॥ जे जे देखिलेन प्रेम सभेइ अवाक्य। अपूर्व्व देखिया कारो देहे नाहि वाह् जा। १०६॥ वैष्णव समाजे सभे प्राइला हरिषे। सानुपूर्णिय कहि किन स्रवेष विशेष । १०६॥ वैष्णव समाजे सभे प्राइला हरिषे। सानुपूर्णिय कहि किन स्रवेष विशेष । १०६॥ देखिया श्रपूर्व प्रेम सभेइ विदिसत। केहो बोले ईश्वर वा हइला विदित । १९१॥ देखिया श्रपूर्व प्रेम सभेइ विदिसत। केहो बोले ईश्वर वा हइला विदित । १९१॥ देखिया श्रपूर्व प्रेम सभेइ विदिसत। केहो बोले ईश्वर वा हइला विदित । १९१॥ देखिया श्रपूर्व प्रेम सभेइ विदिसत। केहो बोले ईश्वर वा हइला विदित । १९१॥

विश्वम्भर प्रभु सन्तुष्ट होकर बोले कि ।। £६ ।। गदाघर तुम बड़े सुकृतिवात् हो जो कि वचपन से ही तुमने श्रीकृष्ण में दृढ़ मति कर रखी है।। ६७।। "मेरा जन्म तो ऐसे ही व्यर्थ के सुख भोग में चला गया। एक असूल्य निधि मिली थी परन्तु दुर्भाग्य के कारण उसे लो बैठा।। ईम।। इतना कहकर श्री विश्वम्भर चन्द्र पृथ्वी पर गिर पड़े, और सबकी सेवाकी वस्तु उनका वह शरीर घूळ में छोटने लगा।। ६६।। बार २ चेतते है और बार २ गिर पड़ते हैं। उन पछाड़ों से नाक-मुख दैव क़ुपा से ही बच जाते हैं।। १००॥ प्रेमाश्रुजल से भरे रहने के कारण ग्राप दोनों नेत्र को खोल नहीं सकते, केवल मुख से ''क्रुष्णा २'' निरन्तर उच्चारण करते रहते हैं।। १०९ ।, प्रभु विश्वंभर सबका गला पकड़-पकड़ कर रोते हैं और कहते हैं—''बन्धुओं! शीघ्र बताओं सब, कृष्ण कहाँ है ?'' ।। १०२ ।। प्रभु की आर्ति देखकर भक्त लोग रोते हैं। किसी के मुख से कोई नाक्य नहीं निकलता ।। १०३।। प्रभु फिर बोले — "मेरा दुःख दूर करो । नन्द गोप के पुत्र को ला दो मुफ्ते ''।। १०४।। इतना कहकर लम्बी-लम्बी साँस लेते हैं, बार २ रोते हैं भ्रीर केश पृथ्वी पर लोट रहे हैं, पर उन्हें बांघते नहीं।। १०४।। इस सुख में सारा दिन एक क्षण के समान निकल गया। तब प्रभु जैसे तैसे सबसे विदा हुये।। १०६।। श्रोगदाधर, सदाशिव, श्रीमान पण्डित श्री शुक्लाम्वर आदि सब भक्त बृन्द बड़े ही विस्मित हुये । १०७। प्रभु के इस प्रेम भक्ति को जिस जिसते देखा, वे सभी अवाक् हो गये। इस अपूर्व प्रम को देखकर किसी को अपनी देह की सुध नहीं रही।। १०=।। सब बड़े प्रसन्न होते हुये वैष्णव-समाज में अध्ये और आकर ग्रागे-पोछे की सब बातें विशेष प्रकार से कहू सुनाई।। १०६ ।। सुनकर महा भागवतगरा सब "हरि हरि बोल" कहते हुये रोने लगे।। १९०॥ अपूर्व प्रेम की बात मुनकर सभी विस्मित हैं। कोई कहते-"कहीं ईश्वर तो नहीं प्रकट हो गये"।। १११।। कोई कहते "निमाइ पण्डित के स्वस्थ होने पर हम पाखण्डियों के सिर सहज में ही तोड़ सकेंगे"।। ११२।।

A LANGE TO SERVICE THE SERVICE AND A SERVICE

केहो बोले हइवेक कृष्णेर रहस्य। सर्व्या सन्देह नाहि जानिह अवश्य ।।११३।। केही बोले ईश्वर पुरीर सङ्ग हैते। किवा देखिलेन कृष्ण प्रकाश गया ते ॥११७॥ एइं मत ग्रानन्दे सकल भक्त गण। नाना जन नाना मते करेन कथन ॥११४॥ सभे मिलि करिते लागिला ग्राकीव्वदि । हउक हउक सत्य कृष्णेर प्रसाद । ।११६॥ ग्रानन्दे लागिला सभे करिते की तीन । केहो गाय केहो नाचे करये कन्दन । १९७।। हेन मते भक्त-गण ग्राछेन हरिषे। ठाकुर ग्राविष्ट हइ आछेन भाव-रसे ।।११५।। कथिवत बाहुज प्रकाशिया विश्वम्भर। चिल लेन गङ्गा दास पण्डितेर घर ॥११६॥ गुरुर करिला प्रमु चरण बन्दन । सम्भ्रमे उठिया गुरु कैला भ्रालिङ्गन ॥१२०॥ गुरु बोले "धन्य बाप तोमार जीवन। पितृ कुल मातृ कुल करिले मोचन ॥१२१॥ तोमार पहुँ या सब तो मार अवधि। पुँथि केही नाहि मिले ब्रह्मा बोले जदि । १२२।। एखने आइला तुमि समार प्रकाश। कालि हैते पढ़ाइवा आजि जाह वास । १२२।। गुरु नमस्करिया बलिला विश्वमभर। चतुर्द्दिके पढ़ुया वेष्टित शशघर॥१२।।। आइलेन श्रो मुकुन्द सञ्जयेर घरे। ग्रासिया विसला चण्डी मण्डप भितरे ॥१२४॥ गोष्ठो सह मुकुन्द सज्जय पृण्यवन्त । जे हइल आनन्द ताहार नाहि अन्त ॥१२६॥ पुरुषोत्तम सज्जयेरे प्रभु कैला कोले। सिञ्चि लेन अङ्ग तान नयनेर जले ॥१२७॥ जय कार दिते लागि लेन नारीगरा। परम म्रानन्द हैल मुक्रुन्द भवन ।।१२८।। शुभ दृष्टि पात प्रभु करि सभा कारे। आइलेन महाप्रभु ग्रापन मन्दिरे ॥१२६॥ विसला पासिया विष्णु गृहेर दुयारे। प्रीत करि विदाय दिलेन सभा कारे।। १२०।।

कोई कहते, "इसमें श्रीकृष्ण का कोई रहस्य गुष्त है—यह निश्वय जानलो । इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है ॥ ११३ ॥ कोई कहते—"ईश्वरपुरी के सङ्ग से यह प्रेम भक्ति इनको प्राप्त हुई है, अथवा तो इनको गया में श्रीकृष्ण के दर्शन हुये हैं"।। ११४।। इस प्रकार आनन्द में सब भक्त लोग नाना प्रकार की बाते करने लगे।। ११४।। और सब मिळ करके आशीर्वाद करने लगे, "श्रीकृब्सा की कृपा सत्य हो"।। ११६।। किर आनन्द में सब कीर्तन करने लगे-"कोई गाते हैं, कोई नाचते हैं तो कोई रोते हैं।। ११७।। इस प्रकार सब भक्त लोग बड़े हर्ष में हैं, उधर प्रभु विश्वम्भर भावरस में आविष्ठ हैं।। ११८।। जब उतको कुछ बाह्य ज्ञान हुआ तो ने गंगादास पण्डित के घर गये।। ११६।। (जाकर) प्रभु ने गुरुदेव की चरण वन्दना ही। श्रीगुरु ने भी झट से उठकर उनको बालिंगन किया ।। १२० ॥ ग्रीर बोले-"वत्स ! तुम्हारा जीवन अन्य है", तुमने अपने पितृकुल और मातृ-कुल का उद्घार कर दिया ॥ १२१॥ तुम्हारे विद्यार्थी सञ्च तुम्हारी ही आशा में बैठे हैं। तुम्हारे म्रतिरिक्त यदि स्वयं ब्रह्मा भी आकर उनसे पढ़ने को कहें तौ भी वे पुस्तक हीं खोलेंगे।। १२२ ॥ अज तुम आ गये हो, सब को आनन्द हुआ है। अब कल से पढ़ाना। आज घर एआ)।। १२३।। गुरुजी को नमस्कार करके श्री विश्वस्थर चले—छात्रमण्डिली से परिवेष्टित चन्द्रमा की ार्षित्।। १२८।। प्रभु के गया से लौट ग्रावे से पुन्यवान मुकुन्द्र संजय को अपने परिवार समेत जो आनन्द मा उसकी सीमा नहीं है। प्रभु ने पहले पुरुषोत्तम संजय को हृदय से लगाया भीर अपने अध्युजन से सका सारो शरीर भिगा दिया । १२६ । १२७।। सब महिलाये जम जयकार करने लगीं। मुकुन्द संजय के रि में परम अमृतन्द्र छ। गया ।। १२२ ।। महाप्रभु ने सबके प्रति शुभ दृष्टिपात करते हुये अपने घर को चले ाये । १२६ ॥ और विष्णुमन्दिर के द्वार पर श्राकर बैठ गमे फिर सबको प्रीतिपूर्वक विदा किया ।। १२०।।

जेइ जन आइसे प्रभुरे सम्भाषिते। प्रभुर चरित्र के हो ना पारे बुझिते। १९१। पूर्व विद्या- प्रौद्धत्य ना देखे कोन जन। परम विरक्त प्राय थाके रुव्व क्षेण। १९६।। पुत्रेर चरित्र राची किछ्द ना बुभे। पुत्रेर मङ्गळ लागि गङ्गा विद्यु पूजे। १९६।। 'स्वामी निला कृष्ण ! मोर निला पुत्र गण। अविशिष्ठ सकले आछ्ये एक जन। १९६।। अनाथिनी मोरे दृष्ण ! एइ देह बर। मुस्थ चित्रे गृहे मोर रहु विश्वम्भर''। १९३।। लक्ष्मी रे आनिङ्गा पुत्र समीपे वसाय। दृष्टि पात करियाओ प्रभु नाहि चाय। १९६।। निरविध श्लोक पढ़ि करये कन्दन। 'कोथा कृष्ण' 'कोथा कृष्ण' दोले अनुक्षण। ११३।। किखनो कखनो जेवा हुङ्कार करये। डरे पलायेन लक्ष्मी शची पाय भये। १९३।। पात्रे निद्धा नाहि जान प्रभु कृष्ण रसे। विरहे ना पाय स्वास्थ्य, उठे पड़े वैसे।। १३।। भिन्न जन देखिले करेन सम्वरन । उपः काले गङ्गा स्नाने करये गमन। १९०।। आइलेन मात्र प्रभु करि गङ्गा स्नान। पढुगर वर्ग ग्रासि हैला उपस्थान।। १७१।। अनुरोध प्रभु विसलेन पढ़ाइते। पढ़्या सकळ इहा किछुइ ना जाने।। १९२।। अनुरोध प्रभु वसिलेन पढ़ाइते। पढ़्या सभार स्थाने प्रकाश करिते।। १९३।। हिर विल पुधि मेलिलेन शिष्य गण। शुनिङ्गा धानन्द हैला श्री शची नन्दन।। १९४।। श्राविष्ठ हहया प्रभु करये व्याख्यान। सब वृत्ति टीकाय सकले हिर नाम।। १९४।। श्राविष्ठ हहया प्रभु करये व्याख्यान। सब वृत्ति टीकाय सकले हिर नाम।। १९४।।

बाह ज नाहि प्रभुर शुनिजा हरि ध्विन । शुम हिष्ट सभारे करिला दिज मिण ।।१८४।।
शाविष्ट हह्या प्रभु करये व्याख्यान । सूल वृत्ति टीकाय सकले हरि नाम ।।१८६।।
जो कोई भी प्रभु से मिलने के लिये आता है वह प्रभु के चरित्र को समझ नहीं पाता है ।। १३१ ॥ कोई भी उनमें पहले की सी उहण्डता नहीं देख पाता है, प्रभु अब तो सब समय परम विरक्त की तरह रहते हैं ।। १३२ ।। श्री शाची माता पुत्र के चरित्र को कुछ भी समझ नहीं पाती हैं, वे पुत्र को मज़्ज़ के लिये गज़ा और विष्णु भगवान की पूजा करने लगीं ।। १३३ ।। वे प्रार्थना किया करतीं कि "हे छुट्ण ! आपने मेरा स्वामी से लिया—पुत्र भी ले लिये, अब तो केवल एक ही बच रहा है । हे छुट्ण ! मुझ अनाधिनों को तो यही वर दें कि मेरा विश्वस्मर स्वस्थ चित्त से घर में रह आवे ॥ १३४ ।। १३४ ।। वे कभी श्री विष्णु प्रिया जी को लाकर पुत्र के पास बैंडातीं परन्तु प्रभु उनकी ओर हिष्ट उठा करके भी नहीं देखते, ॥ १३६॥ वस निरन्तर श्लोक बोलते हुए रोते रहते और क्षण २ में यही कहते कि "छुट्णा कहाँ हैं" "कहाँ हैं छुट्णा ॥ १३७ ।। कभी २ आप जो हुँकार छोड़ते तो बर के मारे विष्णु प्रया जी उठ भागतीं और माता अयमीत हो उठतीं ।। १३८ ।। प्रभु छुट्णा रस में लोन रात्रि में सीते भी नहीं, विरह के मारे अस्थिर रहते उठते, शिर एड़ते, बैठ जाते हैं ।। १३६ ।। प्रभु बाहर बालों को देखने पर अपने भाव को दबा खेले हैं। उठतीं श्रा जाती हैं ।। १३६ ।। परन्तु ) प्रभु के मुख पर "छुट्णा" नाम छोड़ और कुछ आता ही नहीं—विद्यार्थी लोग यह कुछ भी समझ न पाते ॥ १३२ ।। विद्यार्थियों के श्रनुरोध पर प्रभु पढ़ाने बैठे (पढ़ाने विद्यार्थियों के श्रनुरोध ने परना के के विद्यार्थियों ने परना के की स्वर्ण के विद्यार्थियों के प्रनुरोध ने पर प्रभु वहाने बैठे (पढ़ाने कार) के प्रमुट्णा ने परना के की सीत हो है। विद्यार्थियों के प्रनुरोध नि पर प्रभु वहाने बैठे (पढ़ाने कार) के प्रमुट्णा के पर ने सीत की सीत हो लिए वहाने बैठे (पढ़ाने कार) के प्रमुट्णा के परना के की सीत हो लिए वहाने बैठे (पढ़ाने कार) के प्रमुट्णा के प्रमुट्णा

विद्यार्थ लाग यह कुछ भा समझ न पात ॥ १४२ ॥ विद्यार्थियों के प्रकृत पर अनु पढ़ान बठ (पढ़ान बठ (पढ़ान बठ (पढ़ान बठ ) विद्यार्थियों के निकट अपना प्रकाश करने बैठे। १४३ ॥ "हरि बोल" कहकर शिष्यों ने पुस्तकों खोलों। हरि ध्वनि सुनकर प्रभु को बड़ा ग्रानन्द हुआ ॥ १४४ ॥ हरि ध्वनि सुनकर प्रभु का बाह्य ज्ञान ज ता रहा श्रीर दिज मणि प्रभु ने सबके ऊपर एक शुभ दृष्टि डाली ॥ १४४ ॥ श्रीर आवेश में श्राक्र व्याख्या करने लगे, सूत्र, वृत्ति, टीको में सर्वत्र 'हरि' नाम ही सिद्ध करने लगे ॥ १४६ ॥ प्रभु बोले कि च "एक बुखा" नाम ही सब काल में सत्य है। समस्त शास्त्र एक कृष्ण को छोड़ श्रीर कुछ नहीं कहते हैं

प्रभू बोले सर्व्य काल सत्य कृष्ण नाम । सर्व्य शास्त्रे कृष्ण वह ना बोलये आन । ११८।। कर्ता हत्ती पालियता कृष्ण से ईश्वर । अज भव आदि जत कृष्णेर किङ्कर ॥१४८॥ कुरुरोर चररा छाडि जे ग्रार शाखाने ! व्यर्थ जन्म जाय तार ग्रसत्य वचने ।।१४८।। आगम वेदान्त आदि जत दरशन। सर्वं शास्त्रे कहे कृष्णा-पदे भक्ति-धन। १४०।। मुख सब अध्यापक कृष्गीर मायाय । छाडिया कृष्णीर भक्ति अन्य पथे जाय ।।१४१।। करुणा सागर कृष्ण जगत जीवन।सेवक बत्सल नन्द गोपेर नन्दन।१४२॥ हेन कुष्ण नामे जार नाहि रित मित । पिड्याओ सर्व शास्त्र ताहार दुर्गैति ॥१३३। दरिद्र अधम जदि लय कृष्ण नाम । सर्व्व दोष थाकिलेग्रो जाइ कृष्ण-धाम ॥१४४॥ एइ मत सकल शास्त्रेर अभिप्राय। इहाते सन्देह जार सेइ दु:ख पाय। १४४॥ कृष्णीर भजन छाड़ि जे शास्त्र वाखाने । से अधम कभू शास्त्र-मर्म्म नाहि जाने ।।१४६।। शास्त्रेर ना जाने मर्म्म प्रध्यापना करे। गर्द भेर प्राय मात्र शास्त्र वहि मरे ॥१४७॥ पिढ्या शुनिञ्चा लोक गेल छार खारे। कृष्ण महा महोत्सव विचित ताहारे।।१४८।। पूतना रे जे प्रभु करिला मुक्ति दान । हेन कृष्ण छाड़ि लोक करे अन्य ध्यान ।। १४६॥ भ्रषासुर हेन पापी जे कैल मीचन। कोन सुखे छाड़े लोक ताहार कीर्त्तन।।१६८।। जे कृष्गेर नामे हय जगत पवित्र। ना बोले दु:खित जीव ताहार चरित्र।।१६१॥ जे कृष्गेर महोत्सवे ब्रह्मादि विह्वल । ताहा छाड़ि वृत्य गीत करये मञ्जल ॥१६२॥ अजामिल उद्धारिल के कुष्णेर नामे । घन-कुल-विद्या मदे ताहा नाहि जाने ॥१६३॥

।। १४७ ।। "वे कृष्ण ही ईश्वर हैं, सबके कर्ता, हर्ता एवं पालक हैं। ब्रह्मा, शिव अदि सब श्रीकृष्ण के किंकर हैं।। १४=।। जो व्यक्ति श्रीकृष्ण चरण के श्रतिरिक्त और कुछ बखानता है, उस असत्य वचन से उसका जन्म व्यर्थ चला जाता है ॥ १८८ ॥ "आराम (तन्त्र), वेदान्त ग्रादि सब दर्शन शास्त्र श्री कृष्ण-चरण में भक्ति धन को ही प्रतिपादन करते हैं।। १४०।। अतएव जो कृष्ण की भक्ति छोड़कर अन्य पथ में चल रहे हैं वे सब श्रध्यापक गए। श्री कृष्ण की माया से मोहित हैं।। १४९।। "नन्द-नन्दन श्री कृष्ण करणा-सागर हैं जगद के जीवन हैं, और भक्त वत्सल हैं।। १४२।। ऐसे श्री कृष्ण के नाम में जिसकी रित-मित नहीं है, वह सब शास्त्र पढ़ करके भी दुर्गति को ही प्राप्त होता है।। १४३।। परन्तु दरिद्र और ग्रथम भी यदि 'कृष्ण' नाम लेवें तो उसमें सब दोष होने पर भी वह श्रीकृष्ण के धाम को जाता है।। १४४।। यही सब शास्त्रों का अभिप्राय है।। इसमें जिसे सन्देह है वही दु:ख पाता है।। १४४।। "जो शास्त्र की व्याख्यां श्रीकृष्ण-भजन के अतिरिक्त कुछ और करता है वह अधम कभी भी शास्त्र के मर्भ को नहीं जानता है।। १४६।। और विना मर्म जाने जो शास्त्र पढ़ाता है वह गदहा की तरह शास्त्र का बोझा ढोता हुआ मरता है।। १४७।। "लोग पढ़-लिख करके भी नष्ट-न्नष्ट हो रहे हैं। वे श्रीकृष्ण महा महोत्सव से विचित हैं।। १४२।। जिस प्रमु ने पूतना को भी मुक्ति दे दी ऐसे श्रीकृष्ण को छोड़कर लोग दूसरे का ध्यान करते हैं।। १४६।। "जिन श्रीकृष्ण ने अधासुर जैसे पापी का भी उद्धार कर दिया, उनका कीर्तन फिर लीग, किस सुख के लिये छोड़ देते हैं।। १६० ।। जिन श्रीकृष्या के नाम से ही जगत् पवित्र हो जाता है, मे कींब दुखी होते हुए भी उनका नाम नहीं लेते ॥ १६१॥ "जिन श्रीकृष्ण के महोत्सव में ब्रह्मा आदि देव-गाएँ भी विद्वल हो जाते हैं, लोग उसे छोड़कर और नाच-गान में मङ्गळ समझते हैं।। १६२॥ जिन श्री क्रम के नाम से अजामिल का उद्घार हो गया, लोग धन, कुल और विद्या के सद में उस नाम को ही नहीं



ſ

जून भाइ सब सत्य आमार वचन । भजह अमृत्य कृष्णा पाद-पदा-धन ॥१६॥। जे चरण सेविते लक्ष्मीर अभिलाष। जे चरण सेविया शब्द शुद्ध दास ॥१६४॥ जे चरण हइते जाह्नवी परकाश। हेन पाद पद्ये भाइ सभे हयी दास ॥१६६॥ देखि कार शक्ति आछे एइ नवद्वीपे । खण्डक आमार व्याख्या आमार सभीपे ॥१६७॥ परं ब्रह्म विश्वम्भर शब्द मूर्ति मय । जे शब्दे जे वाखानेन सेइ सत्य हय ॥१६८॥ मोहित पढुया सब शूने एक मने। प्रभुश्री विह्वल हैया सत्य से वालाने ।।१६६।। सहजेइ शब्द मास्रे कृष्ण-सत्य कहे। ईश्वर जे वाखानिव किछ चित्र नहे।।१७०॥ क्षिणेके हइला बाह ज हिष्ट विश्वम्भर। लिज्जित हइया किछ कहये उत्तर। १७१॥ "आजि आमि कीन रूप सूत्र वाखानिल"। पढ़ या सकल बोले "कि छु ना वृझिल ।।१७२।। जत किछ शब्दे वाखानह कृष्ण मात्र । विझिते तीमार व्याख्या केवा आछे पात्र ॥१७३॥ हासि वोले विश्वम्भर श्न सब भाइ। प्रथि बान्ध आजि चल गङ्का स्नाने जाइ।।१७८।। वान्धिला पुरतक सभे प्रभूर वचने । गङ्गा-स्ताने चिललेन विश्वम्भर सने ॥१६४॥ गङ्गा-जले केलि करे प्रभु विश्वम्भर। समुद्रेर माभे जेन पूर्ण शशधर।।१७६॥ गङ्गा जले केलि करे विश्वमभर राय। परम सुकृति सब देखे नदियाय।।१७७।। ब्रह्मादिर अभिलाव जे रूप देखिते। हेन प्रमु विप्रः रूपे खेले जलेते ॥१७८। गङ्गा घाटे स्तान करे जत सब जन। समेइ चाहेन गीर चन्द्रेर बदन।।१७६॥

जानते ।। १६३ ।। "हे भाइयो ! सुनो सब मेरे सत्य वचन को शीक्वध्या के अमूल्य चरण-कमल-धन का भजो ॥ १६८ ॥ जिन श्री चरणों की सेवा के लिये रहमी जी नित्य अभिलाषा करती हैं, श्रीर जिन श्री चरगों का सेवन करके शिव जी शुद्ध दास हुए ।। १६४ ।। 'जिन श्री चरगों से गङ्गाजी प्रकट हुई हैं। हे भाइयो ! उन चरण कमलों के सब दास बनो ।। १६६ ।। देखें इस नवदीप में किसकी शक्ति है जो मेरी इस व्याख्या को मेरे सत्मुख खण्डन तो करें ।। १६७ ।। श्री विश्वम्भर चन्द्र परंब्रह्म है, सब शब्दों के परमाध्य हैं। वे जिस शन्द की जो भी न्याल्या करते हैं, वहीं सत्य होती है।। १६८। विद्यार्थी वृन्द मोहित हुए एक मन से सुन रहे हैं और प्रभु भी प्रेम में विह्वल होकर सत्य का बलान कर रहे हैं ॥ १६६॥ सहज में ही प्रत्येक शब्द परम सत्य श्री कृष्ण को ही बताते हैं। अतएव प्रभु ने जो ऐसी ब्याख्या की तो कोई प्राश्चर्य नहीं ।। १७० ।। कुछ देर में श्री विश्वमभर को वाह्य ज्ञान ही आया और तब वे लिजत होकर विद्यार्थियों से कुछ कहने लगे ।। १७१ ।। वे बोले-''आज मैंने सूत्रों की कैसी व्याख्या की ? विद्यार्थी सब बोले-"हम तो कुछ नहीं समभे।। १७२।। ब्रापने तो एक २ शब्द में कुल्एा ही कुल्एा का बखान किया। अ।पकी इस व्याख्या को समझने वाला यहाँ कीन पात्र है भला ?"।। १७३।। तब विश्वम्भर प्रभु हँसकर बोले-"भाइयो ! सुनो सब । पोथी बाँध छो आज, और चलो गङ्गा-स्नान को चलें" ॥ १७४॥ प्रभु के बचन के अनुसार सब ने पुस्तकों बांध ली और श्री विश्वम्भर के साथ गङ्गा स्नान को चल पड़े ॥ १७४ ॥ प्रभु विश्वस्थर गङ्गा-जल में ऐसे कीड़ा कर रहे हैं जैसे समुद्र के बीच पूर्ण वन्द्रमा कीड़ा करता है।।१७६।। श्री विश्वस्भर राग गङ्गा-जल में विहार कर रहे हैं और निदया के परम सुकृति शाली जन सब देख रहे हैं ॥ १७७ ॥ ब्रह्मा आदि भी जिस रूप के दर्शन की ग्राभिलाया करते हैं,ऐसे प्रभु विष्र रूप से जल में विहार कर रहे हैं।। १७८।। गङ्गा के घाट पर जितने लोग स्नान कर रहे हैं, वे सब श्री गौरचन्द्र के मुख की श्रोर देख रहे हैं ॥ १७६ ॥ सब लोग परस्पर में कहते हैं "उन माता-पिता को धन्य है कि जिनके ऐसे

धन्योऽन्ये सर्वं जने कहये वचन । धन्य भाता पिता जार एहेन नन्दन ।।१८०। गङ्गार बाहिल प्रभू परशे उल्लास । शानन्दे करथे देवी तरङ्ग प्रकाश ।।१८१।। तरङ्गर छले मृत्य कश्ये जाह्नवी। अनन्त ब्रह्माण्ड जार पद जुग सेवी।।१८२।। चतुर्हिके प्रभु रे वेदिया चह्न-स्ता। तरङ्कोर छले जल देव अलिखता।।१८३।। वेदे मात्र ए सब लीलार मर्म्म जाने । किछु बोधे व्यक्त हवे सकल पुरागो ।।१८४।। स्नान करि गृहे भ्राइलेन विश्वम्भर । चलिला पढ्या वर्ग जया जार घर।।। प्रा।। वस परिवर्त करि भुइला चरण। तुलसी रेजल विया करिला सेचन।।१८६॥ यथा विधि करि प्रभु गोविन्द पूजन । आसिया वसिला गृहे करिते भोजन ॥ १८७॥ तुलसीर मञ्जरी सहित दिव्य ग्रन्न । माये आनि सन्मुखे करिला उपसन्त ।।।==।। विश्ववसेनेरे प्रभु करि निवेदन। अनन्त ब्रह्माण्ड नाथ करेन मोजन।।१=४॥ सन्मुखे वसिला शची जगतेर माता। ग्रहेर भितरे देखे लक्ष्मी पतिव्रता ॥१६०॥ माये बोले "आजि बाप ! कि पुँथि पढ़िला । काहार सहित किवा कन्दल करिला ॥१८१॥ प्रभु बोले ''श्राजि पढ़िलाङ कृष्णा नाम । सत्य कृष्ण-चर्गा-कमल गुरा-धाम ।। १६२।। सत्य कुब्गा-नाम-गुरा-श्रदगा-कीर्तन । सत्य कुब्गा चन्द्रेर सेवक जे जे जन ॥१६३॥ से-इ शास्त्र सत्य कृष्ण-भक्ति कहे जाय। ग्रन्यथा हड्ले शास्त्र पाषण्डत्वपाय ॥१६७॥ यस्मिन् शास्त्रे पुराशो वा हरि भक्तिन हश्यते । श्रोतव्यं नैव तच्छास्र यदि ब्रह्मा स्वयं वदेन् ।१६४। चण्डाल चण्डाल नहे-जिद कृष्णा बोले। विप्र नहे विप्र जिद असत्पर्थ चले ॥१८६॥

यह पुत्र हैं।। १८०।। प्रमु के स्पर्श से गङ्गा देवी उल्लास को प्राप्त हुई और आनन्द में तरंगों को प्रकट करने लगीं।। १८१।। अनन्त ब्रह्माण्ड जिनके चरगा युगल की सेवा करते हैं वह गङ्गा देवी तरङ्गों के बहाने से नृत्य कर रही हैं।। १८२।। प्रमु को चारों और से घेर कर तरंगों के मिष से गङ्गा देवी अलक्षित रूप से प्रभु पर जल उछाल रही हैं।। १८३।। एक वेद ही इस लीला का मर्म जानते हैं, कालान्तर में सब पुराणों में भी ये प्रकाशित होंगी।। १८४।। प्रभु विश्वम्भर स्तान करके घर आये और विद्यार्थी गरा अपने र घर को गये।। १८४।। घर आकर प्रभु ने वस्त्र बदल कर चरण धोये, फिर तुलसी जी पर जल चढ़ासा ।। १८६ ।। तब यथा विधि-श्री गोविन्द-पूजन करने दूसरे कमरे में भोजन के लिमे जा वंठे।। १८७ ।। माता जी ने तुलसी मंजरी पड़ा हुआ सुन्दर भात प्रभु के सन्मुख लाकर रक्खा ।। १८:।। विश्ववसेन् भय-वान को निवेदन करके अनन्त ब्रह्माण्डों के नाथ विव्वम्भर प्रभु भोजन करने लगे।। १८६।। जगस्माता शंबी देवी सामने बैठीं ग्रीर घर भीतर से पतिवता श्री विष्णु प्रिया जी देखने रूगीं।। १२० ॥ माता जी बोलीं-"लाल ! आज तुमने क्या पढ़ा ? और किस किस के साथ कलह मचाया ?" ।। १६१ ।। प्रभु बोले-"आज मैंने कुच्या नाम वढ़ा। गुण धाम श्रीकृष्ण-चरण-कमल ही सत्य है।। १६२।। श्रीकृष्ण नाम सत्य है, श्रीकृष्ण-गुण सत्य है, श्रीकृष्ण-श्रवस्य कीर्तन सत्य है, और सत्य हैं श्रीकृष्या के सब सेवक वृन्द ॥१५३॥ 'श्रीर शास्त्र वही सत्य है जो श्री कृष्ण मिक्त का वर्शन करे। अन्यथा होने पर वह शास्त्र पाषण्ड ही है । किशा जैसा कि जैमिनी महाभारत में अश्वमें ध पर्व में लिखा है कि-' जिस शास्त्र एवं पुराण में हरि-भिक्त न दिखाई दे, उस शांस्त्र को न सुने चाहे, ब्रह्मा ही उसे क्यों न कहें।। १६४ ।। "चाण्डाल यदि कुला नीम कहें तो वह चाण्डान नहीं हैं। और विष्र भी यदि असत्पथ पर चले तो वह विष्र नहीं हैं।।१८६।। प्रमुति जैसे कपिल देव के रूप में माता देवहृति को जो कहा था, कही यहाँ शकी माता से की कह रहे हैं

कपिलेर माने प्रभु जननीर स्थाने। जे कहिल ताइ प्रभु कहये ए खाने। १९६७।। शुन शुन माता कृष्ण-भक्तिर प्रभाव । सन्वं भावे कर माता कृष्यो अनुराग ॥१८८॥। कृष्णेर सेवक माता कम् नहे नावा। काल चक्र डरायेन देखि कृष्ण-दास ॥१६६॥ गर्भ वासे जत दःख जन्मे वा मरगो। कुरगोर सेवक माता किछुइ ना जाने।।२००॥ जगतेर पिता कृष्ण, जे ना भजे बाप । पित-द्रोही पात कीर जन्में जन्मे लाप । २०१।। . चित्त दिया शुन माता जीवेर जे गति । कृष्ण ना भिजले पाय जतेक दुर्गति ॥२०२॥ मरिया मरिया पुन पाय गर्भ व.स । सर्व्व श्रङ्को अमेध्य पङ्कोर परकाश ॥२०३॥ कटु अम्ल लवरा जननी जत खाय । अन्त्रे गिया लागे ताते महा मोह पाय ॥२०॥। मांस मय अङ्ग किम कुले वेढि खाय । घुचाइते नाहि शक्ति मर्ये ज्वालाय ॥२०४॥ नड़िते ना पारे तप्त-पञ्जरेर माभी। तवे प्राग्त रहे भवितव्यतार काजे।।२०६॥ कोन अति पातकीर जन्म नाहि हय। गर्भे गर्भे हय पुन उत्पत्ति प्रलय ॥२०७॥ गुन शुन माता जीव-तत्त्वेर संस्थान । सात मासे जीवेर गर्भेते हय ज्ञान ॥२०८॥ तखने से स्मङरिया करे अनुताप । स्तुति करे कृष्णेरे छाड़िया घनश्वास ॥२०८॥ रक्ष कृष्ण जगत्-जीवन प्राण नाथ। तोना वह जीव द:ख निवेदिव कात ॥ ११०॥ जे करये बन्दी प्रभु छाड़ाये से-इ से। सहज मृतेरे प्रभु, माया कर किसे ॥२११॥ मिथ्या धन पुत्र रसे विश्वलु जनम । ना भाजिलु तोर दुइ ग्रमूल्य चररा ॥२१२॥

।। १६७ ।। "माता जी ! चित्त लगाकर श्री कृष्ण-भक्ति का प्रभाव सुनो । मा ! सर्व भाव से श्री कृष्ण में अनुराग करो ।। १६८ ।। मा ! श्री कुष्ण के सेवक का कभी नाश नहीं है । श्रीकृष्ण दास को देखकर काल-चक भी डराता है।। १६६॥ "गर्भवास में, जन्म और मरण काल में, जीव को जितना भी दु:ख होता है, मा । श्री कृष्ण सेवक को वे कुछ नहीं होते हैं।। २००।। श्री कृष्ण जगत के पिता है। जो पिता की नहीं भजता है, उस पितृ दोही पातको को जन्म जन्मान्तर तक दुः ख भोगना पड़ता है।। २०१।। 'हे माता ! जीव के जो परम गति श्री कृष्ण हैं, उनका भजन न करने से जो जो दुर्गति होती है, वह सब जिल देकर सूनो। २०२।। वह जीव मर-मर कर बारम्बार गर्भवास पाता है। उस समग्र उसके सारे शरीर में अपविश्व मल लिपटा रहता है।। २०३।। "माता जो भी कडुवा, खट्टा, नमकीन वस्तु खाती है उसका रस जा जाकर उसके शरीर में लगता है जिससे वह बड़ा कष्ट पाता है।। २०४।। उसके मांसमय शरीर की छोटे छोटे कीड़ों के दल घेर-घेर कर खाते हैं उन्हें हटाने की शक्ति उसमें नहीं होती, इससे दंशन की दाह में वह जला करता है।। २०४।। "गर्म पींजरे (गर्भाशय) के भीतर पड़ा हम्रा वह हिल इल भी नहीं सकता है। किर भी जो उसके प्राण बचे रहते हैं, वह केवल प्रारब्ध भीग के लिए।। २०६ ।। किसी-किसी पानी का तो जन्म भी नहीं हो पाता । उसके जन्म-मरगा दोनों गर्भ में ही बार-बार होते रहते हैं ॥२०७॥ "हे माता ! जीव-तत्त्व की ( गर्भ में स्थिति को ) चित्त देकर सुनो । गर्भ में जीव को सातवें महीने में ज्ञान होता है।। २०८।। उस समय वह अपने पूर्व जन्म के कभी का स्मरण कर करके पश्चाताप करता है और सम्बी लम्बी सांसे लेता हुआ श्रीकृष्ण की स्तुति करता है।। २०८। "हे कृष्ण ! हे जगज्जीवन ! हे प्राण नांथ रक्षा करो। यह जीव तुमको छोड़ और किसे अपना दु:ख कहे।। २१०॥ हे प्रभो ! जो कैद करता है वही छड़ाता भी है। प्रभो ! जो आप ही मरा हुआ है, उस पर माया क्यों चलाते हो।। २११।। "मैर्ने धन-पुत्रादि के मिष्या सूख भोग में जन्म गँवा दिया। तुम्हारे धमूल्य चरण युगल को मजा नहीं।। २१२।।

जे पुत्र पोषण कैलूँ अशेष विधमों। कोथा वा से-सव गेलं मोर एइ कर्में ।।२१३।। एखन ए दुःखे मोरे के करिवे पार। तुमि से एखन बन्धु करह उद्धार ।।२१४।। एतेके जानिलुँ सत्य तोमार चरण। रक्ष प्रभु कृष्ण तोर लइलुं शरण ।।२१४।। एतेके जानिलुँ सत्य तोमार चरण। रक्ष प्रभु कृष्ण तोर लइलुं शरण ।।२१४।। उपि हेन कल्पतर ठाकुर छाड़िया। भूलिलाङ असत्वथे प्रमत्त हृद्या ।।२१६।। उचित ताहार एइ शास्ति जोग्य ह्य। करिला 'त' एवे कृपा कर महाशय ।।२१७।। एइ कृपा आर जेन तोमा ना पासारि। जे खाने से खाने केने ना जिन्म ना मिर ।।२१६।। जे खाने तोमार नाट्या जशेर प्रचार। जथा नाहि वैश्याय गगेर प्रवतार।।२१६।। जे खाने तोमार महा महोत्सव नात्रि। इन्द्रलोक हडलेग्रो ताहा नाहि चाइ ।।२२०।। न यत्र बैकुष्ठ कथा सुधापगा, न साधवो भागवतास्तदाश्र्याः। न यत्र यशेश मखा महोत्सवोः, सुरेश छोकोऽपि न वै ससेव्यताम् ।।२२१।। गर्भवास दुःख प्रभु एहो मोर भाल। जिद तोर स्मृति भोर रहे सर्व्वंकाल ।।२२२।। तोर पाद पद्मेर स्मरण नाहि जथा। हेन कृपा कर प्रभु ना केलिवा तथा ।।२२३।। एइ मत दुःख प्रभु कोटि कोटि जन्म। पाइलुँ विस्तर प्रभु सब मोर कर्म्म ।।२२४।। हेन कर्कण एवे दास्य-जोग दिया। चरणे राखह दासी नन्दन करिया।।२२६॥ बारेक करह जिद ए दुःखेर पार। तीमा वह तवे प्रभु ना गाइमुँ ग्रार।।२२६॥ बारेक करह जिद ए दुःखेर पार। तीमा वह तवे प्रभु ना गाइमुँ ग्रार।।२२६॥

जिन पुत्रादि को मैंने अनेकानेक अधर्म कर करके पाला पोषा था, मेरे उन कमों के फठ स्वरूप, वे सब न लाने कहाँ चले गये।। २१३।। "अब इस दु:ख से मुफे कौन छुड़ाए? इस समय तो तुम ही मेरे भाई-बन्धु हो, मेरा उद्धार करो।। २१४।। अब मालूम हुआ कि सत्य तो एक तुम्हारे ही श्री चरण हैं हे प्रभो! हे कुछ्या! रक्षा करो! मेंने तुम्हारी की शरण ली है।। २१४॥ "तुम जैसे कल्पतरु प्रभु को छोड़ में प्रमत्त होकर असत् पय में भूला रहा।। २१६।। उसका यह दण्ड उचित ही है। पर दण्ड दे चुके। अब तो हे महाश्वम! कुपा करो।। २१६॥ उसका यह दण्ड उचित ही है। पर दण्ड दे चुके। अब तो हे महाश्वम! कुपा करो।। २१६॥ "कुपा यह करें कि मैं तुमको कभी न भूलूँ—चाहे कहीं जन्मूँ और कहीं महाँ।। २१६॥ है प्रभो! जिस स्थान पर तुम्हारे यहा का प्रचार न हो, धौर जहाँ वैद्याव जन न हों।। २१६॥ "जहाँ पर तुम्हारे महा महोत्सव होते न हों, वह स्थान चाहे इन्द्रलोक ही क्यों न हो, वह मुफे नहीं चाहिये"।। २२०।। जैसा कि भीमद्भागवत के पाँचवें स्कन्ध में उन्नीसवें अध्याय के चौवीसवें श्लोक में कहा है कि—"जहाँ पर वैक्ष्ण भगवान की कथा-मुचा-सरिता बहती न हो, और जहाँ पर उस कथामृत के ग्राधित भक्त साधुजन न हों, शौर जहाँ पर यज्ञ श्वर भगवान के यज्ञ, महोत्सवादि न होते हों, वह स्थान इन्द्रलोक होने पर भी निवास के योग्य नहीं है।। २२१॥ "हे प्रभो! यदि तुम्हारी स्मृति विरन्तर बनी रहे तो यह गर्भा-वास का दुःख भी मेरे लिए अच्छा है।। २२१॥ हे प्रभो! अब तो ऐसी कृपा करो कि जहाँ पर तुम्हारे चरण-कमलों का स्मरण न रहे, वहाँ मुफे मत फेंक देना।। २२३॥ "हे प्रभो! इस प्रकार के अनेकानेक दुःख मैंने करोड़ों जन्मों में पाया—वे सब मेरे कमों के ही फल थे।। २२६॥ हे प्रभो! वे सब दुःख और विपत्तियाँ भले ही बार बार पड़े, महि सुम्हारी समृति बनी रहे तो यह स्मृति ही समस्त वेदों का खाय है।। २२४॥ "हे कुछ्ण! अब तो ऐसा करो कि मुफे अपनी कोई दासी का पुत्र बना कर, दास भाव खोड़ मैं। बौर किसी को नहीं पाऊँगा"।। २२६॥ इस प्रकार वह गर्भ में निरन्तर जलता तड़कता रहता है

एइ मत गर्भवासे पोड़े अनुक्षण। ताहो भाल बासे कृष्ण-स्मृतिर कारण।।रिरमा।
स्तवैर प्रभावे गर्भ दु:ख नाहि पाय। काले पड़े भूमि ते आपन अनिच्छाय।।२२६।।
धुनि शुनि माता जीव तत्त्वेर संस्थान। भूमि ते पड़िले मात्र हय अगेयान।।२३०।।
मूच्छा गत हय क्षणो क्षणो वहे श्वासे। किह ते ना पारे दु:ख सागरेते भासे।।२३१।।
कृष्णोर सेवक जीव कृष्णोर मायाय। कृष्णा ना भजिले एइ मत दु:ख पाय।।२३२।।
कथो दिने काल वशे हय बुद्धि-ज्ञान।।इथे जे भजये कृष्ण से-इ माग्यवान्।।२३३।।
अन्यथा ना भजे कृष्णा दुष्ट सङ्ग करे। पुन सेइ मत गर्भ वासे हुबि मरे।।२३९।।
यद्य सिद्भ: पथि पुनः शिक्नोदर कृतोद्यमें:। आस्थितो रमते जन्तुस्तमो, विशति पूर्ववत्।।२३४।।
अनायासेन मरणं विना दैन्येन जीवनम्। अनाराधित गोविन्द चरणस्य कथे भवेत्।।२३६।।
अनायासे मरणा जीवन दु:ख बिने। कृष्ण भजिले से हय कृष्णोर स्मरणे।।२३६।।
पतेके भजह कृष्णा साधु-सङ्ग करि। मने चिन्त कृष्ण माता मुखे बोल हरि।।२३६।।
भक्ति हीन-कर्मे कोन फल नाहि पाय। सेइ कर्म भक्ति हीन-पर हिसा जाय।।२३६।।
किमोजने, कि शयने, कि वा जागरणे। कृष्ण बिनु प्रभु आर किछु ना बाखाने।।२४१।।
आपत मुखे ए कथा शुनिजा भक्ताण। सर्व्य गणे वितर्क भावेन मने मन।।२४२।।
किवा कृष्ण-प्रकाश हइला से शरीरे। किवा साधु सङ्ग, किवा पूर्वेर संस्कारे।।२४६।।

परन्तु श्रीकृष्ण की स्मृति के कारण इस अवस्था को भी वह अच्छा समझता है। २२८ ।। और प्रभु की स्तुति के प्रभाव से गर्भ का दुःख अनुभव नहीं करता है। समय होने पर, वह भूमि पर, इच्छा न होते हुए भी, गिर पड़ता है। २२८ ।। हे माता ! ध्यान देकर जीव तत्त्व की स्थिति की बात सुनो। भूमि पर गिरते ही वह अचेत हो जाता है। २३० ।। भूच्छा भंग होने पर वह लम्बी-रुम्बी साँसें लेने लगता है। वह दुःख सागर में अपने को पड़ा हुआ पाता है पर अपना दुःख कह नहीं सकता ।। २३१ ।। हे माता ! श्री कृष्ण का सेवक जीव श्रीकृष्ण की माया में पड़ श्रीकृष्ण का भजन नहीं करता इसी से ऐसा दुःख पाता है।। २३२ ।। कुछ दिन बाद समय ग्राने पर उसे ज्ञान-बुद्धि हो आती है। तब जो कृष्ण का भजन करने लगे वही भाग्य-शाली है।। २३३ ।। और जो श्रीकृष्ण को न भज कर दुष्ट संग करे तो किर उसी प्रकार गर्भवास में झूबकर मरता है।। २३४ ।। जैसा कि श्रीमद्भागवत् में कहा है कि—"जीव सन्मार्ग को पाकर के भी यदि शिश्नोदर-प्रिय असत् जनों का संग करता है तो वह पूर्ववत् पुनः नरक में जा पड़ता है" (भाष्ट्र ३-३१-३२)।। २३६।। अतायास-मरण और दुःख रहित जीवन तो श्रीकृष्ण-भजन-समरण से ही होता है।। २३७।। अतएव हे माता ! साधु-संग करते हुए श्रीकृष्ण का भजन करो, मन में श्रीकृष्ण का चिन्तन करो ग्रीर मुख से हिर बोलो।। २३८।। इस प्रकार प्रभु किपल वहीं मिलता। भिक्तित कर्म वही है जिसमें औरों की हिसा हो"।। २३८।। इस प्रकार प्रभु किपल वे के भाव में माता को शिक्षा दे रहे हैं। माता भी उन वावयों को सुनकर आनन्द मगन हो रही है।। २४०।। अब तो प्रभु क्या भोजन के समय, क्या श्रायन के समय, क्या जागृत—ग्रवस्था में, सब समय श्रीकृष्ण को छोड़ और कुछ नहीं कहते।। २४१।। यह बात श्रात्मीय जनों के मुख से भक्त लोगों ने भी सुनी और सुनकर थे सब मन में सोच विचार करने लगे कि।। २४२।। क्या निमाई के शरीर में श्री कृष्ण का प्रकाश हुआ है? अथवा नया यह विचार करने लगे कि।। २४९।। क्या निमाई के शरीर में श्री कृष्ण का प्रकाश हुआ है? अथवा नया यह

**१**६

श्रीचेतन्य भागवत

िमध्य खण्ड प्रथम सहयार

एइ मत सभे मने करेन विचार । सुख मय चित्त वृत्ति हइल सभार ॥२८४॥ खण्डित भक्तरे दुःखपाषण्डिर नाशा महा प्रभु विश्वम्भर हइला प्रकाश ॥२८४॥ वैष्णव स्नावेशे महा प्रभु विश्वमभर। कृष्ण मय जगत देखये निरन्तर।।२8६॥ श्रहर्निश श्रवरो सुनये कृष्रा-नाम । वदने बोलये कृष्या चन्द्र अविराम ॥२४७॥ जे प्रभु श्राष्ठिला भोला महा विद्या रसे । एवे कृष्ण विनु आर किछु नाहि वासे ॥२४⊏॥

पढ़ुयार वर्ग सब अति ऊषः काले। पढ़िवार निमित्तं श्रासियां सभे मिले।।२४८।। पढ़ाइते वैसे गिया त्रि जगत्-राय । कृष्ण बिनु किछु आर ना ग्राइसे जिह्वाय ॥२४०॥

'सिद्ध वर्ण समाम्नाय'' वोले शिष्य गरा । प्रभु बोले ''सर्व-वर्गो सिद्ध नारायण ।।२४१।। शिष्य बोले "वर्ण सिद्ध हइल के मने"। प्रभु बोले कृष्ण-हष्टि-पातेर कारऐ। ॥२४२॥ शिष्य बोले पण्डित उचित व्याख्या कर । प्रभु बोले सर्व क्षण श्रीकृष्ण स्मङर ॥२४३॥ कृष्गोर भजन कहि सम्यक-आम्नाय । म्रादि मध्य अन्ते कृष्ण-भजन बुझाय ॥२४४॥ शुनिङ्गा प्रभुर व्याख्या हासे शिष्य गरा। केहो वोले हेन बुझि वायुर कारण ।।२४४।। शिष्य वर्ग बोले ''एवे केमत बाखान । प्रभु बोले ''जेन हय शास्त्र र प्रमारा'' ।।२४६।।

प्रभु बोले "जदि नाहि बुझह एखने। विकाले सकल बुझाइव भाल-मने॥२४७॥ आमियो विरले गिया वसि पुँथि चाइ। विकाले सकले जेन हइ एक ठाञ्नि" ॥२**४**८॥ ज्ञुनिञ्चा प्रमुर वाक्य सर्व्वं शिष्य-गण । कौतुके पुस्तक वान्धि करिला गमन ॥२४€॥ साधु संग का फल है ? श्रयवा तो पूर्व संस्कार जागे हैं ?"।। २४३।। इस प्रकार मन में सब विचार करने

लगे। परन्तुं सबकी चित्त वृत्तियाँ मुं अभयो बन गईं।। २४४।। "महा प्रभुश्री विश्वमभर का प्रकाश हो गया है। अतएव भक्तों का दु:ख दूर हो गया और पाखण्डियों का भी नाश हो गया ही समझी।। २४४।।

महाप्रभु विश्वम्भर वैष्णव-श्रावेश में जगत् को निरन्तर कृष्णमय देखने लगे।। २४६।। वे श्रीकृष्ण नाम ही रात-दिन सुनते हैं, और मुख मे निरन्तर कब्सा २ कहते हैं। २४७॥ जो प्रभु पहले विद्या के रस में निपट भूले हुए थे, वे ही अब श्रोकृष्ण विना अन्य कुछ नहीं जानते।। २४८॥ विद्यार्थी वुन्द सब मिलकर पढ़ने के लिये बड़े प्रातः काल प्रभुं के पास भाते, तथा त्रिलोकीनाथ प्रभुं जनको पढ़ाने के लिये जाकर

( आसन पर ) बैठते भी, परन्तु उनकी जिह्ना पर श्रीकृष्ण नाम विना और कुछ आता ही नहीं ॥ २३८॥ २४ है।। शिष्यगण कहते "सिद्ध वर्ण समाम्नाय" तो प्रभु उसका अर्थ करते-"सब वर्गों में नारायगा हो सिद्ध है"।। २४१।। शिष्य तब पूछते कि "वर्ण कैसे सिद्ध हुए ?" तो प्रभु उत्तर देते "श्रीकृष्ण की दृष्टि गत के कारण"।। २४२ ।। शिष्प तब कहते-"पण्डित जी ! उचित व्याख्या करें।" तो प्रभु कहते-"सब समय श्रीकृष्ण का स्मर्ग करो" । २४३ ॥ सम्यक् पाठ तो श्रीकृष्ण-भजन को ही कहते हैं। (अथवा समस्त वेद (ग्राम्नाय-वेद) श्रीकृष्ण भजन को ही कहते हैं ) सब आदि, मध्य और अन्त में श्री

कृष्ण को ही बताते हैं । १२४।। प्रभु की व्याख्या को सुनकर शिष्य गण हँस पड़ते। कोई कहता "मालूम ीता है। कि वायु के कारण इनकी यह दशा है"।। २४४।। शिष्य वृन्द फिर पूछते-'ऐसी व्याख्या आप कैसे करते हैं ?" तो प्रमु उत्तर देते—"शास्त्र प्रमाण से यह सिद्ध है" ।। २४६ ।। प्रभु फिर बोले—"यदि तुम त्रभी इसे नहीं समझ पाते तो सायं काल को मैं तुम्हें अच्छी तरह समझा दूँगा।। २४७।। मैं भी ग्रभी एक में बैठ पुस्तक विचारता हूँ, सायंकाल को सब एकत्रित होवें"।। २४८।। प्रभु के वचन सुन कर सब

शिष्य पुन्द ने कुछ कौतुक के साथ पुस्तक बांध लीं भीर चल दिये ॥ २४६ ॥ सब ने जाकर श्रीगङ्गा दास

Γ

सर्व्व शिष्य गङ्का दास पण्डितेर स्थाने । कहिलेन सब-जत ठाकुर वाखाने ॥२६०॥ एवे जत वाखानेन निमाञ्जि पण्डित । शब्द सने वाखानेन कृष्ण समीहित ॥२६१॥ गयाः हैते जावत आसिया छेन दारे । तदविध कृष्णा वइ व्याख्या नाहि स्फुरे ।।२६२।। सर्व्ववा बोलेन कृष्ण पुलकित अङ्ग । क्षरो हासे हुङ्कार करये बहु रङ्ग ॥२६३॥ प्रति शब्दे घातु सूत्र एकत्र करिया । प्रति दिन कृष्ण व्याख्या केरन वसिया ।।२६८।। एवे भाल वुझिवारे ना पारि चरित । कि करिव धार्मि-सब बोलह पण्डित ।।२६४।। उपाध्याय शिरो मिए। विप्र गङ्गा दास । शुनिञा सभार वाक्य उपजिल हास ।।२६६॥ बोझा बोले घरे जाह ग्रासिह संकाले । ग्राज आमि शिखाइव ताहारे विकाले ॥२६७॥ भाल मत करि जेन पढ़ायेन पुँथि । स्रासिह विकाले सब ताहार संहति ॥२६८॥ परम हरिषे सभे वासाय चलिला । विश्वम्भर सङ्गे सभे विकाले आइला ।।२६६॥ गुरुर चरगा-धूलि प्रभु लय शिरे। "विद्या लाभ हुओ" गुरु आशीव्वदि करे।।२७०॥ गुरु बोले बाप विश्वम्भर शुन वाक्य। ब्राह्मणीर अध्ययन नहे बलप भाग्य।।२७१॥ मातामह जार चक्रवर्ती नीलाम्बर।बाप जार-जगन्नाथ-मिश्र पुरन्दर।।२७२।। उभय कुलेते मूर्ख नाहिक तोमार । तुमिह परम जोग्य व्याख्याते टीकार ॥२७३॥ अध्ययन छाडिले से जिद्द भक्ति हय। बाप माता मह कि तोमार भक्त नय।।२७४।। इहा जानि भाल मते कर ग्रध्ययन । अध्ययन हइले से वैष्ण्व ब्राह्मण ॥२७४॥ भद्राभद्र मूर्ख वित्र जानिव के मने । इहा जानि कृष्ण बोल कर अध्ययने ।।२७६॥

पण्डित (प्रभु के गुरु) से जो कुछ व्याख्या प्रभु ने की थी, सब कह सुनाई ।। १६०।। ( और ये यह भी कहा कि ) "ग्रव तो जो कुछ भी निमाइ पण्डित व्याख्या करते हैं, उसमें प्रत्येक शब्द का अभिप्राय श्री कृष्ण ही सिद्ध करते हैं।। २६१।। जब से वे गया से छौट कर आये हैं, तब से श्रीकृष्ण के अतिरिक्त और कोई व्याख्या ही उनके मुख से नहीं निकलती है।। २६२।। वे पुलकित-शरीर होकर सर्वदा कृष्ण कहते रहते हैं। कभी हैंसते हैं, कभी हुँकार करके प्रनेक प्रकार के भाव दिखाते हैं।। २६३।। वे प्रति दिन बैठकर धातु-सूत्र लगा कर प्रत्येक शब्द की व्याख्या 'कृष्णा' में ही करते हैं ।। २६४ ।। इस समय उनका चरित्र कुछ अच्छी तरह से समझ में नहीं ग्राया ! पण्डित जी महाराज ! हम क्या करें, आप बताइये'' ।। २६४ ।। उपाध्याय शिरोमिंग विप्र गङ्गादास को शिष्यों की बात सुनकर हँसी आ गई ।। २६६ ।। और वे ( उराध्याय जी ) बोले "भ्राज तो तुम सब अपने घर जाओ, कल सबेरे भ्राना । आज सायंकाल मैं उसको समझा दूँगा।। २६७।। कि वह अच्छी पुस्तक पढ़ावें। तुम भी सब उसके साथ शाम को आना' ॥ २६८ ॥ विद्यार्थी वृन्द सब बड़े प्रसन्त होकर घर चले गये, और फिर सायंकाल को श्री विश्वम्भर चन्द्र के साथ आये ।। २६६ ।। प्रभु ने ग्राकर श्रीगुरु की चरण-रज मस्तक पर धारण की । श्रीगुरु ने भी "विद्या लाभ हो" कहकर ग्राजीर्वाद दिया ।। २७० ।। गुरु जी बोले-''वत्स विश्वम्भर मेरी बात सुनो । ब्राह्मण के लिथे ग्रध्ययन कर्म कोई ग्रल्प भाग्य की बात नहीं है।। २७१।। तुम्हारे नाना श्री नीलाम्बर चक्रवर्त्ती श्रीर तुम्हारे पिता श्री जगम्नाथ मिश्र ।। २७२ ।। तुम्हारे इन दोनों कुलों में कोई भी मूर्ख नहीं है । तुम भी टीका की व्याख्या में परम योग्य हो ॥ २७३ ॥ यदि अध्ययन छोड़ने पर ही भक्ति होती हो तो तुम्हारे पिता श्रीर तुम्हारे नाना क्या भक्त नहीं थे ? ।। २७४ ।। यह समझ कर अच्छी तरह से अध्ययन करो । अध्ययन करने पर ही ब्राह्मण वैष्णव बनता है ॥२७४॥ मूर्ख विप्र भद्र-अभद्र, को कैसे जानेगा ? यह जान तुम कृष्ण कहो

भाल मते गिया शास्त्र वसिया पढामो। व्यति रिक्त अय कर मोर माथा खाओ ॥२७७॥ प्रभु बोले तोर दुइ चरण प्रसादे। नव द्वीपे केही भीरे ना पारे विवादे ।।२७८।। आमि जे वाखानि सूत्र करिया खण्डन । तवद्वीपे इहा स्थापिबेक कोन जन ॥२ ७ ६॥ नगरे वसिया एइ पढ़ाइव गिया। देखि कार शक्ति आछे दूषक् आसिया गर्मणा हरिष हइला गुरु गुनित्रा वचन । चिलला गुरुर करि चरेण वन्दन ।२≈१।। गङ्गा दास पण्डित चरणे नयस्कार । वेद-पति सरस्वती-पति शिष्य जार ॥२८२॥ आर किया गङ्गा दास पण्डितेर साध्य । जार शिष्य चतुर्दंश-भुवन भ्राराध्य ॥२८३॥ चिला पढ़ या सङ्गे प्रभु विश्वस्भर । तारके वेष्टित जेन पूर्ण शशघर ।। == 8:1 वसिला आसिया नगरियार दुयारे। जाहार चरण लक्ष्मी हृदय उपरे ।। २५४।। जोग पट्ट छान्दे वस्त्र करिया बन्धन। सूत्रोर करये प्रभु खण्डन स्थापन।।२८६।। प्रमु वोले सन्धि कार्ज ज्ञान नाहि जार। कलि जुगे 'भट्टचार्य' पदवी ताहार।। महा। शब्द-ज्ञान नाहि जार से तक बाखाने । श्रामारे 'त' प्रवोधिते नारे कोनो जने । २६६।। जे आमि खण्डन करि जे करि स्थापन। देखि ताहा धन्यया करक् कोनो जन। २८ई॥ एइ मत बोले विश्वमभर विश्वनाथ। प्रत्युत्तर करि वेक हेन शक्ति कात्त ॥२६०॥ गङ्गा देखि वारे जत अध्यापक जाय। शुनिजा सभार अहङ्कार चूर्ण वाय ॥२६५॥ कार शक्ति आछे विश्वमभरेर समीपे। सिद्धान्त दिवेक हेन आछे नवद्वीपे ॥२८२॥

भौर अध्ययन करो ।। २७६ ।। अब तुम जाकर अच्छी तरह से शास्त्र पढ़ाने बंटो । यदि तुमने विपरीत अर्थ किया तो तुम्हें मेरे सिर की सौगन्ध है"।। २७७।। तब प्रमु बोले-"ग्रापके श्री ग्रुगल चरण की कृपा से नवद्वीप में कोई मुक्ते शास्त्रार्थ में नहीं जीत सकता है ॥ २७८ ॥ "मैं जिस सूत्र की व्याख्या खण्डन रूप में करूँ, उसकी स्थापना नवद्वीप में कीन कर सकता है ?।। २७६॥ मैं ग्रभो जाकर नगर में पढ़ ने बैठता हूँ, देख्ँ किसमें शक्ति है कि को मेरो व्याख्या में दोख निकालें ।। २८०॥ ऐसे बचन सुनकर श्री गुरु बड़े प्रसन्त हुए। प्रभु भी गुरुदेव की चरगा-वन्दता करके चल पड़े।। २८१। (श्री ग्रन्थकार चहते हैं कि) उन श्रीगङ्गा दास पण्डित के श्री चरण में मेरा नमस्कार है कि वेदपति और सरस्वती पति ( प्रभु ) जिनके शिष्य हैं ।।२=२ ।। श्री गङ्गादास पण्डित के लिये इससे बढ़कर साध्य लाभ श्रीर क्या ही सकता है कि उनके शिष्य हैं चौदहवों भुवन के आराध्य देव ॥ २८३ ॥ प्रभु विश्वस्भर विद्यार्थियों के साथ चले मानों तो ताराश्रों से विरे हुए चन्द्रमा जा रहा हो ॥ २५३ ॥ जिनके श्री चरण लक्ष्मी जी के हृदय के उपर शोभा पाते हैं, वे प्रभु एक साधारण नागरिक के द्वार पर आ बैठे।। २२४।। और योग पट की रीति से वस्त्र बांधकर सूत्र का खण्डन मण्डन करने लगे।। २म६।। प्रमु बोले-''जिनको सन्धि-क्रिया का भी ज्ञान नहीं है, कलियुग में उनकी पदवी हैं "भट्टाचार्य" ।। २८७ ।। और जिनको शब्द-बोध भी नहीं है, वे न्याय जास्त्र की व्याख्या करते हैं, परन्तु मुक्ते प्रवोध देने में कोई समर्थ नहीं है ॥ २८८ ॥ मैं जिसका खण्डन और जिस का मण्डन करता है, देख, कोई भी आकर उसका अन्यथा तो कर दिखावे।। २८८।। इस प्रकार विश्वनाथ श्री विश्वम्भर देव कहते हैं परन्तु ऐसी सामर्थ किसमें कि प्रत्युत्तर दे सके ॥ २६० ॥ ( उस समय ) गङ्गा-देशन के लिये जितने अध्यापक जा रहे थे, प्रभु के वचन सुन सुन कर उन सब का अहङ्कार चूर्ण हो गया । २६१ ॥ भला नवद्वीप में ऐसी किसमें शक्ति है जो प्रमु विश्वम्भर के सन्मुख अपना कोई सिद्धान्त प्रति-पोदन कर सके ।। २६२ ।। इस प्रकार प्रमु विश्वस्भर ग्रावेश में भरे हुए व्याख्या कर रहे हैं। चार घड़ी

एह मत आवेशे बाखाने विश्वम्भर । चारि दण्ड रात्रि तभु नाहि अवसर ।।२६२।। देवे आर एक नगरियार दुयारे । एक महा भाग्यवान् आछे विप्रवरे ।।२६४।। 'रत्न गर्भ आचार्य' विख्यात तार नाम । प्रभुर वापेर सङ्गी जन्म एक ग्राम ।।२६४।। 'र्त्न गर्भ आचार्य' विख्यात तार नाम । प्रभुर वापेर सङ्गी जन्म एक ग्राम ।।२६४।। तीन पुत्र ताँर कृष्णा-पद मकरन्द । कृष्णानन्द, जीव, यदुनाथ कविचन्द्र ।।२६६।। भाग्वत परम आदरे विप्रवर । भाग्यत क्लोक पढ़े करिया धादर ।।२६७।। विन्यस्त हस्त मितरेण धुनानमञ्जं कर्णोत्पलालक क्पोल मुखाञ्ज हासम् ।।२६॥। भिक्त-जोग क्लोक पढ़े परम सन्तोषे । प्रभुर कर्णो ते आसि करिल प्रवेशे ।।२६॥। भिक्त-प्रभाव मात्र शुनिल थाक्या । सेइ क्षणो पड़िलेन मूच्छित हह्या ।।३००।। सकल पढ़्या वर्ग विस्मित हहला । क्षणोक अन्तरे प्रभु बाह्य प्रकाशिला ।।३०१।। सकल पढ़्या वर्ग विस्मित हहला । क्षणोक अन्तरे प्रभु बाह्य प्रकाशिला ।।३०१।। प्रभु बोले 'बोल' वोले विश्वस्भर । गडा गढ़ि जाय प्रभु घरणी उपर ।।३०२।। प्रभु बोले 'बाल' कोल' पढ़े विप्रवर । उठिल समुद्र कृष्णा-सुख मनोहर ।।३०२।। प्रभु बोले 'बोल' पर्न ग्रानन्द । पढ़े भक्ति-श्लोक भक्ति सने करि सङ्ग ।।३०६।। देखे विप्रवर ताँर परम आनन्द । पढ़े भक्ति-श्लोक भक्ति सने करि सङ्ग ।।३०६।। देखे विप्रवर ताँर परम आनन्द । पढ़े भक्ति-श्लोक भक्ति सने करि सङ्ग ।।३०६।। देखे विप्रवर ताँर परम आनन्द । पढ़े भक्ति-श्लोक भक्ति सने करि सङ्ग ।।३०६।। पाइया वैकृष्ठ नायकेर आलङ्कने। प्रेमे पूर्ण रस्त गर्भ हैला सेह क्षणे। ३०७।।

रात बीत गई पर बन्द ही नहीं होते ।। २८३ ।। देव योग से एक दूसरे नागरिक के घर पर एक महाभाग्य-वान विप्रवर रहते थे।। २८४।। वे रत्न गर्भ आचार्य के नाम से विख्यात थे। वे प्रभु के पिताजी के संगी थे धौर एक ही गाँव में दोनों जन्मे थे ।। २६४ ।। उनके तीन पुत्र थे जो श्रीकृष्णा के चरण कमल मकरन्द सेवी थे। उनके नाम हैं-कृष्णातन्द, जीव श्रीर यद नाथ 'कवि चन्द्र' ।। २६६ ।। विप्रवर ( रतन गर्भा चार्य) श्रीमद्भागवत्का परम ग्रादर करते थे। (संयोग वश) वे उस समय भागवत का एक रलोक पढ़ रहे थे ।। २८७ ॥ "रलोकार्थ" ( याज्ञिक ब्राह्माणों की पत्नियाँ श्री कृष्ण का दर्शन कर रही है कि) श्याम उनका अंग है, स्वर्ण वर्ण पीताम्बर पहने हुए हैं, गले में बनमाला है, शीश पर मोर मूझ्ट है, गेरु, मनसिल आदि धातुओं से श्रीमुख रंजित हो रहा है. पत्र-पृष्प-दल से रिवत मनोहर नटवर वेष है, एक हस्त संगी सखा के कन्धे पर अपित है और दूसरे हस्त से कमल घुमा रहे हैं, कानों में कमल के फूल फूम रहे हैं, कपोलों को अलकें चूम रही हैं और मुख कमल से हँसी की किरगों छिटक रहीं हैं। २६६ ॥ (भाग-१०-२३-२२) सह रलोक भक्ति योग का वे विप्र बड़े आनन्द से पढ़ रहे थे कि वह प्रभु के कानों में आ पड़ा ।। २६६ ।। भक्ति के प्रभाव को सुनते ही प्रभु तुरन्त ही मूच्छित होकर गिर पड़े ।। ३०० ॥ विद्यार्थी बुन्द सब बड़े ही विस्मित हए । क्षणा भर पीछे ही प्रभु को बाह्य ज्ञान हो आया ।। ३०१ ।। चेत होते ही प्रभु विश्वम्भर "बोलो-बोलो" कहते हुए पृथ्वी पर लोट पोट होने लगे ।। ३०२ ।। प्रभु के 'बोल-बोल' कहने पर विप्रवर इलोक पढ़ने लगे। तब तो मनोहर कुछ्ग-सुख का सागर उंगई पड़ां।। ३०३।। प्रभु के अश्र जल से पृथ्वी मीली हो गई-अश्र कम्प, पलक प्रमु के अंग में सब स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष हो रहे थे।। ३०४।। विष्र श्रेष्ठ (रतन गर्भा चार्य) प्रभू को परम ग्रानन्द में देख कर, भक्ति-सम्बन्धी श्लोकों को भक्ति पूर्वक पढ़ने लगे ।। ३०४।। उनके भक्ति युक्त पाठ को देखकर प्रभु ने संतृष्ट होकर उनको अपना दिव्य आलिंगन प्रदान किया।। ३०६ ।। श्री वैकुण्ठनाथ के आलिएन को पाकर रत्नगर्भा चार्य जी की देह तत्क्षरा प्रेम से पूर्ण हो गयी।। ३०७।। और वे प्रभु के श्री चराएों को पकड़ कर रोने लगे, विष्र श्री चैतन्य चन्द के प्रेम-पाश में

प्रभुर चरण घरि रत्न गर्भ कान्दे। बन्दी हैला विप्र चैतन्येर प्रेम फान्दे ॥३०८। पुन पुन पढे स्लोक प्रेम युक्त हैया। बोल' बोल बोले प्रभु हुङ्कार करिया।।३०८॥ देखियां सभार हैल अपरूप ज्ञान। नगरिया सब देखि करें परणाम ॥३१०॥ "ना पढिह आर" विलिलेन गदाधर। सभे मिलि घरि लेन प्रमु विश्वम्भर ॥३११॥ क्षणी के हड्ळा बाह्य दृष्टि गौर राय। 'कि बोल' 'कि बोल' प्रभु जिज्ञासे सदाय।।३१२।। प्रभु बोले कि चाञ्चल्य करिलाङ ग्रामि । पढुया सकल वोले कृत कृत्य तुमि ।।३१३।। कि बलिते पारि भ्रामा सभार शकति । श्राप्त गरो निवारिल ना करिह स्तुति ॥ ११४॥ बाह्य पाइ विश्वस्भर आपना सम्बरे । सर्व्वं गरो चिल लेन गङ्गा देखि वारे ॥३१४॥ गङ्गा नमस्करि गङ्गा-जल लैला शिरे। गोष्टीर सहित वसिलेन गङ्गा तीरे ।।३१६।। जमुनार तीरे जेन बेढ़ि गोप गरा। नाना रस करिलेन मन्देर नन्दन ॥३१ ॥।। सेइ मत राचीर नन्दन गङ्गा तीरे। मकत सहित कृष्ण प्रसङ्गे विहरे॥३१८॥ कथो क्षणे सभारे विदाय दिया घरे । विश्वस्भर चलिलेन आपन मन्दिरे ॥३१८॥ भोजन करिया सर्वे भुवनेर नाथ। जोग निद्रा प्रति करिलेन दृष्टि पात।।३२०। पोहाइल निशा-सर्वे पढ्यार गण । ग्रासिया मेलिला पुँथि करिते चिन्तन ॥३२१॥ ठाकुर आइला झाट करि गङ्गा-स्नान । वसिया करेन प्रभु पुस्तक व्याख्यान ॥३२२॥ प्रभुर ना स्फुरे कृष्ण-व्यतिरिक्त ग्रान । शब्द मात्र कृष्ण-भक्ति करये व्याख्यान ॥३२३॥ पढ़्या सकल बोले "धातु संज्ञा कार"। प्रभु बोले श्रीकृष्णीर शक्ति नाम जार ॥३२४॥

बंध कर कैदी हो गये।। ३०८।। वे प्रेम युक्त होकर वारम्बार श्लोक पढ़ने लगे और प्रमु हुङ्कार कर कर के ''बोलो बोलों'' कहने लगे।। ३०९।। यह दृश्य देख सब नागरिकों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे प्रभु को प्रणाम करने लगे।। ३१०॥ ग्रन्त में श्री गदाधर जी बोले-"बस ! ग्रव और मत पढ़ी, फिर सब ने मिल कर प्रभु विश्वम्भर को पकड़ लिया।। ३११।। क्षरा भर बाद श्रीगौरा राय सचेत हुए, फिर भी 'नया कहते हो' 'क्या कहते हो' बस यही पूछते रहे।। ३१२।। अन्त में प्रभु कहने लगे-"आज मैंने क्या कुछ चंचलता की ?" विद्यार्थी सब बोले-" श्राप कृतार्थ है"।। ३१३।। "हम क्या कह सकते है-हममें शक्ति हो कहाँ ?" यह सुनकर प्रभु ने अपने स्वजनों को निवारण किया कि "ऐसी स्तुति मत करो" ॥ ३१४ ॥ बाहर की सुध धाने पर प्रभु ने अपने भाव को दबाया और सबके साथ गङ्का-दर्शन के लिये बल पड़े।। ३१४।। जाकर श्री गङ्गा जी को नमस्कार किया, गंगा-जल को सिर पर चढ़ाया और गोष्ठी समेत गंगा-तट पर बैठ गये।। ३१६।। जैसे गोशों से घिरे हुए नन्दनन्दन श्रीकृष्ण ने श्री यमुना के तट पर नाना प्रकार का सानन्द लूटा था, वैसे ही भक्त गण सहित शची नन्दन श्री विश्वम्भर श्री गङ्गा के तट पर श्री कृष्ण-चर्चा का म्रानन्द ले रहे हैं।। ३९७।। ३१८।। कुछ देर बाद सबको अपने-अपने घर के लिये विदा देकर श्री विश्वम्भर देव भी अपने घर को चले शामे।। ३१६।। और भोजन करके सब लोकों के स्वामी शीविश्वम्भर देव ने योग निद्रा के प्रति अवलोकन किया (अर्थात् क्यम किया ) ॥ ३२० ॥ रात्रि व्यतीतः हुई और विद्यार्थी वृन्द आ जुटे, और पढ़ने के लिये पोथी खोल-खोल कर बैठ गये।। ३२१।। प्रभु भी में क्रिन्स्तित करके झट आ गये और बैठकर पोथी पढ़ाने लगे।। ३२२।। प्रभु के मुख से हो 'कुष्णा' के अतिरिक्त और कुछ निकलता ही नहीं, अतएव वे प्रत्येक शब्द का ग्रर्थ कृष्ण भक्ति करने लगे।। ३२३॥ बिद्यार्थियों ने पूछा-"बातु किसका नाम है ?" तो प्रभु ने उत्तर दिया "श्रीकृष्ण की शक्ति का" ॥ ३२४॥

धातु-सूत्र वाखानि शुनह भाइ गए। देखि कार शक्ति ग्राछे कहक् खण्डन ॥३२४॥ जत देख राजा दिन्य दिन्य कलेवर । कनक भूषित गन्ध चन्दने सुन्दर ॥३२६॥ जम लक्ष्मी जाहार वचने लोक कहे। धातु विने शुन तार जे अवस्था हुये ॥३२७॥ कोथा जाय सर्वाङ्कोर सौन्दर्य चिलया । केह भस्मा कार कारे एड्रेन पूर्तिया ॥३२८॥ सर्व्व देहे थातु रूपे वैसे कृष्ण शक्ति। ताहा सने करे स्नेह ताहाने से भक्ति ॥ ६२६॥ भ्रम वरी अध्यापक ना बुझये इहा। हय नय भाइ सब बुझ मन दिया ॥३३०॥ एवे जारे नमस्करि करि मान्य ज्ञान । घातु गेले तारे पर शिले करि स्नान ॥ ३३१॥ जे वापेर कोले पुत्र थाके महा सुखे । धातु गेले सेइ पुत्र अग्नि देइ मुखे ॥३३२॥ धातु संज्ञा कृष्ण-शक्ति वल्लभ सभार । देखि इहा दूषक् ग्राछ्ये शक्ति कार ॥३३३॥ एइ मत पवित्र पूज्य जे कुष्णोर शक्ति । हेन कुष्णों भाइ सब कर दृढ़ भक्ति । ३३४॥ वोल कृष्णा भज कृष्णा शुन कृष्णा नाम । अहर्निश कृष्णीर चरण कर घ्यान ॥३३५॥ जाहार चरऐो दुर्वा जल हिले मात्र । कभू जम तान ग्रधिकारे नहे पात्र ।।३३६।। अघ बक पूतनारे जे केल मोचन। भंज भज सेइ नन्द नन्दन चरहा।।३३७।। पुत्र बुध्ये अजामिल जाहार स्मरसो । चलिला वैकुण्ठ भन से कृष्ण चरसो ।।३३५।। जाहार चरण रसे शिव दिगम्बर । जे चरण सेविवारे • लक्ष्मीर आदर ।।३३६।। जै चरण महिमा अनन्त गुण गाय। दन्ते तृगा करि भज हेन कृष्ण पाय।।३४०।।

"सुनो भाइयो ! अब मैं थातु-सूत्र की व्याख्या करता हैं-देखूँ किसमें शक्ति है जो इसका खण्डन करे ।। ३२४ । जितने भी राजा आदि को तुम देखते हो कि जिनके वड़े सुन्दर दिव्य कलेवर हैं, जो स्वर्ण-अलङ्कारों से भृषित तथा चन्दन-सुगन्ध से चिंत हैं।। ३२६।। "और जिनके लिये लोग कहते हैं कि यम-राज ( अर्थात् मृत्यु ) और लक्ष्मी जिनकी आज्ञा पर चलते हैं, उनकी भी धातु के विना जो दशा होती है उसे सुनो ।।३२७ ।। बिना घातु के उनके सब अंगों का सीन्दर्य न जाने कहाँ चला जाता है। किसी को जलाकर भस्म कर देते हैं तो किसी को गाड़ कर छोड़ देते हैं।। ३२८।। "ग्रतएव सबकी देह में धातु रूप मे श्रीकृष्ण की श्रक्ति ही विराजित है। उसी के साथ सब स्नेह करते हैं, और उसी की आदर-भक्ति करते है।। ३२६।। श्रध्यापक गण भ्रम के कारए। इसे नहीं समझ पाते हैं। भाइयो ! जरा मन से तो सोची यह बात है कि नहीं ।। ३३० ।। "इस समय हम जिनको नमस्कार करते और माननीय समऋते हैं, घात के चले जाने पर, उन्हीं को छु लेने पर हम स्नाम करते हैं।। ३३१।। जिस बाप की गोद में बैटा बड़े सूख से रहता है घातु के चले जाने पर, वही बेटा उसी बाप के मुख में आग दे देता है।। ३३२।। ''इसी से धातु' नाम श्रीकृष्ण की शक्ति का है-वही सबको प्यारा है। देखूँ किसमें शक्ति हैं जो इस तथ्य में दोष निकाले।। ३३३।। इस प्रकार से जिस श्रीकृष्ण की शक्ति पूज्य और पवित्र है, उस श्रीकृष्ण की, भाइयो ! तुम सब दृढ़ भक्ति करो ।। ३३४ ।। "भाइयो ! कृष्ण कहो, कृष्ण भजो, कृष्ण नाम सुनो । दिन रात कृष्ण-चरण का ध्यान करो ।। ३३४ ।। जिन श्रीकृष्ण के चरगों पर दूव और जल मात्र चढ़ाने से हो, उस पर यमराज का अधिकार नहीं रह जाता है।। ३३६।। 'जिन्होंने अधासुर, बकासुर और पूतना राक्षसी का उद्धार किया, उन नन्दनन्दन के चरणों का भजन करो।।३३७।। अजीमिल, पुत्र-बुद्धि से, जिनका स्मरणू करके वैकुण्ठ को चला गया, उन श्रीकृष्ण के चरणों को भजो।। ३३८।। ''जिनके चरणों का रस पान कर शिव जी दिगम्बर है। जिन चरणों की सेवा में लक्ष्मी जी का बड़ा ही आदर है।। ३३६।। जिन चरणों

जावत् श्राक्तये जीव देहे शाखे शक्ति। तावत कृष्णोर पाद पद्मे कर भक्ति !! ३५१।। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण प्राण वन। चरणे घरिया बोलों कृष्णे देह मन !! ३५२।। दास्य भावे कहे प्रमु, श्रापन महिया। हइल प्रहर दुइ तभो नहे सीमा !! ३४३।। सास्य भावे कहे प्रमु, श्रापन महिया। हइल प्रहर दुइ तभो नहे सीमा !! ३४३।। मोहित पढ़ुया सव जुने एक मने। द्विहिक्त करिते कारों ना आहसे बदने !! ३४४।। स्था क्षणोर दास जानिह निश्चय। कृष्ण जारे पढ़ायेन से कि अन्य हय !! ३४४।। कथों क्षणो बाह् ज प्रकाशिला विश्वम्भर । चाह्या सभार मुख लिजत अन्तर !! ३४६।। प्रमु बोने ''धातु-सूत्र वारवानिल केन। पढ़ुया सकल बोले सत्य अर्थ जेन !! ३४८।। प्रमु बोने ''धातु-सूत्र वारवानिल केन। पढ़ुया सकल बोले सत्य अर्थ जेन !! ३४८।। जतेक वालान तुमि-सब सत्य हय। सवे जे उद्देशे पढ़ितार श्रर्थं नय !! ३४८।। प्रमु बोले कह देखि श्रामारे सकल। वायु वा आमारे करिया छये विद्धल !! ३४०।। सूत्र हपे कोन् वृत्ति करिये व्याख्यान। शिष्ट्य वर्ग बोले सवे एक हरि नाम !! ३४२।। भक्तर श्रवेणे जे तोमार श्रासि हये। ताहाते तो मारे कसू नर-जान नहे !! ३४२।। प्रमु बोल कोन् कृष्णे देखह आमारे। पढ़ुया सकल बोले जत चमत्कारे। ३४४।। प्रमु बोल कोन् कृषे देखह आमारे। पढ़ुया सकल बोले जत चमत्कारे। ३४४।। जिक्नप जे अश्रु जेवा पुलक तोमार। आमरा 'त' कोथाओं कसू नाहि देखि श्रार। । ३४४।। कािल जवे पुर्विय तुमि चित्ताह नगरे। तखन पढ़िल। इस्लोक एक विप्र वरे। १४४।।

की महिमा श्रो ग्रनन्त देव गाते ही रहते हैं, जन श्रीकृष्ण के चरणों का भजन दांतों में तिनका देकर करो ।। ३४०।। "जब तक इस देह में यह जीवात्मा है, और यह शक्ति है, तब तक श्री कृष्ण के पादपधों की भक्ति कर लो ।। ३४१ ।। श्री कृष्ण ही माता हैं, श्रीकृष्ण ही पिता हैं, श्रीकृष्ण ही प्राण धन हैं है भाइयो ! मैं तुम्हारे पाँव पकड़ कर कहता हूँ कि श्रीकृष्ण में मन लगाओ ।। ३४२।। इस प्रकार दास भाव में भर कर प्रभु अपनी महिमा आप ही वर्णन कर रहे हैं। दोपहर हो आया, तब भी वर्णन का अन्त नहीं।।६४३।। मोहिए हुए विद्यार्थी सब एक मन से सुन रहे हैं, किसी से मुख से एक शब्द नहीं निकल पाता है।। ३०४।। यह निश्चय समझ लो कि वे सब विद्यार्थी कुष्ण के ही दास थे। भला जिनको श्रीकृष्ण पढ़मवें वे क्या दूसरे कोई हो सकते हैं।।३४४।। कुछ समय बाद प्रभु विश्वम्भर को बाहर की सुध हो आई और सबके मुख की ओर देखकर मन ही मन लिंजत हुए ॥ ३४६ ॥ प्रभु बोले-"धातु-सूत्र की व्याख्या कैसी हुई ?" विद्यार्थी सब वोले-"अर्थ तो सत्य ही है।। ३८७।। आपने जिस शब्द का जो अर्थ बखाना, उसकी उलट देने की सामर्थ्य किसके बाप में है भला ?।। ३८८।। "जी कुछ आपने बखाना, वह तो सब मत्य ही है पर वात तो बस इतनी ही है कि हम जिस उद्देश से पढ़ते हैं, उसके अनुसार यह अर्थ नहीं है" ।। ३४८ ।। तब प्रमु बोले-''तुम सब मुभे देखकर वताथी तो कि मुभे वायु ने तो कहीं विकल नहीं कर दिया ?।। ३६०।। "अच्छा ! मैंने सूत्र की व्याख्या में कौन सी वृत्ति कही ?" शिष्यों ने उत्तर दिया-"केवल एक हरि नाम ।। ३४१ । आप तो सूत्र, बुत्ति, टीका सब में केवल कुल्ए की ही बखानते हैं। आपकी न्याख्या समझने वाला पात्र यहाँ कौन है भला ।। ३४२ ।। "भक्ति के पद सुन लेने पर जो आपकी दशा हो आसी है, उससे तो आप मनुष्य से कदापि नहीं लगते हैं"।। ३४३।। प्रभु ने पूछा-"तुम लोग मुझे किस रूप में देखते हो ?" द्यो विद्यार्थियों ने उत्तर दिया - "विलक्षण चमत्कार रूप में ।। ३४३ ।। "ग्रापके शरीर में जो कम्प, अश्र श्रीर पुरुकाश्रलि प्रकट होते है, वे तो हमने और कहीं कभी भी नहीं देखें ।। ३४४ ।। कल जब आप नगर



भागवत श्लोक शुनि हइला मूच्छित। संब्वं अङ्ग नाहि प्राण् आमरा विस्मित ।।३५७।। चैतन्य पाइया तुमि जे केला कन्दन। गङ्गार ग्रासिया जेन हइल मिलन।।३५८।। शेषे जेवा कम्प ग्रासि हइल तोमार। शत जन समर्थ नाह्य धरिवार। ३५६॥ आपाद मस्तके हैल पुलक उन्नित। लाला, धम्मं, धूलाय व्यापित गौर ज्योति ।।३६९।। ध्रपूर्व्व से सब लीला देखे जत जन। सभेइ बोलेन ए पुरुष नारायण।।३६१॥ केहो वोले व्यास शुक्र, नारद श्ह्लाद। ताहा सभा कार जोग्य ए मत प्रसाद।।३६२॥ सभे मिलि धर लेन करिया शकति। अग्रेके तोमार ग्रासि बाह्य हैल मित ।।३६२॥ ए सब वृतान्त तुमि किछुइ ना जान। आर कथा किह ताहा चित्त दिया शुन ।।३६१॥ दिन दश धरि कर जतेक व्याख्यान। सव्वं शब्दे कृष्ण भक्ति कर कृष्ण नाम ।।३६१॥ दश दिन धरि आजि पाठ बाद हय। किहते तोमारे सभे बड़ वासि भय ।।३६६॥ शब्देर अशेष प्रथे तोमार गोचर। हासि ''जे वाखान ताहा के दिवे उत्तर' ।।३६६॥ प्रभु वोले दश दिन पाठ वाद जाय। तबे कि आमारे किहवारे ना जुयाय।।३६६॥ पढ़ुया संकल बोले बाखान उचित। सत्य कृष्ण संकल शास्त्र र समीहित ।।३६६॥ अध्ययन एइ से संकल शास्त्र सार। तवे जे ना लइ दोष आमा सभाकार।।३७०॥ मूले जे वाखान तुमि ज्ञातव्य सेइ से। ताहाते ना लय चित्त निज कर्म दोषे।।३७९॥

मे एक ठौर पर बैठकर पुस्तक पढ़ा रहे थे तो उस समय एक वित्र श्रेष्ठ ने एक श्लोक पढ़ा था।। ३४६।। ''भागवत के उस श्लोक को सुनते ही आप मूच्छित हो गये-शरीर में कहीं प्राण न रहा हम तो सब विस-मत हो गये। ३४७ ।। किर सचेत होकर श्राप ने जो क्रन्दन किया था उसे देखने से तो यही लगता था कि गगाजी माकर ( मापके नेत्रों से ) मिल गई हैं।। ३४० ॥ "मनत में आपको जो कँप कपी हुई उसमें सौ २ मनुष्य भी आपको पकड़ कर स्थिर नहीं रख सके थे।।३४८।। चरण से लेकर मस्तक पर्यन्त समस्य शरीर पुलकाविल से छा गया था, ग्रीर आपकी गौर कान्ति लार, स्वेद ग्रीर घूल से ढक गई थी।। ३६०।। "म्रापके उस अपूर्व भाव को जिन जिन ने उस समय देखा, सभी ने यही कहा कि "यह पुरुष तो नारायण है''।। ३६१। किसी ने यह भी कहा कि जो कृपा इन पर हुई है वह तो व्यास देव, शुकदेव, नारदजी और प्रह्लाद जी के ही योग्य है।। ३६२।। "सब लोगों ने मिलकर बड़ा जोर लगाकर आपको पकड़ रक्खा था । कुछ समय बाद आपको वाहर का ज्ञान हुआ था ।। ३.३ ।। यह सब वृत्तान्त आप कुछ नहीं जानते है। और एक बात कहते हैं, ध्यान देकर सुनिये।। ३६४।। "दस दिन से आप जितनी व्याख्या करते हैं, उनमें प्रत्येक शब्द में ग्राप कृष्ण-भक्ति और कृष्ण-नाम का ही बखान कर रहे हैं।। ३६४। दस दिन में श्राज तक का पाठ सब व्यर्थ हो गया। श्राप से तो कुछ कहने में भी हमकी बड़ा डर लगता है।। ३६६।। "आपको तो एक-एक शब्द के अनेक अर्थ ग्राते हैं। जो कुछ भी ग्राप हँसते हुए सहज में कह जाते हैं, उसका उत्तर भला कौन दे सकता है।। ३६७।। यह सुनकर प्रभु बोले-"जब दस दिन से तुम्हारा पाठ व्यर्थ जा रहा है तो क्या तुमको हमसे कहना उचित नही था ?" ॥ ३६८ ॥ विद्यार्थी बोले-"व्याख्या तो आपकी उचित ही है। सचमुच ही समस्त शास्त्रों का यथार्थ अभिप्राय तो श्रीकृष्ण में ही है।। ३६९।। और सब शास्त्रों के पढ़ने-पढ़ाने का सार भी यही है, फिर भी जो हम इस सार की ग्रहण नहीं कर सकदे यह हमारा ही दोव है। ३७० ॥ "जिस मूल का बखान आप करते हैं जानने योग्य तो वही एक वस्तु है. परन्तु अपने कर्म-दोष ( दुर्भाग्य ) के कारेगा हमारा चित्त उसमें नहीं लगता है"।। ३७१।। विद्यार्थियों

"दिवसेको आमि जदि हइ कृष्णदास । तवे सिद्ध हउ तोमा सभार अभिलाव ॥३५२ी। तोमरा सकल नह कुरुगेर शरण। कुष्ण नामे पूर्ण हुउं सभार बदन ॥३६०॥ निरविष श्रवणे शुनह कृष्ण नाम । कृष्ण हुउ तोमा सभाकार धन प्राण ।।३६१।। जे पढ़िल से-इ भाल ग्रार कार्ज नाट्या। समे मिलि कृष्ण वलिवाङ एक ठाजि ।।३५२॥ कृष्रोर कृपाय शास्त्र स्फुरक् सभार । तुमि सब जन्म जन्म वान्धव आमार" ॥३६३॥ प्रभुर अमृत वाक्य शुनि शिष्य गरा। परम भ्रानन्द मन हइलेन तत्क्षरा।।३६४।। से सब शिष्येर पाये मोर नमस्कार। चैतन्येर शिष्यत्वे हइल भाग्य जार ॥३६४॥ से सब कृष्णेर दास जानिह निश्चय । कृष्ण जारे पढायेन से कि ग्रन्य हय ।।३५६॥ से विद्या विलास देखि लेन जे जे जन। ताहारे देखिले हय बन्ध विमोचन ॥३६७।! हइल पापिष्ठ जन्म नहिल तखने। हइलाङ बञ्चित से सुख-दरशने ॥३६८॥ तथापिह एइ कृपा कर महाशय। से विद्या-विलास मोर रहुक हृदय ॥३५६॥ पढ़।इलेन ननद्वीपे वैकुण्डेर राय । अधापिह चिह्न , आछे सर्व्व नदीयाय ॥ १००॥ चतन्य लीलार कभो धवधि ना हुये। 'आविभवि' 'तिरोभाव' एइ वेदे कहे ॥४०१॥ एइ हैते परिपूर्ण विद्यार विलास। सङ्कीर्त्तन आरम्भेर हइल प्रकाश ॥ ४०२॥ चतुर्हिके अश्रु कण्ठे कान्दे शिष्यगरा। सदय हृइया प्रभ्र वोलेन बचन ॥ ४०३॥ पढ़िलाङ शुनिलाङ एत काल घरि। कृष्णीर कीर्त्तन कर परिपूर्ण करि।।४०४।। शिष्य गण बोलेन "के मन से ही की लेन"। आपने शिखाय प्रमु श्री श्वीनन्दन । ३० ।।। हरये नमः कृष्ण जादवाय नमः। गोपाल गोविन्द राम श्री मधु सुदन ॥४०६॥

के लिये भी श्रीकृष्ण-भक्ति की हो तो तुम सबकी श्रीभलाषाएँ दूप्रां हों।। ३८६।। तुम सब श्रीकृष्णा के शरणागत बनो । तुम्हारे मुख श्रीकृष्ण नाम से पूरित रहें ॥ ३६० ॥ "कानों से तुम निरन्तर कृष्ण-नाम सुनो और श्रीकृष्ण ही तुम सबों के धन प्रारण हों।। ३६१।। जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया, अब अधिक का प्रयोजन नहीं। बस अब तो हम सब मिलकर एक स्थान पर श्रीकृष्ण कीर्तन करें।। ३५२।। "श्रीकृष्ण-क्रुपा से तुमको सब शास्त्रों की स्फूरित हो। तुम तो सब मेरे जन्म-जन्म के बन्धु हो।। ३६३।। प्रभू के अमृतमय वचनों को सुनकर, शिष्यों के हृदय तत्काल ही परमानन्द से पूर्ण हो गये।। ३६।। उन सब शिष्यों के चरणों में मेरा नुमस्कार है कि जिनको श्रीचैतन्य चन्द्र के शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ ॥ ३६५ ॥ यह निश्चय जानी कि वे सब श्रीकृष्ण के दास हैं। श्रीकृष्ण जिनको स्वयं पढ़ावें, भला वे कोई अन्य हो सकते हैं।। ३६६ ।। जिन लोगों ने प्रभु का वह विद्या-विलास देखा, उनके दर्शन से ही संसार के बन्धन खल जाते हैं।। ३६७।। इस पापी का जन्म तब न हुआ ! हाय मैं इस सुख के दर्शन से वंचित ही रहा ।। ३६८ ।। तथापि है महाशय ! यह कुणा करो कि वह विद्या-विलास मेरे हृदय में रहे ।। ३६९ ।। श्रीवें कुण्ठनाथ ने नवदीन में छात्रों को पढ़ाया था उसके चिन्ह ग्राज भी सब नदिया में वर्तमान है ।। 800 । श्रीचैतन्यचन्द्र की लोला का कभी अन्त नहीं है। वेद उसका केवल श्राविभाव श्रीर तिरोभाव ही कहते हैं ।। ४०१।। प्रभु का विद्या-विलास यहाँ सम्पूर्ण हुआ। बाद आर्गे नाम-संकीतेन का प्रकाश ग्रारम्भ हम्रा ।। ४०२ ।। चारों श्रोर शिष्यों को गदगद होकर रीते देख प्रमु सदय होकर बोले-"भाइयो ! इतने समय तक तो पढ़ाई-लिखाई की। अब जी भर कर श्री कृष्ण-का कीर्तन करें।। ४०३।। ४०४।। शिष्य गण बोले-"संकोर्तन कैसा" ? तब प्रभु श्री शवीनन्दन स्वयं उनको मिखाने लगे ॥४०४॥ माना ॥केदार राग॥

विशा विशाइया प्रभु हाथे त लि दिया। आपने कील न करे शिष्म, गरा लैया। ४०७। ग्रापने कील न नाथ करवे कील न चो दिने वेढ़िया गाय सब शिष्य गरा । १४००। आविष्ठ हुइया प्रभु निज नाम रसे। गड़ा गड़ि जाय प्रभु धूलाय आवेशे। १४००। बोल वोल विल प्रभु चतुर्हिके पड़े। पृथिवी विदीर्ण ह्य आछाड़े आछाड़े। १४१०। गण्ड गोल शुनि. सव निदया नगर। भाइया आइला सब ठाकुरेर घर। १४१। निकटे वसये जत वैष्णवेर वरा। कील न शुनिया सभे आइला सत्त्वर ॥४१२॥ प्रभुर आवेश देखि सद्वं भक्त गए। परम अपूर्वं सभे भावे मने मन् ॥४१३॥ परम सत्त्वीय सभे हडला अन्तरे। एवे से कील न हैल निदया नगरे। १४१॥ ए मत दुलंभ भक्ति आछ्ये जगते। नयन सफल ह्य. ए भक्ति देखिये। १४१॥ यत उद्धतेर सीमा एइ विश्वम्भर। प्रेम देखिलाङ नारदादिर दुष्कर ॥४१६॥ अत उद्धतेर सीमा एइ विश्वम्भर। प्रेम देखिलाङ नारदादिर दुष्कर ॥४१६॥ अत उद्धतेर सीमा एइ विश्वम्भर। प्रेम देखिलाङ नारदादिर दुष्कर ॥४१६॥ कात उद्धतेर सीमा एइ विश्वम्भर। प्रेम देखिलाङ नारदादिर दुष्कर ॥४१६॥ कात उद्धतेर सीमा एइ विश्वम्भर। प्रेम देखिलाङ नारदादिर दुष्कर ॥४१६॥ कात उद्धतेर सीमा एइ विश्वम्भर। प्रेम देखिलाङ नारदादिर दुष्कर ॥४१६॥ कात्र वह हहले विश्वम्भर राय। सवे प्रभु 'कृष्ण' 'कृष्ण' बोलये सदाय। १४१६॥ कात्र वह हहले विश्वस्थ नाहि कहे। सर्व वैष्णाव गरा महानन्द हैया। १४२०॥ सभे मिल ठाकुरेरे स्थिर कराइया। चिलला वैष्णाव गरा महानन्द हैया। १४२॥ कान कोन पढ़्या सकल प्रमु सङ्ग । उदासीन पथ लहलेन प्रम रङ्ग ॥४२१॥ आरम्भला महा प्रमु आपन प्रकाश । सकल भक्तर दुःख हहल विनाश । ४२३॥ अष्टा चतन्य नित्यानन्द चान्द जान। वृन्दावन दास तक्ष पद जुगे गान। ४२३॥

"हरि हर्षे नमः कृष्ण याद वाय नमः"। गोपाल गोबिन्दः राम श्री मधुसूदन ॥ ४०६ ॥ (गाने सर्ग) इस प्रकार मार्ग बताकर प्रमु हाथों से ताली बजाते हुए शिष्यों की साथ लेकर कीतंन करने लगे।। ४०७।। कीर्तन नाथ आज आप ही कीर्तन कर रहे हैं और शिष्य लोग चारों धोर घेरे हुए गा रहे हैं।। ४०८॥ कीर्तन करते करते प्रमु ग्रापने नाम के रस में मत वाते होकर धूल में लोट पोट होने छगे।। ४०६॥ "बोली बोलों" कहते हुए प्रभु इधर से उधर चारों भीर गिग्ते-पड़ते हैं-जनके पछाड़-पछाड़ पर पृथ्वी फटी सी जाती है।। ४१०।। कोलाहल पुनकर सब नदिया वासी दौड़े दौड़े प्रभु के घर आये। ४११।। जितने पड़ोसी वैष्णव लोग थे, कीतंन मुनकर सब झट पट आ गये।। ४१२।। प्रमु के श्रादेश भाव की देखकर सव भक्तों के मन में वड़ा ही आश्चर्य हुआ।। ४१३।। सबके मन में वड़ा संतोष भी हुआ कि "हाँ अब हुआ। निवया में कीर्तन ॥ ४१४ ॥ "अहा ! ऐसी दुर्लम मक्ति भी मंसार में है ! इस मिक्त के दर्शन से आज नेत्र सफल हो गये !" ॥ ४१४ ॥ "इस विश्वम्भर में, जहाँ पहले बेहद उद्ग्डता थी, वही आज नारदादिकों को भी दुलैंभ प्रेम दिखाई वेता है।। ४१६।। "यदि । ऐसे उद्गड में भी ऐसी भक्ति हो सकती है तो न जाने कृष्णींच्छा से आगे क्या होगा"? ।। ४१७ ॥ थोड़ी देर में प्रमुं सचेत हुए फिर भी केवल "कृष्ण-कृष्ण" ही निरन्तर बोलते रहे।। ४१८।। प्रभु, बाहर की दशा में आने पर भी, बाहर की बातें नहीं करते, बस बैद्शावों के कण्ठ पकड़ पकड़ कर रोते हैं।। १९६॥ सब बैद्यावों ने मिल कर प्रमु को शान्त स्थिर किया श्रीर फिर सब बड़े आनन्द में अपने-अपने घर चले गये।। ४२०।। कोई-कोई विद्यार्थी ने ती प्रभु के संग क्रेम,रंग में रंग कर वैराग्य का मार्ग पकड़ा।। ४२१।। अब महात्रभु ने अपना (स्वरूप) प्रकाश आरम्भ किया, जिससे कि सब भक्तों का दु:ख-नाश हो गया ॥ ४२२॥ श्रीकृष्ण चैतन्य और श्री नित्यानन्द चन्द्र को अपना सर्वस्व जानकर यह वृत्दावन दास उनके ग्रुगल चरगों में उनके ही गुगागान को निवेदन करता है।। ४२३।। ।। इति ।।

## दूसरा अध्याय

जय जयत मङ्गल गौर चन्द्र। दान देह हृदये तोमार एद द्वन्द्र ।।१।।
भक्त गोष्ठी सहित गौराङ्ग जय जय। शुनिले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य ह्य ।।२।।
ठाकुरेर प्रेम देखि सन्वं भक्त गए।। परम विस्मित हैल सभाकार मन ।।३।।
परम सन्तोषे सभे श्रद्धं तेर स्थाने। सभे कहिलेन जत हैल दरशने।।४।।
भक्ति योग प्रभावे अहँ त महा बल। अवतिर याछे प्रमु जानेन सकल।।१।।
तथापि अहँ त तत्त्व ब्झन ना जाय। सेंड् क्षरो प्रकाशिया तखने लुकाय।।६।।
सोर आज कार कथा शुन भाइ सब। निश्ति देखिलुँ ग्राज कछु अनुभव।।६।।
मोर आज कार कथा शुन भाइ सब। निश्ति देखिलुँ ग्राज कछु अनुभव।।६।।
कथो रात्रे अर्थ भाल ना बुझिया। थाकिलाङ दुःख भाव उपास करिया।।६।।
कथो रात्रे आमारे वोलये एक जन। उठह आचार्ज झाट करह भोजन।।१०।।
एइ पाठ एइ अर्थ कहिल तोमारे। उठिया भोजन कर पूजह क्षामारे।।११।।
श्रार केने दुःख भाव पाइले सकल। जे लागि सङ्कल्प कैल से हुइल सफल।।१२।।
जत उपवास कैले जत आरावन। जतेक करिले कृष्णा विद्या क्रन्दन।।१३।।
जा श्रानिते भुज तुलि प्रतिज्ञा करिला। से प्रभु तोमारे एवे विदित हुइला।।१४।।
सन्वं देशे हुइवेक कृष्णीर कीर्तान। घरे घरे:नगरे नगरे अनु क्षण।।१४।।

हे जगन्मंगल गौरचन्द्र ! आपकी जय हो जय हो । अपने श्रीयुगल चरण को हमारे हृदय को प्रदान की जिए ।। १ ।। हे गौरांग देव ! भक्त-मण्डली सहित आपकी जय हो, जय हो श्रीचैतन्य देव की कथा सुनने से भक्ति प्राप्त होतो है।। २।। श्री गौर प्रभु के श्रीकृष्ण-प्रेम के दर्शन कर सब भक्तों के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ।। ३।। उन्होंने जो कुछ इधर आंखों से देखा, उससे परम संतृष्ट होकर, वह सब कुछ श्री अद्भैत प्रभु को जा सुनाया ।। ४ ।। भक्ति योग के प्रभाव से महा वलीयान् श्रीअद्भैत यह सब जानते है कि प्रभु ने अवतार लिया है, ।। ४ ।। तथापि श्रीमहौत प्रभु का तस्व कुछ समझ में नहीं आता है-कारण कि वे क्षण में प्रकट होकर तत्काल ही छिप जाते हैं ॥ ६॥ भक्तों की बात सुनकर श्रीअह त बड़े प्रसन्न हए और बड़े आवेश में आकर कहने लगे।। ७ ।। 'है भाइयो ! तुम सब मेरी आज की एक बात सुनो। आज रात में मुक्ते कुछ अनुभव हुआ है।। प।। ( कल ) गीता के किसी एक पाठ का अर्थ अच्छी तरह समझ न पाने से मैं बड़ा दु:खित हुमा और उपवास करके पंड़ा रहा ।। है।। कुछ रात होने पर किसीं ने मुक्ते यह कहा कि "आचार्य ! उठी ग्रीर झट भोजन करो" ।। १० ।। "वह पाठ यह है और उसका शर्थ यह है-यह मैंने तुम्हें बता दिया। अब उठकर भोजन करो और मेरी पूजा करो ॥ ११ ॥ "सब कुछ तो पा लिया, फिर अब क्यों दु:ख मानते हो ? जिस कार्य के लिये तुमने संकरण किया था, वह तो सफल हो गया।। १२।। "तुमने जितने उपवास किये, जितनी ग्राराधना की और "कृष्ण-कृष्ण" कह कह कर जितना क्रन्दन कियर, ।। १३।। जिनको ले आने के लिये भुजा उठाकर प्रतिज्ञा की, वे ही तुम्हारे प्रभु इस समय प्रकट हो गये हैं ।। १४।। "श्रव सब देश में, नगर-नगर में, घर-घर में निरन्तर श्रीकृष्ण-कीर्तन होगा ।।१श। भ्रव तुम्हारी श्रीचतस्य मागवत

रन ]

गरत [ मध्य ख ७ १६८१४ अध्याय

ब्रह्मार दुर्लभ सूर्ति जगते जतेक। तोमार प्रसादे मात्र सभे देखि वेक।।१६।। एइ श्री वासेर घरे जतेक बैघ्णव। ब्रह्मादिर दुर्लभ देखिव अनुभव।।१७।। भोजन करह तृषि आयार विदाय। आर बार, आसिवाङ भोजन वेलाय।।१८।। चक्षु मेलि चाहि देखि-एइ विश्वम्भर। देखिते 'देखिते मात्र हइला अन्तर।।१६।। कृष्णीर रहस्य कि छुना पारि खुझिते। कोन रूपे प्रकाश वा करेन काहाते।।२०।। इहार अग्रज पूर्व विश्व रूप नाम । आमासङ्गे आसि गीता करिता व्याख्यान ॥२१॥ एइ शिशु परम मधूर रूप वान । भाइ के डाकिते आइसेन मोर स्थान ॥२२॥ चित्त वृत्ति हरे शिशु सुन्दर देखिया । आशीव्यदि करीं अकि हउक विलया ।।२३।। आमिजात्ये आहे बड़ मानुषेर पुत्र। नोलाम्बर चक्रवर्ती साहार दौहित्र॥२४॥ आपनेम्रो सर्व गुरो उत्तम पण्डित । ताहार कृष्ण ते भक्ति हहते उचित ।।२४।। बड़ सुखी हइलाङ ए कथा शुनिञा। आशीर्वाद कर समे तथास्तु बलिया।।२६॥ श्री कृष्णोर अनुबह हउक सभारे। कृष्ण .नामें मत हुन्नो सकल संवारे।।२०।। जदि सत्य वस्तु हम तवे एइ खाने । सभे आसिवेन एइ बामनार स्थाने" ॥२८॥ आनन्दे अद्वैत करे परम हुङ्कार। सकल वैष्ण्व करे जय जय कार। २६।। 'हरि' 'हरि' विल डाके वर्दन संभार। उठिल कोत्तीन रूप कृष्ण खवतार।।३०।। केही वोले "निमार्ट्शि पण्डित भाल हैले । तवे सङ्कीर्त्तान करि महा कुतूहले" ॥३॥। आचार्येर प्रस्ति व रिया भक्त गण। आनन्दे चलिला करि कृत्सीर कीर्तान ॥३२।

कृपा से जगत् के सभी प्राणी ब्रह्मा ग्रादि के भी दुलंभ मूर्त्ति के दर्शन करेंगे।। १६ !। "इसी श्रीवास के घर में सब बैब्साव जन ब्रह्मा ग्रादि के भी दुलंभ ग्रनुभव को प्राप्त करेंगे।। १७ ।। ग्रब तुम भोजन करो, मैं भी जाता हूँ। फिर किसी भोजन के समय ग्राऊँगा।। १८ ।। इतने ही में मेरी आंखें खुल गर्थी तो क्या देखता हूँ कि यही विश्वम्भर (गौर) मेरे देखते-देखते ग्रन्तर्थ्यान हो गया।। १८ ।। भाइयो ! श्रोक्रब्सा का रहस्य

कुछ समझ में नहीं श्राता। न जाने वे किस रूप में, किसके भीतर ग्रपना प्रकाश करते हैं।। २०॥ विश्व-रूप नामक इसके बड़े भाई पहले मेरे पास आकर गीता की व्याख्या किया करते थे।। २१।। (उस समय) परम मधुर रूपवान् यह बालक (विश्वम्भर) अपने भाई को बुलाने मेरे पास खाया करता था।। २२॥ उस सुन्दर बालक को देखकर चित्त मोहित हो जाता था ग्रीर "इसे भक्ति मिले"—कह कर मैं आग्नीर्याद

किया करता था।। २३।। वैसे भी वह ऊँ वे कुल में बड़े आदमी का पुत्र है। श्री नीलाम्बर चक्रवर्ती का धेवता है।। २४।। वह आप भी सब गुणों से पूर्ण उत्तम पण्डित है। उसकी श्रीकृष्ण में भक्ति होनी उचित ही है।। २४।। मैं उसकी यह बात सुनकर बड़ा सुखी हुआ। तुम सब लोग भी उसे "तथास्तु" कह कर श्राशीर्वाद दी।। २६।। सब पर श्रीकृष्ण की कृपा होवे और यह सब संसार श्रीकृष्ण नाम में मत्त हो जाय।। २६।। यदि बात सबी है वर्शात गदि श्रीकृष्ण का सबसार नगा है हो। जबसो स्वां ही हम सावास है

।। २७ ।। यदि बात सची है अर्थात् यदि श्रीकृष्ण का स्रवतार हुआ है तो उनको स्वयं ही इस बाह्मण के घर श्राना होगा ।। २८ ।। (कहते-कहते ) स्रानन्द के मारे श्रद्ध त प्रभु जोर-जोर से हुँकार करने लगे और सब वैष्णव लोग जय जयकार करने लगे ।। २६ ।। सबके मुख "हरि बोल" पुकारने लगे । इस स्रकार वहाँ हरि नाम संकीर्तन के रूप में श्रीकृष्ण का अवतार हो गया ।। ३० ।। कोई बोले-"निमाइ

न्स अकार वहा हार नाम सकातन क रूप म श्राकृष्ण का अवतार हा गया।। ३०।। कोई दाल-''तिमाइ
पण्डित के श्रच्छे होने पर हम बड़े आनन्द से संकीर्तन किया करेंगे''।। ३१।। श्रीकृष्ण कीर्तन कर लेने पर
भक्तों ने श्री अद्व ताचार्य को प्रणाम किया श्रीर झानन्द में मग्न, घर चले गये।। ३२।। प्रभु के साथ जिस

प्रभु सङ्गो जहार जहार देखा हय। परम ग्रादरे सभे रहि सम्भाषय।।३३।। प्रातः काले जबे प्रभु चले गङ्गा स्नाने । वैष्णव समार सने ह्य दरशने ॥३४॥ श्री वासादि देखिले ठाकुर नमस्करे। प्रीत हैया भक्त गरा आशीर्वाद करे।।३५।। "तोमार हउक भक्ति कृष्णीर चरणे। मुखे कृष्ण बोल कृष्ण शुनह श्रवणे।।३६॥ कुष्ण भजिले से बाप सब सत्य हय । ना भजिले कृष्ण रूप विद्यानिछ नय ॥३७॥ कुष्ण से जगत् पिता कृष्ण से जीवन। हढ़ कर भज बाप कृष्णेर चरण।।३=॥ धाशी व्वदि शुनिका। प्रभुर वड़ सुख । सभारे चाहेन प्रभु तूलिया श्री मुख ॥३६॥ "तोमरा से कर सत्य करि आशीव्वीइ। तोमरा वा केने अन्य करिवा प्रसाद ॥४०॥ तोमरा से पार कृष्ण भजन दिवारे। दासेरे सेविले से कृष्ण अनुग्रह करे।। इशा तोपरा जे आमारे शिखाओ विष्णु धर्मा । तेट्यि वृक्षि ग्रामार उत्तम ग्राछे कर्मा ॥४२॥ तोमा सभा सेविले से कुष्ण-भक्ति पाइ। एत विल कारी पाये धरे सेइ ठाँइ।।४३।। निङ्गाडये वस्त्र कारो करिया जतने । धुति वस्त्र तुलि कारो देन त आपने ।। अशा कुश गङ्गा-मृत्तिका काहारो देन करे । साजि वहि कोन दिन चले कारो घरे ।।४५।। सकल वैष्णव गरा हाय हाय करे। कि कर ? किकर ? तभो करे विश्वम्भरे।।७६।। ्र एइ मत प्रति दिन प्रभु विश्वम्भर। आपन दासेर हम आपने किङ्कर ॥ १७॥ कोन कम्म सेव केर कृष्ण नाहि करे। सेव केर लागि निज धर्म परि हरे।। 851। सकल सहत कृष्ण सर्व वेदे कहे। एतेके कृष्णेर केही द्वेष जोग्य नहे। 1841।

जिसका भी मिलन होता है, वही खड़ा होकर बड़े आदर के साथ प्रभु से वार्तालाप करता है।। ३३।। प्रातः काल जब प्रभु गङ्का-स्नान को जाते हैं, तो सब वैष्णवों के दर्शन होते हैं ॥ ३४ ॥ प्रभु श्रोबास ग्रादि ( वैष्णवों ) को देख कर नमस्कार करते है, और भक्त लोग प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं यथा ॥३४॥ श्रीकृष्ण के चरणों में तुम्हारी भक्ति होवे, मुख से कृष्ण-कृष्ण बोलो और कानों से कृष्ण-कृष्ण सुनो ॥ ३६ ॥ "देखो भाई! श्रीकृष्ण का भजन करने पर ही रूप, विद्या आदि सत्य सफल होते हैं, कृष्ण को न भजने पर ये सब कुछ भी नहीं हैं।। ३७।। श्रीकृष्ण ही जगत्पिता हैं। श्रीकृष्ण ही सबके जीवन है। अतएव भाई ! हढ़ता पूर्वक श्रीकृष्ण-चरण को भजो ।। ३३ ।। आशोर्वाद मुनकर प्रभु को बड़ा सुख हुआ श्रीर प्रभु श्रीमुख उठा कर उनको ओर देखते हुए बोले ॥५६॥ आप लोग हो सचा आशीर्वाद देते है। आप लोग भला कोई ग्रन्य प्रकार की कृपा क्यों करेंगे ? ।। ४० ।। "आप लोग ही कृष्ण-भजन देने में समर्थ हो (काररा कि) दासों का सेवन करने पर भी श्रीकृष्या कृपा करते हैं। ४१।। आप लोग जो मुझे वैष्णाव धर्म सिखाते हैं, उससे मैं समझता हूँ कि मेरे भाग्य श्रुच्छे हैं ।। ४२ ।। "आप सवों के सेवन से मुझे भी कृष्ण-भक्ति मिले" इतना कहकर वहीं पर किसी के चरण पंकड़ लेते हैं।। ४३।। कभी बड़े यतन के साथ किसी के गीले वस्त्र निचोड़ देते हैं। किसी को घोती आदि वस्त्र उठाकर अपने ग्राप हाथ में पकड़ा देते हैं।। ४४ । किसी के हाथ में कुश और गङ्गा की मृत्तिका लाकर देते है ग्रीर किसी दिन किसी की पूजा की डाली उठा उसके घर को चलते हैं ।। ४५ ।। प्रभु की इन बातों को देखकर वैष्णव वृन्द हाय ! हायं! क्या करते हो ? क्या करते हो ? इस प्रकार कहते हैं किन्तु श्रीविश्वम्भर चन्द्र तब भी करते ही हैं, ।। ४६ ।। इस प्रकार से प्रति दिन प्रभु निश्वम्भर अपने दासों के दास बनते हैं ।। ४७ ।। भला श्रीकृष्ण ने

अपने सेवकों के कौन से काम नहीं किये ? सेवक के लिये वे अपने धर्म तक को छोड़ देते हैं ॥ ४८ ॥ सब

ताही परि हरे कृष्ण भक्तरे कारणे। तार साक्षी दुर्योघन वंदोर मरणे।।४०॥ कुर्गोर करये सेवा भक्तेर स्वभाव। भक्त लागि कृष्णोर सकल अनुभाव।।४१।। कुट्गोरे बेचिते पारे भक्त भक्ति-रसे। तार साक्षी सत्यभामा द्वारका निवासे।।४२।। सेइ प्रभु गौराङ्ग 'सुन्दर विक्वम्भर। गूढ़ रूपे ग्राछे नवद्वीपेर मितर।।४३।। चिनिते ना पारे केहो प्रभु ग्रापनार। जा सभार लागिया हैला अदतार ॥४४॥ कृष्ण भजिवार जार घाछे अभिलाष । से भजुक कृष्णिर मङ्गल निज दास ॥५५॥ सभारे शिखाय गाँर चन्द्र भगवाने । वैष्णवेर सेवा प्रभू करिया आपने ।। ४६।। साजि वहे घुति वहे लज्जा नाहि करे। सम्भ्रमे वैष्ण्व गण हस्ते आसि घेर ॥५७॥ देखि विश्वम्भरेर विनय भक्त गरो। अकैतवे श्राशीर्वाद करेकाय मने।।४=।। भज कृष्ण, स्मर कृष्ण, शुन कृष्ण नाम । कृष्ण हउ सभार जीवन धन प्रारा ।।५६।। बोलह वोलह कृष्ण हम्रो कृष्ण दास। तोमार हृदये हउ कृष्णेर प्रकाश ॥६०॥ कृष्ण वइ ग्रार नाहि स्फुरुक लोमार। तोमा हैते दुःख जाओ आमा सभाकार। ६१॥ जे जे अज्ञ जन कीर्त्तनेर हासे । तोमा हैते ताहारा डुबुक कृष्ण रसे ॥६२॥ जेन तुमि शास्त्रे सब जिनिले संसार । तेन कृष्ण भजि कर पाषण्डि संहार ॥६३॥ तोमार प्रसादे जेन आमरा सकल । सुखे कृष्ण गाइ नाचि हइया विह्सल ।।६८।। हस्त दिया प्रभुर अङ्गिते भक्त गण । आशीर्वाद करे दु:ख करि निवेदन ॥६४॥

वेदों ने श्रीकृष्ण को सबका सुहृद् कहा है ग्रतएव श्रोकृष्ण के लिये कोई भी होप के योग्य नहीं है।। ८८॥ परन्तु भक्तों के लिये श्रीकृष्ण अपने इस सर्व-सुहृद् स्वभाव को भी परित्याग कर देते हैं वंश सहित दुर्योधन का मरण ही इसका प्रमाण है।। ४०।। भक्त का स्वभाव तो होता है श्रीकृष्ण की सेवा करना। ग्रोर श्री कृष्ण की समस्त चेष्टाएं होती है भक्त के लिये ।। ४१।। भक्त श्रीकृष्ण को मक्ति रस में बेच तक सकता है। उसका प्रमाग द्वारिका के महल में श्री सत्यभामा जी हैं।। ४२।। वही प्रमु श्रीकृष्ण ही तो गौरांग सुन्दर विश्वम्भर के गुप्त रूप में नवद्वीप में विराजमान हैं।। ४३।। जिन सबके लिये आपका अवतार हुआ है, वे कोई भी अपने प्रभु को पहचान नहीं पा रहे हैं ।। ४৪ ।। श्रीकृष्ण-भजन की जिसकी इच्छा हो, वह प्रभु के मङ्गलकारी निज दासों का भजन करे॥ ४४॥ यही भगवान् गौर चन्द्र वैष्णाव जनों की ग्रपने श्राप सेवा करके सब को सिखळा रहे हैं।। ४६।। प्रभु पूजा की डलिया उठाकर चलते हैं, घोती से चलते हैं, सज्जा नहीं करते हैं। यह देख वैष्णाव जन हड़ बड़ा कर झट आकर जनका हाथ पकड़ लेते हैं।। ४७।। भक्त बुन्द विश्वम्भर चन्द्र के विनय को देखकर उनको वागाी और हृदय से निष्कपट आशीर्वाद देते हैं, यथा ।। ४८ ।। ''श्रीकृष्ण को भजो, श्रीकृष्ण का सुमरन करो, श्रीकृष्ण नाम सुनो, श्रीकृष्ण हम सबके जीवन घन प्राण हों।। ५६।। बोलो, कृष्ण बोलो, कृष्ण के दास होओ। तुम्हारे हृदय में श्रीकृष्ण का प्रकाश हो।। ६०।। "श्रीकृष्ण के श्रतिरिक्त तुमको और कुछ भी स्कुरण न हो। तुम्हारे द्वारा हम सब के दु: ब दूर हों।। ६१।। जो मूढ लोग भाज कीर्तन की हँसी उड़ाते हैं, तुम्हारे द्वारा वे सब श्रीकृष्ण के मिक्त रस में इबें।। ६२।। ''जैसे तुमने शास्त्रार्थ में सब संसार को जीत लिया है। वैसे ही अब श्रीकृष्ण का ू भजन करके पाखिण्डियों का सहार करो।। ६३। तुम्हारी क्रुपा से हम सब भी मतवाले होकर श्रीकृष्ण के नाम्। रूप, लीला ब्रादि को सुख से गा-गा कर नाच सकें।। ६८।। भक्त छोग प्रभु के श्रीअंग पर हाथ रख कर प्राशीर्वाद देते हैं और अपना दुःख सुनाते हैं यथा:-।। ६४ ।। "बत्स ! इस नवद्वीप में जितने भी अध्या-

एइ नवद्वीपे बाप ! जत अध्यापक । कृष्ण-भक्ति वाखानिते सभे हय वाके ।।६६॥ कि संन्यासी कि तपस्वी किवा ज्ञानी जत । बड़ बड़ एइ नवद्वीपे आछे कत ।।६७।। केहो ना वाखाने बाप कृष्णोर कीर्तान । ना करे व्याख्या आरो निन्दे सर्व क्षण ।।६८।। जतेक पापिष्ठ श्रोता सेइ बोल धरे। तुरा ज्ञान केहो आमा सभारे ना करे।।६६॥ सन्तापे पोडये बाप ! सब देह भार । कोथाओ ना शुनि कृष्ण कीर्तान प्रचार ॥७०॥ एखने प्रसन्न कष्ण हइला सभारे। ए पथे प्रविष्ट करि दिलेन तोमारे। 1991। तोमा हैते हड्वेक पाषण्डीर क्षय। मनेते आयरा इहा वृझिल निश्चय। ७२।। चिरजीवी हुओ तुमि वलि क्रुष्ण नाम । तोमा हैते व्यक्त हुउ कुष्ण गूण ग्राम"।।७३।। भक्त आशीर्वाद प्रभु शिरे करि लये। भक्त ग्राशीर्वाद से कुब्गोते भक्ति हये। 1981। शुनिजा भक्तरे दुः ल प्रभु विश्वमभर। प्रकाश हइते चित्त हइल सत्त्वर॥७४॥ प्रभु बोले "तूमि" सब कृष्णेर दियत । तोमरा जे बोल सेइ हइव निश्चित । 19६1। धन्य मोर जीवन तोमरा बोळ भाल। तोमरा राखिले ग्रासि वारे नारे काल।।७७॥ कोन द्वार हय पाप पाषण्डीर गरा। सुखे गिया कर कृष्ण चन्द्रेर कीर्त्तन।।७८।। भक्त दुःख प्रभु कभू सिहते ना पारे। भक्त लागि कृष्णेर सर्वत्र अवतारे।।७६॥ एत बुझि तोमरा आनाइवा कृष्ण चन्द्र। नवद्वीपे कराइवा वैष्णव आनन्द। ५०।। तोमा सभा हैते हैव जगत उद्धार। कराइवा तोमरा कृष्शेर अवतार।। ६१।। सेवक करिया मोरे सभेइ जानिवा। एइ वर-मोरे कभू ना परिहरिवा।। परा।

पक हैं, वे श्रीकृष्ण की भक्ति बखानने के समय सब गूँगे हो जाते हैं।। ६६।। इस नवद्वीप में कितने ही बड़े बड़े सन्यासी, तपस्वी और ज्ञानी जन हैं।। ६७।। परन्तु वास ! कोई भी श्रीकृष्ण-कीर्तन का वर्णन नहीं करते—गुए। तो बखानते ही नहीं, उल्टा उसकी निन्दा ही सदा किया करते हैं।। ६८।। "पापी श्रोता भी सारे उनके स्वर में स्वर मिलाते हैं और हम सबों को तो कोई तिनके के बराबर भी नहीं समझता है ।। ६६ ।। इस सन्ताप से वत्स ! हम सबके शरीर जले रहे हैं। हाय ! कहीं भी श्रीकृष्ण-कीर्तन की चर्चा नहीं सुन पाते हैं।। ७० ।। "परन्तु अब श्रीकृष्ण हम सब पर प्रसन्न हुए हैं कि जो तुमको इस पथ में प्रवेश कराया है ॥ ७१ । हम अपने मन में यह निश्चय समझ गये हैं कि तुम्हारे द्वारा पाखण्डियों का अवश्य ही नाझ होगा ।। ७२ ।। "तुम कृष्ण नाम कहते हुए चिरञ्जीवी होओ । तुम्हारे द्वारा श्रीकृष्ण के मुरा गरा का प्रकाश होवे"।। ७३।। भक्तों के आशीर्वाद को प्रभु सिर पर चढ़ाते हैं। भक्तों के आशीर्वाद से ही श्री कृष्णा में भक्ति होती है।। ७४।। प्रभु विश्वम्भर ने भक्तों के दुःखों को सुन कर अपने को शीघ्र ही प्रकट कर देने की इच्छा की ।। ७१ ।। प्रभु बोले-''आप लोग सब श्रीकृष्ण के प्यारे हैं । श्राप लोग जो कुछ कहते हैं, वही निश्चय होगा ।। ७६ ।। "मेरे जीवन को धन्य है कि जो ग्राप लोग मेरे लिये ऐसी मंगल कामना करते हैं। ग्राप लोग यदि रक्षा करें तो काल भी नहीं खा सकता है।। ७७।। फिर तुच्छ पापी पाखण्डियों के दल की क्या गिनती ? ग्राप लोग जाकर आनन्द से श्रीकृष्ण चन्द्र का कीर्तन करें।। ७८।। "प्रभु कभी भी भक्तों का दु:ख सह नहीं सकते। भक्तों के लिये ही प्रभु के सर्वत्र अवतार होते हैं।। ७६।। इससे प्रतीत होता है कि श्राप लोग भी श्रीकृष्ण चन्द्र को ले श्रायेंगे और नवद्वीप में वैष्णवों में श्रानन्द करायेंगे ॥६०॥ ''आप सबों के द्वारा जगत् का उद्धार हो, ग्राप लोग ही श्रीकृष्ण का ग्रवतार करायँगे ।। ८१ ।। मुझैको आप लोग सभी अपना सेवक जानें, और मुभे कभी न भूलें-बस यही वरदान मुभे दें"।। पर ।। (एसा

सभार चररा धुलि लय विश्वस्भर। आशीर्वाद सभेइ करेन बहुतर।।=३।। गङ्गा स्नान करिया चलिला सभे घरै। अभुम्रो चलिला किछु हासिया अन्तरे।।=३।। श्रापन भक्तरेदुः ख शुनिञ्चा ठाकुर। पायण्डीर प्रति क्रोध वाढ़िल प्रचुर॥=५॥ 'संहारिव सब विनि" करये हुङ्कार । "मुब्लि सेइ मुक्ति सेइ" वोले बारे बार ॥=६॥ क्षणे हासे, क्षणे कान्दे क्षणे मूर्च्छा पाय । लक्ष्मीरे देखिया क्षणे मारिवारे जाय ॥=७०। एइ मत हैला प्रभु वैष्ण्व-आवेशे। शचीना बुझये वोन न्याधि हा विशेषे॥==॥ स्तेह विनु राची किछ नाहि जाने आर। सभारे कहेन विद्यम्भर व्यवहार।।= ६। "बिधाताये स्वामी निल, निल पुत्र गए।। अवशिष्ट सकले आछ्ये एक जन ।। ६०।। ताहारो किरूप मित बुझने ना जाय । क्षाएँ। हासे क्षाएँ। कान्दे क्षाएँ। पूच्छी पाय ॥६१॥ ग्रापने आपने कहे मने मने कथा । असी वाले "छिण्डों छिण्डों पादण्डीर माथा" । धर।। क्षणे गिया गाछेर उपर डाले चढ़े। ना मेले लोचन क्षणे पृथिबीते पड़े। ६३॥ दन्त कड़मडि करे माल साट मारे। गड़ा गड़ि आय, किछु वचन ना स्फुरें ।।६४।। नाहि शुने देखे लोक कृष्ऐर विकारे। वायु-ज्ञान करि लोक बोले वान्धिवारे। ६४॥ शची मुखे शुनि आय जे जे देखि वारे। वायु ज्ञान करि सभे बोले वान्धिवारे गटेइ॥ पाषण्डी देखिया प्रमु खेदाड़िया जाय। वायु ज्ञान करि लोक हासिया पलाय ॥६७॥ श्रस्ते व्यस्ते मा. ये ।गया आनये घरिया । लोक वोले "पूर्व-वायु जन्मिल श्रासिया" ।।६८ ।

कहकर ) श्री विश्वस्थार चन्द्र सब की चरण-रज लेते हैं, और वे भी सब अनेक आशीर्वाद देते हैं।। ५३।। गङ्गा-स्नान करके भक्त लीग सब ग्राने-अपने घर को चले ग्रौर प्रभु भी मन में कुछ हँसते हुए घर ग्राये ।। ८४ ।। अपने भक्तों के दुःख को सुनकर प्रभु को पाखण्डियों के ऊपर बड़ा भारी कोघ हो आया ।। ५४ ।। "मैं सबका संहार कर डालूँगा" कहते हुए वे हुँकार करने लगे ग्रीर बार-बार "मैं वही हूँ, मैं वही हूँ" कहने लगे।। दह।। वे क्षरण में हँ सते हैं, क्षरण में रोते हैं और क्षण में मूच्छित हो जाते हैं। और कभी श्री लक्ष्मी जी (श्रीविष्णु प्रिया ) को देखकर उन्हें मारने दौड़ते हैं ॥ ६७ ॥ इस प्रकार प्रभु को वैष्णाव-आवेश होने लगा परन्तु माता शची इसे कोई व्याघि विशेष ही समझनी ॥ ८८ ॥ माता शची तो ग्रामी स्नेह बिना और कुछ भी नहीं जानती। वे विश्वस्भर के स्यवहार सबसे कहती, यथा ।। ८८ ।। 'दिली ! विश्वाता ने मेरे स्वामी को लिया, कई पुत्रों को लिया, अब एक ही दोष रह गया है।। ६०॥ "उसकी भी न जाने कैसी मित हो गई है कुछ समझ में नहीं आतो ? वह क्षरा में हँसता, क्षरा में रोता और क्षण मे मून्छित हो जाता है।। २१।। वह अपने ग्राप मन ही मन न जाने क्या-क्या बातें करता रहता है, और कभी "पाखिण्डियों का शिर छेद डालूँगा, छेद डालूँगा"-कह उठता है।। ६२।। कभी वह बुक्ष की ऊँची डाल पर जा बैठता है और कभी आँखें बन्द हो जाती है और पृथ्वी पर गिर पड़ता है ।। देइ ।। कभी दाँत किट-किटा कर पोसता है, कभी ताल ठोंकता है, पृथ्वी पर लोट-पोट हो जाता है और बोल बन्द हो जाती है"।। ६४।। साधारण लोगों को कृष्ण-प्रेम का विकार देखने-सुनने को नहीं मिलता है, अतएव वे लोग बायु समझकर बाँध रखने के लिये कहते हैं।। ६४।। माता शबी से सुन-सुन कर जो जो छोग प्रभु को देखने के लिये जाते हैं वे सब वायु का विकार समझ कर बाँध रखने के लिये कहते हैं।। ६६।। पाखण्डियों की देख ख़ेने मर प्रभु उनको खदेड़ने लगते हैं। वे भी वायु का रोग समझ कर हँ सते हुए भाग जाते हैं।। ६७॥ मा शची हुड़-बड़ा कर पीछे दौड़ती हैं और पकड़ कर ले आती हैं। देखने वाले कहते हैं-"इसकी पुरानी

लोके वोले "तुमित अवोध ठाकुराणि । ग्रार वा इँहार वार्ता जिज्ञासह केनि ।।६६।। पूर्वकार वायु आसि जन्मिल दारीरे। दुइ-पाये वन्धन करिया राख घरे।।१००।। खाइवारे देह डाव नारिकेल जल । यावत् उन्माद-वायु नाहि करे **वल"** ॥१०१॥ केही बोले "इथे अल्प औषधे किकरे। शिवाधृत-प्रयोगे से ए वायु निस्तरे ॥१०२॥ पाक तैल शिरे दिया कराइवा स्नान । यावत प्रवल नाहि हइयाछे ज्ञान" ॥१०३॥ परम उदार शची जगतेर माता। यार मुखे येइ शुने, कहे सेइ कथा ॥१०४॥ विन्ताय ब्याकुल काची किछु नाहि जाने। गोविन्द-शरऐो गेला काय-वाक्य-मने ।।१०४।। श्रीवासादि वैष्णाव-सभार स्थाने स्थाने । छोक द्वारे शची करिलेन निवेदने ।।१०६॥ एक दिन गेला तथा श्रीवास पण्डित । उठि प्रभु नमस्कार कैला सावहित ।।१०७॥ भक्त देखि प्रभुर वाहिल भक्ति-भाव। लोम हर्ष, अश्रुपात, कम्प, अनुराग।।१०८।। नुलसीरे आछिला करिते प्रदक्षिगो। भक्त देखि प्रभु मच्छी पाइला तखने।।१०६॥ वाह्य पाइ कथो क्षरो लागिला कान्दिते । महाकम्पे प्रमु स्थिर नापारे हदते ।।११०॥ ग्रद्ध त देखिया श्रीनिवास मने गए। "महा भक्ति योग, वायु वोले कोन् जने ।।१११।। वाह्य पाइ प्रभु बोले पण्डितर स्थाने । ' कि वृझ पण्डित ! तुमि मोहर विधाने ।।११२॥ केही वोले महावायु वान्धिवार तरे। पण्डित ! तोमार चित्ते किलये ग्रामारे"।।११३।। हासि वोले श्रीवास पण्डित "भाल वाइ। तोमार जेमत वाइ ताहा आमि चाइ।।११४।।

वायु उखड़ आयी है !"।। ६८।। फिर वे लोग माता से कहते हैं-'मा ठकुरानी ! तुम तो बड़ी अबोध हो ! अब और अधिक इसकी बात क्यों पूछती फिरती हो ?।। देह ।। पुरानी वायु शरीर में फिर उभर आयी हैं। इसलिये इसके तो दोनों पाँव बाँघकर घर में अटका रक्खो ।। १०० ।। 'पीने के लिये दो-हरे नारियल का पानी जिससे कि वायु प्रबल होकर उमाद न होने पावें 11 १०१ ।। कोई कहते 'अरे ! इस रोग मे छोटी-मोटी दवाइयों से काम नहीं चलेगा "शिवा घृत" (स्थाल का तेल ) के प्रयोग से ही यह वायु दूर हो सकती है।। १०२।। ("और सुनो) सिर में पाक तेल की मालिश करके स्नान कराया करो जब तक वायु का जोर रहे और बृद्धि ठीक न हो जाय"।। १०३।। जगन्माता शबी देवी परम उदार हैं-वे जिसके मुख से जो कुछ सुनती हैं, वही कहने भी लगती हैं।। १०४।। चिन्ता से व्याकुल होकर उन्हें कुछ सूझता नहीं था। वे मन-कर्म-वचन से श्री गोविन्द की शरण में गई ॥ १०४ ॥ उन्होंने श्री वासादि सब वैष्णवों के निकट आदमी भेज-भेज कर यह सब बृत्तान्त निवेदन किया ।। १०६ ।। एक दिन श्रीवास पण्डित वहाँ आये, तो प्रभु ने उठकर सावधानी से नमस्कार किया ।। १०७ ॥ ( परन्तु ) भक्त के दर्शन से प्रभु में भक्ति-भाव उमड़ ग्राया-प्रेम के कारण शरीर में रोमान्त्र, अश्रु और कम्प प्रकट हो आये ॥ १०८ ॥ प्रभु तुलसी जी की परिक्रमा दे रहे थे, परन्तु भक्त तो देखकर तत्काल ही मूर्चिछत हो पड़े ॥ १०६ ॥ थोड़ी देर मे सचेत होने पर प्रभु रोने लगे, शरीर अत्यन्त ही काँपने लगा जिससे वे स्थिर न रह सके।। ११०।। यह अद्भात दृश्य देखकर था निवास जी मन में सीचते हैं कि "यह तो महान् मिक योग है, कौन इसे बायु का रोग.कहता है"।। १११।। प्रभु ने भी सचेत होकर श्रीवास पंडित से पूछा। कि "पंडित जी! तुम मेरी दशा को क्या समझते हो।। ११२।। 'कोई तो इसे महा वायु रोग बतला कर मुक्ते बाँध रखने के लिये-कहते हैं, (परन्तु ) पण्डित जी ! तुम्हारे चित्त में मेरे वारे में क्या जैंचता है"।। श्री ।। श्रीवास पण्डित इस कर बोले-"बड़ी अच्छी वायु है। तुम्हारी जैसी वायु तो मैं चाहता है"।। ११४।। "तुम्हारे शरीर में

महा भक्ति जोग देखि तोमार शरीरे। श्री कृष्गीर अनुग्रह हइल तोमारे ''।।११५।। एतेक शुनिल जर्व श्रीवासेर मुखे। श्रीवासेरे आलि क्लन केला वड़ सुखे।।११६।। "सभे वाले वायु, सबे आशंसिने तुमि। आजि वड़ कृत कृत्य हइलाङ आमि।।११७।। अदि तुमि बायु-हेन बलिता ग्रामारे । प्रवेशितों भ्राजि आमि गङ्गार भितरें ।।११८।। श्रीवास वोलेन "जे तोमार मिक योग । ब्रह्मा, शिव-जुकादि वाञ्छये एइ भोग ॥११६॥ सभे मिलि एक ठाजि करिव कोर्तान । ये-ते केने ना वोले पापण्डि-पापि-गण" ॥१५०॥ शची प्रति श्रीनिवास वलिला वचन । "चित्तेर जतेक दुःख करह खण्डन ।१२१!। 'वायु नहे-कृष्ण भक्ति' वलिल तोमारे। इहा कभू ग्रन्य जन बुझिवारे नारे।। १२२।। भिन्न जन स्थाने इहा किछु ना कहिवा। ग्रनेक कृष्णीर जदि रहस्य देखिवा"।।१२१।। एतेक कहिया श्रीनिवास गेला घर। वायु ज्ञान दूर हैल 'शचीर अन्तर ॥ १२४॥ तथापिह अन्तर दुःखिता शची हय । 'वाहिराय पुत्र पाछे' एइ मने भय ।।१२५।। एइ मते झाछे प्रभु विश्वमभर-राय । केताने जानित पारे विदि ना जानाय ।।१२६।। एक दिन प्रभु-गदाधर करि सङ्घो। अहँ ते देखिते प्रभु चलिलेन रङ्गो। १२ अ। ग्रद्धैत देखिल गिया प्रभु-दुइ-जन। वसिया करये जल-तुलसी-सेवन ॥१२८॥ दुइ भुज आस्फालिया बोले हिर हिर । क्षरो हासे क्षरो कान्द्रे अर्च्चन पासरि ॥ १२६॥ महामत सिंह जेन करये हुङ्कार। क्रोध देखि-जेन महारुद्र-अवतार।।१३०।। अद्वैत देखिया मात्र प्रभु विश्वमभर। पड़िला मृच्छित हइ पृथिवी उपर ॥१३१॥

ो सुके महान् भक्ति योग दिखाई देता है। ( अतएव ) तुम्हारे ऊपर श्रीकृष्ण का अनुग्रह हुआ है।।१९४॥ श्रीवास के मुख से इतना सुनने पर प्रभु ने बड़ा प्रसन्न होकर उनको -आछिगन विया ॥ ११६॥ ( ग्रीर ाले कि ) "सब लोग तो इसे वायु का रोग बतलाते हैं, एक तुमने ही इसकी प्रशंसा की। (अतएव) शाज में बड़ा कृत कृत्य हो गया।। ११७।। जो यदि तुम भी इसे वायु बताते तो मैं आज अवस्य ही गञ्जा गी में प्रवेश कर जाता ।। ११= !। श्रीवास जी बोले कि ''तुम्हारी जो यह भक्ति योग है इसको तो बह्या, शेव, शुक्रदेव आदि भी भोगना चाहते हैं।। '१९।। पाखण्डो पापी लोग चाहे जो कुछ भी वयों न कहें, इम तो सब मिलकर अब एक स्थान पर कीर्तन किया करेंगे"।। १२०।। किर श्रीनिवास जी शची माता ते बोले कि ''अब ग्राप अपने चित्त के सब दुःख को दूर कर दो।। १२१।। मैं आप से कहता हूँ कि यह बागु नहीं हैं—यह कृष्ण भक्ति है। इस बात को और लोग कभी समझ ही नहीं सकते हैं।। १२२।। "जो पदि आप श्रीकृष्ण के अनेक रहस्यों को देखना चाहें, तो बाहर वालों से कुछ भी न कहें"।। १२३।। इतना कहकर श्रीनिवास जी ग्रपने घर को चले गये और शबी माता के हृदय से भी वायु रोग होने का भ्रम-ज्ञान हुर हो गया।। १२४।। तथापि शवी माता का अन्तस् दु:खित मन में है कारण कि उनके मन में 'पुत्र पीछे कहीं घर न छोड़ जाय"-इस बात का भय है।। १२४।। इस प्रकार प्रभु विश्वस्भरराय लीला कर रहे हैं। यदि वे ही न जनावें तो कौन उनको जान सकता है।। १२६।। एक दिन प्रभु गदाधर को साथ लेकर यह त प्रमु से मिलने के लिये बड़े उमंग से चले ।। १२७ ।। वहाँ जाकर दोनों ने देखा कि अद्वैत प्रमु कुली की पूजा कर रहे हैं। १२६।। वे दोनों मुजाएँ उठाकर "हरि बोल" "हरि बोल" कर रहे हैं, और पूजा भूल कर कभी हुँसते हैं और कभी रोते हैं।। १२१।। वे महामत्त सिंह की भौति हुँकार करते हैं। उनके क्रोध को देखने पर वे महारुद्र अवतार जैसे लगते हैं।। १३०।। श्रद्ध त प्रभु को देखते ही प्रभु

भक्ति योग प्रभावे ब्रह्मैत महावल। एइ मोर प्राथनाथ जानिला सकल।।१३२॥ कति जावे चोरा ग्राजि भावे मने मने । "एत दिन चूरि करि वुल" एइ खाने ॥१३३॥ अद्धैतेर ठात्रि तोर ना लागे चोराइ। चोरेर उपरे चुरि करिव एथाइ"।।१३४॥ चूरिर समय एवे वुझिया भ्रापने। सर्व-पूजा-सज्जलइ नाम्बिला तखने।।१३४।। पाद्य, अर्घ्य, आचमनी लइ सेइ ठाजि । चैतन्य चररा पूजे आचार्ज गोसाजि ॥१३६॥ गन्ध, पुष्प, ध्रप, दीप, चरण-उपरे। पुन: पुन एइ श्लोक पढ़ि नमस्करे।।१३७।। नमोब्रह्मण्य देवाय गो-ब्राह्मण् हितायच । जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमोनमः ।।१३८॥ पुनः पुन श्लोक पढ़ि पड़ये चरणे। चिनिञा आपन प्रभु करये क्रन्दने ।।१३६।। पाखालिल दुइ पद नमनेर जले। जोड़ हस्त करिदाण्डाइला पदतले।।१४०।। हासि वोले गर्वाधर जिह्वा कामड़ाये। 'वाल केरे गोसाञा एमतना जुयाये''।।१४१॥ हासये ग्रद्धैत गदाधरेर वचने। "गदाधर! बालक जानिया कथोदिने"।।१४२॥ चित्ते वड़ विस्मित हइला गदाधर । 'हेन वूझि अवतीर्गो हइला ईश्वर''।।१४३।। कथोक्षरो विश्वमभर प्रकाशिला बाह्ज। देखेन आवेशमय अद्वेत आचार्ज।।१४४।। आपमारे लुकायेन प्रभु विश्वम्भर । अहै तेरे स्तुति करे जुड़ि दुइकर ॥१४४॥ नमस्कार करि ताँर पद धूलि लगे। आपनार देह प्रभु ताँरे निवेदये।।१४६।। ''अनुग्रह तुमि मोरे कर महाशाय । तोमार आमि से हेर्न जानिह निश्चय ॥१४७॥

विश्वम्भर मूर्विछन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े।। १३१।। भक्ति योग के प्रभाव से महाबलीयान् श्री ग्रह त जी भी सब बातें जान गये कि ये ही मेरे प्राग्त नाथ हैं।। १३२।। वे मन ही मन सोचते हैं कि ''इतने दिन तो यह चोर यहाँ चोरी करता फिरा परन्तु आज यह कहाँ जायगा ।। १३३ ।। अद्वैत के निकट इसकी चोरी नहीं चलेगी। मैं यहीं पर चोर के भी चोरी करूँगा।। १३४।। तब चोरी का समय समक्त कर अद्धैत प्रभु आप ही पूजा की सब सामग्रो लेकर नीचे उतर आये।। १३४।। श्रद्धैताचार्य गुसाई ने श्रीचैतन्य चन्द्र के श्री चरणों को पूजा, पाद्य, अर्घ्य, आचमन आदि के द्वारा वहीं पर की ।। १३६ ।। श्री चरणों के ऊपर गन्ध, और पुषा चढ़ाकर एवं धूप-दीप देकर वे इस श्लोक को बारम्बार पढ़ते हुए नमस्कार करने छगे ।। १३७ ।। हे कुष्एा ! हे गोविन्द ! आप ब्राह्मणों के प्रति भक्तिमान् हैं, आपको नमस्कार है। प्राप गौ-ब्राह्मण और जगत् के लिये भवतार लेते हैं, भ्रापको नमस्कार है, नमस्कार है।। १३८।। इस क्लोक को बारम्बार पढ़ते हुए श्रीअद्धैत प्रभु के श्री चरणों पर पड़ते हैं और अपने प्रभु को पहचान कर रोते हैं ।। १३६ ।। उन्होंने अपने दोनों नेत्रों के जल से प्रभु के श्री चरणों को घो डाला श्रीर फिर वे हाथ जोड़कर श्री चरणों के समीप खड़े हुए।। १४०।। तब श्रीगदाधर जी जीभ काटते हुए हँस कर बोले-''बालक के प्रति हे गुमाई जो ! ऐसा व्यवहार उचित नहीं है"।। १४१।। गदाधर जी के वचन पर श्रीअद्भैत जी हँसे और वोले-''गदाधर ! कुछ दिनों में इस बालक को जान जाओगे''।। १४२ ।। यह सुनकर गदाधर जी मन में बड़ा ग्रचम्भा करने लगे-कि कहीं यह ईश्वर ही तो ग्रवतीर्ण नहीं हो गया ।। १४३।। कुछ देर में श्री विश्वम्भर देव ने वाह्य दशा प्रकट की ( अर्थात् वे सचेत हुए ) तो अद्वैताचार्य की आवेश मय दशा में देखा ।।१४४।। तब प्रभु अपने को छिपाने के लिये हाथ जोड़कर श्रीग्रद्धैत जी की स्तुति करने छगे ।।१४४।। प्रभु ने उनको नमस्कार करके उनके चरणों की धूल ली ग्रीर श्रपनी देह उनको समर्पण करते हुए बोले ।। १४६ ।। "हे महाशय ! आप मेरे ऊपर कृपा करें। यह निश्चय जानिये कि मैं आपका ही हैं।। १६७।।

 $\{I$ 

घन्य हड्लाङ आमि देखिया तोमारे। तुमि कृपा करिलेसे कृष्ण नाम स्फूरे ॥१८८॥ तमिसे करिते पार भव वन्ध-नाश । तोनार हृदये कृष्ण सर्वधा प्रकाश" ।।१४६।। भक्त बाढाइते निज ठाक्रर से जाने। जेन करे भक्त, तेन करेन आपने।। १५०॥ मने बोले 'श्रद्वंत । किकर' भारि भूरि । चोरेर उपरे आगे करियाओं चूरि ॥१०१॥ हासिया ग्रद्धंत किछू करिला उत्तर । "सभा" हैते तुमि मोर वड़ विरवस्थर !। १४२॥ कृष्ण-कथा-कौतुके थाकह एइ ठाँइ। निरन्तर तामा जेन देखिनारे पाइ।।१४३।। सवं-वैध्यावेर इच्छा तोमारे देखिते। तोमार सहित कृष्ण-कीर्त्तंन करिते' ।।१५४।। अद्वैतर वाक्य श्रुति परम-हरिषे । स्थीकार करिया चलिलेन निज-वासे ॥१४४॥ जानिला अह त-हैल प्रभुर प्रकाश । परीक्षिते' चलिलेन शान्तिप्र-वास ॥१५६॥ "सत्य जदि प्रभु हुथे, मुञ्जि हुङ दास । तवे मोरे हान्धिया ग्रानिव निज-पाश" ॥१४७॥ ग्रद्धे तेर चित्त बुझवार शक्ति कार। जार विकिकारणे चेतन्य-अवतार।।१४८। ए-सब कथाय जार नाहिक प्रतीत । अई तेर सेवा तार निष्फल निश्चित । १ : ८।। महा प्रभु विश्वस्भर प्रति-दिने दिने। कीर्तान करेन सर्व-वैष्ण्विर सने। ११६०।। सभे वड मानिस्त देखि विव्वम्भर। लखिते ना पारे केहो आपन ईश्वर। १६१॥ सर्व विलक्षण तरि-परम-ग्रावेश। देखिते सभार चिरो सन्देह जखन प्रभूर हय श्रानन्द-अवेश। कि कहिव ताहा, सवे जा ने प्रभु 'शेष'। १६३॥

में आपके दर्शन करके धन्य हो गया। आपके कृपा करने पर ही श्रीकृष्ण नाम का स्कूरण होता है ( मन भीर मख में आता है )।। १४८ ।। 'आप ही संसार-वन्धन का नाश कर सकते हैं। श्रापके हृदय में सर्वश श्रीकृष्ण प्रकाशमान् रहते हैं" ॥ १४६ । भगवान् अपने भक्तों को बढ़ाना खुव जानते हैं। जैसे भक्त उनकी स्तृति करते हैं, वैसे ही वे आप उनकी स्तृति करते हैं।। १४०।। श्रीअह ताचार्य मन ही में बोले "क्या करते हो छल-चत्राई! मैं तो पहले २ ही चोर की चोरी कर चुका हूँ"।। १४१।। फिर हुँस करके श्री श्रद्धैत ने कुछ उत्तर दिया कि "हे विश्वस्भर! तुम भेरे लिए सबसे बड़े हो।। १४२।। "तुम श्रीकृष्ण-कथा-कौतुक करते हुए यहीं रहो जिससे मैं तुमको निरन्तर देख सकूँ।। १४३।। सब बैटणवीं की इच्छा तुम्हें देखने और तुम्हारे साथ कुष्ण-कीर्तन करने की हैं" ।। १४8 ।। श्रीअद्वैत जी के बचन को मृनकर प्रमु ने बड़ी प्रसन्नता से उसे स्वीकार कर लिया ग्रीर अपने घर को लौट आये।। १४४।। श्रीअह ते जी जान तों गये कि प्रभु का प्रकाश ( प्रवतार ) हो गया, तथापि परीक्षा करने के लिये वे अपने निवास स्थान शान्तिपुर को चल दिये।। १४६।। ( उनके मन में यह है कि ) "यदि सचपुच में ये प्रभु हो हैं, और यदि में उनका सच्चा दास है तो प्रभु मुक्ते बाँध कर अपने पास ले आयाँगे"।। १४७।। जिनकी शक्ति के प्रभाव से श्रीचैंतन्य देव का अवतार हुआ, उन अद्वीताचार्य जी के चित्त को समझने की शक्ति भला किसमें है ।। १५८ ।। इन सब बातों पर जिसका विरवास नहीं है, उसकी अद्भेत प्रभु की सेवा निश्चय ही निष्फल है ।। १४६ ।। अब महाप्रमु विस्वम्भर वैष्णावों के साथ प्रति दिन कीर्तन करते हैं।। १६० ।। श्री विश्वम्भर को देख-देख कर सभी बड़े प्रसन्न होते हैं, पर कोई अपने नाथ को पहचान नहीं पाता है।। १६४ ।। हाँ, शक्के का परम भावावेश सबसे विलक्षण होता है, उसे देख २ कर सब के चित्त में विशेष सन्देह तो हो श्राहा हैं। १६२ । जिस समय प्रभु को आनन्द में आवेश हो आता है, उसे मैं क्या कह सकता हूं, उसे तो केवल की भगवान ही जानते हैं।। १६३।। प्रभु के कम्प होते समय सी सी जने भी उनको पकड़ कर स्थिर नहीं शतेक-जनेग्री कम्प धरिवारे नारे। लोचने वहये शतशत नदी धारे ॥१६॥। कनक-पनस येन पुलकित-अङ्ग । क्ष्में अस्य अह अह हासे वह रङ्ग ॥१६५॥ क्षमें हय आनन्द मूच्छित प्रहरेक । बाह्य हेले ना वोलये कृष्ण-व्यतिरेक ॥१६६॥ हुङ्कार श्रुनिते दुइ श्रवण विदरे। 'तारे अनुग्रहे तार भक्त सव तरे' ॥१६६॥ सर्व-अङ्ग स्तम्भा कृति क्षणे क्षणे हय । क्षणे हय सेइ ग्रङ्ग नवनीत मय ॥१६६॥ अपूर्व देखिया सव-भागवत गणे । नर-ज्ञान आर केहो ना करये मने ॥१६६॥ केहो वोले "ए पुरुष अंश-अवतार" । केहो वोले "ए शरीरे कृष्णेर विहार" ॥१७०॥ केहो वोले "युक्त किवा प्रह्लाद नारद । केहो वोले "हेन वृद्धि खण्डिल आपद ॥१७१॥ जत सव भागवत गणेर गृहिणी । तांहारा बोलये "कृष्ण जिम्मला धापनि" ॥१७२॥ केहो वोले "एइ वृद्धि प्रभु श्रवतार । एइ मत मने सभे करेन विचार ॥१७३॥ किहो वोले "एइ वृद्धि प्रभु श्रवतार । एइ मत मने सभे करेन विचार ॥१७३॥ "कोथा गेले पाइवसे मुरली वदन" । विलते छाड़ये श्रवास, करये कृत्दन ॥१७६॥ स्थिर हइ प्रभु सब आप्तगण-स्थाने । प्रभु बोले "मोर दु:ख करों निवेदने ॥१७६॥ प्रभु बोले "मोहर दु:खेर अन्त नाच्चि । पाइयाओ हारोइलु जीवन-कानाच्चि ॥१७७॥ सुभार सन्तोष हैल रहस्य श्रुनिते । श्रद्धा करि सभे विस्थेन चारि भिते ॥१७६॥ सुभार सन्तोष हैल रहस्य श्रुनिते । श्रद्धा करि सभे विस्थेन चारि भिते ॥१७६॥ कानाच्चिर-नाट शाला नामे ग्राम । गया हैते ग्रासित देखिलु सेइ स्थान ॥१७६॥

रख सकते। नेत्रों से मानों तो सैकड़ो निदयाँ बहने लगती हैं ॥ १६४ ॥ रोमाश्व और पुलक के कारण श्री अग सोने का कटहल जैसा प्रतीत होता है, और क्षण-क्षण में अनेक प्रकार से अट्टहास करते हैं ॥१६४॥ कभी एक-एक प्रहर तक के लिये आनन्द में पूच्छित हो जाते हैं और सचेत होने पर भी कृष्ण २ के अति-रिक्त और कुछ नहीं कहते हैं ॥ १६६ ॥ उनके हुँकार को सुनने से दोनों कान फटने लग जाते हैं, परन्तु उनकी कृषा से उनके भक्त सब पार हो जाते हैं ॥ १६७ ॥ क्षण १ में आपका सारा शरीर प्रकड़ कर स्तम्भ जैसा हो जाता है और क्षण भर में वही अग नवनोत जैसे सुकोमल हो जाता है ॥ १६८ ॥ ऐसी अपूर्व दशा को देख कर सब भक्त वृत्व उनको प्रव मनुष्य नहीं समझते हैं ॥ १६८ ॥ कोई कहता "यह पृष्य तो अशावतार है ।" कोई कहता "इनके इस शरीर में श्रीकृष्ण विहार करते हैं" ॥ १७० ॥ कोई कहता "यह शुकदेव अथवा प्रह्लाद अथवा नारद जी हैं।" कोई कहता "ऐसा मालूम होता है कि अब हमारी सब आपदाएँ कट जायँगी" ॥ १७१ ॥ भक्त जनों कि जो गृहिग्गी हैं, वे कहतीं "श्रीकृष्ण ने आप ही जन्म लिया है" ॥ १७२ ॥ कोई कहतीं—"मेरी समझ में ऐसी आती है कि यह प्रभु के अवतार हैं। इस प्रकार सभी अपने २ मन में विचार करती हैं ॥ १७३ ॥ इधर प्रभु जब वाह्य दशा में आते हैं, तो सबका गला पकड़ २ कर जो बिलाप करते हैं, वह मैं कुछ कह नहीं सकता ॥ १७४ ॥ "कहाँ जाने से वे मुरली धारी मिलेंगे" कह २ कर प्रभु लम्बी २ साँस छोड़ते हैं और रोते हैं ॥ १७४ ॥ फिर जब स्थिर होते हैं तो सब

आत्मीय जनों से कहते हैं कि "वन्धुओ ! मैं तुम लोगों से ग्रपना दुःख निवेदन करता हूँ ॥ १७६ ॥ "मेरे दुःख का ग्रन्त नहीं है । हाय ! मैंने अपने जीवन कन्हैया को पाकर के भी गर्वा दिया" ॥ १७७ ॥ यह सुन कर सबको आनन्द हुग्रा और रहस्य-बात सुनने के लिये वे सब श्रद्धा पूर्वक प्रभु के चारों ओर बैठ गये ॥ १७८ ॥ प्रभु कहने लगे कि—"गया धाम से लौटते समय कन्हाई नाट्यशाला नामक एक ग्राम में मैने देखा कि ॥ १७८ ॥ "तमाल जैसा श्याम वर्ष का एक सुन्दर बालक है । नवीन गुञ्जाओं से खिचत इसकी

तमाल-श्यामल एक वालक सुन्दर। नव गुंजा-सहित कुन्तल मनोहर।।१८०॥ विचित्र-मयूर पुच्छ क्षोभे तदुपरि। झलमल मिएिगण-लखिते ना पारि।।१८९।। हाथेते मोहन वंशी परम सुन्दर । चरेेे नूप्र शोभे अति-मनोहर ॥१६२। नील स्तम्भ जे न भूजे रत्न-अलंकार। श्रीवत्स कौस्तुभवक्षे शोभे मिएहार।।१६३।। किकहिब से पीत-धटीर परि धान। मकर-कुण्डल शोभे कमल-नयान।।१८३॥ आमार समीपे थाइला हासिते हासिते । आमा' आलिज्जिया पलाइला कोन भिते" ॥१८४॥ किरूपे कहेन कथा श्री गौर सुन्दरे। ताँर कृपा विने ताहा के वृझिते पारे। १८६।। कहिते कहिते सूच्छी गेला विश्वम्भर । पड़िला 'हा कृष्ण' वसि पृथिवी-उपर ।।१८७।। अ।थे व्यथे घरे सभे 'कृष्ण कृष्ण्' वलि । स्थिर करि झाड्लिन श्री ग्रङ्कोर धलि ।।१८-।। स्थिर हइयाओ प्रभु स्थिर नाहि हुये। 'कोथा कुष्ण। कोथा कुष्ण।' विलया कान्दये ॥१८८॥ क्षरों के हइला स्थिर श्री गौर सुन्दर। स्वभावे हइला श्रति नम्र कलेवर।।१६०।। परम-सन्तोष-चित्त हइल सभार । शुनिङ्गा प्रभुर भक्ति कथार प्रचार ।१६१।। सभे वोले "ग्रामरा सभार वड़ पुण्य । तुमि-हेन सङ्गे सभे हइलाङ धन्य ॥१६२॥ तुपि सङ्गे जार, तार वैकुण्ठे कि करे। तिलेके तोमार सङ्गे भक्ति फल घरे।।१६३।। अनुपाल्य तोमार ग्रामरा सर्व जन । सभार नायक हद करह कील न ॥१६४॥ पाषण्डीर वाक्ये दग्ध शरीर सक्ल। ए तीमार प्रेम जले करह शीतल"।।१६५। सन्तोषे सभार प्रति करिया आश्वास । चलि लेन मत्त-सिंह-प्राय निज-वास ॥१८६॥

मनोहर केशावली हैं।। १७०।। उसके ऊपर विचित्र मोर-पंख शोधा दे रहा है, जिनमें मिए। गरा झलमला रहे हैं, जिससे दृष्टि ठहर नहीं पाती है ॥ १८१ ॥ "हाथ में परम सुन्दर मोहनी वंशी है, चरगों पर अत्यन्त मनोहर तूपर शोभायमान हैं, ।। १८२ ।। नील स्तम्भ सहश भुजाओं पर रत्नो के ग्रलंकार श्रीर वक्षस्थल पर श्रीवत्स, कौस्तुभमिए। श्रीर मिए। हारावली शोभा दे रहे हैं ॥ १८३ ॥ और कमर पर वह कसी हुई पीताम्बर, वह मैं क्या कहूँ। कानों में मकराकृत कुण्डल हैं, कमल सद्श उसके नेत्र हैं।। १८४।। (ऐमा वह सुन्दर बालक है ) वह हँसते २ मेरे समीप आया ग्रीर मुक्ते श्रालिंगन करके न जाने किंधर भाग गया" ।। १८४ ।। गौर सुन्दर ये बातें किस प्रकार से कह रहे थे, इसे उनकी कृपा बिना कौन समझ सकता है ॥ १८६॥ ( उपरोक्त बातें ) कहते कहते श्रीविश्वमभर प्रभु मुच्छित हो गये और 'हा कुष्ण' कहते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े ॥ १८० ॥ कृष्ण २ कहते हुए सब लोगों ने झट-पट प्रभु को पकड़ िया और स्थिर करके उनके श्री अंग की धूल झाड दी।। १८८।। स्थिर होकर के भी प्रभु स्थिर नहीं हो पाते हैं और "कहाँ हैं कुष्णा ?" "कहाँ हैं कुष्णा" कह २ कर रोते हैं ।। १८६ ।। कुछ देर में श्रीगौर सुन्दर स्थिर हुए और अत्यन्त नम्र उनका स्वभाव हो गया।। १८० ।। प्रभु की भक्ति-कथा की विस्तार से सुनकर सब भक्तों के वित्त की बड़ा आनन्द हुआ।। 1 रहा। और वे सब बोले कि "हम सबों के बड़े पृथ्य हैं। तुम्हारे जैसों के संग से हम सब घन्य हो गये।। १६२।। "तुम जिसके साथ हो, फिर वह वेंकुण्ठ में भी क्या करे। तुम्हारे एक तिल भर संग से ही भक्ति फल प्राप्त हो जाता है।। १६३।। हम सब लीग तुम्हारे अनुप्रात-हैं, लुंब हम सबके नायक (स्वामी) बनकर कीर्तन करो।। १८४॥ "पाखण्डियों के वचन रूपी जवालाओं से हुमैं सबिके बारीर जल रहे हैं। इसे तुम प्रेम जल हारा शीतल करों।। १६५॥ ( यह सुनकर ) प्रमु ने प्रसम्बद्धापूर्वक सबको प्राश्वासन दिया और मत्ता सिंह की भाँति अपने घर को चल दिये।। १९६॥ घर

गृहे आइलेओ नाहि व्यवहार प्रस्ताव। निरन्तर म्रानन्द-म्रावेश-आविभीव।।१६७॥ कतवा आनन्द घारा बहे श्री नयने। चरऐर गङ्गा किवा श्राइला वदने ॥१६८॥ कोथा कृष्ण । कोथा कृष्ण । एइ मात्र वोले । आर केहो कथा नाहि पाय जिज्ञासिले ॥१६६॥ जे वैद्याव ठाकुर देखे न विद्यमाने । ताहारेइ जिज्ञासेन "कृष्ण कोन् खाने" ।।२००॥ विलया कन्दन प्रभु करे अतिशय। जे जाने जे-मत सेइ-मत प्रवीधय।।२०१।। एक दिन ताम्बूल लइया गदाधर। सन्तोषे हद्दला आसि प्रभुर गोचर॥२०२॥ गदाधरे देखि प्रभु करेन जिज्ञासा । "कोथा कृष्ण आछेन स्थामल पीतवासा" ॥२०३॥ से आर्ति देखिते सर्व-हृदय विदरे। कि बोल विष्व हेन वचन ना स्फुरे॥२०४॥ सम्भ्रमे वोलेन गदाघर महाशय। निरवधि आछे कृष्ण तोमार हृदय।।२०५।। हृदये आछेन कृष्ण वचन शुनिञा। धापन हृदय प्रभु चिरे नख दिया।।२०६॥ माथे व्यथे गदाघर दुइ हाथे घरि। नाना मते प्रवोधि राखिला स्थिर करि।।२०७॥ "एइ आसिवेन कृष्ण स्थिर हुओ खानि"। गदाघर बोले, साइ देखिल आपनि ॥२०५॥ वड़ तुष्ट हैला आइ गदाधर-प्रति। "एमत शिशुर बुद्धि नाहि देखि कति।।२०६॥ मुङ्गि भगे नाहि पारीं सम्मुख हइते । शिशु हइ केन प्रवोधित भालमते"।।२१०॥ आइ वोले "बाप ! तुमि सर्वदा थाकिवा । छाड़िया उहार संङ्ग कोथाम्रो ना जावा" ।।२११।। अद्भात प्रभुर प्रेम जोग देखि आइ। पुत्र-हेन ज्ञान आरमने किछु नाइ।।२१२।

श्राने पर भी आप घर-गृहस्थी की बातें नहीं करते हैं। आप के शरीर में प्रेमानन्द के कारण निरन्तर आवेश बना रहता है । १६७ ॥ ग्राप के श्री नेकों से न जानें कितनी ग्रानन्द-धाराएँ बहती रहती हैं जिन्हें देख ऐसा प्रतीत होता है कि श्री चरणों से निकली हुई गङ्गा तो कहीं श्रीमुख पर न ग्रा गई हों।।१६८॥ ''कुष्ण कहाँ ? कहाँ कृष्ण ?'' बस केवल इतना हो बोलते हैं। इसके सिवाय और कोई बात पूछने पर भी नहीं मिलती है।। १६६।। जिस किसो वैष्एाव भक्त को सामने देख पाते हैं, उसी से पूछते हैं कि "कृष्ण कहाँ हैं ?"। २०० ।। ऐसा पूछ कर प्रभु अतिशय क्रन्दन करते हैं। भक्त लोग जो जैसा जानता है वह वैसा ही समझाता बुझाता है।। २०१।। एक दिन श्रीगदाधर जी ताम्बूल लेकर प्रसन्तता पूर्वक प्रभु के सन्मुख आये।। २०२॥ गदाधर को देखकर प्रभु पूछते हैं "पीताम्बर धारी साँवला कृष्ण कहाँ हैं ?" ॥ २०३॥ प्रभु की उस आर्ति को देखकर सब का हृदय फटने लगता है। क्या कह कर प्रभु को उत्तर दें वह बात किसी को फुरती नहीं है।। २०४॥ गदाधर महाशय हड-बडा कर बोल उठे कि "श्रीकृष्ण तो निरन्तर ग्रापके हृदयं में ही रहते हैं" ॥ २०५ ॥ "श्रीकृष्ण हृदय में है" यह वचन सुनकर प्रभु नखों से अपना हृदय चीरने लगे ।। २-६ ।। गदाधर ने झपट कर जैसे तैसे प्रभु के दोनों हाथ पकड़ लिये और नाना प्रकार से समझाते हुए उनको स्थिर करके रक्ला ।। २०७ ।। गदाधर जी बोले-''श्रीकृष्ण अभी आये ही जाते हैं - नेक स्थिर तो होश्रो"-( ऐसा कहते हुए ) शची माता ने स्वयं देख लिया ।। २०म ॥ वे गदाघर पर बड़ी प्रसन्त हुईं (वे मन में सोचती हैं कि) "ग्रहो। बालक में ऐसी बुद्धि तो मैंने कहीं नहीं देखी ॥ २०६ ॥ "मैं तो डर के मारे इसके ( पुत्र के ) सामने नहीं जा सकती हूँ और इसने बालक होकर के भी कैसे मुन्दर उङ्ग से इसे समझाया"।।२१०।। फिर वे गदाधर से बोली कि "वत्स ! तुम तो सदा यहीँ रहा करो। इसका साथ छोड़ कर कहीं मत जाओ।। २११।। प्रभू के अद्भुत प्रेम-योग को देखकर शबी माता उनको अपना पुत्र समझना भूल जाती हैं।। २१२।। वे मन में सोचती हैं कि "यह पुरुष मनुष्य नहीं

मने भावे ग्राइ "ए पुरुष तर नहें। मनुष्येर नयने कि एत धारा वहे। २१३॥ नाहि जानि आसियाछे कीन् महाशय"। भय पाइ अभुर सम्मुख नाहि हय ॥२१४॥ सर्व-भक्त गण सन्ध्या समय हइले। आसिया प्रभुर गृहे अत्पे अत्पे मिले ॥२१४॥ भक्ति जोग सम्मत जे-सब श्लोक हुय। पहिले लागिला श्री मुकून्द-महाशय। १६१६।। पुण्य वन्त मुकुन्देर हेन दिव्य ध्वनि । शुनि लेइ आविष्ट हमेन दिजमारेग ॥२,७॥ धरि वोल विल प्रमु लागिला गर्जिते । चतुर्द्दिगे पड़े, केही ना पारे धरितं ॥२६ना। श्वास, हास, कम्प, स्वेद, पुलक, गर्जन। एक वारे सर्व-भाव दिल दरसन ॥२१६॥ भपूर्व देखिया सुखे गाय भक्त गरा। ईश्वरेर प्रेमावेश नहे सम्वरम ॥२२०॥ सर्व निशा जाय जैन मुहुर्तेक प्राय । प्रभातेवा कथिन्त प्रभु वाह्य पाय ॥२२।।। एइ मत निज गुहे श्रीशची , नन्दन । निरविध निदिदिशि करेन कीलान ॥२२२॥ भारिम्भला महा प्रभु कीर्त्तन प्रकाश। सकल भक्तर दुःख हय देख नाश । २२२।। 'हरि वोल बलि डाके श्रीशची नन्दन। यन धन पावण्डीर हम जागरण। १२२४॥ निद्रा सुख भङ्गे वहिमुं खक्द हय। जार जेन मत इच्छा वालीया मरय। २२४॥ केही वोले ''ए-गुलार हइलकि वाइ''। केहो वोले ''राघे निद्रा आइत ना पाड''। ०२६।। केही बोले "गोसाव्या रुपिर्व घन डाके । ए-गुलार सर्व नाश हैय एइ पाके" ॥२२७ । केहो बोले "ज्ञान-योग एडिया विचार। परम-जडत-हेन सभार व्यभार॥२२=॥ केही बोले "किसेर कील न केवा जाने। एत पाक करे एइ श्रीवास-वामने ॥२२४॥

है! मनुष्य के नेत्रों से क्या इतनो धाराएँ बह सकती हैं।। २१३।। "न जाने यह कौन महापुरुप आया है।" (अतएव) भय पाकर शवी मा प्रभु के साधने नहीं जाती हैं।। २१४।। (एक दिन) सन्ध्या होते ही भक्त वुन्द थोड़े २ करके सब प्रभु के घर में आ मिले।। २१४।। उस समय श्री मुकुन्द महाशय भक्ति-योग-सम्मत श्लोकों को पड़ने लगे ॥२१६ ॥ पुण्यवान् मुकुन्द का ऐसा दिव्य कण्ठ स्वर है कि उसे सुनते ही दिजमिए। (गौर प्रभु ) में भावावेश हो आया ॥ २१७ ॥ ग्रौर वे 'हरि बोल' कह कर गरजने लगे और नारों और गिर पड़ने लगे। कोई भी उनको पकड़ कर रख नहीं पाता।। २१८।। स्वास, हास, कम्प, स्वेद, पुलक, गर्जन आदि सब भाव एक साथ ही प्रमु में प्रकट हो गये।। २१६।। यह अपूर्व दश्य देखकर भक्त लोग आनन्द से गाने लगे। ( इवर ) प्रभु का प्रेमावेश शान्त नहीं होता है।। २२०।। रान सारी एक मुहूर्त्त की तरह बीत गयी, प्रभात काल में जैसे तैसे प्रभु वाह्य दशा में आये ।। २२९ ।। इस प्रकार श्रीशची नन्दन अपने घर पर दिन रात निरन्तर की तंन करते हैं।। २२२।। श्री मन्महाप्रभु ने की तंन का प्रकाश आ इस कर दिया, जिसे देख २ सब मक्तों के दुःख नाश होने लगे।। २२३।। इसर श्री शर्च नन्दन बार २ 'हरि बोल' 'हरि बोल' कहकर पुकारते और उधर पाखिण्डयों की निद्रा बार वार भंग हों जाती सौर जागरण होने लगता ।। २२४। निद्रा-मुख-भंग के होने से वहिर्मु ख लोगों को कोध होता और जिसके मन में जो आता वही वह बकने लगता ॥ २२४ ॥ कोई कहता "क्या इन लोगों की वायु विगड़ गई है ? कोई कहता-"क्या करें, इनके मारे रात में सो नहीं पाते" ॥ २२६ ॥ कोई कहता-"इनके बार २ पुकारने से भगवान् नाराज हो जायेंगे। इस कर्म से इन लोगों का सर्वनाश हो जायगा"। २२७॥ कोई कहता-"ज्ञान-योग का विचार छोड़ कर, इन लोगों ने विल्कुल उद्गड चाल पकड़ी है"।। २२म ।। कोई कहला-"कौन जाने यह किस लिये कीर्तन करते हैं ? यह श्रीबास बामन ही यह सब उनद्रव मचा रहा है"।। २२६।।

Γ

मागिया खाइते लागि मिलि चारि भाइ। 'हरि' विल डाक छाड़े जेन महावाइ।।२३०॥ मने मने विलले कि पुष्य नाहि ह्या रात्रि करि डाकिले कि पुष्य -जनमय" ॥२३१॥ केहो वोले "श्रारे भाई। पड़िल प्रमाद। श्रीवासेर वादे हैल देशेर उत्साद।।२३२।। आजि मुट्गि देयाने शुनिलुँ सब कथा। राजार आज्ञाय दुई नाउ आइसे एथा ॥२३३॥ शुनिलेक नदियाय कीर्तन विशेष । घरिया निवारे हैल राजार आदेश ॥२३४॥ जे-तेदिरो पलाइव शीवास-पण्डित । आमा 'सभा' लैया सर्वनाश उपस्थित ॥२३५॥ तखने विलिलु मुन्नि हइया मुखर। श्रीवासेर घर फेलि गङ्गार भितर।।२३६॥ तखने ना के उ इहा परिहास-ज्ञाने। सर्वनाश हय एवे देख विद्यमाने"।।२३७।। केही बोले ''आमरा सभेर-कोन दाय । श्रीवासे वान्धिया दिव जेवा श्रासि चाय । १३८॥ एइ मत कथा हैल निदया नगरे। 'राज नौका आइसे वैष्णव धरि वारे'।।२३८।। वैष्णाव समाजे सब ए कथा श्रुनिला। गोविन्द स्मङरि सव भय निवारिला। २४०॥ जे करिव कृष्ण चन्द्र-से-इसत्य हय। से प्रभ्र थाकिते कोन् अध मेरे भय।।२४९।। श्रीवास पण्डित वड़ परम उदार। जेइ कथा शुने ताइ प्रतील ताँहार।।२४२।। जबनेर राज्य देखि मने हैल भय। जानि लेन गौरचनुद्र भक्तर हृदय। २४६॥ प्रभु अवतीर्गा नाहि जाने भक्त गए। जानाइने आरम्भिला श्रीशची नन्दन ॥२४४॥ निर्भये बेड़ाय महा प्रभु विश्वम्भर । त्रिभुवने ग्रहितीय मदन सुन्दर ॥२४५॥

"माँगने खाने के लिये" चार जने मिल कर "हिंग बोल" कह २ कर ऐसे चिल्लाते हैं मानों तो महा बायु का प्रकोप हो गया हो ।। २३० ।। "अरे मन-मन में कहने से क्या पुष्य नहीं होता ? क्या रात भर चिल्लाने से ही प्रथ होता है ? ।। २३१ ।। कोई कहता-"अरे भाई! सर्व नाश हो चला! इस श्रीवास के कलह से देश का नाश हो गया।। २३२।। "आज मैंने दिवान जी के यहाँ सब बातें सुनी हैं। राजा की आज्ञा से यहाँ पर दो नौका ( फौज की ) आने वाली हैं।। २३३।। "राजा ने सुना है कि नदिया में विशेष कीर्तन होता है, इसलिये उनको पकड़ ले जाने के लिए राजा की आज्ञा हुई है"।। २३४॥ श्रीबास पंडित तो इधर-उधर कहीं भाग जायगा। हम सबों का ही सर्वताश होगा॥ २३४॥ "मैंने तो तभी मुख जोर बनकर कह दिया था कि श्रीवास के घर को उलाड़ कर गङ्गा में फेंक दें।। २३६ ।। ( परन्तू ) उस समय तो मेरी बात की हँसी समझ कर तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, अब इस समय देख लो सर्वेनाश होने वाला है" ।। २३७ ।। कोई कहते हैं कि हम लोगों की क्या क्षति है। जो कोई आप के अन्वेषण करेंगे तो श्रीबास को वाँघ कर दे देंगे।। २३८।। इस प्रकार नदिया नगर में यह बात फैल वई कि "वैष्णावों को पकड ले जाने के जिए राजा की नौका आ रही हैं"।। २३६ ।। वैष्णव समाज ने भी यह बात सूनी परन्त ''गोविन्दें २'' कह कर श्री भगवान को स्मरमा करते हुए उन्होंने भय को दूर कर दिया। २४० ।। वे बोले कि-"सच तो वहीं होगा कि जो श्रीकृष्ण चन्द्र करेंगे ! उन प्रसु के रहते हुए हमें किस अधम का भय है ?"।। २४१।। श्रीवास पण्डिन परम उदार हैं। वे जो बात सुनते हैं उसी पर विश्वास कर लेते हैं।। २४२। यवनों का राज्य देखकर उनके मन में भय हो गया। भक्त के हृदय की इस बात को शीगीर चन्द्र जान गये ॥२४३॥ भक्त लोग नहीं जानते हैं कि प्रभु ने अवतार लिया है, सो अब श्री शचीनन्दन नाना आरम्भ करते हैं ।। २४४ ।। कामदेव से भी अति सुन्दर, त्रिभुवन में भ्रद्वितीय रूपवान् महाप्रभु विश्वस्भर (निद्या नगर में) निभैय विचरते फिरते हैं।। २४४।। ( उनकी रूप-माधूरी कैसी है कि ) सुगन्धिस चन्दन से सर्वांग चिंत

श्रोचतन्य भागवत [ मध्य खण्ड १६८।य श्रध्याम सर्वाङ्गे लेपियाछेन सुगन्धि चन्दन। ग्रह्मा श्रधर शोभे कमल-नयन ॥२४६॥ चौचर-चिकुर शोभे पूर्णचन्द्र-मुख। स्कन्धे उपवीत शोभे मनोहर रूप ॥२४७॥

दिव्य वस्त्र परिधान, अघरे ताम्बूल। कौतुके कौतुके गेला भागीरथी कूल ।।२४८।।

सुकृति जे ह्य तारा देखिते हरिष। जतेक पाषण्डी सब हय विमर्ष।।२४६।।

एत भय शुनिजाओ भय नाहि पाय। राजार कुमार जेन नगरे वेडाय।।२४०।।

श्रार जन बोले "भाइ। बुझिलाङ थाका। जत देखाए सकल पलावार पाका।।२४१।।

निर्भये चा हेन चारि दिगे विश्वमभर। गङ्गार सुन्दर स्रोत पुलिन सुन्दर।।२४२।।

गावी एक यूथ देखे पुलिनेते चरे। हम्बा-रवकरि आइसे जल खाइ वारे।।२४३।।

ऊर्द्ध-पुच्छ करि केहो चतुर्दिगे धाय। केहो जुभे, केहो शोये, केहो जल खाय।।२४४।।

देखिया गर्ज्ये प्रभु करये हुङ्कार। "मुक्ता सेइ मुक्ता सेइ" बोले बारेवार।।२४४।।

एइ मते धाय्या गेला श्रीवासर घरे। "कि करिस् वासिया।" बोले श्रहङ्कारे।।२४६।

निसंद पजये श्रीनिवास जेड घरे। पनः पन लाथि सारे ताहार दयारे।।२४६।।

उद्धं-पुच्छ किर केहों चतुिंदिगे धाय । केहो जुफे, केहो शोये, केहो जल खाय । १२४४।।
देखिया गर्ज्ये प्रभु करये हुङ्कार । "मुद्धि सेइ मुद्धि सेइ" बोले बारेवार । १२४१।।
एइ मते धाय्या गेला श्रीवासर घरे । "कि किरस् वासिया।" वोले अहङ्कारे । १२४६ ।
नुसिंह पूज्ये श्रीनिवास जेइ घरे । पुनः पुन लाथि मारे ताहार दुयारे । १२४६।।
"काहारे पूजिस्वेटा । किरस् काद्ध्यान । जाहारे पूजिस् तारे देख विद्यमान" । १२४२।।
जवलन्त-अनल जेन श्रीवास पृण्डित । हइल समाधि-भङ्ग चा हे चारिभित । १२४६।।
देखे वीरा सने विस ग्राछे विश्वस्मर । चतुर्भु ज-शङ्का, चक्र, गदा, पद्म धर । १२६०।।
गिजते आछये जेन मत्त-सिंह-सार । वाम-कक्षे तालि दिया करये हुङ्कार । १६६१।।
है, अरण अधर ग्रीर कमल सहश नेत्र शोभा दे रहे हैं ॥ १४६ ॥ शीश पर घुँघराले केशों की शोभा वनी
है, श्री मुख पूर्णंचन्द्र के समान है । कन्वे पर यज्ञोपवीत शोभित है, मनोहारो ग्रापका रूप है ॥ २४०॥
दिव्य वस्त्र पहने हुए, ग्रधरों में पान दिये हुए, कौतुक ही कौतुक में आप श्री भागीरथी के तट पर पधारे ॥ २६८ ॥ जो पुण्यात्मा हैं वे तो प्रभु को देखकर हिंदत होते है ग्रीर पाखण्डी लोग मुरझा जाते हैं ॥ २४०॥
(कोई कहता है कि ) इतने भय की बात होने पर इसे भय नहीं होता—यह राज कुमार की तरह में घूमता फिरता है ॥ २४०॥ दूसरा कहता है "अरे भाई! मैं सब बात समझ गया ग्रीर बातें रहने दो—यह जो कुछ भी तुम देखते हो यह सब भागने के लिये एक चाल है" ॥ २४१॥ प्रभु विश्वसम्भर निर्भय होकर चारो

ाफरता है।। २४०।। दूसरा कहता है "अर भाई! में सब बात समझ गया श्रीर बात रहन दा-यह जा कुछ भी तुम देखते हो यह सब भागने के लिये एक चाल है"।। २४१।। प्रभु विश्वम्भर निर्भय होकर चारों श्रीर देख रहे हैं, (सामने ही) गङ्गा जी की सुन्दर धारा श्रीर सुन्दर पुलित है।। २४२।। प्रभु ने देखा कि पुलिन पर गौओं का एक झुण्ड चर रहा है, वे "हम्बा-हम्बा" करती हुई पानी पीने के लिये श्रा रही है।। २४३।। कोई पूँछ उठा कर चारों ओर दौड़ती हैं, कोई लड़ती हैं, कोई लेटती हैं श्रीर कोई जल पीती हैं।। २४४।। यह देखकर प्रभु गरजते हुए हुँकार करते हैं श्रीर बारम्बार 'मैं वहीं हूँ' 'मैं वहीं हूँ' करते हैं

सहुत तेज वाले श्रीवास जी की समाधि (ध्यान) भग हो गई श्रीर वे चारों श्रोर देखते लगे। २५६।। विस्तृहोंने देखा कि विश्वम्भर चतुर्भु ज रूप में शंख, चक्र, गदा, पद्म, धारण किये हुए वीरासन से बठे हुए हैं भू २६०।। और मत्त सिंह की भांति गर्जना कर रहे हैं और बाई बगल को बजाते हुए हुन्द्वार कर रहे हैं और बाई बगल को बजाते हुए हुन्द्वार कर रहे हैं अपर १। यह देखकर श्रीवास का शरीर कांप उठा। वे हवके-वक्के रह गये और मुख से कुछ भी

82 ]

देखिया हहल कम्प श्रीवास शरीरे। स्तब्ध हैला श्रीनिवास किछुह्ना स्फुरे ॥२६२॥ हाकिया बोलये प्रभु ''आरे श्रीनिवास । एत दिन ना जानिस् श्रामार प्रकाश ॥२६३॥ तोर उच्च सङ्कीत्तं ने, नाहार हुङ्कारे। छाड़िया वैकुण्ठ आहलु सर्वं परिवारे ॥२६४॥ तिदिवन्ते आछह तुमि आमारे आनिया। शान्ति पुरे गेल नाहा आमारे एड़िया ॥२६४॥ साधु उद्धारिमु हुष्ट विनाशिमु सव। तोर किछ विन्ता नाइ,पढ़ 'भोर स्तव' ॥२६६॥ अभुरे देखिया प्रमे कान्दे श्रीनिवास । घुचिल अन्तर-भय पाइया आश्वास ॥२६६॥ श्रभुरे देखिया प्रमे कान्दे श्रीनिवास । घुचिल अन्तर-भय पाइया आश्वास ॥२६७॥ हिरिषे पूणित हैल सर्व-कलैवर। दाण्डाइया स्तुति करे जुड़ि हुङ्क कर ॥२६८॥ सहजे पण्डित वड़-महा-भागवत । श्राज्ञा पाइ स्तुति करे जेन धिभमत ॥२६०॥ मागवते श्राछे ब्रह्म-मोहायनोदने । सेइ क्लोक पढ़ि स्तुति करये प्रथमे ॥२७०॥ नौमीडयतेऽश्ववपुषे तड़िदम्बराय, गुञ्जा वतंस परिपच्छ लसन्मुखाय। वन्यस्रजे कवल-वेश-विधाण-वेशु, लक्ष्मश्रिये मृदु पदे पशु पाङ्गजाय । २७१॥ 'विश्वम्भर-चरेग आमार नमस्कार। नव-घन जिनि वर्गा, पीतवास जाँर ॥२७२॥ शचीर-नन्दन पाये मोर नमस्कार। नव-घन जिनि वर्गा, पीतवास जाँर ॥२७२॥ शचीर-नन्दन पाये मोर नमस्कार। तवगुञ्जा शिखिपुच्छ भूषणा जाहार ॥२७३॥ गङ्गा दास-शिष्य प्राये मोर नमस्कार। वनपाला, करे दिख् शोदन जाँहार ॥२७४॥ जगन्नाथ पुत्र-पदे मोर नमस्कार। कोटि चन्द जिनि ह्ल वदन जाँहार।।२७४॥

न बोल सके ।। २६२ ।। प्रभु पुकार कर बोले-"अरे श्रीनिवास !" तुने इतने दिन तक मेरे अवतार को नहीं जाना ॥ २६३ ॥ तेरे उच्च संकीतंन और नाढा ( अद्वैत ) के हैकार से मैं वैकुण्ठ को छोड़ कर सब परिवार सहित यहाँ आया है ।। २६४ ।। तू तो मुक्ते लाकर निश्चिन्त हो गया है और नाढा मुक्ते छोड़ कर शान्तिपुर चला गया है" ॥ २६४ ॥ "मैं साधुम्रों का उद्धार करूँ गा और सब दुष्टों का विनाश करूँ गा। तू कुछ चिन्ता मत कर, मेरी स्तुति पढ़"।। २६६ ।। प्रभु को देखकर श्रीनिवास प्रेम में रोने लगे। प्रभु का धारवा-सन पाकर उसके हृदय का भय दूर हो गया।। २६७ ।। श्रीवास पण्डित एक लो वैसे ही महा भागवत हैं, उस पर प्रभु की आज्ञा हुई है। ग्रंब तो उनको मन की हो गई-वे स्तृति करने लगे।। २६८।। २६८॥ श्री द्वागवत में जो ब्रह्मा-मोह-नाश का प्रसंग है, उसी में से ब्रह्मा कृत स्तृति का प्रथम श्लोक पढ़ कर वे स्तृति करते हैं।। २७०।। "प्रभो ! आपका नव जल घर के समान इवामल शरीर है, आप विद्युत जैसे अल मलाते हुए पीताम्बर को पहने हुए हैं, कर्गों में गुञ्जाओं के भूषण ग्रीर शीश पर मीर पंख घारख करने से आपके मुख पर अतोस्ती छटा छिटक रही है, आपके वक्ष: स्थल पर लटकती हुई बनमाला है, वाँई हथेली पर दही भात का कौर है, बगल में, बेत और सींगा है, और कमर की फेंट पर वंशी है। इन असाधारण चिन्हों से आपकी विशेष शोभा हो रही हैं, पुत्र आप सुकुमार चरण वाले हैं, और पशु पालक नन्दराय के पुत्र हैं। आप ही स्तुति करने योग्य हैं ! मैं आपकी नमस्कार करता हूँ "। २७१।। (भाग० १०-१४-१) "श्री विश्वम्भर के चरगों में मेरा नमस्कार है, जिनका वर्ण नवीन मेघ को भी जीतने वाला है धौर जो पीताम्बर पहने हुए हैं।। २७२।। श्री शवीनन्दन के चर्णों में मेरा नमस्कार है जिनका कि नवींन गुञ्जा और मोर पंख ही भूषण है।। २७३।। श्री गङ्गादास पण्डित के शिष्य के चरणों में मेरा नमस्कार है, कि जो बनमाला पहने हए हैं और जिनके हाय में दही-भात का कौर है ॥ २७४॥ श्री जगन्नाय मिश्र के पुत्र के चरगों में मेरा नमस्कार है, कि जिनके मुख की रूप माधुरी कोटि चन्द्रमाओं को जीतने वाली है।। २७४।। जिनके मूषण के चिन्ह सींगा, बेत और वंशी हैं, वही तुम नवद्वीप में अवतीएँ।

बिङ्गा, वेत्र, वेला चिह्न भूषण आँहार। सेंड तुमि नवहीपे कैले अवतार।।२७६।। चारि-वेदे जाँरे घोषे' 'नन्देर कुमार' । सेइ तुमि, तोमार चरएो नमस्कार'' ॥२७७॥ ब्रह्मस्तवे स्तृति करे प्रभूर चरगो। स्वच्छन्दे वोलये-अत ग्राइसे वदने ॥२७८॥ "तुमि विष्णा, तुमि कुष्णा, तुमि अज्ञ श्वर । तोमार चरणोदक-गङ्का तीर्थवर ।।२७६।। जानकी वल्लभ तुमि, तुमि नरसिंह। ग्रज-भव-ग्रादि तोर चरहोर भङ्ग ॥२५०॥ तुमिसे वेदान्त वेदा, तुमि नारायण । तुमिसे छलिला वलि-हइया वामन । २५१।। तुमि हय ग्रीव, तुमि जगत-जीवन । तुमि नीलाचल चन्द्र-सभार कारण ॥२=२॥ तोमार मायाय कार् नाहि हय भद्ध । कमला ना जाने-जार सने एक सङ्घार्दशा सङ्गी सखा भाइ-सर्व-मते सेवेजे। हेन प्रभू मोह माने'-अन्य जनाके ॥ १८४। मिथ्या-गृहवासे मोरे पाड़ियाछ भोले । तोमा' ना जानिङ्गा मोर जन्मगेल हेले ।। रूप्रा। नाना माया करि तुमि आमारे वञ्चिला । साजि-वृत्ति आदि करि आमार बहिला ॥२८६॥ ताथे मोर भय नाहि, शुन प्राणानाथ । तुमि-हेन प्रभु मोरे ,हइला साक्षात ॥२८७॥ आजि मोर सकल-दुःखेर हैल नाशा ऑजि मोर दिवस हइल परकाश ।।२८८ । आजि मोर जन्म-कर्म सकन सफल। ग्राजि मोर उदय-सकल मुमङ्गल । रेटर्टः। श्राजि मोर पितृ कुल हइल उद्धार । आजि से बसति धन्य हहल आमार ॥२६०।। आजि मोर नयान-भाग्येर नाहि सीमा। ताहा देखि-जाँर श्रीचरसा सेवे रमा" ॥२६५।. विलते ग्राविष्ट हैला पण्डित-श्रीवास । ऊर्द्ध-बाहु करि कान्दे, छाड़े घन श्वास ।।२६२॥

हुए हो ॥ २७६ ॥ चारों वेद जिनको 'नन्द कुमार' कहकर घोषणा करते हैं, वह तुम ही हो। तुम्हारे चरगों में नमस्कार है" ।। २७७ ।। । इस प्रकार ) श्रीवास पण्डित ब्रह्म-स्तव के द्वारा प्रभु के चरगों में स्तुति निवेदन करते हैं-श्रौर जो कुछ मुख में भ्राता है वही निघडक बोलते जाते हैं।। २७८।। यथा:-ह प्रभो ! तुम विष्णु हो, तुम श्रीकृष्ण हो, तुम यज्ञे दवर हो । तीर्थ श्रेष्ठ गङ्गा तुम्हारा ही चरग्गोदक है ।। २७६ ।। तुम जानकी-बल्लभ राम हो, तुम नृसिंह हो, ब्रह्मा,शिव, आदि तुम्हारे ही श्रीचरणों के मधुकर हैं।। २न०।। तुम ही वेदान्त-वेद्य हो, तुम ही नारायरा हो, तुमने ही बामन बन कर बलि की छला था ॥ २५१ ॥ तुम हयग्रीव हो, तुम ही जगज्जीवन हो, तुम ही सबके कारगा नीला चल निवासी श्रीजगन्नाथ हो।। २८२ ॥ तुम्हारी माया से कौन नहीं हारा ? सदा साथ रहने वाली छक्ष्मी जी भी तुम्हें नहीं जाननी है।।१=३।। जो साथी, सखा, भाई श्रादि के रूप में सब प्रकार से तुम्हारी सेवा करते हैं, वे प्रमु (बलराम) भी तुम्हारी माया से मोह में पड़ जाते हैं, तो फिर औरों की तो बात ही क्या ?।। २०४॥ प्रभी ! तुमने मुंके भी इस मिथ्या गृहस्य में भुला रक्खा है। तुम्हें न जानकर मेरा जन्म ऐसे ही व्यर्थ चला गया ॥२०३॥ हें नाथ! तुमने कितने २ छल करके मुभे छला! तुम मेरी पूजा की डाली और घोती तक उठा कर चले ॥ २८६ ॥ उससे मुक्ते, सुनो प्राण नाथ, भय नहीं है, ( प्रसन्तता ही है, कारण कि ) तुम जैसे प्रभु मुक्ते साक्षात् मिल गये।। २८७ । आज मेरे समस्त दुःखों का नाश हो गया। आज मेरा शुभ दिवस उदय हुश ्। रिक्ट ।। आज मेरा जन्म, मेरे कर्म सब सफल हो गये। आज मेरे समस्त सुमंगल उदय हो आये कि सेन्छ।। श्राज मेरे पितृ कुल का उद्धार हो गया। आज मेरा निवास-स्थान घन्य हो गया।। २६०॥ माज्यारे नेत्रों के सीभाग्य की सीमा नहीं हैं (कारण कि बाज मैं) उनको देख रहा हूँ कि जिनके श्री चरणों की लक्ष्मी की सेवा करती हैं"।। २६१।। (इस प्रकार ) स्तुति करते २ श्रीवास पण्डित आवेश में

गड़ा गड़ि जाय भाग्यवन्त श्रीनिवास । देखिया श्रपूर्व गौरचन्द्रेर प्रकाश । २६३।। कि प्रद्भुत मुख हैल श्रीवास-शरीरे। डूविलेन विप्रवर आनन्द-सागरे।।२६४।। हासिया भुनेन प्रभु श्रीवासेर स्तृति । सदय हृदया नोले श्रीवासेर प्रति ।।२६४।। "श्री-पुत्र-आदि जत तोमार बाड़ीर। देख्क ग्राभार रूप, करह बाहिर।।२६६॥ सस्त्रीक हइया पूज' वरण आमार। वर माग जेन इच्छा थाक्ये तोमार॥ १६७॥ प्रभूर पाइवा आज्ञा श्रीवास पण्डित । सर्व-परिकर सह बाइला त्वरित ॥२६८॥ विष्णा पूजा-निमित्त जतेक पूज्य छिल । सकल प्रभुर पाये साक्षातेइ दिल । ।२६८॥ गन्ध-माल्य-धप-दीपे पूजे श्रीचरएा। सखीक हइया विप्र करये कन्दन ॥३००॥ भाइ, पत्नि, दास, दासो, सकल लइया । श्रीवास करये काकू चरखे पड़िया ॥३०१॥ श्रीतिवास प्रिय कारी प्रभु विश्वमभर। चरण दिलेन सर्व-शिरेर उपर ॥३०२॥ अलक्षिते कूले प्रभु माथाय समार । हासि वोले "मोरे चित हउ समाकार ।।३०३।। हुङ्कार गर्जन करि प्रभु विश्वम्भर । श्रीनिवास सम्बोधिया बोलेन उत्तर ॥३०४॥ "अये श्रीतिवास ! किछु मने भय वाश्रो। शुनि तोमा" धन्ति आइसे राज-नाओ ॥३०५॥ भनन्त-ब्रह्माण्ड-माभी जत जीव वैसे । सभार प्रेरक आमि आपनार रसे ॥३०६॥ मुञ्जा जदि बोलाङ सेइ राजार शरीरे। तवे से बलिव सेह धरिवार तरे ॥३०॥। जिद वा एमत नहे, स्वतंत्र हृदया । घरि वारे वोले, तवे मुञ्जि चाहों इहा ॥३०८॥ मित्र गिया सर्व-ग्रागे नौकाय चढ़िम्ँ। एइ मत गिया राजगोचर हइम्ँ।।३०६॥

भर गये और भूजा उठा कर रोने और लम्बो-लम्बी साँसें लेने लगे ॥२६२ ॥ श्री गौरचन्द्र के अपूर्व प्रकाश को देखकर भाग्यवान श्रीतिवास धरती पर लोट पोट हो गये।। २६३।। श्रीवास के तन-मन में कैसा अद्भ त सुख हुआ कि विप्रवर आनन्द-सागर में इब गये ।। २६४ ।। प्रभु ने श्रीवास की स्तुति हैंसते हँसते सुनी और फिर सदय होकर ( श्रीवास से ) बोले ।। २६४ ।। "श्रीवास ! तुम्हारे घर में जितने स्त्री-पुरुष ग्राहि हैं, उन सबको बाहर बुलाओ, वे सब मेरा रूप देखें"।। २८६।। "तुम स्त्री सहित मेरे चरणों की पूजा करो, भीर जो तुम्हारी इच्छा हो, वही वर मांग लो"।। २६७।। प्रभु की श्राज्ञा पाकर श्रीवास पण्डित भ्रपने परिवार सहित शीझ ही आ गया ।। २६८ ।। उन्होंने, विष्णु-पूजन के लिये जितने फूल ये, वे सब प्रभु के चरणों में साम्रात् चढ़ा दिये ।। २६ ।। उन्होंने मुगन्धि, माला, घूप, दीप के द्वारा श्री चरणों की पूजा की। स्त्री सहित विप्रवर रोने लगे।। ३००।। फिर भाई, पत्नी, दास, दासी, सब को लेकर वे प्रमु के श्री चरणों में पड़ गये और दीन वचतों द्वारा प्रार्थना । करने छगे ।। ३०१ ।। श्रीनिवास के प्रिय कर्ता श्री विश्वमभर प्रभू ते सबके सिर पर अपना चरण्रिख दिया।। ३०२।। प्रभु ने अलक्षित रूप से सबके सिर पर हाथ फेरा श्रीर हँसकर बोले-"मूझ में सबका चित्त होवे"।। ३०३।। फिर हुँकार श्रीर गर्जन करते हए श्रीवास को सम्बोधन करके बोले ।। ३०३ ।। "ऐ श्रीनिवास ! क्या तुम मन में कुछ डर रहे हो ? मैं सुनता है कि तुम लोगों को पकड़ने के लिये एक राज-नौका आ रही है।। २०४।। (तो सुनो) अनन्त बह्याण्डों में जितने जीव बसते हैं, मैं उन सबका स्वेच्छानुसार प्रेरक है ।। ३०६ ।। ( अतएव ) जब मैं उस राजा के शरीर के भीतर से बुलवाऊँगा, तब ही वह पकड़ने के लिये बोलेगा।। ३०७।। "यदि ऐसी बात" नहीं हुई भीर वह स्वतंत्र रूप से पकड़ लाने के लिये आजा करे भी, तो.मैं यह करना चाहना है कि ।। ३०८ ।। मैं जाकर सबसे पहले नौका पर चढ़ेंगा और इस प्रकार जाकर राजा के सन्मुख पहुँचू गा

मोरे देखि राजा कि रहिव नृपासने । विह्नल करियाना पाड़िमुँ सेड खाने ।। ३१०।। अदि वा एमत नहे, जिज्ञासिव मोरे। सेहो मोर अभीष्ट शुनह कहीं तोरे। १३११।। शुन शुन अपे राजा ! सत्य मिथ्या जान । जतेक मोल्ला काजी सब तोर आन ॥३(२॥ हस्ती, घोड़ा,पशु, पक्षी जत तोर षाछे । सकल आनह राजा ! आपनार काछे ।।३१३।। एवे हेन स्राज्ञा कर' सकल-काजीरे। आपनार शास्त्र विल कान्दां सभारे।।३१४।। ना पारिल तारा जदि एतेक करिते । तदे से आपना व्यक्त करिव राजाते ॥३१५॥ 'सङ्कीर्तन माना कर' ए गुलार बोले। जत तार शक्ति एइ देखिलि सकले ॥३१६॥ मोर शक्ति देख एवे नयन भरिया। एत वलि मत्र-हस्ती ग्रानिव भरिया।।३१७।। हस्ती, बोड़ा, मृग, पाखी एकत्र करिया । सेइ खाने कान्दाइमुँ श्रीकृष्ण विलया ॥३१८॥ राजार जतेक गण-राजार सहिते । सभा कान्दाइमुँ कृष्ण विल भालमते । ३६६॥ इहाते वाम्रप्रत्यय तुमि वासं मने। साक्षातेइ करों देख ग्रापन-नयने ।।३५०।। सम्मुखे देखये एक वालिका ग्रापनि । श्रीवासेर श्रातृ-मुता-नाम 'नारायणी' ॥३२१॥ श्रद्यापिह वैष्ण्व-मण्डने जाँर ध्वनि । 'चैतन्येर अवशेष-पात्र नारायणी ॥३२२॥ सर्व-भूत-ग्रन्तविमी-प्रभु गौर चाँद । आज्ञा कैला ''नारायिए। कृष्ण विल काँद''।।३२३। चारि-बत्सरेर सेइ उन्मत्त-चरित । 'हा कृष्ण' बलिया कान्दे, नाहिक सम्बित ।।३२४।। अङ्ग बाहि पड़े घारा पृथिवीर तले। परिपूर्ण हैल स्थल नयनेर जले ॥३२४॥

।। ३०६ ।। मुक्ते देखकर राजा क्या अपने राज-अ।सन पर बैठा रह सकेगा ? क्या में उसे विह्नल बना कर वहीं न गिरा सक्तांगा ? ॥ ३१० ॥ यदि ऐसा न हुआ और राजा ने मुझसे कुछ-पूछा तो वह तो मैं चाहता ही हूँ । मैं उसे जो कहूँगा वह तुमसे कहता हूँ सुन ।। ३११ ।! ( मैं कहूँगा ) "अरे राजन् ! सुन-सुन और सत्य-मिथ्या को पहचान । जितने तेरे काजी धीर मुल्ला है उन सबकी बुला से ॥ ३१२ ॥ और जितने तेरे हाथी-घोड़ा, पशु-पक्षी हैं, उन सबको अपने पास मेंगवा ले ।। ३१३ ।। अब इन सब काजी-मुल्लाश्रो को आज्ञा कर कि ये अपना कास्त्र ( कुरान ) पढ़कर इन सब पशु-पक्षियों को रुलाने !! ३१४ !। यदि वे काजी-मुल्ला ऐसा नहीं कर सके तो फिर में अपने को राजा के आगे प्रकट करूँ गा।। ३१४।। ( मैं कहूँगा कि ) ग्ररे राजा ! तू इन लोगों के कहने दे संकीर्तन बन्द करता है-इनकी जितनी भी शक्ति है वह तो तूने सब देख ही ली।। ३१६।। अब तू आंख खोल करके मेरी भी शक्ति देख। इतना कहकर मैं एक मत बाले हाथी को पकड़ लाऊ गा ।। ३१७ । और हाथी-घोड़ा, पशु-पक्षी सबको वहाँ इकट्टा करू गा और वहीं पर उन सबको ''कृष्ण कृष्ण'' कहकर एलाऊँगा ॥ ३१८ ॥ ग्रौर राजा के सहित राजा के जितने लोग हैं, उन् सबको "कृष्ण २" कह कर खूब रुलाऊँगा ।। ३१६ ।। यदि तुम्हारे मन में इस बात पर विश्वास नही होता है तो मैं तुम्हारे सामने ही करके दिखलाता हूँ, तुम अपनी आँखों से देख लो ॥ ३२० ॥ श्रीवास की भतीजी नारायणी नाम की एक वालिका को प्रभु ने ग्रपने सामने देखा ।। ३२१ ।। जिसके छिये ग्राज भी वैष्णव मण्डली में यह ध्विन गाई जाती है ''श्री चैतन्यदेव के अवशेष प्रसाद की पासी नारायराी'' ।३२२॥ उसके लिये सर्वभूत अन्तर्यामी प्रभु गौरकाद्र ने प्राज्ञा की कि-"नारायणी! कृष्ण २ कह कर रो तो" में देरदे ॥ चार वर्ष की वह बालिका प्रेमोन्मत्त हो गई, "हा कृष्ण" "हा कृष्ण" कह कर रोने लगी और कुछ ज्ञान उसे न रहा।। ३२४।। आँसुओं की घारा उसके शरीर को भिगोती हुई पृथ्वी पर बहुने लगी भीर वह स्थात उस जल से भर गमा 11 ३२४ 11 तब प्रभु विश्वम्भर हैंस २ कर कहने लगे "अरे श्रीवास!

हासिया हासिया वोले प्रभु विश्वम्भर । "एखन तोमार सब ध्रचिल किंडर ॥३२६ । महा-वक्ता श्रीनिवास-सर्व-तत्त्व जाने । ग्रास्फालिया दुइ भुज वोले प्रभु-स्थाने ॥३२७॥ "काल रूपी तोमार विंश्रह भगवाने। जलने सकल सृष्टि संहारिया आने' ॥३२८॥ तखने ना करि भय तोर नाम-बले । एखने किसेर भय, तुमि मोर घरे" ॥३२६॥ विलया आविष्ट हैला परिडत-श्रीवास । गोष्ठीर सहित देखे प्रभुर प्रकाश ॥३३०॥ चारि-वेदे जारे देखिवारे अभिलाष । ताहा देखे श्रीवासेर जत दासी दास ।। ३३१। कि वलिव श्रीवासेर उदार चरित्र। जाहार चरण-धूले संसार पवित्र। ३३२॥ कृष्ण-श्रवतार जेन वसुदेव घरे। जतेक विहार सव-नन्देर मन्दिरे।।३३३।। जगन्नाथ घरे हैल एइ ग्रवतार । श्रीवास पण्डित गृहे सकल विहार ।।३३४।। सर्वं बैष्णवेर प्रिय-पण्डित-श्रीवास । ताँर वाडी गेले मात्र सभार उल्लास ॥३३४॥ अनुभवे जारे स्तव करे वेद मुखे। श्रीवासेर दास दासी तारे देखे मुखे।।३३६।। एतेके वैष्णव सेवा परम-उपाय। अवस्य मिलये कृष्ण वैष्णव कृपाय ॥३३७॥ श्रीवासेरे आज्ञा कैला प्रभु विश्वस्भर । "ना कहिओ ए सव कथा काहारो गोचर" ।।३३८।। वाह्य पाइ विश्वमभर लिजित-अन्तर । आश्वासिया श्रोवासेरे गेलानिज-घर ॥३३६॥ सुखमय हैल तवे श्रीवास पण्डित । पत्नो, वध, भाइ, दास, दासीर सहित ॥३४ ॥ श्री<mark>यास करिला</mark> स्तुति-देखिया प्रकाश । इहा<sup>ँ</sup> जेइ शुने से**इ हय** कृष्णदास ॥३४५॥ अन्तर्जामि-रूपे बलराम भगवान । आज्ञा कंला चैतन्येर गाइते आख्यान ॥ ३४२॥

श्रव तो तुम्हारा सब भय दर हो गया न ॥ ३२६ ॥ श्रीवास जी बड़े भारी वस्ता हैं श्रीर सर्व तत्त्व के ज्ञाता हैं। वे दोनों भुजा उठाकर प्रभु से बोले-।। ३२७ ।। "आपकी काल रूपी भगवन्मूर्त्त जब समस्त सृष्टिका संहार कर डालती है तब भी मैं ग्रापके बल से भयभीत नहीं होता हूँ, फिर इस समय जब कि ग्राप मेरे घर में हैं, सुभी किसका भय ?"।। ३२ = ।। ३२६।। कहते २ श्रीवास को ग्रावेश हो ग्राया। वे ( ग्रानन्द में भरे ) परिवार सहित प्रभु के प्रकाश का दर्शन करने लगे।। ३३०।। चारों वेद जिनके दर्शन की अभिलाषा करते हैं, उनको श्रीवास के सब दास-दासी देख रहे हैं ॥ ३३१ ॥ श्रीवास के उदार चरित्र को मैं क्या बखानूँ कि जिनकी चरणा–रज से संसार पवित्र हैं।। ३३२।। जैसे श्रीकृष्ण का अवतार तो वसुदेव जी के घर हुआ परन्तु लीलाएँ सब नन्द बाबा के घर हुई, म ३३३ म वैसे ही यह गौर स्रवतार भी हुआ तो श्रीजगन्नाथ जी के घर परन्तु सारी लीलाएँ श्रीवास पिडत के घर में ही हुईं ॥ ३३४॥ श्रीवास पिडत सब वैष्णावों के बड़े प्रिय हैं। उनके घर जाने में हो सबको बड़ा ग्रानन्द होता है ॥३३४॥ वेद अपने अनुभव ज्ञान के बल से जिनकी केवल मुख से ही स्तुति करते हैं, श्रीवास के दास-दासी उन्हीं को सुख पूर्वक आँखों से देख रहे हैं।। ३३६।। इसीलिये वैष्णव सेवा ही श्रीकृष्ण प्राप्ति का परम उपाय है। वैष्णावों की कृपा से श्रीकृष्ण अवश्य मिलते हैं।। ३३७।। प्रभु विश्वम्भर ने श्रीवास जी को आजो की कि ''तूम यह सब प्रसंग किसी को सुनाना नहीं।। ३३८।। पश्चात् वाह्य दशा में आने पर प्रभु विश्वस्थर मन में बड़े लिजित हुए और श्रीवास को ढाँढस-भरोसा देकर अपने घर चले गये।। ३३६।। तब तो श्री-वास पण्डित पत्नी, बधू, भाई, दास-दासी सबके सहित बड़े आनन्द को प्राप्त हुए ।। ३४० ।। श्रीवास ने प्रभु के प्रकाश को देखकर जो स्तुति की है उसे जो कोई भी सुनेंगा, वह श्रीकृष्ण का दास बन जायगा ॥ ३४१ ॥ भगवान् बलराम ने अन्तर्यामी रूप से मुझको श्रीचैतन्य चरित गाने के लिए आज्ञा की. (इसी- वैद्यावेर पाये मोर एइ मनस्काम । जन्म जन्म मोर प्रभु हुउ वलराम ॥३४३॥ 'नरसिंह' 'यदुसिंह' येन नाम-भेद । एइ मत जान' 'नित्यानन्द' वलदेव' ॥३४४॥ चैतन्य चन्द्रेर प्रिय-विग्रह वलाइ। एवे 'अवधूत चन्द्र' क्रिर जारे गाइ ॥३४४॥ मध्य खण्ड-कथा भाइ। जुन एक चिते । वत्सरेक कीर्तन करिला जेन मते ॥३३६॥ श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्द चाँद जान । वृन्दावनदास तकु पद युगे गान ॥३४७॥

## अथ तृतीयोऽध्यायः

अवतीणों स्वकारुणों परिष्ठिनों सदीश्वरों । श्रीवृष्ट्या चंतन्य-नित्यानन्दों द्वौभातरों भजे ।।१॥ जय जय सर्व श्राण्नाथ विश्वम्भर । जय नित्यानन्द-गदा धरेर ईश्वर ।।२॥ जय जय अद्वादि-भक्तर अधीन । भक्ति दान देहं प्रभु ! उद्घारह दीन ।।३॥ एइ रूपे नवदीपे प्रभु विश्वम्भर । भक्ति सुखे भासे लइ सर्व-श्रनुचर ।।४॥ प्राण् हेन सकल सेवक श्रापनार । 'कृष्णा' विल कान्दे गला घरिया सभार ।।१॥ देखिया प्रभुर प्रेम सर्व-दास गण । चतुर्दिगे प्रभु वेढ़ि करणे क्रन्दन ।।६॥ आछुक दासेर काज, से प्रेमं देखिते । शुष्क काष्ठ-पाषाणादि मिलाय भूमिते ।।७॥ छाडि धन, पृत्र, गृह सर्व-भक्त गण । अहिनिश प्रभु-सङ्गे करेन कीर्त्यं ।।८॥ हइलेन गौरचन्द्र कृष्ण भक्तिमय । जखन जेरूप शुने, सेइ मत हय ।।६॥

िलये मैं यह कुछ गा रहा हूँ ) । ३४२ ।। श्री वैष्णावों के चरणों में मेरी यही प्रार्थना है कि जन्म-जन्म में मेरे प्रभु श्रीबलराम जी हों ।। ३४३ ।। जैसे "नरसिह" "यदुसिह" में केवल नाम मात्र का ही भेद है वैसे ही "नित्यानन्द" घौर "बलराम" में भी जानो ।। ३४४ । श्रीबलराम जी, जिनको छव अवधूत-चन्द्र (नित्या नन्द ) के नाम से गाते हैं, श्रीचैतन्य चन्द्र के प्रिय विग्रह हैं ।। ३४४ ।। भाइयो ! मध्य खण्ड की कथा एकाग्र वित्ता से सुनो-जिस प्रकार प्रभु ने एक वर्ष तक कीर्तान किया है-(वह इसमें विण्ति होगी) ।। ३४६ ।। श्रीकृष्ण चैतन्य और श्री नित्यानन्द चन्द्र को अपना सर्वस्व जान कर यह दृन्दाबन दास उनके श्रीयुगल चरणों में उनका ही गुरा-गान कुछ निवेदन करता है ।। ३४७ ।।

जो केवल अपनी कहता से प्रेरित होकर ही अवती हुए हैं, जो परिच्छिनवत् प्रतीत होते हुए भी सत् अर्थात् नित्य स्वरूप हैं तथा ईश्वर अर्थात् सर्व नियन्ता हैं, उन दोनों भाई श्रीकृष्णा चंतन्य और श्री नित्यानन्द को में भजता हूँ, ॥ १ ॥ सब के प्राण नाथ विश्वम्भर की जय हो जय हो । नित्यानन्द और गदाभर के ईश्वर की जय हो जय हो ॥ २ ॥ अर्ड ता चार्य आदि भक्तों के अधीन प्रभु की जय हो, जय हो । हे प्रभो ! भक्ति प्रदान करों और दीनों का उद्धार करों ॥ ३ ॥ इस प्रकार श्री विश्वम्भर प्रभु नवद्धीप में अपने सब अनुचर जनों के सहित भक्ति-सुख की सरिता में आनन्द से बहे जा रहे हैं ॥ ४ ॥ आपको अपने सब सेवक प्राण समान प्रिय हैं, आप उनके कण्ठ पकड़-पकड़ कर 'कृष्ण-कृष्ण' कहते हुए सेते हैं ॥ ४ ॥ वे सेवक गण भी प्रभु के प्रेम को देखकर उनकों चारों ओर से घर कर रोते हैं ॥ ६ ॥ सेवकों ची बात तो दूर रहे, उस प्रेम को देखकर सूखे काठ और पत्थर भी पिघल कर घूल में मिल जाते हैं । इ ॥ अब तो गौरसन्द कृष्ण-मिक्त जाते हैं । जब जैसी कथा सुनते हैं, उसी भाव में सन्मय हो जाते हैं

· 一种理想是2000年1

दास्य भाव प्रमु जवे करेन कन्दन हहल प्रहेर दुइ गङ्गी-भीगमन ।।१०।। जवे हासे, तवे प्रभु प्रहरेक हासे। मूच्छित हइले-प्रहरेक नाहि खासे।।११।। क्षरी हैये स्वानु भाव, दम्भ करि वैसे । "मुजि सेइ मुजि सेइ" इहा विल हासे ॥१२॥ ''कीर्थों गैरु नाढ़ा बूढ़ा–जे ऑनिलें मीरे। विलाइमुँ भक्ति रसंप्रति-घरे घरे" ॥१३॥ सेइ क्षरी ''क्वष्ण आरे वापे'' वर्लि कोन्दे । आपनार केश आपनार पाये वान्वे ।।१४।। अकरूर-जानैर रलोक पढ़िया पढ़िया। क्षयों पड़े पृथिनीते दगड़वर्त हैया।।१५॥ हर लेन महाप्रभु जे हेन अकरा सेई मत कथा कहे बाह्य गेल दूर। १९६॥ ''मथुराय चर्छ नन्द ! राम-कृष्ण लेया । धनुर्मेख राज महोत्सव देखि गिया ॥१७॥ एइ मत नाना भावे नाना-कथा कहे। देखिया वैष्णव-सर्वे स्नानन्दे भासवे।।१८।। एक दिन वराह भावेर श्लोक शुनि । गर्जिया सुरारि-घरे चलिला आपनि ।।१६।। अन्तरे मुरारि गुप्त-प्रति वड् प्रेम । हनुमान-प्रति प्रमु रघुनाय जेन ॥२०॥ मुरारिर घरे गेला श्रीशची नन्दन। सम्भ्रमे करिला गुप्त चरगा-वन्दन।।२१॥ "शूकरं शूकर" विल प्रभुं चिल जाय । स्तम्भितं मुरारि गृप्त<sup>ं</sup>चतुर्दिगे चाय ।।२२।। विष्णा गृहै प्रविष्ठ हड्ला विश्वमभर । सम्मुखे देखिला जुल भाजन सुन्दरं ॥२३॥ वराह-भाकार प्रभु हैं ला सेइ क्षरों। स्वानुभावे गाहू प्रमु तुलिला देशने।।२४॥ गर्जे जज्ञ वराह-प्रकाशे' खर चारि । प्रभु वोले "मोर स्तुति वोलह मुरारि ।।२४।।

।। £ ।। जब प्रभु दास-भाव में रोते हैं तो दो-दो पहर तक उनके नेत्रों से ऐसी अश्रुधाराएँ बहती हैं मानो तो गङ्गा जी ही स्वयं आ गई हों।।। १०।। प्रभु जब हँसते हैं तो एक २ पहर तक हँसते ही रहते हैं और मूर्षिकत होते हैं तब भी पहर-पहर तक स्वास का पता नहीं चलता है।। ११।। और क्षिण भर में उनका

रपना ईश्वर भाव प्रकर्ट हो जाता है, धौर तब वे बड़े स्वाभिमान के साथ बैठ जाते हैं और ''मैं वहीं हूँ, मै वही हूँ ' कहते हैं और हँसते हैं ।। १२ ।। कभी कहते हैं- "अरे वह बूढ़ा नाडा ( अद्वेत ) कहाँ गया जो

मुफे यहाँ (भूतल पर) ले आया है। अब मैं घर घर में भक्ति रस लुटोऊँगा"।। १३।। और फिर उसी प्रमय—''कृष्णं ! मेरे बाप'' कहकर रोते हैं श्रीर अपने केश को अपने पैरों से बाँधते हैं।। १९।। कभी

ज-आगमन के समय अकूर जी के श्लोकों को पढ़ते हुए पृथ्वी पर दण्डवत् कर गिर पड़ते हैं 11१×11 महा-

भु अकूर के भाव में तन्मय होकर मानों तो अकूर ही बन गये। वे अपने को भूल गये और अकूर की

माँति बचन बोलने लगे।। १६।। वे कहने लगे-''नेन्देजी ! राम-इंट्रिंग को लेकर मथुरा की चली। चल

कर राजा का धनुष-यज्ञ महोत्सव देखों ।। १७ ॥ इस प्रकार प्रभु नाना प्रकार के भावावेश में नाना

.कार की बातें कहते हैं और ैष्साव जन यह चरित्र देख २ कर आनन्द धारा में बहे जाते हैं।। १८।। एक दिन बराह श्रवंतार का एक क्लोक सुनते ही प्रभु गरजते हुए मुरारि गुप्त के घर को चले ।। १६ ।।

ेमु के हृदय में मुरारि के प्रति बड़ा प्रेम है ठीक जैसा हनुमान जी के प्रति प्रभु रघुनाथ जी का है ।।२०।।

ाब श्री शचीनन्दन मुरारि गुप्त के घर पहुँचे तो मुरारि गुप्त ने बड़े ब्रादर सम्मान पूर्वक प्रभु की चरण-

वन्दना की ।। २१ ।। प्रभु ''शूकर शूकर'' कहते हुए चलते जाते हैं जिसे सुनकर मुरारि गुप्त चिकत खडा-

जल से भरा हुआ एक सुन्दर पात्र देखा ॥ २३ ॥ देखते ही तत्क्षण प्रभु का वराह आकार हो गया और

खडा चारों ओर देखता है।। २२।। विश्वमभर देव बिष्णु-मन्दिर में प्रवेश कर गये और सामने ही उन्होंने ईश्वर भाव के आदेश में प्रभु ने गडुवे को अपने दाँतों पर उठा लिया ।। २४ ।। चार खुरों को प्रकट करते

स्तब्ध हैला मुरारि अपूर्व-दरशने। किवलिव मुरारि, ना आइसे वदने।।२६।। प्रभु बोले "वोल बोल किछु भय नाञा । एत दिन नाहि जान' मुत्रि एइ ठाञा" ।।२७।। क्रस्पित मुरारि कहे करिया विनति । "तुमि से जानह प्रभु ! तोमार जे स्तुति ।।२८।। भ्रनन्त-ब्रह्माण्ड जार फरा। एक घरे। सहस्र बदन हइ जारे स्तुति करे।।२६।। तमुंनाहि पाय ग्रन्त, सेइ प्रभुकहे। तोमर स्तवेते श्रारके समर्थ हये।।३०॥ जे वेदेर मत करे सकल संसार। सेइ वेद सर्व-तत्त्व ना जाने तोमार।।३१।। जत देखि श्नि प्रभु ! अनन्त भुवन । तोर लोम कूपे गिया मिलाय जखन ॥३२॥ एक सदा नन्द तुमि जकर जखने। शेल देखि वेदे ताहा जानिव केमने ।।३३।। धत एव तुमिसे तोमारे जान' मात्र । तुमि जानाइले जाने तोमार कृपा पात्र ॥३४॥ तोमार स्तुति जे मोर कौन अधिकार। एत विल कान्दे ग्रुप्त करे नमस्कार।।३४।। गुप्त-वाक्ये तुष्ट हइ वराह ईश्वर। वेद प्रति क्रोध करि वोलये उत्तर।।३६।। "हस्त पाद मुख मोर नाहिक लोचन । वेद मोरे एइ मत करे विडम्बन ॥३७॥ काशी ते पढ़ाय बेटा परकाशानन्द । सेइ बेटा करे मोर अङ्ग खण्ड-खण्ड ॥३८॥ वाखानये वेद मोर विग्रह ना माने । सर्वाङ्गे हइल कुष्ठ, तम्हू नाहि जाने ।।३६।। सर्वे जज्ञ मयः मोर जे अरङ्गं पवित्र । ग्रज-भव-घादि गाय जाहार चरित्र ।।४०।। पुष्य पवित्रता पाय जे अङ्ग-परशे । ताहा 'मिथ्या' वोले वेटा के मन साहसे''।।४१।।

हुए यज्ञ-बराह गरजने लगे और बोले "मुरारि । मेरी स्तुति करो" ।। २४ ।। इस अपूर्व दर्शन से मुरारि गुप्त स्तब्ध हो गया क्या बोले ? क्या स्तुति करे ? मुख में कुछ भी तो नहीं आता है।। २६।। तब प्रभु बोले-"बोल-बोल! कोई भय नहीं है !.तुम्हें इतने दिन तक मालूम नहीं था कि मैं इसी ठौर पर हूँ।।२७॥ तब काँपते हुए मुरारि ने विनय-पूर्वक कहा—''हे प्रभो ! तुम्हारी स्तुति तो तुम ही जानते हो''।। २८॥ अपने एक फन पर अनन्त ब्रह्माण्डों को धारण करने वाले शेष जी अपने सहस्र मुखों से आप की स्तुति करते है।। २८।। "तब भी प्रापकी महिमा का ग्रन्त नहीं पाते हैं -- ऐसा स्वयं शेष प्रभु कहते हैं, तो फिर आप को स्तृति करने में और कौन समर्थ हो सकता है ?।। ३०।। 'जिस वेद के मत पर सब संसार चलता है वे वेद भी आपके सर्व-तत्त्व को नहीं जानते हैं।। ३१।। हे प्रभो ! जितने ग्रनन्त भुवन देखने-सुनने में आते है वे सब महा प्रलय काल में जब भ्रापके ही रोम-क्रुप में लीन हो जाते हैं।। ३२।। तब एक सदा नन्द स्वरूप ग्राप ही रह जाते हैं। उस समय आप जब जो कुछ करते हैं, उसको, कहिये तो सही, वेद कैसे जान सकते हैं ?।। ३३।। अतएव अपने को जानते हो स्रीर स्रापके जनाने पर ही आपका कोई कृपा पात्र जान सकता है।। ३४।। ऐसे जो आप हैं, ग्रापकी स्तुति करने का भला मेरा क्या अधिकार है ? ''इतना कहकर मुरारि गुप्त रोने लगे और प्रभु को प्रगाम करने लगे ।। ३४ ।। बराह भगवान् मुरारि गुप्त के वचनों से प्रसन्न हुए-फिर वेदों के प्रति कोध करते हुए बोले ॥ ३६ ॥ "मेरे हाथ, पाँव, मुख, आँख नही हैं कह कर वेद मेरी विडम्बना करते हैं।। ३७।। "काशी में बेटा प्रकाशानन्द वेद पढ़ाता है। पढ़ाता क्या है वह मेरे शरीर के टुकड़े २ करता है।। ३=।। "वह वेद की व्याख्या करता हुआ मेरे शरीर को नहीं महनंता है, इसी से उसके सर्वांग में कोढ हो गया है, फिर भी उसकी आँखें नहीं खलती हैं।। ३६।। "मेरा जो पवित्र अंग सर्व यज्ञ मय है, जिसके चरित्र को ब्रह्मा शिव आदि गाते हैं"।। ४०।। "जिस मेरे अंग के स्पर्श से पुण्य और पवित्रता की प्राप्ती होती है प्रथवा तो पवित्र भी पवित्र बन जाता है. उसे वह बेटा

"शुनरे मुरारि गुप्त" कहये शूकर। "वेद-गुह्य कहि एइ तोमार गोचर।।४२॥ स्नाम जज वराह-सकल-वेद-सार। स्नामिसे करिलु पूर्व पृथिवी-उद्धार।।४३॥ सङ्गील न-आरम्भे मोहर अवतार। भक्त-जन राखि दृष्ट करिमु संहार।।४४।। सेव केर द्रोह मुल्लि सहिते ना पारों। पुत्र जदि हय मोर, तथापि संहारों।।४४।। पुत्र काटों आपनार सेवक लागिया। मिथ्या नाहि बोलों गुप्त शुन मन दिया ॥४६॥ जे काले करिलु, मुन्नि पृथिवी-उद्घार। रहिल क्षितिर गर्भ-परशे स्नामार॥१७॥ हहल 'नरक' नामे पुत्र महावल। आपने पुत्रेरे धर्म कहिलुँ सकल ॥४८॥ महाराजा हइलेन आमार नन्दन।देव द्विज गुरु भक्त करेन पालन।।४६॥ देव दोषे ताहार हदल दुष्ट-सङ्ग। वागोर संसर्गे हैल भक्त-द्रोह-रङ्ग।।४०।। सेव केर हिसा मुझ्नि ना पारि सहिते। काटिलु भापन पुत्र-सेवक राखिते।। ११।। जन्मे जन्मे तुमि सेवियाछह श्रामारे। एतेके सकल तत्त्व कहिल तोमारे"।।१२॥ शुनिङ्गा सुरारि गुप्त प्रसुर वचन। विह्वल हइया गुप्त करेन कन्दन ॥४३॥ मुरारि-सहित गौरचन्द्र जय जय। जय जज वराह-सेवक-रक्षामय।।१४।। एइ मत सर्व-सेव केर घरे घरे। कृषाय जानायेन ठाकुर घापनारे।।४४।। चिनिज्ञा सकल भृत्य-प्रभु आपनार। परानन्द मय चित्त हइल सभार।।४६॥ पाषण्डीरे आर केहो भय नाहि करे। हाटे घाटे सभे 'कृष्ण' गाय उच्चे स्वरे ॥५७॥ प्रमु-सङ्गे मिलिया सकल भक्त गण। महानन्दे श्रहनिश करये कीर्त्त ।। १८।।

"मिथ्या" कहने का साहस कैसे करता है।। ४१।। फिर वराह भगवान बोले-"धरे मुरारि सुन ! वेद में भी जो गुप्त है, उसे मैं तुमसे प्रत्यक्ष करता हूँ ॥ ४२ ॥ "मैं यज्ञ वराह-सब वेदों का सार है । मैंने ही पूर्व-काल में पृथ्वी का उद्घार किया था ॥ ४३ ॥ "यह मेरा अवतार संकीत न-प्रचार के लिये हुआ है । मैं भक्त जनों की रक्षा करके दुष्टों का संहार करूँगा।। ४४।। "भरे सेवक से द्रोह-यह मैं सह नहीं सकता है वह मेरा पुत्र ही क्यों न हो. उसे भी मैं मार डालता हूँ।। ४५।। "अपने सेवक के लिये मैं अपने पुत्र को भी काट डालता हूँ । मुरारि गुप्त ! यह मैं मिथ्या नहीं कह रहा हूँ-ध्यान देकर सुनो ।।४६ ॥ "जिस समय मैंने पृथ्वी का उद्घार किया था उस समय मेरे स्पर्श से पृथ्वी देवी के गर्भ रह गया था।। ६७ । "उससे 'नरक' नाम का एक बड़ा बलवान पुत्र हुग्रा । उस अपने पुत्र को मैंने धर्म का सब तत्त्व समझा दिया ॥ ४८ ॥ "पोछे जाकर मेरा पुत्र महा राजा हुआ-और वह देव, द्विज, गुरु ग्रीर भक्तों का पालन करने लगा ।। ४६ ।। "परन्तु दुर्भाग्य वस वह दुष्ट-संग में पड़ गया बागासुर के दुष्ट संग से उस पर भक्त डोह का रङ्ग चढ़ गया ।। ४० १। "परन्तु मैं तो अपने सेवकों के प्रति हिंसा सह नहीं सकता-इसी से अपने सेवकों की रक्षा के लिये मैंने अपने पुत्र नरकासुर को मार डाला ॥ ५१ ॥ "तुमने जन्म-जन्म में मेरी सेवा की है-इसी कारण मैंने ये सब तत्व तुमसे कह सुनाया"।। ४२।। इस प्रकार प्रभु के वचनों को सुनकर मुरारि गुप्त आनन्द में विह्नल हो कर रोने छगा।। ५३।। मुरारि गुप्त के सहित गौरवन्द्र की जय हो जय हो ! सेवकों की रक्षा करना हो जिनका धर्म है उन यज्ञ बराह भगवान की जय हो।। ५७।। इस प्रकार प्रमु गौरचन्द्र सब सेवकों के घर-घर में जा जाकर कृपा करके अपने स्वरूप को प्रकट करने लगे।। ५५।। सेवक जनीं के हृदय भी अपने प्रभु को पहचान कर परमानन्द से पूर्ण हो गये।। ५६ ।। अब तो कोई भक्त पालिण्डियों का भय नहीं करते और हाट-बाट-घाट में सब केंचे स्वर से 'कृष्ण कृष्ण' गाते हैं।। ५७।।

मिलिला सकल भक्त वह नित्यानन्द । भाइ ना देखिया वह दुखी गौरचन्द्र ।।५२।। निरत्तरं नित्यानन्द स्मरे विश्वस्भर । जानि लेन नित्यानन्द अन्तर ईश्वर ।।६०।। प्रसङ्गे शुनह नित्यानन्देर आख्यानः। सूत्र रूपे जन्य-कर्म किछु कहि तान ।।६१।। राढ-माभे एक चाका नामे आछे ग्राम । जिंह जिन्म लेन नित्यानन्द भगवान ॥६२॥ मौड़ेश्वर-नामे देव आछे कथो दूरे। जारे पूजियाछे नित्यानन्द हल धरे।।६३।। सेइ ग्रामे वैसे विप्र हाड़ाइ-पण्डित । महा-विरक्तरे प्राय दयालु-चरित ।।६४॥ ताँर पत्नी-पद्मावती नाम पतित्रता। परम-वैष्णवी शक्ति-सेइ जगन्माता ॥६५॥ परम-उदार दुइ ब्राह्मण ब्राह्मणो । ताँच घरे नित्यानन्द जन्मिला आपनि ॥६६॥ सकल-पुत्र र ज्येष्ठ-नित्यानन्द-राय । सर्व सुस्रक्षमा देखि नयन जुड़ाय ।।६७॥ तान वाल्य लीला आदि खण्डे से विस्तर। एथाय कहिले हय प्रन्थ बहुतर ॥६८॥ एइ मत कथ्रो-दिन नित्यानन्द राय । हाड़ाइ पण्डित घरे थाछेन लीलाय ।।६६॥ गुह छाड़ि वारे प्रभु करि लेन मने । ना छाड़े जननी-तात-दुःखेर कारगे।।७०।। तिल-मात्र नित्यानन्द ना देखिले माता । जुग प्राय हेन वासे नतोधिक पिता ।। ७१।। तिल मात्र नित्यानन्द-पुत्र रे छाड़िया । कोथाग्रो हाड़ाइ ओझा नाजाय चलिया । ७२॥ किवा कृषि कमें किवा जजमान घरे। किवा हाटे किवा घाटे जत कर्म करे।।७३।। पाछे जदि नित्यानन्द चन्द्र चलि जाय । तिलाई शतेक वार उलटिया चाय ॥७४॥

और सब भक्त लोग प्रभु के साथ मिलकर बड़े आनन्द से रात दिन कीर्तन करते हैं।। १८।। एक श्रीनित्या-नन्द को छोड़ सब भक्त प्रभु से आ मिले हैं-परन्तु भाई ( निताई ) को न देखकर प्रभु वड़े दुखी रहते हैं ।। ४६ ।। विश्वम्भर देव निरन्तर निस्मानन्द का स्मर्गा करते हैं । विश्वम्भर के मन के इस दुःख को अन्तर्यामो नित्यानन्द भी जान गये।। ६०।। अब प्रसंग वशः श्रीनित्यानन्द प्रभु की कथा भी सुनो। मैं सूत्र रूप से उनके जन्म-कर्म को कुछ कहता हूँ ॥ ६१ ॥ राठ देश में 'एक चाका' नामक एक ग्राम है-जहाँ श्रीनित्यानन्द भगवान् का जन्म हुआ था।। ६२।। वहाँ से थोड़ी दूर पर 'मौडेश्वर'' नाम के महादेव हैं जिनकी पूजा हलघर नित्यानन्द जी ने की थी।। ६३।। उस ग्राम में हाडाइ पण्डित नाम के एक ब्राह्मए। रहते थे। वे बड़े विरक्त जैसे और दमालु स्वभाव के थे।। ६४।। उनकी पत्नी पद्मावती जी बड़ी पतिव्रता हैं, परम वैष्णावी शक्ति हैं, जगन्माता ही हैं।। ६५।। ब्राह्मण-ब्राह्मणी दोनों बड़े उदार हैं, उनके घर में स्वयं श्री नित्यानन्द जी प्रकट हुए हैं।। ६६।। उनके सब पुत्रों में श्री नित्यानन्दराय बड़े हैं-सर्व-सुलक्ष्म युत हैं-श्रापके दर्शन करके सब के नयन शीतल हो जाते हैं।। ६७।। उनकी बाललीला आदि खण्ड में विस्तार मूर्वक कह आये हैं, यहाँ पर किर कहने से ग्रन्थ बहुत बड़ा हो जायगा ।। ६८ ।। इस प्रकार कुछ दिन-निह्यानन्द राय हाडाइ पण्डित के घर में लीला करते रहे।। ६८।। फिर प्रभु (नित्यानन्द ) ने घर छोड़ने का विकार किया परन्तु माताः पिताः दुखी होंगे सोच कर वे तुरन्त घर नहीं छोड़ सके ॥ ७० ॥ एक तिल भर समय नित्यानन्व जी को न देखने पर माता जी को एक युग के समान लगता है ग्रीर पिता जी को तो उससे भी अधिक प्रतीत होता है।। ७१।। पिता हाडाइ ओझा तो तिल गात्र भी नित्यानन्य की छोड़ कर कहीं नहीं जाते हैं। ७२।। चाहे खेत में जाना हो या यजमान के घर, हाट-बाजार में जाना हो या आहे में न्हाने को, जो भी कार्य क्यों न हो ।। ७३ ॥ नित्यानन्द चन्द्र यदि उनके पीछे-पीछे नहीं माते हैं तो वे अधिक्षसामें सी २ बार सुङ २ कर पीछे देखते हैं ।। ७४ ।। और पकड़ २ कर बारम्बार ग्रालिंगन

धरिया धरिया पुन श्रालिङ्गन करे लुनीर पुतिल जेन मिलाय शरीरे। ७४। एइ मत पुत्र-सङ्गे वुले सर्व्व ठाँइ। प्राण हैला नित्यानन्द, शरीर हाडाइ।।७६॥ अन्तर्जामी नित्यानन्द इहा सब जाने। पितृ सुख-धर्मः पालि आखेः पिता सने ॥७७॥ दैवे एक दिन एक संन्यासी सुन्दर। श्राइ लेन नित्यानन्द जन केर घर।।७८।। नित्यानन्द पिता ताने भिक्षा कराइया। राखि लेन परम-श्रानन्द युक्त हैया । ७६॥ सर्व्व रात्रि नित्यानन्द पिता ताँर सङ्गे । स्राछि लेन कृष्ण कथा-कथन-स्रानन्दे ॥ ५०।। गन्तु काम संन्यासी हइला ऊष:काले । नित्यानन्द पिता प्रति न्यासिवर वोले ॥६१॥ न्यासिबोले''एक भिक्षा श्राष्ठये आमार । नित्यानन्दिपता वोले'' जे इच्छा तोमार ॥५२॥ न्यासी वोले "करिवाङ तीर्थ-पर्जटन । संहति श्रामार भालः नाहिक ब्राह्मरा ॥५३॥ एइ जे सकल-ज्येष्ठ-नन्दन तोमार। कथो दिन लागि देह' संहति आमार।।८४।। प्राग्-अतिरिक्त ग्रामि दिखिद उहाने । सर्व-तीर्थ. देखिवेन विविध-विधाने'' । ५५।। शुनिका न्यासीर वाक्य शुद्ध विश्वर । मने मने चिन्ते वड़ हइया कातर ॥५६॥ 'प्राण भिक्षा करि लेन ग्रामार संन्यासी। ना दिलेओ 'सर्व नाश हय' हेन वासि।। ५७।। भिक्ष करे पूर्वे । महापुरुष सकल। प्राण दान दिया छेन करिया मङ्गल ॥५८॥ रामचन्द्र पुत्र-दशरथेर जीवन । पूर्वे विश्वामित्र तान्ने करिला जाचन ॥ ६।। जद्यपिह राम-विने रार्जा नाहि जीये। तथापि दिलेन-एइ पुरागोते कहे।।६०।। सेइ त बृतान्त ग्राजि हइल आमारे। ए धर्म संखुटे कृष्ण । रक्षा कर' मोरे" ।।६१।।

करते हैं—मानो तो नित्यानन्द चन्द्र मक्खन की पुतली हों जिसे वे अपने शरीर में मिला हो लेते हों ।।७४।। इस प्रकार वे पुत्र को लेकर ही सर्वत्न आते जाते हैं। अधिक क्या कहें वस हाडाइ पण्डित के शरीर के लिये नित्यानन्द जी प्राग्त बन गये।। ७६ ।। अन्तर्यामी नित्यानन्द जी यह सब जानते हैं—और पिता को सुख पहुँ बाना जो पुत्र का बर्म है उसे पालन करते हुए पिता के साथ-साथ रहते हैं।। ७७ ।। दैनेच्छा से एक दिन एक सुन्दर सन्यासी नित्यानन्द जी के पिता के घर थ्रा गये।। ७८ ।। नित्यानन्द जी के पिता ने उनको भोजन करा कर अपने यहाँ बड़े आनन्द से ठहराया।। ७६ ।। और सारी रात श्रीकृष्ण कथा कहते सुनते हुए उनके ही पास वे बड़े आनन्द से रहे।। ५० ।। प्रातः काल सन्यासी जी जाने के लिये तैयार हुये तो नित्यानन्द जी के पिता से वोले।। ६९ ।। "मेरी एक भिक्षा की प्रार्थना है। नित्यानन्द के पिता बोले— "कहिये—क्या इच्छा है ?"।। ६२ ।। संन्यासी जी वोले—"मेरे मन में तीर्थ अमरण का विचार है परन्तु साथ में कोई अच्छा सा ब्राह्मरण नहीं है।। ६३ ।। "यह जो आपका सबसे बड़ा पुत्र है, उसे कुछ दिन के लिये मेरे साथ दे देवें।। ६४ ।। "में अपने प्राग्तों से भी अधिक इनकी सँभाल करूँ गा, और नाना प्रकार के सब तीर्थों के दर्शन भी इनको हो जायँगे"।। ६४ ।। सन्यासी के वचनों की सुनकर शुद्ध हृदय वाले विप्रवर (हाडाइ) वड़े दुखी होकर मन ही मन सोचने लगे।। ६६ ।। "हाय! सन्यासी जी ने पुत्र की नहीं मेरे प्राग्त की ही भिक्षा माँगी हैं अब यदि नहीं देता हूँ तो कहीं हमारा सर्वनाश्च न हो जाय ।। ६७ ।। "पूर्व समय मे

विश्वामित्र जी ने दशरथ जी के जीवन स्वरूप उनके पुत्र श्रीरामचन्द्र जी की माँगा था।। दशा 'यदाप्

श्रीराम के विना गाजा तशरथ जी,नहीं,सकते थे, तथापि उन्होंने पुत्र को दे दिया—ऐसा ही तो पुरारा कहते हैं।। ६०।। "वैसाः ही प्रसंग ब्राज मेरे सामने भी आ,पड़ा है। हे कृष्ण ! इस धर्म संकट में मेरो

11.

दैवे सेइ वस्तु, केने नहिव से मति। अन्यथा लक्ष्मण केने गृहेते उत्पति।।६२।। चिन्तिया ब्राह्मण गेला ब्राह्मणीर स्थाने । आनु पूर्व कहि लेन सब विवरणे ॥६३॥ श्निञा बलिला पतिवता जगन्माता । जे तोमार इच्छा प्रमु । सेइ मोर कथा" ।। ६४॥ बाइला संन्यासि-स्थाने नित्यानन्द पिता । न्यासीरे दिलेन पुत्र नोङाइया माथा ॥८५॥ नित्यानन्द लड चिल लेन न्यामिवर। हेन मते नित्यानन्द छाडि लेन घर ।।६६।। नित्यानन्द गेले मात्र हाडाइ-पण्डित । भूमिते पहिला वित्र हुइया मूर्न्छित ॥६७॥ से विलाप क्रन्दन कहिव कौन जने। विदरे पाषाए। काष्ठ ताहार श्रवणे ॥६५॥ भक्ति रसे जह प्राय हड्ला बिह्नल । लोके बोले "हाडो ओझा हड्ला पागल" ॥८६॥ तिन मास ना करिला अन्तर ग्रहण। चैतन्य प्रभावे सवे रहिल जीवन ॥१००॥ प्रमुकेने छाडे, जार हेन अनुराग। विष्णा-वैष्णवेर एइ ग्रचिन्त्य प्रभाव।।१०६॥ स्वामि होना देवहति-जननी छाडिया । चलिला कपिल-प्रभु निरपेक्ष हड्या ॥१०२॥ व्यास-हेन वैष्णव जनक छाड़ि शुक । चलिला-उलटि नाहि चाहि लेन मुख ॥१०३॥ शची-हेन जननो छाडिया एकाकिनी। चलिलेन निरपेक्ष हइ न्यासि मणि।।१०४।। परमार्थे एइ त्याग त्याग कम् नहे। ए सकल कथा वृक्ते कीन् महाराये ।।१०५।। ए सकल लीला जीव-उद्धार-कारगा। महाकाष्ट द्रवे जेन इहार श्रवणी । १०६।। जेन पिता-हाराइया श्रीरयुनन्दने। निर्भरे शुनिले ताहा कान्दये जबने।।१०७।

रक्षा करो !"।। £१ ।। देव योग से हाडाइ पंडित वही राजा दशरथ ही तो हैं, फिर क्यों न इनकी भी वैसी ही बृद्धि होगी। यदि ये राजा दशरथ न होते तो इनके घर सहमगा जी (नित्यानन्द) क्यों जन्म लेते ?।। ६२।। मन-ही-मन में ऐसा सोच विचार करते हए हाडाइ पण्डित ग्रपनी ब्राह्मणी (पदमावती ) के पास गये और यथा क्रम सब बातें कह सुनायों ।। 53 ।। सन करके पतिवता जगन्माता बोलीं "प्रभो ! आपको जो इच्छा है वही मेरी भी समझें ।। ६४ ।। तब नित्यानन्द जी के पिता संन्यांसी जी के समीप आये भीर मस्तक नमा कर सपता पुत्र प्रदान कर डाला ।। ६४ ।। तब संन्यासी प्रवर नित्यानन्द जी की लेकर पले गये ! इस प्रकार श्री तित्यानन्द जी ने गृह-त्याग किया ।। ६६ ।। नित्यानन्द जी के चले जाते ही हाडाइ पण्डित मुच्छी खाकर भूमि पर गिर पड़े ।। ६७ ।। पुत्र-शोक में उनका वह विलाप-वह कन्दन कीन कह सकता है। उसको सनकर काष्ठ और पाषाण भी विदीण हो जायें।। देन।। वे भक्ति रस में विद्धल होकर जडवत् हो गये और लोग कहने लगे कि "हाडाइ श्रोझा तो पागल हो गया है"।। ££ 11 तीन महीने तक उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया केवल चैतन्य चन्द्र के प्रभाव से ही वे जीवित रहे ॥ १०० ॥ भला जिसका ऐसा अनुराग हो, उसको प्रभु ( नित्यानन्द ) छोड़ते क्यों हैं ? विष्णु और वैष्णवों का ऐसा ही कुछ अचित्रय प्रभाव है।। १०१।। देखी, पति हीन देवहृति माता की और से निरपेक्ष हो करके भगवान कपिल उनको छोड़ कर चले गये ॥ १०२ ॥ और श्रीव्यास जो जैसे वैद्याव पिता को छोड़कर श्रीश्कदेवजी चले गये-एक बार मुड करके भी नहीं देखा ॥ १०३ ॥ ग्रौर शची जैसी माता को अकेली छोड़ कर, निरपेक्ष होकर संन्यासी मणि गौरचन्द्र चले गये।। १०४।। ये सब त्याग परमार्थ-हृष्टि में त्याग नहीं है-इस बात को कोई विरला महाशय ही समझता है।। १०४॥ ये सब लीलाएँ जोव-उद्घार के निमित्त होती हैं इनके सुनने से कठोर काठ भी पिधल जाता है।। १०६।। श्रीराम जी के बन चले जाने पर उनके पिता दशर्थ ने प्राण त्याग कर दिया-इसे सुनने पर यवन भी रोते हैं।। १०७ ११ इस प्रकार श्री नित्यानन्द राय

हेन मते गृह छाड़ि नित्यानन्द राय । स्वानु भावा नन्दे तीर्थं करि वारे जाय ॥१०८॥ गया काशी प्रयाग मथुरा द्वारावती। नर नारायसाश्रमे गेला महामति ॥१०६॥ वौद्धाश्रम दिया गेला न्यासेर आलय। रङ्ग नाथ, सेतुवन्ध, गेलेन मलय।। ११०।। धनन्तेर पुर गेला महाशय। भ्रमेन निर्जन-वने परम-निर्धय।।१११:। गोमती, गण्डकी, गेला सरयू, कावेरी । अयोध्या, दण्ड कवन बुलेन बिहरि ।।११ र।। त्रिमल्ल, वेन्द्रुट लाथ, सप्त गोदावरी । महेश्वर-स्थान गेला कत्यवा नगरी ॥११३॥ रेवा माहिष्मति मन् तीर्थ हरिद्वार। जहि पूर्वे अवतार हइल गङ्कार।।११४।। एइ मत जत तीर्थ नित्यानन्द राय । सब देखि पून आइलेन संयुराय ॥११४॥ चिनितेना पारे केहो ग्रनन्तेर धाम । हुङ्कार करये देखि पूर्व जन्म-स्थान ॥११६॥ निरविध वाल्य भाव, ग्रान नाहि स्पुरे। घूला खला खेले वुन्दावनेर भितरे ॥११७॥ आहारेर चेष्टा नाहि करगे 'कोथाय । वाल्य भावे वृत्दावने गडा गडि जाय ॥११८॥ केहो नाहि बुफे तान चरित्र उदार। कृष्ण रस विने बार ना करे आहार।।११६।। कदाचित् कोनो दिने करे दुग्ध पान। सेहो जदि अजाचित केहो करे दान ॥१२०॥ एइ मत वृन्दावने वैसे नित्यानन्द। नव हीपे प्रकाश हइला गौरचन्द्र।।१२१।। निरन्तर संङ्कीर्तन-परम आनन्द। दःख पाय प्रभु ना देखिया नित्यानन्द ॥१२२॥ नित्यानन्द जानि लेन प्रभुर प्रकारा। जै अविध लागि करे वृन्दावने वास ॥१२३॥ जानिङ्गा आइला झाट नवद्वीय पुरे । आसिया रहिला नन्दन-आचार्येर घरे ॥१२४॥

गृह की त्याग कर स्वानु भव के आनन्द में भरपूर, तीथं यात्रा की निकल जाते हैं।। १०८।। महामित नित्यानन्द जो गया, काशी, प्रयाग, मथुरा, द्वारिका तथा नर-नारायण के बद्रिकाश्रम को गये ॥ १०६ ॥ किर बौद्धाध्यम होते हुए व्यास जी के आश्रम रंगनाथ सेतुबन्ध तथा मलय पर्वत को गये।। १९०॥ किर महाशय नित्यानन्द जो अनन्त पुर को गये और निर्जन वन में निर्भय विचरने लगे ।। १९१ ।। फिर गोमती, गण्डको, सरयू, काबेरी, अयोध्या में जा जाकर आनन्द पूर्वक भ्रमण किया ॥ ११२ ॥ फिर त्रिमल्छ, वेंकट नाथ, सप्त गोदावरी, महेरवर स्थान और कत्या कुमारी को गये ॥ ११३ ॥ और फिर नर्मदा, माहिस्मिति ( वर्तमान महेरवर पूर ) मनु तीर्थ और हरिद्वार गये जहाँ पूर्वकाल में गङ्गाजी हिमाचल से नीचे उतरीं थीं।। ११४।। इस प्रकार नित्यानन्द राय ने जितने भी तीर्थ हैं, उन सबके दर्शन किये, और फिर वे दूधरी बार मथुरा में आये ।। ११४ ।। अनन्त तत्त्व के आश्रय स्वरूप अथवा अनन्त देव के तेज को कीन पहचान सकता है। आप अपने पूर्व जन्म स्थान को देखकर हुँकार करने लगे।। ११६।। यहाँ आपको निरन्तर बाल भाव का ही आवेश रहता है-- और कोई भाव नहीं आता है। इस बाल भाव में वे वृत्दावन में धूल में खेलते रहते हैं ।। ११७ ।। कहीं कोई भी आहार की चेष्टा नहीं है-वस बाल भाव में बुन्दावन की रज भें लोट-पोट होते रहते हैं ।। ११८ ।। उनके उदार चरित्र की कोई नहीं समझ पाता है-- वे एक कृष्ण रस के विना और कुछ भोजन नहीं करते हैं ॥ ११६ ॥ क्रभी किसी दिन दूध पी लेते हैं परन्तु वह भी यदि कोई वित मौगे दे जाय तो ।। १२० ।। इस प्रकार नित्यानन्द जी बुन्दावन में निवास कर रहे हैं कि इतने में उधर नवदीए में गौरचन्द्र का प्रकाश हुआ ॥ १२१ ॥ प्रभु गौरचन्द्र निरन्तर संकीर्तन के परम आनन्द में मान रहते हैं-पिर भी नित्यानन्द जी को न देखकर बड़ा दुख पाते हैं।। १२२।। नित्यानन्द जी प्रभु के प्रकाश को जान गये। इसी प्रकाश की प्रतीक्षा में हरि नोवे वृत्दावन वास कर रहे थे।। १२३।। प्रकाश

नत्दन-आचार्य महा भागवतोत्तम। देखि महा तेजो राशि जेन सूर्य-सम।।१२४।। महा-अवधूत-वेश-प्रकाण्ड शरीर। निरविध-गति स्खले देखि महा-धीर ।) १२६।। शहिनश बदने बोलये कृष्णा नास । त्रिभुवने शद्वितीय चैतन्येर धाम ।।१२७।। निजा बन्दे क्षरो क्षरो करये हङ्कार। महा-मत्त जेन बळराम-अवतार।।। १८॥ कोटि चन्द्र जिनिज्ञा बदन मनोहर। जगत-जीवन हास सुरुद्ध अधर ॥१२६॥ मुक्ता जितिञ्चा श्री दशदेर ज्योति । आयत श्रहण दृह् लोचन-सुभाति । १३०।। श्राजात् लिम्बत भुज, स्पीवर वक्ष । चिलते कमल वत पदयुग दक्ष ।।१२१।। परम-कृपाये करे समारे सम्भाष । शूनिले श्रीमुख वाक्य कर्म-वन्ध-नादा ॥१६२॥ काइला नदिया पूरे नित्यानन्द-राय। सकल-मुबने जंय जय ध्वनि गाय ॥११३। से महिमा बोले हेन के ग्राछे प्रचण्ड। जे प्रभु भांक्तिला गौर सुन्दरेर दण्ड।।।३४।। विशाव अध्यम मुर्खे ये करिला पार । ब्रह्माण्ड पवित्र हय नाम लैले जाँर ।।१३४।। पाइया नन्दना चार्य हरिषत हैया। राखि लेन निज गृहे भिक्षा कराइया । १३६॥ नवद्वीपे नित्यानन्द चन्द्र-आगमन । इहा जेइ शुने तारे मिले प्रेम धन ॥१३७॥ नित्यानन्द धागमन जानि विश्वस्थर । अन्तरे-हरिष प्रभ हड्ला विस्तर ॥१३=॥ पूर्व व्यवदेशे सर्व-बैब्स्यवेर स्थाने । व्यञ्जिया आञ्चेन, केही मर्भे नाहि जाने ॥१३६॥ आरे भाइ दिन दुइ तिनेर भितरे। कौन महापुरुष एक आसिवे एथारे ॥१४०॥

हो गया, जान कर आप तुरन्त हो नवद्वीप पुरी में आ पहुँचे और नन्दना वार्य के घर में आकर ठहरे ॥ १२४॥ महा भागवतोत्तम नन्दना चार्य ने नित्यानन्द प्रभु को महा तेज पुंज सूर्य के समान देखा ।। १२५ ।। वैदा महा अवधूत का है। विशाल शरीर है, निरन्तर स्वलित गति है, महात् धीर हैं-ऐसा देखा।। १२६।। दिन-रात मुख से कृष्ण नाम कहते रहते हैं, त्रिभुवन में श्री चैतन्य चन्द्र के ब्रद्धितीय धाम ( आध्य, तेज ) हैं।। १२७।। अपने निजानन्द में मत्त होकर क्षरा २ में हैंकार करते हैं-ऐसे महा मतवाले हैं जैसे स्वयं बलराम ही हों।। १२८।। क्रोटि चन्द्र जयी मनोहर मुख है, सुरंग ग्रघर है, उन पर जगत्-संजीवनी हास्य है। १२६ ।। मुक्ता-माभा-विजयिनी श्री दशनावली की ज्योति है, विस्तीर्गा, अरुए एवं सुन्दर दो लोचक हैं।। १२०।। युजाएँ जानु पर्यन्त लम्बी हैं, विशाल वक्ष स्थल है, चलने में चतुर कमल के समान चरण गुगल हैं ।। १३१ ।। वे परम कृपा पूर्वक सबके साथ वार्तालाप करते हैं । उनके श्री मुख के वचन श्रवगा करने से कर्म-बन्धन-नष्ट हो जाते हैं।। १३२।। जब नदिया नगर में नित्यानन्द राय आये तो समस्त लोकों में "जय जय" ध्वित होने लगी :1 १३३ ।। जिस प्रभु ( नित्यानन्द ) ते स्वयं श्री गौर सुन्दर का दण्ड तोड़ डाला, उनकी महिमा वर्णन कर सके-ऐसो कौन सामर्थ्यवान है।। १३४।। जिन्होंने शंख विश्वक, अधम और मूखं सबों का उद्धार किया और जिनका नाम लेने से ब्रह्माण्ड पवित्र होता है।। १३४।। ऐसे नित्यानन्द प्रभु को पाकर तन्दना चार्य बड़े ही प्रसन्न हुए और भोजन करा कर उनको ग्राप ने ग्रयने घर ठहरा लिया ।। १३६ ।। नवद्वीप में श्री नित्यानन्द चन्द्र के आगमन को जो मृनेगा उसे अवश्य ही प्रेम धन प्राप्त होगा ।। १३७ ।। नित्यानन्द जी का भ्रागमन जान कर विश्वम्भर प्रभु मन-ही-मन बढे प्रसन्न हो रहे हैं। १३८।। आपने पहले ही सब वैष्णानों के समीप नित्यानन्द जी के आने की बात किसी छल से प्रकट कर दी थी परन्तु कोई भी उनके अभिपाय को नहीं समझ सका।। १३९॥ प्रसु ने पहले ही कह दिया था कि 'अरे भाइयों ! दो तीन के भीतर ही कोई एक महापुरुष यहाँ आयाँगे।। १४०।। देव योग से उसी दिन

दैवे सेइ दिन विष्णु पूजि गौरचन्द्र। सत्त्वरे मिलिला जथा वैष्ण्वेर वृन्द ।।१४१।। सभा कार स्थाने प्रभु कहये आपने। "आजि ग्रामि अवरूप देखिलुँ स्वपने।।१४२॥ लाल-ध्वज एक रथ-संसारेर सार। आसिया रहिल रथ-आमार हुमार।।१४३॥ तार माभी देखि एक प्रकाण्ड-शरीर । महा एक स्तम्भ कान्धे,गति नहे स्थिर । १९४॥ वैत्र-वान्धा एक कागा-कुम्भ वाम हाथे। नील वस्त्र-परिधान, नील वस्त्र माथे।।१४४।। वाम-श्रुति मूले एक कुण्डल विचित्र। हलघर हेन तान वुझिये चरित्र।।१४६।। एइ बाड़ी निमात्रि पण्डितेर हये हये। दश-वार विश-वार एइ कथा कहे ॥१४७॥ महा-अवधूत-देश परम प्रचण्ड । ग्रार कभु नाहि देखि एमन उद्ग्रह ।।१४८।। देखिया सम्भ्रम वड पाइलाङ आमि । जिज्ञासिल आमि 'कौन महाजन तुमि'' ॥१४६॥ हासिया आमारे वोले "एइ भाइ हये। तोमार आमार कालि हैव परिचये"।।१५०।। हरिष वाढिल शुनि ताहार वचन। ग्रापनारे वासों मुञ्जि जेन सेइ सम।।१४१।। कहिते प्रभुर सब बाह्ज गेल दूर। हरु धर-भावे प्रभु गर्जये प्रमुर ॥१५२॥ ''मद ग्रान' मद ग्रान'' विल प्रभु डाके । हुङ्कार ग्रुनिते जेन। दुइ कर्ण फाटे ।।१५३।। श्रीवास पण्डित वोले शुनह गोसाति । जे.मदिरा चह तुमि, से तोमार ठाटिंग ॥१५४॥ लुमि जारे विलाम्रो, से-इसे तारे पाय"। कम्पित वैष्णव गरण दूरे रहि चाय ।।१५५॥ मने मने चिन्ते सब बैष्णवेर गणा। "ग्रवश्य इहार किछु ग्राष्ठ्ये कारण'।।१४६॥ आर्जा तर्जा पढ़े प्रभु अरुगा-नयन । हासिया दोलाय अङ्ग जेन सङ्कर्ण ॥१५७॥

विद्गाु-पूजन करके गौरचन्द्र शीछ ही वैद्गावों से श्रा मिले ।। १४१ ।। श्रीर सबके सामने प्रभु कहने छगे, 'आज मैंने एक विलक्षण स्वप्न देखा कि।। १४२।। एक रथ है, रथ वया है संसार का सार है, उस पर साल की धुजा है-वह मेरे घर के द्वार पर आकर ठहरा।। १४३।। उस रथ में एक विशाल काय पुरुष है-जिसके कन्धे पर एक बड़ा मोटा सोटा है और जिसकी चाल स्थिर नहीं है।। १४४।। उसके बार्ये हाथ में सेंत से बंधा हुआ एक फूटा कलश है। वह नीले वस्त्र पहने हुए है ग्रीर सिर पर भी उसने नीला वस्त्र बाँध रक्सा है।। १४४।। उसके वायें कान में एक विचित्र कुण्डल है-रंग ढङ्ग से वह हलधर जैसा प्रतीत होता था।। १४६।। "यह घर निमाई पंडित का है न" बस इसी एक बात को वह बार २ वीसों बार कहता था ॥ १६७ ॥ महा अवधूत का सा उनका वेश है वड़े शक्ति शाली तेजस्वी है । ऐसा उद्दृष्ड पुरुष तो मैंने कभी नहीं देखा है।। १४८।। यह देखकर मुझको बड़ा सम्भ्रम हुम्रा ग्रीर मैंने पूछा कि 'ओप कौन महापुरुष हो" ॥ १५६ ॥ वह हँसकर वोले-"यह आप का भाई है-मेरा और आपका परिचय कल होगा"।। १५०॥ उनके बचन को सुनकर मुफ्ते बड़ा आनन्द हुआ और मैं भी अपने को वैसा ही ( उनका भाई जैसा ही ) समझने लगा।। १५१।। ऐसा कहते २ प्रभुकी वाह्य दशा लोप हो गयी और वे हलधर भाव के आवेश में जोर २ से गरजने लगे।। १५२।। "मद लाओ, मद लाओ" कह २ के प्रभु पुकारने लगे-उस हुँकार को सुनकर दोनों कान फटे जाते थे।। १५३।। तब श्रीवास पण्डित वोले-"हे गुसाई! जिस मदिरा को आप चाहते हैं, वह तो आप ही के पास है"।। १५४।। "आप उस मद को जिसे देते हैं वही उसे पाता है," ऐसा कहते हुए बब्धाव परण काँपते हुए दूर खड़े २ देखते हैं ।। १४४ ।। सब वैध्णव लोग मन-ही-मन में सोचते हैं कि इसमें अवस्य ही कुछ कारण है ।।१४६।। प्रभु लाल २ नेत्र करके ''श्रार्या' श्रीर ''तर्जा' (छ द विशेष) पढ़ते हैं और बलराम की भाँति हैंसते हुए अपने अंग को हिलाते हैं।। १४७ !। कुछ समय पश्चात् प्रभु

क्षागोके हृद्दला प्रभु स्वभाव-चरित्र । स्वप्न-प्रर्थ सभारे वाखाने राम मित्र ॥१५८॥ "हेन वृद्धि, मोर चित्ते लय एइ कथा। कीन महा पुरुषेक आसियाछे एथा।।१४६।। पूर्वे मुञ्जि बलियाछों तोमा' संभार स्थाने । कोन महाजन-सङ्गे हैव दरशने ।।१६०।। चल हरिदास ! चल श्रीवास पण्डित । चाह गिया देखि के ग्राइला कोनभित ।।१६१॥ दुइ महा भागवत प्रभुर आदेशे। सर्व-नवद्वीप चाहि वुलये हरिषे।।१६२।। चाहिते चाहिते कथा कहे दुइ-जन। "ए बुझि म्राइला किया प्रभु सङ्कर्षण"।।१६३।। बानन्दे विह्नल दुहे चाहिया वेड़ाय। तिलार्द्धे को उद्देश कोथाओ नाहि पाय ।।१६७॥ सकल नदिया तोन प्रहर चाहिया। आइला प्रभुर स्थाने काहों ना देखिया ।।१६४:। निवेदिल ग्रांसि दोहे प्रभुर चरेगा। "उपाधिक की थाह नहिल दरशने।।१६६।। कि वैष्णव, कि सन्न्यासी कि गृहस्थ स्थल। पाषण्डीर घर आदि-देखिल सकल ।।१६७॥ चाहिलाङ सर्वं नवद्वीप जार नाम । सर्वे ना चाहिल प्रभु ! गिया आर याम" ।।१६०।। दोंहार वचन शुनि हासे गौर चन्द्र । छलेबुझायेन 'बड़ गूढ़ नित्यानन्द ।। १६६।। एइ अवतारे केहो गौरचन्द्र गाय । नित्यानन्द नाम शुनि उठिया पलाय ॥१७०॥ पूजये गोविन्द जेन, नामाने' शङ्कर। एइ पाके अनेक जाइव जम-घर।।१७१।। वड़ गूढ़ नित्यानन्द एई श्रवतारे। चैतन्य देखाय जारे से देखिते पारे ॥१७२॥ ना बुझि जे निन्दे,' तान चरित्र अगाध । पाइयाग्रो विष्णु भक्ति हय तार वाध ।।१७३।। सर्वथा श्रीवास भ्रादि ताँर तत्त्व जाने । ना हइल देखा कोन कौतुक-कारगो । १७४%

अपनी स्वाभाविक दशा में आ गये श्रीर तब बलराम मित्र (अर्थात् गौर चन्द्र ) सबके आगे स्वप्त का अर्थ समझाने लगे।। १४८।। वे बोले-"मेरे चित्त में तो यह बात ऐसे जँचती है कि यहाँ कोई एक महापुरुष आया है।। १४८।। पहले भी मैं तुम लोगों से कह चुका हूँ कि किसी महापुरुष के दर्शन होंगे।। १६०॥ "हरिदास जी ! जाओ ! श्रोबास पंडित ! तुम भी जाग्रो, जाकर पता लगाश्रो कौन कहाँ आया है ।।१६१॥ प्रभु के आदेश से दोनों महा भागवत बड़े प्रसन्न होकर सारे नवद्वीप में दूं ढते हुए घूमने लगे।। १६२।। ढूढते २ वे दोनों आपस में कहते हैं "ऐसा मालूम होता है कि संकर्षण प्रभु ही आये हैं।। १६३।। वे दोनो आनन्द में मतवाले होकर खोजते फिरते हैं परन्तु रचक मात्र भी कहीं पता नहीं लगता है।। १६७ ।। तीन पहर तक सारी निदया छान डालने पर भी जब वे कहीं निमिले तो दोनों लौट कर प्रभु के पास धाये ।। १६४ ।। आकर दोनों ने प्रभु के चरएों में निवेदन किया कि हमें ग्रापके बताये हुए लक्षएों वाले कोई भी महापुरुष के दर्शन नहीं हुए ॥ १६६ ॥ क्या वैष्णाव, क्या गृहस्थी, क्या संन्यासी, क्या पाखण्डी-सबके घर हमने देख डाले ।। १६७ ।। सारी नवद्वीप हमने छान डाली-केवल वाहर के गाँवों में हम नहीं गये ।। १६८ ।। दोनों के वचनों को सुनकर गौरचन्द्र हँसने लगे-मानों तो हँसने के छल से यह समझ रहे हों कि "नित्यानन्द तत्त्व बडा गूढ है।। १६६।। इस अवतार में कोई २ गौरचन्द्र को तो गाते हैं परन्तु नित्यानन्द जी का नाम सुनते ही उठ भागते हैं।। १७०।। जैसे कोई गोविन्द की पूजा तो करे परन्तु शंकर को न माने । इसके फल-स्वरूप बहुतों को यम के घर जाना पड़ेगा ।। १७१ ॥ इस ग्रवतार में नित्यानन्द बड़ें गूढ हैं, चैतन्य चन्द्र जिसको क्रपा कर दिखावें, वही देख सकता है।। १७२।। विना समभे वूभे उनके अगाध चरिश्व की जो निन्दा करते हैं, वे विष्णु भक्ति पाकर के भी श्रटक पड़ते हैं।। १७३।। केवल श्रीवास आदि मुख्य भक्त जन उनके तत्त्व को भली प्रकार जानते हैं-परन्तु उनको भी जो वे नहीं मिले-वह केवल कोई क्षर्णेके ठाकुर वोले ईषत् हासिया। "आइस म्रामार सङ्गे सभे देखि गिया।।१७६॥ उल्लासे प्रभुर सङ्गे सर्व-भक्त गरा। 'अय कृष्ण' विल सभे करिला गमन ॥१७६॥ सभा' लइ प्रभु नन्दन-प्राचार्येर घरे। जानिक्ना जिठला गिया श्रीगौर सुन्दरे ॥१७०॥ वसि आछे एक महापुष्प रतन। सभे देखिलेन-जेन कोटि-सूर्य-सम ॥१७८॥ अलक्षित-आवेश-वुझन नाहि जाय। ध्यान सुख परिपूर्ण, हासपे सदाय ॥१७६॥ महा भक्ति जोग प्रभु बुझिया ताँहार। गरा-सह विश्वम्भर केला नमस्कार ॥१८०॥ सम्भ्रमे रहिला सर्व-गरा दाण्डाइया। केहो किछुना वोलये रहिल चाहिया ॥१८२॥ सम्भ्रमे रहिला महाप्रभु विश्वम्भर। चिनिलेन नित्यानन्द-प्रारोर ईश्वर ॥१८२॥ विश्वम्भर पूर्ति जेन मदन समान। दिव्य गन्ध-माल्य दिव्य वास परिधान ॥१८३॥ विश्वम्भर पूर्ति जेन मदन समान। दिव्य गन्ध-माल्य दिव्य वास परिधान ॥१८३॥ से दन्त देखिते कोथा मुकुतार दाम। से केश वन्धान देखि ना रहे गेमान ॥१८६॥ से दन्त देखिते कोथा मुकुतार दाम। से केश वन्धान देखि ना रहे गेमान ॥१८६॥ से आजान दुइ अरुण नयान। आरिक 'कमल ब्राखे' हेन ह्य ज्ञान।।१८६॥ से आजान दुइ भुज, हृदय सुपीन। ताहे शोमे शुभ्र यज्ञ सूत्र अति क्षीण ॥१८७॥ ललाटे विचित्र ऊर्ख-तिलक सुन्दर। आभरण विने सर्व-अङ्ग मनोहर।।१८६॥ कलाटे विचित्र ऊर्ख-तिलक सुन्दर। आभरण विने सर्व-अङ्ग मनोहर।।१८६॥ श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्द चान्द जान। वृन्दावन दास तैछु पद जुगे गान।।१८०॥ श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्द चान्द जान। वृन्दावन दास तैछु पद जुगे गान।।१८०॥

कौतुक विशेष के कारण ही समझना चाहिये।। १७४।। क्षरा भर में प्रभु नेक मुसकराकर बोले-"चलो मेरे साथ! चल कर देखें वह कहाँ है। १७४॥ तब तो सब भक्त लोग उल्लास में भर कर ''जय कृष्ण'' कहते हुए प्रभु जो के साथ चल पड़े।। १७६।। गौर सुन्दर सब जानते हैं-अत एव सब भक्तों को साथ लेकर सीधे नन्दना चार्य के घर जा पहुँचे ।। १७७ ।। वहाँ जाते ही सबने देखा कि एक महा पुरुष रतन बैठे हुए हैं-कोटि सूर्य के समान उनका तेज है।। १७८। वे कोई अदृश्य सूक्ष्म आवेश में बैठे हैं जो किसी की समझ में नहीं आता है, ध्यान सुख में परिपूर्ण आप सदा हँस रहे हैं।। १७६।। विश्वम्भर प्रभु ने उनको परम भक्ति के योग्य समभ कर परि कर भक्तों के सहित नमस्कार किया ॥ १८० ॥ सम्भ्रम में श्रांकर सब भक्त लोग खड़े रह गये-कोई कुछ नहीं कहता है-केवल उनकी श्रोर ही सब देखते रहते हैं।। १८१।। महा प्रभु विश्वम्भर सामने खड़े हैं-तब तो नित्यानन्द जी अपने प्राणों के नाथ को पहचान जाते हैं।: १६२।। श्रो विश्वस्भर प्रभु की मूर्ति कामदेव के समान है-आप दिव्य गन्ध, माल्य तथा दिव्य वस्त्र धाररण किये हुए हैं।। १८३।। उनकी उज्जवल गौर देह के ध्रागे कंचन की ज्योति धला वया है। उनके उस मुख के दर्शन की लालसा चन्द्रमा को भी होती है।। १८४।। उन दशनावली के ग्रागे मुक्ता की पंक्ति भी कुछ नही है ग्रीर उनके उस केश-वन्धन को देखकर तो सुध-बुध ही नहीं रहती है।। १८४ ।। उनके दोनों विस्तीर्श स्रहण नयन युगल को देखकर यही प्रश्न उठता है कि क्या इनको छोड़ कर और भी कोई कमल है ? ।। १८६ ।। घुटने तक लम्बी दो मुजाएँ हैं विशाल हृदय है, उसके ऊपर शुभ्र अति सुक्ष्म यज्ञ-सूत्र शोभित है।। १८७।। ललाट पर सुन्दर विचिन्न उर्द्ध -पुण्ड तिलक है, ग्रीर विना ग्राभूषण के ही सर्वांग मनोहर हैं ।। १८८।। उनकी नरवावली के दर्शन करने पर कोटि २ मिए भी तुच्छ प्रतीत होती हैं और उनका वह हास्य देखकर फिर ग्रमृत लेकर क्या करना ।। १८६ ।। श्री कृष्ण चैतन्य एवं श्री नित्यानन्द चन्द्र को जानी कर ग्रन्थकार वृन्दावन दास महाशय उनके युगल चरणों में उनकी कुछ महिमा का गान करते हैं ॥१६०॥ इति—श्री चैतन्य भागवते मध्य खण्डे नित्यानन्द मिलनं नाम तृतीयोऽध्याय:॥ ३॥

## अयं चतुर्थ अध्याय

नित्यानन्द सन्मुखे रहिला विश्वम्भर । चिनिलेन नित्यानन्द आपन-ईश्वर ।।१।।
हिर्षि स्तम्भित हैला नित्यानन्द-राय । एक दृष्टि हुङ्गा विश्वम्भर रूप चाय ।।२।।
रसनाये लेहे जेन, दरशने पान । भुजे जेन आलिङ्गन, नासिकाये आरा ।।३।।
एइ मत नित्यानन्द हइला स्तम्भित । ना बोले ना करे किछु, सभेइ विस्मित ।।४।।
धुझि लेन सर्व प्राण नाथ गौर राय । नित्यानन्द जानाइते सृजिला उपाय ।।४।।
धुझि लेन सर्व प्राण नाथ गौर राय । नित्यानन्द जानाइते सृजिला उपाय ।।४।।
धुझि लेन सर्व प्राण नाथ गौर राय । कित्यानन्द जानाइते सृजिला उपाय ।।४।।
धुझि श्रीवास प्रति बोलेन ठाकुरे । एक भागवतेर वचन पढ़िवारे ।।६।।
प्रभुर इङ्गित बुझि श्रीवास-पण्डित । कृष्ण-ध्यान एक इलोक पढ़िला त्वरित ।।७।।
"वहीं पीड़ं नटवर वपुः कर्णायोः कर्णाकारं। विश्वद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तींच मालाम् ।।
रन्धान वेणोर घरमुधमा पूरयन् गोप वृत्दे, वृत्वारण्यं स्वपदरमण्यं प्राविशद गीत कर्तिः''।।
धुनि मात्र नित्यानन्द इलोक-उच्चारण् । पड़िला मूच्छित हैया—नाहिक चेतन । १।।
धानन्दे मूच्छित हैला नित्यानन्द-राय । "पढ़ पढ़" श्रीवासेरे गौराङ्ग शिखाय ।।१०।।
स्लोक शुनि कथो क्षणे हइला चेतन । तवे प्रभु लागिलेन करिते क्रन्दन ।।१२।।
पुनः पुन श्लोक शुनि वाढ्ये उन्माद । ब्रह्माण्ड भेदये हेन शुनि सिहनाद ।।१२।।

श्री विश्वम्भर प्रभुश्री नित्यानन्द के सन्मुख खड़े हैं-बस नित्यानन्द जी ने अपने नाथ को पह-चान लिया।। १।। तब तो नित्यानन्द राय हुवं के कारण स्तम्भित हो गये और श्री विश्वम्भर के रूप को इकटक देखने लगे।। २।। वे जिह्वा से मानो तो प्रमु की रूप माधुरी का पान करने लगे, भुजाओं से मानो तो प्रमुको भ्रालिंगन करने छंगे और नासिका से श्री अंग का सुगन्ध लेने लगे।। ३।। इस प्रकार नित्यानन्द जी के सब अंग स्तम्भित हो गये हैं-वे न कुछ बोलते हैं और न कुछ करते ही हैं-यह देख सब विस्मित हो रहे हैं।। ४।। सबके प्राण नाथ श्री गौरराय श्री नित्यानन्द के भाव को समझ गये और उनका स्वक्रय लोगों को जनाने के लिये आप ने एक उपाय किया।। प्र।। श्री ठाकुर गौरचन्द्र ने श्रीवास पण्डित को श्रीमद्भागवत का एक श्लोक पढ़ने।के लिये संकेत किया ।। ६।। प्रभु का संकेत समझ कर श्रीवास पंडित ने शीव्रता से श्रीकृष्ण-ध्यान-सम्बन्धी एक इलोक पाठ किया ॥ ७ ॥ यथा ( भाग० १०. २१: ५ ) "शीश पर मोर पंखों का मुकुट, कानों में करिंगकार (कनेर फूल ) का कुंडल, श्री अंग पर कनक वर्गा पीतास्वर तथा वक्षःस्थल पर वैजयन्ती माला धारण किये हुए, अधर सुधा से वेग्गु के छिद्रों को पूर्ण करते हुए,अपना गुरा गान करते हुए गोप सखाओं के सहित, नटवर वपुधारी श्रीकृष्मा ने अपने श्रीचरमा की विहार स्थली श्री वृत्दावन में प्रवेश किया ।। पा श्लोक का उच्चारण मात्र सुनते ही नित्यानन्द जी मूच्छित होकर गिर पड़े और चेतना-जून्य से हो गये।। ६।। नित्यानन्द जी को आनन्द से मूच्छित देखकर श्री गौरांग प्रभु श्री बास से कहते हैं "पढ़ो-फिर पढ़ों"।। १०।। (श्रीवास जो फिर उसी श्लोक को बारम्बार पढ़ते हैं) तब रिवोक को सुन करके कुछ समय पश्चात् प्रमु चेतन होते हैं और फिर रोने लगते हैं। ११।। श्लोक को कारम्बार सुन २ कर उनका ब्रेमोन्माद बढ़ने लगता है और वे ब्रह्माण्ड-भेदन-कारी सिंह-नाद करने लगते है।। १२।। भौरों को दिखायी भी नहीं देता-इतने वेग से वे शून्य में उछल कर भूमि पर पछाड़ स्नाकर

अलक्षिते अन्तिरक्षे पड़िये आछाड़। सभे मने वासे किवा चूरां हैल हाड़ ॥१३॥ अन्येर कि दाय वेष्ण्वेर लागे भय " "रक्ष कृष्ण ! रक्ष कृष्ण !" सभेड़ स्मरेय ॥१४॥ गड़ा गड़ि जाय प्रभु पृथिवीर तले। कलेवर पूर्ण हैंल नयनेर जले ॥१४॥ विश्वम्भर मुख चाहि छाड़े घनश्वास। अन्तरे आनन्द—क्षणे क्षणे महा हास ॥१६॥ क्षणे नृत्य, क्षणो गड़ि, क्षणे बाहु-ताल। क्षणे जोड़े जोड़े लाफ देह देखि भाल ॥१७॥ देखिया अद्भत कृष्ण-उन्माद-आनन्द। सकल-वेष्ण्य-सङ्गे कान्दे गौरचन्त्र॥१८॥ भुनः पुन वाढ़े भुख अति अति वार। थरेन सभेड़—केहो नारे घरि वार। ॥१६॥ धरिते नारिला जदि वैष्ण्य-सकले। विश्वम्भर लइ लेन आपनार कोले। ॥२०॥ विश्वम्भर कोले मात्र गेला नित्यानन्द। समर्पिया प्राण् ताने हहला निस्पन्द। ॥२॥ जार प्राण् ताने नित्यानन्द समर्पिया। आछेन प्रभुर कोले अचेष्ठ हह्या।।२॥ भासे नित्यानन्द चैतन्येर प्रेम जले। शक्ति हत लक्ष्मण् जे हेन राम—कोले।।२॥ प्रेम-भक्ति वाणे मूर्च्छा गेला नित्यानन्द। नित्यानन्द कोले करि कान्दे गौरचन्द्र।।२॥ प्रेम-भक्ति वाणे मूर्च्छा गेला नित्यानन्द। नित्यानन्द कोले करि कान्दे गौरचन्द्र।।२॥ गौरचन्द्र नित्यानन्दे स्नेहर जे सीमा। श्रीराम-लक्ष्मण वह नाहिक उपमा।।२॥ गौरचन्द्र नित्यानन्द क्यो क्षणे। हिर घ्वनि जय घ्वनि करे सर्व-गणे।।२॥ वाह्य पाइ लेन नित्यानन्द कथो क्षणे। हिर घ्वनि जय घ्वनि करे सर्व-गणे।।२॥।

गिर पड़ते हैं-जिसे देख सब लोग यही समझते हैं कि हाय ! इनकी हड़ी-पसली चूर चूर तो नहीं हो गयीं।। १३ । उस समय ग्रीरों को तो क्या, वैष्णावों को भी भय हो आता है और वे सब ''हे कृष्ण ! रक्षा

करो ! हे कृष्ण ! रक्षा करो" कह कह कर भगवान का स्मरण करने लगते हैं ।। १४ ।। उघर नित्यानन्द प्रभु भूमि पर लोट पोट हो रहे हैं-नेत्रों के अश्रु-जल से आपका सब शरीर भीग गया है।। १४।। वे विश्वम्भर प्रभु की ग्रोर देख २ कर लम्बी २ श्वास छोड़ते हैं, हृदय ग्रानन्द से भरपूर है, क्षाए २ में खिल खिला कर हँस उठते हैं।। १६।। क्षण में नृत्य करते हैं तो क्षण में भूमि पर लोट पोट होते हैं, क्षण में मुजा फटकारते हुए ताल ठोंकते हैं और तो क्षण में दोनों चरण मिलाकर कूदते हैं-सब ही कियाएँ सुन्दर दिलायी देती हैं ।। १७ ।। श्री नित्यानन्द जी को श्रीकृष्ण प्रेम में आनन्दोन्माद के दर्शन कर सब वैष्णावों के सहित श्री गौरचन्द्र रोने लगते हैं।। १८।। श्री नित्यानन्द जो का प्रेमानन्द सुख पुनः पुनः बढ़ता ही जाता है-किसी प्रकार रोके नहीं रुकता है। सब लोग उनको पकड़ते हैं पर पकड़ कर कोई रख नहीं सकता है 11 १६ 11 जब सब बैब्याव जन मिल करके भी उनको रख न सके तो श्री विश्वम्भर प्रभु ने उनकी अपनी गोद में लिया ॥ २० ॥ श्री विश्वमभर की गोद में जाते ही श्री नित्यानन्द ग्रपना प्राण उन्हें समर्पण करके निश्चेष्ट शान्त हो गये ।। २१ ।। जिनका प्राण् 'उनको समर्पण करके नित्यानन्द जी प्रभु की गोद में निश्चेष्ट होकर पड़े रहे ।। २२ ।। नित्यानन्द जी श्री चैतन्य चन्द्र के प्रेम-जल में गोता खा रहे हैं । वे ऐसे लगते हैं मानो तो शक्ति-हत लक्ष्मरा जी श्रीराम की गोद में सो रहे हों।। २३।। प्रेम भक्ति के बारा से श्रीनित्यानन्द मृज्छित हो गये हैं और उनको गोद में लेकर गौरचन्द्र रो रहे हैं।। २४ ।। उस समय सब लोगों में कैसा अंगन्द मय विरह छा गया कि जैसा कि सुनते हैं पूर्व काल में श्रीराम-लक्ष्मरा के प्रसंग में ग्रनुभव हुआ था।। २४।। गौरचन्द्र ग्रौर नित्यानन्द चन्द्र में जो स्नेह की पराकाष्ठा है उसकी उपमा श्रीराम और श्री लक्ष्मरा के स्तेह के अतिरिक्त और कहीं नहीं है।। २६।। कुछ क्षण बाद नित्यानन्द जी सचेत हुए। तब

सब भक्त बुन्द हरि ध्वनि, जय ध्वनि करने लगे ।। २७ !! विश्वम्भर प्रभू नित्यानन्द जी को गोद में लिये

नित्यानन्द-चैतन्येर अनेक आलाप। सब कथा ठारे ठौरे नाहिक प्रकाश ॥४४॥ प्रभु वोले 'जिज्ञासा करिते वासि भय। कोन दिग हैते सुभ करिला विजय।।४४।। शिशु पति नित्यानन्द-परम बिह्नल। वालकेर प्राय जेन वचन चन्चल।।।।। एइ प्रभु अवतीर्ण जानि लेन मम्मै। कर जोड़े करि बोले हइ बड़ नम्र ॥ १७॥ भभु स्तुति करे, शुनि लिज्जित हइया। व्यप देशे सर्व्व-कथा कहेन भाङ्गिया।।धना। नित्यानन्द बोले "तीर्थं करिल अनेक। देखिल कुरगोर स्थान जतेक जतेक ॥ १४॥ स्थान मात्र देखि,कृष्ण देखिते ना पाइ। जिज्ञासा करिल तवे भाल-लोक-ठाव्या ॥४०॥ सिहासन-सन केने देखि आच्छादित । कह भाइ सवा कृष्णा गेला कोन् भित ॥४१॥ तारा बोले-कृष्ण गियाछेन गौड़ देशे। गया करि गियाछेन कथोक दिवसे ॥५२॥ निदियाय शुनि वड़ हरि कड्डी तंन । मेही बोले तथाप जिन्मला नारायशा ॥ ३॥ पति तेर त्रारण वह शुनि नदियाय । शुनिञ्चा आइलु मुङ्गि पातकी एथाय"।।५४॥ प्रभु बोले ''श्रामरा सकल भाग्यवान्। तुमि-हेन भक्तर हइल उपस्थान। ४४॥ आजि कृत कृत्य हेन मानिल आमरा । देखिल जे तोमार आनन्द-वारि-धारा" ॥५६॥ हासिया मुरारि वोले "तोमरा तोमरा। उहति ना बुझि किछु आमरा-सभारा"।।४७:। श्रीवास वोलेन "उहा म्रामराकि वृक्षि । साधव-शङ्कर जेन दोहे दोहा पूजि" ॥५८॥ गदाघर बोले "भाल विलला पण्डित । सेइ बुझि जेन राम-लक्ष्मरा-चरित" ।।४६।। केहो वोले ''दुइ जन जैन दुइ काम। केहों बोले "दुइ जन कृष्ण-बलराम।।६०॥

में ही हुआ है प्रकट रूप में नहीं ।। ४४ ।। फिर प्रभु विश्वस्थर बोले-"यह पूछने में भी मुक्ते अय होता है कि कियर से आपका शुभागमन हुआ ?'!। ४४ ।। श्री नित्यानन्द जी परम विह्वल हो रहे हैं-बालक की जैसी उनकी सरल मित है और वालक के जैसे ही उनके चंचल वचन हैं।। ४६।। "ये ही हैं प्रभु जिन्होंने अवतार लिया है"-इस रहस्य को आप समझ गये और तब हाथ जोड़ कर बड़े नम्र होकर बोले।। ४७॥ प्रभु के मुख से अपनी स्तुति मुनकर आप बड़े लिजित हुए और अन्य चर्चा के मिष से सब बातें खोल २ कर कहने लगे।। ४८।। तित्यानन्द जी बोले-"मैंने अनेक तीर्थ किये। मैंने जितने भी श्रीकृष्ण के धाम देखे वहाँ केवल घाम ही घाम दिखायी दिया, श्रीकृष्ण वहीं भी नहीं दिखायी दिये, कि तब सज्जन लोगों से मैंने पूछ ताँछ की ।। ४६ ।। ५० ।। "क्यों सब सिहासन ढके दिखायी देते हैं। कही भाइयो। श्रीकृष्ण कहाँ चले गये ? 11 प्र !। वे बोले-''श्रीकृष्ण तो गौड देश को गये हैं-ग्रीर कुछ दिन पहले गया की यात्रा करके घर लौटे हैं 11 ४२ 11 "निवया में, सुनते हैं, आज कल बड़ा हरि-संकीतन होता है। कोई कहते हैं कि कहीं नारायण प्रकट हुये हैं।। ४३।। नदिया में पतितों की बड़ी रक्षा होती है, ग्रथमा तो पतितों के बड़े त्रारा कर्ता हैं, सुनकर मैं पातकी भी नित्या में आया हूँ 11 १४ 11 तब गौर प्रभु वोले-"हम सब बड़े ही भाग्यवान हैं जो ग्राप जैसे भक्त यहाँ या उपस्थित हुए हैं" 11 ४४ 11 आज हम सब अपने को कृत कुत्य मानते हैं कि जो हमने आपके प्रेमानन्द की अश्रु-घाराश्रों के दर्शन किये।। ५६।। तब तो श्रीमुरारि गुप्त हँसकर बोल उठे "प्राप और आप-दोनों ही जानें यह सब बातें। हम सब तो कुछ भी नहीं समझ पाते हैं" ।। १७।। इस पर श्रीवास जी बोले- भला हम लोग क्या समझेंगे। यहाँ तो मानो साधव श्रीर महादेव दोनों ही दोनों की पूजा कर रहे हैं" ।। प्रन ।। फिर गदाधर जी बोले "उत्तम कहा श्रीवास जी ! मुफ्ते तो इनका चरित्र राम लक्ष्मण जैसा लगता है"।। ५६।। कोई बोला-''यह दोनों जने मानो तो दो कामदेव

केहो बोले ''आमि किछु विशेष ना जानि। कृष्ण कोले जेन 'शेष' आइला आपनि''।।६१।। केही बोले "दुइ सखा जैन कृष्णार्जुन । सेइ मत टेखिलाङ स्नेह परिपूर्ण" ।।६२।। केही बोले "दुइ जने वड़ परिचय । किछुना बुझिये-सब ठारे कथा क्रय" ।।६३।। हरिषे सकल-भक्तगरा। नित्यानन्द-दरशने कहेन कथन।।६४।। वित्यानन्द गौरचन्द्र दोंहार मिलन। इहार श्रवणे हम वन्ध-िमोचन।।६४॥ सङ्गी, सखा, भ्राइ, छत्र, शयन, वाहन। नित्यानन्द वइ अन्य नहे कोन जन।।६६॥ नाना-रूपे सेवे प्रभु आपन-इच्छाय । जारे देन अधिकार, से-इ जन पाय ।।६७।। आदि देव महा योगी ईश्वर वैष्ण्व। महिमा अनन्त इहा नाहि जाने सब ॥६२॥ ना जानिका निन्दे तौर चरित्र बगाध । पाइयाओ विष्यु, मकि तौर हयवाध ॥६६॥ बैतन्येर प्रिय-देह नित्यानन्द राम । हउ मोर प्राणनाथ-एइ मनस्काम ॥७०॥ ताहान प्रसादे हैं ले चतन्येते रति । ताहान आज्ञाये लिखि चतन्येर स्तुति ॥७१॥ 'रचुनाथ' यदुनाथ' जैन नाम भेद। सेइमत मेद 'नित्यानन्द' 'वलदेव'।।७२।। संसारेर, पार हइ भक्तिर सागरे। जे दूविव से भजूक निताइ चाँदेरे । ७३।। जे वा गाय एइ मधा हइया तत्पर। गोधी सह वरदाता तारे विश्वम्भर। १७४॥ जगते दुलंग बङ् विश्वम्भर नाम। सेद प्रभु चैतन्य सभार धन

श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्द चान्द जान । बुन्दाबन दास तछ पद युगे गान ॥७६॥ भ"। कोई बोला-''यह दोतों जने कुष्ण-दलराम हैं''।। ६० ।। कोई वोला-''में घोर तो कुछ नहीं जानता १-बस युक्ते हो लगता है कि श्रीकृष्ण की गोद में स्वयं होष जी का गये हैं"।। ६१ ।। कोई बोला-"ये दो प्झातो कृष्ण-मर्जुन जैसे हैं। वैसा ही भरपूर स्नेह भी दिखायी देता है।। ६२।। कोई बोला-"इन दोनों में बड़ी ज़ोन-पहचान है—तभी तो सब बातें संकेत ही संकेत में कर लेते हैं, और हम कुछ भी नहीं समझ मते हैं।। ६३।। इस प्रकार सब भक्त लोग श्री नित्यानन्द के दर्शन सीं हिपत होकर प्रस्पर में वचन कहते है।। इर ।। नित्यानन्द और गौरचन्द्र की मिलन-कथा श्रवण करने से सब बन्धन खुल जाते हैं।। ६४।। ामु के संगीन सखा, भाता, छत्र, राय्या, बाहन इत्यादि सब नित्यानन्द जी ही हैं-उनके बिना और दूसरा होई नहीं है।। ६६।। नित्यानन्द जी अपनी इच्छा से नाना स्वरूप धारण करके प्रभु की सेवा करते है. गाप जिसको सेवा का अधिकार देते हैं वही सेवा पा सकता है।। ६७।। आप श्रादि देव हैं, महा योगी हैं, रिवर हैं एवं वैष्णव हैं। आपको महिमा श्रनन्त है–इसे सब नहीं जानते हें।। ६=।। जो आपके श्रत्यन्त हिन वरित्र को समभे दिना निन्दा करते हैं, वे विष्णु भक्ति लाभ करके भी बाधा को प्राप्त हो जाते है । ६६ ॥ श्री चैतन्य चन्द्र की प्रिय देह हैं श्री नित्यानन्द राय। वे मेरे प्राणा नाथ होवें-यही मेरी मनो-गमना है।। ७०।। उनकी कृपा से ही मेरी श्रीचैतन्य चन्द्र में प्रीति हुई है ग्रीर उनकी ग्राज्ञा से ही मैं श्री विन्य-क्रिय लिख रहा हूँ ।। ७१ ।। जैसे रघुनाथ ग्रीर यदुनाथ में नाम का ही भेद है ऐसे ही नित्यानन्द ौर बलदेव में है।। ७२।। जो कोई संसार से पार होकर भक्ति-समुद्र में डूबना चाहता हो वह नित्यानन्द न्द्र का अजन करे।। ७३।। जो कोई प्रेमासिक पूर्वक इस चरित्र को गायँगे, उनको परिवार सहित बुवम्भर देव वरदान देंगे।। ७४।। "विश्वम्भर" नाम जगत् में बड़ा दुर्लभ है। वही प्रभु चैतन्य चन्द्र के प्राण धन हैं।। ७४ ।। श्रीकृष्ण चैतन्य एवं श्री नित्यानन्द चन्द्र को अपना सर्वस्व समझने वाला यह होता हास जनके गुगल वरणों में उनके ही कुछ गुणों का गान करता है।। उद ।। इति-श्रीचैतन्य भागवते मध्य खण्डे नित्यानन्द चैतन्य दर्शनं नाम चतुर्थोऽध्याय: ॥

## अथ पंचम अध्याय

'हरि बोल' हरि बोल' गौराङ्ग सुन्दर। बाहु तुल्जि बुले जेन मत्त करिवर।।१।। जय नवद्वीप नव प्रदीप प्रभाव पाषण्ड गर्जक सिंहः। स्वनाम संख्या जप सूत्रधारीचैतन्य चन्द्रो भगवन्सुरारिः।।२।।

हेन मते नित्यानन्द-सङ्गे-कृतुहले। कृष्ण कथा रसे सभे हइला विह्नले।।३।।
सभे महा भागवत परम-उदार। कृष्ण-रसे मत्त सभे करेन हुङ्कार।।।।।
हासे प्रभु नित्यानन्द चारि दिगे देखि। वहये आनन्द धारा सभाकार ध्रांखि।।।।।
देखिया आनन्द महाप्रभु विश्वम्भर। नित्यानन्द-प्रति किछु विलला उत्तर।।६।।
''शुन शुन नित्यानन्द श्रीपाद गोसाञ्चि। व्यास पूजा तोमार हइव कौन ठाञ्चि।।।।।
कालि हैव पौर्णमासी—व्यासेर पूजन। आपने बुझिया बोल, जारे स्थ मन"।।।।।
नित्यानन्द जानि लेन प्रभुर इङ्गित। हाथे धरि म्रानि लेन श्रीवास पण्डित।।।।।
हासि बोले नित्यानन्द "शुन विश्वम्भर। व्यास पूजा एइ मोर वामनेर घर"।।१०।।
श्रीवासेर प्रति वोले प्रभु विश्वम्भर। ''वड भार लागिल जे तोमार उपर''।।१।।।
पण्डित वोलेन 'प्रभु ! किछु नहे भार। तोमार प्रसादे सव घरेइ आमार।।१२।।
मुङ्ग, वक्र, जज्ञ सूत्र, धृत, गुया, पान। विधि जोग्य जत सज्ञ-सव विद्यमान।।१३।।
पद्धित-पुस्तक मात्र मागिया आनिव। कालि महा भाग्ये व्यास पूजन देखिव।।१॥।

श्रो गौरांग सुन्दर अपनी दोनों भुजाओं को उठाकर, 'हरि बोल' रहिर बोल' कहते हुए मत्त हस्ती की भाँति विचरण करते फिरते हैं।। १।। हे नवद्वीप के नवीन प्रदीप स्वरूप ! हे पाषण्ड गज के लिये सिंह समान प्रभाव शालि ! हे स्वनाम-संख्या-जप-पूर्ण करने के लिये सूत्र धारण करने वाले, हे भगवन्मुरारी श्रीचैतन्य चन्द्र । ग्राप की जय हो ।। २ ।। इस प्रकार श्री नित्यानन्द प्रभु के साथ, श्रीकृष्ण-कथा के प्रास्वादन में नवीन २ कौतुहल को प्राप्त होते हुए सब भक्त जन विह्वल हो गये।। ३।। सब लोग परम भागवत हैं,परम उदार हैं, और कृष्ण-रस में मत्त होकर सब ही हुँकार कर रहे हैं ।। ४ ।। नित्यानन्द प्रभु चारों ओर देखते हुए हँसते हैं और सब लोगों के नेत्रों से आनन्द की घाराएँ वह रही हैं।। ५।। इस अपूर्व आनन्द को देखकर महा प्रभु विश्वम्भर नित्यानन्द जी प्रति कुछ बोले ।। ६ ॥ "हे श्रीपाद गुसाई नित्योनन्द जो ! सुनिये तो सही सुनिये । ग्रापकी व्यास पूजा किस जगह होगी ?''।। ७ ।। "कल आषाढी पूर्णमासी है – ज्यास पूजा की तिथि है। जहाँ आप की इच्छा हो सो ग्राप सोच समझ कर बता दें।। पा। नित्यानन्द जी प्रभु गौरचन्द्र के संकेत को समझ गये श्रोर श्रीवास पण्डित का हाथ पकड़ कर प्रभु के सामने ले ग्राये ।। ६ ।। और हँसकर बोले कि 'हे विश्वम्भर ! मेरी व्यास पूजा इस ब्राह्मण के घर होगी ।।१०।। तबं विश्वम्भर देव श्रीवास प्रति बोले कि यह तो तुम्हारे ऊपर बड़ा भार आ पड़ा ।। ११ ।। श्रावास पंडित बोले ''कुछ भार नहीं है प्रभो ! आपकी कृपा से मेरे घर में सब कुछ है'' ।। १२ ।। ''बस्त्र, मूँ ग, यज्ञोपबीत, घृत, सुपारी, पान इत्यादि धावश्यक सामग्री सब विद्यमान है ही ।। १३ ।। "केवल मात्र पुजा-पद्धति की पुस्तक ही नहीं है-सो भाँग कर ले आऊँगा। यह तो वड़े भाग्य मेरे जो मैं कल व्यास पजा के दर्शन

प्रीत हैला महाप्रभु श्रीवासेर वोले। हरि हरिध्वनि कैला वैष्ण्व-सकले।।१५॥ विश्वम्भर बोले "जून श्रीपाद गोसाञा। जुभकर' सभे पण्डितर घर जाइ" ॥१६॥ आनन्दित नित्यानन्द प्रभुर वचने।सेइ क्षियो आज्ञा लइ करिला गमने।।१७॥ सर्व-गरो चलिला ठाकुर विश्वम्भर। राम-कृष्ण देढ़ि जेन गोकुल किङ्कर।।१८।। प्रविष्ट हड्ला मात्र श्रीवास-मन्दिरे। बड़ कुरगानन्द हैल सभार शरीरे।।१८॥ कपाट पढ़िल तवे प्रभुर आज्ञाय। आप्त गर्ग विने आर जाइते ना पाय। २०॥ कीर्त्तन करिते आज्ञा करिला ठाकुर । उठिल कोर्त्तान ध्वनि, वाह्य गेल दूर ॥२१॥ व्यास पूजा-ग्रधिवास उल्लास कीर्त्त । दुइ प्रभु नाचे, वेद्धि गाय भक्त गरा।।२२।। चिर दिवसेर प्रेमे चैतन्य निताइ। दोंहे दोंहा ध्यान करि नाचे एक ठाञा ॥२३॥ हुङ्कार करये केहो, केहो वा गार्जान । केहो मूच्छी जाय, केहो करये कन्दन ॥२४॥ कम्म, स्वेद, 'पुलकाश्रु, आनन्द-मूच्छित'। ईश्वरेर विकार-कहिते जानि कत ।।६४॥ स्वानुभावा नन्दे नाचे प्रभु दुइ जन । क्षरो कोला कुलि करि करये क्रन्दन ॥२६॥ दोंहार चरण दोंहे धरि वारे चाहे। परम चतुर दोंहे-नेहो नाहि पाये।।२७।। परम-आनन्दे दोहे गड़ा गड़ि, जाय । आपना ना जाने दोहे ग्रापन-लीलाय ॥२८॥ वाह्य दूर हइल, वसन नाहि रहे। धरये वैष्णव गरा, धरण ना जाये।।२६।। जे घरये त्रिभुवन, के घरिव तारे। महा मत्ता दुइ प्रभु कीर्त्तने विहरे।।३०।।

।। १७।। प्रभु विश्वम्भर भी सब परिवार सहित चले। ऐसा प्रतीत होता था मानों तो गोकुळ के जन रामकृष्ण को घेर कर चले जा रहे हों।। १०।। श्रीवास पण्डित के घर में प्रवेश करते ही सबके शरीर में श्री
कृष्ण प्रेम का स्नानन्द छा गया"।। १६।। तब प्रभु की स्नाज्ञा से किवाड़ बन्द कर दिये गये जिससे कि
अपने निज जन के अतिरिक्त और कोई अब भीतर नहीं जा सकता था।। २०।। तब महाप्रभु गौर ने
कीर्तान करने की आज्ञा दी स्रौर कीर्तान की घ्विन होने लगी स्रौर वाह्य ज्ञान सबका जाता रहा।। २१।।
व्यास पूजा के अधिवास के उल्लास में कीर्तान करते हुए दोनों प्रभु नाच रहे हैं और भक्त ग्रा उनको घेर
कर गा रहे हैं।। २२।। श्री चैतन्य स्रौर श्री निताइ का प्रोम चिरकाळ का बहुत पुराना है-उस प्रोम में
एक दूसरे का घ्यान करते हुए वे एकत्र नाच रहे हैं।। २३।। उनमें कोई हुँकार करते हैं तो कोई गर्जन
करते हैं। कोई मूच्छित होते हैं तो कोई कन्दन करते हैं।। २४।। कम्प, स्वेद, पुलक, स्रश्नु, आनन्द-मूच्छा
स्नादि ईश्वर के अगों में जो जो प्रोम के विकार प्रकट हुए उनमें से मैं भला कितनों को कह सकता हूँ।।२४।।
दोनों प्रभु अपने २ भाव के आनन्द में नाच रहे हैं। वे कभी परस्पर को श्रालिंगन करके क्रन्दन करते हैं

।। २६ ।। और कभी दोनों दोनों के चरगों को पकड़ना चाहते हैं परन्तु दोनों ही परम चतुर हैं अतग्व कृोई किसी के चरण को पकड़ नहीं सकता है ।। २७ ।। परम आनन्द में मत्ता होकर दोनों भूमि पर लुढकते

फिरते हैं, अपनी लीला के आदेश में दोनों ही अपने को भूले हुए हैं ।। २०।। उनका वाह्य-ज्ञान जाता रहा, बख्य शरीर पर नहीं रहे। वैंध्एव गण दोनों को पवड़ना चाहते हैं, पर वे पकड़ में नहीं आते हैं ।। २८।।

जो त्रिभुवन को घारण करते हैं उनको भला कौन धारण कर सकता है ? महा-महा होकर दोनों प्रभु

करूँगा"।। १४।। श्रीवास जी के वचन से श्री महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए और सब वैष्णवों ने "हरि बोल हरि" ध्वनि की ।। १४।। फिर विश्वम्मर प्रभु बोले "सुनिये श्रीपाद गुसाई। अब सब पंडित श्रीवास के घर को चलें"।। १६।। प्रभु के वचन से आनन्दित हो कर नित्यानन्द जी उनसे आज्ञा ले तत्काल चल पड़े

'वोल बोल' विल डाके श्रीगौर सुन्दर। सिन्दित आनन्द जले सर्व्व-कलेवर।।३१।। चिर-दिने नित्यानन्द पाइ अभिलापे । वाह्य नाहि, ग्रानन्द-सागर-मामे भासे ॥३२॥ विश्वम्भर नृत्य करे भति-मनोहर। निज शिर लागे गिया चरण-उपर।।३३।। टल मल भमि नित्यानन्द-पद ताले । भूमि कम्प-हेन माने' वैष्णव-सकले ॥३४॥ एइ मत आनन्दे नाचे न दुइ नाथ । से उल्लास कहि वारे शक्ति आछे कान ॥३४॥ नित्यानन्द प्रकाशिते प्रभु विश्वम्भर। वलराम-भावे उठे खट्वार उपर।।३६॥ महामत्त हैला प्रभु वलराम भावे। "मद ग्रान" "मद आन" विल धन डाके ॥३७॥ नित्यानन्द प्रति वीले श्रीगौर सुन्दर। "झाट देह' मोरे हल मुष्छ सत्वर"।।३८।। पाइया प्रभर पाजा प्रभु-नित्यानन्द । करे दिला, कर पाति लेला गौरचन्द्र ।।३६।। कर देखें केही आर किछड़ ना देखे। केही वा देखिल हल मुषल प्रत्यक्षे।।४०।। जारे कृपा करे सेइ ठाक्रे, से जाने। देखि लेह शक्ति नाहि कहिते कथने ॥४१॥ एवड निगढ कथा केही मात्र जाने । नित्यानन्द व्यक्त सेइ-सव-जन स्थाने ॥४२॥ नित्यानन्व-स्थाने हल मुषल लड्या । "वाहरणी बाहरणी" प्रभु डाके मत्त हैया । ४३।। बारो बुद्धि नाहि स्फुरे, ना वुक्ते उपाय । अन्योऽन्ये सभार बदन सभे चाय ॥४४॥ ज्याति करिया सभे मनेते भाविया। घट भरि गङ्गा जल सभे दिल लैया।।४४॥ सर्वं जन देह जल, प्रभू करे पान । सत्य जैन कादम्वरी पीये-हेन भाण ।।४६॥

कीर्तन में विहार कर रहे हैं ।। ३० ।। "बोलो, हिर बोलो," कह कहकर श्रीगौर सुदर उच्च ध्वनि करते है। प्रेमात्त्द के जल से समस्त शरीर उनका भीग गया है।। ३१।। और नित्यानन्द जी भी चिरकाल की मनोबांछित वस्तु को प्राप्त करके वाह्य-ज्ञान शुन्य हो गये हैं ग्रीर आनन्द के सागर में बहे जा रहे हैं ॥३२॥ प्रभ विश्वसभर अति मनोहर नृत्य करते हैं-जनका मस्तक चरणों से जा लगता है।।३३॥ और नित्यानन्द जी के चरगों के ताल से पृथ्वी डग मगाती है तो सब वैष्णव जन समझते हैं कि भ-कम्प हो रहा है ।।३४।। इस प्रकार आनन्द में दोनों प्रभू नाच रहे हैं, उस उल्लास को वणन करने की सामर्थ्य किसमें है ? ।।३४।। तब नित्यानन्द जी का स्वरूप क्या है, इसको प्रकट करने के लिए प्रभु विश्वमभर बलराम जी के भावावेश में श्री विष्णु सिहासन पर चढ़ बेठे।। ३६।। बलराम जी के भाव में प्रभु महामत्ता हो गये और "मद लाओ,", 'मद लाओ" कह कह कर बारम्वार पुकारने लगे।। ३७ ।। फिर नित्यानन्द जी के प्रति श्रीगौर सुन्दर बोले-"शीझ ही मुभे हल मुषल दो।। ३०॥ महाप्रभु की श्राज्ञा पाकर प्रभु नित्यानन्द हल-मुषल प्रमु के हाथों में अर्पण करते हैं और वे हाथ पसार कर ले लेते हैं।। ३८।। कोई तो हाथ ही हाथ देखते हैं, श्रीर कुछ भी नहीं देख पाते हैं, परन्तु किसी २ ने हल मूखल प्रत्यक्ष देख पाया ॥ ४० ॥ जिस पर वे प्रभु कृपा करते हैं, वही उनको जान पाता-देख पाता है। और देखने पर भी उसे वर्णन करने की शक्ति तो किसी में भी नहीं होती है।। ४१।। यह पूर्वोक्त चरित ग्रति गूढ है-इसे कोई विरले ही जानते हैं-और उन्हीं सब भाग्यवानों के निकट ही नित्यानन्द व्यक्त हैं अर्थात् वे ही उनके तत्त्व की जानते हैं।। ४२ ।। श्री नित्यान-द जी से हळ मूखल लेकर प्रभु मतवाले होकर "वारुणी" "वारुणी" कह-कह कर पुकारते हैं 118311 उस समय किसी की बुद्धि काम नहीं देती हैं, कोई उपाय नहीं सूझता है, सब ही एक दूसरे का मुख ताकते हैं।। १४।। फिर कुछ सोच विचार कर सबने एक घडा में गङ्गा जल भर कर प्रभु को ला दियाँ ॥ ४४ ॥ सब लोग तो जल दे रहे हैं और प्रभू पी रहे हैं परन्तु आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सचमूच हो

चतुर्दिगे राम स्तुति पढ़े भक्त गरा। ''नाढ़ा नाढ़ा 'नाढ़ा'' प्रभु बोले अनुक्षरा।।४७॥ सपने दुलाय शिर "नाढ़ा नाढ़ा" बोले। नाढ़ार सन्दर्भ नेही ना वुक्ते सकले ॥४=॥ सभे वलिलेन "प्रभु ! 'नाढ़ा' वोल का'रे"। प्रभु वोले आइलु मुन्नि जाहार हु द्कारे ॥४६॥ 'अद्धेत-आचार्य' विल कथा कह जार । सेइ नाढ़ा लागि मोर एइ अवतार ॥ ४०॥ मोहरे मानिला नाढ़ा वैकुण्ठ थाकिया । निहिचन्ते रहिल गिया हरिदास लैया ॥५१॥ सङ्कीर्रान-आरम्भे मोहर अवतार। घरे घरे करिम् कीर्रान-परचार।।५२।। विद्या, धन, कूल, ज्ञान, तपस्यार मदे। मोर भक्त स्थाने जार आछे अपराधे ॥५३॥ से अधम-सभारे ना दिमु प्रेम जोग। नगरिया प्रति दिमु ब्रह्मादिर भोग"।।५४।। शुनिञा आनन्दे भासे सब भक्त-गरा। करोके सुस्थिर हैला श्रीशची नन्दन।।४४।। "कि चाञ्चल्य करिलाङ प्रभु जिज्ञासये । सब भक्त-बोले "किछ उपाधिक नहे" ।।५६।। सभारे करेन प्रभु प्रेम-शालिङ्गन। "अपराध मोर ना लंडवा सर्व्वका। प्रजा हांसे सन्व-भक्त गरा प्रभुर कथाय। नित्यानन्द-महाप्रभु गड़ा गड़ि जाय। । ४८।। सम्बरण नहे नित्यानन्देर आवेश। प्रेम रसे विह्नल हइला प्रभु 'शेष'।।४६॥ क्षणी हासे, क्षणी कान्दे क्षणी दिगम्बर। बाल्य भावे पूर्णी हैल सर्व्य-कलेवर।।६०।। कोथा वा थाकिल दण्ड कोथा कमण्डुल । कोथा वा वसन 'गेल, नाहि ग्रादि मूल ।।६१।। चञ्चल हइला नित्यानन्द महा घीर । आपने घरिया प्रभु करिलेन स्थिर ।।६२।। चैतन्येर दचन-श्रङ्कुश सबे माने'। नित्यानन्द मत्ता-हस्ती श्रार नाहि जाने ।।६३॥

वारुगी पी रहा हूँ ।। ६६ ।। चारों स्रोर भक्त गण, बलराम-स्तुति पढ़ रहे हैं और प्रभु निरन्तर "नाढ़ा ३" कह रहे हैं ।। ४७ ।। स्राप जोर-जोर से शिर हिलाते हुए "नाडा २" कहते हैं परन्तु 'नाडा' के गूढ अर्थ को कोई भी नहीं समझ पता है।। ४८।। तब सब बोले-"प्रभी ! आप 'नाडा २' किसे वह रहे हैं?" प्रभु बोले "जिसकी हुँकार से मैं आया हूँ उसे ही"।। ४९॥ "तुम लोग जिसे अद्वैताचार्य कह कर पुकारते हो, उसी नाडा के लिए मेरा यह अवतार है।। ५०।। "वही नाडा मुक्ते वैबुण्ठ से ले आया है और अब वह हरिदोंस को लेकर वहाँ निश्चिन्त जा बैठा है।। ५१।। "संकीर्तन आरम्भ करने के लिए मेरा यह अवतार है-मैं घर-घर में कीर्तन का प्रचार करूँगा।। ४२।। "विद्या, धन, कुछ, ज्ञान, तपस्या, आदि के अभिमान के कारण जिन लोगों का मेरे भक्तों के निकट अपराध है।। ४३।। "उन सब अधम लोगों को मैं अपना भक्ति योग नहीं दूँगा। उनको छोड़ जन-साधाररा को भी ब्रह्मादिकों का दुर्लभ भोग प्रदान करूँगा" ॥ १४॥ प्रभु के बचनों को सुनकर सब ६क्त लोग ग्रानन्द में बहने लगे। बुछ समय पश्चात् श्री शचीनन्दन स्थिर होकर पूर्व दशा में आ गये।। प्रश्ना ग्रीर पूछने लगे कि "मैने दया चंचलता कर डाली है"। भक्त लोग बोले-"स्वरूप से बाहर की ऐसी कुछ बात नहीं की !"।। ४६।। तब प्रभु सबको प्रेम पूर्वक आिलगन करते हैं और कहते है-"आप लोग कभी मेरा अपराध न लेवें"।। ४७।। प्रभु की बात पर सब भक्त गरा हँसते हैं और नित्यानन्द प्रभु तो भूमि पर लोट-पोट हो जाते हैं।। ४८।। नित्यानन्द जी का भावावेश शान्त ही नहीं होता है। आज प्रेम रस में शेष प्रभु विह्वल हो गये हैं।। ५६।। क्षण में वे हँसते हैं, क्षण में रीते हैं, और क्षण में दिगम्बर हो जाते हैं—इस प्रकार के बाल भाव से उनका श्री अंग भरपूर हो रहा है ।। ६०।। कहीं दण्ड पड़ा हुआ है तो कहीं व मण्डल और कहीं वस्त्र पड़े हुए हैं।। ६१।। इस प्रकार परम धीर निध्यानन्द जी अत्यन्त चंचल हो गये-तम प्रभु ने स्वयं उनको पकड़ करके स्थिर किया।। ६२॥

"स्थिर हुओ, कालि पूजिवारे चाह ट्यास । स्थिर कराइया प्रभु गेला निज-वास ।।६४।। भक्त गरा चिल लेन ग्रापनार घरे। तित्यातन्द रहिलेन श्रीवास मन्दिरे।।६४।। कथो राज्ये नित्यानन्द हुङ्कार करिया। निज दण्ड कमण्डलु फेलिला भाष्ट्रिया ॥६६॥ के वृद्धये ईरवरेर चरित्र अखण्ड। केने भाद्भिलेन निज कमण्डलु दण्ड।।६७।। प्रभाते उठिया देखे रामाइ-पण्डित । भाङ्गा वण्ड कमण्डलु देखिया विस्मित ॥६८॥ पण्डितर स्थाने किह लेन ततक्षरों। श्रीवास वोलेन "जाओ ठाकुरेर स्थाने"। ६६॥ रामाइर मुखे जुनि झाइला ठाकूर। बाह्य नाहि नित्यानन्द हासेन प्रचुर ॥७०॥ दण्ड लइ लेन प्रभु श्रीहस्ते तुलिया । चिल लेन गङ्गा स्नाने नित्यानन्द लैया ॥७१॥ श्रीवासादि सभेइ चलिला गङ्जा स्नाने। दण्ड शुइलेन प्रभु गङ्जाये आपने।।७२।। चञ्चल से नित्यानन्द, ना माने वचन । तवे एक बार प्रभु करये गर्जंग ॥७३॥ कुम्भीर देखिया तारे घरि वारे जाय। गदाघर श्रीनिवास करे 'हाय हाय'। १७४।। सांतरे गङ्जार माभे निर्भव-शरीर। चैतन्येर वाक्ये मात्र किछ हय स्थिर।।७४॥ नित्यानन्द प्रति डाकि वोले विश्वमभर । व्यास पूजा भासि झाट करह सत्त्वर ।।७६॥ श्तिञा प्रभूर वादय उठिला तखने। स्तान करि गृहे आइलेन प्रभु-सने ।१७७।। बासिया मिलिला सब-भागवत गए। निरवधि 'कृष्ण कृष्ण' करिते कीर्त्तन ।।७८।। श्रीवास पण्डित-व्यास पूजार बाचार्य। चैतन्येर आज्ञाय करेन सर्व्व-कार्य ११७६॥

नित्यानन्द जी मतवाले हाथी की तरह केवल एक चैतत्य प्रभु के वचन रूपी अंक्श को ही मानते हैं-और किसी को कुछ समभते ही नहीं हैं।। ६३।। प्रभु कहते हैं-"शान्त होओ श्रीपाद! कल को तो आप व्यास पूजा करना चाहते हैं"। इस प्रकार उनकी स्थिर करा कर आप प्रभु अपने गृह की गये।। ६४॥ भक्त ग्गा भी सब अपने २ घर को गये नित्यानन्द जी श्रीवास के घर में रह गये ।। ६४ ।। कुछ रात होने पर नित्यानन्द जी ने हुँकार करते हुए अपने दण्ड-कमण्डलु को तोड़-फोड़ डाला ।। ६६ ।। सर्वे समर्थ ईश्वर के चरित्र अखण्ड हैं-कीन समझ सकता है कि क्यों उन्होंने अपना दण्ड-कमण्डल तोड़-फोड डाला ।। ६७ ॥ प्रात:काल उठकर रामाइ पंडित ने देखा कि दण्ड कमगडल टूटे-फूटे पड़े हैं। यह देखकर उनकी बड़ा विस्मय हमा।। ६=।। उन्होंने तुरन्त ही जाकर श्रोवास पंडित को यह बात सुनायी तो वे बोले कि "तुम प्रभु के पास जाओ।। ६६।। श्रीरामाइ के मुख से समाचार पाकर प्रभु आये ती देखते हैं कि नित्यानन्द जी को बाह्य-ज्ञान कुछ नहीं है और वे खब हुँस रहे हैं ॥ ५० ॥ प्रभु ने दण्ड को उठाकर अपने श्री इस्त में ले लिया और नित्यानन्द जी को लेकर गङ्गा-स्नान को चल पड़े ॥ ७१ ॥ श्रीबास आदि सब भक्त साथ चले । गङ्गा में पहुँच। कर प्रभु ने स्वयं, दण्ड को गङ्गा जी में विसर्जन कर दिया ।। ७२ ।। नित्यानन्द जी चंचल बने हुए हैं-किसी की बातों को नहीं मानते हैं-तब प्रभु ने एक बार गरंज कर कुछ डाँट दिया।। ७३॥ नित्यानन्द जी मगर को देखकर उसे पकड़ने जाते हैं। गदाधर जी और श्रीवास "हाय २" करके चिल्ला उठते हैं ।। ७४ ।। आप निर्भय होकर गङ्गा के मध्य में तैर रहे हैं, केवल श्रीचैतन्य प्रभु के वाक्य से ही कुछ शान्त हो जाते हैं।। ७४।। तब प्रमु विश्वम्भर पुकार कर नित्यातन्द जी से कहते हैं "श्रीपाद! चलो न शीघ्र चलकर व्यास पूजा करो"।। ७६।। प्रभु के वचन सुनकर वे निकल आये और स्नान करके प्रभु के साथ घर आये ।। ७७ ।। "कृष्ण्" "कृष्ण्" कीर्त्त निरन्तर करते हुए सब भक्त लोग भी वहाँ आ मिले ॥ ७५ ॥ व्यास पूजा के साचार्य श्रोवास पण्डित हैं और वे श्रीचैतन्य चन्द्र की श्राज्ञा से सब कार्य करते हैं

मधुर मधुर सभे करेन कीर्त्तन। श्रीवास मन्दिर हैल वैकुण्ठ भवन।। 🕬।। सर्वे शास्त्र ज्ञाता सेइ ठाकुर-पण्डित । करिला सकल कार्य जे विधि वोधित ।। मश्।। दिव्य-गन्ध सहित सुन्दर बनमाला। नित्यानन्द हाथे दिया वलिते लागिला। पर्।। "शुन शुन नित्यानन्द ! एइ माला धर । दचन पढ़िया व्यास देवे नमस्कर ॥≒३॥ शास्त्र विधि आछे माला आपने से दिवा । व्यास तुष्ट हैले, सर्व-श्रभीष्ट पाइवा"।।=४॥ जत शुने नित्यानन्द करे 'हय हय'। किसेर वचन पाठ-प्रवोधनालय ।।-४।। किवा बोले धीरे धीरे, बुझन ना जाय । माला हाथे करि पून चारि दिगे चा'य ।। दशा प्रभुरे डाकिया बोले श्रीवास उदार । "ना पूजेन व्यास एइ श्रीपाद तोमार"।।६७।। श्रीवासेर वाक्य ज्ञिन प्रभु विश्वम्भर । घाइया सन्मुखे प्रभु आइला सत्त्वर ॥८८॥ प्रभु वोले "नित्यानन्द ! ग्रुनह वचन । माला दिया झाट कर व्यासेर पूजन" ॥८६॥ देखि लेन नित्यानन्द-प्रभु विश्वम्भर । माला तुलि दिला तार मस्तक-उपर ।। ६०।। चाँचर-चिक्रे माला शोभे प्रति भाल । छय-भुज विश्वम्भर हइला तत्काल । ६१॥ शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म, श्रीहल, मुखल । देखिया विस्मित हैला निताइ विह्वल । ६२।। षड्भुज देखि मूच्छी पाइला निताइ। पड़िला पृथिवी तले-घातु मात्र नाइ।। ६३।। भय पाइलेन सब बैट्एावेर गए। "रक्ष कृष्ण ! रक्ष कृष्ण !" करेन स्मरण ॥ ६४॥ हक्द्वार करेन जगन्नाथेर नन्दन। कक्षे तालि देइ घन-विशाल-गर्ज्जन।।५४।। मुर्च्छा गेला नित्यानन्द षड्भुज देखिया । आपने चैतन्य तीले गा'ये हाथ दिया ॥६६॥

11 ७६ 11 सब मधुर २ कीर्तन करते हैं-अहो श्रीवास का घर वेकुण्ठ घाम बन गया है 11 ८० 11 सर्व शास्त्र के ज्ञाता श्रीवास पंडित ने बेद-विधि के अनुसार ज्यास पूजा सम्बन्धी सब कार्य यथावत् सम्पन्न किया 11 ८० 11 फिर दिव्य गन्ध यक्त एक सन्दर बन माला नित्यानन्द जी के हाथ में देकर बोले 11८२11 'सनो-

।। दशा फिर दिव्य गन्ध युक्त एक सुन्दर बन माला नित्यानन्द जी के हाथ में देकर बोले ।। दशा "सुनो— नित्यानन्द जी ! सुनो ! यह माला लो, और मंत्र पढ़ करके व्यास देव को नमस्कार करो ।। दशा "शास्त्र की ऐसी विधि है कि माला स्वयं पहरावे। व्यास जी के प्रसन्न होने पर सब प्रभीष्ट वस्तु प्राप्त होंगी ।। दशा

नित्यानन्द जी जो भी सुनते हैं, केवल "हाँ हाँ" कर देते हैं-कौन मंत्र पाठ करें, ये तो समझाने पर मानते ही नहीं हैं।। मध्र।। धीरे घीरे न जाने क्या कुछ कहते जाते हैं, समझ में नहीं आता-फिर माला हाथ में लेकर चारों ओर देखते हैं।। मध्य। तब तो उदार श्रीवास जी प्रभु को पुकार कर कहते हैं कि "हे प्रभो !

आपके ये श्रीपाद व्यास-पूजा नहीं करते हैं"।। ८७।। श्रीवास जी के बचन की सुनकर प्रभु विश्वस्भर दौड़ कर नित्यानन्द प्रभु के सन्मुख आये।। ८८।। और बोले—"नित्यानन्द जी ! मेरी बात सुनो ! माला अर्पण करके झटपट व्यास जी की पूजा कर डालों"।। ८६।। श्रीनित्यानन्द जी ने प्रभु विश्वस्थर को देखा श्रीर माला उठाकर उनके मस्तक पर चढ़ा दी।। ४०।। प्रभु के घुँघराली अलकावली पर माला अत्यन्त

शोभा देने लगी-उसी क्षण प्रभु विश्वमभर षड भुज धारी बन गये ।। £१ ।। प्रभु की छः भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म, हल और मूपल को देखकर श्री निताई चांद विस्मित और विह्वल हो गये हैं।। ६२ ।। षड्भुज के दर्शन करके निताई प्रभु मूच्छित हो गये और पृथ्वी पर गिर पड़े तथा संज्ञा-ज्ञान्य हो गये।। £३।।

भ्यह देखकर सब वैष्णय लोग भयभीत हो गये और 'हे कृष्ण । रक्षा करो !' ''हे कृष्ण ! रक्षा करो'' कह कह कर भगवान को स्मरण करने लगे ।। ६४ ।। तब तो जगन्नाथ-नन्दन प्रभु गौर सुन्दर हुँकार करते हैं और बगल बजाते हुए बारम्बार जोर २ से गरजते हैं ।। ६५ ।। नित्यानन्द जी षड्भुज दर्शन करके मूच्छित

"उठ उठ नित्यानन्द ! स्थिर कर' चित । सङ्गीर्तन शन-जे तोमार समीहित ॥६७॥ जे कीर्रान-निमित्त करिला अवतार । से तोमार सिद्ध हैल, किया चाह आर ।। धना। तोमार से प्रेम भक्ति, तुमि प्रेममय। विने तुमि दिले, कारो भक्ति नाहि हय।। ६६।। आपना' सम्वरि उठ, निज-जन चा'ह। जाहारे तोमार इच्छा, ताहारे विलाह ॥१००॥ तिलाई क तोमारे जाहार द्वेष रहे। भाजि लेह से आमार प्रिय क्रभु नहें"।।१०१॥ पाइया चैतन्य प्रभू-प्रभूर वचने। हइला कानन्द मय पड्मुज दर्शने।।१०२॥ जे अनन्त-हृद्ये वैसेन गौरचन्द्र। सेइ प्रश्न अविस्मय जान' नित्यानन्द ॥१०३॥ छ्य-भूज-दृष्टि ताने कीन अद्भूत। अवतार-अनुरूप ए सब कौतुक ॥१०४॥ रघुनाथ-प्रभ जेन विण्डदान केला। प्रत्यक्ष हृइया आसि दशरथ लेला।।१०४॥ से जदि ग्रद्भूत, तने एही श्रद्भत। निश्चय सकल एइ कृष्णेर कौतुक।।१०६॥ नित्यानन्द स्वेरूपेर स्वभाव सर्व्वथा। तिलाह्येंको दास्य भाव ना हय श्रन्यथा ॥१०७॥ लक्ष्मरीर स्वभाव जे हेन अनुक्षरा। सीता वल्लभेर दास्ये मन प्रारा धन ।।१०८।। एइ मत नित्यानन्द स्वरूपेर मन । चैतन्य चन्द्रेर दास्य प्रति अनुक्षण ।।१०६।। यद्यपिष्ठ अनन्त ईश्वर निराश्रय। सृष्टि स्थिति प्रलयेर हेतु जगन्मय ॥११०॥ सर्व-सृष्टि-तिरोभाव जे समये हुये। तखनी अनन्त-रूप सत्म वेदे कहे ॥१११॥ तथापिह श्रीअनन्त देवेर स्वभाव। निरवधि प्रेम दास्य मावे अनुराग ।।११२।।

पड़े हैं और श्रीचंतन्य देव स्वयं भ्रपने हाथों से उन्हें पकड़ कर उठाते हैं।। ई६।। और कहते हैं-"नित्यानन्दें जी ! उठो २, चित्त को स्थिर करो और अपने मनोवाञ्छित संकीर्तन को श्रवण करो । दंश "जिस कीर्त्तन के निमित्त तुम ने अवतार प्रहण किया है, वह तो सिद्ध हो गया। अब तुम और क्या चाहते हो ?।।६६।। "तुम प्रेम मय हो और प्रेम भक्ति तुम्हारी ही वस्तु है। तुम्हारे विधे विना किसी में वह भक्ति नहीं हो सकती है।। ६६।। "अब आप अपने को सँभाल कर उठें और अपने जनों की और देखें और जिसे चाहें उसे प्रेम भक्ति देवें ।। १०० ।। "जिसका आपके प्रति तिलाई भी हेष भाव रहेगा वह भेरा भजन करने पर भी कभी मेरा प्रिय नहीं होगा"।। १०६।। प्रभु के वचनों से निताइ प्रभु चेतनता लाभ करते हैं और षड्भुज के दर्शन से परमानन्द को प्राप्त होते हैं ।। १०२ ।। जिन भनन्त देव के हृदय में श्रीगीर चन्द्र निवास करते हैं, उन्हें ही प्रभू नित्योनन्द जानो-विस्मय मत करो ॥ १०३॥ उनके लिये छः भुजाओं का दर्शन कीन सी श्रद्ध त बात है ? ये सब तो कीतुक हैं जो श्रवतार के अनुरूप ही है।। १०४।। जैसे श्रीरामचन्द्र ने पिण्ड दान किया था तो दशरथ जी ने प्रत्यक्ष होकर ग्रहरण किया था ।। १०५।। उस चरित्र को यदि अद्भूत कहा जाय तो यह भी अद्भूत है। निश्चय ही ये सब श्रीकृष्ण के कौतुक हैं।। १०६।। नित्यानन्द जी के स्वरूप का यह एक नित्य स्वभाव है कि तिलाई काल के लिये भी दास-भाव का त्याग नहीं होता है ।। १०७ ।। जैसे लक्ष्मगा जी का यह स्वभाव है कि श्री सीतानाथ के दास्य में वे निरन्तर अपने मन, प्राण, धन-सर्वस्व को लगाये रखते हैं।। १०८ ।। वैसे ही नित्यानन्द स्वरूप का भी मन निरन्तर श्रीचैतन्य चन्द्र के दास्य में अपित रहता है ॥ १०६ ।। यद्यपि श्री यनन्त देव ईश्वर हैं, निराश्रय हैं अर्थात् सबके आश्रय होने के कारण जनका कोई आश्रय नहीं है, सृष्टि-स्थिति-प्रलय के हेतु है तथा जगन्मय हैं।। ११० । जिस समय सारी सृष्टि का लय हो जाता है, उस समय भी अनन्त रूप स्थिर रहता है-ऐसा वेद कहते हैं।।१११।। ऐसी महिमा होने पर भी श्री अनन्त देव का यही स्वभाव है कि वे निरन्तर प्रेममय दास भाव में ही अन-

th (

जुगे जुगे-प्रति-ग्रवतारे-अवतारे। स्वभाव ताहार दास्य, बुझह विचारे।।११३।। श्रीस्थमण-ग्रवतारे अनुज हृद्या। निरविध सेवेन ग्रनन्त-दास हैया।।११४।। ग्रन्म पानी निद्धा छाड़ि श्रीराम चरण । सेवियाभी आकांक्षा ना पूरे श्रनुक्षण ।।११४।। क्येष्ठ हृद्याओ वलराम-अवतारे। दास्य जोग कभू ना छाड़िलेन अन्तरे।।११६।। स्वामी किन्याओ से बोलेन कृष्ण प्रति। भक्ति वह कलनोना ह्य शन्य-मित ।।११७।। वत्स हरण प्रसङ्घे वस्तदेव वावयम्, केयं वाकृत ग्रायाता देवी नार्युत वासुरी।

प्रायो मायास्तु मे भतु नित्यामेऽपित्रिमोहिनी ॥११८॥ सेइ प्रभु आपने श्रनन्त महाशय। नित्यानन्द-महाप्रभु जानिह निश्चय ॥११६॥ इहाते जे नित्यानन्द बलराम प्रति। भेद दृष्टि हेन करे-से-इ मूढ् मिति ॥१२०॥ सेवा विग्रहेर प्रति अनादर जार। विष्णु स्थाने अपराध सर्व्या ताहार ॥१२१॥

तथाहि श्रीरामचन्द्र वावयस्, जजन्त्वा लक्ष्मगां मंत्रं रामचन्द्रं जपेत् तुयः। तस्य कार्यं न सिध्येत कत्प कोटि शतै रिप ॥१२२॥

ब्रह्मा-महेश्वर-वन्द्य जद्यपि कमला। तभु ताँर स्वभाव-चरण सेवा-रवेला ।।१२३।। सर्व-शक्ति-समन्वित 'शेष' भगवान्। तथापि स्वभाव-धर्म-सेवा से ताहान ।।१२४।। ध्रतएव तान जेन स्वभाव, कहिते। सन्तोष पायेन प्रभु सकल हद्दते ।।१२४।। ईश्वर-स्वभाव से-केवल भक्ति वशा विशेषे प्रभुर सुख शुनि तेइ जदा ।।१२६।। स्वभाव कहिते विष्णु वैष्णुवेर प्रीत। अतएव वेदे कहे स्वभाव-चरित ।।१२७।।

राग वान हैं।। ११२।। विचार करके देख लो कि प्रत्येक युग में प्रत्येक अवतार में उनका स्वभाव दास का ही रहा है।। ११३।। धी लक्ष्मण के अवतार में छोटे भाई बन कर अनन्त देव दास भाव में निरन्तर श्री राम जी की सेवा करते हैं।। १९४।। अन्न, जल और निद्रा को त्याग करके श्रीराम के चरण कमलों की सेवा करके भी, आपकी सेवा की लालसा पूरी नहीं हुई।। ११८।। और बलराम अवतार में बड़े भाई होने पर भी आपने कभी भी भीतर हृदय में दास भाव को नहीं छोड़ा ।। ११६ ।। ( बड़े होने पर भी कभी २ ) आप श्रीकृष्ण से स्वामी कहकर के भी बोलते हैं और कहते हैं कि "भक्ति को छोड़ कभी भी मेरी अन्य मित न हो"।। १९७ ।। ब्रह्मा के बालक और विष्ठहों की चुराने पर जब श्रीकृष्ण ही समस्त बालक श्रीर बख्डे बन गये तो उस प्रसंग में बलराम जी बोले-"यह माया कौन है ? कहाँ से श्रायी है ? यह देवताओं की माया है या मनुख्यों की या असुरों की ? नहीं २-यह तो मेरे प्रभु की ही माया है कारए। कि औरों की माया मुफे विमोहित नहीं कर सकती है।। ११८।। वहीं प्रभु अनन्त महाशय स्वयं ही नित्यानन्द महाप्रभु हैं-इसे निश्चय जानो ॥ ११८ ॥ इस कारण जो नित्यानन्द और बलराम में भेद-दृष्टि करता है-जहीं मूढ़ मित है।। १२०।। सेवा की ही मृति जो श्रीनित्यानन्द हैं उनके प्रति जिसका धनादर है, उसका सदा भगवानु विष्णु के निकट अपरांध जानो ॥ १२१ ॥ उदाहरण स्वरूप श्रीरामचन्द्र जी का यह वाक्य है कि "लक्ष्मरण के मन्त्र को जपे दिना जो श्रीराम का मंत्र जपता है। उसका कार्य शत कोटि कल्पों में भी सिद्ध नहीं होता है।। १२२।। जिस प्रकार लक्ष्मी जी ब्रह्मा, महेश आदि की बन्देनीया होने पर भी उनका स्व-भाव प्रभु के चरण कमलों की सेवा करना ही है।। १२३।। उसी प्रकार 'शेष' भगवान यद्यि सर्व-शक्ति कर्ते संयुक्त हैं। तथापि उनके स्वभाव का धर्म प्रभू की सेवा ही है।। १२४।। अतएव उनका जैसा स्वभाव है उसका वर्णन करने से वे सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं ।। १२४ ।। ईश्वर का स्वभाव है कि वे केवल भक्ति के वशा में रहते हैं और उनको अपने मक्ती का यदा सुनने में विशेष सुख मिलता है।। १२६।। परस्पर के

विष्णु वैष्ण्वेर तत्त्व जे कहे पुराणे। सेइ मत लिख ग्रामि पुराण-प्रमाणे ॥१२६॥ नित्यानन्द स्वरूपेर एइ वाक्य मन। "चैतन्य ईश्वर, मुनितार एक जन" ॥१२६॥ अहींन्य श्रीमुखे नाहिक भन्य कथा। "मुन्ति तार, सेहो मोर ईश्वर सर्व्या ॥१३०॥ चैतन्येर सङ्घे जे मोहोर स्तृति करे। सेइ से मोहोर भृत्य, पाइवेक मोरे" ॥१३१॥ श्रापने कहिया आछेन पड्भज दर्शने। तान प्रीते कहि तान ए सब कथने ॥१३२॥ परमार्थे नित्यानन्द ताहान हृदये। दोहे दोहा देखिते ग्राछेन मुनिश्चये ॥१३३॥ तथापिह अवतार-अनुरूप खेला। करेन ईश्वर सेवा, वृझतान लीला ॥१३१॥ सहजे स्वीकार प्रभु करये ग्रापने। ताहा गाय वर्णो, वेदे भारते पुराणे।।१३१॥ सहजे स्वीकार प्रभु करये ग्रापने। ताहा गाय वर्णो, वेदे भारते पुराणे।।१३४॥ जे कर्म करये प्रभु, से-इ हय वेद। ताहि गाय सर्व-वेद छाड़ि सर्व-भेद ॥१३७॥ भित्त जोग विने इहा वृझन ना जाय। जाने जन-कथो गौरचन्द्र र कृपाय।।१३७॥ नित्य शुद्ध ज्ञान वन्त वैष्ण्यत-सक्त। तवे जे कलह देख सव कृतूहल।।१३६॥ इहा ना बुझिया कोनो कोनो बुद्धि-नाश। एक बन्दे, भ्रारनिन्दे, जाइवेक नाश।।१३६॥ तथाहि नारद पुराणे, "अभ्यचीयत्वा प्रतिमा सुविष्णं दृष्यम् जने सर्वगतं तमेव।

अभ्यर्च्य पादौ द्विज नस्य मूर्छिन द्रुह्मान्न वाज्ञो नरकं प्रयाति ॥१४०॥ वैष्णाव हिंसार कथा, सेथाकुक दूरे। सह्ज-जीवरे जै अध्म पीड़ा करे ॥१४१॥

स्वभाव का वर्णन करने से विष्णु श्रीर वेष्णव जन-दोनों प्रसन्न होते हैं-अतएव वेद इन्हीं दोनों के स्व-भाव-चरित्र का वर्णन करते हैं।। १२७ ।। विष्णु भीर वैष्णानों का तस्व जैसा कि पुराणों में कहा है, उसी प्रमास के अनुसार में वैसा ही लिखता है।। १२० ॥ श्री नित्यानन्द स्वरूप की वाणी और मन में बस यही है कि-''श्रीचैतन्य देव ईश्वर हैं, और मैं उनका एक जन हूँ' !! १२६ !! दिन रात उनके श्रीमुख में-''मैं उनका हैं और वे सर्वथा मेरे ईश्वर हैं-"इसे छोड़ और कोई दूसरी बात नहीं है।। १३०।। "जो जन श्री चैतन्य चन्द्र के साथ मेरी स्तुति करता है। वहीं मेरा सेवक है, वहीं मुझको प्राप्त होगा"।। १३१।। ये सब बातें स्वयं श्रापने ही षड्भुज दर्शन के समय कही हैं-उन्हीं की प्रसन्तता के लिये मैं उन्हीं की ये सब बातें कह रहा है।। १३२।। परमार्थ में अर्थात् तत्त्व दृष्टि से जी नित्यानन्द जी सदा प्रभू के हृदय में हैं ही और सुनिश्चय करके वहाँ दोनों दोनों को देख भी रहे हैं।। १३३।। तथापि अवतार के अनुरूप खेल खेलते हुये वें ईश्वर की सेवा करते हैं-ऐसे इस लीला को समझो ।। १३४ ।। प्रभ नित्यानन्द जी आप ही सेवा के इस स्वभाव को स्वीकार करते हैं और उसी को वेद, महाभारत, पुराख गा गाकर वर्णन करते हैं ॥ १३॥। प्रभ जो कर्म करते हैं, वही वेर हो जाता है. फिर उसे ही सब वेद सब भेद भाव छोड़ कर गाते हैं। १३६॥ भक्ति योग विना यह बन्त समझ में नहीं आती है, मुख थोड़े लीग ही गौर चन्द्र को कृपा से इसे जानते हैं ।। १३७ ।। सब वैष्णव जन नित्य, शुद्ध धौर ज्ञानवान् हैं फिर भी जो उनमें परस्पर में कलह देखते में आता है, वह सब एक कौतुक मात्र है।। १३८। इस बात को समक्षे विना कोई ए नष्ट-बुद्धि वाले एक की बन्दना करते और दूसरे की निन्दा करते हैं-वे नाश को प्राप्त होगे।। १३६।। जैसे कि नारद पुरासा में कहा है कि "जो प्रतिमा में विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करता हुआ उनके जनों के प्रति द्वेष करता है वह सर्वान्तयिभी भगवान् के प्रति ही द्वेष करता है। वह मुखं बाह्म ए के चरलों की पूजा करके उसके मस्तक पर चोट करने वाले की भाँति नरक को जाता है।। १४०।। बैट्साब जनों की हिसा की बात तो दूर रहे, जो अधम साधारण जनों को भी भीड़ा पहुँचाते हैं, ।। १४१ । और श्री विष्णु की पूजा करके भी जो साधारण

ि सध्यखण्ड पचम अध्याय

विष्ण पूजियाओं जे प्रजार द्रोह करे। पूजाओं निष्फल हय, आरो दु:खे मरे १.१४२११ सर्व भूते बाछेन श्रीविष्णु ना जानिया। विष्ण पूजा करे अति प्राकृत हह्या ॥१४३॥ एक हस्ते जेन विप्र-चरण पार वाले। आर हस्ते हिला मारे माथाय कपाले ॥१२३॥ ए सव लोकेर कि कुशल कोन-क्षरी। हद्द्या छे हद्द वेक ? वृझ भावि मने ॥ १४४॥ जत पापं हय प्रजा गरोर हिसने ! तार शतगुण हय वैष्याव-निन्दने ॥१४६॥ श्रद्धा करि मूर्ति पूजे, भक्त ना आदरे। मूर्ख नीच-पतितेर दया नाहि करे।।१४७।। भकाधम शास्त्रे कहे ए सव जनारे। प्रभु-अवतार' जेड जन भेद करे।।१४८।। एक अवतार भजे, ना भजमे आर। कृष्ण-रचनाथ करे भेद व्यवहार ॥१४६॥ बलराम-शिव प्रति प्रीत नाहि करे। भक्ता धर्म शास्त्र कहे ए सव जनारे ॥१५०॥ "अचिया मेव हरमे पूजां यः श्रद्धये हते । नतः इक्ते षु चान्येषु सभक्तः प्राकृतः स्मृतः" ।।१४१।। प्रसङ्गे कहिल भकाधमेर लक्षरो । पूर्ण हैला नित्यानन्द षड्भुज-दर्शने ।।१४२।। एइ नित्यानन्देर षड्भुज दरशन। इहां जे शुनये-तार बन्ध विमोचन ॥१४३॥ वाह्य पाइ नित्यामन्द करेन ऋन्दने। महा नदी वहे दुइ कमल-नयने ॥१५४॥ सभा' प्रति महाप्रभु वलिला वचन । "पूर्ण हैल व्यास पूजा, करह कील न" ॥१५५॥ पाइया प्रभुर श्राजा सभे श्रानिदत । चौदिगे उठिल कृष्ण व्विन आचिम्बत ॥१४६॥ नित्यानन्द-गौरचन्द्र नाचे एक ठाञा । महामत्त दुइ भाइ, कारो वाह्य नाञा ॥१५७॥ सकल बैध्सव हैला श्रानन्दे विह्वल । च्यास पूजा-महोत्सव महा-कुतूहल ।।१४८।।

प्राणी से द्रोह करते हैं, उनकी पूजा निष्फल जाती है और वे दु:ख पाकर मरते हैं।। १८२।। जो जन सर्व-भूत में स्थित भगवान् विष्णु को न जाकर प्राकृत की भाँति उनकी पूजा करता है।। १४३।। वह ऐसा ही है कि जैसे कोई एक हाथ से ब्राह्मण के चरणों को घोवे और दूसरे हाथ से उसके माथे पर, या ज़िर पर पत्थर मारे ॥ १४४ ॥ सीच कर समझी तो सही कि इन सब लोगों का नया कभी कुशल हुआ है या होगा ! ।। १४४ ।। जितना पाप साधारण जीव की हिंसा से होता है, उससे सी गुना पाप वैब्साव-निन्दा से होता है ।। १४६।। मूर्ति की तो श्रद्धा से पूजा करे परन्तु भक्त का आदर न करे, तथा मूर्ख, नोच और पतित जनों पर दया न करे। १४७।। तथा प्रभु के अवतारों में मेद भाव रवखे, ऐसे सब जनों को शास्त्र में "अध्म-भक्त" कहा है।। १४८।। एक अवतार को भजे, पर दूसरे को न भजे, श्रीकृष्ण और श्रीराम में भेद का व्यवहार करे तथा बलराम और शिवजी के प्रति भक्ति भाव न रक्खे। ऐसे सब लोगों को शास्त्र में "ग्रथम भक्त कहा है।। १३६ ॥१५०॥ श्रीमद्भागवत में कहा है कि "जो केवल अर्था विग्रह में ही श्रद्धा पूर्वक श्री हरि की पूजा करते हैं परन्तु न उनके भक्तों का और न और जीवों का सादर करते हैं, वे "प्राकृत भक्त" कहें जाते हैं"।। १५१।। यह प्रसंगवश अधम भक्त के लक्ष्मण कहे गये। यहीं पर श्री नित्यानन्द जी के षड्भुज दर्शन का प्रसंग पूर्ण हुआ।। १५२।। नित्यानन्द जी के षड्भुज दर्शन के इस प्रसंग को जो सुनेगा, वह बन्धन-मुक्तं हो जायगा ।। १४३ ।। जब नित्यानन्द जी बाहरी दशा में आये तो वे रोने लगे-उनके दोनों कमलं नयतों से महा नदी बह चली।। १५४।। तब महा प्रमु ने सब लोगों से कहा कि 'व्यास-पूजा तो पूरी होताबी-अब कीर्त न करो"।। १४५॥ प्रभु की बाजा पाकर सब को बड़ा ग्रानन्द हुआ ग्रीर ग्रचानक चारों और कुष्ण-नाम-धुन होने लगी।। १५६ ।। श्रीनित्यानन्द और श्रीगौर चन्द्र एक ठौर पर नृत्य करते है। दोनों भाई महामत्त हो रहे हैं-किसी को बाहर की सुध नहीं है।। १४७।। वैष्एाव वृत्द सब आनन्द में

केहो नाचे केहो गाय केहो गढ़ि जाय। सभेइ चरण धरे, जे जाहार पाय ॥१५६॥ चैतन्य प्रभुर माता-जगतेर ग्राइ। निभृते वसिया रङ्ग देखेन तथाइ।।१६०।। विम्बम्भर नित्यानन्द देखि दुइ जते । "दुइ जन मीर पुत्रं" हेन वासे मने ॥१६१॥ व्यास पूजा महोत्सव परम उदार। अनन्त-प्रभु से पारे इहा विशिवार।।१६२।। सूत्र आमि किछ कहि चैतन्य चरित। जे-ते-मते कृष्ण गाइ लेइ हय - हित । १९६३।। दिन अवशेष हैल ब्यास पूजा-रङ्गे। नाचेन वैष्णव गण विश्वमभर-सङ्गे ।।१६४॥ परानन्दे मता महा भागवत गए। "हा कृष्ण" विलया सभे करेन कन्दन ।।१६४॥ एइ मते निज भक्ति योग प्रकाशिया । स्थिर हैला विश्वम्भर सर्व-गण लैया ॥१६६॥ ठाकूर-पण्डित प्रति वोले विश्वम्भर । "व्यासेर नैवेद्य सव आनह सत्त्वर" ॥१६७॥ ततक्षारी आनि लेन सर्व-उपहार। आप नेइ प्रभु हस्ते दिलेन सभार॥१६५॥ प्रभुर हस्तेर प्रव्य पाइ ततक्ष्मा। श्रानन्दे भोजन करे भागवत गए। । १६६।। जतेक आछिल सेइ वाडीर भितरे। सभारे डाकिया प्रभू दिला निज-करे। 19७०।। ब्रह्मादि पाइया जाहा भाग्य हेन माने । ताहा पाय वैष्णवेर दास दासी गरी ।।१७१॥ ए सब कौत्क जत श्रीवासेर घरें। एतेके श्रीवास-भाग्य के। वलिसे पारे।।१७२॥ एइ मत्नाना दिन नाना से कौतुकै। नवद्वीपे हय नाहि जाने सर्व लोके ।।१७३।। श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्द चान्द जान । वन्दावन दास तछ पद ज्मे गान ॥१७४॥

विह्वल हो रहे हैं। व्यास पूजा महोत्सव में महान कौतुहल हो रहा है।। १४८॥ कोई नाच रहे हैं, कोई गा रहे हैं घोर कोई धरती पर लोट रहे हैं। सब ही चरगा पकड़ रहे हैं-जिसका जिसे मिल जाय ।।१४६॥ श्रीचैतन्य प्रभु की माता जगन्माता शची देवी वहीं पर एकान्त में बैठी हुई. यह सब कौतुहल देख रही हैं ।। १६० ।। श्री विश्वस्भर और नित्यानन्द को देखकर 'धें दोनों जने मेरे ही पुत्र हैं"-ऐसा उनके मन में लग रहा है।। १६१।। व्यास-पूजा-महोत्सव तो परम उदार है। इसका वर्गन एक अनन्त देव ही कर सकते हैं-और कोई नहीं ।। १६२ ।। मैं तो श्रीचैतन्य चरित के कुछ सूत्र ही कह रहा है-कारण कि जिस किसी प्रकार से श्रीकृष्ण का गुरा गान करने से ही हिंत होता है ।। १६३ ।। व्यास पूजा के श्रानन्द में दिन बीत गया। बैब्स्य गर्म श्रीविश्वस्थर के साथ नाच रहे हैं।। १६४।। सब महा भागवत जन परमानन्द में मतवाले हो रहे हैं और "हा कृष्ण" कह २ कर रुदन कर रहे हैं ।। १६५ ॥ इस प्रकार ग्रयने भक्ति योग को प्रकाशित करके श्री विश्वम्भर अपने सब भक्तों के सहित स्थिर हो गये।। १६६।। फिर श्रीवास पंडित से बोले कि "व्यास पूजा के सब नैवेध को शीघ्र ही लें आग्रो" ॥ १६७ ॥ वे तत्काल सब सामग्री ले आये उसे प्रभु ने स्वयं अपने हाथ से सबको बाँट दिया ।। १६८ ।। प्रभु के श्रीहस्त का प्रसाद पाकर तुरन्त ही सब भक्त जन आनन्द से उसे वाने लगे ।। १६८ ।। उस घर के भीतर जितने भी मनुष्य थे सबको बुलाकर प्रभु ने अपने हाथ से उनको भी प्रसाद दिया ।। १७०॥ जिसको पाकर ब्रह्मा आदि भी अपना परम सौभाग्य ैसमझते हैं, उसी को वैष्णावों के दास-दासी-जन तक पा रहे हैं।। १७१ ।। यह सब कौत्क चरित श्रीवास जी के घर में हुआ। अतएव श्रीवास के भाग्य को कौन कह सकता है।। १७२।। इस प्रकार से नबदीप में दिन दिन में मोना प्रकार के कौतुक होते हैं-जिन्हें सब नहीं जानते हैं। १७३।। श्रीकृष्ण चैतन्य श्रीर श्री नित्यानन्द को ही जानने वाला, वृन्दावनदास जनके युगल चरणों में कुछ जनको ही गुरा गान करता है।। १७४।। इति-श्रीचैतन्य भागवते मध्य खण्डे श्रीव्यास पूजा वर्णनं नाम पञ्चमोऽध्याय।।

## अथ इठा अध्याय

जयित जयित देव: कृष्ण चैतन्य चन्द्रो । जयित जयित कीर्ति स्तस्य नित्या पविश्रा ।।
जयित जयित भृत्य स्तस्य विश्वेश सूत्ते । जयित जयित नृत्य स्तस्य सर्वे प्रियाणाम् ॥१॥
जय जय जगत जीवन गौरचन्द्र । दान देहं हृदये तोमार पद इन्द ॥२॥
जय जय जगत मङ्गल विश्वम्भर । जय जय जत गौर चन्द्ररे किङ्कर ॥३॥
जय श्री परमानन्द पुरीर जीवन । जय दामोदर स्वरूपेर प्राण भन ॥१॥
जय रूप-सनातन-प्रिय महाशय । जय जगदीश-गोपी नाथेर हृदय । ५॥
जय जय द्वारपाल-गोविन्देर नाथ । जीव प्रति कर प्रभु ! शुभ दृष्टिपात ॥६॥
हेन मते नित्यानन्द-सङ्गे गौरचन्द्र । मक्त गए। लैया करे सङ्कीर्णन-रङ्ग ॥७॥
एखने शुनह ग्रद्धतेर श्रागमन । मध्य खण्डे जेन मते हैळ दरशन ॥द॥
एक दिन महाप्रभु ईश्वर-आवेशे । रामाइरे श्राजा करि लेन पूर्ण रसे ॥६॥
"चलह रामाञा ! तुमि ग्रद्धतेर वास । तार स्थाने कह गिया आमार प्रकाश ॥१०॥
जार लागि करिला विस्तर आराधन । जार लागि करियाछ विस्तर कन्दन । ११॥
जार लागि करिला विस्तर उपवास । से प्रभु तोमार ग्रासि हहला प्रकाश ॥१२।
मिक्त जोग विलाइते तार आगमन । ग्रापनि आसिया झाट कर विवर्तन । १३॥
निजंने कहिओ नित्यानन्द-आगमन । जे किछु देखिले तारे कहियो कथन ॥१४॥

श्रीकृष्ण चैतन्य चन्द्र देव की जय हो, जय हो। उनकी नित्य पिवत्र कीर्त्ति की जय हो जय हो। उस विश्वेदवर मूर्ति के सेवकों की जय हो जय हो, तथा उनके समस्त प्रिय जनों के नृत्य की जय हो, जय हो। १।। जगज्जीवन गौरचन्द्र की जय हो, जय हो, आप श्रपने श्रीचरण युगल को मेरे हृदय के लिये प्रदान करें।। २।। जगन्मंगल विश्वम्भर की जय हो जय हो, श्रीगौर चन्द्र के समस्त किकरों की जय हो जय हो।। ३।। श्री परमानन्द पुरी के जीवन स्वरूप प्रभु की जय हो। दामोटर स्वरूप के प्राण धन प्रभु

की जय हो।। शा। महाशय रूप सनातन के प्रिय गौर प्रभुकी जय हो। जगदीश—गोपीनाथ के हृदय स्वरूप गौर प्रभुकी जय हो।। १।। द्वारपाल गोविन्द के नाथ की जय हो, जय हो। हे प्रभो! जीव के प्रति शुभ दृष्टि की जिए!।। ६।। इस प्रकार नित्यानन्द जी के सहित श्रीगौर चन्द्र, भक्तों को लेकर संकीर्तन का ग्रानन्दोत्सव करते हैं।। ७।। अब इस मध्य खण्ड में जिस प्रकार श्रीअद्वैत प्रभुने धागमन करके दर्शन

दिया-उस प्रसंग को सुनो ।। द ।। एक दिन श्री महाप्रभु ने ईश्वर आदेश में पूर्णीनन्द में मग्न होकर रामाइ पंडित को श्राज्ञा की ।। द ।। "रामाइ ! तुम अहँ त के घर जाओ श्रीर उनको मेरे "प्रकाश" का सम्बाद सुनाओ ।। १० ।। उनसे यह कहना कि "जिनको प्रकट करने के लिये तुमने इतनी आराधना की, जिनके लिये तुम इतने रोये हो, तुमने इतने व्रतोपवास किये हैं, वे तुम्हारे प्रभु आकर प्रकट हो गये हैं

।। १९ ।। १२ ।। ''वे अपना भक्ति योग लुटाने के लिये आये हैं। आप शीझ ही यहाँ आकर आतन्द में नृत्य करें ।। १३ ।। ''बौर उनसे एकान्त में श्रीनित्यानन्द जी का आगमन भी वह सुनाना और भी जो कुछ तुमने देखा है सो सब कहना ।। १४ ।। ''उनको मेरी पूजा की सामग्री तथा उपहार को लेकर स्त्री सहित

आमार पुजार सक्ज उपहार लैया। झाट श्रासि वारे बोल' सखीक हइया ' !!१४.। श्रीवास-धनुज-राम आज्ञा शिरे करि । सेइ क्षशो चलिला स्मङरि 'हरि हरि' ।।१६।। धानन्दे विह्वल-पथ ना जाने रामाञ्चा। चैतन्येर बाजा लैया गेला सेइ ठाञ्चा ॥१७॥ धाचार्येरे नमस्करि रामाञा-पण्डित । कहितेना पारे कथा, आनन्दे पृश्वित । १८।। सर्वज्ञ अद्वीत भक्ति जोगेर प्रभावे। आइल प्रभर आज्ञा' जानि जाछे आगे।।१८।। रामाञ्चि देखिया हासि वोलये वचन । "वृक्षि ग्राज्ञा हैल ग्रामा निवार कारण ।।२०।। कर जोड करि वोले रामाञ्जा पण्डित । "सकल जानिञा छह, चलह त्वरित ॥२१॥ श्रानन्दे विह्नल हैला आचार्य-गोसाञा । हेन नाहि जाने,देह आछे कोन् ठाञा ।।२२।। के वृद्धये अद्वेतर चरित्र गहन। जानिङाओ नाना-मत कहये कथन।।२३॥ "कोयार गोसाञा ग्राइला मानूष-भितरे। कोन् शास्त्रे वोले नदियाय अवतारे ॥२४॥ मोर भक्ति श्रध्यातम वैराग्य ज्ञान मोर । सकल जानये श्रीनिवास-भाइ तोर'' ॥२४॥ अदैतर चरित्र रामात्रि भाल जाने। उत्तरना करे किछ, हासे मने मने।।२६॥ एइ मत ब्राह्नेतर चरित्र अगाध। मुक्कृतिर भाल, दुष्कृतिर कार्ज वाध।।२७।। पुन वोले "कह कह रामाञ्चा पण्डित। कि कारेंग तोमार गमन आचिम्वत"।।२०।। विझिलेन-आचार्य हर्ह्या शान्त चित । तखने कान्दिया . कहे रामाञा पण्डित ॥२६॥ जार लागि करियाछ विस्तर क्रन्दन । जार लागि करिला विस्तर आराधन ।।३०।।

तुरन्त ही यहाँ भ्राने के लिये कहना"।। १४।। श्रीवास जी के भाई रामाइ पण्डित प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्यं करके उसी समय, "हरि हरि" स्मरण करते हुए चल पड़े।। १६ ।। रामाइ आनन्द में विह्वल होकर चले जा रहे हैं। मार्ग का भी व्यान नहीं है। फिर भी श्रीचैतन्य प्रभु की आजा को लीये हुए वहाँ पहुँच ही तो गये।। १७।। रामाइ पंडित ने अहै ताचार्य जी को नमस्कार किया परन्तु आनन्द में भरे हुए मुख से कुछ कह नहीं पाते हैं।। १=।। अद्वेत प्रभु भक्ति योग के प्रभाव से सर्वज्ञ हैं-अतएव वे पहले ही समभ गये कि मेरे लिए प्रभु की ब्राज्ञा आयी है ।। १६ ।। वे रामाइ को देख हँसकर बोले-''मालूम होता मुझको लाने के लिये आज्ञा हुई है"।। २०।। रामाइ पंडित हाथ जोड़कर बोले-"आप तो सब जान ही गये हैं-अतएव चिलये शीध ही"।। २१।। तब तो आचार्य-गुसाई आनन्द में विह्वल हो गये मेरा शरीर कहाँ है-इसका भी ज्ञान उन्हें न रहा ।। २२ ।। श्री ग्रद्धत के गहन चरित्र को कौन समझ सकता है। जानते हुए भी अनजान की सी नाना बातें वे कहने छगे ।। २३।। वे बोले-"मनुष्यों के भीतर गुसाई अर्थात् ईश्वर कहां से आ गये ? निदया में अवतार होना किस शास्त्र में लिखा है ?।। २४।। "मेरी भक्ति, मेरा म्रध्यात्म, वैराग्य और ज्ञान इनको तेरा भाई श्रीनिवास भली प्रकार सब जानता है"।। २५।। श्रीअद्धेत के चरित्र को रामाइ पिएडत भी भली भाँति जानते हैं, परन्तु फिर भी कुछ. उत्तर नहीं देते हैं-केवल मन-हो-मन में हँ सते हैं !! २६ !। श्री ऋढ़ ताचार्य के ऐसे २ जो चरित्र हैं वे बड़े ही अगाध हैं । सत्कर्मी ही उन्हें कुछ समझ सनते हैं अतएव उनके लिये तो मंगल कारी हैं-परन्तु कुकर्मी जीव उन्हें न समझ कर उनमें द्वीष दृष्टि करते हैं अतएव उनके लिये बाधा कारी हैं ॥ २७। श्री ग्रद्धैत जी फिर दुबारा बोले-कि "रामाइ पण्डित ! कहो तो सही, किस कारण से अचानक तुम्हारा यहाँ आना हुआ है ?"।। र⊏।। रामाइ पंडित समझ गये कि भ्रब भ्राचार्य देव का चित्त शान्त हुआ है अतएव वे अब रोकर बोले ।। २६ ।। "हे आंचार्य

जी ! जिन प्रभू को प्रकट करने के िये भारने इतने भाँसू-बहाए हैं, इतनी आराधना की है, भीर इतने

जार लागि करिला विस्तर उपवास । से प्रभु तोनार लागि हहला प्रकाश । ३१।। भक्ति जोग विलाइते ताँर आगमन। तोमारे से काजा करिवारे विवर्तन। ३२॥ षड्क-पूजार विधि जोग २ जज लैया। प्रभुर आज्ञाय चल सखीक हहया।।३३।। नित्यानन्द स्वरूपेर हैल आगमन। प्रभुर द्वितीय देह, तोमार जीवन। ३४।। तुमिसे जानह तारे मुञ्जों कि कहिमु । भाग्य थाके मोर तवे एकत्र देखिमु । १३४।। रामाञ्चार मुखे जदे एतेक शुनिला। तखनि तुलिया बाहु कान्दिते लागिला ॥३६॥ कान्दिया हड्ला भूच्छी आनन्द-सहित । देखिया सकल-गरा हड्ला विस्मित ।।३७।। क्षरोके पाइया वाह्य, करणे हुङ्कार । ''आनिलुँ ग्रानिलुँ'' वोले "प्रभुग्रापनार'' ।।३८।। "मोर लागि प्रभु माइला वैकुष्ठ छाड़िया"। एत वलि कान्दे पुन भूमिते पड़िया ।।३६।। अद्भैत गृहिणी पतिव्रता जगन्माता। प्रभुर प्रकाश शुनि कान्दे आनन्दिता।।४०॥ अद्वैतेर तनय-'अच्युता नन्द' नाम। परम वालक सेही कान्दे अविराम। ४१।। कान्देन ग्रहौत पत्नी-पुत्रौर सहिते। अनुचर-सव वेढ़िकान्दे चारि-भिते। ४२॥ केवा कोन् दिगे कान्दे, नाहि परापर। कृष्ण प्रेम मय हैल ग्रह तेर घर। १४३।। स्थिर हय अहु त-हइते नारे स्थिर। भावा वेशे निरवधि दोलाये शरीर । १४४। रामाजिरे वोले "प्रभू कि वलिला मोरे"। रामाञा वोलेन "झाट चलिवार तरे" ॥४४॥ अद्धैत बोल्ये "शून रामाञ्चा पण्डित। मोर प्रभु हेन तवे आमार प्रतीत।।४६॥ धापन ऐश्वर्य जिंद मोहोरे देखाय। श्रीचरण तुलि देइ आमार माथाय।।४७॥

वृत-उपवास किये हैं- वे ही प्रभु आपके लिये प्रकट हो गये हैं।। ३०।। ३१।। अपनी भक्ति योग लुटाने के लियें ही उनका आगमन हुआ है और आप के लिये उनके आगे नृत्य करने की आज्ञा हुई है।। ३२।। विधि के श्रनुसार षडाङ्ग पूजा की सब सामग्री लेकर स्त्री सहित चलिये-यही प्रभु की श्राज्ञा है।। ३३।। श्री मन्महाप्रभु के द्वितीय देह स्वरूप, तथा ग्राप के जीवनस्वरूप, श्रीनित्यानन्द स्वरूप का भी वहाँ आगमन हुआ है।। ३४ ।। मैं क्या कहूँ ग्राप तो उनको जानते ही हैं मेरे भाग्य में होगा तो आप सब के एक अदर्शन करूँगा।। ३४।। जब रामाइ के मुख से इतनी बातें सुनी तो आचार्य देव मुजाओं को उठा कर रोने लगे ।। ३६ ।। रोते रोते आनन्द में डूब कर बेसुध हो गये-यह देख कर सब लोग विस्मित हो गये ।। ३०॥ थोड़ी देर में सचेत हो कर वे हुँकार करने लगे और 'धपने प्रभु को ले आया हूँ-ले आया हूँ" कहने लगे ।। ३ दा। "ईम्रो हो ! मेरे लिये प्रमु अपने वैंकुण्ठ धाम को छोड़ कर आ गये"-ऐसा कह कर वे पृथ्वी पर लॉटेते,हैं और रोते हैं ।। ३६ ।। जगन्माता पतिव्रता ग्रह्वैत-पत्नी सीतादेवी भी प्रभु के प्रकःश का समाचार सुन कर भ्रानन्द में भर कर रोने लगी।। ४०।। श्रच्युतानन्द नामक ग्रह्वैत जी का पुत्र~जो निपट बालक हैं-वह भी बराबर रोता ही रहा।। ४१ । अद्धौताचार्य तो श्रपनी पत्ती और पुत्र के सहित रो रहे हैं स्त्रीर उनको घेर कर चारों ओर सेवक लोग सब रो रहे हैं।। ४२।। कोई कहीं-कोई कहीं पड़ा रो रहा है-किसी को अपने-पराये की सुध नहीं है-इस प्रकार अद्धैताचार्य का घर प्रेममय हो रहा है।। ४३। अद्धैताचार्य स्थिर होना चाहते हैं परन्तु हो नहीं पाते हैं-भावावेश में वे अपने शरीर को लगातार हिला रहे हैं ॥ ५४ ॥ रामाई पंडित से पूछते हैं-"प्रमु ने मेरे लिये क्या कहा था"। वे उत्तर देते हैं-"बीझ चले आने के लिये" मि अह त जी बोल-"सुनो रामाइ पंडित ! 'वे मेरे प्रभु हैं"-इस बात का विश्वास तभी होगा कि जब वे अपना ऐस्दर्भ मुझको दिखायेंगे श्रीर अपने श्री चरण को उठाकर मेरे मस्तक पर रख देंगे, तब मैं तवे से जानि हु मोर हम शारा नाथ। सत्य सत्य सत्य एइ कहिलु तोमा त"।।४८॥ रामाइ वोलेन "प्रभु ! मुञ्जि कि वलिषु । जदि मोर भाग्य थाके नयने देखिमु ॥४६॥ जे तोमार इंच्छा प्रभु! से-इ से ताँहार। तोमार निमित्त प्रभु! एइ अवतार" ॥५०॥ हइला अहैत तुष्ट रामेर वचने। शूभ-जात्रा-उद्योग करिला ततक्षरी।।४१।। पत्नीरे विलला ''झाट हुओ सावधान। लइयो पूजार सज्ज चल आगुयान''। ४२॥ पतिवता सेइ चैतन्येर तत्व जाने। गन्ध, माल्य, घूप, वस अशेष-विधाने।।४३।। क्षीर, दिव, सुनवनी, कर्पुर, ताम्बूल। लड्या चलिला जल सब अनुकूल ॥५४॥ सपत्नीके चल्ला भ्रहत-महाप्रस्। रामेरे निषेधे "इहा ना कहिवा कम् ॥५५॥ 'ना ग्राइला ग्राचार्य' तुमि वलिवा वचन । देखि प्रभु मोरे तवे कि वोले तखन ॥५६॥ गुप्त थाकों मुजि नन्दन ग्राचार्येर घरे। 'ना ग्राइला' वलि तुमि करिवा गोचरें' ॥५७॥ सभार हृदये वैसे प्रभु विश्वम्भर। अद्वीत-सङ्करूप वित्ते हद्दल गोंचर।।।। आचार्येर ग्रागमन जानिकाा आपने। ठाक्र-पण्डित-गृहे चलिला तखने।।५६।। प्राय जत चैतन्येर निज-भक्त गरा। प्रमुर इच्छाय सव मिलिला तखन ।।६०।। आवेशित चित्त प्रभु' सभेइ बुझिया। सशङ्को ब्राह्मेन सभे नीर'व हृइया ॥६१॥ हच्चार करपे प्रभु त्रिदशेर राय। उठिया वसिला प्रभु विष्णुर खड्डाय।।६२।। ''नाढ़ा भाइसे' नाढ़ा आइसे'' बोले बारे बारे। ''नाढ़ा चाहे मीर ठाकूराल देखि वारे'' मध्या नित्यानन्द जाने सब प्रभुर इङ्गित । वृक्षिया मस्तके छत्र घरिला त्वरित ॥६॥।

जानू गा कि वे मेरे प्राणनाथ हैं यह मैं तुमसे सत्य ३ कहता हूँ 1, 95,11 ४७ ।। ४८ ।। रामाइ पंडित बोले-"प्रभी ! इस विषय में में क्या कहूँ ? हाँ, मेरे भाग्य में होगा तो यह मैं अपनी आँखों से देख पाऊँगा ।। ४८। जो अपकी इच्छा है प्रमी! वही उनकी भी है। यह अवतार ही प्रमी! आप के निमित्त हुआ है ॥ ५० ॥ रामाइ पंडित के बचनों से श्रीमद्भैतजी संतुष्ट हुये और तुरन्त ही सुभ यांका के लिये उद्योग करने छगे।। ४१।। वे पत्नी से बोले-"शीझ ही तैयार हो जाओं और पूजा की सामग्री लेकर आगे २ चलो ।। ४२ ।। वे पतिव्रता देवी श्रीचैतन्यप्रभु के तत्त्व को जानती हैं। वे, सुगन्ध, माला, धूप, वस्त, दूध, दही सुन्दर नवनीत, कपूर, पान इत्यादि पूजा-विधि के लिये ग्राव्यक समस्त सामग्रियों को लेकर चलीं ।। ५३।। ५४।। श्री अद्वैत महाप्रभू पत्नी को लेकर चले तो सही परन्तु "मेरे श्राने की बात प्रभु से कभी कहना ही नहीं"-ऐसा कह कर, रामाइ को मना भी करते हैं।। ४५।। "तुम तो यूँ कहना कि 'श्राचार्य' नहीं आये'। देखें तब क्या व हते हैं प्रभु !।। ४६ ।। "मैं तो नन्दन आचार्य के वर में छिप कर रहेगा और तुम "वे नहीं आये" कह करके प्रचार कर देना"।। ५७।। (परन्तु) विश्वम्भर प्रभु तो सब के हृदय में विराजमान हैं अतएव अद्वीताचार्य का सङ्कृत्प उनके चित्त में प्रत्यक्ष हो गया और (नवदीप में ) उनका क्षागमन जान करके वे तुरन्त ही स्वयं श्रीवास पण्डित के घर को चल दिये ॥ ५८ ॥ ५८ ॥ श्रीचैतन्य प्रभ के जो निजभक्त जन हैं, वे भी प्रायः सब ही प्रभुकी इच्छा से वहाँ (श्रीवास के घर में ) आ मिले ।। ६०।। परन्तु प्रभु आवेश भाव में हैं समझ कर उन सबको बड़ी शंका होरही है और वे सब चुपचाप हैं ॥ ६९ ॥ इतने ही में देवताओं के नाथ विश्वम्भर प्रभु हुँकार करते हुए विष्णु सिहासन पर चढ़ बैठे ॥६२॥ श्रीर बार बार कहने लगे कि-"नाड़ा आ रहा है" "नाड़ा आ रहा है" "नाड़ा मेरी ठकुराई देखना चाहता है। ६३ ।। श्री नित्यानन्द जी प्रभु के संकेत को सब जानने वाले हैं। वे र मझ गये ( कि प्रभु इस समय

गदाघर वृक्षि देइ कपूर ताम्यूल। सर्व-जने करे सेदा-जेन अनुकूल।।६४।। केहो पढ़े स्तुति केहो कोन सेवा करे। हेनइ समये आसि रामाञ्जा गोचरे ।।६६॥ नाहि कहि तेइ प्रभु बोले रामाञारे। "मोरे परीक्षिते नाढ़ा पाठाइल तोरे"।।६७।। "नाढ़ा ग्राइसे" विल प्रभु घस्तक दुलाय । ''जानिङ्गाद्यो नाढ़ा मोरे चालये सदाय ।।६८।। एथाइ रहिल मन्दना चार्येर घरे। मोरे परीक्षिते' नाढ़ा पाठाइल तोरे ।।६६॥ बान' गिया शीध्र तुमि एथाइ ताहाने। प्रसन्न श्रीमुखे आमि वलिन ग्रापने।।७०।। ग्रानन्दे चित्रता पुन रामाञ्जि-पण्डित । सकल अद्वैत-स्थाने करिला विदित ॥७१॥ शुनिका आनन्दे भासे अद्वैत आचार्य। श्राइला प्रभुर स्थाने, सिद्ध हैल कार्य १:७२॥ दूरे थाकि दण्डवत् करिते करिते। सस्त्रीके ग्राइसे स्तव पढ़िते पढ़िते।।७३।। आइला निर्भय पद, हइला सन्मुखे। निखिल ब्रह्माण्डे ध्रमरूप वेश देखे ॥७४॥ श्रीराग, जिनिजा कन्दर्भ-कोटि लावण्य सुन्दर। ज्योतिर्मय कनक-सुन्दर कले ३र ॥७४॥ प्रसन्न-वदन कोटि चन्द्रेर ठाकुर। अद्वैतेर प्रति जेन सदय प्रचुर। ७६।। दुइ-वाहु-कोटि कनकेर स्तम्भ जिनि । तिह दिव्य अलङ्कार-रत्नेर खेंचिन ॥७७। श्रीवत्स कौस्तुभ-महा मिए। शोभे वक्षे । मकर-कुण्डल वैजयन्ती माला देखे ॥७८॥ कोटि-महा-सूर्य जिनि तेजे नाहि मन्त । पाद पद्मे रमा, छत्र घरये अनन्त ॥७६॥ किवा-नख किवा मणि ना पारे चिनिते । त्रिमङ्को वाजायवांशी हासिते हासिते । द०।।

अपाने ऐदनर्य भाव में हैं ) और उन्होंने तुरन्त ही क्षत्र लेकर प्रभु के मस्तक पर धारण कराया ॥ ६४ ॥ श्री गंदाधर भी भाव समझ करके पान-कपूर देने लगे और सब भक्त लोग यथायोग्य सेवा में तत्पर हो गये ।। ६४ ।) कोई स्तुति-पाठ कर रहे हैं, कोई किसी सेवा-कार्य में लगे हुये हैं ऐसे ही समय में रामाइ पंडित सामने दिखाई पड़े।। ६६।। उसके कुछ न कहने पर प्रभु स्वयं रामाइ से कहने लगे-"मेरी परीक्षा के लिये नाड़ा ने तुमको भेजा है, क्यों ?"।। ६७।। (मैं जानता हूँ कि वह ) "नाडा आ रहा है-" ऐसा कहते हुए प्रभु शिर को हिलाते हैं और कहते हैं. "सब कुछ जान करके भी यह नाडा मुफ्ते हमेशा छेडता रहता है ।। ६८।। "आप तो यहाँ नन्दनाचाय के घर में रह गया और तुफ्ते मेरी परीक्षा सेने के लिये भेज दिया" ॥ इर्ट ॥ "तुम जाकर की घ्र ही उनको यहाँ ले आग्रो-यह मैं प्रसन्न मुख से कह रहा हूँ"॥ ७०॥ ग्रब तो रामाइ पंडित फिर बड़े आनन्द से चले और जाकर उन्होंने अद्वीत प्रभु को सब बुसान्त सुनाया।। ७१।। महैताचार्य तो सुन करके आनन्द मग्न हो गये और प्रभु के निकट चले-उनके मन का सङ्करप पूरा जो हो गया।। ७२।। वे दूर से ही दण्डवत करते और स्तुति पढ़ते हुये स्त्री के सहित ग्राये।। ७३।। और निर्भय पद जो श्री गौरचन्द्र प्रमु हैं उनके सभीर आ पहुँचे और सन्मुख हुए तो ग्रस्तिल ब्रह्म ग्रह भर से बिलक्षरा एक रूप और वेश का दर्शन किया।। ७४।। प्रभु का कोटि-कन्दर्प-विजयी सुन्दर लावण्य है, ज्योतिर्मय सुन्दर कंचन कलेवर है। ७५। प्रसन्न श्रीमुख कीटि चन्द्रमाओं का स्वामी है। उस प्रसन्नता से मानो तो यही प्रतीत होता है कि आप श्रीअद्वेत के प्रति प्रत्यन्त दयावान हैं।। ७६।। कोटि क्लंचन-स्तम्भ-जयी आप के भुज युगल हैं जिन पर रत्न-जटित दिव्य ग्रलङ्कार सुशोभित हैं।। ७७ ।। वक्षस्थल पर धीवत्स ग्रीर कौंस्तुभ-महामिए। श्रीर वनमाला कोभा दे रही है कानो पर मकराकृति कुण्डल है। ७८। कोटि महासूर्य पर्ताज्य कारी आप के तेज का अन्त नहीं है, स्टब्मीदेवी चरण कमलों की सेवा कर रही हैं, अनन्त देव छत्र भारता किये हुए हैं।। ७६।। नख हैं या मिर्ग-पहचाने नहीं जाते हैं त्रिभंग खड़े हँसते हुए बंशी बजा रहे हैं किका प्रभु, किका गण, किवा अलङ्कार । ज्योतिर्मय वह किछु नाहि हेखे आर ॥ इशा देखे पड़िश्राछे चारि पन्च शत मुख । महा भये स्तुति करे नारदादि शुक ॥ दशा मक्तर वाहन रथ एक वराङ्गना । दण्ड परणामे आछे जेन गङ्गा समा ॥ दशा तवे देखे स्तुति करे सहस्र वदन । चारि दिगे देखे ज्योतिर्मय देव गणा ॥ दशा उलिट्या च हे निज चरणेर तले । सहस्र सहस्र देव पड़ि "कृष्ण" वोले ॥ दशा जे पूजार समये जे देव ध्यान करे । ताहा देखे चारि दिगे चरणेर तले ॥ दशा देखे सम फरणाधर महा नाग गणा । उर्छ वाहु स्तुति करे तुलि सब फणा ॥ दशा अन्तरिक्षे परिपूर्ण देखे दिव्य रथ । गज हस अक्षे निरोधिल वायु पथ ॥ दशा कोटि कोटि नाग वधू सजल नयने । कृष्ण विल स्तुति करे देखे विद्यमाने ॥ हशा महा-काकुराल देखि पाइला सम्भ्रम । पति पत्नी किछु विल वारे नहे क्षम ॥ दशा परम-सदय-मित प्रभु विम्वम्भर । चाहिया आहेत प्रति करिला उत्तर ॥ दशा परम-सदय-मित प्रभु विम्वम्भर । चाहिया आहेत प्रति करिला उत्तर ॥ दशा स्त्रीमार सङ्कल्प लागि अवतीर्णा आमि । विस्तर थामार आराधना कैले तुमि ॥ दशा सृतिया आछिलु क्षीर सागर-भितरे । निद्रा भङ्ग मोर् तोर प्रेमेर हुङ्कारे ॥ दशा सृतिया आछिलु क्षीर सागर-भितरे । निद्रा भङ्ग मोर् तोर प्रेमेर हुङ्कारे ॥ दशा दिख्या जीवेर दुः स ना पारि सहिते । क्षामारे आनिले सर्व-जीव उद्घारिते । दशा दिखा जीवेर दुः स ना पारि सहिते । क्षामारे आनिले सर्व-जीव उद्घारिते । दशा दिखा जीवेर दुः स ना पारि सहिते । क्षामारे आनिले सर्व-जीव उद्घारिते । दशा

।। दः ।। क्या तो प्रमु, क्या सेवकगण और क्या अलङ्कार, सबका अद्वीताचार्य ज्योतिर्मय छोड़ और कुछ नहीं देख पाते हैं।। 🗬 । और यह भी देखते हैं कि चतुर्मुख, पञ्चमुख, शतमुख वाले देवता ( श्रीचरणों पर) पड़े हुए हैं और शुक, नारदादि बहुत डर २ के स्तुति कर रहे हैं।। दर।। गंगा देवी जैसी कोई एक सुन्दर रमणी मकर बाहन रथ पर से उत्तर करके दण्डवत प्रणाम कर रही है।। दर ।। फिर देखते हैं कि सहस्त्र-वदन शेष जी स्तुति कर रहे हैं तथा चारों ओर ज्योतिमीय देवताएँ दिखाई देते हैं। १४।। उधर से दृष्टि फिरी ती देखते हैं कि अपने पाँवों के ही नीचे हजारों देवता पड़े हुए 'कृष्ण' 'कृष्ण' कह रहे हैं ॥ इस ॥ पूजा के समय जिन देवताओं का वे ध्यान किया करते थे ग्राज वे चारों ग्रोर श्रपने पाँवों के ही नीचे पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।। ८६।। ऐसा ग्रद्भुत रहस्य देख कर श्री अहं त दण्डवत् प्रणाम को छोड़, हड़ बड़ा कर उठ खड़े हुए।। ५७॥ तो देखते हैं कि सात २ फए। वाले महानाग का समूह अपनी फर्एाहरपी सब बाहुग्रों को ऊपर उठा कर स्तुति कर रहे हैं।। ५८।। श्राकाश दिव्यरथों से भर गया है, और गज, हंस, अश्वादिकों ने वायु का मार्ग ही रोक लिया है।। ८८।। और भी देखते हैं कि कोटि २ नाग-पत्नियाँ अश्रुपूर्ण नेत्रों से "कृष्ण" "कृष्ण" कह कर स्कुति करती हुई विद्यमान हैं ॥ ६० ॥ पृथ्वी श्रीर आकाश में खाली स्थान नहीं रहा-महर्षियों के झुण्ड के झुण्ड भी ग्रास पास पड़े हुये हैं।। ६१।। प्रभु की इस महान् ठकुराई के दर्शन करके पति-पत्नी दोनों वड़े भारी सम्भ्रम को प्राप्त हुए ग्रौर कुछ भी कहने में समर्थ नहीं हुए।। ६२।। तब परम द्यालु मित वाले प्रभु विश्वम्भर श्री अर्डेत की ओर देख करके बोले।। ६३।। "तुम्हारे सङ्कल्प को पूर्ण करने के लिए ही मैं अवती एां हुआ हूँ। तुमने मेरी बड़ी भारी आराधना की हैं। हुआ। "मैं क्षीर-सागर के भीतर सो रहा था परन्तु तेरे प्रेम की हुँकारों से मेरी निद्रा भंग हो गयी। हुआ। "जीवों के दु:ख को देखकर जब उसे तुम नहीं सह सके, तो सब जीवों का उद्धार करने के लिए। तुम मुक्ते ले आये ।। ६६ ।। 'चारों ओर तुमने जो ये सब मेरे गण देखें इन सबका जन्म हुम्हारे कारण हो

जतेक देखिले चतुर्दिंगे मोर गगा। सभार हदल जन्म तोमार कारण ॥६७॥ जे वैद्य व देखिते ब्रह्मादि भावे मने। तोमा' हैते ताहा देखितेक सर्व-जने।।६८॥ राम किरि राग-एतेक प्रभुर वाक्य अद्वेत शुनिञा।

जहुँ वाहु करि कान्दे सक्कीक हह्या ।। ६६।।
"आजि से सफल मोर दिन प्ररकाश। म्राजिसे सफल केंलुँ जत श्रमिलाध ।। १००।।
आजि मोर जन्म कमं सकल सफल । साक्षाते देखिलुँ तोर घरण जुगल ।। १०१।।
घोषे मात्र चारि-वेद, जारे नाहि देखे। हेन तुमि मोर लागि हैला परतेखे।। १०२।।
मोर किछु शिक्त नाहि तोमार करणा। तोमा वह जीव उद्धारिव कोन् जना ।। १०३।।
वितिते वितिते प्रेमे भासेन श्राचार्य। प्रभु वोले "श्रामार पूजार कर कार्य।। १०३।।
पाइया प्रभुर आज्ञा परम-हिषे। चैतन्य चरण पूजे श्रशेष विदेषे।। १०४।।
प्रथमे चरण घुइ सुवासित जले। शेषे गन्चे परिपूर्ण पाद पर्य ढाले।। १०६।।
चन्दने हुबाइ दिव्य नुलसो मध्नरी। ग्रध्येर सहित दिला चरण-उपि ।। १०७।।
गन्य, पुष्प, ध्रप, दीप, पञ्च-उपचारे। पूजा करे, प्रेम जले वहे महा धारे।। १०६।।
पञ्च शिखा ज्वालि पुन करेन वन्दना। शेषे जय जय घ्वनि करये घोषणा।। १०६।।
करिया चरण-पूजा षोन्दशोपचारे। श्रार वार दिला मात्य वस्त्र अलङ्कारे।। १९०।।
शास्त्र वृष्ट्ये पूजा करे पटल-विधाने। एइ श्लोक पित करे दण्ड परणामे।। १११।।
तथाहि—नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च।

जगद्धिताय कुष्णाय गोविन्दाय नमो नम: ॥११२॥

हुया है।। रे७।। "जिन वैष्णवों के दर्शन करने के लिये ब्रह्मादिक मनमें कामना ही किया करते है, उनकी, तुम्हारे कारण, अब सब लोग देख पायेंगे।। ६८।। रामकली गग।। प्रभु के इन वचनों को सुनकर श्रीग्रह ते भुजा उठा कर स्त्री सहित रोने लगे।। ६६।। श्रीर कहने लगे कि—"आज ही मेरे लिये दिन का प्रकाश अस्फल हुआ—कारण कि आज मेरी समस्त अभिलाषाएँ सफल हुई।। १००।। "आज मेरे जन्म-कर्म सब सफल हुये जो कि आज मैने तुम्हारे युगल चरणों के साक्षात् दर्शन किये।। १०१।। "जिनकी घोषणा मात्र ही वेद करते हैं परन्तु जिनको देख नहीं पाते हैं, ऐसे भ्राप मेरे लिये प्रत्यक्ष गोचर हुए हैं।। १०२।। "ग्राप जो प्रकट हुये हैं, यह कोई मेरी शक्ति से नहीं—यह तो केवल आप को करणा है। श्रापके बिना कौन जीवों का उद्धार कर सकता है?"।। १०३।। इस प्रकार कहते २ ग्राचार्य देव प्रेम में वह चले तब प्रभु बोले "मेरी पूजा का कार्य करो"।। १०४।। प्रभु की आजा पाकर आचार्य देव प्रेम में वह चले तब प्रभु बोले "मेरी पूजा का कार्य करो"।। १०४।। प्रभु की आजा पाकर आचार्य देव प्रम में वह चले तब प्रभु बोले "मेरी पूजा का कार्य करो"।। १०४।। प्रभु की आजा पाकर आचार्य देव महान् हर्ष के साथ श्रीचरणकमलों को भो कर उनपर गन्ध-द्रव्य लेपन किया।। १०६।। फिर दिव्य तुलसी की मंजरी को चन्दन में छुवो कर अध्य के साथ चरणा कमलों पर चढ़ाया।। १०६।। फार दिव्य तुलसी की मंजरी को चन्दन में छुवो कर अध्य के साथ चरणा कमलों पर चढ़ाया।। १०७।। आप, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप ग्रादि पन्दीवचार से श्रीचरणों की पूजा कर रहे हैं श्रीर आप के नेत्रों से प्रेम जल की महाधाराएँ वह रही हैं।। १०८।। फिर पाँच क्वी करता है। १०६।। श्रव किर षोडकोपचार से श्रीचरणों की पूजा करके दुवारा माला, वस्त्र, ग्रल-क्वार करें हैं। १०६।। श्रव किर षोडकोपचार से श्रीचरणों की पूजा करके हैं। १०६।। श्रीकृष्ण के चरणा करते हैं। ११।। गो-ब्राह्मण हितकारी के लिये नमस्कार है। जगत-हितकारी श्रीकृष्ण के वर स्राप्त करते हैं। ११।। गो-ब्राह्मण हितकारी के लिये नमस्कार है। जगत-हितकारी श्रीकृष्ण के

एइ श्लोक पढ़ि आगे नमस्कार करि। बोधे स्तुति करे नाना शास्त्र अनुसारि ।।११३।। "जय जय सर्व प्रामा नाथ विश्वस्थर। जय जय गौरचन्द्र करमा सागर।।११४।। जय जय भकत-वचन-सत्यकारी। जय जय महाप्रभु महा-अवतारी।।११५।। जय जय सिन्धु सुता-रूप-मनोरम। जय जय श्रीवत्स-कौस्तुभ-विभूषए। ।।११६॥ जय जय हरे-कृष्ण- मंत्रेर प्रकाश। जय जय निज-भक्ति-ग्रहण विलास ॥११७॥ जय जय महाप्रभ अनन्त शयन। जय जय जय सर्व जीवेर शरणा।।११८।। तुमि विष्णु तुमि कृष्ण तुमि नारायण । तुमि मत्स्य तुमि क्रमं तुमि सनातन ॥११८॥ तुमिसे वराह प्रभु, तुमि से वामन। तुमि कर' जुगे जुगे वेदेर पालन।। १२०।। तुमि रक्षः कुल हत्ता जानकी जीवन । तुमि गुहः वर दाता अहल्या मोचन ॥ १२१॥ तुमि से प्रहलाद लागि कैले अवतार । हिरण्य विधया नरसिंह-नाम जार ॥१२२॥ सर्व देव चूड़ामणि तुमि द्विजराज । तुमि से भोजन कर' नीलाचल-माझ ॥१२३।। तोमारे से चारि-वेदे बुले अन्वेषिया। तुमि एथा आसि रहियाछ लुकाइया ॥१२४॥ लुकाइते बड़ प्रभु तुमि महा धीर। भक्क जन धरि तोमा करये बाहिर।। १२४।। सङ्कीर्त्तन-आरम्भे तोमार अवतार । अनन्त-ब्रह्माण्डे तोमा' वइ नाहि आर ।।१२६॥ एइ तोर दुइ रवानि चरण कमल। इहारि से रसे गौरी शङ्कर विह्वल । १२७॥ एंइ से चरण रमा सेवे' एक मने। इहारि से जश गाय सहस्र वदने।।१२८।।

लिये नमस्कार है, श्रीब्राह्माणों के पालक श्रीगीविन्द के लिये नमस्कार है।। ११२।। पहले यह श्लोक पढ करके नमस्कार किया परचात् नाना शास्त्रानुसार स्तुति करने लगे।। ११३।। "हे सर्व प्राणनाथ विश्वम्भर देव ! आपकी जयहो-जयहो । हे करुणासागर गौरचन्द्र । आपकी जय हो जय हो ।। ११४ ।। "हे भक्तों के वचन सत्य करने वाले ! ग्रापको जय हो, जय हो ! हे महा ग्रवतारी महाप्रभु ! आपकी जय हो, जय हो ।। ११४ ।। "हे लक्ष्मी के मनको रमाने वाले रूपघारी ! श्रापकी जय हो, जय हो ! हे श्रीवत्स और कौस्तुभ मिए। से विभूषित ! भ्रापकी जय हो, जय हो ।। ११६ ।। "हे हरे कृष्ए। मंत्र के प्रकाशक ! आपकी जय हो जय हो ! ग्रपनी भक्ति आप ही ग्रहरा करना-यह भी आपका विलास है ! ऐसे ग्रापकी जय हो, जय हो ।। १९७ ।। "हे शेष शामी महाप्रभो ! ग्रापकी जय हो, जय हो हे सर्व जीवों के आश्रय आपकी जय हो जय हो ॥११८॥ "तुम विष्णु हो, तुम कृष्ण हो, तुन नारायण हो, तुम मत्स्य हो, तुम कूर्म भगवान हो,तुम ही सनातन हो,तुम वही वराह प्रभु हो,वही वामन भगवान हो,तुम ही युग २ में वेद का पासन करते हो ॥११६॥ ।।१२०।। "तुम ही राक्षस कुल के नाश करने वाले जानकी जीवन श्रीराम हो! तुम ही निषादराज गुह के वरदाता और ग्रहत्या के उढ़ार कत्ती हो ॥१२१॥ "तुमने ही प्रह्लादके लिये अवतार लियाथा-और हिरण्य-कश्यप का वच किया था। तब तुम्हारा ही नाम नृसिंह पड़ा था।।१६२॥ हे द्विजराज तुम ही सब देवताओ के चूड़ामिए। स्वरूप हो ! तुमही नीलाचल (जगन्नाथपुरी) में ही भोजन करते हो ॥१२३॥ तुम्हें ही चारों वेद ढूँढते फिरते हैं सो तुम यहाँ आकर छिपे बेठे हो ॥१२४॥ "छिपने में तुम प्रभू बड़े ही घीर-वीर हो परन्तु भक्त-जुन भी तुमको दूँढ कर निकाल ही तो लेते हैं ।।१२४।। तुह्यारा अवतार संकीर्तन आरम्भ करने के लिये ही हुआ है-अनन्त ब्रह्माण्डों में तुम्हारे अतिरिक्त और कुछ नहीं है।।१२६।। "ये जो तुम्हारे युगल चरण कमल है इनके रसास्वादन में ही श्री गौरीशङ्कर विह्वल रहते हैं।। १२७॥ "ये ही वेश्री चरण हैं कि जिनकी लक्ष्मीजी एकामचित्त से सेवा करती हैं, भीर इन्हीं के यश को सहस्र वदन शेष जी गाया करते हैं । १२८।।

इइसे चरण वृह्या पूजिय सदाय । श्रुति स्मृति पुराणे इहारि तत्त्व गाय ॥१२६॥ सत्य लोक ग्राक्रमिल एइ से चरणे। विल शिर वृद्ध इहार अपंणे। ११३०॥ एइ से चरण हैते गङ्गा-अवतार। शङ्कर घरिला शिरे महावेग जार''। ११३१॥ कोटि बृहस्पति जिति अद्धेतर बुद्धि। भाल मते जाने सेइ चैतन्येर शुद्धि। ११३२॥ वृद्धि वहन भासे नयनेर जले। पिड्ला दीघल हइ चरणेर तले। ११३३॥ सर्व भूत अन्तर्जामी श्रीगौराङ्ग राय। चरण तुलिया दिला अद्धेत-माथाय। १३३॥ चरण प्रपंण शिरे करिला जखन। 'जय जय' महा ध्वित हइल तखन। ११३॥ अपूर्व देखिया सभे हहला विह्वल। 'हिर हिरि' विल सभे करे कोलाहल। ११३६॥ अपूर्व देखिया सभे हहला विह्वल। 'हिर हिरि' विल सभे करे कोलाहल। ११३६॥ गड़ागिड़ आय केहो माल साट् मारे। कारो गला घरि केहो कान्दे उद्धे स्वरे। ११३७॥ सस्त्रीके अद्धेत हैला पूर्ण-मनोरथ। पाइया चरण शिरे पूर्व-अभिनत। ११३०॥ अद्धेतरे आज्ञा केला प्रभु विश्वस्मर। 'अगरे नाहा! आमार कीर्ल ने नृत्य कर। ११६॥ पाइया प्रभुर ग्राज्ञा श्राचार्ज गोसाञ्च। नाना भक्ति जोगे नृत्य करे सेइ ठाजि। ११०॥ अद्धेतरे अज्ञा केला प्रभु विश्वस्मर। 'अगरे नाहा! आमार कीर्ल ने नृत्य कर । ११६॥ उद्धेत विश्वल नाने, अगो वा मधुर। करो वा दशने तृणा करये प्रचुर। ११०२॥ अगो वा विशाल नाने, अगो वा मधुर। करो वा दशने तृणा करये प्रचुर। ११०२॥ अगो कोरोल जले शुनये-से-इ हये। एक भावे स्थिर नहे ग्रानन्दे भासये। ११४॥ केतिन जलन शुनये-से-इ हये। एक भावे स्थिर नहे ग्रानन्दे भासये। ११४॥

"इन्हीं श्रीचरणों की सदा ब्रह्माजी पूजा किया करते हैं-इनके ही तत्त्व को श्रुति-स्मृति पुराण सब वर्णन करते हैं।। १२६।। "इन्ही श्रीचरेगों ने सत्यलोक आक्रमण किया था और इनके अर्पण करने से ही राजा बिल को शिर बन्य हुआ था।। १३०।। "इन्हीं श्रीचरगों से गङ्गाजी का अवतार हुआ है जिनके महान् वेग को महादेव जी ने ग्रपने जीश पर घारए। किया था।। १३१।। श्रीअद्वैताचार्य की बुद्धि करोड़ों बृहस्प-तियों की बुद्धि को भी जीतने वाली हैं-वे श्री चैतन्यदेव के तत्त्व को भली भाँति जानते हैं ॥ १३२ ॥ स्तृति 🚁 करते हुए उनका मुख मंडल नेत्रों के अश्रुजल से भीग गया और वे श्री चरणों के तले लम्बे होकर पड़ गरे ।। १३३।। सर्व प्रास्पियों के अन्तर्यामी औं गौरांगराय ने अपना चरसा उठाकर शह त के शीश पर रख दियां ।। १३४ ।। शीश पर चरण अपरेण करते ही ''जय जय" महाध्वति होने लगी ।। १३४ ।। इस अपूर्व चरित्र को देखं कर सब विह्वल हो गये-और 'हिर हिरि' कहते हुए कोलाहरू करने लगे। १३६॥ कोई भूमि पर लीट पीट हो गये तो कोई ताल ठोंकते हुए उछलने लगे और कोई किसी का गला पकड़ कर जोर २ से रोने लगे।। १३७।। पूर्व के अपने सङ्कटर के अनुसार श्री चरणों को अपने मस्तक पर लाभ करके श्री बहुँ ताचार्य स्त्री सहित पूर्ण मनोरथ को हो गये।। १३ =।। तब प्रभु विश्वम्भर श्री प्रहुँ त को आज्ञा करते हुए बौले- "आ नाड्रा! मेरे कीर्तान में नृत्य कर"।। १३६।। प्रभु की आज्ञा पाकर ग्राचार्य गुसाई वहीं पर नाना प्रकार के भक्ति भावीं को प्रकट करते हुए नृत्य करने लगे। १४०।। तब तो कीर्त्तन की अति भनोहर ध्वित होने लगी और अह ताचार्य प्रमु के सन्मुख नाचने लगे।। १४१।। वे क्ष्मा में तो जोर-दार नृत्य करते हैं, क्षमा में मधुर नृत्य करते हैं, और क्षमा में दांतों में बहुत से तिनकों को उठा लेते हैं 11 १४२।। वे क्षमा २ में उठते हैं, क्षण २ में गिर कर लोट पोट हो जाते हैं, क्षण में लम्बी २ साँस लेते हैं और क्षण में मूर्च्छित हो जाते हैं।। १४३। जिस समय जो कीर्चन सुनते हैं उस समय वैसा ही हो जाते हैं, एक भाव में स्थिर ही नहीं रह सकते हैं बस आनन्द में बहे ही जाते हैं।। १९४।। अन्त में केवल दास

अवशेषे ग्रासि सवे रहे दास्य भाव । बुझन ना जाय सेइ ग्रचित्य-प्रभाव ।। १४५।। बाइया घाइया जाय ठाकुरेर पाशे । नित्यानन्द देखिया भ्रकुटि करि हासे ॥१४६॥ हासि बोले "भाल हैल आइला निताइ। एत दिन तोमार नागालि नाहि पाइ।।१४७॥ जाइदा कोथाय आजि राखिमुँ वान्धिया । क्षणी वोले "प्रभु" क्षणी वोले "माता लिया" ॥१४८॥ अद्भेत-चरित्रे हासे नित्यानन्द-राय। एक मूर्ति, दुइ भाग, कृष्णिर लीखाय॥१४६॥ पूर्वे विलयाछि नित्यानन्द नाना रूपे। चैतन्येर सेवा करे अशेष-कौतुके ॥१५०॥ कोंना रूपे कहे कोनो रूपे करे ध्यान । कोनो रूपे छत्र शय्या, कोनो रूपे गान ।।१५१॥ नित्यानन्द-प्रद्वीत अभेद प्रेम जान'। एइ भ्रवतारे जाने से-इ भाग्यवात् ।।१४२।। जे किछु कलह-लीला देखह दोंहार। से सव ग्रचिन्त्य रङ्ग-ईश्वर व्यभार।।१४३।। ए-दुइर प्रीति जेन भनन्त-शङ्कर। दुइ कृष्ण चैतन्येर प्रिय-वलेवर।।१४४।। जे ना वृद्धि दोंहार कलह-पक्ष घरें। एक वन्दे, आर निन्दे, सेइ जन मरे।।१५५॥ अद्वेतर नृत्य देखि वैष्णव-सकल। ग्रानन्द सागरे मग्न हइला केवल।।१४६॥ हइल प्रभुर ग्राज्ञा-रहिवार तरे। ततक्षरो रहिलेन ग्राज्ञा धरि शिरे॥१४७॥ आपन गलार माला अद्वे तेरे दिया। "वर माग' वर माग" वोलेन हासिया। १५८॥ शुनिञ्चा अद्वेत किछु ना करे उत्तर । "माग" माग" पुनः पुन वोले विश्वम्भर ।।१५६।। अद्वैत वोलये "ग्रार कि मागिमुँ वर । जेवर चाहिलुँ ताहा पाइलुँ सकल ॥१६०॥

भाव रह जाता है (वास्तव में ) भाव का प्रभाव अचिन्त्य है, समझ में नहीं सा सकता है।। १४४॥ वे दौड़ २ कर महाप्रभु के पास जाते हैं श्रौर नित्यानन्द जी को देख भौंह टेडी करके हँसते हैं ॥ १७६ ॥ और कहते हैं-कि अच्छा हुआ निताई जो तुम आ गये-इतने दिन तक तुम्हारा पता ही नहीं था।। १४७।। "अब जाओंगे कहाँ ? आज तो बाँघ कर रक्खू गा"। क्षण में तो ( निताई से ) 'प्रभु' कह कर बोलते है और क्षण में उनको "मतवाला" कहते हैं।। १४८।। अद्वैत के इन चरित्रों पर नित्यान दराय हँसते हैं। (गौर) कु ज्ला की लीं ला में ये दोनों (निताई और अद्वैत ) एक ही मूर्ति के तो दो भाग हैं।। १४६।। हम पहले ही कह ग्राये हैं कि श्रीनित्यानन्द नाना रूप में, ग्रशेष कौत्क के साथ, श्री चैतन्यचन्द की सेवा करते हैं 11 १५० ।। किसी रूप में बोलते हैं, किसी रूप में ध्यान कन्ते हैं, किसी रूप में छत्र और सेज हैं, तो किसी रूप में गुरागान करते हैं।। १५१।। नित्यानन्द और श्रद्धत में भेद रहित प्रेम जानों। ऐसा जो इनको इस अवतार में जानता है वही भाग्वान है।। १४२।। इन दोनों में जो कुछ कलह-लीला देखने में आती है, वह सब ईश्वर के व्यवहार के कौतुक विनोद हैं जो अचिन्त्य हैं-प्राकृत मन-बुद्धि के स्नगम्य हैं।। १५३।। इन दोनों की प्रीति ऐसी है जैसी शेष जी और शङ्कर जी की परस्पर में है। दोनों ही श्रीकृष्ण-चैतन्य के प्रिय कलेवर हैं।। १५४।। जो इस तत्त्व को न समझ कर इन दोनों के कल हमें किसी एक का भी पक्ष लेता हैं ग्रीर एक की वन्दना और दूसरे की निन्दा करना है, वह ( महदपराध के कारणा ) मरता है।। १४ ।। श्री अहँ त के नृत्य को देखकर सब बैष्णव लोग सर्वथा आनन्द सागर में डूब गये।। १५६।। तब श्रीअहँ त के लिये वहीं ठहरने की आज्ञा प्रभु की हुई-तत्काल उस ग्राज्ञा की शिरोधार्य करके वे ठहर गरे।। १४७॥ प्रभु ने भी अपने गले की माला उनको देकर हुँ बते २ "वर माँगो-वर माँगो" कहा ।। १५६।। अई ताचार्य -सुनकर के भी कुछ उत्तर नहीं देने हैं और प्रभु विश्वम्भर बार २ "माँगो" ही कहते हैं ॥ १५६॥ अन्त मे अद्वैताचार्य बोले-"मैं अब क्या वर माँगूँ ? मैंने तो जो वर चाहा था, वह सम्पूर्ण पा ही लिया ॥ १६०॥

तोमारे साक्षात् करि आपने नाचिलुँ। चितेर अभीष्ट जत सकलि पाइलुँ।।१६१।। कि चाहिस अभू ! किवा शेष आहे आर । साक्षाते देखिलु अभु ! तोर अवतार ॥१६२॥ कि चाहिमु किया नाहि जानह आपने । किया नाहि देख तुमि दिव्य-दरशने" ।।१६३।। माथा दुलाइया दोले प्रभु विश्वम्भर। तोमार निमित्ते भ्रामि हइलुँ गोचर ॥१६४॥ घरे घरे करियु की लॉन परचार। मोर जही नाचे जेन संकल संसार।।१६४।। ब्रह्मा-सव-नारदादि जारे तप करे। हेन भक्ति विलाइमु वलिलु तोमारे"।।१६६।। अद्वैत वोलेन "जदि भक्ति विलाइवा। स्त्री शूद्र-आदि जत मूर्खेरे से दिवा।।१६७।। विद्या-धन-कूल-ग्रादि तपस्यार मदे। तीर भक्त तीर भक्ति जे जे जन वाघे।।१६८।। से पापिष्ठ-सर्व देखि महक पूड़िया। चाण्डाल नाचुक तोर नाम गुरा गाय्या" ।।१६६।। श्रद्धें तेर वात्रय शुनि करिला हुङ्कार । प्रभु वोले "सत्य जे तोमार अङ्की कार" ॥१७०॥ ए सब वाक्येर साक्षी-सकल संसार। मूर्ख नीच प्रति कृपा हइल ताहार।।१७१॥ चाण्डालादि नाचये प्रभुर गुरा ग्रामे । भट्ट, मिश्र, चक्रवर्ती सबे निन्दा जाने ॥१७२॥ ग्रन्थ पढ़ि मुण्ड मूड़ि' कारों बुद्धि-नाश । नित्यानन्द निन्दे' वृथा जाइवारे नाश ॥१७३॥ अर्द तेर बोले प्रेम पाइल जगते। ए सकल कथा कहि मध्य खण्ड हैते।।१७४।। चैतन्य-ग्रह ते जत हैल प्रेम-कथा। सकल जानेन सरस्वती जगन्माता।।१७४।। सेइ भगवती सर्व-जनेर जिह्नाय। मनन्त हइया चैतन्येर जश गाय।।१७६॥ सर्वे वैष्णवेर पा'ये मोर नमस्कार। इथे अपराध किछ नहुक आमार।।१७७॥

"जब आपका साक्षात्कार करके आपके सामने नाच लिया तो मन के सब ही मनोरथ पा चुका ॥ १६१ ॥ "जब प्रभो ! साक्षात् आप के अवतार के दर्शन कर लिये तो अब क्या माँगू-ओर रह भो क्या गया माँगने को ।। १६२ ।। "क्या इस बात को आप नहीं जानते हैं-आप अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा क्या नहीं देखते" ।। १६३ ।। तब प्रभु विश्वम्भर शिर हिलाते हुए बोले-तुम्हारे निमित्त ही मैं प्रकट हुआ हूँ" ।। १६४ ।। "मैं घर २ में की तीन का प्रचार करूँ गा जिससे कि मेरे यश को गाकर सारा संसार नाच उठे।। १६ x ।। "ब्रह्मा शिव, नारदादि जिस भक्ति के लिये तप करते हैं, ऐसी भक्ति मैं सब को लुटाऊँगा-यह मैं तुमसे कहे देता हैं"।। १६६ ।। अह ताचार्य जी बोले-''यदि भक्ति आप लुटावें तो स्त्री, शूद्र, मूर्ख और नीच जाति को वह देवें।। १६७।। "जो लीग विद्या, धन, कुल एवं तपस्या के अभिमान में धाकर आपके भक्त धौर धापकी भक्ति को वाधा पहुँचावें ।। १६८ ।। "वे सब पापी लोग देख २ कर डाह से जल मरें और चण्डाल आपके नाम और गुए। को गा गा कर नाचें"।। १६९ ।। श्री अद्वेत प्रभु के वचन को सुनकर प्रभु ने हुँकार दिया स्रोर बीले-"तुम्हें जो स्वीकार है वही होगा।। १७०।। (प्रथकार वचन) इन सब वाक्यों का साक्षी सारा संसार है। मूर्ख और नीच जनों पर ही प्रभु की विशेष क्रुपा हुई है।। १७१।। प्रभु के गुरा को गा गा कर चाण्डाल आदि तो नाचते हैं और भट्ट, मिश्र चक्रवर्त्ती-ये केवल निन्दा करना ही जानते हैं ॥१७२॥ ग्रंथ पढ़कर और शीश मुड़ाकर किसी २ की तो बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो गई है कि वे अपने सर्वनाश के लिये श्रो नित्यानन्द प्रभु की निन्दा करते हैं।। १७३।। श्री ग्रह ताचार्य के प्रार्थना करने पर जगत् को प्रेम प्राप्त हुआ-यह सब कथा इस मध्यखण्ड में कहते हैं।। १७४ ॥ श्री चैतन्यदेव ग्रीर ग्रह त प्रभु में जितनी कुछ प्रेम-वार्ती हुई, वह सब जगन्माता सरस्वती जानती हैं।। १७४ ।। वही भगवती सब जनों की जिह्वा पर अनन्त होकर श्री चैतत्य चन्द्र का यश गान करती हैं।। १७६ ।। समस्त बैष्णवों के चरणों में मेरा नमस्कार

ſ

ससीके सानन्द हैला आचार्ज गोसाति । स्रभिमत पाइया रहिला सेइ ठाट्या ॥१७८॥ श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्द चान्द जान । वृन्दावन दास तछु पद जुगे गान ॥१७८॥

## अथ सातवाँ अध्याय

नाचेरे चैतन्य गुण निधि। ग्रसाधने चिन्ता मणि हाथे दिल विधि धु० ॥१॥ जय जय श्रीगौर सुन्दर सर्व-प्राण। जय नित्यानन्द-श्रद्धतेर प्रेम धाम ॥२॥ जय श्रीजगदानन्द-श्री गर्भ-जीवन। जय पुण्डरीक विद्या निधि-प्रेम धन ॥३॥ जय जगदोश-गोपी नाथेर ईश्वर। जय हउ जत गौरचन्द्र-श्रनुचर ॥४॥ हेन मते नवदीपे श्रीगौराङ्ग राय। नित्यानन्द सङ्गे रङ्ग करेन सदाय।।४॥ श्रद्धत लद्दया सर्व-वेष्णव-मण्डल। महा-नृत्य-गीत करे कृष्णा कोलाहल।।६॥ नित्यानन्द रहि लेन श्रीवासेर घरे। निरन्तर वाल्य भाव, आन नाहि स्फुरे।।७॥ श्रापनि तुलिया हाथे भात नाहि खाय। पुत्र-प्राय करि श्रन्न मालिनी जो गाय।।६॥ श्रापनि तुलिया हाथे भात नाहि खाय। पुत्र-प्राय करि श्रन्न मालिनी जो गाय।।६॥ श्राच्य-भूमि चाटि ग्राम धन्य करि वारे। तथा ताने श्रवतीर्णं करिला ईश्वरे।।१०॥ नवदीपे करि लेन ईश्वर प्रकाश। विद्या निधि ना देखिया छाड़े प्रभु श्वास।।११॥

है—उनके चरणों में मेरा कोई अपराध न होवे। १७७ ।। इस प्रकार आचार्य गुसाई स्त्री सहित बढ़े आनन्द की प्राप्त हुए और मनो वांछित फल पा करके वहीं टहर गये।। १७८ ।। श्री कृष्ण चैतन्य एवं श्रीनित्यानन्द चन्द्र को वृन्द्रावन दास अपना सर्वस्व जानकर उनके चरण युगल में उन्हीं का गुरा गा गा करके निवेदन करता है।। १७८।।

इति श्री चैतन्य भागवते मध्यखण्डे श्री श्रद्धंत मिलनं नाम विष्ठोऽध्याय ॥

गुण्निधि श्रीचंतन्यचन्द्र नाच रहे हैं। अही! विधाता ने हमारे हाथ में विना कुछ साधन किये ही, यह चिन्तामणि पकड़ा दी।। १।। सर्व-प्राण्-स्वरूप श्रीणीर मुन्दर की जय हो, जय हो। नित्यानन्द और अद्वेत के प्रेम धाम (प्रभु) की जय हो।। २।। श्रीजणदानन्द और श्रीणर्भ भक्त के जीवन स्वरूप (प्रभु) की जय हो। पुण्डरीक विद्या विधि के प्रेमधन (गौर) की जय हो।। ३।। श्री जगदीश और गोपीनाथ भक्त के ईश्वर की जय हो। गौरचन्द्र के जितने भी अनुचर भक्त हैं, उन सब की जय हो। ४।। इस प्रकार नवदीप में श्रीणौरांगराय श्री नित्यानन्द के साथ नित्य लीलान्तीक करते हैं।। ४।। और सब वेटण्यमण्डली श्री अद्वेत प्रभु को लेकर नृत्य-गीत द्वारा कृष्ण नाम का महा कोलाहल करते हैं।। ६।। श्रीनित्यानन्द जी श्रीवास पण्डित के घर में ठहरे हुये हैं। आप निरस्तर बाल भाव में रहते हैं, दूसरे भाव की उनमें स्फूर्ति ही नहीं होती है।। ७।। वे अपने हाथ से तो भात भी उठा कर मुँह में नहीं देते हैं। श्रीमालिनी देवी (श्रीवास की पत्नी) उनको पुत्र समान मानती हैं और अपने हाथों उनको भात खिलाती हैं।। ६।। अब श्री पुण्डरीक विद्यानिधि का धागमन वृत्तान्त सुनी। 'पुण्डरीक' नाम श्रीकृष्ण को बड़ा ही प्यारा है।। ६।। पूर्व देश के चटगाँव भूमि को धन्य करने के लिये प्रभु ने वहाँ उनको जन्म दिया।। १०।। जब नवदीप में प्रभु ने ग्रपना ऐश्वर्य रूप का प्रकाश किया, तो वहाँ विद्या निधि को न देख कर (एक दिन) सबी २ र सिं छोड़ने लगे।। ११।। एक दिन प्रभु गौरराय नृत्य करके बैठे तो "पुण्डरीक"

नृत्य करि उठिया वसिला गौर राय । 'पुण्डरीक' नाम विल कान्दे उच्च-रा'य ।।१२।।
"पुण्डरीक ग्रारे मीर बापरे वन्बुरे। कवे तोमा' देखिव आरे रेवापरे ।।१३।।
हेन चैतन्त्रेर प्रिय पात्र विद्या निधि। हेन सव भक्त प्रकाशिला गौर-निधि ।।१६।।
प्रभु से क्रन्दन करे तान नाम लैया। मक्त सव केहो किछु नाहि बुभे इहा ।।१४।।
सभे वोले "पुण्डरीक' वोलेन कृष्णोरे' । विद्या निधि-नाम ग्रुनि सभेइ विचारे' ।।१६।।
'कोन प्रिय भक्त' इहा सभे बुझि लेन। बाह्य हैले प्रभु स्थाने सभे विल लेन ।।१७।।
"कौन भक्त लागि प्रभु ! करह क्रन्दन। सत्य आमा' सभा' प्रति करह कथन ।।१८।।
प्रभु वोले "तोमरा सकल भाग्यवान्। शुनिते हइल इच्छा ताहार आख्यान। २०।।
परम-अद्भ त ताँर सकल-चरित्र। ताँर नाम श्रवणोओ संसार पित्रत्र ।।२२।।
विषमीर प्राय ताँर परिच्छेद सव। चिनिते ना पारे केहो तिहों जे वैष्णव।।२२।।
जन्म, विष्र परम-पण्डित। परम-साचार सर्व-लोके श्रवेक्षित।।२३।।

कृष्ण भक्ति-सिन्धु-माभे भासे निरन्तर। अश्व, कम्प, पुलक, वैष्टित कलेवर।।२८।।
गङ्गा स्तान ना करेन पाद स्पर्श-भये। गङ्गा दरशन करे निशिर समये।।२४।।
गङ्गाय जे सब लोक करे अनाचार। कुल्लोल, दन्त धावन, केश संस्कार।।२६।।
ए सकल देखिया पायेन मने व्यथा। एतेके देखेन गङ्गा निशाय सर्व्यशा।२७।।
विचित्र विश्वास आर एक शुन तान। देवाच्चेंन पूर्व्ये करे गङ्गा जल पान।।२८।।

२ पुकारते हुये रोने लगे।। १२।। "हे मेरे बाप ! हे मेरे बच्छु ! अरे मेरे पुण्डरीक ! अरे ! हे ! बाप ! कब तुमको देख पाऊँगा।। १३।। ऐसे प्रिय पात्र हैं। श्री पुण्डरीक विद्या निधि श्रीचैतन्य देव को ऐसे ही सब भक्तों ने ही तो श्रीगौर निधि को प्रकट कराया है।। १४।। उनका नाम ले लेकर प्रभु जो रो रहे हैं—यह सब भक्त लोग कुछ भी नहीं समझ पाते हैं।। १४।। वे सब बोले 'पुण्डरीक' तो श्रीकृष्णा को कहते हैं। परन्तु फिर विद्या निधि, नाम सुनकर वे सब सोच-विज्ञार में पड़ जाते हैं।। १६।। इतना तो सब समझ गये कि ये कोई प्रिय भक्त हैं। फिर जब प्रभु को वाह्य ज्ञान हो आया तो सब प्रभु से पूछने लगे ! ।। १७।। "ह प्रभो ! आप किस भक्त के लिये रुदन करते हैं। हमारे प्रति आप सत्य २ वतावें।। १८।। "उनको जानने का सौभाग्य हमको भी मिल जाय ! उनके जन्म-कर्म कहाँ हुये हैं—कहिये न प्रभो ! हम भी तो सुनें।। १६।। तब प्रभु बोले कि "तुम सब बड़े भाग्यवान हो जो उनको कथा सुनने की तुम्हारी इच्छा हुई है। २०।। "उनके चरित्र सब परम अद्भ ते हैं, उनके तो नाम को सुन करके भी संसार पवित्र हो जाय। २१।। "(परन्तु) उनकी वेश-भूषा रहन-सहन आदि सब विषयी जनों के जैसे हैं। कोई नहीं पहचान सकार कि ये वैष्यांव हैं। २२।। "चटगाँव में उनका जन्म है, विप्र कुल है परम पण्डित हैं, बड़े सुन्दर जाचारवाले हैं, लोक समाज में प्रतिष्टित हैं।। इ३।। "श्री कृष्ण भक्ति सिन्धु में वे निरन्तर तैरते रहते हैं। उनकी देह अश्रु, कम्प, पुलकादि सात्वक भावों से ध्याप्त रहती है।। २४।। वे पाँव से गंगाजी के छू जाने के भय से गंगा में स्नान भी नहीं करते हैं और गङ्गा के दर्शन भी रात्रि के समय करते हैं।। २४।। गङ्गा को मानचार छोण करते हैं उसे देसकर उनके चित्त को बढ़ा जीने कुल्ला, दाँतीन, केश-सरकार आदि जो जो अनाचार छोण करते हैं उसे देसकर उनके चित्त को बढ़ा

हुँख होता है-इसो कारण वे सर्वदा रात्रि में गङ्गा जी का दर्शन किया करते हैं ।। २६ ।। २० ।। उनके और एक विचित्र विश्वास की बात सुनो-वे देव-पूजन से पहले गङ्गाजल पान करते हैं ।। २८ ।। गंगा जल पीकर

तवे से करेन पूजा-आदि नित्य कर्म। इहा सर्व-पिट्तेरे बुझायेन धर्म ॥२८॥ चाटि ग्रामे आछेन, एथाही वाड़ी माछे । आहि वेन सम्प्रति, देखिवा किछु पछि ।।३०॥ ताँरे झाट केहो चिनिवारे ना पारि वा । देखिले विषयी' मात्र ज्ञान से करिवा ॥३१॥ ताँरे ना देखिया आमि स्वास्थ्य नाहि पाइ। सभे ताँरे आकर्षिया आनह एयाई'' ॥३२॥ कहि ताँर कथा प्रभु आविष्ठ हड्ला। "प्ण्डरीक बाप!" विल कान्दिते लागिला ॥३३॥ महा-उच्च स्वरे प्रभु रोदन करेन। ताँहार भक्तर तत्त्व तिहोसे जानेन ॥३॥। भक्त तत्त्व चैतन्य गोसाञ्चा मात्र जाने । से-इ भक्त जाने, जारे कहेन श्रापने ।।३४।। ईश्वरेर आकर्षण हैल ताँर प्रति। नवदीपे आसिते ताँहार हैल मित ।।३६।। अनेक सेवक सङ्गे अनेक सँभार। अनेक ब्राह्मण सङ्गे शिष्य भक्त आर॥३७॥ आसिया रहिला नवद्वीपे गूढ़ रूपे। परम-भोगीर प्राय सर्व लोक देखें।।३८।। वैष्णव समाजे इहा केही नाहि शुने । सबे मात्र मुद्दन्द जानिला सेइ क्षरी ।।३६।। श्रीमुकून्द-वेज-ओझा तार तत्त्व जाने । एक सङ्घे मुकून्देरी जन्म चाटि ग्रामे ।। १०।। विद्या निधि-क्षागमन जानिञा गोसात्रि । जे हइल ग्रानन्द-ताहार अन्त नाञा ॥४१।। कोनो वैष्णवेरे प्रभु ना क न' भाङ्गिया । पुण्डरीक आछेन विषयि-प्राय हैया ॥४२॥ जत किछ ताँर प्रेम भक्तिर महत्त्व। मुकुन्द जानेन, आर दासुदेव दत्त।।४३।। मुकुन्देर वड़ प्रिय पण्डित गदाघर। एकान्त मुकुन्द तार सङ्गे अनुचर।।४४।। जथा कार जे वार्ता-कहेन आसि सव । "ग्राजि एथा आइला एक ग्राङ्क त वैष्णव ॥४१॥

के ही वे पूजा आदि नित्य कम करते हैं—इसके द्वारा वे पण्डितों को धम की शिक्षा देते हैं ॥ २६ ॥ उनका घर चटगाँव में है और यहाँ भी है—कुछ दिन में वे यहाँ आने वाले हैं, तब तुम सब उनके दशंन कर पाश्रोगे ।। ३० ॥ शीध्र ही उनको कोई पहचान नहीं सकता है—जो भी उनको देखेगा, केवल विषयी ही सममेगा ।। ३१ ॥ उनको देखे बिना मुमे शान्ति नहीं है—अतएव तुम सब उनको आकर्षित करके यहाँ ले आओ ।। ३२ ॥ उनकी वार्ता करते र प्रभु आवेश में आ गये और "पुण्डिरीक बाबा!" पुण्डिरीक बाबा कह कर रोने लगे ॥ ३३ ॥ बड़े ही ऊँचे स्वर से प्रभु रोते हैं । वास्तव में अपने भक्त का तत्त्व वे ही जानते हैं ॥३॥ श्री चैतन्य गुसाई ही भक्त-तत्त्व को जानते हैं, अथवा वे भक्त जन जानते हैं कि जिनसे प्रभु स्वयं कह दें ॥ ३५ ॥ ( प्रव क्या हुआ कि ) ईश्वर जो गौरचन्द्र है उन्होंने पुण्डिरीक विद्या निधि को आकर्षण किया वस फिर तो नवद्वीप आने के लिये उनकी भी इच्छा हो उठी ॥ ३६ ॥ वे बहुत से सेवक साज सामान बाह्मण, शिष्य और भक्तों को लेकर नवद्वीप आये और गुप्तक्ष्य से वहाँ निवास करने लगे । सब लोग उनको इक विषय भोगो के समान ही देखते थे ॥ ३७ ॥ ३० ॥ वेष्ण्य समाज में किसी ने यह बार्ता नहीं सुनी—केवल मात्र एक पुकुन्द को ही तत्काल सब समाचार मिल गया ॥ ३६ ॥ श्रीमुकुन्द वैद्य उपाध्याय उनके तत्त्व को भी जानकर प्रभु को जो आनन्द हुआ उसकी सीमा नहीं है ॥ ४१ ॥ परत्तु प्रभु किसी वैद्या भक्त के आगे यह भेद प्रकाशित नहीं करते हैं । उघर पुण्डिरीक भी एक विषयी पुस्प के समान निवास कर रहे हैं ॥ ४२ ॥ उनकी प्रेम भिक्त का जो कुछ भी महत्त्व है, वह मुकुन्द और वासुदेव दस ही जानते हैं ॥ ४४ ॥ इधर पण्डित गदाधर श्री मुकुन्द के बड़े ही प्रिय हैं और मुकुन्द उनके एक अनन्य अनुन्य हैं ॥ ४४ ॥ वहां जो कुछ वात होती है, मुकुन्द अवर सब उनको सुनाते हैं ॥ ५४ ॥ वहां जो कुछ वात होती है, मुकुन्द अवर सब उनको सुनाते हैं । (अतएव यह बात भी

गदाधर विख्त । गुनह सावधाने । वैष्ण्य देखिते जे बांछह तुमि मने ॥४६॥ मान्नू त वैद्याव आणि देखाव तोमारे । 'सेवक' करिया जेन स्मडर धामारे' ॥४६॥ गुनि गदाधर वह हिर्घ हदला । सेह क्षरो 'कृष्ण' विल देखिते चिलला ॥४६॥ विस्मा आछेन विद्या निष्म महाशय । सम्मुखे हदल गदाधरेर विजय ॥४६॥ गदाधर पण्डित करिला नमस्कार । वसाइला धासने तारे करि पुरस्कार ॥४०॥ जिज्ञा सिला विद्या निधि मुकुन्देर स्थाने । ''किवा नाम इंहार थाकेन कोन् ग्रामे ॥४१॥ विद्या भिक्त तेजोमय देखि कसेवर । म्राकृति प्रकृति—दुइ परम मुन्दर' ॥५२॥ मुकुन्द बोलेन ''श्रीगदाधर' नाम । शिशु हैते संसारे विरक्त माग्यवान् ॥५२॥ भक्ति पथरत, सङ्ग भक्तेर सहिते । ग्रुनिमा तोमार नाम धाइला देखिते' ॥५१॥ मिधव-मिश्रेर पुत्र' कहि व्यवहारे । सकल वैद्याव प्रीत वासेन इँहारे ॥५॥ भक्ति पथरत, सङ्ग भक्तेर सहिते । ग्रुनिमा तोमार नाम धाइला देखिते' ॥५५॥ ग्रुनि विद्या निधि वड़ सन्तोष हइला । परम गौरवे सम्भाषवारे लागिला ॥५६॥ वसिया आछेन पुण्डरीक महाशय । राजपुत्र हेन करियाछेन विजय ॥५७॥ दिव्य खट्टा हिङ्ग ल-पिक्ते शोभा करे । दिव्य चन्द्रात्य तिन ताहार उपरे ॥४६॥ वह-बारि छोट-मारि गुटि पाँच सात । दिव्य पत्तेर वाटा, पाका पान तांत ॥६०॥ वड़-बारि छोट-मारि गुटि पाँच सात । दिव्य पिक्तेर वाटा, पाका पान तांत ॥६०॥ दिव्य आल वाटि दुइ शोभे दुइ पाशे। पान खाय, गदाधर देखि देखि हासे ॥६२॥ दिव्य मयूरेर पारवा छइ दुइ जने। वातास करिते आछे देहे सर्व करो ॥६२॥

सुनाई कि) "आज एक अद्भूत वैष्ण्व यहाँ आये हैं 11 ४४ 11" पडित गदाधर जी ! सावधान होकर मुनो जो तुम्हारे मन में वैष्ण्व-दर्शन करने की इच्छा हो 11 ४६ 11 "तो मैं आज तुमको एक अद्भुत वैष्ण्व के दर्शन कराऊँगा। मुभे तो तुम अपने एक सेवक के रूप में रमरण् कर लिया करो 11 ४७ 11 यह सुनकर गदाधर जी बड़े प्रसन्न हुए थ्रोर "कृष्ण २" कहते हुए उसी क्षरण उनके दर्शन करने के लिये चल पड़े 11 ४८ 11 श्री विद्यानिध महाश्रय अपने स्थान में वैठे हुए है कि सामने से गदाधर जी का थाना हुआ 11४८ 11 आकर उन्होंने नमस्कार किया तो उन्होंने सरकार पूर्वक उनको थासन पर वैठाया। १० 11 फिर विद्या निधि जी ने मुकुन्द से पूछा कि "इनका नाम क्या है? कौन से गांव में रहते हैं 11 ४१। "इनकी देह विष्णु भिक्त के तेज से तेजोमय दिखाई देती है—इनकी भाकृती और प्रकृति—दोनों ही परम सुन्दर हैं 11 ४२। मुकुन्द जी बोले "इनका नाम श्री गदाधर हैं—ये वचपन से ही संसार से विरक्त हैं, साग्यशाली हैं। १३। "अवहार में ये माधव मिश्र जी के पुत्र नहें जोते हैं। सब वैष्णुव इनसे प्रीति करते हैं। १४। "ये मिकि मार्ग में आसक्त हैं और पक्तों का ही संग करते हैं। सापका नाम सुनकर प्रापक दर्शन को आये हैं। १४॥ यह सुन् करके विद्या निध जी को बंदा सन्तीय हुआ और बड़े आदर के साथ वे गदाधर जी से वार्तालाप क्रेंन को। १६। पुण्डरीक महाव्य ऐसे विराजमान हैं मानों तो कहीं के राजकुमार पधारे हों। १४॥ पलङ्ग के अपर अति क्षीन वक्षों की दिव्य शय्या विछी हुई हैं—चारों ओर रेशमी नेत बस्क के तकिया शोभा दे रहे हैं। १४। पौद-सात बड़ी छोटी झारियाँ रक्षी हुई हैं पीतल का सुन्दर पानदान रक्खा हुआ है—उसमें पक्ते हुये पान हैं। ६०।। पलङ्ग के दोनों ओर दो सुन्दर पीकदानो शोभा दे रही हैं आप पान चवा रहे हैं और गदाधर जी देख २ वर हँस रहे हैं। ६१। दो जोन मेर एख के सुन्दर पानदान रक्खा हुआ है—उसमें पक्ते ही सात्र पीत हैं। सब समय उन

चन्दनेर उर्द्ध-पुण्ड तिलक कपाले। गन्धेर सहित तथि फागु विन्दु मिले ॥६२॥

कि कहिन से वा केश भारेर संस्कार। दिथ्य गन्ध आमलकी वह नाहि आर ॥६४॥

भक्तिर प्रभाने देह मदन-सभान। जेना चिने तार हय राज पुत्र ज्ञान ॥६४॥

सन्मुखे विचित्र एक दोला साय बान। विषयीर प्राय जेन व्यभार-संस्थान ॥६६॥

देखिया विषयि-रूप देन गदाधर। सन्देह विस्मय किन्नु जन्मिल अन्तर ॥६७॥

आजन्म-विरक्त गदाधर-महाशय। दिद्या निधि प्रति किन्नु जन्मिल संशय ॥६८॥

"भाल त वैष्णाव-सव विषयीर नेश। दिव्य भोग दिव्य नास दिव्य गन्धकेश ॥६८॥

शृतिच्या त भाल भक्ति आखिल इहाने। श्राद्यिल जे भक्ति सेह गेल दरशने"॥७०॥

वृद्धि गदाधर-चिक्त श्रीमुकुन्दा नन्द। विद्या निधि प्रकाशिते करिला आरम्भ ॥७१॥

कृष्णेर प्रसादे गदाधर-प्रगोचर। किन्नु नाहि, अवेद्य कृष्ण से माया धर ॥७२॥

मुकुन्द सुस्वर बड़-कृष्णेर गायन। पितृ लेन स्लोक-भक्ति महिमा वर्णन ॥७३॥

राक्षसी पूतना-शिशु खाइते निर्दया। ईश्वर विधि गेला काल कुट लेया ॥७४॥

ताहारेओ मातृ-पद दिलेन ईश्वरे। ना भजे अवोध जीव हेन दयानु रे।।७४॥

पूतना लोक वालब्नी राक्षसी रुधिराशना। जिघांसयापि हर्ये स्तनं दत्त्वाप सद्गति ॥७६॥

शुनि लेन मात्र भक्ति जोगेर स्तवन। विद्या निधि लागि लेन करिते क्रव्यन ॥७७॥

नयने अपूर्व वहे श्रीआनन्द धार। जेन गङ्गा देवीर हद्दल अवतार।।७६॥

पर हवा कर रहे हैं ॥ ६२॥ मस्तक पर चन्दन का उर्द्ध-पुण्ड तिलक है श्रीर तिलक में सुगन्धि युक्त अरुण

कुं कुम बिन्दु शोभा दे रही हैं।। ६३।। उनके सँबारे हुए केंशों की शोभा तो भला क्या कहूँ! केंश क्या हैं, विव्य सुगन्वित आँवले के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं।। ६३।। भिक्त के प्रभाव से कामदेव के समान सुन्दर देह है जो आपको पहचानता नहीं है वह तो कोई राजकुमार ही समझ बैठता है।। ६५।। सामने ही एक छत्रीदार डोला ( पालकी) रक्खा हुआ हैं, (कहाँ तक कहें) आप के व्यवहार के साज सामान सब विषयी पुरुषों के समान हैं।। ६६।। ऐसे विषयी रूप को देखकर गदाघर देव के मन में कुछ सन्देह और विस्मय उदय हो आया।। ६७।। गदाघर महाशय जन्म से ही विरक्त हैं अत्तर्व विद्या निधि के प्रति कुछ सक्य हो ही तो अगता है।। ६८।। पे विषयी फ्रा में सोचते हैं कि) "अच्छे वैष्णव हैं ये-वेश भूषा तो सब विषयी जैसा है—सुन्दर भोग, सुन्दर वस्त्र सुन्दर सुगन्धित केश इनका नाम सुन कर तो बड़ी भिक्त इन पर हो आई थी परन्तु दर्शन करके तो वह भिक्त सब चली गई।। ६६।। ७०।। गदाघर के मनोभाव को समझ कर श्री मुकुन्दानन्द ने श्री विद्यानिधि के स्वरूप को प्रकट करने का एक उपाय किया।। ७१।। यद्यिप श्री कुष्ण की कुषा से गदाघर के लिये कुछ अगीचर नहीं है ( अतएव विद्या निधि जो के स्वरूप को भी वे जानते हैं ) तथापि यह माया धारी श्रीकृष्ण की एक माया हैं जो बुढि के गम्य नहीं है।। ७२।। मुकुन्द का बड़ा सुरीला कराठ है वे श्रीकृष्ण चरित्र के बड़े सुन्दर गायक हैं। उन्होंने भक्ति महिमा-सूचक एक स्लोक पढ़ा।। ७३।। ( उस का अर्थ यह है कि ) बच्चो को खोने वाली बड़ी निर्दयी राक्षसी पूतना कालकूट विष लेकर भगवान श्रीकृष्ण को मारने को गई। ७४।। परन्तु उर को भी भगवान ने माता की पदवी दे दी! अही ! अबोध जीव ऐसे दयालु प्रमु को भी नहीं भजते हैं।। ७५। ७६।। भक्ति योग की इस स्तृश्व

को सुनते ही श्री विद्या निधि जी रोने रुगे। नेत्रों से आनन्द की अपूर्व धाराएँ बह चलीं-मानों तो गङ्गा देवी का ही अवतार हो गया हो । ७८। अश्रु, कम्प, स्वेद, मच्छी, पुलक, हुँकार आदि सब एक हो समय

अअ्-करप-स्वेद-मूच्छी-पुलक-हुङ्कार। एक काले इइल सभार अवतार॥७६॥ 'बोल बोल' विल महा लागिला गाँजते । स्थिर हैते ना पारिला,पड़िला भूमिते ॥८०॥ लाथि-श्राष्ठाड़ेर घाये जतेक सम्भार । भाष्ट्रिल सकल, रक्षा नाहि कारो आर ॥ ६१।। कोथा गेल दिव्य वाटा, दिव्य गुया पान । कोथा गेल झारि, जाथे करे जल-पान ॥ ६२॥ कोयाय पहिल गिया शब्या पढा घाते । प्रेमा देशे दिव्य वस्त्र चिरे दुइ-हाथे ॥५३॥ कोया गेल से वा दिव्य केशेर संस्कार। बूलाय लोटाये करे क्रन्दन अपार।। पर।। "कृष्णरे ठाकुररे कृष्णरे! मोर प्राण । मोरे से करिला काष्ठ-पाषाण-समान" ॥=ध। अनुताप करिया कान्दये उच्च स्वरे। "मुञ्जा से विश्वत हैलुँ हेन अवतारे"।।५६।। महा-गड़ा गड़ि दिया जे पड़े आछाड़। सभे मने करे किया चूंगा हैल हाड़ ॥ ५७।। हेन से हइल कम्प-भावेर विकारे। दश-जन धरिलेओ धरिते ना पारे।। पा। वस्त्र, शय्या, झारि, वाटा जतेक सम्भार । पदा घाते सब गेल, किछु नाहि आर ।।८८।। सेवक सकल जे करिल सम्वर्ण। सकले रहिल सेइ व्यवहार-धन।।६०।। एइ मते कथो क्षण प्रेम प्रकाशिया। स्नानन्दे मूच्छित हइ थाकिला पहिया।। धी।। तिल मात्र धातु नाहि सकल-शरीरे। इविलेन विद्या निधि आनन्द सागरे।। ६२।। देखि गढाधर महा हइला विस्मित। तखने से मने वड़ हइला चिन्तित।।६३।। हेन जनेरे से आमि अवज्ञा करिलुँ। कोन् वा अशुभ क्षरो देखिते आइलुँ।।६४।। मुकुन्देरे परम-सन्तोषे करि कोले। सिन्धि लेन अङ्ग ताँर प्रेमानन्द जले। १६४।।

में प्रकट हो गए।। ७६ ॥ "बोलो," 'बोलो" कह कर वे बड़ी गर्जना करने लगे, और स्थिर न रह सके, पृथ्वी पर गिर पड़े।। द०।। उनकी पछाड़ और दुलियों के मारे सारा साज-बाज नष्ट हो गया-कुछ नहीं बच सका।। द१।। 'कहाँ तो गया वह दिल्य पान का डब्बा और कहाँ गई वे दिल्य पान सुपारी और कहाँ गई वह झारी जिससे जल पीते थे।। द२।। पाँवों की ठोकरों से वह सुन्दर विछौना भी कहीं जा पड़ी प्र मावेश में वे दोनों हाथों से अपने उन सुन्दर वस्त्रों को चीरने लगे।। द१।। उन दिल्य केशों का संस्कार भी न जाने कहाँ चला गया, अब वे धूल में लोट रहे हैं और अपार कन्दन कर रहे हैं।। द४।। 'हे कुट्सा! 'हे ठाकुर" 'हे कुट्सा" 'हे मेरे प्राण' 'अरे! मुभे तूने काष्ट-पाधाण के समान बना दिया है'।। द४।। इस प्रकार अनुताप करते हुए ऊँचे स्वर से रोते हैं और कहते हैं—"हाय! ऐसे अवतार में में ही एक वंचित रह गया"।। द६।। भूमि पर लोट-पोट होते हुए जब वे पछाड़ खाकर गिरते हैं, तो सब लोग यही सोचते हैं कि हाय | इनकी हड्डी-पसली तो कहीं चूर चूर नहीं हो गई।। द०।। और भाव के विकार से शारीर तो ऐसा क्यां कि उसे दश आदमी, पकड़ने पर भी, रोक कर नहीं रख सकते हैं।। द८।। चरगों की चोदों से वस्त्र, बिछौना झारी, डब्बा, आदि साज सामान सब नष्ट-भ्रष्ट हो गये-कुछ नहीं बच रहा।। दह।। जो कुछ ब्यवहार की वस्तुओं को सेवकों ने सम्हाल लिया, बस वे ही बच रही।। ६०।। इस प्रकार कुछ

समस्त शरीर में तिल भर चेतनता कहीं नहीं रही-विद्या निधि जी तो एक दम आनन्द सागर में डूब गये यह देखकर गदाधर को महान् विस्मय हुआ और तब तो वे मन में बड़ी भारी चिन्ता में पड़ गये।। ६३।। 'हाम २ मैंने ऐसे महापुरुष की अवज्ञा कर डाली ! न जाने मैं किस अज्ञुभ घड़ी में इनके दर्शन को चला" ।। ६४।। फिर परम संतुष्ट हो करके उन्होंने मुकुन्द को गोद में ले लिया और उसके अंगों को अपने प्रेमाश्च-

समय तक प्रम प्रकाशित करके वे फिर आनन्द से मुच्छा भाव को प्राप्त होकर स्थिर पड़ गये।। १९।।

'मुकुन्द ! आमार तुमि कैले वन्यू कार्ज । देखाइला भक्ति, विद्या निधि-भट्टाचार्ज ।।६६।। ए मत बैब्जव किया आछे विभवने। श्रेलोक्य पविस्त हय ए भक्त दर्शने।।ई७।। माजि श्रामि एड । इल परम-सञ्जूटे । सेहो जे कारगी त्यि श्राख्ता निकटे ।।६=।। विषयीर परिच्छेद देखिया । उहान । 'विषयि-वैष्णव' मोर चित्ते हैल जान ।। देश। बुझिया आमार चित्रा तुमि महाशय। प्रकाशिला पुण्डरीक भक्तिर उदय।।१००॥ जत खानि जामि करियाछि ग्रपराघ। तत खानि कराइया विरोर प्रसाद ॥१०१॥ ए पथे प्रविष्ट जत सब भक्त गण। उपदेष्टा अवश्य करेन एक जन ।।१०२॥ ए पथेते ग्रामि उपदेशा नाहि करि। इहान स्थानेइ मंत्र उपदेश धरि।।१०३॥ इहाने अवजा जेन करियाछि मने। शिष्य हैले सब दोष क्षमिवे आपने"।।१०४॥ एत भावि गदाधर मुक्देर स्थाने । दीक्षा करिवार कथा किह लेन ताने ॥१०४॥ श्रुनिजा मुक्तन्द बड़ सन्तोष हर्दला । 'भाल भाल' विल वह एलाघिते लागिला ॥१०६॥ प्रहर दुइते विद्यानिधि महा धीर । वाह्य पाय्या वित्तिन हृइया सुस्थिर ॥१०७॥ गदाधर पण्डितेर नयनेर जल। अन्त नाहि-धारा भङ्ग तितिल सकल।।२०८॥ देखिया सन्तोष विद्या निधि-महाश्ये। कोले करि युइलेन ग्रापन-हृदये।।१०६॥ रहि लेनं गदाधर। मुकुन्द कहेन बाँर मनेर उत्तर।।११०।। ''व्यवहार ठाकुराल देखिया तोमार । पूर्वे किन्छु चित्त दूषियाछिल उँहार-। १९१॥

जल से सींच डाला !! ६४ !। वे बोले-"मुकुन्द ! सचमूच में तुमने मेरे साथ वन्धु का जैसा कार्य किया जो विद्या निधि भट्टाचार्य की भक्ति के दर्शन कराये ।। ६६ ।। 'ऐसा वैष्णव विभ्रवन में कोई और भी है क्या ? ऐसे भक्त के दर्शन से त्रिलोक पितत्र हो जाते हैं ।। ४७ ॥ "आज मैं एक घोर संकट से बच गया-वह केवल इसी कारण कि तुम समीप थे ।। ४= ।। "एक विषयी पुरुष की तग्ह इनकी वेश-भूषा सब देख करके तो मैंने अपने दित्त में इनको एक विषयी-वैष्णव ही ठान लिया था।। ६६॥ "परन्तू तुम्हारा अन्तः करण बंडा महातृ है-तुम मेरी भावना की समझ गये और पुण्डरीक जी की गुप्त भक्ति की तुमने प्रकट करके दर्शा दिया ।। १०० ।। "अब तुम ऐसा करो कि जितनी मात्रा में मैंने अपराव किया है उतनी ही मात्रा में बेरे चित्ता को प्रसन्नता प्राप्त होवे ।। १०१ ।। "इस पथ में प्रवेश करने वाले सब भक्त गरा किसी न किसी एक जन को अपना ( मंत्र ) उपदेष्टा ( गुरू ) अवश्य बनाते हैं ।। १०२ ।। "किन्तु मैंने अभी तक किसी को ( मंत्र ) उपदेष्टा नहीं बनाया है-अतएव इनके पास से ही मैं मंत्र-उपदेश ग्रहण करू या ।। १०३ ।। "मैंने जो अपने मन में इनकी प्रवज्ञा की है—सो इनका शिष्य बन जाने पर ये भेरे सब दोशों को आप ही क्षमा कर देंगे"।। १०४।। इतना विचार करके गदावर जी ने मुकुन्द के निकट उनसे दीक्षा दिलवा देने के लिये अनुरोध किया ।। १०४ ।। यह सुनकर सुकृत्द जो बड़े संतुष्ट हुए और ''ठीक है, उत्तम है'' कह कर उनकी प्रशंसा करते लगे।। १०६।। दो एक पहर के पीछे महा धीर गम्भीर जो विद्या निधि जी हैं, उनकी बाह्य ज्ञान हुआ और वे सुस्थिर होकर बैठे ।। १०७ ।। इधर गदाधर पण्डित के नेत्रों से ( पश्चाताप के ) अश्र -जल की धाराएँ निरन्तर वह रही हैं-सारा शरीर भीग चला है ॥ १०८ ॥ यह देखकर विद्या निधि महा-शय बड़े संतुष्ट हुए और उनकी गोद में लेकर अपने हृदय से लगा लिया।। १०%।। गदाधर पिडत बड़े भारी सम्भ्रम में पहे हए हैं-। कुछ बोल नहीं सकते ), हब मुकूद उनके मन की बात कहते हैं कि 119 %।। "आपका ग्रमीराना ठाट-बाट देखकर इनके मन ने पहले उसमें कुछ दोष देखा था ॥ १११ ॥ "अब उसका

इवे ताँर प्रायश्चित चिन्तिला आपने । मंत्र होक्षा करिवेन तोमारइ स्थाने ॥११२॥ बिल्ला भक्ति विरक्ति शैशदे वृद्ध रीत । माघव मिश्रेर कुल मन्दन-उचित ॥११३॥ शिशुं हैते ईदवरेर सङ्गे अनुचर। गुरु शिष्य जोग्य-पुण्डरीक-गदाधर॥११४॥ धापने बुझिया चिनो एक शुभ-दिने। निज इष्ट-मंत्र-दीक्षा कराह इहाने"।।११४॥ श्निजा हासेन पुण्डरीक विद्या निधि । 'आमारे त' महारत्न मिलाइला विभि ।।११६॥ कराइव-इहाते सन्देह किछु नाइ। बहु-जन्म-भाग्ये से एमत शिष्य पाइ।।११७।। एइ जे आइसे शुक्ल पक्षेर द्वादशी। सर्व-शुभ-लग्न इथि मिलिवेक आसि ।।११८।। इहाते सङ्कृत्प सिद्धि हइव तोमार। शुनि गदाधर हर्षे हैला नमस्कार।।११६।। से दिन मुक्ति-सङ्के हइया विदाय। ग्राइ लेन गदाधर-जथा गौर राय।।१२०॥ विद्या निधि-आगमन श्रुनि विश्वम्भर । अनन्त-हरिष प्रभु हइला अन्तर ।।१२१।। विद्या निधि-महाशय अलक्षित वेशे। रात्रि करि आइलेन महाप्रभु-पाशे ॥१२२॥ सर्व-सङ्ग छाड़ि एकेश्वर मात्र हङ्गा । प्रभु देखि मात्र पहिलेन मूर्च्छा पाङ्गा ।।१२३।। दण्डवत् प्रभुरे ना पारिला करिते। ग्रानन्दे मुख्ति हैया पहिला भूमिते ॥१२४॥ क्ष से के केतन्य पाइ करिया हु क्ट्रार । कान्दे पुन आपनाके करिया धिक्कार । १२५।। ''कुष्लारे ! परासा मोर, कुष्ण ! मोर वाष । मुज्जि-अपराधी के कतेक देह' ताप ।।१२६॥ सर्वं जगतेरे वाप ! उद्घार करिला । सबै मात्रे मोरे तुमि एकेला वश्विला ।। १२७।। 'विद्या निधि' हेन कौन वैष्णाव ना चिने । सभेइ कान्देन मात्र तांहार क्रन्दने ।।१२=।।

प्रायदिचत इन्होंने आप ही यह सोचा है कि ग्रापके ही निकट मंत्र दीक्षा ले लेवें।। ११२।। "भगवान् विष्णु की भक्ति ग्रीर वैरास्य में ये वचपन से ही बड़े-बूढ़ों की तरह ग्राचरण करते आये हैं। ये माधव मिश्र जी

नहीं। ऐसा शिष्य तो अनेक जन्मों के भाग्य से कहीं जाकर मिलता, है।। ११७।। "यह जो शुक्ल-पक्ष की द्वादशी आ रही है-इसमें सब शुभ लग्न आकर मिलगे।। ११८।। "उसी दिन तुम्हारा संकल्प सिद्ध होगा। यह सुन कर गदाधर जी ने बड़े हर्ष के साथ उनको नमस्कार किया।। ११९।। उस दिन गदाधर प्रकुत्द के साथ वहाँ से विदा होकर, जहाँ श्री गौरचन्द्र हैं वहाँ श्राये।। १२०।। इधर विद्या निधि जी के आगमन को सुनकर विद्युक्त प्रभु हुट्य में श्रसीम हर्ष को प्राप्त हो रहे हैं।। १२१।। एक दिन विद्या निधि महाश्य

भेष बदल करके रात्रि में गुप्त रूप से प्रभु के पास आये।। '२२।। सब सङ्ग को छोड़ कर अकेले हो कर वे पहुँचे और प्रभु के दर्शन करते ही मूच्छा खाकर गिर पड़े।। १२३।। वे प्रभु को दण्डवत् भी नहीं कर सके, दर्शन करते ही आनन्द से मूच्छित हो कर भूमि पर गिर पड़े।। १२४।। कुछ देर में चेतन हुये तो हुकार करने लगे और फिर अपने को धिक्कार देते हुए रोने लगे।। १२५ । 'हे कुट्सा! हे मेरे प्रासा! हे कुट्सा!

हे फ़्रेरे बाप ! मुझ अपराधी को तुम और कितना दुःख देकर जलाओगे ॥ १२६ ॥ "हे पिता ! सर्व जगत् का तो तुमने उद्घार किया केवल एक मुभे ही वंचित कर दिया" । १२७ ॥ ये विद्या निधि जी हैं" करके इनको कोई भी वैष्णव नहीं पहचानते हैं-परन्तु उनके करण ऋन्दन से सब ही रोने लगते हैं । १२८ ॥

निज प्रियतम जानि श्रीभक्त बत्सल । संभ्रमे उठिया कोले कैला विश्वस्भर ॥१२६॥ "पुण्डरीक बाप !" विल कान्द्रेन ईरवर । "बाप देखिलाङ ग्राजि नयन गोचर" ।।१३०।। तखने से जानि लेन सर्व भक्त गरा। 'विद्या निधि-गोसाञार हैला आगमन' ।।१३१।। तखन जे हैल सर्व-वैध्याव-कन्दन। परम-अद्भत-ताहा ना जाय वर्शन। १३२॥ विद्या निधि वक्षे करि श्रीगौर सन्दर। प्रेम जले सिञ्चिलन ताँर कसेवर ॥१३३॥ 'प्रिय तम प्रभूर' जानिञा भक्त गरी। प्रीति भय ग्राप्तता सभार हैल मने ॥१३॥। वक्षे हैते विद्या निधि ना छाडे ईश्वरे। छीन हैला जेन प्रस् ताँहार शरीरे ॥१३१॥ प्रहरेक गौरचन्द्र ग्राह्मेन निश्चले । तबे प्रभु बाह्य पाइ डाकि हरि' बोले ।।१३६॥ ''आजि कृष्णा बांछा सिद्धि कॅलेन ग्रामार । ग्राजि पाइलाङ सर्व-मनोः थ-पार'' ।।१३७॥ सकल-वैध्याव-सङ्गे किला मिलन। पुण्डरीक लइ समे करिला कीर्रान ॥११८॥ "इँहार पदवी पृण्डरीक प्रेम निधि। प्रेम भक्ति विलाइते गिंह लेन विधि"।।१३६॥ एइ मत ताँर गुगा विणया विगया। उच्च स्वरे 'हरि' वोले श्रीभुज त्षिया।।१४०।। प्रभु वोले "म्राजि शुभ प्रभात मामार । आजि महा मङ्गल वासिये भापनार ॥१४॥। निदा हैते ग्राजि उठिलाङ शुभ क्षरो । देखिलाङ प्रेम निधि साक्षाते नयने ॥१४२॥ श्रीप्रेम निधिर ग्रासि हैल वाह्य ज्ञान । एखने से प्रभु चिनि करिला प्रणाम । १४३। अद्धैत देवेर आगे करि नमस्कार। जया योग्य प्रेम भक्ति कैलेन सभार।।१६४।। गरा। हेन. प्रेम निधि-पृण्डरीक-दरशन ।।१४४।। हइलेन सर्व-भक्त परानन्द

श्री भक्तवरसल प्रभु दिस्यम्भर अपने प्रियतम को आया जान, हडवड़ों कर उठे और उनको अपनी गोद में से लिया ।। १२६ ।। "पुण्डरीक ! बाबा !" कह कर प्रभु रोते हैं ग्रोर कहते हैं "ग्राज बाबा के दर्शन पाये" ॥ १३० ॥ तब उस समय सब भक्त लोग भी, यह जान गये कि विद्या निधि गुसाई का आगमन हुआ है ।। १३१ ।। तब जो कन्दन सब बैद्याबों में हुआ वह बड़ा ही अद्भूत था-उसका वर्यान नहीं हो सकता ॥ १३२ ॥ श्री गौरसुरदर ने विद्या निधि जी को वक्षस्थल से लगा कर अपने प्रेमाश्र-जल से उनके शरीर को सींच डाला ।। १३३ ।। उनको प्रभु का प्रियतम जानकर उनके प्रति, भक्तों के हृदय में, प्रीति, भय तथा गौरव के भाव उदय हो आये !! १३४ !। उधर विद्या निधि भी अपने वक्षस्थल से प्रभु को पृथक नहीं करना चाहते हैं-( ऐसा प्रतीत होता था कि ) प्रभु उनके शरीर में घुछ भिल से गये हैं।। १३५।। श्री गौरचन्द्र एक पहर तक निश्चल पड़े रहे, फिर सचेत होकर "हिर बोल" कहने लगे ।। १३६ ।। (और बोले) "आज श्री कुष्ण ने मेरी मनोबां । पूर्ण करदी। आज में अपने सब मनोरथों का पार पा गया।। १३७॥ फिर प्रभु ने सब बेब्णवों के साथ उनका मिलन कराया और तब सबने पुण्डरीक जी को लेकर की तंन किया ।। 1३ = ।। (कीर्त्त में ) "इनकी पदवी "पुराडरीक प्रेमनिधि है। इन्हें विधाता ने प्रेम भक्ति सुटाने के लिये ही गढ़ा है"।। १३६ ।। इस: प्रकार उनके गुर्गों को वर्गन करते हुये अपनी श्रीभुजाओं को उठा कर ऊँचे स्वर से 'हरि बोल'' कहते जाते हैं।। १४०।। प्रभु बोले कि "आज मेरा बड़ा शुभ प्रभात हैं। आज मैं भवना परम मंगल मानता है" ॥ १४१ ॥ "ग्राज में बड़ी शुभ घड़ी में नींद से उठा है कि जो मैंने प्रेमनिधि के साक्षात् नेत्रों से दर्शन किये" ॥ १४२ ॥ (इतने में।) प्रेमनिधि जी को भी वाह्य ज्ञान हो याया और अब उन्होंने प्रभु को पहचान कर प्रणाम किया।। १४३।। फिर उन्होंने श्रीअह त जी को नमस्कार कुरके सब के प्रति यथा योग्य प्रेम भाव दर्शाया ।। १४४।। समस्त भक्त गर्गा परानन्द की प्राप्त हये। ऐसा है

क्षरोके जे हैंन प्रेम भक्ति-आविश्ववि । ताहा विश्ववार पात्र-स्थास महा भाग ।।१६६।। गढाखर प्राज्ञा माणिनेन प्रमु-स्थाने । पुण्डरीक-मुखे मंत्र-प्रहण-कारणे ।।१४७।। "ना जानिक्या उहान सगस्य व्यवहार । किस्ते अवज्ञान हृदयाद्यक आमार ।।१४६।। एतेके उहान द्यामि हृदवाङ शिष्य । शिष्य-अपराश्व गुरु कमिने अवस्य ।।१६६।। गढाधर वाक्ये प्रभु सन्तोष हृदला । "शीष्ट्रकर' शीष्ट्रकर" विकते लागिला ।।१५०।। तवे गढाधर देव प्रेम निधि-स्थाने । मंत्र दीक्षा करिलेन सन्तोषे आपने ।।१५१।। कि कहिन द्यार पुण्डरोकेर महिमा । गढाधर शिष्य ताँर-भिकर एह सीमा ।।१५२।। कि कहिन द्यार पुण्डरोकेर महिमा । गढाधर शिष्य ताँर-भिकर एह सीमा ।।१५२।। कि किलाड किछु विद्यानिधिर ग्राख्यान । एइ मोर काम्य-जेन देखा पाइ तान ।।१५३॥ जोग्य गुरु-शिष्य-पुण्डरीक-गढाधर । दुइ-कुट्ण चैतन्यर प्रिय-कलेवर ।।१५४॥ पुण्डरीक गढाधर-दृहर मिलन । जे पढ़े जे शूने तारे मिले प्रेम धन ।।१५६॥ धोकृष्ण चैतन्य नित्यानन्द चान्द जान । दुन्दावन द्यास तछ पद जुगे गान ।।१४६॥

## अथ आठवाँ अध्याय

जय जय श्रीगौर सुन्दर सर्वे प्राता। जय नित्यानन्द-अहँ तेर प्रेम-धाम ।।१।। जय श्रीजगदानन्द-श्रीगर्ध-जीवन। जय पुण्डरीक विद्या निधि-प्रेम वन ।।२।। जय जगदीश-गोपीनाथेर ईश्वर। जय हउ जत गौरचन्द्रेर-अनुचर ॥३॥ हेन मते नवहीपे श्रीगौराङ्ग राय। नित्यानन्द-सङ्गे रङ्ग करये सदाय।।॥।

पुण्डरीक प्रेम निश्चि जी का दर्शन ।। १४५ ।। ( उस. समय वहां ) जो प्रेम मिक्त का आदिभीव एक क्षण काल में हुआ था उसका वर्णन तो महाभाग भी ज्यास जो ही कर सकते हैं, ( मैं नहीं ) ।। १४६ ।। तब गढावर जी ने श्री पुण्डरीक जी के मुल से मंत्र प्रहुण करने के लिये प्रभु से आजा माँगी ।। १४० ।। वे बोले कि 'इनके अगम्य व्यवहार को न समझ कर मेरे चित्त में उनके प्रति प्रवज्ञा भाव हो प्राया था ।। १४८ ।। 'इस कारण मैं उनका शिष्य होना चाहता हूं ( कारण कि ) शिष्य के अपराध को गुरु यवस्य क्षमा कर होंगे ।। १४६ ।। गढाधर जी के वाक्य से प्रभु को सन्तोष हुआ और वे 'शीझ करो'' 'शीझ करो'' कहने लगे ॥ १४० ।। तब गढाधर जी के वाक्य से प्रभु को सन्तोष हुआ और वे 'शीझ करो'' 'शीझ करो'' कहने लगे ॥ १४० ।। तब गढाधर जी के वाक्य से प्रभु को सन्तोष हुआ और वे 'शीझ करो'' 'शीझ करो'' कहने लगे ॥ १४० ।। तब गढाधर जे ते अपने सन्तोष के लिये प्रेम निधि जी से मंत्र दीक्षा ले ली ।। १४० ।। श्रीपुण्ड- को की महिमा मैं और क्या कहूँ । उनकी भक्ति की सीमा वस इतने हो में समझ लो कि गढाधर पंडित को समेक शिष्य हैं।। १४२ ।। यह मैंने कुछ श्री विद्यानिधि जी का आख्यान कहा । इसमें मेरी केवल सही एक कामना है कि उनके दर्शन मुक्ते मिल जांय ।। १४३ ।। श्री पुण्डरीक और गढाधर दोनों योग्य गुरु- शिष्य हैं सुने दोनों श्री कृष्ण चैतन्य के प्रिय कलेवर है ।। १४४ ।। श्री पुण्डरीक—गढाधर—मिलन प्रसङ्ग को खो पुण्डरीक कामना है भि पुम-वन पायगे ॥ १४४ ।। श्री कृष्णचैतन्य और नित्यानन्द को ( सर्वस्व ) जानकर यह कुन्दावन दास उनके कुछ पश को पाकर उनके ही पुण्ड चरणों में निवेदन करता है ।। १४६ ।।

इति श्री चैतन्य भागवते मध्यखर्डे पण्डरीक गदाघर मिलनं नामं सप्तमोऽध्याय ।।

सर्व जीवों के प्राण श्री गौरसुन्दर की जय हो, जय हो। श्री नित्यानन्द धौर अहैत के प्रेस-धार्म की जय हो। श्री जगदानन्द और श्री गर्भ के जीवन स्वरूप की जय हो। श्री पुण्डरीक विद्या निधि के प्रेस-धन-स्वरूप की जय हो। श्री गौर चन्द के समस्त अनुचरों की जय हो। श्री शी देस प्रकार श्री गौरांगराय श्री नित्यानन्द के साथ नवदीप में सदा ही

अद्वैत लक्ष्या सर्व वैष्णव-मण्डल । महा-नृत्य गीत करे कृष्ण कोलाहल ।।५॥ नित्यानन्द रहिलेन श्रीवासेर घरे। निरन्तर वाल्य भाव, आर नाहि स्फुरे।।६॥ आपनि तुलिया हाथे भात नाहि खाय । पुत्र-प्राय करि अन्त मालिनी जो गाय ॥७॥ नित्यानन्द-प्रनुभाव जाने पतिव्रता। नित्यानन्द सेवा करे-जैन पुत्र माता।।।।।। एक दिन प्रभुं श्रीनिवासेर सहित । वसिया कहेन कथा–कृष्ऐार चरित ।। ध।। पण्डितेरे परीक्षये प्रभु विश्वमभर। "एइ अवधूत केने राख निरन्तर।।१०॥ कोन् जाति कोन् कुल किछुइ ना जानि । परम-उदार तुमि-विल्लाङ ग्रामि ॥११॥ आपनार जाति-कुल जिंद रक्षा चाओ । तवे झाट् एइ ग्रवधूतेरे घुचाओं ।।१२।। ईषत् हासिया वोले श्रोवास पण्डित । "आमारे परीक्ष' प्रभु ! ए नहे उचित ॥१३॥ दिनेको जे तोमा' मजे, सेइ मोर प्राण । नित्यानन्द तोर देह-आमाते प्रमारा ॥११॥ मदिरा जवनी जिंद नित्यानन्ह धरे। जाति प्राण धन जिंद मीर नास करे।।१५।। तथापि आमार चित्ते नहिव अन्यथा । सत्य सत्य तोमारे कहिछुँ एइ कथा" ।।१६॥ एतेक श्निया जवे श्रीवासेर मुखे। हुङ्कार करिया प्रभु उठे तार वुके ॥१०॥ प्रभ बोले "किवलिला पण्डित श्रीवास । नित्यानन्द प्रति तथेर एतेक विश्वास ॥१८॥ मोर गोप्य नित्यानम्द जानिले से तुमि । तोमारे सन्तुष्ट हय्या वर दिये आमि ।।१८।। जिंद लक्ष्मी भिक्षा करे नगरे नगरे। तथापि दारिद्र तोर नहि वेक घरे।।२०।। विङ्गल-कुक्कुर-ग्रादि तोमार वाडीर । सभार आमाते भक्ति हुइ वेक स्थित ॥२१॥

कीड़ा करते हैं।। ४।। और सब वैष्णव मण्डल घट ताचार्य को लेकर श्री कृष्ण का कीर्त न और नृत्य करते करते हुए महा कोलाहरू करते हैं ॥ १ ॥ श्री नित्यानन्द जी श्रीवास के घर में ठहरे हुए हैं श्रीर निरन्तर बाल भाव में रहते हैं-और कोई दूसरा भाव उनमें उठता ही नहीं।। ६।। वे अपने हाथ से उठा कर भात भी नहीं खाते हैं। श्री मालिनी देवी (श्री वास-पत्नी) उनको पुत्र के समान समझ कर उन्हें आप भात खिलाया करती हैं।। ७।। पितवना मालिनी देवी नित्यानन्द जी के प्रभाव को जानती हैं ग्रौर उनकी इस प्रकार सेवा करती हैं जैसे माता पुत्र की करती है।। मा एक दिन प्रभु गौरचन्द्र श्रीवास के साथ बैठ कर कृष्ण चरित्र की कथा कह रहे हैं।। ६।। उस समय पंडित श्रीवास की परीक्षा के लिए प्रभु विश्वम्भर बोले- 'तुम इस अवधूत को निरन्तर अपने यहाँ क्यों रख रहे हो।। १०॥ "इस की जाति कुल का कुछ भी तो पता नहीं। तुम बड़े उदार हो. (परन्तु) मैं यह कहे देता हैं कि ॥ ११ ॥ "यदि तुम अपनो जाति और कुल की रक्षा चाहते हो तो इस अवधूत को झटपट दूर कर दो।। १२।। श्री वास पण्डित कुछ हँसते हुए बोले-''तुम मेरी परीक्षा जो करते हो प्रभो ! यह उचित नहीं है ।। १३ ।। ''जो एक दिन के लिए भी तुमकी भजता है. वही मेरे लिए प्रारा समान प्रिय है और फिर ये नित्यानन्द जी तो तुम्हारी देह है-यह मेरा सत्य विश्वास है ॥ १४ ॥ "यदि श्री नित्यानन्द जो मदिरा और यवन-की को भी ग्रहण कर लें, यदि वे मेरी जाति प्राणा धन, सब को नष्ट कर दें, तथापि मेरे चित्त में उनके प्रति विपरीत भाव कदापि नहीं होगा-अह मैं तुमसे सत्य २ कहता हूँ ।। १४ ।। १६ ।। श्री वास के मुख से इतना सुनते ही प्रभु हुँकार करते हुए. उनके वक्षस्थल पर चढ़ गये।। १७॥ ग्रीर बोले-''वया कहा श्रीवास पण्डित ? नित्यानस्द के प्रति तेरा इतना विश्वास ?।। १८।। ''मेरे गुप्त नित्यानन्द को तुम जान गये! मैं संतुष्ट हो कर तुमको वर देता हूँ कि ॥ १६ ॥ "स्वयं लक्ष्मी को नगर के घर २ में भिक्षा मौगना पड़े तो पड़े परन्त तेरे घर में कभी दरिद्वता

नित्यानन्द समर्पिल आभि तोसां स्थाने । सर्व मते सम्बर्गा करिवा आपने ॥१२॥ श्रीवासेरे वर दिया प्रभु गेला घर। नित्थानन्द भ्रमे' सर्व-नदिया नगर।।२३।। क्षरों के गङ्गार माभे एड़ेन सांतार। महा स्रोते छड जाय-सन्तोष अपार ॥२४॥ बालक-सभार सङ्गे क्षरी कीड़ा करे। क्षरी जाय गङ्गादास-मुरारिर घरे।।२४।। प्रभुर वाङ्गिते क्षां जायेन धाइया। वड़ स्नेह करे आइ ताहाने देखिया।।२६।। वाल्य भावे नित्यानन्द आहर चरणा । धरिवारे आय-आह करे पलायन ॥२७॥ एक दिन आइ किछ् देखिल स्वपने। निभ्ते कहिला पुत्र-विश्वम्भर-स्थाने।।२८। ''निशि श्रवशेषे मुङ्गि देखिलुँ स्वपन । तुर्मि आर नित्यानन्द-एइ दुइ जन ॥२£॥ वत्सर-पाँचेर दुइ छ। ओयाल हैया। माराँ मारि करि दोंहे वेड़ाओं धाइया।।३०.। . दुइ जने साम्भाइला गोसाञ्चार घरे। राम कृष्ण लइ दोंहे हइला वाहिरे ॥३१॥ ताँर हाथे कृष्ण, तुमि लइ वलराम। चारि जने मारा मारि मोर विद्यमान ॥३२॥ राम कृष्ण ठाकुर वोलये ऋद्भ हैया । के तोरा ढाङ्गाति दुइ वाहिराओं गिया ।।३३।। ए बाड़ो ए घर सब आमा दोंहा कार। ए सन्देश दिख दुग्ध जत उपहार।।३४। नित्यानन्द बोल्ये से काल ऐल वय्या। जे-काले खाइला दिख नवनी लुटिया।।३४।। घुचिला गोयाला-हैल विप्र-अधिकार। आपना चिनिञ्ना छाड़' सव-उपहार।।३६।। प्रीति जदि ना छाड़िना, खाइना मारण । लुटिया खाइले वा राखिने कौन जन ।।३७।। राम कृष्ण वोले 'आजि मोर दोष नाञ्चि । वान्धिया एडिमु दुह हङ्ग एइ ठाञि ।।३६'।

नहीं आयगी ॥ २०॥ ''और तुम्हारे घर के कुत्ता-वित्ली आदि सब की मुझ में निश्चल भक्ति होगी ॥२१॥ "मै नित्यानन्द को तुम्हारे निकट समर्परा करता हैं। तुम स्वयं सब प्रकार से उनकी सँभाल रखना"।।२२।। इस प्रकार श्रोवास को वर देकर प्रभु घर चले गये। (अब श्रोनित्यानन्द का चरित्र सुनो ) तित्यानन्द जी नदिया नगर भर में सर्वत्र घूमते फिरते हैं।। २३।। कभी तो गङ्गा में मक्षधार में पहुँचने पर तैरना बन्द कर देते हैं और प्रबल धारा में बड़े आनन्द से बहे चले जाते हैं।। २४।। कभी सब बालकों के साथ खेलने लगते हैं तो कभी गङ्गःदास और मुरारि गुप्त के घर चले जाते हैं।। २४।। कभी दौड़ते हुए प्रभु के घर जा पहुँचते हैं तो उनको देख कर शवी माँ बड़ा स्नेह करती है।। २६॥ बाल भाव में नित्यानन्द जी शचीपा के चरण पकड़ने जाते हैं तो वे भागती हैं।। २७।। एक दिन शची माने स्वप्न में कुछ देखा उसे वह एकान्त में पुत्र विश्वमभर से कहने लगी ।। २८।। "विश्वमभर ! आज मैंने शेष-रात्रि में एक स्वप्न देखा कि तुम और नित्यानन्द-दोनों जने ॥ २६ ॥ "पाँच २ वर्ष के बालक होकर ग्रापस में लड़ते-झगडते हुए दौड़ते किर रहे हो।। ३०॥ "फिर तुम दोनों श्री ठाकुर जी के मन्दिर में घुत गये और राम कुष्ण को लेकर बाहर निकले ॥ ३१ ॥ "निस्थानन्द के हाथ में कृष्ण और तुम्हारे हाथ में बलराम थे। और फिर मेरे सामने ही तुम चारों में छड़ाई-झगड़ा होने छगा ॥ ३२ ॥ "ठाकुर थी राम-कृष्ण क्रोध में भर कर बोले-''तुम दो ढोंगी कौन हो-निकल जाओ बाहर यह घर बार यह सन्देश-दूध-दही आदि सब उपहार हम दोनों के हैं"।। ३३ ।। ३४ ।। तब नित्यानन्द ने कहा कि ''वे दिन बीत गये जब कि तुमने दूह-दही-मक्खन लूट २ कर खाया था।। ३५।। स्रव ग्वालाओं का राज्य गया, स्रव तो ब्राह्मणों का अधिकार है। इसलिए अपने को पहचानो और छोड़ो हमारी इन सब भेंट पूजा को ॥ ३६ । यदि खुशी २ से नहीं छोड़ दोगे तो मार खाओंगे। हम तुम्हें लूट खायँगे~देखंगे कौन बचाता है"। ३७॥ इस पर राम कृष्णा बोले "श्रच्छा अब

'दोहाइ कृष्णेर जंदि करों ग्रांजि आन । नित्यानन्द प्रति तर्ज गर्ज करे राम ॥३६॥ नित्यानन्दं वोले तोर कृष्णोरं कि डर । गौरचन्द्रं विश्वमभर-आमार ईश्वर ॥४०॥ एइ मत कलह करह चारि जन। काढा काढि करि सब करह भोजन !! 8 ?!! काहारो हाथेर केहो काढि लइ जाय। काहारो मुलेर केहो मुख दिया खाय।।४२।। 'जननि' ! बलिया नित्यानन्द डाकै भीरे । 'ग्रन्न देहें' माता ! मीरे क्षधा वड़ करे' ॥ ४३॥ एतेक वलिते मुट्यि चैतन्य पाइलुँ। किछु ना बुद्धिलुँ मुट्यि तोमारे कहिलुँ" ।।४८।। हासे प्रभु विश्वम्भर शुनिङ्गा स्वपन। जननीर प्रति बोले मधुर वचन ॥ १४॥ वड्इ सुस्वप्न तुमि देखियाछ माता। आर कारो ठाञ्चि पाछे कह एइ कथा।।४६॥ तोमार घरेर मूर्ति परतेख वड । मोर चित्त तोमार स्वप्नेते हैल दढ । १४७॥ मुञ्जि देखों वारे बार नैवेद्येर साजे। आघा ग्राधि ना थार्के, ना कहि कारे लाजे ॥४८॥ तोमोर वधुरे मोर सन्देह आछिल। ग्राजि से आमार मने सन्देह घुचिल"।।४६॥ हासे लक्ष्मी जगन्माता-स्वामीर वचने । अन्तरे थाकिया सव स्वय्न-कथा शूने । १५०।। विश्वम्भर वोले 'माता! शुनह वचन। नित्यानन्दे आनि झाट् कराह भोजनें' ।। ४१।। पुत्र र बचने शची हरिष हइला। भिक्षार सामग्री जत करिते लागिला।।।१२।। नित्यानन्द-स्थाने गेला प्रभु विश्वम्भर । निमन्त्रसा गिया ताने करिला सत्त्वर ॥५३॥ "अ।मार वाडीते आजि गोसा अर भिक्षा। चव्चलता ना करिवा-कराइल शिक्षा"।।।४४।। कर्गा धरि नित्यानन्द 'विष्णु विष्णा' वोले । "चव्चलता करे देख पागल-सकले ॥४४॥

हमारा दोष नहीं है। तुम दोनों ढोंगियों को अब हम यही बाँध कर ही छोड़ेंगे" ॥ ३८ ॥ "मुझे कुल्एा की दुहाई है, जो ऐसा न करूं तो"-इस प्रकार नित्यानन्द के ऊपर गरजते हुए बलराम ने कहा ।। ३६ ।। तो नित्यानन्द भी बोला - 'तेरे कृष्ण का मूझे क्या डर ? मेरे ईश्वर तो गौरचन्द्र विश्वस्भर हैं।। ४०।। "इस प्रकार चारों जने लड़ते-झगड़ते हैं, और एक दूसरे से छीन २ कर भोजन करते हैं।। ४१ ।। "कोई किसी के हाथ में छीन झपट कर ले जा रहा है तो कोई किसी के मुख से मुख यिला कर खा रहा है।। ४२।। फिर नित्यानन्द ने पुकार कर मुभी कहा-"माँ! मुभी खाने को दी! वड़ी भूख लग रही है।। ४३।। 'उसके इतने कहने पर मैं जाग पड़ी। मेरी तो समझ में यह स्वप्न कुछ नहीं आया, इसिटिये यह तुमको सुनाया" ।। ४४ ।। स्वप्न को सुनकर विश्वम्भर प्रभु हुँसे स्रौर माता से मधुर बचन बोले ।। ४५ ।। माता जी. ! तुमने बड़ा ही शुभ स्वप्न देखा है कहीं पीछे से यह किसी को सुना न देना ।। ४६ ।। 'तुह्मारे मन्दिर की मूर्ति बड़ी प्रत्यक्ष है-यह बात तुझारे स्वप्न को सुन कर मेरे चित्त में दृढ़ हो गई है।। ४७।। "मैंने कई बार यह देखा है कि भौग की सामग्री में से ग्राघा नहीं रहता है। लज्जा के मारे मैंने यह बात किसी से कहा नहीं "।।४८।। 'तुम्हारी बह के ऊपर मेरे मन में कुछ सन्देह था-वह आज दूर हो गया"।। ४६ ॥ जगन्माता लक्ष्मी जी भोतर से स्वप्त की वार्ता सुन रही थी-वह स्व.मी के वचनों को सुन कर हँसती है।। ४०।। श्री विश्वम्भर देव िर्दर दोले-"माँ ! मेरी दात सुनो ! निन्यानन्द को बुला कर शीघ्र ही भोजन कराग्री"।। ५१।। पुत्र के विचन को सुन कर शची माता की बड़ा आनन्द हुआ और वह भोजन की सब सामग्री बनाने लगीं। । ५२ । इधर विक्वम्भर प्रभु शीष्ट्र ही नित्यानन्द जी के समीप गये और उनको निमंत्रए। दिया ।। ५३ ।। वे बोले-"आज गुसाई की भिक्षा हमारे धर है-परन्तु आप वहाँ कोई चचलता न करें"-इतनी सीख भी सना दी।। ५४।। श्री नित्यानन्द जी कान पकड़ कर बोले-''विष्गा २ ! चंचलता तो पागल लोग किया

राजी माता की सेवा की है।। ७४।। इस प्रकार प्रति दिन प्रभु के अनेक कौतुक होते हैं, जिनको मर्मी सेवक विना कोई नहीं जानता है।। ७४।। इस मध्यखन्ड की कथा बड़ा मधुर प्रमृत का खण्ड है जिसके सुनने से अन्तर का पाखण्ड सब खण्डित हो जाता है।। ७६।। इस प्रकार श्री गौर चन्द्र नवद्वीप में सब भक्त समाज में की ले निका करते हैं।। ७७। प्रभु के जो जो पार्षद जिस २ स्थान में प्रकट हुए थे, वे धीरे २ सब नवद्वीप में श्रा गये।। ७८।। सब यह जान गये कि ईश्वर का अवतार हुआ है अतएव सब के जित्त आनन्द स्वरूप बने हुये हैं।। ७६।। प्रभु के स्वरूप-प्रकाश के दर्शन करके सब वैष्णव लोग निर्भय हो गये हैं और परमानन्द में विह्वल बने हुये हैं।। प्रभु के स्वरूप-प्रकाश के दर्शन करके सब वैष्णव लोग निर्भय हो गये हैं और परमानन्द में विह्वल बने हुये हैं।। पर ।। वेद जिनको निरन्तर अन्वेषण कर ही रेहें हैं, वे ही प्रभु सब को प्रेमालिंगन करते हैं।। पर ।। पर ।। वेद जिनको निरन्तर अन्वेषण कर ही रेहें हैं, वे ही प्रभु सब को प्रेमालिंगन करते हैं।। पर ।। प्रभु निरन्तर सब भक्तों के घर जाते हैं शौर उनको चतुर्भुज श्रादि नाना रूप दिखलाते हैं।। पर ।। प्रभु निरन्तर सब भक्तों के घर जाते हैं शोर उनको चतुर्भुज श्रादि नाना रूप दिखलाते हैं।। पर ।। कि भी श्री गङ्गादास श्रीर मुरारि के घर जाते हैं—तो कभी श्राचार्य रत्न के घर जाते हैं।। पर ।। नित्यानन्द जी सदैव प्रभु के साथ ही रहते हैं। प्रभु और नित्यानन्द का वियोग कहीं नहीं है।। पर ।। नित्यानन्द स्वरूप का तो निरन्तर वाल भाव रहता है और प्रभु विश्वस्थ में सर्व मावों का अवेश रहता है।। पर ।। प्रभु के चरण कमलों के भग ( भक्त लोग) अपने २ भाग्य के अनुसार मत्स्य, कूर्म, बाराह, बामन, नृसिह आदि रूप के दर्शन करते हैं।। पर ।। किसी दिन उद्धव और ग्रक्रूर का भाव श्रीर किसी दिन वलराम जी के भावों में वे मदिरा माँगने लग जाते हैं।। पर ।। दिसी दिन बा जाता है और किसी दिन बलराम जी के भावों में वे मदिरा माँगने लग जाते हैं।। पर ।। दिसी दिन बलराम जी के भावों में वे मदिरा माँगने लग जाते हैं।। पर ।। दिसी दिन

शेष को हटाया तथा घर सब साफ किया।। ७३।। चौदह लोकों में महा भाग्यवान् ईशान ने सब समय

थे चैतन्य भागवत १०२ ]

> कोन दिन प्रह्लाद-भावे ते स्तुति करे। एइ मत प्रभु भक्ति सागरे विहरे।। ६१॥ देखिया आनन्दे भासे शाची जगन्माता । 'वाहि राय पुत्र पाछे' एइ मनः कथा ।।६२।। आइ वोले ''वाप ! गिया कर' गङ्गा स्नान । प्रभु वोले ''वोल माता ! जय कृष्ण राम'' ।।६३।। जत कि छुकरे शची पुत्रेरे उत्तर। 'कुष्सा' वह कि छु नाहि बोले विश्वम्भर।।६४।। अचिन्त्य आवेश सेइ-बुझन ना जाय। जखन जे हॅंग्रे-से-इ अपूर्व देखाय। १६५।। एक दिन आसि एक शिवेर गायन। डमरु वाजाय-गाय शिवेर कथन।।६६।। माइल करिते भिक्षा प्रभुर मन्दिरे। गाइया शिवेर गीत वेढि नृत्य करे।।६७।। गङ्करेर गुरा गुनि प्रभ् विश्वम्भर। हइला शङ्कर मूर्ति दिव्य-जटा घर। ६८।। एक-लाके उठे तार कान्धेर उपर । हुङ्कार करिया बोले "मुङ्गि से शङ्कर"। १९६॥ केहो देखें जटा, शिङ्गा डमरु वाजाय। 'वोल वोल' महाप्रभु वोलये सर्दाय। ११००।। से महापुरुष जत शिव गीत गाइल । परिपूर्ण फल तार एकत्र पाइल ।।१०१।। सेइ से गाइल शिव निर-अपराधे। गौरचन्द्र ग्रारोहरा केल जार कान्धे।।१०२।। वाह्य पाइ नाम्विलेन प्रभु विश्वम्भर। आपने दिलेन भिक्षा झुलिर भितर।।१०३॥ कृतार्थ हइया सेइ पुरुष चलिल। हरि ध्वनि सर्व-गएी मङ्गल उठिल।।१०४॥ जय पाइ उठे कृष्ण भक्तिर प्रकाश। ईश्वर-सहित सर्व-दासेर विलास।।१०४॥

चतुर्भुं ज ब्रह्मा जी के भाव में आकर विश्वम्भर प्रभु ब्रह्मस्तव का पाठ करके भूमि पर पड़ कर साष्ट्रांग प्रणाम करते हैं।। ६० ॥ तो किसी दिन प्रहलाद के भाव में भगवान की स्तुति करते हैं। इस प्रकार प्रभु निरन्तर भक्ति सागर में बिहार करते हैं।। १९।। ये चरित्र देख २ कर जगन्माता शची आनन्द में फूली

फिरती हैं-परन्तु मन में तो यह बात रहती ही है कि ''पीछे कहीं पुत्र घर से बाहर न निकल जाय'' । ६२।। ( एक दिन ) शची मा बोली-''बेटा! जा कर गङ्गा स्नान करों' तो प्रभु कहते हैं-''माता!

ज्य कृष्ण राम बोलों'। ६३।। शची मा जो कुछ भी पुत्र से कहतो हैं, उसके उत्तर में विश्वम्भर "कृष्ण" के मृतिरिक्त और कुछ भी नहीं कहते हैं ।। १४ ।। प्रभु का यह आवेश भाव मिबन्त्य है, समझ में कुछ नहीं भाता है। जिस समय जो भाव उदय हो आता है, वही अपूर्व होता है।। ६५।। एक दिन एक शिव-गायक

कहीं से वहाँ आ गया। वह डमरू बजाता हुआ शिव जी का चरित्र गाता फिरता था।। ६६ ।। वह प्रभु के घर भी भिक्षा माँगने आया और शिव जी का गीत गाता हुआ घूम २ कर नावने लगा।। १७।। शङ्कर भगवान के गुगों को सुन कर प्रभु विश्वम्भर जटाधारी दिन्य शङ्कर मूर्ति वन गये।। ६८ ।। और एक ही छनौंग में उसके कन्धे पर चढ़ बैठे और हुँकार करते हुए बोले-"मैं ही वह शङ्कर हूँ"।। ६६ ।। उस समय

किसी को जटा और किसी को सिगी के दर्शन हुए, किसी ने डमरु बजाते हुए देखा। महाप्रभु तो निरन्तर "बोलो २" कहते ही जाते हैं।। १००।। उस महा पुरुष ने ( म्राज तक ) जितने भी शिव-गोत गाये थे म्राज जन का परिपूर्ण फल इकट्ठा ही पा लिया।। १०१। उसने ही म्रपराध शून्य होकर शिव जी के गीत

गाये होंगे, तब हो तो गौरचन्द्र उसके कन्ध पर चढ़ बैठे।। १०२।। सचेत होने पर प्रभु विश्वस्भर उसके कन्चे पर से उतर पड़े और स्वयं ही उसकी झोली में उन्होंने भिक्षा डाल दी ॥१०३॥ वह पुरुष कृतार्थ

होकर बला गया. और सब भक्त जन मङ्गल हरि ध्वनि करने लगे।। १०४।। जब प्रभु के साथ प्रभु के भक्ती का कीड़ा-कौतुक होता है तो श्रीकृष्ण भक्ति भी प्रकाशित होकर सर्वोत्कर्ष को प्राप्त हो उठती है

।। १०४ ।। एक दिन प्रभु बोले, "भाइयो ! एक सार बात सुनो-( वह यह कि ) हम सबों की रालि क्यों

प्रभ बोले ''भाइ सव ! जून मंत्र सार । रात्रि केने मिथ्या जाय ग्रामा' सभाकार ।।१०६॥ त्राजि हैते निर्वन्धित करह सकल। निशाय करिय सभे कीर्रान मञ्जल।।१०७। सङ्कीर्तन करिया सकल-गण-सने । भक्ति स्वरूपिशी गङ्गा करिव मञ्जने ॥१०८॥ जगत उद्धार हु श्रुनि कुष्णा नाम। परार्थे से तोमरा सभार घन प्राण। १०८॥ सर्व-वैष्णवेर हैळ गुनिजा उल्लास । आरम्भिला महाप्रभु कीर्लन विलास ॥११०॥ श्रीवास मन्दिरे प्रति-निशाय कीर्त्तन। कीन दिन हय चन्द्रशेखर भवन।।१११।। नित्यानन्द, गदाघर, श्रद्धेत, श्रीवास । विद्या निश्चि, मुरारि, हिरण्य, हरिदास ॥११२॥ गङ्गादास, वनमाली, विजय, नन्दन । जगदानन्द, बुद्धि मन्त खान, नारायन ॥११३॥ काशीश्वर, वास्त्रेव, राम, गरुड़ाइ। गोविन्द, गोविन्दानन्द सकल तथाइ॥११४॥ गोपीनाथ, जगदीश, श्रीमान्, श्रीधर । सदा शिव,वक्र श्वर,श्रीगभं, शुक्लाम्बर ।।११४।। ब्ह्यानन्द, पुरुषोत्तम-सञ्जयादि जत । श्रनन्त चैतन्य-भत्य-नाम जानि कत ।।११६॥ सभेइ प्रभुर नृत्ये थाकेन संहति। पारिषद वइ आर्र केहो नाहि तथि।।११७।। प्रभुर हुङ्कार, आर निशा-हरि-ध्वनि । ब्रह्माण्ड भेदये जेन हेन मत शुनि ॥११८। श्निका पाषण्डि सब मरपे विलगया। "निशाय ए गुला खाय मदिरा आनिया ।।११६।। ए-गुला सकल मधुमती सिद्धि जाने । रात्रि करि मंत्र पढ़िं पञ्च कन्या आने'।।१२०॥ चारि-प्रहर निशि-निदा जाइते ना पाइ। 'वोल वोल' हुँ हुँकार शुनिये सदाइ'' ।।१२१।। विलगया मरये जत पाषण्डीर गरा। ग्रानन्दे कीर्तान करे श्रीशची नन्दन ॥१२२॥

करेंगे।। १०७।। मैं भो सब भक्त जनों के साथ संकीर्तान करके भक्तस्वरूपिएगी गङ्गा में मज्जन किया करू गा।। १०८।। "तुम लोग परमार्थ के लिये हो, और तुम सबों का प्राणा धन श्रीकृष्णा नाम है अतएव श्रीकृष्णा नाम सबको सुनाओ—सुन २ कर जगत का उद्धार होवे।। १०९।। यह मङ्गल प्रस्ताव सुन कर सब वैष्णवों को बड़ा उल्लास हुआ। इस प्रकार श्री महाप्रसु ने रात्रि में नित्य-संकीर्त्त न-विलास आरम्भ किया

व्यर्थ ही जावे ॥ १०६ ॥ "आज से सब यह नेम कर हो कि रात्रि काल में सब मङ्गलमय कीर्त्त किया

।। ११०।। अव तो प्रति रात्रि श्रीवास के घर कीर्त्तं न होने लगा। किसी २ दिन आचार्यं चन्द्रशेखर के घर भी होता था।। १९१।। श्री नित्यानन्द, श्रीगदाघर, श्रीग्रद्धं त, श्रीवास, विद्या निधि, मुरारि, हिरण्य, हरि-दास, गङ्गादास, वनमाली, विजय, नन्दनाचार्य, जगदानन्द, बुद्धिमन्त खान, नारत्यन, काशीस्वर, वासुदेव,

राम, गरुडाइ, गोविन्द, गोविदानन्द, गोपीनाथ, जगदीश, श्रीमान, श्रीधर, सदाशिव, वक्र श्वर, श्रीगर्भ, शुक्लाम्बर, ब्रह्मानन्द, पुरुषोत्तम, संजय, आदि सव वहाँ कीर्त्तन में होते थे। श्री चैतन्यचन्द्र के अनन्त भ्रत्य हैं—मैं तो थोडों के ही नाम जानता है।। ११२।, ११६।। समी प्रभ के नत्य में साथ रहते थे। वहाँ

भृत्य हैं-मैं तो थोड़ों के ही नाम जानता हूँ ।। १६२ ।। ११६ ।। समी प्रभु के नृत्य में साथ रहते थे । वहाँ पार्षदों के अतिरिक्त घौर कोई नहीं रहता था ।। १९७ ।। एक तो प्रभु की हुँकार ध्वनि, दूसरी राख्नि के समय सम्मिलत हरि-ध्वनि-ये दोनों मिळ करके ऐसा घन घोर शब्द होता था मानो तो वह ब्रह्माण्ड

भेदन कर रहा हो। ११८ ।। इसे सुन २ कर पाखण्डी लोग बक् झक् करके मरने लगे। (कोई कहता) अरे! ये सब लोग रात में मदिरा लाकर पीते हैं।। ११६ ।। कोई कहता—"इन्हें मधुमती देवी की सिद्धि है—उस के प्रभाव से रात्रि में मंत्र पढ़कर पंच कन्याओं को ले आते हैं"।। १२०।। कोई कहता—"हम चार्य

ह-उस के प्रभाव से राजि में भेत्र पढ़कर पैच केन्याओं। का ले आते हैं ।। १२० ।। कोई कहता-"हम चारू पहर रात सोने ही नहीं पाते हैं, बस ''बोलो २'' ग्रौर हुहुँकार हो रोज रात <mark>भर सुना</mark> करते हैं''।। १२९ ।। इस प्रकार के पाखण्डी लोग बक्झक करके मरते थे। परन्तु श्री शचीनन्दन ग्रपने ग्रानन्द में कीर्तान किया श्रुनिले कोर्लान मात्र प्रभुर शरीरे। बाह्य नाहि थाके, पड़े पृथिवी-उपरे ॥१२३॥ हेन से आछाड़ प्रभु पड़ेन निर्धर। पृथ्वी हय खरड खण्ड सभे पाय डर ॥१२४॥ से कोमल-शरीरे ग्राछाड़ वड़ देखि। 'गोविन्द' स्मरये आइ वुलि दृह आंखि॥१२४॥ प्रभ से ग्राछाड़ खाय वैद्शाव-ग्रावेशे। तथापिह ग्राइ दुःख पाय स्नेह वशे॥१२६॥ प्रभ से ग्राछाड़ खाय वैद्शाव-ग्रावेशे। तथापिह ग्राइ दुःख पाय स्नेह वशे॥१२६॥ ग्राछाड़ेर जाइ ना जानेन प्रतिकार। एह बोल बोले काकु करिया अपार ॥१२७॥ 'कुषा कर' कृष्ण ! मोरे देह' एइ वर। से समय आछाड़ खायेन विद्यम्भर ॥१२६॥ प्राचित्र परानन्दे ताँर नाहि दुःख। तथापिह ना जानिले मोर :वड़ सुख' ॥१२६॥ यद्यपिह परानन्दे ताँर नाहि दुःख। तथापिह ना जानिले मोर :वड़ सुख' ॥१३६॥ यद्यपिह परानन्दे ताँर नाहि दुःख। तथापिह ना जानिले मोर :वड़ सुख' ॥१३६॥ जत क्षण प्रभ करे हिर सङ्कीर्लन। ग्राइर ना थाके बाह्य मात्र ततक्ष्यण ॥१३२॥ प्रभुर ग्रानन्द नृत्ये नाहि भवसर। रात्रि दिने वेढि सब गाय अनुचर ॥१३६॥ कोन दिन प्रभुर मन्दिरे भक्त गए। सभेइ गायेन, नाचे श्रीशचीनन्दन ॥१३४। कखन देवर भाये प्रभु-।रकाश। कखन रोदन करे बोले ''मुङ्गदास'' ॥१३६॥ जिला निया शुन भाइ! प्रभुर विकार। अनन्त-श्रह्माण्डे सम नाहिक जाहार ॥१३६॥ जे मते करेन तृत्य प्रभ गौरवेन्द्र। ते मते से महानन्दे गाय भक्त वृत्य ॥१३६॥ श्रीहरि वासरे हरि-कीर्लन विधान। तृत्य ग्रापमिका प्रभ जगतेर प्राण। १३६॥

क्रे थे ।। १२२-।। कीर्तान सुनने मात्र से ही, प्रभु की सुख- हु घ जाती रहती है और वे अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ते हैं ।। १२३ ।। प्रभु बेखटके इतने जोर से पछाड़ खाते हैं कि सभी डर जाते हैं कि कहीं पृथ्वी के दुकड़े २ न हो जायें ।। १२४ ।। उस कोमल शरीर पर इतनी पछाड़े पड़ती देख कर माता शची दोनों आँखें बन्द कर लेती हैं और "गोविन्द २" कहने लगती हैं ।। १२५ ।। प्रभु तो भिक्त भाव के आवेश में आनन्द की पछाड़े खाते हैं तथापि स्नेह वश राची मा बड़ा दुःख पाती हैं ।। १२६ ।। माता उन पछाड़ों को रोकने का उपयय नहीं जानती हैं अतएव प्रभु से अवार अनुनय-विनय करती हुई यही कहती हैं कि । १२७।। "हे कृष्ण ! मेरे उपर कृपा करों और यही वर दो कि 'जिस समय मेरा विश्वम्भर पछाड़ खाय, उस समय मुफे उसके गिरने का पता ही न चल'—बस इतनी कृपा करों हे महान हृदय बाले कृष्ण प्रभो ! बद्यपि उसे तो, परमानन्द में इबे रहने के कारण, कोई दुःख नहीं होता, परन्तु फिर भी में उसके गिरने को न जान पाऊँ तो बड़ा मुख मानू ।। १२२ । १३० ।। माता के चित्त की ऐसी इच्छा को जानकर प्रभु गौरचन्द्र में उनको उसी प्रकार का परमानन्द दिया अब तो जितने समय तक प्रभु हिर संकीर्तान करते हैं उतने समय तक माता को बाहर की कुछ सुख-बुध नहीं रहती है ।। १३२ ।। प्रभु को जानकर प्रभु गौरचन्द्र में कभी अवकाश हो नहीं है। बस रात दिन भक्त लोग उनको घर कर गाते—नाचते रहते हैं ।। १३३ ।। कभी ईश्वर भाव में प्रभु के घर ही भक्त लोग सब गाते हैं और श्री शक्तिन्दन नाचते हैं। १३४ ।। भाइयो ! प्रभु के श्रीआंग में प्रभु के घर ही तक भी रोते हैं और 'में दास हूँ' कहते हैं।। १३४ ।। भाइयो ! प्रभु के श्रीआंग में प्रभु का प्रकाश होता है तो कभी रोते हैं और 'में दास हूँ' कहते हैं।। १३४ ।। भाइयो ! प्रभु के श्रीआंग में प्रभु का प्रकाश होता है तो कभी रोते हैं और 'में दास हूँ' कहते हैं। १३४ ।। भाइयो ! प्रभु के श्रीआंग में प्रभु का प्रकाश होता है तो कभी रोते हैं और 'में दास हूँ' कहते हैं।। १३४ ।। भाइयो ! प्रभु के श्रीआंग में प्रभु का प्रकाश होता है तो हिर हिर संकीर्तान का विधान है। जगजजीवन प्रभु ने भी इस दिन से संकीर्तान ही बाल और प्रभु की साल होता है भी हम दिन से संकीर्तान का विधान है। जगजजीवन प्रभु ने भी इस दिन से संकीर्तान का विधान में उसका गुभ-प्रारम्म हुआ और

लइया गोबि द दत्त आर कथो जन गौरचन्द्र नृत्ये सभे करेन कीर्लन। १४२॥ धरिया युलेन नित्याम-द महाबली। अलक्षिते अद्वैत लयेन पद घूलि । १४३।। गदाधर-ग्रादि जत सजल-नयने। आनन्दे विह्वल हैला प्रभुर कीर्ताने।।१४४॥ शुनह चिरुषश-पद प्रभुर कीर्तान । जे विकारे नाचे प्रभु जगत्-जीवन ।।१४४॥ भाटियारी राग-चौदिगे गोविन्द ध्वनि, शचीरनन्दन नाचे रङ्गे। दिह्नल हड्डा सव पारिषद जय जय हरि राम राम राम । प्रभु वेढ़ि भक्त गरा। गाय हरि नाम ।। ध्रु० ।।१४७।। जखन कान्दये प्रभु-प्रहरेक कान्दे। लोटाय भूमिते केश, ताहा नाहि वान्धे।।१४८॥ से कन्दन देखि हेन कोन् काष्ठ ग्राछे। ना पड़े विह्वल हैया से प्रभुर पाछे।।१५ ई॥ जखने हासये प्रमु महा-अट्टहास । सेइ हय प्रहरेक ग्रानन्द-विलास ॥१५०॥ दास्य भावे प्रभु निज महिमाना जाने । 'जिनिलुँ जिनिलुँ' वोले उठे घने घने । १४१।। क्षरो क्षरो आपने गायह उद्घ ध्वनि । ब्रह्माण्ड भेदथे थेने हेन मत शुनि ॥१४२॥ क्षरो क्षरो हय बङ्ग ब्रह्माण्डेर भर। धारत तनज नहार क्षरो हो प्रमु विश्व-"गोपाल गोविन्द" कीर्त्त की ध्विन गूँज उठी।। १३६।। (एकादशी को ) उषा काल से ही प्रमु विश्व-जिल्ला और सन्दर कीर्त्तियों की पृथक् २ मण्डलियां बन गयीं।। १४०।। एक मगडली श्रीवास पण्डित की बनी, कुछ कक्त लोगों मुकुन्ददक्त को लेकर गाने लगे।। १४१।। कुछ लोग ्र गोविन्द्रदत्त को लेकर कीर्त्तन करने लगे परन्तु श्री गौरचन्द्र के नृत्य के समय तो सब भक्त लोग मिल कर कीर्त्तान करते हैं ।। १४२ ।। महाबली नित्यानन्द जी प्रभु के पीछे २ उनको पकड़ते-सम्हासते हुए फिरते है भीर श्रद्धेताचार्य जी तो प्रभु की आँखें बंचा कर चुप २ के उनकी पद रज ले लेते हैं।। १४३।। गदाधर आदि भक्त जन प्रमु के कीर्तान मृत्य में नेत्रों से प्रेमाश्रुजल बहाते हुए ग्रानन्द्र में विह्नल हो रहे हैं।।१९४॥ अव चालीस पदों में प्रभु का कीर्त्त न सुनो। जिन -अद्भुत प्रेम विकारों से युक्त हो करके जगत्-जीवन अभु ने नृत्य किया है उनका इन पदों में कुछ वर्णन है ॥ १४४ ॥ चारों ओर "गोविन्द" व्विन हो उही है, और शचीनन्दन भीर भक्ति रङ्ग में भरे हुए नृत्य कर रहे हैं।। १४६।। प्रभु को घेर कर भक्त गरा "अय जय हरि राम, राम राम राम" द्वादि हरि नाम कीर्लन कर रहे हैं ॥ १४७ ॥ जिस समय प्रभु रोना आरम्भ करते हैं तो पहर भर तक रोते ही रहते हैं-भूमि पर केश विखर जाते हैं, पूर उन्हें बाँधते नहीं है ।। १४⊂ ।। उनके उस रोने को देख कर ऐसा कोन काष्ट-हृदय वाला होगा जो विह्व न होकर प्रभू के पीछे न गिर पड़े 🖟 🛘 १४६ ।। ऋौर जब प्रभु हँ सते हैं तो बड़े जोर से ठहाके प्रार कर हँ सते हैं –यह आनन्द विलास भी पहर २ तक चलता है। कभी दास भाव में भर कर अपनी महिमा को भूल जाते हैं और बार २ "जोत लिया," "जीतं लिया" कह उठते हैं ।। १४० ।। १४१ ।। कभी अपने आप बड़े ऊँचे सुर से गाने लगते हैं-बह व्विन ऐसी सुनायी देती हैं कि मानो तो ब्रह्माण्ड को फोड़ती भई चली जा रही हो। ग्रीर कभी २ आपका श्रीअंग ब्रह्माण्ड जैसा भारी हो जाता है-जिसे पकड़ रखने की सामर्थ्य विसी अनुचर में नहीं होती है।। १५२।।

।। १५३ ।। कभी क्षण भर में श्रीअंग रूई से भी अति हलका हो जाता है श्रीर तब बड़े श्रानन्द से कन्धे पर

कष काल हैते नृत्य करे विश्वम्भर। जूथ जूथ हैल जत गायन सुन्दर ॥१९०॥ श्रीवास पण्डित लैया एक सम्प्रटाय। मुकुन्द लइया ग्रार जनकथी गाय ॥१४१॥

क्षारी हय तुला हैते अत्यन्त पातल। हिष्ये करिया कान्धे बुलये सकल ॥१५४॥ प्रभुरे करिया काःचे भागवत गण। पूर्णानन्द हइ करे अङ्गन भ्रमण।।१४४:। जखने वा हय प्रभु आनःदे मूच्छित । कर्गा मूले सभे 'हरि' वोले अति भीत ।। १५६।। क्षा क्षेत्र सर्व-ग्रङ्को हय महा कम्य। महा-शीत वाजे जेन बाल केर दन्त ॥ ४०॥ क्ष ए। क्ष ए। महा स्वेद हय कलेवरे। मूर्ति मती गङ्गा जेन ग्राइला शरीरे।।१५८।। कखनो वा हय अङ्ग ज्वलन्त अनल । दिते मात्र मलयज शुलाय सकल ।।१५६॥ क्षरो क्षरो अदभुत वहे महा स्वास । सम्मुख छाड़िया सभे हय एक पाश ।।१६०।। क्ष गो जाय समार चरगा धरि वारे। पलाय वैष्णाव गण चारि दिगे डरे।।१६१।। क्ष ऐ नित्यानः द-इ क्ले पृष्ठ दिया वैसे । चरग तुलिया सभाकारे चा'हि हासे ॥१६२॥ वुझिया इङ्गित सव भागवत गरा। लुटये चरण : धूलि-अपूर्व रतन ।।१६३।। आचार्य गोसाञ्चि बोले ''बारे ग्रारे चोरा। भाङ्गिल सकल तोर भारि भूरि मोरा'' ॥१६४॥ महानन्दे विश्वमभर गडा गडि जाय । चारि दिगे भक्त गरा कृष्णा गुरा गाय ।।१६५।। जसन उद्दण्ड नाचे प्रभु विश्वम्भर । पृथिवी कम्पित हय, सिभे पाय डर ।। १६६।। कखनो वा मधुरं नाचये विद्वम्भरं । जेन देखि नन्देर नन्दन निटवर ।।१६७।। कखनो वा करे कोटि-मिहेर हुङ्कार। कर्ण-रक्षा-हेतु-सवे अनुग्रह ताँर॥१६८॥ पृथिवीर स्रालग्हइया क्षियो जाय । केही देखे, केही देखि वारे नाहि पाय ।।१६६।। भावा वेशे पाकर-लोचने जारे चा'या। महा त्रास पाय्या सेइ हासिया पलाय ।।१७०॥

उठा कर भक्त लोग सब घूमते हैं ।। भक्त लोग प्रभु को कन्धे पर उठा कर आनन्द में पूर्ण होकर म्रांगन में नाचते फिरते हैं ।। १५४ ।। १५४ ।। १५४ ।। १५४ ।। १५४ ।। १५४ ।। १५४ ।। १५४ ।। १५४ ।। १५४ ।। १५४ ।। १५४ ।। १५४ ।। १५६ ।। १५६ ।। विशे अत्यान श्री लालक के दाँत बजते हैं ।। १५७ ।। अप के कर्णमूल में 'हिर हरि' कहते हैं ।। १५६ ।। विशे अत्यान श्रीत लालक के दाँत बजते हैं ।। १५७ ।। अप ए में आप के शरीर से बड़ा भारी पसीना बहने लगता है—मानों तो शरीर में मूर्तिमधी गङ्गा ही आ गई हों ।। और कभी शरीर घकधकाती हुई अगिन के समान हो जाता है—उस पर चन्दन का लेप करते ही करते में सूख जाता है ।। १५६ ।। १५६ ।। १४६ ।। अग २ में अद्भु त लम्बे २ स्वास निकलने लगते हैं—उस समय सामने से हट कर सब कोई बगल में हो जाते हैं ।। फिर कभी सब भक्तों के चरर्गों को पकड़ने के लिये बढते हैं तो भक्त लोग डर के मारे इघर उघर चारों तरक भाग जाते हैं ।। १६० ।। १६१ ।। कभी श्रीतित्या नन्द के खड़ से पीठ लगा कर बैठते हैं और अपने चरर्गों को उठा कर सबकी और देखते हुए हँसते हैं ।। १६२ ।। १५३ ।। तब श्री अद्वताचार्य गुसाई कहते हैं कि—''ग्ररे भ्री चोर! तरी सारी चालाकी का भण्डा मैंने फोड़ दिया''।। श्री विश्वम्भर प्रभु तो महा आनन्द में भूमि पर छोट पोट हो हो कर पड़ते हैं और चारों ग्रोर भक्त लोग कृष्ण-गुर्ग-णान करते हैं ।। १६४ ।। १६५ ।। अब प्रभु विश्वम्भर उद्दण्ड नृत्य करते हैं को प्रको कांप उटती है और मक्त सब डर जाते हैं ।। १६६ ।। १६५ ।। कभी करोड़ों सिह की जैसी हुँकार करते हैं —उससे झान फट नहीं जाते हैं, इसे केवल उनकी कुपा ही समझो ।। कभी पृथ्वी से ३ धर में उठ जाते हैं—उससे झान फट नहीं जाते हैं, इसे केवल उनकी कुपा ही समझो ।। कभी पृथ्वी से ३ धर में उठ जाते हैं—उस समय कोई तो उन्हें देख पाता है, श्रीर कोई नहीं देख पाता है । १६६ ।। भद्द ।। १६६ ।। भद्द ।। भ्री वालो से पूर्ण-

कृष्णा वेशे चन्छल हइया विश्वम्भर। नाम्रये विह्नल हइ, नाहि परापर।१९०१।।
भावा वेशे एक बार धरे जार पाय। ग्रार वार पुन तार उठपे माथाय।१९०२॥
क्षणे जार गला धरि करये क्रन्दन। क्षणेके ताहार कान्धे करे भारोहण।।१७३॥
क्षणे हय वाल्य भावे परम-चञ्चल। मुखे वाद्य वा य जेन छाग्रोयाल-सकल।।१७४॥
चरण नाचये क्षणे खल खल हासे। जानु गति चले क्षणे वालक-आवेशे।१९७४॥
क्षणे क्षणे हय भाव-त्रिभञ्ज-सुन्दर। प्रहरेक सेइ मत ग्राछे निरन्तर।१९७६॥
क्षणे ध्यान करे कर मुरलीर छन्द। साक्षात् देखिये जेन वृन्दावन चन्द्र। १७७॥
वाह्य पाइ दास्य भावे करये क्रन्दन। दन्ते तृणा करि चाहे चरण-सेवन।।१७६॥
चक्रा कृति हइ क्षणे प्रहरेक फिरे। आपन चरण गिया लागे निज-शिरे॥१७६॥
वक्षा के भाव हय, से-इ अद्भुत। निज नामानन्दे नाचे जगन्नाथ सुत।।१८६॥
घन घन हिक्का हय, सर्व ग्रञ्ज नड़े। ना पारे हइते स्थिर पृथिवी ते पड़े॥१८२॥
गौर वर्णा देह-क्षणे नाना वर्ण देखि। क्षणे क्षणे दुइ गुण हय दुइ ग्राँखि॥१८२॥
भलोकिक हैया प्रभु वेष्णव-कावेशे। जे विलते जोग्य नहे ताहा प्रभु भाषे॥१८२॥
पूर्वे जे वेष्णव देखि प्रभु करि बोले। 'ए वेटा आमार दास' घरे तार चूले ॥१८०॥
पूर्वे जे वेष्णव देखि प्रभु करि बोले। तार वक्षे उठि करे चरण-अपंगे॥१८०॥
पूर्वे जे वेष्णव देखि भगवत गण। ग्रन्थोऽन्ये गला घरि करये क्रन्दन।॥१८६॥
प्रभुर ग्रानन्द देखि भगवत गण। ग्रन्थोऽन्ये गला घरि करये क्रन्दन।॥१८६॥

यमान लोचनों से जिसकी ग्रोर देख देते हैं, वही महा भयभीत होकर हँसता हुआ भाग जाता है।। श्रीकृष्ण ग्रावेश में चंचल विह्नल होकर विश्वस्भर प्रभु नृत्य करते हैं अपने पर ये का कुछ भी मान नहीं रहता है ।। १७० ।। १७१ ।। भावावेश में एक बार जिस का पाँव पकड़ते हैं, दूसरी वार उसके सिर पर चढ़ बैठते है।। अभी जिस के गले से लिपट कर रोते हैं, क्षाण में उसी के कन्धे पर चढ़ बैंटते हैं।। १७२।। १७३।। क्षण में बाल भाव से परम चंचल हो उठते हैं और बालकों की तरह मुख से बाजा बजाने लगते हैं। अस्य में चर्गों को नचाते हैं और क्षमा में बाल भाव में घुटने पर चलने लगते हैं।। १७४।। १७४।। श्रमा २ में त्रिशंग सुन्दर का भाव आ जाता है तब तो पहर २ भर तक उसी भाव में रह जाते हैं। क्षण में हाथों से मुरली पकड़ने की मुद्रा बताते हुए ध्यान करते हैं- उस समय आप साक्षात् श्री वृत्वावन चन्द्र जंसे दिखाई देते हैं।। १७६ ।। १८७ ।। वाह्य ज्ञान हो आने पर दास भाव में रोते हैं और दाँतों में तिनका लेकर प्रभु की चरण सेवा चाहते हैं। क्षरण में चक्र की भाँति पहर भर तक घूमते ही रहते हैं उस समय उनके चरण उनके सिर से जा लगते हैं।। १७८।। दिस समय जो भाव हो आता है वही अद्भुत होता है। इस प्रकार श्री जगन्नाथ सुत ग्रपने नाम के ग्रानन्द में नाच रहे हैं।। कभी बार २ हिचकियाँ अने लगती हैं, सारे अङ्ग हिलने लगते हैं, स्थिर नहीं हो पाते और पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं ।।१⊏०।।१⊏१।। क्षरा में गोरे रंग की अपकी देह अनेक रङ्गों की दिखाई देनी है। क्षरण २ में दोनों ग्रांखें दुगनी बड़ी हो जाती हैं। प्रभु वैक्णव त्रावेश में ग्रलौकिक इन करके न कहने योग्य बातें भी कहने लग जाते हैं।। १८२।। १८३।। जिस वैष्णव को देख कर "प्रभु" कहकर पहले बोलते थे, आज उसी की "यह बेटा मेरा दास है" कहकर उसके बालों को पकड़ लेते हैं। और पहले जिस वैष्णव को देख कर उसके चरणों को पकड़ते थे, श्राज उसकी छाती पर चढ कर दहाँ चरण अपंण कर देते हैं। १८४॥ १८४॥ प्रभु के आनन्द को देखकर भक्त लोग एक दूसरे का गला पकड़ कर रो रहे हैं। सब के अर्झों में श्री चन्दन और मालाएँ शोभा दे रही हैं और दे सब कृत्या

सभार सङ्गते शोभे श्रीचन्दन-माला। ग्रानन्दे गायइ कृष्ण रसे हइ भोला ॥१८७॥ मृदङ्ग मन्दिरा बाजे शङ्ख करताल। सङ्कीर्तन-सङ्गे सब हइल मिशाल ॥१८८॥ ब्रह्माण्डे उठिल ध्वनि पुरिया आकाश। चौदि गेर धमञ्जल जाय सव नाचा ।।१८१।। ए कोन् अद्भुत ! जार सेवकेर नृत्य । सर्व विद्यानाश हये जगत् पवित्र ॥१६०॥ से प्रभ ग्रापने नाचे ग्रापनार नामे। इहार कि फल-किवा विलव पुरागी।।१६१॥ चतुर्दिगे श्रोहरि-मङ्गल-सङ्कीर्तन। माभे नाचे जगन्नाथ मिश्रोर नन्दन।।१६२।। जार नामानन्दे शिव वसन ना जाने । जार रसे नाचे शिव, से नाचे आपने ।।१६३॥ जार नामे वाल्मीक हइल तपोधन । जार नामे अजामिल पाइल मोचन ॥१६४।। जार नाम-श्रवशो संसार-वन्ध घुचे । हेन प्रभु श्रवतीर कलि जुगे नाचे ।।१६५ । जार नाम लइ शुक्र नारद वेडाय। सहस्र वदन प्रभुजार गुगा गाय । १९६॥ सर्व-महा प्रायश्चित जे प्रभुर नाम । से प्रभु नाचये, देखे जत भाग्यवान ॥१६७॥ हइल पापिष्ठ, जन्म तखने ना हैल । हेन महा महोत्सव देखिते ना पाइल । १६८।। किल जुगे ब्राशंसिल श्रोभागवते। एइ ब्राभिप्राय तार जोनि व्याम सुते ॥१६६॥ निजानन्दे नाचे महाप्रभु विश्वम्भर । चश्रोर तालि शुनि ग्रति मनोहर ॥२००॥ भावादेशे माला नाहि रहेये गेलाय । छिण्डिया पड़ये गिया भकतेर गाय ॥२०६॥ गेल गरुड़ेर आरोहगा-मुख। कति गेल शङ्ख-चक्र-गदा-पदा-रूप।।२०२॥ कोथाय रहिल सुख अनन्त-शयन । दास्य आवे लूटि धूलि करये रोदन ॥२०३॥

नाम से आप ही नाच रहें हैं-इसका क्या फल है में इस पुराण (ग्रंथ) में भला क्या लिखें।। १६०।। । १६१। चारों ओर मङ्गलमय श्रीहरि संकी त हो रहा है और मध्य में श्री जगन्नाय मिश्र नन्दन मृत्य कर रहे हैं। जिनके नाम के आनन्द में शिवजी को अपने वस्त्रों का ज्ञान नहीं रहता है जिनके रस में मत-वाले हो शिव जी नाचने हैं वे ही प्रभु (आज) स्वयं नाच रहे हैं ।। १६२ ।। १६३ ।। जिनके नाम से बात्मीकि तपस्वी हुए ग्रौर भ्रजामिल मुक्त हुए, जिनके नाम-श्रवण से संसार बन्धन नष्ट हो जाते हैं, ऐसे प्रभु स्वयं अवतीर्ग होकर कलियुग में नृत्य कर रहे हैं ।। १६४।। १८४।। जिनके नामों को लेते हुए शुक नारद विचरण किया करते हैं, सहस्र वदम शेष जी जिनका गुरा-गान करते हैं, जिन प्रभु का नाम सर्व श्रेष्ठ प्रायश्चित्त है वे ही प्रभु तो स्वयं नृत्य कर रहे हैं और भाग्यवान् जन देख रहे हैं।। १६६।। १६७।। हाय ! इस पापिष्ठ का जन्म तब न हुआ, जो ऐसे महा महोत्सव के दर्शन न कर पाया। उसके इस अभिप्राय को जान करके ही श्री शुक्रदेव जी ने श्री मद्भागवत में किल्युगकी प्रशंसा की है।। १६८।। एहा। महा-प्रभु विश्वस्भर अपने निजानन्द में नाच रहे हैं। आप के चरएों का ताल सुनने में बड़ा ही मनोहर है, भीवावैश में माला ग्रापके गले में नहीं रहती हैं-वह टूट कर भक्तों के उपर जा पड़ती हैं।। २०० ।। २०१।। गरेड़ की सवारी का वह सुख श्राज कहाँ चला गया ! शङ्ख-चक्र-गदा-पद्म-धारी रूप भी न जाने कहाँ चला गया !! कैष-शय्या का सुख भी न जाने वहाँ रह गया !!! आज तो प्रभु दास भाव में अक्तों के चरगों की

रस में विभोर होकर बड़े आनन्द में गा रहे हैं ॥ १८६ ॥ १८७ ॥ मृदंग, मजीरा, शङ्ख और करताल बज रहे हैं । इनकी ध्वनि संकीर्त्त के साथ मिल रही है । ऐसी वह सम्मिलित ध्वनि ब्रह्माण्ड में उठी कि उससे

आकाश परिपूर्ण हो कर चारों ओर ग्रमंगल सर्व नाश होने लगा ।। १८८ ।। १८६ ।। यह कौन सी अइत बात हैं। जिनके सेवकों के नृत्य से ही सब विघन नष्ट होकर जगत् पवित्र हो जाता है। वे ही प्रभु अपने कीषाय रहिल बैकुण्डेरे सुख भार। दास्य सुखे सब सुख पासरिल आर ११२०६१। कित नेल रसार बदन-हिष्ट-सुख। विस्हि हह्या कान्दे तुलि बाहु सुख। १२०६१। शङ्कर-नारद म्रादि जार दास्य पाथ्या। सर्वेश्वयं तिरस्करि भ्रमें दास हैया। १२०६१। सेह प्रभु आपनेह दन्ते तृग् भरि। दास्य जोग भागे, सब सुख परि हरि। १२०७। हेन दास्य जोग छाड़ि जेवा म्रार चाहे। अमृत छाड़िया जेव विष लागि थाये। १२०६१। सेवा केने भागवत पढ़े वा पढ़ाय। भक्तिर प्रभाव नाहि जाहार जिह्नाय। १२०६१। याखेर ना जाने मर्म मध्यापना करे। गर्द भर प्राय जेन शाख बहें मरे। १२१०। एइ मत शाख बहे, अर्थ नाहि जाने। म्रास्य लागि रमा-अज-भवेर जतन। १२१२। वेद भागवते कहें 'दास्य बड़ धन'। दास्य लागि रमा-अज-भवेर जतन। १२१२।। वेतन्येर वाक्ये जार नाहिक प्रमाण। चैतन्य नाहिक तार, किवलिष आन ॥ २१२॥ वेतन्येर वाक्ये जार नाहिक प्रमाण। चैतन्य नाहिक तार, किवलिष आन ॥ २१२॥ दास्य भावे नाचे प्रभु श्रीगौर सुन्दर। चौदिगे कीत्तंन क्विन अति मनोहर। १२१॥ श्रुनिते श्रुनिते कर्मो ह्य मुर्रित । तृग्ण करे महत्त त्रात त्रानेहर।। २१६॥ आपाद-मस्तक तृणे निश्चिया छह्या। जिज जिरे श्रुह नाचे भुकुटी करिया। १२१॥ अर्थान-मस्तक तृणे निश्चिया छह्या। जिज जिरे श्रुह नाचे भुकुटी करिया। १२१६॥ अर्द तेर भक्ति देखि सभार कराय। निर्यानन्द गदाधर-दुइ जने हास। १२१६॥ जाहो प्रमु औरखन्द जगत जीवन। आबे श्रेर मन्त नौहि, ह्य घने घन। १२१६॥ जाहो नाहि देखि श्रुनि श्रीभागवते। हेन सब विकार प्रकाशें शची सुते। १२१६॥

क्षणे क्षणे सर्व-अङ्ग हय स्तम्भाकृति। तिलाह्वं को नोङाइते नाहिक शक्ति।।२२०।। सेइ अङ्ग क्षणे क्षणे हेन मत हय। अस्थि मात्र नाहि जैन नवनीत मय।।२२१।। कखनो देखिये अङ्ग-गुण दुइ तिन। कखनो स्वभाव हैते अतिशय क्षीण।।२२२।। कखनो वा मत्त जैन दुलि दुलि जाय। हासिया दोलाय अङ्ग, आनन्द सदाय।।२२३।। सकल-वैष्ण्य प्रभु देखि एके एके। भावा देशे पूर्व-नाम घरि धरि डाके।।२२४।। 'हल घर, शिव, शुक्र, नारद, प्रह् लाद। रमा, अज, उद्धव' विलया करे नाद।।२२४।। एइ मत सभा' देखि नाना मत वोले। जेवा जेइ वस्तु ताहा प्रकाशये छले।।२२६॥ अपरूप कृष्णा देश, अपरूप नृत्य। आनन्दे नयन भरि देखे सव भृत्य।।२२६॥ पूर्वे जेइ साम्भाइल वाड़ोर भितरे। से-इ मात्र देखे, अन्ये प्रवेशिते नारे।।२२६॥ प्रभुर आज्ञाय हृद्ध लागि याछे द्वार। प्रवेशिते नारे लोक सब नदियार।।२२६॥ प्रभुर आज्ञाय हृद्ध लागि याछे द्वार। प्रवेशिते नारे लोक सब नदियार।।२२६॥ भ्रभुर आज्ञाय हृद्ध लागि याछे द्वार। प्रवेशिते नारे लोक द्वारे रहे गिया।।२३०॥ सहस्र सहस्र लोक कलितंन शुनिया। प्रवेशिते नारे लोक द्वारे रहे गिया।।२३०॥ सहस्र सहस्र लोक कलितंनर रसे। ना जाने आपन देह, अन्य वोल किसे।।२३२॥ जतेक वैष्ण्व सब कितं नेर रसे। ना जाने आपन देह, अन्य वोल किसे।।२३२॥ जतेक पाषण्ड सब ना पाइया द्वार। वाहिरे थाकिया मन्द वोलये अपार।।२३३॥ केहो बोले "ए गुला सकल नाकि खाय। चिनिले पाइवे लाज-द्वार ना घुनाय"।।२३४॥

प्रकाशित ही रहे हैं !! २१८ !। २१६ !। कभी तो क्षण २ में प्रभु के समस्त अंग अकड़ कर स्तम्भ की भाँति खबल हो जाते हैं—उनमें तिलभर भी शक्ति नहीं रहती हैं । फिर वे ही अंग क्षण २ में ऐसे हो जाते हैं मानों तो अस्थि कहीं है ही नहीं, केवल मक्खन ही मक्खन है ।। २२० ।। २२१ ।। कभी तो आप के अङ्ग दुगने—तिगुने लम्बे दिखायी देते हैं कभी स्वभाविकता से कहीं अधिक दुबले-पतले हो जाते हैं । कभी मतवाले की तरह झमते झामते हुए चलते हैं कभी हम २ कर अपने अंगों को झलाते हैं और आतन्द में तो सदा ही चूर रहते हैं ।। २२२ ।। २२३ ।। कभी समस्त वैष्णवों की ओर देखते हैं और भावावेश में भरे हुए उनमें से एक एक को उसका पूर्व काल का नाम ले लेकर बुलाते हैं । किसी को बलराम किसी को शिव, तो किसी को खुक, नारद, प्रह्लाद, लक्ष्मी, ब्रह्मा, उद्धव, श्रांदि पूर्व नामों से पुकारते हैं ।। २२४ ।। २२४ ।। ३२४ ।। इस प्रकार सब भक्तों को देख २ कर नाना प्रकार की बातें करते हैं । और बातों २ में ही वे जिस मक्त का जो स्वरूप हैं, उसे ग्रप—चुप प्रकट भी करते जाते हैं । प्रभु का यह कृष्णावेश निराला है यह तृत्य निराला है—सब भक्त

बुन्द नयन अर २ कर आनन्द में दर्शन कर रहे हैं।। २२६ । २२७ ।। यह दर्शन केवल वे ही कर रहे हैं, कि जिन्हें पहले से ही घर के भीतर प्रवेश करा लिया गया है। पीछे से ओर कोई वहाँ प्रवेश नहीं कर पाते हैं।। प्रभु की आज्ञा से द्वार सजबूती से बन्द कर दिया गया है। इसी से नदिया के आम लोग कोई वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते हैं।। २२६ ॥ २२६ ॥ आते तो हैं नदिया के लोग-की तंन सुन २ कर दोड़े हुए परन्तु धुस नहीं पाते हैं-द्वार पर ही खड़े रह जाते हैं॥ बाहर खड़े वे हजारों लोग को लाहल मचाते हैं और कहते हैं कि "जल्दी खोलो किवाड़-हम को त्तंन देखेंगे"॥ २२०॥ २३१॥ इधर घर के भीतर जितने

भी वैष्णव लोग हैं, वे सब कीर्त्त ने रस में अपनी देह तक से देसुन हैं, फिर ग्रीर बातों की सुर्व कौन "करें ! तब तो किवाड़ न खुळने पर पालण्डो लोग बाहर खड़े २ देशुमार खरी खोटी दकने लगते हैं।। २३२- ॥ २३३ । कोई कहता है ' ये छोग सब छिप कर कुछ खाते हैं - 'कोई देख लेगा तो लिजत होना पड़ेगा'-

॥ २३३ । कोई कहता है ' ये छोग सब छिप कर कुछ खाते हैं—'कोई देख लेगा तो लिजित होना पड़ेगा'— इस विचार से ये द्वार नहीं खोलते हैं'' दूसरा कहता है ठीक-ठोक यही बात है कुछ खाते पीते न होते तो

केही बीने ''सत्य सत्य एइ से उत्तर । नहिलेके मते डाके ए श्रष्ट प्रहर"।।२३५॥ केहों वोले ''अरे भाइ! मदिरा आनिया। सभे रात्रि करि खाय लोक लुकाइया' ।।२३६॥ केहो वोले "भाल छिल निमाञ्चि पण्डित । तार केते नारायण कैल हेन चित ॥२३७॥ केहो बोले ''हेन बुझि पूर्वेर संस्कार'' । केहो वीले ''सङ्ग दोष हइल<sup>ं</sup> ताहार ।।२३८।। नियामक वाप नाहि, ताते आछे वाइ। एत दिने सङ्ग दोपे ठैकिल निमाइ"।।२३६॥ केहो बोले ''पासरिल सब अध्ययन । मासेक ना चाहिले हय 'अवैया कररा'' ।।२४०।। केहो वोले "अरे भाइ! सब हेत् पाइल। द्वार दिया कीर्तनिर सन्दर्भ जानिल।।२४१॥ रात्रिकरिमंत्रपढ़ि पञ्च-कन्या आने । नानाविधि द्रव्य आइसे ता' सभारसने ।। २४२ ॥ भस्य,भोज्य,गन्ध,मात्य,विविध वसन । खाइया ता'सभा'सङ्के विविधरमन ॥ २४३ ॥ भिन्न लोक देखिले-ना हय तार सङ्ग । एतेके दुयारदिया करे नाना-रङ्ग''।। २४३॥ केहो बोले" कालिहर, जाइष देयाने । काँकालि बान्धिया सब निव जनेजने ॥२४८॥ जेनाछिल राज्यदेशे आमिञा कीर्तान। दूर्भिक्ष हड्ल-सब गेल चिरन्तन ॥२४६॥ देवे हरि लेक वृष्टि-जानिल निश्चय। भान्य मरि गेल कड़ि उत्पन्न ना हय।।२४७।। थालि याति श्रीवासेर कालि करों कार्या। कालि वा कि करौं देख ग्रह त आचार्य ॥२४=॥ कोथा हैते आसि नित्यानन्द-अवधूत । श्रीवासेर घरे थाकि करे एत रूप" ॥२४६॥ एइ मते नाना रूपे देखाये न भग। आनन्दे वैष्णव सव किछ ना शुन्य ॥२५०॥

आठों पहर ऐसे कैसे चिल्ला सकते ? ॥ २३४ ॥ २३४ ॥ कोई कहता है-"अरे भाई ! ये लोग मदिरा लाते हैं, और रात में लोगों से छिपा कर यहाँ सब पीते हैं ।। २३६ ।। कोई कहता-"निमाई पण्डित तो भला-मानस था। नारायण ने उसका ऐसा चित्तं कैसे कर दिया"।। २३७।। तब कोई तो कहता-"यह तो पूर्व का संस्कार माल्य होता है"। और कोई कहता-"नहीं, यह संग-दोष है।। २३८।। एक तो शासन करने वाला बाप नहीं है, उसके ऊपर वायु का रोग, और फिर सङ्ग-दोष ! बेचारा निमाई इतने दिन इनके संग-दोष से लुट गया !"।। २३६ ।। कोई कहता "यह तो अध्ययन भी सब भूल गया। अरे ! महीना दिन अभ्यास छूट जाय तो व्याकरण भून कर ''अवैयाकरण'' वन जाता है ॥ २४० ॥ कोई कहता-''अरे भाई ! मैं जान गया सब कारए। दरवाजा बन्द करके कीर्रीन करने का गूढ़ रहस्य में जान गया"।। २४१।। "(स्नो) ये लोग रात में मंत्र पढ़ कर पाँच कन्याओं को ले आते हैं। उनके साथ ही अनेक प्रकार की सामग्री भी लाते हैं भक्ष्य-भोज्यादि वस्तुओं को उन्हें खिला कर श्राप खाते हैं श्रीर गन्ध, माला, वख उनको धारण करा कर, उनके साथ अनेक प्रकार से रमणा करते हैं।। २४२।। २४३।। "बाहर के छोग देख लेगें, तो उनका सङ्ग नहीं वनेगा-इस विचार से दरवाजा बन्द करके बड़े २ मौज लूटते हैं "॥ २४४॥ कोई कहना "कल तो होने दो, दिवान के पास जाकर सब कह दूँगा और एक २ की कमर कसवा कर वहाँ ले जाऊँगा"।। २४५ ॥ "जो कीर्त्त इस राज्य में, देश भर में, कहीं नहीं था, उसको ला करके अकाल पैवा कर दिया। पुरानी वालें छब चौपट हो गईं ॥ २४६ ॥ ',इसी कारए। हम यह निश्वय ज न गये, कि दैव ने वर्षी हर ली है जिससे धान की फसल सब नष्ट हो गई है एक कौड़ी तक की भी उपज नहीं हो रही है ।। २४७ ।। "चोरों की धरोहर को सम्हालने बाले श्रीवास को कल मैं ठीक कर दूँगा-और उस अह ताचाय की भी देखना, कल क्या दशा करता है।। २४२।। "श्रीर न जाने कहाँ से एक नित्यानन्द श्रवधूत श्राकर श्रीवांस के घर में रहता है। वहीं ये सब करतूत करा रहा है।। २४६ ।। ऐसे ऐसे वे नाना प्रकार के भय

कही बोले "ब्राह्मणेर नहे नृत्य धर्म। पित्याश्रो ए-गुला करये हेन कर्म ॥२४१॥ किही बोले "ए-गुला देखिते ना जुयाय। ए- गुलार सम्भाषे सकल कीर्त्त जाय ॥२४२॥ को नृत्य कीर्त्त न जिंद भाल लोक देखे। सेहो एइ सत हय,-देख परते छे। २४३॥ परम-मुद्दुद्धि छिल निमान्नि पण्डित। ए-गुलार सङ्ग तार हेन हैल चित" ॥२४४॥ केहो बोले 'आत्मा विना साक्षात् करिया। डाकिले कि कार्य हय, ना जानिल इहा ॥२४४॥ आपन शरीर-माभे आछे निरस्त्रत । घरे हाराइया घन, चाय गिया वन' ॥२४६॥ केहो बोले "कौन कार्य परेरे चिच्या। चल सभे घरे जाइ, कि कार्य देखिया॥२४७॥ केहो बोले "कौन कार्य परेरे चिच्या। चल सभे घरे जाइ, कि कार्य देखिया॥२४६॥ सकल प्रावण्डी—तारा एक चाप हैया। 'एह सेइ गन' हेन बुझि जाय धाय्या ॥२४६॥ "ओ कीर्त्त न हा देखिले कि हइच मन्द। यत जन वेढि जेन करे महा इन्द ॥२६२॥ कोन् जप कोन् तत्त्व ज्ञान। जाहा ना देखिले करि निज कर्म घ्यान ॥२६२॥ चालू कला मुद्ग दिध एकत्र करिया। जाति नाग्न करि खाय एकत्र हृदया ॥२६२॥ परि हासे आसि सभे देखिवार तरे। 'देखित पागल गुला कोन् कर्म करे' ॥२६३॥ एतेक विलया सभे चिल लेन घरे। एक जाय, आर आसि वाजये दुयारे ॥२६४॥ पाण्डी पाषण्डी जेइ दुइ देखा हय। गला गिल किर सब हासिया पड्य ॥२६४॥ पुन धिर लइ जाय-जेवा नाहि देखे। केहो वा निवर्त हय कारो अनुरोधे।।२६६॥

प्रापण्डी पाषण्डी जेइ दुइ देला हुय । गला गिल किर सब हासिया पड़य ॥२६४॥
पुन घर लइ जाय-जेना नाहि देले । केही वा निवर्त हुय कारो अनुरोधे ॥२६६॥
पुन घर लइ जाय-जेना नाहि देले । केही वा निवर्त हुय कारो अनुरोधे ॥२६६॥
दिखाते हैं, परन्तु नैज्जन लोग ग्रानन्द में भुद्रे हुए कुछ भी नहीं सुनने हैं ॥ २४० ॥ फिर कोई कहता—"यह नृत्य बाह्मणों की घम नहीं है । ये लोग पह-लिख करके भी ऐसा कम करने हैं ॥ २४० ॥ कोई कहता—"अरे ! इंतको तो देलना भी जिन्द नहीं और इसके साथ बात-चीत करने से तो सारी कीति ही नष्ट हो जाती है ॥ २४२ ॥ इस नृत्य-कीत्त न को यदि कोई भला मानम देख ले, तो वह भी ऐसा ही हो जाता हैं । प्रत्यक्ष देख लो न "निमाई पण्डित बड़ा सुबुद्धिमान था-पर इनकी सङ्गित से उसका चित्त भी ऐसा हो गया ॥२४३—॥ ३४६ ॥ कोई कहता—"अरे ! ये इस बात को नहीं जावते हैं कि ग्रातमा का साक्षात्कार किये बिना चित्त्वाने से कुछ कर्य नहीं बनता है । ११४४ ॥ ग्राने वारीर के भीतर ही निरञ्जन पुरुष है । परन्तु ये लोग घन को पर में भूल कर बन में दूँ ढते फिरते हैं ॥ २४६ ॥ कोई कहता "पराई चर्चा से हमें क्या काम ? चलो सब अपने २ घर जाय । यह सब देखने से हमें क्या मतलब ।। २४०॥ कोई कहता—"हम अपने दुर्भाग के कारण नृत्य-कीर्त न नहीं देख पा रहे है । वे तो सब सुकृतिशालो हैं फिर हमें उनको क्यों दोष देना चाहिए ॥ २४६ ॥ तब तो सब पाखण्डी लाग एक स्वर से कह उठते हैं—"यह भी उसी दल का है" । ऐसा कह उसे छोड़ कर दूर भाग जाते हैं ॥ २४६ ॥ "सैकड़ों ग्रादिमयों ने घेरा बना कर एक धमा चौकड़ी सी मचा रक्खी है, भला ऐसे कीर्नान को न देखने में क्या बुराई है ॥ २६० ॥ यह भी कोई जप है, तप है, तस्व ज्ञान हैं, कि जिसे न देख पाने पर हम अपने कमीं का दोष समझें ॥ २६१ ॥ "ये सब लोग चाँवल, केला, मुण, दही इत्यादि वस्तुओं को इकही करके एक साथ मिलकर खाते हैं और जाति-गाति का सत्यानाश करते

मुँग, दही इत्यादि वस्तुओं को इकट्टी करके एक साथ मिलकर खाते हैं और जाँति-गाँति का सत्यानाश करते हैं।। २६२।। ऐसी २ हँसी उड़ाते हुए पाखण्डी छोग सब देखने को माते हैं कि "देखें तो ये पागल लोग करते हैं।। २६३।। भौर देख भाल कर सब घर लौट जाते हैं। एक जाता हैं तो दूसरा दरवाजे पर मा मिड़दा है।। २६३।। भौर देख भाल कर सब घर लौट जाते हैं। एक जाता हैं तो दूसरा दरवाजे पर मा मिड़दा है।। २६४।। जब मार्ग में दो पाखण्डियों की भेंट होती है, तो परस्पर गले लग कर हँस २ के लोट पोट हो जाते हैं।। २६४।। फिर जिसने नहीं देखा है, उसको पकड़ कर ले आते हैं और कोई २ ते

केही वोले ''भाइ! एइ देखिल ग्रुनिल। निमाइ पण्डित लैया पागल हइल ।।२६७।। दुई रि डिंठया आछे श्रीवासेर वाड़ी। दुर्गोत्सवे जेन साड़ि देइ हुड़ा हुड़ि ॥२६८॥ 'हइ हइ हाय हाय' एइ मात्र शुनि। इहा सभा' हैते हैल खपयश-वासी ॥२६६॥ महा महा महाचार्य सहस्र जथाय। हेन ढाङ्काइत-गुला वैसे नदियाय॥२७०॥ श्रीवास वामन एइ निवया हइते। घर भाष्ट्रि कालि लेया फेलाइव सीते।।२७१॥ को वामन घुचाइले ग्रामेर कुशल। अन्यथा जबने ग्राम करिवे कवल"।।२७२।। एइ मत पाषण्डी करये कोलाहल। तथापिह महा भाग्यवन्त से सकल।।२७३।। प्रभु-सङ्गे एकत्र जन्मिल एक-ग्रामे। देखिलेक श्रुनिलेक ए सब विश्वाने।।२७४।। चैतन्येर गरा-सब मत कृष्ण रसे । वहिमुंख वास्य किछु कर्णे ना प्रवेशे ॥२७४॥ "जय ऋष्ण मुरारि मुकुन्द बन माली"। ग्रहिनिश गाय समे हइ कुत्तहली ॥२७६॥ अहर्निश भक्त सङ्गे नाचे विश्वमभर। श्रान्ति नाहि कारो-सब सत्व कलेवर।।२७७।। 'वत्सरेक' नाम मात्र, कत जुग गेल । चैतन्य-प्रातन्दे केही किछ ना जानिल ॥२७=॥ जेन महा-रास-कोड़ा, कत जुग गेल। 'तिलाख के' हेन सब गोपिका मानिल ॥२७६॥ एइ मत श्रविन्त्य कृष्णेर परकाश । इहा जाने भाग्यवन्त चैतन्येर दास ॥२८०॥ एइ मत नाचे महा प्रमु विश्वस्भर। निशि अवशेष गात्र से एक-प्रहर ।।२८१।। शाल ग्राम-शिला-सच निज-कोले करि । उठिला चैतन्य चन्द्र खट्टार उपरि ॥२८२॥

किसी के कहने-सुनने पर लौट भो पड़ता है ॥ २६६ ॥ कोई कहता-"भाई ! हमने तो यही देखा और सुना कि निमाइ पण्डित को लेकर ये लोग पागल हो गये हैं।। २६७।। "( यह की सिन की ध्वनि है या ) श्री-वास के घर में मेंढकों की टर्प २ का शोर मचा हुआ है। अथवा तो दुर्गा जी के उत्सव में "साड़ी" ( गीत गाने वाले गायक विशेष ) लोगों की होड़ मची हुई है।। २६० ॥ "जब देखो तब बस "हा हा" — "हू हू" ही स्नाई देता है। इन छोगों ने तो वाणी को कलंकित कर डाला !।। २६६।। (बड़े आश्चर्य की बात है कि) निदया में जहाँ सहस २ महा २ मट्टाचार्य हैं वहाँ ऐसे २ ढोंगो लोग भी रहते हैं ॥ २७० ॥ "कल इस निदया से श्री वास वामन के घर को तोड़ फोड़ कर गङ्गा में वहा देना है।। २०१।। उस वामन को भगा देने में ही गाँव का कुशल है नहीं तो इस गाँव को यवन राजा खा जायगा । २७२।। यद्यपि इस प्रकार से पाखंडी लोग कोलाहल मचाते हैं, तथापि वे सब महा भाग्यशाली ही हैं।। २७३॥ (कारए। कि ) उन्होंने प्रभु के साथ एक ही गाँव में जन्म लिया और प्रभु के इन सब चरित्रों को देखा और सुना ॥ २७४ ॥ इधर श्री-चैतन्य देव के गए। सब कृष्ण रस में मतवाले हो रहे हैं। वहिमुख जतों के वाक्य कुछ भी उनके कर्णों में प्रवेश नहीं कर पाते हैं।। २ : १।। भक्त लोग ''जय कृष्ण मुराचि मुकुन्द वनमाली' आनन्द से दिन रात गाते रहते हैं।। २७६।। और विश्वम्मर देव भी रात दिन भक्तों के साथ नाचते रहते हैं। किसी को भी थकावट माल्म नहीं होती-सब की देह सत्त्वमय है।। २७७।। कहने के लिए ही कीर्तान एक वर्ष तक हुआ परन्त्र इस कीर्रान में कितने युग बीत गये, यह श्री चैतन्य देव के साथ आनन्त में विभोर कोई कुछ भी न जाने सका । २७८ ।। जैसे महारास विलास में कितने ही यूग बीत गए परन्तु गोवियों ने उसे आधा झरा ही समझा ॥ २७६ ॥ ऐसे ही औं कृष्ण का प्रकाश अचिन्त्य होता है-श्री चैतन्य चन्द्र के भाग्यवान् दास हो इसे जानते हैं । २८ ।। इस प्रकार महाप्रमु थी विश्वस्थर नृत्य कर रहे हैं, अब केवल एक पहर रात शेष रह गई है।। २≈।।। इतने में श्रो चैतन्य नन्द्र सब शालियाम शिलाओं को अपनी गोद में लेकर विष्सु-

मड़ मड़ करे खट्टा विश्वस्मर भरे। आथे व्यथे नित्यानन्द खट्टा स्पर्श करे।।२५३।। अनन्तेर अधिष्ठान हइल खट्टाय। ना भाङ्गिल खट्टा, दोले श्रीगौराङ्ग-राय।।२५४॥ चैतन्य-ग्राज्ञाय स्थिर हइल कीर्त्तन। कहे आपनार तत्त्व-करिया गर्जन।।२५४॥ ''श्रति जुगे कृष्ण आसि, ग्रामि नारायण । आमि सेइ भगवान् देवकी नन्दन ॥२८६॥ अनन्त-ब्रह्माण्ड-कोटि-माभ्ते आमि नाथ । जत गाम्रो सेइ म्रामि, तौरा मोर दास ।।१८७।। ठोमा' सभा' लागिया आनार अवतार । नोरा जेइ देह' सेइ आमार आहार ॥२ = ॥ श्रामारे से दिया श्राष्ठ सर्व-उपहार''। श्रीवास वोलेन "प्रभु! सकल तोमार" ॥२=६॥ प्रभु वोले "मुञ्जि इहा खाइलुँ सकल । अद्वैत बोलचे "प्रभु ! वड़इ मङ्गल ॥२६०॥ करे-करे प्रभुरे जो गाय सर्व-दासे । प्रानन्दे भोजन करे प्रभु निजा वेशे ।।२६१।। दिघ खाय दुग्ध खाय नवनीत खाय। "आर कि आछये आन" बोलये सदाय ॥२६२॥ विविध सन्देश खाय शर्करा ऋक्षित । मुद्ग नारिकेल जल शस्येर सहित ।। २६३। कदलक, विपीटक, मजित तण्डुल। "आर वार म्रान" वोले खाइया बहुल। २६४।। व्यवहारे जन-शत-दुइर भाहार । निमिषे खाइया वोचे कि ग्राष्ठिये आरे"।।२९४॥ प्रभु वोले ''आन' आन' एथा किछू नाञ्चि"। भक्त सव त्रास पाइ स्मङरे गोसाञ्चा ॥२६६॥ कर जोड़ करि सभे कय भयवाणी। "तोमार महिमा प्रभु ! आमरा कि जानि ॥२६७॥ श्रन-त ब्रह्माण्ड शाछे जाहार उदरे। तारे कि करिव एइ क्षुद्र-उपहारे।।२६८।। प्रभु वोले "क्षुद्र नहे भक्त-उपहार । झाट आन' झाट आन' कि ग्राछये ग्रार" ॥२६६॥

सिहासन पर जा बेठे ॥ २५२ ॥ श्री विश्वस्मर के बोझ से सिहासन चर्र-मरं करने लगा तो फट से दौड़ कर श्री नित्यानन्द ने सिहासन को। इन्हें ॥ १५३ ॥ ( छते ही ) सिहासन में अनन्त देव का अधिष्ठान हो गया और वह दूटने से बच गया उम पर श्री गौरांगदेव झूलने लगे ॥ २५४ ॥ फिर श्री चैतन्यचन्द्र की आज्ञा से कीर्रान बन्द हुआ और तब वे गरजते हुए अगना तत्त्व कहने लगे यथा:—"किलपुण में कुरुण में ही हूँ, मैं ही नारायण हूँ । मैं वही भगवान् देवकीनन्दन हूँ । अनन्त कोटि ब्रह्माण्डों का मैं नाथ हूँ । तुम लोग जिस २ का यशा गाते हो, वह सब मैं हो हूँ । तुम सब मेरे दास हो" ॥ २५५ ॥ २५६ ॥ २५७ ॥ "तुम सब के लिए ही मेरा अवतार हुआ है । तुम लोग जो कुछ मुझे देते हो वही मेरा आहार है ॥ अतएव तुम लोगों ने भी अगना सर्वस्व मुझे भेंट कर दिया है ।" इस पर श्री वास जो बोले ये सब तो है ही आपका प्रभो !" ॥ २६६ ॥ प्रमु बोले—"देखों ये तो मैं सब खा चुका !" अहै ताचार्य बोले—"वड़ा ही अच्छा हुआ प्रभो !" सब सेवक लोग ला ला कर प्रभु के हस्त कमल में अर्पण करते हैं और प्रभु निजादेश में आतन्द पूर्वक भोजन करते हैं ॥ २६० ॥ २६१ ॥ आप दूब-दही-मक्खन सब खा-पी गए थ्रीर "और लाओ थ्रीर क्या है" कहते हुए बार २ पुकारने लगे ॥ २६२ ॥ शक्कर मिले हुए सन्देश आदि अनेक प्रकार की मिठा-इयाँ, सूँग, नारियल, जन गिरो सिहत, केला, चीऊड़ा, खील आदि बहुत कुछ खा करके प्रभु बोले और लाओ २ ! यहाँ तो कुछ भी नहीं है" । यह देख सुन कर भक्त लोग सब मयभीत होकूर भगवान् को स्मरण करने लगे ॥ २६४ ॥ २६६ ॥ २६६ ॥ फिर सब हाय जोड़ कर इरते हुए बोले "प्रभो ! मुद्दारों महिमा हम लोग वना जाने अनन्त ब्रह्माण्ड जिसके उदर में हों, उनके लिए हमारी इस तुच्छ भेंड से भला क्या हो सकता है ॥ वह तमारी इस तुच्छ भेंड

अानन्द हहल भय गेल सभाकार। जो गाय ताम्बूल सवे जार अधिकार। १३०१। हिर्षे ताम्बूल जो गायेन सव-दासे हस्त पाति लय प्रभु सभा प्रति हासे। ३०२। अन्तर गम्भीर हह क्षणे क्षणे हासे। सकल भक्तेर चित्ते लागये तरासे। १३०३।। यह चक्षु पाकाइया करये हुङ्कार। 'नाढ़ा नाढ़ा नाढ़ा'' प्रभु वोले वारे वार। १३०४।। महा शास्ति कर्ता हेन भक्त-सब देखे। हेन बक्ति नाहि कारो हहव सम्मुख । ३०४।। महा शास्ति कर्ता हेन भक्त-सब देखे। हेन बक्ति नाहि कारो हहव सम्मुख । १०४।। नित्यानन्द महा प्रभु शिरे घरे छाति। जोड़ करे ग्रह त सम्मुख करे स्तुति।। ३०६।। महा-भये जोड़ हाथे सब भक्त गए।। हेट-माथा करि चिन्ते' चैतन्य-चरणा। १३०६।। ए ऐएत्रयं शुनिते जाहार हय सुख। अवश्य देखिय सेइ चेतन्य-श्रीमुख।। ३०६।। ए ऐएत्रयं शुनिते जाहार हय सुख। अवश्य देखिय सेइ चेतन्य-श्रीमुख।। ३०६।। 'वर माग' वोले मह तेर मुख च। दे। 'तोर लागि भवतार मोर एइ ठाँह'।। ११०।। एइ मत सब भक्त देखिया देखिया। 'माग' माग' वोले प्रभु हासिया हासिया।। १११।। एइ मत प्रभु निज ऐश्वयं प्रकाशे। देखि भक्त गण सुख-सिन्धु-माभे भासे।। १११।। अविन्त्य चैतन्य-रङ्ग-बुझन ना जाय। क्षणेके ऐश्वयं करि पुन सुच्छी पाय। १११।। वाह्य प्रकाशिया प्रभु करये कन्दन। दास्य-भाव प्रकाशै करये अनुक्षण।। ११४।। गला घरि कान्दे सर्व-वंष्णाव देखिया। सभारे सम्भाषे 'भाइ' वान्यवं विलया।। ११४।। गला घरि कान्दे सर्व-वंष्णाव देखिया। सभारे सम्भाषे 'भाइ' वान्यवं विलया।। ११४।।

न्या कुछ है भक्त लोग बोले-"प्रभो ! धव तो केवल कपूँर-सुवासित-ताम्बूल मात्र रह गए हैं प्रभु बोले ''लाओ ! वे ही दो-कुछ विन्ता मत करो ।। २६६ ।। ३०० ।। तब तो सब को बड़ा आनन्द हुआ, और भय दूर हो गया और जिन २ का अधिकार था, वे सब प्रमु को पान देने लगे।। ३०१।। सब दास जन बड़े उमङ्ग के साथ प्रभु को पान दे रहे हैं और प्रभु सबके प्रति हँसते हुए हाथ बढ़ा कर ले रहे हैं।। ३०२।। प्रभु का हृदय गम्भीर है, परन्तु वाहर क्षण २ में हुँस रहे हैं-यह देख कर सब भक्तों के चित्त में भग का संचार हो आता है। २०३॥ इतने में प्रभु, दोनों आँख लाल लाल करके, हुँकार करते हुए बार बार "नाड़ा ३" पुकारने लगे।। ३०४।। उस समय भक्तवृत्द प्रभु को महा दण्डदाता के रूप में देखते हैं-किसी की शक्ति नहीं कि सन्मुख होवे । ३०४।। श्री नित्यानन्द जी महाप्रभु के शिर के ऊपर क्षत्र धारण करते हैं भीर श्री अहैत प्रभु के सामने हाथ जोड़ कर स्तृति करते हैं।। ३०६।। और सब भक्तकृत्द महाभय के मारे हाथ जोड़ कर शिर नीवा करके, श्री चैतन्यचन्द्र के चर्रों का चिन्तन करते हैं।। ३०७।। इस ऐस्वयं लीला के सुनने से जिसकी सुख होता है। वह अवस्य ही श्री चैतन्यचन्द्र के श्री मुख का दर्शन पायगा ।। ३०६ ।। जो भक्त जहाँ पर है, वह वहीं पर अवल है । प्रमु की म्राज्ञा बिना कोई ऊपर उठ नहीं सकता ।। ३०६।। तब प्रभु अद्वौतावार्य के मुख की और ताकते हुए बोले-"वर माँग ! तेरे लिए ही मेरा यहाँ अवतार हुआ है"।। ३१० ।। इसी प्रकार सब मक्तों की और देख २ कर हैंसते हुए उनसे कहते हैं "बर मौग-वर मांग"।। ३११।। इस प्रकार प्रभु अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित कर रहे हैं जिसे देख कर मक लीग सुख के सागर में वर् चले जा रहे हैं।। ११२।। श्रो चैतन्यचनद्र की लीला अचिन्त्य है. समझ में नहीं आती हैं। क्षण में ऐदवर्य को प्रकट करके वे फिर मुल्छित हो जाते हैं।। ३१३। फिर वाह्य ज्ञान लाभ करके प्रभु रोने लगते हैं और क्षण २ में दास भाव को प्रकट करते हैं।। ३१४ । वैष्णावों को आपस में गले पकड़ कर रोते हुए देखते प्रभु "भाइ बन्धु" कह कर उन सबसे बोलते हैं।। ३११।। प्रभु ऐसी २ माया फैनाते हैं कि

लिति ना पारे-प्रभु हेन माया करे। भृत्य विनु ताँर तत्व के नुझिते पारे। 12१६।।
प्रभुर चरित्त देखि हासे मक्त गए। सभेइ नोलेन "ग्रवतीर्ग नारायण। 12१७।।
कथो क्षण थाकि प्रभ खट्टार उपर। आनन्दे सूछित हैला श्रीगौर सुन्दर। 12१८।।
धातु मात्र नाहि, पड़ितेन पृथिनी ते। देखि सन्द पारिषद कान्दे चारि भिते। 12१६।।
सर्व भक्त गए। जुक्ति करिते लागिला। "आमां सभां छाड़िया ना ठानुर चलिला। 12२०।।
जदि प्रभु ए मत निष्ठुर भान करे। ग्रामराह एइ क्षणो छाड़िन शरीरे। 12२१।।
एतेक चिन्तिते सर्वज्ञेर चुड़ामिणा। नाह्य प्रकाशिया करे महा-हरि ध्वनि। 12२२।।
एतेक चिन्तिते सर्वज्ञेर चुड़ामिणा। नाह्य प्रकाशिया करे महा-हरि ध्वनि। 12२२।।
ए मत ग्रानन्द हम ननदीप पुरे। प्रेम रसे वैकुण्ठेर नाथ से निहरे।। ३२४।।
ए सकल पुष्य कथा जे करे श्रवणा। भक्त सङ्गे गौरचन्द्रे रहे तार मन। 12२४।।
श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्द चान्द जान। बुन्दावन दास तक्तु पद जुगे गान। 12२६।।

## अथ नवाँ अध्याय

जय जगननाथ-शची-नन्दन चैतन्य। जय गौर सुन्दरेर सङ्कीत न धन्य। १॥ जय नित्यानन्द-गदाधरेर जीवन। जय जय ग्रह्नेत श्रीयास-प्राण्-धन ॥२॥ जय श्रीजगदानन्द-हरि दास-प्राण्। जय वक्रश्वर पुण्डरीक-प्रेम धाम ॥३॥ जय वासुदेव-श्रीगभेर प्राण नाथ। जीव प्रति कर' प्रभु ! शुभ हष्टि पात ॥४॥

कोई समझ नहीं पाता है। वास्तव में उनके सेवक बिना उनके तत्त्व को कौन समझ सकता है।। ३१६।।
प्रभु के चरित्र को देख कर भक्त गए। सब हुँसते हैं और कहते हैं कि "नारायए। अवतोर्ण हुए हैं"।। ३१७।।
कुछ देर तक प्रभु गौर सुन्दर विष्णु-सिहासन पर बैठे और फिर आनन्द मूच्छा को प्राप्त हो गए।। ३१८।।
बौर संज्ञा-शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देख कर सब पार्षद चारों ओर रोने लगे।। ३१८।। और पड़्ना में भरे हुए प्रापस में कहने लगे—"हम सब को छोड़ कर ठाकुर चल दिये क्या यदि हम सबके प्रति
प्रभु ऐसा ही निष्ठुर भाव दिखायेंगे, तो हम सब भी इसी क्षण शरीर छोड़ देंगे"।। ३२०।। ३२१। इनके ऐसा विचार करते ही सर्वज्ञ शिरोमिण प्रभु ने वाह्य चेतना प्रकट करके बड़े जोर से हिर ध्विन की तब तो सब भक्त लोगों में आनन्द-कोलाहल मच गया और वे विह्नल होकर कोई कहीं, कोई कहीं पड़ गए।। ३२१।। ३२१।। इस प्रकार नवदीप में आनन्द हो रहा है। वैकुण्ठनाथ वहाँ प्रेमास्वादन करते हुए विहार कर रहे हैं।। ३२४।। इन सब पुण्य कथाओं को जो अवरण करते हैं, उनके मन में भक्तों के सिहत गौरचन्द्र निवास करते हैं।। ३२४।। श्री कृष्ण चंतन्य और श्री नित्यानन्दचन्द्र को अपना सर्वस्व जान कर बुन्दावन दास उनके युगल चरणों में उनका गुण गान करता है।। ३२६।।

इति—श्री चैतन्य भागवते मध्यखण्डे श्री चैतन्य ऐश्वर्य प्रकाशादि वर्णानं नाम अष्टमोऽध्यायः॥

श्री जगन्नाय मिश्र श्रीर श्रीशची के नन्दन श्री चैतन्यचन्द्र की जय हो। श्रीगौर सुन्दर के घन्य सङ्क्रीर्क्त की जय हो।। १।। श्री नित्यातन्द और श्री गदाधर के जीवन स्वरूप प्रभु की जय हो। श्री श्रद्धेत तथा श्रीबास के प्राण्यन स्वरूप प्रभु की जय हो।। २।। श्री जगदानन्द और श्री हरिदास के प्राण स्वरूप गौर को जय हो। श्री वक्र स्वर श्रीर श्रो पुण्डरीक के प्रेमधाम स्वरूप प्रभु को जय हो।। ३।। श्री बासुदेव एवे जुन चैतन्येर महा-परकाश। जहिं सर्व-वैष्ण्वेर सिद्धि प्रिभलाय ॥७॥ 'सात प्रहरिया-भाव' छोके ख्याति जार। जिंह प्रभु हहलेन सर्व-अवतार।। द्या प्रक्रित भोजन जिंह प्रकृत प्रकाश। जने जने विष्णु भक्ति दानेर विलास।। १। राज राजेक्वर ग्रभिषेक सेह दिने। करि लेन प्रभुरे सकल-भक्त गर्णे।। १०॥ एक दिन महाप्रभु थोगौर सुन्दर। आह लेन श्रीनिवास पण्डितेर घर।। ११॥ सङ्गे नित्यानन्द चन्द्र परम-विह्नल। प्रत्ये अत्ये भक्त गर्ण मिलिला सकल।। १२॥ आवेशित-चित्त महाप्रभु गौरराय। परम-ऐक्वयं करि चतुदिंगे चांय।। १३॥ प्रभुर इङ्गित बृक्षिलेन भक्त गर्ण। उद्य स्वरे चतुदिंगे करेन कीर्तान। ११॥ प्रमुर इङ्गित बृक्षिलेन भक्त गर्ण। उद्य स्वरे चतुदिंगे करेन कीर्तान। ११॥ प्रमुर अन्य दिन प्रभु नाचे दास्य भावे। क्षाणेके ऐक्वयं प्रकाशिया पुन भाङ्गे।। १६॥ सक्त-मक्तेर भाग्ये ए-दिन नाचिते। छित्या वित्ता प्रभु विष्णुर खट्टाते। १६॥ स्वर-एक्टिया प्रकाशिया। वैसेन विष्णुर खट्टी ते। विष्णुर खट्टी । १६॥ सात-प्रकृति प्रभु थाव प्रकाशिया। वैसेन विष्णुर खट्टी ते ता जानिया। ११॥ सात-प्रकृति भावे-खाढ़ सर्व-माग्रा। विक्ता प्रहर सात प्रभु व्यक्त हैया। १२॥ सात-प्रकृति सम्मुखे सक्त भक्त गर्ण। रिहलेन परम-प्रानन्द-जुक्त-मन।।। १॥ जोड़ हरते सम्मुखे सक्त भक्त गर्ण। रिहलेन परम-प्रानन्द-जुक्त-मन।।। १॥ किन्यु अवन्तेर हक्त प्रकाशा। समेह वासेन जेन वैकुण्ड विलास।। २०॥

और श्री गर्भ के प्रास्ताय की जय हो। है प्रसी! जोवों के प्रति शुभ दृष्टि की जिए।। ४।। भक्त मण्डली सहित श्री गौरांगदेव की जय हो, जय हो । श्री चैतन्यचन्द्र की कथा सुनने से अक्ति लाम होती है ॥ १ ॥ भाइयो ! जिस प्रकार महा प्रमु गौरचन्द्र ने विहार किया है-वह मध्यखण्ड की कथा एक चित्त होकर सुनी ।। ६ ।। अब पहले भी चैतन्यचन्द्र के महा-प्रकाश की कथा सुनो-जिसमें सब वैद्यावों को ग्रभिलाषाएँ पूर्व हुई हैं। जो संसार में "सात-पहरिया-भाव के नाम से प्रसिद्ध है तथा जिसमें प्रमु ने सब अवतारों का प्रकाश किया है।। ७।। द। जिस लीला में ब्रह्नुत भोजन राशि है, अद्भुत स्वरूप-प्रकाश है, और जन जन प्रति विष्णु बक्ति दान का विलास है।। ह । उसी दिन सब मक्तों ने मिलकर प्रभु का राज राजेश्वर श्रमिषेक किया है ।। १० ।। (वह असङ्ग इस प्रकार है) एक दिन महाप्रभु श्री गौरसुन्दर श्रीवास पण्डित के घर आए ॥ ११ ॥ साथ में अपने मात्र में परंग विद्धाल श्रो नित्यानव्य हैं। और सब भक्त लोग भो दो र चार प् करके धीरे २ वहाँ मा मिले ॥ १२ ॥ महाप्रमु श्री गौराराय का विलास्वका के आवेश से भर वाया और वे परम ऐश्वर्य का प्रकाश करते हुए चारों और देखने लगे।। १३॥ भक लोग प्रभु के संकेत को समझ गए, और चारों और उद्यस्वर से कीर्तान करने लगे।। १४।। श्रीर २ दिन तो प्रभु दास भाव में नाचा करते थे, और बीच २ में क्षण भर के लिए ही ऐस्वयं प्रकट कर फिर समेट लेते थे ॥ १५ ॥ परन्तु समस्त भक्तों के भाष्य से आज के दिव तो प्रमु नावते २ भगवान् विष्णु के सिहासन पर चढ़कर विराज गए।। १६।। भीर सब दिन तो प्रभु ऐस्वर्य भाव को प्रकाशित कर विष्णु सिहासन पर ऐसे जा बैठते थे कि मानो तो कुछ जानते ही नहीं हैं ।। १७ ।। परन्तु आज सब माया ( पर्दा ) को हटा कर प्रभु सात पहर तक अपने ईश्वर, भाव की व्यक्त करके बंधे रहे ।। १८ ।। सब भक्त लोग हाथ जोड़ कर परमानन्द वित्त से उनके सामने खड़े हैं।। १६।। उस समय कैसा अङ्गत आनन्द का प्रकाश हुआ कि सभी लोग यह समझने लगे कि साक्षात बैकुफ का ही विलास हो रहा है।। २०।। प्रभु भी ठीक वैकुष्ठनाथ को भाँति बैठ गए-आधा तिल भर भी

प्रभुद्रो वसिला जेन वैकुण्ठेर नाथ । तिलार्द्धेक माया मात्र नाहिक कोथात ॥२१॥ आज्ञा हैल "वोल मोर अधिषेक गोत। शुनि गाय भक्त गण हइ हरिषत ॥२२॥ अभिषेक शुनि प्रभु मस्तक ढुलाय। सभारे करेन कृपा दृष्टि ग्रमायाय॥२३॥ प्रभुर इङ्गित वृज्ञिलेन भक्त गण। ग्रभिषेक करिते सभार हैल मन ॥२४॥ सर्व-भक्त गरो वहिं भ्राने' गङ्गा जल। भ्रागे छाँ किलेन दिव्य-वसने सकल।।२५।। रोषे श्रोकर्पूर-चतुः सम ग्रादि दिया। सज्ज करिलेन सभे प्रेम जुक्त हैया।।२६।। महा जय जय व्विन शुनि चारि भिते । अभिपेक मंत्र सभे लागिला पढ़िते ॥२७॥ सर्वोद्ये श्रीनित्यानन्द 'जय जग' विल । प्रभूर श्रीशिरे जल दिया कृतू हली ।।२८।। म्रद्वौत-श्रीवास-म्रादि जतेक प्रधान । पढ़िया पुरुष सूक्त करायेन स्नान ।।२६।। गौराङ्गोर भक्त सब महा-मंत्र वित । मंत्र पढ़ि जल ढाले हइ हरिषत ।।३०।। मुकुन्दादि गाय अभिषेक-सुमञ्जल । केही कान्दे केही नाचे-प्रानन्दे विह्न / ।। ३१॥ पतिवृता गरा करे जय जय कार। ग्रानन्द स्वरूप चित्त हइल सभार।।३२॥ वसिया आञ्जन वैकुण्ठेर अधीश्वर। भृत्य गरो जल ढाले शिरेर उपर।।३३।। नाम मात्र-ग्रष्ठोत्तर वट जल। सहस्र घटेग्रो अन्त ना पाइ सकल ।।३४।। देवता सकले घरि नरेर आकृति। गुप्ते भ्रमिषेक करे जे हय सुकृति।।३४॥ , जार पाद पद्मे जल विन्दु दिले मात्र । सेहो घ्याने-साक्षाते के दिते₁ग्राछे पात्र ।।३६॥ तथापिह तारे नाहि जम दण्ड भय। हेन प्रभु साक्षाते सभार जल लय।।।।।

यह सुन कर भक्तगण हाँवत होकर गाने लगे ।। २२ ।। म्राभिषेक गान को सुनकर प्रभु आनन्द में झूमते हुए सिर हिलाते हैं और सब के प्रति सहज स्नेहपूर्ण कुना दृष्टि करते हैं ।। २३ ।। प्रभु ने अभिषेक करने के लिए संकेत किया जिसे समझ कर सब के मन में अभिषेक करने की अभिलाषा हुई ।। २४ ।। तब तो सब भक्त साण कुन्नाजल ढो ढो कर लाते हैं । पहले उस जल को दिव्य वस्त्र से छानते हैं, फिर उसमें कस्तूरी दो भाग चन्द्रन चार भाग, कुन्न तीन भाग और कपूर एक भाग—इस चतुःसम को मिला कर प्रेमपूर्वक सुगन्धित जल तैयार करते हैं ।। २४ ।। २६ ।। चारों भोर से महा जय जयकार ध्विन होने लगी और सब भक्त लोग अभिषेक मंत्र पढ़ने लगे ॥ २७ ।। सबं प्रथम महा विनोदी श्री नित्यानन्द ने "जय २" कह कर प्रभु के मस्तक पर जल छोड़ा ।। २८ ।। परचात् श्री अद्वेत और श्री वास ग्रादि प्रधान भक्तों ने पुरुष सूक्त पाठ करके स्नान कराया ।। २६ ।। थो गौरांग के भक्त सब महामंत्रज्ञ हैं—वे सब हरजित होकर मंत्र पढ़ २ कर जल ढालने लगे ॥ २० ॥ मुकुन्द ग्रादि भक्त ग्रीभषेक के मङ्गल गीत गा रहे हैं-कोई खानन्द में विह्नल होकर रो रहे हैं तो कोई नाच रहे हैं ॥ ३१ ।। पतिबताएं जय जयकार कर रहीं हैं । सब ही के चित्त आनन्द स्व-रूप हो गए हैं ।। ३२ ।। वैकुण्ठ के अधीश्वर प्रमु बैठे हुए हैं ग्रीर सेवक लोग शिर पर जल ढाल रहे है ।। ३३ ।। एक सौ आठ घड़ा तो केवल कहने के लिए ही हैं, वहाँ तो हजार २ घड़ों से भी पूरा नहीं पड़ रहा है ।। ३४ ।। कोई २ विशेष पुण्यशाली देवता भी मनुष्य का रूप बना कर गुन रूप से प्रमु का अभिषेक करते

है।। ३४।। जिनके चरण कमलों में—साक्षात् जल चढ़ाने का अधिकार भला कितनों का है—व्यान में भी एक ही बूंद जल देने से यमराज के दण्ड का भय नहीं रहता है, ऐसे प्रभु ग्राज साक्षात् सब का जल ग्रहण कर बहें हैं '' हैं ६ ।। २७।' श्रीवास के दास-दासो गए। जल लाते हैं भीर प्रभु स्तान करते हैं ' महो । भक

कहीं माया का ध्रावरण नहीं रक्खा ।। २१ ।। और तब यह आज्ञा हुई कि ''मेरे ग्रभिषेक के गीत गाओं' ।

श्रीवासेर दास-दासी गए। आने जल। प्रभु स्नान करे, भक्त से वार एइ कल।। इन।। जल आने' एक भाग्यवती—'दु:खी' नाम। आपने ठाकुर देखि वोले "आन' आन' ।। इ०।। आपने ठाकुर ताँर भक्ति योग देखि। 'दु:खी' नाम घुचाइया थुइलेन 'सुखी'।। ४०।। नाना वेद मंत्र पिढ़ सर्व-भक्त गण। स्नान कराइया अङ्ग करिला मार्जन।। १९।। परिधान कराइला नूतन वसन। श्री अङ्गे लेपिला दिव्य सुगन्धि-चन्दन।। ४२।। विष्ण खट्टा पड़िलेन उपस्कार करि। वसिलेन प्रभु निज खट्टार उपरि।। ४३।। छत्र धरिलेन शिरे नित्यानन्द राय। कोन भाग्यवन्त रिह चामर बुलाय।। ४४।। पूजार सामग्री छइ सर्व-भक्त गल। पूजिते लागिला निज प्रभुर चरण।। ४६।। पादा, अध्यं, भाचभनी, गन्ध, पुष्प, धूप। प्रदीप, नैवेद्य. वस्त्र-यथा अनुरूप।। ४६।। यज्ञ सूत्र, यथा शक्ति अङ्गे अलङ्कार। पूजिलेन करिया षोष्ट्रश-उपचार।। ४६।। यज्ञ सूत्र, यथा शक्ति अङ्गे अलङ्कार। पूजिलेन करिया षोष्ट्रश-उपचार।। ४६।। दशक्षर-गोपल मंत्रेर विधि मते। पूजा करि समे स्तव लागिला पढ़िते।। ४६।। अद्वैतादि आर जत पार्षेद प्रवान। पड़िला चरिएो करि दण्ड-परणाम।। १०।। प्रेम नदी बहे सर्व-गगोर नयने। स्तुति करे सभे, प्रभु अभायाय शुने।। ४१।। अम नदी बहे सर्व-गगोर नयने। स्तुति करे सभे, प्रभु अभायाय शुने।। १९।। जय जय जय जय सर्व-जगतेर नग्य। तप्त-जगतेर करं शुभ-हिष्टिशत।। १९।। जय अवदि हेतु जय जनक सभार। जय जय श्राब्रह्म-स्तम्वेर सूल प्राण।। १९।। जय जय वेद-धर्म-साधुजन-त्रारा। जय जय श्राब्रह्म-स्तम्वेर सूल प्राण।। १९।।

सेवा का यही फल है ( कि स्वयं भगवान् को सेवा मिल जाती है )।। ३८ ।। जल छाने वालों में एक भाग्य-वती दासी का नाम 'दु:खो' था। उसको जल लाते देख कर प्रभु स्वयं कहते हैं-"लाओ २"।। ३८॥ और उसके भिक्तभाव को देख कर प्रभु स्वयं उसका "दुखी" नाम मिटा कर "सुखी" नाम रख देते हैं ॥ ४० ॥ अनेक वेद मंत्रों के द्वारा सब भक्तों ने प्रभु को स्नान कराया, श्री अङ्ग को पींछा ॥ ४१ ॥ नवीन वस्त्र घारण कराये और श्रीअङ्ग पर दिव्य सुगन्धित चन्दन का लेप किया ॥ ४२ ॥ पश्चात्, संस्कार करके विष्णु सिहा-सन लगाया गया, तब उस पर प्रभु गौरसुन्दर विराजमान हुए ॥ ४३ ॥ श्री नित्यानन्दराय ने शिर पर क्षत्र लगाया और कोई भाग्यवान चँबर करने लगे ।। ४४ ॥ फिर सब भक्त गए। पूजा की सामग्री लेकर प्रभु के श्री चरम् की पूजा करने लगे ॥ ४४ ।।प्रथम पाद्य और अर्ध्य देकर फिर आचमन कराते हैं। फिर श्रीग्रङ्ग में गन्व लेप कर पुष्पमाळा अर्पण करते हैं। धूप-दीप दान करते हैं। नैवेध समर्पण करते हैं। यथोचित वस्त्र यज्ञोपवीत और यथाशक्ति अलङ्कार श्रीग्रङ्ग में घारण कराते हैं। इस प्रकार षोडशोप वार से प्रभु की पूजा सम्बन्न हुई ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ फिर सब भक्त लोग तुनसी की मंजरी पर चन्दन लगा २ कर प्रभु के श्रीचरसों पर बार २ चढ़ाने लगे ।। ४८ ।। दशाक्षर गोपाल मंत्र की विधि के अनुसार पूजा करने के परचात् सब भक्त लीग प्रभू की स्तृति पढ़ने लगे ।। ४६ ।। श्री अद्धैता वार्य आदि प्रधान २ पार्षदेगरा ने श्री चरणों में दण्डवत् पाइ कर प्राम्य किया।। ५०।। सब भक्तों के नेत्रों से प्रेम की नदी बह रही है और सब स्तुति कर रहे हैं श्वीर प्रमु सहज निष्कपट भाव से सुन रहे हैं । ४१ ।। स्तुति:—"सब जगत् के नाथ को जय ३ हो । हे प्रभो ! इस तप्त जगत् के प्रति शुभ दृष्टि दीजिए।। ५२।। ग्राप सब के ग्रादि कारण हैं-आप की जय हो । आप सब के पिता हैं-आपको जय हो ।। संकीर्तन प्रचार के लिए आप का अवतार है-आप की जय हो-जय हो ॥ ५३ ॥ 'हे वेद-धर्म-साधुजन रक्षक ! आप को जय हो । हे ब्रह्मा से तृग पर्यन्त के मूळ प्रासास्व-

जय पतित पावन गुगा-सिन्धु। जय जय परम-शरण दीन वन्धु।।११।। जय जय भीर सिन्धु-मध्ये - गुप्तवासी। जय जय भक्त-हेतु प्रकट विलासी।।१६।। जय जय अचिन्त्य अगम्य आदि-तत्त्व। जय जय परम-कोमल शुद्ध-सत्त्व।।४७।। जय जय वित्र कुल-पावन-भूषण। जय वेद-धर्म-आदि !सभार जीवन।।१८।। जय जय प्रजामिल-पतित-पावन। जय कृत्व-धर्म-आदि !सभार जीवन।।१८।। जय जय प्रजामिल-पतित-पावन। जय कृत्व प्रता-दुष्कृति-विमोचन।।१८।। परम प्रकट रूप प्रभुर प्रकाश। देखि परानन्दे इ्विलेन सर्व-दास।।६१।। परम प्रकट रूप प्रभुर प्रकाश। देखि परानन्दे इ्विलेन सर्व-दास।।६१।। सर्व माया चुलाइया प्रभु गौरचन्द्र। श्रीचरण दिलन-पुजये भक्त वृन्द ।।६२।। दिव्य गन्ध ग्रानि केहो लेपे श्रीचरणे। तुल्रमी-कमले मेलि पूजे कोन जने।।६२।। केहो रत्त-सुवर्ण-रजत-अलङ्कार। पाद पद्मे दिया दिया करे गमस्कार।।६४।। पट्ट-नेत-शुक्ल नील सुपीत वसन। पाद पद्मे दिया नमस्करे सर्व जन।।६१।। पट्ट-नेत-शुक्ल नील सुपीत वसन। पाद पद्मे दिया नमस्करे सर्व जन।।६१।। वेदणा प्रजार सभार भावना। अज-रमा-शिव करे जे लागि कामना।।६७।। वेदणा द दास-दासी गणे ताहा पूजे। एइ मत फल हथे-वेदणावे जे भने।।६६।। द्वि, धान्य, तुलसी लद्म्या सर्व जने। पाइया ग्रभय सभे देन श्रीचरणे।।६६।। नाना विष ग्रल ग्रानि देन पद तले। गन्ध, पुष्क, चन्दन चरणे केहो ढाले।।७०।।

रूप ! आपकी जय हो, जय हो ।। ५४ ।। पतित पावन गुरासिन्धु की जय जय हो । परम शररा की, दीन-बन्धु की जय जयाहो ॥ ४४ ॥ "हे क्षीरसिन्धु में गुप्तवास करने वाले ! आपकी जय हो, जय हो । हे भक्तों के लिए प्रकट विद्यास करने वाले । आपकी जय हो, जय हो ॥ १६ ॥ अचिन्त्य, प्रागम्य, ग्रादि तस्वस्वरूप अपकी जय २ हो ॥ १८ ॥ "विप्रकुल पावन की जय क्रिप्रकृति भूष्ए। की जम ! वेद घर्म के आदि ग्रीर सब के जीवन स्वरूप प्रभु की जय।। ४८।। अजामिल 🏄 प्रक्ति पावन की जयः २ ! पूतना दुष्कृति विनाशक की जय २ ।। अदोषदर्शी रमाकान्त की जय ३ । इस प्रकार सब बड़े २ पार्षद स्तुति करते हैं।। ४६ ।। ६० ॥ प्रभु के इस प्रकाश में उनका परम रूप प्रकट हुआ है उसके दर्शन कर प्रभु के सब दास परानन्द में डूब गए।। ६१।। प्रभु गौरंचन्द्र ने ग्राज माया का सब आवरण हटाकर अपने श्री चरणों को धर्पण किया-भक्तवृत्व उनकी पूजा करने लगे।। ६२।। कोई दिव्य गन्ध लाकर प्रमु के श्री चरगों पर लगाते हैं तो कोई कमल पर तुलसी रख कर उनसे श्री चरगों को पूजते है।। ६३।। कोई रतन के कोई स्वर्ण के, कोई चाँदी के अलङ्कारों को श्री चरण कमलों में अर्पण कर करके नमस्कार करते हैं।। ६४।। पट्ट ब्रस्न, नेत वस्त्र, गुक्ल, नील, पीत वस्त्रादि को श्री पाद पद्मों में अर्पण करके सब नमस्कार करते हैं।। ६४ ॥ सब भक्त वृत्द नीना प्रकार के धातु-पात्र भी चढ़ाते हैं। इस प्रकार न जाने कितने पात श्री चरगों में आ आ कर पड़े हुए हैं ।। ६६ ।। जिन श्री चरगों को पूजने की भावना सब की रहती है जिनकी कामना बहा। लक्ष्मी और शिवजी भी करते हैं।। ६७।। उन्हीं की पूजा आज 🎄 वैष्णवों के दास-दासीगण भी कर रहे हैं। वैष्णवों की सेवा करने वालों को ऐसा ही फल मिलता है गाइसा। ्वे सब लोग आज समय प्राप्त करके, दूब, धान धौर तुलसीदल ले ले कर श्री चरणों पर चढ़ाते हैं।। ६६॥ नाना प्रकार के फल लाकर चरण समीप रखते हैं, और कोई गन्ध, पुष्प, चन्दन ही श्री चरणों पर ढाल देते है । ७० । कोई बोडशोपचार से पूजा करते हैं तो कोई वड़ज़ से ही-जैसी जिसके चिता में स्पुराण हुई

केहो पूजे किरिया षोड़श-उपचारे। केहो वा षडञ्ज-मते-जेन स्फुरे जारे।।७१॥ कस्तूरी, कुङ्क म, श्रीकपूर, फागु धूलि। सभे श्रीवरणे देह हुई कृत्हली।।७२।। चम्पक, मल्लिका, कुन्द, कदम्ब, मालती । नाना-पूष्पे शोभे श्रीचरण-नख-पाति ॥७३॥ परम प्रकाश-वैकुण्ठेर चूड़ा मिए। "किस्तु देह" खाइ" प्रभू चाहेन ग्रायिन ॥७८॥ हस्त पाते प्रभू, सब देखे भक्त गण। जे जे मत देइ-सब करेन भोजन।।७४।। केहो देइ कदलक केहो दिव्य मुद्ग । केहो दिध क्षीर वा नवनी, केहो दुग्व ॥७६॥ प्रभूर श्रीहस्ते सव देइ मक्त गण। ग्रमायाय महाप्रभ करेन भोजन ॥७७॥ थाइल सकल गरा नगरे नगरे। किनिजा उत्तम द्रव्य आनेन सत्त्वरे।।७८।। केहो दिव्य नारि केल उपस्कार करि। शर्करा-सहित देइ श्रीहस्त-उपरि॥७४॥ नाना विध प्रकार सन्देश देइ आनि । श्रीहस्ते लड्या प्रभु खायेन आपनि । ८०।। केही देइ मेग्रीया क्षिरा-कर्कटिका फल। केही देइ इक्षु केही देइ गङ्गा जल ॥ ८१॥ देखिया प्रभुर सभे आनन्द-प्रकाश। दश-वार वीस-वार देइ कोन दासं॥ २१।। शत शत जने वा कतेक देइ जल। महा योगेश्वर पान करेन सकल।।=३।। सहस्र सहस्र भाण्ड-दिव क्षीर दृग्ध। सहस्र सहस्र कान्दिकला, कत मुद्गा।। ६४.। कतेक वा सन्देश, कतेक वा फल मूल। कतेक सहस्र वाँटा कपूँर ताम्बूल।। प्रा कि अपूर्व शक्ति प्रकाशिला गौरचन्द्र। 'केमते खायेन' नाहि जाने भक्त वृन्द ॥ ६॥ भक्तेर पदार्थ प्रभु खायेन सन्तोषे। खाइया सभार जन्म-कर्म कहे शेषे।। 🕬।

।। ७१ ।। सब बढ़े श्रानन्द से कस्त्री, कुंकुम, श्री कपूर, श्रवीर गुलाल, श्री चरणों पर डालते जाते हैं ।। ७२।। ग्रीर श्री चरएों की नख-पंक्ति चम्पा, चमेली, कुन्द, कदम्ब, मालती आदि नाना प्रकार के पूष्पों से शोभा को प्राप्त हो रही हैं।। ७३।। वैकुष्ठ के नायक चुडामिश प्रभु आज अपने ऐश्वर्य का परम प्रकाश करते हुए आप ही माँगने भी लगे-"कूछ दो तो खाऊँ ॥ ७४ ॥ ऐसा कह कर प्रभु हाथ पसारते हैं-तो यह देख भक्त गए। भोजन देने लगते हैं, जो कोई जैसा कुछ भी देता है, प्रभू सब खा जाते हैं।। ७४।। कोई केला देते हैं तो कोई दिन्य मुँग की दाल। कोई दहां कोई खीर, कोई मक्खन, कोई दूघ देता है।। ७६।। सव भक्त लोग प्रभु के श्री हस्त में ही देते हैं और महात्रभु सहज निष्कपट भाव से खाते जाते हैं।। ७७।। (फिर तो क्या था ) भक्त लोग सब बाजारों में दौड़ते फिरते हैं और उत्तम २ पदार्थ मोल लेकर भागे आते हैं ।। ७८ ।। कोई दिन्य नारियल संस्कार करके, उसमें शकूर मिलाकर श्रीहस्त में अर्पण करते हैं ॥ ७६ ॥ कोई नाना प्रकार के सन्देश ला ला कर देते हैं और प्रभु स्वयं श्रीहस्त में लेकर खाते है।। ८०॥ कोई मेवा कोई खीरा, कोई ककड़ी, कोई गन्ना तो कोई गङ्गाजल देता है।। पर ।। प्रभु के आनन्द-प्रकाश के दर्शन कर कोई २ दास तो दस २ बीस २ बार देते हैं ॥ ५२ ॥ सैकड़ों ही भक्तों ने न जाने कितना जल दे डाला परन्तु प्रभू सब को पो गए महा योगेश्वर जो ठहरे ।। ५३ ॥ दही, दूध और खीर के हजारों पात्र खाली हो सए। हजारों गढ केला के स्ना गए। कितनी सूँग की दाल 11 =४ 11 कितना सन्देश कितना फल, कन्दमल स्वाहा कर गए-इसका पार नहीं। कपूर मिले पानों के तो हजारों पानदान खाली हो गए।। 💵 ।। अही ! कैसी अपूर्व शक्ति आज श्री गौरचन्द्र ने प्रकाशित की ! इतना सब श्राप कैसे खाते जा रहे हैं-इसे भक्त लोग कोई नहीं जान पाते हैं।। ६६ । भनतों को वस्तु प्रभु बड़े संतुष्ट होकर खाते हैं और खाकर पीछे से सब के जन्म-कर्म बखानते जाते हैं।। =७।। ( जिसकी जो बातें प्रभु बताते हैं ) उस भक्त को वे सब तत्काल स्म-

स्तिक्षाणे से भक्ते र ह्य स्मङरणा। सन्तोषे आछाड़ खाय, करये क्रन्दन ।। द्वा शिवासेरे बोले "झरे ! पड़े तोर मने। भागवत श्वानिल जे अमुकेर स्थाने।। द्वा पदे पदे भागवत प्रेम रस मय। श्वानिया द्वा लिल जेत तोमार हृदय।। देश। उद्य स्वर करि तुनि लागिला कान्दिते। विद्धल हृदया तुमि पड़िला भूमिते।। दृशा अबुध पदुषा भित्त योग ना जानिला। वलाये कान्दये केने ना वृद्धिल इहा।। दृशा वाह्य नाहि जान' तुमि प्रेमेर विकारे। पदुषा तोमारे निल वाहिर-दुयारे।। दृशा वेवानन्द इथे ना करिल निवारणा। गुरु यथा ध्रज्ञ-सेड मत शिष्य गणा।। देश। विद्यारे तोमा' एड़िल हानिला।। तवे तुमि आइला परम दृश्व पात्रा।। देश। वुःख पाद्म मने तुमि विरले विस्ति । आर वार भागवत चाहिते लागिला।। देश। वेखिया तोमार दुःख श्रीवेषुण्ठ हैते। आविभाव हृदलाङ तोमार देहेते।। देश। विदेश तोमार एइ हृदये विस्या। कान्दाइलुँ आपनार प्रेम योग दिया।। हन।। श्रानन्द हृदल देह शुनि भागवत। सब तिति स्थान हैस विर्वार मत' ।। देश। यानन्द हृदल देह शुनि भागवत। सब तिति स्थान हैस विर्वार मत' ।। देश। यानन्द हृदल देह शुनि भागवत। सब तिति स्थान हैस विर्वार मत' ।। देश। यानन्द सागरे मरन सर्वे-भक्त गणा। विस्या करेन प्रभु ताम्बूल भक्षत्य।। १०२।। क्षानन्द सागरे मरन सर्वे-भक्त गणा। विस्या करेन प्रभु ताम्बूल भक्षत्य।। १०२।। क्षाने भक्त नाचे, केहो करे सब्द्वीत्तं । केहो बोले 'जय जय श्रीशची नन्दन' ।। १०३।। क्षानिक्त जो भक्त नाचे केहे-स्थाने। याज्ञा करि प्रभु तारे आनान आपने। १०४।।

रण हो आती हैं और वह आनन्द-विह्वल हो पछाड़ खाकर गिर पड़ता है और रोने लगता है।। पट ।। श्रीवास से बोले-"अरे! आती है याद तूभे! तूने अमुक (देवानन्द पिडत ) के स्थान पर श्री भागवत सुनी थी।। पट ।। श्रो भागवत पद २ पर प्रेम रसमय है-उसे सुन कर तुह्यारा हृदय अत्यन्त ही पिघल चला था।। ६०।। "तब तुम ऊँचे स्वर से रोने लगे थे श्रीर विह्वल होकर भूमि पर गिर गए थे।। ६१।। श्रवोध विद्यार्थी गण भला भिनत भाव को क्या समझें। वे कहने लगे 'यह क्यों इतना रोता-पीटता है-कुछ समझ में नहीं आता।। ६२।। "तुम तो भाव के तरङ्गों में पड़े बाहर से बेसुब थे। विद्यार्थी लोग तुमका धसीटते हुए बाहर द्वार पर ले गए।। ६३।। इस पर देवानन्द ने उनको मना नहीं किया। गुरु जैसे अज्ञ देसे ही शिष्य गण भी श्रज्ञ ।। ६४।। "उन्होंने तुमको घसीट कर बाहर द्वार पर छोड़ दिया। तब तुम वहाँ से बड़े दुखित होकर घर लौटे।। ६४।। मन में दुःख पाकर तुम एकान्त में जा बैठे और श्रोम झागवत को उठा

कर देखने लगे।। ६६ ।। "तब मैं तुम्हारा दु:ख देख श्री वंकुण्ठ से आकर तुह्मारी देह में प्रकट हो गया।। ६७ ॥ तब मैंने तुम्हारे इस हृदय- में बैठ निज प्रमयोग देकर, तुमको रुलाया था।। ६८ ॥ "तब तुमको भागवत सुनकर बड़ा ही आनन्द हुआ और तुम्हारे नेशों के जल से वह स्थान सारा भीग गया—मानो तो वर्षों हुई हो"।। ६६ ॥ इस अनुभव को प्राप्त होकर श्रीवास आनन्द में विह्वल हो भूमि पर लोट पोट हो गए रोने और लम्बी २ साँस लेंने लगे।। १०० ॥ इसी प्रकार श्री अहै तादि जितने वैष्णावजन हैं, सब को देख २ कर उनके अनुभव की सुध कहाते हैं।। १०१ ॥ सब भक्त लोग आनन्द-सागर में मग्न हैं और प्रभु बैठे हुए तीम्बूल चर्वण कर रहे हैं। १०२ ॥ भक्त लोग कोई नाच रहे हैं, कोई संकीर्तन कर रहे हैं, कोई "जय २

श्री शैचीनन्दन'' कर रहे हैं।। १०३।। यदि कोई भक्त वहाँ नहीं भी है तो प्रभु आप आज्ञा करके उसे बुलवा भेवते हैं।। १०४। ग्राने पर प्रभु ''कुछ दो खाऊँगा' कह कर श्रीहस्त फैला देते हैं। और बो भी जोकुछ "कि छु देह' खाइ" विल पातेन श्रीहस्त । जेइ जै देयेन ताहा खायेन समस्त ॥१०४॥ खाइया वोलेन प्रमु "तोर मने आछे। अमुक निशाय आमि वसि तोर काछे।।१०६॥ विप्र रूपे तोर ज्यर करिलाङ नाश । शुनिजा विह्वल हइ पड़े सेइ दास ॥१०७॥ गङ्गा दासे देखि बोले ''तोर मने जागे। राज भये पलाइस् जवे निशा भागे।।१०८॥ सर्व-परिकर सने ग्रासि खेया घाटे । कोथाह नाहिक नौका-पड़िला सङ्कटे ।।१०६।। रात्रि शेष हैल, तुमि नौका ना पाइया। कान्दिते लागिला श्रति दुःखित हुइया। ११०॥ 'मोर सागे जवने स्पर्शिवे परिवार । गाङ्गे प्रवेशिते मन हइल तोमार ॥ ११॥ तवे आमि नौका निया लेयारिर रूपे। गङ्गाय वाहिया जाइ तोमार समीपे ॥११२॥ तवे नौका देखि तुमि सन्तोष हइला। अतिशय प्रीत करि कहिते लागिला।।११३।। 'अरे भाइ! श्रामारे राखह एइ वार। जाति प्राण धन देह-सकलि तोमार।।११४।। रक्षा कर' परिकर-सङ्को कर' पार । एक-लङ्का एक-जोड़ वस्त्र से तोमार ।।११४॥ तवे तोमा' सङ्गे परिकर करि पार। तवे निज वैकुण्ठे गेलाङ आर वार' ।।११६।। शुनि भासे गङ्गादास भानन्द सागरे। हेन लोला करे प्रभु गौराङ्ग सुन्दरे ।।११७।। "गङ्गाय हइते पार चिन्तिले आमारे । मने पड़े पार आमि करिलाङ तोरे" ॥११८॥ शुनिञा मूच्छित गङ्का दास गड़ि जाय। एइ मत कहे प्रेशु अति अमायाय ।।११६।। वसिया आक्रेन वैकुष्ठेर अधीश्वर। चन्दन-मालाय परिपूर्ण कलेवर।।१२०।। कोन प्रियतम करे श्रीअङ्गे व्यजन । श्रीकेश-संस्कार करे अति प्रिय जन ॥१२१॥ ताम्बूल जो गाय कोनु अति प्रिय भृत्य । केहो गाय, केहा वा सम्मुखे करे नृत्य ॥१२२॥

देते हैं उसे वे सब खा जाते हैं ।। १०४।। खाकर किसी से प्रभु कहते हैं—"तुभे याद है—उस रात को मैंने विप्र रूप से तेरे पास बैठ कर तेरा ज्वर नाश किया था"। यह सुन कर वह दास विह्वल होकर गिर पड़ता है।। १०६।। १०७॥ गङ्गादास को देख कर बोले—"तुभे याद आती है कि जब तूराजा के भय से रात मे

भाग निकला था ।। और कुटुम्ब सहित जब तू नौका-घाट पर आया, तो वहाँ कहीं भी नौका न मिली और तू सङ्कट में फैंस गया ।। १०८ ।। १०८ ।। रात बीत चली पर नौका न मिली । तब त अत्यन्त दुखित होकर रोने लगा ।। १९० ।। "अब मेरी आँखों के आगे राजा के यवन सिपाही मेरे बाल-बच्चों को पकड़ लेंगे—उनको स्पर्श कर लेंगे"-इस दु:ख में तुमने गंगा में डूब मरने की मन में ठान ली ।। १११ ।। तब मैं ही मल्लाह के

स्पर्श कर लंगे"-इस दु:ख में तुमने गंगा में डूब भरने को मन में ठान ला। । १११ ।। तब में ही मल्लाह के रूप में नौका को लेकर गंगा में नौका खेता हुआ तुम्हारे पास ग्राया था।। ११२ ।। तब नौका देख कर तुम बड़े ही प्रसन्न हुए और ग्रांतिशय प्रीति पूर्वक मुझसे कहने लगे।। ११३ ।। "अरे भाई! अवकी बार मेरी रक्षा

कर दो-यह मेरी जाति, प्रारा, धन देह-सब तुम्हारे ही हैं।। ११४।। रक्षा करो ! परिवार समेत पार कर दो।। एक टका ( रुपया ) और एक जोड़ा धोती तुम्हें दूँगा।। ११४।। "तब मैं तुमको परिवार समेत पार कर अपने वंकुण्ठ को चला गया"।। ११६।। यह सुन कर गंगादास आनन्द-सागर में बहने लगे। ऐसी २ लीला प्रभु श्री गौरांग सुन्दर करते हैं।। ११७।। (प्रभु पुन: कहते हैं) 'गङ्गा से पार होने के लिए मेरा

चिन्तन करने पर मैंने ही तुभे पार किया था-याद ग्राती है ?"।। ११६।। यह सुन कर सूच्छित गङ्गादास लोट पोट होने लगते हैं। इस प्रकार आज प्रमु सब माया-छलना से रहित होकर भक्तों के प्रति कह रहे है।। ११६।। श्री वैकुण्ट के ग्रधीववर विराजमान हैं। चन्दन ग्रौर मालाग्रों से श्री अंग परिपूर्ण है।। १२०।। कोई प्यारा भक्त श्रीअंग पर पंखा कर रहा है, कोई ग्रांत लाडला उनके केशों को सँवार रहा है।। १२१।।

एइ मत सकल दिवस पूर्णं हैल। सन्ध्या आसि परम-कौतुके प्रवेशिल।।१२३।। धूप दीप लइया सकल भक्त गण। अर्चना करिते लागि लेन श्रीचरण।।१९४।। राङ्क, घन्टा, करताल, मन्दिरा, मृदङ्ग । वाजायेन वहु विघ उठिल आनन्द ॥१२४॥ अमायाय विसया आ छेन गौरचन्द्र । किछु नाहि वोले जत करे भक्त वृन्द ॥१२६॥ नाना विध पुष्प सभे पाद पद्मे दिया। "त्राहि प्रभु" विल पड़े दण्डवत् हैया।।१२७।। केहो काकु करे, केहो करे जय ध्वनि । चतुर्दिगे आनन्द क्रन्दन मात्र शुनि ॥१२८॥ कि अद्भुत सुख हैल निशार प्रवेशे। जे आइसे से-इ जैन वैकुण्ठे प्रवेशे ॥ १२६॥ प्रभुर हेइल महा-ऐश्वर्य-प्रकाश । जोड़ हस्ते सम्मुखे रहिला सर्व दास ।।१२०।। भक्त-अङ्गे अङ्ग दिया पाद पद्म मेलि । लीलाय आछेन गौर सिंह कुतूहली ॥१२१॥ करोन्मुख हइलेन श्रीगौर सुन्दर।जोड़ हस्ते रहिलेन सर्व-अनुचर।।१३२॥ सात प्रहरिया-भावे सर्वे जने जने। अमायाय प्रभू कृपा करेन आपने।।१३३।। आज्ञा हैल ''श्रीधरेर झाट गिया आन'। आसिया देखुक मोर प्रकाश-विधान ॥१३४॥ निरविध भावे मोर वड़ दु:ख पाय्या । आसिया देखुक मोरे, झाट आन' विया ॥१३४॥ नगरेर अन्ते गिया थाकिह वसिया । जे मोरे डाकये तारे आनिह घरिया"।।१३६॥ धाइल वैष्णव गरा प्रभुर वर्चने । आज्ञा लइ गेला तारा श्रीधर-भवने ॥१३७॥ सेइ श्रीधरेर किछु जुनह श्राख्यान । खोलार पसार करि राखे निज-प्राण ॥१३८॥ एक बार खोला गाँछि किनिञा आनय। खानि खानि करि ताहा काटिया वेचय ॥१३६॥

कोई दूसरा दुलारा दास उनको ताम्बूल अर्पण वर रहा है। कोई गा रहे हैं तो कोई सामने नृत्य कर रहे हैं। १२२।। इसी प्रकार समस्त दिन व्यतीत हो गया। परम कौतुक के साथ संध्या ने प्रवेश किया।। १२३।। भक्त लोग सब धूप दीप लेकर प्रभु के श्री चरणों की ग्रारती उतारने लगे।। १२४।। और शङ्ख घण्टा, करताल, मजीरा, मृदंग बजाने लगे-परम आनन्द छा गया।। १२४।। प्रभु माया-रहित होकर बैठे है।

भक्त लोग कुछ भी करें, प्रभु कुछ नहीं कहते हैं।। १२६।। फिर सब भक्तों ने नाना प्रकार के पुष्प प्रभु के श्री पाद पद्म पर अर्पेण किये तथा "रक्षा करो प्रभो ! कहते हुए दण्ड के समान भूमि पर पड़ गए। १२०।। कोई भक्त गिडगिड़ाते हुए दिनती कर रहे हैं तो कोई जय जयकार कर रहे हैं। बस चारों ग्रोर श्रानन्द का कन्दन कोलाहल मचा हुआ है।। १२=।। संघ्या के समय कैसा ग्रद्धुत सुख छा गया कि जो आता है वही मानो तो वैकुण्ठ में ही चला जाता है।। १२६॥ प्रभु अपने महा ऐश्वर्य का प्रकाश करके विराजमान हैं और

सब दास बृण्द हाथ जोड़ सन्मुख खड़े हैं।। १३०।। परम विनोटी गौरसिंह भक्त के अंग के ऊपर अङ्ग (हस्त?) दिये चरण कमलों को मिला कर आनन्द पूर्वक सिंहासन पर विराजमान हैं।। १३१।। तब श्री गौरसुन्दर वर देने के लिए तैयार हुए। सब अनुचर वृन्द हाथ जोड़े हुए हैं।। १३२।। इस ''सात–पहरिया भाव'' में एक २ भक्त के ऊपर प्रभु स्वयं अमायिको कृषा करते हैं।।१३३।। श्रीमुख से ब्राज्ञा हुई कि 'झट से

श्रीधर को ले आओ। वह ग्राकर मेरे प्रकाश के विधान को देखें"।।१३४॥ "वह वड़ा दुःख पोता हुआ भी निरन्तर मेरा चिन्तन किया करता है। झटपट ले ग्राश्रो उसे। वह ग्राकर मुफ्ते देखे ।।१३५॥ तुम लोग इसं मोहरले के ग्राखीर में जाकर रहो। वहाँ जिस को तुम मुफ्ते बुलाते हुए सुनो, उसे पकड़ लाना"।। १३६॥ प्रमुक्त बचनों को सन कर पैद्याव लोग "जो आजा" कट कर श्रीधर के घर को उठ शरो ॥ १३७॥ उस

प्रमुक्ति वचनों को सुन कर बैब्राव लोग ''जो आज्ञां'' कह कर श्रीधर के घर को उठ भागे।। १३७ । उस श्रीघर का चरित्र कुछ सुनो। वह केला की दुकान कर श्रपने प्रायों की रक्षा करता है।। १३ = ।। एक बार

ताहाते जै-किन्छु हय दिवसे उपाय। तार अर्द्ध गङ्गार नैवेद्य लागि जाय।।११४०।। अर्द्धेक सवाय हम निज-प्राण्-रक्षा। एइ मत हम विष्णु भक्तेर परीक्षा॥१४१॥ महा सत्य वादी तिहो जेन युधिष्ठिर। ग्रार जेइ मुल्य बोले, ना हय वाहिर।।१४२॥ मध्ये मध्ये जेवा जन ताँर तत्व जाने। ताहार वचने मात्र द्रव्य खानि किने ॥१४३॥ एइ मते नवदीपे श्राछे महाराय । 'सोलावे चा' ज्ञान करि केही नाचिनय ॥१४४॥ चारि-प्रहर रात्रि निद्रा नाहि कुल्ए नामे। सर्व-राति 'हरि' वोले दीपल-आह्वाने ॥१४४॥ जतेक पाषण्डी बोले श्रीवरेर डाके। रावे निद्रा नाहि जाइ दुइ कर्ण फाटे, ॥१४६॥ महा-चावा वेटा ! भाते पेट नाहि भरे । शुधाय व्यक्तिल हैया रात्रि जागि भरे' ।।१४७।। एइ मत पाषण्डी मरथे मन्द विल । निज कार्य करथे श्रावर कुतूहली ।।१९८।। 'हरि' विल, डाकिते जे ग्राछये थोघर । निशा भागे प्रेस योगे डाके उच्च स्वर ॥१४६॥ आध पय भक्त गरा गेल मात्र घाट्या । श्रीघरेर डाक शुने-तथाह थाकिया ॥१५०॥ डाक-अनुसारे गेला भागवत गरा। श्रीघरेर घरिया लइला ततक्षरा ॥१५१॥ "चल चल महाश्य ! प्रभु देख सिया। आमरा कृतार्थ हइ तोमा परशिया ॥१५२॥ शुनिका प्रमुर नाम श्रोधर मूर्विछत । श्रानन्दे विह्नल हइ पड़िला भूमित ॥१४३॥ बाये व्यथे मक गए। लइला तुलिया। विश्वसभर-अग्रे निल' ग्रालग करिया।।१४४॥ श्रीधर देखिया प्रभु प्रसन्न हड्सा। 'आइस-ग्राइस' करि वलिते लागिला ॥१४१॥

जो केला का वृक्ष खरीद कर ले आता है, उसके दुकड़े २ कर उन्हें बेचता है ॥ १३६॥ उससे दिन भर में जो कुछ कमाई होती है, उसके आधे से श्री गङ्गाजो को भोग लगाता है।। १४०॥ और श्राधे से ही सदा अपने प्राणों की रक्षा करता है। विष्ण-भक्त की परीक्षा इसी प्रकार हुआ करती है।। १४९।। वह महा सत्यवादी है माना तो युविधिर ही हा। जो मूल्य एक बार कह देता, उससे फिर दूसरा मूल्य नहीं कहता । १४२ ॥ जो लोग उसकी इप यथार्थ वादिता को जानते हैं, वे बीच २ में इसके पास से लेते हैं। जो सूल्य वह एक बार कह देता है, तुरन्त ही वही मूल्य देकर ले जाते हैं॥ १४३॥ इस प्रकार ये 'महाशय' नवद्वीप में रहते हैं। पर 'खोला बेचने वाला' समझ कर कोई इनको नहीं पहचानता है।। १४४।। श्रीकृष्ण नाम लेते हुए इन्हें रात चार पहर नींद नहीं सारा रात ''हिर हिरि'' की ऊँची २ टेर लगाते हैं ।। १४५ ।। पासण्डी निन्दक लोग कहते कि श्रोधर की विल्लाहट के मारे हम रात भर सो नहीं पाते हैं और हमारे दोनों कान फटे जाते हैं।। १४६।। 'गँवार उल्लू कहीं का। भात से पेट भरता नहीं-इसी से भूख से ज्याकुल होकर यह रात भर जगः जग कर मरता है"।। १४७।। इस प्रकार पाखण्डी लोग गाली दे दें कर जलते-मरते पर श्रीघर मस्त होकर अपने काम में लगा रहता।। १४८।। रात्रि का समय है। श्रीघर अपने घर में ऊँचे २ सुर से, बड़े प्रेम के साथ "हरि हरि देर रहा है।। १४६।। इवर से भन्त लोग आधा ही रास्ता जा पाये थे कि वहीं उनको श्रीघर की टेर सुनायों पड़ी।। १५०।। उस टेर का अनुसरण करते हुए भक्त लोग चले भौर तुरन्त ही श्रीचर को जा पकड़ा।। १५१।। वे बोले-"महाशय जी ! चिलिए, चिलए ! प्रभु के दर्शन कीजिए। हमतो आज तुम्हारा स्पर्शेपा कर कृतार्थ हुए"।। १४२।। प्रभु का नाम सुन कर श्रीधर तो मूर्विछत हो गया श्रोर आनन्द में विह्वल होकर भूमि पर गिर पड़ा।। १५३।। भनत लोगों ने जैसे-तैसे उसको उठाया और सब से बचा कर श्रो विश्वम्भर के आगे ले ग्राए ॥ १५४ ॥ श्रीवर को देख कर प्रमु बड़े प्रसन्न हुए और ''म्राओ २'' कहने लगे ॥ १४४ ॥ श्रीघर! तुमने मेरी ग्रमित आराधना की है ग्रीर मेरे

विस्तर करिया आछ मोर आराधन । बहु जन्म मोर प्रेमे त्यजिला जीवन ।।१४६।। एह जन्मे मीर सेवा करिला विस्तर। तोमार खोलाय अन्न खाइलु निरन्तर ॥१५७॥ तोमार हस्तेर द्रव्य खाइलुँ विस्तर । पासरिला आमा' सङ्गे जे केला उत्तर" ॥१५८॥ जखने करिला प्रभु विद्यार विलास । परम-उद्धत हेन जखने प्रकाश ॥१५८॥ सेइ काले गूढ़-रूपे श्रीघरेर सङ्गे। खोला-केना-बचा-छले केल वहुरङ्गे।।१६०॥ प्रतिदिन श्रीधरेर पसारेते गिया। थोड़, कला, मूल, खोला आनेन किनिया।।१६१।। प्रति दिन चारि दण्ड कलह करिया। तवे से किनये द्रव्य अर्द्ध-मूल्य दिया।।१६२॥ सत्य वादी श्रीघर- जे निव ताहा वोले । श्रद्धं मूल्य दिया प्रभु निज-हस्ते तोले ।।१६३।। उठिया श्रीघर दास करे काढ़ा काढ़ि। एइ मत श्रीघर-ठाकुरे हुड़ा हुड़ि ॥१६४॥ प्रभु बोले 'केने भाइ श्रीधर तपस्व । अनेक तोमार धर्थ बाछे हेन वासि ॥१६५॥ श्रामार हाथेर द्रव्य लहिस काढ़िया। एत-दिने केवा आमि ना जानिल इहा ॥१६६॥ परम ब्रह्मण्य श्रीघर-कुद्ध नाहि ह्य । वदन देखिया सब द्रव्य काढ़ि लय ।।१६७।। मदन मोहन रूप गौराङ्ग सुन्दर । ललाटे तिलक उर्द्ध शोभे मनोहर ।।१६८।। त्रिकच्छ-वसन शोभे कृटिल-कून्तल। प्रकृते नयन दृइ परम चव्चल ॥१६६॥ शुभ्य यज्ञ सूत्र शोभे वेढ़ियां शरीरे। सूक्ष्म रूपे अनन्त जे हेन कलेवरे ॥१७०॥ अधरे ताम्बूल-हासे श्रीधरे चाहिया। आरं वार खोला लये धापने तुलिया।।१७१॥

प्रेम में बहुत से जन्मों में प्राण दिये हैं ।। १४६ ।। "इस जन्म में भी तुमने मेरी बहुत सेवा की है । तुम्हारे खोला (केला की बाहरी घूल) पर मैंने सदा ग्रन्न-प्रसाद पाया है।। १५७।। तुम्हारे हाथ के बहुत से पदार्थ मैंने खाये हैं। तुम मेरे साथ जो सवाल-जबाब किया करते थे-उन्हें भूल गए क्या ?" ।। १५८।। (वह कथा इस प्रकार से हैं कि ) जिस समय प्रभु-विद्या-विलास में रत थे उस समय आप अपने को परम उद्दण्ड जैसा

दिखलाते थे।। १४६।। उस समय अपने रूप को छिपाकर, प्रभु ने श्रीधर के साथ, केला के पत्तो, फल-फूल लेने के छल से बहुत क्रुष्ठ कौतुक-विनोद किया था।। १६०।। आप नित्य प्रति श्रीधर के दुकान पर जाकर केला के फूल गुदा फल, मूल छाल, मोल ले आते थे।। १६१।। परन्तु प्रति दिन चार घड़ी उससे लड़-झगड

लेते थे और तब भ्राधे दाम पर वस्तु मोल लेते थे।। १६२।। सत्यवादी श्रीधर जो दाम लेंगे वही बतलायेगे भी, परन्तु प्रभु उसका आधा ही देकर वस्तु अपने ही हाथ से उठा लेते हैं।। १६३।। तब दास श्रीघर भी

उठ कर खड़ा हो जाता है और छीनने लगता है। इस प्रकार सेवक श्रीधर और प्रभु गौर में खब छीना-झपटी श्रीर जिद्दम जिद्द चनती है।। १६३।। प्रभु कहते-"नगीं भाई तरस्वी श्रीघर ! मुक्ते तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत घन है।। १६४ ।। तुम मेरे हाथ से चीज-वस्तु छीन लेते हो ! अरे ! तुम इतने दिनों

में भी न जान पाये कि मैं कौन हूँ ?" ॥ १६६॥ श्रीधर परम ब्राह्मण भक्त है, वह प्रभु पर क्रोध नहीं करता है। बस उनके मुख-चन्द्र की ओर ताकता है और अपनी सब चीजें छीन लेता है।। १६७॥ श्री गौरांग-सुन्दर का मदनमोहन रूप है-मस्तक पर ऊर्घ्व पुण्डू तिलक मनोहर शोभा दे रहा है।।१६८।। विकच्छ वस्र धारण किये हुए हैं, कुटिल कुन्तल शोभा दे रहे हैं। नयन युगल सहज स्वभाव से परस चंचल हैं।। १६६।।

सुध्र यज्ञोपवीत वदन पर शोभा दे रहा है-यह यज्ञोपत्नीत क्या है-मानो तो अनन्त (शेष) देव ही सूक्ष्म रूप से श्री अंग पर विराजमान हैं।। १७०।। ग्रघर पर पान की लालो है। ऐसे अधरों से आप श्रीघर की बौर देख कर हैंस देते हैं और फिर दुवारा केला उठा नेते हैं ।। १७१ । श्रीधर कहता है "सुनो ब्राह्मण

श्रीधर बोलेन ''खुन ब्राह्मण्-ठाकुर। क्षमा कर' मोरे मुल्लि तोमार कुक्कुर ॥१७२॥ प्रभु वोले "जानि तुमि परम-चतुर । खोला-वेचा अर्थ धाछे तोमार प्रचुर ।।१७३॥ "आर कि पसार नाहि" श्रीधर से वोले । "अल्प कड़ि दिया तथा किन' पात खोले ।।१७४॥ प्रभु वोले "योग निञा ग्रामि नाहि छाड़ि। योड़ कला दिया मोरे तुमि लह कड़ि ॥१७४॥ रूप देखि मुग्ध हैया श्रीधर से हासे। गालि पाड़े विश्वम्भर परम सन्तोषे ॥१७६॥ "प्रत्यह गङ्गारे द्रव्य देह' त किनिया। आमारे वा किछु दिले सूल्येते छाड़िया ॥१७७॥ जे गङ्गा पूजह तुमि, आमि तार पिता । सत्य सत्य तोमारे कहिलुँ एइ कथा" ।।१७८।। कर्णे घरि श्रीधर से 'हरि हरि' बोले। उद्धत देखिया ताँरे देइ पात-खोले।।१७६॥ एइ मत प्रति दिन करेन कन्दल। श्रीधरेर ज्ञान-"विष्र परम-चन्चल"।।१८०॥ श्रीघर वोलेन "मुङ्गि हारिलुँ तोमारे । कड़ि बितु किछ दिव क्षमा कर' मोरे ।।१८२१।। एक खण्ड खोला दिव, एक खण्ड थोड़। एक खण्ड कला मूल, आरो दोष मोर ॥१८२॥ प्रभु बोले "भाल भाल ग्रार नाहि दाय । श्रीघरेर खोले प्रभु प्रत्यह ग्रन लाय ॥१=३॥ भक्तरे पदार्थ प्रभु हेन मते खाय। कोटि हैले अभक्तरे उलटि ना चाय।।१८४।। एइ लीला करिव चेतन्य हेन आछे। इहार कारगी से श्रीधर खोला बेचे ॥१८४॥ एइ लीला लागिया श्रीधरे वेचे खोला । के वुझिते पारे विष्णु-वैष्णवेर लीला ॥१८६॥ विनि प्रमु जानाइले सेइ नाहि जाने। सेइ कथा प्रभु कराइ लेन स्मरेगी।।१८७।।

देवता ! मुभे क्षमा करो । मैं तो तुम्हारा कुत्ता हूँ" ॥ १७२ ॥ प्रमु कहते—"मैं जानता हूँ, तुम बड़े चतुर हो। खोला बेच २ कर तुम्हारे पास काफी घन हो गया है।। १७३।। श्रीघर कहता-"क्यों भीर दुकानें नहीं है। कम दाम देकर वहीं से केला, पत्ता खरीद लो"।। १७४॥ प्रमु कहते—"मैं अपने रोज के सौदागर की नहीं छोड़ सकता। अरे ! दाम लो मुझसे और दो थोड़े ( केला का गुदा ) और केला ॥ १७४ ॥ श्रीधर तो प्रमुका रूप देख कर मुग्ध हो जाता है और हँसने लगता है। तब तो प्रमु विश्वम्भर मन में परम संतुष्ट होते हुए भी बाहर से खरी-खोटी सुनाने लगहें हैं।। १७६ ।। प्रभु कहते-"तुम नित्य प्रति चीज वस्तु खरीद कर गङ्गा को तो चढ़ाते हो, किर मेरे लिए बाम कुछ छोड़ दोगे तो क्या हो जायगा ॥ १७०॥ अरे ! जिस गङ्गा की तुम पूजा करते हो मैं तो उसका बाप हूँ। यह मैंने तुमसे सत्य २ बात कही है।। १७८।। तब तो श्रीघर झढ से अपने कानों को पकड़ कर 'हिर हिरि' कहने लगता, और अत्यन्त ढीठ देख कर उनको खोला-पत्ता दे देता ।। १७६ ।। इस प्रकार प्रभु नित्य प्रति श्रीघर से तकरार किया करते । श्रीधर वस इतना हो जानता कि यह विप्र बड़ा चंचल है।। १८० ।। श्रीधर कहता-"मैं हारा ! मैं तुम्हें बिना मूल्य के कुछ दूँगा-क्षमा करो मुक्ते ॥ १८१ ॥ एक दुकड़ा खोला ऐक दुकड़ा थोड, और एक दुकड़ा केला-मूल दूँगा-फिर तो मेरा कोई दोष नहीं रहेगा न ।। १८२ ।। प्रमु कहते - 'ग्रच्छा २ ! अब और तुम्हारा देना नहीं है"। श्रीघर के खोला पर प्रमु प्रति दिन भ्रन्न-भात खाते हैं। १=३॥ भक्तों की वस्तु ही प्रभु इस प्रकार खाते हैं। अभक्तों की वस्तु कोटि २ क्यों न हो-उधर उलट कर के भी नहीं देखते हैं।। १८४।। श्री चैतन्य वन्द्र श्रीघर के साथ इस प्रकार की लीला करेंगे ऐसा ही विधान था। इसीलिए श्रीधर खोला बेचते हैं।। १०५। इस लीला के लिए ही श्रीधर खोला बेचते हैं। विष्णु ग्रीर वेष्णुवों की लीला कीन समझ सकतक है ।। १८६ । बिना प्रभु के जनाये, वह (श्रीवर) भी इसे नहीं जानता था। इसीलिए प्रभु ने उस प्रसङ्ग की यहाँ मुध दिलाई।। १८७।। प्रभु बोले-"श्रीघर! देख मेरे रूप को! यदि तू चाहे तो अष्ट सिद्धियों को आज

प्रभु बोले "श्रीधर! देखह रूप मोर। अष्ट सिद्धि दास म्राजि करि देख तोर" ॥१८०॥ माथा तुलि ना है महा पुरुष श्रीधर। तमाल-स्यामल देखे सेइ विश्वम्भर। १२६॥ हाथे वंशी मोहन, दक्षिणी वलराम। महा ज्योतिर्मय सब देखें विद्यमान ॥१६०॥ कमला ताम्वूल देइ हस्तेर उपरे। चतुर्मुख पञ्च मुख आगे स्तुति करे ॥१६१॥ महा फणा-छत्र देखे शिरेर उपरे। सनक, नारद, शुक, देखे जोड़ करे ॥१६२॥ प्रकृति-स्वरूपा सब जोड़-इस्त करि। स्तुति करे चतुर्दिगे परम-सुन्दरी ॥१६३॥ देखि सात्र श्रीधर हइला मूरछित। सेइ मत ढिलया पड़िला पृथिवीत ॥१६४॥ "उठ उठ श्रीधर!" प्रभुर आजा हैल। प्रभु-वाक्ये श्रीधर से चैतन्य पाइठ ॥१६६॥ प्रभु वोले "श्रीधर! श्रामारे कर' स्तुति"। श्रीघर वोलये "नाथ मुन्नि मूढ़ मित ॥१६६॥ प्रभु वोले "श्रीधर! श्रामारे कर' स्तुति"। श्रीधर वोलये "नाथ मुन्नि मूढ़ मित ॥१६६॥ प्रभुर आजात्य जगन्माता सरस्वती। प्रभु वोले "तोर वाक्य-सेइ मोर स्तुति"। ॥१६७॥ प्रभुर आजात्य जगन्माता सरस्वती। प्रवेशिला जिह्वाय, श्रीधर करे स्तुति"। १६७॥ प्रभुर आजात्य जगन्माता सरस्वती। प्रवेशिला जिह्वाय, श्रीधर करे स्तुति ॥१६७॥ प्रभुर आजात्य जगन्माता सरस्वती। प्रवेशिला जिह्वाय, श्रीधर करे स्तुति ॥१६७॥ जय जय जय नवद्वीप-पुरन्दर ॥१६६॥ जय जय अनन्त-ब्रह्माण्ड-कोटि-नाथ। जय जय शची-पुण्यवती-गर्भ जात ॥२०१॥ जय महा-वेद-गोप्य जय विप्रगृज। युगे युगे धर्म पाल' करि नाना काज ॥२०१॥ सूढ़ रूपे पेड़ाइला नगरे नगरे। विनि तुमि जानाइले के जानिते पारे। १०२॥ तुमि धर्म तुमि कर्म तुमि भिक्त ज्ञान। तुमि शाखानुमि वेद तुमि सर्वे ध्यान ॥२०॥ तुमि ऋद्वि तुमि सिद्धि तुमि योग भोग। तुमि श्रद्धा तुमि ह्या तुमि मोह लोभ।। १००॥

तेरी दासी बना दूं"।। १८८ ।। महापुष्प श्रोधर ने सिर उठा कर देखा तो गौर विश्वम्भर को तमाल सहश श्याम रूप में दर्शन किया।। १८८ ।। उनके हाथ में मोहिनी बंशी है, दाहिनी ओर बलराम हैं और भी महा उथोतिमंब स्वरूप विराजमान हैं।। १८० ।। लक्ष्मी जी जाप के हाथ में ताम्बूल दे रही हैं। सामने चतुर्ष पञ्चमुक्त आदि देवता गए। स्तुति कर रहे हैं।। १६१ ।। शीरा के ऊपर महाफराों का क्षत्र दिखाई देता है। श्रीर हाथ जोड़े हुए सनकादि, नारद, गुकदेव श्रादि मुनिगरा भी दिखाई देते हैं।। १६२ ।। शक्ति स्वरूपणी पर्सम सुन्दरी रमणी गरा सब हाथ जोड़े, चारों ओर खड़ो स्तुति कर रही हैं।। १६३ ।। ये सब देखते ही श्री घर तो मूर्ज्छित हो गया, और पृथ्वी पर लुढ़क पड़ा।। १६४ ।। तब प्रमु को आजा हुई कि "उठ २ श्रीघर" प्रमु के बाक्य से श्रीधर सचेत हो उठा।। १६४ ।। प्रमु बोले "श्रीघर! मेरी स्तुति कर!" श्रीघर बोला—"नाथ! मैं तो मूढ मित हूँ"।। १६६ ॥ "मैं अला आपकी स्तुति क्या जानूँ। इस तुच्छ की शक्ति हो क्या? प्रमु बोले "तेरे मुख के वचन ही मेरी स्तुति हैं। तू बोल कुछ"।। १६७ ।। प्रमु की श्राज्ञा से जगन्माता सरस्वती श्रीधर को जिल्ला पर का निरोजों, श्रीर श्रीधर स्तुति करने लगा।। १६८ ॥ "महाप्रमु विश्वमभर की जय रे नवहीप—पुरन्दर की जय रे।। २००।। "हे बेद के महागोट्य तत्त्व! आपकी जय हो। हे विप्रराज! आपकी जय हो। आप गुप २ में नाना कार्य द्वारा धर्म की पालन किया करते हैं।। २०१।। ग्राप इस नदिया नगर में ग्रुप रूप से विचरते रहे, ग्राप को कोई पहचान न सका। आप के जनाये बिना कौन ग्राप को जान मेरिकीन सकता है।। २०२।। "तुम धर्म स्वरूप हो, तुम कर्म स्वरूप हो।। तुम इहि हो, तुम सिद्धि हो, तुम ही योग और सोग स्वरूप हो।। २०३।। तुम इहि हो, तुम सिद्धि हो, तुम ही योग और सोग स्वरूप हो।। २०३।। तुम हि गोर लोभ स्वरूप हो।। २०४।।

तुमि इन्द्र तुमि चन्द्र तुमि अग्नि जल। तुमि सूय तुमि बायु तुमि धन बल । २०४।।
तुमि भक्ति तुमि सुक्ति तुमि अज भव। तुमिवा हइवे केने-तोमार ए सव। १२०६।।
पूर्व मोर स्थाने तुमि आपने बिलला। 'तोर गङ्गा देख मोर चरण-सिलला'' ११२०॥
तभू मोर पाप-चित्ते निहल स्मरण। ना जानिलुँ तुमा दुइ असूल्य चरण। १२०६॥
तभू मोर पाप-चित्ते निहल स्मरण। ना जानिलुँ तुमा दुइ असूल्य चरण। १२०६॥
तभू मोर पाप-चित्ते निहल स्मरण। ना जानिलुँ तुमा दुइ असूल्य चरण। १२०६॥
तभू मोर पाप-चित्ते निहल स्मरण। ना जानिलुँ तुमा दुइ असूल्य चरण। १२०६॥
राखिया वेडाओ भक्ति शरीर-भितरे। हेन भक्ति नवद्वीपे हइला वाहिरे। १२१०॥
मक्ति योगे भीष्म तोमा' जिनिल समरे। भक्ति योगे यशोदाय वान्धिल तोमारे। १२११॥
अनन्त ब्रह्माण्ड-कोटि बहे जारे मने। से तुमि श्रोदाम गोप वहिला आपने। १२१३॥
अनन्त ब्रह्माण्ड-कोटि बहे जारे मने। से तुमि श्रोदाम गोप वहिला आपने। १२१३॥
अनन्त ब्रह्माण्ड-कोटि बहे जारे मने। से तुमि श्रोदाम गोप वहिला आपने। १२१३॥
अनन्त ब्रह्माण्ड-कोटि बहे जारे मने। से तुमि श्रोदाम गोप वहिला आपने। १२१॥
अनक्त ब्रह्माण्ड-कोटि बहे जारे मने। से तुमि श्रोदाम गोप वहिला स्वाने। १२१॥।
भक्ति लागि सर्व-स्थाने पराभव पाय्या। जिनिल्या बेडाओ तुमि भक्ति जुकाइया। १२१६॥
से माया हइल चूर्ण श्रार नाहि लागे। हेर-देख सकल भुवने भक्ति मागे। १२१॥।
से माया हइल चूर्ण श्रार नाहि लागे। हेर-देख सकल भुवने भक्ति मागे। १२१६॥
से काले हारिला जन-दुइ चारि-स्थाने। ए काले वान्धिवा तोमा' सर्व जने जने''। २१७॥
महा-शुद्धा-सरस्वती श्रोघरेर शुनि। विस्मय पाइला सर्व-वैष्एव-स्रानि।। २१६॥
प्रभु वोले "श्रीघर! वाछिया माग' वर। प्रष्ट सिद्धि दिव ग्रीजितोमर गोचर।। २१०॥
श्रीधर वोलेन "प्रभु! श्रारो माण्डाइवा। निश्चित्त्ये थाकह तुमि ग्राइ ना पारिवा।। २२०॥

"तुम इन्द्र हो, तुम चन्द्र हो, तुम अग्नि और जल स्वरूप हो। तुम सूर्य हो, तुम वायु हो, तुम हो धन श्रीर बल स्वरूप हो ।।२०५० तुम भक्ति हो, तुम मुक्ति हो, तुम ही ब्रह्मा और शङ्कर हो। (नहीं २) तुम ये सब क्यों होस्रोगे ! ये हो सब तुम्हारे हैं ।। २०६ ।। "तुमने आप ही मुझसे पहले कहा था कि देख ! यह तेरी गङ्गा तो मेरे चरणों का जल है। २०७॥ तब भी मेरे पापी चित्त को चेत नहीं हुआ और मैं तुम्हारे इन अमूरुय चरण युगल को नहीं पहुंचान सका ।। २०८।। 'जिस तुमने गोकुल नगर को घन्य किया वही तुम ग्रबं नवद्वीप में पुरन्दर हुए हो।। २०६।। आप जिस भक्ति को अपने भीतर धारण करके विचरते हो, वह भक्ति यहाँ नवद्वीप में बाहर प्रकट हो गई ॥ २१० ॥ "भक्ति के प्रभाव से ही भीष्म पितामह ने तुमको जीत लिया था। भक्ति के बल से ही यशोदा जी ने तुमको बाँघ लिया था।। २११।। भक्ति के भाव में ही सत्य-भामा ने तुमको बेच दिया था और भक्ति के वशीभूत होकर ही तुमने गोपरमणी (श्रीराधा) को श्रपने कन्चे पर चढ़ाया था। १२१२ ॥ तुमको तो श्रनन्त कोटि ब्रह्माण्ड के प्राणी अपने हृदय में घारण करते हैं और ग्राप तुम श्रीदामा गोप को अपने कन्धे पर ले जाते हो ।। २१३ ।। जिसके द्वारा ग्रपनी पराजय होती है, उसे लोग किसो को बतलाते नहीं, उसे तो बड़े यत्न से छिपा कर रखते है।। २१४।। तुम भी भिक्त महारानी के द्वारा सब ठौर पछाड़ पा करके भी भक्ति को छिपा कर, विजयी बने हुए विचरते हो ॥२१४॥ अब वह आप की माया ( छल-कपट ) चूर २ हो गई हैं-वह अब और नहीं चल रही है। कारएा कि यह देखो यह देखो सब लोक भक्ति माँग रहे हैं ।। २१६ ।। उस समय तो तुम दो चार जनों के पास ही हारे थे, परन्तु इस समय तो तुमको एक २ जन सब ( अवने प्रेम में ) तुमको बाँघ लेंगे"।। २१७।। श्रीघर की ऐसी महा विशुद्ध वाणी को सुनकर वैष्णव अग्रगएय सब विस्मित को प्राप्त हुए ।। २१= ।। तब प्रभु बोले ''श्री-

धर! चुन करके वर माँग लो। मैं आज अष्ट सिद्धि प्रत्यक्ष रूप में तुमको दे दूँगा"।। २१६।। श्रीधर बोला- "प्रभो! ग्रौर बहकाने चाहते हो क्या ? पर यह निश्वय मानो कि श्रव तुम्हारी चाल चलेगी नही

प्रभू बोले "दर्शन मोर व्यर्थ नहे। भवश्य पाडवा वर-जेइ चिते लये" ॥२२१॥ ''माग' माग'' पुन: पुन बोले विश्वम्भर । श्रीघर वोलये ''प्रमु ! देह' एइ वर ॥२२२॥ 'जे ब्राह्मण कार्ढि लेन मोर खोला पात । से ब्राह्मण हुउ मोर जन्मे जन्मे नाथ ॥२२३॥ जे बाह्मण मोर सङ्गे करिल कन्दल। मोर प्रमुहुउ ताँर चरण-युगल'।।२२४।। विलिते विलिते प्रेम बाढ्ये श्रीषरे । दुइ बाहु तुलि कान्दे महा-उच्च स्वरे ।।२२४।। श्रीधरेर भक्ति देखि वैष्णव-सकल । अन्योऽन्ये कान्दे सव हृद्दया विह्नल ॥२२६॥ हासि बोले विश्वम्भर "शुनह श्रीवर। एक महा राज्ये करों तोमारे ईश्वर॥२२७॥ श्रीधर बोलपे धामि किछ्इ ना चाइ। हेन कर' प्रभु ! जेन तौर नाम गाइ।।२२८।। प्रभु बोले "श्रीधर! आमार तुमि दास। एतेके देखिले तुमि श्रामार प्रकाश ॥२२६॥ एतेके लोमार मति-भेद ना हइल। वेद गोप्य भक्ति योग तीरे आमि दिल ॥२३०॥ जय जय व्विति हैल वैष्णव मण्डले। 'श्रीधर पाइल वर' श्रुतिल सकले।।२३१।। धन नाहि, जन नाहि, नाहिक पाण्डित्य। के चितिव ए सकल चैतन्येर भत्य ॥२३२॥ कि करिव विद्या-घन-रूप-वेश-कृते। ऋहङ्कार वाढि सब पड़ये निर्मे से ।।२३३।। कला सूला वेचिया श्रीधर पाइल जाहा। कोटि-कल्पे कोटीव्वरे ना देखिल ताहा ॥२३४॥ श्रहङ्कार द्रोह मात्र विषयेते आछे। श्रथः पात-फल तार ना जानये पाछे।।२३५।। देखि मूर्ख-दरिद्वेरे सुजने जे हासे। कुम्भी पाके जाय सेइ निज-कर्म-दोषे।।२३६।। वैष्णव चिनिते पारे काहार शकति। आछये सकल सिद्धि, देखिते दुर्गति। २३७॥

।। २२०।। प्रभु बोले-"परन्तु मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता । जो तुम्हारा चित्त चाहेगा वही वरदान मिल जायगा ।। २२१ ।। इस प्रकार जब विख्यम्भर प्रभु वार २ "माँग २" कहने लगे तो श्रीधर बोला-"प्रभो ! यह वर दो कि ।। २२२ ।। "जिस ब्राह्मण ने मेरे खोला पत्ते छीते थे, वह ब्राह्मण जन्म २ में मेरे नाथ हों ।। २२३ ।। जिस ब्राह्मण ने मेरे साथ झगड़ा किया था उनके युगल चरए। मेरे प्रभु हों ।। २२४ ।। कहते २ श्रीधर का प्रेमभाव बढ़ चला और वह दोनों वाहु उठा कर बड़े ओर से रोने लगा ।। २२४ ।। श्रीघर की यह मिक्त देखकर वैदंशाव लोग सब विह्वल हो गए और आपस में रोने लगे ॥ २२६ ॥ तब विश्वम्भर प्रभु हैंस कर बोले-"सुनो श्रीधर ! मैं तुमको एक महाराज्य का स्वामी बना देता है" ॥ २२७ ॥ श्रीधर बोला-"'मुफे कुछ नहीं चाहिए। वस ऐसा करदो प्रभो ! कि मैं तुम्हारा नाम गाया करू"।। २२ ।। प्रभु बोले-'श्रीधर ! तुम मेरे दास हो । इसीलिए तुमने मेरा यह महा प्रकाश देखा ।। २२६ ।। इतने पर भी तुम्हारी मति नहीं टबी-अतएव मैंने तुमे वेद-गोष्य भक्ति योग दिया ॥ २३० ॥ वैष्णव मण्डली में जय जयकार की घ्वनि मूं ज उठी। श्रीवर को वरदान मिला-यह सबने सुना ।। २३१ ।। ओह ! श्री चैतन्यचन्द्र के इन भ्त्यों के पास न घन है, न जन है, न पण्डिताई है, इनको कीन पहचान सकता है।। २३२।। ग्ररे ! विद्या, घन, रूप, कुल, वेश-भूषा-इनसे क्या होगा ? ये ती अहंकार बढ़ा कर आप भी जड़ समेत नष्ट हो जाते हैं ॥२३३॥ श्रोधर ने केला-मूल बेच कर जो भक्तियोग पाया उसके दर्शन भी करोड़पतियों को करोड़ों करवों में नहीं हए 🔏 ॥ २३४ ॥ विषय वस्तुओं में केवल अहंकार और द्रोह मान्न हैं, उसका फल अधःपतन है-पर इस परिस्ताम को सोग नहीं जानते हैं।। २३४।। जो सज्जन को मूर्ख और दिरद्र देख कर हँसता है, वह अपने कर्म के दोष से कुम्भीपाक नरक में जाता है ॥ २३६ ॥ किसकी सामध्यें है कि वेष्णावों को पहजान सके ? देखने में ही उनकी द्र्यति सी है, पर सब सिद्धियाँ उनमें हैं।। २३७।। इसका साक्षी है खोला-बेचने बाला श्रीधर !,

1

खोला वेचा श्रोधर- ताहार एइ साक्षी। भिक्त मात्र निल अष्ट-सिद्धिके उपेक्षि ॥२३६॥ जत देख वैष्णवेर व्यवहार-दुःख। निश्चय जानिह सेइ परानन्द सुख ॥२३६॥ विषय मदान्ध सब ए मर्म ना जाने। विद्या मदे धन मदे वैष्णाव ना चिने ॥२४०॥ भागवत पढ़ियाग्री कारो बुद्धि नाश। नित्यानन्द निन्दा करे जाइवेक नाश ॥२४१॥ श्रीधर पाइला वर करिया स्तवन। इहा जेइ शुने तारे मिले प्रेम धन ॥२४२॥ प्रेम भिक्त ह्य कृष्ण चरणार विन्दे। से-इ कृष्ण पाये जे वैष्णाव ना निन्दे ॥२४३॥ निन्दाये नाहिक कार्य, सबे पाप-लाभे। एतेके ना करे निन्दा महा महाभाग ॥२४४॥ अनिन्दक हइ जे सकृत् कृष्ण बोने। सत्य सत्य कृष्ण तारे उद्धारिव हेले ॥२४४॥ वैष्णवेर पा'ये मोर एइ मनस्काम। श्रीचैतन्य-नित्यानन्द हउ मोर प्राण ॥२४६॥ श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्द चान्द जान। वृन्दावन दास तस्य पद युगे गान ॥२४७॥

## अथ दशवाँ अध्याय

मोर बधुँया। गौर गुण निधिया।। घ्रु ॥१॥
जय जय महा प्रभु धीगौर सुन्दर। जय जय नित्यानन्द ग्रनादि ईश्वर॥२॥
हेन मते प्रभु श्रीधरेरे वर दिया। 'नाढ़ा नाढ़ा नाढ़ा' कोले मस्तक दुलाङा।।६॥
प्रभु वोले श्राचार्य ! मागह निज कार्य। "जे मागिलु ताहा पाइलु" बोलये ग्राचार्य ॥४॥
हुङ्कार करये जगन्नाथेर नन्दन। हेन शक्ति नाहि कारो-बित्ते वचन ॥५॥

जिसने अष्ट सिद्धियों की उपेक्षा करके केवल सात्र भक्ति हो लो ॥ २३८ ॥ वैष्णावों के व्यवहारिक जीवन में जितने भी दुःख दिखाई देते हैं, उनको निश्चय ही परानन्द सुख रूप ही जाननां चाहिए ॥ २३८ ॥ विषय-मदान्ध लोग सब इस मर्म की नहीं जानते हैं । वे विद्या और धन के मद में वैष्णाय को नहीं पहचान पाते हैं ॥ २४० ॥ किसी २ को बुद्धि तो भागवत पढ़ करके भो नष्ट हो गई है, श्रौर वे श्री नित्यानन्द को निन्दा करते हैं—उनका नाश हो जायगा ॥ २४१ ॥ श्रोचर ने प्रभु की स्तृति करके वरदान पाया-इस प्रसङ्ग को जो सुनते हैं वे प्रेम धन पाते हैं ॥ २४२ ॥ उनकी श्री कृष्णा चरणारिवन्द में प्रेमभक्ति होती है । वे ही श्रीकृष्ण को पाते हैं जो वैष्णवों की निन्दा नहीं करते हैं ॥ २४३ ॥ निन्दा के द्वारा कुछ काम नहीं बनता है, केवल पाप ही पत्ले पड़ता है। इसी कारण श्रेष्ठ महापुरुष किसी की निन्दा नहीं करते हैं ॥ २४४ ॥ श्रीनन्दक बन कर जो एक बार भी श्रीकृष्ण का नाम लेता है, श्रीकृष्ण उसका सहज ही में उद्घार कर देंगे—यह सत्य है, सत्य है ॥ २४४ ॥ श्री वैष्णवों के चरणों में मेरी यही मनोकामना है कि श्री वैतन्यवन्द और श्रीनित्यानन्द मेरे प्राण हों ॥ २४६ ॥ श्री कृष्णचैतन्य श्रीर श्री नित्यानन्द जन्द्र को अपना सर्वस्व जान कर यह वृत्यवनदास उनके युगल चरणों में उनके ही गुण्—गान को समर्पण करता है ॥ २४७ ॥

इति श्री चैतन्य भागवते मध्यखराडे श्रीधर वर लाभ वर्रानं नाम नवमोऽध्याय ।।

मेरे प्राण बन्धु, गौर गुण निधि ॥ १॥ महाप्रभु श्री गौरसुन्दर की जय हो, जय हो। अनादि ईश्वर श्री नित्यानन्द की जय हो, जय हो ॥ २॥ इस प्रकार प्रभु ने श्रीधर को वरदान देकर फिर सिर हिलाते हुए "नाड़ा ३" पुकारा ॥ ३ ॥ और बोले "श्राचार्य ! माँग लो जो तुम्हारी इच्छा हो"। आचीर्य बोले-"जो माँगा था वह तो मिल ही गया" ॥ ४॥ तब जगन्नाथ-नन्दन हुँकार करने लगे-किसी की शक्ति

महा परकाश प्रभु विश्वम्मर-राय । गदाधर जो गाय ताम्बूल, प्रभु खाय ॥६॥ धरणी थरेन्द्र नित्यानन्द धरे छत्र। सम्मुखे ग्रद्धैत-ग्रादि सब महा पात्र ॥७॥ मुरारिरे म्राज्ञा हैल "मोर रूप देख"। मुरारि देखये-रघुनाथ परतेख।।।।। दूर्वादल स्याम देखे सेइ विश्वम्भर। वीरासने वसि आछे महा धनुद्धेर। हा। जानकी लक्ष्मण देखे-वामेते दक्षिणे। चौदिगे करये स्तुति वानरेन्द्र गरो।।१०।। श्रापन प्रकृति वासे' जे हेन वानर। सकुत् देखिया मूच्छी पाइल वैद्य वर।।११।। मूर्च्छत हइया गुप्त मुरारि पड़िला। चैतन्येर फाँदे गुप्त मुरारि रहिला।।१२॥ डाकि बोले विश्वमभर "आरे रे बानरा। पःसरिलि-तोरे पोड़ाइल सोता चोरा ॥१३॥ तुइ तार पुरी पुड़ि कैलि वंश क्षय। सेइ प्रभु आमि-तोरे दिल परिचय।:१४।। उठ उठ मुरारि ! आमार तुमि प्रारा। ग्रामि सेइ राघवेन्द्र, तुमि हनुमान् ॥१५॥ सुमित्रा-नन्दन देख तोमार जोवन । जारे जियाइले आनि से गन्ध मादन ॥१६॥ जानकीर चरऐो करह नमस्कार । जार दुःख देखि तुमि कान्दिला ग्रपार''।।१७।। चैतन्येर वाक्ये गुप्त चैतन्य पाइला । देखिया सकल प्रेमे कान्दिते लागिला ॥१८॥ शुष्क काष्ट द्रवे अशुनि । गुप्ते र क्रन्दन । विशेषे द्रविला सर्व-भागवत गए। ।।१६।। पुनरिप मुरारिरे बोले विश्वम्भर। "जे तोमार ग्रिभमत इच्छि लह वर"।।२०।। मुरारि वोलये ''प्रभु ! ग्रार नाहि चाहों । हेन कर' प्रभु ! जेन तोर गुरा गाङो ।।२१।।

नहीं जो मुख से एक भी वचन बोल सके।। ५।। (समरण रहे कि) यह प्रभु विश्वम्भर राय का महा-

प्रकाश है। श्री गदाधर ताम्बूल दे रहे है और प्रभु चबा रहे हैं।। ६।। धरगी घरेन्द्र श्री नित्यानन्द राय क्षत्र घारण किये हुए हैं, और श्रद्धे ताचार्य श्रादि महापात्र सब सन्मुख हैं।। ७।। तब मुरारि के लिए प्रभु की आज्ञा हुई-"देख मेरा रूप"। तो मुरारि गुप्त साक्षाल् श्री रघुनाथ जी के दर्शन करने लगा।। 🖘।। उन्हीं गौर विश्वम्भर देव को वह अब दूर्वी दल श्याम वर्ण का देखता है। वीरासन से विराजमान है। महान् चनुष धारण कर रक्खा है।। ६।। बाई ओर श्री जानकी जी के और दाई ओर श्री लक्ष्मरा जी के दर्शन होते हैं। और चारों श्रोर दानर राज वृत्द स्तुति कर रहे हैं।। १०।। श्री मुरारि भी तो श्रपने को बानर ही समझते हैं। सो अपने प्रभु श्री रामचन्द्र के एक ही बार दर्शन कर वैद्यराज मुरारि मूच्छित हो गए।। ११।। इस प्रकार मुरारि गुप्त मूर्ण्छित हो कर गिर पड़ा-श्री चैतन्यचन्द्र की कृपा के फन्दे में गिर-पतार हो।रहा।। १२।। प्रभु विश्वस्भर पुकार कर बोले-'अरे ओ बानर ! भूल गया क्या ? सीता चोर रावरा ने तुझे जलाना चाहा था।। १३।। पर तूने हो उसकी पुरी को जलाकर उसके वंश का विध्वंस कर दिया था। वही प्रभु मैं हूँ-यह मैं तुझे अपना परिचय दे रहा हूँ।। १४॥ "उठो, उठो मुरारि! तुम तो मेरे प्राण हो । मैं वही राघवेन्द्र राम हूँ और तुम वही हनूमान हो । १५ ॥ और श्रपने जीवन स्वरूप सुमित्रा-नन्दन (लक्ष्मण) को देखो, जिनके प्राणों की रक्षा तुमने गन्ध मादन पर्वत लाकर की थी।। १६॥ "और जिनके दुःख को देखकर तुम बहुत रोये थे उन जानकी जी के चरणों में नमस्कार करो ॥ १७ ॥ प्रभु चैतन्य चन्द्र के वचनों से मुरारि गुप्त सचेत हुए और इन सब के दर्शन करके मारे प्रोम के रोने लगा।। १८।। गुप्त के रोने को सुनकर काठ भी पिघल गये और विशेष करके तो सब भक्त लोग पिवल गये।। १६॥ प्रमु तिश्वस्थर मुरारि से पुनः बोले-''जो तुम्हारी इच्छा हो, सो वर माँग लो''।। २०।। मुरारि बोला-"प्रभो! मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ बस इतना कर दो कि मैं तुम्हारा गुरा गाया करूँ।। २१।। और हे

जै-ते ठाञा प्रभु ! केने जन्म नहे मोर । तथाइ तथाइ जेन स्मृति हयः तोर ।।२२॥ जन्म जन्म तोमार जे सब प्रभु ! दास । तां' सभार सङ्को जेन हव मोर वांस ॥२३॥ 'तुनि प्रभु, मुप्रि दास' इहा नाहि जथा। हेन सत्य कर' प्रभु! ना फेलिवे तथा ॥२४॥ स पार्षदे तुमि जया कर' अवतार (तथाइ तथाइ दास हइव तोमार''।।२४॥ प्रभू बोले 'सत्य सत्य एड वर् दिल । महा-महा-जय ध्वनि उत्ततक्षरो हैल ।।२६॥ मुरारिर प्रति सर्व-वैष्ण्वेर प्रीत। सर्व-भूते कृपालुता मुरारि चरित।।२७॥ जे ते स्थान मुरारिर जदि सङ्ग हय। सेइ स्थान सर्व-तीर्थ-श्रीवैकुण्ठ मय।।रदा। मुरारिर प्रभाव बलिते-शक्ति कार। मुरारि-वल्लभ प्रभु सर्व-अवतार। २६॥ ठाकुर चैतन्य बोले ''शुन सर्व-गरा। संकृत् मुरारि-निन्दा करे जेइ जन।।२०।। कोटि-गङ्गा स्नाने तार नाहिक निस्तार । गङ्गा-हरि-नामे तार करिव सँहार ॥३१॥ मुरारि वैसये गुप्त इहार हृदये। एतेके 'मुरागि गुप्त' नाम जोग्य हथे"।।३२॥ मुरारिरे कृपा देखि भागवत गरा। प्रेम योगे 'कृष्ण' विल कर्ये रोदन ॥३३॥ मुरारिरे कृपा केल धीचंतन्य-राय। इहा जेइ शुने सेइ प्रेम मक्ति पाय।।३४॥ मुरारि श्रीवर कारदे सम्मुखे पहिमा । प्रभुमो ताम्बूळ खाय गाजिया गाजिया ॥३८॥ हरिःदास प्रति प्रभु सदय हड्या । "मोरे देख हरिदास !" बोले डाक दिया ॥३६॥ "एइ मोर देह हैते तुमि मोर बड़। तोमार ज जाति, सेइ जाति मोर हढ़।।३७।। पाविष्ठ जवने तोमा' बड़े दिल दु:ख। ताहा स्मङ्खित मोर विदर्भ चुक ।।३=।।

प्रभी ! जहाँ कहीं भी मेरा जन्म वयों न हो, वहाँ २ तुम्हारी स्मृति बनी रहे।। २२।। "और प्रभी ! जो सब आपके दास हैं, मेरा उन सबके साथ जन्म २ में वास हों ॥ २३ ॥ और जहाँ "तुम प्रभु भौर में दास" यह न हो वहाँ मुझ नहीं पटक देना-यह सत्य २ करके दिखाना ।। २४ ॥ "छौर जहाँ २ आप अपने पार्षदों के सहित अवतार लें, वहाँ २ में आपका दास वन् ।। २४ ।। तब प्रभु बोले-''जाओ सत्य २ यही बर दिया" तब तो तुरन्त ही महा २ जय जयकार ध्विन होने लगी ।। २६।। श्री मुरारि के प्रति सब वैष्णावीं की बड़ी प्रीति है। मुरारि का चरित्र भो सब जीवों पर कृपा-पूर्ण है।। २७॥ जैसी-कैसी ठीर पर भी यदि मुरारि का सङ्ग हो जाय, तो वह ठौर सर्व तीर्थमय तथा श्रीवैकुण्ठ मय हो जाता है ॥२८॥ श्री मुरारि ग्रुप्त के प्रमाव को वर्रोन करने की सामध्ये किसमें है ? सब यवतारों में प्रमु मुरारि-बल्लभ हैं ( अर्थात् (१) मुरारि उनका परमं प्रिय है (२) वे मुरारि के परम प्रिय हैं )।। रई।। प्रमु श्री चैतन्य देव फिर बोले-"सर्व भक्त लोगो ! सुनो ! एक बार भो जो मुरारि की निन्दा करता है ॥ ३० ॥ उसका निस्तार कोटि गङ्गा-स्नान से भी नहीं हो सकता है। गङ्गा और हरि नाम ही उसका नाश कर देंगे।। ३१।। इसके हृदय में गुप्त रूप से भगवान् मुरारि निवासं करते हैं इसोलिए इसका "मुरारि गुप्त" नाम योग्य ही है ॥ ३२ ॥ इस प्रकार मुरारि गुप्त के ऊपर प्रभु को कृपा देख कर सब भक्त लोग प्रेमपूर्वक "कृष्ण २" कह कर रोवे लगे ॥३३॥ मुखरि के ऊतर श्री चैतन्य राय ने जो कृपा को है इसको जो कोई सुनेगा वह भी प्रेम पायगा।। ३४।। इवर मरारि और श्रीधर प्रमु के सामने पड़े हुए रो रहे हैं ग्रीर प्रमु भी गरज २ कर पान चवा रहे हैं ॥ ३५॥ फिर हरिदास के कपर दयालु हो प्रमु पुकार कर बोले-"हरिदास ! मुझे देखों ॥ ३६ ॥ "इस मेरी देह से तुम्हारी देह बड़ी है। धीर तुम्हारी जो जाति है, मेरी भी निश्चय वहीं जाति है।। ३७।। पापी यवन लोगों में तुम्हें बड़ा दु:ख दिया था। हाय! उसके स्मरण से मेरा हृदय फटता है।। ६८।। "धुनी २ हरिदास!

शुन शुन हरिदास ! तोमारे जखने। नगरे नगरे मारि बेड़ाय जवने।।३६।। देखियाँ तीमार दुःख, चक्र धरि करे। नाम्विलुँ वैकुष्ठ हैते समा' काटि वारे।।४०।। प्रारणान्त करिया तोमा' मारथे सकल । तुमि मने चिन्त' ताहा सभार कुशल ।।४१।। भापने मारण खाओ, ताहा नाहि लेख'। तखनेओ ता' सभारे मने भाल देख ।।४२।। त्मि भाल देखिले ना करों मुत्रि बल। तोलों चक्र, तोमां लागि से हय विफल । ४३॥ काटिते ना पारों तोर सङ्कल्प लागिया। तोर पृष्ठे पड़ों तोर मारण देखिया।।४४॥ तोहोर मारगा निज-अङ्गे करि लङो। एइ तार चिह्न आछे, मिछा नाहि कहों ॥४४॥ जेवा गौरा छिल मोर प्रकाश करिते । शीघ्र आइलु तोर दु:ख ना पारों सहिते ॥ ४६॥ तोमारे चिनिल मोर नाढा भाल मते। सर्व-भावे मोरे वन्दी करिला अद्वैते ।। ४७।। भक्त-वाढ़ाइते निज ठाकूर से जाने। कि ना वोले, कि ना करे, मक्तर कारएी ॥४८॥ ज्वलन्त-अनल कृष्ण भक्त लागि खाय। भक्तरे किङ्कर हय आपन-इन्छाय ॥४६॥ भक्त वह कृष्ण आर किछ्इ ना जाने। भक्तर समान नाहि श्रनग्त-भुवने।।१०।। हेन कुट्ण भक्त-नामे ना पाय सन्तोष । सेइ सब पापीरे लागिल देव दौष ।।५१॥ भक्तर महिमा भाइ! देख चक्षु भरि। कि वलिला हरिदास प्रति गौर हरि।।४२॥ प्रभ मुखे ज्ञानि महा-कारुण्य-बचन । मूर्व्छित पड्डिला हरिदास ततक्षरा ।। १३।। वाह्य दूरे गेल, भूमि तले हरि दास । आनन्दे दुबिला तिलाई क नाहि श्वास ॥५४॥ प्रभू बोले ' उठ उठ मोर हरिदास। मनोरथ भरि देख आमार प्रकाश"।। ४४।।

जिस समय यवन लोग तुमको मोहल्ले २ में मारते हुए घूम रहे थे. ॥ ३६ ॥ उस समय तुम्हारे दु:ख को देख कर उन सब यवनों को काट डालने के लिए मैं वैकुण्ठ से चक्र लिये हुए उतरा था।। ४०।। "वे तुम्हारे प्राणों का अन्त करते हुए तुमको मार रहे थे पर तुम अपने मन में उनकी मङ्गल-कामना ही कर रहे थे ॥ ४१ ॥ तुम आप जो मार खा रहे थे, उसकी चिन्ता तुम्हें नहीं थी, तुम तो उस समय भी मन में उनका ही भला सोच रहे थे ॥ ४२ ॥ "तुम्हें उनका भला सोचते देख कर. मैं भी अपने बल से काम नहीं से सका। मैं चक्र उठाता पर तुम्हारे कारण से वह बिना चलाये व्यर्थ हो जाता ॥ ४३ ॥ तुम्हारे शुभ-संकल्प के कारण मैं चक चला कर उनको काट नहीं सकता था। तब तुम्हारे ऊपर मार पड़ती देख कर मैं ही तुम्हारे पीठ के ऊपर पड़ गया था।। १४ ।। "और तुम पर पड़ने वाली मार को मैंने अपने पीठ पर ले लिया था। मैं मिथ्या नहीं कह रहा है-यह देखो मार के चिन्ह ।। अर ।। मेरी इच्छा तो अपने को प्रकट करने की अभो नहीं थी, परन्तु तुम्हारा दुःख न सह सकने के कारए। शीध्र ही प्रकट होना वड़ा।। ४६।। "तुमकी मेरे नाढा ने ही भर्की भाँति पहचाना । ग्रह्नेत ने मुभी सब प्रकार से बन्दी बना लिया है ।। ४७ ।। अपने भक्तों की बढ़ाना भगवान ही जानते हैं। वे भक्त के लिये क्या २ नहीं कहते और करते हैं।। ४८।। भक्तों के लिए श्री कृष्णा जलती हुई अग्नि को खा जाते हैं और स्वेच्छा से ही मकों के किकर बन जाते हैं ॥ १६॥ भक्त को छोड श्रीकृष्ण और कुछ नहीं जानते हैं। भक्त के समान अनन्त सुवनों में कोई नहीं है।। ४०।। ऐसे कृष्ण भक्त के नाम से जो लोग प्रसन्न नहीं होते हैं, वे सब पापी देव के मारे हुए अभागे हैं।। ४१।। भाइयो ! भक्त की महिमा श्रीख खोल कर देख लो ! हरिदास के प्रति गौरहरि ने क्या कहा ॥ ४२ ॥ प्रभु के श्रीमुख से परम करुणा युक्त बंबनों को सुनकर हरिदास तत्क्षरा। सूच्छित हो गए।। ५३।। बाहर की सुध जाती रही, भूमि पर पड़े हुए हरिदास आनन्द में इब गए। साँस आधा तिल भर भी चलती ने थी।। ४४।। प्रमु बोले-"मेरे हरि-

बाह्य पाइल हरि दास प्रभुर वचने। कोथा रूप-दरशन-करये क्रन्दने ।। १६॥ सकल श्रङ्गरो पढ़ि गड़ा गड़ि जाय। महाइवास बहे क्षरों, क्षरों मूच्छा पाय ।। १८०। महावेश हैल हरि दासेर शरीरे। चेतन्य कराये स्थिर, तभू नहे स्थिरे। १५०। भहावेश हैल हरि दासेर शरीरे। चेतन्य कराये स्थिर, तभू नहे स्थिरे। १५०। 'वाप विश्वम्भर प्रभु जगतेर नाथ। पात कीरे कर' कृपा, पडिलु तोमा' त ।। १६॥ निर्णु आषम सर्व-जाति-वहिष्कृत । मुल्जि कि बलिव प्रभु ! तोमार बहित ।। ६०॥ देखिने पातक मोरे, परशिले स्नान । मुल्जि कि बलिव प्रभु ! तोमार आख्यान ।। ६१॥ एक सत्य करियाछ आपन-वदने। जे जन तोमार करे चरणा-स्मरणे ।। ६२॥ एह बल नाहि मोर-स्मरण विहीन । स्मरण करिले मात्र-राख तुमि दीन ।। ६१॥ एह बल नाहि मोर-स्मरण विहीन । स्मरण करिले मात्र-राख तुमि दीन ।। ६१॥ सभा-मध्ये द्रोपदी करिते विवसन । आनिल पापिष्ठ दुर्योघन दुःशासन ।। ६१॥ सभा-मध्ये द्रोपदी करिते विवसन । आनिल पापिष्ठ दुर्योघन दुःशासन ।। ६१॥ सम्प्र-प्रभावे तुमि बख्य हडल श्रनन्त । तथापिह ना जानिल से सब दुरन्त ।। ६५॥ समरण-प्रभावे वख्य हडल श्रनन्त । तथापिह ना जानिल से सब दुरन्त ।। ६५॥ समरण-प्रभावे तुमि आविर्भाव हैया। करिला सभार शास्त्र वैद्याची तारिया।। इद्या स्मरण-प्रभावे तुमि आविर्भाव हैया। करिला सभार शास्त्र वैद्याची तारिया।। इद्या हन-तुया-स्मरण-विहीन मुल्जा पाप। मोरे तोर चरणे शरण देहं वाप।। ७०।। विद्य, सर्व, अनिन, जले पाथरे वान्ध्या। फैलिल प्रह्लादे दुष्ट हिरण्य धरिया।। ७१॥

दास ! उठो २ ! प्राण भर कर मेरे ऐश्वर्य प्रकाश के दर्शन करों" !! ५५ !! प्रभु के वचन से हरिदास की सुध-बुध छौट ग्राई परन्तु छप के दर्शन करना तो कहाँ, रोना शुरु किया !! ५६ !! वे रोते २ सारे ग्रांगन भर में लुढ़कने लगे क्षण में तो लम्बो २ साँसे लेते हैं, ग्रीर क्षण में वेतुध पड़े रहते हैं !! ५७.!! हरिदास के शरीर में भाव का बड़ा भारी आवेश हो आया ! श्री चैतन्य प्रभु उसे शान्त करते हैं पर तब भी वे शान्त नहीं हो पाते हैं !! ५८ !! हरिदास जो बोले - 'हे मेरे बाप ! हे विश्वम्भर ! हे प्रभो ! हे जगन्नाथ ! पातकी के उपर कुपा करो ! यह तुम्हारे श्री चरणों में पड़ा है !! ५६ !! मैं निगुनी हूँ, अधम हूँ, सब जाति से वाहर हूँ ! हे प्रभो ! मैं भला तुम्हारे श्री चरणों में पड़ा है !! ५६ !! मैं निगुनी हूँ, अधम हूँ, सब जाति से वाहर हूँ ! हे प्रभो ! मैं भला तुम्हारे श्री चरण के तथा कह सकता हूँ !! ६० !! मुफी देख लेने से पाप लगता है, छू लेने से नहाना पड़ता है—ऐसा मैं प्रभो ! तुम्हारे चरित्र को क्या बखान करूँ !! ६१ !! ६१ !! (पर हाँ ) ग्राप ग्रापे श्रीमुख के एक वचन को सदा सत्य करते आये हैं कि जो जन तुम्हारे श्री चरण का स्मरण करता है !! ६२ !! वह चाहे कीट समान क्यों न हो, उसे भी श्राप कभी नहीं छोड़ते हैं। पर विपरीत चलने वाला राजा ही क्यों न हो, उसे भी आप नीचे गिरा देते हैं !! ६३ !! केवल स्मरण मात्र करने पर शाप दीन की रक्षा कर देते हैं—परन्तु में तो स्मरण-गून्य हूँ स्मरण का यह बल भी तो मुझमें नहीं है !! ६४ !! सभा के मध्य में द्रीपदी को नंगी करने के लिये पापी दुर्योधन ग्रीर दुशासन उसे ले आए !! ६५ !! उस समय संकट में पड़ कर द्रौपदी को नंगी करने के लिये पापी दुर्योधन ग्रीर दुशासन उसे ले आए !! ६५ !! उस समय संकट में पड़ कर द्रौपदी को नंगी करने के लिये पापी दुर्योधन ग्रीर उनको खाना चाहा ! तब उन्होंने तुम्हारा स्मरण के प्रभाव से वस्न स्मरण के प्रभाव से वस्न सक्ता हो गया ! तब भी वे सच दुष्ट इस हुपा को न समझ सके !! ६७ !! स्मरण के प्रभाव से वस्न को शाप से तुम प्रकट हुए ग्रीर उन डाि कियों को दण्ड देकर तुमने वेछानी देवी ( पार्वती ) को रक्षा को ।! ६६ !! ऐसा जो तुम्हारा स्मरण है, मैं पापी तो उससे विहोन हैं ! हे बाप जो ! मुफे ग्रीस कराणों के शर्त से स्मरण है श्री से दर्श से स्मरण है श्री स्मरण है से स्मरण है श्री स्री से हम से से समरण है श्री से दर्श से स्मरण है स

प्रह्लाद करिल तोर चरण-स्मरण। स्मरण-प्रभावे सर्व-कृत्या विमोचन १०९॥ कारों वा माङ्गिल दन्त, कारों तेज नाश। स्मरण-प्रभावे तुमि हइला प्रकाश ११७३॥ पाण्डु पुत्र स्मङरिल दुर्वाशार भये। ध्ररण्ये प्रत्यक्ष हैला हइया सदये। १०४॥ चिन्ता नाहि युधिष्ठिर! हेर् देख ग्रामि। ब्रामि दिव मुनि-भिक्षा, विस याक तुमि। १७६॥ स्मरोष एक शाक आछिल हाण्डीते। सन्तोषे खाइला निज मकत राखिते। १७६॥ स्नाने सव ऋषिर उदर महा फूलें। सेइ मत सव ऋषि पलाइला डरे। १९७॥ स्मरण-प्रभावे पाण्डु पुत्रेर मोचन। ए सव कौतुक सव स्मरण-कारण ११७८॥ अखण्ड स्मरण-धर्म इहा-सभाकार। तेजि चित्र नहे इहा-सभार उद्घार। १७६॥ अखण्ड स्मरण-धर्म इहा-सभाकार। सर्व-धर्म-हीन ताहा वइ नाहि आर । १६०॥ द्वा भये पुत्र स्नेहे देखि पुत्र मुख। स्मङरिल पुत्र नाम नारायणं रूप । १६१॥ देइ त स्मरणे सव खण्डिल ग्रापद। तेजि चित्र नहे-मक्क स्मरण-सम्पद ॥ ६२॥ हेन तोर चरण-स्मरण-होन मुजि। तथापिह प्रभु! मोरे ना छाड़िवि तुष्टा । १६४॥ प्रभु बोले "बोल बोल-सकल तोमार। तोमारे अदेय किछु नाहिक आमार" । १६४॥ कर-जोड़ किर वोले प्रभु हिरदास। "मुङा अल्प भाग्य प्रभु! करों वड़ आका । १६६॥ कर-जोड़ किर वोले प्रभु हिरदास। "मुङा अल्प भाग्य प्रभु! करों वड़ आका । १६॥ तोमार चरण भजे-जे सकल दास। तार अवशेष जैन हय मोर ग्रास ॥ ६०॥

बाया, अभिन में जलाया, पत्थर बाँध कर जल में डुबाया ॥ ७१ ॥ तब प्रह्लाद ने तुम्हारे चरणों का स्मरण किया। स्मरण के प्रभाव से वह सब आपदाशों से मुक्त हो गया।। ७२ ।। स्मरण के प्रभाव से तुम प्रकट हो गए और तुमने किसी के दांत तोड़ डाले, और किसी का तेज नष्ट कर दिया । ७३ ॥ पाण्डवों ने दुर्वासा के अब से तुमको स्मरण किया तो तुम दया करके घोर बन में प्रकट हो गए।। ७४।। और बोले "युधिष्ठिर जी जिन्ता मत करो । देखी, मुक्ते देखी। मैं मुनि को भिक्षा दूँगा तुम तो निश्चिन्त बैठे रही।। ७४।। हैं जिया में साग का एक तिनका मात्र कहीं शेष था। तुमने प्रसन्न होकर अपने भक्तों की रक्षा के लिए उसे हो खाः लिया ।। ७६ ।। तब तो उधर स्नान करते हुए सब ऋषियों के पेट बड़े भारी फून उठे और वे डर के मारे जैसे के तैसे वहीं से खिसक गए।। ७७।। इस प्रकार स्मरण के प्रभाव से पाण्डवों को दुःख से छुटकारा मिला। ये सब कौतुक केवल एक स्मरण के कारण हुए।। ७३॥ ये सब भक्त तुम्हारा स्मरण निरन्तर करते थे। ग्रखण्ड स्मरण ही इन सब का धर्म था। अतएव इनका जो उद्धार हुमा तो कोई आश्चर्य नहीं ।। ७२ ।। अजामिल के स्मर्ण की महिमा तो अपार है। वह सब धर्मों से सर्वथा शून्य था।। ८० ।। उसने यमदूतों के भय से पुत्र के स्तेह में पुत्र का मुख देखने के लिए उसका नाम 'नारायण' स्मरए। किया ॥ ६१।। बस उस स्मरण से सब आपदाएँ दूर हो गईं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। हरि-स्मरण ही भक्त की सम्पदा है ॥ ६२ ॥ ऐसा जो आपका चररा-स्मरण है, मैं तो उससे शन्य है, तथापि है प्रभो ! तुम मुक्ते न छोड़ना द्रशाः तुम्हारे दर्शन पाने का भला भेरा वया अधिकार है। है अभी ! मैं एक बात को छोड़ और कुछ नहीं चाहता है।। प्रभु बोले-"बोलो २ सब कुछ तुम्हारा ही है। तुम्हारे लिए मेरे पास कोई भी वस्तु अहेमानहीं।। देश ।। प्रभुःहरिदास हाथ जोड़ कर बोले-''हे प्रभो ! मैं हूँ तो मन्द्रभागा पर आशा बहुत बड़ी करता है।। द६॥ (मैं यही चाहता है कि ) जो सब दास तुम्हारे श्री चरणका भजन करते हैं, उनका शेष जुँठा मेरा भोजन हो ॥ ५७ ॥ मेरा प्रत्येक जन्म में वही एक भोजन हो और वही शेंव प्रसाद ही मेरी किया

सेइ से भोजन मोर हउ जन्म जन्म। सेइ ग्रवशेष मार क्रिया कुल धर्म ।। । ।। तोमार स्मरए-हीन पाप-जन्म मोर। मफल करह दासोच्छिष्ट दिया तोर।। ६॥ एइ मोर अपराध हेन जिल्लो लय। महा पद चाहों-जै मोहर जोग्य नय। १६०॥ प्रभुरे नाथरे मोर वाप विश्वम्भर । मृत मृत्रि, मोर अपराध क्षमा कर'ाहशा शबीर नन्दन वाप ! कृपा कर' मोरे । कुक्कर करिया मोरे राख भक्त-घरे" ॥६२॥ प्रेम भक्ति मय हैला प्रभु हरिदास। पुनः पुन करे काकु ना पूरये आहा।। ६३॥ प्रभु बोले "शुन शुन मोर हरिदास । दिवसे को तोमा' सङ्गे कैल जेइ वास ॥६४॥ तिलाह को तुमि जार सङ्गे कह कथा। से अवश्य आमा' पाइ वेक नाहिक अन्यथा ॥६४॥ तोमारे जे करे श्रद्धा, से करे ग्रामारे । निरन्तर आछि ग्रामि तोमार शरीरे ॥ इ।। तुमि-हेन सेवके ग्रामार ठाकुराल । तुमि मोरे हृदये वान्धिला सर्व काल ॥ ६७॥ मोर स्थाने मोर सर्व-वैब्णवेर स्थाने । विनि अपराधे तोरे भक्ति दिल दाने"।।६८।। हरिदास-प्रति वर दिलेन जसने। जय जय महा ध्वनि उठिल तसने।।१£।। जाति कुल किया धने किछ नाहि करे। प्रेम धन आति विने ना पाइ कुल्पोरे ॥१००॥ जे ते-कुले वैष्णवेर जन्म केने नहे। तथापिह सर्वोत्तम-सर्व शास्त्रे कहे।।१०१।। एइ तार प्रमाण-जवत हरिदास। बह्यादिर दुर्लभै देखिल परकाश ॥१०२॥ जे पाष्ट्रिष्ट वैष्णावेर जाति बुद्धि करे। जन्म जन्म अधम-जोनिते डूवि मरे ॥१०३॥ हरिदास स्तुति-वर शुने जेइ जन। ग्रवस्य मिलिव तारे कृष्ण-प्रेम धन।।१०४।।

मेरा कुछ भौर वर्म हो ।। दन ।। तुम्हारे स्मरण से शून्य यह मेरा पाप-जन्म है । इसे अपने दासों का उच्छिष्ट प्रसाद देकर सकल करी।। = १। मेरे मन में ऐसा लगता है कि यह मेरा अपराध है कि मैं परम पद की चाहता हैं कि जिसके योग्य मैं नहीं हैं।। ६०।। हे प्रभो। हे नाथ। है मेरे वाप विश्वम्भर। मैं लो मरा हुआ हूँ। भेरे अपराधों की क्षमां करो।। ६१।। हे शची-नत्दन। हे मेरे बाप। मेरे ऊपर कृपा करो। मुफ्ते कृता बना कर भक्तों के घर में रख दो (जिससे कि उनका जूँ ठा मुझे मिलता रहे)।। ६२॥ प्रभु हरिदास की देह प्रेम भक्तिमय हो गई वे बार २ गिडगिडाते हैं. पर फिर भी साध नहीं मिटती ॥ ६३ ॥ तब प्रभु बोले— ''सुनो २ मेरे हरिदास । एक दिन के लिए भी जिसने तुम्हारे साथ बास किया, ।। ६४ ।। ( ग्रथवा ) ग्राधा तिल भर समय के लिए भी तुम जिससे कुछ बोलो वह अवश्य ही मुझे देखेगा यह बात अन्यथा नहीं हो सकती । ६४ ।। तुम्हारी जो श्रद्धा-भक्ति करेगा, वह मेरी करेगा । मैं निरन्तर तुम्हारे शरीर में स्थित है ।। ६६ ।। तुम जैसे सेवकों से ही मेरी ठकुराई है, तुमने सब समय के लिए मुझे अपने हृदय में बांध लिया है ॥ ६७ ॥ तुम्हारा मेरे और मेरे भक्तों के प्रति कोई अपराध नहीं है, इस्ने से मैने तुमको अक्ति दान दी ॥६८॥ इस प्रकार प्रभु ने जब हरिदास को वरदान दिया तो उस सभय जय जयकार की महाध्विन उठी ।। ४६।। देखो, जाति, कूल, क्रिया, घन, इत्यादि से कुछ नहीं होता । प्रेमघन-आर्ति बिना श्रीकृष्ण नहीं मिलते ॥ १०० ॥ वैष्णव का जन्म जिस किसी कुल में क्यों न हो तथापि वह सर्वोत्तम है-यही सब शास्त्र कहते हैं ।। १-१ ।। उसका प्रमाण यह है कि यवन हरिदास ने प्रमुका वह स्वरूप प्रकाश देखा को क्रह्मादिक देव-ताओं को भी दुर्लभ है।। १०२।। (अतएव) जो पापी वैष्णवों की जाति देखता है, वह जन्म २ तक भीच योनियों में मरता फिरता है।। १०३।। हरिदास जी की स्तुति ग्रीर प्रमु का वरदान-इसे जो जन स्नेंगे, वे अवश्य श्रीकृष्ण प्रेमधन पायेंगे ॥ १०४ ॥ यह वचन मेरे नहीं हैं-सब शास्त्र यही कहते हैं कि भक्त की

तोमार उपासे मुट्टा मानों उपवास। तुमि मोरे जेइ देह' सेइ मोर ग्रास ।।१२१।। तिलाई तोमार दु:ख आमि नाहि सिह्। स्वप्ने आमि तोमार सिहत कथा कि ।।१२२॥ उठ उठ ग्राचार्य ! क्लोकेर प्रयं शुन। एइ अर्थ, एइ पाठ, नि:सन्देह जान'।।१२३।। उठिया मोजन कर' ना कर' उपास। तोमार लागिया ग्रामि करिव प्रकाश। १२४।। सन्तोषे उठिया तुमि करह भोजन। बामि विल, तुमि जेन मानह स्वपन ।।१२६॥ एइ मत जेइ जेइ पाठे द्विषा हय। ग्रासिया - चैतन्य चन्द्र ग्रापने कह्य।।१२६॥ जत रात्रि स्वप्न ह्य, जे दिन, जखने। जत क्लोक-सब प्रभु कहिला ग्रापने ।।१२६॥ घन्य धन्य ग्राह तेर भक्तिर महिमा। भिक्त शक्ति कि विश्व, एइ तार सीमा ।।१२८॥ प्रभु बोले ''सर्व-पाठ कहिल तोमारे। एक पाठ नाहि कहि, आजि कहि तोरे ।।१२६॥ सम्प्रदाय-ग्रनुरोधे समे पन्द पढ़े। 'सर्वतः पाणि पादन्तत्' एइ पाठ नड़े।।१३०॥ व्याजि तोरे सत्य कि छाड़िया कपट। 'सर्वत्र पाणि पादन्तत्' एइ सत्य पाठ ।।१३१॥ तथाहि (गीता १३।१३) सर्वतः पाणि पादन्तत् सर्वतेऽक्षि शिरो मुखम्।

सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति'' ॥१३२॥ "अति-गुप्त-पाठ आमि कहिल तोमारे । लोमा' वह पात्र केवा ब्राछे कहि वारे'' ॥१३३॥ चैतन्येर गुप्त-शिष्य आचार्य गोसाञा । चैतन्येर सर्व-व्याख्या ब्राचार्येर ठाञा ॥१३४॥ अनुनिका श्राचार्य प्रेमे कान्दिते लागिला । पाइया मनेर कथा महानन्दे भोला ॥१३६॥ अद्व त बोलये ''आर कि बलिव मुक्ति । एइ मोर महत्त्व जे, मोर नाथ तुक्ति' ॥१३६॥

में अपना उपवास मानता, कारण कि तुम मुक्ते को कुछ देते हो, वही मेरा भोजन है।। १२१।। से तुम्हारा आबा तिल भर दृ:ख नहीं सह सकता है-इसलिए स्वप्न में मैं तुमसे बातें किया करता ॥१२२॥ (मैं कहता) "उठो २ आचार्य ! इलोक का अर्थ सुनो । यह अर्थ है, यह (शुद्ध) पाठ है-ऐसा जान सन्देह रहित हो जाओ ।। १२३ ।। अब उठ कर भोजन करो, उपवास मत करो । तुम्हारे लिए मैं अपने को प्रकट करूँ गा ।।१२४।। "उठ कर प्रसन्न चित्त से भोजन करो-यह मैं ही कहा करता पर तुम उसे स्वप्न ही माना करते" ॥१२४॥ इस प्रकार जिस २ पाठ में श्री ग्रद्ध त को सन्देह होता था, स्वयं चैतन्यचन्द्र आकर उन्हें बतलाया करते थे ।। १२६ ।। तब प्रभु ने जिस २ दिन, जिस २ रात को स्वन्न हुए धौर जितने श्लोकों की ज्याख्या बतायो, वह सब कुछ बता दिया।। १२७ ।। घन्य है, घन्य है, श्री शह त की भक्ति की महिमा को । भक्ति की शक्ति को मैं क्या कहूँ-यही उसकी सीमा है।। १२८।। प्रभु फिर बोले-''आ वार्य । मैंने तुमको सब पाठ तो बत-लाया परन्तू एक पाठ नहीं बतलाया उसे याज तुमसे कहता हूँ ॥ १२६ ॥ सम्प्रदाय का पक्ष लेकर सब ही 'सर्वतः पाणिपादन्तत्" ऐसा अशुद्ध पाठ करते हैं ।। १३० ।। पर मैं आज़ कपट छोड़ कर तुमसे सत्य कहता है कि "सर्वत्र पारिएपादन्तत्" यह है सत्य पाठ ।। १३१ ।। श्लोकार्थ ।। सब ग्रोर को जिनके हस्त और चरण हैं सब ओर को जिनके नेत्र, मस्तक और मुख है तथा सब ओर को जिनके कर्ण हैं वे ही परमात्म वस्तु हैं-वे ही इस लोक में सबको ग्रावृत्त करके वर्तमान हैं (गीता-१३-१३)।। १३२।। "यह मैंने तुमको अत्यन्त ग्रम पाठ बतलाया। ( कारण कि ) एक तुमको छोड़ कर और कौन पात्र है कि जिससे यह कहा जा सके" ।। १३४ ॥ ( ग्रतएव ) श्री चैतन्य चन्द्र के गुप्त शिष्य हैं श्री अद्वैताचार्य । श्री चैतन्य चन्द्र अपनी व्याख्या सब आचार्य के निकट ही करते हैं ।। १३४ ।। प्रभु के ऐसे वचनों को सुनकर आचार्य मारे प्रेम के रोते लगे, और मनचाही बात को पाकर भ्रानन्द में विभार हो गए।। १३५।। श्रद्धी बोले-''मैं और क्या कहूँ मेरा

आनन्दे विद्धल हैला ग्राचार्य गोसाञा। प्रभुर प्रकाश देखि वाह्य किछु नाञा।।१३७।। ए सब कथाय जार नाहिक प्रतीत। ग्रधः पात ह्य तार, जानिह निश्चित।।१३८।। महा भागवते बुक्ते ग्रह ते र व्याख्या। ग्रापने चैतःय जारे कराइल शिक्षा।।१३६।। वेदे जेन नाना मत करये कथन। एइ मत ग्राचार्येर दुर्जेय वचन।।१४०।। ग्रह तेर वाक्य वृद्धिवार शक्ति जार। जानिह ईश्वर-सङ्गे भेद नाहि तार।।१४१।। शरतेर मेच जेन पर भाग्य वशे। सर्वत्र ना करे वृष्टि, नाहि तार दोषे।।१४२।। तथाहि भागवते १०। २०। ३६ "गिरयो मुमुचुस्तोयं क्कचिन्न सुमुचुः शिवस्।

यथा ज्ञानामृतं काले ज्ञानिनो ददतेन वा" ॥१४३॥ एइ मत अद्वैतेर किछ् दोष नाञ्चि । भाग्या भाग्य वृक्षि व्याख्या करे सेइ ठाञ्चि ॥१४४॥ चैतन्य-चरण-सेवा अद्वैतेर काज । इहाते प्रमाण सव-वैष्ण्य-समाज ॥१३४॥ सर्व-भागवतेर वचन अनादिर । अद्वैतेर सेवा करे, नहे प्रियञ्करी ॥१४६॥ चैतन्येते महा महेश्वर-बुद्धि जार । से-इ से अद्वैत भक्त-श्रद्धित ताहार ॥१४७॥ सर्वे प्रभु गौरचन्द्र इहा जे ना छ्य । अक्षय-अद्वैत-सेवा व्यर्थ तार ह्य ॥१४६॥ शिरच्छेदि भक्ति जेन करे दशानन । ना मानये रघुनाथ-शिवेर कारण ॥१४६॥ अन्तरे छाड़िल शिव, से ना जाने इहा । सेवा व्यर्थ हैल, मैल सवंशे पूड़ियो ॥१४०॥ भाल-मन्द शिवे झाट भाङ्गिया ना कहे । जार बुद्धि थाके, से-इ चित्ते वृक्षि लये ॥१४१॥

बड़प्पन है तो यही है कि तुम मेरे नाथ हो ।। १३६ ।। प्रभु के स्वरूप प्रकाश के दर्शन कर आचार्य गुसांई प्रानन्द में विद्धल हो गए और बाहर की सुध बुध सब जाती रही ।। १३७ ।। इन सब कथायों में जिसका विद्वला से विद्धल हो गए और बाहर की सुध बुध सब जाती रही ।। १३७ ।। इन सब कथायों में जिसका विद्वलास नहीं है निश्चय समझों कि उसका अबः पतन होगा ।। १३६ ।। जिन बढ़ ताचार्य को स्वयं श्रीच्वतम्य चन्द्र ने शिक्षा दी उनकी व्याख्या को महा भागवत ही समझ सकते हैं ।। १३६ ।। जैसे वेदों में नाना प्रकार के बचन है, वैसे ही अद्दे ताचार्य के बचन भी दुई ये हैं ।। १४० ।। अद्दे त जी के बचनों को समझने की

श्री पर पर क्या है, अर हा जह ता बाद पर पर्या भा दुश यह ता रूठ ना अह ता जा पर पर पर सा समझा का श्री कि जिसमें होगी, उसका ईश्वर के साथ कोई भेद नहीं है—यह जान लेना ।। १४१ ।। शरद के मेघ सर्वत्र नहीं बरसते हैं —( कहीं २ ही वरसते हैं ) इसमें दोष मेघ का नहीं अपने भाग्य का ही है ।। १९२ ।। जैसे श्रीभागवत में कहा है कि—''शरद ऋतु में, पर्वत समूह कल्यागा कारी जल कहीं देते हैं, कहीं नहीं भी देते जैसे जानी जन कभी ज्ञानामृत दान करते हैं, कभी नहीं भी करते ( भाग १० २०-३६ ) ।। १४३ ।। ऐसे ही अह त प्रभु का भी कोई दोष नहीं है वह दूसरों के भाग्य-अभाग्य को जान बूझ करके वैसी ही वहाँ व्याख्या

करते हैं।। १४४।। श्री श्रद्धत का कार्य है श्रीचंतन्य चरण की सेवा। वैष्णव समाज सब इस बात को स्वी-कार करती हैं।।१४५।। जो लोग सब वैष्णव भक्तों के वचनों का निरादर करके श्रीअद्धेत की ही सेवा करते हैं वह सेवा श्री अद्धेत को प्रिय नहीं है।। १४६।। जिसकी श्री चंतन्य चन्द्र में महा-महेस्वर बुद्धि है, वही

हैं वह सेवा श्री अद्वेत को प्रिय नहीं है।। १४६।। जिसकी श्री चैतन्य चन्द्र में महा-महेश्वर बुद्धि है, वहीं श्री अद्वेत का भी भक्त है और श्रद्धेत प्रभु भी उसके हैं।। १४७। "श्री गौरचन्द्र सब के प्रभु-सर्वेश्वर है" इस तत्त्व को जो स्वीकार नहीं करते हैं उनकी श्रिद्धेत प्रभु की अक्षय सेवा भी निष्फल है।। १४८।। जैसे रावण ने अपनी शिवशक्ति, सिर काट करके तो दिखाई परन्तु शिवजी के कारण स्वरूप रघुनाथ जी को नहीं भाना।। १४९।। तो शिवजो ने भी उसे अपने अन्तस् से श्रोड़ दिया—वह इसे नहीं जान सका। फल

नहीं माना ।। १४६ ।। तो शिवजों ने भी उसे अपने अन्तस् से छोड़ दिया—वह इसे नहीं जान सका । फल यह हुम्रो कि इउसकी सेवा त्र्यर्थ हुई और वह वंश-सिहत विध्वंस हो गया ।। १५० ।। शिवजी भला-बुरा झट खोल करके प्रकाश नहीं कर देते हैं –जिसमें बुद्धि होती है वह हृदयंगम कर लेता है ।। १५१ ।। इसी एइ मन अह तेर चित्त ना बुझिया। वोलाय 'अह त भक्त -चैंतन्य निन्दिया १५२। ना चोले अह त किछु स्वभाव-कारए।। ना घरे वैष्णव वाक्य, मरे भाँछ-मने ।१५३॥ जाहार प्रसाद अह तेर सर्व-सिद्ध। हेन चैतन्येर किछु ना जानये बुद्धि।१५४॥ इहा विल तेइ आइसे धाइया मारि वारे। अहो माया बलवतो! कि विलय तारे ।११४॥ प्रसुर जे अलङ्कार-इहा नाहि जाने। अह तेर प्रभु पौर-इहा नाहि माने ।११६॥ पूर्वे जे आख्यान हैल, सेइ सत्य हय। ताहाते प्रतीत जार नाहि तार क्षय ।११४॥ पूर्वे जे आख्यान हैल, सेइ सत्य हय। ताहाते प्रतीत जार नाहि तार क्षय ।११४॥ जत जत शुन जार महत्त्व बड़ानि। चैतन्यर सेवा हैते आरे किछु नाच्चि। ।११४॥ जतवानन्द-महाप्रभु जारे कृपा करे। जार जेन योग्य भक्ति सेई से झाँदरे ।११४॥ अहिनश लओयाय ठाकुर नित्यानन्द। "बोल भाई सव! मोर प्रभु पौरचंद्व" ।१६६॥ चैतन्य-स्मरण करि झाचाय गोसाच्चि। निरबधि कान्ये, आर किछु स्मृति नाच्चि। ।१६१॥ इहा देखि चैतन्येते जार भक्ति नय। ताहार बालाये हय सुकृतिर क्षय ।१६६॥ वैष्णवाग्रगण्य-बुद्धे जे अहँ ते गाय। सेइ से वैष्णव जनम जनम कृष्ण पाय ।११६॥ अहँ तेर से-इ से एकान्त प्रिय कर। ए मर्म ना जाने जत अधम किङ्कर ।११६॥ भित्रार ईश्वर प्रभु गौराङ्ग सुन्दर। ए कथाय अहँ तेरे प्रीत बहुतर। १६६॥ अहँ तेर श्रीमुखेर ए सकल कथा। इहाते सन्देहं किछ ना कर सर्वथा। १६६॥ सध्य खण्ड-कथा वड़ अमृतेर खण्ड। जे कथा श्रुनिले सर्व खण्डये पाष्ण्ड। ११६७॥ सध्य खण्ड-कथा वड़ अमृतेर खण्ड। जे कथा श्रुनिले सर्व खण्डये पाष्ण्ड। १६६॥

प्रकार ग्रह्नैत के मनोभाव को तो समझते नहीं है और श्री चैतन्यचन्द्र की निन्दा करते हुए "अर्ह्नैत-भक्त" कहलाते हैं।। १५२।। अपने (गम्भीर) स्वभाव के कारण श्री अद्वैत तो कुछ कहते नहीं हैं परन्तु जो वंष्णवों के वचन को नहीं मानते हैं, वे निश्चय ही समाप्त हो जाते हैं ।। १५३ ॥ जिनकी कृपा से श्री ग्रह त चन्द्र को सब सिद्धि प्राप्त हैं, ऐसे श्री चैतन्यचन्द्र के तत्त्व को वे (निन्दंक जन) कुछ नहीं जानते हैं ॥११४।। उनसे यह तथ्य कहने पर तो वह वे मारने दौड़ते हैं। ग्रहो ! बळबती माया ! उनसे क्या कहा जाय ।।१५५॥ वे यह नहीं जानते हैं कि श्री अद्वेत तो श्री गौर प्रभु के अलङ्कार हैं और न वे यही मानते हैं कि श्री अद्वेत के प्रभु श्रीगौर हैं।। १५६।। जो कुछ ऊपर प्रसङ्ग में कहा गया-वह सब सत्य है-करके जिनका विश्वास है, इनका नाश नहीं है ।।११७। जिसकी जिलनी भी महिमा और गरिमा सुनने में आती है वह सब श्री चैतन्य चन्द्र की सेवा से ही है। अन्य किसी कारण से नहीं है।।१४०।। श्री नित्यानन्द प्रभु जिस पर कृपा करते हैं, वेही जन २ प्रति यथायोग्य ग्रादर-भक्ति प्रदर्शन करते हैं।।१४६॥ ठांकुर नित्यानन्द ग्रहेनिश स्त्रीगों से गौर-च-द्र का नाम बुलबाते हैं। वे कहते हैं-"माइयों! तुम सब मेरे प्रभुगौरचन्द्र को गाँओं"।।१६०।। श्रीर अद्धैता-चार्य भी श्री चैतन्यचन्द्र को स्मरण करके निरन्तर रोते रहते हैं-और संबं बात भूल जाते हैं।।१६१।। श्री चैतन्य चन्द्र में किसो को भक्ति-शून्य देख सुन करके भी जो उसके साथ बोर्तालाप करता है, उसके सुकृति का क्षय हो जाता है। १६२।। जो जन वैष्णव-श्रेष्ठ-बुद्धि से श्री अद्वेत की गाते हैं, वे वैष्णव ही जनम र में श्री-कृष्ण को पाते हैं।।१६३। और वे ही जन श्रद्धेत प्रभु के भी परम प्रियंकर हैं। और इस मर्म की न जानने वाले सब अधम सेवक हैं ।।१६४।। "प्रभु गौरांग सुन्दर सब के ईश्वर हैं" यह कथन अद्वैत प्रभुं को अत्यन्त प्रिय है।।१६५॥ यह सब बातें श्री अद्वात प्रभु के हो श्रीमुख के हैं। इनमें किसी प्रकार का कुछ भी सन्देह नहीं करना ।।१६६।। मध्यखण्ड की कथा तो अमृत का ही खण्ड (दुकड़ा) हैं, जिस कथा के श्रवण से हृदय

का पाखण्ड सब खण्डित हो जाता है।। १६७।। श्री ग्रह त को गीता का सत्य पाठ बतला कर श्री विश-

श्रद्वैतेरे विलया गीतार सत्य पाठ। विश्वम्भर मुकाइल भिक्तर कपाट ॥१६८॥ श्रीभुज तुलिया बोले प्रभु विश्वम्भर। 'सभे मोरे देख, माग' जार जेइ वर ॥१६६॥ आनन्द पाइला सभे प्रभुर वचने। जार जेइ इच्छा मागे' ताहार कारणे।।१७०।। अद्वैत बोलये "प्रभु मोर एइ वर। मूर्ख नीच दिरद्वेरे ग्रनुग्रह कर"।।१७१।। केहो बोले "मोर वापे आसि वारे ना दे। तार चित्त भाल हउ तोमार प्रसादे।।१७२॥ केहो बोले शिष्य-प्रति केहो पुत्र प्रति । केहो भार्या केहो भृत्ये जार जथा रित ।।१७३।। केहो बोले ''आमार हउक गुरु भक्ति । एइ मत वर मागे' जार जेन शक्ति ।।१७४। भक्त-वाक्य-सत्यकारी प्रभु विश्वम्भर । हासिया हासिया सभा कारे देन वर ॥१७४॥ मुक्तन्द ग्राञ्चन ग्रन्तः पटेर वाहिरे। सम्मुख हइते शक्ति मुकुन्द ना घरे।।१७३!। मुकुन्द सभार प्रिय-परम-महान्त । भाल मते जाने सेइ सभार वृत्तान्त । १७७॥ निरविध कीर्तन करिया प्रभु-सने। कोन जन ना बुफे, तथापि दण्ड केने।।१७८। ठाकरेह नाहि डाके आसिते ना पारे। देखिया जन्मिल दु:ख सभार अन्तरे ॥१७६॥ श्रीवास बोलेन 'शुन जगतेर नाथ। मुकुत्द कि अपराध करिल तोमा' त।।१८०।। मुकुन्द तोमार प्रिय-मो' सभार प्राण। केवा नाहि द्रवे' शुनि मुकुन्देर गान । १ : १ ।। भक्ति परायग् सर्व दिगे सावधान । अपराध ना देखिये करें अपनान ॥१८२॥ यदि अपराध थाके, तार शास्ति कर। आपनार दास केने दूरे परिहर ॥१८३॥ तुमि ना डाकिले नारे सम्मुख हइते । देखुक तोमारे प्रभु ! बोल भाल मतें ''।।१८४।।

सब अपनी २ इच्छानुसार वर माँगने लगे ॥ १७० ॥ पहले अहँ त जी बोले—"प्रभु ! में यह वर चाहता हूँ कि आप मूर्ख, नीच, और दिर हों के ऊपर कृपा करें ॥ ७०१ ॥ फिर कोई बोला—"मेरा बाप मुक्ते आप के पास नहीं जाने देता है, आपकी कृपा से उनका चित्त स्वस्थ हो जाय" ॥ १०२ ॥ किसी ने शिष्य के लिए, किसी ने पुत्र के लिए, किसी ने खी के लिये, किसी ने सेवक के लिये,—जिसकी जिसमें प्रीति थी उसके लिये वरदान माँगा ॥ १७३ ॥ कोई बोला—"मुझे गुरु-भक्ति मिले" इस प्रकार सब लोग प्रपनी २ शक्ति अनुसार वर माँगते हैं ॥ १०४ ॥ कोई बोला—"मुझे गुरु-भक्ति मिले" इस प्रकार सब लोग प्रपनी २ शक्ति अनुसार वर माँगते हैं ॥ १०४ ॥ मक्तों के वचन को सत्य करने वाले प्रभु विश्वम्भर भी हँस २ कर सचको वर देते हैं ॥ १०४ ॥ मुकुन्द वत्त पर्दा के बाहर ही खड़े हैं । भीतर प्रभु के सन्मुख आने की शक्ति नहीं है ॥ १०६ ॥ मुकुन्द सब के प्रिय हैं, महान् हृदयवान् हैं, सब वैष्णावों से भली भाँति परिचित हैं ॥१०७॥ वे प्रभु के साथ निरन्तर कीर्तान करते हैं फिर भी उनको यह दण्ड वयों ? यह किसी की समझ में नहीं आ रहा है ॥१७०॥ प्रभु भी उसे नहीं बुलाते हैं और वह स्वयं आ नहीं सकता यह देख कर सब के चित्ता में बड़ा ही दु:ख हो रहा है ॥ १०० ॥ मुकुन्द तो आप का बड़ा प्यारा है स्वर्ग सबों का प्राग् है—उसके गायन को सुन कर किसका हृदय नहीं पिघल जाता है ॥ १०२ ॥ वह भक्ति परायगा है, सब ओर से सावधान रहता है । उसका अपराध तो बताइये जिस कारण उसका अपमान कर रहे हैं ॥ १०२ ॥ यदि कोई अपराध हो तो उसका वराइ दें, पर प्रपने दास को दूर न कर दें ॥ १०३ ॥ आप के बिना बुलाये वह आपके सम्मुख हो

नहीं सकता। प्रभो ! आप उसे भली प्रकार से बुलावें। वह भी आप का दर्शन करे।। १८४॥ तब प्रभु

म्भर देव ने भक्ति के किवाड़ खोल दिये।। १६८।। (यथा) श्रीभुज उठाकर प्रभु बोले-'सब मेरे दर्शन करो, और जिसकी जो इच्छा हो सो वर मांग लों'।। १६९।। प्रभु के वचन से सबको बड़ा आनन्द हुआ ग्रीर

प्रभु बोले "हेन वाक्य कभू ना बलिवा। धो वेटार लागि मोरे केही ना साधिवा ॥१८४॥ 'खड़ लय जाठि लय' पूर्वे जे शुनिछा। अह वेटा सेइ हय, केहो ना चिनिला ।।१८६।। क्षणे दन्ते त्रण लय, क्षणे जाठि मारे। भो खड-जाटिया वेटा ना देखिव मीरे"।।१८७।। महा वक्ता श्रीनिवास बोले आर वार । 'ब्रुझिते तोमार वाक्य कार प्रधिकार ॥१८८॥ आमरात मुकुन्देर दोष नाहि देखि । तोमार अभय-पाद चद्म तार साक्षी ॥१८६॥ प्रभु वोले ' श्रो वेटा जखन जथा जाय । सेइ मत कथा कहि तथाय मिशाय ।।१६०।। वाशिष्ठ पढ़ये जवे अद्वैतेर सङ्गे। भक्ति योगे नाचे गाय तृण करि दन्ते ।।१६१॥ श्रन्य-सम्प्रदाये गिया जखने साम्भाय । नाहि माने भक्ति, जाठि मार्ये सदाय ।।१६२।। 'भिक्त हैते वड ग्राह्म' जे इहा वाखाने । निरन्तर जाि मारे मोरे सेइ जने ॥१६३॥ भिनत-स्थाने उहार हइल अपराध। एतेके उहार हैल दरशन-वाध"।।१६४।। मुक्त्द शूनये सव वाहिरे थाकिया। 'ना पाइव दरशन' शूनि केन इहा।।१६४॥ "गुरु-उपरोधे पूर्वे ना मानिलुँ भक्ति । सव जाने महाप्रभु-चैतन्येर शक्ति ॥१६६॥ मने चिन्ते मुकुन्द परम-भागवत । "ए देह राखिते मोर ना हय युगत ।।१६७।। अपराधी शरीर छाडिव ग्रांजि आमि । देखिन कतेक काले, इहा नाहि जानि" ।।१६=।। मुक्त्द बोलेन "शुन ठाकूर श्रोवास । कभू नि देखिसू मुल्ति' वील प्रभु-पाश ।।१९६॥ कान्दये मुक्त्द दृइ झरये नयने। मुक्त्देर दू:खे कान्दे भागवत गरी।।२००।।

बोले-'ऐसी वात फिर कभी न कहना। उस बेटा के लिए मुझसे कोई भी प्रार्थना न करे।। १८४ ।। 'तुम लोगों ने पहले सूना ही होगा कि एक प्रकार के सनष्य होते हैं जो कभी दांतों में तिकना पकड़ते हैं तो कभी हाथ में काठी सम्हालते है-यह बेटा मुन्नत्व भी वैसा ही है-इसे किसी ने पहचाना नहीं ॥ १=६॥ यह क्षरा में तो दांतों में तुरा ने नेता है, और क्षण में लाठी घलाता है ऐसा "खड-जाठिया" वेटा (खड-तुरा जाठिया-लाठी ) मुक्ते नहीं देख पायगा। १=७ ॥ श्री निवास जी बड़े मारी वक्ता हैं-वे फिर बोले-"प्रभो! आपके वाक्य समझने वाला अधिकारी यहाँ कौन है ?।। १८८ ।। हमको तो मुकुन्द का कोई दोष नहीं दिखाई देता है-तुम्हारे अभय पाद-पद्म ही इसके साक्षी हैं।। १८९।। प्रभु बोले-"यह बेटा जहाँ जाता है, वहाँ वैसी ही बातें बना कर मिल जुल जाता है।। १६०।। जब भद्दौत के साथ योगवाशिष्ठ पढ़ता है तब दांतों में तुरा पकड कर भक्ति-पूर्वक नाचता है।। १६१।। "और जब किसी अन्य सम्प्रदाय में जा घुसता है तब भक्ति को नहीं मानता है उस पर निरन्तर प्रहार करता है।। १६२॥ "भक्ति से भी कोई वस्तु बड़ी है"-ऐसा जो कोई कहता है, वह मुझ पर निरन्तर लाठी मारता है।। १६३।। इस प्रकार भक्ति के निकट उसका अपराध हुआ है अतएवं उसके लिए मेरे दर्शन में बाधा पड़ गई हैं"।। १६४।। मुकुन्द बाहर से सब सुन रहे थे। उन्होंने स्ता कि "सुके दर्शन नहीं मिलेगा" ।। १६५ ॥ तब मुकुन्द मन में सीचने छगे कि "मैंने पहले गुरु के समझाने पर भी भक्ति को नहीं माना । मेरी इस बात को महाप्रभु श्री चैतन्य की ज्ञान शक्ति सब जानती है ॥१६६॥ परम भागवत मुकुन्द फिर मन में सोचते हैं कि "अब इस देह को रखना मेरे लिए उचित नहीं है।। १६७॥ यह शरीर अपराधी है, आज मैं इसे अवश्य त्याग दूँगा। पर यह भी तो नहीं मालूम कि कितने समय में प्रभू का दर्शन मिलेगा ।। १६८ ।। तब मुकुन्द ने बाहर से कहा "पण्डित श्रीवास जी ! सुनिएं। प्रभु से इतहा पूछ दीजिए कि मुझे कब उनके दर्शन होंगे ।। १६६ ॥ यह कह कर मुकुन्द रोने लगे थ्रोर उसके दृःख से और वैष्णव लोग भी रोने लगे ।। २०० ।। तब प्रभू बोले-"जब उसके कोटि जन्म और बीत जायेंगे, ! तब जाकर

प्रभु बोले ''भार यदि कोटि जन्म हय। तने भोर दरशन पाइव निश्चय''।।२०१।। **शुनिरू 'निश्चय-प्राप्ति' प्रभुर श्रीमुखे । मुकुन्द सिन्धित हैला परानन्द सुखे ।।२०२।।** "पाइन पाइन" विल करे महा नृत्य । ग्रानन्दे विह्वल हैला चैतन्येर भत्य ।।२०३।। महानन्दे मुकुन्द नाचये सेइ खाने । 'देखि वेन हेन वान्य शुनिञ्गा श्रवेशो । २०४॥ मुकुन्द देखिया प्रभु हासे' विश्वस्थर । आज्ञा हैल "मुकुन्देरे आनह सत्त्वर" ।।२०४।। सकल बैब्साव डाके "ग्राइसह मुकुन्द" । ना जाने मुकुन्द किछु, पाइया श्रानन्द ।।२०६।। प्रभु बोले "मुकुन्द! युचिल अपराध। आइस आमारे देख, घरह प्रसाद"।।२०७॥ प्रभुर श्राज्ञाय सभे आनिल धरिया। पड़िलो मुकुन्द महापुरुष देखिया।।२०८।। प्रभु बोले ''उठ उठ मुकुन्द आमार । तिलाह्यें को श्रपराध नाहिक तोमार ।।२०८।। सङ्ग-दोष तोमार सकल हैल क्षय। तोर स्थाने ग्रामार हइल पराजय।।२१०।। 'कोटि,जन्मे पाइवा' हेन विललाङ श्रामि । तिलाद्धे के सब ताहा घुचाइले तुमि ॥२११॥ 'अन्यर्थं ग्रामार वाक्य' तुमिसे जानिला । तुमि आमा' सर्वं काल हृदये वान्घिला ॥२१२॥ म्राप्तार गायन तुमि, थाक आमा'सङ्गे । परिहास पात्र-सङ्गे म्रामि कैल रङ्गे ॥२१३॥ सत्य यदि तुमि कोटि अपराध कर'। से सकल मिथ्या, तुमि मोर प्रिय हढ़ ॥२१४.। भक्ति मय तोमार शरोर-मोर दास । तोमार जिह्वाय मोर निरन्तर वास' ।।२१४।। प्रभुर श्रारवास शुनि कान्दये मुकुन्द । धिक्कार करिया आपनारे बोले मन्द ॥२१६॥ "भक्ति ना मानिलुँ मुञ्जि एइ छार मुखे। देखिलेइ भक्ति शून्य कि पाइव सुखे।।२१७।।

निश्चय ही वह मेरा दर्शन पायगा"।। २०१।। "निश्चय पायगा" ये शब्द प्रभु के श्रीमुख के सुनते ही मुकुन्द के तो तन-मन रोम २ परानन्द सुख में भीग गए।। २ २।। और वह 'वाऊँगा २'' कहता हुआ महा नृत्य करने लगा विह्नल हो गया मारे श्रानन्द के श्री चैतन्य चन्द्र का भृत्य ( मुक्नुन्द ) ।। २०३ ॥ 'देखेगा" इस वचन को कानों से सुनकर महा-आनन्द के साथ मुकुन्द वहीं बाहर नाचने लगा ।। २०४।। मुकुन्द को देखः कर प्रभु विश्वम्भर हुँसे और आज्ञा की ''मुकुन्द को शीझ ही से आओ''।। २०५।। तब तो सब वंष्णव कोगं "ग्राओ मुकुन्द ! ग्राओ मुकुन्द !" कह कर पुकारने लगे। पर सुने कहाँ मुकुन्द-वह तो आनन्द में हूव रहा है।। २०६।। प्रभु बोले-"मुकुन्द! तुम्होरा अपराध नष्ट हो मया। आओ! मेरे वर्शन करो! प्रसाद लों"।। २०७।। प्रभु की आज्ञा से भक्त लोग उसे पकड़ लाए। अपने सम्मुख महापुरुष को देखे कर मुकुन्द पृथ्वी पर लम्बा पड़ गया।। २०८।। प्रसु बोले-''उठो, मेरे मुकुन्द ! उठो ! तुम्हारा आधा तिल भर भी अपराध नहीं है ।।२०६।। तुम्हारा सङ्ग-दोष सब क्षय हुआ और तुम्हारे निकट मेरा पराजय हुआ ।।२१०।। मैने तो कहा कि "कोटि जन्म में पाओंगे"-और तुमने उसे क्षरा काल में ही मिटा दिया। २११॥ "मेरे बचन अव्यर्थ हैं" यह तुमने निश्चय करके पकड़ लिया। इसीसे तुमने मुझे सब समय के लिये अपने हृदय में बाँच लिया ॥ २१२ ॥ तुम तो मेरे गायक ( कीर्त्त निया ) हो, सदा मेरे साथ रहते हो, हैंसी-विनोद के साथी हो-इसीलिए तुम्हारे साथ मैंने कुछ कौतुक-स्रेल किया था ॥ २१३ ॥ "यदि सचमुच तुम कोटि अफराध भी कर डालो, तथापि वे सब मिथ्या हैं। तुम मेरे अत्यन्त प्रिय हो ॥ २१४ ॥ तुम्हारा मिकमय शरीर मेरा दास है। भौर तुम्हारो जिह्वा पर मेरा निरन्तर निवास है।। २१४।। प्रभु के ग्राश्वासन को सुनकर मुक्रन्द रोंने लगा, अनेर प्रवने को विद्वारता हुआ भला दुरा कहने लगा ।। २१६ ।। वह बोला-"मैंने इस नीच मृख से मिकि नहीं माना। ऐसा मैं मिकि जून्य, प्रभु का दर्शन करने घर भी क्या सुख एउउँगा ।। २१७।। दुर्योधन

विश्वरूप तोमार देखिल दुर्योधन। जाहा देखिकार बेदे करे अन्वेषणः॥२१०॥ देखियाओ सर्वशे मरित दुर्योधन। ना पाइल सुख-मिक शूर्पर कारणा॥२१०॥ हेन भिक्त ना मानिल आभि छार मुखे। देखिले कि हैव बार मोर प्रेम सुखे।।२२०॥ जखने चिलला तुमि रिवमणी हरणे। देखिल नरेन्द्र-सब गरुड़ वाहने।।२२१॥ अभिषेके हैल राज राजेश्वर नाम। देखिल नरेन्द्र तोमा महा ज्योतिर्धाम।।२२२॥ वहादि देखिते जाहा करे अभिलाध। विदर्भ-नगरे ताहा करिछा प्रकाश।।२२४॥ ताहा देखि मरे सब नरेन्द्ररे गण। ना पाइल सुख-भिक्त जूर्यर कारण ॥२२४॥ सर्व यज्ञ मय रूप-कारण-शूकर। आविर्भाव हैला तुमि जलेर भितर।।२२४॥ अनन्त पृथिवी लाग आछ्ये दशने। जे प्रकाश देखिते देवेर अन्वेषणे।।२२६॥ देखिलेक हिरण्य-अपूर्व-दरशने। ना पाइल सुख-भिक्त शून्येर कारणे।।२२६॥ आर महा प्रकाश देखिल तार भाइ। जाहा गोप्य हृदये ते कमलार ठाँइ।।२२६॥ अपूर्व नृतिह-रूप कहे त्रिभुवने। ताहा देखि मरे भित्रत शून्येर कारणे।।२२६॥ अपूर्व नृतिह-रूप कहे त्रिभुवने। ताहा देखि मरे भित्रत शून्येर कारणे।।२२६॥ कृत्वा, यज्ञ पत्नी, पुर नारो,मालाकार। कोषाय देखिल तारा प्रकाश तोमार ।।२३१॥ कृत्वा, यज्ञ पत्नी, पुर नारो,मालाकार। कोषाय देखिल तारा प्रकाश तोमार ।।२३१॥ भित्र योगे तोमारे पाइल सेइ सब। सेइ खाने मरे कंस-देखि अनुमव।।२३२॥ हेन भित्र मोर छार-मुखे ना मानिल। एइ वड़ कृत्या तोर-तथ्यपि रहिल ॥२३२॥ हेन भित्र मोर छार-मुखे ना मानिल। एइ वड़ कृत्या तोर-तथ्यपि रहिल ॥२३२॥

ने भी तो आप के उस विश्वरूप को देखा था कि जिसको देखने को वेद निरन्तर हूँ ढते फिरते हैं ॥२१६॥ विराट रूप देख करके भी दुर्योधन वंश सहित विध्वंस हो गया। भक्ति शून्य होने के कारण दर्शन के सुख से वह वंचित ही रह गया ।। २ ९ ।। मैंने ऐसी सुखदायिनो भक्ति को अपने इस अधम मुख से नहीं माना । अतएव आपके दर्शन करने पर भी मुझे क्या सुख मिलेगा।। २२०।। और जिस समय ध्राप रिक्सी को हरण करने गए थे, उस समय सब राजाओं ने भी तो आपको गरुड़ पर सवार देखा था।। २२१॥ फिर अभिषेक के समय ग्राप का राज-राजेश्वर नाम हुन्ना। राजाओं ने तुम्हारा महा-ध्योतिर्मय रूप देखा ॥ २२२ ॥ ब्रह्मादि भी जिस रूप के दर्शन की अभिलाषा करते हैं, वह रूप आप ने विदर्भ नगर में प्रकाशित किया ॥ २२३॥ परन्तु तयापि उस रूप को देख कर सब राजा लोग जल मरे और सुख से कोरे ही रह गए-कारण कि वे भक्ति शून्य जो थे ॥ २२४ ॥ और एक बार आप सर्व यज्ञम्य, कारण स्वरूप, बूकर रूप में भी तो जल में प्रकट हुए थे।। २२४।। अनन्त विशाल पृथ्वी आपके दांतों के ऊपर थी। ऐसा जो आप का अपूर्व रूप प्रकाश था कि जिसके दर्श न के लिए देवता लोग भी खोजते फिरते हैं।। २२६।। उसका दर्शन हिरण्याक्ष ने किया परन्तु भक्ति शून्य होने के कारए। सुख उसे भी न मिला।। २२७॥ और एक महाप्रकाश को उसके भाई (हिरण्यकश्यप ) ने देखा था। वह रूप लक्ष्मी देवी के भी गोप्य, हृदय में भी था।।२२२।। जिसे त्रिभुवन में नृसिंह का अपूर्व रूप कहते हैं। उसे देख करके भी वह मरा भक्ति शून्य होने के काररा ।। २२६ ।। ऐसी भिनत को मेरे नीच मुख ने स्वीकार नहीं की-पर यह बड़ी ग्रद्भुत बात है कि मेरी जीभ (ं मुख) उस समय कट कर कैसे नहीं गिर पड़ी ।। २३० ।। ( परन्तु दूसरी आरे ) कुब्जा, यज्ञ पत्नी बर्गा, मधुरा नारीगरा और मधुरा के माली ने आपका कोई ( श्रद्धत ) प्रकाश कहाँ देखा था भला।। २३१। परन्तु उनमें भिनत थी, उस भिनत योग के कारण उन्होंने आप को प्राप्त किया भीर उसी मथुरा में कंसादि आप को देख करके मरे-यह देखते-अनुभव करते हुए भी।। २३२।। ऐसी भक्ति को मेरे नीच मुख ने न जे भक्तिर प्रभावे ग्रनन्त महावली। अनन्त ब्रह्माण्ड घरे हइ कुत्हलो।।२३४।। सहस्र फ़र्गार एक फ़र्गे विन्दु जेन । यद्ये मत्त प्रभुं, ना जानये 'श्राछे हेन' ।।२३४।। निराश्रये पालन करेन सभाकार। भिक्त योग-प्रभावे ए सब अधिकार ॥२३६॥ हेन भनित ना मानिलुँ मुत्रि पाप मित । अशेष-जन्मेष्रो मोर नाहि भाल-गित ॥२३७॥ सिन योगे गौरी पति हुइला शङ्कर। भिन योगे नारद हडला मुनिवर ।:२३८।। वेद धर्म योग-नाना शास्त्र करि व्यास । तिलाद्ध क चित्ते नाहि वासेन प्रकाश ।।२३६।। महा-गोप्य-ज्ञाने भिनत विलला संक्षेपे। सवे एइ अपराध-चित्तोर विक्षेपे॥२४०॥ नारदेर वाक्ये भिवत करिला विस्तार। तवे मनो दुःख गेल. तारिला संसार।।२४१।। कीट हइ ना मानिलुँ मुञ्जि हेन भक्ति। ग्रारो तोमा' देखिवारे आछे मोर शक्ति'' ॥२४२॥ बाहु तुलि कान्दये मुकुन्द महा दास। चलये शारीर जेन, हेन वहे श्वास। २४३॥ सहजे एकान्त-भक्त कि कहिव सीमा। चैतन्य प्रियेर माफे जाहार गए। ना।।२४४।। मुकुन्देर खेद देखि प्रभु विश्वम्भर। लिजत हइया किछु करिला उतार ॥२४४॥ "मुकुन्देर भक्ति मोर बड़ त्रियङ्करी। जथा गाओ तुमि तथा ग्रामि अवतरि।।२४६॥ तुमि जत कहिले, सकल सत्य हुय । भक्ति विने आमा' देखिले थी किछ् नय ॥२४॥। एइ तोरे सत्य कहि, बड़ प्रियं तुमि। वेद भुख वलियाछि जत किछ आमि। २४८।। जे जे कमें कैले हय जे जे दिव्य गति। ताहा घुचाइते पारे काहार शकति।।२४६॥

माना इतना होने पर भी यही आप की बड़ी कृपा है कि मैं जीवित हूँ ।। २३३ ।। जिस भिवत के प्रभाव से सहाबली अनन्त देव सहज विनोद में ही अनन्त ब्रह्माण्डों को ऐसे धारण किये हुए हैं ।।२३४।। जैसे कि मानो तो सहस्र फगों में से एक फण के ऊपर एक बूँद पड़ी हुई हो । प्रभु के यश गान में वे ऐसे मत्त हैं कि "फगा पर भी कुछ है"—इसका कुछ ज्ञान हो नहीं है।। २३४ ।। स्वयं वे निराधर हैं परन्तु सब को धारण कर पालन कर रहे हैं—यह अधिकार उनका भिवत योग के प्रभाव से हो प्राप्त है।। २३६ ।। ऐसे भिवत योग को सुझ पाप मित ने नहीं माना। अतएव अनन्त जन्मों में भी मेरी सद्गित नहीं होगी।। २३७।। भिवत योग के प्रभाव से ही शिक्कर गोरी-पित हैं, और भिवत योग के प्रभाव से ही नारद मुनिश्रेष्ठ हैं।। २३८।। व्यास

जी ने वैद, धर्मशास्त्र, योगशास्त्र द्यादि अनेक शास्त्रों की रचना करके भी अपने चित्त में तिल भर भी प्रसन्त्रता का अनुभव नहीं किया ।। २३६ ।। उनके चित्त विक्षेप का केवल यही ऐक अपराध था कि उन्होंने भिक्त को महा गोप्य समझ कर संक्षेप में वर्णन किया था ।। २४० ।। किर नारद जी के कहने पर जब उन्होंने भिक्त विस्तार पूर्वक वर्णन की तब उनका मानो दुःख दूर हुआ और संसार का भी उद्धार हुआ ।।२४१।। एक कीट होकर के भी मैंने ऐसी भिक्त को नहीं माना किर भी आपके दर्शन करने की मेरी सामर्थ्य तो देखो ।।२४२।

ऐसा कहता हुआ महादास मुकुन्द, भुजाओं को उठा कर रोता जाता है श्रीर साँस ऐसी चलतो है कि शरीर नहीं धौंकनी चल रही हो।। २४३ ।। श्री चंतन्य चन्द्र के प्रिय जनों में जिनकी गराना है, ऐसे सहज अनन्य भक्त मुकुन्द की भक्ति की सीमा मैं क्या कहूँ।। २४४।। मुकुन्द के खेद को देख कर प्रभु विश्वमभर ने लिजित होकर उत्तर दिया।।२४४।। भुकुन्द को भक्ति मुक्ते बड़ी प्रिय है। तुम जहाँ गाते हो, मैं वहाँ प्रकट

लाज्जत हाकर उत्तर । दया ।। रहरा। 'मुकुन्द का भाक मुक्त बड़ा। प्रय है। तुम जहां गात हा, से वहां प्रकट होता हूँ।। २४६।। तुमने जो कुछ कहा, वह सब सत्य है। भक्ति के बिना मेरा दर्शन मिल जाने पर कुछ हाथ नहीं लगता।। २४७।। ''यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, (कारण कि) तुम मेरे बड़े प्रिय हो। मैंने जो कुछ भी वेद के मुख से कहा है कि।। २४८।। जिन २ कमों के करने से जो २ दिव्य गति प्राप्त होती है,

मुट्गि पारों सकल अन्यथा करि बारे। सर्व-विधि-उपरे वामार अधिकारे।।२४०॥ मुङ्गि सत्य करियाओं ग्रापनार मुहे। मोर भिनत विने कोन कर्मे किछ नहे । २५१॥ भनित ना मानिले हय मीर मर्म-दःख। मीर दःखे धुचे तार दरशन-सुख ॥२५२॥ रजकेस्रो देखिल, मागिल तार ठान्ति। तथापि विचित हैल, जाते प्रेम नाति ॥२४३॥ आमा देखिनारे सेड कत तप कैल। कत कोटि देह सेइ रजक छाड़िल ॥२५॥। पाइलेक महा भाग्ये मोर दरशने। ना पाइल सुख मिक्त शून्येर कारेंगे।।२४४॥ मोर सेव केर ठाञ्चि जार अपराध। मीर दरशन-सुख तार हय बाध।।२५६॥ भनत-स्थाने अपराध केले हुचे भक्ति। भक्तिर अभावे घुचे दरशन-शक्ति।।२५७। जतेक कहिले तुमि सब मोर कथा। तोमार मुखे वा केने आसिव अत्यथा ॥२४६॥ 'भक्ति विलाइमु मूत्रि' बलिल तोमारे । आगे प्रेम भक्ति विल तोर कण्ठ स्वरे ॥२५६॥ जत देख आछे मोर वैष्ण्य मण्डल। शुनिले तोमार गान द्रवये सकल ॥२६०॥ आयार जै मन तुमि बल्लभ एकान्त । एइ मत हुग्रो तोरे सकल महान्त ॥२६१॥ जे खाने जे खाने हय मोर अवतार। तथाय गायन तुमि हइवे आमार ॥२६२॥ मुकुन्देर प्रति यहि वरदान कैल। महा-जय जय ध्वनि तखने उठिल ॥२६३॥ 'हरि बोल हरि बोल जय जगन्नाथ। 'हरि' विल निवेदइ सभे तुलि हाथ।।२६४॥ मुकुन्देर स्तुति वर शुने जेइ जन। सेही मुकुन्देर सङ्गे हड्व गायन ॥२६४॥ ए सब चैतन्य कथा वेदेर निगूढ़। सुबुद्धि मानये इहा, ना मानये मूढ़।।२६६।।

उसको मिटाने की भला किसकी सामर्थ्य है।। २४६।। "परन्तु मैं सब कुछ उत्तट सकता है। सब विधि-विधान के ऊपर मेरा अधिकार है।। २४०।। मैंने अपने ही मुख से यह सत्य घोषणा कर रक्खी हैं कि मेरी भक्ति के बिना कोई भी कर्म का सार कुछ नहीं है। १४१। "भक्ति को न मानने से मुक्ते मार्मिक दःख होता है। मेरे दुःख के कारण उसकी दर्शन का सुख नहीं मिलता है।। २४२।। कंस के घोबी ने मेरा दर्शन किया मैंने उससे वस्त्र भी मांगे, पर फिर भी वह दर्शन के झानन्द सुख से वंचित ही रहा-कारण कि उसमें प्रेमभक्ति नहीं थी।। २५३।। मेरे दर्शन के लिए उसने कितना तो तप किया था और कितने करोड़ देह उस घोड़ी ने छोड़े थे ॥ २५४ ॥ महाभाग्य से उसे मेरा दर्शन तो मिला पर भक्ति शून्य होने के कारण दर्शन का सूख न मिला। २५५ ॥ "मेरे सेवक के निकट जिसका अपराध होता है उसको मेरे दर्शन के सूख में बाधा पड़ जाती है। २५६।। (कारण कि ) भक्त के निकट अपराध करने से भक्ति मिट जाती है और भक्ति के अभाव में दर्शन करने की शक्ति चली जाती है।। २५७॥ "तुमने जो कुछ भी कहा वह सब मेरी ही बातें थीं। तुम्हारे मुख में दूसरी बातें आ भी कैसे सकती हैं।। २४ = 11 मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं भक्ति वितरण करूँ गा और मैं सब से आगे तुम्हारे कण्ठस्वर में प्रेमभक्ति देता हूँ ।। २५६ ॥, 'देखों जितने भी मेरे वैष्णाव भक्त मण्डल हैं, वे सब तुम्हरे गायन को सुन कर द्रवीभूत हो जाँगगे।। २६०।। जैसे तुम मेरे श्रत्यन्त प्रिय हो, वैसे ही तुम और सब महानुभावों के भी विय होगे ॥ २६१ ॥ और जहाँ २ मेरा अवतार होगा, वहाँ २ तुम मेरे गायक बनोगे ॥ २६२ ॥ जब मुकुन्द के प्रति ऐसा वरदान दिया तो महा जय जयकार ध्वनि होने लगी ॥ २६३ ॥ सब लोग हाथ उठा २ कर 'हिर बोल' 'हिर बोल' 'जय जगन्नाथ' ''हिर २'' कह २ के अन्ते २ हृदयोच्छ्वाँस को निवेदन करने लगे।। २६४॥ मुकुन्द की स्तुति और वर प्राप्ति के प्रसङ्ग को जो कोई सुनेंगे वे भी मुक्रम्द के साथ प्रभू के गायक होंगे ।। २६५ ।। यह सब चैतन्य-चरित्र वेद के लिए भी ग्रुप्त है, सबुद्धिमान इसे मानते शुनिले ऐ सत्र कथा जार हय सुख। अदश्य देखिव सेइ श्रीचैतन्य-मुख।।२६७। एइ मत जत जत भक्तेर मण्डल। सभे कैला स्तुति-वर पाइल सकल ॥२६८॥ श्रीवास पण्डित अति महा महोदार। अतएव तान गृहे सब व्यवहार॥२६८॥ जार जेन मत इष्ट प्रभु ग्रापनार। सेइ विश्वम्भर देखें सेइ ग्रवतार॥२७०॥ 'महा-महा-परकाश' इहारे से वलि। एमत करये गौरचन्द्र कुतूहली। २७१॥ एइ मत दिने दिने प्रभुर प्रकाश। सपत्नीके चैतन्येर देखे जत दास।।२७२।। देह-मन-निर्विशेषे जे जे ह्य दास । तारा से देखिते पाय ए सब प्रकाश ॥२७३॥ सेइ नवद्वीपे बार कत कर्त आछे। तपस्वी, संन्यासी, ज्ञानी, योगी माफे माफे ॥२७३॥ यावरकाल गीता भागवत केहो पढ़े। केहो वा पढ़ाय स्वधर्मे ते नाहि नड़े ।।२७४॥ केही केही परिग्रह किछ्ड ना लय। वृथा ग्राकुमार-धर्मे शरीर शोषय। २७६॥ सेइ खाने हेन वैवुष्ठेर सुख हैल। वृथा-ग्रमिमानी एको जना ना देखिल ॥२७॥। श्रीवासेर दास दासी जे सब देखिल । शास्त्र पढ़ियाओ ताहा केहो ना जानिल ॥२७८॥ मुरारि गुप्तरे दासे जे प्रसाद पाइल । केहो माथा मुण्डाइया ताहा ना देखिल । २७५॥ घँने कुले पाण्डित्ये चतन्य नाहि पाइ। केवल भक्तिर वश चैतन्य गोसाञा ॥२८०॥ बड कीर्त्ति हइले चैतन्य नाहि पाइ। भक्ति वश सवे प्रभु-चारि-वेदे गाइ।।२८१।। सेइ नवद्वीपे हेन प्रकाश हइल । जत भट्टाचार्य एको जना ना देखिल ॥२८२॥ दुष्कृतिर सरोवरे कभू जल नहे। ए मन प्रकाशे कि विवित जीव हुये।।२८३।।

हैं,मूढ़ जन नहीं मानते हैं।। २६६।। यह सब कथा सुनने पर जिसे सुख होता है, वह श्री चैतन्य के मुख्यन्द्र का सवश्य दर्शन करेगा।।२६७।। इसी प्रकार से जितना भी भक्त मण्डल था, सबने स्तुति को और वर पाया ॥ २६५॥ श्रीवास पण्डित ''ग्रिति महा २ उदार'' हैं, अतएव उनके ही घर पर यह सब बिहार हुए। २६६॥ जिसका इष्टदेव जैसा था, वह प्रभु विश्वस्भर को उसी अवतार के रूप में देखते हैं।। २७०॥ इसीलिए इसको

'महा २ प्रकाश' कहते हैं। इस प्रकार कौतुक श्री गौरचन्द्र लीला करते हैं।। २७१।। इसी प्रकार दिन प्रति दिन प्रभु अपने स्वरूप का प्रकाश करते हैं और चैतन्य दास सब अपनी क्षियों के सिहत दर्शन करते हैं।।२७२।। जो श्रपने शरीर और मन के भेद को मिटा कर उन्हें एक करके प्रभु के दास बनते हैं, वे ही यह सब प्रकाश देख पाते हैं।।२७३।। उसी नव्हीप में श्रीर भी तो कितने २ लोग थे-तपस्वी, सन्वासी, ज्ञानी, बीच २ में थोगी भी थे। २७४।। उनमें से कोई जब तक गीता-भागवत पढ़ते या पढ़ाते तब तक श्रपने स्वधमें से नहीं टलते

11 २७४ ।। कोई कोई तो कुछ भी परिग्रह नहीं करते और व्रह्मचर्य धर्म पालन करते हुए वृथा ही अपने शरीर को सुखा डालते हैं।। २७६ ।। उसी स्थान में वैकुण्ठ का जैसा परमानन्द हुआ पर वृथा अभिमानी जन एक भी उसे न देख पाए।। २७७।। श्रीवास के दास दासियों ने जो कुछ प्रत्यक्ष दर्शन किया, शास्त्र पढ़कर के भी किसी को उसका परोक्ष ज्ञान तक न हो सका ।। २७८।। मुरारि गुप्त के दासों को जो कुपा मिली उसे मूड मुड़ाकर भी किसी ने न देखा।। २७५।। ( ग्रतएव ) धन, कुछ, पण्डिताई ग्रादि से श्री चैतन्यचन्द्र

नहीं मिलते-श्री चैतन्य गुसाई तो केवल भनित के वश हैं।। २८०।। बड़ी भारी कीर्ति से भी चैतन्यचन्द्र नहीं मिलते हैं प्रभु तो केवल भनित के वश में है-यही चारों वेद गाते हैं।।२८१।। उसी नवद्वीप में ऐसे २ विल-क्षरण प्रकाश हुए परन्तु इतने भट्टाचार्यों (पण्डितों ) में से एक को भी देखने को न मिला।। २८२।। भला

क्षरण प्रकाश हुए परन्तु इतने भट्टाचार्यों (पण्डितों) में से एक को भी देखने को न मिला मार्डिट्स । भला दुष्कृति रूप सरोवर में भी कभो (सुकृति रूप) जल रहता है नहीं तो ऐसे २ प्रकाशों से भी जीव क्या

ए सब लीलार कभू नाहि परिच्छेद। 'छाविभवि तिरोभाव' एइ कहे वेद ॥२८४॥ अद्यापिह चैतन्य ए सब लीला करे। जलने जाहारे करे दृष्टि-अधिकारे।।२८४।। सेइ देखे, श्रार देखिवारे शक्ति नाश्चि । निरन्तर क्रीड़ा करे चैतन्य गोसाञ्चि ॥२५६॥ जे मंत्रेते जे वैष्णव इष्ट ध्यान करे। सेइ मल देखाय ठाकूर विश्वम्भरे ॥२८७॥ देखाइया आपने शिखाय सभाकारे । "ए सकल कथा भाइ ! शुने पाछे आरे ॥२८८॥ जन्म जन्म तोमरा पाइवे मोर सङ्घ । तोमा' सभार भत्येओ देखिव मोर रङ्घ ॥२८६॥ आपन गलार माला दिला सभा कारे। चिंदत-ताम्बूळ आज्ञा हहल सभारे ।१२६०।। महानन्दे खाय सभे हरषित हैया। कोटि-चान्द-शारद-मूखेर द्रव्य पाय्या ॥२ई१॥ भोजनेर भवशेष जतेक आछिल। नारायणी पृष्यवती ताहा से पाइल ॥२६२॥ श्रीवासेर धानु-स्ता बालिका अज्ञान। ताहारे भोजन शेष प्रभु करे दान ॥२६३॥ परम-मानन्दे खाय प्रभूर प्रसाद। सकल वैष्णव तारे करे आशीर्वाद।।२६४॥ ''धन्य धन्य एइ से सेविला नारायरा । वालिका स्वभावे धन्य इहार जीवन'' ।।२६४।। खाइले प्रमुर आजा हमें 'नारायणि। कृष्णेर परमानम्दे कान्द देखि श्वि ॥२५६॥ हेन प्रभ चैतन्येर ग्राज्ञार प्रभाव । 'कृष्ण्' विल कान्दे अति बालिका स्वभाव ।।२६७:। अद्यापिह वैष्णव मण्डले जार ध्वनि । 'गौराञ्जे र अवशेष • पात्र नारायगी' ॥२६=॥ जारे जैन आजा करे ठाकूर चैतन्य। से सासिया धिवलम्बे हय उपसन्न ॥२६६॥ ए सब वचने जार नाहिक प्रतीत । सत्य अधः पात तार जानिह निश्चित ।।३००।।

वंचित रह सकता है ? ।। २५३ ।। इन सब लीलाओं की कभी समाप्ति नहीं है । वेद (शास्त्र) इनका केवल श्राविभीव धौर तिरोभाव ही बतलाता है।। २८४॥ श्राज भी श्री चैतन्य देव यह सब लीला कर रहे हैं, किन्तु जिस समय जिसको देखने का अधिकार प्रदान करते है।। २८४।। तब ही वह देख पाता है औरों की शक्ति नहीं है देखने को । पर श्रो चतन्य प्रभू तो निरन्तर क्रीड़ा कर रहे हैं ।। २८६ ।। जो वैष्णव जन जिस मंत्र द्वारा अपने इष्ट का ध्यान करते हैं ठाकुर विश्वम्भर उन ही उसी रूप में दर्शन देते हैं।। २५७।। दर्शन देकर आप ही सब को मावधान भी करते हैं कि "भाइयो ! यह सब बातें और कोई न सून पाए !। २== 11 "तुम लोग जन्म २ में मेरा सङ्घ पाओंगे। तुस सब के नौकर चाकर भी मेरा कौतुक-विहार देखेंगे"।।२८६॥ ऐसा कह कर फिर आपने अपने गले की मालाएँ सब को दीं और अपना चर्वित ताम्बूल सब की बाँट देने के लिए आजा को ॥ २६० ॥ कोटि वारचुन्द सहश श्री मुख का पान प्रसाद पाकर उसे भवन लोग परम आनंद के साथ पाने लगे।। २६१।। (प्रभु के) भोजन का शेष प्रसाद जो कुछ था, वह पुण्यवती नारायशी ने पाया ।। २६२ ।। नारायणी श्रोबास के भाई की पूत्री है-अज्ञान बालिका है, उसको श्रमु ने अपना भोजन-शेष प्रदान किया।। २६३।। वह परम आनन्द के साथ प्रभु का प्रसाद पाती है और वैष्णाव लोग उसे आशीर्वाद देते हैं ॥ २२४ (ऑर कहते हैं) "इसे धन्य है, धन्य है। इसने नारायण को सेवा की है। वालिका रूप में इसका जोवन बन्य है ।। २६४:।। प्रसाद पा चुकने पर उसके लिए प्रभु की ग्राज्ञा हुई-"नारायगी । तुम कृष्ण के परमानन्द में रोखो-हम सब देख सूनें तो सही ।। २६६ ।। प्रभु श्री चैतन्य देव की ग्राज्ञा का ऐसा प्रभाव है कि अति बालिका स्वभाव नारायणी "कृष्ण २" कह कर रोने लगी। २६७॥ आज भी वैष्णव मंडली में यह ध्वनि प्रचलित है कि "श्री गौरांग के शेष- प्रसाद की पात्री नारायणी।। २६८।। और भी प्रश्नु श्री चीतन्य देव जिसको बुलाते हैं वही तुरन्त आकर उपस्थित हो जाता है ॥ २६६ ॥ इन सब बातों का जिसको

भद्देतेर त्रिय प्रभु चैतन्य ठाकुर। एइ से अद्दैतेर बड़ महिमा प्रचुर।।३०१।। चैतन्येर प्रिय देह ठाकुर निताइ। एइ से महिमा तान चारि वेदे गाइ।।३०२॥ 'चैतन्येर भक्त' हेन नोहि जार नाम । यदि वा से वस्तु, तभू तृरोर समान ।।३०२।। नित्यानन्द कहे ग्रामि चैतन्येर दास । ग्रहनिश ग्रार प्रभुना करे प्रकाश ।। ३० ।।। ताहान कुपाय हय चैतन्येते रति। नित्यानन्द भजिले आपद नाहि कति । ३०४।। आमार प्रभुर प्रभु गौराङ्क सुन्दर। ए बड़ भरसा चित्ते धरि निरन्तर॥३०६॥ धरेणी धरेन्द्र-नित्यानन्दर चरण। देहं प्रभु गौरचन्द्र! स्रामारे शरेण।।३०७।। बलराम-प्रीते गाइ चैतन्य चरिता कर वलराम प्रभु! जगतेर हित ॥३०८॥ 'चैतन्येर दास' वह निताइ ना जाने । चैतन्येर दास्य नित्यानन्द करे दाने ॥१०८॥ नित्यानन्द कृपाय से गौरचन्द्र चिनि । निन्यानन्द-प्रसादे से भक्त तत्त्व जानि ।।३१०।। सर्व-वैष्णावेर प्रिय नित्यानन्द-राय । सभे नित्यानन्द-स्थाने भक्ति-पद पाय ॥३११॥ कोन मते यदि करे नित्यानन्दे हेला। ग्रापने चैतन्य बोले 'सेइ जन गेला ।।३१२।। त्रादि देव महा योगी ईश्वर वैष्णव। महिमार अन्त इहा ना जानये सव।।३१३। काहारो ना करे निन्दा, 'कृष्ण कृष्ण' बोले । धत्रय चैतन्य सेड जिनिवेक हेले ॥३१४॥ 'निन्दाय नाहिक लभ्य' सर्व-शास्त्रे कहे। सभार सम्मान-भागवत-धर्म हुये ॥३१५॥ मध्य खण्ड कथा जेन अमृतेर खण्ड। महा-निम्ब हेन वासे' जतेक पाखण्ड ॥३१६॥

विश्वास नहीं है, उसका अवश्य ही अधः पतन होगा—यह निश्चय जानो ॥ ३०० ॥ श्री चैतन्य चन्द्र श्रीअद्वैत के प्रिय प्रभु हैं—यही श्री अद्वैत की बड़ी भारी महिमा है ॥ ३०१ ॥ प्रभु नित्यानन्द श्री चैतन्य प्रभु की प्रिय देह है—उनकी इस महिमा को चारों वेद गाते हैं ॥ ३०२ ॥ श्री चैतन्य चन्द्र के भक्तों में जिसका नाम नहीं है, चाहे वह (कैसी ही महान् विस्तु क्यों न हो, तो भी वह तृरावत् है ॥ ३०३ ॥ नित्यानन्द प्रभु कहते हैं कि "मैं श्री चैतन्य का दास हूँ। रात दिन वे इसे छोड़ और कुछ कहते ही नहीं हैं ॥ ३०४ ॥ उनकी कृपा से ही श्री चैतन्य प्रभु में रित होती है । श्री नित्यानन्द का भजन करने से कोई आपदा नहीं ग्राती है ॥३०६॥ मेरे प्रभु (नित्यानन्द) के प्रभु श्री गौरांग सुन्दर हैं—मेरे चित्ता में निरन्तर यही वड़ा भारी भरोसा है ॥३०६॥ हे प्रभो गौरचन्द्र । धरणी घरेन्द्र श्री नित्यानन्द के चरण की शरण मुक्ते प्रदान करो ॥ ३००॥ श्री बलराय (नित्यानन्द ) की प्रसन्नता के लिए में यह चैतन्य-चिरत गा रहा हूँ । हे बलराम प्रभो ! जगत् का कल्याण करो ॥ ३०० ॥ श्री बैतन्य के दास के विना श्रीनिताई और कुछ नहीं जानते हैं । ग्रीर आप दान भी चैतन्य के दासक के विना श्रीनिताई और कुछ नहीं जानते हैं । ग्रीर आप दान भी चैतन्य के दासत्व का ही करते हैं ॥ ३०६ ॥ श्री नित्यानन्द की कृपा से श्री गौरचन्द्र को पहचानता हूँ और सब ही श्री नित्यानन्द के निकट से भक्ति-पद को प्राप्त करते हैं ॥ ३११ ॥ यदि कोई किसी प्रकार से श्रीनित्यानन्द की अवहेलना करता है तो स्वयं श्री चैतन्य चन्द्र कह देते है कि 'वह तो नष्ट हो गया' ॥३१२॥ श्रीनित्यानन्द की अवहेलना करता है तो स्वयं श्री चैतन्य चन्द्र कह देते है कि 'वह तो नष्ट हो गया' ॥३१२॥ श्री नित्यानन्द की अवहेलना करता है तो स्वयं श्री चैतन्य चन्द्र कह देते है कि 'वह तो नष्ट हो गया' ॥३१२॥

जानते हैं ।। ३१३ । जो किसी की निन्दा नहीं करता है, ''कृष्ण २'' कहता है, वह ध्रजय श्रो चौतन्य चन्द को अनायास ही जीत लेगा ।। ३१४ ।। ''निन्दा से कुछ लाभ नहीं होता'' यही सब शास्त्र कहते हैं ''सब का सीम्मान'' यही भागवत् घर्म है ।। ३१५ ।। मध्यखण्ड की कथा मानो अमृत का ग्रास है । परन्तु जितने पाखडी सोग हैं उनको यह नीम जैसी बड़ी कडवी लगतो है ।। ३१६ ।। यदि किसी को शक्कर में नीम का स्वाद आवे केहो जेन शर्कराये निम्ब-स्वादु पाया तार दैव,—शर्कराय स्वादु नाहि जाय ॥३१७॥ एइ मत चैतन्येर परानन्द-यशे। शुनिते ना पाय सुख—हइ दैव वशे ॥३१८॥ संन्यासीह यदि नाहि माने गौरचन्द्र। जानिह से खल-जन, जन्म जन्म ग्रन्थ ॥३१६॥ पिक्ष मात्र यदि बोले चैतन्येर नाम। सेहो सत्य जाइवेक चैतन्येर धाम ॥३२०॥ जय गौरचन्द्र! नित्यानन्देर जीवन। तोर नित्यानन्द मोर हुउ प्राएा-धन ॥३२१॥ जार जार सङ्गे तुमि करिला विहार। से सब गोष्टीर पाये मोर नमस्कार ॥३२२॥ श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्द चान्द जान। वृन्दावन दास तछ पद युगे गान ॥३२३॥

## अथ ग्यारहवाँ अध्याय

राग मलार- ( निधि गौराङ्ग कोया हैते आइला प्रेमा सिन्धु। अनाथेर नाथ प्रभु पतित जनेर वन्धु॥ ध्रु)

जय जय विश्वम्भर द्विज कुल सिंह। जय हउ तोर जत चरगोर भृङ्ग ॥१॥ जय श्रीपरमानन्द पुरीर जीवन। जय दामोदर स्वरूपेर प्राणा धन। १२॥ जय रूप-सनातन-प्रिय महाराय। जय जगदीश-गोपीनाथेर हृदय॥३॥ हेन मते नवद्वीपे प्रभु विश्वम्भर। कीड़ा करे, नहे सर्व-जनेर गोचर॥४॥ नवद्वीपे मध्य खण्डे कौतुक अनन्त। घरे वसि देखये श्रीवास भाग्य वन्त ॥४॥ निष्कपटे प्रभुरे सेविला श्रीनिवास। गोष्ठी-सङ्गे देखये प्रभुर परकाश॥६॥

तो ये उसका दुर्भाग्य समझो शक्कर तो शक्कर ही है—उसका स्वाद कहीं नहीं गया है ॥ ३१७ ॥ इस प्रकार वे दुर्भाग्यवशतः श्री जैतन्य के परानन्दमय यश को श्रवण करके भी सुख नहीं पाते हैं ॥ ३१८ ॥ यदि कोई सन्यासी भी श्री गौरचन्द्र को नहीं मानता है तो उसको खल जन्म २ का अन्था ही समझो ॥ ३१६ ॥ ग्रीर यदि पश्ती भी श्री जैतन्य चन्द्र के नाम को लेता है तो वह श्री चैतन्य के धाम को निश्चय ही प्राप्त कर लेगा ॥ ३२० ॥ श्री नित्यानन्द के जीवन स्वरूप श्री गौरचन्द्र की जय हो । हे गौर प्रभो ! तुम्हारे नित्यानन्द मेरे प्राण धन हों ॥ ३२१ ॥ हे गौर ! जिन २ को साथ लेकर तुमने विहार किया है, उन सब भक्त मण्डली के श्रीचरणों भें मेरा नमस्कार है ॥ ३२२ ॥ श्री कृष्ण चैतन्य एवं श्री नित्यानन्द चन्द्र को जान कर यह वृन्दान्वन दास उनके युगल चरणों में उनके गुण्—गान को समर्पण करता है ॥ ३२३ ॥

इति श्री चैतन्य भागवते मध्यखर्ड महा प्रकाश वर्णनं नाम दशमोऽध्याय: ।।

है गौराँग निधि! हे प्रेम सिन्धो! हे अनाथों के नाथ! हे प्रभो! हे पतित जनों के बन्धो! आप कहाँ से आए। देका। हे विश्वम्भर! हे द्विज कुलसिंह! जय हो, जय हो थ्राप की श्रौर आपके चरण कमलों के समस्त मधुकर कुल की।। १।। श्री परमानन्द पुरी के जीवन स्वक्रा प्रभु को जय। श्री स्वरूप दामोदर के प्राण्यन गौर को जय। १।। श्री रूप सनातन के प्रिय महाशय प्रभु को जय। श्री जगदीश-गोपीनाथ के हृदय गौर की जय।। ३।। इस प्रकार नवदीप में विश्वम्भर प्रभु क्रीड़ा कर रहे हैं, पर सब लोग यह नहीं जानते हैं।। ४।। इस मध्य खण्ड में नवदीप में प्रभु द्वारा कृत अनन्त कौतुकों का दर्शन है जिन्हें भाग्यकान श्री वास पण्डित घर बैठे २ देखते हैं।। १।। श्री निवास पंडित ने निष्काट भाव से प्रभु की सेवा की है, अतएव सपरिवार प्रभु की प्रकाश लोलाओं का दर्शन कर रहे हैं।। ६।। श्रीवास के घर में ही नित्यानन्द जो

श्रीवासेर घरे नित्यानन्देर इसति । 'वाप !' वलि श्रीवासेरे करये चिरिति ॥७॥ अहर्निश वाल्य-भावे वाह्य नाहि जाने। निरवधि मालिनीर करे स्तन-पाने।।।।।। क्यू नाहि दुग्ध, परशिले मात्र हय। ए सब अचिन्त्य-शक्ति मालिनी देखय।।ध।। च तन्यर निवारणे कारेश्रो ना कहे। निरवधि शिशु-रूप मालिनी देखये॥१०॥ प्रभु विश्वम्भर बोले ''शुन नित्यानन्द । काहारो सहित पाछे कर' तुमि द्वन्द ।।११।। चञ्चलता ना करिवा श्रीवासेर घरें । श्रुनि नित्यानन्द विष्णु स्मङरण करे । १२।। "आसार चाञ्चल्य तुमि कभू ना पाइवा। ग्रापनार सत तुमि कारो ना वासिवा" ।।१३।। विश्वममर बोले 'म्रामि तोमा' माले जानि"। नित्यानन्द बोले 'दोष कह देखि शुनि" ॥१४॥ हासि बोले गौरचन्द्र ''कि दोष तोमार । सब घरे अन्नवृष्टि कर' अवतार" ।।१५॥ नित्यानन्द बोले 'इहा पागल से करे। ए छलाये घरे भात ना दिवे आपारे ।।१६।। आमारे ना दिया भात सुखे तुमि खास्रो । अपकीति सार केने विलया वेडाओ ॥१७॥ प्रभु बोले "तोमार अपकीति ग्रामि पाइ । से इत कारेेे ग्रामि तोमारे शिखाइ ॥१८॥ हासि बोले नित्यानन्द ''वड भाल भाल। चाञ्चल्य देखिले शिखाइवा सर्वकाल ॥१६॥ निश्चय विलेला तुमि-आमि त चञ्चल । एत विले प्रमु चा'हि हासे' खल खल ॥२०॥ आनन्दे ना जाने बाह्य कोन् कर्म करे। दिगम्बर हइ बस्न वान्धिलेन शिरे।।२१।। जोड़े जोड़े लाफ देइ हासिया हासिया। सकल अङ्गने बुले दुलिया दुलिया।।२२।।

का निवास है। वे श्रोबास को ''बाप'' कह कर उनसे स्नेह करते हैं।। ७ ।। श्री नित्यानन्द दिन रात बाल भाव में डूबे हुए बाहर से बेखबर रहते हैं। और बार २ मालिनी ( श्रोवास की पत्नी ) का स्तन पान करते हैं।। ८ ।। यद्यपि मालिनी के स्तनों में दूध लेश मात्र भी नहीं होता, तथापि श्री नित्यानन्द जी के स्पर्श मात्र से दूध भर आता है। उनकी इस ग्रचिन्त्य प्रभाव को मालिनी सब देखती हैं।। ८ ।। (पर) दे किसी से

कहतीं नहीं है कहीं ऐसा न हो कि प्रभु विश्वम्भर इनको निषेध करें। वह भी नित्यानन्द जी को सदा शिशु रूप में ही देखती हैं।। १०।। एक दिन प्रभु विश्वम्भर बोले—"सुनो, नित्यानन्द जी ! अ!प किसो से न लड़े-

झगड़े ॥ ११ ॥ "और श्रोवास के घर पर चंचलता न करें। यह सुनकर नित्यानन्द जी "श्रो विष्णु" "श्रो विष्णु" ऐसा स्मरण करने लगे ॥ १२ ॥ (और कहने लगे ) "तुम कभी मुझमें चंचलताई न पाग्रागे। तुम अपना जैसा किसी को मत समझो" ॥ १३ ॥ विश्वम्भर देव वोले—"मैं तुम्हें ग्रच्छो तरह जानता हूँ"। तो

नित्यानन्द बोले-"तो बताओ मेरे दोष क्या हैं-सुनूं तो"।। १४।। श्रा गौरचन्द्र हँस कर बोले-"तुम्हारा क्या दोष ? दोष यही है कि) सारे घर भर तुम अझ-वर्षा का अवतार कर देते हो। (श्लोकाथं:-सब पर बिना विचारें प्रेम की वर्षा करते हों)।। १४।। नित्यानन्द बोले-"ऐसा तो पायल किया करते हैं! अच्छा! इसी बहाने से तुम मुक्ते अपने घर में आत नहीं खिलाओंगे।। १६॥ "अच्छा-मत खिलाओं मुक्ते न देकर

आप हो अकेले मौज से खाओं लेकिन अपनी इस अपयश का ढोल क्यों बजाते फिरते हो" ॥ १७ ॥ प्रभु बोले—"तुम्हारा अपयश आकर मुभे लगता है। इसीलिए तो मैं तुक्को सोख दे रहा हूँ" ॥१=॥ तब नित्यान्त्र जो हुँस कर बोले—"अच्छा-बड़ा अच्छा" चंचलताई देखने हर सदेव सीख देते रहना ॥ १६ ॥ तुमने क्ष्म हो कहा मैं तो चंचल है"। इतना कर कर प्रभ की ओर देखने हम सिल्लिक्स कर चूँम हो ॥ २० ॥

ठीक हो कहा मैं ती चंचल हैं"। इतना कह कर प्रभु की ओर देखते हुए खिलखिला कर हैंस पड़े ॥ २०॥ मार्रे आनन्द के बाहर को कुछ मुत्र बुध नहीं है-मैं क्या कह रहूँ है इसका होश नहीं। झट दिगम्बर बन गए ऋौर बाह्य को लेकर सिर पर लपेट लिया॥ २०॥ वे दोनो पाँदों को मिलाकर उछलते- इदते हैं हैं सते है

गदावर श्रीनिवास हासे' हरिवास। शिक्षार प्रसादे समे देख दिगवास ॥२३॥ डाकि बोले विश्वस्थर ए कि कर' कम्मै। गृहस्थेर वाड़ीते ए मत न हे घम्मै ॥२४॥ एखनि बलिला तुमि 'मामि कि पागल'। एइ क्षरो निज वाक्य घुचिल सकल" ॥२४॥ जार वाह्य नाहि, तार वचने कि लाज । नित्यानन्द भासये भानन्द सिन्धू माझ ॥२६॥ मापने धरिया प्रभु पराय वसन । ए मत अचिन्त्य नित्यानन्देर कथन ॥२७॥ चैतन्येर वचन अङ्कुश मात्र माने । नित्यानन्द मत सिंह ग्रार नाहि जाने ॥२८॥ ग्रापनि तुलिया हाथे भात नाहि खाय । पुत्र प्राय करि अन्त मालिनी जो गाय ॥२६॥ नित्यानन्द-अनुभाव जाने पतिव्रता। नित्यानन्द-सेवा करे-जेन पुत्र माता।।३०।। . एक दिन पित्तलेर वाटि निल काके। उड़िया वसिल काक जे डाले ते थाके।।३१।। श्रहश्य हड्ल काक कोन् राज्ये गेल । महा-चिन्ता मालिनीर चित्ते ते जिन्मल ॥३२॥ वाटि थुइ सेइ काक ग्राइल आर बार। मालिनी देखये शून्य बदन ताहार।।३३।। "महा-तीव ठाकुर पण्डित-व्यवहार। 'श्रीकृष्णोर घृत पात्र हैल अपहार' ॥३८॥ शुनिले प्रमाद हैव" हेन मने मिए। नाहिक उपाय किछ, कान्द्रये मालिनी ।।: १।। हेन काले नित्यानन्द आइला सेइ स्थाने । देखये मालिनी कान्दे, नाहिक काररी ॥३६॥ हासि वोले नित्यानन्द "कान्द कि कारण। कोन् दुःख वोलं, सब करिव खण्डन" ॥३७॥ ं मालिनी बोलवे "शून श्रीपाद गोसात्रि । घृत पात्र काके लड् गेल कोन् ठाव्या ॥३८॥

बीर झूमते-झामते हुए सारे आंगन भर में घूमते फिरते हैं ॥ २२ ॥ गदावर, श्रीनिवास और हरिदास जी हँसते हैं, कि देखो प्रमु ने तो इनको चंचलताई न करने की सीख दो परन्तु उसका फल यह हुआ कि ये दिग-म्बर बने घूम रहे हैं ॥ २३ ॥ तब विद्यम्भर प्रभु टेर कर कहते हैं-"तुम यह क्या कर रहे हो ? गृहस्थियों के घर में ऐसा करना धर्म नहीं है।। २४।। अभी तो तुमने कहा था ''मैं क्या पागल हूँ''। ग्रौर अभी क्षरा भर में अपनी बात को सब मिटा दी ( और पागल बन गए )।। २४।। परन्तु जिसे बाहर की कुछ खबर ही नहीं उनको किसी की बातों से ताना-झांसे से-भला शर्म कहां। नित्यानन्द तो आनन्द सागर में बहे जा रहे हैं। २६ ।। तब प्रभु ने स्वयं उन्हें पकड़ कर वस्त्र पहनाया। श्री नित्यानन्द का चरित्र ऐसा अचिन्द्रय (इगेम) है ॥ २७ ।। श्री नित्यानन्द एक मल सिहराज है जो एक श्री जैतन्य चन्द्र के वचन-अंक्श को हो मानते हैं और कुछ नहीं जानते है।। २६॥ वे धपने धाप तो हाथ उठा कर मुख में भात भी नहीं देते हैं। मालिनी ही पुत्र जैसा समझ कर उनके मुख में धन्न देती हैं।। २६।। श्रो निह्यानन्द के प्रभाव को पतिवता मालिनी देवी जानती हैं और माता जैसे पुत्र की सेवा करती है उसी प्रकार वे श्री नित्यानन्द की सेवा करती हैं।। ३०।। एक दिन पीतल को एक कटोरी को कौया ले गया। वह जिस डाल पर रहता था वहीं उडकर जा वैठा ।। ३१ ।। काक श्रद्दश्य होकर न जाने किस राज्य में चला गया-तब तो मालिनी के चित्त को बड़ी भारी चिन्ता ने आ दबाई।। ३२ । वह कीआ कटोरी को कहीं रख कर फिर आ गया मालिनी ने देखा कि उसकी चोंच पर कुछ नहीं है ॥ ६३ ॥ वह सोचने लगी कि श्री ठाकुर पंडित (श्रीवास) का व्यवहार बड़ा कड़ा है। वह कटोरी तो श्री कृष्ण के धी की कटोरी है। वह चली गयी।। ३४।। यह सून पायँगे तो गजब हो जायगा"। ऐसा सोच और कुछ उपाय न देखकर बेचारी मालिनी रोने लगी ॥३५॥ उसी समय नित्या-नन्द जी वहाँ आ गए, और देखाँ कि मालिनी बिना बात के रो रही है।। ३६॥ हँस कर नित्यानन्द बोले-"क्यों रो रही हो निया द:ख है नियो-बताओ ! मैं सब दूर कर दूंगा" ।। ३७ ।। मालिनी बोली-' श्री

नित्यानन्द बीले "माता ! विन्ता परिहर । आमि दिव बाहि, तुमि कन्दन सम्बर" ॥३६॥ काक प्रति हासि प्रभु बोलये बचन । "बहे काक ! झाट बार्टि आनह एखन" ॥४०॥ सभार हृद्ये नित्यानन्देर वसति। तार आजा लक्क्विक-काहार शकति ॥४१॥ शुनिया प्रभुर आज्ञा काक उड़ि जाय। शोकाकुली मालिनी काकेर दिगे चाय ॥४२॥ क्षेण के उड़िया काक ग्रहस्य हड्ल । वाटि मुखे करि, पुन से खाने ग्राइल ॥ ३॥। ग्रानिञ्चा चुइल बाटि मालिनीर स्थाने । नित्यानम्ब-प्रभाव मालिनी भाल जाने ॥४४॥ मानन्दे मूच्छिता हैला अपूर्व देखिया। नित्यानन्द-प्रति स्तुति करे दाण्डाइया।।४५॥ 'जे जन झानिल मृत गुरुर नन्दन। जे जन पालन करे सकल भुवन ॥४६॥ जमेर घरे ते हैते जे आनिते पारे। काक-स्थाने बाहि खाने कि महत्व ताँरे। ४७। जाँहार मस्तको परि ग्रनन्त-भुवन । लीलाय ना जाने भर, करमे पालन ।। धना। श्रनादि श्रविद्या ध्वंस हव जाँर नामे । कि महत्त्व ताँर-वाटि श्राने' काक-स्थाने ॥४६ । जे तुमि लक्ष्मरा-रूपे पूर्वे वनवासे। निरवधि रक्षक आछिला सीता-पाशे।।४०।। तथापिह भाव तुमि सोतार चरए। इहा वद, सीता नाहि देखिले के मन।। ११।। तोमार से वार्गे रावगीर वंश नाश । से तुमि जे वाटि आनं के मन प्रकाश ।। १२।। जाँहार बरणे पूर्वे कालिन्दी ग्रासिया। स्तवन करिल महा-प्रभाव देखिया ॥१३॥ चतुर्दश भुवन-पालन-शक्ति जौर। काक स्थाने वाटि आने' कि महत्व तौर। ४४॥ तथापि तोमार कर्म अल्प नाहि हथे। 'जेइ कर, सेइ सत्य' चारि-वेदे कहे"।।१४।।

पाद गुसांई ! सुनो श्रीकृष्ण के भी की कटोरी को कौआ न जाने कहाँ ले गया"।। ३८।। नित्यानन्द जी बोसे-"माता ! चिन्ता छोड़ो । मैं ला दूँगा कटीरी । तुम रोना बन्द करो ॥ ३६ ॥ फिर प्रभु हँस कर कीआ से बीले-"अरे कीवे ! अभी ले आधो कटोरी यहाँ"।। ४०।। सब के हृदय में नित्यानन्द जो का निवास है, फिर किसकी शक्ति है जो उनकी आजा का उल्लंबन करे।। ४१।। प्रमु की आजा को सुन कर कौआ उड चला और दु:खिनी मालिनी क्रीवे की तरफ देखने लगी ॥ ४२ ॥ कौआ उडकर थोड़ी देर में गायद हो गया फिर कटोरी को मुख में लेकर वहीं आ गया । ४३ ।। उसने कटोरी को लाकर मालिनी के पास रख दी। नित्यानन्द जी के प्रभाव को मालिकी खुब जानती है।। ४४ ।। आज इस अपूर्व घटना की देख कर वे मारे आतन्द के मुन्छित सी हो गई और (फिर सम्हल कर ) खडी होकर उनकी स्तृति करने छगी ।। ४४।। (स्तुति)-''जो गुंह के मृत पुत्र को ले आए, जो सकल मुबनों का पालन करते है।। ४६॥ जो यमराज के घर से भी ला सकते हैं, वे कौए के पास से कटोरी ले आये, यह कौन सी बडाई है उनकी । ४७॥ "जिन्होंने अपने शीश के उपर अनन्त भुवन अनायास ही घारण कर रक्खा है-उनका भार वे जानते ही नहीं ॥ ४८॥ जिनके नाम मात्र से भनादि काल की अविद्याध्वंस हो जाती है, उनके लिए कौए के पास से कटोरी मंगवा लेना कौन से महत्व की बात है ॥ ४६ । "जो तुम पूर्वकाल में लक्ष्मगा रूप से बनवास के समय सीताजी के निकट निरन्तर रक्षक बन कर रहे थे।। १०।। तव भी तुमने सीताजी के केवल चरणों को छोड़ कर सीताजी को देखा ही नहीं कि वे कैसी है ।। ४१ ।। "तुम्हारे ही उन वाणों से रावण का वंश विध्वंस हुआ था, वहीं तुम कटोरी ले आखो तो इसमें तुम्हारी शक्ति का क्या प्रकाश भला ।। ५२ । पूर्व हाल में जिनके महा प्रकाश को देख कर कालिन्दी भी ने जिनके चरगों में श्राकर स्तुति की थी।। ५३।। "चौदह भुवनों को पालन करने की जिनमें सामध्ये है, जनके लिए कीए से कटोरी मँगवा लेना क्या महत्त्व की बात है।।१४।।

हासे नित्यानन्द शुनि ताँहार स्तवन । वाल्य भावे बोले 'मुञ्जा करिम् मोजन" ॥५६॥ नित्यानन्द देखिले ताँहार स्तन झरे। बाल्य भावे नित्यानन्द स्तन पान करे।।५७॥ एइ मत ग्रचिन्त्य नित्यानन्देर चरित्र । ग्रामि कि विज्व-सर्वे जगते विदित ॥५८।। करये दुविज कर्म अलौकिक जेन। जे जानये तत्व, से बासये सत्य हेन।।१६।। भावावेशे परम उद्दाम। सर्व नदियाय बुले ज्योतिर्मय-वाम ॥६०॥ किवा योगी नित्यानन्द, किवा भक्त ज्ञानी। जाहार जे मत इच्छा ना बोलये केनि ॥६१॥ जे से केने चैतन्येर नित्यानन्त्र नहे। तभु से चरण-धन रहक हृदये।।६२।। एत परिहारेओ जे पापी निन्दा करे। तबे लाथि मारों तार शिरेर उपरे ॥६३॥ एइ मत ग्राछे प्रभू श्रीवासेर घरे। निरविध ग्रापने गौराङ्क रक्षा करे।।६४॥ एक दिन निज गृहे प्रम् विश्वमभर। वसिआछे लक्ष्मी-सङ्गे परम-सुन्दर।।६४॥ जो गाय ताम्बूत लक्ष्मो परम-हरिषे । प्रभुर आनन्दे ना जानये रात्रि दिसे ॥६६॥ जलन थाकये लक्ष्मी सङ्के विश्वम्भर। शत्रीर चित्तेते हय अानन्द विस्तर।।६७।। मायेर चित्ते र सुख ठाकूर जानिया । लक्ष्मीर सङ्क्षेते प्रभु थाकेन वसिया ।।६८।। हेन काले नित्यानन्द आनन्द-विह्वल। भ्राइला प्रभुर बाड़ी-परम-चञ्चल ॥६१॥ बाल्य भावे दिगम्बर हैला दाण्डाइया। काहारो ना करे लाज प्रेमाविष्ठ हैया।।७०॥ प्रभु बोले "नित्यानन्द ! केने दिगम्वर । नित्यानन्द "हय हय" करये उत्तर ।।७१॥ प्रभु बोले "नित्यानन्द ! वरह वसन । नित्यानन्द बोले "आजि ग्रामार गमन ॥७२॥

तथापि तुम्हारे कोई कमें तुच्छ नहीं हैं। तुम जो कुछ करते हो वहीं सत्य है-यही चारों वेद कहते हैं।।५५।। श्री नित्यानन्द जो उनको स्तुति सुनकर हुँसे श्रीर बाल भाव में बोले-"मैं भोजन करूँ गा"।। ४६॥ नित्या-नन्द को देखने पर उनके स्तन बहुने लगते और बाल भाव में नित्यानन्द स्तन पान करते।। १७॥ इस प्रकार नित्यानन्द जी के चरित्र अचिन्त्य हैं उन्हें मैं वया कहें वे जगत् में प्रसिद्ध ही हैं।। ५८।। आप ऐसे दुविज्ञेय कर्म करते हैं जो अलौकिक से लगते हैं, जो उनके तत्व को जानते हैं वे उनको सत्य मानते हैं।। प्रावे अहर्निश भावावेश में परम उन्मत्त बने नदिया में घूमते फिरते हैं-दिव्य ज्योतिमंय उनका स्वरूप है। ६०॥ नित्यानन्द जी को योगी, भक्त, ज्ञानी जिसकी जो इच्छा हो, नयों न वह लेओ।। ६१ ।। और श्री चैतन्यचन्द्र के नित्यानन्द जी जो कुछ भी क्यों न हों, तथापि उनके चरण घन मेरे हृदय में निवास करें।। ६२ ।। इतने परिहार करने पर भी जो पाणी उनकी निन्दा करता है तो उसके माथे पर लात मारूँगा ॥६३ । इस प्रकार श्री नित्यानन्द प्रभु श्रीवास जी के घर में निवास कर रहे हैं। स्वयं श्री गौरांग प्रभु उनकी निरन्तर रक्षा करते हैं।। ६४।। एक दिन प्रमु विश्वम्भर ध्रपने गृह में श्री लक्ष्मी जी के साथ परम सुन्दर रूप से विराजे हुए हैं ।। ६५ ।। परम हर्षोत्फुल्ल होकर श्री लक्ष्मी जी ताम्बूल अर्पण कर रही हैं । प्रभु के आनन्द में वे दिन रात सब भूल जाती हैं।। ६६।। जिस समय श्री विश्वम्भर लक्ष्मी जो के साथ रहते हैं उस समय शक्ती माता के हृदय में बड़ा ही आनन्द होता है।। ६७।। प्रभु भी माता के जिल्ल के सुख की बात जान कर लक्ष्मी जी के साथ बैठे रहते हैं ।। ६८ ।। ऐसे समय पर एक दिन आनन्द में विह्वल परम चंचल नित्यानन्द जी प्रभू के घर आ पहुँचे । इसा और आकर बाल भाव में दिगम्बर खड़े हो गए। वे प्रेमावेश में चूर किसी की लज्जी-समें नहीं करते ।। ७० ॥ यह देख कर प्रभु बोले-"नित्यानन्द जी ! दिगम्बर कैसे हो" ? नित्यानन्द जी उत्तर देते हैं "हाँ हाँ" ।। ७१ ।। प्रभु वोले-"नित्यानन्द जी ! वस पहनो"-हो नित्यानन्द वोले-"भ्राज मैं जाऊँगा"

अभु बोले "नित्यानन्द ! इहा केने करि"। नित्यानन्द बोले "ग्रार खाइते ना पारि"।।७३।। प्रभु बोले "एक एड़ि कह केने आर"। नित्यानन्द बोले "श्रामि गेलु" दशवार" ॥७४॥ क् इ हह बोले प्रभु ''मोर दोव नान्नि । नित्यानन्य बोले "प्रभु ! एथा नाहि आइ" ।।७४॥ प्रभु कहे "कृपा करि परह वसन । नित्यानन्द बोले "ग्रांपि कृरिव भोजन" ।।७६।। चैतन्येर भावे मत्त नित्यानन्द-राय । एक शुने, आर कहे, हासिया वेडाय । ७०॥ आपने उठिया प्रभु पराय दसन । वाह्य नाहि, हासे पद्मावतीर नन्द्रन ।। वा निस्यानन्द-चरित्र देखिया आइ हासे। विश्वरूप पुत्र हेन मने मने वासे ।।७६॥ सेइ मत वचन शुनये सब मुखे। माभे माभे से-इ रूप आइ मात्र देखे।। ना काहारे ना कहे आइ, पुत्र स्नेह करे। सम-स्नेह करे नित्यानन्द-विश्वम्भरे।। १।। वाह्य पाइ नित्यानन्द परिला वसन। सन्देश दिलेन आइ करिते भोजन ॥=२॥ आइ-स्थाने पत्र क्षीर-सन्देश पाइया। एक खाड, आर चारि फेले छड़ाइया ।। दशा 'हाय हायं' बोले आइ 'केने फेलाइला'। नित्यानन्द बोले 'केने एक ठाव्यि दिला''।। ८४।। थाइ बोले "बार नाहि, बार कि खाइवा । नित्यानन्द बोले "बाह, अवश्य पाइवा" ।। = धा घरेर भितरे माइ अपरूप देखें।सेइ चारि सन्देश देखये परतेखे ॥=६। माइ बोले ''से सन्देश कोषाय पड़िल। घरेर भितरे कोन् पथेते आइल।।=७।। ष्ट्रेला घुचाइया सेइ सन्देश लह्या। हरिषे आइला माइ अपूर्व देखिया।।६८।। आसि देखे नित्यानन्द सेइ लाडू खाग । धाइबोले "बाप ! इहा पाइला कोयाय" ॥८८॥

।। ७२।। प्रमु बोल-''नित्यानन्द जी ! ऐसा क्यों करते हो" ? तो वे बोले-''अब ग्रीर खा नहीं सकता"।। १३।। प्रमु बोले-"एक बात छोड़ दूसरी क्यों करते हो" तो वे बोले-"मैं दस बार गया"। ७४ ।। तब प्रमु रिसा कर बोले-''मेरा दोष नहीं हैं" तो नित्यानन्द बोले-''यहाँ मा नहीं हैं"।। ७५ ।। फिर प्रमु बोले-''कृषा कर वस्त्र तो पहनी" तो वे बोले-"मैं भोजन करूँगा" ॥ ७६ ॥ इस प्रकार श्री नित्यानन्द राग्र श्री चैतन्य चन्द्र के भाव में मतवाले बने हुए हैं-सुनते कुछ और कहते कुछ है, और हँसते फिरते हैं।। ७७।। तब प्रसु ने उठ कर स्वयं उनकी वस्त्र पहनाया, परन्तु पद्मावती नन्दन (नित्यानन्द) की बाहरी ज्ञान कहाँ वे तो हँस रहे हैं ।। ७८ ।। नित्यानन्द जी के चरित्र को देख कर शची मा हँसती हैं और मन ही मन उनकी विश्वरूप पुत्र जैसा ही मानती हैं।। ७६।। उसी (विश्वरूप) के जैसे वचन इनके मुख से भी सुन पाती है, और बोच २ में उसी का रूप भी शची मा ही केवल देख पाती हैं।। द०।। पर माता किसी से कहती नहीं पुत्र सा उन पर स्तेह करती हैं भीर वह स्तेह भी नित्यानन्द और विश्वम्भर पर समान होता है।। ८१।। तब बाहरी सुध श्राने पर नित्यानन्द जी ने वस्त्र पहने और शची मा ने सन्देश लाकर खाने को दिया ॥ ६२ ॥ माता के पास से दूध के सार से बने हुए पाँच सन्देश मिठाई को पाकर नित्यानन्द जी ने एक तो खा लिया और चार को फेंक कर विखेर दिया ।। ६३ ।। माता बोछी-"हाम ! हाम ! यह तुमने क्यों फेंक दिए"। तो नित्यानन्द बोले "तुमने इकट्ठे इतने क्यों दे दिए ? ।। ६४ ।। भाता बोली-' और तो है नहीं, अब क्या खाग्रोगे ?" तो बे ्बोले-"देखों तो सही अवस्य और होंगे"।। पर ।। माता ने भीतर जाकर क्या अवस्ज देखा कि वे ही चार सन्देश प्रत्यक्ष भीतर हैं।। =६।। माला बोली-"अरे ! वे सन्देश तो न जाने कहाँ जाकर पड़े थे-वे वर के भीतर कौन से रास्ते से आ गए ।। इक ।। यह अचरज देख वह बड़ी प्रसन्न हुई, श्रीर वह उन सन्देशों को उठा कर, झाड़ पींछ के वड़ी प्रसन्न होकर ले आई।। यद ।। तो आकर क्या देखती हैं कि नित्यादन्द राय छन्हीं

नित्यानन्द बोले "जाहा छढ़ाइ फेलिलुँ। तोर दुःख देखि ताइ चाहिया ग्रानिलुँ।।६०॥ श्रद्भ त देखिया आइ मने मने गरों। 'नित्यानन्द महिमा ना जाने कोन् जने"।।६१॥ श्राइ बो "नित्यानन्द ! केने मोरे आंड'। जानिल ईश्वर तुमि, मोरे माया छाड़"।।६२॥ वात्य भावे नित्यानन्द ग्राइर चररा। धरिवारे जाय, आइ करे पलायन।।६३॥ एड मत नित्यानन्द चरित्र अगाध। सुकृतिर भाल, दुष्कृतिर कार्य-वाध।।६४॥ नित्यानन्द-निन्दा करे जे पापिष्ठ जन। गङ्गाओ ताहारे देखि करे पलायन।।६४॥ नित्यानन्द-निन्दा करे जे पापिष्ठ जन। गङ्गाओ ताहारे देखि करे पलायन।।६४॥ वैष्रावेर ग्रिवराज ग्रनन्त ईश्वर। नित्यानन्द महात्रभु 'शेष' महीघर।।६६॥ जे ते केने चैतन्येर नित्यानन्द नहे। तसु से चरण-धन रहुक हृदये।।६०॥ वैष्रावेर पाये मोर एइ मनस्काम। मोर प्रभु नित्यानन्द हउ बलराम।।६६॥ श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्द चान्द जान। बृत्दावन दास तछ पदयुरे गान।।६६॥

## अथ बारहवाँ अध्याय

हैन लीला नित्यानन्द विश्वम्भर सङ्गो। नवद्वीपे दुइ जन करे बहु रङ्गो।।।।।
प्रेमानन्दे अलौकिक नित्यानन्द-राय। निरविध वालकेर प्राय व्यवसाय।।२।।
सभारे देखिया प्रीत मधुर-सम्भाष। ग्रापना आपनि नृत्य, गीत, वाद्य, हास।।३॥
स्वानु भावा नन्दे क्षाणे करये हुङ्कार। शुनिते अपूर्व बुद्ध जन्मये सभार।।४॥

(फेंके हुए) छड्डुओं (सन्देशों) को खा रहे हैं माता ने पूछा—''बेटा ! ये कहाँ से आ गए'' !। मह ।। नित्यानन्द बोले—''वही हैं जो मैंने फेंक दिये थे। तुमको दुःखित देखकर मैं उनको उठा छाया हूँ''।। ६० ।। यह यवरज देख कर माता मन ही मन सोचती हैं कि नित्यानन्द की मिहमा कोई नहीं जानता है।।६१।। माता बोली—''नित्यानन्द ! तुम क्यों मुसे भूलाते हो। मैं जान गई तुम ईश्वर हो। अब मेरे आगे माया मन चलाओ ।। ६२।। तब नित्यानन्द जी बाल भाव में माता जी के चरणा पकड़ने को बौड़े-तो माता जी भाग निकलीं ।। ६४।। इस प्रकार श्री नित्यानन्द जी के चरित्र अगाध हैं जो सुकृतिशालियों के लिए शुभकारी हैं धौर दुष्टों के लिए बाधा विष्कतारी हैं।। ६४।। जो पापी लोग श्री नित्यानन्द को निन्दा करते हैं। गङ्गाजी भी उन्हें देख कर भाग जाती हैं।। ६४।। श्री नित्यानन्द महा प्रभु वंष्णावों के अधिराज हैं, अनन्त देव हैं, ईश्वर हैं, महीधर शेष जी हैं।। ६६।। श्री नित्यानन्द प्रभु श्री चैतन्य चन्द्र के जो कुछ भी क्यों न हों, तौभी मेरे लिए तो उनके ही श्री चरणारविन्द वरम धन हैं वे ही मेरे हृदय में सदा निवास करें।। ६०।। और वेष्णवों के श्री चरणों में भी मेरी यही मनोकामना है कि श्री नित्यानन्द बलराम मेरे प्रभु हों।। ६८।। श्रीकृष्ण चैतन्य एवं श्री नित्यानन्द चन्द्र को जान कर यह वृत्वावन दास उनके श्री चरणों में उनके ही गुण गान को समर्पण करता है।। ६६।।

इति श्री चैतन्य भागवते मध्यखर्डे नित्यानन्द चरित्र वर्शनं नाम एकादशोऽध्यायः।।

ऐसी २ लोलाएँ नवद्वीप में श्री तित्यानन्द श्रीर विश्वम्भर देव मिल कर दोनों जने बड़े श्रानन्द से किया करते हैं ।। १ ।। श्री नित्यानन्द राय श्रलौकिक प्रमानन्द में निमग्न निरन्तर बालकों की भाँति चेष्ट्रा किया करते हैं ।। २ ।। मिलने पर सबसे प्रमपूर्वक मधुर बोलते हैं, और श्रपने श्राप ही नाचने गाने बजाने और हँसनेलगते हैं ।। ३ ।। श्रीर क्षरा में अपने अनुभव के आनन्दमें हुँकार करने लगते हैं, जिसे सुनकर सब लोगों

वर्षाय गङ्गार हेउ कुम्भीरे बेष्टित । ताहाते भासये, तिलाह के नाहि भीत ॥५॥ सर्व लोक देखि ताँरे करे 'हाय हाय'। तथापि भासेन हासि नित्यानन्द-राय ॥६॥ अनन्तेर भावे प्रभु भासेन गङ्गाय। ना वुझिया सर्व लोक करे हाय हाय।।७।। श्रानन्दे मूच्छित वा हयेन कोन क्षरा। तिन-चारि दिवसेओ ना हय चेतन ।।=।। एइ मत आर कत ग्राचित्य-कथन। अनन्त मुखेओं नारि करिते वर्णन ॥ हा। दैवे एक दिन जथा प्रभु वसि आछे। आइलेन नित्यानन्द ईश्वरेर काछे॥१०॥ बाल्य भावे दिगम्बर, हास्य श्रीवदने । सर्वदा आनन्द धारा वहे श्रीनयने ।।११॥ निरविध एइ विल करेन हुङ्कार। "मोर प्रभु निमाञ्चि पण्डित निदयार।।१२॥ हासे प्रभु देखि तान मूर्ति दिगम्बर । महा-ज्योतिर्मय तनु देखिते सुन्दर ॥१३॥ आथे व्यथे प्रभु निज-मस्तकेर वास। पराइया थुइलेन तथापिह हास ॥१९॥ आपने लेपिला ताँर अङ्गे दिव्य-गन्धे । शेषे माल्य परिपूर्ण दिलेन श्रीअङ्गे ।।१४।। वसिते दिलेन निज-सम्मुखे आसन। स्तुति करे प्रभु, शुने सर्वभक्त गण।।१६।। "नामे नित्यानन्द नुमि रूपे नित्यानन्द। एइ तुमि नित्यानन्द-राम-पूर्ति मन्त ॥१७॥ नित्यानन्द-पर्यटन भोजन ब्यवहार । नित्यानन्द बिने किछु नाहिक तोमार ॥१८॥ तोमारे बुझिते शिक्त मनुष्येर कोथा। परम सुसत्य-तुमि जया कृष्ण तथा"।।१६॥ चैतन्येर रसे नित्यानन्द-महा अति । जे बोलेन, जे करेन, सर्वत्र सम्मति ।।२०।। प्रमु बोले "एक खानि कौपीन तोमार । देह'-इहा बड़ इच्छा आछये आमार" ॥२१॥

को बड़ा ही ग्रपूर्व (अद्भुत) लगता है।। ४।। वर्षाकाल में गङ्गा की तरङ्गों में मगर घडियालों की भरमार होती है, पर नित्यानन्द जी उन तरङ्गों में बहते फिरते हैं—ितल भर भी भय नहीं करते।। १।। लोग तो सक उनको देख कर "हाय २" करते हैं भौर फिर भी नित्यानन्द राय हमते हुए बहते फिरते हैं।। ६।। प्रभु तो के के का नाम के भावादेश में बहते हैं परन्तु इसे समझें बिन लोग सब हाय हाय मचाते हैं।। ७।। किसी समय आप सूचिछत हो जाते हैं तो तीन चार दिन तक चेत ही नहीं होता हैं।। २।। इस प्रकार के उनके और भी अचिन्त्य चरित्र हैं—अनत्त मुखों से भी उनका वर्णन नहीं हो सकता है।। ६।। दैवयोग से एक दिन जहाँ अभु गौरचन्द्र बैठे हुए थे, श्री नित्यानन्द जी उनके पास आ गए।। १०।। बाल भाव में निमग्न आपका दिगम्बर रूप है, श्रीमुख पर हँसी है और श्रोनेत्रों से निरन्तर आनन्द की धाराएँ बह रही हैं।। ११।। और प्रभु उनकी दिगम्बर मृश्ति को देख कर हँसे। उनकी देह ज्योतिमंय है और देखने में सुन्दर है।। १२।। गौर प्रभु उनकी दिगम्बर मृश्ति को देख कर हँसे। उनकी देह ज्योतिमंय है और देखने में सुन्दर है।। १३।। प्रभु ने झट पट अपने मस्तक का वस्त्र उनकी पहना दिया पर फिर भी वे हँस रहे हैं।। १४।। प्रभु ने स्त्र वेठने के लिए अपने सन्मुख एक आसन दिया और उनकी स्तुति करना आरम्भ किया भक्त लोग सुन रहे हैं।। १६।। "नाम से तुम नित्यानन्द हो और इप में भी तुम नित्यानन्द हो। तुम नित्यानन्द सूचिमान् रहे हैं।। १६।। "नाम से तुम नित्यानन्द हो और इप में भी तुम नित्यानन्द हो। तुम नित्यानन्द सूचिमान्

्रियानित्द बिना तुम्हारा कुछ भी नहीं है।। १८।। ''तुमको समझने की शक्ति मनुष्य में कहाँ ? यह परम के क्षेत्र हैं कि जहाँ तुम हो वहाँ कृष्ण हैं' ।। १६।। श्री चैतन्य के आस्यादन में ह्वे हुए महामति निज्यानन्द के भी कुछ कहाँ हैं और करते हैं वे सब प्रमु सम्मत हो होते हैं। २०।। प्रमुखोले - आप अपनी एक

बलराम हो ।। १७ । नित्यानन्द (नित्य-आनन्द) ही तुम्हारा भ्रमण है, भोजन है, और सब न्यवहार है।

ſ

एत विल प्रभु ताँर कीपीन आनिया । छोट करि विरिलेन अनेक करिया ॥२२॥ सकल-वैष्णव मण्डलीर जने जने। खानि खानि करि प्रभु दिखेन आपने।।२३॥ प्रमु बोले "ए बख बान्धह सभे शिरे। अन्येर कि दाय, इहा बाञ्छे योगेश्वरे ॥२४॥ नित्यानन्द-प्रसादे से हय विष्णा मिला। जानिह कृष्णीर नित्यानन्द पूर्ण-शक्ति ॥२५॥ कृष्णेर द्वितीय नित्यानन्द वह नाह । सङ्गी, सखा, शयन, भूषरा, वन्य, भाह ॥२६॥ वेदेर चरित्र । सर्व-जीव-जनक-रक्षक-सर्व-मिल्र ।।२७॥ अगम्य-नित्यानन्देर इहान व्यभार कर्म कृष्ण रस मय। इहाने सेविले कृष्णे प्रेम भक्ति हय।।२८।। भक्ति करि इहान कौपीन वान्ध'शिरे। महा-यत्ने इहा पूजा कर' गिया घरे"। २६॥ पाइया प्रमुर आज्ञा सर्व भक्त गण। परम-आदरे शिरे करिला वन्धन ॥३०॥ प्रभु बोले "शुनह सकल भक्त गरा। नित्यानन्द पादोदक करह प्रहण ॥३१॥ करिले इंहार पादोदक-रस-पान । कृष्णे हढ़-भक्ति हय, इथे नाहि आन"।।३२।। श्राज्ञा पाइ सभे नित्यानन्देर घरण। पाखालिया पादोदक करये ग्रहण ।।३३।। पाँच बार दश बार एको जने खाय। वाह्य नाहि तित्यानन्द हासये सदाय।।३९।। आपने वसिया महाप्रम गौर राय। नित्यानन्द-पादीदक कौतुके लटाय ॥३४॥ सभे नित्यानन्द-पादोदक करि पान । मत्त-प्राय 'हरि' विल कर्ये स्राह्मान ॥३६॥ केही बोले 'आजि घन्य हइल जीवन"। केहो बोले "आजि सब खण्डिल वन्धन" ॥३७॥ केहो बोले 'आजि हडलाङ कृष्ण दास''। केहो बोले ''आजि घन्य दिवस प्रकाश'' 1:3511 केही बोने ''पादोदक वड़ खादु लागे। एखनेओ मुखेर मिष्टता नाहि भागे" ।।३६॥

कौपीन दें यह मेरी बड़ी इच्छा है"।। २१।। ऐसा कह कर प्रभु ने उनकी कौपीन लेकर उसके छोटे २ बहुत से दुकड़े कर लिए ॥ २२ ॥ भौर वैष्णव मण्डली में प्रत्येक जन को स्वयं प्रभु ने दुकड़े बाँट दिए ॥ २३ ॥ और बोले-"भव लोग अपने २ सिर पर इन दुकड़ों को बाँध। औरों की तो बात ही क्या; कोगेश्वर भी इस वस की वधी इच्छा करते हैं।। २४॥ "इन नित्यानन्द जी की कुपा से ही विष्णु-भक्ति होती है। इनको नुम श्रीकृष्ण को पूर्ण शक्ति करके ही जानो ॥ २५ ॥ श्री नित्यानन्द के बिना श्री कृष्ण का संगी सखा, शस्या, भूषण, बन्क, भाई और दूसरा कोई नहीं है ॥ २६ ॥ "नित्यानन्द की के चरित्र वेदों को भी सगम्य हैं । वे सब जीवों के जनक, रक्षक और मिल हैं।। २७।। इनके व्यवहार और कर्म सब कृष्ण -रसमय हैं। इनकी सेवा करने से श्री कृष्णा में श्रेम भक्ति होती है।। २=।। "इनकी कीपीन को भक्ति पूर्वक सिर पर बाँधो और घर जाकर महा यत्न पूर्वक इसकी पूजा करो"।। २६ ॥ प्रभु की आज्ञा पाकर सब भक्तों ने बड़े आदर पूर्वक द्रकड़े सिरपर बाँच लिये ॥३०॥ प्रमु कहते हैं कि-हेसब भक्तमण सुनी, निस्मानन्द पादोदक का पानकसे ॥३१॥ इन का पादोदक रस पान करने से श्री कृष्ण में इढ़ मिक होती है।। ३२।। प्रमु की आज्ञा पाकर मक्त-जन श्री नित्यानन्द के चरण प्रक्षालन कर पादोदक पान करते हैं।। ३३ ॥ एक २ जन पाँच २ एवं दस २ बार पोता है, इघर श्री नित्यानन्द को बाह्य ज्ञान नहीं है वे निरन्तर हँस रहे हैं।। ३४॥ श्री महाप्रभू गौरस्य स्वयं बैठ कर आनन्द पूर्वक नित्यानन्द पादोदक खुटा रहे हैं ॥ ३४ ॥ सर्व भक्त गए। पादोदक पान कर मसों की भाँति 'हिर बोल हिर बोल'' पुकारते हैं ।। ३६ ॥ कोई कहता है कि "ग्राज जीवन घन्य हो गया" कोई कहता है कि 'आज समस्त बन्धन नष्ट हो गयें'' ।। ३७ ।। कोई कहता है कि ''ग्राज में कृष्ण दास बन गयां' कोई कहता है कि "आज के दिन का प्रकाश होना मेरे लिये धन्य है ॥ ३८ ॥ कोई कहता है कि-"पादोदक

किसे नित्यानन्द-पादोदकेर प्रभाद। पान-मात्र सभे हैला चन्चल-स्दभाव।।४०।। केहो नाचे, केहो गाय, केहो गड़ि जाय। हुङ्कार गर्जन केहो करये सदाय । ४१॥ उठिल परमानन्द कृष्णा सङ्कोत्तंन । विह्वल हइया नृत्य करे भक्त गरा ॥४२॥ क्षरोके श्रीगौरचन्द्र करिया हुङ्कार । उठिया लागिला मृत्य करिते अपार । १४३॥ नित्यानन्द स्वरूप उठिसा ततक्षण। नृत्य करे दुइ प्रभु वेढ़ि भक्क गरा।।४४।। कार गांधे केवा पड़े केवा कारे धरे। केवा कार चरगीर घूलि लय शिरे।। ४५। केवा कार गला धरि करये क्रन्दन। केवा कोन् रूप करे, ना जाय वर्णन ।।४६!। 'प्रमु' करियाओं कारो किछु भय नाज्ञि । प्रभु-भृत्य सकले नाचये एक ठाजि ॥ १७। नित्यानन्द-चैतन्य करिया कोला कोलि। यानन्दे नाचेन दुइ महा-कुतूहली ॥४८॥ पृथिवी कम्पिता नित्यानन्द पद ताले । देखिया ग्रानन्दे सर्व-गण 'हरिं वीले ॥४८॥ श्रेम रसे मत्ता हइ वंकुण्ठ ईश्वर। नाचेन लइया सव श्रेम-अनुचर।।५०।। ए सब लीलार कभू नाहि परिच्छेदी 'आविभवि' 'तिरोभाव' मात्र कहे वेद ॥५१। एइ मत सर्व दिन प्रभु नृत्य करि। वसिलेन सर्व गण-सङ्गे गौर हरि।।५२॥ हाथे तिन तालि दिया गौराङ्क सुन्दर । सभारे कहेन अति-अमाया उत्तर ११५३।। प्रभु बोले "एइ नित्यानन्द स्वरूपेरे। जे करये भक्ति श्रद्धा, से करे आमारे ॥५४॥ इहान चरण ब्रह्मा शिवेरो वन्दित । अतएव इहाने करिह सभे प्रीत ।। ४४।। तिलाह को इहाने जाहार द्वेष रहे। मक्त हइलेओ से आमार प्रिय नहे।।५६॥

ती बड़ा स्वादिष्ट लगता है। अभी मुख का मिठास दूर नहीं हुआ है।। ३६।। श्री नित्यानन्द पादोदक का कैसा प्रभाव है कि- पान मात्र करते ही सब कोई चंचल स्वभाव के हो गये हैं।। ४०।। फिर तो कोई नाचने लगा, कोई गाने लगा, कोई जमीन पर लोट-पोट हो गया, कोई वारम्बार हुँकार ग्रीर गर्जना करने लगा ॥ ४१ ॥ इस प्रकार परमानन्द मय श्री कुष्ण-संकीर्त्तन मच गया और भक्त लोग विह्वल होकर नाचने लगे ॥ ४२ ॥ थोड़ी दिर में श्री गौरचन्द्र भी हुँकार करते हुए उठ खड़े हुए ग्रौर अपार नृत्य करने लगे ॥ ४३ ॥ तुरन्त ही श्री नित्यानन्द स्वरूप भी उठ खड़े हुए ग्रौर भक्तों से घिरे हुए दोनों प्रभु नृत्य करने लगे ।। ४४ । कोई किसी के शरीर के ऊपर गिर पड़ता है तो कोई किसी को पकड़ता है, कोई किसी की चरगा घूलि सिर पर चढ़ाता है।। ४४।। कोई किसी का गला पकड़ कर रोता है, कोई कुछ कोई कुछ करते हैं-सो सब वर्णन नहीं किया जा सकता ।। ४६ ।। "प्रभु" मानने पर भी किसी को कुछ भय नहीं है। प्रभु श्रीर दास सब एकत्र नुत्य कर रहे हैं ।। ४७ ।। श्री नित्यानन्द श्रीर श्री चैतन्य चन्द्र परस्पर आलिंगन किए हुए नाच रहे हैं-दोनों महा कौतुकी हैं ॥ ४८ ॥ श्री नित्यानन्द के चरणों के ताल से पृथ्वी कम्बायमान हो रही है-यह देख कर भक्त लोग सब "हरि बोल" घ्वनि कर रहे हैं।। ४९।। प्रेम रस में मत्त होकर वैकुण्ठ के ईश्वर सब प्रेम के अनु-परों को लेकर नाच रहे हैं ।। ५०।। इन सब लीलाओं की कभी इति श्री नहीं है वेद इनका केवल आविभीव श्रीर तिरोभाव ही कहते हैं।। ५१।। इस प्रकार सारा दिन नृत्य करके प्रभु गौर हरि सब भक्त जनों के साथ बैंठे।। ५२।। प्रभु गौरांग सुन्दर अपने हाथों से तीन तालियाँ देकर सब लोगों के प्रति अमायिक वचन बोले कि-रिद्रा नित्यानन्द स्वरूप की जो कोई भक्ति-श्रद्धा करता है, वे मेरी ही करता है।। ४३।। ४३।। ५४।। "इनके र्थी चरेंग बहु। और शिव करके भी बन्दित हैं। ग्रतएव इनसे सब कोई प्रेम करें।। ४४।। इनसे तिल भर भी भी हैं करता है, वह भक्त होने पर भी मेरा प्यारा नहीं है ५६। 'इनकी वायु भी जिसके शरीर इहान वातास लागिवेक जार गाय। ताहारेखी कृष्ण मा छोड़िव सर्वथम्य ।।१७३। गुनिञा प्रभुर वाक्य सर्व भक्त गए। महा-जय जय ध्वनि करिला इतखन ।।१८३। भिक्त करि जे शुनेये ए सब ब्राख्यान। तार स्वामी ह्य गौरचन्द्र अगवान् ।।१६३। नित्यानन्द स्वष्ट्येर ए सकल कथा। जे देखिल ताँहारे, से जानचे सर्वधा।।६०।। एइ मत्त कत नित्यानन्देर प्रभाव। जाने जत चैतन्येर प्रियम्हा भाग।।६१।। श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्द चान्द जान। वृत्वावन दास तक्ष पद गुगे गान्।।६२।।

## अथ तेरहवाँ अध्याय

"आजानु लिम्बत भुजो कनकावदाती। सङ्कीर्त नैक पितरी कमलायताक्षी।।
विश्वनभरी द्विजवरी ग्रुग धर्म पाली। वन्दे जगित्रिय करी कहणावतारी।।
जय जय महाप्रभु श्रीगीर सुन्दर। जय नित्यानन्द सर्व सेव्य-कलेवर।।।।।
जय जय राची सुत द्विज कुल मणि। नित्यानन्दाई त दुइ ताहि मध्ये गित्या।।।।।
हेन मते नवदीपे प्रभु विश्वम्भर। क्रीड़ा करे, नहे सर्व-नयन-गोचर।।।।।।
लोके देखे पूर्वे जेन निमाप्ति पण्डित। ग्रतिरिक्त आर किछु ना देखे चरित।।।।।।
जार जेन भाग्य, तेन ताहारे देखाय। बाहिर हहले सब खापना लुकाय।।।।।
एक दिन ग्राचम्बते हैले हेन मित। आज्ञा केल नित्यानन्द-हरिदास-प्रति।।।।।।
'शुन शुन नित्यानन्द! शुन हरिदास। सर्वत्र आमार ग्राज्ञा करह प्रकाश।।।।।।

को लग जायगी उसे भी श्री कृष्ण कदािय नहीं छोड़ेंगे।। ४७।। प्रभु के वचनों को सुन कर सब भक्तों ने तत्क्षण महा "जय जय" ध्वित मचा दी।। ४८।। जो कोई भक्ति पूर्वक इन सब चिरत्रों को सुनते हैं, उनके स्वामो श्री गौरवन्द्र भगवान् होते हैं।। ४८।। श्री नित्यानन्द स्वरूप के इन सब चिरत्रों को जिन्होंने देखा वे भली भौति इसे जानते हैं।। ६०।। ऐसे २ नित्यानन्द जो के प्रभाव के कितने ही चिरत्र हैं—उन्हें श्रीचैतन्य चन्द्र के प्रिय महा भागवान् ही जानते हैं।। ६१।। श्री कृष्ण चैतन्य और श्री तित्यानन्द चन्द्र जिसके जावन हैं, वह वृन्दावन दास उनके श्री वरणा युगल में उनका यश गान समर्पण करता है।। ६२।।

इति श्री चैतत्य भागवते मध्यखग्डे नित्यानन्द प्रभाव वर्णने नाम हादशोऽध्यायः ॥

महा प्रमु श्री गौर मुन्दर की जय हो जय हो, सर्वसेव्य कलेवर श्री नित्यानन्द की जय हो।। १ ॥ श्राची नन्दन द्विज कुलमिए की जय हो जय हो। उनके जय के मध्य में ही श्री नित्यानन्द और श्री अद्वेता चार्य जी की भी जय हो, जय हो।। २ ॥ इस प्रकार प्रमु विश्वस्भर नवद्वीप में लीला कर रहे हैं, परन्तु सब सोग उसे देख नहीं पाते ॥ ३ ॥ श्रीर छोग तो जैसे पहले वैसे ही अब भी प्रमु को निमाइ पण्डित करके हो जानते हैं इसके अतिरिक्त उनके श्रीर चरित कुछ भी नहीं देख पाते हैं ॥ ४ ॥ जब प्रमु श्रपने सेवकों के दल में पद्यारते हैं तब ही वे इस प्रकार के कौतुक के तर कों में की इा करते हैं ॥ १ ॥ जिसका जैसा भाग्य, उसको वैसा ही दिखाते हैं, श्रीर मक्तों से अहग होने पर फिर अपना सब कौतुक छिपा लेते हैं ॥ ६ ॥ एक दिन अचानक उनकी कुछ ऐसी इन्छा हुई और उन्होंने श्री नित्यानन्द और हिरदास जी के प्रति यह आजा की ॥ ७ ॥ "सुनो सुनो नित्यानन्द जी श्रीर हिरदास जी सुनो ! मेरी आज्ञा का सर्वत्र प्रचार करो ॥ द ॥

प्रति चरे घरे गिया कर' एइ भिक्षा। 'कृष्ण भज, कृष्ण बोल, कर' कृष्ण-शिक्षा ॥६॥ इहा वइ बार ना विलवा बोलाइ वा। दिन-प्रवसाने आसि आमारे .कहिवा।।१०।। तोमरा करिले भिक्षा, जेइ ना वलिव । तवे श्रामि चक्र-हस्ते सभारे काटिव ॥११॥ श्राज्ञा शुनि हासे' सब वैष्णव मण्डल । अन्यथा करिते ग्राज्ञा आछे कार् बल ।।१२।। 'आज्ञा शिरे करि नित्यानन्द हरिदास । सेइ क्षरी चिलला पथेते आसि हास ॥१३॥ हिन श्राज्ञा जाहा नित्यानन्द शिरे वहे । इहाते अप्रीत जार, से सुबुद्धि नहे । ११।। करये अद्वैत-सेवा, चैतन्य ना माने'। ब्रद्वैतेइ तारे संहारिव भाल-मने।।१५॥ आज्ञा पाइ दुइ जने बुले घरे घरे। "वोल कृष्णा, गाओं कृष्णा, भजह कृष्णेरे।।१६।। कुष्ण प्राण, कृष्ण धन, कृष्ण से जीवन । हेन कृष्ण बोल भाइ ! हइ एक-मन'' ।।१७ । निदयाय-प्रति घरे घरे। विलया बेडान दुइ जगत्-ईश्वरे ॥१८॥ दोहान सन्यासि-वेश, जान जार घरे। ग्राथे व्यथे आसि भिक्षा-निमंत्रण करे ।।१६॥ नित्यानन्द हरिदास बोले "एइ भिक्षा । कृष्ण बोल, कृष्ण भज,कर कृष्ण शिक्षा" ॥२०॥ एइ बोल बिल दिइ जन चिल जाय। जे हय सुजन, सेइ वड़ सुख पाय।।२१।। द्यपरूप शुनि लोक दुइ जन-मुखे। नाना-जने नाना-कथा कहे नाना-सुखे।।२२॥ "करिव करिव" केहों बोलये सन्तोषे । केहो बोले "दुइ जन क्षिप्त मंत्र-दोषे ।।२३॥ तोमराह पागल हइया मंत्र-दोषे। 'भ्रामा' सभा' पागल करिते ग्राइस किसे' ।।२४।। जे-गुला चैतन्य-नृत्ये ना पाइल द्वार । तार बाड़ी गेले मात्र बोले "मार मार ॥२४॥

प्रत्येक घर २ में जाकर यही भिक्षा माँगी कि "कुष्ण भजो, कुष्ण कहो, और कृष्ण सीखों"।। ६।। इसके अतिरिक्त न तो कुछ बोलो न बुलवाओ । और संध्या समय आकर मुफे सब सुनाओ ॥१०॥ "तुह्मारे (नाम की ) भिक्षा माँगने पर भी जो नाम नहीं लेंगे, तो फिर मैं हाथ में चक लेकर उन सब को काट डाल गा। ा 🕫 ॥ इस आज्ञा को सुनकर बैष्णाव मण्डली सब हँसने लगी कि भला प्रभु की ब्राज्ञा टालने की किसमें सिक्ति है ।। १२ ॥ प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य करके श्री नित्यानन्द और हरिदास जी उसी समय चल पड़े और हँसी-विनोद करते नगर को बढ़े।। १३।। ऐसी है प्रभु की आज्ञा कि जिसे नित्यानन्द जी भी सिर पर चढ़ाते हैं, इसमें जिसकी अप्रसन्नता है, वह सुबुद्धिमान् नहीं है।। १४।। और अद्वैताचार्य की तो जो सेवा करता है परन्तु श्री चैतन्य देव को नहीं मानता है, अद्वैत जी ही उसको समुचित दण्ड दे देते हैं।। १ र्थ।। प्रभु की आज्ञा पाकर दोनों जने घर २ घूमते हुए यही भिक्षा माँगते हैं कि भाइयो ! बोलो कुष्ण, गाओ कृष्ण भजो कृष्ण''। १६॥ "कृष्ण ही प्रारग हैं, कृष्ण ही घन हैं, कृष्ण ही जीवन हैं। ऐसे कृष्ण को नाम भाइयो ! एक मन से बोलों।। १७।। इस प्रकार नवद्वीप के घर २ में ऐसा कहते हुए पे दोनों जगदीश्वर घूमते फिरते हैं ॥ १८॥ दोनों का सन्यासी भेष है, जिसके घर जा पहुँचते हैं वही झट पट आकर भिक्षा के लिए निम-त्रिया करता है।। १६॥ तो श्री नित्यानन्द श्रीर हरिदास जी कहते हैं कि हमारी तो यही भिक्षा है कि "कुष्ण बोलो, कृष्ण भजो और कृष्ण सीखों" ॥ २० ॥ ऐसा कह कर दोनों चल पड़ते हैं, तो जो सक्जन होते हैं। वे बड़ा सुख पाते हैं।। २१।। इन दोनों के सुख से अपूर्व भिक्षा की बात को सुनकर लोग नाना प्रकेरर की बातें कह कर अपना मन संतोष करते हैं ॥२२॥ कोई तो प्रसन्न होकर कहता है "करूँगा करूँगा" के कि कहता "मंत्र-दोष के कारण दोनों जने पागल हो गए हैं।। २३।। और इनसे कहते हैं-अरे! तुम तो मंत्र-क्षेप से पागल हुए सो हुए पर हम सब को भी पागल करने क्यों आए"।। २४।। जिन लोगों को शी

भव्य भव्य लोक-सब हुइल पागल । निमाञ्चि पण्डित नष्ट करिल सकल"।।२६॥ केही बोले 'दुइ जन किया चोर-चर । छला करि चिया चुलये घरे घर ॥२७॥ ए मत प्रकट केने करिव सुजने। आर वार आइले धरि छइव देयाने"।।२६।। श्चिन श्चिन नित्यानन्द-हरिदास हासे'। चैतन्येर आज्ञा-वले ना पाय तरासे ।।२६।। एइ मत घरे घरे चुलिया चुलिया। प्रति दिन विश्वम्भर-स्थाने कहे गिया।।३०॥ एक दिन पथे देखें दुइ मातीयाल। महा-दस्य-प्राय दुइ मद्यप विशाल ॥३१॥ से दूइ जनेर कथा कहिंते अपार। तारा नाहि करे, हेन पाप नाहि आर।। इरा। बाह्मण हइया मद्य-गोर्मांस-भक्षण। डाका, चूरि, परगृह दाहे' सर्व क्षरा।।३३।। देवाने नाहिक देखा, बोलाय' कोटाल । मद्य पान बिने घार नाहि जाय काल ॥३४॥ दूइ जन पथे पड़ि गड़ा गड़ि जाय। जाहारे जे पाय, सेइ ताहारे किलाय।।३४॥ दूरे थाकि लोक सब पथे देखे रङ्गा सेइ खाने नित्यानन्द हरिदास-सङ्गा।३६॥ क्षांगी दूह जने प्रीत, क्षांगी घरे चूले। 'चकार वकार' शब्द उच्च करि बोले।।३७॥ निद्यार विप्रेर करिल जाति नाश। मद्येर विक्षेपे कारे करये आश्वास ॥३८॥ सर्व पाप सेइ दूइर शरीरे जन्मिल । वैष्णवेर निन्दा पाप सवे ना हइल ॥३६॥ अहिनश मद्यपेर सङ्गे रङ्गे थाके। नहिल वैद्याव-निश्दा एइ सब पाके।।४०।। जे सभाय बैष्यावेर निन्दा मात्र हय। सर्व-धर्म थाकिलेओ तथु हय क्षय ॥ ११॥

चैतन्य चन्द्र के सङ्घीर्त्तन नृत्य देखने के लिए भीतर जाने को नहीं मिला था, उनके घर पर जाते ही वे "मारो मारो इनको" कह के चिल्ला उठते ॥ २४॥ और कहते "सज्जन भद्र पुरुष सब पागल हो गए। निमाइ पण्डित ने सब को बिगाड डाला" ।। २६ ।। कोई कहता-"ये दो कहीं चोरों के चर तो नहीं हैं। नाम के बनाने से घर २ देखते फिरते हैं ।। २७ ।। यहि ये सज्जन होते तो ऐसे छोल बजा कर काम क्यों करते ? भवकी बार ग्राएँ तो सही, पकड कर दीवान के हवाले न कर दूँ।। २५।। यह सून २ कर श्री नित्यानन्द और हरिदास जी हँसते हैं पर श्री चंतन्य महाप्रभु की आजा के बल पर भयभीत नहीं होते हैं ॥ २६ ॥ इस प्रकार दिन भर घर २ प्रति धूम २ कर संध्या काल की, प्रभु के पास श्राकर सब वृत्तान्त सुनाते हैं ॥ ३० ॥ एक दिन उन्होंने मार्ग में दो मतवालों को देखा। वे बड़े भयंकर डाक्स जैसे लगते ये और दोनों बड़े भारी शराबी थे।। इर ।। उन दोनों के कुकमों का कोई ठिकाना नहीं था ऐसा कोई पाप नहीं था जो वे करते न थे।। ३२॥ वे थे तो जाति से ब्राह्मण पर मदिरा पीते और गोमांस तक खाते थे, और डाका चोरी और घर जलाना तो उनका नित्य कर्म था।। ३३ ॥ वे कहलाते तो शहर-कोतवाल थे पर कार्यालय का मुँह उन्होंने कभी नहीं देखा था। वे शराब पीने के सिवाय और कुछ नहीं जानते थे।। ३४।। जो कोई उनके हाथ आ जाता उसी की वे मरम्मत कर देते ॥ ३४ ॥ अतएव रास्ते पर लोग दूर से खड़े २ उनका तमाशा देख रहे थे वहीं पर नित्यानन्द और हरिदास जी भी थे।। ३६ ।। वे दोनों मतवाले सरण में तो आपस में ध्यार करते और क्षरा में एक दूसरे के बालों को नोचते, और जोर २ से "चकार बकार" अर्थात् गन्दी सालियां बकते ॥ ३७॥ इन्होंने नदिया के विप्र की जाति नाश कीनी है और मदिरा के विक्षेप में किसी को नहीं मानते हैं ॥३६॥ जितने भी पाप हैं सब इन दोनों के शरीर में प्रकट हुए-केवल एक वैष्णावों की निन्दा ह्पी पाप से ये बचे हुए थे।। ३६।। दिन रात शराबियों के सङ्ग-रङ्ग में रहने के कारण ये वैष्णवों की निन्दा से बचे रह गए ॥ ४० ॥ जिस सभा में वैष्णवों की निन्दा होती है, उसका सब धर्मों के रहते हुए भी

संन्यासि-सभाव यदि हय निन्छ कर्म । मद्येपरो सभा हेते से सब अधर्म्य ।।।।।।। मद्यपेर निष्कृति आद्ये कीनो काले। पर चर्च केर गति नहे कमु भाले ॥४३॥ शास्त्र पढ़ियाओं कारो कारो बुद्धि नाश । निन्दानन्द-निन्दा करे, हवे सर्व नाश ॥४४॥ दुइ-जना किला किलि गाला गालि करे। नित्यानन्द-हरिदास देखे थाकि दुरे ॥४४१। लोक-स्थाने नित्यानन्द जिज्ञासे आपने । "कोन् जाति दुइ जन, हेन-मत केने" ॥४६॥ लोक बोले "गोसाञ्जा! ब्राह्मण दुइ जन। दिव्य पिता माता, महा कुले उतपन्न ॥४७॥ सर्वे काल निदयाय पुरुषे पुरुषे । तिलाद्धे को दोष नाहि ए-दोंहार वंशे ।।४८।। . एड दुइ गुणवन्त पासरिल धर्म। जन्म हैते ए मत करये अवकर्म।। १६।। छाडिल गोष्टीये बड़ दुर्जन देखिया। मद्यपेर सङ्गे बुले स्वतंत्र हहया।।४०।। ्र-दृइ देखिया सब नदिया डराय। पाछे कारो कोन दिन वसति पोडाय ॥४१॥ हेन पाप नाहि, जाहा ना करे दूइ जन। डाका, चुरि, मद्य-माँस करये भक्षरा"।।५२।। शुनि नित्यानन्द बड़ करुण-हृदय दुइर उद्धार चिन्ते' हइया सदय ॥५३॥ 'पापी उद्धारिते प्रभू कैला अवतार । ए मत पातकी कोणा पाइवेन आर ।।५४।। लुकाइया करे प्रभु आपना प्रकाश। प्रभाव ना देखि लोक करे उपहास ॥ १५॥ ए-दुइरे प्रभु जदि अनुप्रह करे। तथे से प्रभाव देखे सकल-संसारे॥४६॥ तुन्ने हुङ नित्यानन्द-चैतन्येर दास । ए-दुइरे करों यदि चैतन्य-प्रकाश ।।x७॥

नाश होता है।। ४१ ।। संन्यासी सभा में यदि वैष्णवों की निन्दा होती है तो वह शराबियों की सभा से अधिक अध्यक्षी है।। ४२ ।। (कारण कि) शराबियों का उद्धार तो किसी समय हो भी सकता है परन्तु परच्या करने बाले की कभी भी उत्तम गित नहीं हो सकती।। ४३ ।। शास्त्र पढ़ करके भी किसी २ की बुद्धि सृष्ट हो गई है, जो वे श्रो नित्यानन्द की निन्दा करते हैं। उनका सर्वनाश होगा।।४९।। दोनों शराबी आपस में आर पोट, गास्त्री ग्लीज कर रहे हैं और नित्यानन्द और हरिदास जी दूर से देख रहे है।। ४४।। फिर

निह्यानन्द जी ने अप ही लोगों से पूछा कि ये दोनों किस जाति के हैं और ऐसे कैसे हैं। ४६ ।। लोग बोल-('गुम़ाई जो! ये दोनों बाह्मण है। उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं इनके माता जिता बड़े ही उत्तम हैं।। ४० ।। इनके पूर्व पुरुष चिरकाळ से निदया में निवास करते आए हैं इनके वंश में किसी में भी तिळ भर दोज नही था।। ४८ ।। पर ये दो ऐसे गुरावन्त निकले कि अपना धर्म-कर्म सब भूल गए। ये वच्च में ही ऐसे कुकर्म करते आए हैं।। ४८ ।। इनको दृष्ट- दुर्जन देख कर इनके बन्ध-बान्धवों ने भी इनको छोड़ दिया। यह से परम

स्वतंत्र हो शराबियों के साथ धूमते फिरते हैं ॥ ४० ॥ इन दोनों को देख कर सारी मृदिया डरती है—कहीं ऐसा न हो कि किसी दिन हमारा किसी का घर न जला दें ॥ ५१ ॥ ऐसा पाप नहीं है, जो ये दोनों नहीं करते हैं डाका डालते, चोरी करते, मध-मांस खाते पीते हैं ॥ ५२ ॥ यह सुन कर दयाशु हृदय वाले नित्या-नन्द जी दया के परवत होकर उनके उद्घार की चिन्ता करने लगे ॥ ५३ ॥ वे सोचते हैं—"पापियों को उद्घार

नित्य जा दया के प्रवाह कर उनके उद्धार का प्रताकरने लगा। प्रशाब सावत ह—"पापया का उद्धार करने के लिए ही प्रभु ने अवतार लिया है। तो फिर ऐसे पापी उनको और कहाँ सिलेंगे।। १४।। "प्रभु छोगों से छिपा, कर अपनी प्रकाश लीला करते हैं। लोगों को प्रभु का प्रभाव प्रत्यक्ष देखने को न सिलने से वे चूवहास करते हैं।।११।। "इन दोनों के ऊपर यदि प्रभु छपा करें, तभी संसार प्रभु के प्रभाव को देखेगा।।४६।। क्रीहर में क्षित्यानन्द श्री चैतन्य का दास तभी हूँगा जब मैं इन दोनों के हृदय में चेतन्य का प्रकाश कर हुँगा का १९० ।। "इस समय जो मदिरा में मतवाले बने अपने की भूले हुए हैं, ऐसे ही यदि श्री कृद्धा के नाम

**电影大震器等,新数量为结构** 

एखने जे मदे मत्त, ग्रापना' ना जाने। एइ मत हय यदि श्रीकृष्णेर नामे।। 'मोर प्रभु' विल यदि कान्दे दुइ जन। तवे से सार्थक मोर जत पर्यटन ॥१८॥ जे जे जन ए-दुइर छाया परशिया। वस्त्रेर सहित गङ्गा स्नान कंल गिया।।१६।। सेड सब जन जवे ए-डोंहारे देखि । गंगा स्नान हेन माने, तवे मोरे लेखि" ।।६०।। श्रीनित्यानन्द प्रभूर महिमा अपार। पतितेर त्राण लागि जाँर अवतार।।६१।। ए सब चिन्तिया मने हरिदास-प्रति । वोले "हरिदास ! देख दोंहार दुर्गति ॥६२॥ ब्राह्मरा हहया हेन दृष्ट-व्यवहार। ए-दोंहार अम घरे नाहि प्रतिकार।।६३॥ प्राशान्ते मारिल तोमा' जे जवन गरो । ताहारश्रो करिला तुमि भाल मने मने ॥६४॥ जिंद तुमि शुभानु सन्धान कर' मने । तवे से उद्धार पाय एइ दुइ जने ॥६४॥ तोमार सङ्ग्ल्य प्रभु ना करे अन्यथा। ग्रापने कहिला प्रभु एइ तत्त्व कथा ॥६६॥ प्रभाग प्रभाग सब देखक संसार। चैतन्य करिल हेन-दृहर उद्घार ॥६७॥ केन गाय ग्रजामिल-उद्धार पुराखे। साक्षाते देखक एवे ए-तिन-मुवने"।।६८।। नित्यानन्द-तत्त्व हरिदास भाल जाने । 'पाइल उद्घार दुइ' जानि लेन मने ॥६८॥ हरिदास प्रभु बोले 'शुन महाशय । तोमार जे इच्छा, से-इ प्रभुर निश्वय ॥७०॥ ग्रामारे भाण्डाह जेन पश्रे भाण्डाह । ग्रामारे से तुमि पुनः पुन परिरवाह ॥७१॥ हासि नित्यानन्द ताने दिला ग्रास्टिङ्गन । अत्यन्त कीमल हइ बोलेन वचन ॥७२॥ ''प्रभूर जे आजा लड ग्रामरा बेड़ाइ। ताहा कहि एइ दुइ मद्यपेर ठाँइ।।७३।। सभारे भनिते 'कृष्एा' ५भुर आदेश। तार मध्ये ग्रतिशय-पापीरे विशेष ॥५४॥

में मतवाले बन जायं भीर "हे मेरे प्रभो" कह २ कर रोने लग जायँ तभा मेरा यह नगर भ्रमण सार्थक होगा ॥ ५= ॥ "जिन २ लोगों ने इत दोनों के छाया को छुकर के गङ्गा में जा वस्त्र सहित स्नान किया है ॥५२॥ वे ही सब लोग जब इन दोनों के दर्शन में ही अपना गङ्गा स्नान मानैंगे, तब ही मेरा नाम नित्यानन्द करके जातना ॥६०॥ श्री नित्यानन्द प्रभु की महिमा अपार है जिनका अवतार हो पतितों के उद्धार के लिए हुआ है ॥ ६१ ।। इस प्रकार मन में विचार करके वे हरिवास जी से बोले-"हरिवास ! इन दोनों की दुर्गति तो देखों।। ६२।। 'बाह्मण होकर ऐदा दुष्ट आवरण !! इन दोनों के लिए तो यम के घर में भी छुटकारा नहीं ।। ६३ ।। जिन यवन सिपाहिकों ने तुम्हारे अन्तिम स्वास तक तुमको मारा था, उनका भी तुमने अपने मन में श्य चिन्तन ही किया था।। ६४।। "बही तुम यदि इनके लिए भी मन में शुभ कामना करो तो इन दोनों का भी उद्धार हो जाय ॥ ६४ ॥ (कारमा कि) तुम्हारे संकल्प को प्रभु अन्यथा नहीं कर सकते-यह विल्कुल सत्य है-यह प्रभु ने हो स्वयं कहा है।। ६६।। 'और प्रभु का प्रभाव भी तो संसार देखे कि श्री चैतन्य प्रभु ने ऐसे २ दशों का उद्धार किया है ।। ६७ ।। अजामिल का उद्धार पुरागा जो गाते हैं, उसे अब यह तीनों लोक प्रत्यक्ष देख लें"।। ६८ ।। श्री नित्यानन्द के तत्त्व को हिरिदास जी भली प्रकार से जानते हैं प्रताय उनके यन के जान लिया कि इनका उढ़ार हो गया ।। ६६ ।। हरिदास प्रमु फिर नित्यानन्द प्रमु से बांले - "सनो महाशय जी ! तुम्हारी जो इच्छा है, वही प्रभु का निश्चय है ॥ ७० ॥ जैसे लोग पशु को भुलाते हैं, वैसे तुम मुक्ते क्या भूलाते हो। मैं भूलने वाला नहीं हैं। मेरी तुम बार २ परीक्षा लेते हो"।। ७१।। तब हंस करके नित्यानन्द जो ने उनको छाती से लगा लिया और कुछ अत्यन्त कोमल होकर बोले ॥ ७२ ॥ 'तो सुनो ! हम प्रभू की जो आजा लेकर घूम रहे है, उस आजा को इनके पास चल कर सुनाएँ।। ७३ :। "सब लोगों से

विक्तिनार भार मात्र आसरा-दुइर। दिलले ना लय, तवे सेइ महावीर।।७१। विकति प्रभुर आज्ञा से-दुइर स्थाने । नित्यानन्द-हरिदास करिला गमने ॥७६॥ साधु लोके माता करे "दिकटे ना जाओ। नागालि पाइले पाछे पराण हाराओ ॥७७॥ आपरा ग्रन्तरे थाकि परम-तरासे। तोमरा निकटे जाह के मन साहसे।।७८।। किसेर संन्यासि-ज्ञान थ्रो-बुहर ठाञा । ब्रह्म बधे गो बधे जाहार अन्त नाञ्चा' ॥७६॥ तथापिह दूर जन 'कुल्एा कुल्एा विकार निकटे चिलला, वोहे महा-कुतूहली।।:०।। 'शुनि बारे पाय' हेन निकटे खाकिया। कहेन प्रभुर आज्ञा डाकिया डाकिया।।८१।। "बोल कुड्स,भज कुट्स, ह कुट्स नाम। कुड्म माता, कुड्स दिता, कुड्स धन प्राण ।:=२।। तोमा 'समा' लागिया कुरगोर अवतार । हेन कुरगा भज, सब छाड़ अनाचार' ।। दशा डाक शुनि माथा तुंलि चाहे दुइ जन। महा-कोधे दूइ जन अरुग-नयन।।-४।। संन्यासि-आकार देखि माथा तुलि चाहे। "धर घर" विल दोहे धरि वारे जाये।।-४।। आधे व्यक्षे नित्यानन्द-हरिडास भाग । "रह रह" विल दुइ दस्यु पछि जाय । =६॥ थाइया बाइसे पाछे तर्जं गर्ज करे। महा-भय पाइ दुइ प्रसुधाय डरे।।५७।। स्रोक बोले "तखनेइ निषेध करिल। ए दुइ संन्यासी द्यांचि सङ्क्षटे पड़िल।।==।। जरोक पापण्डि-सब हासे' मने मने। "भण्डेर उचित शास्ति केल नारायणे"।। ।। ''कुट्या ! रक्ष, कुट्या ! रक्ष" सुब्राह्मण वीले । से स्थान छाड़िया भये चलिला सकले ॥६०॥

और उनमें भी विशेष करके अतिशय पापीयों से श्री कृष्ण का भजन कराने के लिए प्रभु का आदेश हैं।।७४। ( जो यदि तुम यह कहोंगे कि ये मलवाले प्रभु के आदेश को क्या सुनेंगे तो ) हम दोनों के ऊपर तो आजा 📉 सुना देने का ही भार है यदि कहने पर भी ये नाम न लें, लो प्रभु महावीर हैं-वे ही उनसे बुलवा लेंगे ।।७५।। क्षत्र नित्यानन्द भीर हरिदास जी प्रभु की आज्ञा सुनाने के लिए उन दोनों के पास चले ॥७६। यह देख कर-सुरुवन छोग मना करते लगे-"ग्ररे ! नजदीक मल जाओं ! उनके हाथ पड गए तो प्रार्शों को खो बैठींगे । ७० ।। "हम सो मारे डर के दूर २ रहते हैं और तुम कैसे इनके णस जाने का साहस करते हो। ७८ ॥ ( यह मत समझो कि हम संन्यासी हैं ) अरे ! जिन्होंने न जाने कितनी बाह्याएं हत्याएँ और गोहत्याएँ कर ंडाली हैं, वे दोनों संन्यासी की क्या समझें" ॥ ७६ ॥ इस प्रकार मना किये जाने पर भो वे दोनों जने 'कुष्ण कुछए।' कहते हुए उनके पाम चले। उन्हें (भय नहीं) बड़ा आनन्द था।। मन्।। वे सून सकें, इतने समीप जा कर, वे पुकार र कर प्रभु की प्राज्ञा सुनाने लगे।। ८१ ।। (कृष्णा वोलो, कृष्ण भजी, कृष्ण का नाम लो। कृष्णा ही माता, कृष्ण ही पिता श्रीर कृष्ण ही धन प्राण हैं।। =२।। तुम सब के लिए ही श्रीकृष्ण का अव-तार हुआ है। ऐसे कुल्ल को भजी और सब धनाचार छोड़ो।। महा। पुकार सुन कर दोनों ने सिर उठा कर देखा महा क्रोध से दोनों आँखें लाल हो रही हैं।। ८४।। सिर उठा कर जब उन्होंने दो संन्यासी मूर्ति को देखा ती "वकड़ो पकड़ो" कहते हुए दोनों की पकड़ने के लिए चले ॥ ८५ ॥ नित्यानन्द और हरिदास ती झट-पर भागे, गिरते-पड़ते और "ठहरो ठहरो" कहते हुए पोछे २ वे दोनों डाकू चले ।। ८६ ।। वे गर्जन-ूतर्जन करते हुए पीछे २ दौड़े आ रहे हैं और दोनों प्रभु महा भय भीत होकर भागे जा रहे हैं।। =७ :। लोग कहने लगे-"हमने तो तभी मना किया था-पर माने नहीं। आज थे दोनों संन्यासी बड़े संकट में पड़ गए" ।। इन्।। और जितने पाहण्डी लोग थे वे सब मन २ में हँसने सगे "ग्रच्छा हुआ ! ढोंगियों के लिए नारायण ने उचित इण्ड दिया"।। ८१।। सञ्जन ब्राह्मण लोग "हे कृष्ण ! मक्षा करो ! इनकी रक्षा करो" कहने लगे

दुइ दस्यु घाय, दुइ ठाकूर प्राय । "घरिलु" घरिलु" विल लागि नाहि पाय ॥६१॥ नित्यानन्द बोले "भाल हइल वैष्णाव । ग्राजि जिंद प्राण बीचे, तवे पाइ सब ॥६२॥ हरिदास बोले "ठाकूर! आर केने बोल। तोमार बृद्धिते श्रवमृत्ये प्राण् गेल ॥६३॥ मद्येपेरे कैले जेन कृष्ण-उपदेश। उचित ताहार शास्ति-प्राण अवशेष''।।६४।। एत बलि धाय प्रभु हासिया हासिया। दृइ दस्यु पाछे धाय तिजया गिजया ॥६५॥ दोंहार शरीर स्थूल-ना पारे घाइते। तथापिह धाय दुइ मद्यप त्वरिते ॥६६॥ दृइ दस्य बोले ''माइ ! कोथारे जाइवा । जगा-माधार ठाठ्या प्राणि केमते एडाइवा ॥६७॥ तोमरा ना जान' एथा जगा-माघा आछे। खानि रह उलटिया हेर-देख पाछे'' ॥६८॥ त्रासे धाय दुइ प्रभु बचन शुनिया। "रक्ष कृष्ण! रक्ष कृष्ण! गोविन्द!" बिख्या ॥६६॥ हरिदास बोले "ग्रामि ना पारि चलिते। जानिज्ञाओ आसि आमि चन्चल सहिते ॥१००॥ राखिलेन कृष्णा काल यवनेर ठाँइ। चश्चलेर बृद्धचे आजि प्राणा से हाराइ"।।१०१।। नित्यानन्द बोले "ग्रामि नहिये चळचल । मने भावि देख तोमार प्रभु से विह्वल ॥१०२॥ ब्राह्मण हइया जेन राज-आज्ञा करे। तान वोल विल सब प्रति घरे घरे ॥१०३॥ कोथाओं जे नाहि शुनि-सेइ धाज्ञा ताँर। चोर ढङ्ग वद लोक नाहि बोले आर ॥१०४.। ना करिले ग्राज्ञा तान सर्व नाश करे। करिलेखी ग्राज्ञा तान एइ फल घरे।।१०४।। द्यापन प्रभुर दोव ना जानह तुमि । दुइ-जने बिललाङ, दोष भागी द्यामि"।।१०६।।

और उस स्थान को छोड़ २ कर सब भाग चले ।।६०।। इधर ये दोनों डाक पीछे २ दौड रहे हैं, उधर वे दोनों ठाकूर भागे जा रहे है। "पकड़ा अब पकड़ा" कहते हैं, पर पकड़ नहीं पाते हैं।। ईशा नित्यानन्द बोले-"अंच्छे वैष्णाव हए ! ग्राज ग्रगर प्रामा बच गये तो जानो कि सब कुछ पा लिया" ।। १२ ।। हरिदास बोले-"बस ठाकुर ! रहने दो ! और बातें मत बनाओ । तुम्हारी बुद्धि के कारण अकाल मृत्यु में प्राण गए समझो ।। ६३ ।। 'हमने शराबियों को जो कृष्ण भजन का उपदेश किया उसका दण्ड ठीक ही निल रहा हैं-अब प्राण हो कुछ शेष है"।। ६४ ।। परस्पर में ऐसा कहते हुए दोनों प्रभ हँसते २ मागे जा रहे हैं, और वे दोनों डाक सरीखे गरजते तरजते हुए पीछे २ दौड़े जा रहे हैं।। ६५ ।। दोनों शराबियों का शरीर स्थल है, दौड़ नहीं यकते, फिर' भी तेजी से दौनों दौड़े जा रहे हैं ॥ २६ ॥ दोनों दस्यु बोले-''अरे भाइयो ! कहाँ जाओगे भाग के। जगाइ-मधाइ के हाथ से प्राज कैसे छट पाओंगे ।। ६७ ।। "तुम नहीं जानते थे क्या, कि यहाँ जगाई-मधाई हैं अरे नेक ठहर कर पीछे मूड़ कर तो देखों"॥ ६८॥ उनके वचनों को सन कर दोनों प्रभू डर के "हे कुछ्ए ! रक्षा करो ! हे कुछ्ए रक्षा करो ! हे गोविन्द !" कहते हुए भागे चले जाते है ॥ ६६ ॥ हरिदास जी बोले-',मैं तो ग्रब नहीं चल सकता। मैं जान बूझ कर भी (ऐसे) चंचल के साथ आया। १०० ।। यवनों के हाथ से तो श्री कृष्णा ने मृत्यु रक्षा की, परन्तु इस चंत्रल की बुद्धि के कारण आज प्राणों से हाथ घोने पहेंगे"।। १०१।। तब नित्यानन्द जी बोले~"मैं चन्त्रल नहीं हैं। मन में नेक विचार करके तो देखो, कि चन्डल तो तुम्हारे प्रभु ही हैं ।। १०२ ।। कि जो ब्राह्मण हो करके भी राजा को तरह आजा देते हैं-उन्हीं की तो आज्ञा हम सब घर २ में सुनाते फिर रहे हैं। १०३॥ "और आज्ञा मी तो उनकी ऐसी (धनोखी) है कि जो कहीं नहीं सूनी गई। इसीलिए लोग हमको चोर, होंगी छोड़ कर ग्रीर इछ कहते ही नहीं ॥१०४॥ जो हम उनकी आजा पर नहीं चलते तो वे हमारा सर्वनाश करते हैं और जो चलते हैं तो इघर ऐसा फल मिलता है।। १०४।। "अपने प्रमु के दोष की तुम देखते नहीं हो। और इन दो शराबियों से भजन करने के लिए ]

हैन मते दुइ जने ग्रानन्द कन्दल। दुइ दस्यु घाय पाछे, देखिया विकल ॥१०७!! घाइया श्राइला निज ठाकुरेर वाड़ी। मदोर विकेषे दस्यु पाड़े रड़ा रड़ि ॥१०=॥ देखा ना पाइया दुइ मद्यप रहिल। शेषे हुड़ा हुड़ि दुइ जनेद बाजिल ॥१०=॥ मद्येर विकेषे दुइ कि छु ना जानिल। आछिल बा कीन् स्थाने, कोधा वार हिल ॥११०॥ मद्येर विकेषे दुइ कि छु ना जानिल। आछिल बा कीन् स्थाने, कोधा वार हिल ॥११०॥ कथो क्षेग्री हुइ प्रभु उलिटिया चा'हे। कोधा गेल दुइ दस्यु देखिते ना पाये ॥११२॥ स्थिर हुइ दुइ जने कोला कोलि करे। हासिया चिलला जथा प्रभु-विश्वम्भरे ॥११२॥ इसि आछे महाप्रभु कमल कोचन। सर्वाक्र सुन्दर रूप महन मोहन ॥११३॥ चतुदिंगे रहियाछे वैद्याव मण्डल। अन्योऽन्ये कृष्ण कथा कहेन सकल ॥११४॥ कहिये शापन तत्त्व सभा' मध्ये रङ्गे। श्वेत-द्वीप पित जेन सनकादि-तङ्गे। ॥११४॥ वित्यानन्द-हरिदास हेनइ समय। विवस वृत्तान्त जत सम्मुखे कह्य ॥११६॥ भाल रे बिलल तारे 'बोल कृष्णा-नाम। खेदाडिया ग्राइस, भाग्ये रहिल पराण ॥११६॥ भमु बोले 'के से दुई, किया तार नाम। भ्राह्मण हद्या केने करे हेन काम' ॥११६॥ सम्मुखे आखिला गङ्गादास 'स्रीनिदास। कह्ये जतेक तार विकर्म-प्रकाश ॥१२०॥ सम्मुखे आखिला गङ्गादास 'स्रीनिदास। कह्ये जतेक तार विकर्म-प्रकाश ॥१२०॥ 'से-दुइर नाम प्रमु! जगाइ माथाइ। सु काह्मण पुत्र दुइ, जन्म एइ ठाँइ॥१२१॥

से-दुइर भये नदियार लोक हरे। हेन नाहि, जार घरे चुरि नाहि करे ।।१२३।।

स दोनों ने ही कहा पण्नु दोधी मैं ही श्रकेला ठहरा"।।१०६।। इस प्रकार दोनों प्रभु श्रानन्द का कलह

है हैं और दोनों डाकुश्रों को पीछे २ दौड़ते हुए देख कर व्याकुल भी होते हैं।। १०७ ।। दोनों प्रभु दौड़

पने सकर (प्रभ) के भवन में घम गए, और वे होनों डाक घराब के नहीं में दौड़ते ही रहे।। १०८ ।।

सङ्ग दोषे से-दोंहार हैल हेन मिता धाजन्म मदिरा वह आन नाहि गति ॥१२२॥

ु है और दोना उन्कुआ को पाछ ए दोड़त हुए देख कर ज्याकुल मा होते हैं । १०७ ॥ दोना अनुपाड़ ुपने ठाकुर (प्रभु) के भवन में घुस गए, और वे दोनों डाक शराब के नशे में दौड़तें ही रहे ॥ १०८ ॥ ु इनको हेख न पाने पर वे रुक गए धीर अन्त में उन दोनों की आपस में ही ठन गई ॥ १०६ ॥ शराब स्मो में दोनों यह नहीं जानते कि हम कहाँ तो थे और श्रव कहाँ आ पड़े हैं ॥ ११० ॥ कुछ देर बाद दोनो

ने मुड़ कर देखा तो वे दो दस्यु दिखाई नहीं दिए-न जाने वे कहाँ चले गए थे।। १११।। तब शान्त हो दोनों प्रभु आषस में मिले और फिर हँसते हुए प्रभु विश्वस्थार के पास चले।। ११२।। मश्रीन्महाप्रभु हुए हैं। कमल सहश नयन हैं, सर्वाङ्ग सुन्दर है, रूप यदन मोहन है।।११३।। चारों ओर वैष्ण्य-मंडली उजमान है, सब परस्पर में श्री कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं।। १९४।। प्रभु स्वयं सभा के मध्य में अपना

रिजमान है, सब परस्पर में श्री कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं।। १९४।। प्रभु स्वयं सभा के मध्य में अपना बड़े आनन्द के साथ वर्णन कर रहे हैं मानो तो खेत द्वोप पति श्री विष्णु सनकादिकों के सहित विराजे । ११४।। ऐसे समय श्री नित्यानन्द और हरिदास जी सन्मुख ग्राकर दिन भर का वृत्तान्त सुनाने छगे

१६।। वे बोले-"आज हमने दो अनोखे जीव देखे-पूरे शराबी, परन्तु कहने को ब्राह्मण ।। ११७।। हम

जनके भलाई के लिए बोले-''कुष्ण नाम बोलो'' परन्तु वे तो हमारे ऊपर टूट पड़े, भाग्य से ही प्रारा ।। ११मा। प्रभु बोले-''वे दो कौन हैं ? क्या जनके नाम हैं ? क्राह्मरण होकर वे ऐसा काम क्यों कस्ते हैं १९६।। प्रभु के सामने पं∘गङ्कादास और श्री निवास जी वैठे हुए थे। वे उनके सब दुष्कर्मों को बसान

में।। १२०।। वे बोले-''प्रभो ! उन दोनों का नाम है जगाइ-भधाइ दोनों सद ब्राह्माएं के पुत्र हैं, जनम का है ११,१२१।। 'सङ्ग-दोक से उन दोनों की ऐसी बुद्धि हो गई है कि जनम से ही महिरा के बिना और जानते ही जहीं।। १२२।। उन दोनों के भय से नदिया के सब लोग डरते हैं। ऐसा कोई मनुष्य नही

से-दुइर पातक कहिते चाहि ठाञ्चि । ग्रापने सकल देख, जानह गोसाञ्चिर ॥१२८॥ प्रभु बोले 'जानों जानों सेइ दुइ बेटा। खण्ड खण्ड करिमुँ आईले मोर एथा।।१२४।। नित्यानन्द बोले ''खण्ड खण्ड कर' तुमि । से-दुइ थाकिते कित ना जाइव ग्रामि ॥१२६॥ किसेर वा एत तुमि करह वड़ाइ। म्रागे सेइ-दुइर जे 'गोविन्द' वोलाइ।।१२७॥ स्वभावेड धार्मिक बोलये कृष्ण नाम । ए दृइविकर्म वह नाहि जाने ग्रान ॥१२८॥ ए दुइ उद्वार' जिंद दिया भिक्त-दान । तवे जानि 'पालिक पावन' हेव नाम ।।१२६।। आमारे तारिया जत तोमार महिमा। ततांधिक ए-दोंहार उद्धारेर सोमा"।।१३०॥ हासि बोले विश्वस्मर "हइल उद्धार। जेड क्षरी दरशन पाइल तोमार ।।१३१।। विशेषे चिन्तह तुमि एतेक मङ्गल । ग्रविरात कृष्ण तार करि व कुशल" ॥१३२॥ श्रामुखेर वाक्य श्रुनि भागवत गरा। जय जय-हरि-ध्वनि करिला तखन ॥१३३॥ ''हइल उद्धार'' सभे मानिसा हृदये। अर्द्धतेर स्थाने हरिदास कथा कहे ॥१३४॥ ''क्चलेर सङ्को प्रभु आमारे पाठाय। आमि थाकि कोथा, से वा कोन दिगे जाय ॥१३४॥ वर्षाते जाह्नवी बने कुम्भीर बेहाम। साँतार एडिया तारे धरिवारे जाय ॥१३६॥ क्ले थाकि डाक पाड़ि करि 'हाय हाय'। सकल-गङ्गार माभे भासिया वेड़ाय ।।१३७॥ . जिंदि वा कुले ते उठे छाओगाल देखिया । मारि वार तरे शिशु जाय खेदाड़िया ।।१३८।। तार पिता माता आइसे हाथे ठेङ्का लैया। ना' सभा' पाठाइ आमि चरगी धरिया ॥१३६॥ मोपालार घृत दिध सद्या पसाय । आमारे घरिया तारा मारि वारे चाय ॥१४०॥

कि जिसके घर चोरी न करते हों।। १२३।। "उन दोनों के पापों का बखान आप के सामने क्या करें ? हे प्रभो ! आप सब देखते और जानते हैं" ।। १२४ ॥ प्रभो बोले-"जानता हूँ, उन दोनों बेटाग्रों को जानता हूँ । यहाँ मेरे पास आयँगे तो मैं उनके टुकड़े २ कर डालूँगा ।। १२५ ।। नित्यानन्द की बोले-"टुकड़े २ तो आप करें हो ! परन्त् में तो उनके रहते कहीं भी नहीं जाऊँगा।। १२६। आप किस लिए इतनी बड़ी २ बाते करते हैं। पहले उन दोनों से तो 'गोविन्द" बुलवा लो ॥ १२७॥ "वार्मिक पुरुष तो स्वभाव से ही कृष्या नाम बेते हैं। यरन्तु ये दोनों तो दुष्कर्म के अतिरिक्त और कुछ जानते ही नहीं हैं।। १२८।। इन होनों को यदि भक्ति दान करके उद्धार करों तब हम नाने कि आपका नाम "पतित पावन" है ॥ १२६ ॥ "हम लोगों कां तारने में जो कुछ भी आपको महिमा है, उससे कहीं अधिक महिमा को सीमा इन दोनों के उद्घार में है" ।। १३०।। तब विश्वम्थर प्रभु हँस कर बोले-"उद्धार तो हो चुका उसी समय जिस समय उनको तुम्हारा दर्शन मिला ॥ १३१ ॥ "ऊनर से आप उनके मंगल की जो विशेष चिन्ता कर रहे हैं, वो श्रीकृष्ण शीघ्र ही उनका कल्याएं करेंगे" ।। १३२ ।। श्रीमुख के ऐसे वचन सुन कर सब भक्त लोगों ने उस समय "जय जय" और "हरि बोल" ध्वनि की ॥ १३३ ॥ सब ने मन में समझ लिया कि "उद्धार हो गया" तब अर्जुत जो से हरिदास जी बोले ।। १३४ ।। प्रभु चंचल के साथ मुक्ते भेजते हैं। मैं कहीं रहता हूँ और वे कहीं को चल देते हैं।। १३४।। "वर्षा के दिन हैं, गङ्का के जल में मगर घूमते किरते हैं। और ये मुफे छोड़ कर जल में कूद पड़ते हैं और तैरते हुए मगर पकड़ने जाते हैं।। १३६।। मैं किनारे पर खड़े पुकारता है, हाय २ मचाता है, पर ये सारी गङ्गा में मीज से तैरते फिरते हैं ॥ १३७ ॥ "ग्रौर जब किनारे पर बाहर निकल भी ग्राते हैं, तो बालकों को देख कर मारने के लिए उनके पीछे दौड़ते हैं ॥ १३८ ॥ उनके मा बाप हाथ में लाठी ले लेकर आते हैं तो मैं उनके पाँवों पड़ २ कर उनको लौटाता हैं ॥ १३६ ॥ "कभी ग्वालाओं के दूध, दही, मक्खन

सेइ से करवे कमं, जे जुगत नहे। कुमारी देखिया बोले' मोरे विवाहिये।।१४१।। चित्या पाँडेर पिठे 'महेश' बोलाय । परेर गाबीर दुख-ताहा दुहि' खाय ।।१४२॥ ग्रामि विखाइते गालि पाइये तोभारे । तोहोर अद्वैत मीर कि करिते पारे ।।१४३।। चैतन्य-विलस् जारे 'ठाकूर' करिया । से वा कि करिते पारे आमारे आसिया' ।।१४८।। किछड ना काहे आभि ठाक्रेर स्थाने । देवे भाग्ये आजि रक्षा पाइल पराएो ।।१४४॥ महा-मालोयाल दृइ पथे पड़ि बाछे। कृष्एा-उनदेश गिया कहे तार काछे।।१४६॥ महा-कोधे घाड्या आइसे मारि वार। जीवन-रक्षार हेतु-प्रसाद तोमार। १४७॥ हासिया श्रह त बोले "कोन चित्र नहे। मद्येपर उचित-मद्यप-सङ्क हुये।।१४८॥ तीन-मातीयाल-सङ्ग एकत्र उचित । नेष्टिक हइया केने तुमि तार भित ॥१४६॥ नित्यानन्द करि व-सकल मातीयाल । उहान चरित्र आगि जानि भाले भाल ॥१५०॥ एइ देख तुमि दिन-दुइ-तिन व्याजे। सेइ दूइ मद्यप आनिव गोष्टी-माभे"।।१५१॥ विलिते अद्भेत हर्लेन कीया वेश । दिगम्बर हह बोले अशेष विशेष ॥१५२॥ 'श्रुषिव सकल चैतन्येर कृष्या भक्ति। के मने नावये गाय देखीं ताँर शक्ति।।१४३।। देख कालि सेइ दुइ मदाप आनिया। निमाञ्चि निलाइ दुइ नाचिव मिलिया।।१४४॥ एकाकार करिवेक सेइ-दुइ-जने। जाति लइ तुमि आमि पलाइ जतने"।।१५५॥ अद्वैतेर कोषा देवे हासे हिरदास । 'मद्यप उद्धार' चित्ते हद्दल प्रकाश ॥१४६॥ अद्भैत-वचन बुक्ते काहार शकति। बुक्ते हरिदास प्रमु, जार जेन मित ॥१५७॥

को लेकर भाग जाते हैं, तो वे मुक्ते पकड़ कर मारना चाहते हैं।। १४०।। यह वही सब काम करते हैं जी करना नहीं चाहिए। कोई कुमारी कन्या को देख कर कहते हैं-"मेरे साथ न्याह कर लो" ॥१८१॥ "कभी साँड़ की पीठ पर चढ़ कर कहते हैं कि भुफे 'शब्द्धर' कही । कभी किसी की गाय को दूह कर दूघ पी जाते हैं ।।१४२।। में इनको समझाता है तो आप को गाली देते हैं कि 'तेरा अद्वेत मेरा क्या कर सकता है" ॥१४३॥ "स्वयं श्री चैतन्य भी जिसको तुम ठाकुर कहते हो, वह भी ग्राकर मेरा क्या कर सकता है।। १४४॥ मैं यह सब बातें प्रभु से कभी कहता नहीं हैं। और आज तो दैव की कुपा से बड़े भाग्य से प्राण बचे हैं।। १४५॥ "दो महा मतवाले रास्ते पर पड़े हुए थे। यह उनके पास जाकर कृष्ण नाम का उपदेश करने लगे। १८६॥ वे बड़े क्रोध में भर कर मारने को दौड़े आये, आपकी कृपा से ही जीवन की रक्षा हुई।। १४७॥ तब महैत हुँस कर बोले-"कोई आश्चर्य नहीं है। मतवालों को मतवालों का सङ्ग मिलना उचित ही है।।१४८।। तीन मतवालों का एकत्र सम्मिलन तो होना ही चाहिए तुम डरते वयों हो ? तुम तो पूरे निष्ठावान हो ॥ १४६ ॥ नित्यानन्द तो सब को मतवाला बर्नायेंगे। उनके चरित्र को तो अच्छी तरह जानता हूँ ॥१५०॥ "और अब तुम यह देख लेना कि दो तीन दिन में ही थे उन दोनों शराबियों को अवनी गोष्ठी में ही ले आयँगे ॥१५१॥ कहते २ अद्वैत प्रभु में कोघ का आवेश हो आया ग्रीर वे दिगम्बर होकर सब कुछ कहने लगे।। १४२।। वे बोले-''मैं श्री चैतन्य की सम्पूर्ण इष्णा-भक्ति को सोख लूँगा-देखूँगा उनकी शक्ति को वे कैसे नावते-गाते हैं अ१५३॥ देखो, कल ही उन दोनों शराबियों को लाकर निमाइ-निताइ दोनों उनसे मिलकर नाचेंगे ॥१५४॥ "वे दीनों जने सब की जाति-पाँति एक मेक कर डालेंगे। प्रतएव तुम हम अपनी २ जाति लेकर भाग चलें" ।। १४५ ।। अद्वैत के कोधावेश पर हरिदास जी हँसने लगे । मद्यपों का भावी उद्घार उनके चित्त में प्रकाशित हो आया ॥ १४६ ॥ श्री अद्वेत के वचनों को समझने की किसकी शक्ति हैं, केवल हरिदास ठाकुर ही समझते

एवं यापि सब अह तेर पक्ष हैया। गदाधर-निन्दा करे, मरमे पुड़ियां ॥१४८॥ जे पापिष्ठ एक वैष्ण्वेर पक्ष हय। ग्रन्य-वैष्ण्वेरे निन्दे से-इ जाय क्षय।। ध्रहा। सेइ दुइ महाप देड़ाय स्थाने स्थाने । आइल जे घाटे प्रभू करे गङ्का स्नाने ॥१६०॥ दैव योगे सेइ खाने करिलेक थाना। वेडाइया वले सर्व ठाट्यि देइ हाना ॥१६१॥ सकल-लोकेर चित्त हहल सराख्र । किया बड, किया धनी, किया महारख्र ॥१६२॥ निशा हैले केहो नाहि जाय गङ्जा स्नाने। जिद जाय, तवे दश-विशेर गमने ॥१६३॥ प्रभुर बाड़ीर काछे थाके निशा भागे। सबं-रात्रि प्रभूर कीर्सन श्रृति जागे।।१६८।। मृदङ्क मन्दिरा बाजे की र्तांनेर सङ्घे । मद्येर विक्षेपे तारा श्वनि नाचे रङ्के ।।१६५।। दूरे याकि सब ध्वति श्रुनि वारे पाय । श्रीन लेइ नाचिया अधिक मदा खाय ।।१६६॥ जखन कीर्त्त रहे, सेह दुइ रहे। शुनिञ्चा कीर्त्तन पुन उठिया नाचये।।१६७॥ मद्यपाने बिह्नल, किछ्ड नाहि जाने। ग्राष्ठिल वा कोशाय, आष्ठये कीन स्थाने ॥१६८॥ प्रभुरे देखि म बोले "तिमाञ्चा पण्डित। कराइला सम्पूर्ण मञ्जल चण्डी गीत। १६२॥ गायेन सब भाल मुञ्जि देखिवारे चाङ । सकल आनिका दिव, जया जेद पाङ ।।१७०॥ दुर्जन देखिया प्रभु दुरे दरे जाय। बार आर पय दिया समेइ पलाय ॥१७१॥ एक दिन नित्यानन्द नगर भ्रमिया । निशाय आइसे दोहे धरिलेक गिया ।।१७२॥ 'केरे केरे' बलि डाके जगाइ माधाइ। नित्यानन्द बोलेन "प्रमुर वाड़ी जाइ" ॥१७३॥ मद्येर विक्षेपे बोले "किवा नाम तोर"। नित्यानन्द बोले "अवधृत नाम मोर ॥१७४॥

हैं, और तो थपनी २ मिन अनुसार अनुमान लगाते हैं ॥ १५७ ॥ इस समय पापी छोग श्री ऋद्वीत का पक्ष लंकर श्री गदाघर की निन्दा करते हैं, जल कर सरते हैं ।।१५६।। जो पापी एक वैष्णव का पक्ष लेकर दूसरे वैष्णव की निन्दा करता है, उसका सर्वनाश होता है।। १५६ ।। वे दोनों शराबी जगह २ घमते फिरते हैं, एक दिन वे उसी घाट पर आ पड़े जिस पर प्रमु नित्य गंगा स्नान करते हैं ।। १६० ।। दैवेच्छा से वहीं पर उन्होंने भ्रपना डेरा डाल लिया। और इधर उधर सब जगह घूमने और चोट करने लगे।। १६१।। इससे 'छोटे बड़े धनी-गरीन सब के चित्तों में शङ्का भय होने लगा '। १६२ ॥ रात होने पर कोई गंगा-स्नान को नहीं जाते हैं, जाते भी हैं तो दस बीस जने मिल कर !! १६३ !! वे दोनों रात में महाप्रभु के घर के पास ही रहते हैं भ्रौर सारी रात प्रभु का कीर्तान सुन २ जागते रहते हैं ।। १६४ ।। कीर्तान के साथ मृदंग-मजीरा अजते हैं तो शराब के नने में उसे सुन २ कर वे बड़े आंतन्द में नाचते हैं।। १६१ ।। वे दूर रह कर सब ध्विन सुन पाते हैं। सूनते ही नाचते हैं और खुब शराबं पीते हैं।। १६६।। जिस समय कीर्त न बन्द हो जाता है, तो वे भी बन्द हो जाते है, और कीर्ल न होने पर सुत कर फिर नाचने लग जाते हैं।। १६७ ।। शराव पीकर मतवाले, चंवल बने हुए उन्हें कुछ पता नहीं रहता कि हम कहाँ थे और अब कहाँ हैं।। १६= ॥ प्रभू को देख कर कहते हैं "तिमाइ पण्डित! मंगल चण्डी का गीत पूरा करा कर श्राये ? ।। १६६ ।। तुम्हारा गाना तो अच्छा होता है, हम भी देखना चाहते हैं। जहाँ से जो कुछ मिलेगा, वह सब तुमको छाकर देंगे (क्यों दिखा-अगेगे ने ?) 11 १७० 11 दुर्जन समझ कर प्रभु दूर २ रहते हैं 1 और लोग सब दूसरे रास्ते से भाग निकलते हैं ।। १७१ ।। एक दिन नित्यानन्द जी नगर में घूम कर रात के समय आ रहे थे कि दोनों ने जाकर उन्हें धेरे सिया ।। १७२ ।। जगाइ-मवाइ विल्लाते हैं-"कौन है रे कौन है ? नित्यानन्द जो कहते हैं-"प्रभु के घर जा रहा हैं" ॥ १७३ ॥ शराब में दूर वे पूछते हैं "तेरा नाम क्या हैं" ? नित्यानन्द जो कहते है-"अवधूत है नाम

वात्य भावे यहा-यस नित्यानन्द-राय । मद्यपेर सङ्गे कथा कहेन लीलाय ॥१७५॥ 'जदारित दुइ जन' हेन आछे मने। यत एव निशा भागे आइला से-स्थाने।।१७६॥ 'अवधूत' नाम शृनि माधाइ कुषिया। मारिल प्रभुर शिरे मुहकी तुलिया॥१७७॥ फूटिल मुटुकी शिरे, रक्त पड़े घारे। नित्यानन्द महाप्रभु 'गोविन्द' स्मङरे।।१७८।। दया हैल जगाइर रक्त देखि माथे। आर वार मारिते-धरिल .दुइ-हाथे।।१७६॥ "केमे हेन करिले निर्दय तुमि इइ। देशान्तरी मारिया कि हैवा तुमि बड़।।१८०।। एड़ एड़-अवधूत ना मारिह आर । संन्यासी मारिया कोन् लाभ वा तोमार" ।।१८१।। त्राये व्यथे लोक गिया प्रभुरे कहिला। साङ्गो पाङ्गो ततक्षरो ठाकुर आइला ॥१८२॥ नित्यानन्द-अङ्गे सब रफ पड़े घारे। हासे' नित्यानन्द सेइ-दुइर भितरे।।१⊏३।। रक्त देखि क्रोधे प्रभु वाह्य नाहि माने । "चक ! चक ! चक !" प्रभु डाके घने घने ॥१८४॥ आये व्यथे चक्र आसि उपसन्न हैल। जगाइ माधाइ ताहा नयने देखिल।।१८४।। प्रमाद गणिला सब-भागवत गरा। आधे व्यथे नित्यानन्द करे निवेदन ॥१८६॥ "याधाइ मारिते प्रभु ! राखिल जागाइ। देवे से पंडिल रक्त, दुःख नाहि पाइ।।१८७॥ मोरे भिक्षा देह' अभु ! ए दुइ शरीर । किन्नु दुःख नाहि मोर, तुमि हुओ स्थिर ।।१८८।। "जगाइ राखिल" हेन वचर्न शुनिया। जगाइरे आलिङ्गन केला सुखी हैया।।१८८।। जगाइरे बोले "कृष्ण कृपा कह तोरे। नित्यानन्द राखिया, किनिल तुत्रि मोरे ॥१६०॥

मेरा"।। १७४।। बालभाव में महा सतवाले श्री नित्यानन्द राय शरावियों के साथ कौतुक वश बातें कर रहे हैं।। १७१ ।। उनके मन में यही है कि "इन दोनों का उद्धार करूँगा" इसी लिए वे रात में वहाँ आए हैं।। १७६।। "अवधूत" नाम सुनते ही मधाह ने कृषित होकर एक मटकी का ठीकरा उठा कर दे मारा ।१९७७। वह ठीकरा सिर पर लग कर पूट गया और रक्त की बारा बह चली। श्री नित्यानन्द जी तो प्रमु श्री को विन्द का स्मरण करने लगे।। १७२।। सिर से रक्त-धार बहती देख जगाइ के मन में दया आ गई और मचाइ के दुवारा मारने के लिए उठे हुए दोनों हामों को उसने पकड़ लिया।। १७६।। (और वह बोला कि) "तुमने क्यों ऐसा किया? तुम बड़े निर्देशी हो। एक परदेशी को मार कर क्या तुम बड़े बन जाग्रोने ।।१८०।। "छोड़ो २ वस करो ! अवधूत को ग्रीर मत मारो । संन्यासी को मारने में तुम्हारा लाभ भी क्या ? ।। १६६२ ।। कुछ लोग हड़बडा कर भागे और प्रमु से जाकर सब बातें कहीं तो प्रमु सब परिवार सहित तूरंत हीं वहाँ भा पहुँचे ॥ १ = २ ॥ श्री नित्यानन्द के शरीर के ऊपर रक्त की धाराएँ पड़ रही हैं और वे दोनों के बींच में खड़े हैंस रहे हैं।। १८३॥ रिवर देखते ही प्रभु अत्यन्त कोधित होकर बाहर की सब बातें भूल गए भौर "चक ! चक ! चक" कह कर बार २ पुकारते लगे।। १८४।। जवडाता हुम्रा चक आ कर उमेस्थित हो गया-उसे प्रांखों से जगाइ-मधाइ ने देखा ॥ १८१ ॥ भक्त लोग तो सब घवड़ा उठे कि अब न जाने क्या काण्ड हो जायगा और हडबड़ा कर नित्थानन्द जी ने प्रभु से निवेदन किया कि ॥ १८६ ॥ "हे प्रभो ! मधाइ के मारने पर जगाइ ने भेरी रक्षा को है। यह रक्त तो अकस्मात् निकल आया पर इससे मैं कोई दुःख नहीं 📳 षा रहा हूँ ॥ १८७ ॥ "हे प्रभो ! ये दो शरीर तो मुक्ते भीख दे दो ! मुक्ते कुछ दुःख नहीं है । तुम तो शान्त हीं जाओं"।। १८= 11 "जगाइ ने बचाया" यह बात सुनते ही प्रभु ने सुखी होकर जगाइ को प्रपनी छाती से लगा लिया।। १८६ ।। और बोले "जगाइ ! तेरे ऊपर श्री कृष्मा कुपा करें ! नित्यानन्द को बचा कर सैने मुक्ते खरोद लिया।। १६०।। तुम्हारे चित्त में जो भी इच्छा हो, वह तुम माँग लो। आज से तुमे प्रेम

L

जे अभीष्ट चित्ते देख, ताहा तुमि माग'। आजि हैते हुउ तोर प्रेम मक्ति-लाभ"। १६१॥ जगाइरे वर शुनि वैष्ण्य मण्डल। जय जय-हरि-ध्वनि करिला सकल ॥१६२॥ ''प्रेम भक्ति हउ" करि जखन विल्ला। तखने जगाइ प्रेमे मुच्छित हइल ॥१६३॥ प्रभु बोले "जगाइ ! उठिया देख मोरे। सत्य श्रामि प्रेम-मक्ति-दान दिल तारे" ॥१६४॥ चतुर्भु ज—शङ्कः-चक्र-गदा-पदाघर । जगाइ देखिल सेइ प्रभु विश्वम्भर ॥१६४॥ देखिया मूर्न्छित हैया पड़िल जगाइ। वक्षे श्रीचरण दिला चैतन्य गोसाञा ॥१६६॥ पाइमा चरएा-धन लक्ष्मीर जीवन। धरिल जगाइ जेन अमुल्य-रतन ।।१६७।। चर्णे घरिया कान्दे सुकृति जगाइ। ए मत अपूर्व करे गौराङ्ग गोसाव्या ॥१६८॥ एक-जीव, दुइ देह, जगाइ माधाइ। एक-पूष्य, एक-पाप, वैसे एक-ठाँड 11१६ हा। जगाइरे प्रभु अवे अनुग्रह केल। माधाइर चित्त ततक्षरो माल हैल ॥२००॥ श्राथे न्यथे नित्यानन्द-वसन एडिया। पडिल चरणा धरि दण्डवत् हैया ॥२०१॥ "दृइ जने एक-ठात्र केल प्रभु ! पाप । अनुग्रह केने प्रभु ! हम दुइ-भाग ॥२०२॥ मोरे अनुग्रह कर, लंड तोर नाम। धामारे उद्धार करिबारे नारे ग्रान"।।२०३॥ प्रभु बोलें "तोर त्राण नाहि देखि मुन्ति। नित्यानन्द अङ्गे रक्त पाड़िलि से तुन्ति" ॥२०४॥ माबाइ बोलये "इहा विलिते ना पार। आपनार धम्में प्रभू ! आपनि केने छाड़ ॥२०४॥ वाणे विन्धिलेक तौमा' जे अमुर गणे। निज-पद ता' समारे तवे दिले केने ॥२०६॥ प्रभु बोले "ताहा हैते तोर अपराध । नित्यानन्द-अङ्को तुष्टि। कैलि रक्त पात ॥२०७॥ मों हइते मोर नित्यानन्द-देह वड़। तोर स्थाने एइ सत्य कहिलाङ दढ़।।२०८।।

भक्ति लाभ हो" ।।१६१।। जगाइ के लिए ऐसा वरदान सुनकर वैद्याव-मण्डली सब "जय अय" 'हरि बोल" ध्विम करने लगी।। १६२।। प्रभु ने जैसे ही "प्रेम भक्ति मिले" कहा वैसे ही जगाइ प्रेम में सूच्छित हो पड़ा ॥ १६३ ॥ प्रसु बोले-"जगाइ ! उठ कर मुफ्ते देखो। सचमुच ही मैंने तुझे प्रेम भक्ति दे दी है" ॥ १६४ ॥ जगाइ ने आँखें खोलीं तो उन्हीं प्रभु विश्वमभर को शङ्क, चक्र-गदा-पद्म-धारी चतुर्भं ज रूप में देख पागा ।। १८४ ।। देखते ही जगाइ फिर मूज्छित हो पड़ा तब उसकी छाती पर श्री चैतन्य देव ने अपना चरगा रख दिया ॥ १८६ ॥ श्री लक्ष्मी के जीवन धन स्वरूप श्री चरण को पाकर जगाइ ने उसे एक अमृत्य रत्न की भाँति अपने हृदय पर धारण कर लिया !। १६७ ।। पुण्यशाली जगाइ श्री चरण को घारण कर रो रहा है-ऐसा अपूर्व कौतुक श्री गौरांग प्रभु करते हैं ।। १६८ ।। जगाइ-मबाइ एक ग्रात्मा दो शरीर हैं । उनका एक-सा पुष्य और एक-सा पाप है, और वे एक ही ठीर रहते हैं ।। १६६ ।। जब जगाइ के ऊपर प्रभु ने कृपा की तो मधाइ का चित्त भी तत्काल स्वस्थ हो गया ॥ २००॥ वह घवड़ा कर नित्यानन्द जी के दक्ष को छोड़ प्रभु के चरणों पर दण्डवत् गिर पड़ा ॥ २०१ ॥ और बोला-"प्रभो ! हम दोनों ने मिल कर एक साथ सब पाप किये, फिर आप की कृपा के दो भाग क्यों हुए प्रभी ? ॥ २०२ ॥ "मेरे ऊपर कृपा करो ! मैं आपका नाम लूँगा। और कोई तो मेरा उद्धार नहीं कर सकेगा।। २०३॥ प्रभु बोले- 'तेरा उद्धार मुक्के दिखाई नहीं देता कारण कि तूने नित्यानन्द के श्रीअङ्ग का रक्त बहाया है"॥ २०४॥ मघाइ बोला—"यह आप नहीं कह सकते हैं ! प्रभो ! आप अपने धर्म को वयों छोड़ते हो ?" ॥ २०४ ॥ 'जिन असुरों ने आप को बाणों से बींघ दिया था, उन सब को आपने अवनी पदवी (अथवा श्री चरशा) क्यों दी ?" ।। २०६ ॥ प्रभु बोले-"उनसे तेरा अपराध विशेष है, कारण कि दूने नित्यानन्द के अङ्ग से रक्त बहाया है।। २०७॥ मेरी देह मे

''सत्य जदि कहिला ठाकुर!मोर स्थाने। वोलह निष्कृति-मुञ्जा तरिमुँके मने ॥२०६॥ सर्व-रोग नाश'-वैद्य चूड़ामरिंग नुमि । तुमि रोग चिकिच्छिले सुस्थ हइ ग्रामि ॥२१०॥ ना कर' कषट प्रभु ! संसारेर नाथ । विदित हइला ग्रार लुकाइवा का'त" ॥२११॥ प्रभु वोले "ग्रपराध कैले तुनि वड़ । नित्यानन्द चरण धरिया तुमि पड़" ।।२१२।। पाइया प्रभूर भाजा माधाइ तखन। घरिल अमूल्यं घन निताइ चरण ॥२१३॥ जे चरण धरिले ना जाइ कभू नाश। रेवती जानेन जेइ चरण-प्रकाश।।२१४।। विश्वम्भर बोले "शून नित्यानन्द-राय। पडिले चरगी-कृवा करिते जुयाय।। २१४॥ तोमार ग्रङ्कोते जेन कैल रक्त पात । तूमि से क्षमिते पार, पड़िल तोमा' त" ।।२१६।। नित्यानन्द बोले "प्रभु ! कि वलिव मुत्रि । वृक्ष द्वारे कृपा कर' सेह शक्ति तुञ्रि ।।२१७।। कोन जन्मे याके यदि आमार स्कृत । सव दिलुँ माधाइरे शुनह निह्चित ॥२१८॥ मोर जत ग्रपराध-किछ दाय नाइ। माया छाड़, कुपा कर, तोमार माथाइ" ॥२१६॥ विश्वम्भर बोले ''यदि क्षमिला सकल । माधाइर कोल देह,' हउक सफल'' ।।२२०।। प्रभुर आज्ञाय केल हढ़-आलिङ्गन। माधाइर हैल सर्व-वन्ध-विमोचन।।२२१।। माधाइंर देहे नित्यानन्द प्रवेशिला । सर्व-शक्ति-समन्वित माधाई हइला ॥२२२॥ हेन मते दुइ जने पाइला मोचने। दुइ जने स्तुति करे दुइर चरएो।।२२३॥ प्रभु बोले ''तोरा आर ना करिस पाप''। जगाइ माधाइ बोले 'आर नारे बाप''। २२४।।

प्रकार के रोगों के नाश करने वाले वैद्य शिरोमिए। हैं। यदि आप ही मेरी दिकित्सा कर दें तो मैं स्वस्य हो सकता हूँ।। २१० ।। "हे प्रभो ! हे संसार के नाथ ! मुझसे छल कपट न करें। ग्राप तो प्रकट हो चुके हैं, अब कहाँ छिपेंगे ?" ।। २११ ।। प्रभु बोले—''तुमनें श्रपराध तो बड़ा भारी किया है, (ग्रतएव) श्री नित्यानन्द के चरेगों में पड़ों" ।। २१२ ।। प्रभु की आज्ञा होने पर संधाड ने श्री नित्यानन्द के श्री चरेगा रूपी ग्रमूल्य धन

नित्यानन्द की देह बड़ी है। यह मैं तेरे निकट सत्य कहता हूँ''।। २०८॥ मधाइ बोला—"हे प्रभो ! यदि यह आपने मुझ से सत्य कहा है तो मेरे उद्धार का उपाय वताइये, कहिये मैं कैसे करूँ।। २०६॥ आप तो सब

चरला म पड़ा ा। २१२ ।। प्रमुका आज्ञा हान पर मधाड न श्रा नित्यानन्द के श्रा चरला क्र्या ग्रमूल्य धन को∗पकड़ लियो ।। २१३ ।⊦ जिन चरलों के यकड़ने से जीव कभो नाश को प्राप्त नहीं होता है, जिन चरलों के स्वरूप को श्री रेवती जी जानती हैं ॥२१४॥ प्रमु विश्वम्भर बोले–"नित्यानन्द राय जी ! सुनो ! चरलों

के स्वरूप को श्री रेवती जो जानती हैं ॥२१४॥ प्रभु विश्वम्भर बोले—"नित्यानन्द राय जी ! सुनो ! चरगों मैं पड़ने से श्रव वह कृपा करने योग्य है ॥ २१४ ॥ "तुम्हारे' अङ्ग से जो इसने रक्त बहाया है, इसे तुम ही असा कर सकते हो-इसीलिये यह तुम्हारे चरगों पर पड़ा हुआ है" ॥ २१६ ॥ नित्यानन्द जी बोले-"प्रभो !

मैं क्या कहूँ ? वृक्ष के द्वारा भो जो आप कृषा करते हो, वह भी ग्राप को ही शक्ति है।। २१७।। सुनिये यदि किसी जन्म के मेरे जो कुछ भी पुण्य हों, वह सब, मैं निश्चय पूर्वक कहता, मैंने मधाइ को दिया।। २१८।। "मेरे प्रति इसका जो अपराध है, उसका इस पर अब कुछ भार नहीं है। (ग्रत व ग्रव तो) ग्राप माया को ब्रोड, कृषा करें-यह मधाइ तुम्हारा है"।। २१६।। विश्वम्भर प्रभु बोले-"यदि सब क्षमा किया, तो इसे

हृदय से लगावें-यह सफल होवें'' ।।२२०।। प्रभु की आजा से नित्यानन्द जी ने हढ़ आलिगन किया-(जिससे) घाइ सब बन्धनों से मुक्त हो गया ।। २२१ ।। (आलिंगन के द्वारा) मघाइ की देह में नित्यानन्द (की शक्ति) हा प्रवेश हो गया और मघाइ सर्व शक्तिमान् बन गया ।। २२२ ।। इस प्रकार दोनों जने का उद्धार हुआ

ग्ब दीनों जने दोनों प्रभु के चरगों में स्तुति करने लगे ।। २२३ ।। प्रभु बोले–''तुम दोनों अब फिर पाप नहीं हरना'' । जगाइ–मचाइ बोले ''नहीं बाप ! अब नहीं'' ।। २२४ ।। प्रभु बोले–''सुनो ! तुम दोनों जने र नो ।

प्रभु बोले "शुन शुन तुमि दुइ-जन। सत्य एइ तोरे आमि वलिल वचन ॥२२४॥ कोटि कोटि जन्मे जत ग्राछे पाप तोर । ग्रार यदि ना करिसू, सब दाय मोर ॥२२६॥ तो-समार मुखे मुञा करिव आहार। तोर देहे हइवेक मोर अवतार"।।२२७॥ प्रभूर ज्ञुनिङ्गा वाक्य जगाइ माधाइ। आनन्दे मुच्छित हुइ पड़िला तथाइ॥२२८॥ मोह गेल, दृइ विप्र आनन्य सागरे। वृक्षि ग्राज्ञा करिलेन प्रभु विश्वम्भरे ॥२२६॥ ''दुइ जने तुलि लह ग्रामार वाड़ी ते। कीर्त्तन करि व दुइ जनेर सहिते।।२३०।। ब्रह्मार दुर्लंभ आजि ए-दोंहारे दिव। ए दुइरे जगतेर उत्तम करिव॥२३१॥ ए-दुइ-परशे जे करिल गङ्गा स्नान । ए-दुइरे विलवेक गङ्गार समान ॥२३२॥ नित्यानन्द-प्रतिज्ञा अन्यथा नाहि हय । नित्यानन्द-इच्छा मुञ्जा जानिह निश्चय" ॥२३३॥ जगाड माघाड सब बैडएावे धरिया। प्रभुर बाडीर अभ्यन्तरे गेला लैया ॥२३४॥ आप्त गरा साम्माइला प्रभुर सहिते । पड़िल कपाट, कारी शक्ति नाहि जाइते ॥२३५॥ विसला आसिया महाप्रभु विश्वम्भर। दृइ-पाशे शोभे : नित्यानन्द-गदावर ॥२३६॥ सम्मुखे बहु त वैसे महा पात्र-राज। चारि दिगे वैसे सब वैष्णव-समाज ॥२३७॥ पण्डरीक विद्यानिधि, प्रमृहरिदास । गरुड़ाइ, रामाइ, श्रीवास, गङ्गादास ॥२३८॥ वक्रेश्वर-पण्डित, चन्द्र शेखर-आचार्य। ए सब जानथे चृतन्येर सर्व-कार्य॥२३६॥ अनेक महान्त आर चैतन्य वेढ़िया। आनन्दे वसिला जगाइ माधाइ लइया ॥२४०॥ लोम हर्ष, महा अञ्ज कम्प सर्व-गा'य । जगाइ माघाइ दुइ गड़ा गड़ि जाय ॥२४१॥ कार् शिक बुझिते चैतन्य-अभिमत। दुइ दस्यु करे-दुइ महा भागवत।।२४२।।

मैं तुमसे यह सत्य वचन कहता हूँ कि ।। २२५ ।। जो यदि तुम फिर पाप न करो तो तुम्हारे करोड़ों जन्मों के जितने पाप हैं उन सब का भार मेरे ऊपर रहा ।। २२६ ।। तुम्हारे मुख से मैं भोजन करूँ गा और तुम्हारी देह में मैं प्रकट हैगा"।। २२७।। प्रभु के वचनों को सुन कर जगाइ-मधाइ आनन्द में मूर्ज्छित होकर वहीं गिर पड़े ।। २२८ ।। उनका मोह दूर हुआ, वे आनन्द के सागर में दूब गए उनकी दशा को समझ कर प्रभु विश्वमभर ने यह आजा की कि ॥ २२६॥ "दोनों को उठा कर हमारे घर ले चलो। मैं इन दोनों के साथ की तीं न करूँ गा।। २३०।। और जो ब्रह्मा को दुर्लभ है वह (प्रेमभक्तिः) मैं बाज इन दोनों को दूँगा ग्रीर संसार में इनको उत्तम बनाऊँगा ।। २३१ ।। "जिन्होंने इन दोनों से स्पर्श होने पर गङ्गा स्नान किया है, वे हो अब इन दोनों को गङ्गा के समान कहेंगे ॥२३२॥ नित्यानन्द जी की प्रतिज्ञा अन्यया नहीं होगी। नित्या-नन्द की इच्छा मैं अच्छी तरह से जानता हूँ"।। २३३।। तब सब वैष्णाव जगाइ मधाइ को पकड़ कर प्रभु के घर के भोतर ले गए।। २३४।। जब प्रभु के साथ निज जन सब भीतर प्रवेश कर चुके तो किवाड़ बन्द कर दिये गए-फिर किसको शक्ति जो भोतर जा सके ॥ २३४ ॥ महा प्रभु विश्वय्भर आकर बैठ गए। दोनों बगल में नित्यानन्द और गदाधर शोभा दे रहे हैं ॥ २३६ ॥ सामने महापात्र राज श्री श्रद्ध त बेंडे हुए हैं श्रीर चारों ग्रोर सब वैष्यव समाज हैं ॥ २३७ ॥ (यथा) पुण्डरीक विद्यानिधि हरिदास ठाकुर, गरुडाइ, रामाइ. श्रोवास, गङ्गादास, वक्र श्वर पण्डित, चन्द्रशेखर आचार्य-ये सब भक्त वृत्द श्री चैतन्य देव के सब कार्य को जातते हैं ॥ २३६ ॥ २३६ ॥ श्रौर भी अनेक महानुभाव जगाइ मधाइ को ले श्री चैतन्य प्रभु को धेर कर श्रानन्द से बेठ गए ।। २४० ।। जगाइ मधाइ के शरीर में रोमान्त, पुलक अश्रु, कम्प इत्यादि विकार प्रकट हो रहे हैं और वे दोनों पृथ्वी पर लोट पोट हो रहे हैं ।। २४१ ।। श्री चैतन्य देव के मनोभाव को समझने की

मामि-दुइ पातकीर देखिया उद्घार। अल्पत्व पाइल पूर्व-महिमा तीमार ॥२४६॥ अजामिल-उद्घारेर जतेक महत्त्व । आमार उद्घारे सेही पाइल अल्पन्व ॥२६०॥ सत्य कहि, म्रामि किछु स्तुति नाहि करि। उचितेइ अजामिल मुक्ति-मंघिकारी।।२६१।। कोटि बहा बिं जिंद तीर नाम लये। 'सद्य मोक्ष तार' वेदे एइ सत्य कहे।। २६२॥ हेन नाम ग्रजामिल केल उच्चाररा। तेब्गि चित्र नहे अजामिलेर मोचन ॥२६३॥ वेद सत्य पालिते तोमार अवतार। मिथ्या हय वेद तवे ना कैले उद्घार।।२६।।। श्रामि द्रोह केलुँ प्रिय-शरीरे तोमार। तथापिह आमि-दुइ करिले उद्धार।।२६४।। एवे वुझि देख प्रभु ! ग्रापनार मने । कत कोटि अन्तर ग्रामरा दुइ जने ॥२६६॥ 'नारायण' नाम शुनि अंजामिल-मुखे। चारि महाजन ग्राइला सेइ जन देखे।।२६७॥ आमि देखिलाङ तोमा' रक्त पाड़ि अङ्गे । साङ्गोपाङ्ग, प्रस्न, पारिषद-सब सङ्गे ॥२६८॥ गोप्य करि राखि छिला ए सब महिमा। एवे व्यक्त हैल प्रभु! महिमार सीमा ॥२६६॥ एवं से हइल वेद महा बलवन्त । एवं से वड़ान्नि करि गाइव अनन्त ॥२७०॥ एवे से विदित हैल गोप्य-गुए। ग्राम । 'निलक्ष्य-उद्धार' प्रभु ! इहार से नाम ॥२७१॥ जिंद हेन बील कंस-आदि दैत्य गए। ताहाराओं द्रोह करि पाइल मोचन ॥२७२॥ कतं छक्ष्यं ब्राछे तथि देख निज-मने। निरन्तर देखिलेक से नरेन्द्र गरी।।१७३॥ ंतीमा' सने जुझिलेक क्षत्रियर 'धर्मे । भये तोमा' निरन्तर चिन्तिलेक मर्मे ॥२७॥।

संसार घोषित करता है।। २४८।। वह आप की पूर्व महिमा भी आज हम दोनों पापियों के उद्घार की देख कर ग्रल्पता को प्राप्त हो गई है। २५९।। अजामिल उद्धार की जो भी महिमा है हमारे उद्धार से वह भी अल्प हो गई है ॥२६०॥ हम यह सत्य कह रहे हैं स्तुति मात्र नहीं कर रहे हैं। (देखिए) अजामिल को मुक्ति

का अधिकारी होना तो उचित हो है।। २६१।। (कारए। कि) कोटि ब्रह्म हत्या कारी भी यदि आपकी नीम लेवे तो उसकी तत्काल मुक्ति हो जाती है-यह वेद सत्य कहते हैं ॥ २६२ ॥ ऐसा नाम अजामिल ने उद्घारिंग

किया था, इसलिए अजामिल के मोक्ष में कोइ आइचर्य नहीं ॥२६३॥ वेद की संत्य वाणी की रक्षा के निर्मित्त

आप अवतार लेते हैं अतएव (नाम लेने पर) जो आप उद्धार न करें तो वेद-वाशी मिथ्या हो जाय ॥२६४॥

(परन्तु) हमने तो आपके प्रिय शरीर के प्रति दोह किया तथापि आप ने हम दोनों का उद्घार ही किया ।। २६५ ।। अब प्रभो ! आप अपने मन में विचार कर देखिए कि हम दीनों में ( हम में और अजामिल में )

कितना करोड़ अन्तर है। २६६। अजामिल के मुख से 'नारायण' नाम सुन कर चार महापुरुष आए जिनको

केवल उसी ने ही देखा ।। २६७ ।। जब मैंने भाषके शरीर से रक्त बहाया तो मैंने आप का अङ्ग, उपांग, अस एउ पार्षद आदि सब के साथ दर्शन किया ॥ २६८ ॥ हे प्रभो ! आप ग्रंपनी यह सब महिमा छिपाए हुए श-परन्तु अब आपकी महिमा की सीमा प्रकट हो गई है।। २६६।। अतएव अब ही वेद भी महा बलवान बने और अब अनन्त देव भी अधिक प्रशंसा के सहित आप का गुंग गान करेंगे।।।। २७०।। अब ही आप के गुप्त गुर्ण गरा प्रकट हो गये । हे प्रभी "अहैतुकि उद्धार" इसी का नाम है ॥ २७१ ॥ जो यदि आप केंह्रें कि

कस अवि दैत्यगरा भी तो द्रोह करके मुक्ति हुए।। २७२ ॥ तो श्राप अपने मनमें विचार करके ती देखें कि वहाँ कितने निमित्त हैं। (प्रथम तो) उन (दुष्ट) राजाओं ने निरन्तर आप का दर्शन किया ॥२७३॥ (दूँसरा)

उन्होंने क्षत्रिय का धर्म समझ कर आपसे युद्ध किया। (तीसरा) वे भय के कारण आपका ही सदा मैन में विन्तन किया करते थे। २७४।। तथापि वे द्रोह के पाप से नहीं बच सके **धी**र वंश के सहित सब राजा

नथापि नारिल ,।ह- पाप एडाइते। पड़िल नरेन्द्र सब वंशेर सहिते।।२७४।। तोमारे देखिते निज शरीर छाड़िल। तबे कोन् महाजन तारे परशिल।।२७६!। म्रामारे परशे सबे भागवत गरी। छाया छुटिंग जेई जन कैला गङ्गा स्नाने ॥२७७॥ सर्वं मते प्रभु ! तोर ए महिमा बड़ । काहारे भाण्डवे-सभे जानिलेक दृढ़ ॥२७५॥ महा भक्त गजराज करिला स्तवन । एकान्त वारण देखि करिला मोचन ॥२७६॥ दैवे से उपमा नहे असूरा पूतना। यथ बक-आदि जत, केहो नहे सीमा।।२=०।। छ। इया से देह तारा गेल दिव्य-गति । वेद विने ताहा देखे काहार शकति ।।२=१।। जै करिला एइ दूइ पातिक-शरीरे। साक्षाते देखिल इहा सकल-संसारे ॥२=२॥ जतेक करिला तुमि पातिक-उद्धार। कारो कोनो रूपे लक्ष्य आ छ। सभाकार।।२=३।। निर्लक्ष्ये तारिला ब्रह्म दैत्य दूइ जन। तोमार कारुण्य सबे इहार कारए।"।।२=४।। विलया विलया कान्दे जगाई माधाइ। ए मत अपूर्व करे चैतन्य गोसाञा । १८५।। जतेक बैध्एव गरा अपूर्व देखिया। जोड़ हाथे स्तुति करे सभे दाण्डाइया।।२८६।। "जे स्तृति करिल प्रभु! ए दूइ मद्यपे। तौर कृपा बिने इहा जाने कार वापे।।२५७।। तोमार अचिन्य शक्ति के विज्ञिते पारे। जसन जे रूपे कृता करह जाहारे"। २५८।। प्रभु बोले "ए-दूइ मद्यप नहे आर। आजि हैते एई दूइ सेवक आमार ॥२=१॥ सभे मिलि अनुग्रह कर ए-दुइरे। जन्मे जन्मे आर जेन आमा ना पासरे।।२८०।।

लोग नाश को प्राप्त हुये।। २७४।। उन्होंने आपके देखने में अपना शरीर छोड़ा, पर उस समय, कहिये, किन महापुरुषों नें उनको स्पर्श किया था।। २७६।। और इघर हम ऐसे कि हमारी छाया को छ्कर के भी लोग गङ्का स्नान किया करते-ऐसे हमको समस्त भागवत-मंडली ने स्पर्श किया ।। २७७ ।। (अतएव) हे प्रभो ! सब प्रकार से आपकी यह महिमा बड़ी है-अब आप छल करके अपने को छित्रा नहीं सकते, सब आपको निश-चय पूर्वक जान गये हैं।। २७≈।। और गजराज तो महा भक्त था, उसने तो आपकी स्तृति की थी, ग्रापकी अनन्य शरण ली थी-तब आपने उसका उद्घार किया था ।। २७६ ।। और राक्षसी पूतना, अघासुर, बकासुर आदि किसी के भी भाग्य में यह उपमा (तुलना) नहीं है, ये कोई भी उद्धार (प्रथवा कुण) की सीमा नहीं हैं।। २८०।। उन्होंने तो देह छोड़ करके ही दित्र्य गति पाई, श्रीर उस गति को भी कोई देख सके, ऐसी शिक्त बेद के अतिरिक्त और किसकी है।। २८१।। और इधर आपने इन दो पापी शरीरों के साथ जी कुछ किया (अर्थात् कृपा और दिव्य गति दान) उसे सब संसार ने प्रत्यक्ष देख पाया ।। २८२ ॥ प्रापने जितने भी पापियों का उद्धार किया, उन सब का कहीं न कहीं, कोई न कोई हेतु है ही ॥ २म३ ॥ पर हम दो ब्रह्म-दैत्यों का तो आपने बिना कोई हेतु के उद्धार किया है इसका कारए केवल आपकी करुणा ही है।। २५४॥ इस प्रकार जगाइ-मधाइ कहते जाते और रोते जाते हैं ! श्री चैतन्य प्रभु ऐसा अपूर्व काण्ड करते हैं । २८४।। सब वैष्णाव लोग इस अपूर्व घटना को देख कर खड़े हो, हाथ जोड़ कर स्तुति करते हैं ॥ २=६॥ "हे प्रभी! इन दोनों मद्यपों ने आप की जो स्तुति की, वह आप की कृपा बिना किसी का बाप भी क्या जान सकता, कर सकता है।। २८७।। याप जिस शक्ति के द्वारा जिस समय, जिसके प्रति, जिस रूप में जो कृपा करते हैं, की वह शक्ति अविनत्य है, उसे कौन समझ सकता है ?।। २८८ ।। प्रमु बोले-"अब ये दो मद्यप नहीं रहे । आज ्से ये दोनों मेरे सेवक हैं ॥ २८६ ॥ तुम सब मिल कर इन दोनों पर क़ुया करो कि जिससे ये जन्म जन्मान्तर तक मुक्ते न भूलें।। २६०।। 'इनका जिस २ के प्रति जो जो अपराध है, वह सब क्षमा करके इन दोनों पर

जे के क्षे जार ठाजि श्राखे: अपराध। क्षिमिया ए दुइ प्रति करह प्रसाद"।।२६१।। शुनिजा प्रभुर वाक्य जगाइ-माधाइ। सभार चरण धरि पिहला तथाइ।।२६२।। सर्व-महा भागवत केला ग्राशीर्वाद। जगाइ-माधाइ हैला निर-अपराध।।२६२।। प्रभु बोले "उठ उठ जगाई-माधाइ। हइला ग्रामार दास, प्रार विन्ता नाइ।।२६४।। प्रभु बोले "उठ उठ जगाई-माधाइ। हइला ग्रामार दास, प्रार विन्ता नाइ।।२६४।। तुमि-दुइ जत किछु करिला स्तवन। परम सुसत्य, किछु ना हय खण्डम।।२६४।। स शरीरे क्रभु कारो हेन नाहि हय। नित्यानन्द-प्रसादे से जानिह निश्चय।।२६६।। तो सभार जत पाप मुन्ति निल्ल सब। साक्षाते देखह भाइ! एइ अनुभव"।।२६७।। दुइ जनार शरीरे पातक नाहि बार। इहा बुझाइते हैला कालिया आकार।।२६६।। प्रभु बोले "तोमरा आमारे देख केन"। श्रद्धंत बोलये "श्रीगोकुल चन्द्र जेन"।।२६६।। श्रद्धंत-प्रतिभा शुनि हासे विश्वमभर। 'हरि' बलि ध्वनि करे जत अनुचर।।३००।। प्रभु वोले "काला देख दुइर पातके। कीर्तान करह सब जाउक निन्दके।।३०१।।

निन्दकाः शुकराश्चैव सफलं निर्मितं हरेः। शुध्यन्ति शुक्ररा ग्रामं साधून शुध्यन्ति निन्दकाः ॥३०२॥

शुनिञा अभुर वावयः सभार उल्लास। महानन्दे हद्दल कीर्त्तं न-परकाश ॥३०३॥ नाचे प्रभु विश्वमभर नित्यानन्द-सङ्गे । वेढिया चैष्णव-सब यश गाय रङ्गे ॥३०४॥ नाचये अद्धेत-जार लागि अवतार। जाहार काररो हैन जगत्-उद्धार। ३०४॥ कीर्त्तंन करवे सभे दिया करताली। सभेद्द करेन नृत्य हद्द :कुतुहली ॥३०६॥

कुपा करो।। २६१।। प्रभु के वचन सुनकर जगाइ-मधाइ वहीं पर सत्र के चरणों को पकड़ कर पड़ ग्रे ।। २६२ ।। तव नब महा भागवतों ने उनको आशीर्वाद दिया और जगाइ-मधाइ निरंगराध हो गए ॥२६३॥ प्रभू बंशि-"जगाइ! उठो! मधाइ! उठो! तुम मेरे दात हो गये अब कोई चिन्ता की बात नहीं ॥ २६४॥ ''तुम दोनों ने जो कुछ स्तुति की, वह सब परम सुन्दर सत्य है, उसका कुछ भी खण्डन योग्य नहीं है ।।२६४।। शरीर को नष्ट किये बिना इसा शरीर में ऐसा कभी नहीं होता है। तुम्हारे साथ जो ऐसा हुआ, यह श्री नित्यानन्द की कृपा का फन है यह निश्चय जान लो ।। २६६ ॥ 'तुम्हारे जितने भी पाप है, वे सब मैंने ले लिए । भाइयो ! इसे प्रत्यक्ष अपनी आँखों से देख ली" ।। २६ मा (इतना कह कर) यह बतला देने के लिए कि उन दोनों के शरीर में यब पाप और नहीं रहा प्रमु का गौर वर्ण श्याम हो गया।। २६८।। प्रभु बोले-"त्म लोग मुंफे कैंसा देखते हो ?" श्री अड्र त बोले-"श्री गोकुल चन्द्र जैसा" ॥२१६॥ श्री अद्वेत का उत्तर सन कर प्रमु विश्वम्भर हसे श्रीर सब भक्त लोगों ने हरि बोल ध्वनि किया ॥ ३०० ॥ प्रमु बोले "इन दोनों के पाप के कारण तुम मुक्तको काला देखते हो। (अतएक) सब मिलकर कीर्रान करो जिससे मे पाप सब निन्दक में चले जायें।। ३०१।। श्लोकार्थ:-भगवान् ने निन्दक और शूक्रों को सफल बनाया है। (कारराह कि ) शूकर तो ग्राम की शुद्धि करते हैं और निन्दक लोग साधुओं की शुद्धि करते हैं ।। ३०२ ।। प्रभू के बचन सूनकर सब को बड़ा उल्लास हुआ और महा आनन्द के साथ कीर्तान प्रारम्भ हुआ ॥ ३०३ ॥ प्रभु विश्व-म्मर श्री नित्यानन्द के साथ नाचते हैं और भक्त लोग दोनों को घेर कर आनन्द में यश गाते हैं।। ३०४ वा श्री अहँ त भी नाचते हैं, जिनके लिए यह अवतार हुआ है और जिनके कारण जगत् का उद्धार हुआ है ।। ३०४।। सब लोग ताली दे दे कर कीत्रीन कर रहे हैं और मस्त होकर नाच रहे हैं।। ३०६।। सब महा आनन्द में विभोर हैं, प्रभु के प्रति किसी का भय नहीं है। नृत्य में प्रभु के साथ लाखों बार धक्कम-धक्का हो

प्रभु प्रति महानन्दे कारो नाहि भय। प्रभु-सङ्गं कत लक्ष ठेला ठेलि हय।।३०७॥ बधु-सञ्जे देखे बाइ घरेर भितरे। बसिया भासमे आइ ब्रानन्द सागरे।।३०८।। समेद परमानन्द देखिया प्रकाश । काहारो ना घुचे कृष्णा वेशेर उल्लास । ३०६॥ जार अङ्ग परिशते रमा वाय भय । से अभुर अङ्ग-सङ्गे मदाप नाचय ॥३१०॥ मद्यपेरे उद्धारिला चैतन्य गोप्ताञा । वैष्णव निन्दके कुम्भीपाके दिला ठाञा ॥३११॥ निन्दाय ना बाढे धर्म, सबे पाप-लाभ । एतेके ना करे निन्दा कोनो महा भाग ।।३१२।। दृइ दस्य दृइ महा भागवत करि। गरा-सहे नाचे प्रभु गौराङ्ग श्रोहरि।।३१३।। नृत्या वेशे वसिला ठाकुर विश्वम्भर । वसिला चौदिगे विद्धि वैष्णव मण्डल ।।३१४।। सब अङ्गे वृला चारि-ग्रङ्ग लि-प्रमाण । तथापि सभार-ग्रङ्ग निर्मल-गेयान ॥३१४॥ पूर्ववत् हैला प्रभु गौराङ्ग सुन्दर। हासिया सभारे बीले प्रभु विश्वम्भर।।३१६।। "ए दूहरे पापी-हेन ना करिंह मने। ए-दुइर पाप मुल्लि लइलु आपने। ३१७॥ सर्व देहे मुञ्जा करों बोलों चालों खाङ । तवे देह-पात जवे मुञ्जा चिल जाङ ॥३१८॥ जेइ देहे ग्रल्य-दु:खे जीव डाक छाड़े। मुजि विने सेइ देह पूड़िले ना नड़े।।३१८। तवे जे जीवेर दु:ख-करे अहङ्कार। 'मुञ्जि करों बोलों!' बलि पाय महा मार ॥३२०॥ एतेके जतेक केल एइ-दुइ-जने। करिलाङ भ्रामि, घुवाइ लाङ आपने ॥३२१॥ इहा जानि ए-दूइरे सक्छ विष्णव । देखिवा अभेद दृष्ट्ये-जेन तुमि सब ॥३२२॥ कान एइ ग्राज्ञा मोर-जे हुओं आमार । ए-इइरे भद्धा करि जे दिव आहार ।।३२२।।

जाती है।। ३०७॥ घर भीतर से शची माता बधू के साथ, यह आनन्द देख रही हैं और बैठी २ ही श्रानन्द ।सागर में बही जा रही हैं।। ३०८ । उस समय वहाँ परमानन्द छ। गया, उसमें सब ही निमरन हो गये। ं (अतस्व) किसी का भी कृष्ण-कीर्तन के आवेश का उल्लास दूर नहीं हो रहा है।। ३०९।। जिनके अंग को स्प्रशं करने में लक्ष्मी जी भी भय खाती है, उन प्रभु के अंग-संग में मद्यप नाच रहे हैं।। ३१०॥ श्री चैतन्य म्ब्रभाने मचपों का ती उद्धार कर दिया परन्तु वैष्णव-निन्दकों को कुम्भीपाक नरक में स्थान दिया ।। ३११।। क्तिन्दा से चर्म नहीं बढ़ता है, कैवल पाप ही पत्ले पड़ता है। इसलिये कोई भी महापुरुष निन्दा नहीं करते हैं ोर्वश्रा दीनों डाकुओं को महा भागवत बना करके प्रभु गौराँग श्रीहरि परिकर सहित नाच रहे हैं ॥३१३॥ नत्य के आवेश में प्रभु विश्वम्भर बैठ पड़े और वारों ओर से घेर कर बैब्साव-मण्डली बैठ गई।। ३१४।। सब के शरीरों पर चार २ अंगुल घूल चढ़ी हुई है, फिर भी सब अपने २ शरीर को निर्मल समझ रहे हैं ॥३१४॥ प्रभ गौरांग सुन्दर पूर्ववत् हुये और (प्रभु विश्वम्भर) हँसते हुए सब से बोले ।। ३१६ ।। ''इन दोनों को 'ये पापी हैं" ऐसा कोई न सोचें। इन दोनों का पाप स्वयं मैंने ले लिया है ॥३१७। सब की देह में मैं ही करता हैं, बोलता हैं, चलता हैं, बाता हैं, 1 (इसीलिये) जब मैं चला जाता है तो देह गिर पड़ता है ॥ ३१ ॥ ॥ अधिस देह में जरा सा दु:ख होते ही जीव चिल्लोने लगता है, वही देह, मेरे बिना जलाई जाने पर भी हिलती सक नहीं है।। ३१६।। तो फिर जीव के दु:ख में हेतु है-ग्रहं कार। "में करता है, में बोलता है" ऐसा ग्रह-कार करके बोलने के कारण ही उस पर मार पड़ा करती है। ३२०॥ "इंसलिए इन दोनों ने जो कुछ किया ब्रह मैंने ही किया और मैंने ही उसे मिटाया भी"।। ३२१।। ऐसा समझ कर इन दोनों की तुम सब वैष्ण्य क्षिग अभेद दृष्टि से देखना-अपनी ही भौति समझना ॥ ३२२ ॥ "( फिर भी कहता हूँ कि ) जो मेरे हों, वे केरी इस ब्राज्ञा को सुनें । इन दोनों को जो श्रद्धा पूर्वक भोजन देंगे ।।३२३।: तो अनन्त ब्रह्माण्डों में जितना

अनन्त ब्रह्माण्ड-माभे जत मधु वैसे। जे ह्य कृष्णीर मुखे दिले प्रेम रसे।।३२७।। ए-दुइरे वट-मात्रो दिव जेइ जन। तार से कुब्लोर मुखे मधु-समर्पण ॥३२४॥ ए-दुइ-जनेरे जे करिव परिहास। ए-दुइर अपराधे तार सर्व माश"।।३२६।। शुनिना वैष्णव गरा कान्दे महा प्रेमे। जगाइ-माधाइ-प्रति करे परसामे ॥३२७॥ प्रभु बोले ''जून सब भागवत गरा। चल सभे जाइ भागीरधीर चरण ॥३२०॥ सर्व-गरा-सिहत ठाकूर विश्वमभर। पिंडला जाह्नवी जले बन माला घर ।।३२६।। कीर्तन आनन्दे जल भागवत गरा। शिशु-प्राय चखल-चरित्र सर्व क्षरा।।३३०।। महा भव्य वृद्ध सब, सेहो शिशु मति । एइ मत इय विष्णु भक्तिर शकति ॥३३१॥ गङ्गा स्नान-महोत्सव कीर्त नेर शेषे। प्रमु-भत्य-वृद्धि गेल आनन्द आवेशे ॥३३२॥ जल देइ प्रभु-सर्व-बैष्ण्यिर गाय। केही नाहि पारे, सभे हासिया पलाय ॥३३३॥ जल युद्ध करे प्रभु बार जार सङ्घो। कथो क्षण युद्ध करि सभे देइ भङ्घो।।३३४।। क्षणे केलि अद्वैत-गौराञ्ज-नित्यानन्दे । क्षणे केलि हरिदास-श्रीवास-मुकून्दे ।।३३४।। श्रोगर्भ, श्रीसदा शिव, मुरारि, श्रीमाच्,। पुरुषोत्तम सञ्जय, बुद्धि मन्त खात ॥३३६॥ विद्यानिधि, गङ्कादास, जगदोश नाम । गोपी नाथ, गदाधर, गरुड, श्रीराम ॥३३७॥ गोविन्द,श्रीघर,कृष्णानन्द,काशीश्वर । जगदानन्द,गोविन्दानन्द, श्रीशुक्लास्वर ॥३३=॥ अनन्त चेतन्य भत्य, कत निव नाम । वेद व्यास हैते व्यक्त हदवे पुराण ॥३३६॥ अन्योन्ये सर्व जन जल केलि करे। परानन्द रसे केही जिने, केही हारे।।३४०।।

भी मधु है उसे प्रेम पूर्वक श्रोकृष्ण के मुख में देने से जो फल होता है।। ३२४।। "वही फल इन दोनों की बट के बीज के बराबर (अत्यल्प) अन्न देने से होगा-वह मानो तो श्रीकृष्ण के मुख में अनन्त ब्रह्माण्डों का मधुःसमर्पेश करना है ॥ ३२४ ॥ "और इन दोनों की जो हँसी करेगा, वह इन दोनों का अपराधी बनकर सर्वनाश को प्राप्त होगा" ।। ३२६ ।। यह सुन कर वैष्ण्य भक्त वृन्द महा प्रेम में श्राकर रोने छगे और जगाइ-मवाइ को प्रणाम करने लगे ।। ३२७ ।। प्रभु बोले-"भक्तजनो ! सब सुनो ! चलो ग्रब श्री गञ्जाजी को चले" ।। ३२= ।। तब सब परिकर सहित वनमाला घारी प्रभु विश्वम्भर वहाँ से चल कर गङ्गाजल में उत्तर पड़े ॥३२६॥ कीर्रात के आनन्द में सब भक्त लोग सब समय बालक की भाँति चंचल चरित करते रहते हैं ॥३३०॥ बड़े र सब बूढ़े लीगों में भी बाल स्वभाव जा जाता है विष्णु भक्ति की शक्ति ऐसी ही होती है।। ३३१।। कीर्तान की समाप्ति पर गङ्गा स्नान महोत्सव प्रारम्भ हुआ-जिसमें आनन्द के आवेश में स्वामी-सेवक बुद्धि लीप हो गई।। ३३२।। प्रमु सब भक्तों के ऊपर जल उछालते हैं पर प्रमु के ऊपर कोई डाल नहीं पाता सब हार २ कर हँसते हुए भाग जाते हैं ।। ३३३ ।। प्रभु जिस जिसके साथ जल युद्ध करते हैं, उसे थोड़ी हो देर में हरा देते हैं ॥ ३३४ ॥ कभी श्री शह त. श्रो गौरांग और श्री नित्यानन्द में जल केलि होती है तो कभी जल केलि हरिदास, श्रीवास, मुकुन्द में होती है ।। ३३४ ।। श्रीगर्भ, श्री सदाशिव मुरारि, श्रीमान्, पुरुषोत्तम \*संजय, बुद्धिमन्त खान, ॥ ३३६ ॥ पुण्डरीक विद्यानिधि, गङ्गादास, जगदीश, गोपीनाथ, गदाधर, गरुड श्री-राम ॥ ३३७ ॥ गोविन्द, श्रीधर, कृष्णानन्द, काशीरवर, जगदानन्द, गोविन्दानन्द, श्री गुक्लाम्बर ॥३३८॥ इस प्रकार कहाँ तक नाम गिनाएँ। श्री चैतन्य चन्द्र के श्रनन्त भृत्य हैं। वे सब वेद व्यास द्वारा प्रारा में प्रकाशित होंगे ।।३३६।। सब लोग परस्पर में जल-केलि कर रहे हैं। परानन्द रसमें मतवाले बने कोई जीतते है तो कोई हारते है ।।३४०।। श्री गदाघर श्रीर श्री गौरांग मिल कर जल कीड़ा कर रहे हैं, और श्रीनित्या-

7,1

]

गदाघर-गौराङ्ग मिलिया जल केलि। नित्यानन्द-अद्वैते खेलये हद्द मेलि॥३४१॥ अद्वौत-नयने नित्यानन्द कुतूहली। निर्घात् करिया जल दिला महाबली।।३४२।। दूइ चक्षु श्रद्धंत मेलिते नाहि पारे । महा क्रोधा वेशे प्रभु गाला गालि पाड़े ।।३४३।। "नित्यानन्द मद्यप करिल चक्षु काण। कोथा हैते मद्यपेर हैल उपस्थान।।३९४।। श्रीनिवास पण्डितेर मुले जाति नाट्या । कोथाकार भवधूत आनि दिल ठाजि ।।३७४।। शचीर नन्दन चोरा एत कम्मं करे। निरवधि अवधूत-संहति विहरें ।।३४६।। नित्यानन्द बोले "मुखे नाहि वास' लाज । हारिले आपने,आर कन्दले कि काज" ॥३४७॥ गौरचन्द्र बोले "एक-बारे नाहि जान । तिन-बार हइले से हारि-जिति-मानि" ।।३४८।। आर बार जल युद्ध श्रद्धैत-निताइ। कौतुक लागिया एक-देह दुइ ठाञा ।।३४६।। दुइ जने जल युद्ध-केहो नाहि पारे। एक-बार जिने केहो धार-वार हारे।।३४०।। आर-वार नित्यानन्द सम्भ्रम पाइया। दिलेन नयने जल निर्घत्त करिया ।।३५१॥ अर्द्धैत पाइया दुःख बोले 'माता लिया । संन्यासी ना हय कभु ए ब्रह्म विध्या ॥३४२॥ पश्चिमार घरे घरे खाइयाछे भात । कुल जन्म जाति केही ना जाने कीयात ॥३५३॥ माता पिता गुरु नाहि, ना जानि कि रूप। खाय परे 'सकन, बोलाय अवधूत' ।।३५४।। नित्यानन्द-प्रति स्तव करे व्यथ देशे । शुनि नित्यानन्द प्रभु गरा-सह हासे ॥३५५॥ "संहारिव सकल, ग्रामार दोव नाञि" । एत विल जले झाँपे<sup>7</sup> ग्राचार्य गोसाञा ।।३५६॥ आचार्येर कोधे हासे' भागवत गरा। कोधे तत्त्व कहे, जेन शुनि कुवचन ।।३५७।।

ीर श्री अद्वेत मिल कर खेल रहे हैं।। ३४१।। महाबली कौतुकी नित्यानन्द जी ने श्री अद्वेत के नेत्रों ्से जल मारते हैं।। ३४२।। जिससे कि अद्भेत आँखें खोल नहीं पाते और बड़े कोघ में भरकर गाली ्ते हैं !! ३४३ !! (यथा) 'अरे इस मतवाले नित्यानन्द ने मेरी आँख कानी कर दीं । न जाने यह मत-कहाँ से यहाँ आ गया है।।३४८।। ''श्रीवास पण्डित की तो जड़ से कोई जाति नहीं है। (तब ही तो) 🐠 5 एक श्रवधूत को लाकर अपने घर में बास दिया है।।,३४४.।। ''यह चोर शचीनन्दन भी तो यही सब रता है-सदा अवधूत की संगति में घूमता रहता है" ॥ ३४६ ॥ तब नित्यानन्द जी बोले-''ऐसा कहने हैं लज्जा भी नहीं आती अपने आप हार जाने पर दूसरों से झगड़ने का क्या काम"।। ३४७ ।। प्रभु न्द्र बोले-''हम एक बार की नहीं मानेंगे। तीन बार खेल होने पर हार-जीत मानी जायगी''।।३४८॥ कर दूसरी बार श्री श्रद्धैत और श्री नित्यानन्द में जल-युद्ध ठन गया कौतुक के लिए ही तो यह एक देह र हैं।। ३9£।। दोनों जनों में जल-युद्ध हो रहा है। कोई क्रिसी को हरा नहीं पाता है। एक बार कोई भी जाता है तो दूसरी बार हार जाता है।। ३५०।। नित्यानन्द जी ने हडबड़ा कर दुबारा अद्वेत जी खों में जल दे मारा।। ३५१ ी। दु:ख पाकर अद्वेत जी बोले- 'यह मतबाला तो संन्यासी कभी नहीं है बहा-बधिक है।। ३४२।। पश्चिमी हिन्दुस्तानियों के घर २ में इसने भात खाया है। इसके कुल जन्म, को कोई नहीं जानता कि यह कहाँ का है।। ३५३।। "इसके माता, पिता, गुरु भी नहीं है न जाने क्या कृष्ण है सब कुछ खाता-पहनता है और कहलाता है "अवधूत"।। ३५४।। इस प्रकार अह त जी निल्या-ों की निन्दा के छल से स्तुति करते हैं जिसे सुनकर नित्यानन्द प्रभु परिकर सहित हँसते हैं।। ३५५।। भृद्ध ताचार्य प्रभु ' सब का संहार कर डालू गा, इसमें मेरा दोष नहीं है" इतना कह कर जल में कद पड़े है। बाचार के कोच पर मानवत गरा हुँसते हैं। कोच में भरे हुए कहते तो

हेन रस-कहेर मर्म ता बुझिया। भिन्त ज्ञाने निन्दे वन्दे से मरे पुड़िया ।।३५५।। निरुचय गौराङ्ग चन्द्र जारे कृपा करे। से-इ से वैष्णव वाक्य बुझिवारे पारे ॥३५९॥ सेइ कथो क्षरों दूइ महा कुतूहली। नित्यानन्द-अद्वैते हडल कोला कोलि ॥३६०॥ । महा मत्त दृइ प्रभू गौरचन्द्र-रसे। सकल गङ्कार माभे नित्यानन्द्रं भासे ॥३६१॥ हेन मते जल केलि कीर्त नेर शेषे। प्रति रात्रि सभा लैया करे प्रभु रसे ॥३६२॥ ए लीला देखिते मनुष्येर शक्ति नाइ। सबे देखे देव गरा सङ्गोपे तथाइ॥३६३॥ सर्व-गरो गौरचन्द्र गङ्गा स्नान करि । कूले उठि उच्च करि बोले 'हरि' हरि' ॥३६४॥ सभारे दिलेन माला-प्रसाद-चन्दन। विदाय हइला सभे करिते भोजन ॥३६५॥ जगाइ-माधाइ समर्पिला सभा' स्थाने । आपन-गलार माला दिला दुइ जने ।।३६६॥ ए सब लीलार कमू अविध ना हय। 'आविभीव' 'तिरोभाव' मात्र वेदे कय।।३६७।। गृहे आसि प्रभु धृइलेन श्रीचरण। तुलसीर करिलेन चरण-वन्दन।।३६८।। भोजन करिते वसिनेन विश्वम्भर। नैवेद्यान्त आनि मा'ये करिला गोचर।।३६६॥ सर्व-भागवतेरे करिया निवेदन । अनन्त-ब्रह्माण्ड नाथ करये भोजन ॥३७०॥ परम-सन्तोषे महा प्रसाद खाइया । मुख शुद्धि करि वारे वसिला ग्रासिया ।।३७१।। वधू-सङ्गे देवे आइ नयन भरिया। महानन्द-सागरे शरीर दुवाइया ॥३७२॥ ग्राइर भाग्येर सोमा के विलेते पारे। सहस्र वदन प्रभु यदि शक्ति धरे।।३७३।। प्राकृत-शब्देओ जेवा यलिवेक 'ग्राइ'। आइ-शब्द-प्रभावेश्री तार दृ:ख नाइ ॥३७४॥

सुनने में कठोर वचन जैसा लगता है।। ३४७।। ऐसे रसमय कलह का मर्भ न समझ कर जो इन दोंनों की भिन्न जानकर एक की निन्दा और दूसरे की बन्दना करता है, वह (अपराध से) जल कर भस्म हो जाता है ।।३४८। श्री गौरांग चन्द्र जिस पर कृपा करते हैं, वही निश्चय करके वैष्णवों के वाक्यों को समझ सकता है।। ३४६।। कुछ समय पश्चात् वे दोनों महा कौतुकी श्री नित्यानन्द श्रीर श्री श्रद्धैत में परस्पर में आलि-गेन हुआ ।। ३६० ।। दोनों प्रभु गौरचन्द के रस में मतवाले बने हुए हैं और नित्यानन्द तो सारी गङ्गामें तैरते फिर रहे हैं ॥ ३६१ ॥ इस प्रकार की जल-कीड़ा, कीर्तान की समाप्ति पर प्रत्येक रावि प्रमु गौरचन्द्र संबकी लेकर बड़े आनन्द में किया करते हैं।। ३६२।। इस लीला को देखने की शक्ति मनुष्य में नहीं है, केवल देव-गरा ही गुप्त होकर इसे देखते हैं।। ३६३ ॥ इस प्रकार सब परिकरों के साथ गङ्गा स्नान करके प्रेम्न गौर् चन्द्र बाहर किनारे पर निकले और ऊँचे स्वर से "हरि बोल" 'हरि बोल" व्वनि की ।। ३६४ ॥ प्रभु ने संब को माला और प्रसादी चन्दन दिया और सब भक्त लोग भोजन के लिए बिदा हुए ।।३६४॥ प्रभु ते जेगाई- ल मधाइ को सब भक्तों के हाथ सौंपा और दोनों को अपने गले को माला दी।। ३६६।। इन सब लोलाओं की ै कभी समाप्ति नहीं है, इनका केवल आविर्भाव-तिरोभाव मात्र होता है-यही वेद कहते हैं ॥ ३६७ ॥ प्रभू ने गृह में आकर श्री चरेगा घोए और तुलसी जो को चरगा-बन्दना की ।। ३६८ । फिर<sup>े</sup> विश्वम्भर देव भीजन व के लिए बैठे। शची माता ने निवेदित अन्न लाकर सन्मुख रक्खा ।। ३६१ ।। सब भक्तों को निवेदक करके " ग्रनन्त ब्रह्माराडों के नाथ भोजन करते हैं ॥३७०॥ प्रभु ने परम संतोष के साथ महा प्रसाद पाया, और फिर " म्ख शुद्धि के लिए बाहर आकर बैठे।। ३७१।। शची माता बध के साथ नेस मर पुत्र को देख रही हैं और महान् आनन्द सागर में डूब रहो हैं।। ३७२।। सहस्र वदन वाले अनन्त देव के यदि सामर्थ्यं भी ही तीभी शबी माता के भाग्य की सीमा का पार न पा सकें।। ३७३ ।। प्राकृत भाषा में जो लोग 'ग्राइ' (माता) शब्द न

पुत्र र श्रीभूख देखि ग्राह जगन्माता । निज देह आइ नाहि जाने याछे कोथा ।।३७४।। विश्वम्भर चलिलेन करिते शयन। तखन विदाय करे गृप्त देव गए।।।३७६।। चतुर्भुं ख-पञ्च मुख आदि देव गए। निति श्रासि चैतन्येर करये सेवन ॥३७७॥ देखिते ना पाय इहां केहो आज्ञा विने । सेइ प्रमु अनुप्रहे बोले कारो स्थाने ।।३७८।। कोन दिन वसिया थाकये विश्वमभर। सम्मुखे आइछा मात्र कोन अनुचर ॥३७५॥ "माइ-खाने थाक" प्रभु बोलये मापने । "चारि-पाँच-मुख गुला लोटाय अञ्जने ॥३=०॥ पिड्या श्राख्ये जत नाहि लेखा जोखा । तोमरा-सभेरे कि ए गुला ना दे देखां ।।३ प्रा कर-जोड करि बोले सब भक्त गरा। "त्रिभवने करे प्रभू ! तोमार सेवन ॥३८२॥ श्रामरा-सभेर कोन शक्ति देखि वार । विने प्रमु ! तुमि दिले इष्टि-श्रधिकार" ।।३८३।। ए सब ग्रद्ध त चेतन्येर गुप्त कथा। सर्व-सिद्धि हय इहा श्विले सर्वथा।।३८४।। इहाते सन्देह किछ ना करिह मने । अज-भव निति आइसे गौराङ्कोर स्थाने ।।३८४।। हेन मते जगाइ-माधाइ-परित्रांसा। करिला श्रीगौर चन्द्र जगतेर प्रासा।।३८६।। सभार करिव गौर सुन्दर उद्घार। व्यतिरिक्त वैष्णव निन्दक दूराचार ॥३८७॥ शुक्र पाणि-सम यदि भक्त निन्दा करे। भागवत प्रमाण-तथापि शोध मरे।। ३==।। तथाहि भागवते (५। १०। २४)-"महित्रमानात् स्वकृताद्धि गुलपाणिः" ॥३८६॥ दूरादिष नक्ष्डयस्य हेन वैष्णवेरे निन्दे' असर्वज्ञ हइ। से जनेर ग्रधः पात सर्व-शास्त्रे कइ। ३६०।।

बोर्लेगे, उनके सब दुःख 'आइ' शब्द के प्रभाव से जाते रहेंगे ।।३७४।। पुत्र के श्रामुख को देख कर जगन्माता 'ग्राइ' को अपनी देह की भी सुधि नहीं है कि वे कहाँ है।। ३७४।। फिर विश्वम्भर देव शयन के लिए चले, तो देवता लोग भी गुप्त रूप से बिदा लेकर चले ।। ३७६ ।। चतुर्मु ख पंचमुख ग्रादि देवता लोग नित्य प्रति आकर श्री चैतन्य चन्द्र की सेवा करते हैं।। ३७७ ।। परन्त्र प्रभु को ग्राज़ा बिना कोई भी इनको नहीं देख भाते हैं। प्रभु ही स्वयं कृपा करके किसी २ को दिखला देते हैं।। ३७८।। किसी दिन विश्तम्भर बैठे हए हैं कि सामने कोई सेवक आ गया।। ३७९।। तो प्रभु स्वयं उससे कहते हैं-"माता के पास जाकर रही। आंगन पर चार पाँच मुख वाले लोट पोट हो रहे हैं ।। ३८० ।। कितनी संख्या में ये पड़े हुए हैं, इसका कुछ हिसाब किताव नहीं है। तुम लोगों को ये सब विखाई नहीं पड़ते क्या"।।३८१।। सब भक्त लोग हाय जोड़ कर बोले "प्रभी ! त्रिभुवन आपकी सेवा करता है ।। ३८२ ।। प्रभी ! जब तक इनके दर्शन का अधिकार आप हमें न दें, तब तक इनको देखने की शक्ति हम सब की कहाँ हैं"।। ३८३॥ श्री चैतन्य चन्द्र की ये सब अद्भुत गुप्त कथाएँ हैं। इनके श्रवण करने से निश्चय हो सर्व सिद्धि होती है।। ३८४।। ब्रह्मा, शङ्कर आदि देवता लोग नित्य प्रति श्री गौरांग देव के सभीप आते हैं-इसमें कुछ भी सन्देह मन में नहीं करना ।। ३८५ ॥ इस प्रकार जगत् के प्राण श्री गौरसुन्दर ने जगाइ-मधाइ का उद्घार किया ।। ३=६ ।। श्री गौरसुन्दर सभी का उद्घार करेंगे, एक वैष्एाव निन्दक दुराचारी को छोड़ ।। इटल ।। इसमें भागवत का प्रमारण है कि यदि जूलपाणी शब्द जैसा भी भक्त की निन्दा करता है, तो वह उस अपराध से शीझ ही मरता है ॥३८८॥ यथा (भाग. ५. १०. २५ ) महत् पुरुष का अपमान करने से अपने किये हुए उस कमें के फल से, मुझ शूलपासी जैसा भी कीं ही नष्ट हो जाता है-इसमें सन्देह नहीं है ।। ३-६ ।। फिर जो ग्रल्पज्ञ जन वैष्णुवों की निन्दा करते हैं. उनको अधःपतन होता है-यही सब शास्त्र कहते हैं ॥ ३६० ॥ जो श्रीकृष्ण का नाम सब पापों का महान्

सर्व-महा प्रायश्चित जे कृष्णेर नाम । वैष्णवापराधे से-इ नामे लय प्राण ॥३६१॥ पद्म पुराणेर एइ परम वचन । प्रेम भक्ति हय इहा करिले पालन ॥३६२॥ तथाहि पद्म पुराणे ब्रह्म खण्डे २५ वाँ अध्याय १४ वाँ क्लोक

"सतां निन्दा नाम्नः परममपराधं वितनुते। यतः ख्यांति यातं कथमु सहते तद्विगरिहाम्" ॥३६३॥ जेइ 'शुने दुइ-महा दस्युर उद्धार। तारे उद्धारिव गौरचन्द्र स्रवतार।।३६४॥ ब्रह्म दैत्य-पावन गौराङ्ग ! जय जय। करुणा सागर प्रभु परम सदय। ३६४॥ सहज-करुणा सिन्धु महा कुपा मय। दोष नाहि देखे प्रभु, गुण मात्र लय।।३६६॥ हेन-प्रभु-विरहे जे पापि-प्राण रहे। सवे परमायु-गुण, बार किछु नहे।।३६७॥ तथापिह एइ कुपा कर' महाशय। "श्रवणे वदने जेन तोर यश लय।।३६६॥ आमार प्रभुर सङ्गे गौराङ्ग सुन्दर। जथा वैसे, तथा जेन हङ अनुचर"।।३६॥ चैतन्य कथार आदि अन्त नाहि जानि। जे-ते-मते चैतन्यर यश से वाखानि।।४००॥ गण-सह प्रभु पाद पद्मे नमस्कार। इथे अपराध किछु नहुक आमार।।४०१॥ श्रीकृष्ण चैतन्य नित्य।नन्द चाँद जान। वृन्दावन दास तछु पद जुगे गान।।४०२॥

## अथ चौदहवाँ अध्याय

जय जय शवी पुत्र स्वयं भगवान्। जय नित्यानन्दाद्वैत करुणानिधान।।१॥ चतुर्भुं ख-पश्चमुख-स्रादि देव गणा। निति आसि चैतन्येर करये सेवन।।२॥

प्रायश्चित है वही वैष्ण्व अपराध होने पर प्राण् ले लेता है ।।३६१।। पद्मपुराण का यह (नीचे दिया हुआ) परम वचन है, इसके पालन करने से प्रेम-भक्ति का उदय होता है ।। ३६२ ।। यथा:-पद्मपुराण, ब्रह्मखण्ड में २५ वाँ अध्याय का १४ वाँ श्लोक:-''सत्पुरुषों की निन्दा श्री हरिनाम के निकट परम अपराध को विस्तार करती है । भला जिन सत्पुरुषों से नाम को नाम मिला, उनकी हो निन्दा नाम कैसे सह सकता है" ।।३६३।। जो इन दो महान् दस्यु (जगाइ-मधाइ) का उद्धार सुनेंगे श्री गौरचन्द्र उनका उद्धार करेंगे ।। ३६४ ।। हे व्रह्मदैत्य पावन कारी गौरांग ! हे करणा सागर ! हे परम दयानु प्रभो ! आप की जय हो, जय हो ।।३६६।। प्रभु सहज करणा सिन्धु हैं, महान कृपानु हैं, वे दोष तो नहीं देखते हैं, वे तो केवल गुर्ण ही लेते हैं ।।३६६।। ऐसे प्रभु के विरह में जो ये पापी प्राण्ण रह रहे हैं, वह केवल परमायु के गुण से, और किसी कारण से नहीं ।। ३६७ ।। तथापि हे महाशय ! यही कृपा करें कि मेरे श्रवण और मुख आपके यश को ही ग्रहण करते रहें ।। ३६८ ।। श्री र मेरे प्रभु (नित्यानन्द) के साथ गौरांग सुन्दर जहाँ विराजें, वहाँ मैं उनका अनुचर बन कर रहूँ ।। ३६६ ।। श्री चंतन्य चन्द्र की कथा का मैं ग्रादि अन्त कुछ नहीं जानता हूँ । मैं तो जैसे तैसे श्री चैतन्य का यश वखान करता हूँ । ४०० ।। सब परिकरों के सहित प्रभु गौरचन्द्र के पादपद्मों में नमस्कार है । इसमें मेरा कभी कोई ग्रपराध न हो जाय ।। ४०१ ।। श्री कृष्ण चैतन्य और श्री नित्यानन्द चन्द्र को ग्रपना सर्वस्व जान कर यह वृन्दावन दास उनके चरण कमलों में उनका कुछ यश गान समर्पण करता है ।। ४०२ ।।

इति श्री चैतन्य भागवते मध्यखण्डे जगाइ-मधाइ उद्घार वर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्याय: ॥

स्वयं भगवान् शची-मुत की जय हो, जय हो। करुणा निधान श्री नित्यानन्द श्रीर श्री अद्वैत की जय हो।।१।। कनक किरएा-वान गौरांग मुन्दर का कलेवर प्रेम के भार से डगमगा रहा है। रंगीले गौरांग

१५६ ]

स्राज्ञा विने केहो इहा देखिते ना पारे। ताना पुनि ठाकुरेर सभे सेवा करे।।३।। सर्वं दिन देखे प्रभुजत लीलाकरे। शयन करिले प्रभु समेचले घरे॥।।।। ब्रह्म दैत्य-दुइर से देखिया उद्घार। आनन्दे चलिला ता'इ करिया विचार। ५॥ "एमत क्रारूण्य आखे चैतन्येर घरे। ए मत जनेरे प्रभु करये उद्धारे।।६॥ भाजि बड़ चित्ते प्रभु दिलेन भरसा । 'ग्रवस्य पाइव पार' घरिलाङ ग्राशा' ।।।।। एइ मत अन्योऽन्ये करि सङ्कथन। महानन्दे चलिला सक्ल देव गरा।।=।। प्रभु-स्थाने प्रत्यह आइसे धर्मराज। आपने देखिल प्रभु चैतन्येर काज ॥६॥ चित्र गृप्त स्थाने जिज्ञा सये प्रभु यम । "किवा ए दुइर पाप, किवा उपराम" ॥१०॥ चित्र गुप्त बोले "शुन प्रभु धर्मराज। ए विफल परिश्रमे आर किवा काज ॥११॥ लक्षेक कायस्थ यदि एक भास पढ़ि। तथापि पाइते अन्त शीघ्र नहे वड़ि॥१२॥ तुमि यदि जुन लक्ष करिया श्रवण। तथापिह जुनि वारे तुमि से भाजन ॥१३॥ ए-दुइर पाप निरन्तर दूते कहे। लिखिते कायस्य सव उत्तापित हये।।१४॥ ए-दूइर । पाप दूत कहे अनुक्षरा । इहा लागि दूत कत खाइल माररा ।।१४।। दूत बोले "पाप करे सेई दुई जने। लिखाइते भार मोर, मोरे मार' केने"।।१६॥ ना लिखिले हय शास्ति, हेन करि लिखि। पर्वत-प्रमारा 'गडा' ग्राछे तार साक्षी। १७॥ ग्रामराओ कान्दि याछि ओ-दुइ लागिया । के मते वा ए यातना सहिव आसिया ॥१८॥

सुन्दर नृत्य कर रहे हैं।। टेक १।। चतुर्मु ख पंचमुख आदि देवगए। नित्य प्रति आकर श्री चैतन्य देव की सेवा करते हैं।। २।। प्रभुकी आज्ञा बिना उनकी इस सेवा को कोई देख नहीं पाता है परन्तु वे सब प्रभु की सेवा करते हैं।। ३।। प्रभु जो २ लीला करते हैं उसे वे सब दिन भर देखते हैं ग्रीर प्रभु के शयन करने पर वे सब घर चले जाते हैं।। ४।। आज दो ब्रह्म दैत्यों का उद्धार देख कर वे उस पर विचार करते हुए ग्रानन्द मे

चले जा रहे हैं।। १।। (यथा) ''ओह ! श्री चैतन्य देव के घर में ऐसी करुए। भी हैं! वे प्रभु ऐसे जनों का भी उद्धार करते हैं।। ६।। प्रभु ने आज हमारे वित्त की बड़ा ही भरोसा दिया। अव हमें भी यह आशा हो गई कि हम भी अवश्य पार हो जायँगे ॥,७ ॥ इस प्रकार से परस्पर में वार्त्तालाप करते हुए सब देवता छोग महान् आनन्द में चले जा रहे हैं।। प।। प्रभु के समीप धर्मराज भी नित्य ग्राया करते हैं। उन्होंने भी आज श्री चैतन्य प्रभु के कार्य को आप देखा। १। तब वे प्रभु यमराज (धर्मराज) चित्रगुप्त से पूछते हैं कि "इन दोनों के क्या २ पाप थे और क्या उनके लिए उपयुक्त दण्ड था"।। १०।। चित्रगृप्त बोला-"हे प्रभू धर्मराज!

स्निए ! इस (लेखा-जोखा) के व्यर्थ परिश्रम से मतलब ही क्या"।। ११।। "(इनके पापों को ) यदि एक लाख कायस्य (लेखक-मुनीम) एक महीना तक पढ़ें तौभी वे पढ़कर जल्दी खतम नहीं कर पार्यंगे।। १२।। और आप यदि लाख कान बना कर सुनें तो ऐसे सुनने वाले एक आप ही होंगे।। १३।। "इन दोनों के पापों

को दूत लोग आ २ कर लगातार कहते ही रहते है, जिन्हें लिखते २ मुनीम लोगों को गर्मी चढ़ जाती है ।। १४।। (तो जब इधर) दूत लोग इनके पापों को क्षए। २में कहते ही जाते हैं, (तो उधर मुनीम लोगों का लिखते २ दिमाग गर्म हो जाने के कारएा) कितने ही दूतों को तो मार खानी पड़ती है ॥१४॥ तब दूत कहते

हैं--"जब वे दो जने तो पाप करते जाते हैं और लिखवाने का जिम्मा हमारे ऊपर हो है, तो फिर हमें मारतें क्यों हैं ?" ।। १६ ।। न लिखें तो दण्ड मिन्ने, इसलिए मुनीम लोगों को भी लिखना पड़ता है। लिख लिख कर बही खातों का ढेर लगकर एक पर्वत वन गया यही उनके पापों का साक्षी है।। १७।। हम भी उन दोनों के

तिल मात्र महा प्रभु सब कला दूर । एवे आज्ञा कर' गडा' डुवाइ प्रचुर । १£। क भुनाहि देख यम ए मत महिमा पातिक-उद्धार जत तार एइ सीमा। २०। स्वभाव-वैष्ण्यव यम-सूर्तिमन्त धर्म। भागवत धर्मेर जानये सव-मर्म।।२१।। जखन शुनिला चित्र गुप्तेर वचन। कृष्णावेशे देह पासरिला ततक्षरा।।२२।। पिंडला मूर्चिछत हैया रथेर उपरे। कोथाओ नाहिक धातु सकल शरीरे।।२३।। आथे व्यथे चित्र ग्रा-श्रादि जत गरा। धरिया लागिला सभे करिते कन्दन ॥२४॥ सर्व देव रथे जाय कीर्त्तन करिया। रहिल यमेर रथ शोकाकुल हैया ॥२४॥ दुइ ब्रह्म-असुरेर मोचन देखिया। सेइ गुण-कर्म्म सभे चलिल गाइया।।२६।। काहो केही ना जानये ग्रानन्द-कीर्त्त ने। कारुण्य देखिया केही करये क्रन्दने ॥२७॥ रहियाछे यम-रथ-देखे देव गरी। रहिल सकल रथ यम-रथ-स्थाने।।२८।। शेष, अज, भव, नारदादि ऋषि गरी। देखे पड़ि आछे, यमदेव अचेतने।।२६।। विस्मित हइला सभे-ना जानि कारए। वित्र गुप्त कहिलेन सकल कारए।।।३०।। 'कृष्णावेश' हेन जानि ग्रज-पञ्चानन । कर्ण मुले सभे मिलि करये कीर्रान ॥३१॥ उठि लेन यमदेव कीर्तन श्रुनिया। चैतन्य पाइया नाचे महा मत्त हैया।।३२।। उठिल परमानन्द देव-सङ्कीर्तान । कृष्णेर ग्रावेशे नाचे सूर्येर नन्दन ।।३३ । यम नृत्य देखि नाचे सर्व-देव गण। नारदादि-सङ्गे नाचे अज-पञ्चानन।।३४।।

दे"।। १६ ।। यमराज ने ऐसी महिमा कभी नहीं देखी थी। जितने भी पातिकयों का उद्घार हुआ है, उन सब की सीमा है—यही (जगाइ-मधाइ) जद्धार ।।२०॥ यमराज का वैष्णव स्वभाव है, वे मूर्तिमान् धर्म है, भाग-वत् धर्म के मर्म को सब जानने वाले हैं ॥ २१ ॥ (ग्रतएव) जब उन्होंने वित्रगुप्त के वचन सुने तो तुरन्त ही कृष्ण भक्ति के ग्रावेश में देह को भूल गए ॥ २२ ॥ और मूच्छित होकर रथ के ऊपर गिर पड़े-समस्त शरीर में कहीं चेतनता न रही ॥ २३ ॥ तब चित्रगुप्त ग्रादि सब गएों ने हडबड़ा कर उनको सम्हाला ग्रीर उनको पकड़ कर वे सब रोने लगे ॥ २४ ॥ ग्रीर सब देवता तो अपने २ रथ पर बैठे प्रभु को छीला का कीर्तान करते हुए जा रहे हैं परन्तु यमराज का रथ (गएगों के) शोकाकुछ होने से वहीं रह गया ॥ २४ ॥ दो ब्रह्म राक्षसों का उद्धार देख कर, प्रभु के उन्हों सब गुएगुं कर्म को गाते हुए और सब देव गण जा रहे हैं ॥ २६ ॥ कीर्तन के ग्रावन्द में किसी को किसी की खोज खबर नहीं है । कोई २ प्रभु को अद्भुत करएगा को देख कर रो भी रहे हैं ॥२७॥ जब देवताश्रों ने देखा कि यमराज का रथ पीछे रह गया, तो वे अपने २ रथ को वहाँ ले आए ॥ २८ ॥ (वहाँ आकर) शेवजी, ब्रह्मा, शिव, नारद आदि ऋषियों ने देखा कि यमराज रथ पर ग्रचेत पड़े हैं ॥ २६ ॥ इनका कारएग न जानने से सब बड़े विस्मित हुए। तब चित्रगुप्त ने सब कारएग सुनाया ॥ ३० ॥ उनमें कृष्णा भिक्त का आवेश हुआ है—ऐसा जानकर ब्रह्मा, शिव आदि सब मिल कर उनके कर्गा-मूल में उनमें कृष्णा भिक्त का आवेश हुआ है है। से सा जाने से सब बड़े विस्मित हुए। तब चित्रगुप्त ने सब काररण सुनाया ॥ ३० ॥ उनमें कृष्णा भिक्त का आवेश हुआ है—ऐसा जानकर ब्रह्मा, शिव आदि सब मिल कर उनके कर्गा-मूल में

कृष्ण कोर्त्त करते हैं । ३१ । कीर्त्त सुनकर यमदेव उठ बैठे । चेतनता लौट आने पर वे महामत्त होकर नाचने लगे ।। ३२ ।। देवताओं के संकीर्तान में परमानन्द उदय हो श्राया । सूर्यनन्दन यमराज कृष्ण-प्रेम के श्रावंश में नाच रहे हैं ।। ३३ ।। यम के मृत्य को देख सब देवता लोग भी नाचने लगे । श्री नारदादिकों के साथ ब्रह्मा-शिव नाचने लगे ।।३४॥ देवताओं का मृत्य सावधान होकर सुनो । यह अत्यन्त गृह्य है । इसको

लिए रोये हैं कि वे दोनों यहाँ (नरक में) आकर कैसे यहाँ को यातन एँ सहेंगे ।। १८ ।। परन्तु महाप्रभु ने क्षणा भर में उनके सब पाप दूर कर दिए। अब आज्ञा करिये-इस पर्वत जैसी ढेरी को (कहीं समुद्र में) हुवा

देव गण-नृत्य शुन सावधान हैया। ग्रति गुह्य-वेदे व्यक्त करि वेन इहा ॥३५॥ श्रीराग-नाचइ वर्मराज, छाडिया सकल काज, कृष्णावेशे ना जाने ग्रापना'। स्मङरिया श्रीचैतन्य, बोले "अति धन्य धन्य, पतित पावन धन्य वाना" ॥१॥ हुँ हुङ्कार गरजन, स पुलक महा प्रेम, यमेर भावेर अन्त नाइ। विह्नल हइया यम, करे बहु कन्दन, स्मङरिया जगाइ माधाइ॥२॥ यमेर जतेक गण, देखिया यमेर प्रेम, आनन्दे पड़िया गड़ि जाय। चित्र गुप्त महा भाग, कृष्णे वड़ अनुराग, माल साट पूरि पूरि घाय।।३।। नाचे प्रभु शङ्कर, हइया दिगम्बर, कृष्णा वेशे वसन ना जाने। वैष्णुवेर अग्रगण्य, जगत् करये धन्य, कहिया तारक-राम नामे।।४। शिव नाचे महानन्दे, जटाग्रो नाहिक वान्धे, देखि निज-प्रमुर महिना। कार्तिक गरोश नाचे, महेशेर पाछे पाछे, स्मङरिया कारुण्येर सीमा ॥५॥ नाचे जे चतुरानन, भक्ति जार प्राग्ए धन, लइया सकल परिवार। कश्यय कर्दम दक्ष, मनु भगु महा मुख्य, पाछे नाचे सकल सभे महा भागवत, कृष्ण रसे महामत्त, सभे करे भक्ति-ग्रध्यापना। वेढिया ब्रह्मार पाशे, कान्दे छाड़ि दीर्घ खासे, स्मङरिया प्रभुर करुणा । ७।। देविष नारद नाचे, रहिया ब्रह्मार पाछे, नयने वहये प्रेम जल। पाइया यशेर सीमा, कोथावा रहिल वीएगा, ना जानये, म्रानन्दे विह्वल ॥ ।।।।। चैतन्येर प्रिय भ्रत्य, शुक देव करे नृत्य, भक्तिर महिमा शुक जाने।

लोटाइया पड़े धूलि, जगाइ माधाइ विलि, करे वह दण्ड परणामे।।६।। वेद व्यक्त करेंगे।। ३४ ॥ (पद-अर्थ) – सब कामों को छोड़ कर धर्मराज नाच रहे हैं। वे कृष्ण-प्रेम के आवेश में अपने को भूल गए हैं। श्री चैतन्य चन्द्र का स्मरण कर करके वे कह उठते हैं- "श्रापको धन्य है, श्रति घन्य है। आपके पतित पावन बाने को धन्य है।। १।। यमराज महान् प्रेमावेश में कभी हुँकार करते और कभी गरजते हैं, शरीर पुलकित हो रहा है। उनके भावों का अन्त नहीं है। जगाइ-मधाइ के ऊपर प्रभु की कृपा का स्मरण कर करके यमराज विह्नल हो जाते हैं और बहुत रोते हैं।। २ ।, यमराज के गण सब, उनके ऐसे प्रेम को देख कर मारे आनन्द के भूमि पर लोट पोट हो रहे हैं, चित्रगुप्त तो महाभग है, उनका श्रीकृष्ण में वड़ा अनुराग है। वे तो ताल ठोक कर उछलते फिरते हैं।। ३।। भोले राष्ट्रार बाबा तो दिगम्बर बन के नाच रहे हैं। कृष्ण घेम के आवेश में उन्हें वस्त्र की स्घ बुध ही नहीं। वे वैष्णावों में प्रग्र-गण्य है और तारक राम नाम सुना कर जगत् को धन्य कर रहे हैं ।। ४ ॥ ग्रयने प्रभू की महिमा को देखकर शिवजी महान् स्रानन्द में नाच रहे हैं, जटाओं को भी नहीं बाँधते हैं। और कात्तिकेय, गर्गेश भी प्रभु की करुगा की अवधि को स्मरण कर करके नाच रहे हैं।। ५।। भक्ति जिनका प्राण धन है ऐसे ब्रह्मा जी अपने सब परिवार सहित नाच रहे हैं। और ब्रह्मा जी के पीछे, कश्यप, कर्दम, दक्ष, मनु भग आदि प्रधान २ महाजन नाच रहे हैं।। ६।। सभी महा भागवत हैं, कृष्ण-रस में महामत्त हैं, भक्ति के झध्यापक हैं। वे ब्रह्मा जी को घेरे हुए, प्रभु की कृष्णा का स्मरण करके रुदन करते हैं और दीर्घ श्वास त्याग करते हैं ॥।।।। ब्रह्मा जी के पीछे दैवर्षि नारद भी नाच रहे हैं, उनके नेत्रों से प्रेम जल वह रहा है। प्रभु के यश की सीमा की पाकर आनन्द में विह्वल हो रहे हैं-वीए। कहाँ गिर पड़ी है, कुछ सुध ही नहीं है ।। =।। श्री चैतन्य प्रभु

नाचे इन्द्र सुरेश्वर, महाबीर वज्र धर, आएनाके करे बनुताय। सहस्र नथने धार, अविरत वहे जार, सफल हड्ल ब्रह्म शाप ॥१०॥ प्रभुर महिमा देख, इन्द्र देव वड़ सुखी, गड़ा गड़ि जाय परवशा। कोथा गेल वज्ज सार, कोथाय किरीट हार, इहारे से विल 'कृष्ण रस' ॥११॥ चन्द्र सूर्य पवन, कुबेर विह्न बरुण, नाचे सब-जत लोक पाल। सभेइ कृष्णीर भृत्य, कृष्णा रसे करे नृत्य, देखिया कृष्णीर ठाकुराल ॥१२॥ नाचे सब देव गण, सभे उलसित मन, छोट वड़ ना जाने हरिषे। बड़ हय ठेला ठेलि, तमु सभे कुत्हली, सत्य मुख कृष्ऐर बावेसे ॥१३॥ नाचे प्रभु भगवान्, 'अनन्त बाहार नाम, विनता नन्दन करि सङ्गी। सकल वैष्णव राज, पालन जाहार काज, आदि देव सेहो नाचे रङ्ग ॥१४॥ अज भव नारद, गुक आदि जत देव, अनन्त वेढ़िया सभे नाचे। अवतार, ब्रह्म दैत्य-उद्धार, सहस्र वदन गाय माम्हे।।१४॥ केही कान्दें केही हासे,' देखि महा परकाशे, केही मुच्छी पाय सेइ ठाजि। केहो बांले 'भाल भाल, गौरचन्द्र ठाकुराल, धन्य पापी जगाइ माधाइ'' ॥१६॥ नत्य गीत-कोलाहले, कृष्सा-यश सुमञ्जले, पूर्ण हैल सकल धाकाश। महा-जय जय-ध्वित, अनन्त ब्रह्माण्डे श्विन, अमङ्गलं सव गेल नाश ।।१७।।

का प्रिय शत्य श्री शुकदेव भी नाच रहे हैं। श्री शुक भक्ति की धिहिमा को जानते हैं, वे जगोइ-मधाइ का नाम ले ले कर धूल में लोट पोट होते हैं और अनेक प्रसाम करते हैं ॥ ६ ॥ देवताओं के ईश्वर, अजधारी महाबीर इन्द्रराज भी नाच रहे हैं तथा अपने को विक्कार दे रहे हैं। उनके सहस्र नेत्रों से निरन्तर ग्रश्न की धाराएँ वह रही हैं, आज बहा शाप उनके लिए सफल हो गया ।। १० ।। प्रमु की महिमा को देख कर इन्द्र-देव बड़े सुखी हैं और भाव विवश होकर भूमि पर लोट पोट हो रहे हैं। कहाँ गया उनका बजासार ! कहाँ रहे उनके किगेट हार !! इसका नाम है श्रीकृष्ण-रस !!! ।। ११ ।। चन्द्र, सूर्य, बुबेर, अग्नि, वरुग आदि सब छोदपाल नाच रहे हैं। सभी श्रीकृष्ण के भूत्य हैं, श्री कृष्ण की ठकूराई की देख कर वे श्रीकृष्ण रस में मत हाकर नाच रहे हैं।। १२।। सब देवता लोग नाच रहे हैं, सबके मन में उल्लास है, मारे हवें के छोटे-बहे का भेद भूल गए हैं। बड़ी ठेलम ठेला मची हुई है तौभी सबकी बड़ा श्रामन्द शा रहा है, कारण कि औ कृत्गां की भिक्त का आवेश ही तो सच्चा सुख है। १३। प्रभु भगवान जिनका नाम श्री अनन्त देव है वे विनता सूत गरह जी के साथ नाच रहे हैं। सभी बैष्णाव राज हैं। पालन करना जिनका कार्य है, जो आदि देव हैं, वें (श्री अनन्त देव) भी आनन्द में नाच रहें हैं।। १४।। ब्रह्मा, शिव, नारद, ब्रुक आदि जितने देव श्रीर ऋषि मिन हैं, वे सब अनन्त देव को घेर कर नाच रहे हैं। सब के मध्य में सहस्र वदन शेष जी "गौरचन्द्र-अवतार" तथा "ब्रह्म-दैत्य-उद्धार" का कीर्तान कर गहे हैं।। १४।। महा प्रकाश को देख कर कोई रोते हैं, कोई हैंसते हैं कोई वहीं सूच्छित हो जाते हैं। कोई कहते हैं - "वाह! वाह! गौरचन्द्र की ठकूराई की और वन्य है पापी जगाइ-मधाइ को"।।१६॥ श्री कृष्ण यश के सुमंगल नृत्य गीत के कोलाहल से आकाश पूर्ण ही गया। अनन्त ब्रह्माण्डों में जय जयकार की ध्वनि सुनाई दे रही है जिससे सब अमञ्जल नष्ट हो रहे हैं।। १७।। वह मङ्गल ध्वनि सत्य लोक आदि को पार कर गयी उसने स्वर्ग-मत्यं ग्रीर पाताल को मर दिया। ब्रह्म,दैय्य-उद्धार के अतिरिक्त और कुछ सुनाई नहीं पड़ती (इस प्रकार) श्री गौरांग देव की ठकूराई

सत्य लोक-आदि जिनि, उठिल मङ्गल ध्वनि, स्वर्ग मर्त्य पूरिल पाताल। वइ नाहि शुनि आर, प्रकट गौराङ्ग-ठाकुराल ।।१८।। ब्रह्म देख उद्धार, भागवत देव गएा, कृष्णा वेशे चलिलेन पुरे। हेन -मते महाजन, गौराङ्ग चन्द्रेर यश, विने आर कोन रस, काहारो बढने नाहि स्फुरे ॥१६॥ प्रभु गौर चन्दर, जय सर्व-जीव लोक नाथ। जब जगत मङ्गल, ब्रह्म दैत्य जेन मते, सभा प्रति कर हिष्ट पात ॥२०.। उद्धारिला करुगाते, संसार तारक घन्य, पतित पावन धन्य जय जय श्रीचैतन्य, भक्त वृन्द, वृन्दावन प्रभू गुण गाना ॥२१॥ श्रीचैतन्य-नित्यानन्द, भाल

## अथ पन्द्रहवाँ अध्याय

"मायूर राग। देख गौराचांदेर कत भाँति।

शिव शुक नारद, घेयानेना पास्रोत, सोयंहु अिकचन सङ्गे दिन राति ॥ध्रा॥"
हेम मते नवद्वीपे विश्वम्भर राय। अनन्त अचिन्त्य लीला करये सदाय॥१॥
एत सब प्रकाशेस्रो केहो नाहि चिने। सिन्धु माभे चन्द्र जेन ना जानिल मीने॥२॥
जगाइ नाधाइ इड्-चैतन्य कृपाय। परम धार्मिक रूपे वैसे नदियाय॥३॥
उद्य काले गङ्गा स्नान करिया निर्जने। दुइ लक्ष कृष्ण नाम लय प्रति दिने॥४॥
आपनारे धिहार करये धनुक्षण। निरवधि 'कृष्ण' विल करये क्रन्दन ॥५॥
पाइया कृष्णेर रस परम उदार। 'कृष्णेर दियत' देखे सकल संसार॥६॥
पूर्वे जे करिल हिंसा, ताहा स्मङरिया। कान्दिया सूमिते पड़े सूच्छित हृद्या॥७॥

प्रकट हो रही है। ।१८।। इस प्रकार महा पुरुष भागवत देवगए। श्री कृष्ण के प्रेमावेश में अपने २ लोक को रहे हैं। श्री गौरांग चन्द्र के यश को छोड़ और कोई रस किसी की रसना पर आ नहीं रहा है।। १८॥ जगनमञ्जल प्रभु गौरचन्द्र की जय हो, सब जीव तथा सर्व लोक के नाथ की जय हो। हे प्रभो ! जैसे आपने करूगा करके ब्रह्म-दैत्यों का उद्धार किया वैसे ही आप सबके प्रति शुभ दृष्टि पात करें।। २०।। श्री चैतन्य चन्द्र की जय हो। संसार तारक आपको धन्य हो, आपके पतित पावन बाने को धन्य हो। श्री चैतन्य चन्द्र श्री नित्यानन्द और उनके भक्तों के गुगों को (यह) बुन्दावन दास गान करता है।। २१।।

इति यमराज कोर्तानं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ।।

मायूर राग ।। देखो गौर चन्द्र का कैसा सुन्दर प्रकाश है । जिनको शिव, शुक, नारदादि ध्यान में भी नहीं पाते हैं, वे ही प्रभु निष्किचन जनों के साथ दिन रात विहार करते हैं ।। टेर ।। इस प्रकार से नव-द्वीप में श्री विश्वम्भर राय सदा ही ग्रनन्त और अचिन्त्य लीला करते रहते हैं ।। १ ।। इतना सब प्रकाश होने पर भी कोई आप को नहीं पहचानता है जैसे समुद्र के भीतर रहने वाले चन्द्रमा को मछलियों ने नही जाना था ॥२॥ श्री चैतन्य की कृपा से जगाइ मधाइ दोनों परम धर्मात्मा बन कर नदिया में रहने लगे ॥३॥ ऊषा काल में गङ्गा स्नान कर निर्जन में बैठ कर प्रति दिन दो लाख 'कृष्णा' नाम का जप करते हैं ॥ ४ ॥ के अपने को क्षणा २ से धिक्कारते रहते हैं ग्रीर कृष्ण २ कहते हुए निरन्तर रोते हैं ॥ ४ ॥ श्रीकृष्ण-रस को भक्तर दोनों परम उदार हो गये हैं (श्रतएव) समस्त संसार को श्री कृष्ण के प्रिय रूप में देखते हैं ॥ ६ ॥

"गौरचन्द्र ग्रारे बाप पतित पावन । स्मङ्कि स्मङ्कि पुन करये क्रन्दन ।। सा आहारेर चिन्ता गेल कृष्णेर ग्रानन्दे । स्मङ्कि चंतन्य कृपा दुइ जन कान्दे ।। स्म जन सहित ठाकुर विश्वस्मर । अनुग्रह आश्वास करये निरन्तर ।। १०।। ग्रापने विस्या प्रभु भोजन कराय । तथापिह दुँहे चित्ते सो याथना पाय ।। ११।। विशेषे माधाइ नित्यानन्दरे लिङ्घा । पुनः पुन कान्दे विप्र ताहा स्मङ्किया ।। १२।। नित्यानन्द-खाड़िल सकल अपराध । तथापि माधाइ चित्ते ना पाय प्रसाद ।। १२।। 'जित्यानन्द-अङ्गे मुत्रि केलु रक्त पात' । इहा विल निरन्तर करे आत्म घात ।। १८।। 'जि ग्रङ्गे चंतन्य चन्द्र करये विहार । हेन ग्रङ्गे पुष्टि पापी करिलु प्रहार' ।। १४।। प्रच्छिगत हय इहा स्मङ्कि माधाइ । भ्रहिनिश कान्दे, ग्रार किलु चिन्ता नाइ ।। १६।। प्रक्षित हय इहा स्मङ्कि माधाइ । भ्रहिनिश कान्दे, ग्रार किलु चिन्ता नाइ ।। १६।। एक दिन नित्यानन्द नित्यानन्द राय । ग्रिभमान नाहि—सर्व नगरे वेड़ाय ।। १६।। एक दिन नित्यानन्दे निभृते देखिया । पिड़ला माधाइ दुइ-चरसे धरिया ।। १६।। एक दिन नित्यानन्दे निभृते देखिया । पिड़ला माधाइ दुइ-चरसे धरिया ।। १६।। प्रकेष जले घोयाइल प्रभुर चरसा । दन्ते तृस्स करि प्रभुर स्तवन ।। २०।। 'विद्या छपे तुमि प्रभु! करह पालन । तुमि से फनाय घर ग्रनन्त भुवन ।। २०।। भिक्तर स्वरूप प्रभु! तोमार कलेवर । तोमारे चिन्तये मने पार्वती-शङ्कर ।। २२।। तोमार से भिक्त योग, तुमि कर' दान । तोमारे विन्तये प्रिय नाहि आन ।। २३।।

उन्होंने पहिले जो २ हिसा की थीं उनका स्मरण कर २ वे रोते २ मूच्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं ॥ ७॥ हे मेरे बाप ! हे पतित पावन गौरचन्द्र स्मर्ग कर करके बारम्बार रोते हैं ॥ ॥ श्रीकृष्ण के प्रमा-नन्द में मगन रहने के कारण भोजन की चिन्ता चली गयी। वे दोनों केवल श्री चैतन्य प्रभुकी कृपा का स्मरण कर करके रोते रहते हैं।। ह ।। विश्वम्भर प्रभु, सब मक्त जनों के साथ दोनों को कुवा करके निरन्तर आश्वासन देते रहते हैं।। १०।। प्रभु आप बैठ करके उनको भोजन कराते हैं, फिर भी उनके चित्त को चैन नहीं पड़ता।। ११।। विशेष करके तो विष्र मधाड, जिसने श्री नित्यानन्द पर प्रहार क्रिया था, उस अपने कृत्य को स्मरण कर करके बार २ रोता है।। १२।। यद्यपि नित्यानन्द जी ने उसके सब अपराध क्षमा कर दिये हैं तथापि मधाइ के चित्ता में प्रसन्नता नहीं है।। १३।। 'हाय! नित्यानन्द जी के श्रीअङ्ग में से मैंने रक्त बहाया है''! यह कह २ कर वह बार २ अपने शरीर को पीटता है।। १४।। "अरे! जिस अङ्ग में धी चैतन्य चन्द्र विहार करते हैं ऐसे श्रीअंग पर मुफ्त पापी ने प्रहार किया" ॥ १४ ॥ यह स्मरसा कर मधाइ म्चिछत हो जाता है और दिन रात रोता रहता है-ग्रीर कोई दूसरी चिन्ता उसे नहीं है।। १६।। और श्री नित्यानन्द महा प्रभु तो बालभाव के आवेश में आनन्द से निदया में दिन रात घूमते फिरते हैं।। १७॥ श्री नित्यानन्द राय तो सहज स्वभाव से ही परमानन्दमय हैं, (देह) अभिमान तो आप में है ही नहीं। (अतएव बालवत्) सब शहर में घूमते फिरते हैं ।। १८ ।। एक दिन श्री नित्यानन्द को एकान्त में देख कर मधाइ उनके दोनों चरणों को पकड़ कर पड़ गया।। १६॥ प्रम के अश्रुजल से प्रमु के चरणों को घो डाला और दाँतों मे तिनका ले कर प्रभु की स्तुति करने लगा।। २०॥ "हे प्रभो ! विष्णु रूप से तुम ही (जगत् का) पालन करते हो ! तुम ही अनन्त रूप से अनन्त लोकों को अपने फर्गा पर धारण करते हो ॥२१॥हे प्रभो ! तुह्यारा श्रीअङ्ग भक्ति का स्वरूप ही है। श्री पार्वती-शङ्कर तुम्हारा ही मन में चिन्तन करते हैं।। २२।। "मक्तियोग भी तुम्हारा ही है ग्रीर तुम ही उसे दान करते हो। तुम्हारे श्रतिरिक्त श्री चैतन्य प्रभु का और कोई प्रिय

तोमार से प्रसादे गरुड़ महाबली। लीलाय दहये कृष्ण हइ कुतूहली।।२४॥ तुमि से अनन्त-मुखे कृष्ण गुण गाओ । सर्व-धर्म-श्रेष्ठ 'भिक्ति' तुमि से बुझाओ ॥२४॥ तोमारि से गुण गाय ठाकुर नारद । तोमार से जत किछु चैतन्य सम्पद ॥२६॥ तोमार से 'कालिन्दी भेदन' करि नाम । तोमा' सेवि जनक पाइल महा ज्ञान ॥२७॥ तामार स कालिन्दा मदन कार नाम। तामा साव जनक पाइल महा ज्ञान ॥२७॥ सर्व धर्म मय तुमि पुरुष पुरागा। तोमारे से वेदे बोले ''ग्रादि देव नाम।।२८॥ तुमि से जगत्यता महा योगेश्वर। तुमि से लक्ष्मण चन्द्र महा धनुर्धर।।२६॥ तुमि से पाषण्ड क्षय रसिक श्राचार्य। तुमि से जानह चैतन्येर सर्व कार्य।।३०॥ तोमारे सेविया पूज्या हैला महा माया। ग्रनन्त-ब्रह्माण्ड चाहे तोमा' पद-छाया। ३१॥ तुमि चैतन्येर भक्त, तुमि महा भक्ति। जत किछु चैतन्येर तुमि सर्व शक्ति।।३२॥ तुमि खया, तुमि खट्टा, तुमि से शयन। तुमि चैतन्येर छन्न, तुमि प्राण धन ॥३३॥ तोमा' वह कृष्णेर द्वितीय नाहि ग्रार। तुमि गौरचन्द्रेर सकल ग्रवतार।।३४॥ वित्रेष्ट चन्द्रेष्ट स्वर्णेर द्वितीय नाहि ग्रार। तुमि गौरचन्द्रेर सकल ग्रवतार।।३४॥ तुमि से करह प्रभु ! पतितेर त्राण । तुमि से संहार' सर्व-पाषण्डीर प्रामा । ३५॥ तुमि से करह प्रभु ! वैष्णवेर रक्षा । तुमि से वैष्णव-धर्म कराइला शिक्षा ।।३६।। तोमार कृपाय सृष्टि करे अज-देवे । तोमारे से रेवती वाक्सी सदा सेवे ।।३७।। तोमार से कीथे महारुद्र-अवतार। सेइ द्वारे कर' सर्व-सृष्टिर संहार॥३८॥ तथाहि विष्णु पुरारी (२। ४ ११६) 'कल्पान्ते यस्य वक्र भ्यो विषानल शिखोज्वलः।

संकर्षगात्मकोरुद्रो निष्कम्यात्तिजगत् त्रयस्'' ॥३६॥

नहीं है।। २३।। तुम्हारे ही कृपा से गरह जी इतने महाबली हैं कि खेल २ में ही बड़े ग्रानन्द के साथ श्री-नहीं है ।। २३ ।। तुम्हारे ही कृपा स गरुड जा इतन महाबला ह ।क खल २ म हा बड़ आनन्द क साथ श्राकृष्ण की उठाये फिरते हैं ।।२४।। तुम ही अनन्त मुख से श्रीकृष्ण के गुणों को गाते हो । "सब धर्मों में भक्ति
ही श्रेष्ठ हैं" यह तुम ही समझाते हो ।।२४।। तुम्हारों ही गुणों को नारद ठाकुर गाते हैं, । जो कुछ श्री चैतन्य
चन्द्र की सम्पदा है वह सब तुम्हारों है ।। २६ ।। तुम्हारा ही नाम 'कालिन्द्री—भेदन कारी' है । तुम्हारी सेवा
करके ही जनक ने महाज्ञान प्राप्त किया था ।। २७ ।। तुम सर्व धर्ममय पुराण पुरुष हो । वेद तुमको ही
"आदि देव" नाम से पुकारते हैं ।। २८ ।। तुम हो जगत्यिता हो, महा योगेश्वर हो, श्रीर तुम ही महान्
धनुषंधारी लक्ष्मण हो ।। २६ ।। तुम ही पाषण्ड-नाशक हो, रसिकाचार्य हो ध्रीर तुम ही चैतन्य के सब कार्य
कें ज्ञाता हो ।। ३० ।। तुम्हारी सेवा करके ही महामोया पूज्य बनी हैं । तुम्हारी चरण छाया ही अनन्त
बहाएड चाहते हैं ।। ३१ ।। तुम श्री चैतन्य के मक्त हो, और महा भक्ति के स्वरूप भी तुम ही हो श्रीचैतन्य
के उप हो यह करक हो और तहरी सर्व शक्ति हो ।। ३२ ।। तम ही श्री चैतन्य की करणा हो जनके मिरासन के तुम ही सब कुछ हो और तुम्ही सर्व शक्ति हो ।। ३२ ।। तुम ही श्री चैतन्य की शस्या हो, उनके सिहासन के तुम ही सब कुछ हो और तुम्हा सब शाक्त हा ।। ३२ ।। तुम हा श्रा चतन्य को श्रया हो, उनके ।सहासन हो, श्रयन हो, श्रव हो, प्राणधन हो, ।।३३॥ तुम्हारे सिवाय श्री कृष्ण का कोई दूसरा नहीं है, तुम ही गौर-चन्द्र के सब अवतार स्वरूप हो ॥ ३४ ॥ हे प्रभो ! तुम ही पिततों का उद्धार करते हो और तुम ही सब पाखंडियों के प्राणों को हरण करते हो ।। ३४ ॥ हे प्रभो ! तुम ही वैष्णवों की रक्षा करते हो और वैष्णव धर्म की शिक्षा भी तुम ही देते हो ।।३६॥ तुम्हारी कुपा से ही ब्रह्मदेव सृष्टि करते हैं । तुम्हारी ही सेवासदा श्री रेवती, बार्णी और कान्ति किया करती हैं ।। ३७ ॥ तुम्हारे ही कोध से महारद्र का अवतार होता है- उन्हीं के द्वारा तुम सृष्टि का संहार करते हो ।। ३८ ॥ जैसा कि विष्णु पुराण में (२. ४. १६) में कहा है कि ''कृष्प के अन्त में जिनके (अनन्तदेव के) अनेक मुखों से विषमय अग्नि शिखा से उज्जवल संवर्णात्मक रद्र प्रकंट होंकर तीनों कोकों को प्रस लेते हैं ।। ३६ ॥ ''तुम सब कुछ करके भी कुछ नहीं करते हो । तुम अनन्त

''सकल करिया तुमि किछु नाहि कर'। श्रनन्त ब्रह्माण्ड नाथ ! तुमि वक्षे घर ।।४०।। परम-कोमल सुख-विग्रह तोमार। जे विग्रहे करे कृष्ण शयन विहार॥ ११॥ से हेन श्रीग्रङ्गे आमि करिलुँ प्रहार। मुक्ति हेन दारुण पातकी नाहि आर॥ ४२॥ पार्वती-प्रभृति नवार्बुद नारी लैया। जे अङ्ग पूज्ये शिव-जीवन करिया।।४३॥ जे अङ्ग-स्मरसो सर्व-वन्ध-विमोचन । हेन अङ्गे रक्त पड़े मोहर कारसा ॥४॥। चित्रकेतु-महाराजा जे ग्रङ्ग सेविया। सुखे विहरये वैष्णवाग्रगण्य हैया।।४५॥ जे अङ्ग सेविया शौनकादि ऋषि गए।। पाइल नैमिषारण्ये वन्ध विमोचन ॥४६॥ अनन्त ब्रह्माण्ड करे जे अङ्ग स्मरण । हेन अङ्गे मुट्यि पायी करिलुँ लङ्घन ॥४७॥ जे अङ्ग लङ्किया इन्द्रजित गेल क्षय । जे अङ्ग लङ्किया द्विविदेर नाश हय ।।४८।। जे अङ्ग लिङ्घया नाश गेल जरासन्य । आरो मोर कुशल ! लिङ्घलु हेन अङ्ग ॥४६॥ लङ्घनेर कि दाय, जाहार अपमाने । कृष्णोर श्यालक 'श्वमी' त्यजिल पराणे ॥५०॥ दीर्घ-प्रायु ब्रह्मासन पाइयाओ सूत । तोमा' देखि ना उठिल, हैल भस्मी भूत । ५१।। जाँर श्रवमान करि राजा दुर्योधन। स वान्धवे राजपुरे पाइल मरए।।।४२।। दैव जोगे छिला तथा महा भक्त गए। तौरा सब जानिलेन तोमार कारए।।।५३।। कुन्ती, भीष्म, युधिष्ठिर, विदुर, मर्जुन । ताँ सभार वाक्ये पुर पाइलेन पुन ॥५४॥ र्जांर अपमान-मात्र जीवनेर नाश । मुट्गि-दारुऐार कोन् लोके हैव वासं' ।।५५।। विलते विलते प्रेमे भासये माधाइ। वक्षे दिया श्रीचरण पडिला तथाइ।।५६।।

ब्रह्माण्डों के नाथ की अपने वक्षःस्थल पर घारण कर रहे हो ॥ ४० ॥ तुम्हारा श्री विग्रह परम कोमल है, और सुख स्वरूप है कि जिस पर श्रीकृष्ण शयन ग्रीर विहार करते हैं ॥ ४१ ॥ "ऐसे तुम्हारे श्रीअङ्ग पर मैंने प्रहार किया (अतएव) मुझ जैसा घोर पापी और कोई नहीं है । ४२ ॥ जिस श्रीग्रङ्ग को जीवन सर्वस्व समझ शिवजी पार्वती ग्रादि नौ अरव ख्रियों को लेकर पूजा करते हैं ॥ ४३ ॥ "जिस ग्रङ्ग के स्मरण से सब बन्धन टूट जाते हैं, ऐसे अङ्ग में से मेरे कारण रक्त बहा ॥ ४४ ॥ जिस अङ्ग की सेवा करके चित्रकेतु महाराज वेष्णावों में ग्रग्राण्य वन कर सुख पूर्वक विहार कर रहे हैं ॥ ४१ ॥ "जिस अङ्ग का सेवन करके शौनकादि ऋषियों ने नैमिषारण्य में बन्धन से मुक्ति पाई ॥ ४६ ॥ जिस अङ्ग का ग्रान्त ब्रह्माण्ड स्मरण करते है, उस ग्रङ्ग से मैंने विरोध किया ॥ ४७ ॥ "(जिस ग्रङ्ग से विरोध करके रावण वंश सहित घ्वंस हुग्रा) जिस अङ्ग से विरोध करके इन्द्रजीत नष्ट हुग्रा । जिस ग्रङ्ग से विरोध करके फिर मेरी कुशलता कैसी ? ॥ ४६ ॥ 'विरोध करके जरासन्थ का नाश हुआ, ऐसे उस ग्रङ्ग से विरोध करके फिर मेरी कुशलता कैसी ? ॥ ४६ ॥ 'विरोध वैर तो दूर रहे जिसके अपमान से ही श्रीकृष्ण के साले घ्वनी को अपने प्राणों से हाथ धोने पडे थे ॥ ५० ॥ सूत को दीघार्युं श्रीर ब्रह्मासन (व्यासासन ) प्राप्त थे परन्तु वह तुमको देख कर न उठा, इसलिए भस्म हो गया ॥ ४१ ॥ वैवयोग से बहाँ बड़े २ भक्तजन थे । वे सब समझ गये कि तुम्हारे कारण हो ऐसा हुआ ॥ ४३ ॥ "पश्चात् श्री कुन्ती, भीष्म, ग्रुधिष्ठर, विदुर, अर्जुन आदि सब के कहने पर वे पुनः

पुर को प्राप्त हुए ॥ ५४ । अतएव जिन (श्रीअङ्ग) के अपमान मात्र मे जीवन का नाश हो जाता है तो, (फिर कहिये) मुझ जैसे घोर पापी को किस लोक में ठौर मिलेगी''? ॥ ५५ ॥ इस प्रकार कहते २ मधाइ प्रोप्त में बहा जा रहा है। वह श्री चरगों को अपनी छाती पर धारण करके वहीं पड़ गया ॥ ५६ ॥ जिन

''जे चरम् धरिले ना जाइ कभू नाश । पतितेर त्रामा लागि जाहार प्रकाश ।।५०:। शरणागतेरे वाप! कर' परित्राणा। माधाइर तुमि से जीवन धन प्राण ।। प्रता। जय जय जय पदावतीर नन्दन जय नित्यानन्द-सर्व वैष्णावेर धन ।।५६।। जय जय अक्रोध परमानन्द राय। शरणागतेर दोष क्षमितं जुयाय ॥६०॥ दारुण चण्डाल मूञ्चि कृतघ्न गोखर। सर्व-अपराध प्रभू ! मोर क्षमा कर" ॥६१॥ भाधाइर काक्-प्रेम श्रुनिन्ना स्तवन । हासि नित्यानन्द-राय चलिला वचन ॥६२॥ "उठ उठ माधाइ ! ग्रामार तुमि दास । तोमार शरीरे हैल ग्रामार प्रकाश ॥६३॥ शिज्-पुत्रे मारिले कि वापे दु:ख पाय। एइ मत तोमार प्रहार मोर गा'य।।६४॥ तुमि जे करिल स्तृति, इहा जेइ शुने। सेह भक्त हइवेक आमार चरेशी।।६४।। आसार प्रभुर तुमि अनुग्रह पात्र । श्रामाते तोमार दोष नाहि तिल-मात्र ॥६६॥ जे जन चैतन्य भजे, से-इ मोर प्राण। जुगे जुगे आमि तार करि परित्रासा। ६७। ना भने चैतन्य जवे मोरे भने गाय। मोर दृःख सेहो जन्मे जन्मे दृःख पाय"।।६८।। एत बलि तृष्ट हैया दिला आलिङ्गत । सर्व दुःख माधाइर हैल विमोचन ॥६६॥ पून बोले माधाइ वरिया श्रीवरण। "श्रार एक श्रभु! मोर श्राछे निवेदन।।७०।। सर्व-जीव-हृदये बसह प्रभु ! तुमि । हेन जीव वह हिसा करियाछि आमि ॥७१॥ कारे वा करिलुँ हिसा: ताहा नाहि चिनि । चिनिले वा अपराध मागिये आपनि ॥७२॥ जा'सभार स्थाने करिलाङ अपराध । कीन् रूपे तारा मोरे करिव प्रसाद । ७३॥

श्री चरणों को पकड़ जेने पर कभी नाश नहीं होता, जिन श्री चरणों का प्रकाश पतितों के उद्धार के लिए ही है। १७।। (मधाइ बोला) - हे पिता ! मुझ शरणागतः की रक्षा करो ! इस मधाइ के तो तुम ही जीवत धनःप्राण हो ।। १८ ।। पद्मावली नन्दन की जय हो, जय हो । सब वैष्णावों के धन श्री नित्यानन्द की जय हो ।। १६७१। "ग्रक्रोब परमानन्द राय की जय हो जय हो। शरणागत के दोष तो क्षमा के हो योग्य हैं।। ६०।। मैं कोर बाण्डाल हैं, कृतव्त हैं, गथा है। हे प्रभो! मेरे सब अपरार्थों को समा करो।। ६१।। मधाई की दीनता और प्रेम से भरे हुए स्तुति को सुन करके श्री नित्यानन्द राय हैंस कर बोले ॥६२॥ "उठो ! सथाइ ! उठो ! तुम तो मेरे दास हो । तुम्हारे शरीर में मेरा प्रकाश हुआ है ।। ६३ ।। "बालक पुत्र के मार देने से क्या पिता को दृःख होता है। मेरे शरीर पर तुम्हारा प्रहार भी ऐसा ही है।। ६४ । तुमने जी मेरी स्तृति की है, उसे जो मुनेगा, वे भी मेरे चरणों का भक्त बनेगा ॥६४॥ मेरे प्रभु के तुम कृपा पात्र हो। मेरे निकट तुम्हारा तिल भर भी दोष नहीं है ॥ ६६ ॥ जो जन श्री चैतन्य चन्द्र का भजन करते हैं, वे ही मेरे प्राण हैं, और मैं युग २ में उनकी रक्षा करता हूँ ।।६७। और जब श्री चैतन्य चन्द्र को तो नहीं मजता है और मुझको मजता है और गाता है तो मुक्ते उससे जो दु:ख होता है उससे वह भी जन्म २ में दु:ख पाता है" ॥ ६८ ॥ इतना कह कर नित्यानन्द प्रभु ने संतुष्ट होकर उसे ग्रपना आलिगन दिया। मधाइ के सब हु ख दूर हो गये ।।६६॥। प्रभु के श्री चरगों को पकड़ करामधाइ फिर बोला-'हे प्रभोः! एक निवेदन मेरा और हैं"॥ उ०॥ ''हे प्रभों ! सब बीवों के हृदय में तुम ही निवास करते हो । ऐसे बहुत से बीवों की मैने हिंसा की है ॥७१॥ (महत्तु) विस २ की हिंसा की है मैं उनको पहचानता नहीं हूँ। यदि पहचान पाता तो अपने आप मैं उनसे अग्रसमों के लिए क्षमा चाहता।। ७२।। "(ऐसी दशा में) जिन सब के निकट मैंने अपराध किये हैं, वे सब निक्रिकाक मेरे उसर प्रसन्त होंगे ? ॥ ७३ ॥ हे प्रभी ! जब लुम मेरे उपर इतने दयालु बने हो तो हे महा-

जिंद मोरे प्रमु ! तुमि हइला सदय। इथे उपदेश मोरे कर महिंसिय गं७४। प्रभु बोले 'शुन कहि तोमारे उपाय'। गङ्गा घाट तुमि सज्ब करहे सदाये ।।७५॥ मुखे लोक जखने करिव गङ्गा स्वान । तखने तोमारे सभे करिव कल्याण ।।७६।। अपराध-भक्तनी गङ्गार सेवा कार्य । इहाते अधिक वा तोमार कोन भाग्य ॥७०॥ काक करि सभारे करिह नमस्कार। सर्व अपराध तवें क्षमिव तोमार ॥७८॥ उप इश पाइया माधाइ ततक्षणे। चिलला प्रभुरे करि बहु प्रदक्षिणे॥७६॥ 'कृष्ण कृष्ण बलिते नयने बहे जल। गङ्गा घाट सज्ज करे, देखये सकल ॥=०॥ लोंने देखि करे बड़ अपरूप ज्ञान। सभारे माधाइ करे दण्ड परिणाम ॥ ५१॥ 'जाने वा अज्ञाने जत कैलुं अपराध। सकल क्षमिया मोरे करह प्रसाद"।। दरा। माधाइर कन्दने कान्दये सर्व जन। यानन्दे 'गोविन्द' सभे करये स्मर्गा ॥ व ॥। श्रुतिल सकल लोके 'निमाञ्चि पण्डित । जगाइ-माधाइर कँळ उत्तम चरित" ॥=४॥ शुनिजा सकल लोक हडला विस्मित । सभे बोले 'नर नहे निमाञ्चा पण्डित । ५४॥ भा बुझि निन्दये जत सकल दुजंन । निमाञ्चि पण्डित सत्य करये कीर्त्त न ।। प्रहा निमाञ्चा पण्डित सत्य गीविन्देर दास। नष्ट हैव-जे तारे करिवे परिहास ॥६७॥ ए-दृइर बुद्धि भाल जे करिते पारे । सेइ ना ईश्वर, कि ईश्वर-शक्ति धरे ॥==। प्राकृत मानुष नहे निमाञा पण्डित । एवे से महिमा तान हइल विदित्' ॥ प्रा एइ मत निद्यार लोक कहे कथा। आर लोक ना मिशाय-निन्दा हुय जथा।।१०।। परम-कठोर तप करये माधाइ। 'ब्रह्मचारी' हेन ख्यालि हड्ल तथाइ।।६१।।

शय ! इस विषय में भी मुफ्ते उपदेश करों" ॥ ७३ ॥ प्रभु बोले-"सुनो ! तुमको उपाय वतलाता हूँ । तुम सदा गङ्गा जी के घाटों को साफ किया करो।। ७४।। उससे सुख पाकर जब लोग गङ्गा स्नान करेंगे तो सब तुम्हारा कल्याए। करेंगे''।। ७६।। "देखो ! गङ्गा जी की सेवा समस्त अपराघों का भंजन करने वाली है। इसने अधिक तुम्हारा और क्या भाग्य होगा।। ७७ ।। 'तुम अति दीनता के साथ सब को नमस्कार' करना । वे तुम्हारे सब अपराधों को क्षमा करेंगे ॥ ७८ ॥ ऐसा उपदेश पाने पर मधाइ उसी समय प्रभू की बहुत सी प्रदक्षिणा करके चल पड़ा ॥ ७६ ॥ (घाट पर) मधाइ "कृष्ण २" कहता हुआ नेकों से अध्यक्तिल बहा रहा है और गङ्गा के घाटों को साफ कर रहा है-सब ने यह देख पाया।। यह भा देख कर लोगों को बड़ा ही आइवर्ष मालून होता है। मधाइ सब को दएडवत् प्रसाम करता है।। ८१ ।। (अपेर कहता है) "मैंने जान-अनजान में जितने अपराध किये हैं उनकी आप सब क्षमा करके मुझ पर क्रपा करें ॥ ५२ ॥ मधाइ के रोने पर सब लोग रो पड़ते हैं और भ्रानन्द से "गोविन्द २" कहते हुए प्रभु का स्मरएा करते हैं ॥ ६३ ॥ (अब तो) सब लोगों ने सुन पाया कि निमाइ पण्डित ने जगाई-मधाइ की उत्तमं चरित्रवार्त् बना दिया है ।। प्रा सुनकर सब लोगों ने बड़ा भ्रचरज माना और वे कहने लंगे "निमाइ पण्डित सतुष्य नहीं है ।। प्रा "बिना समभे ही दृष्ट लोग सब उनकी निन्दा करते हैं। निमांड पण्डित सचमुच कीर्त्तन ही करते हैं।। दहा। निमाइ पण्डित श्री गोविन्द के सचे दास है। जो उनकी हैंसी उडायँगे वे नष्ट हो जायँगे।। ८७।। "जो इन' दोनों को बृद्धि को उत्तम बना सकते हैं, वे या ती ईश्वर है या ईश्वर के समान शक्ति वारी हैं ।। पा। (अव-इक ) ही निमाइ पण्डिल प्राकृत मनुष्य नहीं है। अब उनकी महिमा प्रकट हो गई" ॥=६॥ इस प्रकार नदिया के लोग कहने लगे और उन्होंने प्रभू की निन्दा करने वालीं से मिलना जुलना छोड़ दिया।। ६० ॥ इधर

निरविध गङ्गा देखि थाके गङ्गा घाटे। स्वहस्ते कोदालि लइ आपनेइ खाटे।। ६२।। प्रद्यापिह चिह्न आछे चैतन्य-कृषाय। 'माघाइर घाट' विल सर्व लोके गाय।।६३।। एइ मत सकीति हैल दोहाकार। चैतन्य प्रसादे दुइ-दस्युर उद्धार।।६३।। मध्य खण्ड कथा जेन अमृतेर खण्ड। जण्हाते उद्धार दुइ परम-पाषण्ड।।६४।। महा प्रभु गौरवन्द्र समार कारणा। इहा जुनि जार दुःख, खल सेइ जन।।६६।। चारि वेद-गुप्त-धन चैतन्येर कथा। मन दिया शुन जे करिल जथा जथा।।६७।। श्रीकृष्णा चैतन्य नित्यानन्द चान्द जान। वृन्दावन दास तछु पद युगे गान।।६५।।

## अथ मोलहवाँ अध्याय

हेममते नवढीपे विश्वम्भर-राय। भक्त-सङ्गे सङ्कीर्त्तन करये सदाय। १।। ढार दिया निशा भागे करये कीर्तान। प्रवेशिते नारे भिन्न-लोक कोन जन।।२।। एक दिन नाचे प्रभु श्रोवासेर वाड़ी। घरे छिल लुकाइया श्रीवास-शाशुड़ी।।३।। ठाकुर पण्डित-आदि केहो नाहि जाने। डोल मुण्डे दिया आछे घरे एक कोरो।।।।। लुकाइले कि ह्यु अन्तरे भाग्य नाइ। अल्प-भाग्ये सेइ नृत्य देखिते ना पाइ।।४।। नाचिते नाचिते प्रभु बोले घर्ने-घन। "उल्लास ग्रामार आजि नहे कि कारण"।।६।। सर्व-भूत ग्रन्तर्थामि-जानेन सकल। जानिजाओ ना कहेन, करे कुतूहल। ७।। पुन: पुन नाचि बोले "सुख नाहि पाइ। केवा जानि लुकाइया ग्राछे कोन् ठाँइ"।।=।।

मधाइ परम कठोर तप करने लगा। निदया में वह "ब्रह्मचारी" नाम से प्रसिद्ध हो गया। ११ ॥ वह निरन्तर गङ्गा जी का दर्शन करता हुआ गङ्गा घाट पर ही रहता है और अपने हाथ में कुदाली लेकर अपने आप ही कड़ी मेहनत करता है।। १२ ॥ श्री चैतन्य की कृपा से आज भी उसके चिन्ह हैं। सब लोग उसे 'मधाइ—घाट' के नाम से पुकारते हैं।। १३ ॥ इस प्रकार दोनों ने सत्कीर्ति कमाई। श्री चैतन्य की कृपा से दो डाकुश्रों का उद्धार हुआ।। १४ ॥ मध्यखण्ड की कथा मानो अमृत का खण्ड है, जिसमें दो परम पाख-डियों के उद्धार की कथा है । १४ ॥ महाप्रभु श्री गौरचन्द्र सब के कारण (मूल) हैं—यह सुनकर जिसे दुःख हो, बह जन खल है।। १६ ॥ श्री चैतन्य चन्द्र की कथा चारों वेदों का ग्रप्त घन है। प्रभु ने जहाँ २ जो २ किया वह सब मन देकर सुनो ॥ १७ ॥ श्री कृष्ण चैतन्य और श्री नित्यानन्द चन्द्र को अपना सर्वस्य जानकर यह बृन्दायन दास उनके श्री चरणा युगल में उनके र्गुणगान को समर्पण करता है।। ८५ ॥

## इति जगाइ-मधाइ-चरित्र वर्णनं नाम पञ्चदशोऽध्याय: ॥

इस प्रकार नवड़ीप में श्री विश्वनभर राय भक्तों के साथ नित्य संकीर्त्त न करते हैं ॥ १ ॥ कीर्त्त न रात्रि के समय द्वार बन्द करके करते हैं (जिसमें) कोई भी अन्य लोग प्रवेश नहीं कर पाते हैं ॥ २ ॥ ऐक दिन प्रभु श्रीवास के घर में नाच रहे हैं भीतर घर में श्रीवास की सास छिप करके बंठी है ॥ ३ ॥ पिछत श्रीवास श्रादि कोई भी नहीं जानते हैं । वह कोठी मे सिर देकर छिपी बंठी है ॥ ४ ॥ पर छिपने से क्या होता है, भाग्य तो नहीं है । थोड़े भाग्य से वह नृत्य देखने को नहीं मिलता है ॥ ४ ॥ प्रभु नाचते २ बारम्बार कहने लगे कि "क्या कारण है जो मेरे हृदय में उल्लास नहीं हो रहा है ?" ॥ ६ ॥ प्रभु सब जीवों के घट घट वासी हैं—अतएव सब जानते हैं, पर जान करके भी नहीं कहते—कीतुक करते हैं ॥ ७॥ प्रभु नाचते हुए बार-

सर्व वाड़ी विचार करिल जने जने। श्रीवास चाहिल घर सकल आपने।।८॥ "भिन्न केहो नाहि" विल करये कीर्तान । उल्लास नाचये प्रस श्रीवाचीनन्दन ॥१०॥ आर बार रहि बोले ''स्ख नाहि पाइ। ग्राजिवा ग्रामारे कृष्ण-त्रनुग्रह नाइ'' ।।११।। महा त्रासे चिन्ते' सब भागवत गुणा। "श्रामा" सभा' वह श्रार नाहि कोनो जन ॥१२॥ आमराई कोन वा करिल अपराध। अतएव प्रभ विते ना पाय प्रसाद । १२३।। श्रार वार ठाक्र पण्डित घरे गिया। देखें निज शाशुड़ी ग्राखे लुकाइया। १४॥ कृष्णावेशे महामरा ठाकुर पण्डित । जार वाह्य नाहि, तार किसेर गर्वित ॥१४॥ विशेषे प्रभूर वाक्ये कम्पित-कारीर । ग्राज्ञा दिया चूले धरि करिला वाहिर ॥१६॥ केहो नाहि जाने इहा, धापने से जाने। उल्लासित विश्वमभर नाचे ततक्षणे ॥१७॥ प्रभु बोले ''वित्ते एवे वालिये उल्लास'' ! हासिया कीर्तान करे पण्डित-श्रीवास ।।१८।। महानन्दे हड्ल कीर्लंन कोलाहल। हासिया पड्ये सब वैष्णव मण्डल। १६॥ मृत्य करे गौर सिंह महा कुतूहली। घरिया बुलेन नित्यानन्द महाबली। 1२०।। चैनन्येर लीला केवा देखिवारे पारे। से'इ देखे. जारे प्रभ देन अधिकारे।।२१।। एइ मत प्रतिदिन हरि सङ्क्रीर्त्तन। गौरचन्द्र करे, नाहि देखे सर्व जन ॥२२॥ आर एक दिन प्रमु नाचिते नाचिते । ना पाय उल्लास, प्रमु चा'य चारि भिते ॥२३॥ प्रभु बोले "आजि केने सूख नाहि पाइ। किवा अपराध -हइयाछे कार ठाँइ" ।।२४।। स्वभावे चैतन्य भक्त आवार्य गोसाति । चैतन्येर दास्य वह मने ग्रार नाति ।।२४।।

बारम्बार कहते हैं कि "आज सुख नहीं मिलता। कौन जाने घर में कहीं कोई छिपा हुआ ही" ॥५।। सब लोगवर में देखने लगे श्रीवास ने स्वयं सारा घर देख डाला ॥६॥ 'खाहर बाला तो यहाँ कोई नहीं हैं"-ऐसा कह कर सब कीर्त्त न करने लगे, प्रभु श्री शचीनन्दन भी उल्लास पूर्वक नाचने लगे।। १०।। परन्तु फिर हक कर बोले-"सख नहीं ग्रा रहा है। ग्राज मेरे ऊपर श्रीकृष्ण की कृपा नहीं हैं"।। ११।। सब भागवत गरा महा त्रस्त होकर सोचते हैं-"हमारे अतिरिक्त तो यहाँ और कोई है नहीं ॥ १२ ॥ कदाचित हम लोगों ने हो कोई ग्रपराध किया है। जिसके कारण प्रभ का चित्त प्रसन्न नहीं हो पाता है"।। १३।। श्रीवास पण्डित दूसरी बार घर के भीतर गये तो देखा कि उनको अपनी सास दुवकी बैठी है।। १४ ।। श्रीकृष्ण के भावावेश में महामत्त श्रीवास पण्डित को अपनी देह को ही सुध बुध नहीं है फिर बड़े-छोटे का विचार कहाँ 11-१४ ।। और उस पर प्रभु के वचन में उनका शरीर काँप रहा है। अतएव उन्होंने अपनी सास की "निकल यहाँ से" ऐसी आजा देकर उसे केशों से पकड़ बाहर कर दिया ।। १६ ।। इस बात को कोई नहीं जानता है. एक श्री वास जी ही जानते हैं। इघर प्रभु उसी क्षाए। बड़े उल्लास के साथ नाचने लगे।। १७॥ प्रभु बोले-''अब चित्त मे उल्लास का अनुभव कर रहा हूँ ''। (सुनकर) श्रीवास पण्डित हँस कर कीर्तान करते हैं।।१८।। तब तो बड़े आनन्द में की लीन का की लाहल होने लगा ओर सब वैष्एाव मंडली हैंस २ कर लोट पोट होने लगी।। १६।। महा कौनुकी गौरसिंह नृत्य कर रहे हैं और महाबली उनको सम्हाले हुए वूम रहे हैं।।२०॥ श्री चैतन्य चन्द्र की लीला कौन देख सकता है। हाँ जिसकी वे अधिकार देते हैं वहीं देख पाता है।। २१।। इस प्रकार श्री गौरचन्द्र नित्य हरि संकीर्लंग करते हैं, पर सब लोग उसे देख नहीं पाते हैं ॥ २२ ॥ और एक दिन भी प्रभु को नाचते २ कोई उल्लास नहीं मिला, तो वे चारों और देखने लगे ॥ २३॥ प्रभु बोले-"ग्राज मुक्ते मुख क्यों नहीं मिल रहा है। न जाने किसी का क्या अपराध मुझ से हो गया" ॥ २४ ॥ श्री

जलन स्रट्टाय उठे प्रभु विश्वस्भर। चररा ग्रपंथे सर्व-शिरेर उपर॥२६॥ जखन ठाकुर निज ऐश्वर्य प्रकाशे'। तखन अद्वैत सुख-सिन्धु-माभे भासे ॥२७॥ प्रभु बीने "आरे नाढ़ा ! तुइ मोर दास । तखन अर्द्वत पाय परम उल्लास ॥२=॥ अचिन्त्य गौराङ्ग तत्त्व बुझन ना जाय । सेइ क्षगो धरे प्रभु वैष्णवेर पा'य ।।२६।। दशने घरिया तृल करये ऋत्दन । "कृष्णारे ! बापरे ! तुमि आमार जीवन" ।।३०।। ए मत क्रन्दन करे-पाषाण विदरे। निरन्तर दास्य भावे प्रभु केलि करे।।३१।। खिण्डिले ईश्वर भाव सभाकार स्थाने। असर्वज्ञ-हेन प्रभु जिज्ञासे भापने।।३२।। "िकछु-निचाश्वल्य मुञ्जा उपाधिक करों। विलह स्रामारे जैन तखनेइ मरों।।३३॥ कृष्ण मीर प्राण धन, कृष्ण मीर धर्म । तीमरा आमार भाइ ! वन्धु जन्म जन्म ॥३४॥ कृष्ण दास्य वइ मोर आर नाहि गति । वलिह ग्रामारे पाछे हय अन्य मति"।।३४॥ भये सव वैष्णव करेन सङ्कोचन । हेन प्राणा नाहि कारो-करिव कथन ॥३६॥ एइ मत जखन ग्रापने आजा करे। तखन से चरण स्परित केही पारे।।३७।। निरन्तर दास्य भावे वैष्णाव देखिया। चरणेर घूली लय सम्भ्रमे उठिया॥३८॥ इहाते वैष्णव सब दु:ख पाय मने। श्रतएव सभारे करथे श्रालिङ्गने।।३६।। गुरु-बुद्धि अर्द्धतेरे करे निरन्तर। एतेके अद्वैत दु:ख पाय बहुतर।।४०॥ श्रापनेह सेविते साक्षाते नाहि त्याय । उलटिया आरो प्रभु घरे दुइ पा'य । ४१॥ जे चरण मने चिन्ते' से हैल साक्षाते। ग्रह तेर इच्छा थाके सदाइ ताहाते।। १२।।

शिर पर अपना चरण अपंग करते हैं।। २६॥ जिस समय गौरचन्द्र प्रभु अपना ऐश्वर्य प्रकाशित करते हैं, तब उस समय अहैत प्रभु सुख के सागर में बहने लगते हैं।। २७॥ प्रभु कहते हैं- ''श्ररे नाढा! तू मेरा दास है'। तब तो महैं त जी को परम स्नानन्द प्राप्त होता है।। २८॥ श्री गौरांग का तस्व अचिन्त्य है समझ मे नहीं स्नाता है (कारण कि) उसी समय क्षण भर में प्रभु वैष्णवों के पाँव पकड़ने छग जाते हैं। २६॥ (तथा)

अद्वैताचार्य जी स्वभाव से ही श्री चैतन्य चन्द्र के भक्त हैं। उनके मन में श्री चैतन्य के दासत्व के श्रतिरिक्त श्रीर कुंछ नहीं है।। २५।। जिस समय विश्वम्भर प्रभु विष्णु सिंहासन पर चढ़ बैठते हैं श्रीर सब भक्तों के

दौतों में तिनका लेकर रोते हैं और ''कृष्ण हे ! बाप हे ! तुम्ही मेरे जीवन हों'' कह २ कर पुकारते हैं ।।३०।। प्रभु ऐसा रोते हैं कि सुनकर पत्थर भी फट जाय। (इस प्रकार) प्रभु निरन्तर दास भाव में लीला करते है ।। ३१।। ईश्वर भाव के तिरोभाव होने पर प्रभु ग्रसर्वज्ञ की भाँति स्वयं सब से पूछते हैं ।। ३२ ॥ ''मैंने कुछ

ा दशा दश्वर भाव के तिरामाव हान पर प्रभु असवज्ञ का भाति स्वयं सब सं पूछत है।। इर ॥ "मन कुछ अस्वाधिक चंचलता तो नहीं की ? की हो तो कहो। मैं अपने प्राणों को त्याग दूँगा ॥ इर ॥ श्रीकृष्ण मेरे प्राणधन हैं, श्रीकृष्ण मेरे घर्म हैं, और तुम सब मेरे भाई हो, जन्म २ के बन्धु हो।। ३४॥ "श्रीकृष्ण की दासता के बिना मेरी और कोई गति नहीं है। यदि पीछे कभी मेरी मित कुछ और हो जाय तो मुझसे कह

देना ।। ३४ ।। (परन्तु) वैष्राव लोग भय के मारे सब संकोच करते हैं, किसी में यह दम नहीं कि कुछ कह दे ।। ३६ ।। इस प्रकार जब स्वयं प्रभु आज्ञा करते हैं तभी कोई उनके चरण स्पर्श कर सकता है ।। ३७ ।। प्रभु निरन्तर दास भाव में रहते हैं, और वैष्णवों को देखते ही सम्भ्रम सहित उठकर उनकी चरण घूछ लेते

हैं।। ईद्धा इससे वैष्णव सब मन भें दुःख पाते हैं श्रतएव प्रभु फिर सब को ग्रालिंगन करते हैं।। ३६।। श्री अद्वेत के प्रति प्रभु सदैव गुरु-बुद्धि रखते हैं, इससे अद्वेत जी बड़ा दुःख पाते हैं।। ४०।। (कारण कि) वे श्राप तो प्रभु की साक्षात् सेवा कर नहीं पाते हैं, श्रीर उल्टे प्रभु ही उनके दोनों पाँव पकड़ लेते हैं।।४१।।

साक्षाते ना पारे, प्रभु करियाछे राग। तथापिह चूरि करे चरण-पराग॥४३॥ भावावेशे प्रभु जे समये मूर्च्छा पाय। तखने अद्वीत चरऐर पाछ जाय॥४४॥ दण्डवत् हइ पड़े चरगोर तले। पाखाले चरगा दुइ-नयनेर जले।।४५।। कखनो वा नि िथा पूँ छिया लय शिरे। कखनो वा षड्झ-विहित पूजा करे।।४६।। एहो कर्म अद्वैत करिते पारे मात्र। प्रभु करियाछे जारे महा महापात्र।।४७॥ अत एव ग्रद्धैत सभार अग्रगण्य। सकल वैष्णाव बोले "ग्रद्धैत से घन्य।।४८:। अद्वैत सिहेर एइ एकान्त महिमा। ए रहस्य ना जानये दुष्ट जत जना।। १६०। एक दिन महा प्रभु विश्वम्भर नाचे । ग्रानन्दे अद्वत तान वुले पाछे पाछे ।।१०।। 'हइल प्रभुर सूच्छी' अद्वौत वृक्षिया । लेपिला चरण धूला अङ्को लुकाइया ॥५१॥ अशेष कौतुक जाने प्रभू गौर राय। नाचिते नाचिते प्रभू सुख नाहि पाय।।४२।। प्रभु कहे "चित्ते केने ना वासों प्रकास। कार् अपराधे मोर ना हय उल्लास।।४३।। कोन् चोरे ग्रामारे वा करियाछे चुरि । सेइ ग्रंपराधे आमि नाचिते ना पारि । १४४।। केहो वा कि लइयाछे मोर पद घूली। सभे सत्य कह, चिन्ता नाहि श्रामि विल ॥ ४५॥ ग्रन्तयभि-वचन श्निजा भक्त गण। भये भीत सभे, केही ना बोले वचन।। ४६।। विलते अद्वेत-भय, ना विलिले मिरि। बुझिया अद्वेत बोले जोड़ हाथ करि।। ५७।। ''शून बाप ! चोरे यदि साक्षाते ना पाय । तवे तार अगोचरे चूरि से जुयाय ।।५८।।

इच्छा रहती है।। ४२।। वे उन श्री चरणों की साक्षात् सेवा तो कर नहीं सकते कारण कि प्रभु रुष्ट होते है परन्तु तथापि चरण-रज की चोरी करते हैं।। ४३।। प्रभु जिस समय भावावेश में मूर्विछत हो जाते हैं, तब अद्वैत जी उनके चरणों के पीछे की ओर जाते हैं।। ४४।। ग्रौर चरण तल पर दन्डवत् पड़ जाते हैं ग्रौर नेत्रों के जल से दोनों चरणों को पखारने लगते हैं।। ४४।। कभी बलैया लेते हैं. पोंछते हैं, औप मस्तक पर लगा लेते हैं, तो कभी षाड़ाङ्ग पूजा श्री चरणों की करते हैं।। ४६।। इस कम को केवल एक श्री अद्वैत ही

जिन चरगों का वे मन में चिन्तन किया करते हैं, वे अब साक्षात् प्रकट हो गये हैं, उनमें ही सदा अद्वैत की

कर सकते हैं कि जिनको प्रभु ने (अपनी कृपा का) महान् से महान् पात्र बनाया है।। ४७।। अतएव श्री-अद्धेत सब वैष्णवों के अप्रगण्य हैं और सब वैष्णाव वृन्द उनको हो धन्य कहते हैं।। ४८।। श्री अद्धेत सिह

की यही ऐकान्तिक महा महिमा है। इस रहस्य को दुष्ट लोग नहीं जानते हैं।। ४६।। एक दिन महा प्रभु विश्वम्भर नाच रहे हैं और श्री अद्वेत आनन्द में पीछे २ घूम रहे हैं।। ४०।। प्रभु मूच्छित हो पड़े-यह जान कर श्रद्वेत जी ने चुपके से उनकी चरण रज ले अपने अङ्ग में लगा ली।। ५१।। प्रभु गौर राय भी अनन्त कौत्क जानते हैं। (मूच्छी भंग के पश्वात् जब वे नाचने लगे तो) नाचते २ प्रभु को सुख नहीं मिला।।५२।।

तब प्रभु बोले—''मैं अपने चित्त में प्रकाश का अनुभव क्यों नही कर रहा हूँ ? किसके अपराध से मेरे चित्त को उल्लास नहीं हो रहा है ।।५३।। "अथवा तो किसी चोर ने मेरी चोरी की हैं। उसी अपराध से मैं नाच नहीं पाता हूँ ।।४४। अथवा क्या किसी ने मेरे पाँव की घूल ली है ? मैं कहता हूँ कि सब सच्ची बात बतला देवें कोई चिन्ता न करें।। ४४।। अन्तर्यामी प्रभु के बचनों को सुनकर भक्त लोग सब भय से मौन हैं कोई

कुछ नहीं कहता है।। ४६।। यदि कहै तो इधर अद्वैत का भय और न कहें सो उधर मरते हैं (प्रभु का भय) भक्तों के संकट को समझ कर अद्वैत प्रभु हाथ जोड़ कर बोले।। ४७॥ ''बाप जी ! सुनो ! यदि चोर को साक्षात् में नहीं मिले तो फिर पीठ पीछे चुरा लेना ही उसके लिए ठीक है।। ४५।। मैंने ही चोरी की है,

मूञि चूरि करियाछों, मोर क्षम' दोष। भार ना करिन यदि तोमा' असन्तोष''।।१६।। अद्वैतर वाक्ये महाक्रुद्ध विश्वम्भर। अद्वैत महिमा क्रोधे बोलये विस्तर॥६०॥ सकल संसार तुमि करिया संहार। तथापिह चित्ते नाहि वास' प्रतिकार ॥६१॥ संहारेर अवशेष सवे आछि आमि । आमा' संहारिवा तवे सुखे थाक तुमि ॥६२॥ तपस्वी संन्यासी ज्ञानी योगी ख्याति जार। कारे तुमि नाहि करें शूलेते संहार ।६३।। कृतार्थं हइते जे आइसे तीमा' स्थाने । ताहारे संहार कर' घरिषा चरेसी ।।६४।। मथुरा निवासी एक परम वैष्णव। तोमार देखिते आइल चरण-वैभव।।६४।। तोमां देखि कोथा से पाइल विष्णु भक्ति। आरो संहारिले तार चिरन्तन-शक्ति॥६६॥ लड्या चरण घूली तारे कैला क्षय। संहार करिते तूमि परम-निर्दय।।६७।। अनन्त-ब्रह्माण्डे जत ब्राह्मे भक्ति योग । सकल तोमारे कृष्ण दिला उपभोग ॥६८॥ तयापिह तुमि चूरि कर' क्षुद्र-स्थाने । क्षुद्र संहारिते कृपा नाहि वास' मने ।।६६॥ महा डाकाइत तुमि चोरे महा-चोर। तुमि से करिला चूरि प्रेम-सुख मोर ॥७०॥ एइ मत छले कहे सुसत्य वचन । शुनिञ्चा आनन्दे भासे भागवत गरा।।७१।। "तुमि से करिला चुरि, ग्रामि कि ना पारि । हेर-देख चोरेर उपरे करों चुरि"।।७२॥ एतं बलि अहै तोरे आपने घरिया। लूटये चरण धूलि हासिया हासिया ॥७३॥ महाबली गौर सिंह, अद्वेत ना पारे। अद्वेत-चरण प्रभु घषे निज-शिरे ॥७४॥ चरगा घरिया वक्षे अद्वेतेरे बोले। "हेर्-देख चोर बान्धिलाङ निज कोले।।७४॥

मेरे दोष को क्षमा करो। यदि तुम असंतुष्ट हो तो मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँ गा"। प्रधा अद्वेत के वाक्य से श्री विश्वम्भर महा क द हो गये और क्रोध में भरकर अद्वीत की बहुत कुछ महिमा बखानने लगे ॥ ६० ॥ (प्रभु बोले) ''तुमने समस्त संसार का संहार किया, फिर भी उसके प्रतिकार का तुम्हारे चित्त में कुछ भान ही नहीं है।। ६१।। अब मैं ही एक संहार के लिए शेष रह गया हूँ, सो अब मुक्ते मार कर तुम सूख से रहना ।। ६२ ।। "तपस्वी, संन्यासी, ज्ञानी, योगी इत्यादि नाम वालों में से तुम किसको अपने विश्वल से समाप्त नहीं कर देते हो ।। ६३ ।। जो तुम्हारे निकट कृतार्थ होने के लिए ग्राता है, तुम उसका चरगा पकड़ कर संहार करते हो ।। ६४ ।। "मथुरा वासो एक परम वैष्णव तुम्हारे चरण वैभव-दर्शन को आया ॥६५॥ पर तुम्हारे दर्शन कर उसे विष्णु भक्ति तो मिली नहीं, उल्टा तुमने उसकी पूर्व-शक्ति का ही संहार कर दिया।। ६६ ।। "उसकी चरशा घूल को लेकर उसको समाप्त कर दिया। तुम संहार कर देने में परम निर्देशी हो।। ६७।। अनन्त ब्रह्माण्डों में जितना भक्ति योग है वह तो सब श्रीकृष्ण ने तुम्हारी भेंट कर दी।।६६॥ "तथापि तुम क्षुद्र जनों की चौरी करते हो। छोटों को मार डालने में तुम्हारे दया-माण भो तो नहीं होती ।।६६।। (अतएव) तुम महाडाकू हो, चोर हो, महा चोर हो। तुमने ही मेरे प्रेम-मुख को चोरी की है।।७०॥ इस प्रकार (निन्दा) के बहाने से प्रभु सु-सत्य वचन कहते हैं, जिसे सुन २ कर भागवत जन आनन्द में बहने समे ।। ७१ ॥ (प्रमुं फिर बोले) "तुमने चोरी की, क्या मैं नहीं कर सकता है ? लो देखी श्रव मैं चोर की भो चोरी करता हूँ "।। ७२।। इतना कह कर प्रमु ने अपने आप अर्द्धत को पकड़ लिया और हुँस २ कर उनकी चरमा घूल सूटने लगे ॥ ७३ ॥ गौरसिंह महा वलवान् है, श्री अद्वैत उनसे पार नहीं पाते हैं। प्रतएव श्री अंद्रेत के चरण ले ले कर प्रमु अपने मस्तक पर चिसते हैं।। ७४।। चरणों को वक्षःस्थल पर रख कर श्री केंद्र त से कहते हैं "देख को आँखें खोल कर, मैंने चोर को अपनी भुजाओं में बाँध लिया है।। ७४।। चोर

फरिते थाकये इति चौर शत बार । बारे के गृहस्थ सब करमे उद्घार"।।७६॥ बद्दैत बोलये "सत्य कहिला आपनि । तुमि जे गृहस्य ग्रामि किछइ ना जानि ।।७७।। प्राण, बुद्धि, मन, देह, सकल तोमार । के राखिव तुमि प्रभु ! करिले संहार ॥७८॥ हरिषेरो दाता तुमि, तुमि देह, ताप। तुमि संहारिले वा राखिव कार् वाप। 19£11 नारदादि जाय प्रभु ! द्वारका नगरे । तोमार खरण-धन-प्राण देखिवारे ॥५०॥ तमि ता' सभार लह बरऐर घली। से सब कि करे प्रम ! सेइ आमि विल ॥=१॥ आपनार सेवक ग्रापने जवे खाओ। कि करिव सेवके, ग्रापने भावि चाम्रो।।=२।। कि दाय चरण धूलि, सेह रह पाछे। काटिले तोमार दास्ता कोन् जन ग्राखे।। इशा तवे जे ए मत कर'-नहे ठाकराली। आसार छंहार हय. त्यि कृतहली ॥=शा तोमार से देह, तुमि राख वा सहार'। जे तोमार इच्छा प्रभ ! ताइ तुमि कर'।।=१।। विश्वम्भर बोले "तुमि भक्तिर भाण्डारी। एतेके तोमार चरऐर सेवा करि ॥५६॥ तोमार चरगा-धूली सर्वाङ्गे लेपिले। भासये पुरुष कृष्ण प्रेम रस जले।।५७॥ विने तिम दिले भक्ति, केही नाहि पाय। 'तोमार से आमि' हेन जान' सर्वथाय।।इदा। तुमि आमा' जथा वेच, तथाइ विकाद । एइ सत्य कहिलाङ तीमार से ठाँइ"।।=धा अद्वेतर प्रति देखि कृपार वैभव। अपूर्व चिन्तये भने सकल बैष्णव।।६०।। "सत्य से सेविला प्रभु ए महा पुरुषे। कोटि मोक्ष तुल्य नहे ए क्रपार लेशे।। ११।। कदाचित् ए प्रसाद शंकर से पाय। जाहा करे अद्वैतेरे श्रीगौराङ्ग राय । हरे।। आमराओं भाग्यवन्त हेन भक्त-सङ्घे। ए भक्तेर पद घूलि लड सर्व-यङ्घें ।।६३॥

सैकड़ों बार चोरी करता है पर गृहस्थी एक ही बार में सब बसूल कर लेता है"।। ७६।। श्री अई त बोले-"आप सत्य कहते हैं। किन्तु श्राप गृहस्य हैं, यह तो मैं कुछ नहीं जानता ॥७७॥ हे प्रभो ! ये मेरे प्राण बुद्धि मन, देह सभी तुम्हारे हैं ! तुम ही इनको मारोगे तो फिर कौन इनको बचायगा ? ॥ ७८ ॥"तुमही हर्ष के दाता हो, और (दु:ख ताप) भी तुम ही देते हो । तुम ही यदि मारो तो किसका बाप बचा सकता है ।।७६॥ हे प्रभो ! नारद आदि तुम्हारे चरण धन प्राण के दर्शन करने के लिए द्वारिका में जाते हैं।। पर 11 "तम उन सब की चरण धूल लेते हो। वे विचारे क्या करें ! मेरी भी वही दशा है प्रभो ।। =१।। जब आप अपने सेवक को खाते लगो तो सेवक विचारा क्या करे ? आप ही नेक विचार कर देखों।। ८२ ।। "चरण-धूल की बात तो छोड़ो यह तो दूर रहे। तुम यदि काट भी डालो तो तुम्हारे ऊपर शासन करने वाला कौन है ? ॥ द३ ॥ परन्तू तुम जो ऐसा करते हो-यह उकुराई नहीं है । मेरे तो प्रारा जायँ तुम्हारा खेल होवे ॥ दश। "यह देह तुम्हारी है, तुम इसे रक्खो चाहे मारो ! जो तुम्हारी इच्छा होने प्रभो ! वही करो ॥ दथ ॥ तब विश्वम्मर प्रभु बोले-''तुम अक्ति के भण्डारी हो। इसी कारण तुम्हारे ज्ञरणों की मैं सेवा करता हूँ ॥=६॥ त्महारे चरणों की धूल को सर्वांग में लेप करने से मनुष्य श्री कृष्ण की प्रेम रस सरिता में बहने लगता है ॥५७। "तुम्हारे दिये बिना भक्ति कोई नहीं पाता है । यह तुम निश्चय जान छी कि "मैं तुम्हारा है"।।६८॥ त्म मुक्ते जहाँ बेच देते हो, मैं वहीं बिक जाता है यह मैंने तुम्हारे निकट सत्य कहा ॥ द ॥ श्री अहै त के प्रति प्रभू की कृपा का वैभव देख कर सब वैष्णुवों के चित्त में बड़ा आश्चर्य हुआ।। ६०।। " सचमूच में इन महापूर्व ने ही प्रभु की सेवा की है! कोटि मोक्ष भी इस क्रमा की किपाका के तुल्य नहीं है ॥ ६१॥ 'श्री गौरांगराय जो कृपा श्री श्रद्धैत पर करते हैं वह प्रसाद कदाचित् शंकर जी को मिलता हो तो हो।। ६२।।

हेन भक्त ग्रह्व तेरे वलिते हरिये। पापि-सब दःख पाय निज-क्रम्मं-दोषे॥ १४॥ से-काले ने हैल कथा, से-इ सत्य हय । ना माने विष्णव-वाक्य, से-इ जाय क्षय ॥६४॥ 'हरि जोले' विल उठे प्रभु विश्वम्भर। चतुर्दिगे वेढि सब गाय अनुचर ॥६६॥ धर्दत-आचार्य महा-आनन्दे विह्वल । महामत्त हइ नाचे पासरि सकल ॥६७॥ तर्जे गर्जे आचार्य दाड़िते दिया हाथ । भ्रुकुटी करिया नाचे शान्ति पुर नाथ ॥ ६८॥ "जय कृष्ण गोविन्द गोपाल वनमाली। अहिन्श गाय समे हइ कुत्हली। ६६॥ महाप्रभु परम-विह्नल। तथापि चैतन्य नृत्ये परम-कुशल।।१००।। सावधाने चतुर्विगे दुइ-हस्त मेलि। पड़िते चैतन्य धरि रहे महाबली।।१०१॥ अशेष-आवेशे नाचे श्रीगीराङ्ग राय । ताहा विश्वार शक्ति कीन वा जिह्वाय ॥१०२॥ सरस्वती-सिहते आपने बलराम। सेइ से ठाकुर गाय पूरि मनस्काम ॥१०३॥ क्षा क्षा मूच्छा पाय क्षा कारो कम्प । क्षा तृस लय करे, क्षा महा-दम्म ॥१०४॥ क्षणे हासे, क्षणे स्वास, क्षणे वा विवास। एइ मत प्रसुरं भावेर परकाश ॥१०४॥ वीरासन करिया ठाकुर क्षगो वैसे । महा-अट्ट-ब्रट्ट करि माफे प्रभु हासे ।।१०६॥ भाग्य-अनुरूप कृपा करये सभारे। इविला वैष्णत्र-सब ग्रानन्द सागरे।।१०७॥ सम्मुखे देखये शुक्लाम्बर-बृह्मचारी। श्रनुग्रह करे ताने गौराङ्क श्रीहरि ॥१०८॥ सेई। जुनलाम्बरेर जुनह किछु कथा। नवद्वीपे वसति-प्रभुर जन्म जथा।।१०६॥

ऐसे भक्त के सङ्ग से हम भी भाग्यवान् हैं। आश्रो इन भक्त की पदधल अपने सब अङ्ग में लगावें"॥ ६३॥ इस प्रकार वे सब भद्देत जो को "भक्त" कहने में परम आनन्द मानते हैं परन्तु (इसे सुन कर) पापी सब अपने कर्म दोष से दुःख पाते हैं।। ६८।। उस समय जो २ वातें हुई वे सब सत्य हैं। जी वैष्णव-वाक्य को नहीं मानते हैं वे ही नष्ट होते हैं ॥ ६४ ॥ विश्वम्भर प्रभु 'हरि बोल' कहते हुए उठ खड़े हुए और उन्हें चारों और से घेर कर सब अनुचर वृन्द गाने लगे।। १६॥ अहँ तो चार्य महान् आनन्द में बिह्नल हैं, वे सब कुछ भूछ कर महामत्त बने हुए नाच रहे हैं।। ६७ ॥ शान्तिपुर के आचार्य प्रभु दाढ़ी पर हाथ रख कर तर्जन-गर्जन करते हैं और भौंह टेढ़ी करके नाचते हैं ।। ६८ ।। सब श्रानन्द-मग्न होकर अहर्निश ''जय कृष्ण गोविन्द गोपाल बनमाली" गाते हैं ॥ ६६ ॥ श्री नित्यानन्द महाप्रभु भी परम विह्वल हो रहे हैं, फिर भी श्री चैतन्य चन्द्र के नृत्य के समय परम चतुर हैं।। १००।। (कारण कि) वे साववानता से (महाप्रभु के पीछे २) चारों भ्रोर अपने दोनों हाथों को फैलाये हुए फिरते हैं। जब श्री चैतन्य देव गिरने लगते हैं तो महाबली नित्या-नन्द झट पकड़ लेते हैं ॥ १०१ ॥ श्री गौरांग राय अशेष आवेश पूर्वक मुख कर रहे हैं। उनके आवेश को वर्णन करने की शक्ति किस जिल्ला में है भला ?।। १०२।। सरस्वती जी के सहित श्री बलराम जी अपनी साथ पूरी करते हुए उन्हीं प्रभु का गुरा गाते हैं ।।१०३।। प्रभु क्षरा नमें मूच्छित होते हैं, क्षण २ में काँपते हैं, क्षाण में हाथ में तिनका लेते हैं (दीन बनते हैं) और क्षण में बड़ा ग्रहकार प्रकट करते हैं ।।१०४॥ प्रमु क्षण में हैंसते हैं, क्षरण में लम्बी २ सासें छोड़ते हैं, क्षण में विवश हो जाते हैं इस प्रकार से प्रभु के भाव का प्रकाश हो रहा है।।१०४।। प्रभु क्षरा में वीरासन मार कर बैठ जाते हैं और बीच २ में अट्ट २ हास करते हैं।।१०६॥ प्रभु सब पर उनके भाग्य के अनुसार कृपा करते हैं। ( अतएव ) सब वैष्णाव जन आनन्द सागर में डूब रहे है।। १०७॥ प्रभु के सामने जुक्लाम्बर ब्रह्मचारी को देखते हैं और उन पर क्रुपा करते हैं।। १०८ । उन श्रमलाम्बर ब्रह्मचारी की कुछ कथा सुनो। प्रभु के जन्म स्थान नवद्वीप में ही उनका निवास है।। १०९॥ वे

परम स्वधर्म पर, परम सुशान्त । चिनिते ना पारे केहो, परम-महान्त ।।११०।। नवद्वीपे घरे घरे झलि लइ कान्धे। भिक्षा करे, ग्रहनिश 'कृष्ण' वलि कान्दे ॥१११॥ 'भिखारी' करिया ज्ञान, लोके नाहि चिने । दरिद्वेर अवधि-करये भिक्षाटने ॥११२॥ भिक्षा करि दिवसे जे किछू विप्र पाय । कृष्णोर नैवेद्य करि तवे शेषे खाय ॥११३॥ कुष्णानन्द-प्रसादे दारिद्र नाहि जाने । बलिया वेडाय 'कृष्ण' सकल-भवने ॥११४॥ चैतन्येर कृपा पात्र के चिनिते पारे। जखने चैतन्य अनुग्रह करे जारे 11११४॥ पूर्वे जेन आछिल दरिद्र दामोदर। सेइ मत जुनलाम्बर विष्णु भक्ति घर ॥११६॥ सेइ मत कृपाओं करिला विश्वम्भर। जे रहे प्रमुख नृत्ये वाड़ीर भितर।।११७।। इलि कान्धे लइ विप्र नाचे महा रङ्गे। देखि हासे प्रभु सब-वैद्यावेर सङ्के ।।११८।। विषया आछ्ये प्रसु ईश्वर-मावेशे। झलि कान्धे श्वलाम्वर नाचे कान्दे हासे'।।११६।। श्वकाम्बर देखिया गौराञ्ज कृपामय। "आइस ग्राइस" करि (प्रम्) वोलये सदय।।१२०॥ "दरिद्र सेवक मोर तुमि जन्म जन्म। धामारे सकल दिया तुमि भिक्षु धर्म ॥१२१॥ आमिह तोमार द्रव्य ग्रनुक्षण चाइ। तुमि ना दिलेओ आमि बल करि लाई।।१२२।। द्वार कार माभे खद काढ़ि खाइलुँ तोर। पासरिला ? कमला घरिला हस्त मोर"।।१२३। ए बलिया हस्त दिया झुलिर भितर। मुष्टि मुष्टि तण्डुळ चिवाय विश्वम्भर ।।१२७।। श्वलाम्बर बोले "प्रभु ! कैला सर्व नाश । ए तण्ड्ले खुद-करण विस्तर प्रकाश" ।।१२४।। प्रभु बोले "तोर खूद-करा मुट्टा खाङ । धभक्त र अमृते उलटि नाहि चा'ङ" ।।१२६।।

परम स्वधर्म परायरा है, परम मुज्ञान्त हैं परम महन्त हैं-पर कोई आपको पहचानता नहीं है ॥११०॥ कन्धा पर झोली लिये आप नवद्वीप में घर २ भिक्षा माँगते हैं और दिन रात 'कृष्ण २' गाते हुए रोते रहते हैं ।। १११ ॥ भिखारी समझ कर लोग नहीं पहचानते । दरिव्रता की सीमा है साप भिक्षा करके निर्वाह करते है।। ११२।। दिन में विप्र भिक्षा माँग कर जो कुछ पाते हैं उसे श्रीकृष्ण को निवेदन करके पीछे से आप खाते हैं।। ११३।। श्री कृष्णानन्द की प्रसन्नता में दरिद्रता का अनुभव नहीं करते सबों के घर "कृष्ण २" कहते हुए घूमते रहते हैं ।। ११४ ।। श्री चैतन्य चन्द्र के कृपा पात्र को कीन पहचान सकता है ? वही जिस पर श्री चैतन्य प्रमु जब कभी कृपा कर दें ।। ११४ ।। पूर्व काल में जैसे दरिद्र दामोदर (सुदामा) थे वैसे ही अब के विष्णु भक्ति धारी गुक्लाम्बर हैं।। ११६।। और वैसी ही कृपा भी विश्वम्भर प्रमु ने इनके ऊपर की। यह प्रमु के नृत्य के समय (श्रोवास के) घर के भीतर ही रहते हैं ।।११७।। (प्राज भी ये) झीली काँघे पर लटका ब्राह्माए। बड़े आनन्द से नाच रहे हैं। यह देख कर प्रमु सब वैष्णावों के साथ हैंसने लगे।। १९८।। प्रभु ईश्वर के प्रावेश में वैठे हुए हैं और काँचे झोली लिये शुक्लाम्बर नाच-से-हैंस रहे हैं।। ११६ ।। शुक्लाम्बर को देख कर कुपामय श्री गौरांग प्रभू कृपाई होकर 'श्राभी २" कहके बुळाने छगे ॥ १२० ॥ 'तुम मेरे जन्म २ के दरिद्र सेवक हो तुमने मुभे अपना सर्वस्व देकर भिक्षु धर्म को पकड़ा है ।। १२१ ।। मैं भी तुम्हारी वस्तु सदव चाहता है। तुम न दो तो मैं बलपूर्वक लेकर खाता है ॥ १२२ ॥ "द्वारिका के बीच में मैंने तुम्हारे चाँवल के कण छीन कर खाये थे। भूल गर्व क्या ? जब रुक्मिंगी ने मेरा हाथ पकड़ लिया था।। १२३।। इतना कहं कर झोली के भीतर हाथ डालकर चाँवल मुट्टो भर र कर विश्वम्भर प्रभु चवाने लगे ॥१२४॥ भुक्ला-म्बर जी बोल-"मेरा सर्वनांश कर दिया प्रभो ! इन चाँवलों में तो छोटे २ कन बहुतेरे भरे पड़े हैं ॥ १२५ ॥ प्रमु बोले-"तेरे क्षा इ कर्णों को भी मैं खाता है परन्तु श्रभक्त के अमृत की श्रोर मैं फिर करके भी नहीं देखता

स्वतत्त्र परमानन्द भक्त र जीवन । चिवाय तण्डुल, के करिव : निवारण ॥१२७॥ प्रमुर कारुएय देखि सर्व भक्त गरा। शिरे हाथ दिया सभे करेन कन्दन ॥१२५। ना जाने के कोन् दिगे पड़ये कान्दिया। सभेइ विह्नल हैला कारुण्य देखिया।।१२६।। उठिल परमानन्द-कृष्णेर कीर्त्तंन । शिशु-बृद्ध आदि करि कान्दे सर्व जन ।।१३०।। दन्ते त्या करे केहो केहो, नमस्करे । केही बोले "प्रभु! कभू ना छाड़िया मोरे । १९३१।। गडा गडि जायेन स्कृति श्कलाम्बर। तण्डुल खायेन सुखे वैकुण्ठ-ईश्वर।।१३२।। प्रभू बोले "श्न शुक्लाम्बर-ब्रह्मचारी। तोमार हृदये आमि सवया विहरि ॥१३३।। तोमारे भोजने हय ग्रामार भोजन । तुमि भिक्षा चिलले, ग्रामार पर्यटन ॥१३४॥ प्रेम भक्ति बिलाइते मोर अवतार। जन्म जन्म तुमि प्रेम सेवक आमार।।१३४॥ तोमारे दिलाङ आमि प्रेम भक्ति-दान । निश्चय जानिह 'प्रेम भक्ति' मोर प्रारा।'' ।।१३६।। शुक्लास्वरे वर गुनि वष्णव मण्डल । जय जय-हरि ध्वनि करिला सकल ॥१३७॥ कमला नाथेर भत्य घरे घरे मागे'। ए रसेर मर्न जाने कोनो महा भागे ॥ १३ दा। दश-घरे मागिया तण्डुल विप्र पाय । लक्ष्मी पति गौरचन्द्र ताहा काढ़िः खाय ॥१३६॥ मुद्रार सहित नैवेद्येर जेन विवि । वेद रूपे आपने विलिला गुण निवि ॥१४०॥ बिनि सेइ विधि, किछु स्वीकार ना करे। सकल प्रतिज्ञा चूर्गा-भक्तर दुयारे।।१४१।। . शुक्लाम्बर-तण्डुल-ताहार परमाणा । अतएव सकल विधिर 'भक्ति' प्राण ।। १५२।। जत विधि-प्रतिवेध-सब भक्ति-दास । इहाते जाहार दुःख, से-इ दुद्धि नाश ।।१४३।।

।। १२६ ।। प्रमु स्वतन्त्र हैं, परमानन्द मय हैं, भक्तों के जीवन हैं। वे बांक्ल चवा रहे हैं, कौन रोके उनको ॥ १२७॥ प्रभु की करुए। को देख कर सब भक्त लोग सिर पर हाथ रख कर रोने छगे ॥ १२८॥ रोते २ ज्ञाने कीन २ किस २ तरफ जा गिरे। प्रभु की करुए। को देख कर सभी विह्नल हो रहे हैं।।१२६।। लोग सरमान्द्र स्वरूप श्रीकृष्ण नाम का कीर्त्तन करने लगे । बाल-वृद्ध सब लोग आनन्द से रोने लगे ॥ १३०॥ कोई दाँतों में लिनका ले रहा है तो कोई नमस्कार कर रहा है। कोई कह रहा है "प्रभो ! मुक्ते कभी न कोड़ें! ॥ १३१ ॥ पुण्यसाली जुनलाम्बर तो भूमि पर लोट ,पोट हो रहे हैं और प्रभु बेंकुण्ठनाथ बेठे सूख से चांवल चबा रहे हैं।। १३२ ।। प्रभु बोले-"शुक्लाम्बर बहाचारी ! सुनी ! तुम्हारे हृदय में मैं सदा विहार करता है।। १३३।। तुह्यारे भोजन करने में मेरा भोजन होता है और तुह्यारे भिक्षा के लिये चूलने में मेरा भ्रमण होता है ।।१३४।। "प्रेम भक्ति वितरण करने के लिये मेरा अवतार है। तुम मेरे जन्म २ के प्रेम सेवंक हो ॥१३४॥ तुमको मैंने प्रेम भक्ति दी। यह निश्चय जानो कि प्रेम भक्ति मेरी प्राण् हैं" ॥१३६॥ शुक्लास्बर के लिये बरदान को सुनकर सब बैष्णाव मण्डल 'जय जय'' 'हिर बोल'', ''हिर बोल'' की ध्वनि करते हैं 11 १३७ 11 लक्ष्मीनाथ का सेवक घरु रे भीख माँगे-इस रस के मर्म को विरला कोई महाभाग हो जानता है।। १३८।। इस घरों में माँगने पर बाह्मए। को चाँवल मिलता है और उस चाँवल को लक्ष्मी पति गौरचन्द्र छीन कर खाते हैं !! १३९ !! (उघर तो भगवान को नैवेच अपण करने के लिए) मुद्रासों के सहित निवेदन करने की विधि है, जिसे स्वयं गुरानिधि प्रभु ने वेद में वर्रान की है।। १४०।। उस विधि के विना प्रभु कुछ सहीं स्वीकार करते हैं, परन्तु भक्त के डार पर भगवान् की सब प्रतिज्ञाएँ वूर्या है।। १४१।। शुक्लाम्बर के बाह्य ही इसका प्रमासा है, अतएव समस्त विधियों की प्रासा है "भक्ति" ॥ १४२ ॥ ग्रीर जितने भी विधि निवेष हैं में सब अक्ति के दास हैं। इसमें जिसको दु:ख होने उसकी बुद्धि नष्ट है।। १४३।। नेदच्यास ने भक्ति

'भक्ति विवि मूल कहिलेन वेद न्यास । साक्षाते गौराङ्ग ताहा करिला प्रकाश ॥१४४॥
मुद्रा नाहि करे निप्र, ना दिल आपने । तथापि तण्डुल प्रमु खाइला जतने ॥१४४॥
विषय मदान्ध-सब ए मर्ग ना जाने । सुत-धन-कुल-मदे वैद्याव ना चिने ॥१४६॥
देखि मूर्ख दरिद्र जे सुजनेरे हासे । तार पूजा नित्त कभू कृष्योरे ना वासे ॥१४७॥
तथाहि भागवते (४।३।२१)

"त भजाते कुमनिषिणां सहज्यां हरिर्यनात्मधत प्रियो रस्तः। श्रृत वन कुल कर्मणामदेयें विद्धाति प्रापमिकचनेषु सन्तु"।। अकिञ्चन-प्राण कुष्णि सर्वे वेदे गाय। साक्षाते गौराङ्ग एइ ताहारे देखाय।।१४६॥ श्रृक्लास्वर-तण्डुल-भोजन जेइ शुने। सेई प्रेम मिक प्राय चैतन्य चरणे।।१४६॥ श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्द चान्द जान। वृत्दावन दास त्रष्टु पद युगे गान।।१४०॥

# अथ सन्नहवाँ अध्याय

मध्य खण्ड कथा जेन अमृतेर खण्ड। जे कथा शुनिले घुचे अन्तर पाखण्ड।।१।।
हेन मते नवद्वोपे प्रभु विश्वम्मर। गूढ़ रूपे सङ्कीर्तान करे निरन्तर।।१।।
जखन करमे प्रभु नगर भ्रमण। सर्व लोक देखे जेन' साक्षात् महन ॥१।।
ज्यवहारे देखे प्रभु जेन दम्भ मय। विद्यावन देखिया पाषण्डी करे भय॥४॥
ज्याकरण-शास्त्रों सर्वे विद्यार भ्रादान। महाचार्य प्रतिओ नाहिक तृण ज्ञान॥४॥

को सब विधियों का मूल कहा है। श्री गौरांग ने उसे प्रत्यक्ष प्रकाशित कर दिया।। १४४।। देखो यहाँ न तो बाह्मण ने मुद्रा ही दिखाई, न स्वयं अपंग ही किया परन्तु फिर भी प्रभु ने बड़े यत्न के साथ ख़ाया। १४४।। दिषय मदान्ध जन इस मर्म को नहीं जानते हैं। वे सुत-धन-कुल के मद से अन्धे हुए वेंप्णद की नहीं पहचा- नते हैं।। १४६।। जो कोई सज्जन को मूर्ख और दिरद्र देख कर हँसता है, उसकी पूजा-सम्पत्ति को प्रभु कभी हृदय में भा नहीं लाते हैं।।१४७।। जैसा कि श्री मद्भागवत में (४।३। २१) कहा है कि "जो लोग विद्या, धन, कुल एवं कर्मों के अभिमान में आकर निष्कचन सत्पृद्धों के प्रति पापाचरण करते हैं, श्री हरि उन पृष्ठ दियों की पूजा को ग्रहण नहीं करते, कारण कि एक ओर तो निर्धनों के आतमा स्वी भगवान ही एक मात्र धंन हैं अतएव वे प्रभु के प्रिय हैं, और दूसरी ओर भगवान भी अनन्य मक्ति प्रेम-रस में आसक्त रसज्ञ हैं"। "अकिचनों के प्राण्ण कृष्ण हैं और कृष्ण के प्राण्ण ग्रिकचन जन है "यही सब वेद गाते हैं, इसे ही श्री गौरांग देव ने उनको प्रयक्ष दिखा दिया।। १४६।। शुक्लाम्बर के तण्डुल भोजन को कथा जो सुनते हैं वे श्री चैतन्य चरण में प्रेम भक्ति पाते हैं।। १४६।। श्रीकृष्ण चैतन्य और श्री नित्यानन्द चन्द्र को अपना सर्वस्व जानकर यह वृन्दावन दास उनके गुगल चरणों में उनका गुण गान समर्पण करता है।। १५०।।

इति शुक्लाम्बर तर्हुल भोजनं नाम षोडशोऽध्यायः॥

है। १। इस प्रकार नवहीप में प्रभु विश्वम्भर गृह रूप से निरन्तर संकीर्तन करते हैं।। २।। जिस समय प्रभु नगर में भ्रमण करते हैं, उस समय सब लोग आपको साक्षात् कामदेव जैसा देखते हैं।। ३।। ब्यवहार में प्रभु को दम्भपूर्ण देखते हैं और विद्यादल को देखकर पाखरही लोग भी डरते हैं।। ४।। यद्यपि प्रभु ने

नगर भ्रमण करे प्रभु निज-रङ्गे । गृढ् रूपे थाक्ये सेवक-सव सङ्गे ॥६॥ पावण्डि-सकल बोले "निमाजि पण्डित। तोमारे राजार शाजा आइसे त्वरित ॥।।। लुकाइया निशा भागे करह कीर्त्त । देखिते ना पाय लोक, शाँपे अनुक्षरा ॥=॥ मिथ्या नहे छोक-वास्य सम्प्रति फलिल । सुहृद् ज्ञाने से कथा तोमारे कहिल" ।।६।। प्रभू बोले "अस्त अस्त ए सव वचन । मोर इच्छा आछे-करों राज-दरशन ॥१०॥ पढिल सकल शास्त्र अलप-वयसे। शिश्-ज्ञान करि मोरे केहो ना जिज्ञासे'।।११।। मोरे खोजे हेत जन कोथाभ्रो ना पाङ । जेवा जन मोरे खोजे, मुझि इहा चाङ" ॥१२॥ पाषण्डी बोलये "राजा चाहिव कीर्रान । ना करे पाण्डित्य-चर्चा राजा से जवन" ॥१३॥ त्रग-ज्ञान पाषण्डीरे ठाकूर ना करे। याइलेन महाप्रभू आपन-मन्दिरे।।१४॥ प्रभू बोले "हैल ग्रांजि पापण्डि-सम्भाष । सङ्कीर्त्तं न कर' सब दृ:ख जाउ नारा" ॥१५॥ करे महाप्रभु वैकुण्ठ-ईश्वर। चतुर्दिगे वेढि गाय सब अनुचर॥१६॥ रहिया रहिया बोले "अरे भाइ सब। आजि केने नहे मीर प्रेम-अनुभव। १७।। नगरे हड्ल किया पाषण्डि सम्भाष। एइ वा कारएो नहे प्रेमेर प्रकाश ॥ १८॥ तोमा' सभा' स्थाने वा हइल अवजान । अपराध क्षमिया राखह मोर प्रारा" ॥१६॥ महा पात्र ग्रह त अक्टी करि नाचे। "के मते हहव प्रेम, नाढा श्वियाछ।।२०।। महा प्रेमे अद्वैत वलये हासि हासि । उलटा चोर शिरिवान्ये सेइ हेन वासि ॥२१॥ मुञ्जि नाहि पाङ प्रेम, ना पाय श्रीवास । तेलि-मालि-सने कर' प्रेमेर विलास ॥२२॥

विद्या में केवल व्याकरण शास्त्र ही पढ़ा है तथापि वे भट्टाचार्यों को तृण के समान भी नहीं समऋते हैं।।।।। प्रभ अपने आनन्द में नगर भ्रमण करते हैं और सेवक लोग गूढ रूप से सब साथ रहते हैं ॥ ६ ॥ पाखण्डी लोग सब कहते हैं-"निमाइ पण्डित ! तुम्हारे लिए शीध्र ही राजा की ग्रांजा आ रही है।। ७।। तुम छिप करके रात के समय कीर्त न करते हो लोग देख नहीं पाते इसिटए रोज स्नाप देते हैं।।।।। 'लोगों के वचकी मिथ्या नहीं है। वे अब फल रहे हैं। सुहृद समझ कर हमने तुमसे सब बातें कह दीं"।। दे।। प्रस् बोले-"तुम्हारे ये वचन सब फलें, फलें ! मेरी भी इच्छां है कि मैं राजा के दर्शन करूँ ॥१०॥ "मैंने छोटी अवस्था में ही सब शास्त्र पढ़ लिये परन्तु बालक समझ कर कोई मेरी बात नहीं पूछता ।। ११ ।। मुभे खोजे ऐसा मन्त्य में कहीं नहीं देखता। (इसीसे) में यही चाहता है कि कोई मेरी खोब-खबर करेना १२।। पाखण्डी बोले-"राजा तुम्हारा कीर्तान देखेगा !! पाण्डित्य की चर्चा तो करेगा नहीं कारण कि वह यवन है" ॥१३॥ 🕡 प्रभू पाखण्डियों को तिनका जैसा भी नहीं समझते हैं। महाप्रभु अपने घर चले आये।। १४॥ आकर बोले "आज पाखण्डियों के साथ वार्तालाप हुआ है। अतएव संकीर्त्तन करो जिससे सब दुःख नाश होवें" ॥१५॥ वैक्ष्ठ नाथ महाप्रभु नुत्य करते हैं और सब अनुचर गरा चारों ओर से घेर कर गाते हैं ॥१६॥ प्रभु टहर २ कर कह उठते हैं "अरे भाइयो ! ग्राज मुक्ते प्रेम का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है ॥ १७ ॥ "नगर मे आज पाखंडियों से सम्भाषण हुआ क्या इसी कारण से प्रेम का प्रकाश नहीं है ?।। १८।। अथवा तुम सब् के निकट कोई अज्ञानता हुई है ? सो मेरे अपराध को क्षमा कर मेरे प्रासा बचाओ ॥ १६॥ महापात्र औँ बहुँ त भौंह टेढी कर २ के नाचरिहे हैं। प्रभु कहते हैं "प्रेम होगा कैसे ? नाढा ने सोख जो लिया है" ॥२०॥ तब महा प्रेम में मल अर्द्धताचार्य हैंस २ कर कहते हैं "यह तो चोर का उल्टा चोरी लगाना जैसा लगता है।। २१।। "देखों तो सही, न मैं प्रेम पाता है, न श्रीवास ही पाते हैं। और तेली-मालियों के साथ प्रेम-

बवधून तोमार प्रेमेर हैल दास। श्रामि से वाहिर, श्रार पण्डित-श्रीवास।।२३॥ ग्रामि-सब तहिलाङ प्रेम-अधिकारी। अवधृत आजि आसि हड्ला भाएडारी ॥२९॥ यदि मोरे प्रेम योग ना देह' गोसाञा । शुषिव सकल प्रेम, मोर दोष नाति"।।२४॥ चैतन्येर प्रेमे मत्त आचार्य गोसाञा । कि वोलये, कि करये, किछ समृति नाञा ॥२६॥ सर्व मते कुष्सा भक्ति महिमा बाहाय। भक्त जने यथा बेचे, तथाइ विकाय ॥२०॥ जे भक्ति-प्रभावे कृष्णे वेचिवारे पारे। से जे वाक्य वलिवेक, कि विचित्र तारे।।२८॥ नाना रूपे भक्त वाढायेन गौरचन्द्र। के बुझिते पारे तान अनुग्रह दण्ड ॥२६॥ ठाकूर-विषाद ना पाइया प्रेम-सुख। हाथे तालि दिया नाचे अद्वेत कीतक ॥३०॥ अद्वेतर वाक्य शनि प्रभ विश्वमभर। प्रभ धार किछ ना करिला प्रत्युत्तर।।३१।। सेड मत रह दिया घुचाइया द्वार। पाछे भाय नित्यानन्द-हरिदास ताँर।।३२॥ 'प्रेम-शन्य शरीर युड्या किवा काज'। चिन्तिया पहिला प्रभू जाह्नवीर माझ ।।३३।। झाँप दिया ठाकुर पड़िला गङ्का मामे। नित्यानन्द-हरिदास आँप दिला पाछे।।३४।। आथे व्यथे नित्यानन्द धरिलेन केशे। चरण चापिया धरे प्रभृहरि दासे ॥ इ.स. दड जने घरिया तलिला लंगा तीरे। प्रभ बोले तोमरा वा घरिले किसेरे।।३६॥ कि काजे राखिव श्रेम रहित जीवन । किसेरे वा तोमाना धरिले दृइ जन" ।।३७।। दृइ जने महा कम्प-म्राजि किवा फले। नित्यानन्द-दिग चा'हि गौरचन्द्र बोले। ३८॥ "तिम केने धरिला आमार केश भारे"। नित्यानन्द वोले "केने जास्रो मरि बारे" ॥३६॥

विलास करते हो तुम ।। २२ ।। और वह अवधूत भी तुम्हारे प्रेम का दास हो गया एक मैं बाहर है और है श्रीवास बाहर ॥ २३ ॥ "हम तो सब प्रेम के अधिकारी न हुए और वह अवधूत बाहर से ग्राकर (प्रेम का) भण्डारी हो गया ॥ २४ ॥ हे गुसाई ! यदि तुम मुक्ते अपना प्रेमयोग नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे सब प्रेम की सोख जुँगा-फिर मुफे दोष न देना"।। २४।। श्रीचैतन्य के प्रेम में अर्द्धताचार्य मत्ता है-भेला क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, इसकी कुछ स्थि नहीं है ।। २६ ।। श्रोकृष्ण सब प्रकार से भक्ति की महिमा की बढ़ाते हैं। भक्त जन जहाँ उनको बेच देते हैं, वहीं वे बिक जाते हैं।। २७ ।। जो अपनी भक्ति के बल पर श्रीकृष्ण को बेच सकते हैं, वे यदि कुछ उल्टी-सीधी कह भी दें, तो उनके लिए कोई विचित्र बात नहीं ।। २८ ।। श्री-गौरचन्द्र नाना प्रकार से भक्त को बढ़ाते हैं। उनके अनुप्रह-विग्रह को कौन समझ सकता है।। २६।। प्रभू को तो प्रेम सुख के न मिलने से विषाद है और ग्रह त ताली बजा कर कौतुक करते हुए नाच रहे हैं।।३०।। श्री अद्भेत के वाक्य को सुनकर प्रभु ने कुछ उत्तर नहीं दिया।। ३१।। वे उसी श्रवस्था में दौड़ कर द्वार खोल भाग गए पीछे २ नित्यानन्द जी और हरिदास जी भागे ।। ३२ ॥ प्रेम शून्य इस शरीर को रख कर क्या लाभ-'ऐसा सोच कर प्रमु गङ्गा जी में कूद पड़े । ३३।। प्रभु झम्म से गङ्गा जी में कूद पड़े तो पीछे २ नित्यानन्द-हरिदास जी भी झम्म से कद पड़े !! ३८ !! नित्यानन्द ने लपक झपक कर प्रभु के केश पकड़ लिये और हरिदास जो ने चरण दबोच कर पकड़ लिये !! ३४ ।। दोनों ने पकड़ कर किनारे पर ला रक्ला तो प्रभू बोले ''तूम दोनों ने मुक्ते वयों पकड़ा ? ॥ ३६ ॥ यह प्रोम रहित खीवन किस कार्य के लिये रक्ख ? किस लिए तुम दोनों ने मुक्ते पकड़ा ?" ।। ३७ ॥ दोनों जने तो काँपने लगे सोचते हैं कि न जाने आज इया होने वाला है, तब नित्यानन्द जी की ओर देख गौरचन्द्र बोले ॥ ३८ ॥ "तुमने मेरे केश भार क्यों पकडे ?" नित्यानन्द जी भी बोले ''मरने के लिए क्यों जाते हो ? ।। ३६ ।। प्रभु बोले "मैं जानता है तम परम विह्नल

प्रभु बोले 'जानि तुमि परम-विह्वल' । नित्यानन्द बोले "प्रभु ! समह सकल ॥४०॥ जार शास्ति करि वारे पार' सर्वे मते । तार लागि चल निज शरीर एडिते ॥४१॥ अभिमाने सेवके वा वलिल वचन । प्रमु ताहे छय किवा भृत्येर जीवन" ।।४२:। प्रेम मय नित्यानन्द, बहे प्रेम जल। जार प्रागा धन वन्धु-चैतन्य सकल ॥६३। प्रभु बोले "शुन नित्यानन्द ! हरिदास । कारो स्थाने पाछे कर" आमार प्रकाश ॥४४॥ 'आमा' ना देखिला' विक विलवा वचन । आमार आज्ञाय एइ करिह पालन । ४५।। सुन्ति आजि सङ्गीपे थाकिव एक ठान्ति । कारे पाछे कह, तवे मोर दोष नान्ति" ॥४६।। ए विलया प्रभु नन्दनेर घरे जाय। ए दुइ सङ्गीप कैला प्रभुर ग्राजाय।।४७।। भक्त-सब ना पाइया प्रभुर उद्देश। दुख मय हैन सब श्रीकृष्ण-स्रावेश ॥४०॥ परमः विरहे सभे करेन कन्दन। केही किछ ना बोलये, पोड़े सर्व-मन।।१६॥ सभार उपर जेन हैल बच्चाघात । महा-अवरुद्ध हैला शान्ति पुर नाथ ॥५०॥ अपनुद्ध हइ प्रभु प्रभुर विरहे। उपवास करि थाकि लेन गिया गृहे॥४१॥ सभेइ चिलला घरे शोकाकुलि हैया। गौराङ्ग-चरग्-घन हृदये वान्धिया।।४२॥ :ठाकुर ग्राइला नन्दन-ग्राचार्येर घरे। विश्वला आसिया विष्णु खट्टार उपरे ॥५३॥ तन्दन देखिया गृहे परम मङ्गल। दण्डवत् हइया पहिला भूमितल ॥५४॥ सत्वरे दिलेन ग्रानि नूतन वसन। तिहा-वस्त्र एडिलेन श्रीशचीनन्दन ॥१५॥ असाद, चन्दन, माला, दिव्य अर्ध्य, गन्ध । चन्दने भूषित कैल अभुर श्रीयङ्ग ॥१६॥ कपूँर-ताम्बूल आनि दिलेन सम्मुखे। भक्तरे पदार्थ प्रमु खाय निज-सुखे। १५७।।

हों"। नित्यानन्द जी बोबे-'प्रभो ! सब क्षमा करो ॥ ४० ॥ 'तुम जिसको सब प्रकार से दग्ड दे सकते ही, उसके लिये तुम अपने रारीर को छोंड़ने जाते हो ।। ४१ ।। सेवक ने अभिमान में आकर कुछ वचन कह सी दिये तो क्या उसके लिये प्रापु को सेवक का फारा वे लेना चाहिये ?" ॥ ४२ ॥ प्रेमपय श्रीतिस्थानन्द के मेश्वीं से प्र म जल बह रहा है-(वयों न हों) उनके प्रारा, बन्धु, धन सब श्री जैतन्य ही है।। ४३।। प्रमु बोले स्थानी ! नित्यातन्द और हरिदास जी ! किसी के निकट मेरा प्रकाश न कर देना ( मुक्ते बतला न देना ) -॥४४॥ "तुम दोनों तो यही कहना कि "हमने उनको नहीं देखा"। मेरी आज्ञा से इसका पालन करी ॥४१॥ में आज एक जगह छिप कर रहुँगा। तुमने यदि किसी से कह दिया तो फिर सुके दोष न देन।"।। ४६॥ यह कह कर प्रभु नन्दनाचार्य के घर चले गए। श्रीर इन दोनों ने भी प्रभु की आज्ञा मे इस बात को गुप्त रक्खी ॥ ४७ ॥ तब तो प्रभु का पता न मिलने पर सब भक्त लोगों का श्री कृष्ण आनन्द का आदेश हु अ परिग्रत हो गया ।। ४८ ।। परम विरह में सब लोग रोने लगे कोई कुछ नहीं बोलते हैं। सबके मन जल रहे हैं के अह ।। मानो तो सब ने उत्पर बंच्च गिर पड़ा हो और शान्तिपुर नाथ (ग्रह ताचाय) तो बड़े अपराकी बन गए।। ५०।। वे अपराधी बन कर प्रभु के विरह में अनजन करके घर में जा बैठे।। ५१ ॥ श्री गौराँग जरसा अन की हृदय में बाँध कर सब शोकाकुछ हो अपने २ घर चले गए ॥ ५२ ॥ प्रभु नन्दनाचार्य के घर में बाएं और अंकर विष्णु-सिहासन पर बैंठ गए।। ४३।। नन्दनाचार्य ने घर में परम मङ्गल (सृत्ति प्रभु) को देख मुख्यी पर पहनर दण्डवत् प्रणाम निया ॥ ५४ ॥ और जल्दी से नये ब्रह्म लाकर दिये। तब श्रीशची-नन्दन ने पीले वस्तों की बदला ॥४४॥ फिर नन्दनान्त्रमं ने प्रसाद, चन्दन, साला, दिव्य ग्रन्मं गन्धादि अर्पण क्या और अक्र के श्रीध्रङ्ग को फल्दन से चर्चित किया ।।५६।। और कपूर युक्त ताम्बूल लाकर सन्मुख रमला

पासरिला दुःख प्रभु नन्दन-सेवाय । स्कृति नन्दन वसि ताम्वूल जो गाय ॥ १८॥। प्रभु बोले "मोर वाष्य श्रनह नन्दन । आजि तुमि जामारे करिवा सङ्गीपन" ॥५६॥ नन्दन बोलये "प्रभु ! ए बड़ दूष्कर। कोथा लुकाइचा तुमि संसार-भितर।।६०।। हृदये याकिया ना परिला लुकाइते । विदित करिल तोमां भक्त तथा हैते ।।६१।। जे नारिल लुकाइते क्षीर सिन्ध-माभे। से केमने लुकाइव वाहिर-समाजे"।।६२।। नन्दन-ग्राचार्य-वाक्य शुनि प्रभु हासे'। वश्विलेन निशि प्रभु नन्दन-सम्भाषे ॥६३॥ भाग्यवन्त नन्दन धरोष-कथा-रङ्गो। सर्व रात्रि गोङाइला ठाकुरेर सङ्गो।।६४॥ क्षण-प्राय गेल निशा कृष्ण-कथा-रसे। प्रभ देखे-दिवस हइल परकाशे ॥६४॥ श्रद्वंतेर प्रति दण्ड करिया ठाकूर। शेषे अनुप्रह मने वाढ्लि प्रचुर।।६६॥ आज्ञा कैल प्रभ नन्दन आचार्य चा'हिया । "एकेश्वर श्रीवास पण्डिते ग्रान' गिया" ॥६७॥ सत्वरे नन्दन गैला श्रीवासेर स्थाने । ग्राइला श्रीवास संया-प्रभ जेइ खाने ॥६८॥ प्रभ देखि ठाकुर पण्डित कान्दे प्रेमे । प्रभू बोले "चिन्ता किछ ना करिह मने ॥६६॥ सदय हइया प्रभु जिज्ञासे' आपने । "आचार्यर वार्त्ता कह-आछ्ये के मने"।।७०॥ "ग्रारो वार्तालह" बोले पण्डित-श्रोवास । "ग्राचार्येर कालि प्रमु ! हैल उपवास ॥७१॥ ग्रांखि वारे आछे प्रमु! सवे देह मात्र। कि वलिव श्रामरा-तोमार प्रेम पात्र।।७२॥ अन्य जन हइले कि आमराइ सिंह। तोमार से सभेइ जीवन प्रभु! विह्रिं।।७३।। तोमा' विने कालि प्रमु ! सभार जीवन । महाशोच्य वासिलाङ-प्राछे कि काररा ॥७४॥

प्रभु अपने आनन्द में भक्त की वस्तु खा रहे हैं।। १७।। नन्दनाचार्य को सेवा से प्रभु दु:ख भूल गए है और पृण्यशाली नन्दनाचार्य सन्मुख बैठकर ताम्बूल अर्पण कर रहे हैं।। १८।। प्रभु बोले "नन्दन ! मेरी बात सुनो ! आज तुम मुझको छिपा कर रखना"।। ५६ ।। नन्दनाचार्य बोले-"प्रभो ! यह तो बड़ा दृष्कर कार्य है। (बताओ तो सही) संसार के भीतर तुम कहाँ छिपोगे ?।। ६०।। "हृदय में रहकर आप छिप न सके। भक्तों ने तुमको वहाँ से बाहर निकाल कर छोड़ा ।। ६१ ।। और जो क्षीर समुद्र में छिप न सके वे मला बाहर समाज में कैसे. छिप सकेंगे ?"।। ६२।। नन्दनाचार्य के वचनों को सुनकर प्रभु हुँसे और वह रावि प्रमु ने नन्दनाचार्य के सहित सम्भाषणा में बिताई ।।६३ । भाग्यवान् श्रोनन्दन ने प्रभु के साथ अशेष वालांश्रों के आनन्द में समस्त रात्रि बिताई।। ६४।। श्रीकृष्ण कथा रस में रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। प्रमु ने देखा कि उज्याला हो आया है।। ६५।। अद्भैत को दण्ड देकर अन्त में प्रमु के मनमें बड़ी भारी कृपा उमड आई ।। ६६ ।। और वे नन्दनाचार्य के प्रति हृष्टि देकर बोले 'खाकर अकेले एक श्रीवास पण्डित की बुला लाओं" ॥६७॥ नन्दनाचार्य शीघ्रता से श्रीवास के घर गये श्रीर उन्हें लेकर प्रभु के पास आये ॥६८॥ प्रभु को देखकर श्रीवास पण्डित प्रेम में रोने लगे। तब प्रभु बोले "श्रीवास ! मत्रमें कुछ विन्ता मत करो" ।। ६६ ।। प्रमु ने दयालु होकर स्वयं पूछा-''आवार्य की बात कही ! कंसे हैं वे ?'' ।। ७० ।: श्रीवास पण्डित बोले-"फिर भी उनकी ही बात पूछते हो ( तो सुनो ) प्रभो ! माचार्य का कल उपवास हुआ है ॥ ७१ ॥ रहने के लिये प्रमो ! उनकी एक देह मात्र रह गई है ! हम लोग भला क्या कहें ! वे आपके प्रम-पात्र हैं ॥ ७२ ॥ "और कोई होता तो क्या हम ही लोग सह, लेते ? हे प्रभो ! तुम से ही सक जीवन धारएा किये हुए हैं ॥ ७३ ॥ परन्तु तुम्हारे बिना कल सब का जीवन परम शोचनीय लगता था न जाने रह क्यों गया ।। ७३ ॥ "जैसे उनके वचन वैसा उनको आप दण्ड दे चुके । धब आकर प्रसन्नता पूर्वक सन्मुख हो जाँय"

जेन दण्ड करिला वचन अनुरूप। एखन आसिया हुओ प्रसाद-सम्मुख"। १७४।। श्रीवासेर वचन शुनिज्या कृपा मय। चलिला, आवार्य-प्रति हहया सदय ग७६॥ सूच्छिगित आसि प्रभू देखे आचार्येरे। महा-ग्रपराची हेन माने' आपनारे।।७७। प्रसादे हड्या मत्त बुले अहङ्कारे। पाइया प्रभूर दण्ड कम्प देह भारे॥७८॥ देखिया सदय प्रभु बोलये उत्तर। "उठह आचार्य ! हेर-आमि विश्वम्भर" ॥७६॥ लङ्जाय महीत किछु ना बोले वचन। प्रेम योगे मने चिन्ते' प्रमुर चरन। १८०।। आर बार बोले प्रभु "उठह आचार्य । जिन्ता नाहि, उठि कर' ग्रापनार कार्य" ॥<१॥ अर्द्ध त बोलये "प्रभु ! कराइला कार्य। जत किछु बोल मोरे, सब प्रभु ! बाह्य।।=२॥ मोरे तुमि निरन्तर लओयाम्रो कुमति। श्रहङ्कार दिया मोरे कराओ दुगति।।=३।। सभारे उत्तम दिया त्राछ दास्य भाव । मोरे दिया छह प्रभु ! जत किछु राग ॥५४॥ लग्नीयाओ भ्रापने दण्ड कराह आपने । मुखे एक बल तुमि, कर' आर मने ॥=४॥ प्रारा, देह, धन, मन, सब तुमि मोर। तवे मोरे दुःख देह, ठाकुरालि तोर। द्राः। हेत कर' प्रभु ! मोरे दास्य माव दिया । चरेेेे राखह दासी नन्दन करिया"।।=।। शुनिजा अद्वेत वाक्य प्रभु विश्वम्भर। यकै तवे कहे सर्व-वैष्णव-भितर।।⊏≕। धुन धुन आचार्य तोमार तत्व कइ। व्यवहार-हष्टान्त देखह तुमि एइ।। प्रदेश राज पात्र राजा-स्थाने चालये जखने। दुयारी प्रहरी सब करे निवेदने ॥६०॥ महा पात्र यदि गोचरिया राजा-स्थाने। जीव्य लइ दिले रहे गोष्ठीर जीवने ॥ दशाः जे महापात्र र स्थाने करे निवेदन। राज-आजा हैले काटे सेह सब जन ॥६२॥

॥ थी वास के वचन मुतकर कुवामय प्रभु ग्रद्ध ताचार्य के प्रति दयालु होकर चले ॥ ६॥ प्रभु ने आकर देखा कि आचार्य मुन्छित से पड़े हैं। अपने को महा अपराधी जैसा माने हुए हैं।। ७७।। (जो) प्रमुकी, प्रसन्ताः में मत्त होकर बड़े अभिमान में घूमा करते थे, ( आज ) वे प्रमु, का दण्ड पाकर कांप रहे हैं, देह, सम्हाल नहीं तम्हलती है।। ७८।। यह देखकर दयालु प्रभु बोले "उठो आवार्य ! देखो ! मैं विश्वमभर हैं" ॥ ७६ ॥ अद्वेत जी लज्जावश कुछ बोलते नहीं, मन में ही प्रोम पूर्वक प्रभु के श्रीचरणों का चिन्तन करते। रहते हैं ।। इं।। प्रमु फिर बोले-"उठो आचार्य कोई चिन्ता मत करो। उठ कर अपना काम करो" ॥=१॥ श्रद्धेत जी बोले "हे प्रभो! काम तो करा चुके। तुम जो मुझसे कहते हो, वे सब बाहर का दिखावा है। ॥ पर ॥ तुम मुक्ते सदा कुमति में ले जाते हो और ग्रहंकार देकर मेरी दुर्गति करते हो ॥ पह ॥ "सब को तो उत्तम दास भाव दे रक्खा है और जितना कुछ कोघ है वह प्रभो ! मुझको ही दिया है ।। 🗝 ।। ग्राप ही सब कुछ करवाते हो और आप ही दण्ड देते हो। मुख से तुम कुछ कहते हो, मन में कुछ और करते हो ।। मध्।। "मेरे प्राया, देह, बन, मन संब तुम ही हो। फिर भी जो तुम मुभे दुःख देते हो यही तो तुहारी ठकुराई है ।। द६ ॥ हे प्रभो ! (अब:तो) ऐसा करो कि मुक्ते दास भाव दे:दासीपुत्र बनाकर अपने चरगों में रख लो"।। ५७ ॥ अहँ ताचार्य के वहनों को सुनकर प्रमु विश्वम्भर किव्कपट भाव से सब वैक्ष्णवों के मध्य में बोले ॥ ८५ ॥ "सुनो हे आचार्य ! सुनो ! में तुद्धारा तत्त्व वर्णन करता हैं; व्यवहार में भी इसका दृष्टान्त तुम यह देख लो कि ।।८८॥ "राज-मंत्री जब राजा के निकट जाता है तो द्वारिया-पौरिया ग्रादि सब उनको अपना निवेदन जनाते हैं ॥ ६० ॥ जब महामंत्री राजा को उचका निवेदन सुताकर उनकी जीविका लेकर जन्म देवा है तब ही वे अपने चुटुम्ब सहित जीवत पाते हैं।। ६१ ॥ (परस्तु) जिसः राज मंत्री के निस्ट वे

सब राज्य भार देइ जै महा पाले है। अपराधे शोच्य-हाथे तार सास्ति करे। ६३॥ एइ मत कृष्ण महाराज राजेश्वर। कर्ता हर्ता-ब्रह्मा शिव जाहार किन्दूर।।६४॥ सृष्टि-आदि करितेओ दिया छेन शक्ति। शास्ति करितेओ केही ना करे द्विष्ठकि ॥१५॥ रमा-भादि भवादियो कृष्ण-दण्ड पाय । दोषो प्रभु सेवकेर क्षमये सदाय ॥१६॥ ग्रापराध देखि कृष्ण जार शस्ति करे। जन्म जन्म दास सेइ-विलस तोमारे।।ध्या उठिया करह स्नान, कर' आराधन। नाहिक तीमार चिन्ता, करह भोकन''। ६८॥ प्रभूर वचन शूनि अद्भैत-उल्लास। दासेर शनिया दण्ड, यड् हैल हास।।६६।। "एखने से बिल प्रमु ! तोर ठाक्रालि"। नावेन महौत रङ्को दिया कर ताली ॥१००॥ प्रभर अपनास नानि आनन्दे विह्नल। पासरिला पूर्व जत विरह सकल ॥१०१॥ सकल वैष्णव हैला परम-आनन्द। तखने हासये हरिदास-नित्यानन्द।।१०२॥ ए सब परमानत्द-लीला-कथा-रसे। केही केही विवत हइल दैव दोषे।।१०३।। चैतन्येर प्रेम पात्र श्रीग्रद्धैत-राय। ए सम्पत्ति अस्प हेन बुझये मायाय।।१०४॥ श्रत्य करि ना मानिह 'दास' हेन नाम । अल्प भाग्ये 'दास' नाहि करे भगवान् ॥१०४॥ आगे ह्या मुक्त, तवे सर्व-बन्ध-नाश । तवे सेइ हैते पारे 'श्रीकृष्णोर वास' ।।१०६।। एइ ब्याख्या करे भाष्य कारेर समाजे। सुक्त सब लीला- तन् करि कृष्ण भने।। तथा चोक्तं भाष्य कृद्भि:-"मुक्ता अपि लीलया विग्रहं कृतवा भगवन्तं भजन्ते" ॥१०७॥

सब विनती जनाते हैं, राजा की आजा होने पर वे ही सब उसका सिर काट डालते हैं।। ६२।। राजा जिस महा मंत्री को राज्य का सारा भार दे देता है, अपराध होने पर अति तुच्छ जन के हाथ से उसी की दण्ड देता है ।।६३॥ "इसो प्रकार श्रीकृष्ण राजेरवर हैं, कत्ती, हत्ती हैं, ब्रह्मा, शिव आदि जिनके किंकर हैं ।। १४॥ (क्षोकृष्ण ने) उनको सृष्टि, संहार ग्रादि की शक्ति भी दे रक्खी है, और कवाचित् उनको दण्ड भी देव तो. कोई एक शब्द नहीं कह सकता ॥ ६४ ॥ "लक्ष्मी आदि ( त्रियागण ) और शिव आदि (देवगण) भी श्री-कुछम् के दग्ड को पाते हैं परन्तु सेवक के दोषों को भी प्रभ सदा क्षमा कर देते हैं।। ६६ ।। अपराघ देखकर श्रीकृष्ण जिसको दण्ड देते हैं, उसे ( श्रीकृष्ण का ) जन्म २ का दास समझो यह मैंने तुमसे ( सत्य ) कहा ॥ १७ ॥ "अब तुम उठकर स्नान करो, पूजा करो, भोजन करो । श्रब तुह्यारे लिए कोई चिन्ता-नहीं हैं" ।। ६८ ।। प्रभु के वचनों को सुनकर ग्रद्ध त जी की वहा उल्लास हुआ, दास की दण्ड मिलता है सुनकर ती खुब हास-परिहास हुआ। १६६॥ "प्रभो ! अब मैं कहूँगा कि यह है तुम्हारी ठक्कराइ" (ऐसा कह) अद्भता-बार्य ताली बजाते हुए आनन्द में नाचने लगे।। १००।। प्रभु का अध्वासन सुनकर आनन्द में विद्धाल हो रहे हैं, पहले का विरह सब भूल गये ।। १०१।। सब वैष्एावों को परम श्रानन्द हुआ और तब श्री नित्यानन्द और हरिदास जी हँसने लगे ॥ १०२ ॥ इन सब परमानन्दमयी लीला कथा के रस से कोई २ लोग अपने भाग्य-दोष के कारण वंचित रह गये ।। १०३ ।। श्री अर्द्धताराय श्री चैतन्य चन्द्र के प्रे मपात्र हैं इस सम्पत्ति को कोई २ माया के काररा अल्प समझते हैं।। १०४।। (परन्तु) 'दास' नाम को छोटा नहीं समझना थोड़े भाग्य से भगवान् अपनम 'दास' नहीं बनाते हैं।। १०४।। पहले (जीव) मुक्त होता है, फिर सब बन्धन नष्ट हो जाते हैं, तब कहीं वह श्रीकृष्ण का दास हो सकता है ॥ १०६॥ भाष्यकार (श्री शङ्करानार्य) ने भी समाज में यही व्याख्या की है कि "मुक्त पुरुष भी स्वेच्छा से शरीर धारण कर श्री भववान का भजन करते है" ॥ १०७ ॥ श्रीकृष्ण के सब सेवक श्रीकृष्ण की शक्ति रखते हैं परन्तु अपराध होने पर दण्ड श्रीकृष्ण हीं कृष्णीर सेवक सन कृष्ण शक्ति धरे। अपराध हइलेओ कृष्ण शास्ति करे।।१०६।।
हेन कृष्ण भक्त नःमे कोन शिष्य गर्ण। बल्प हेन ज्ञाने द्वन्द्व करे अनुक्षण ॥१०६।।
से सब दुष्कृति स्रित जानिह निश्चय। जाथे सर्व वैष्णवेर पक्ष नाहि लय ॥११०॥ 'सर्व-त्रभु गौरचन्द्र' इथे द्विधा जार। कसु 'शुद्ध भक्त' नहे सेइ दुराचार।।१११॥ गर्वभ-शृगाल-तुल्य शिष्य गण लैया। केहो बोले "श्रामि रघुनाथ भाव' गिया' ॥११२॥ सृष्टि स्थिति प्रलय करिते शक्ति जार। चैतन्य-दासत्त्व वइ वल नाहि आर॥ १६॥ अनन्त-त्रह्माण्ड धरे प्रभु बलराम। सेहो प्रभु दास्य करे, केवा हय आन ॥११४॥ जय जय हलधर नित्यानन्द-राय। चैतन्य कीर्तन स्फुरे जाहार कृपाय।।११४॥ ताँहार प्रसादे हैल चैतन्येते रित । जत किछु विल-सब ताँहार शकति ॥११६॥ आमार प्रभुर प्रभु श्रीगौर सुन्दर। ए बड़ भरसा चित्ते धरि निरन्तर।।११७। श्रीकृष्णा चैतन्य नित्यानन्द चान्द जान। वृत्दावन दास तछु पद युगे गान।।११८।

### अथ अठारहवाँ अध्याय

जय जय जगत् मङ्गल गौरचन्द्र। दान देहं हृदये तोमार पद द्वन्द्व।।१।। जय जय नित्यानन्द स्वरूपेर प्रागा। जय जय भकत वत्सल गुगा घाम।।२।। भक्त गोष्ठी सहिते गौराङ्ग जय जय। शुनिले चैतन्य कथा भक्ति लक्ष्य हय।।३।। हेन् मते नवद्वीपे विश्वम्भर-राय। सङ्कीर्त्तन सुख प्रभु करये सदाय।।४।।

१।। १०८।। ऐसे 'श्रीकृष्ण भक्त' नाम को कोई २ शिष्य जन छोटा समझ कर जब देखो तब कलह ने हैं।। १०६।। वे सब ग्रित दुष्ट कर्मा हैं-ऐसा निश्चय जानो, ग्रतएव सब वैष्णुवों के बीच में किसी का न लेवे।। ११०।। "श्री गौरचन्द्र सबके प्रभु हैं" इसमें जिसको सन्देह हो, वह कभी ग्रुद्ध भक्त नहीं, वह गर है।। १११।। गदहा ग्रौर स्याल जैसे चेलों को लेकर कोई कहते हैं "मुफे रघुनाथ मानो।। ११२।। एइधर) सृष्टि, स्थिति ग्रौर सहार करने की शक्ति जिनकी हैं, उनका भी श्रीचैतन्य की दासता के बिना कोई दूसरा बल नहीं है।। ११३।। (पथा) प्रभु बलराम जी श्रनन्त ब्रह्माण्डों को घारण करते हैं, वे भु की दासता करते हैं—फिर दूसरा कौन होता है ?।। ११४।। हलघर श्री नित्यानन्दराय की जय हो, जिनकी कृपा से श्रीचैतन्य कीर्त्तन की (मुझमें) स्फूर्ति होती है।। ११५।। उन्हों की कृपा से श्रीवेदन में मेरी रित हुई ग्रौर जो कुछ मैं कह रहा हूँ—यह सब उन्हों की शक्ति है।। ११६।। श्रीकृष्ण चैतन्य श्री गौरचन्द्र, इस बात का मुफे चित्त में निरन्तर बड़ा भारी भरोसा है।। ११७।। श्रीकृष्ण चैतन्य श्री नित्यानन्दचन्द्र को अपना सूर्वस्व जान कर यह वृन्दावन दास उनके श्री चरण युगल में उनका माने समर्पण करता है।। ११=।।

### इति भक्त-माहात्म्य-कीर्त्तं नाम सप्तदशोऽध्यायः

**發酵等高速除**。

जगन्मंगल श्रीगौर चन्द्र की जय हो जय हो। हे प्रभो! अपने श्रीचरण युगल मेरे हृदय में अपंश ो १ । श्रीनित्यानन्द स्वरूप के प्रारा श्रीगौर चन्द्र की जय हो जय हो। भक्त वत्सल गुण धाम गौर यु हो जय हो। २।। भक्त मण्डली के सहित श्रीगौरांग की जय हो जय हो। श्रीचैतन्य चन्द्र की सुनैन में भक्ति प्राप्त होती है।। ३।। इस प्रकार प्रभु विश्वम्भर दाय सदा संकीर्तन का सुख लेते है

मध्य खण्ड कथा भाई ! शुन एक मने। लक्ष्मी-काचे प्रमु नृत्य करिला जे मने ।।१।। एक दिन प्रभू विलितेन सभा' स्थाने । "आजि नृत्य करिवाङ अब्दू र विधाने" ॥६॥ सदा शिव-बृद्धि मन्त खानेरे डाकिया । वलिलेन प्रभु "काच सज्ज कर' गिया ॥।।। शङ्ख, कांचुली, पाट शाड़ी, अलङ्कार । योग्य योग्य करि सज्ज कर' सभाकार ॥।।।। गदाघर काचिवेन-हिनमणीर काच ! ब्रह्मानन्द ताँर बुड़ी-सखी सुप्रभात ॥ ह॥ नित्यानन्द हइवेन वड़ाइ आमार। कोतोयाल हरिदास-जागाइते भार॥१०॥ श्रीवास नारद-काच, स्नातक श्रीराम"। दियड़िया हाड़ि मुञ्जि" बोलये श्रीमान् ॥२१॥ ब्रह त बोलये "के करिव पात्र-काच"। प्रभु बोले "पात्र सिंहासने गोपीनाथ ॥१२॥ सत्त्वरे चलह बुद्धि मन्त खान ! तुमि । काच-सज्ज कर' गिया नाचिवाङ श्रामि'' ॥१३॥ आज्ञा शिरे करि सदा शिव-बुद्धिमन्त । शृहे चलिलेन, आनन्देर नाहि अन्त ॥१४॥ सेइ क्षरो कथिबार चान्दोया काटिया। काच-सज्ज करिलेन सुन्दर करिया।।१४॥ लइया जतेक काच बुद्धिमन्तं खान। थुइलेन लइया ठाकुर-विद्यमान।।१६।।. देखिया हुइला प्रभु सन्तोषित-मन। सकल-वैष्णाव प्रति वलिला वचन।।१७॥ "प्रकृति-स्वरूपे नृत्य हृइव ग्रामार। देखिते जे जितेन्द्रिय-तार अधिकार।।।६।। सेइ से जाइव आजि वाड़ीर भितरे। जेइ जन इन्द्रिय धरिते शक्ति घरे"।।१६॥ लक्ष्मी वेशे अङ्क-नृत्य करिव ठाकुर। सकल-वैष्णव-रङ्ग वाढ़िल प्रचुर॥२०॥ शेषे प्रभु कथा खानि कहिलेम हढ़। शुनिञ्गा हइला सभे विषादित बड़॥२१॥ ॥ ४॥ जिस प्रकार प्रभु ने लक्ष्मी वेश में नृत्य किया है, वह, मध्य खण्ड की कथा भाइयो ! मन लगाकर

सूनो ॥ ५ ॥ एक दिन प्रभु सबसे बोले- 'आज मैं नाटक के नियमानुसार नृत्य करू गा" ॥ ६ ॥ फिर प्रभु, सदा शिव एवं बुद्धिमन्त खान को पुकार कर बोले—''जाकर वेश-भूषा सजास्रों''।। ७।। सब को यथा योग्य अंख की चूडी, चोली, रेशमी साड़ी, आभूषरा आदि पहिना कर वेश संजाओ ।। = 11 "गदाधर रुविमस्ती का वेक सर्जेंगे और ब्रह्मानन्द को उनकी रक्षक सखी "सप्रमात" के वेश में सजाना ॥ हा। नित्यानन्द मेरी रक्षक सखी होंगे और हरिदास कोतवाल बसें-उन पर लोगों को साबधान करने का भार रहेगा।। १०॥ श्रीवास नारद जी का श्रीर श्रीराम स्नातक का वेश बनावें । (इतने में ) श्रीकान् श्रीक उठा कि "में शूद्र मशालची बनू गा" ।। ११ ।। तब अह त जी बोले-"नायक कौना सजेगा ?" प्रभु बोले-"नायक के सिहासन पर होंगे (स्वय ) श्रीगोपोनाय"।। १२ ॥ "बुद्धिमन्त स्वान ! तुम सीध जासी ! और पात्रों की वेश-रचना करो। आज मैं नाचूँगा।। १३ ।। सदा शिव और बुद्धिमन्त, प्रभु की स्नाजा की शिरोधार्य करके घर को चले। उनके आनन्द की सीमा नहीं हैं।। १४ ॥ उसी समय जाकर काठिया वाड देश का बना हुआ सुन्दर चँदोग्रा टॅमाया और सुन्दर र वेश-भूषा तैय्यार किए।। ११।। बुद्धिमन्त कान ने उन सब वेव-भूषाओं को लेकर प्रभु गौरचन्द्र के सन्मुख रख दिया।। १६।। उन्हें देखकर प्रभु मक में संतुष्ट होकर सब वैष्णवों के प्रति बोले ॥ १७ ॥ "मेरा नृत्य नारी के रूप में होगा । जो जिलेन्द्रिय हैं उनकी ही उसे देखते का अधिकार होगा ॥ १८ ॥ ( अतएव ) म्राज घर के भीतर वे ही जायें कि जो इन्द्रियों को वश में रखने में समर्थ हों।। १६।। आज प्रमु लक्ष्मी वेश में नाटक में नृत्य करेंमे-सुनकर तो सब वेष्सावीं को बड़ा हो आनन्द हुआ।। २०॥ (परन्तु) अन्त में प्रमुने जो बात जोर देकर कही उसे सुनकर सब उदास हो गए।। २१।। (अतएव ) सर्व प्रथम अद्धेताचार्य ने पृथ्वी पर रेक्स खोंची और बोले "आज

 $f_{\mathcal{F}_{2}}^{1}$ 

महा-पाग शोभे शिरे, घटी परिधान। दण्ड हस्ते सभारे करये सावधान ॥४०॥ "श्रारे आरे भाइ-सब हुओ सावधान । नाचिव लक्ष्मीर वेशे जगतेर प्राएा" ॥४१॥ हाथे निक चारि दिगे घाइया वेड़ाय। सर्वाङ्क पुलक 'कुष्ण' सभारे जागाय।।।।२।। "कृष्णा भज, कृष्ण सेव, बोल कृष्ण-नाम"। दम्म करि हरिदास करये बाह्वान ॥ १३॥ हरिदास देखिया सकल गरा हासे। "के तुमि, एथाय केने?" समेइ जिज्ञासे ।।४४॥ हरिदास बोले "आमि वैकृष्ठ-कोटाल । 'कृष्एा' जागाइया ग्रामि वृलि सर्वकाल ।।४४।। वैकुष्ठ छाडिया प्रभु माइलेन एथा। प्रेम भक्ति लुटाइव ठाकूर सर्वथा।। १६।। लक्ष्मी वेशे नृत्य ग्राजि करिव आपने । प्रेम मिक लूटि आजि हुन्नो सावधाने । १४७॥ एत विल दृइ गोंफ मोचड़ाय हाथे। रड़ दिया बुले गुप्त-मुरारिर साथे।।8511 दुइ महा-विह्वल कृष्णीर प्रिय दास । दुइर शरीरे गौरचन्द्रेर विलास ॥ अधा क्षांगेके नारद-काच करिया श्रीवास । प्रवेशिला समा-मामे करिया उल्लास ॥५०॥ महा-दीर्घ पाका दाडि, फोंटा सर्व गाय। वीगा कान्धे, क्य-हस्ते चारि दिगे चा'य।।५१।। रामाञा-पण्डित कक्षे करिया श्रासन । हाथे कमण्डल-पाछे करिला गमन ॥४२॥ वसिते दिलेन राम-पण्डित आसन। साक्षात् नारद जेन दिला दरशन।।४३।। श्रीवासेर वेश देखि सर्व गरा हासे'। करिया गभीर नाद अहैत जिज्ञासे'॥१४॥ "के तुमि ब्राइला एथा के मन कारए।" । श्रीवास बोलेन "शून कहिये। कथने ।। १५।।

हरिदास ठाकुर ने प्रवेश किया, दो लम्बी २ मूँ छ ग्राप के यदन पर विशेष शोभा दे रही हैं ॥ ३६ ॥ शिर पर एक बड़ा सा पगाड़ शोभा दे रहा है, कमर पर सुन्दर वस्त्र पहिने हुए हैं भौर हाथ में सींठा लेकर सब की सावधान कर रहे हैं।। ४०।। "ग्ररे ग्री भाइयो ! सब सावधान हो जाओ। जगत् के प्रारा प्रभु ग्राज लिक्सी के वेश में नाचेंगे" ॥ ५१ ॥ ऐसा कहते हुए, हाथ में छड़ी लिये हुए दे चारों और दौड़ते फिरते हैं, सर्वांग में पुलक हो रहा है, और 'कृष्ण' नाम से सब को जगा रहे हैं ॥ ४२ ॥ "कृष्ण को भजो, कृष्ण की सेवा करो. कृष्ण का नाम बोलों" इस प्रकार बडे घटाटोप से श्री हरिदास प्कार रहे हैं ॥ ४३ ॥ हरिदास जी की देखकर परिकर लोग सब हँसते हैं, और पूछते हैं-"तुम कीन हो ? यहाँ क्यों ग्राये हो ?" ॥ ४४ ॥ हरिदास जी कहते हैं-"मैं वैक्ष्ठ का कोतवाल है। मैं "कृष्ण २" जगाता हुआ सब समय धूमता रहता है ॥ अर्थ ॥ वैकुष्ठ छोड़ कर प्रभु यहाँ आये हैं, और वे सब प्रकार से प्रेमभक्ति लुटायँगे ॥ ४६ ॥ "आज वे स्वयं लक्ष्मी वेश में नृत्य करेंगे। ग्रतएव तुम सब सावधान होकर ग्राज प्रेम भक्ति जूटों ।। ४०॥ इतना कह कर हाथों से दोनों मूँ छों पर ताब देले हैं, और मुरारि गुप्त के साथ दोड़े २ फिरते हैं।। १०।। दोनों क्षेम में महा विह्वल हैं, दीनों श्रीकृष्ण के प्रिय दास हैं, श्रीर दोनों के शरीर में श्री गौरचन्द्र का विलास है ॥ ४६ ॥ क्षरा भर बाद नारद जी का वेश बना कर श्रीवास ने बड़े उल्लास के साथ सभा में प्रवेश किया ।। ४० । बड़ी लम्बी सफेद दाढ़ी है, सब शरीर पर तिलक की विन्दियाँ लगी हुई हैं, कन्धे पर वीणा है, हाथ में कुश है और चारों ओर दृष्टि दौड़ा रहे हैं।। ५१ ।। रामाइ पण्डित चगल में आसन दवाए, हाथ में क्रम-एडल लिये, पीछे २ चल रहे हैं।।४२।। रामाइ पंडित ने उनको बैठने के लिये आसन बिछा दिया। श्रीवास पण्डित ऐसे लगते हैं मानो तो साक्षात् नारद जी दर्शन दे रहे हों।। १३।। श्रीवासं के वेश को देखकर परि-कर लोग सब हंसते है और थी शह त गम्भीर घोष के साथ पूछते हैं।। ४४ ॥ "त्म कौन हो ? यहाँ किस कारण से श्राये हो ?" श्रीवास जी कहते हैं-"सूनो, बतलाता है ॥ ५५ ॥ मेरा नाम नारद है, मैं श्रीकृष्ण

ek.

नारद आभार नाम, कुल्लोर गायन। अनन्त-ब्रह्माण्डे श्रामि करिये भ्रमण ॥४६॥ वैकुण्ठ गेलाङ-कृष्ण देखिवार तरे। शुनिलाङ 'कृष्ण गेला नदिया-नगरे'।।४७।। शून्य देखिलाङ वैकुण्ठेर घर-द्वार। गृहिणी-गृहस्थ नाहि, नाहि परिवार।।५८।। नो पारि रहिते-शून्य वैकुण्ठ देखिया। प्राइलाङ आपन ठाकुर स्मङरिया।।१६।। प्रभू माजि नाचिवेन घरि लक्ष्मी-वेश। श्रतएव ए सभाय श्रामार प्रवेश"।।६०।। श्रीवासेर नारद निष्ठार वाक्य श्रुनि । हासिया वैष्णव-सत्र करे जय ध्विन ॥६१॥ अभिन्त-नारद जेन श्रीवास पण्डित । से-इ रूप, से-इ वाक्य, से-इ से चरित ।।६२।। जत पतिवृता गएा-सकल लड्या। आइ देखे कृष्ण-सुधा-रसे मग्न हैया॥६३॥ मालिनीरे बोले ब्राइ "एइनि पण्डित"। मालिनी बोलये "आइ! अइ सुनिश्चित"।।६४॥ परम-वंष्णवी ग्राइ सर्व-लोक-माता । श्रीवासेर मूर्ति देखि हइला विस्मिता ॥६४॥ वानन्दे पढ़िला आइ हइया मूर्न्छित । कोथाओ नाहिक धातु, सभे चमकित ॥६६॥ सत्त्वरे सकल पतिव्रता-नारी गण। कर्ण मूले 'कृष्ण कृष्ण' करेन स्मरण ॥६७॥ सम्वित् पाइया ब्राइ 'गोविन्द' स्मङरे । पतिव्रता गरो घरे, धरिते ना पारे ॥६८॥ एइ मत कि घरे वाहिरे सर्व जन। बाह्य नाहि स्फुरे, सभे करेन क्रन्दन ॥६६॥ गृहास्तरे तेश करे प्रभु विश्वम्थर। रुक्मिस्पीर भाव मग्न हइला निर्भर। १७०॥ ग्रापना ना जाने प्रभु रुविमणी-ग्रावेशे । विदर्भेर सुता हेन बापनारे वासे ।।७१।। नयनेर जले पत्र लिखये आपने। पृथिवी इइल पत्रे, अङ्गुली कलमे।।७२।। स्विमणीर पत्र 'सप्त स्लोक' भागवते । जे आह्रे, पढ्ये ताहा कान्दिते कान्दिते ॥७३॥

गायक हैं। मैं अनन्त ब्रह्माण्डों में प्रमण करता रहता हूँ 1) ४६ ॥ "मैं श्रीकृष्ण के दर्शन के लिये वेकुण्ठ लो वहाँ जाकर सुना कि श्रीकृष्ण तो निदया नगर में भये हैं ॥ ४७ ॥ मैंने वहाँ वेकुण्ठ के सब घर द्वार प्रवेश उनमें न एहिणी हैं, न गृहस्थ हैं और न परिचार हैं।। ४८ ॥ "चेकुण्ठ को शून्य देखकर में वहाँ के सका अत्तप्त अपने प्रमु का स्मरण करता हुआ वहाँ से चला अया ॥ ४८ ॥ प्रमु आज छक्ष्मी वेश बना वहाँ नाचेंगे, म्रकृष्य में इस सभा में भाया हूँ" ॥ ६० ॥ श्रीवास के मटल नारद भाव के वचनों को सुव वेष्णव लोग हँसते हुए जय जयकार करते हैं ॥ ६० ॥ श्रीवास पण्डित मानो तो नारद जी से अभिन्न ही रूप, वहो वचन, वही चरित्र ॥ ६२ ॥ श्री शची माता सब पतिव्रताओं के समेत श्रोकृष्ण सुवा रस नम्पन हो कर देख रही हैं ॥ ६३ ॥ श्री शची मा मालिनी देवी (श्रीवास—भाया) से पूछती हैं "यहा हैं एडत जी ?" । मालिनी कहती हैं "हाँ मा ! सुनिश्चित रूप से यही हैं"॥ ६४ ॥ देश । परम वैष्णाची सर्व माना, शची मा श्रीवास को मृत्ति को देखकर विस्मित हो गई ॥ ६४ ॥ देश । परम वैष्णाची सर्व माना, शची मा श्रीवास को मृत्ति को देखकर विस्मित हो गई ॥ ६४ ॥ वे आनन्द से मृच्छित हो पड़ी रमें चेतनता कहीं न रही संव अचरज मान रहे हैं ॥ ६६ ॥ सब पतिव्रता कियाँ वड़ी शीधना करके का का महता को पकड़ती हैं वरन्तु सम्हाल नहीं पार्ती शास स्वेत होकर "गोवन्द र" कहती हैं, पति-मणा को पकड़ती हैं वरन्तु सम्हाल नहीं पार्ती । ६७ ॥ सचे हैं ॥ ७० । श्री रक्ष प्रमार को अपना रिव्मणी वेस कहें हैं और स्वामणी के भाव में पक दस तन्त्रय हो गये हैं ॥ ७० । श्री रक्षिणी के थावेश में प्रभु अपने कुई जानते के अपने हैं स्वाम हैं । एक दस तन्त्रय हो मान रहे हैं ॥ ६३ ॥ वे स्वयं प्रयन नेत्रों के जल से का स्वान हो का सात रहों है । स्वान हो सात रहों के जल से का स्वान हो सात रहों है । स्वान हो सात रहों के अपने हैं स्वान हो सात रहों है । स्वान हो सात रहों के जल से वात रहों हो स्वान हो सात रहों सात सात रहों सात रहों सात रहों सात सात रहों सात रहों सात सात रहों सात रहों सात सात रहों सात सात सात सात सात स

गीत बन्धे शुन सात-रलोकेर व्याख्यान । जे कथा शुनिले स्वामी हय भगवान् ॥७४॥ तथाहि भागवते (१० । ५२ । ३७ )

"श्रुत्वा गुर्गान् भुवन सुन्दर! शृष्वतां ते । निर्विश्य कर्ण विवर हरतोऽङ्ग तापम् ॥ रूप हशां दृश्चिमता मिखलार्थ लाभं। त्वय्य च्युता विशति चित्त मत त्रयंमे'' १ इत्यादि ॥७४॥ (कारुण्य सारदा रागेन गीयते )—"शुनिङ्गा तोमार गुर्गा भुवन सुन्दर। दूर गेल ग्रङ्ग ताप त्रिविध दुष्कर ॥७६॥

दूर गल अङ्ग ताप । ताप छुकर । छए।।
सर्व-निध-लाभ तोर रूप-दरशने। सुखे देखे विधि जारे दिलेक लोचने ।। ७०।।
शुनि यदु सिंह ! तोर यशेर बाखान । निर्लं ज हह्या चित्त जाय तुया-ठाम ।। ७०।।
कोन कुलवती धीरा म्राछे जग-माभे । काल पाइ तोमार चरण नाहि भजे ।। ७६।।
विद्या-कुल-शील-धन-रूप-वेश-धामे । सकल विफल ह्य-तोमार विहने ।। ५०।।
मोर धार्ष च क्षमा कर' त्रिदशेर राय । ना पारि राखिते चित्त तोमाय मिशाय ।। ६१।।
एतेके वरिल तोर चरण-युगल । मन प्राण बुद्धि तोहे—अपिल सकल ।। ६२।।
पत्नी पद दिया मोरे कर' निज दासी । तोर मागे शिशु पाल नहुक विलासी ।। ६३।।
कुषा करि मोरे परिम्रह कर' नाथ । जैन सिह-भाग नहे शृगालेर साथ ।। ६४।।
वत, दान, गुरु-विप्र-देवेर अर्चन । सत्य यदि सेवियन छो अच्युत-चरण ।। ६४।।
तवे गदाप्रज मोर हुउ प्रागेश्वर । दूर हुउ शिशु पाल एइ मोर वर ।। ६६।।
कालि मोर विवाह इइव हेन म्राछे । आजि झाट म्रासिवा, विलम्ब कर' पाछे ।। ६७।।

श्री भागवत में हैं, प्रमु उन्हें रोते २ पढ़ रहे हैं।। ७३।। उन सात श्लोकों की व्याख्या गीत के रूप में सुनो जिसके सुनने से श्रीकृष्ण स्वामी होते हैं ॥ ७४ ॥ क्लोकार्थ, "हे सुवन सुन्दर ! तुह्यारे गुर्णों को सुनते २ दे गुए। कर्एों के द्वार से हृदय में प्रवेश करके जनों का श्रङ्ग ताप हर लेते हैं। श्रौर जिनके नेत्र हैं तुम्हारा ह्य देखकर उनकी दर्शन-इन्द्रियाँ "हमें श्रखिल अर्थ लाम हो गया" ऐसा मानती हैं । हे अच्युत ! मेरा चित्त भी तुम्हारे उसी रूप गुरा की कथा सुन कर लज्जा को तिलाञ्जलि देकर तुममें प्रवेश कर रहा है।। ७५।। गीतार्थ (भाग० १०। ४२। ३७) 'हे भुवन सुन्दर! तुम्हारे गुणों को सुनकर दुष्कर त्रिविध अङ्ग ताप दूर हो गये॥ ७६॥ तुम्हारा रूप दर्शन ही सर्व निधि प्राप्ती है, विद्याता ने जिसको नेत्र दिये हैं वे सुख से तुह्याहरे रूप के दर्शन करते हैं।। ७७ ।। "हे यदुसिंह ! तुम्हारे यश की गाया सुनकर चित्त निर्लंग्ज होकर तुस्हारे पास चला जाता है।। ज्या जगत् में ऐसी कौन कुलवती धीर नारी है जो समय पाकर तुम्हारे चरगों की सेवा न करे ।। ७६ । । "तुम्हारे बिना विद्या, कुल, शील, धन, रूप, वेश धाम आदि सब व्यर्थ हैं ॥ ८० ॥ हे देवताओं के नाथ ! मेरी घृष्टता को क्षमा करो मैं अपने चित्त को रोक महीं सकती। वह तुममें मिला जाता है ॥ ८१ ॥ 'इसलिए मैंने तुम्हारे ग्रुगल चरएों को बरए। कर लिंगा है । मैं अपना मन प्राएा, ब्रुद्धि सब तुमको अर्परण कर चुकी हूँ !! ८२ !। अब मुभे 'पत्नि-पद' देकर अपनी दासी बनाओं तुम्हारे आग का भोगी शिशुपाल न होने पाय ।। ६३ ।। हे नाथ ! क्रपा करके मुक्ते ग्रहण करो देखो सिंह का भाग स्याख की न मिल जाय।। ५४।। यदि मैंने वत दान, किये हों, गुरु निप्र श्रीर देवताश्रों की पूजा की हो श्रीर अच्छूत के घरण की सेवा सचमुच की हो ॥ ८४ ॥ तो श्रीकृष्ण मेरे प्राग्रेश्वर हों और शिशुपाल दूर हो जाया-यही बरदान मुफ्ते मिले ।। ८६ ।। "कल मेरे विवाह की बात है तुम आज ही शीघ्र या जाओ, ऐसा न ही कि देर कर बैठी ।। पहले तो तुम गुप्त रूप से श्राकर विदर्भपुर के समीप रहना सब सेना-सामन्त के साथ लोक

गुप्ते शासि रहिवा विदर्भ पूर-काछे। शेषे सव-सैन्य-सङ्गे यासिवा समाजे।।८८।। चैद्य शाल्य जरासन्ध-मथिया सकल। हरि लेह मोरे-देखाइया बाहु वल ॥=६॥ दर्प-प्रकाशेर प्रमु ! एइ से समय । तोमार वनिता-शिशुपाल-योग्य नय ।।६०।। बिनि वन्यु विध मीरे हरिवा जे मने। ताहार उपाय वोलों तोमार चरऐ।।११।। विवाहेर पूर्व-दिने कुल धर्म आछे। नव-वधु चिल जाय भवानीर काछे।।६२।। सेइ ग्रवसरे प्रभु ! हरिवा ग्रामारे । ना मारिवा वन्धु, दोष क्षमिवा सभारे ॥६३॥ जाहार चरण घूलि सर्वे अङ्को स्नान । उमा पति चाहे, चाहे जतेक प्रधान ॥६४॥ हेन धूलि-प्रसाद ना कर' यदि मोरे। मरिव करिया वत, वलिल्ँ तोमारे।। १४।। जत के जन्मे पाङ तोर अमूल्य-चरण । तावत मरिव शुन कमल लोचन ॥६६॥ चल चल बाह्मण ! सत्त्वर कृष्ण स्थाने । कह गिया ए सकल मोर विवर्णे" ॥६७॥ एइ मत बोले प्रभु हिन्मग्री-मावेशे । सकल-वैष्णाव गरा प्रेमे कान्दे हासे ।।६८।। हेन रङ्ग हय चन्द्र जेखर-मन्दिरे। चतुर्दिगे हरि ध्वनि जुनि उच्चस्वरे।।६६।। 'जाग जाग जाग' डाके प्रभु हरिदास। नारदेर काचे नाचे पण्डित-श्रोवास ॥१००॥ विशेष । द्वितीय-प्रहरे गदाधरेर प्रवेश ॥१०१॥ कौतुक एइ 'सुप्रभात' तान सखी-करि निज-सङ्घे । ब्रह्मानन्द ताहान वहाई ब्रेले रंगे ॥१०२॥ हाथे निह, काँखे डाली, टेन परिधान । ब्रह्मानन्द जे हेन बडाइ विद्यमान ॥१०३॥ ु डाकि बोले हरिदास 'के सब तोमरा'' । ब्रह्मानन्द बोले ''जाइ मधुरा आमरा'' ।। १०४।। श्रीवास बोलये "दुइ काहार वनिता"। ब्रह्मानन्द बोले "केने जिज्ञास" वारता"।।१०५।।

ाज में पीछे द्याना ।। ८८।। "शिखुपाल, शाल्य, जरासन्ध आदि सब को मथ कर अपना बाहुबल दिखाकर के हर लो ।। ८६।। है प्रभो ! दर्प प्रकाश करने कासमय यही है। तुम्हारी प्रिया शिशुपाल के साय नहीं है ६०।। "बन्धु वध बिना जैसे मुफे हर सकोगे उपाय मैं तुम्हारे चरेगों में निवेदन करती हैं ।।६१।। हमारा ह धर्म ऐसा है कि ज्याह से पहिले के दिन नव वधू पार्वती जी के पास जाती है ॥ ६२ ॥ "हे प्रभी ! उसी ।सर पर मुझको हर लेना-परन्तु वन्धुओं को न मारना, सब के दोषों को क्षमा कर देना ।।६३।। जिनकी श धूलि से सवाग स्नान की चाहना उमापित तथा अन्य सब महानुभाव करते हैं।। १४।। "उस धूलि कृपा यदि मुझ पर न करोगे तो मैं तुमसे कहे देती हूँ कि मैं वत कर करके मर जाऊँगी ११ ६५ । जितने मों तक तुम्हारे अमूल्य चरण नहीं मिलेंगे, उतने जन्मों तक, हे कमल लोचन ! सुन लो मैं बत कर करके ती जाऊँगी।। ६६।। हे ब्राह्मए। देव ! शीध्र ही श्री कृष्ए। के सभीप गमन करो और जाकर उनको मेरा सब वृत्तान्त सुनाओं"।। १७ ।। इस प्रकार प्रभु रुविमाणी जी के ग्रावेश में आकर कह रहे हैं, और सब एक लोग प्रेम में रो रहे, हँस रहे हैं ॥६८॥ श्री चन्द्रशेखर के घर में ऐसा ग्रानन्द हो रहा है और बारों र ऊँचे २ पुर से 'हरि बोल' की ध्वनि सुनाई दे रही है ॥ ६६ ॥ हरिदास ठाकुर "जागो ३" पुकार रहे भीर नारद के वेश में श्रीवास पण्डित नाच रहे हैं।। १००।। प्रथम पहर में तो यह कौ तुक विशेष रहा। र द्वितीय पहर में गदाधर का प्रवेश हुमा ॥ १०१ ॥ उनके साथ में ब्रह्मानन्द "सुप्रभात" सखी के वेश हैं। वे उनको रक्षा करती हुई मस्त घूम रहीं हैं।। १०२।। उनके हाथ में छड़ी है, काँख में डलिया है, नेत श्यिहिने हुई हैं। ब्रह्मानन्द इस समय ऐसी बड़ी बढ़ी सखी बने हुए हैं।। १०३।। हरिदास जी पुकार कर ति है "नुम सब कौन हो ?"। ब्रह्मानन्द जी कहते हैं "हम मथुरा जा रही है"।। १०४।। श्रीवास जी

श्रीनिवास बोले "जानि वारे ना जुयाय"। हय विल ब्रह्मानन्द मस्तक द्रलाय ॥१०६॥ गङ्गादास बोले "म्राजि कोथाय रहिवा"। ब्रह्मानन्द बोले "स्थान खानि तुमि दिवा"।।१०७॥ गङ्गादास बोले "तुमि जिज्ञासिले घर । जिज्ञासाय कार्य नाहि, झाट तुमि नड़" ।।१०८।। अर्द्धत बोलये "एतं विचारे कि काज । 'मातृ-सम पर-नारी केने देह' छाज ।।१०६।। नृत्य-गीत-प्रिय बड़ आमार ठाकुर। एथाये नाचाह-धन पाइवा प्रचुर"।।११०।। अर्द्धतेर वाक्य श्वनि परम-सन्तोषे। नृत्य करे गदाघर प्रेम परकाशे'।।१११।। रमा-वेशे गदाधर नाचे मनोहर। समय उचित गीत गाय प्रनुचर।।११२॥ गदाघर-नृत्य देखि आछे कोन् जन। विह्वल हइया नाहि करये कन्दन।।११३।। प्रेम नदी वहे गदाधरेर नयाने। पृथिवी हृइया सिक्त 'धन्य हेन माने'।।११४।। गदाघर हैला जेन गङ्गा मूर्ति मती। सत्य सत्य गदाघर-कृष्णेर प्रकृति ॥११४॥ स्रापने चैतन्य विश्वयोछे वारे वार । "गदाधर मोर वैकुण्ठेर परिवार" ।।११६।। जे गाय, जे देखे-सब भासिलेन प्रेमे । चैतन्य प्रसादे केही वाह्य नाहि जाने ॥११७॥ 'हरि हरि' विलकान्दे वैष्णाव मण्डल। सर्व-गणे हड्डल आनन्द-कोलाहल ॥११=॥ चौदिगे शुनिये कृष्ण प्रेमेर क्रन्दन। गोपिकार वेशे नाचे माधव नन्दन।।११६।। हेनइ समये महाप्रभु विख्वम्भर। प्रवेश करिला आद्या शक्ति-वेश घर।।१२०।। आगे नित्यानन्द बूड़ी-वड़ाइर वेशे। बङ्क वङ्क करि हाँटै, प्रेम रसे भासे।।१२१।। पूछते हैं "ये दो किनकी प्रिया हैं ?" ब्रह्मानन्द जी कहते हैं-"यह क्यों पूछते हो ?"।। १०४।। श्रीवास बोले

"क्या यह बात जानने योग्य नहीं ?", ब्रह्मानन्द ने "हाँ" ( अर्थात् "जानने योग्य नहीं है" ) कह कर सिर हिला दिया ।।१०६।। तब गङ्गादास ने पूछा- आज कहाँ रहोगी ? ब्रह्मानन्द जी बोले 'रहने की स्थान तुम दोगे'।। १०७ ।। गङ्गादास बोले 'तुम तो पूछने पर हो गले पड़ने लगती हो! अतएव पूछ ताछ का काम नहीं चलो अपना रास्ता पकड़ों।। १०८।। अद्वैत जी बोले 'इतने विचार का क्या काम ? पर नारी माता के समान होती है। इनको क्यों लिज्जत करते हों।। १०६ ॥ (फिर ब्रह्मानन्द जी से बोले) 'देखो ! हमारे प्रभु को नृत्य गीत बड़ा प्रिय है, अतएव यहीं नाचो खूब धन मिलेगा ।। ११० ।। अद्वेत जी के बचन को सुन कर परम सन्तोष के साथ गदाधर जी नृत्य करते हुए श्रेम प्रकट करते हैं।। १११।। गदाधर जी छक्ष्मी वेश में मनोहर नृद्ध कर रहे हैं, और अनुचर जन समयोचित गीत गा रहे हैं।। ११२ ।। श्री गदाघर के नृत्य को देखकर ऐसा कौन है कि जो विह्वल होकर रोने न लगे।। ११३ ।। श्री गदाधर के नेत्रों से प्रेम को नदी बह रही है जिससे पृथ्वी गीलो होकर अपने को धन्य मान रही है।। ११४।। श्रो गदाघर मानो तो गङ्गा की मूर्ति बन गये हैं, सचमुच में श्री गदाघर श्रीकृष्ण की प्रकृति ( शक्ति) ही हैं।। ११४ ।। (इसीमे) स्वयं श्री चैतन्य देव ने आगे बार २ यही कहा है कि "गदाधर मेरे वैकुराठ का परिवार है ॥ ११६ ॥ उस समय जो गा रहे थे और जो देख रहे थे वे सब प्रेम में बह गये। श्री चैतन्य की कृपा से किसी को बाहर की कुछ सुध बुध न रही ॥११७॥ समस्त वैष्णाव मण्डली 'हरि बोल हरि बोल' कह कर रोने लगी सब लोगों में झानन्द का कोलाहल मच गया । ११६ ।। चारों ओर से श्रीकृष्ण प्रेम के कारण क्रन्दन ध्वनि आ रही है ग्रीर माधव नन्दन श्री गदावर गोपिका के वेश में नाच रहे हैं।। ११६।। ऐसे समय में महाप्रभु विश्वम्मर ने आदिशक्ति के वेश में प्रवेश किया ॥ १२० ॥ भ्रागे २ नित्यानन्द जी बड़ी बूढ़ी के वेश में हैं, वे टेढे २ चलते हैं और प्रेम रस में बहे जा रहे हैं।।१२१।। सब वैष्णाव जनों ने मएडली बना ली भीर जय जयकार की महाध्विन करने

मण्डली करिया सब वैद्याव रहिला। जय जय महा ध्वनि करिते लागिला ।।१२२॥ बेहो नारे चिनिते-ठाकुर विश्वम्भर। हेन श्रति-अलक्षित-वेश मनोहर।।१२३।। नित्यानन्द महाप्रभु-प्रभुर बड़ाइ। ताँर पाछे प्रभुः श्रार किछ चिह्न नाइ।।१२४।। अतएव सभेइ चिनिलेन 'प्रभु एइ' । देशे केही लिखते ना पार 'प्रभु सेइ' ।।१२४॥ सिन्धु हैते प्रत्यक्ष कि हइला कमला। रघु सिंह गृहिणी कि जानकी आइला।।१२६।। किवा महालक्ष्मी, किवा ग्राइला पार्वती। किवा वृन्दावनेर सम्पत्ति मृति मृती ॥१२७॥ किवा भागीरथी, किवा रूपवती दया। किवा सेई महेश मोहिनी महा माया।।१२८१। एइ मत अन्योन्य सर्व-जने जने। ना चिनिया प्रभुरे आपने मोह माने'॥१२६॥ आजन्म धरिया प्रभ देखिल जाहारा। तथापि लखिते नारे तिलाखें क तारा ॥१३०॥ श्रान्येर कि दाय, आइ ना पारे चिनिते। सूर्ति भेदे लक्ष्मी किवा आइला नाचिते ॥१३१॥ भ्रचित्य अध्यक्त सत्य महा योगेश्वरी । भकति स्वरूपा हैला आपने श्रीहरि ॥१३२॥ महा योगेश्वर हर-जे रूप देखिया। महा मोह पाइलेन पार्वती छइया।। १३३।। तवे जे नहिल मोह वैष्णव-सभार। पूर्व-अनुग्रह-आछे, एइ हेतु तार।।१३४।। कुपा-जलिनि प्रभु हइला सभारे। सभार जननी भाव हइल अन्तरे।।१३४।। परलोक हैते जेन आइला जुननी। ग्रानन्दे' नन्दन-सब आपना' ना जानि।।१३६।। एइ मत अहै तादि प्रभूरे देखिया। कृष्णा प्रेम सिन्धु-माभे बुलेन भासिया।।१३७।। जगत जननी भावे नाचे विश्वस्भर। समय-उचित गीत गाय अनुचर।।१३८।।

। १२२ ।। कोई प्रभु विश्वम्भर को पहचान नहीं पाते हैं, -ऐसा मनोहर वेश बनाया है उन्होंने कि जी पहले देखने में नहीं आया था।। १२३।। प्रभु के साथ नित्यानन्द महाप्रभु बड़ी बूढ़ी के रूप में आगे हैं नी छे प्रभू गौर हैं। (इस आगे पीछे के क्रम के श्रतिरिक्त उनके पहचान के लिये) और कोई चिन्ह नहीं १२४ ।। अतएव (इसी एक चिन्ह से) सब ने पहचान लिया कि प्रभु ये हैं-परन्तु वेश को देखंकर कीई हिचान पाता है कि ये वेही प्रभु हैं।। १२५ ।। क्या समुद्र से लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं ग्रथवा तो रघुकुल ही मृहिणी जानकी जो आई: हैं ॥ १२६ ॥ अथवा तो महालक्ष्मी अथवा पार्वती जो ग्राई हैं अथवा तो तमती वृत्दावन की सम्पत्ति हैं।। १२७।। श्रथवा तो भागीरथी गङ्गा हैं अथवा रूपवती दया हैं, अथवा इश भन मोहिनी महामाया हैं ।। १२= ।। इस प्रकार प्रभु को न पहचान कर परस्पर में कहते हुए सब मोह को प्राप्त हो रहे हैं।। १२६।। जिन्होंने जन्म से ही प्रभु को देखा है वे भी उनको ग्राघा तिल भर पहचान सके 11१३०।। श्रीरों की तो बात ही क्या, स्वयं शची मा नहीं पहचान सकीं। (वे यही समझ कि) कदाचित् लक्ष्मी जी ही एक दूसरी मूर्ति प्रकट करके नृत्य करने को श्राई हैं 11 १३१ ।। ग्राज की गौरहरि अचिन्त्य अध्यक्त सत्य स्वरूपा, महायोगेश्वरी भक्ति स्वरूपिशी हो गये हैं।(१३२।। महा-क महादेव पार्वती जी के साथ होते हुए भी जिस रूप को देखकर महामोह को प्राप्त हो गये थे।। १३३।। हपंको देखकर) जो आज कोई वेष्णाव जन मोहित नहीं हुये उसका कारण यही है कि उनको पहले की कुंचा प्राप्त है। १२३४। प्रभु सब के प्रति कुंचा सागर बन गये हैं अतएव सब के हृदय में प्रभु के निनी भाव का उदय हो वाया ।। १३४ ।। आज मानो तो परलोकं (परमलोग ) से जननी ग्राई है-मारि आनन्द के पूर्वगरा सब अपनपी भूल गये हैं।। १३६।। इस प्रकार घड़ त आदि सब लोग प्रभु किर भी कुरुंग हेम सिन्ध में बहें जा रहे हैं ॥ १२७ । प्रेम्न विश्वकार जगन्यतनी भाव में तत्य कर रहे हेन दढ़ाइते केहो नारे कोन जन। कोन् प्रकृतिर भावे नाचे नारायए।।१३६।। कखनो बोलये "विप्र! कृष्णा कि आइला"। तखन वृक्षिये जेन विदर्भेर बाला । १४०॥ नयने आनन्द धारा देखिये जखन। मूर्तिमती गङ्गा जेन वृक्तिये तखन।।१४१॥ भावा वेशे जखन वा श्रट्ट श्रट्ट हासे। महाचण्डी हेन सभे बुझन प्रकाशे । १४२।। हिलया हिलया प्रभु नाचये जखने। साक्षात् रेवती जेन कादम्वरो पाने । १४२।। क्षरो बोले "चल वड़ाइ! जाइ वृन्दावने। गोकुल सुन्दरी-भाव वृक्षिये तखने ॥१४४॥ वीरासने क्षणे प्रभु वसे ध्यान करि। सभे देखे जैन महा-कोटि-योगेश्वरी ॥१४५॥ अनन्त-ब्रह्माण्डे जत निज-वक्ति आछे । सकल प्रकाशे' प्रभु रुविमणीर काचे । १४६॥ व्यपदेशे महाप्रभु शिखाय सभारे। पाछे मोर शक्ति कोन जन निन्दा करे।। १४७।। स्रोकिक वैदिक जत किछ विष्णु शक्ति । सभार सम्माने हय कृष्णे हढ-भक्ति ।।१४८।। देव-द्रोह करिले कृष्रोर बड़ दुःखा गरा-सहे कृष्रा-पूजा करिलेइ सुख । १४६। जे शिखाये कृष्णा चन्द्र, से-इ सत्य ह्य । अभाग्ये पापिष्ठ-मति ताहा नाहि लय ।।१५०।। सर्व-शक्ति-स्वरूपा नाचये विश्वसभर । केही नाहि देखे हेन नृत्य मनोहर ।।१४१।। जे देखे, जे शुने, जेवा गाय प्रभु-सङ्गे । सभेइ भासये प्रेम-सागर-तरङ्गे ।।१५२॥ एको-वैष्णवेर जत नयनेर जल सेइ जेन महावन्धा-थाकुक सकल ।।१५३॥ आद्या शक्ति-वेशे नाचे प्रभु गौर सिंह। सुखे देखे तार जत चरेंगेर भङ्ग ॥१४४॥

है और अनुचर जन समयोचित गीत गा रहे हैं। १३८।। परन्तु कोई भो यह निश्चय नहीं कर पाता है कि नाराय्या (गौर) किस प्रकृति ( रमगी ) के भाव में नाच रहे हैं ।।१३६।। कभी तो वे कहते हैं "ब्राह्मण ! क्या श्रीकृष्ण ग्रा गये ?" उस समय तो रुक्मिए। जैसे लगते हैं ॥१४०॥ और नेत्रों की आनन्द धाराग्रों को देखने पर मूर्त्तिमती गङ्गा जी जंसो समझ में आते हैं।। १६१।। और जब भावावेश में अट्टहास करते हैं तो सब यही समझते हैं कि महाचण्डी का प्रकाश हुआ है।। १४२।। और जब प्रभु झूम २ कर नाचने लगते हैं तो कादम्बरी पीये हुई रेवती जैसी लगते हैं ॥ १४३ ॥ फिर क्षण भर में कहते हैं "चल बूढी ब्रुन्दाबन को चलें"। तब गोकूल सून्दरी (गोपी) का भाव समझ में आता है।। १४९।। क्षण में प्रभु वीरासन में बैठ करके ध्यान करते हैं तब सब उनको कोटी महायोगेश्वरी जैसा देखते हैं।। १४५ ।। अनन्त ब्रह्माण्डों में भग-वान् को जितनी निज शक्ति समूह हैं, प्रभु रुनिमर्फी के वेश में उन सबको प्रकाशित कर रहे हैं ॥ १४६॥ शक्ति प्रकाश के छल से महाप्रभु लोक को शिक्षा भी कर रहे हैं जिससे कि पोछे कोई उनको शक्तियों की निन्दा न करे ।। १४७ ।। (शिक्षा यही है कि) लोक में और वेद में कथित जितनी भी विष्णु-शक्तियाँ हैं उन सवों का सन्मान करने से श्रीकृष्ण में दृढ़भक्ति होती हैं।। १४८।। देवताओं के साथ द्रोह करने से श्रीकृष्णा को बड़ा दु:ख होता है और समस्त देवगण सहित श्रीकृष्ण पूजा करने से ही उनको सुख होता है ॥ १४६ । श्री कृष्णचन्द्र जो कुछ सिखाते हैं, वही सत्य है। परन्तु ग्रभागे पापी जनों की बुद्धि इसे ग्रहण नहीं करती है ।। १५०।। श्री विश्वम्भर प्रभु सब शक्तियों के स्वरूप में नाच रहे हैं। ऐसा मनोहर नृत्य किसी ने कभी नहीं देखा था।। १५२।। उस समय जो देख रहे थे, जो प्रभु के साथ गा रहे थे, और जो सुन रहे थे, सब ही प्रेम सागर के तरङ्गों में बहे जा रहे थे।। १५२।। (कारए। कि) एक ही वैष्एव के नेत्रों का जितना जल है वही

एक महान् बाढ के समान है समस्त बैष्णवों के नेत्रों के जल की बात तो दूर रहे ।। १५३ ।। प्रभु गौरसिंह आदा शक्ति के वेश में नाच रहे हैं, और उनके चरण कमल के अमर सब सुख से देख रहे हैं।। १५४।।

कम्प-स्वेद-पुलक-ग्रक्षुर ग्रन्त नाञा । मूर्त्तिमती भक्ति हैला चैतन्य गोसाञा ॥१५५॥ नाचेन ठाकुर घरि नित्यानन्द-हाथ । से कटाक्ष स्वभाव विशिते शक्ति का'त ॥१५६॥ सम्मुखे देउटि घरे पण्डित-श्रीमान्। चतुर्दिगे हरिदास करे सावधान ॥१५७॥ हेनइ समये नित्यानन्द हलधर। पड़िला मूच्छित हुइ पृथिवी-उपर।।१५८॥ कोथाय वा गेल बूड़ी बडाइर साज । कुष्ण रसे विह्वल हइला नागराज ॥१५६॥ जेइ सात्र नित्यानन्द पड़िला भूमिते। सकल वैष्णव-गर्ग कान्दे चारि भिते।।१६०।। हुड़ा हुड़ि हैल कृष्ण प्रेमेर कन्दन। सकल कराय प्रभु श्रीशचीनन्दन॥१६१॥ कारो गला धरि केहो कान्दे उच्च-रा'य। काहारो चरण धरि केहो गड़ि जाय ॥१६२॥ क्षांगेके ठाकुर गोपीनाथे कोले करि। महा लक्ष्मी-भावे उठे खट्टार उपरि ॥१६३॥ सम्मुखे रहिला सभे जोड़-हस्त करि । "मोर स्तव पढ़" बोले गौराङ्ग श्रीहरि ॥१६४॥ -जन्ती-आवेश' वृद्धिलेन सर्व जने। से-इ-रूपे सभे स्तृति पढ़े, प्रभु शुने।।१६५। केही पढ़े लक्ष्मी स्तव, केही चण्डी स्तुति । सभे स्तुति पढ़ेन-जाहार जेन मति ॥१६६॥ मालशी (राग)--"जय जय जगत्-जनि महा माया । दु:खित-जीवेरे देह' चरगोर छाया ॥१६७॥ जय जय अनेन्त-ब्रह्माण्ड-कोटीश्वरि । तुमि युगे युगे धर्म राख अवतरि ।।१६८।। ब्रह्मा-विष्णु-महेरवरे तोमार महिमा। विलिते ना पारे, अन्य कि दिवेक सीमा ॥१६६॥ जगत-स्वरूपा तुमि, तुमि सर्व-शक्ति। तुमि श्रद्धा,दया,लञ्जा, तुमि विष्णु भक्ति। १७०॥ जत विद्या-सकल तोमार मूर्ति भेद। 'सर्व प्रकृतिर शक्ति तुमि'कहे वेद ।।१७१।।

प्रमु के कम्प, स्वेद, पुलक, अश्रुका श्रन्त नहीं है। श्रीचैतन्य देव ग्राज मूर्तिमती भक्ति हो गये हैं।।१११॥ वे प्रभु नित्यानन्द जी का हाथ पकड कर नाच रहे हैं, उनके उन कटाक्षों के स्वभाव को वर्णन करने की शक्ति भला किस में है।। १५६।। श्रीमान पण्डित मशाल पकड़े हुए सामने खड़े हैं, और हरिदास चारों ग्रोर सबको सावधान कर रहे हैं ।। १५७ ।। ऐसे ही समय में हलधर नित्यानन्द जी मून्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े।। १४८।। उनकी बड़ी बूढ़ी सखी का वेश न जाने कहाँ चला गया ! नागराज अनन्त देव श्रीकृष्ण रस में विह्वल हो गये !।। १४६ ।। नित्यानन्द जो के भूमि पर गिरते ही सब वैष्णव लोग चारों झोर रोने लगे ॥ १६०॥ श्रीकृष्ण प्रेम में रोने की उनमें एक होड़-सी मच गई-यह सब प्रभु श्रीशची नन्दन करा रहे हैं ।। १६१ ।। कोई किसी का गला पकड़ कर ऊँचे स्वर से रो रहा है तो कोई किसो के पाँव पकड़ कर लोट पोट हो रहा है।। १६२ ।। क्षरा भर में प्रभु गौरचन्द्र श्रीगोपोनाथ नामक श्री विग्रह को लेकर महा लक्ष्मी के भाव में सिंहासन पर चढ़ बैठे।। १६३।। सब भक्त लोग हाथ जोडकर सामने खड़े हो मये। गौगम श्रीहरि बोले-"मेरी स्तुति पढ़ों" ॥ १६४ ॥ सब लोग समझ गये कि प्रभु में जगज्जननी का आवेश हुआ है अंतुएरेव सब उसी भाव के अनुसार स्तुति पढ़ते हैं और प्रभु सुनते हैं।। १६५।। कोई छक्ष्मी-स्तुति पढ़ता है तो कोई चण्डो-स्तुति । अपनी-अपनी गति-मति के स्रनुसार सब ही स्तुति पढ़ते हैं ।। १६६ ।। स्तुति:--"हे जगुजुननी महा माथे! तुम्हारी जय हो, जय हो। हम दुखित जीवों को श्लोचरण की छाया देवें।। १६७।। हे भ्रुनस्त कोटि ब्रह्माण्डों की ईश्वरी ! तुम्हारी जय हो जय हो । तुम युग २ में अवतार लेकर धर्म की रक्षा कुरती हो ॥ १६८ ॥ ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर भी तुम्हारी महिमा को नहीं कह सकते हैं, किर और कौन जुमकी सीमा को पा सकता है।। १६६॥ "तुम जगत्-स्वरूपा हो, तुम सर्व शक्ति हो। तुम श्रद्धा, दक्षा, कृष्णु। हो, तुम ही किष्णु भक्ति हो ।। १७० ।। जितनी विद्याएं हैं, वे सब तुम्हारी भिन्त-भिन्न मूर्तियाँ ही

निखिल-ब्रह्माण्डे परिपूर्ण तुमि माता । के तोमार स्वरूप कहिते पारे कथा ॥१७२॥ तुमि त्रिजगत-हेतु गुरा वयमयी। ब्रह्मादि तोमारे नाहि जाने जाने कोई।।१७३।। सर्वाध्रया तुमि सर्व जीवेर वसति । तुमि ग्राद्या अविकारा परमा प्रकृति ।।१७४।। जगत-आधार तुमि द्वितीय-रहिता। महो-रूपे तुमि सर्व जीव पालियता ॥१७५॥ जल-रूपे तुमि सर्व जीवेर जोवन । तोमा' स्मङरिले खण्डे' अशेष-वन्धन ।।१७६॥ साधु जन गृहे तुमि लक्ष्मी सूर्तिमतो । असाधुर घरे तुमि काल रूपाकृति ॥१७७ । तुमि से कराह त्रिजगते सृष्टि-स्थिति । तोमा' ना भजिले पाय त्रिविध, दुर्गति ॥१७=॥ तुमि श्रद्धा वैष्णवेर सर्वत्र उदया। राखह जननि ! चरणेर दिया छाया॥१७६॥ तोमार मायाय मन्न सकल संसार । तुमि ना राखिले माता ! के राखिव जार ॥१८०॥ सभार उद्घार लागि तोमार प्रकाश । दू:खित-जीवेरे माता ! कर' निज-दास ॥१८१॥ ब्रह्मादिर वन्त्व तुमि सव-भूत-बुद्धि । तोमा समङरिले सर्व-मंत्रादिर शुद्धि । १८२।। एई मत स्तुति करे सकल महान्त । वर-मुख महाप्रभु शुंनये नितान्त ।।१८३।। पुनः पुन सभे दराड प्रसाम करिया । पुन स्तुति करे श्लोक पढ़िया पढ़िया ॥१८४॥ "सभे लङ्काङ माता ! तोमार शरण। शुभ दृष्टि कर' तोर पदे रहु मन" ॥१८४॥ एइ मत सभेड करेन निवेदन। ऊर्ढ बाहु करि सभे करेन क्रन्दन॥१८६॥ गृह माभी कान्दे सब पतिव्रता गए। आनन्द हडल चन्द्र शेखर भवन ॥१८७॥ धानन्दे सकल होक वाह्य नाहि जाने । हेनइ समये निर्शि हैल अवसाने ।।१८८॥

गृह माभे कान्दे सब पतिव्रता गए। ब्रानन्द हडल चन्द्र शेखर भवन।।१८७।।
श्रानन्दे सकल लोक वाह्य नाहि जाने। हेनइ समये निशि हैल अवसाने।।१८५।।
हैं। वेद तुमको हो सर्व शक्तियों की मूल शक्ति कहते हैं।।१७१।। "मा! तुम निख्ल ब्रह्माण्डों में व्याप्त हो। तुम्हारे स्वरूप को कोन वर्णन कर सकता है।।१७२।। तुम ही बिलोक के हेतु त्रिगुएमियी प्रकृति हो। ब्रह्मादिक तुमको नहीं जानते हैं, विरला ही कोई जानता हो।।१७३।। "तुम सब की आश्रय हो, सब जीवों की निधान हो। तुम श्राद्या, विकार रहित परमा प्रकृति हो।। १७४।। तुम अदितीय जगत की श्राधार हो। प्रथ्वी रूप से तुम ही सब जीवों की पालन करने वाली हो।। १७४।। "जल रूप से तुम ही सब जीवों की जीवन हो। तुम्हारा स्मरण करने से श्रशेप बन्धन खण्डित हो जाते हैं।। १७६।। साधु जनों के गृह में तुम सूर्तिमती लक्ष्मी हो और असाधु जनों के घर में तुम हो काल रूपिणी हो।। १७७।। "तुम ही तिलोंक को सृष्टि करने वाली हो, तुमको न भजने से जोव ( श्राध्यात्मिक, आधिदैविक श्रीर श्राधिभौतिक ) त्रिविध दुर्गति को प्राप्त होता है।। १७८ ।। तुम हो वेद्यावों की सर्वत्र उदय होने वाली श्रद्धा हो। हें जननी ! हमें श्रपने श्रीचरणों की छाया देकर रक्षा करो।। १७६ ।। "यह सारा संसार तुम्हारी माया में ही दूबा हुआ है, तुम ही नहीं बचाश्रोगी मा! तो और कौन बचाश्रगा?।। १८०।। "तुम ब्रह्मादिकों की भी बन्दनीया हो, तुम ही सब प्राणियों की बुद्धि हो। तुम्हारा स्मरण करने से मंत्रादिक सबों की शुद्धि हो जाती हैं"।। १८२।। इस प्रकार सब महानुभाव स्तुति कर रहे हैं श्रीर वरदान को उद्यत महाप्रभु ध्यान पूर्वक सुन् रहे हैं।। १८३।। सब लोग बार-बार वरवदा! प्रशाम कर करके फिर श्लोक पढ़ते हुए स्तुति करते हैं

॥ १८४ ॥ "हे माता ! हम सबने तुम्हारी शरणा ली है, ऐसी शुभ दृष्टि करो कि तुम्हारे चरण में हमाख मन रहे ॥ १८४ ॥ इस प्रकार सब ही निवेदन कर रहे हैं और भुजा ऊपर उठाकर रो रहें हैं ॥ १८६ ॥ घर भीतर पतिवृता गए। सब रो रही हैं। चन्द्र शैखर के भवन में आनन्द उमड़ रहा है ॥ १८७ ॥ उस

आनन्दे ना जाने केही निशि भेल शेष। दारुए। अरुण आसि भेल परवेश । १८६।। पोहाइल निश्चि हैल<sup>े</sup> नृत्य-भ्रवसान । वाजिल सभार बुके जेन महा बागा ।।१६०।। चमिकत हइ सभे चारि दिगे चा'य। 'पोहाइल निशि' करि कान्दे उभरा'य।।१६१।। कोटि-पुत्र-शोकेओ एतेक दुःख नहे। जे दुःख जन्मिल सर्व-वैष्ग्व-हृदये।।१६२।। जे दु:खे वैष्णव-सब अरुऐोरे चा'हे। प्रभुर कृपार लागि भस्म नाहि हये।।१६३॥ ए रङ्क रहिव हेन विषाद भाविया। श्रतएव गौरचन्द्र करिलेन इहा ॥१६४॥ कान्द्रे सर्व-भक्त गरा विषाद भाविया। पतित्रता गरा कान्द्रे भूमिते पड़िया। १९६५।। जत नारायगी-शक्ति जगत-जननी। सेइ सब हइयाछे वैष्णव गृहिगाी।।१९६।। श्रन्योऽन्ये कान्दे सब पतिव्रता गरा। सभेइ घरेन शची देवीर चररा।।१६७।। चौदिगे उठिल विष्णु भक्तिर कन्दन । प्रेम मय हैल चन्द्र शेखर भवन ॥१६८॥ सहजेइ वैष्णवेर ऋन्देन उचित । जन्म जन्म जाने जारा कृप्सोर चरित ।।१६६।। केहो बोले ''ग्रारे रात्रि ! केने पोहाइला । हेन रसे केने कृष्ण ! विश्वत करिला'' ।।२००।। चौदिगे देखिया सब-वैष्णब-क्रन्दन। अनुग्रह करिलेन श्रीराचीनन्दन। २०१॥ माता-पुत्रे जेन हय स्नेह अनुराग। एइ मत सभारे दिलेन पुत्र-भाव।।२०२॥ मातृ भावे विश्वम्भर सभारे घरिया । स्तन पान कराय परम स्निग्ध हैया ।।२०३॥ कमला, पार्वती, दया, महा नारावणी। आपने हइला प्रभु जगत जननी।।२०४।। सत्य करिलेन प्रभु आपनार गीता। 'आमि पिता पितामह, आमि धाता, माता' ।।२०५॥

आनन्द में किसी को बाहर को कुछ सुध-बुध नहीं है। ऐसे ही समय में रात्रि शेष हो गई॥ १८८॥ आनन्द में किसी को भी रात बीत जाने की खबर ही नहीं है। उधर अरुणोदय की घोर लालिमा ने आकर प्रवेश किया ॥ १८६॥ रात्रि शेष हुई तो नृत्य भी शेष हुआ। यह सब की छाती में शेल सा आ चुमा ॥१६०॥ सब लोग चमक कर चारों ओर देखने लगे और ''रात तो बीत गई'' कहते हुए जोर २ से रोने लगे ॥ १६१॥ जो दुःख इस समय सब वैष्णाव जनों के हृदय को हुआ, वह दुःख करोड़ो पुत्रों के शोक में भी नहीं है।।१६२॥ जिस दुःख से वैष्णाव लोग सूर्य की ग्रोर देखने लगे (उससे वह भस्म हो जाता ) परन्तु प्रभु की कृपा उस पर होने के कारण वह भस्म नहीं हो रहा है।। १६३॥ इस दुःख की भावना से उस सुख का रङ्ग पक्का हो

जायगा सोचकर ही गौरचन्द्र ने ऐसा किया।। १६४।। दुःख की भावना में सब भक्त लोग न्रो रहे हैं और पितवता गरा भूमि पर पड़ी रो रही हैं।। १६५। नारायगी शिक्तरूप जितनी जगत् जननी हैं वे ही सब वैष्णव गृहिगी हुई हैं।। १६६।। सब पितवता गण परस्पर में रो रही हैं और सभी शची देवी के चरण पकड़ रही हैं।। १६७।। चारों ओर विष्णु भिक्त का ऋन्दन मच गया। चन्द्र शेखर का घर प्रेम मय हो गया

॥ १६ = ॥ जो जन्म जन्मान्तर से श्रीकृष्ण के चरित्र को जानते हैं, उन वैष्णवों का रोना सहज स्वभाव से उचित ही है ॥ १६६ ॥ कोई कहते हैं "अरी रात्रि ! तू बोत क्यों गई ? हे कृष्ण ! ऐसे रस से हमें विद्यत क्यों कर दिया?" ॥ २०० ॥ चारों ओर सब वैष्णवों को रोते देख श्री शचीनन्दन ने सब के ऊपर अनुग्रह किया ॥ २०१ ॥ उन्होंने माता-पुन्न में जो स्नेह श्रनुराग होता है वैसा पुत्रभाव सबको प्रदान किया ॥२०२॥

पूरचात् प्रभु विश्वम्भर ने परम स्निग्ध हो, सब भक्तों को उठा २,कर स्तन पान कराया ।।२०३॥ प्रभु स्वयं जगज्जननी कमला, पार्वती, दया, महानारायगीःहो गये ।। २०४॥ प्रभु ग्रपनी गीता के इस वाक्य को सत्य कर रहे हैं कि ''मैं ही निता, पितामह, घाता और माना हैं।। २०४॥ (गीता० ६। २७) वैष्णव वृन्द जो

तयाहि गीतायाम् (६ । १७ ।)-"विताह मस्य जगतो माता धाता वितामहः" ॥ धानन्दे वैष्णव-तत्र करे स्तत पान । कोटि कोटि जन्म जारा महा भाग्यवान् ॥२०६॥ स्तन पाने सभार बिरह गेल दूर। प्रेम रसे सभे मल हइना प्रचुर।।२०७॥ ए सब लोलार कमू भविष ना हय। 'माविभवि' 'तिरोभाव' मात्र वेदे कय। १२०८॥ महाराज राजेश्वर गौराङ्ग सुन्दर। एहो रङ्ग करिलेन नदीया-भितर ॥२०६॥ निखिल ब्रह्माण्डे जन स्थून सुक्ष्म ग्राछे । सब चैनन्येर रूप-मेद कर' पाछे ॥२००॥ इच्छाय काचये काच, इच्छाय घुचाय। इच्छाय करये सृष्टि, इच्छाय मिलाय। २११॥ इच्छा मय महेश्वर-इच्छा काच काचे। तान इच्छा साहि करे हेन कोन् बाछे।।२१२।। तथापि ताँहार काच-सकलि सुमत्य। जीव तारिवार लागि ए सब महत्व ॥२१३॥ इहा ना वृक्षिया कौन पापी जना जना। प्रभूरे बोलये "गोपी" खाइया आपना ।।२१४।। ग्रद्ध त गोपिका-नृत्य-चारि-वेद-धन । कृष्ण भक्ति हय इहा करिले श्रवस्। ॥२१५॥ हइला बड़ाइ-बुड़ी प्रभु नित्यानन्द । से लीलाय हेन लक्षी-काचे गौरचन्द्र । २१६॥ जखने जे रूपे गौर सुन्दर विहरे। सेइ अनुरूप रूप नित्यानन्द धरे ।। २१७।। प्रभु हइलेन गोपी, निताइ वड़ाइ। के वृक्षिव इहा-जार अनुभव नाइ॥२१=॥ कुष्णा-अनुग्रहे से ए-सब-मर्भ जानि । अल्प-भाग्ये नित्यानन्द स्वरूप ना चिनि ॥५१६॥ किवा योगी नित्यानन्द, किवा भक्त ज्ञानी । जार जेन मत इच्छा ना बोलये केनि ॥२२०॥ जे से के ने चैतन्येर नित्यानन्द नहे। तथापि से पाद पदा रहक हदये।।२२१।।

एत परिहारे ओ जे पापी निन्दा करें। तवे लाथि मारों तार शिरेर उपरे ॥२२२॥ कीटि २ जन्मों के महाभाग्यवान् हैं-सब बड़े आनन्द में स्तनपान कर रहे हैं॥ २०६॥ स्तनपान करने से सबीं का विरह दूर हो गया और प्रेम रस में सभी बड़े मतवाले हो गये।। २०७।। इन सब लीलाप्रों की कभी कोई सीमा (समाप्ति) नही है। इनका केवल आविभाव तिरोभाव ही वेद कहते हैं।।२०८। महाराज राजेश्वर श्री गौराङ्ग सुन्दर ने निदया में यह भी (पूर्वोक्त) लीला विनोद किया ।। २०६ ।। प्राव्तिल ब्रह्माण्ड में जितने स्थल मुक्ष्म पंदार्थ हैं सब चैतन्य के ही रूप हैं-ऐसा न हो कि पीछे कहीं भेद करो ।। २१०।। श्री-चैतन्य) अपने इच्छा से स्वांग सजते हैं, इच्छा से मिटा देते हैं, इच्छा से सृष्टि करते श्रीर इच्छा से लंग कर देते हैं।। २११।। वे इच्छामय महेरवर हैं, इच्छान्सार स्वांग सजते हैं। ऐसा कौन है जो उनकी इच्छान्सार न चल ।। २१२ ।। तथापि उनका स्वांग सब ही सुसत्य है जीवोद्धार के लिये ही आपका यह सब महत्व है ॥ २१३ ॥ यह (उपरोक्त तत्त्व) न समझ कर कोई २ पापी जन अभु को गोपी कहते हैं वे आत्मधात करते हैं।। २१४।। प्रभु के गोवीभाव का अद्भुत तृत्य चारों वेदों का घन है। इसके अवरा से कृष्णभक्ति होती है ।। २१५ ।। जिस लीला में गौरचन्द्र ने लक्ष्मी-वेश वनाया था उसमें प्रभु नित्यानन्द बड़ी बूढ़ी संखी वने थे ।। २१६ ।। श्री गौरसुत्दर जब जिस रूप में विहार करते हैं, श्री नित्यानन्द उस समय उसके श्रनरूप ग्रयना रूप जनाते हैं।। २१७।। महाप्रभु गोपी बने तब श्री नित्यानन्द जी बड़ी बूढ़ी वने-जिसे अनुभव नहीं वह इसे क्या समसेगा ।। २१= ।। श्रीकृष्ण की कृपा से यह सब रहस्य जाना जाता है । अल्प भाग्य से श्रीनित्या-नन्द को स्वरूप नहीं पहिचाना जाता है ॥ २१६ ॥ श्रो नित्यानन्द को कोई योगी, कोई भक्त, कोई ज्ञानी, जैसी जिसकी इच्छा, वैसा क्यों न कहें ॥ २२० ॥ श्रीर श्री नित्यानन्द श्री चैतन्यदेव के चाहे जो कूछ भी क्यों न हों. तथापि उनके वे चरण-कमल मेरे हृदय में सदा रहें ।। २२१ ।। इतना समाधान करने पर भी

मध्य खण्ड-कथा जेन अमृत-स्रवरा। जिह लक्ष्मी वेशे तृत्य कैला नारायण ॥२२३॥ नाचिला जननी भावे भिक्त शिखाइया। सभार पूरिला आश स्तन वियाइया। १२४॥ सप्त दिन श्रीआचार्य रत्नेर भिन्दरे। परम-श्रद्भुत तेज छिल निरन्तरे ॥२२४॥ चन्द्र सूर्य विद्युत्-एकत्र जेन ज्वले। देखये सुकृति-सव महा कुतूहले। १२२६॥ जतेक श्राइसे लोक ग्राचार्य मन्दिरे। चक्षु मेलिवारे शक्ति केहो नाहि धरे। १२२६॥ लोके बोले "कि कारगो आचार्येर घरे। वृह चक्षु मेलिते—फूटिया जेन पड़े" ॥२२६॥ लोके बोले "कि कारगो आचार्येर घरे। वृह चक्षु मेलिते—फूटिया जेन पड़े" ॥२२६॥ श्रुनिया बैडगाव गण मने मने हासे। केहो आर किछु नाहि करये प्रकाशे। १२२६॥ हेन से चैतन्य-माया परम-गहन। तथापिह केहो किछु ना वृश्वे कारगा ॥२३०॥ ए मत अचिन्त्य लीला गौरचन्द्र करे। नवद्वीपे सर्व-शक्ति-सहिते विहरे॥२३।॥ श्रुन शुन ग्रारे भाइ! चंतन्येर कथा। मध्य खण्डे जे जे कर्म कैला जथा जथा। १२३॥ श्रीकृष्ण चंतन्य नित्यानन्द चान्द जोन। वृत्यानन दास तछु पद युगे गान। १२३॥

# अथ उन्नीसनाँ अध्याय

जय जय विश्वम्भर सर्व-वैष्णावेर नाथ। भक्ति दिया जीव प्रभु! कर' ग्रात्म सात् ।१॥ हेन मते नवद्वोपे प्रभु विश्वम्भर। क्रोड़ा करे, नहे सवं-नयन-गोचर॥२॥ ग्रापने भक्तरे सव मन्दिरे मन्दिरे। नित्यानन्द-गदाधर-सहित विहरे॥३॥

जो पापी उनकी निन्दा करता है, मैं उसके सिर पर लात मारता हूँ ।। २२२ ।। मध्यखण्ड की कथा जिसमें नारायण (गौरचन्द्र) ने छक्ष्मी वेश में नृत्य किया है, अमृत का झरना जैसा है।। २२३ ।। प्रभु भक्ति की शिक्षा दे कर जननी भाव में नाचे और स्तन पान कराकर सबकी आशा पूरी की ।। २२४ ।। श्री चन्द्रशेखर आचार्य रत्न के घर में सीत दिन तक निरन्तर एक परम ग्रद्धुत प्रकाश बना रहा ।। २२४ ।। मानो तो चन्द्रमा सूर्य ग्रीर विखुत एक ठौर में चमक रहे हों। पुण्यशाली जन सब परम आनन्द पूर्वक दर्शन करते हैं।। २२६ ।। आचार्य रत्न के घर में जितने भी लोग आते, उनमें से किसी की मजाल क्या जो घर के भीतर गाँख तो खोल ले।। २२७ ।। सब लोग कहते—"कारण क्या है कि आचार्य के घर भीतर आँख खौलते ही वे फूटने सी लगती हैं?"।। २२६ । यह सुन वैष्णव गण मन हो मन हमते हैं, कोई भी खोल कर कुछ नहीं बतलाते हैं।। २२८ ।। श्री चैतन्य की वह माया ऐसी ही कुछ परम गहन है कि किर भी (तेज के मारे आँखें फूटने लगने पर भी) कोई भी कारण को समझ नहीं पाता है।। २३० ।। इस प्रकार श्री गौरचन्द्र श्रिचन्य की लगते पर भी) कोई भी कारण को समझ नहीं पाता है।। २३० ।। इस प्रकार श्री गौरचन्द्र श्रिचन्य के मध्यखण्ड की कथा—जहाँ २ जो २ लीला की हैं—बार बार सुनो ।। २३२ ।। श्री कुछ्ण चैतन्य एवं श्रीनित्यान्तद चन्द्र को ग्रपना सर्वस्य जानकर यह बुन्दावन उनके चरण युगल में उनके गुणा गान को समर्यण करता है।। २३३ ।।

#### इति श्री गौरांगस्य गोपिका नृत्य वर्गोनं नाम अष्टादशोऽध्यायः

सब वैष्णावों के नाथ श्री विश्वम्भर चन्द्र की जय हो, जय हो। हे प्रभो ! मक्ति देकर जीव को श्रपनाओ ॥ १॥ इस प्रकार नवद्वीप में श्री विश्वम्मर राय क्रीड़ा कर रहे हैं, तथापि उनकी लीलाएँ सब के नयन गोचर नहीं हैं॥ २॥ प्रभु अपने भक्तों के घर २ श्री नित्यानन्द ग्रीर श्री गदाधर के साथ विहार

अभुर ग्रानन्दे पूर्णे भागवत गरा। कृष्ण-परिपूर्णं देखे सकल-भुवन ।।४॥ निरवधि सभार आवेशे नाहि वाह्य। सङ्कोर्तन विना आर नाहि कोन कार्य। १॥ सभा' हैते मत्त वड़ आचार्य गोसाञा। अगाध चरित्र, वुमी हेन केहो नाजि ॥।।। जाने जन कथोक श्रीचंतन्य कृषाय । "चंतन्येर महा भक्त शान्ति पुर राय" ।।७।। वाह्य हैले विश्वमभर सर्व-वैष्णवेरे। महा मिक्त करेन, विशेष अहं तेरे।।=।। इहाते असुखी बहु शान्ति पूर नाथ । मने मने गर्जे चित्ते ना पाय सोयाथ ।।६।। "निरविध चोरा मोरे विडम्बना करे। प्रभुता छाड़िया मोर चरगोते धरे।।१०।। बले नाहि पारों मूञि।, प्रभु महाबली। घरियाओं लय मोर चरिएर धूली।।११॥ भक्ति-वल सवे मोर आछ्ये उपाय। भक्ति विना विश्वम्भर जिनिल ना जाय।।१२।। तवे से 'ब्रद्वंत सिंह' नाम लोके घोषे'। चूर्ण करों माया जबे अशेष विशेषे।।१३!। भुगुरे जिनिञा त्राश पाइवाछे चोरा । भुगु-हेन शन शत शिष्य आछीं मोरा । १४४।। हैन क्रोध जन्माइव प्रभुर शरीरे। स्वहस्ते आपने जेन मीर शास्ति करे !!१४!! 'भक्ति' बुझाइते से प्रभुर अवतार। 'हेन मक्ति ना मानिम्' एइ मंत्र सार ॥१६॥ भक्ति ना मानिले, क्रोधे आपना' पासरि । प्रभु मोरे शास्ति करि वेन चूले धरि"।।१७॥ एइ मंत्र चिन्तिया अद्वैत महा रङ्गे । विदाय करिल «प्रमु, हरिदास सङ्गे ॥१८॥ कीन कार्य लक्ष्य करि गृहेते आइला। आसिया मनेर मंत्र करिते छागिला ॥१॥ निरवधि भावावेशे दोले मत्त हैया । वाखाने वाशिष्ठ-शास्त्र 'ज्ञान' प्रकाशिया ॥२०॥

करते हैं।। ३।। प्रभु के आनन्द से भक्त वृन्द भी सब आनन्द से पूर्ण हो रहे हैं और सकल भवन को कृष्ण से परिपूर्ण देख रहे हैं।। ४।। उन सबों को सदा आवेश में रहने से वाह्य ज्ञान नहीं रहता। संकीतन के बिना उनका और कोई कार्य नहीं है।। १।। श्री श्रद्धैत गुसाई सब से अधिक मत्त रहते हैं। उनका चरित्र अगाध है, जिसे समझने वाला कोई नहीं है।। ६।। श्री चैतन्यचन्द्र की कृपा से कोई २ ही यह जानते हैं कि शान्तिपुर के नाथ श्रीग्रह्र त श्री चैतन्य के महान् भक्त है।। ७।। वाह्य ज्ञान आने पर श्री विश्वस्भर प्रभु सब वैष्णावों की बड़ी भारी भक्ति करते हैं, विशेष करके श्री अद्वैताचाँ में की ।। द ।। इससे शान्तिपुरनाथ बड़े दु:खी रहते हैं, वे मन ही मन गर्जा करते हैं और चित्त में शान्ति नहीं पाते हैं ॥ ६ ॥ (वे मनमें सोचते हैं कि) "यह स्रोर (गौरचन्द्र) सदा मेरी विडम्बना करता है प्रपनी प्रभुताई को छोड कर मेरे चरगा पक-डता है । १०।। "बल में तो मैं इनसे पार नहीं पाता-क्योंकि प्रमु महावली हैं, मुक्ते पकड़ करके भो मेरे पौव को घूल ने नेते हैं।। ११।। केवल एक भक्ति बल ही मेरे लिये उपाय है। भक्ति बिना विश्वस्थर जीते नहीं जा सकते ।। १२ ।। "मेरे 'अद्भौतसिंह' नाम की लोक में तभी डंका बजेगी जब मैं प्रभु के छल-छिपाव को अशेष-विशेष प्रकार से सूर २ कर दूँगा ।। १३ ।। भृगु को जीतकर इनका साहस बढ़ गया है परन्तू भग् जैसे तो मेरे सैकड़ों शिष्य हैं।। १४।। "मैं प्रभु के शरीर में ऐसा क्रोध उत्पन्न करदूँगा कि जिससे वे अपने ही हाथों मुफे वण्ड दें।। १४ ।! प्रभु का अवतार भक्ति समझाने के लिए ही है। ऐसी जो भक्ति है उसे मैं नहीं मानूँगा, बस यही मंत्र सार है।।१६।। "भक्ति न मानने पर प्रभु कोध में आकर अपने को भूल जायाँने गौर मेरे केशों को पकड़ कर मुक्ते दण्ड देंगे।। १७ ।। ऐसा उपाय निश्चित करके श्री अद्वेताचार्य श्री हरि-दास के साथ प्रमु के पास से विदा हुए।। १८।। "किसी कार्य के उद्देश्य से वे घर आये और अपने मन में निश्चित किये हुए उपाय को करने लगे।। १६॥ वे सदा भावावेश में मल क्षमते रहते और ज्ञान का महत्त्व

'जान विने किया शक्ति धरे विष्णु भक्ति। मतएव सभार प्रांग 'ज्ञान' सर्व शक्ति।।२१।। हेन 'ज्ञान' ना बुक्षिया कोन कोन जन। घरे धन हाराइया, चाहे गिया वन।।२२। 'बिष्णु भक्ति' दर्पेगा, लोचन हय 'ज्ञान'। चक्षु हीन-जनेर दर्पेगी कोन काम ॥२३॥ आदि बृद्ध, ग्रामि पिढलाङ सर्व शास्त्र । वृक्षिलाङ सर्व-अभिप्राय 'ज्ञान' मात्र ।।२४।। अद्धेत-चरित्र भाल बुफे हरिवास। व्याख्यान शूनिजा महा-प्रद्र घट्टहास ॥२१॥ एइ मत अद्वैतेर चरित्र अगाध । सुकृतिर भाल, दृष्कृतिर कार्य वाध ।। २६ । सर्व वाच्छा कल्प तर प्रभु विश्वमभर। अद्धैत-सङ्कल्प विसे हइल गोचर। २७।। एक दिन नगर भ्रमये प्रभु रङ्गे। देखये आपन सृष्टि नित्यानन्द-सङ्गे।।२=।। आपनारे 'सुकृति' करिया विधि माने'। 'मोर शिल्प चा'हे प्रभु सदय-नयने'।।२८।। दूइ चन्द्र जेन दूइ चलिया से जाय। मति-श्रनुरूप सभे दरशन पाय।।३०।। अन्तरिक्षे थाकि सब देखे देव गण। दुइ चन्द्र देखि-सभे गरों भने मन ॥३?॥ आपन छोकेरे हैल बसुमती-ज्ञान। चान्द देखि पृथिवीरे हैल स्वर्ग-भारग।।३२।। नर-ज्ञान आपनारे समार बन्मिल। चन्द्रेर प्रभावे नरे देव-बृद्धि हैल ॥३३॥ दुइ चन्द्र देखि सभे करेन विचार। 'कभु स्वर्गे नाहि दुइ चन्द्रेर अधिकार।।३४॥। कीन देव बीले 'शुन वचन आमार। मूल चन्द्र एक, एक प्रांतविम्ब तार॥३४॥ कोन देव बोले 'हेन बुझिये कारणा। भाग चन्द्र विधि किवा करिल योजन ॥३६॥

प्रकाश करते हुए थोगवाशिष्ठ शास्त्र की व्याख्या किया करते ।। २० ।। यथा:-"ज्ञान के बिना विष्णुमक्ति में मला क्या शक्ति रह जाती है, इसीलिए सब का प्रारा, सबकी शक्ति 'ज्ञान' ही है।। २१।। ऐसे ज्ञान के बिना समभे कोई २ जन बाहर अन्य चेष्टा करते है मानो वे श्रपने घर में घन भूलहर वन में बाकर दूँ इते हैं ।। २२ ।। बिष्याभिष्क तो दर्पण है फ्रीर ज्ञान नेत्र है । नैत्रहीन जन की दर्पम् से क्या काम ? । २३ ॥ मैंने सब शास्त्र प्रादि से अन्त तक पढ़े हैं और उससे यही समझा है कि सब शास्त्रों का अभिप्राय ज्ञान ही है" ॥२४॥ श्री बढ़ैत के चरित्र को श्री हरिदास जी भली भाँति समझते हैं, वे इस व्याख्या को सुनकर ठहाका मार कर हंसते हैं।। २४।। इस प्रकार अद्वीत जी के चरित्र अगाध हैं जो सुकृतिबात् के लिये उत्तम (भक्ति में सहायक) हैं और दुष्कुतियान् के कार्य में वाघक हैं।। २६। प्रभु विश्वस्भर सर्ववाच्छा कल्पतर हैं। वे अहै तं के सञ्जल्प को मन में जान गये।। २७।। एक दिन प्रभु श्री नित्यानन्द के साथ आनन्द से नगर में भ्रमण कर रहे हैं और अपनी सृष्टि को देखते जा रहे हैं।। २=।। इससे विभाता अपने को स्कृतिशाली मान रहा है कि अहा ! प्रभु दया भरे नेत्रों से मेरी कारीगरी (सृष्टि) को देख रहे हैं ।। २६ ।। दोनों प्रभु चन्द्रमां जैसे हैं दोनों चले जा रहे हैं और लोग सब अपनो २ भावना के अनुसार, उनका दर्शन पा रहे हैं ॥ ३०॥ दैवगरा सब आकाश में स्थित होकर देख रहे हैं। दो चन्द्रमा देख कर वे मन २ में कुछ सोचनें लगे ॥३१॥ वे अपने लोक को तो पृथ्वी समझने लगे और चाँद को देखकर पृथ्वी को स्वर्ग मानने लगे।। ३२। (इसी प्रकार) वे देवता सब अपने को तो मनुष्य समझने लगे, और चन्द्रमाओं के कारण मनुष्यों को देवता सम-झैंने लगे।। ३३।। दो चन्द्रमा देखकर वे सब सोचते हैं कि स्वर्ग में तो दो चन्द्रमाओं का राज्य नहीं है (किर ये दी कैसे हैं) ॥३४॥ कोई देवता बोला-"मेरे वचन सुनो ! एक तो मूल चन्द्रमा है और एक उसका प्रति-विम्ब है ।। देश ।। दूसरा कोई देवता वोला-"दो होने का कारसा ऐसा मालूम होता है कि विधाता ने एक चरद्रभा के दो भाग कर दिथे हैं"।। ३६॥ तीसरा कोई देवता बोला-"विता पुत्र एक जैसे ही होते हैं।

केही बोते "पिला-पुत्र एक रूप हय। एक विधु वृक्षि, एक सन्द्रेर तनय"।।३७।। वेदे नारे निश्चियते जे प्रभुर रूप। ताहाते जे देव मोहे,' ए नहे कौतुक ।।३८।। हेन मते नगर भ्रमये दुइ जन। तिखानन्द, जगन्नाथ मिश्रीर नन्दन ॥३६॥ नित्यानस्य सम्बोधिया बोले विश्वम्भर । "चल जाइ शान्ति पूर-ग्राचार्येर घर" । ४०।। महारङ्गी दुइ प्रभु-परम-चन्दल। से-इ पथे चलिनेन प्राचार्येर घर।।।।।। मध्य-पथे गङ्गार समीपे एक ग्राम । मुलुकेर काछे से 'ललितपुर' नाम ।। २।। सेइ ग्रामे गृहस्थ-संन्यासी एक आछे। पथेर समीपे घर-जाह्नवीर काछे।।४३।। नित्यानन्द-स्थाने प्रमु करये जिज्ञासा। "काहार् मण्डप जान," कह कार् वासा" ।।४४॥ नित्यानन्द बोले 'प्रभू! संन्यासि-आलय''। प्रभु बोले ''तारे देखि, यदि भाग्य हय''।।४४।। हासि गेला दृइ प्रभु संन्यासीर स्थाने । विश्वम्भर संन्यासीरे करिला प्रणामे ॥ १६॥ देखिया मोहन मूर्ति हिजेर नन्दन। सर्वाङ्गे मुन्दर रूप, प्रफुल्ल बदन ॥४७॥ सन्तोपे संन्यासी करे वह आशीर्वाद । "धन वंश सुविवाह हउ विद्या लाभ" ।।४८।। प्रशु बोले 'गोसा नि ! ए नहे आशीर्वाद । हेन बोल 'तोरे हउ कृप्पोर प्रसाद' ॥४६॥ विष्ण भक्ति-आशीर्वाद-अक्षय अव्यय । जे विलला गोसाति ! तोमार योग्य नय' ॥४०॥ हासिया संन्यासी बोले "पूर्वे जे श्विल । साक्षात् ताहार जाजि निदान पाइल ।। ४१।। भाल रेवलिते लोक ठेड्डा लैया घाय। ए वित्र पुत्रेर सेइ मल व्यवसाय। १५२॥ 'धन-वर' दिल आमि परम-सन्तोषे । कोषा गेल उपकार, आरो आमा' दोषे''।।५३।।

इनमें भी एक तो चन्द्रमा है, दूसरा उसका वेटा है"।।३७।। जिस प्रभु का रूप वेद निश्चित नहीं कर पाता उससे देवगरा मोह को प्राप्त हो जाय तो कोई म्राश्चर्य नहीं है।। ३८।। इस प्रकार श्री नित्यानन्द और श्री जगन्नाथ मिश्र के पुत्र (श्री विश्वम्भर) दोनों नगर में भ्रमरा कर रहे हैं।। ३६ ।। ( इतने में ) श्री विश्व-म्भर देव श्री नित्यानन्दं जी को सम्बोधन करके बोले-"चली, शान्तिपुर श्राचार्य के घर चले"।। ४०।। दोनों प्रभु बड़े रङ्गीले है, बड़े चंचल है, वे उसी मागे से आचार्य के घर चल दिये ॥ ४१ ॥ आधे रास्ते पर गङ्गा के समीप श्रीर मुलुक के पास 'ललितपुर' नाम का एक गाँव पड़ा ॥ ४२ ॥ उस गाँव में एक गृहस्य संन्यासी रहता था। उसका घर गङ्गा जी के समीप रास्ते के पास ही था।। ४३।। ( उसे देख ) प्रभु ते तिस्यानन्द जी से पूछा "जानते हो, यह किसका स्थान है ? कही तो कौन इसमें रहते हैं ?" ॥ श्रशा नित्या-नन्द जो बोले-"प्रभु ! यह सन्यासी का स्थान है, प्रभु बोले-"यदि भाग्य हो तो उनके दर्शन करें ॥ ४५ ॥ हँसते २ दोनों प्रभु संन्यासी के स्थान पर गये। जाकर विश्वम्भर देव ने संन्यासी को प्रगाम किया । १४६।। बाह्या के पुत्र को मोहनी मृत्ति सर्वांग सुन्दर रूप और प्रसन्न वदन को देखकर संन्यासी प्रसन्न होकर वहत सा आशीर्वाद देने लगा कि "तुम्हें घन मिले, तुम्हारा वंश बढ़े, सुन्दर की के साथ तुम्हारा व्याह हो और तुम्हें विद्या प्राप्त हो"।। ४७॥ ४८॥ प्रमु बोले-"गुसाई! यह तो आशीर्वाद नहीं है। ऐसा कहो कि तेरे ऊपर श्रीकृष्ण कृपा हो ॥ ४६ ॥ विष्णुभक्ति का आशीर्वाद ही अक्षय है, अन्यय है। जो आशीर्वाद तुमने दिया वह तो गुसाई जी ! तुम्हारे योग्य नहीं है" ।। ५० ।। संन्यासी हँसता हुआ बोला कि जो पहले सुना था आज उसका साक्षात् प्रमाण मिल गया ।। ४१ ।। भला कहने पर लोग लाठी लेकर दौड़ते हैं, इस विप्र के पुत्र का भी वैसा ही व्यवहार है।। १२।। भैंने परम संतुष्ट होकर धन प्राप्ति का चरदान दिया, तो उपकार मानना तो दूर रहा, उल्टा मुक्ते दोष देने लगा"।। ५३ ।। संन्यासी फिर वोला-"ब्राह्मरा कुमार! सनी

संन्यासी बोलये "शुन ब्राह्मण कुमार । केने तूमि आशीर्वाद निन्धिले आमार ॥. ४॥ पृथिवीते जन्मिया जे ना कैल विकास। उत्तम कामिनी जार ना हइल पादा ॥५५॥ जार धन नाहि, तार जीवने कि काज। हेन 'धन-वर' दिते पाओ त्मि लाज ।। ४६।। हइल वा विष्णु भक्ति तोमार शरीरे। घन विना कि खाइवा ? बोलत आमारे"।।१७।। हासे प्रभु संन्यासीर वचन गुनिया। श्रीहस्त दिलेन निज कपाले तुलिया।।१८।। व्यपदेशे महाप्रमु समारे शिखाय। 'भक्ति बिने केहो जेन किछ्ड ना चाय ॥४६॥ "अून शून गोसात्रि संन्यासि ! जे खाइव । निज कर्में जे आछे, से ग्रापने मिलिव ॥६०॥ वत-वंश-निमित्त संसारे काम्य करे। बोल तार घन-वंश तवे केने मरे।।६१॥ ज्वरेर लागिया केहो कामना ना करे। तवे केने ज्वर आसि पीड़र्य शरीरे ॥६२॥ शुन शुन गोसाञ्चि ! इहार हेतु-'कर्म'। कोन महाजने से इहार जाने मर्म ।।६३।। वेदेओ बुझाय स्वर्ग, बोले जना जना। मूर्ख-प्रति से केवल वेदेर करुए। ॥६४॥ विषय सुखेते बड़ लोकेर सन्तोष। चित्त बुझि कहे वेद, वेदेर कि दोष ॥६४॥ 'धन पुत्र पाइ गङ्गा स्नान हरि नामे। श्रुनिङ्गा चलये सब वेदेर कारए।।।६६।। जे-ते-मते गङ्गा स्नान हरि नाम लैले। द्रव्येर प्रभावे 'मिक्त' हइवेक हेले ॥६७॥ एइ वेद-ग्राभित्राय मूर्ख नाति बुक्ते। कृष्ण भक्ति छाड़िया, विषय सूखे मजे।।६८।। भाल मन्द विचारिया बुझह गोसाञा। कृष्ण भक्ति-व्यतिरिक्त आर वर नाञि।'।।६१।। संन्यासीर लक्ष्ये शिक्षा गृरु भगवान्। 'भक्ति योग' कहे वेद करिया प्रमाण ॥७०॥

तुमने मेरे आशीर्वाद की निन्दा नयों की, उसे बुरा कैसे बताया ?।। ५७ ।। ग्ररे ! पृथ्वी पर जन्म लेकर जिसने भोग विलास नहीं किया, उत्तम कामिनी जिसके पास न हुई, धन न हुया उसका जीवन से क्या काम ? ऐसा धन का वरदान देने पर तम लज्जा मानते हो।। ४४।। ४६।। "अच्छा ! तुम्हारे शरीर में विष्णा भक्ति हो भी गया तो धन बिना क्या खाओंगे, बताओं तो मुभे ?"। ४७ ।। संन्यासी के वचनों को सुनकर प्रभु हैंसे और अपने श्रीहस्त से अपने ललाट को स्पर्श किया ॥ ५० ॥ इस प्रसङ्ग के छल से महा-प्रभ सबको यही शिक्षा दे रहे हैं कि भक्ति बिना कोई कुछ भी न चाहे।। ५६।। महाप्रभू जी बोले-"हे संन्यासी गुसाई जी ! सुनो जो मैं खाऊँगा। अपने भाग्य में जो है वह वाप ही मिल जायगा ( उसे ही खाऊँगा) ।। ६० ।। "(और सुनो) घन और वंश के लिए संसार कामना करता है फिर उनका ( धन वंश का) नाश क्यों हो जाता है, बताओं तो सही ।। ६९ ।। और ज्वर को कोई नहीं चाहता है फिर क्यों ज्वर आकर शरीर को पीड़ा देता है।। ६२।। 'सुनी गुसाई जी ! सुनी ! इसका कारण है कर्म। विरले कोई महातुमाव ही इसका मर्म जानते हैं।। ६३।। वेद भी स्वर्ग का वर्णन करता है और लोग भी सब कहते हैं, परत्त इसे केवल मूखों के ऊपर वेद की करणा समझो।। ६४॥ "(कारण कि) लोगों को विषय सुख में बड़ा ही सन्तोष है-इस चित्त वृत्ति को समझ करके ही वेद (स्वर्ग की) कहते हैं-इसमें वेद का क्या दोष है ॥६५॥ वेद ने कहा कि गङ्गा स्नान से, हरि नाम से, धन और पुत्र मिलते हैं यह सुनकर सब इस पर चलने लगते हैं ॥ ६६ ॥ "जिस किसी प्रकार से गङ्गा स्नान करने और हरि नाम लेने से वस्तु शक्ति के प्रभाव से सहज में ही भक्ति हो जायगी।। ६७।। वेद के इस अभिप्राय को मूख नहीं समझते हैं, और श्रीकृष्ण भक्ति को छोड़ कर विषय सुख को भजते हैं।। ६८।। "गुसाई जी ! तेक विचार कर मला बरा समझी। श्रीकृष्ण भक्ति के बिता और दूसरा वरदान नहीं है"।। ६६।। संन्यासी की लक्ष्य करके शिक्षागृरु भगवान वेद के प्रमाण पर

जे कहे चैतन्य चान्द से-इ सत्य हय। पर निम्दा-पापे जीव ताहा नाहि लय।।७१।। हासये संन्यासी शुनि प्रभुर वचन। "ए वृक्षि गागल विप्र-मंत्रोर कारण ॥७२॥ हेन वृक्षि एइ से संन्यासी वृद्धि दिया। लइ जाय बाह्मए। कुमार भाङ्गाइया।।७३॥ संन्यासी बोलये "हेन काल से हइल । शिशु श्रम्ने ते आमि किछ ना जानिल ॥७४॥ म्रामि करिलाङ जे पृथिवी पर्यटन । श्रमोध्या, मथुरा, माया, वदरिकाश्रम ॥७४॥ गुञ्जराट, काशी, गया, विजया नगरी। सिंहल गेलाङ आमि, जत आछे पूरी ॥७६॥ श्रामि ना जानिल भाल मन्द हय का'य। दूधेर छाओयाल आजि ग्रामारे शिखाय''।।७७॥ हासि बोले नित्यानन्द ''शुनह गोसाञ्चि । शिशु-सङ्गे तोमार विचारे कार्य नान्नि ॥७८॥ आमि से जानिये भाल तीमार महिमा। श्रामारे देखिया तुमि सब कर'क्षमा"।।७६॥ आपनार श्लाघा श्रुनि संन्यासी सन्तोषे । भिक्षा करिवारे झाट बोलये हरिषे । ५०॥ नित्यानन्द बोले "कार्य गौरवे चलिव। किछ देह' स्नान करि पथेते खाइव"।।८१।। संन्यासी बोलये "स्नान कर' एइ खाने। किछ खाइ स्निग्ध हइ करह गमने"।।५२।। दह-प्रभु-अवतारे। रहिलेन दृइ प्रभु संन्यासीर घरे।।=३।। जाह्नवीर मज्जने घुचिल पथ श्रम । फलाहार करिते वसिला दुइ जन ॥६४॥ दुरब-माम्र पनसादि करि कृष्ण साथ । शेष लाये दुइ प्रभु संन्यासि-साक्षात् ॥ वर्।। वाम पथि-संत्यासी-मदिरा पान करे। नित्यानन्द प्रति ताहा करे ठारे ठीरे ॥=६॥ "जुनह श्रीपाद ! किछु 'मानन्द' आनिव । तोमा' हेन मतिथि वा कोयाय पाइव" । 5011

भक्ति योग की शिक्षा दे रहे हैं।। ७०।। श्री चैतन्यचन्द्र जो कुछ कहते हैं वही सत्य है, परन्तु पराई निन्दा रूपी पाप के कारए। जीव उसे पकड़ता नहीं है।। ७१।। प्रभु के कथन को मुनकर संन्यासी हँसने लगा (और मन में कहने लगा कि) "ऐसा लगता है कि मंत्र के कारए। यह ब्राह्मए पागल हो गया है"।। ७२।। "ऐसा समझ में श्राता है कि इसके साथ का संन्यासी (नित्यानन्द) इस ब्राह्मण कुमार की बुद्धि को पलटकर इसे बहका कर ले जा रहा है।। ७३।। फिर वह संन्यासो प्रकट रूप से बोला-"देखो, श्रव ऐसा जमाना आया है कि बालक के आगे मैं कुछ नहीं जानता ॥ ७४ ॥ "मैं पृथ्वी भर में घूमा अयोध्या, मथुरा, माया-प्री (हरिद्वार) बदरिकाआश्रम, गुजरात, काशी, गया, विजयनगर, सिहलद्वीप आदि सब पूरियों में गया ।। ७१।। ७६।। (फिर भी) मैं तो भले बुरे को जान न पाया सो यह दूध मुँहा बालक मुभी सिखा रहा है ।। ७७ ।। तब नित्यानन्द जी हँस कर बोले "गुसाई जी सुनो ! एक बालक के साथ तर्क-विचार करने की कोई जरुरत नहीं ।। थना मैं तुम्हारी महिमा को घच्छी तरह जानता हूँ मेरी तरफ देख कर तुम सब क्षमा कर दो ।।७६ । अपनी प्रशंसा सुनकर संन्यासी ने सन्तुष्ट होकर झटपट बढ़े आनन्द के साथ भिक्षा (भोजन) करने के लिए कहा।। ८०।। नित्यानन्द जी बोले-"विशेष कार्य है, चलेंगे। हाँ कुछ दे दो, स्नान करके मार्ग में खा लेंगे"।। दा ।। संन्यासी बोला "स्नान यहीं कर लो। कुछ छा पी कर, ठण्डे होकर, फिर चले जाना।। =२।। पापियों के उद्धार के लिए ही दोनों प्रमुश्रों का अवतार हुआ है, (अत्तर्व) दोनों प्रभू संन्यांसी के घर ठहर गये।। ६३।। गङ्गा जी के स्नान से मार्ग की थकावट दूर हो गई। फिर दोनों जन फलाहार करने को बैठे।। ५४ ।। दूध भाम, कटहल आदि श्रीकृष्ण को निवेदन करके दोनों प्रभू संन्यासी के सामने प्रसाद पाने छगे ॥ ८४ ॥ संन्यासी बामपंथी था-मदिरा पीता था । वह नित्यानन्द जी से संकेत द्वारा मदिरा पीने को कहने लगा ॥ ५६ ॥ वह बोला 'सुनो श्रीपाद ! कुछ ''आनन्द'' लाऊँ ? तुम जैसे

देशान्तर कारि नित्यानन्द सव जाने। मद्यप संन्यासी हेन जानिलेन मने।।==।। "ग्रानत्द ग्रानिव" त्यासी बोले बार बार । नित्यानन्द बोले "तवे लड् से ग्रामार" ॥८६॥ देखिया दौंहार रूप मदन-समान । संन्याशीर पत्नी चा'हे जुड़िया घेयान । १६० ।। संत्यासीरे निरोध करये तार नारी। "भोजनेते केने तुमि विरोध ग्राचरि"। ११।। प्रमु बोले ''कि प्रानन्द बोलये संन्यासी''। नित्यानन्द बोलये ''मदिरा हेन वासि''।।६२।। 'विष्ण विष्णु' स्मरण करये विश्वम्भर । ग्राचमन करि प्रभु चलिला प्रस्वर ॥६३॥ दुइ प्रमु चञ्चल गङ्गाय साँप दिया। चलिला आचार्य गृहे गङ्गाय भासिया ११६८॥ भीरा मद्यपेरे प्रभु अनुपह करे। निन्दक वेदान्ती यदि-तथापि संहरे। ६५॥ न्यासी हैया मद्यपिये, श्री सङ्घ श्राचरे । तथापि ठाक्र भेला ताहार मन्दिरे ॥६६॥ वाक्ये वाक्य कैला प्रभु शिखाइला घर्म । विश्वाम करिया कैला भोजनेर कर्म ॥१७। ना हुये ए-जन्मे भाल, हैव आर जन्मे। सवे निन्दकेरे नाहि वासे भाल मर्मे ।।६८॥। देखा नाहि पाय जत श्रभक संन्यासी । तार साक्षी जतेक संन्यासी काशी वासी ॥६६॥ शेष खण्डे जखने चलिला प्रभु काशी। शुनिलेक जत काशी निवासी संन्यासी ॥१००॥ श्निजा भानन्द बड़ हैला न्यासि गरा। देखिन चैतन्य, बड़ श्नि महा जन।।१०१।। समेह वेदान्ती ज्ञानी, सभेई तपस्त्री । आजन्म काशीते वास, सभेइ यशस्त्री ॥१०२॥ एक दीपे सक्त गुरोर गेल शक्ति। पढ़ाये वेदान्त, ना वाखाने विष्णु भक्ति ॥१०३॥ अन्तरयामी गौरसिंह इहा सब जाने । गियाओं काशीते नाहि विला दरशने ॥१०४॥

अतिथि फिर मुक्ते कहाँ मिलेंगे।। ६७ ।। देश देशान्तर घूमने वाले नित्यानन्द जो सब कुछ जानते हैं, वे मन में समझ गये कि "यह अंन्यासी शराबी है"।। मन ।। संन्यासी बार २ "आनन्द लाऊ" "आनन्द लाऊ" कहने लगा। नित्यानन्द जी बोले "तो हम भागेंगे।। पर ।। कामदेव के समान दोनों के सुन्दर रूप को देख कर संन्यासी की स्त्री बड़े एकाग्र मन से उनको देख रही थी।। ६०।। उसने संन्यासी को टोककर कहा कि "भोजन के समय तुम क्यों बाधा डाल रहे हो ॥ ६१ ॥ तब प्रभु बोले-"संन्यासीजो 'म्रानन्द' आनन्द' क्या कह रहे हैं ?" नित्यानन्द जी वीले "मदिरा को कहते होंगे । ६२॥ यह सुनते ही श्री विश्वम्भर न श्री-विष्णु २ कहते हुए आचमन किया और तुरन्त ही चल दिये।। ६३।। दोनों प्रभु चंचल हैं, वे गङ्गा में क्रुद पड़े और बहते हुए अह ताचार्य के घर को चले।। ६४।। प्रमु स्त्री-सङ्गी ग्रीर शराबी पर भी हिपा करते हैं परन्तु निन्दक यदि वेदान्ती भी हो तो भो उसका संहार करते हैं।। ६४ ॥ संन्यासी होकर के भी वह शराब पीता था, श्री का सङ्ग करता था, फिर भी प्रभु उसके घर गये।। ६६॥ उससे चार २ बातें की, उसकी धर्म की शिक्षा दी, और उसके यहाँ विश्राम करके भोजन किया।। ६७।। चाहे उस (संन्यासी) का इस जन्म में भला न भी हो परन्तु दूसरे जन्म में तो होगा ही। प्रभु के हृदय में केवल एक निन्दक के लिए व्रेम नहीं है।। ६८। (परन्तु) जितने अभक्त संन्यासी हैं वे कोई भी प्रभु का दर्शन नहीं पाते इसमें प्रमागा है-काशीवासी संन्यासी गरा।। ६६ ।। (यह चरित्र) शेष खरड में ग्रायगा कि जब प्रमु काशी की गये तो सब काशीवासी संन्यासियों ने भी यह सुना ॥ १०० ॥ और सुनकर संन्यासी लोगों को बड़ा आनन्द हुआ कि "चैतन्य को देखेंगे सुनते हैं कि वह बड़ा महापुरुष है।। १०१।। वे सभी वेदान्ती हैं, ज्ञानी हैं, सभी तपस्वी है, बन्म से काशीवासी हैं, सभी यशस्वी हैं, ॥ १०२ ॥ परन्तु एक दोष के कारण सब गुणों की शक्ति मारी सई (वह दोष यही था कि) वे वेदान्त तो पढ़ाते हैं पर विष्णु भक्ति को नहीं बखानते हैं ॥ १०३ ॥ अन्त- रामचन्द्र पुरीर मठेते लुकाइया। रहिलेन दुइ-मास वाराग्यसी गिया॥१०४॥
विश्वरूप क्षोरेर दिवस-दुई श्राछे। लुकाइया चिलला, देखये केहो पाले ॥१०६॥
पाले जुनिलेन सब संन्यासीर गण। चिललेन चैतन्य, निहल दरशन॥१०७॥
सर्व-बुद्धि हरिलेक एक निन्दा पाप। पालेओ काहारो चित्ते ना जिन्मल ताप ॥१०६॥
आरो बोले "ग्रामरा सकल पूर्वाश्रमी। ग्रामा' सभा सभाषिया विना गेला केनि ॥१०६॥
दुइ दिन लागि केने स्वथम छाड़िया। केने गेला 'विश्वरूप क्षोर' (से) लिङ्घ्या" ॥११०॥
भिक्त हीन हैले एइ मत बुद्धि हय। निन्दकेर पूजा शिव कमू नाहि लय ॥१११॥
काशीते जे पर निन्दे, से शिवेर दण्डच । शिव-अपराधे विष्णु नहे तार वन्द्य ॥११२॥
सभार करिव गौर सुन्दर उद्धार। व्यतिरिक्त वैष्ण्व निन्दक दुराचार ॥११३॥
मद्यपेर घरे कैला स्नान (से) भोजन। निन्दा करे वेदान्ती ना पाइल दर्शन ॥११४॥
मज्येर दण्डे जार वित्ते नाहि भय। जन्मे जन्मे सेइ जीव यम दण्डच ह्य ॥११४॥
ग्रज, भव, अनन्त, कमला सर्व माता। सभार श्रीमुखे निरवधि जार कथा ॥११६॥
हेन गौरचन्द्र-यशे जार नहे मिति। व्यर्थ तार सन्यास, वेदान्त पाठे रित ॥११७॥
हेन मते दुइ प्रभु आपन-आनन्दे। सुखे दुइ चिललेन जाङ्गवी तरङ्गे ॥११६॥
महाप्रभु निरवधि करये हुङ्कार। "मुन्ति सेइ मुन्ति सेइ" बोले बारे बार गर श्रीरहः॥

यिमी गौरसिंह यह सब जानते हैं इसासे काशी जाकर भी उनको दर्शन नहीं देते हैं ।। १०४।। प्रभु काशी में जाकर श्री रामचन्द्रपुरी के मठ में दो महीने छिप कर रहे ॥ १०४ ॥ जब विश्वरूप क्षीर के दो दिन रहे तो प्रभु काशी छोड़ कर चल दिये कि कहीं पीछे से कोई देख न ले ।।१०६।। पीछे से संन्यासियों को पता चला कि चैतन्य चले गये और दर्शन न हुए।। १०७।। एक निन्दा पाप ने सब की बुद्धि हर ली, और पीछे भी किसी के चित्त में दु:ख न हुआ।। १०८।। उल्टा ऊपर से बोले-"हम सब पूर्वाश्रमी है फिर वह हम से सम्भाषण किये बिना क्यों चला गया ॥ १०६ ॥ दो दिन के लिये वह क्यों अपने विश्वरूप क्षीर स्वेषमें की त्याग करके चला गया ।। ११० ।। यति संन्यासियों के छः ऋतु के छः क्षौर होते हैं जिनके पृथक २ नाम हैं। वैशाखी पूर्णिमा को आचार्य और आसाढ़ी को व्यास और और भाइपदी को विश्वरूपक्षीर होता है। व्यास क्षीर करा कर संन्यासी चातुर्मास्य के लिये एक स्थान पर बैठता है और विश्वरूप क्षीर के बाद ही स्थान त्याग कर सकता है। यदि देश-काल-जन्य कोई वाधा आ पड़े तो बीच में भी विश्वरूप क्षीर करा कर स्थान त्याग कर सकता है, अन्यथा नहीं। इस स्वधमें के त्याग का ही यहाँ उल्लेख है। (इस प्रकार के उन्होंने जो वचन कहे सो ) ऐसी बुद्धि भक्ति शून्य होने से ही होती है। निन्दक की पूजा शिव जी कभी स्वीकार नहीं करते हैं ॥ १११ ॥ काशी में रहकर जो पराई निन्दा करता है वह शिव जी से दण्ड पाता है, शिव-अपराध के कारण ही विष्णु उसके बन्दनीय नहीं होते, श्रर्थात् विष्णु भक्ति उनको प्राप्त नहीं होती है ।। ११२ ।। दराचारी वैष्णव निन्दक के अतिरिक्त प्रभु गौरसुन्दर सब का उद्घार करेंगे ।।११३।। देखो शराबी के घर तो प्रमु ने स्नान और भोजन किया पर निन्दा करने वाले वेदान्तियों को दर्शन न मिला।। ११8।। श्री चैतन्यचन्द्र के दण्ड का जिसके चित्त में भय नहीं है, वह जीव जन्म २ में यम के दण्ड का पात्र होता है ।। ११४ ।। जिनकी कथा ब्रह्मा, शिव, अनन्तदेव, सर्वमाता कमला आदि सबके मुखों पर रहती है ॥११६॥ ऐसे गौरचन्द्र के यश में जिसकी मति वहीं है, उसका संन्यास और वेदान्त पाठ में रित दोनों व्यर्थ है ॥११७॥ इस प्रकार दोनों प्रभू अपने आनन्द में गङ्का जी के तरङ्कों में सुख से बहे जा रहे हैं।। ११८।। महाप्रभ

"मोहोरे म्रानिल नाढ़ा शयन भाष्ट्रिया। एखने वाखाने' 'ज्ञान' भक्ति लुकाइया।।१२०।। तार शास्ति करों स्नाजि देख परतेखें। के मने देखिव स्नाजि ज्ञान योग राखें"। १२१॥ तर्जे गर्जे महाप्रभु गङ्का स्रोते भासे । मौन हइ नित्यानन्द मने मने हासे ।।१२२।। दूइ प्रमु भासि जाय गङ्गार उपरे। अनन्त मुकुन्द जेन क्षीरोद सागरे।।१२३।। भक्ति योग-प्रभावे अद्वंत महाबल । बुझिलेन चित्ते ''मोर हइवेक फल'' ॥१२४॥ 'स्राइसे ठाकुर क्रोधे' अद्वैत जानिया । ज्ञान योग वाखाने' अधिक मत्त हैया ।।१२५॥ चैतन्य भक्तर के बुक्षिते पारे लीला। गङ्गा पथे दुइ प्रभु आसिया मिलिला ॥१२६॥ कोध मुख विश्वमभर नित्यानन्द-सङ्गे । देखये-अद्वैत बोले ज्ञानानन्द-रङ्गे ।।१२७।। प्रभु देखि हरिदास दण्डवत् हय। अच्युत प्रणाम करे-अद्वेत तनय।।१२८।। अद्वैत गृहिगा। मने मने नमस्करे। देखिया प्रभुर सूर्ति चिन्तित-अन्तरे ॥१२६॥ विश्वम्भर-तेज जैन कोटि-सूर्य मय। देखिया सभार चित्ते उपजिल भय।।१३०।। क्रोध मुखे बोले प्रभु "आरे ग्रोरे नाढ़ा। बोल देखि 'ज्ञान' 'भक्ति' दुइते के बाढ़ा" ।।। ३१।। अद्वैत बोळये ''सर्व-काल बड़ 'ज्ञान'। जार 'ज्ञान' नाहि तार भक्तिते कि काम ॥१३२॥ 'ज्ञान बड़'' अद्वेतर शुनिञ्चा वचन । क्रोधे वाह्य पासरिला श्रीशचीनन्दन ॥१२३॥ पिण्डा हैते ब्रह्व तेरे धरिया क्रानिया । स्वहस्ते किलाय प्रभु उठाने पाडिया ॥१३४॥ अद्वैत गृहिगा पतित्रता जगन्माता। सर्व-तत्त्व जानिजाओ करये व्ययता ।।१३५।।

करके नाढा मुफे ले आया और अब वह भक्ति को दबा करके ज्ञान छाँट रहा है।। १२०।। तुम देख लेना प्रत्यक्ष में आज मैं उसको दण्ड दूँगा। देखूँ ज्ञानयोग आज कैसे उसको बचाता है।। १२१।। महाप्रमुत्तर- अते गरजते हुए गङ्गा के प्रवाह में बहे जा रहे हैं और नित्यानन्द जी चुप होकर मन ही मन में हँस रहे हैं।। १२२।। दोनों प्रभु गङ्गा के ऊपर ऐसे बहते चले जा रहे हैं मानो तो क्षीर सागर के ऊपर अनन्त देव और मुकुन्द देव हों।। १२३।। भक्ति योग के प्रभाव से अद्वैताचार्य महाबली हैं, वे अपने मन में समझ गये कि मुफे फल मिलेगा''।। १२४।। अद्वैत प्रभु जान गये कि प्रभु कोष में भरे आ रहे हैं और वे और भी अधिक मत्त बनकर ज्ञान योग बखानने लगे।। १२४।। श्री चैतन्य के भक्त की छीला कौन समझ समता है ? दोनो प्रभु गङ्गा के मार्ग से अद्वैत के घर आ पहुँचे।। १२६।। नित्यानन्द जी के साथ कोष्य से लाल विश्वस्थर प्रभु ने देखा कि श्रद्व त ज्ञानानन्द के रङ्ग में मस्त झूम रहे हैं।। १२७।। प्रभु को देखकर हरिदास जी सूमि पर दण्डवत् पड़ गये और अद्वैत पुत्र अच्युत ने प्रणाम किया।। १२८।। श्री श्रद्व त जी की पत्नी मन २ मे प्रभु को नमस्कार करती हैं पर उनके कुद्ध सूत्ति को देखकर उसका अन्तस् चिन्तित हो जाता है।।१२६।। श्री बिश्वस्थर प्रभु का तेज कोटि सूर्य के समान है, उसे देखकर सब के चित्त में भय उत्यन्न हो श्राता है।।१३०।। प्रभु कोधित होकर बोले—''शरे २ नाढा! कहो तो सही ज्ञान और भक्ति में कौन वड़ा है ?।।१३१।। श्रद्व त जी बोले—''सब काल में ज्ञान ही बड़ा है। जिसको ज्ञान नहीं उसको भक्ति से क्या छाभ ?''।।१३२।।

"ज्ञान बड़ा है" ऐसे वचन श्री अर्द्ध त के सुनंकर श्री शचीनन्दन कोंघ में अपनी सुघ बुध भूल गए।। १२३।। वे चबूतरे पर से श्री श्रद्ध त जी को पकड़ लाये और आंगन पर पटक कर अपने हाथ से मारने लगे।।१३४।। पितवता, जगन्माता अद्धेत जी की स्त्री, सब तत्त्व को जानती हुई भी व्याकुल हो गई और कहने लगी।। १३४।। "यह बढ़ा बाह्मण है, यह बुड्ढ़ा ब्राह्मण है। इनके प्राणों को मत लो, मत लो, किसके सिखाने

निरन्तर हुँकार कर रहे हैं और बार २ कह रहे हैं "मैं वही हूँ" "में वही हूँ" ।। ११६ ॥ "मेरी निद्रा भग

''बूढ़ा विप्र, बूढ़ा विप्र, राख राख प्रासा । काहार शिक्षाय एत कर' अपमान ॥१३६॥ एड़ बूढ़ा बामनेरे, आर कि करिवा। कौन किछु हैले एड़ाईते ना पारिवा।।१३७।। पतिव्रता-वाक्य शुनि नित्यानन्द हासे'। भये कृष्ण स्मङस्ये प्रभु हरिदासे ।।१३६।। कोधे प्रभु पतिवृता-वाक्य नाहि शुने। तर्जे गर्जे ग्रह तेरे सदम्भ-वचने ॥१३६। "सूतिया आखिलुँ क्षीर सागरेर माभे। ग्रारे नाढ़ा ! निद्रा भङ्ग मोर तोर काजे ॥१४०॥ भक्ति प्रकाशिवि तुइ आमारे आनिया। एवे वाखानिसू ज्ञान, भक्ति लुकाइया।।१४१।। यदि लुकाइवि भक्ति तोर चित्ते ग्राछे। तवे मोर प्रकाश करिलि कोन काजे ॥१४२॥ तोहोर सङ्कल्प मुट्गि ना करों अन्यथा। तुच्गि मोरे विडम्बना करिसू सर्वथा"। १४३॥ अर्द्धत एडिया प्रभु विसला दुयारे। प्रकाशे' आफ्न-तत्त्व करि हु हुङ्कारे।।१४४॥ "ग्रारे आरे कंस जे मारिल, सेंड् मुट्टि। आरे नाढ़ा ! सकल जानिस् देख तुट्टि। ॥१४५॥ अज भव शेष रमा मोर करे सेवा। मोर चक्रे मारिल शूगाल-वासुदेवा।।१४६।। मोर चक्रे वारागासी दहिल सकल। मोर वागो मारिल रावगा महावल।।१४७।। मोर चक्रे काटिल वागोर बाहुगगा। मोर चक्रे नरकेर लइल जीवन ।।१४८॥ मुञ्जि से घरिलुँ गिरि दिया वाम हाथ । मुञ्जि से ग्रानिलुँ स्वर्ग हैते पारिजात ।।१४६।। मुञ्जि से छलिलुँ विल करिलुँ प्रसाद । मुञ्जि से हिरण्य मारि राखिलुँ प्रह्लाद" ।।१५०।। एइ मत प्रभु निज-ऐश्वर्य प्रकाशे'। शुनिञ्चा अद्वैत प्रेम सिन्धु माफे भासे ॥१४१॥ शास्ति पाइ ग्रह त परमानन्द मय । हाथे तालि दिया नाचे करिया विनय ॥१५२॥ से तुम इनका इतना अपमान कर रहे हो ? ।। १३६ ।। बूढ़े ब्राह्मण को छोड़ दो, और अधिक क्या करोगे ?

कहीं कुछ हो गया तो तुम छूट नहीं सकोगे"।। १३७।। पतिव्रता के वचनों को सुनकर नित्यानन्द जी तो हँसते हैं पर हरिदास प्रभु भयभीत होकर श्रीकृष्ण का स्मरण करते हैं।। १३८।। क्रीध में प्रभु पतिव्रता के वचनों को नहीं सुन रहे हैं और श्रद्ध ताचार्य के दम्भपूर्ण वचनों पर तर्जन-गर्जन करते जाते हैं।। १३६।। "अरे नाढा! मैं क्षीर सागर में भो रहा था। तेरे लिए ही मेरी निव्रा भंग हुई।। १४०।। तू तो मुफे छाकर भक्ति प्रकाशित करना चाहता था, पर अब भक्ति को दबाकर ज्ञान बखान रहा है।। १४१।। यदि भक्ति को गुप्त करने की ही तेरे चित्त में थी तो फिर मुफे किस लिधे प्रकट कराया।। १४२।। "मैं तो तेरे सङ्कृष्ण को कभी झूठा नहीं करता, पर तू मेरे साथ सर्वथा विडम्बना ही करता है"।। १४२।। फिर श्रद्ध त को छोड़ कर प्रभु द्वार पर जा बैठे और हुँ हुँकार करते हुए श्रपना तत्त्व प्रकाशित करने लगे।। १४४।। किस श्रद्ध त को छोड़ कर प्रभु द्वार पर जा बैठे और हुँ हुँकार करते हुए श्रपना तत्त्व प्रकाशित करने लगे।। १४४।। किस श्रद्ध ।। भीरे भित्र श्रेष, रमा मेरी सेवा करती हैं। मेरे सुदर्शन चक्र ने ही श्रुगाल-वासुदेव को मारा था।। १४६।। मेरे चक्र ने ही उसकी सारी काशी को जला डाला था। मेरे वाण ने ही महाबली रावण को मारा था।। १४६।। मैंने ही बौधे हाथ से गिरिराज को घारण किया था। मेरे वाण ने ही नरकासुर मारा था।। १४६।। मैंने ही बौधे हाथ से गिरिराज को घारण किया था। मैं ही स्वर्ग से गारिजात वृक्ष ले आया था।। १४६।। मैंने ही राजा बिल को छला था और उस पर छणा की थीं। मैंने ही हिरण्यकिश्व को मार प्रह्लाद की रक्षा की थीं। १५०।। इस प्रकार प्रभु श्रपना ऐश्वर्य प्रकाशित कर रहे हैं जिसे सुन २ कर ग्रद्ध त प्रेम सिन्धु में वहे जा रहे हैं।। १४१।। दण्ड पाकर थी अद्देत परमानन्द मय हो रहे हैं बौर हाथों से ताली बजाते और विनती करते हए नाचते जाते हैं।। १४२।। (विनती यथा:-) "जैसा मैंने घराध किया था, वैसा ही दण्डाभी पा

'जेन अपराध केंबुँ तेन शास्ति पाइलुँ। भालई करिला प्रभु ! अल्पे एड़ाइलुँ ॥१४३। एखने से ठाक्रालि बलिये तोमार। दोष-अनुरूप शास्ति करिला आमार ॥१४७॥ इहाते से प्रभु ! भत्ये चित्ते बल पाय" । बलिया आनन्दे नाचे शान्तिपुर राय ॥११५॥ ग्रानन्दे अद्भैत नाचे सकल अङ्गने। अकुटी करिया बोले प्रभुर चरए।। १५६।। "कीथा गेल एवे मोरे तोमार से स्तुति । कीथा गेल एवे तौर से सब ढाङ्गाति ।।१५७।। दुर्वाशा ना हुउ मुञ्जि जारे कदियवा। जार अवशेष-अन्न सर्वाङ्गे लेपिवा ॥११८॥। भगु-मुनि नहीं मुञ्जि जार पद घूली। वक्षे दिया हइवा श्रीवत्स-कुतूहली ॥१४६॥ मीर नाम 'अह त'-तोमार शुद्ध दास । जन्मे जन्मे तोमार उच्छिष्ट मोर ग्रास ।।१६०।। उच्छिष्ट-प्रभावे नाहि गणों तोर माया। करिलात शास्ति, एवे देह' पद-छाया" ॥१६१॥ एत बलि भक्ति करे शान्ति पुर नाथ। पड़िला प्रभूर पद लइया माथात ॥१६२॥ सम्भ्रमे उठिया कोले कैला विश्वम्भर। अहँ तेरे कोले करि कान्वये निर्भर।।१६३।। ग्रह तेर भक्ति देखि नित्यानन्द राय। कन्दन करये जैन नदी बहि' जाय।।१६४।। भूमिते पहिया कान्दे प्रभु हरिदास । अहँ त-गुहिरगी कान्दे, कान्दे जत दास ॥१६५॥ कान्दये ग्रन्युतानन्द-अहँत तनय। ग्रद्धेत भवन हैल कृष्ण प्रेमसय।।१६६॥ अद्वैतेरे मारिया लिजित विश्वम्भर । सन्तोषे आपने देन अद्वैतेरे वर ॥१६७॥ "तिलाह को जे तोमार करिवे आश्रय। से केने पतङ्ग कीट पशु पक्ष नय।।१६८।। यदि मोर स्थाने करे शत अपराध । तथापि ताहारे मुलि करिमुँ प्रसाद"।।१६६।।

लिया। हे प्रभो ! आप ने अच्छा ही किया। थोड़े ही में मैं छूट गया।। १५३।। इस समय मैं आपकी ठकुन राई की प्रशंसा करूँ मा कि जो दोष के अनुसार मुफे दएड दिया।। ११४॥ 'इससे हे प्रभो ! सेवक को हृदय में बल मिलता है"। ऐसा कहकर शान्तिपुरनाथ ग्रानन्द में नाचते हैं।। १४४ ।। ग्रह त जी सारे आंगन मर में झानत्व से नाचते फिरते हैं और भौंह टेडी कर करके अभु के श्री वरणों में निवेदन भी करते जाते हैं 11 १४६ 11 (यथा:-) ''इस समय मेरे प्रति तुम्हारी वे सब स्तुति कहाँ चली गई ? वह सब ढोंग कहाँ चला गया ? ।। १५७ ।। मैं दुर्वासा नहीं कि जिसकी विडम्बना कर लोगे और जिसके जूठे की अपने सब अङ्गों में लगा लीगे।। १५०।। न मैं भ्रु मुनि ही है कि जिसकी पद-घूलों को वक्षस्थल पर धारण कर कीतुकी श्री वत्सधारी बन जाओगे।। १४६।। "मेरा नाम है 'ग्रद्वेत'-तुम्हारा शुद्धादास, 'तुम्हारा उच्छिष्ट ही जन्म २ में मेरा ग्राहार है।। १६०।। उस उच्छिष्ट के प्रभाव से मैं तुम्हारी माया को कुछ भी नहीं सम-झता है। अच्छा प्रभो ! दण्ड तो दे चुके अब अपनी पद की छाया भी तो दो ।। १६१ ।। इतना कह कर श्वान्तिपुर नाथ अपनी भक्ति प्रकट करते हैं और प्रभु के चरगों पर शीश रख कर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं ॥ १६२ ।। हडबड़ा कर श्री विश्वम्भर झट उठते हैं और अहै त को अपनी गोद में ले लेते हैं ओर लेकर खब रोते हैं।। १६३।। श्री जहाँ त जी की भिक्त को देखकर श्री नित्यानन्द राय इतना रोते हैं कि उनके बाँसुओं की नदी सी बहने लगती है।। १६४।। श्री हरिवास जी भूमि पर पड़े रो रहे हैं, अहँ त की पत्नी रो रहीं हैं, और सब सेवक लीग रो रहे हैं।। १६५ ।। श्री अद्भैत जी के पुत्र श्री सच्युतानन्द भी रो रहे हैं, इस प्रकार अद्वीत भवन कृष्णा प्रेममय हो रहा है ।। १६६ ।। श्री अद्वीत को मार कर प्रभु विश्वम्भर बड़े लिजत हो रहे हैं। (अतऐव) श्री अद्वेत की सन्तुष्टि के लिए वे अपने आप ही उनको वर देते हैं।।१६७।। (यथा:-) "को तिलार्थ भी तुम्हारा आश्रय लेगा, वह चाहे पतंग, कीट, पश्च, पक्षी, क्यों न हो ॥ १६८ ॥ वह यदि

वर शुनि कान्दमे अर्द्धत महाशय। चरेेे धरिया कहे करिया विनय।।१७०॥ "जे तुमि बलिला प्रभु! कमू मिथ्या नय। मोर एक प्रतिज्ञा शुनह महाशय।।१७२।। यदि तीरे ना मानिज्ञा मोरे भिक करे। सेइ मोर भक्ति तवे ताहारे संहरे ॥१७२॥ तोर पाद पद्में जार ना पशिवे मन । तोरे ना मानिले कम्र नहे मीर जन ॥१७३॥ जे तोगारे सेवे प्रभु! से मोर जीवन। ना पारों सहिते मुक्ति तोमार छङ्घन ॥१०४॥ यदि मोर पुत्र हय, हय वा किङ्कर । वैष्णवा पराधी, मुल्ति ना देखीं गोचर ।।१७५।। तोमारे लिङ्क्या यदि कोटि देव भजे। सेइ देव ताहारे संहरे कौन व्याजे ॥१७६॥ मुञ्जा नाहि बोलों, एइ वेदेर बाखान। सुदक्षिण-मरसा ताहार परमासा ॥१७७॥ सुदक्षिण-नाम-काशी राजेर नन्दन । महा समाधिये शिव कैला आराधन ॥१७८॥ परम-सन्तोषे शिव बोले माग' वर । पाइवे अभीष्ट, ग्रिमचार यज्ञ कर'।।१७६॥ विष्णु भक्त-प्रति यदि कर' अपमान। तवे सेइयज्ञ तोर लइव पराण ॥१८०॥ शिव कहिलेन व्याजे, से इहा ना बुभे। शिवाज्ञाय अभिवार यज्ञ गिया भजे 1,१८१॥ यज्ञ हैते उठे एक महा भयक्दर। तिनं कर चरण-त्रिशिर-रूप घर।।१८२॥ ताल जङ्ग-परमान-बोले वर माग'। राजा बोले द्वारका पोड़ाह महा भाग ॥१८३॥ शुनिना दु:खित हैला महा श्रेव सूर्ति । बुझिलेन इहार इच्छार नाहि पूर्ति ॥१८४॥ अनुरोधे गेला मात्र द्वार कार पाशे। द्वारका रक्षक चक्र खेदाडिया ग्राइसे ॥१६४॥

मेरे निकट सी सौ अपराध भी करे तब भी मैं उस पर कुपा करूँगा"।। १६६ ।। वर को सुनकर श्रीअट त महाशय रोने लगे ग्रीर श्री चरणों को पकड़ कर विनय पूर्वक कहने लगे कि ।।१७०।। "हे प्रभो ! जो तुमने कहा वह कभी मिथ्या नहीं है। परन्तु हे महाशय ! मेरी भी एक प्रनिज्ञा सुनो ॥ १७१ । (वह यही है कि) जो कोई तुमको न मान कर मेरी भक्ति करेगा तो वह येरी भक्ति ही उसका नाश कर देशी ॥१७२॥ "तुम्हारे चरण कमलों में जिसका मन नहीं लगेगा, वह तुम्हें न मानने के कारण मेरा भी शक्त कभी नहीं होगा। १७३॥ हे प्रभो ! जो तुम्हारी सेवा करता है वह मेरा जीवन है। मैं तुम्हारी अवेहलना को सह नहीं सकता ॥१७४॥ मेरा पुत्र हो अथवा मेरा दास हो, यदि वह वैष्णवापराधी है तो मैं उसकी आँखों से कभी देख नहीं सकता।। १७५।। "तुम्हारी अवेहलना करके जो कोई करोड़ों देवताओं की भी भजता है तो वे ही देवता कोई न कोई बहाने उसका नाश कर देते हैं।। १७६ ॥ यह मैं नहीं कहता है, यह बेद का कथन है, सुदक्षिणा की मृत्यु इसका प्रमाण है।। १७७।। सुदक्षिणा नामक काशीराज के प्रश्न ने महासमाधि द्वारा शिव जी को आराधना की ।। १७८ ।। शिवजी परम सन्तुष्ट होकर बोले कि "वर माँगो, अभीष्ट मिलेगा, अभिचार (मारणा) यज्ञ करो ।। १७६ । परन्तु यदि विष्णु-भक्त का अपमान करोगे तो वही यज्ञ त्रम्हारे प्राणों को ले लेगा।। १८०।। शिवजी ने जो बात ढक करके कहा उसे वह नहीं समझ सका श्रीर उसने शिवजी की आज्ञा से अभिचार यज्ञ आरम्भ कर दिया ॥ १८१ ॥ उस यज्ञ में से एक महा भयंकर पूर्व तीन हाथ, तीन पाँव, तीन सिर वाला निकला ।। १८२ ।। ताल चुक्ष के बराबर उसकी जंघाएँ थीं । वह बोला 'वर माँग'। तो राजा बोला 'हे महाभाग ! द्वारका को जला दो''।। १६३ ।। यह सुन कर उस महाशैव मूत्ति को बड़ा दु:ख हुआ और वह समझ गई कि इसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होगी। । १८४।। फिर भी राजा के कहने से वह द्वारिका के पास तक गया ही था कि द्वारिका के रक्षक सुदर्शन चक्र उसे खदेड़ने के लिए दौड़े हए आये ।। १८४ ।। "भागने से सुदर्शन से बच नहीं सक्"गा" यह विचार कर वह महाशैव पूर्व

पलाइले ना एडाइ सुदर्शन स्थाने। महाशैव पड़ि बोले चकरे चरेए। ।।१८६।। "यारे पलाइते नाहि पारिल दुर्वाशा। नारिल राखिते प्रज विष्णु दिगवासा।।१८७।। हेन महा बैब्याव तेजेर स्थाने मुन्ति । कोथा पलाइव प्रभू ! जे करिस सुन्ति ।।१८८॥ जय जय प्रभु मोर सुदर्शन-नाम। द्वितीय-शङ्कर-तेज जय कृष्ण थाम।।१८८॥ अय महा चक्र जय वैष्णाव प्रधान। जय दृष्ट भय दृष्ट नय शिष्ट वार्ण।।१६०।। स्तुति शुनि सन्तोषे विलल सुदर्शन । पोड़ गिया यथा आछे राजार नन्दन ॥१६१॥ पुन सेइ महा भयकूर बाहुड़िया। चिलिन्डा काशीर राजपुत्र पोड़ाइया।।१६२।। तोमारे लिङ्ग्या प्रभु ! शिव पूजा कैल । श्रतएव तार यज्ञे ताहारे मारिल ॥१६३॥ तेजि से बलिल प्रभू ! तोमारे लिङ्क्या। मीर सेवा करे, तारे मारिम पृडिया ।।१६४।। तुमि मीर प्राण नाथ, तृषि मीर घन । तृमि मीर माता पिता, तृमि वन्ध-जन ।।१६५।। जे तीमा' लिख्या करे मोरे नमस्कार । से जन काटिया शिर करे प्रतिकार ॥१९६॥ स्येरे साक्षात् करि राजा सन्नाजित। भक्ति वशे सूर्य तार हइलेन मित ॥१८७॥ लिङ्घा तोमार बाज्ञा धाज्ञा भङ्ग-दुःखे । दुइ भाइ मारा जाय, सूर्य देखे सुखे ॥१६८॥ बलदेव शिष्यत्व पाइया दुर्योधन। तोमारे लिङ्घिया पाय सर्वशे मरणा ॥१६६॥ हिरण्यकशिषु वर पाइया ब्रह्मार। लिङ्मिया तोमारे गेल सवंशे संहार।।२००॥ शिरच्छेदे शिव पूजियाश्रो दशानन । तोमां लिङ्क पाइलेक सवंशे मरुए ॥२०१॥ सर्व-देव-मूल तुमि, सभार ईश्वर। दृश्यादृश्य जल-सब तोमार किङ्कर ॥२०२॥

चक के चरशों पर पड़ गया (और बोला) ॥१=६॥ "जिससे दुर्वासा जी नहीं भाग सके और जिससे ब्रह्मा. विष्णु और शिव जी जनकी रक्षा न कर सके ।। १८७ ।। ऐसे उस महा वैष्णुव तेत्र के आगे मैं कहाँ भाग सक् गा। हे प्रभो ! तुम्हें जो करना हो सो करो ।। १०८ ।। 'हे सुदर्शन नाम धारी मेरे प्रभो ! तुम्हारी जय हो, जय हो । हे शङ्कर के दितीय तेज स्वरूप ! हे श्रीकृष्ण के तेज स्वरूप ! तुम्हारी जय हो ॥१८६। "हे महाचक ! तुम्हारी जय हो ! हे वैष्णव प्रधान तुम्हारी जय हो ! हे दुधों के प्रति भयंकर तुम्हारी जय हो ! हे सज्जनों के रक्षक ! तुम्हारी जय हो ।। १६० ।। स्तुति सुन श्री सुदर्शन सन्तुष्ट होकर बोले कि "जहाँ राजा का पुत्र (सुदक्षिए) है वहाँ जाकर जलाओ ॥ १६१ ॥ तब वह महा भयञ्कर पुरुष लौट चला और काशी-राज के पुत्र को जलाकर चला गया।। १६२।। हे प्रभो ! तुमको उल्लंघन करके उसने खिव पूजा की थी अतएव उसके यज्ञ ने उसी को मार डाला।। १६३।। इसीसे प्रभो ! मैंने यह कहा कि जो तुम्हारा उल्लंबन करके मेरी सेवा करेगा उसे मैं जला मारू गा।। १९४।। 'हे प्रभो ! तुम ही मेरे प्राण्ताय हो, तुम ही मेरे घन हो । तुम ही मेरे माता पिता हो, तुम ही मेरे बन्धुजन हो ।। १६४ ॥ ( अतएव ) जो तुम्हारी अवज्ञा करके मुक्ते नमस्कार करता है, वह अपना सिर काट कर फिर चिकित्सा करता है ॥ १६६ ॥ "सत्राजित राजा ने सूर्यदेव का साक्षात्कार किया। सूर्यदेव भी उसकी भक्ति के वश में होकर उसके मित्र हो गये ॥१६७॥ परन्तु तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन कर उस आज्ञा मङ्ग के दु:ख से दोनों भाई मारे गये और सूर्य-देव आनन्द से देखते ही रहे ॥ १६= ॥ दुर्योधन श्री बलदेव भी का शिष्यत्व प्राप्त करके भी तुमको उल्लंबन करने से वंश सहित मारा गया।। १६६।। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा का वर पाकर के भी तुम्हारी अवहेलना के ैकारण वंश सहित मारा गया।। २००॥ रावण ने श्रपते मस्तकों को काट २ कर शिवजी की पूजा की परन्तु तुम्हारा उल्लंघन करके वह भी वंश सहित समाप्ति हो गया ॥ २०१ ॥ (अतएव) तुम ही सब देव-

प्रभुरे लिङ्किया जे दासेरे भक्ति करे। पूजा खाइ सेइ दास ताहारे संहरे ॥२०३॥ तोमा' ना मानिका जे शिवादि देव भजे। वृक्ष-मूल काटि जेन परलवेरे पूजे ॥२०४॥ देव, विश्र, यज्ञ, धर्म-सब मूल तुमि । जे तोमा ना भजे, तार पूज्य नहि आमि ॥२०४॥ महा तत्व ग्रह तर शुनिङ्गा वचन। हङ्कार करिया नोले श्रीशचीनन्दन। २०६॥ "मोर एइ सत्य सभे जुन मन दिया। जेइ मोर एजे मोरे सेवक लिक्किया।।२०७॥ से अधम जने मोरे खण्ड खण्ड करे। तार पूजा मोर गा'ये भ्रान्त हेन पड़े।।२०८॥ जेइ भीर दासेर सकुत निन्दा करे। मोर नाम कल्प तह ताहारे संहारे ॥२०६॥ अनन्त ब्रह्माण्ड जत-सब मीर दास । एतेके जे पर हिंसे 'से-इ जाय नाश ॥२१०॥ तुसि त स्रामार निज देह हैते बड़। तीमारे लिङ्घिया देवे नाश हय दढ़।।२१९।। संन्यासीओ यदि अनिन्दक-निन्दा करे । अधः पाते जाय, सर्व धर्म घुचे तारे" ।।२१२।। बाह तुलि जगतेरे बोले गौर धाम । ''ग्रनिन्दक हइ सभे बोल कृष्ण नाम ॥२१३॥ अनिन्देक हुइ जे सकृत 'कृष्ण' बोले । सत्य सत्य मुञ्जि तारे उद्धारिम् हेले ॥२१४॥ एइ यदि महाप्रभु विलिला वचन। 'जय जय जय' बोले सर्व भक्त गण।।२१५।। अद्वैत कान्द्रये दुइ चरेंगे धरिया। प्रभु कान्दे अद्वैतेरे कोले ते करिया।।२१६॥ अद्वैतर प्रेमे भासे सकल मेदिनी। एइ मत महा कित्य अर्द्धत-काहिनी ॥२१७॥ अद्वेतर वाक्य बुझिवार शक्ति जार। जानिह ईश्वर-सने भेद नाहि लार ॥२१६॥

ताओं के मूल में हो, सब के ईश्वर हो, जो कुछ भी हश्याहश्य है, वह सब तुम्हारे कि कर हैं।। २०२।। प्रभु की अवहेलना कर जो दासों की भक्ति करता है, तो वे दास ही उसकी पूजा खाकर उसे भी खा जाते हैं ॥ २०३ ॥ तुमको न मान कर जो शिवादि देवनाधों को भजते हैं, वे बुक्ष के मूल को काटकर पत्तियों को पुजते हैं 11 २०४ 11 "तुम ही देवता, ब्राह्मणा, यज्ञ, धर्म सब के मूल में हो । जो तुमकी नहीं भजना है, तो मैं भी उसका पूज्य नहीं"।। २०४।। श्री अद्वैत के परम तत्व पूर्ण बचनों को सुनकर श्री शचीनन्दन हुँकार करते हुए बीले । २०६ ।। "सब लोग मेरे इस सत्य वचन को मन लगा कर सुनो कि जो मेरे सेवक को उल्लंघन करके मेरी पूजा करता है, वह अधम जन मेरे प्राङ्ग के टुकड़े २ करता है, उसकी पूजा मेरे शरीर पर अग्नि के समान पड़ती है।। २०७।। २०८।। "जो भेरे दास की एक बार भी निन्दा करता है, तो भेरा कल्पतर नाम- उसका संहार कर देता है।।२०६॥ जितने अनन्त ब्रह्माण्ड हैं वे सब मेरे दास हैं, इसी कारण जो दूसरे की हिसा करते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं 11 २१० 11 और तुम तो मेरी देह से भी बड़े हो, तुम्हारी अवहेलना करते से अपने कर्मवश वह निश्चय की नष्ट हो जाता है।। २११॥ संन्यासी भी यदि कभी निन्दा न करने वाले पुरुष की निन्दा करता है तो उसका अधः पतन हो जाता है, उसके सब धर्म नष्ट हो जाते हैं" ॥ २१२ ॥ फिर भुजाओं को उठाकर श्री गौरचन्द्र जगत के प्रति कहते हैं कि "तुम सब अनिन्दक होकर कुछ्या नाम कहो।। २१३।। "अनिन्दक होकर जो एक बार भी कुष्ण' कहेगा मैं उसका सहज ही में उद्धार करूँ गा यह सत्य है सत्य है ।। २१४ ।। जब यह बचन श्री मन्महाप्रभु बोले तो सब भक्त लोग 'जय ३' बोल उठे।। २१५।। श्री अद्वेत जी प्रभु के दोनों चरगों को पकड़ कर रोने लगे श्रीर प्रभु अद्वेत जी को गोद में लेकर रोने लगे ॥ २१६ ॥ अहँ ताचार्य के प्रेम से पृथ्वी सब ज्लावित सी हो गई इस प्रकार श्री अहँ त की चरित्र कथा बड़ी अचित्य है।। २१७।। श्री शह त के वचनों को समझने की जिसमें शक्ति हो उसका ईश्वर से भेद नहीं है समझना चाहिए।। २१८।। श्री नित्यानन्द भीर श्री भद्रीत में जो परस्पर गाली ग्लोज होती

नित्यानन्द-अद्वेते जे गाला गाली वाजे । सेइ से परमानन्द-यदि जने वुभी ।।२१६।। द्विज्ञेय विष्णा वैष्णावेर वाक्य कर्म। तान अनुग्रहे से बुझये तान मर्म ।।२२०।। एइ मत जत आर हइल कथन। नित्यानन्दाह त-प्रभु आर जत गए। ।।२२१।। इहा कहिवार शक्ति प्रभु बलराम। सहस्र वदने गाय एइ गुरा ग्राम ।।२२२।। क्षरो केइ बाह्य दृष्टि दिया विश्वमभर । हासिया अद्देत-प्रति बोलये उत्तर ॥२२३॥ "किछ नि चाञ्चल्य मुञ्जा करियाओं शिशु"। महीत बोलये "उपाधिक नहे किछु"।।२२४॥ प्रभू बोले "शन नित्यानन्द महाशय । रक्षिया-चा अल्य यदि मोर किछ हय" ॥२२४॥ नित्यानन्द चैतन्य अद्वेत हरिदास । परस्पर सभे सभा' चा'हि महाहास ॥२२६॥ अद्धैत गृहिणी महा सती पतिवता । विश्वमभर महाप्रभ्र जारे बोले 'माता' ॥२२७॥ प्रभ बोले "शीझ गिया करह रन्धन । कृष्गोर नैवेद्य कर'-करिव भोजन ॥२२८॥ नित्यानन्द-हरिदास-अद्वैतादि सङ्गे। गङ्गा स्नाने विश्वम्भर चलिलेन रङ्गे ॥२२६॥ से सब ग्रानन्द नेदे वर्णिव विस्तर। स्नान क्विंकिर प्रभु सब आइलेन घर।।२३०।। चरण पाखालि महाप्रभू विश्वस्थर । कृष्णेरे करये दण्ड प्रणाम विस्तर ॥२३१॥ अद्भैत पडिला विश्वरभर-पद तले। हरिदास पडिला अद्भैत-पद सले। २३२।। अपूर्व कौतुक देखि नित्यानन्द हासे'। धर्म सेतु हेन तिन विग्रह प्रकाशे'।।२३३।। उठि देखें ठाकुर-अद्वैत पद तले । आधे व्यथे उठि प्रभु 'विष्णु विष्णु' बोले ॥२३४॥ शह तेर हाथे धरि नित्यानन्द-सङ्घो। चलिला भोजन गृहे विश्वमभर रङ्घो। १३४।।

है, उसे ग्रदि कोई समझ जाय तो वह परमानन्द लाम करे।। २१८।। श्री विष्णु ग्रौर वैष्णव के वचन ग्रीर कर्म द्विज्ञ य होते हैं। उनका मर्म उनकी ही कृपा से कोई समझ सकता है।। २२०।। इसी प्रकार से जो कुछ भी थी नित्यानन्द, श्री अद्वेत और भक्तगए। में वार्तालाप हुआ।। २२१।। उसे कहने की शक्ति एक बल-राम प्रभु में ही है। वे इन्हीं गुणगण को सहस्र मुख से गाया करते हैं।। २२२।। कुछ देर में श्री विश्वस्थर की बाह्य हिष्ट होने पर वे हैंस कर श्री श्रद्ध त के प्रति बोले ।। २२३ ।। मुझ शिशु ने कुछ चंचलता कर डाली है क्या ?"। श्री ग्रंड त जी बोले "नहीं, स्वभाव से बाहर की कुछ नहीं"।। २२४।। प्रभु बोले "महाज्ञय नित्यानन्द जी सुनिए ! जब मुझमें कुछ चंचलता आवे तो ग्राप मुफ्तें सम्हाल लिया करें" ।।२२४।। श्रीनित्या-नन्द, श्री चैतन्यचन्द्र, श्री अद्भेत भीर श्री हरिदास एक दूसरे को देखते हैं भीर खूब हँसते हैं। १२६॥ श्री अर्ह त-गृहिएगी महासती पतिव्रता हैं, जिनको श्री विश्वमभर महाप्रभु 'माता' कहते हैं ॥ २२७ ॥ उनसे प्रभु बोले "शीघ्र जाकर रसोई तैयार करो, और श्रीकृष्ण को निवेदन करो में भोजन करूँ गा ।। र रूप। (इतना कह कर ) श्री विश्वम्भर, श्री नित्यानन्द, श्री हरिदास, श्री ग्रद्धंतादि के साथ बड़े आनन्द में गङ्गा-स्नान को चले ॥ २२८ ॥ वह सब आनन्द वेद में विस्तार पूर्वक वर्रात होगा। स्नान करके सब प्रभु घर को लौट आये ॥ २३० ॥ महाप्रमु विश्वम्भर ने चरणों को धोकर श्रीकृष्ण को अनेक प्रणाम किया ॥ २३१ ॥ श्री-अद्वेत श्री विश्वस्भर के श्रीचरणों पर पड़ गये और श्री हरिदास श्रीश्रद्वेत के चरणों पर पड़ गये ॥२३२॥ इस अपूर्व कौतुक को देखकर श्री नित्यानन्द जी हँसने लगे इन तीन विग्रहों का प्रकाश धर्म का पुल बाँधने के लिए हुआ है।। २३३।। महाप्रभु ने उठते समय जब श्री शहैत को अपने चरणों पर पड़ा देखा, तो हड़-बड़ा कर "श्री विष्णु २" कहते हुए झट उठ खड़े हुए ॥ २३८ ॥ फिर अह त जी का हाथ पकड़ कर श्री-नित्यानन्द के साथ विश्वमभर भानन्द में भोजन-गृह को चले ॥ २३४ ॥ तीन प्रमु श्रो विश्वमभर श्रीनित्या-

स्वभाव वस्त्रात तिन प्रभु एक ठाडिं। विश्वम्भर नित्यानन्द याचार्यं गोसाडिं। १२६६। स्वभाव वस्त्रात तिन प्रभु निजा वेशे। उपाधिक नित्यानन्द प्रभु वाल्य रसे। १२३७॥ हारे वसि भोजन करये हरिदास। जार देखिवार शिक्त-सकल प्रकाश। १२३०॥ खढँ त पृहिणी महासती योगेश्वरी। करे परिवेषणा स्मर्ङार 'हरि हरि'। १२३६॥ भोजन करेन तिन ठाकुर चञ्चल। दिव्य अन्त वृत दुष्य पायस-सकल। १२४०॥ ग्राहे त देखिया हासे' नित्यानन्द-राय। एक वस्तु दुइ भाग, कृष्णोर लीलाय। १२४९॥ भोजन हइल पूर्ण, किछु मात्र शेष। नित्यानन्द हइला परम-वाल्या वेश। १२४२॥ सर्व-वरे अन्न छड़ाइया हैल हास। प्रभु बोले 'हाय हाय,' हासे' हरिदास। १२४३॥ देखिया अर्ढं त क्रोधे अग्नि-हेन ज्वले। नित्यानन्द तत्त्व कहे क्रोधावेश-छले। १२४॥ 'जाति नाश करिलेक एइ नित्यानन्द। कोषा हैते आसि हैल मद्यपेर सङ्ग ॥२४४॥ गुरु वाहि बोलय 'संन्यासी' करि नाम। जन्म वा ना जानिये निक्ष्य कोन् ग्राम। १२४६॥ कहो त ना चिने, नाहि जानि कोन् जाति। दुलिया दुलिया दुले जेन माता-हाथी। १२४॥ घरे घरे पित्वमार खाइयाक्षे भात। एखने आसिया हैल बाह्यणेर साथ। १२४॥ विर्यानन्द-पद्येषे करित सर्व नाश। सत्य सत्य सत्य एह शुन हरिदास'। १२४६॥ क्रोबनेश अर्डं त हहला दिगवास। होथे तालि दिया नाचे, अट्टं अट्टं हास। १२४॥ अर्डं त-चरित्र देखि हासे गौर राय। हासि नित्यानन्द दुइ अङ्ग जि देखाय। १२४॥ अर्डं त-चरित्र देखि हासे गौर राय। हासि नित्यानन्द दुइ अङ्ग जि देखाय। १२४२॥ अर्डं त-चरित्र देखि हासे गौर राय। हासि नित्यानन्द दुइ अङ्ग जि देखाय। १२४२॥ अर्डं त-चरित्र देखि हासे गौर राय। हासि नित्यानन्द कवा शिखु हासये विशेषे। १२४२॥ अर्डं त हहल वाह्य, केल आचमन। परस्वर सन्तोषे करिला आलिङ्गन। १२४३॥

तन्द और श्री अहँ ताचार्य गुसाई, भोजन को एकत्र बैठे ॥२३६॥ प्राप्त २ आवेश में तीनों प्रभुपों का चंचल स्वभाव है, परन्तु नित्यानन्द प्रभु में बाल्य भाव की अधिकता विशेष है ॥ २३०॥ श्री हरिदास जी द्वार पर बैठ कर भोजन कर रहे हैं सब प्रकाश स्वरूप के दर्शन करने की इनमें शक्ति है ॥२३०॥ महासती योगेन्यर्ग ग्रह ते—गृहिणी 'हरि २' स्मर्ग करती हुई परोस रही हैं ॥ २३६॥ तीन चंचल प्रभु उत्तम भात घी, दूध, खीर ग्रादि भोजन कर रहे हैं ॥ २४०॥ श्री श्राह्म ते को देख २ कर श्री नित्यानन्द जी हँस रहे हैं, ( ये दो).एक ही वस्तु के दो भाग हैं, श्री हुण्णा की लीला से ॥ २४१॥ भोजन पूर्ण हुग्रा—थोड़ा सा ही शेष हैं कि श्री नित्यानन्द बालक के आवेश में आ गये ॥ २४२॥ और घर में सब भात विखेर कर हँसने लगे । प्रभु 'हाय २' करते हैं, श्री हरिदास जी हँसते हैं ॥२४३॥ यह देख श्री ग्रह त कोष से ग्राग्न की तरह जलते हुए कोषावेश के छल से श्री नित्यानन्द तत्त्व बखानने लगे ॥२४४॥ "इस नित्यानन्द ने हमारी जाति विगाड़ दी, न जाने कहाँ से इस शराबी का सङ्ग हुग्रा है ॥२४४॥ न कोईँ इसका गुष्ठ है, अपने को संन्यासी कहता है, जन्म भी न जाने किस गाँव का है कुछ पता नहीं ॥ २४६॥ "कोई इसे पहचानता भी नहीं। न जाने इसकी कौन सी जाति है, मतवाले हाथी की तरह झूमता झामता फिरा करता है ॥ २४७॥ इसने पश्चिम देश वासियों के घर २ में भात खाया है। यहाँ आकर अब बाह्मणों में मिल गया है।। १४७॥ "यह शराबी नित्यानन्द सर्वनाश करेगा हे हरिदास यह सत्य ३ है" ॥ २४६॥ कोष के बाबेश में अहँ त दिगम्बर हो गये ग्रीर हाथों से ताली बजा २ कर नाचने और उहाका मार २ कर हँसने लगे।। २५०॥ श्री ग्रह त के चरित्र को देख २ कर श्री गौरसुन्दर हँसते हैं ग्रीर नित्यानन्द जी हँसते हुए दो अंगुली दिखाते हैं।।२४१॥ श्री अईं त का कोषावेश शुद्ध हास्यमय है इसी से क्या बुढ़ क्या बालक सब खूब हँसते हैं।।२४२॥

नित्यानन्द-अर्द तै: हइल कोला कोलि। प्रेम रसे दुई प्रभु महा जुतूहली ॥२५४॥ प्रभु विश्रहेश दुइ बाहु हुइ जन। प्रीत वह अप्रीत नाहिक कीन क्षण।।२४५॥ तवे जै कलह देख, से कुरगोर लीला। बालकेर प्राय विष्णु-वैष्णवेर खेला। १२५६॥ हेन मते महाप्रभु ग्रह त मन्दिरे। स्वानुभावा नन्दे हरि की तोन विहरे।।२४७।। इहा विलवार शक्ति प्रभु बलराम । अन्य नाहि जानये ए सब गुरा ग्राम ॥२४=॥ सरस्वती जाने बलरामेर कृपाय। सभार जिल्लाय सेइ भगवती गाय। १२४६।। ए सब कथार नाहि जानि अनुक्रम। जे-ते-मते गाइ मात्र कृष्णेर विक्रम ॥२६०॥ चैतन्य प्रियेर पा'य मोर नमस्कार। इहाते जे अपराध-क्षमिह भ्रामार॥२ १॥ अइ तेर 'गृहे प्रमु वश्चि कथो दिन। नवडीपे भाइला-संहति करि तिन ॥२६२॥ नित्यानन्द, अहं त, तृतीय हरिदास । एइ तिन सङ्गे प्रभु आइला निज-बास ॥२६३॥ शुनिला वैष्णव सब 'साइला ठाकूर''। धाइया आइला सभे-आनन्द-प्रचुर ॥२६४॥ देखि सर्व ताप हरे' से चन्द्र वदन। धरिया चरण सभे करेन क्रन्दन।।२,४।। विश्वम्भर महाप्रभु-सभार जीवन।सभार करित्र प्रभु प्रेय-अलिङ्गन।।२६६।। निज-विग्रह-समान । सभेइ उदार-भागवतेर समेइ करिला अद्वेतेरे नमस्कार। जार भक्ति-कारणी चैतन्य-अवतार ॥२६८॥ धानन्दे हइला मल वैटल्व सकल। समे करे प्रमु-सङ्गे कुष्ण कोलाहल ॥२६६॥ पुत्र देखि ग्राइ हैला आनन्दे विह्नल । वधू-सङ्गे गृहे करे ग्रानन्द सङ्गल ।।२७०॥

थोड़ी देर में उनको वाह्य ज्ञान हुम्रा तो उन्होंने माचमन की ओर दोनों प्रसन्न होकर परस्पर से मिले ।।२५३॥ प्रेमरस में विशेष कौतुकी दोनों प्रभु श्री नित्यानन्द और श्री अद्वीत परस्पर ग्रालिंगन कर रहे हैं।। २५४।। मे बोनों श्री गौर विग्रह की दो भुजा हैं, इनमें परस्पर में प्रीति छोड़ के कभी अप्रीति नहीं है ।।२४४।। अत-एव जो इनमें कलह देखा जाता है वह श्रीकृष्ण की लीला है विष्णु और वैष्णवों के खेल बालकों के समान होते हैं।। २१६ ।। इस प्रकार महाप्रभु श्री अर्द्धत के धवन में अपने भाव के ग्रानन्द में हरि-कीर्त्त में विहार करते हैं।। २५७।। इस विहार को वर्णन करते की शक्ति प्रभु श्री बलराम में ही है, और कोई इन सब गुरा गरा की नहीं जानते हैं।। २५८।। हाँ, श्री बलराम जी की कुपा से सरस्वती जी जानती हैं, वही भगवती सवों की जिह्नाएँ द्वारा गान करती हैं।। २५६।। मैं भी इन सब चरित्रों का क्रम नहीं जानता हैं। मैं तो जैसे तैसे श्रीकृष्ण के विक्रम को गा देता है ।। २६०।। श्री चैतन्य के प्रिय जनों के चरणों में मेरा नेम-स्कार है। इसमें जो मेरा ग्रपराध्व हो, उसे वे क्षमा करें।। २६१।। ग्रह्वैताचार्य के वर में कुछ दिन विता कर प्रभु तीनों को साथ लेकर नवद्वीप में आये ।।२६२।। श्री नित्यानन्द, श्री अद्वैत और तीसरे श्री हरिदास इन तीनों के साथ प्रभु अपने भवन में आये ॥ २६३ ॥ सब वैद्यावों ने सुना कि प्रभु था गये और सब बड़े मानन्द में दौड़े २ आये ॥ २६४ ॥ प्रभु के उस चन्द्रयदन के दर्शन करके सब के ताप दूर हुए । प्रभु ने सबी को अपना प्रेमालिंगन प्रदान किया ॥ २६५ ॥ २६६ ॥ सभी प्रभु को अपने शरीर के समान हैं (कारण कि) मुभी बड़े उदार भागवत-प्रधान हैं।। २६७ ।। सभी ने श्री श्रद्धत जी को नमस्कार किया कि जिनकी भक्ति के कारण चैतन्यावतार हुआ।। २६८।। सत्र वैष्णव जन ग्रानन्द में मतवाले हो गये श्रीर प्रभु के साथ 'क्रुब्स २' कहते हुए कोलाहरू मचाते हैं ॥ २६६ ॥ पुत्र को देखकर शची माता ग्रानन्द में विद्वल हो जाती है, भीर वधू के साथ घर में आनन्द मङ्गल मनाती हैं ॥ २७० ॥ इसे वर्गान करने की शिक सहस्रवदन प्रभु इहा विलिश्य शिक्ति सहस्र वदन । जे प्रशु आमार जन्म जन्मेर जीवनै ॥२७१॥ 'द्विज' 'विप्र' 'ब्राह्मण' जे हेन नाम भेद । एइ मत प्रभु 'नित्यातन्द' 'वलदेव ॥२७२॥ श्रद्धेत गृहेते प्रभु जत केल केलि । इहा जे शुनये सेहो पाय सेइ मेलि ॥२७३॥ श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यातन्द चान्द जात । वृन्दावन दास तकु पद युगे गान ॥२७४॥

### अथ बीमवाँ अध्याय

जय जय गौरसिंह श्रीशवी कुमार। जय सर्व ताप हर चरण तोमार।।१।। जय गदाधर-प्राण-नाथ महाशय। कुपा कर' प्रभु! हेन तोहे मन रय।।२।। हेन मते भक्त गोश्री ठाकुर देखिया। नाचे गाये कान्दे हासे' प्रेम पूर्ण हैया।।३।। एइ मत प्रति दिन श्रशेष कौतुक। भक्त-सङ्गे विश्वम्भर करे नाना रूप।।३।। एक दिन महाप्रभु नित्यानन्द-सङ्गे। श्रीनिवास गृहे विस आछे नाना-रङ्गे।।१।। श्राइला भुरारि गुप्त हेनइ समय। प्रभुर चरणे दण्ड परणाम हय।।६।। श्रीषे नित्यानन्देरे करिया परणाम। सम्मुखे रहिला गुप्त महा ज्योतिर्धाम।।७।। सुरारि गुप्तरे प्रभु बड़ सुखी मने। श्रकपटे मुदारिरे कहेन श्रापने।।६।। से करिला मुरारि! ना हय व्यवहार। व्यतिक्रम करिया करिला नमस्कार।।६।। कोथा तुमि शिखाइवा, जे ना इहा जाने। व्यवहारे हेन धर्म तुमि लङ्क केने''।।१।। मुरारि बोलये "प्रभु! जानों केन मते। चित्त तुमिलग्रो याद्या आछ जेन मते।।११।।

में ही कि जो प्रभु मेरे जन्म २ के जीवन हैं। २७१ । जिस प्रकार 'द्विज' 'विष्र' और 'ब्राह्मण' में नाम का ही भेद है वैसे ही प्रभु 'नित्यानन्द' और 'बलदेव' में भी समझो ।। २७२ ।। श्री अद्वेत के घर प्रभु ने जितनी सीलाएँ कीं, उनको जो कोई सुनेंगे वे भी उस लीला में मिल जायेंगे।। २७३ ।। श्री कृष्ण चैतन्य और श्री नित्यानन्द चन्द्र को अपना सर्वस्व जान कर यह वृत्दावन दास उनके श्री चरणों में उनके ही गुण गान को निवेदन करता है।। २७४।।

#### इति-अद्देत गृह विलास वर्णन नामक उन्नीसवाँ प्रध्याय।

है श्री शवीकुमार ! हे गौरसिंह ! श्राप की जय हो, जय हो । श्राप के सर्वतापहर श्री चरणों की की जय हो ॥ १ ॥ हे गदाघर के प्राणानाथ महाशय ! जापकी जय हो । हे प्रभो ! ऐसी कुपा की जिए कि मन ग्राप में लगा रहे ॥ २ ॥ इस प्रकार भक्त मंडली प्रभु के दर्शन कर प्रेमपूर्ण हो नाचती, गाती, रोती, हैं सती है ॥ ३ ॥ इस प्रकार श्री विश्वम्भर भक्तों के साथ प्रति दिन श्रशेष कौतुक किया करते हैं ॥ ४ ॥ एक दिन महाप्रभु जो श्री नित्यानन्द के साथ श्रीवास के घर में नाना प्रकार के कौतुक करते हुए विराजमान हैं ॥ ४॥ उसी समय श्री सुरारि गुप्त वहाँ वाये श्रीर उन्होंने प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम किया ॥ ६॥ परचात् श्री नित्यानन्द जी प्रणाम करके महा तेजवान मुरारि गुप्त सत्मुख खड़े हो गये ॥ ७ ॥ प्रभु सुरारिगुप्त के प्रति मनमें बड़े प्रसन्न हुए और उससे निष्कपट भाव से कहने लगे ॥ ५॥ 'हे मुरारि! जो तुमने किया यह उचित व्यवहार नहीं है । तुमने कम को त्याग करके नमस्कार किया ॥ ६॥ कहाँ तो तुमको व्यवहाँ य जानने वालों को सिखाना था और कहाँ तुमने स्वयं धर्म का उल्लंधन कर डाला भला ऐसा वयों किया ? ॥ १० ॥ मुरारि बोला—''प्रभो! मैं कैसे जातूँ। चित्त को तो धान लिये हुए हैं। ग्राप जैसा करवाते हैं,

प्रभु बोले "भाल भाल आजि जाह घरे। सकल जानिवा कालि, विलल तोमारे" ॥१२॥ सम्भ्रमे चिलला ग्रुप्त सभय-हरिषे। शयन करिला निया आपनार वासे ॥१३॥ स्वप्ने देखे-महा भोगवतेर प्रधान। मल्ल वेशे नित्यानन्द चले ग्रागुयान ॥१४॥ नित्यानन्द श्रिरे देखे महा 'नागफणा। करे देखे श्रीहल सूसल ताल-वाणा ॥१४॥ नित्यानन्द स्ति देखे जेन हलधर। शिरे पाखा घरि पाछे जाय विश्वम्भर ॥१६॥ स्वप्ने प्रभु हासि बोले "जानिला मुरारि । आमि जे कनिष्ठ, मने बुझह विचारि" ॥१७॥ स्वप्ने पुरु प्रभु हासे मुरारि देखिया। दुइ भाइ मुरारिरे गेला शिखाइया ॥१५॥ चैतन्य पाइया ग्रुप्त करेन कन्दन। नित्यानन्द विल श्वास छाड़े घने घन ॥१६॥ महा सती मुरारि गुप्ते र पतिव्रता। 'कृष्ण कृष्ण कृष्ण' बोले हइ सचिकता ॥२०॥ 'बड़ भाइ नित्यानन्द' मुरारि जानिया। चिलला प्रभुर स्थाने ग्रानन्दित हैया ॥२१॥ विल आछे महाप्रभु कमल लोचन। दक्षिणे से नित्यानन्द प्रफुल्ल वदन ॥२२॥ माने नित्यानन्देर चरणे नमस्करि। पाछे वन्दे विश्वम्भर-चरण मुरारि ॥२३॥ हासि वोले विश्वम्भर "मुरारि ! ए केन"। मुरारि बोलये "प्रभु ! लग्नोयाइले जेन ॥२४॥ प्रमु बोले "मुरारि ! आमार प्रिय तुनि। अत्यव तोमारे भाङ्गिल ममं ग्रामि"। ॥२६॥ प्रभु बोले "मुरारि ! आमार प्रिय तुनि। अत्यव तोमारे भाङ्गिल ममं ग्रामि"। ॥२६॥ कहे प्रभु निज तत्व मुरारिर स्थाने। जो गाय ताम्बूल प्रय-गदाधर-नामे ॥२७॥ प्रभु बोले "दास मोर मुरारी प्रधान"। एत बिल विति ताम्बूल कैला दान ॥२६॥ प्रभु बोले "दास मोर मुरारी प्रधान"। एत बिल विति ताम्बूल कैला दान ॥२६॥

वैसा ही करता हूँ ।। ११ ।। प्रभु बोले "अच्छा २! आज तो घर जाओ कल सब जान जाओगे यह तुमसे कहे देता हूँ" ।। १२ ।। मुरारि गुप्त सम्भ्रम में आकर चले । उनके मन में भय और हर्ष है । वे अपने घर जाकर सोये ।। १३ ।। महा भागवत प्रधान मुरारि गुप्त ने स्वप्न देखा कि श्री नित्यानन्द जी मल्ल वेश में चले जा रहे हैं ।। १३ ।। वे श्री नित्यानन्द जी के शिर पर एक बड़ा भारी नागफणि हाथों में हल-मूचल और ताल के चिन्ह वाली पताका देखते हैं ।। १५ ।। वे श्री नित्यानन्द मूर्ति को श्री हल्प्यर जैसी देखते हैं और उनके पीछे भीर पङ्ख पहिने हुए श्री विश्वस्थर जा रहे हैं ।। १६ ।। स्वप्न में प्रभु हुँस कर बोले "जान गये न मुरारि? मैं छोटा हूँ ! मन में विचार कर देखों" ।। १७ ।। स्वप्न में प्रभु मुरारि को देख कर हैं ।। इस प्रकार दोनों भाई मुरारि को शिक्षा देकर चले गये ।। १६ ।। ( नींद हुटने पर ) मुरारि गुप्त को यस्ते हुए तो रोने लगे और नित्यानन्द २ कह कर बारम्बार लम्बी सांघ लेने लगे ।। १६ ।। मुरारि गुप्त को पत्नी बड़ी सती पत्वचता हैं, वे चिकत होकर कृष्णा ३ कहने छगीं ।। २० ।। यह जानकर कि श्री नित्यानन्द जी बड़े भाई हैं मुरारि को बड़ा आनन्द हुया और वे प्रभु के पास चले ।। २१ ।। कमल लोचन महाप्रभु विराजमान हैं दाहिने ग्रोर प्रसन्न वदन श्री नित्यानन्द हैं ।। २२ ।। गुरारि ने जाकर पहले श्री नित्यानन्द जी के चरणों में नमस्कार किया और पीछे श्री विश्वस्भर के चरणों की वन्दना की ।। २३ ।। श्रीविश्वस्भर हँस कर बोले "ऐसा वयों मुरारि?" मुरारि बोला "आप ने जैसा कराया प्रभो !" ।। २४ ।। जैसे वायु के कारणा सुखे तृण उड़ते हैं, वैसे ही आप की शाक्ति से ही जीव के समस्त कर्म होते हैं ।। २४ ।। प्रभु बोले "मुरारि ! तुम मेरे प्रिय हो । इक्षीसे तुम्हारे निकट मैंने यह रहस्य प्रकट किया" ।। २६ ।। प्रभु खोले "मुरारि ! तुम मेरे प्रिय हो । इक्षीसे तुम्हारे निकट मैंने यह रहस्य प्रकट किया" ।। २६ ।। प्रभु खोले "मुरारि । तुम मेरे प्रमु के प्रिय गवाघर जी ताम्बूल ग्रपंग करते हैं ।। २० ।। प्रभु बोले "मुरारि मेरा प्रधान दास हैं", इतना कह कर प्रभु ने अपना चिंत ताम्बूल ग्रपंग करते दिया ।। २३ ।। मुरारि ने बहे

सम्भ्रमे मुरारी जोड़ हस्त करि लय। खाइया मुरारि महानन्दे मत्त ह्य ।।२६।।
प्रभु बोले "मुरारि! सकाले घोह हाथ"। मुरारी तुल्या हस्त दिलेक मायात ।।३०।।
प्रभु बोले "भ्रारे बेटा! जाति गेल तोर। तोर मङ्ग उन्छिष्ट लागिल सब मीर" ।।३१।।
विलते अभुर हैंल ईश्वर-आवेश। दन्त कड़ माड़ किर बोलये विशेष ।।३२।।
संन्यासी प्रकाशानन्द वसये काशीते। मोरे खण्ड खण्ड वेटा करे भाल मते ।।३३।।
पढ़ाये वेदान्त, मौर विग्रह ना माने'। कुष्ठ कराइलुँ ग्रङ्गे तभु नाहि जाने ।।३४।।
अनन्त ब्रह्माण्ड मोर जे अङ्गेते वैसे। ताहा मिथ्या बोले वेटा के मन साहसे ।।३६।।
सत्य कहीं मुरारि! आमार तुम दास। जे ना माने' मोर ग्रङ्गे, से-इ जाय नाशा ।।३६।।
पुण्य पवित्रता पाय जे अङ्गेत्र वेते। ताहा मिथ्या बोले वेटा के मन साहसे ।।३६।।
पुण्य पवित्रता पाय जे अङ्गेत्र वेते। ताहा मिथ्या बोले वेटा के मन साहसे ।।३६।।
सत्य सत्य करों तोरे एइ परकाश। सत्य मुङ्गि, सत्य मोर दास तार दास ।।३६॥
सत्य मोर लीला कर्मे, सत्य मोर स्थान। इहा मिथ्या बोले मोरे करे खाण खाण ।।४०॥
जे-यश-श्रवणे ग्रादि-अविद्या-विनाश। पापी अध्यापके बोले 'मिथ्या से विलास' ।।४१॥
जे-यश-श्रवणे शुक-नारदादि मत्त। चारि वेदे वाखाने' जे यशेर महत्त्व ।।४३॥
हेन पुण्य-कीत्ति-प्रति ग्रनादर जार। से कभू ना जाने गुप्त! मोर अवतार ।।४॥।
गृप्त-लक्ष्ये सभारे शिखाय भगवान्। 'सत्य मोर विग्रह, सेवक, लीला स्थान' ।।४॥।

आदर सन्मान के साथ हाथ जोड़ कर उसे ले लिया और उसे खाकर वह महा आनन्द में मतवाला हो गया ।। २६ ।। प्रमु बोले "मुरारि ! जल्दी हाथ घोम्रो" । तो उसने हाथ मस्तक से लगा लिया ।।३०।। प्रमु वोले "बेटा ! तेरी जाति चली गई (क्योंकि) तेरे सारे शरीर में मेरा जूठा लग गया ॥ ३१॥ कहते २ प्रमु को ईरवर का आवेश हो भ्राया, और दाँत पीसते हुए वे कुछ विशेष कहनेलगे।। ३२।। काशी में प्रकाशानन्द संन्यासी रहता है। वह बेटा श्रच्छी तरह से मेरे दुकड़े २ करता है।। ३३।। वह वेदान्त पड़ाता है और मेरे विग्रह को नहीं मानता है। मैंने उसके शरीर में कोड़ पैदा कर दिया तो भी वह नहीं समझता है।। ३४।। "मेरे जिस देह में अनन्त ब्रह्माएडों का वास है, उसे वह बेटा किस साहस से मिथ्या कहता है ? ।। ३५ ।। "मुरारि ! तुम मेरे दास हो ! मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि जो मेरी देह को नहीं मानता है, वह नष्ट हो जाता है। ३६॥ बह्या, शिव ग्रादि जिस विग्रह की मेवा बड़े आनन्द से करते हैं, सब देवता अपना प्राण समझ करके जिस विग्रह को पूजा करते हैं।। ३७।। जिस अङ्ग के स्पर्श से पुण्य और पवित्रता प्राप्त होती है, उसे किस साहस से वह बेटा मिथ्या कहता है।। ३८॥ मैं तुम्हारे निकट यह सत्य २ प्रकाश कर रहा हूँ कि मैं सत्य हूँ मेरे दास सत्य हैं, और मेरे दास के दास सत्य हैं।। ३६॥ मेरी लीला मेरे कम सत्य हैं, मेरा धाम सत्य है। जो इनको मिथ्या कहता है वह मेरे दुकड़े २ करता है।। ४०॥ मेरे जिस यश के श्रवण से सूल सविद्या का विनाश होता है, उस विलास को वह पापी अध्यापक मिथ्या कहता है।। ४१।। "जिस यश के श्रवसा रूपी रस से शिव जी दिगम्बर हैं, जिसको स्वयं महीधर अनन्त देव गाते रहते हैं।। ४२।। जिस यश के अवरा में शुकदेव, नारवादि मतवाले बने हुए हैं, चारों बेद जिस यश के महत्त्व की बखानने हैं।। ४३।। 'ऐसा जो मेरा पुष्य यश है उसके प्रति जिसका अनादर भाव है वह, हे गुप्त ! मेरे अवतार को कभी समझ नहीं सकता"।। ४४।। भगवान् गौरचन्द्र मुरारि गुप्त को लक्ष्य करके सबको यही सिखा रहे हैं कि मेरा

धाषनार तत्व प्रभु भाषने शिखाय। इहा जे ना माने,' से आपने नाश जाय।।४६॥ क्षिणेके हहला बाह्य दृष्टि विश्वम्भर। पुन से हहला प्रभु अकिञ्चन वर ॥ ४०॥ 'भाइ !' बलि मुरारिरे केला ग्रालिङ्गन। बड़ स्तेह करि बोले सदय-वचन ।। १८।। ''सत्य तुमि मुरारि । स्रामार शुद्ध-दास । तुमि से जानिला नित्यानन्देर प्रकाश । ४६।। नित्यानन्दे जाहार तिलेक हेष रहे। दास हइलेग्रो सेद मीर प्रिय नहे। ५०॥ घरे जाह गुप्त ! तुमि आमारे किनिला । नित्यानन्द तत्व गुप्त ! तुमि से जानिला" ।।११। हैन मते मुरारी प्रभुर कुपा पात्र। ए कुपार पात्र सबे हुनुमान् मात्र।।६२।। आनन्दे मुरारि गुप्त घरेरे चलिला। नित्यानन्द-सङ्गे प्रभु हृदये रहिला ॥४३। अन्तरे विद्वल गुप्त गेला निज वासे। एक बोले, आर करे, खल खली हासे'।। १४। परम-उल्लासे बोले करिव भोजन। पतिव्रता अन्न आनि कैल निवेदन।। ५४। विह्वल मुरारि गुप्त चैतन्येर रसे। ''खाओ खाओ' विल अन्न फेले प्रास प्रासे।।१६॥ घुत मार्खि श्रन्न सब पृथिवीते फेले। "खाश्रो खाश्रो खाश्रो कृष्णा!" एइ बोल वोले। ४७:। हासे पतिवता देखि गुप्तरे व्यभार। पुनः पुन अन्न आनि देइ बारे वार। ५६॥ 'महा भागवत गुप्त' पतित्रता जाने। 'कृष्ण' विल गुप्ते रे कराय सावधाने।।प्रहा। मुरारी दिले से प्रमु कर्ये भोजन। कमु ना लङ्क्षये प्रभु गुप्तीर बचन । १६०।। जत ग्रन्त देइ गुप्त, ताहा प्रभु खाय । विहाने झासिया प्रभु गुप्तेरे जानाय ॥६१॥

विग्रह, मेरे सेवक, मेरी लीला भीर मेरे धाम सब सत्य हैं। ४४ ।। प्रभु अपना तत्त्व भाप ही सिखाते हैं, इसे जो नहीं मानता है, वह आप ही नष्ट हो जाता है।। ८६।। कुछ समय पश्चात् श्री विश्वस्मर को बाह्य ज्ञान हुआ तो वे प्रमु फिर दीन अकिचन वन गये॥ ४७॥ उन्होंने मुरारि को 'भाई' कह कर आलिगन किया और बड़े स्नेह के साथ दया से भरे हुए वचन कहा । ४८।। "हें मुरारि! तुम सचमुच में भरे जुद्ध दास हो। तुमने ही श्री नित्यानन्द के प्रकाश (अवतार) को जाना है।। ४६।। श्री नित्यानन्द जी से जिसका तिल भर भी द्वेष रहता है, वह दास होने पर भी मेरा प्रिय नहीं है ।।५०।। "हे गुप्त ! तुम अब घर जाओ, तुमने मुक्ते मोल ने लिया है। (कारण कि) हे गुप्त ! तुमने ही नित्यानन्द तस्य को जाना है।। ५१।। इस प्रकार मुरारि प्रभु के कृपा पात्र हैं। इस कृपा के मात्र केवल एक हनुमान जी ही है।। ५२।। आनन्द में मग्न मुरारि गुप्त अपने घर को चले । उसके हृदय में श्री नित्यानन्द के सहित प्रभु विश्वमभर स्थित हैं।। १३॥ विह्नल हृदय से गुप्त प्रपने घर गये वे कहते कुछ हैं और करते कुछ और ही हैं ग्रोर खिलखिला कर हँस पड़ते हैं।। ५४।। (घर काकर) वे बड़े उल्लास के साथ बोले-"मैं भोजन करूँगा"। पतिवता बल्ती ने भोजन लाकर निवेदन किया।। ४४।। सुरारि गुप्त तो श्री (चैतन्य के रस में विह्वल हैं। वे एक २ ग्रास ग्रन्न (भात) का लेते हैं और 'खाओ र' कह कर फेंक देते हैं।। १६॥ वे थी मिला हुआ भात सब जमीन पर फेंक रहे हैं, और "खाओ। कुल्एा ! खाओ २"-यही बार २ कह रहे हैं ।। ५७ ।। पतिवता अपने पति गुप्त के ब्यवहार को देखकर हँसती है और फिर २ भाताला ला कर बार २ देती जातो है।।१८॥ पतिवता जानती हैं कि ( मेरे पति?) गुप्त बड़े भारी भक्त हैं। अतएव वह 'कृष्ण २' कह करके गुप्त को सावधान कराती हैं ॥ ४६ ॥ मुरारि का दिया हुआ प्रभु भोजन करते हैं। प्रभु गुप्त के वचनों की कभी अबहेलना नहीं करते त ६० ।। (अतएव) गुप्त ने जितना भी अन्न दिया वह सब प्रभु ने भोजन कर डाला और प्रातः आकर गुप्त को जनाया।। ६१।। गुप्त जी श्री कृष्ण प्रेम के आनन्द में मरन बैठे है- उसी समय पर प्रभु आ गये। प्रभु वसिया बाह्येन गुप्त कृष्णा प्रेमानन्दे । हेन काले प्रभु शाइला, देखि गुप्त वन्दे ॥६२॥ परम-ग्रानन्दे गुप्त दिलेन आसन। बसिलेन जगन्नाथ मिश्रोर नन्दन ॥६३॥ गुप्त बोले "प्रभुं केने विजया गमन"। प्रभु बोले "विष्टम्भेर चिकित्सा-कारराा" ॥६४॥ "कौन् कोन् द्रव्य कालि करिला मोजन" पर । गृप्त बोले "कह देखि अजीशा-कारण ? पूर्व ।।६४॥ प्रभु बोले ''आरे वेटा ! जानिवि के मते। 'खाओ खाओं' विल ग्रन्न फेलिलि जखने। ६६॥ तुञ्जि पासरिनि अवे तोर पत्नी जाने । तुञ्जि दिलि मुञ्जि वा ना खाइम् केमने ॥६७॥ कि लागि चिकित्सा कर' धन्य वा पाचन । विष्टाम मोहोर तोर अन्तेर कारण । ६ = ।। जल पाने अजीर्ण करिते नारे बल । तोर अन्ते अजीर्ण, श्रीषध तोर जल"।।६६। एत विल और मुरारिर जल पात्र। जल प्रिये प्रभू भक्ति रसे पूर्ण मात्र।।७०।। कृपा देखि मुरारि हइला अचेतन। महा प्रेमे गृप्त गोधी करये कन्दन ॥७१॥ हेन प्रभु, हेन भक्ति योग, हेन दास। चैतन्य प्रसादे हैल भक्तिर प्रकाश ॥७२॥ मुरारि गुप्तेर दासे जे प्रसाद पाइस । सेड निदयार भट्टाचार्य ना देखिल ॥७३॥ विद्या-धन प्रतिष्ठाय कि छु नाहि करे। बैटल्वेर प्रसादे से भक्ति-फल घरे।।७९।। जै-से-केने नहे बैठ्णवेर दासी दास। सर्वोत्तम से-इ-एइ देदेर प्रकाश ॥७५॥ एइ मत मुरारीरे प्रति दिने दिने। कृपा करे महाप्रभु आपने आपने ॥७६॥ शुन शुन मुरारिर अङ्ग्रत ग्राख्यान । शुनिले मुरारि कथा पाइ भक्ति दान ।।७७।। एक दिन महाप्रमु श्रीवास मन्दिरे। हुङ्कार करिया प्रभु निज-मृति घरे ।।७८।। शङ्क, चक्र, गदा, पदा शोभे चारि कर । 'गरंड ! गरंड !' विल डाके विश्वम्भर ॥७६॥

को देखकर गुप्त ने बन्दना की।। ६२।। परम आनन्द में गुप्त ने प्रभु की आसन दिया। श्री जगलाय मिश्र के पुत्र विराज गये ।।६३।। तब गुप्त जी बोले-''कैसे विजय ग्रागमन हुग्रा है ? प्रभु बोले-''अजीएाँ की विकित्सा के लिए"।। ६४।। ग्रुप्त बोले "अजीर्रों का कारगा तो कहिये। ग्राप ने कल क्या २ पदार्थ भोजन किया था? ।। ६४ ।। प्रमु बोले- "अरे बेटा ! तू भला जानेगा कैसे कि "खाग्री २" कह २ कर तूने कितना अन्न फेंका था ?।। ६६ ।। तू तो भूल गया है पर तेरी पत्नी सब जानती है। तूने जब दिया तो मैं कैसे न खाता ?" ।। ६७ ।। गुप्त बोला 'तो फिर किसलिये चिकित्सा करते हैं, दूसरा पाचन क्या चाहिये ?"।। ६८ ॥ प्रमु बोले "जल पीने से अजीर्ण जोर नहीं करता है। तेरे अन्न से अजीर्ण हुना है, और श्रीषधि भी तेरा ही जल हैं"।। ६६।। इतना कहकर मुरारि का जल-पात्र उठा लिया और भक्ति रस से पूर्ण प्रभु उसका जल पीने लगे।। ७०।। इस कृपा को देखकर मुरारि बेहोश हो गया। धीर गुप्त के परिवार महा प्रेम वश रोने लगे ।।७१।। ऐसे हैं प्रमु, ऐसा है उनका भक्तियोग और ऐसे हैं उनके दास इस प्रकार भक्ति का प्रकाश श्री चैतन्य की कृपा से हुआ।। ७२।। मुरारि गुप्त के दासों ने जो कृपा पाई उसे नदिया के भट्टाचार्य पंडितों ने देखा तक नहीं ।। ७३। विद्या, धन, मान, प्रतिष्ठा इनसे कुछ नहीं होता है। भक्ति फल तो वैष्णवों की कृपा से ही फलता है।। ७४।। वैष्एवों के दासी दास जो भी कोई क्यों न हों, वे सर्वोत्तम ही हैं यह देद में प्रकट है।। ७४।। इस प्रकार मुरारि के ऊपर महाप्रभु नित्य प्रति कृपा करते हैं।। ७६।। भाइयो ! मुरारि की अद्भुत कथाओं को मुनो। उसे सुनने से भक्ति दान मिलता है।। ७७ ।। एक दिन महा प्रभु ने श्रीवास के मन्दिर में हुँकार करते हुए अपनी मूर्ति प्रकट की ।। ७८ ॥ उनदी चार मुजाओं में शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म को भित्त हैं। वे प्रभ विश्वस्भर 'गरुड' 'गरुड' कह कर पुकारते हैं।। ७६॥ उसी समय मुरारि गुप्त

हेनइ समये गुप्त भाविष्ठ हइया। श्रीवास मन्दिरे झाइला हुङ्कार करिया।। ८०।। गुष्त-देहे हैल महा-बैनतेय-भाव। गुष्त बोलें 'मुिना सेइ गरुड़ महा भाग'' ॥ ५१॥ 'गहड़ ! गहड़ !' विल डाके विरुद्रम्भर । गुन्त बोले "मुन्ति एइ तोहोर कि ह्नुर" । दर्।। प्रभु बोले "बेटा! तुिंश मोहोर वाहन"। "हय हम हय" गुप्त बोलये बचन ॥६३॥ गुन्त बोले "पासरिला तोमारे लइया । स्वगं हैते पारिजात मानिलु वहिया । दशा पासरिला तोमा' लया गेलुँ वाण पुरे। खण्ड खण्ड केलुँ मुट्टिंग स्कन्देर मयूरे।।५४॥ एइ मोर स्कन्त्रे प्रभु ! आरोहरा कर'। आज्ञा कर' निव कोन् ब्रह्माण्ड-भितर''।।पद्।। गुरत-स्करधे बढ़े मिश्र चन्द्रेर नन्दन। जय जय ध्वनि हैल श्रीवास भवन। दला। स्कन्धे कमलार नाथ, वैद्येर नन्दन। रह दिया पाक फिरे सकल अङ्गन ॥८८॥ जय हुला हुलि देइ पतिवता गरा। महा प्रेमे भक्त सव करवे कन्दन।। इहा। केही बोले 'जय जय' केही बोले हरि'। केही बोले जैन एइ रूप ना पासरि"।।१०।। केही माल साट् मारे परम-उल्लासे। "भालरे ठाकुर मोर" विल केही हासे । ११॥ "जय जय मुरारि-बाहुन विश्वम्भर"। बाहु तुलि केही डाके करि उच्च स्वर ।।६२॥ मुरारिर कान्धे दोले गौराङ्ग सुन्दर। उल्लासे भ्रमये गुप्त वाड़ीर भितर। ६३।। सेइ नवद्वीपे ह्य ए सब प्रकाश। दुष्कृति ना देखें गौरचन्द्रेर विलास ॥६४॥ धन-कुल-प्रतिष्ठाय कृष्ण नाहि पाइ। केवल धक्तिर वश चैतन्य गोसाञा ॥६४॥ जन्मे जन्मे जे-सब करिल आराधन। सुखे देखे एवे तार दास-दासी गए। ॥ १६।।

धावेश में भरे हुँकार करते हुए श्रीवास के भवन आ गये।। द०।। उनकी देह में श्रेष्ठ गरुड जी का भाव आ गया और वे बोले "मैं ही वह महाभाग गरुड हैं"।। दश्।। प्रभु विश्वम्भर 'गरुड २' कह कर पुकारते हैं और मुरारि ग्रुप्त कहते हैं-"यह रहा में आपका किकर ।। =२ । प्रभु कहते हैं-"अरे वेटा ! तू ही तो मेरा बाहन है।" गुप्त कहते हैं-"हाँ ३"।। ८३।। गुप्त फिर कहते हैं-"भूल गये क्या ? मैं भ्राप को लेकर स्वर्ग से पारिजात बुक्ष अपनी पीठ पर उठा ले आया था ॥६४। "और भूल गये प्रभी ? मैं आप को लेकर वासासुर की नगर को गया था। मैंने ही स्कल्ध (कात्तिकेय) के मोर के टुकड़े २ किये थे।। ८५।। आओ प्रभो ! मेरे इस कन्धे पर चढ़ जाओ। और आज्ञा करों में कौन से बह्याएड के भीतर ले चलूँ॥ ८६॥ मिश्र नन्दन श्री विश्वमभर मुरारि ग्रप्त के कन्थे पर चढ़ बैठे। श्रीवास भवन में जय जय ध्वनि होने लगी ।। ८७ ।। कन्धे पर कमलापित को लिये हुए वैद्य नन्दन मुरारि गोल घूमते हुए सारे आँगन में चक्कर देने छगे।। ८८॥ पतिवता सियाँ जय ध्वित और हुलु ध्वित दे रही हैं और भक्त जन सब महा प्रेम में रो रहे हैं।।८१। कोई 'अय २' कहते हैं, कोई 'हरि २' पुकारते हैं। कोई कहते हैं कि "हे प्रभो ! ऐसा करो कि हम इस रूप को कभी न भूखें ।।६०।। कोई परम उल्लास में ताल ठोंकते और भुजा फटकारते हैं । कोई "बाहरे मेरे ठाकुर ! कह २ कर हँसते हैं।। ६१ ।। कोई भुजा उठाकर ऊँचे स्वर से कहते हैं-'श्री विश्वम्भर के वाहन मुरारि की जय हो, जय हो'।। ६२।। श्री विश्वम्भर मुरारि के कन्धे पर झ्म रहे हैं और गुप्त बड़े उल्लास के साथ घर भीतर चक्कर लगा रहे हैं।। १३ ।। नवहोप वही है जहाँ ये सब लीलाएँ हो रही हैं, परन्तु दृष्ट जन श्री भौरचन्द्र के विलास को नहीं देख पा रहे हैं॥ ६४॥ (तालर्य) धन, कूळ, मान, प्रतिष्ठा आदि से श्रीकृष्ण नहीं भिरुते हैं। श्री चैतन्य गुसाई तो केवल ऐक भक्ति के वश में हैं।। ६५।। जिन्होंने जन्म २ प्रमुकी आराधना की है। अब उनके दास दासी भी सुख से सब युद्ध देख रहे हैं।। ६६ ।। जिन्होंने देखा वे यदि कृपा

जेवा देखिलेक, से वा कृपा करि कहे। तथापिह दुष्कृतिर विते नाहि लये।।। तथा। मध्य खण्डे गुन्त-कान्धे प्रभुर उत्थान। सर्व-अवतारे गुप्त सेवक प्रधान।।६६।। ए सब लीलार कम् अविध ना हय। 'आविभवि' तिरोभाव' एइ वेदे क्य । र्द्धाः। बाह्य पाइ नाम्बिला गौराञ्च महा धीर । गुप्तेर गरुड-भाव हड्ल सुस्थिर ॥१००॥ ए वड़ निगूढ़ कथा केही केही जाने। गुप्त-कान्चे महाप्रभु केला आरोह्सी।।१०१।। म्रारिरे कृपा देखि वैष्णाव मण्डल । 'धन्य धन्य धन्य' विल प्रशंसे सकल ॥१०२॥ धन्य भक्त मुरारी, सकल विष्णु भक्ति । विश्वम्मर छीलाय बहुये जार शक्ति ॥१०३॥ एइ मत मुरारि गुप्तेर पूज्य कथा। ग्रवेकत आछ्ये जे कैला जया जया।।१०४.। एक दिन मुरारि परम-शुद्ध-मति। निज मने मने गरो। शवतार स्थिति ॥१०४॥ "साङ्गो पाङ्गे आस्ये यावत अवतार। तावत विन्ति जे आमि निज प्रतिकार ॥१०६॥ ना वृद्धि कृष्णीर लीला कखन कि करे। तखने सुजये लीला, तखने संहारे ।।१०७।। जे सीता लागिया गारे सवंशे रावरा । आनिङा। छाड़िला सीता के मन कारण ॥१००॥ जे यादव गरा निज-प्रारोर समान । साक्षाते देखवे-तारा हाराय पराण ॥१०६॥ अतएव यावत आरूपे अवतार। तावत आमार देह त्यांग प्रतिकार। ११:।। वेह एड़िवार मोर एइ से समय। पृथिवीते यावत आछ्ये महाशय"।।१११।। एनेक निवेंद गुप्त चिन्ति मने मते। खरसान काति एक आनिल यतने ॥११२॥

करके कहते भी हैं तो भी दुष्टों का चित्त ग्रहरा नहीं करता है।। ६७।। मध्य खण्ड में गुन्त के कन्त्रे पर प्रभु के चढ़ने की कथा है। यह गुप्त सब अवतारों में प्रमु का प्रधान सेवक है।। दन।। इन सब लीलाओं की कभी समाप्ति नहीं होती है। इनका केवल 'ग्राविभाव' और 'तिरोभाव' होता है यही वेद (शास्त्र) कहते हैं ॥६६॥ बाह्य सुघ आने पर महाधीर श्री गौगांगचन्द्र कन्धे पर से उतरे और गुप्त का गरुड भाव भी शान्त हो गया ।। १००।। गुप्त के कन्धे पर प्रभु के चढ़ने की कथा बड़ी निगूढ है-इसे कोई २ ही जानते हैं।।१०१।। मुरास्थि पर प्रभु की कुपा देखकर सब बैष्णव मण्डल घन्य ३ कह २ कर प्रशंसा करते हैं।। १०२।। "धन्य है अक्त मुरारि को ! इन की विष्णु भक्ति सफल है । यह इनकी ही शक्ति है कि विश्वम्भर को सहज में ही कन्धे पर चढ़ा लेते हैं ।। १०३ ।। मुरारि गुप्त के ऐसे २ पूएय चरित जो जहाँ तहाँ प्रभु ने उनके साथ किये हैं अपकट हैं।। १०२।। (यथा) एक दिन परम गुद्ध मितमान मुरारि अपने मन ही मन में अनतार की स्थिति पर विचार करते हैं। १०४।। (यथा) 'जब तक प्रभु का अवतार अपने परिकर रूप अङ्ग उपाङ्गों के सहित (भूतल पर) विद्यमान् है तब तक मुभी अपने लिये उपाय सीच लेना चाहिए।। १०६॥ (कारण कि) श्री कृष्ण की लीला कुछ समझ में नहीं आती है न जाने वे किस समय क्या कर डालें। वे क्षरा में तो छीला की रचना करते हैं और क्षण में उसे समाप्त कर देते हैं।। १०७॥ (यथा) जिस सीता जी के लिए वंश समेत रावण को मार डाला, उनको घर लाकर फिर न जाने किस कारण से छोड़ दिया ।। १०= ।। "जो यादव-गण उनके प्राणों के समान थे, वे ग्रापस में लड़ कट करके प्राणों को खोते हैं भीर प्रभु साक्षात् चुपचाप देखते रहते हैं ।। १०९ ।। अतएव जब तक प्रमु का अवतार प्रकट है तव तक मुक्ते अपने देह त्याग का उपाय कर लेना चाहिए।। ११०।। "जब तक मह शय गौर प्रभु पृथ्वी पर प्रकट हैं तभी तक मेरे शरीर त्यांग करने का भी समय है। 1.2११: । इस प्रकार वैराग्य प्राप्त मुरारि ने मन ही मन में सोचा और वे एक तेज धार की कटारी यत्नपूर्वक के आये।' ११२।। उसे लाकर वर भीतर रख दी। 'आज रात को देह छोड़

**बानिज्ञा युइल का**ति घरेर भितरे। "निशाय एड़िव देह हरिष-म्रन्तरे" ।।११३।। सर्वे भूत-हृदय-ठाक्र विश्वम्भर। मुरारिर चित्त वृत्ति हइल गोचर ॥११४॥ सत्वरे आइला प्रभु मुरारि भवन। सम्भ्रमे करिला गुप्त चरण बन्दन ॥११४॥ आसने वसिया प्रमु कृष्ण कथा कहे। मुरारि गुप्तेरे हुइ बड़इ सदये।।११६॥ प्रभु बोले ''गुप्त ! बाक्य राखिवा आमार''। गुप्त बोले 'प्रभु ! मोर शरीर तीमार''।।११७।। प्रभु बोले ''ए-त सत्य ?'' गुप्त बोले "हुप"। "काति-खानि देह' मीरे" प्रभु कारी कय । ११८।। "जे काति थुइला देह छाड़िवार तरे। ताहा आनि देह'-आ छे घरेर भितरे''।।११६।। 'हाय हाय' करि गुष्त महा दु:ख माने । "मिक्षा कथा कहिल तीमारे कीन् जने" ॥१२०॥ प्रभु बोले "सुरारि ! वड़त देखि भोल । परे कहिले कि आमि जानि हेन बोल ॥१२१॥ जे गढ़िया दिल काति, ताहा जानि आमि। ताहा जानि-जथा काति युइयाछ तुमि" ।।१२२।। सर्वे भूत-अन्तर्याकी-जाने सर्व-स्थान । घरे गिया काटारि आनिला विद्यमान ।।१२३।। प्रभू बोले 'पूष्त ! एइ तोमार व्यभार । कोनु दोषे ग्रामा' छाड़ि चाह जाइ वार ।।१२४।। तुमि गेले काहारे लक्ष्या मोर खेला। हेन बुद्धि तुमि कार् स्थाने वा शिखिला ॥१२४॥ एखने मुरारि मोरे देह' एइ निक्षा । प्रार कभु हेन बुद्धि ना करिवा शिक्षा"।।१२६॥ कोंने करि मुरारिरे प्रभु विश्वम्भर। हस्त तुलि दिला निज शिरेर उपर ॥१२७॥ "मोर माथा खाम्रो गुप्त ! मोर माथा खास्रो। यदि मार बार देह छाड़िवारे चाओ"।।१२०॥ धाये व्यये पुरारि पहिला भूमि तले। पाखालिल प्रभूर चरण प्रेम जले ॥ १२६॥ सुकृति मुरारि कान्दे धरिया चरण । गुप्त कोले करि कान्दे श्रीशचीनन्दन ।।१३०।।

दूँगा इस विचार से वे हृदय में प्रसन्न हैं।। ११३।। सब प्राणियों के हृत्य रूप प्रभु विश्वम्भर मुरारि की चित्त वृत्ति की जान गये।। ११४।। प्रभु शीख्रता करके मुरारि के घर आथे। मुरारि ने सम्भ्रम पूर्वक प्रभु की चरण बन्दना की ।। ११४ ।। प्रभु आसन पर बैठ कर मरारि के ऊपर बड़े ही दया पुक्त होकर श्रीकृप्श कथा कहते हैं।। ११६॥ प्रभु बोले-"गुप्त ! मेरी बात रक्खोंगे ?" गुप्त बोले-"प्रभु ! मेरा कारीर आपका ही है।। ११७।। प्रभु बोले "यह बात सत्य है ?", गुप्त बोले 'हां'! तब प्रभु कान में बोले 'कटारी मुफे दो' ।। ११८ ।। ''जो कटारी देह छोड़ने के लिये रक्खी है, उसे लाकर दो वह घर भीतर रक्खी है'।। ११६ ॥ गुप्त ने 'हाय २' कहके बड़ा दु:ख प्रकट किया और कहा 'आप से किसी ने मिध्या वात कही है'।। १२०॥ प्रभु बोले 'मरारि ! तुम तो बड़े भोले मालूम होते हो । अरे ! किसी दूसरे ने मभी नहीं कहा-मैं सब जानता हैं।। १२१।। 'जिसने कटार बना कर दी है, उसे मैं जानता है, ग्रीर तुमने उसे जहाँ रक्खी है वह जगह भी जानता हैं'।। १२२।। सर्वभूत अन्तर्थामी प्रभु सब स्थान जानते हैं, वे घर भीतर गये और कटारी सामने ले अयि ।। १२३ ।। प्रमु बोले 'गुन्त ! यह व्यवहार तुम्हारा ! भला किस दोष के कारए। मुक्ते छोड़ कर जाना चाहते हो ?।।१२४।। तुम्हारे चले जाने पर मैं किसके साथ लीला करू गा ? तुमने ऐसी बुद्धि किससे सीखी ।। १२५ ॥ 'अब मुरारि ! तुम मुफे यह भीख दो कि ऐसी बृद्धि फिर कभी नहीं सिखीगे' ॥१२६॥ (ऐसा कह क्र) प्रभु विश्वमभर ने मुरारि को गोद में लेकर उसका हाथ उठा अपने सिर पर रक्ला ।। १२७ ।। ( ग्रीर कहने लगे) 'मेरे सिर की कसम है तुम्हें गुप्त! मेरे सिर की कसम है, जो तुम फिर कभी देह छोड़ने की इच्छा करों।। १२८ । हड़बड़ा कर मुरारि पृथ्वी पर गिर पड़ा और प्रभु के श्री चरगों को प्रेम-जल से धोने लगा ।। १२६ ।। मुक्तिशाली मुरारि श्री चरणों को पकड़ कर रो गहे हैं, और श्री शचीनन्दन गुप्त जे प्रसाद मुरारि गुप्तेरे प्रमु करे। ताहा बाञ्छे रमा-अज-अनन्त-शाङ्करे ॥१३१॥ ए सब देवता-चैतन्येर भिन्न नहे। इहारा अभिन्न-कृष्णा-बेदे एइ कहे ॥१३२॥ सेइ गौरचन्द्र शिप-क्षे मही धरे। चतुर्मुंख रूपे सेइ प्रमु सृष्टि करे ॥१३३॥ संहारे' क्रो गौरचन्द्र तिलोचन-रूपे। सापनारे स्तृति करे आपनार मुखे ॥१३४॥ भिन्न नाहि भेद नाहि ए सकल देवे। जे सकल देवे चैतन्येर पद सेवे ॥१३४॥ पिक्ष-मात्र यदि बोले चैतन्येर नाम। सेहो स्थ्य जाइ वेक चैतन्येर धाम ॥१३६॥ संन्यासी ओ यदि नाहि माने' गौरचन्द्र। जानिह से दृष्ट्र गण जन्म जन्म अन्य ॥१३७॥ "यद्यपिह ए सब प्रसुर गुप्त दास। तथापि गुप्तेर भाग्ये सभाकार आश ॥१६६॥ प्रमु हइ चाहे जे दासेर उप भोग। ताहाते नाहिक लाभ एइ भक्ति योग' ॥१३६॥ येन तपस्वीर वेदो थाके बाटो यार। एइ मत निन्दक-संन्यासो दुराचार ॥१४०॥ निन्दक-तपस्वी बाटो यारे नाहि भेद। दुइते निन्दक-वड़-एइ कहे वेद ॥१४१॥ (तथाहि नारदीये)—"प्रकटं पितः श्रेयान् य एकोयात्पयः स्वयम्।

वकदृतिः स्वयं पापः पात्रयत्यपरानापः ।१।।
हरन्ति दस्यबोऽकुटचां विमोह्यास्त्रं तृं गां घतम्। पाकित्रं रित तोक्ष्णाग्रं विणिरेवं वकत्रताः''।।२।
मालरे भाइसे लोक तपस्वी देखिते । साधु निन्दा श्रुनि मरि जाय भातः मते ।।१४२।।
साधु निन्दा शुनिले सुकृति हय क्षय । जन्म जन्म भ्रधः पात—चारि वेदे कय ।।१४३।।
वाटोयारे सबे मात्र एक जन्मे मारे । जन्मे जन्मे क्षरी क्षरी निन्दके संहरे'।।१४४।।

को गोद में लेकर रो रहे हैं।। १३०।। जो कुपा प्रमु मुरारि गृप्त के ऊपर करते हैं उसकी छालसा लक्ष्मी, ब्रह्मा, शेष, और शङ्कर भी करते हैं।। १३१॥ ये सब दैवता श्री चैतन्य से भिन्न नहीं हैं। वेद यही कहते हैं कि ये श्रीकृष्ण से अभिन्न हैं ॥ १३२ ॥ वे ही श्री गौरचन्द्र शेष रूप से पृथ्वी को घारण करते हैं, वे ही प्रभु ब्रह्मा रूप से सृष्टि करते हैं।। १३३ ।। श्री गौरचन्द्र ही त्रिलोचन शिव रूप से सहार करते हैं। वे ही अपने मुख से अपनी स्तुति करते हैं।। १३४।। जो सब देवता श्री गौरचन्द्र की सेवा करते हैं वे गौरचन्द्र से भिन्न नहीं हैं, और उनमें भेद नहीं है।। १६५॥ यदि एक पक्षी भी श्री चैतन्य का नाम मात्र लेवे तो यह सत्य है कि वह श्री कैतन्य के धाम को जायगा।। १३६।। (श्रीर) यदि संन्यासी भी श्री गौरवन्द्र को नहीं मानते हैं तो उन दुष्टों को जन्म २ के अन्धे जानो ॥ १३७ ॥ अधिक पाठ:-मद्यपि ये सब प्रभु के दास हैं तथापि गप्त के भाग्य की अभिलाषा सब कोई करते हैं।। १६८।। प्रभुता में लाभ नहीं है, अतएव वे प्रभु होकर के भी दास का श्रास्वादन चाहते हैं-यही भक्तियोग है।। १३६।। जैसे तपस्वी के वेश में बटमार रहते हैं, वैसे ही निन्दक संन्यासी भी दुराचारी हैं।। १४०॥ निन्दक तपस्वी और बटमकर में भेद नहीं है तो भी दोनों में निन्दक हो बड़ा है यही वेद कहता है ॥ १४१ ॥ जैसा श्री नारद पुरागा में कहा है कि-'जो प्रकट में पतित है वह अच्छा क्योंकि वह ग्राप अकेला ही गिरता है परन्तु ढोंगी बगला तपस्वी तो पाप मूर्त्ति है, वह औरों की भी गिराता है।। १ । जैसे डाकू लोग वन में अस्त्रों से मून्छित करके लोगों के धन को लूट लेते हैं, ऐसे ही बगला सगत भी अपने दिखाबटी पवित्र चरित्र के नुकीले वाशों से लोगों को मूर्विछत करके उनका सर्वस्व हरगा कर लेते हैं।। २।। लोग तो विचारे तपस्वी के दर्शन की धाते हैं परन्तु साधु जनों की निन्दा मुन कर समाप्त हो जाते हैं।। ४२ ।। साधु की निन्दा सुनने से सुकृति क्षय होती है और जन्म २ के लिए अधःयतन होता है ऐसा चारों वेद कहते हैं ।। १४३ ।। बटमार तो केवल एक जन्म में ही मारता है परन्तु

### अथ इक्कीसवाँ अध्याय

जय जय नित्यानन्द प्राण विश्वम्भर। जय गदाधर पति अद्वीत-ईश्वर।।१।। श्रीनिवास-हरिदास-प्रियञ्जर । जव गङ्गादास-वासुदेवेर भक्त गोष्टी-सहित गौराङ्ग जय जय। जुनिले चैतन्य कथा मिक्त लभ्य ह्य ॥३॥ हेन मते नवद्वीपे प्रभु विश्वस्भर। विहरे संहति नित्यानन्द एक दिन प्रभु करे नगर भ्रमण। चारि दिगे जत आप्त-मागवत गण। १५॥ सार्व भीम पिता-विदारद महेरवर । ताँहार जाङ्गाले गेला प्रभु विश्वम्भर ॥६॥ सेइ खाने देवानन्द पण्डितेर वास। परम सुशान्त वित्र माक्ष-अभिलाप।।७। ज्ञान वन्त तपस्वी ग्राजन्म-उदासीन। भागवत पढाय-तथापि भक्ति होन।।।।।। 'भागवते महा-ग्रध्यापक' लोके घोषे'। मर्म-अर्थना जानेन भक्ति होन दोषे।।६॥ जानिवार योग्यता अछ्ये पूनि तान । कौन अपराधे नहे, कृष्ण से प्रमाण ॥१०॥ दैवे प्रभु मक्त सङ्की सेइ पथे जाय। जे खाने ते तान व्याख्या शुनिवारे पाय।।११।। सर्व भूत हृदय-जानये सर्व तत्त्व । ना शुनये व्याख्या भक्ति योगेर महत्त्व ।।१२॥ कोपे वीले प्रभु 'वेटा कि अर्थ वाखाने'। भागवत-अर्थ कोन-जन्मेग्रो ता जाने ॥१३॥ ए-वेटार भागवते कीन् अधिकार। ग्रन्थ रूपे भागवत कृष्णु-श्रवतार॥१४॥ सवे पुरुषार्थ 'भक्ति' भागवते ह्य। 'प्रेम रूप भागवत' चारि-वेद मय।।१५॥

हे श्री नित्यानन्द प्रारा श्री विश्वस्थर देव ! ग्रापकी जय हो, जय हो। हे गवाधर पति ! हे श्री अद्धैत के ईश्वर ! आपकी जय हो ।। १ ।। हे श्रो निवास और हरिदास के त्रियकारी ! भ्रापकी जय हो । हे हे श्री गङ्गादास और वासुदेव के ईश्वर ! ग्रापकी जय हो ।। २ ।। भक्त मण्डली सहित हे श्री गौरांगदेव ! आपकी जय हो। जय हो। श्री चैतन्यचन्द्र की कथा सुनने से भक्ति लाभ होती है।। ३।। इस प्रकार नवद्वीप में विश्वम्भर प्रभु श्री तित्यानन्द भीर गदाधर के सिहत विहार कर रहे हैं।। ४।। एक दिन प्रभु नगर में श्रमण कर रहे हैं। चारों श्रोर सब श्रात्मीय भक्तजन हैं ॥ १ ॥ श्रमण करते २ प्रभु विश्वस्भर सार्वभौम के विता श्री विशारद महेश्वर के मोहल्ले में पहुँच गये।। ६।। वहीं देवानन्द पण्डित का घर था। वे बड़े ही शान्त मोक्षाभिलाषी विञ्र थे।। ७ ॥ वे ज्ञानवान् थे, तपस्वी थे, जनम् से उदासीन थे, वे मागवत् पढ़ाते थे तथापि स्वयं भक्ति हीन थे।।=।। लोग उनको भागवत् का महान् ग्रन्यापक कहते थे, परन्तु भक्ति-होनता दोष के कारण वे भागवत के मर्म को नहीं जानते थे।। ह ।। जानने की योग्यता तो उनमें थी परन्तु किस अपराध से वे जान नहीं पाले थे यह श्रीकृष्ण ही जानें ।। १० ।। दैवयोग से प्रभु मक्तों के साथ उसी मार्ग से जा निकले कि जहाँ से उनको व्याख्या सुनने में आती थी।। ११।। सब प्राश्यियों के हृदय निवासी प्रभु सब तत्त्व जानते हैं। वे देवानन्द पण्डित को व्याख्या में भक्तियोग का महत्त्व नहीं सुन पाते हैं।। १२।। तब इमु कोप करके बोले "यह बेटा क्या ग्रर्थ वखान रहा है! इसने भागवत् का अर्थ किसो जन्म में भी न जाना ॥ १३ ॥ इस वेटे का भागवत् में भला क्या अधिकार है ? श्री मद् भागवत् तो ग्रन्थ के रूप में श्रोकृष्ए। का घवतार है।। १४।। भागवत् में केवल भक्ति ही एक मात्र पुरुषार्थ है। भागवत् प्रेम रूप है, चतुर्वेदमय

चारि वेद 'दिध'-भागवत 'नवनीत'। मधिनेन शुने-खाइलेन परीक्षित ॥१६॥ मोर विय शुक्त से जानेन भागवत। भागवते वहें मोर तत्त्व अभिमत ।।१७।। मुज्ञि, मोर दास, आर ग्रन्थ-भागवते । जार भेद आहे, तार नाश भाल मते" ॥१८॥ भागवत-तत्त्व प्रभु कहे कोचा वेशे। शुनिङा। चैष्णव गरा महानन्दे भासे ॥१६॥ "भिक्ति विने भागवते जे आर बाखाने"। प्रभु बोले 'से अधम किछ्ड ना जाने ॥२०॥ निरविध भक्ति हीन ए-वेटा वाखाने'। ग्राजि पूँथि चिरों एइ देख विद्यमाने'' ।। २१।। पूँचि चिरिवारे प्रभु को घावेशे जाय। सकल नैष्णव गरा धरिया रहाय।।२२॥ 'महाचिन्त्य भागवत सर्व शास्त्र राय। इहा ना वृक्षिये विद्या-तप-प्रतिष्ठाय ॥२३॥ 'भागवत बुझि' हेन जार श्राछे ज्ञान। से ना जाने क्यू भागवतर प्रमासा ॥२४॥ भागवते श्रवित्य-ईश्वर-बुद्धि जार। से जानये भागवत-श्रर्थं मिक सार ॥२४॥ सर्व गरो देवानन्द पण्डित-समान। पाइते विरल बड हेन ज्ञान बान् ।।२६।। से-सब लोकेर जाते भागवते भ्रम। ताते जे अन्येर गर्व, तार शास्ता यम। २७॥ भागवत पढ़ाइया कारो बुद्धि नाश । निन्दे अवधूत चान्द जगत् निवास ।। रम।। एइ मत प्रति दिन प्रभू विश्वम्भर। भूमये नगर सब सङ्घे अनुचर।।२६॥ एक दिन ठाकूर पण्डित सङ्को करि। नगर भ्रमरण करे विश्वम्भर हरि।।३०।। नगरेर अन्ते ग्राछे मंद्यपेर घरं। जाइते पाइला गन्ध प्रभू विश्वस्भर॥३१॥ मद्य गन्धे बाह्णीर हहल संगरगा। वलराम-भाव हैला शचीरतन्दन ॥३२॥

है।। १४॥ चारों वेद 'दिघ' है, और भागवत् उसका 'नवनीत' है। इसे शुकदेव ने मथ करके निकाला और परोक्षित ने खाया। १६॥ मेरा प्यारा शुकदेव ही भागवत् को जानता है और मेरे हार्द तत्त्व को ही भागवत बखानता है।। १७ ।। मुझ में, मेरे दास में, और भागवत ग्रन्थ में जो भेद करता है, उसका सब प्रकार से नाश हो जाता है।। १८।। इस प्रकार प्रभु कोध में भरे हुए भागवत तस्व बखान गहे हैं, जिसे सुन २ कर वैष्णव गरा महानन्द में बह रहे हैं।। १६।। प्रभू फिर बोले "भागवत में भक्ति के अतिरिक्त जो और कुछ बखानता है वह अधम कुछ भी नहीं जानता है।। २०।। "यह बेटा तो निरन्तर भक्ति हीन व्याख्या करता जा रहा है। आज मैं इसकी पोथी फाड़ डालू गा तुम लोग प्रत्यक्ष देख लो"।। २१।। कोघा वेरा में प्रभु गौरचन्द्र पोथी फाड़ने के लिये चले तो सब वैष्णावों ने पकड़ करके रोक लिया ॥ २२ ॥ प्रमु फिर बोले-"भागवत् परम अविन्त्य है, सब शास्त्रों का राजा है। इसकी विद्या एवं तप की प्रतिष्ठा से नहीं समझा जा सकता ।। २३ ।। जो यह समझता है कि "मैं भागवत जानता है"-वह भागवत के प्रमारा की नहीं जानता है।। २४।। "भागवत् में जिसकी अचित्य ईश्वर बुद्धि है, वह भागवत् का ग्रर्थ जो मिक सार है, उसे जानता है"।। २४।। सब गुणों में देवानन्द पण्डित के समान ज्ञानवान कोई विरला ही मिलेगा ।। २६ ।। ऐसे (देवानन्द जैसे ) भी लोगों का जब भागवत् के विषय में भ्रम है तो फिर औरों का जो भागवत जानने का गर्व है ( वह दग्डनीय है ) उनके दण्ड दाता समराज है।। २७।। भागवत् पढ़-पढ़ा करके भी किसो २ की बुद्धि नष्ट हो गई है जो वे जगितवास श्रीसवसूत चन्द्र की निन्दा करते हैं।। २८॥ इस प्रकार प्रति दिन प्रभु विश्वस्भर सब अनुचरों के सहित नगर में भ्रमण किया करते है।। २६।। एक दिन विश्वम्भर हरि श्रीवास पण्डित को साथ लेकर नगर-भ्रमग्। कर २हे हैं।। ३०।। नगर की सीमा पर शराबियों के घर थे-उधर निकलते ही प्रमु विश्वम्भर को गन्ध आई।। इशा मदिरा के गन्ध से वास्णी

वाह्य पासरिया प्रभु करये हुद्धार। "ठठों गिया" श्रीवासेरे बोले वार-बार ॥३३॥ प्रभू बोले "श्रीनिवास ! एइ एठों गिया"। माना करे श्रीनिवास वरणे घरिया ॥३४॥ प्रभु बोले "मोरेओ कि विवि प्रतिषेध"। तथापिह श्रीनिवास करये निषेष । ११।। श्रीनिवास बोले "तुमि जगतेर पिता । तूमि क्षय करिते वा के आर रक्षिता ॥३६॥ मा वृक्षि तोमार लीला निन्दिव ये जन। जन्मे जन्मे दु:खे तार हृदव मरण ।।३७।। नित्य वर्ममय तुमि प्रभू सनातन। ए लीला तोमार बुशिवेक कोन जन।।३५॥ यदि तुमि उठ प्रभु ! मदापेर घरे। प्रविष्ट हड्मु मुङ्गि गङ्गार भितरे"।।३६।। भक्तेर सङ्कल्प प्रभु ना करे लङ्कन । हासे प्रभु श्रीवासेर युनिञा वचन ॥४०॥ प्रभु बोले "तोमार नाहिक जाने इच्छा। ना उठिव तौर वालय ना करिव मिछा"।।४१।। श्रीवास बचने सम्बरिया राम-भाव। श्रीरे धीरे राज पथे चले महा भाग ॥४२॥ मद्य पाने-मत्त-सब ठाक्रे देखिया । 'हरि हरि' बोले सब डाकिया डाकिया ॥४३॥ केही बोले ''माल भाव निमाञा पण्डित। भाव भाव लागे भाव लागे नाट गीत''।।४४। 'हरि' विल हाथै तालि दिया केही नाचे। उस्लासे मद्यप गरा जाय तान पाछे।।४४।। महा-हरि-ध्वनि करे मद्यपेर गरी। एइ मल हय विष्णु-वैष्णुव-दर्शने ॥४६॥ मद्यपेर चेव्टा देखि विश्वम्भर हासे'। आनन्दे श्रीवास कान्दे देखि परकाशे ॥४७॥ मद्यपेम्रो सुख पाय चैतन्य देखिया। एकले निन्दपे पापी संन्यासी हृद्या ॥ इता

(पूष्प-सद) का स्मरण हो आया तथा श्रीशचीनन्दन में बलराम भाव का आवेश हो आया ।। ३२ ॥ प्रभू बाहर की सुध बुध भूल कर हुँकार करने लगे और बार २ श्रीबास से कहने लगे-"मैं तो भीतर जाता है" ॥ ३३ ॥ प्रमु बोले-"श्रीबास ! मैं तो यह चला भीतर !" श्रीनिवास चरण पकड़ कर निवारण करने लेंग ॥ ३४॥ प्रभु बोले-"क्या मेरे लिए भी विधि-निषेध ?" तथापि श्रीनिवास निषेध ही करते रहे ॥ ३४॥ श्रीनिवास बोले-"है प्रभो ! तुम जगत् के पिता हो। तुम यदि मारो तो बचा कौन सकता है।। ३६।। तुम्हारी लीला न समझ कर जो लोग निन्दा करेंगे, वे जन्म २ में दुःख भोग कर मरेंगे।। ३७।। तुम प्रभु हो, सनातन हो, नित्य धर्ममय हो। तुम्हारी इस लीला ( मदिरा पानेच्छा ) को कौन समभेगा ?।।३=।। यदि तुम प्रभो ! शरावियों के घर में घुसीने, तो मैं भी जांकर गङ्का में घुसूँगा"।। ३६ ॥ भक्त के संकल्प का प्रमु कभी उल्लंघन नहीं करते। ( अतएव ) प्रमु श्रीवास के बचन की सुनकर हँसने लगे।। ४०।। प्रमु बोले-"तुम्हारी जिसमें इच्छा नहीं है, वह मैं नहीं करूँगा, नहीं जाऊँगा। तुम्हारा वचन मिथ्या नहीं करूँगा"।। ४१।) श्रीवास जी के वचनों से श्रीवलराम जी के भाव को दुवा करके महा भाग गौर भीरे धीरे राजपय पर चलते लगे ॥ ४२ ॥ महाप्रभु को देखकर मदिरा पीकर मतवाले बने हुए लोग सब प्रकार २ कर "हरि २" कहने लगे ।। ४३ ।। कोई कहता है-"निमाइ पण्डित ? तुम बड़े अच्छे हो ! तुम्हारा भाव हमें अच्छा लगता है। तुम्हारा नाचना-गाना भी अच्छा लगता है"।। १४॥ कोई "हरि बोल" कह कर हाथ से लाही बजाते हुए नाचने लगा और शराबी लोग मस्त होकर उसके पीछे पीछे चलने लगे 11 ४२ 11 वे मतवाले सब बड़े जोर से 'हरि'-ध्वनि करने लगे श्री विष्णु और वैष्णवों के दर्शन से ऐसा ही होता है । ४६ ।। शराबियों की चेष्टाओं को देखकर विश्वम्भर प्रभु हैंसते हैं और श्रीवास प्रभु का प्रकाश देखकर आनन्द में रोते हैं।। ४७।। ( ग्रहा ! ) शराबी भी श्रीचैतन्य चन्द्र की देखकर सुख पाते हैं, केवल एक पानी ही संन्यासी होकर के भी निन्दा करते हैं।। ४८ ।। श्रीचैतन्य चन्द्र के यश से जिसको दःख होता

चैतन्य चन्द्रेर पशे जार प्राछे दुः स । कोनी जन्मे आध्मे नाहिक तार सुख ॥४६॥ जे देखिल चैतरय चन्द्रेर अवतार। हडक मदाप, तभु तारे नमस्कार।।५०।। मदापेरे युभ दृष्टि करि विश्वम्भर। निजा वेशे भ्रमे प्रभु नगरे नगर।।४१॥ कथो दूरे देखिया पण्डित-देवान्तः। महा को वे किछ् तारे बोले गौरचन्द्र ॥५२॥ ''देवानन्द पण्डितेर श्रीवासेर स्थाने। पूर्व-ग्रपराध आखे' ताहा हैल मने ॥५३॥ जे-समये नाहि किछ प्रभूर प्रकाश। प्रेम शून्य जगत्, दु:खित सब दास ।।१४।। यदि वा पहाय केही गीला भागवत । तथापि ना कुने केही भक्ति अभिमत ।।५४।। देवानन्द परम-महान्त । लोके बड़ अपेक्षित परम-सुरान्त ॥४६॥ भागवत-ग्रध्यापना करे निरन्तर। आकृमार संन्यासीर प्राय सत घर।।१७।। दैवे एक दिन तथा गेला श्रीनिवास । भागवत श्रुनिते करिया अभिलाय ॥५=॥ ग्रक्षरे प्रक्षरे भागवत प्रेम मया श्रतिचा द्रविल श्रीनिवासेर हृदय।।४६।। भागवत शुनिज्ञा कान्दये श्रीनिवास । महा भागवत विप्र छाडे घन स्वास ॥६०॥ पापिष्ठ पर्या बोले ''हइल जञ्जाल। पहिले ना पाइ भाइ! व्यर्थ जाय काल!' ।।६१।। सम्बर्ग नहे 🖟 श्रीतिवासेर ऋन्दन । चैतन्येर विध देह जगल पावन ॥६२॥ पापिष्ठ पढ़ या सब जगति करिया। वाहिरे एडिल निजा श्रीवासे टानिजा ॥६३॥ देवानन्द परिडतो ना केल निवारसा। गुरु यथा भक्ति धुन्य, तथा शिप्य गरा।।६४।। वाह्य पाइ दु:खे श्रीनिवास गेला घर। ताहा सब जाने अन्तर्यामि-विश्वम्भर ।।६५।।

है उसे किसी जन्म और किसी ग्राथम में मुख नहीं मिलेगा।। ४६।। जिसने शीचैतन्य चन्द्र के अवतार के दर्शन किये, वह चाहे शराबी ही हो, तो भी उसे नमस्कार है।। ४०।। शराबियों के ऊपर शुभ हिं करके प्रभु विश्वस्भर प्रपने बावेश में मन्त नगर भर में भ्रमण करते किरते हैं।। ५१।। कुछ दूर पर पण्डित देवानन्द को देखकर गौरचन्द्र बड़े कोघ में घाकर उनसे कुछ कहने लगे।। ५२।। देवानन्द पण्डित का श्रीवास के निकट पूर्वे समय का जो एक अपराध था, वह प्रभु को स्मरण हो ग्रामा ।। ५३ ।। जिस समय प्रभु ने अपने ऐश्वर्य का प्रकाश नहीं किया था, यह जगत प्रेम शून्य था, सब दास दूखी। थे।। ५४।। जिस समय यदि कोई गीता-भागवत पढ़ाता भी था तो भी किसी के मुख से यह सुनने में नहीं माता था कि इनका अभिप्राय भक्ति में ही है ॥ ५५॥ उस समय देवानन्द ही बढ़े महन्त थे, बड़े शान्त थे-लोगों में इनकी बड़ी पूछ थी।। ४६।। ये निरन्तर भागवत् पढ़ाया करते, श्रीर कुमार अवस्या से ही संन्यासी के समान अत-धारी थे।। १७ ।। दैव योग से एक दिन भागवत सुनने की श्रीभलाषा से श्रीवास उनके यहाँ गये।। १८॥ भागवत् के अक्षर २ प्रेममय है-उसे सुनकर श्रीनिवास का हृदय द्रवीभूत हो गया।। ५६।। महा भागवत वित्र श्रीनिवास भागवंत सुनकर रोने श्रीर लम्बी २ साँस लेने छगे ।। ६० ॥ (यह देखकर ) पापी विद्यार्थी वुन्द बोले-''बड़ी ग्राफत आई। इसके मारे भाइओ ? हम तो पढ नहीं पाते हैं। हमारा समय नष्ट हो रहा हैं"।। ६१।। श्रीनिवास का रोगा बन्द ही नहीं हो रहा था। श्रीनिवास श्रीचंतन्य चन्द्र की प्रिय देह हैं, जगत-गावन हैं।। ६२ ।। तब पापी विद्यार्थियों ने परामर्श करके श्रीवास की खींच कर बाहर डाल दिया ॥ ६३ ॥ देवानन्द पण्डित ने भो उनको निवारण नहीं किया। जैसे गुरु भक्ति अन्य है वैसे ही शिष्य-गए भी हैं ॥ ६४ ॥ बाह्य ज्ञान होने पर श्रीतिवास देखित होकर घर चले गये। छन्तर्गामी प्रभू विश्वम्भर यह सब जानते हैं।। ६५ ।। ( अतएब ) देवानन्द की देखते ही यह सब समरण हो ग्राया और प्रभू शबीनन्दन

देवानन्द-दरशने हद्दल स्मर्गा। क्रोध मुखे बोले प्रमु शचीरनन्दन ॥६६॥ "अमे अये देवानन्द ! विलमे तीमारे। तुमि एवे भागवत पढ़ाओं सभारे।।६७॥ जे श्रीवास देखिते गङ्गार मनोरथ। हैन-जन गेला शुनिवारे भागवत ॥६८॥ कौन् अपराधे तारे शिष्य हाथाइया । वाड़ीर वाहिरे तारे एड़िले टानियो ॥६६॥ मागवत शुनिते जे कान्दे कृष्ण रसे। दानि जा फेलिते से ताहार योग्य आइसे ॥७०॥ बुझिलाङ तुमि जे पढ़ाओ भागवन । कोनी-जन्मे ना जान' ग्रन्थेर ग्रिमित ॥७१॥ परिपूर्ण करिया जे-सब जने खाय। तवे वहिर्देश गिया से सन्तोष पाय।।७२॥ भेम मय भागवत पढ़ाइया तुमि। तत सुख ना पाइला कहिलाङ आमि"।।७३।। शुनिञ्जा बचन देवानन्द विषवर। सक्जाय रहिल, किछ् ना करे उत्तर।।७४।। क्रीधावेशे वितया चिलला विश्वस्थर । दुःखिते चिलला देवानन्द निज-घर ॥७४॥ तथापिह देवानन्द वड़ पुण्यवन्त । वचनेओ प्रभु जारे करिलेन दण्ड ॥७६॥ चैतन्येर दण्ड महा सुकृति से पाय। जार दण्डे मरिले वैक्षण्ठ पूरी जाय।।७७।। चैतन्येर दण्ड जे मस्तके करि लय। सेइ दण्ड तार तरे भक्ति योग हय। ७५॥ चैतन्येर दएडे जार चित्ते नाहि भय। जन्म जन्म से पाष्ट्रिश्र यम दण्डच हय।।७६।। भागवत, तुलसी, गङ्गाय, भक्त अने। चतुर्खा-विग्रह कृष्ण एइ-चारि-सने।।=०।। जीवन्यास करिले से सूर्ति युज्य ह्या जनम मात्र ए चारि ईश्वर' वेदे कय।। दशा चैतन्य कथार आदि अन्त नाहि जाति । जे-ते-मते चैतन्येर यश से वाखानि ॥ दरा।

काचित होकर बोले ॥ ६६ ॥ "ग्ररे ओ देवानन्द ! तुम ग्रब सबको भागवत पढ़ाने लगे हो, इसलिये मैं तुमसे कहता हूँ-सुनो ॥ ६७ ॥ "जिन श्रीवास के दर्शन के लिये गंगा जी भी मनोरथ करती हैं-ऐसा जन तुम्हारे यहाँ भागवत सुनने को गया था।। ६८।। किस अपराध के कारण तुमने उनको अपने शिष्यों के हाथों खिचवा कर घर के वाहर डाल दिया था ? ॥ ६२ ॥ "भागवत सुनने पर जो श्रीकृष्ण के भक्ति रस में रोव, नमा वह खींचकर बाहर फेंके जाने मोग्य है।। ७०।। मैं समझ गया कि तुम जो भागवत पढ़ाते ही उसका अभीष्ट मत किसी जन्म में भी नहीं जानते हो।। ७१।। जब लोग खूब पेट भर करके ठूँस लेते हैं, तो बाहर जाकर निवृत्त होने पर ही उनको सुख-आराम मिलता है।। ७२।। (परन्तु) प्रेममय भागवत की पढ़ाकर-मैं तुमसे कहता हूँ कि तुमको उतना सुख भी तो नहीं मिला !! ( अधिक प्रेम-सुख तो दूर रहे ) ॥ ७३ ॥ यह ( व्यंग ) बचन सुनकर विप्रवर देवानन्द तो पानी २ हो गया और कुछ उत्तर न दे सका ।। ७४।। कोधावेश में ऐसा कहकर श्रीविश्वम्भर देव तो चले गये और देवानन्द भी दुःसी होकर अपने घर गया।। ७४।। तथापि देवानन्द बड़ा पुण्यवान् ही है कि जिसको प्रभु ने अपने वचनों से दण्ड दिया।। ७६॥ जिनके दण्ड से मृत्यु प्राप्त होने पर जीव वैकुण्ठ पुरी को जाता है उन श्रीचैतन्य चन्द्र के दण्ड को वे ही पाते हैं जो बड़े सुकृतिशाली होते हैं।। ७७ ।। श्रीचैतन्य के दण्ड को जो अपने मस्तक पर चढ़ा लेता है, तो बही दण्ड उसके लिये भक्ति योग हो जाता है।। ७८।। श्रीचैतन्य के दण्ड का जिसके चित्त में भय नहीं है, वह पापी जनम जन्म तक यम के दण्ड का भागी बनता है।। ७६।। श्रीभागवत, तुलसी, गंगा श्रीर भक्त जन-इन चार स्थानों में श्रीकृष्ण के ही चार प्रकार के बिग्रह हैं।। प्राम्य तो प्राण-प्रतिष्ठा से पूज्य होती है परन्तु ये चार तो जन्म से ही ईश्वर हैं-ऐसा वेद कहता है।। दशा में श्रीचैतन्य-कथा का आदि-अन्त कुछ नहीं जानता हूँ मैं तो जैसे-तैसे श्रीचैतन्य देव के यस का वखान करता हूँ ॥ ६२ ॥ श्रीचैतन्य चन्द्र के वैतन्य दासेर पा'ये मोर नमस्कार। इथे अपराध किछु नहुक आमार।। महा। मध्य खग्ड कथा जेन अमृतेर खण्ड। जे कथा शुनिले चुचे मन्तर पाखण्ड।। प्रशा चैतन्येर प्रिय-देह नित्यानन्द राय। प्रभु-भृत्य-सङ्गे जेन ना छाड़े म्रामाय।। प्रशा श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्द चान्द जान। बुन्दावन दास तछु पद युगे गान।। प्रहा।

# श्रथ बाइसवाँ श्रध्याय

जय जय गौरचन्द्र कुपार सागर। जय काची-जगन्नाथ-नन्दन सुन्दर।।१।। जय जय विश्वमभर द्विज कुल मिए।। राचीर नन्दन प्रभु कहिए। र खिन ।।२।। जय जय राची सुत श्रीकृष्ण चेतन्य। कृष्ण नाम दिया प्रभु जगत् केला घन्य।।३।। हेन मते नवद्वीपे प्रभु विश्वमभर। विहरे संहति नित्यानन्द गदाधर।।।।। बान्य दण्ड देवानन्द पण्डितेरे करि। श्राइला श्रापन-घरे गौराङ्ग श्रीहरि।।१।। देवानन्दः पण्डित चिल्ला निज-वासे। दुःख पाइलेन विप्र दुष्ट-सङ्ग-दोधे।।६।। देवानन्द-हेन साधु चंतन्यर ठाँइ। सम्मुख हैते योग्य नहिल तथाइ।।७।। वैष्णवेर कृपाय से पाइ विश्वम्भर। भक्ति विने जप तथ अकि खिल्लर।।।।। वैष्णवेर ठाञा जार हय अपराध। कृष्णा प्रेम हइलेओ तार प्रेम-वाध।।।। श्रीम नाहि विल-एइ देदेर वचन। साक्षातेश्रो कहियाछे शचीरनन्दन ।।१०।। वेष्पवेर गर्भे गौरचन्द्र-ग्रवतार। वैष्णवापराध पूर्व आछिल ताँहार।।११।।

भक्तों के चरणों में मेरा नमस्कार है-वे इसमें मेरा कुछ अपराध न माने ॥ = ३ ॥ मध्य खण्ड की कथा मानो तो अमृत का खण्ड है, जिस कथा के श्रवण से अन्तस् का पाखण्ड दूर होता है ॥ = ४ ॥ श्रीनित्यानन्द राय श्रीचैतन्य चन्द्र की प्रिय देह हैं। (मेरी यही प्रार्थना है कि ) प्रभु और सेवक के संग से मैं कभी अलग न होऊँ ॥ = ४ ॥ श्रीकृष्ण चैतन्य और श्रीनित्यानन्द चाँद को अपना सर्वस्व जानकर वृन्दावन दास उनके ही युगल चरणों में उनका ही कुछ गुण्-गान निवेदन करता है ॥ = ६ ॥

#### इति-देवानन्द-बाक्य-दण्ड-नामक दक्कीसवाँ अध्याम ॥

हे कृपा-सागर गौरचन्द्र ! आपकी जय हो, जय हो ! हे श्वी-जगन्नाथ-नन्दन गौर सुन्दर ! आप को जय हो । १ । हे डिज कुल मिए विश्वम्भर ! आपकी जय हो, जय हो । हे कहए।।-खान शचीनन्दन प्रभो ! आपको जय हो ।। २ ।। हे श्रीशची सुत श्रीकृष्ण चंतन्य ! आपकी जय हो , जय हो । श्राप ने कृष्ण नाम प्रवान करके जगत् को घन्य कर दिया ।। ३ ।। इस प्रकार नवद्वीप में प्रभु विश्वम्भर श्रोनित्यानन्द और श्री गढाघर के साथ विहार करते हैं ।। ४ ।। गौरांग श्रीहरि देवानन्द पिएडत को वाक्य-दर्श देकर अपने घर आये ।। १ ।। देवानन्द पिडत भी अपने घर को गये, दुष्ट-संग दीव के कारण इस ब्राह्मण को ( प्रभु के बचनों से ) बड़ा दुःख हुआ ।। ६ ।। देवानन्द जंसा साधु व्यक्ति भी श्रीचंतन्य देव के स्थान में ( जाकर ) उनके सम्मुख होने योग्य न हुआ ।। ६ ।। देवानन्द जंसा साधु व्यक्ति भी श्रीचंतन्य देव के स्थान में ( जाकर ) उनके सम्मुख होने योग्य न हुआ ।। ७ ।। ( कारण कि ) वैष्णवों की कृपा से ही विश्वम्भर प्राप्त होते हैं। भिक्त के बिना केवल जप तप कुछ भी नहीं कर सकते ।। द ।। वैष्णवों के निकट जिसका अपराध होता है, उसमें श्रीकृष्ण-प्रेम होने पर भी उस प्रेम में बाथा पड़ जाती है ।। ६ ।। यह में नहीं कहता-यही वेद का वचन है । बौर श्रीशची नन्दन ने भी साक्षात् अपने मुख से यही कहा है ।। १० ।। जिन श्रीशची के गर्भ में

आपने से अपराध प्रमु घुनाइया। मा'येरे दिलेन प्रेम सभा' शिखाइया ॥१२॥ ए वड़ अद्भुत कथा सुन सावधाने। बैध्णवापराध घूने इहार श्रवशी ।।१३।। एक दिन महाप्रभु गौराङ्ग सुन्दर। आसिया वसिला निष्गु सट्टार उपर ॥१९॥ निज मूर्ति शिला सव करि निज-कोले । आपना प्रकाशे गौरचन्द्र कुतूहले ॥१४॥ "मुञ्जि कलियुगे कृष्ण, मुञ्जि नारायण । मुञ्जि राम रूपे केलु सागर बन्धन ॥१६॥ सुतिया आछिलुँ क्षीर सागर-भितरे। मोर निद्रा भाक्तिलेक नाढ़ार हुन्दूारे।।१७॥ प्रेम भक्ति विलाइते मोहोर प्रकाश । माग' माग' आरे नाढ़ा ! माग' श्रीनिवास'' ।।१८।। देखि महा परकाश नित्यानन्द राय। ततक्षणे तुलि छल धरिला माथाय।।१६।। वाम दिगे गदाधर ताम्बूल जोगाय। चार दिगे भक्त गरा चामर दुलाय :1२०॥ भक्ति योग विलाय गौराङ्ग महेश्वर। जाहार जाहाते प्रीत लय सेड् बर ॥२१॥ केही बोले "मोर बाप बड़ दृष्ट मति। तार चित्त भाल हैले मोर अव्याहति" ॥२२॥ केही मागे' गुरु प्रति, केही शिष्य प्रति । केही पुत्र, केही पत्नी-जार जथा मित ॥२३॥ भक्त-वाक्य सत्यकारी प्रभु विश्वम्मर । हासिया सभारे दिला प्रेम भक्ति-वर ॥२४॥ महाशय श्रीनिवास बोलेन "गोसाञा। आइरे देयाव भक्ति सभे एइ ठाञि" ॥२४॥ प्रभु बोले "इहा ना बिलवा श्रीनिवास । ताँरे नाहि दिम्" प्रेम भक्तिर विलास ॥२६॥ वंब्सावेर ठाञ्चितान अन्छे भ्रपराध । भ्रतएव तान हैल प्रेम भक्ति वाध" ।।२७।। महा वका श्रीनिवास बोने आर बार। "ए कथाय प्रभु ! देह त्याग सभाकार।।२८।।

से श्रीगौरचन्द्र का स्रवतार है, उनका भी पहले वैष्णव-अपराध रहा।। ११।। प्रभु ने स्वयं उस अपराध को दूर करवा कर माता को प्रेम प्रदान किया और सबको शिक्षा दी।। १२।। यह बड़ी अद्भात कथा है सावधान होकर सुतो। इसके श्रवरा से वैब्लावापराध मिट जाता है।। १३।। एक दिन महाप्रभु गौरांग सुन्दर आकर विष्णु-सिंहासन पर बैठ गये।। १४ ।. अपनी मूर्ति शालि ग्राम शिलाओं को अपनी गोद में लेकर श्रीगीरचन्द्र परम कौतूहल पूर्वक अपने स्वरूप को प्रकाशित करने लगे।। १४।। ( यथा:-- ) "मैं ही क लियुग में कृष्ण हूँ, मैं ही नारायण हूँ। मैंने ही राम रूप से सागर के ऊपर सेतु वन्धन किया था ॥१६॥ में क्षीर साफर में सो रहा था परन्तु नाढा के हुँकार से मेरी नींद दूट गई।। १७।। प्रेम भक्ति विवरशा करने के लिए ही मेरा प्रकाश है। जरे नाढा ! माँग, मांग ! श्रीनिवास ! मांग ले ।। १८ ।। प्रभु का महा प्रकाश देखकर श्रीनित्यानन्द राय ने तुरन्त छत्र उठाकर उनके मस्तक के ऊपर धारण किया।। १६।। दाई ओर से श्रीगदाधर ताम्बूल अर्पण करते हैं और भक्त वृत्व चारों ओर से चैंबर बुलाते हैं।। २०।। महेरवर श्रीगौरांग भक्ति योग लुटाने लगे जिसकी जिसमें प्रीति है, वह वही वर माँग लेता है।। २१।। कोई कहता है-"मेरे बाप की बड़ी दुष्ट मित है। उनकी मित सुधर जाय तो मेरी रक्षा हो जाय" ॥२२॥ (इस प्रकार) कोई गुरु के लिये, कोई शिष्य के लिये, कोई पुत्र के लिये, कोई पत्नी के लिये-जिसकी जैसी मति, वैसा वर माँगते हैं।। २३।। प्रभु विश्वम्भर भक्तों के वचनों को सत्य करने वाले हैं-ग्रतएव उन्होंने हँस २ कर सबको प्रेम भक्ति का बरदान दिया।। २४।। महाशय श्रीनिवास कहते हैं "हे प्रभो! शची माता को भी आज इस स्थान पर प्रेम भित्त देनी चाहिये"।। २५ ॥ प्रमु बोले- "श्रीनिवास ! ऐसा मत कहो। मैं श्रेम भक्ति का विलास उनको नहीं दूँगा।। २६।। "वैष्णाव के निकट उनका अपराध है। धतएव उनके लिये प्रेम भक्ति का निवेध है अर्थात् वह नहीं मिल सकती''।। २७।। श्रीनिवास जी बहे

तुमि-हेन पुत्र जाँर गर्थे श्रवतार। ताँर कि नहिव प्रेम योगे श्रधिकार॥२६॥ संभार जीवन आइ-जगतेर माता। माया छाड़ि प्रभु ! ताने हुयो भक्ति दाता।।३०।। तुमि जाँर पुत्र प्रभु ! से सर्व जनती । पुत्र स्थाने मा'येर कि धपराध गिए। ।।३१।। यदि वा वैष्णाव स्थाने थाके अपराध । तथापिह खण्डाइया करह प्रसाद"।।३२।। प्रभू बोले "उपदेश कहिते से पारि। देण्यवापराध ग्रामि खण्डाइते नारि।।३३।। भे-नैठ्याव-स्थाने अपराध हय जार । पून सेइ क्षमिले से घुचे, नारे ब्यार ।।३४।। दुर्वासार अपराध अम्बरीष-स्थाने। तुमि देख जान' क्षय हइल जे मने।।३४॥ नाढ़ार स्थानेते आछे तान अपराध। नाढ़ा क्षमिले से हय प्रेमेर प्रसाद ॥३६॥ शर्र त-चरण-भूति लड्ले माथाय। हड्वेक प्रेम भक्ति आमार ग्राजाय"।।३७।। तखने चलिला सभे ग्रह तेर स्थाने। ग्रह तेरे कहिलेन सब विवरणे।।३=।। शुनिना अद्वैत करे श्रीविष्ण-स्मरए। "तोमरा सदते चाह आमार जीवन ।।३६॥ जॉर गभ मोहोर प्रभुर अवतार। से मोर जननी, मुञ्जि पुत्र से ताँहार।।४०।। जे आइर चरण घुलिर ग्रामि पात्र । से ग्राहर प्रभाव ना जाने' तिल-मात्र ।। ४१।। विष्णु भक्ति स्वरूपिणी ग्राइ जगत्माता। तोमरा वा मुखे केने मान' हेन कथा ।। ४२।। प्राकृत शब्देओं के वा यिलवेक 'ग्राह । 'आह'-शब्द प्रभावे साहार दु:ख नाह ।।४३।। जेन गङ्गा तेन माइ, किछु भेद नाइ। देवकी यशीदा जेइ वस्तु-से-इ माइ"।।४४।।

भारी वक्ता हैं। वे फिर बोले-"हे प्रभो! म्रापकी इस बात से तो हमारा देह-त्याग होगा।। २८।। "भला जिनके गर्भ से आप जैसे पुत्र का अवतार हो, उनका प्रोम भक्ति में क्या अधिकार नहीं ? ॥ २६ ॥ श्रीश्वनी माता सबकी जीवन हैं, जगत् की माता हैं। हे प्रभो ! आप कपट त्याम कर उनके लिये भी भक्ति दाता बनें ।। दे०।। "ग्राप जिनके पुत्र हैं, वे तो सबकी जननी हैं। पुत्र के निकट माता का क्या कोई अपराध गिता जाता है।। ३१।। यदि उनका किसी वैष्णव के निकट कोई अवराय हो तो भी आप उसका खण्डन कर उन पर कुपा करें।। ३२ ।। प्रमु बोले-"मैं केवल ( उपाय का ) उपदेश ही दे सकता हूँ पर वैष्णवापराध का खण्डन में भी नहीं कर सकता।। ३३॥ जिस वैष्णाव के निकट जिसका ग्रपराध होता है, वह उसी के क्षमा करने पर दूर होता है, औरों से नहीं होता॥ ३४॥ "देखो, दुर्वासा का अपराध राजा अम्बरीय के निकट था। उसका जैसे क्षय हुआ वह तो तुम जानते ही हो।। ३४।। उनका ( शची माता का ) अपराध नाढा (श्री अर्टत ) के निकट है। उसी नाढा के क्षमा करने पर उन्हें भी प्रेम का प्रसाद प्राप्त हो सकता है।। ३६॥ श्रीसद्वेत की चरग्-श्रुलि मस्तक पर चढ़ाने से मेरी श्वाज्ञा से उनको प्रेम भक्ति होगीं ।।३७॥ उसी समय सब लोग श्रीश्रद्धेत के पास गये और जाकर उनको सब वृत्तान्त सुनाया ॥ ३८॥ सुनते हो श्री अद्भैत "श्री विष्णु २" कहते हुए बोले-"तुम लोग मेरी जान लेना चाहते हो ॥ ३६ ॥ अरे ! जिनके गर्भ में से मेरे प्रभु का अवतार है, वे ती मेरी जननी हैं, मैं उनका पुत्र हूँ ॥ ४० ॥ "जिन अम्बा की चरगा धूलि की मैं भिनाषा करता हूँ, उन अम्बा का प्रभाव तो मैं तिल भर भी नहीं जानता ॥ ४१।। जगन्माता शाची तो विष्णु भक्ति स्वरूपिणी हैं। फिर तुम लोग मुख में ऐसी बात वयों लाते हो ?।। ४२।। प्राकृत भाषा में भी जो "आइ" (अम्मा) कहेंगे, तो उस "आइ" शब्द के प्रभाव से उसका दुःख नहीं रहेगा ॥४३॥ जेसी गंगाजी है, वैसी ही "आइ" है, कोई भेद नहीं है। श्री देवकी और यशोदा जी जो बस्तु हैं वही 'आइ' ।। ४४ ॥ "आइ" का तत्व कहते २ आचार्य गुसाई आविष्ट होकर गिर पड़े और वाह्य ज्ञान भून्य हो गये कहिते आहर तस्व भाषार्थ गोसाञा। पिंड्ला शाविष्ट हह, बाह्य किछु नामि ॥४४॥
बुझिया समय भ्राह आहला बाहिरे। आषार्य-वरणा भ्रूलि लहलेन शिरे ॥४६॥
परम-वैष्णावी आह-सूर्तिमती भिक्तः। विश्वम्भर गर्भे वरिलेन जाँर शिकि ॥४६॥
आचार्य-वरण धूलि लहला जखने। विह्वले पिंडला, किछु बाह्य नाहि जाने ॥४६॥
'जय जय हरि' बोले वैष्णाव मण्डल। अन्योन्ये करये वैतन्य कोलाहल ॥४६॥
धहेतर बाह्य नाहि-भाहर प्रभावे। आहर नाहिक वाह्य-अहेतानुरागे ॥४०॥
होतर प्रभावे दोंहे हहला विह्वल। 'हरि हरि हरि' बोले वैष्णव सकल ॥४१॥
हासे प्रमु विश्वम्भर खट्टार उपरे। प्रमन्न हहया प्रमु बोले जननीरे ॥४२॥
"एलने से विष्णु-भक्ति हहल तीनार। महितर स्थाने स्थराध नाहि आर' ॥४२॥
श्रीमुखेर अनुग्रह शृतिका। वचन। जय जय-हरि ध्विन हहल तखन ॥४४॥
जननीर लह्ये शिक्षा गुरु भगवान्। करायेन वैष्णुवापराध-सावधान ॥४४॥
श्रूलपिंश-सम यदि वैष्णुवेरे निन्दें। तथापिह नाश जाय-कहेशास्त्र वृत्वे ॥४६॥
तथाहि—'महिद्रमाना स्वकृतािद्ध माहक्।

नक्ष्यास्य दूरादिष शूल पाणिः" ।।१।। अनुवाद पूर्व हो चुका है
इहा ना मानिञ्चा के मुकत-निन्दा करे। जन्म जन्म से पाषिष्ठ देव-दोषे भरे ।।५७।। अन्येर कि दाय, गौरसिहेर जननी। ताहानेग्रो वैद्यावापराध्यं करि गिणा।।६८।। वस्तु-विचारेते सेहो 'अपराधं नहे। तथापिह 'अपराधं करि प्रमु कहे।।६६।। ''इहाने 'अहं त' नाम केने लोके घोषे'। हं त विल्लेन आइ कौन असन्तोषे।।६०।।

।। ४४ ।। "आइ" ने भी देखा कि यही समय है, और वे वाहर आई और उन्होंने आचार्य की चरण-धूछि शीश पर चढ़ा ली।। ४६।। "आइ" परम वैष्णाबी हैं, मूर्तिमती भक्ति हैं, विश्वस्भर को गर्भ में घारण करने की जिनकी सामर्थ्य है।। ४७।। जिस समय उन्होंने आचार्य की चरण घूळि ली, उस समय वे विह्वल हो गई और भूमि पर गिर कर बेसुध हो गई।। ४८।। तब वैष्णव मण्डली "जय जय" "हरि बोल" "हरि बोल" कहने लगे और परस्पर श्रीचैतन्य सम्बन्धी कोलाहल करने लगे॥ १६॥ 'आइ' के प्रभाव से श्री अद्भेत को वाह्य ज्ञान नहीं है और श्रीअद्भेत के अनुराग में 'आई' को वाह्य ज्ञान नहीं है।। ४०।। दोनों के प्रभाव से दोनों विद्वल हो रहे हैं और सब बैष्णव जन हरि ३ बोल रहे हैं ॥ ४१ ।। सिहासन पर विराज-मान विश्वस्मर प्रभु हसते हैं और प्रसन्न होकर जननी से कहते हैं।। ५२।। "अब तुम्हें विष्णा भक्ति हुई। श्रीअद्वैत के निकट अब श्रपराध नहीं रहा"।। ४३।। श्री मुख के इस अनुग्रह-वचन की सुनते ही फिर "जय जय" और "हार २" ध्वति होने लगी ।। ४४ ।। भगवान् शिक्षा गुरु हैं। वे जननी को लक्ष्य करके बैंड्लावापराध से सावधान करा रहे हैं।। ४५।। शास्त्र समृह भी कहते हैं कि शूलपाणि शिवजी के समान भी यदि वैष्णवों की निन्दा करता है तो वह भी नाश हो जाता है।। ५६।। (जैसा कि इस शास्त्र वाक्य में पहले कह आये हैं ) इसको न मान कर जो सज्जनों की निन्दा करते हैं, वे पापी जन्म २ में अपने कमों के दोक से मरते हैं।। ५७।। औरों की तो नया चले, स्वयं गौरसिंह की जननी का भी वैष्णवापराध माना गया ॥ ५८ ॥ यद्यपि वास्तव में विचार करने पर वह अपराध नहीं है, तथापि प्रभु उसे 'अपराध' करके ही कहते हैं ।। ५६ ।। शबी माला ने किसी कारण से धसंतृष्ट होकर कहां था-" छोग इनको अड त क्यों कहते हैं-इनको तो 'हैं त' कहना चाहिये।। ६०॥ अब मैं वहीं कथा कहता है। सावधान होकर सुनी।

सेइ कथा कहि जुन हइ सावधान। प्रसङ्घे कहिये विश्वरूपेर आख्यान ॥६१॥ अग्रज-विश्वरूप महाशय। युवन दुर्लभ रूप महा तेजोमय।।६२।। सर्व बाखे महाप्रमु परम-सुधीर। नित्यानन्द स्वरूपेर अभेद शरीर।।६३॥ तान कथा बुभी हेन नाहि नवहींपे। शिशु भावे थाके प्रभु बालक-समीपे।।६४।। एक दिन सभाग चिलला मिश्रवर। पाछे विश्वरूप पुत्र परम-सुन्दर।।६४।। भट्टाचार्यं सभाय चलिला जगन्नाथ। विश्वरूप देखि वड् कौतुक सभा'त ॥६६॥ एक भट्टाचार्य बोले "कि पढ़ छाओवाल"। विश्वरूप बोले "कि छु कि छु सभाकार" ॥६७॥ विजु-जाने केही किछ ना वलिल बार। मिश्र पाइलेन दु:ख, शुनि श्रहङ्कार ॥६८॥ निज-कार्यं करि मिश्र चलिलेन घर। पथे विश्वरूपेरे मारिला एक चढ़ ॥६६॥ "जे पुँचि पहिस् बेटा ! ताहा ना विलया । कि वोल बिलिल तुइ सभा-मामे गिया ॥७०॥ तोमारे त सभार हइल मूर्ख जान । आमारेओ दिल लाज कहि अप्रमारा ॥७१॥ परम-उदार जगलाथ महा भाग। घरे गेला पूत्र रे करिया वड़ राग। 10२॥ पुन विश्वरूप सेइ सभा माफे गिया। भट्टाचार्य-सभा'-प्रति वोलेन हासिया।।७३।। "तोमरा त आमारे जिज्ञासा ना करिला। बापेर स्थानेते मोर शास्ति कराइला ॥७४॥ जिज्ञासा करिते जाहा लय कारो मने। सभे मिलि ताहा जिज्ञासह ग्रामा' स्थाने'' ।।७५।। हासि बोले एक भट्टाचार्य "अन शियू। आजि जे पहिले ताहा वाखानह किछ्" ॥७६॥ वासानये सुत्र विश्वरूप भगवान्। सभार चित्तेते व्याख्या हइल प्रमाण ॥७०॥

इस प्रसंग में पहले श्री विश्वरूप का आख्यान कहता हूँ ॥ ६१ ॥ श्री विश्वरूप महाशय प्रभु के बड़े भाई थे। उनका रूप बड़ा तेजोमय और भवन-दूर्लभ था ॥ ६२ ॥ वे सब शास्त्रों के बड़े विद्वान् थे और श्रीनित्यानन्द स्वरूप से अभिन्न देह थे ।। ६३ ।। उनका शास्त्र-व्याख्या को समझने वाला नवद्वीप में कोई नहीं था-तथापि वे प्रभु वालकों के समीप वालक-भाव से ही रहते थे।। ६४।। एक दिन श्रीजगन्नाय मिश्र वर जब सभा को गये तो परम सुन्दर पुत्र विश्वरूप भी पीछे लग गये ।। ६४ ।। श्री जगन्नाश जी भट्टाचार्य पण्डितों की सभा में गये, तो विश्वरूप को देख कर सभा को बड़ा कीतुक हुगा। ६६।। एक भट्टाचार्य बोला-"बालक! क्या पढ़ते हो ?" विश्वकृष ने उत्तर दिया-"थोड़ा २ सब में से मैं जो पढ़ता है उसे मैं जानता हैं। मैं जो शास्त्र बस्तानता है, उसे औरों को नहीं कहता है।। ६७।। बालक समझ कर किसी ने कुछ नहीं कहा, पर उसके शहकार युक्त वचन का सनकर मिश्र जी को इ.ख हुआ।। ६८।। मिश्र जी अपना कार्य कर घर की चले और मार्ग में उन्होंने विश्वरूप को एक थप्पड मारा।। ६६।। (और वे डोले ) "वेटा! जिस पोथी को पढ़ता है उसे न बता कर तूने सभा में जाकर यह क्या शब्द कहा ?।। ७० । सभा ने यह जाना कि तुम मुर्ख हो और तुमने एक असत्य बात कह कर मुक्ते भी लिजित कर दिया"।। ७१।। भाग्य शाली परम उदार श्रीजगन्नाय तो पुत्र के उत्पर बड़ा कोध करके घर चले गये ॥ ७२ ॥ और विश्वरूप फिर से उस सभा में जा पहुँचे और हँस करके महाचार्य पण्डितों से वोले ।। ७३ ।। ग्राप लोगों ने मुझसे पूछा-ताछा तो कुछ की नहीं, वैसे ही पिता जी से मुझको दण्ड दिलवाया ॥ ७४ ॥ जिस किसी के मन में जो कुछ पूछना हो वह सब मिलकर मुझसे पूछ लें"।। ७४।। एक मट्टाचार्य हँसकर बोला, 'सुनो बालक ! झाज तुमने जो पढ़ा उसकी व्याख्या करों" ॥ ७६ ॥ भगवान् विश्वरूप ने सूत्र की व्याख्या की, कीर सवीं ने उस व्याख्या को प्रमारा-युक्त माना ॥ ७७ ॥ सब बोले-"सूत्र की श्रव्ही व्याख्या की" । प्रभू बोले-"मैंने तो घोला सभेइ बोलेन "सूत्र भाल वाखानिला"। प्रमु बोले 'भाण्डाइलुँ, किछु ना दुझिला" ॥७८॥ जत वाखानिल सब करिला खण्डन। विस्मय सभार चित्ते हुइल तखन ॥७६॥ एइ मत तिन बार करिया खण्डन। पुन सेइ तिन बार करिला स्थापन।।५०। 'परम मुबुद्धि' करि सभे वाखानिल । विष्णु माया मोहे केहो तत्त्व ना जानिल । ८१।। हेन मते नवद्वीपे वंसे विश्वरूप। भक्ति शून्य लोके देखि ना पाय कौतुक। मरा। व्यवहार मदे मत्त सकल संसार। ना करे बैटणव-यश-मञ्जल-विचार ॥=३॥ पुत्रादिर महोत्सवे करे वन-व्यय । कृष्या पूजा कृष्या धर्म वेहो ना जानय ॥ ५॥। जत अध्यापक सव-तर्क से वाजाने'। कुल्ला भक्ति कुल्ला पूजा-किलूइ ना माने ॥=४॥ यदि वा पढ़ाय केहा भागवत गीता । केहो ना वाखाने भक्ति, करे सूक्ष्म चिन्ता ॥=६॥ सर्व-स्थाने विश्वरूप ठाकुर वेड़ाय। भक्ति योग ना श्रुनिङ्गा बड़ दु:ख पाय ॥=७॥ सकले अद्वेतसिंह पूर्ण-कृष्ण शक्ति। पढ़ाइया बाशिष्ठ, वाखान' कृष्ण भक्ति।।५=।। अद्वैतेर व्याख्या बुक्ते, हेत कौन् आछे। वैष्णवेर अग्रगण्य निदयार माफे ॥ ६१। चारि दिगे विश्वरूप पाय मनो दु:ख । अह तिर स्थाने सवे पाय प्रेम सुख ।। ६०।। निरविध थाके प्रभु ग्रह तेर सङ्गे। विश्वरूप-सिहत सह त वैसे रङ्गे।।६१।। परम-बालक प्रभु गौराङ्ग मुन्दर। कुटिल-कुन्तल, • वेश अति मनोहर।। £२।। मा'ये बोले "विश्वस्भर ! जाह रड़ दिया। तोमार भाइरे झाट आनह डाकिया" ॥६३॥ मा'येर आदेशे प्रभु धाय विश्वम्भर। सत्वरे ग्राइला-यथा अर्दंतर घर॥६४॥

दिया गर आप लीग न समझ पाये" ।। ७८ ।। (ऐपा कह कर ) जो कुछ व्याख्या की थी उसे सब खण्डन कर डाला, तब तो सबके चित में बड़ा विस्मय हुआ। ७६॥ इस प्रकार तीन बार खण्डन करके फिर उसी की तीन बार स्थापना कर दी।। द०।। तब तो ''तुन परम मुद्रुद्धि मान् हो'' कह कर सब प्रशंसा करने लगे, परन्तु विष्णु माया से मोहित होने से तत्त्व ( यथार्थ बात ) कोई न जान पाया ॥ ८१ ॥ इस अकार श्रीविश्वरूप तबद्वीप में बास करते हैं पर लोगों को भक्ति शून्य देखकर आनन्द नहीं पाते हैं ॥ पर ॥ सब संसार व्यवहार के मद मे मतवाला बना हुआ है और वैष्णार्वों के मंगल गय यश का विचार नहीं करता है ।। =३ ।। ( यथा:- ) पुत्रादिकों के महोत्सव में तो संसार धन व्यय करता है पर कृष्ण-पूजा, कृष्ण-धर्म को कोई नहीं जानता है।। 🖘 ।। जितने भी अध्यापक हैं वे केवल तर्क पूर्ण व्याख्या ही करते हैं, श्रीकृष्ण भक्ति और थोक्रुष्ण पूजा-कुछ भी नही मानते हैं।। ५४।। यदि कोई भागवत, गीता आदि पढ़ाते भी हैं, तो वे भी भक्ति को नहीं वलानते हैं, केवल सूक्ष्म विचार ही किया करते हैं।। पद ।। प्रभु विश्वरूप (इन) सब स्थानों में आते जाते रहते हैं परन्तु भित्रयोग की चर्चा कही भी न सुन पाने से बड़ा दु:ख पाते हैं।। ७।। उस समय श्रीकृष्ण की पूर्ण शक्ति रूप श्रीबद्दीत सिंह ही एक ऐसे थे जो योग वाशिष्ठ, पढ़ाते हुए भी श्री कृष्ण भक्ति बखाना करते थे ॥ ८८ ॥ श्रीअद्वात की व्याख्या समझ सुके ऐसा ( निदया में ) कौन हैं। वे निदया में वैध्यावों में अग्रगण्य हैं।। दर्ध।। चारों ओर से विश्वरूप मन में बेवल दृ:ख ही पाते हैं, केवल एक श्रोअद्वेत के निकट ही उन्हें प्रेम भक्ति का सुख मिलता है।। ६०।। ( ग्रतएव ) वे सदा श्रीग्रद्वेत प्रभु के साथ रहते हैं, और श्रोग्रह त भी श्रीविश्व रूप के साथ बड़े ग्रानन्द में रहते हैं।। ६१।। ( उस समय ) गौर सुन्दर निपट बालक हैं, घुँघराले केश हैं, मनोहर वेश है।। ६२॥ मा शबी कहती हैं-"विश्वमभरें! जा तो दौड़कर ! अपने भाई को झट बुला कर ले मां''।। ६३।। माता के मादेश पर प्रभु विश्वम्भर दौड़

विस्माद्धे अर्दंत वैदिया भक्त गण । श्रीवासादि करिया जतेक महाजन ॥ १५॥ विश्वम्भर बोले "भाइ! मात खाओसिया। विलम्ब ना कर," बोले हासिया हासिया ॥६६॥ हरिल सभार चित्त प्रमु विश्वस्भर। सभेइ चा' हेन रूप परम-सुन्दर।।६७।। मोहित हइया चा'हे अह त-आचार्य। सेइ मूख चा'हे सब परिहरि कार्य। १८॥ एइ मत प्रति दिन मा'येर आदेशे। विश्वरूप डाकिवार छले प्रभु आइसे ॥६६॥ विन्तये शर्द्वंत मने-देखि विश्वम्मर। "मोर चित्त हरे' शिश् परम-सुन्दर ॥१००॥ मोर वित्त हरिते कि पारे ग्रन्थ जन। एव वा मोहोर प्रभु मोहें मोर मन ।।१०१।। सर्व मूत-हृदय ठाकुर विश्वम्भर । निन्तिते अद्वैत झाँट चलि जाग वर ।।१०२।। निरविध विश्वरूप अद्वैतर सङ्गी। छाड़िया संसार सुख गोङायेन रङ्गी। १०३॥ विद्वरूप-कथा भ्रादि खण्डे से विस्तार। धनन्त-चरित्र नित्यानन्द कलेवर ॥१०४॥ ईरवरेर इच्छा सर्वे ईश्वर से जाने । विश्वरूप संन्यास करिला कथो दिने ।'१०४॥ जगते विदित नाम 'श्रीशङ्करारण्य'। चलिला अनन्त-पथे वैष्ण्वाग्रगण्य । १०६॥ करि दण्ड ग्रहन चलिला विश्वरूप। आइर विदरे निरविध शोके वृक ।।१०७।। मने मने गरों अह हइया सुस्थिर। "अह त से मीर पुत्र करिला बाहिर"।।१०८।। तथापिह आइ वैष्णवापराध-भये। किछ ना बोलये मने महा दुःख पाये।।१०६।। विश्वम्भर देखि सब पासरिला दु:ख। प्रभुष्यो मा'येर बड़ वाढ़ायेन सुख ॥११०॥ दैवे कथो दिने प्रभु करिला प्रकाश। निरवधि अद्वैतेर संहति विलास।।१११।।

कर जाते हैं और शोध ही श्रीयद्वीत के घर जा पहुँचते हैं।। ६४।। श्रीवास आदि जितने भक्त महानुभाव हैं, वे सब श्रीप्रद्वीत को घेर कर बैठे हैं।। १५।। विश्वम्भर आकर कहते हैं-"भैथ्या! भात खाने चलो, देर मत करो"-ऐसा हँस २ कर बोले ।। ६६ ।। प्रभु विश्वम्भर सबका चित्त हर लेते हैं सभी उस परम सुन्दर रूप को देखने लगते हैं।। ६७।। श्री श्रद्धैताचार्य भी मोहित होकर देखते हैं,-सब कार्य त्याग कर उस मुख को देखते हैं ।। ६८ ॥ इस प्रकार प्रति दिन मःता के श्रादेश से विश्वरूप को ब्लाने के बहाने प्रभु आते (जाते) हैं ।। ६६ ।। उनको देखकर श्रीअइ त मन में चिन्ता करते हैं कि "पह बालक तो परम सुन्दर है, यह तो मेरा चित्त हरए। कर लेता है" ।। १०० ।। "मेरे चित्त को श्रीर कौन हर सकता है ? क्या यह मेरा अभु है जो मेरे मन को मोह रहा है ?"। १०१ ।। ऐसी चिन्ता में पड़े हए श्रीअद्धेत की चट्ट छोड़कर मंद्र ही सर्व-भूत अन्तर्याणी प्रभू विश्वमभर चले जाते हैं । १०२ ।। उघर श्रीविश्वरूप संसार के सुख को छोडकर निरन्तर श्रो अद्वाचार्य के साथ अपना दिन आनन्द से बिताते हैं।। १०३।। श्रीविश्वरूप की कथा अदि खण्ड में विस्तार से विश्वत है। श्रीतिस्थानन्द से अभिन्न श्रीविश्वकृप के अवन्त चरित्र है।।१०४।। ईश्वर की इच्छा ईश्वर ही जानते हैं, विश्वरूप ने भी कुछ दिनों में संन्यास से लिया।। १०५॥ जगत में वे श्री राष्ट्ररारण्य के नाम से प्रसिद्ध हए । बैब्लाव-प्रधान श्री शंकरारएयम् अनन्त के पथ पर चल दिये ॥१०६। श्रीविश्वरूप दण्ड ग्रहण करके चले गए, इधर शची माता की छाती शोक से निरन्तर विदीर्ण होने लगी ॥ १०७ ॥ शवी माता मुस्थिर होने पर, मन-मन में विचार करती हैं कि 'इस श्रद्धत ने ही मेरे पृत्र की ब हर निकाला है"।। १०८ ।। तथापि वैष्णवापराध के भय से शची माता कुछ नहीं कहती हैं, पर उनके मर में बड़ा भारी दु: ख है।। १०६।। श्रीविश्वम्भर को देख २ कर वे सब दु:ख भूल जाती हैं और प्रभु भी माता जी का बड़ा सुख बढ़ाते हैं ।। ११० ।। दैवयोग से कुछ दिनों में प्रभु ने अपना आत्म-प्रकाश किया और

छाड़िया ससार सुख प्रभु विश्वस्भर। लक्ष्मी परिहरि थाके अईतिर घर॥११२॥ ना रहे गृहेते पुत्र-हेन देखि आइ। "एहो पुत्र निला मीर आचार्य गोषात्रि" ।।११३॥ सेइ दु:खे सवे एइ वलिलेन आइ। "के बोले 'अद्वैत'-द्वैत' ए बड़ गोसान्ना !!११४॥ चन्द्र सम एक पुत्र करिया बाहिर। एहो पुत्र ना विलेन करि वारे स्थिर॥११४॥ अनाथिनी-मोरे त काहारी नाहि दया। जगतेरे अद्वौत, मोरे से द्वौत-माया" ॥११६॥ सवे एइ अपराध, ग्रार किछु नात्रि । इहार लागिया भक्ति ना देन गोसाञ्चि ॥११७॥ ए-काले जे बैष्णवेरे 'बड़' 'छोट' बोले । निश्चिन्ते थाकुक् से जानिव कथी काले । ११=॥ जननीर लक्ष्ये शिक्षा गुरु भगवान्। वैष्णवापराघ करायेन सावधान ॥११६॥ चैतन्य सिहेर आज्ञा करिया लङ्कात । ना बुझि वैष्णव निन्दे' पाइव वन्धन ।।१२०॥ ए कथार हेत् किछ श्न मन दिया। जे निमित्त गौरचन्द्र करिलेन इहा ॥१२१॥ क्रिकाल जानेन प्रभू श्रीशचीनन्दन । जाने-सेविवेक श्रद्धं तेरे दृष्ट गण । १२२।। अद्वैतेरे गाइवेक 'श्रीकृष्ण' करिया। जत किछ् बैष्ण्वेर वचन लङ्खिया ॥१२३॥ जे बलिव ंग्रह तेरे 'परम-बैष्णव'। ताहारेइ वैदिया लिङ्कव पापी-सब ॥१२७। से-सब-गरोर पक्ष अद्वैत घरिते। अतएव शक्ति नाहि-ए दण्ड देखिते ॥१२४॥ सकल सर्वज्ञ-चूड़ामिए। विश्वम्भर। जानिला-'विलम्बे हइवेक बहुतर। १२६॥ अतएव दण्ड .देखाइया जननीरे। साक्षी करिलेन ग्रद्धंतादि वैष्णावेरे। १२७॥

श्रीअहै त के सहित निरन्तर मित्ति-विलास करने लगे ।। १११ ।। प्रभु विश्वाभर ंसंसार-सुख तथा श्री छहमी देवी को त्याग कर श्रीअद्धेत के घर रहने लगे।। ११२।। यह देखकर कि पुत्र घर पर नहीं रहता है शची मा बोलीं-"मेरे इस पुत्र को भी श्राचार्य गुसांई ने ले लिया" ।। ११३ ॥ केवल : इसी दु:ख के कारण शची माता बोलीं-"इन गुसाई को अर्द्धत ( प्रयात् द्वीत-भाव-शून्य समदर्शी ) कौन कहता है, ये तो बड़े "द्वीत" ( भेद भाव कारी ) हैं।। १९४।। इन्होंने चन्द्रमा के समान मेरे एक पुत्र को घर से बाहिर किया, अब इस पुत्र को स्थिर नहीं रहने देते हैं।। ११४।। "मुझ अनाथिनी पर किसी की दया नहीं है। इसीसे जगत् का अहीत मेरे लिये हीत माया है" ( भेद भाव का सूल है ) ॥११६॥ बस राची माता का केवल यही अपराध था, और कुछ नहीं था, कि जिसके लिए प्रभु ने उनको भक्ति प्रदान नहीं की थी।। ११०॥ फिर ग्राज कल जो बैब्जवों की 'बड़ा' "छोटा" करके कहते है, वे भले ही निश्चिन्त रहें, पर कुछ दिन में सब जान जायेंगे (कि इस अपराध का क्या परिणाम होता है)।। १९ =।। अतएव जननी को लक्ष्य करके शिक्षा गुरु भगवान् गौरचन्द्र वैष्णवापराघ से सावधान कराते हैं।। १ ६ ।। श्रीचंतन्य सिंह की साज्ञा को उल्लंघन करके जो विना सममे-नू भी बैष्णवों की निन्दा करते हैं, वे बन्धन में पड़ेंगे ॥ १२० ॥ जिस कारण से श्री गौरचन्द्र ने ऐसा (माता को दण्ड) किया, इस कथा का जो हेतु है, इसे ध्यान पूर्वक सुनी।। १२१।। प्रभु श्रीश्चीनन्दन तीनों काल को जानने वाले हैं। वे जानते हैं कि दुष्ट लोग श्रीअद्वैत की सेवा करेंगे।। १२२।। वे वैष्णावों के सब वचनों का उल्लंघन करके श्रीअद्वैत को 'श्रीकृष्ण' कह कर गायेंगे।। १२३॥ सीर जा श्रीयद्वैत को "परम वेष्णव" कहेंगे, उसी को सब पापी घेर कर सतायेंगे ॥ १२३ ॥ परन्तु इस दण्ड का देख लेने के पश्चात् फिर श्रीश्रद्धैत उन सब लोगों का पक्ष नहीं ले सकेंगे ।। १२५ ।। सब सर्वज्ञों के चूडामिए। श्रीविश्वम्भर जान गये कि विलम्ब के कारण बहुत से (ऐसे लोग) हो जायँगे ।। १२६ ।। अतएवं माँता के प्रति दण्ड दिखला कर श्रीअद्वैतादि दैष्णवों को साक्षी बना लिया।। १२७।। जिसके गरा (परिकर)

वष्एादेर निन्दा करिवेक जार गरा। तार रक्षा-समर्थ नहिव कोन जन।।१२=।। वैष्णाव निन्दक गरा जाहार आश्रय। ग्रापनेह एड़ाइते ताहार संशय।।१२६। बङ् अधिकारी हय-आपने एडाय । क्षुद्र हैले-गरा सह अधः पाते जाय ।।१३०।। चैतायेर दण्ड ब्रिझ वारे शक्ति कार। जननीर सक्ये दण्ड करिला सभार।।१३१।। जे वा जन प्रद्वतिरे 'बैब्जाव' बलिते । निन्दा करे, दुन्द करे, मरे भाल मते ।।१३२।। सर्व प्रभु गौराष्ट्र मुन्दर महेश्वर । एइ वड स्तुति जे 'ताहान अनुचर' ॥१३३॥ नित्यानन्द स्वरूपे से निष्कपट हैया। कहिलेन गौरचन्द्र 'ईश्वर' करिया। १३४।। नित्यानन्द-प्रसादे से गौरचन्द्र जानि । नित्यानन्द-प्रसादे से वैष्णावेर चिनि ।।१३४।। नित्यानन्द-प्रसादे से निन्दा जाय क्षय । नित्यानन्द-प्रसादे से विष्णु भक्ति हय । १३६॥ निन्दा नाहि नित्यानन्द-सेवकेर मुखे। यहनिश चैतन्येर यश गाय सुखे। १३३।। नित्यानन्त्र भृत्य सर्वे दिगे सावधान । नित्यानन्द भत्येर 'चैतन्य' धव प्रारा । १३८॥ अल्प-भाष्ये नाहि हव नित्यानन्द-दास । जाहारा संग्रीयाय गौरचन्द्रेर प्रकाश ॥१३६॥ जे जन शुन्ये विश्वरूपेर आख्यान । से हय अनन्त दास नित्यानन्द प्रारा ॥१४०॥ नित्यानन्द विश्वका-अभेद-शरीर। ग्राइ इहा जाने, ग्रार कौन महा धीर।।१७१॥ जय नित्यानन्द-गौरचन्द्रेर . शयन । जय जय नित्यानन्द सहस्र वदन ॥१४२॥ गौड़ देश-इन्द्र जय नित्यानन्द-राय। के पाय चंतन्य विने तोमार कृपाय ॥१४३॥ नित्यानन्द-हेन प्रभु हाराय जाहार । कोथाग्रो जीवने सुख नाहिक ताहार ।।१४४।।

वैष्णावों की निन्दा करेंगे, उसकी रक्षा करने को कोई समर्थ नहीं होगा ।। १२८ ।। जिसके आश्रय में वैष्णव निन्दक गरा है, उसको स्वयं अपने को बचाने में संशय है।। १२६।। वह यदि बड़ा अधिकारी है तो अपने को बचा लेता है, और यदि क्षुद्र है तो अपने परिकर सहित अधोगति को प्राप्त होता है 119३० 11 श्री बैतन्य के दण्ड को समझने की किसकी बक्ति है। प्रभू ने जननी की लक्ष्य बनाकर सबको दण्ड दिया।। १३१।। जो जन श्रीअद त को "बैष्णव" कहने पर निन्दा करता है, कलह सचाता है, वह समूल नष्ट हो जाता है ।। १३२ ।। श्रीगौरांग सुन्दर सबके प्रमु हैं, महेश्वर हैं । उनका अनुचर होना ही सबसे बड़ी स्तुति है ॥१३३॥ श्रीगौरचन्द्र ने नित्यानन्द स्वरूप के लिये निष्कपट भाव से "ईश्वर" कहा है।। १३४ । श्रीनित्यानन्द की क्रपा से (में) श्रीगौरवन्द्र को जानता हूँ और श्रीनित्यानन्द की ही कुग से (मैं) देख्एवों को पहचानता हूँ ॥ १३४ ॥ श्रीनित्यानन्द की क्रुपा से निन्दा-दोष का क्षय होता है । श्रीनित्यानन्द की क्रुपा से जिल्ला मिक होती है।। १३६।। श्रीनित्यानन्द के सेवकों के मुख में निन्दा नहीं होती। वे तो दिन-रात सुख से श्रीचंतन्य का यश गाया करते हैं।। १३७। श्रीनित्यानन्द का सेवक सब ओर से सावधान रहता है। नित्यानन्द के सेवक के धन, प्राण् ''श्रीचैतन्य'' होते हैं ।। १३८ ।। श्रीनित्यानन्द का दास कोई ग्रह्म भाग्य से नहीं होता है। जो श्रीगीरचन्द्र के आत्म प्रकाश को मानते हैं।। १३६।। श्रीर जो जन श्रीविश्वरूप की कथा को सुनते हैं, वे श्री अनन्त देव श्रीनित्यानन्द के दास एवं प्रारा होते हैं।। १४० ।। श्रीनित्यानन्द ग्रीर श्रीविश्वरूप के शरीर में भेद नहीं-ये दोनों एक ही हैं-यह शची माता जानती हैं और कोई २ महानुभाव जानते हैं ।१४१। श्रीगौरचन्द्र की राज्या श्रीनित्यानन्द की जय हो। सहस्र वदर्ग श्रीनित्यानन्द की जय हो, जय हो।। १४२।। गौंड-देश के इन्द्र श्रोनित्यानन्द राय की जय हो। तुम्हारी कृपा के बिना श्रीचैतन्य देव को कीन पा सकता है।। १४३।। जिसने श्रीनित्यानन्द जैसे प्रभु को गर्वो दिया है उसके लिये जीवन में कहीं भी सुख नहीं है

हेन दिन हइव कि चैतन्य-निताइ। देखिव कि पारिषद-सहे एक-ठाँइ।।१४४॥ श्रामार प्रभुर प्रभु गौराङ्ग सुन्दर। ए इड़ भरसा चित्ते धरिये अन्तर।।१४६॥ अहँ त चरणे मोर एइ नमस्कार। तान प्रिय ताहे मित रहुक आमार।।१४७॥ श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्त चान्द जान। वृन्दावन दास तछ पद युगे गान।।१४५॥

# अथ तेईसवाँ अध्याय

जय जय शीक्रष्ण चैतन्य गुण निश्चि। जय विश्वम्भर जय भवादिर विश्वि।। जय जय नित्यानन्द-प्रिय द्विज राज। जय जय चैतन्येर अकत-समाज।। रा। हेन मने नवद्वीपे प्रभु विश्वम्भर। कीड़ा करे, नहे सर्व-नयन-गोचर।। रा। दिने दिने महानन्द नवद्वीप पुरी। वैकुण्ठ नायक विश्वम्भर अवतरि।। था। प्रियतम नित्यानन्द सङ्गे कुत्रहों। भकत समाजे निज-नाम-रसे खेले।। द्या प्रति दिन निशा भागे करये कीर्तन। भक्त-विने थाकिते ना पाय अन्य जन।। द्या एत बड़ विश्वम्भर शक्तिर महिमा। त्रियुवने लिख्निते ना पाय अन्य जन।। द्या एत बड़ विश्वम्भर शक्तिर महिमा। त्रियुवने लिख्निते ना पारे केहो सीमा।। अगोचरे दूरे थाकि मिलि दश-पाँच। मन्द मात्र बोले, यम घरे जाय पाछे।। द्या केहो बोले 'कलियुगे किसेर वैष्णव। जत देख-हेर पेट पोषा गुला सव''।। ६।। केहो बोले 'ए-गुलार वान्यि हाथ-पाय। जले केलि. जीये यदि, तवे घन्य गाय।। १०।।

ा १४४ ।। क्या ऐसा भी दिन होगा कि जब पार्षदों के संहित श्रीचैतन्य-तित्यानन्द के एक ठौर में दर्शन् करूँ गा १ ।। १४४ ।। भेरे प्रमु के प्रमु श्रीगौरांग सुन्दर हैं—बस में प्रपत्ने अन्तस् चित् में यही एक बड़ा भरोसा रखता हूँ ।। १४६ ।। श्रीअद्वात के चरणों में मेरा यह नमस्कार है। उनके प्रिय में मेरी मित बनी रहे ।। १४७ ।। श्रीकृष्ण चैतन्य और श्रीनित्यानन्द चाँद को प्रपत्ता सर्वस्व जानकर बुन्दावन दास उनके चरणा युगल का यश गान करता है। १४८ ।।

इति—शची देवी का वैष्णवापराध खण्डन नामक बाइसवाँ अध्याय ।।

गुण निधि श्रीकृष्ण चैतन्य की जय हो। विश्वम्मर की जय हो। महादेव आदि के जो विधाला (ईर्वर) हैं उनको जय हो। श्रीतित्यानन्द के प्रिय द्विजराज की जय हो। श्रीकृष्ण चैतन्य के भक्त समाज को जय हो जय हो। १।। २।। इस प्रकार विश्वम्भर प्रभु नवद्वीप में क्रीड़ा कर रहे हैं, पर उसका दर्शन सर्व सावारण को नहीं होता है।।३।। नबद्वीप पुरी में दिन प्रति दिन महा धानन्द हो रहा हैं। (कारण िक) वैकुण्ड नायक विश्वम्भर देव अवतार लेकर अपने प्रियतम नित्यानन्द सहित भक्त समाज में अपने नाम का कौतुहरू पूर्वक रसास्वादन करते हुये क्रीड़ा कर रहे हैं।। ४॥ ५॥ वे प्रति दिन रात्रि के समय क्रीतंन करते हैं। उसमें भक्त जनों के अतिरिक्त और कोई नहीं रहने पाता है।। ६।। विश्वम्भर देव की शक्ति की इतनी बड़ी महिमा है कि कोई उसका उल्लंबन नहीं कर सकता ( अर्थाव संकीतंन स्थल पर और कोई प्रवेश कर नहीं सकता )॥ ७॥ ( अतः कीर्तन से ) दूर जहाँ दिखायी न दें, वहाँ रहकर दस पाँच लोग निन्दा करते हैं, ऐसे लोग पीछे नरक को ही प्राप्त होते हैं।। ६।। कोई कहता है "क्तियुग में वैष्याव कैसा? जितने ( वैष्णव ) देखते हो, सब अपना पेट पालने वाले हैं"।। ६।। कोई कहता है "इनके हाथ-पाँवों को बाँध कर इन्हें जल में फोंक दो। जो ये जीते रह जायै तो हम इनको धन्य ( वैष्णव ) कहेंगे,।। १०।।

केहो बोले सारे भाइ ! जानिह निश्चित । ग्राम-खान लुटाइव निमाज्ञि पण्डित'' ।।११।। भय देखायेन सभे देखिवार तरे। अन्तरे नाहिक भाग्य, चातुरी किसेरे।। १२॥ सङ्कीर्शन करे प्रभू वाचीर नन्दन। जगतेर निला वृत्ति करेथे शोधन।।१३॥ देखिते ना पाय लोक, करे अनुताप। सभेद 'अभाग्य' विल छाड़ये निश्वास ॥१४॥ केहो वा काहारो ठाञा परिहार करे। सङ्गोपे कीर्रात गिया देखिवार तरे ॥१५॥ 'प्रभु से सर्वत' इहा सर्व-दासे जाने। एइ भये केहो कारे ना लय से-स्थाने ।।१६।। एक ब्रह्मचारी सेइ नवहीपे देसे। तपस्वी परम साधु वसये निर्दोषे।।१७॥ सर्वं काल पय-पान, ग्रन्न नाहि खाय। शुनिते कीर्त्तंन वित्र देखिनारे चाय।।१८।। प्रभु से दुयार दिया करचे कीर्लन। प्रवेशिते नारे भक्त-विने धन्य जन।।१६।। सेइ बिप्र प्रति दिन श्रीदासेर स्थाने। नृत्य देखिबार लागि साधये आपने।।२०॥ "तुमि यदि एक दिन कृषा कर' मोरे। आपने लझ्या जाओ वाडीर भितरे।।२१॥ तवें से देखिते पाङ परिष्ठतेर नृत्य। लोचन सफल करों, हुङ क्रस्य ऋस्य"।।२२:। एइ मत प्रति दिन सायमे ब्राह्मण । आर दिन श्रीनियास बिलला मे बचन ॥२३॥ 'तोमारे त जानि सर्व काल बड़ भाल। ब्रह्मचर्ये फलाहारे गोडाह्ला काल ॥२४॥ कीन पाप नाहि जानि तोषार शरीरे। देखिवार तोमार आख्ये अविकारे ॥२४॥ प्रभूर से आज्ञा नाहि केही जाइ बार । 'संगीपे थाकिवा' एइ वलिखुँ तोमारे ॥२६॥ एत बिल बाह्यसोरे लद्या चिलला। एक दिने आड़ हइ संगोपे थाकिला ॥२७॥

कोई कहता है" घरे भाई ! यह निश्चय जान लो कि यह निमाइ पंडित गाँव लुटवा देगा"।। ११।। इस प्रकार वे सब लोग कीर्तन के दर्शन पाने के लिये भय दिखलाते हैं, पर उनका सौभाग्य कहाँ जो दर्शन पा सकें, फिर चतुराई से क्या होता है ॥ १२ ॥ शचीनन्दन प्रभु संकीर्तन करते हैं-उसके द्वारा जगत की चिस बुत्ति का शोधन करते हैं ।। १३ ।। लोग उस संकीर्तन को देख नहीं पाते हैं, इससे - वडा पछतावा करते हैं, अपने को 'अभागा' कहकर सभी लम्बी साँसें छोड़ते हैं।। १४।। कोई तो छिप कर सकोतंन जा देखने के लिये किसी के निकट प्रार्थना करते हैं।। १५।। (परन्त् ) प्रमु के सब भक्त जन यह जानते हैं कि वे प्रमु सर्वेज्ञ हैं। इस भय के कारण कोई किसी को संकीर्तन के स्थान पर नहीं ले जाता है।। १६।। उसी नवडीप में एक ब्रह्मचारी रहता था। वह बड़ा तपस्वी साधू था तथा निर्दोष जीवन विताता था।। १७।। वह सदा दूध ही पीता और ग्रन्न नहीं खाता था, वह प्रभु का कीर्तन देखना-सुनना चाहता था ।। १८ ।। परन्तु वे प्रभु सो द्वार बन्द करके ही कीर्तन किया करते। वहाँ भक्त बिना और कोई प्रवेश ही नहीं कर पाता था।।१६॥ वह बाह्मण संकीर्तन के दर्शन कर पाने के लिये प्रति दिन श्रीवास के निकट विरोधी-कीया करता । २०॥ (वह कहा करता कि) "यदि तुम एक दिन कृपा करके मुक्ते अपने घर के भीतर ले चलो तो कहीं मैं निमाई पंडित का वह नुत्य देख सकूँ, ग्रीर अपने लोचन सफल करूँ, और कृत कृत्य हो जाऊँ" ।। २१ ॥ २२ ॥ इस प्रकार वह ब्राह्मण नित्य प्रति श्रीवास को मनाया करता । अन्त में एक दिन श्रीवास ने यह बचन कहा. "मैं तुम्हें जातता हैं, तुम सो सदा से ही बड़े सज्जन हो, ब्रह्मचर्य-सहित फलाहार करते हुये तुमने अपनी क्षायु विताई है।। २३ ।। २३ ।। ( "अतएव ) मैं जानता हूँ कि तुम्हारे वारीर में कोई पाप नहीं है और (संकीर्तन) देखने का तुमको अधिकार है।। २५।। पर वहाँ जाने के लिये किसी को प्रभु की आज्ञा नहीं है। (अतएक) ि क करके रहना-यह मैं तुमसे कह रखता हैं"।। २६।। इतना कहकर वे ब्राह्मण को ले

नृत्य करे चतुर्दश सुवनेर नाथ। चतुर्दिगे महाभाग्य वन्त वर्ग साथ।।२८॥ 'कुष्ण राम मुकुन्द मुरारि वनमाली। सभेइ गायन्त हइ महा कुतूह्ली।।२६॥ नित्यानन्द-गदाधर धरिया बेडाय। स्नानन्दे अर्डंत सिंह चारि दिने धाय।।३०।। परानन्द सुखं केही वाह्य नाहि जाने। वैक्कुण्ठ नायक नृत्य करये आपने।।३१।। हरि बोल हरि वोल हरि बोल भाइ। इहा वह ग्रार किछ ग्रुनिते ना पाय।।३२॥ अश्रु, कम्प, लीम हर्ष, सचन-हॅकार। के कहिते पारे विश्वम्भरेर विकार॥३३॥ सर्वजेर चूड़ामिंगा विश्वम्भर-राय । जाने 'विप्र लुकाइमा आछमे एथाम' ॥३४॥ रहिया रहिया बोले प्रभु विश्वम्भर । "आजि केने प्रेम योगे ना पाङ निर्भर ॥३४॥ केहो नि आसिया आछे वाड़ीर भितरे। किछु नाहि वुझों, सत्य कह देखि मोरे।।३६॥ भय पाइ श्रीनिवास बोलये वचन। पाषण्डेर इथे प्रभु ! नाहि आगमन।।३७।। सवे एके बहाचारी-वड़ स्वाहाण। सर्व काल पय:पान-निष्पाप-जीवन ॥३=॥ देखिते तीमार तृत्य थद्वा ताँर वड़। निभृते आछ्ये प्रभु! जानिञाछ दढ़''।।३२।। शुनि कोधावेगे बोले प्रभु विश्वम्भर । ' झाट झाट वाडीर बाहिर निञा कर' ॥४०॥ मोर नृत्य देखिते उहान कौन शक्ति। पय:पान करिले कि मोहे हय भक्ति"।।४१।। दुइ मुज तुलि प्रभु मङ्ग लि देखाय। पयः पाने केही मोरै देखित ना पाय ॥४२॥ चग्डालेही मोहीर शरण यदि लय । सेही मोर, मुङ्गि तार, जानिह निश्चय । ४३॥ संन्यासीओं यदि मोर ना लय शरण। सेहो मोर नहे, सत्य वलिलुँ वचन ॥ १४॥

चले । वह जाकर एक ग्रोर ओट में छिप रहा ॥ २७ ॥ (उधर) चतुर्वश सुवन पति प्रभु मृत्य कर रहे हैं, साथ में चारों स्रोर महा भाग्यवान गरा हैं।। २=।। सब बड़े कौतुहल पूर्वक गा रहे हैं' कुष्एा राम मुरारि बनमाली"।। २१।। नित्यानन्द गदाधर को पकड़े हुये घूम रहे हैं श्रीर श्रद्वैताचार्य चारों श्रोर श्रानन्द में चक्कर काट रहे हैं ॥ ३० ॥ परानन्द सुख में तल्लीन किसी को बाहर की सुब नहीं है । स्वयं वैकुण्ठ नायक आप जो तृत्य कर रहे हैं।। ३१।। "हॉर बोल हरि बोल हरि बोल माई" इस युन की छोड़ और कुछ मुनायी नहीं पड़ता।। ३२।। विश्वमभर देव के अश्रु, कम्प, रोम हर्ष, गम्भीर हुँकार आदि भाव विकारों को कीन वर्णन कर सकता है।। ३३।। विश्वम्भर राय सर्वज्ञ-शिरोमिए। हैं। जानते हैं कि यहाँ एक विश छिपं कर बैठा है।। ३४।। ( अतएव ) रुक रुक कर विश्वम्भर प्रभु कहते हैं "आज कीर्तन में उतारी तर अधिक प्रेम क्यों नहीं प्राप्त ही रहा है।। ३५।। कुछ समझ में नहीं आता। क्या कोई बाहर का आदमी चर भीतर आदा है-सच तो बताओ मुभे"।। ३६॥ श्रीवास डर कर कहते छमे, "प्रभो ! यहाँ कोई निन्दक विमुख तो नहीं भाषा है।। ३७ ॥ केवल मात्र एक ब्रह्मचारी,-जो वड़ा सुज्जन ब्राह्मरा है, सदा दूध ही पीला है, जीवन जिसका निष्पाप है, आप के दर्शन के लिये उसमें बड़ी श्रद्धा है-वह तो एकान्त में अवस्य बैठा हुआ है प्रभो !"।। ३८ ।। ३६ ।। रनते ही कोवावेश में भर कर विश्वम्भर प्रभु बोले "तुरन्त निकाल बाहर करों घर से उसे ।। ४० ।। मेरा नृत्य देखने की उसमें शक्ति ही क्या है ? दूध पीने से ही क्या मुझमें भक्ति हो जाती है।। ४१।। फिर दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर अंगुलो से अपने की दिखलाते हुए बोले, "दूध पीने से कोई मुक्ते नहीं पाता है। यर यदि चण्डाल भी मेरी शरण लेवे, तो वह भी मेरा है और मैं उसका हूँ यह निश्चय जान लो।। और यदि संन्यासी भी मेरी शरण नहीं लेता है तो वह भी मेरा नहीं है, यह मैंने सत्य कहा है।। ४२-४४।। भला राजन्द्र बानरों और गोपों ने कौन सा तप किया था ? बताओं तो सही,

गजेन्द्र-वानर-गोप कि तप करिल। बोल देखि तारा मोरे कि तपे पाइल। १४१। अमुरेओ तप करे, कि हम ताहार। विने मोर शरण लड़ले नाहि पार''। १४६।। प्रभु बोले 'प्यःपाने मोरे नाहि पाइ। सकल करिमुँ चुर्ण, देखिवा एथाइ''। १४६।। महा भये ब्रह्मचारी हइला बाहिर। मने मने चिन्तमे बाह्मण महाधीर। १४६।। 'एइ मोर भाग्य वड़ जे किछु देखिलुँ। अपराध-अनुरूप शास्तओ पाइलुँ। १४६।। अद्भुत देखिलुँ नृत्य, अद्भुत क्रन्दन। अपराध-अनुरूप पाइलुँ तर्जन''। १५०।। सेवक हइले एइ मत बुद्धि हय। सेवके से प्रभुर सकल दण्ड सम । १६१।। एइ मत चिन्तिया चिनते विष्र वर। जानि लेन अन्तर्यामी श्रीगौर सुन्दर। १४२।। इशक्या आनिया पुन करणा सागर। पाद पद्म दिला तार मस्तक-उपर। १६३।। प्रभु दोले ''तप' करि ना कारेह बल। 'विष्णु भक्ति सर्वे श्रेष्ठ' जानिह केवल। ११४।। एक पुस्तक में अतिरिक्त पाठ—''श्रानन्दे कन्दन करे सेइ विष्रवर।

प्रभूर करुणा गुरा स्मरे निरन्तर"।।

'हरि' विल सन्तोषे सकल भक्त गण। दण्डवत् हृदया पिंड्ला ततक्षण्।।११।।
श्रद्धां करि जे जन शुन्षे ए रहस्य। गौरचन्द्र प्रभु ताँरे मिलिव अवश्य।।१६।।
श्रद्धां चारि-प्रति कृपा करिया ठाकुर। आनन्द आवेशे नृत्य करेन प्रचुर।।१४।।
सेद विप्र-चरणे आमार नमस्कार।
चैतन्येर दण्डे हैल हेन वृद्धि जार।।१८।। रस के परिवर्तन में ऐसा पाठ है।
एड मत प्रति-निशा करये कीर्तन। देखिवार शिक्त नाहि धरे अन्य जन।।१८।।

उन्होंने किस तप के बल से मुक्ते पाया ? ११ ४५ १। "असूर भी तो तप करता है, पर उसका फल क्या होता है ? बिना मेरी शरण लिये उद्धार नहीं है"।। ४६।। प्रभु फिर बोले, "पय-पान से मैं नहीं मिलता है। मैं सबका गर्व चर्गा कर दँगा-यहीं देख लोगे।। ४७॥ ग्रत्यन्त भयभीत होकर वह ब्रह्मचारी निकल बाहर हुआ। वह महाधीर ब्राह्मण मन-ही-मन सोचने लगा कि 'यही मेरा सीभाग्य है कि मैं कुछ देख तो पाया। और जैसा अपरांच किया. वैसा दण्ड भी मिल गया ! ओह ! अद्भत नृत्य, अद्भत कीर्तन देखा ! अपरांच वैसा, वैसी ही भरवेना भी मिली"।। ४५-४०।। (ग्रन्थकार कहते हैं कि) सेवक की ऐसी ही बुद्धि होती हैं-सेवक प्रभु के दिये हुये सब दण्डों को सह लेता है।। ५१।। ऐसा मन में सोचता हुया वह विप्र वरु रहा था कि अन्तर्यांनी श्रीगौर सुत्दर जान गये श्रीर करुणा सागर प्रभु ने पून: उसको बुलवा कर अपना चरण कमल उसके मस्तक पर अपरेग कर दिया।। ४२।। ४३।। प्रभु बोले-"में तप करता है-इसका बन मत रमखो। वस इतना सुनिश्चित जान लो कि विष्णु भक्ति ही श्रेष्ठ है। (तात्वर्य तपस्या से विष्णु भक्ति प्राप्त नहीं होती-वह तो विष्णा-वैष्णव कृपा से ही प्राप्त होती है )।। ५४।। ( प्रभु के ऐसे वचन सुनकर ) समस्त भक्त जनों ने 'हरि' ध्विन करके आनन्द प्रकट किया वह ब्रह्मचारी भी तत्काल भूमि पर दण्डवत् पड़ कर प्रशाम करने छगा ।। जो जन इस रहस्य को श्रद्धा पूर्वक श्रवश करेंगे, उन्हें गौरवन्द्र प्रभु अवस्य ही मिलेंगे।। ५६ ॥ ५६ ॥ ब्रह्मचारी पर कृपा करके प्रभू आगन्द के आवेश में प्रचर नृत्य करने लगे।।५७॥ र्डस ब्राह्मण के चरण में मेरा नमस्कार है कि जिसकी श्रीचैतन्य देव के दण्ड के प्रति ऐसी सुबुद्धि हुई ( निन्दा-द्वेष नहीं हुआ ) ॥ ४= ॥ इस प्रकार प्रभु प्रति रात्रि कीर्तन करते हैं, पर उसे देखने की दाक्ति ( भक्तों को छोड़ ) श्रीरों की नहीं है ।। ५६ ।। निदया वासी सब मन-ही-मन में वड़े दुःखो हैं श्रीर निन्दकों अन्तरे दुः खित लोक सव नदीयार। सभे पाप्एडीरे मन्द बोलये अपार ॥६०॥ 'पापिष्ठ निन्दक बुद्धि नाशेर लागिया। हेन महोत्सवे देखिवारे नारे गिया ॥६१॥ पापिष्ठ-पाषण्डि सब सबे निन्दा जाने। विश्वत हृइया भरे ए हेन कीर्त ने ॥६२॥ षाप-पाषण्डीर लागि निमाञा पण्डित । भालरे ग्री द्वार नाहि देन कदाचित् ॥६३॥ तेंही से कृष्णेर भक्त-जानेन सकल। ताहान हृदय पुनि परम-निर्मेल ॥६४॥ श्रामरा सभेर यदि ताँरे भक्ति थाके। तवे नृत्य देखिव अवस्य कौन पाके''।।६४।। कौन नगरिया बोले ''विसि थाक भाइ। नयन भरिया देखिवाङ एइ ठाँइ।।६६।। संसार उद्धार लागि निमाञ्चि पण्डित । निदयार माफे ग्रासि हइला विदित ॥६७॥ घरे घरे नगरे नगरे प्रति हारे। करिवेन सङ्गोर्त्तन बलिल सभारे।।६=॥ भाग्यवन्त नगरिया सर्व-अवतारे। परिडतेर गरा सब निन्दा करि मरे ॥६६॥ दिवस हइले सब नगरिया गगा। प्रभु देखिवार तरे करेन गमन ॥७०॥ केही वा नूतन द्वव्य, कारो हाथे कला। केही घृत, केही दिध, केही दिव्य माला ॥७१॥ लक्ष्या चलेन सभे प्रभु देखिवारे। प्रभु देखि सर्व जन दण्डवत् करे।।७२।। प्रमु बोले "कृष्ण भक्ति हउक सभार। कृष्ण-गुण-नाम वद्भना वलिह आर"।।७३।। आपने सभारे प्रभु करे उपदेश। "कुल्एा नाम महा मंत्र शुनह विशेष ॥७४॥ 'हरे कृटण हरे कुटए। कुटए। कुटए। हरे हरे। हरे राम हरे राम याम राम हरे हरें"।।७४।। प्रभु बोले "कहिलाङ एइ महामंत्र। इहा गिया जप' सभे करिया निर्वन्ध ॥७६॥ इहा हैते सब सिद्धि हइव सभार। सर्व क्षरा बोल, इथे विधि नाहि आर।।७७।

को खूब खरी खोटी सुनाते हैं।। ६०।। (कि) "ये पापी निन्दक लोग, बुद्धि श्रष्ट होने के कारएा, ऐसे महोत्सव के दर्शन को न जाकर, केवल मात्र निन्दा करना ही जानते हैं और ऐमे संकीर्तन से बंबित ही रह जाते हैं ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ ''कदाचित्'' इन पापी-निन्दकों के कारण ही निमाई पंडित भलों की भी भीतर नहीं भ्राने देते हैं।। ६३।। परन्तु वे तो श्रीकृष्ण के भक्त हैं-सब जानते हैं। उस पर उनका हृदय भी परम निर्मल है। यदि हम सबों की उन पर भक्ति बनी रहेगी तो हम उनका नृत्य किसी-न-किसी प्रकार अवश्य देख पायँगे"। ६४॥ ६४॥ एक नगर वासी बोला- वैठे रही भाई ! यहीं देख लेना नेत्र भर कर ॥ निमाइ पडित संसार के उद्धार के लिये नदिया में आकर प्रकट हुये हैं।। वे नगर २ में, घर २ में, बार २ प्रति संकीर्तन करेंगे-यह मैं तुमसे कहे देता हूँ"।। ६६-६=॥ ( ग्रन्थकार कहते हैं कि ) नगरवासी जन सभी ग्रवतारों में भाष्यवान हैं। यह तो पंडितों का ही दल है जो निन्दा कर करके मरता है। दिन निकल माने पर सब नगरवासी प्रभु के दर्शनार्थ गमन करते हैं।। ६६।। ७०।। कोई तो नवीन बस्तु भेंट लेकर, कोई हाथ में केला लेकर, कोई घी, कोई दही, कोई सुन्दर माला लेकर प्रभु के दर्शन के लिये चलते हैं तथा दर्शन करने पर सब लोग दण्डवत् प्रसाम करते हैं।। ७१।। ७२।। प्रभु कहते हैं, "तुम सबको कृष्ण-मक्ति निले। तुम सव श्रीकृष्ण के गुगा और नाम के अतिरिक्त और कुछ न बोला करों"।। ७३।। प्रभु आप ही सब को उपदेश करते हैं कि 'व्यान पूर्वक कुट्एां-नाम-महा मंत्र सुनो, हरे कुट्एा हरे कुट्एा कुट्एा कुट्एा हरें हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे'।। यह महा मंत्र मैंने कहा इसे सब निश्चित संख्या में नियम पूर्वक सब जपा करें।। ७४-७६।। "इससे ही सबको सर्व सिद्धि प्राप्त हो जायगी। इसे सब समय कीर्तन किया करी। इसके लिये (देश-काल-पात्रादि की) कोई विधि नहीं है।। ७७।। बस, अपने गृह के द्वार पर

दश पाँचे मिलि निज द्यारे वसिया। कीर्तन करिष्ठ सभे हाथे तालि दिया।।७न।। 'हरपे नमः कृष्ण यादवाय नमः। गोपाल गोविन्द राम श्रीमध्रमुदन'।।७६।। कीर्त न कहिल एइ तीमा' सभाकारे । श्रीधे पून बापे मिलि कर' गिया घरे"।।=011 प्रभु-मुखे मंत्र पाइ सभार उल्लास। दण्डवत् करि समे गैला निज-वास।।=१।। निरबंधि समेइ जपेन कृष्ण नाम। प्रभूर घरणा काय मने करे ध्याद ॥ ६२॥ सन्ध्या हैने ग्रापन द्यारे सभे मिलि । कीर्त्त करेन सभे दिया कर तालि ।।=३।। एइ मत नगरे नगरे सङ्गीर्ना। कराइते लागि लेन शचीरनन्दन ॥ 48।। सभारे उठिया प्रभ आलिजन :करे। आपन गलार माला देइ सभाकारे।। ५४।। दन्ते तृणकरि प्रभू परिहार करे। "अहनिस भाई सब ! बोलह कृष्णीरे ॥=६॥ प्रभुर देखिया प्रार्ति कान्दे सर्व जन । काय मनो वाक्ये लहलेन सङ्कीर्त्त ।। १३।। परम-आनन्दे सब नगरिया गरा। हाथे तालि दिया बोले 'राम नारायरा।'।।८८।। मृदङ्ग मन्दिरा शंख आछे सर्व घरे। दुर्गीत्सव काले वाद्य वाजावार तरे।।=६।। सेइ सब वाद्य एवे कीर्रांन समये। गायेन बा'येन सभे ग्रानन्द हृदये।।६०।। हरिओ राम राम हरियो राम राम। एइ मत नगरे उठिल वहा-नाम।।६१।। खोला बेचा श्रीधर जायेन सेइ पथे। दीर्घ करि हरि नाम वलिने बलिते।।६२।। शुनिञा कीर्त्तं न आरम्भिला महा नृत्य । धानन्दे विह्वल हैला चैतन्येर अत्य ॥६३॥ देखिया ताहान सुख नगरिया गरा। वेडिया चौदिगे सभे करेन कीर्रोन ॥ १ था। गड़ा गड़ि जायेन श्रीधर प्रेम रसे। वहिमुँख-सकल इदूरे ते थाकि हासे ।।६५।। कौन पापी वोले 'हिर्-देख भाइ-सब। खोला वेचा मुनिसाओ हङ्ल बैब्ल्व ॥६६॥

दस पाँच जने मिलकर हाथ से ताली देते हुये सब कीर्तन किया करें, ("हरि) हरये नमः कृष्ण याददाय नमः। गोपाल गोविन्द राम श्रीमधुसूदन"। यह कीर्तन मैंने तुम सबों को बतला दिया। घर जा, स्त्री, पुत्र, पिता, सब मिलकर यह कीर्तन करां"।। ७८।। ७६।। ५०।। प्रमु के श्रीमुख से महा मंत्र प्राप्त करके सवको वड़ा उल्लास हुआ और वे दण्डवत्-प्रणाम कर प्रपने घरों को चले गये।। अब तो सब बागी से निरन्तर कृष्ण नाम अपते हैं और चित्त से प्रभु का ध्यान करते हैं।। ८१।। ८२।। सत्ध्या होने पर अपने द्वार पर सब मिलकर हाथ से ताली बजाते हुये की तैन करते हैं।। इस प्रकार श्रीशचीनन्दन नगर २ में संकी तैन कराने लगे ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ( उपवेश के पश्चात् ) प्रभु उठकर सब को आलिंगन करते हैं और अपने गत्ने की मालाएँ देते हैं।। ८४।। और दाँतों में तिनका दवा कर प्रभु निहोरा करके कहते हैं, ''भाइयी ! अहर्तिश कृष्ण-कोर्तन किया करों" ॥ ६६ ॥ प्रभु की आतुरता की देखकर सब लोग रो पड़ते हैं और काय-मन-वाक्य ्से संकीर्तन को अपनाते हैं।। ५७।। सब नगरबासी बड़े आनन्द के साथ हाथों से ताली देते हुये 'राम नारायरा।' कहते हैं ॥ ६६ ॥ सब के घरों में दुर्गा-उत्सव के समय बजाने के लिये मृदंग, शंख, मजीरा, वाद्य है ही ॥ वे ही सब बादा अब संकीर्तन के समय कानन्द भरे हूदय से सब बजाते और गाते हैं ॥ ५८ ॥ ६० ॥ ('हरि ओ राम राम, हरि श्रो राम"-इस प्रकार (निदया) नगर में ब्रह्म नाम की ध्विन छा गयी।। ६१।। केला का फल-फूल-साग बेचने वाला श्रीधर उस मार्ग से जोर २ से हरि नाम लेता हुआ जा रहा था। उसने संकीर्तन सुना तो महा नृत्य आरम्भ कर दिया। श्रीचैतन्य का भृत्य आनन्द में विह्वल हो गया ॥ ६२-६४ ॥ उसके सूख को देख कर नागरिक लोग उसे चारों झोर से घर कर कोर्तन करने लगे ॥ ६४ ॥

परिधान-वस्त्र नाहि, पेटे नाहि भात । लोकेरे जानाय 'भाव हइल आमा' त' ॥६०॥ नगरिया गुला बोले ''माणि खाइ मरे। अकालेइ दुर्गोत्सव आनिलेक घरें' ॥६०॥ एइ मत पाष्म्छोरा बलाये सदाय । प्रति दिन नगरिया गर्मा 'कृष्मा' गाय ॥६६॥ एक दिन देवे काजि सेइ : पथे जाय । मृदङ्ग मन्दिरा शंख शुनिवारे पाय ॥१००॥ हिर नाम-कोलाहल चतुदिंगे मात्र । शुनिका समझरे काजि आपनार शास्त्र ॥१०१॥ काजि बोले ''धर धर आजि करों कार्य । आजि वा कि करे तोर निमान्ति-आचार्य'' ॥१०२॥ आये व्यथे पलाइल नगरिया गण । महा त्रासे केदा केही ना करे वन्यन ॥१०२॥ आहारे पाइल काजि, मारिल लाहारे । भाज्निल मृदङ्ग, अनाचार केल द्वारे ॥१०२॥ काजि बोले ''हिन्दु यानि हइल नदिया । करिमु इहार वास्ति नागालि पाइया ॥१०४॥ क्षमा करिजाङ आजि, देवे हैल राति । आर दिन लागि पाइलेइ लेव जाति ॥१०६॥ एइ मत प्रति दिन दुष्ट गण्म लया । नगर भ्रमये काजि कीर्ता चाहिया ॥१००॥ दु:खे सव नगरिया थाके लुकाइया । हिन्दु-काजी सब आरो मारे कदिया ॥१००॥ केहो बोले ''हरि नाम लेव मने मने । हुड़ा हुड़ि विलयाखे के मन पुराणे ॥१००॥ लंबिले वेदेर वाक्य एइ शास्ति ह्य । 'जाति' करियाओ ए-गुलार नाहि भय ॥११०॥ निमाला पण्डित जे करेन अहंकारे । सब चूर्ण हइकेक काजिर दुयारे ॥११०॥

ब्रेम रस में भरे श्रीधर धरती पर लोट-पोट हो गये। यह देख दूर खड़े वहिमुख लोग सब हैंसने लगे ॥६६॥ एक पापी बोला, 'देखों रे देखों भाइयों! सांग बेचने वाला यह आदमी भी वैष्णव हो गया ! तन में पहतने को कपड़ा नहीं, पेट में भात नहीं, पर दुनिया को जताता है कि मुभे प्रेम आ गया"।। १७ ।। १८ ।। (दुष्ट) नागरिक लोग भी बोले - "हाँ ! माँग २ कर पेट भरने से तो यह मरा जा रहा है, उस पर असमय में ही दुर्गा-उत्सव ( अर्थात् नाचना-गाना ) घर में चुला लाया है''।। £१।। इस प्रकार निन्दक लोग नित्य वकने लगे पर । सज्जन) नागरिक गए। नित्य प्रति ही कृष्ण-कोर्तन करने लगे।। १००।। दैवयोग से एक दिन काजो उस मार्ग से जा रहा था तो उसे मृदंग, मजीरा, शंख की ध्वनि सुनायी पड़ी ॥ १०१ ॥ चारीं और केवल हरि नाम का कोलाहल सनकर काजी को अपने शास्त्र (कुरान) का स्मरण हो आया ॥ १०२ ॥ वह बोल उठा, "पकड़ो, पकड़ो इन्हें ! आज मैं कार्य करूँगा (दण्ड दुँगा )। देखें तो आज तुम्हारा आचार्य निमाई क्या कर लेता है।" नागरिक लोग घवड़ा कर इघर-उघर भागने लगे। डर के मारे उनके केश खल गये पर उन्हें कोई बौंधता नहीं है ।। १०३ ।।१०४।। जो भी काजी के हाथ था गया, उसे उसने मारा-पीटा, मृदंग फोड़ डाला और भी अनाचार द्वार पर किया ॥ १०४ ॥ काजी बोला, "ओह ! नदिया में तो हिन्दुओं का राज्य हो गया ! मेरे हाथ तो स्ना जाय, अच्छी तरह दग्ड दूँगा । स्नाज तो क्षमा किये जाता है । संयोग से रात भी हो आयी है, लेकिन दूसरे दिन ऐसी कुछ खबर मिली तो जाति ले लूँगा"।। १०६।। इस प्रकार प्रति दिन काजी दुष्ट लोगों को लेकर, कहीं कीर्तन तो नहीं हो रहा है, यह देखते हुये नगर में घूमने लगा ।। १०७ ।। दु:ख के मारे नागरिक लोग सब छिप २ कर रहते हैं। उस पर हिन्दु काजी (पंडित नाम वारी) लोग भी उलटा-सीधा महकर इनको डराते हैं ।। १ ना कोई कहता है- 'हिर नाम तो मन-ही-मन में लेना चाहिये। यह हो-हल्ला मचाना किस पुराण में कहा है।। १०६ ।। वेद का वचन न मानने से यही सजा मिलती है। इनको अपनी जाति चुने जाने का भी तो कोई भय नहीं है।। ११०।। वह निमाई पंडित नो बड़ा ही ग्रहकार करता है। वह सब पर मुल्ली के ग्रागे चूर हो जायगा ।। १११ ।। भीर वह नित्यानन्द

नगरे नगरे जे बुलेन नित्यानन्द। देख तार कोन दिन वाहि राय रङ्ग । ११२॥ उचित बलिते हुइ आमरा पाषण्ड। धन्य नदियाय एत उपजिल भण्ड ॥११३॥ भये केहो किछ नाहि करे प्रत्युत्तर। प्रभु स्थाने गिया सभे करिला गोचर।। ११४।। ''काजिर भयेते प्रारं ना करि कीर्त्तन। प्रतिदिन दुलेलइ सहस्रोक जन।। ११४॥ नवद्वीप छाड़िया जाइव अन्य स्थाने । गोचरिल एइ दुइ तोमार चरणे ॥११६॥ कीर्तानेर वाघ शुनि प्रभु विश्वम्भर। क्रोधे हइलेन प्रभु रुइ-सूर्तिधर।।११७।। हुँकार करये प्रभुँ शचीरनन्दन। कर्णंघरि 'हरि' बोले नगरिया गण।।११८।। प्रभु बोले "नित्यानन्द्! हम्रो सावधान । एइ क्षरो चल सर्व-वैष्णवेर स्थान ॥११६॥ सर्व नवद्वीपे आजि करिमु कीर्त्ता देखों मोरे कौन कर्म करे कौन जन ।।१२०।। देखि आजि काजिर पोड़ाड घर द्वार। कौन कर्म करे देखों राजा वाताहार ।।१२१।। प्रेमभक्ति वृष्टि आजि करिव विशाल। पाषण्डीर गरीर हड्व आजि काल ॥१२२॥ चल चल भाइ सब नगरियागण। सर्वत्र ग्रामार आज्ञा करह कथन ॥१२३॥ कृष्रोर रहस्य भ्राजि देखिवेक जेइ। एको महाद्वीप लइ भ्रासिवेक सेइ।।१२६॥ भाङ्गिया काजिर घर काजिर दुयारे। कीर्त्तान करमुँ, देखों कीन कर्म करे।।१२४॥ अनन्त ब्रह्माण्ड मोर सेवकेर दास । मुञ्जा विद्यमानेग्रो कि भयेर प्रकाश ॥१२६॥ तिलाई को भय केहोना करिह मने। विकाले भ्रासिव झाट करिया भोजने। १२०॥ ततक्षामें चिलिलेन नगरियागमा। आनन्दे डूविला सभे किसेर भोजन ॥१२८॥ ''निमाञ्जि पण्डित आजि नगरे नगरे । नाचिवेन'' ध्विन हैल प्रति घरे घरे ॥१२६॥

तो महिल्ले २ में घूमता फिरता है। देख लेना उसका भी कोई दिन रंग (नशा) उतर जायगा ॥ ११२ ॥ देखो तो सही हम उचित वात कहते हैं तो निन्दक कहलाते हैं! घन्य इस निदया को इतने डोंगी उपजे हैं यहीं'।। ११३ ॥ इर के मारे कोई इनको उत्तर नहीं देते हैं पर (एक दिन ) उन्होंने जाकर प्रभु के निकट सब बातें निवेदन कर वीं ॥ ११४ ॥ "हम काजी के भय से अब और कीर्तन नहीं करते हैं। वह प्रति दिन हजारों सिपाहियों को लेकर घूमता फिरता है।। ११४ ॥ हम तो अब नबद्वीप छोड़ कर अन्यत्र चले जायँगे— यह हमने बावके चरण युगल में निवेदन कर दिया"।। ११६ ॥ कीर्तन पर यह प्रतिबन्ध (रोक-याम) सुनकर प्रभु विश्वम्भर कोध के कारण छद्र स्वरूप हो गये।। ११७ ॥ प्रभु श्रचीनन्दन हुँकार करने लगे और नगरवासी जन 'हिर' घ्वनि करने लगे।। ११८ ॥ प्रभु बोले—''निस्यानन्द! सावधान हो जाओ! इसी समय हम सब वैद्यात्रों के निकट चलें।। ११६ ॥ में आज सारे नवद्रोप में कीर्त्त न करूँगा। देखूँ वसका राजा मेरा क्या कर लेता है।। १२० ॥ देख लेना आज काजी का घर-द्वार सब जला दूँगा। देखूँ उसका राजा मेरा क्या बिगाड़ लेता है।। १२२ ॥ खाओं सब नागरिक भाइयो जाओ, और सर्वत्र मेरी अःझा को सुनादो-िक जो कोई आज श्रीकृष्या के रहस्य को देखना चाहे वह एक बड़ा सा दीपक लेकर आवे।। १२३ ॥ १२४ ॥ 'में काजी का घर तोड़ फोड़ दूँगा और उसके द्वार पर ही कीर्त्यन करूँगा देखूँ वह क्या करता है। अनन्त बह्याण्ड मेरे सेवक का दास है। मेरे विद्याना रहते भय किस बात का? आधा तिल बराबर भी कोई अपने मन में भय न करे, बस शोझ ही भोजन करके सार्यकृत्व को सब यहाँ आ जावें।। १२४ ॥ १२४ ॥ नागरिक गस तुरन्त ही चल पड़े। वे आनन्द में दूव रहे की की सब यहाँ आ जावें।। १२४ ॥ १२४ ॥ नागरिक गस तुरन्त ही चल पड़े। वे आनन्द में दूव रहे की की की सब यहाँ आ जावें।। १२४ ॥ १२४ ॥ नागरिक गस तुरन्त ही चल पड़े। वे आनन्द में दूव रहे की की सब यहाँ आ जावें।। १२४ ॥ १२४ ॥ नागरिक गस तुरन्त ही चल पड़े। वे आनन्द में दूव रहे की की सब यहाँ आ जावें।। १२४ ॥ १२४ ॥ नागरिक गस तुरन्त ही चल पड़े। वे आनन्द में दूव रहे की की सब यहाँ आ जावें।।

जार नृत्यना देखिया निदेयार लोक। कत कोटि सहस्र करिया आछे शोक।।१३०॥ हैन जन नाचिवेन नगरे नगरे। घानन्दे देएटि वान्धे प्रति घरे घरे।।१३१।। बापे वान्धिलेको पुत्र बान्धे आपनार। केही कारे हरिषे ना पारे राखिवार ॥१३२॥ ता'-बड़ता'-बड़ करि सभेइ वान्धेन। बड़ बड़ भाष्डे तैल करिया लयेन ॥१३३॥ अनन्त अर्बुदलक्ष लोक निदयार। देउटिर संख्या करिवारे शक्ति कार।।१३४॥ इथि मध्ये जे जे व्यवहारे वड़ हय। सहस्रोको साजाइया कौन जन लय।।१३४॥ हइल देउटिमय नवद्वीपपुर । स्त्री-वाल वृद्धेरो रङ्ग वाढिल एहो शक्ति आनेर किहय कृष्ण-विने । तभु पापी लोक ना जानिल एतदिने ॥१३७॥ ईषत् श्राज्ञाय मात्र सर्व नवदीप। चलिला देउटि लइ प्रमुर समीप।।१६८॥ शुनि सर्व वैष्णाच आइला ततक्षरा। सभारे करेन स्राज्ञा शचीरनन्दन ॥१३६॥ "श्रागे तृत्य करिवेन श्राचार्य गोसाञ्चि । एक सम्प्रदाय गाइवेन तान ठाजि ॥१४०॥ मध्ये नृत्य करि जाइवेन हरिदास। एक सम्प्रदाय गाइवेन तान पाश ॥१४१॥ तवे नृत्य करिवेन श्रीवास पण्डित। एक सम्प्रदाय गाइवेन तानभित ॥१४२॥ नित्यानन्दिको मात्र चाहिलेन प्रभु । नित्यानन्द बोले "तोमाना छाड़ि वक्सु ॥१४३॥ धरिया बुलिव प्रभु ! एइ कार्य मोर । तिलेको हृदये पद ना छाड़िव तोर ॥१४॥। स्वतंत्र नाचिते प्रभु ! मोर कीन् शक्ति । यथातुमि, तथाआमि, एइ मोर भक्ति"।।१४५।। प्रेमानन्द धारा देखि नित्यानन्द-अङ्गे । ग्रालिंगने करि राखिलेन निज-सङ्गे ॥१४६॥

'निमाइ पण्डित आज नगर २ (मोहल्ला २) में संकीर्तन करेंगे' यह ध्विन घर २ में होने लगी।। १२६।। जिनके तृत्य को देखने न पाकर कितने करोड़ नदियावासी दुखित थे, आज वही व्यक्ति नगर २ में नृत्य करेगा इस म्रानन्द में घर २ में लोग मसाल बनाने लगे।। १३०।। १३१।। बाप के मसाल बना लेने पर भी बेटा अपनी मसाल अलग बनाता है। हुएँ के मारे कोई किसी को नहीं रोकता है।। १३२।। वह उस से वड़ा तो वह उससे बड़ा इस तरह सब लोग मसाल बनाते हैं और बड़े २ पात्रों में तेल ले ते हैं ॥ १३३ ॥ नदिया में अनन्त अरब मनुष्य थे किसकी सामर्थ्य जो उनकी मसालों नी गिनती कर सके ॥ १३९॥ इनमें भी जो व्यवहार में बड़ी थीं ऐसे २ हजारों मसालों को कोई सजा गुजा लेता है।। १३५ ।। नवदीप पुरी द्वीप शिखामयी हो गयी। स्त्री वाल, वृद्धों का आनन्द रङ्ग भी खूब बढ़ चला।। १३६।। यह शक्ति क्या श्री-कृष्ण के अतिरिक्त किसी दूसरे की हो सकती है तब भी पापी लोगों को इतने दिनों तक इसका ज्ञान न हुआ।। १३७।। एक छोटी सी स्राज्ञा होते ही समस्त नवडीप मसालों को लिये प्रभु के समीप चल पड़ा ।। १६८ ।। सुँनते हो बैष्णव जन भी तुरन्त वहां आ पहुँचे । उन सब के प्रति शचीनन्दन प्रभु ने यह आदेश किया ।। १३६ ।। (कि) 'गोसाई यह ताचार्य तो श्रागे २ नृत्य करेंगे एक दल उनके पास रहकर कीर्तान करेगा मध्य में हरिदास नृत्य करते हुए जायँगे एक दल उनके पास कील न करेगा। उसके पश्चान श्रीवास पण्डित नृत्य करेंगे एक दल उनके पास कीरीन करेगा'। १४०॥ १८२॥ नित्यादन्द जी की ओर प्रभु ने केवल दृष्टि ही डाली तो वे बोल उठे भैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ गा। (तुम जब नृत्य करोगे तो ) मैं तुमको सम्हाले पीछ २ घूमू गा प्रभो ! यह कार्य मेरा मैं तो तिल भर समय के लिये भी अपने हृदय पर से तुम्हा है चरण को हटने नहीं दूँगा। मेरी क्या शक्ति कि मैं तुम्हें छोड़ कर स्वतंत्र नाच सक् ,जहाँ तुम वहीं में यहीं मेरी भक्ति हैं। १४३।। १४४।। श्री नित्यानन्द के अङ्ग में प्रेमानन्द की धारा (प्रवाहित होते) देख प्रभु ने उनको आर्लिंगन करके भ्रपने साथ ही रक्खा ॥ १४६ ॥ इस प्रकार जिसके चित्त में जेसा उमङ्ग उठा वैसा

एइ मत जार जैन चिरोर छल्लास । केहोवा स्वतंत्रनाचे, केहो प्रभु पादा ॥१४७॥ मनदिया शुन भाइ! नगर कीर्तन। जे कथा शुनिले कर्म वन्धेर खण्डन।।१४८॥ गदाधर, वक्रेश्वर, मुरारि, श्रीवास । गोपीनाथ, जगदीश, विश्र-गङ्गादास ॥१९६॥ रामाइ, गोविन्दानन्द, श्रीचन्द्र शेखर। वासुदेव, श्रीगर्भ, श्रीमुकुन्द, श्रीथर।।१५०॥ गोविन्द, जगदानन्द, नन्दन- आचार्य। जुक्लाम्बर-आदि जे जे जाने रह कार्य। १२१॥ अनन्त चैतन्यथत्य कत जानि नाम। वेदन्यास द्वारे व्यक्त हृइव पुराखा।।१::२॥ साङ्गोपाङ्ग-प्रस्त्र पारिवदे प्रभु नाचे। इहा वर्णिवारे कि नरेर शक्ति आछे। १५३। अवतारो एमत कि आछे अद्भूत। जाहा प्रकाशिलेन हृइया वेचीसुत ।१११४।। तिले तिले बाढ़े विश्वम्भरेर उल्लास । अपराह्म ग्रासिया हइल परकाश ।।१४४।। भकतगरोर चित्ते हइल ग्रानन्द । मुख सिन्धु माभी भासे सब भक्तवुन्द ।। १४६।। नगरे नाविव प्रभु कमलार कान्त । देखिया जोवेर दुःख धूचिव नितान्त ।।११७।। स्त्री बालक वृद्ध किवा स्थावर जङ्गम । से नृत्य देखिले सर्व वन्धेर मोचन । १५५।। काहारो नाहिक वाह्य ग्रानन्द ग्रावेशे । गोध्रांल समय आसि हडल प्रवेशे ॥१४६॥ कोटि कोटि लोक झासि आछ्ये दुयारे। परिशया बह्माण्ड श्रीहरि ध्वनि करे।। ६०। हुँकार करिला प्रभु शचीरनन्दन। सुखे परिपूर्ण हैल सभार श्रवण। १६१॥ हुँकारेर सुखे सभे हइला विह्वल। 'हरि' बलि सभे दीप ज्वालिल सकल ।।१६२।। लक्ष कोटि दीप सब चारिदिगे जबले। लक्ष कोटि लोक चारिदिगे 'हरि' बोले ॥१६३।

ही कोई स्वतंत्र नाचते हैं तो कोई प्रभु के समोप नाचते हैं।। १४७।। भाइयो ! नदिया नगर कीर्त्तन का वृत्तान्त एकाग्र मन से सुनो जिस कथा के सुनने से कर्म वन्धन दूट जाते हैं।। १४८।। गदाधर, वक्र श्वर, मुरारि, श्रोवास, गोपीनाथ, जगदील, गञ्जादास ब्राह्मण, रामाई, गोविन्दानन्द, श्री चन्द्रशेखर, वासुदेव, श्रीगर्भ, श्रीघर, श्रीमुक्त्द, गीविन्द, जगदानन्द, नन्दनाचार्य, धुक्लाम्बर, आदि प्रभु के रहस्य कार्य के ज्ञाता जो अनन्त श्रो चैतन्य दास हैं उनके नाम तो वेद न्यास द्वारों पुराश में न्यक्त होंगे में भला कितने नामों को जानता है।। १४२।। १४२।। प्रभु अङ्ग उपङ्ग अख और पार्षदों के सहित नृत्य कर रहे हैं इसे वर्णन करने की मनुष्य में भला क्या शक्ति (यहाँ ग्रङ्ग तुल्य नित्यानन्द एवं ग्रह्मैताचार्य है। उपाङ्ग अर्थात् शक् के प्रज्ञ तुल्य श्रीवास पण्डित भादि हैं। अस तुल्य भगवन्नाम है और पापंद हैं गदाधर गोविन्द बादि। ।। १४३ ।। अन्य अवतारों में ऐसी अद्भुत बात क्या है जैसी शक्तीनन्दन बन करके प्रभु ने प्रकाशित की है ।। १५७ ॥ पल २ में विश्वम्भर प्रभु का आनन्द बढ़ता जाता है इतने ही में तीसरे पहर का समय हो गया ॥ १४४ । भक्त लोगों के नित्त में अानन्द उमड़ आया और वे सुख के सागर में बह चले ॥१५६ । (सूख यह कि ) प्रभु कमलाकान्त याज नगर में नृत्य करेंगे जिसके दर्शन कर जीवों के दुःख का निपट नाश हो जायगा ।। १५७ ।। भी वालक वृद्ध हो नहीं स्थावर जंगम जिस किसी ने वह नृत्य देखा, उसी के समस्त वन्धन कट गये।। १५८।। आनन्द के आवेश में किसी को वाह्य स्थि नहीं है कि इतने ही में गोधूलि वेला हो अापी ।। १५६ ।। करोड़ों लोग द्वार पर म्ना पहुँचे और ब्रह्माण्ड स्पर्शी हरिध्वनि करने लगे ।। १६० ।। प्रभु शवीतन्दन ने भी हुँकार किया जिससे सब के कर्ण मुख से भरपुर हो गया ।। १६१ ।। हुँकार के सुख से सब विह्नल हो गये धीर 'हरि' ध्वनि करते हुए सबने मसालें जलां लीं ।। १६२ ।। लाखों करोड़ों मसालें चारों भीर जल उठीं लाखों करोड़ों लोग चारों और 'हरि' ध्वित करने लगे।। १५३।। अहा वया शोभा उस

Г

किशोभा हइल से विलिते शक्ति कार। किसुखेर नाजानि हइल अवसार॥ १६४॥ किवा चन्द्रशोभा करे,किवादिन मिए। किवा तारागए। ज्वले, किछ्इ काजानि ।।१६४।। सवे ज्योतिर्मय देखि सकल आकाश। ज्योतिरूपे कृष्ण किवा करिला प्रकाश ।। १६६ ।। 'हरि' विल डािकलेन गौराङ्कस्त्दर। सकल-वैद्यावगरा हड्ला सत्वर॥ १६७॥ करिते लागिला प्रभ वेढिया कीर्तन । सभार अञ्जेते माला श्री फाग् चन्दन ॥ १६८ ॥ करताल मन्दिरा सभार शोभे करे। कोटि सिंह जिनिजा सभेइ शक्ति घरे।। १६६।। चतुर्दिगे स्रापक-विग्रह भक्त गए। बाहिर हइला प्रभु श्री शचीनन्दन ।। १७० ।। प्रभु मात्र बाहिर हइला नृत्य रसे। 'हरि' विल सर्व लोक महानन्दे भासे ॥ १७१ ॥ संसारेर ताप हरें श्रीमुख देखिया। सर्व लोक 'हरि' बोले खालग हह्या ।। १७२ ।। जिनिजा कन्दर्प-कोटि. लावण्येर सीमा । हेन नाहि,जाहा दिया करिव उपमा ।। १७३ ॥ तथा विह विल तान कुपा-अनुसारे। अन्यथा से रूप कहिवारे के वा पारे।। १७४॥ ज्योतिर्मय कनक-विग्रह वेद-सार। चन्द्रते भूषित जेन चन्द्रेर श्राकार॥ १७४॥ वांचर-चिकुरे शोभे मालतीर माला। मधुर मधुर हासे' जिनि सर्व कला ।। १७६ ॥ ललाटे चन्दन शोभे फागुविन्दू-सने। बाहु तुलि 'हरिहरि' बोले श्रीवदने।। १७७॥ आजानु लिम्बत माला सर्व-अङ्गे होले। सर्वे अंग तिते प्रधन पनेर जले।। १७=॥ दुइ महा भुज जैन कनकेर स्तम्भ। पुलकेर शोभा जेन कनक-कदम्ब।। १७६॥

समय हुई-कौन उसे बखान सकता है ! न जाने कौन-से मुख का अवतार उस समय हो गया।। १६४।। वह क्या चन्द्रमा की चाँदनी छा रही थी, अथवा सूर्य का प्रकाश हो रहा था अथवा तारागगों ही जल रहे थे-कुछ कहा नहीं जाता।। १६५।। बस, गगन मण्डल ज्योतिर्मय दिखायी दे रहा था। अथवा तौ ज्योति रूप से क्या श्री कृष्ण ही प्रकाशमान हो रहे थे ! १६६ ।। 'हरि' नाम के घोस द्वारा गौराँग मृत्दर ने श्राह्वान किया जिससे समस्त वैष्णव मंडली में त्वरा मच गयी ।। १६७ ।। ये सब प्रभु की घेर कर कीर्तन करने लगे। सब के शरीरों में माला, कुंकूम और चन्दन और हाथों में करताल को मजीरा शोभा दे रहे हैं तथा सब करोजें सिहों को विजय करने वाली शक्ति धारण किये हुये हैं।। १६८-१६६।। प्रमु जवीनन्दन चारों कोर अपने विग्रह स्वरूप भक्तजनों से घिरे हुये बाहर निकले ।। १७० ।। प्रभु के नृत्य-रस-विभोर हो बाहर निकलते ही 'हरि' बीष करती हुई सारी जनता महा ग्रामन्द की धारा में वह चली।। १७१॥ श्री मुख के दर्शन कर करके सब लोग अपने संसार के ताप को शान्त करते थे श्रीर उच्च स्वर से 'हरि हरि' बोलते थे ॥ १७२ ॥ प्रमु का रूप कोटि-कन्दर्प-विजयी था उसमें लावण्यता की सीमा थी । उसकी उपमा देने योग्य कोई वस्तु नहीं है।। १७३॥ तथापि उनकी कृपा के अनुसार कुछ बखानता हूं, नहीं तो कृपा के बिना उस रूप को कोई क्या बखान सकता है।। १७३ ।। गौर चन्द्र की देह ज्योतिर्मय सुवर्ण विग्रह हैं, वेदों का सार-स्वरूप हैं। उनके अंग चन्दन से चर्चित हैं, घुँघराले केशों पर मालती की माला शोभा दे रही है। वे अपने मध्रं २ हास्य में कलाओं के सौन्दय-माध्यं को पराजित कर रहे हैं।। १७४-१७६।। उनके ललाट पर चन्दत के मध्य में कु कुम-विन्दु शोभा दे रहा है। वे दोनों भुजाश्रों को उपर उठाकर श्री मुख से 'हरि हरि' बोल रहे हैं। घुटने तक की सम्बी माला सब अंगों के ऊपर भूल रही है ग्रीर कमल नयनों के जल से सब अंग भीज रहे हैं।।१७७-१७८। उनकी दोनों बड़ी २ मुजाएँ मानो तो सुवर्ण के स्तम्भ हैं तथा अंगों में पूलके की कीमा सुवर्ग-कदम्ब के सुमनों के समान है ।। १७६ ।। अधर लाल लाल सुरंग हैं, दन्त-पंक्ति अति

सरङ्ग अधर अति सन्दर दर्शन । श्रुति सूले शोभा करे भूभञ्ज-पत्तन ।। १८० ।। गजैन्द्र जिनिजा स्कन्ध,हृदय सुपीन । ताहिं शोभे शुल्क यज्ञसूत्र भति क्षीरा ।। १८१ ।। चरणारविन्द्र-रमा तुलसीर स्थान । परम-निर्मल-सूक्ष्म-बास परिधान ॥ १=२ ॥ उन्नत नासिका, सिह-श्रीव मनोहर। सभा' हैते सुपीत सुदीर्घ कलेवर ॥ १८३ ॥ जे-से खाने थाकिया सकल लोक बोले। "श्रइ ठाक्रेर नेश शोभे नाना फुले॥ १८४॥ एतेक लेकिर से इइल समुचया सरिषाओं पिड्लिओ तल नाहि ह्या। १८५॥ तथापिह हेन कृपा हइल तखन । सभेइ देखेन सूखे प्रभुर वदन । १८६.।। प्रभूर श्रीमुख देखि सब नारीगरा। हला हुलि दिया 'हरि' बोले अनुक्षण ॥ १८७॥ कान्दिर सिहत कला सकल दुयारे। पूर्ण-घट शोभे नारिकेल आम्रसारे।। १८८॥ घटतेर प्रदीप ज्वले परम-सुन्दर। दिध दूर्वा धान्य दिव्य-वाटार उपर॥ १८१॥ एइमत निदयार प्रति द्वारे द्वारे। हेन नाहि जानि इहा कीन जन करे।। १६०।। व्ले खी-पुरष सर्व लोक प्रभु-सङ्घे । केहो काहो ना जाने परमानन्द-रङ्घे ।। १६१।। चोरेर माछिल चित्त-एइ अवसरे। आजि चुरि करिवाड प्रति घरे घरे।। १६२।। सेह चीर पासरिल शायन वैभार। 'हरि' वइ मुखे कारी ना आहसे झार।। १६३।। हुइल सकल पथ खद-कड़ि-स्थ। केवा करे, केवा फेले, हेन रङ्ग हुय।। १६७॥ स्तृति-हेन ना मानिहए-सकल कथा। एइ मत हथे-कृष्ण, बिहरथे यथा।। १६५॥ नव-लक्ष प्रासाद द्वार का रतन मय। निमेषे हड्ल, एड् भागवते कय।। १६६॥

सुन्दर है तथा श्रकुटि का विस्तार कर्ण पर्यन्त शोभा दे रहा है।। १८०।। उनका स्कन्ध देश गजेन्द्र को परास्त करता है, उन्नत, पुष्ट वक्षस्थल है उस पर अति सूक्ष्म शुल्क यज्ञीपवीत शोभित है।। १८१।। श्री चरणाविद लक्ष्मी एवं तुलसी के निवास स्थान है। वे परम स्वच्छ औ सूक्ष्म वस्त्र धारण किये हुये है। १८२॥ नासिका उन्नत है, सिंह की ग्रीवा सहश बाँकी ग्रीवा मनोहर है। वर्ण ( उपास्थिन ) सब लोगों से ग्रीवक गीर है भीर कलेवर सब से दीर्घ ( ऊँचा ) है।। १८३।। (इस कारणा ) जो जो जहाँ पर है वह वहीं से वे सब कहते हैं" वह देखों प्रभु के केश नाना प्रकार के पुष्पों से सशोमित हो रहे हैं" ॥ १८४॥ वहाँ लोगों का इतना विशाल समुदाय (भीड़) हो गया कि सरसों का दाना गिरे तो नीचे भूमि पर न पहुँच सके ।। १८४ ।। तयापि उस समय ऐसी कृपा हुई कि सभी बड़े सुख से प्रभु का दर्शन कर पा रहे थे ।। १८६ ॥ प्रभुके मुख का दर्शन कर स्त्रियां हुलु ध्वनि करती हुई क्षण २ में 'हरि बोलती हैं।। १८७॥ वहाँ द्वार २ पर फल सहित कदली-बुक्ष, तथा श्री फल श्रो आस्प्रपल्लव सहित जल पूर्ण घट शोभित थे।। १८८।। धृत के प्रदीप बड़े सुन्दर जल रहे थे तथा दिव्य पालों में दही, दूब, धान आदि "सजाये हुये रक्खे थे।। १८६। इस प्रकार की सजावट नदिया के द्वार २ पर थी-न मालूम कौन यह सब कर रहा था।। १६०।। की-पुरुष सभी प्रभु के साथ २ लगे फिरते थे, परमानन्द में रंगे कोई किसी की जानता-पहिचानता भी न था।। १६१। चोर के मन में था कि आज इस अवसर पर घर २ में चोरी करे वरन्तु वह चोर भी अपना कार्य भूल गया। 'हरि' नाम को छोड़ और कुछ किसी के मुख में स्नाता ही न या ।। १६२-१६३ ।। मार्ग सारा खील और कौड़ियों सेशबिछ गया कौन कर रहा है, कौन बरसा रहा है, किसी की ध्यान नहीं, सब आनन्द में ऐसे मस्त हो रहे हैं ॥१९४॥ इन सब बातों को कोई कोरी स्तूति न समके। बास्तव में जहाँ श्रीकृष्ण विहार मरते हैं वहाँ ऐसी ही अद्भुत बातें सब होती हैं ॥१६४॥ देखो, द्वारिका जे-काले यादव-सङ्गे सेइ द्वार काय। जल केलि करि लेन एइ द्विज राय।। १६७।। जगरो विदित हय लवण सागर। इच्छा मात्र हइल अमृत-जल-घर॥ १६८॥ हरि वंशे कहेन ए सब गोव्य-कथा। एतेके सन्देह किछ ना करिह एथा।। १६६॥ से-इ प्रभू नाचे निज की तीने बिह्नल। आपनेइ उपसन्न सकल मंगल।। २००॥ भागी रथी तीरे प्रभु नृत्य करि जाय। भ्रागे पाछे 'हरि' विल सर्व लोक धाय ।। २०१ ।। आचार्य गोसाजि आगे जब कथो लैया । मृत्य करि चलिलेन परानन्द हैया ॥ २०२ ॥ तवे हरिदास कृष्ण सुखेर सागर। प्राज्ञाय चलिला नृत्य करिया सुन्दर॥ २०३॥ तवे नृत्य करिया बलिला श्री निवास । कृष्णा सुखे परि पूर्ण जाहार विलास ।। २०४ ।। एइ मत भक्तगरा आगे नाचि जाय। सभारे बेडिया एक सम्प्रदाय गाय॥ २०५॥ सकल-पश्चाते प्रभू गौरांग सुन्दर। जायेत करिया तृत्य अति मनोहर।। २०६॥ मबु-कण्ठ त्इलेन सर्व भक्तगण। कमु नाहि गाये-सेहो हङ्ल गायन।। २०७॥ मुरारी, गोविन्द-दत्त, रामि, मुकुन्द । वक्रेश्वर वाम्द्रेव आदि जत वृत्द ॥ २०५ ॥ सभेइ नाचेन प्रभु बेढ़िया गायेन । आनन्दे पूर्णित प्रभु-संहति जायेन ॥ २०६ ॥ नित्यानन्द गदा धर जाय दुइ-पासे । प्रेम-सूधा सिन्धु-माभे दुइ जन भासे ।। २१० ॥ चितिनेन महा प्रभु नाचिते नाचिते । लक्ष कोटि लोक धार्म प्रभुर देखिते ।। २११ ॥ कोटि कोटि महा ताप ज्वलिते लागिल। चन्द्रेर किरण सर्वे शरीरे हइल॥ २१२॥ चतुर्दिगे कोटि कोटि महा दीप उवले। कांटि कोटि लोक चतुर्दिगे 'हरि' बोले'।। २१३।।

में नी लाख रत्नमय महल पलक मारते प्रकट हो गये थे-यह बात तो भागवत ही कहती है ॥ १६६॥ जिस समय यादवों को लेकर इसी द्विजराज (गौर सुन्दर) ने जल विहार किया था, तो संसार में छवरा सागर के नाम से विख्यात समुद्र भी प्रभु की इच्छा मात्र से अमृत जलमय हो गया था ॥ १६७-१६८॥ हरिवंश में यह सब गुप्त चरित वर्णित हैं। इससे यहाँ भी कुछ सन्देह नहीं करना चाहिये।। १६६।। वहीं प्रभु आज निज (नाम के) कीर्तन में विह्वल होकर नृत्य कर रहे हैं। अतएव उनकी सेवा में समस्त मङ्गल स्वयं ही उपस्थित हो रहे हैं।। २००॥ प्रभु भागीरथी गङ्गा के तीर पर तृत्य करते हुये जा रहे हैं श्रीर उनके आगे पीछे सब लोग 'हरि' ध्विन करते हुए भागे जा रहे हैं ॥ २०१ ॥ सबके आगे २ अद्वैता-चार्य गुसौई कुछ भक्तों को लेकर परा-आनन्द में विभीर, नृत्य करते हुये चले जा रहे हैं।। २०२॥ उनके पीछे कृष्ण सुख के सागर हरिदास प्रभु की भाजा से नृत्य करते हुये चले हैं।। २०३।। फिर चले हैं नृत्य करते हुये श्रीनिवास, जिनकी गति विलास से परिपूर्ण सुख छलक रहा है।। २०४।। इस प्रकार आने २ भक्तजन नृत्ये करते २ चले हैं और उन सबको घेर कर एक २ मण्डलो गाती हुई चली है।। २०४।। सबके पीछे प्रभु गौर सुन्दर अति मनोहर नृत्य करते हुये चले हैं।। २०६।। संभस्त भक्त जनों के कण्ठ सुमधुर होगये हैं। जो कभी गाते नहीं थे, वे भी मधुर गान करने लगे हैं।। २०७॥ मुरारि, गोविन्ददत्त, रामाई, मुद्गुन्द, वक्र श्वर, वासुदेव आदि भक्तगए। सब प्रभु को घर कर नाचते और गाते हैं।। २०५-२०६।। प्रभु के दोनों पाइवें में नित्यानन्द और गदावर चल रहे हैं, दोनों प्रेम सुधासागर में बहे जा रहे हैं।। २१०।। प्रमु चले नाचते २ और लाखों करोड़ों लोग दौड़ें चले प्रमु को देखने ॥ २११ ॥ करोड़ों बड़ी २ मसालें जलने लगीं परन्तु उनसे सब के शरीरों पर ( उष्ण नहीं ) चन्द्र की-सी शीतल किरगों पड़ने लगीं ।। २१२ ।। चारों स्रोर करोड़ों दीपक जल रहे हैं और करोड़ों लोग चारों स्रोर हिर २ बोल रहे हैं । २१३।। नृत्य के

देखिया प्रभुर नृत्य धपूर्व विकार। स्रानन्दे विह्वल लोक सब नदियार।। २१४।। क्षरो हय प्रभु अङ्ग सब धूला मय । नयनेर जले क्षरो सब पारदोलय ।। २१४ ॥ से कम्य से धर्म से वा पूलक देखिते । पाषण्डीर चित्त वृत्ति करये नाचिते ।। २१६ ।। नगरे उठिल महा-कृष्ण-कोलाहल । 'हरि' बलि ठाजि ठाजि नाचये सकल ॥ २१७ ॥ 'हरि ओ राम राम हरि ओ रामराम।' 'हरि विल नाचये सकल भाग्यवान् ॥ २१८ ॥ ठाजि ठाजि एइ मत मेलि दश-पाँचे । केहो गाय, केहोवा' य, केहो माभे नाचे ॥२१६॥ लक्ष लक्ष कोटि कोटि हइल सम्प्रदाय। आनन्दे नाचिया सर्व नव द्वीपे जाय।। २२०।। 'हरये नमः कृष्ण जाव वाय नमः । गोपाल गोविन्द राम श्री मधु सुदन' ॥ २२१ ॥ केहो केहो नाचये हइया एक मेलि। दशे-पाँचे-नाचे केहो दिया कर तालि।। ६२२.॥ दुइ हाथ जोड़ा दीप तैलेर भाजने। ए वङ ग्रद्भुत तालि दिलेक केमने।। २२३।। हेन वृक्षि-बैक्ण्ड आइला नव द्वोपे । वैक्ण्ड-स्वभाव-धर्म पाइलेक लोके ।। २२४॥ जीव मात्र चतुर्भुज हद्दल सकल । ना जानिल केहो, कृष्ण आनन्दे विह्वल ।। २२५ ।। हस्त जे हदल चारि, ताहो नाहि जाने । आपनार समृतिगेल तबे तालि केने ।। २२६ ।। हेनमते वैकुण्डेर सुख नव, द्वीपे। नाचिया जायेन सभे गङ्कार समीये।। २२७।। विजय करिला जेन नन्द घोषेर बाला । वाम हाथे, वांशी गले कदस्वेर माला ॥२२८ ॥ एड मत कीर्रान करिया सर्व लोक। पास रिल देह-धर्म-जत दु:ख शोक।। २२६॥

समय प्रभु के श्री अङ्ग में अपूर्व त्रिकारों के दर्शन कर नदिया के सब छोग स्रानन्द में विह्व हो गये ॥ २१४ ॥ क्षरण में तो प्रभु का सर्वाङ्ग घूल में सन जाता है और दूसरे क्षरण में नयनों के जल से सब बुळ जाता है।। २१५ ।। प्रभु के श्री अङ्ग के वे कम्प, वे प्रस्वेद, वे पुलक सब अपूर्व थे-उन्हें देख निन्दकों की चित्त वृत्ति भी नाचने को करती थी।। २१६।। ( उस समय ) नगर भर में कृष्ण नाम का महा कोलाहल छा गया। सब छोग जहाँ तहाँ हरि कीर्तन करते हुये नाचने छगे।। २१७॥ 'इरि यो गम राम, हरि स्रो राम" कीर्दन करते हुये ग्रीर "हरि" नाम का घोष करते हुये सब भाग्यवान नाच रहे हैं ॥ २१८॥ इम प्रकार ठौर ठौर पर दस-पाँच जने मिलकर कोई गाते हैं कोई बजाते हैं भीर कोई मध्य में नाचते हैं ॥२१६॥ ऐसे २ लाखों करोड़ों दल बन गये। वे श्रानन्द में नाचते हुये सारे नवद्वीप में घूमने लगे।। २२०।। (हरि) ''हरये नमः कृष्ण यादवाय नमः। गोपाल गोविन्द राम श्री मधुसूदन।'' (कहीं यह कीर्तन हो रहा है) ॥ २२१ ॥ कोई कोई एक साथ मिलकर नाचते हैं दस पाँच गाते हैं और कोई ताली बजाते हैं।। २२२ ॥ (परन्तु) यह बड़े आश्चर्य की बात है कि उनके दो हाथों में से एक में ती मसाल और दूसरे में तेल का पात्र हैं - फिर ताली कैसे बजाते हैं ? ॥ २२३ ॥ ऐसा प्रतीत होता है कि वैकुण्ठ ही नवदीय में उतर आया है, इसी से नवदीय वासियों को भी वैकुण्ठ का स्वभाव और धर्म प्राप्त हो गया है ॥ २२४ ॥ इसी कारण जीव सब चतुर्भुं ज हो गये, पर इसका ज्ञान किसी को न हुआ, क्योंकि सभी श्रीकृष्ण के आनन्द में विह्नन थे।। २२४।। ( पुनः यह शंका भी उचित नहीं कि ) जब उनको यह ज्ञान ही नहीं है कि हमारे चार हाथ हो गये हैं, जब ऐसे वे अपनी सुध-बुध भूल बैठे हैं, तो फिर ताली कैसे बजाई ? ( यह प्रभु की अविचित्य लीला-शक्ति का वैभव हैं ) ॥ २२६ ॥ इस प्रकार वैकुण्ठ का सुख नवद्वीप में प्रकट हो रहा है । सब लोग गङ्गा के किनारे किनारे नाचते जा रहे है।। २२७॥ प्रभु ऐसे लगते हैं कि नन्दराय के लाला ही बायें हाथ में वंशी लिये और गले में कदम्ब की माला पहने चले जा रहे हों ।। २२८।। इस प्रकार कीर्तन करते हुये

गड़ा गड़ि जाय केही माल शादू पूरे। काहारी जिह्नाय नाना मन वाक्य स्फुरे ॥ २३०॥ केही बोले'एवेकाजि वेटा गेल कोया। लागि पाङ एरवने खिड़िया फेलों माथा'।।२३१।। रड़ दिया आय केहो पाषण्डी धरिते । केहो पापण्डीर नामे किलाय माटिते ॥२३२॥ ना जानि वा कत जने मृदङ्ग वाजाय। ना जानि वा महानन्दे कत जने गाय ।।२३३।। हेन प्रेम वृष्टि हैल सर्व-निद्याय। वैकुण्ठ सेवको जाहा चाहे सर्वथाय। १२३४।। जी मुखे विह्वन अज अनन्त शङ्कर। हेन रसे भासे सर्व-निदया नगर।। २३४।। गङ्गा तीरे लीरे प्रभ्र वैकृष्ठेर राय । साङ्गोपाङ्ग-प्रख-पारिपदे नाचि आय ।।२३६।। पृथिबीर आतन्दे नाहिक सम्झय। ग्रानन्दे हइला सर्वं दिग पथमय।।२३७।। तिल-मात्र अनाचार हेन भूमि नाञ्जा। परम उद्यान हैल सर्व ठाञ्जा ठाञ्जा। २३६०। नाचिया आयेत प्रमु गौराङ्ग सुन्दर। बेहिया गायेन चतुर्विशे अनुबर। ५३६॥ "तुया चरऐो मन लागहुँ रे। सारङ्गधर। तुया चरऐो मन लागहुँ रे'।।२४०॥ चंतत्यचन्द्रेर एइ ग्रादि सङ्गीर्तान । भक्तगण गाय नाचे श्रीशचीनन्दन ॥२४१॥ कीर्रान करेन सभे ठाकूरेर सने। कीनु दिके छाइ' इहा केही नाहि जाने।।रिश्रा लक्ष कोटि लोके जे कर्षे हरि ध्वनि। ब्रह्माण्ड भेदपे जेन हेन मत चुनि ॥२४३॥ ब्रह्मलोक शिवलोक वैक्षण्ठ पर्यन्त । कृष्णा सुखं पूर्ण हैल, नाहि तार अन्त । १४४॥ स पार्षदे सर्व देव आइला देखिते। देखिया मुच्छित हैला सभार सहिते।।२४४॥

सब लोग दु:ख शोक आदि सब देह के धर्मों को मूल गये।। २२६।। कोई भूमि पर लोट पोट होते हैं तो कोई जोर से उछलते हैं और किसी के मुख से नाना प्रकार के वचन निकलते हैं।। २३०॥ कोई कहता है "अव वह काजी बेटा कहाँ गया ? हाय आ जाय तो सिर उड़ा दू" ।। २३१ ।। कोई निन्दकों को पकड़ने के लिये दौड़ता है तो कोई निन्दकों का नाम ले लेकर मिट्टी पर ही लात चलाता है।। २३२।। न जाने कितने लोग मुदङ्ग वजा रहे थे और न जाने कितने महा ग्रामन्द में गारहे थे (अर्थात् उनकी संख्या अपार थो ) ।। २३६ ।। समस्त नदिया में ऐसी प्रेम की वर्षा हुई कि वैकुष्ठ वासी भी इस सुख की निपट चाहना करने लगे ।। २३४ ।। ब्रह्मा, शेष और शङ्कर जिस सुख में रहते हैं, उसी रस में समस्त निवया नगर वहा जा रहा हैं 11 २३५ ॥ वैकुण्ठनाथ प्रभु गङ्का के किनारे २ अवने ग्रङ्क, उपाङ्क, ग्रख और पार्षदों के सहित नाचते २ जा रहे हैं ।। २३६ ।। पृथ्वी में अपार आनन्द छाया हुआ है, आनन्द के कारण सब दिशायें मार्ग बन गयी हैं प्रथित् सब घोर से आनन्द पूर्ण जनता आ रही है। तिल मात्र भी अन्य भाव वहाँ नहीं रहा। सर्वत्र फूलवाड़ी के समान परम आनन्द व्याप्त हो गया।। २३७-२३८।। प्रभु गौर स्त्दर नावते हमें जा रहे हैं और अनुचर जन चारों ओर से घेर कर गा रहे हैं ॥ २३६ ॥ "हे सार अधर ! नुह्यारे चरणों में मन लगे, तुह्यारे चरणों में मन लगे" यह है आदि (नजर) संकीर्तन श्रीवंतन्यचन्द्र का। इसे भक्त लोग गाते हैं और शचोवन्दन नाचते हैं ( सारङ्ग-पद्म, शंख या धन्प। अथवा सारङ्गधर-भक्त प्रतिपालक ) । २४०-२४१ ॥ सब प्रभु के साथ कीर्तन कर रहे हैं। कोई नहीं जानता है कि वह किस तरफ जा रहा है ॥ २४२ ॥ लाखों करोड़ों लोग जो 'हरि' ध्वनि कर रहे है वह मानो तो ब्रह्माण्ड को भेदन कर रही हो-ऐसी घनघोर ध्विन स्नायी पड़ रही है।। २४३।। बहा लोक, शिव लोक, वैकुण्ड होक पर्यंत जो इंज्ज-मूख से परिपूर्ण हो गया उस सुख का अन्त नहीं है।। २४४।। समस्त देवतागण पार्षदों के सहित (संकीर्तन) दर्शन करने को ग्राये और दर्शन कर करके सब मृष्टित हो गये ॥ २४५ ॥ कुछ देर में सचेत

चैत-य पाइया असी सर्व देवगसा। नर-रूपे विशाइया करसे कीर्तन।।२४६॥ अज, भव, वरुगा, कुवेर, देवराज। यम-सोम भादि जत देवेर समाज ॥२१७॥ ब्रह्मसुख-स्वरूप अपूर्व देखि रङ्ग। सभे हैला नर रूपे चैतन्येर सङ्ग्रा।२४८॥ देवे नरे एकत्र हह्या 'हरि' बोले। श्राकाश पूरिया सब महा-दीप ज्वले ॥२१६॥ कदलक-वृक्षः प्रति द्यारे द्यारे। पूर्ण-घट, धान्य, दुर्वा, दीप, आम्र सारे ॥२१०॥ निवार सम्मत्ति वर्गिते शक्ति कार। असंख्य नगर घर चत्वर जाहार ॥२५१॥ एकी जाति लोक जाथे अर्बंद अर्बंद । इहा संख्या करिवेक केमन अब्ध ॥२४२॥ श्रवतरिवेन प्रभू जानिञा विधाता। सकल एकत्र करि पृइलेन तथा ॥२५३॥ क्षी ये जत जयकार दिया बोले हरि। ताहि लक्षं वत्सरे स्रो विशितेना पारि ॥ ६५ ।।। जे-सब देखये प्रभु नाचिया जाइते। तारा आर चित्त वृत्ति ना पारे धरिते ॥२४५। से कारुग्य देखिते. से क्रन्दन शुनिते । परम-लम्पट पड़े कान्दिया भूमिते ॥२४६॥ 'बोल बोल' बिल नाचे गौरांग सुन्दर। सर्व-अंगे शोभे माला अति मनीहर ॥२४७:। यज्ञ सूत्र, त्रिकच्छ-त्रसन परिधान। धूलाय धूसर प्रभु कमल-तयान॥२६६॥ मन्दाकिनी-हेन प्रेम-धारेर गमन। चीन्देरे ना लय मन देखिसे वदन ॥२५६॥ मुन्दर नासाते बहे श्रविर्त धार। अति क्षीगा देखि जेन मुक्तार हार ॥२६०॥ सुन्दर चौचर केश-विचित्र बन्धन। तिह मालतीर माला अति-सुशोमन ।,२६१॥ 'जनम जनम प्रभु ! देह' एइ दान । हृदये रहक एइ केलि अविराम ॥२६२॥

होने पर सब देवता लोग मनुष्य रूप में कीतंन में सम्मिलित हो गये।। २४६।। ब्रह्मा, शिव कुवेर वस्ए, इन्द्र, यम, सोम आदि समस्त देव समाज, ब्रह्मानन्द सुख के समान अपूर्व लोला के दर्शन करके मनुष्य रूप से सब श्रीचैतन्य देव के साथ हो लिये।। २४७-२४=।। अब तो देवता श्रीर मनुष्य एकत्र मिलकर 'हरि' कीर्तन कर रहे हैं, बड़े २ मसालों का प्रकाश श्राकाश में व्याम हो रहा है।। २४६। द्वार द्वार पर कदली-वृक्ष, जल पूर्ण घट, दूव, दीप, आम्र-पल्लवादि शोभा दे रहे हैं।। २४०।। नदिया का वैभव वर्णन करने की सामर्थ्य भला किसमें है। असंख्य नगर, घर, चौराह, बाजार हैं। २५१॥ एक ही जाति के लोग जहां ग्ररबों में हों, वहाँ इन सब नगर,घर आदि की यदि कोई गिनती करना चाहे तो वह मूर्ख ही बन जायगा ॥२५२॥ प्रभु यहाँ अवतार लेंगे जानकर विधाता ने इसे ( निदया को ) सब प्रकार से पूरिपूर्ण कर रक्खा है ॥२५३॥ ( समग्र वर्णन तो दूर रहे ) केवल जय जयकार करती हुई 'हिरि' ध्विन करने वाली खियों का ही वर्णन मैं लाख वर्षों में भी नहीं कर सकता ॥ २४४॥ जो सब लोग प्रमु को नाचते हुये जाते देख लेते हैं उनकी फिर दूसरी चित्त वृत्ति बनती ही नहीं ॥ २४४ ॥ प्रभु की इस कहरा दशा को देख और उनके कत्दन को सुनकर बड़ा से बड़ा लम्बट भी रीते हुये भूमि पर गिर जाता है ॥ २५६ ॥ 'हरि बोलो हरि' कहते हुये गौराङ्ग सुन्दर नाच रहे हैं, सर्वाङ्ग में ब्रह्मन्त मनोहर मालाएँ शोभा दे रही हैं।। २५७।। स्कन्ध देश पर यज्ञोतवीत पड़ा हुआ है, कटि देश में नटवर की भाति त्रिकच्छ बसन है। प्रभु कमल नयत धूल से धूसर बने हुये हैं ॥२५=॥ मन्दाकिनी गङ्गा की भाँति नयनों से प्रेमाश्रु की घाराएँ वह रही हैं। श्री मुख के दर्शन कर चन्द्रमा भी तुच्छ लगता है ।।२५६।। सुन्दर नासिका से भी निरन्तर पतली-सी घार बह रही है जो हर्दय पर मोतो के हार के सपान कोमा दे रही है।।२६०।। सुन्दर घुँघराले केश हैं, विचित्र रूप से बंदे हुये हैं। उन पर मालती की माला अत्यन्त शोभायमान हैं।।२६१॥ "ग्रहा प्रभी! मुभे तो जन्म २ के लिये

एइ यत वर माँगे' सकल भुवन। नाचिया आयेन प्रभु श्रीशाचीनन्दन।।२६३।।
प्रियतम सब आगे नाचि नाचि जाय। आपने नाचये पाछे वैकु छेर राय।।२६४।।
चैतन्य प्रभु से मक्त बाढ़ाइते जाने। जेन करे भक्त तेन करये आपने।।२६४।।
एइ यत महाप्रभु नाचिते नाचिते। सभार सहित आइसेन गङ्गा पथे।।२६६।।
वैकुण्ठ नायक नाचे सर्व निद्याय। चतुर्दिगे भक्तग्रा पुर्य-किति गाय।।३६७।
"हिं बोल सुगधा। हिर बोलरे। जाहे नाहि हय शमन-भयरे"।।२६=।।
एइ सब की र्नाने नाचेन गौरचन्द्र। ब्रह्मादि सेवये जार पादपद्म इन्द्र।।१६६।।
पाहिड़ा (राग)

नाचे विश्वम्भर, सभार ईश्वर, भागीरथी--तीरे--तीरे!

जार पद धृति, हइ कुतूहली, सभेइ घरमे शिरे ॥२७०॥ शिव शिव नाचे विश्वस्भर॥ ध्र ॥

अपूर्व विकार, नयने स्-भार, हैकार गर्जन श्रुनि ।

हासिया हासिया, श्रीभुज त्लिया, बोले 'हरि हारे' वाएगी ।।२७१॥

मदन-मृत्दर, गीर कलेवर, दिव्य वास परिधान।

चाँचर चिक्रे, माला मनोहरे, जेन देखि पाँच बारा ॥२७२॥

चन्दन-चर्चित, श्री श्रङ्ग शोभित, गले दोले वनमाला।

दूलिया पड़ये प्रेमे थिर नहे, श्रानन्दे शचीर वाला ॥२७३॥

काम शरासन, भ्रयुगंपत्तन, भाले मलयज-विन्द्।

मुकुता-दशन, श्रीयुत बंदन, प्रकृति करणासिन्धु ॥२७४॥

यहो वरदान दो कि आपको यह लीला मेरे हृदय में अविच्छिन्न रूप में विजयी रहें"-ऐसा वरदान सब-के-सब जन मांगते हैं और प्रमु श्री शाचीनन्दन नाचते हुये चले जाते हैं ।।२६२-२६३।। अपने प्रियतम जन आगे २ नाचते हुये चले जाते हैं और आप वैक्रण्डनाथ प्रभ पीछे २ नाचते जाते हैं।।२६४।। वे चैतन्य प्रभु अपने भक्तों का मान बढ़ाना जानते हैं। इसो कारण जैसा भक्त लोग करते हैं, वैसा ही आप भी करते हैं ।।२६४।। इस प्रकार प्रभु नाचते २ सबों के साथ, गङ्गा के मार्ग पर आ गये।।२६६।। सारी नदिया में वैकुण्ठनायक प्रभु नोचते हैं और उनके चारों स्रोर भक्तगण उनकी पुण्य कीर्ति का गान करते हैं ।।२६७।। ''हे मुग्ध जनो ! हरि बोलो, गोविन्द बोलो, जिससे काल का अय न रहे,'' इस प्रकार के सब कीर्तन में वे प्रभु गौर चन्द्र तृत्य कर रहे हैं कि ब्रह्मादि देवग**ण जिनके चर**ए कमलों की सेवा करते हैं ।।२६८–२६६।। पहाड़ी रागै।। अर्थ।। वैकुण्ठ के ईश्वर विश्वम्भर देव गङ्गा के किनारे २ नाचते तुथे जा रहे हैं। सब लोग बड़ा ही आश्वयं मनाते हुये उनकी चरण धूली को अपने शीश परं चढ़ाते हैं (शिव ! शिव ! विश्व-म्भर नाच रहे हैं )।। ह्यू ।। २७०।। उनके अर्ज़ी में अपूर्व भाव-विकार प्रकट हो रहे हैं, नयनों से अश्रु-धाराएँ बहु रही हैं, उनका है कार ग्रौर गर्जन भी सुनायी पड़ रहा है। वे हँस २ कर अपनी भुजाओं को उठाकर 'हरि हरि उच्चारण कर रहे हैं।।२०१।। वे कामदेव के समान सुन्दर हैं, गौर शरीर है दिव्य वस्त्र धाररा किये हुये हैं। घुंघराले केशों पर मनोहरै माला कामदेव के पाँच वाण जैसे प्रतीत होते हैं।।२७२॥ चन्दन-चित्र श्री अंग बढ़ा शोभायमान है गले में वनमाला लटक रही है। राचि के लाला प्रेमवश स्थिर नहीं रह पाने हैं, झुमते हुये दूलक पड़ते हैं ॥२७३॥ भ्रमुटी क्या कामदेव के धनुष तना हुये हैं। भाल पर क्षणे शत शत, विकार श्रद्भत, कत करिव निश्चय।

अश्रु कम्प धर्म, पुलक वैवर्ण्य, ना जानि करेक हय ।।२७४।।

त्रिमञ्ज हहया, कबहुँ रहिया, अंगुली मुरली वा'य।

जिनि मत्तगज, चलइ सहज, देखि नयन जुड़ाय।।२७६॥

श्रति मनोहर, यज्ञ सूत्र धर, सदय हृदये शोमे।

ए बुझि अनन्त, हइ गुगावन्त, रहिला परश-लोभे ॥२७७।

नित्यानन्दचान्द, माधव--नन्दन, शोभा दूइ-पाशे।

जत त्रियगण्,करये कीन्ति,सभा' चांहि चा'हि हासे' ॥२७८॥

जाहार कीर्रान,करि अनुक्षण, शिव दिगम्बर भेला।

से प्रभु विहरे, नगरे नगरे, करिया कीर्रान खेला ॥२७६॥

जे करे जे केश, जे अंगे जे वेश, कमला लालन करे।

से प्रभु धूलाय, गड़ागड़ि जाय, प्रति-नगरे नगरे ॥२=०॥

लाख कोटि दीपे,चान्देर ग्रालोके, ना जानि कि भेल सुखे।

सकल संसार, हरि बद्दभार, ना बोलह कारो मुखे:॥२८१॥

अपूर्व कीत्क, देखि सर्व सोक, ग्रानन्दे हहल भोर।

सभेई सभार, चा'हिया वदन,बोले "भाइ हरि बोल" । २५२।।

प्रभुर आनन्द, जाने नित्यानन्द, जखन जे रूप हथ। पड़िबार बेले, दुइ बाहु मेले, जेन अंगे प्रभु रथ। २ = ३।।

चन्दन का विन्दु शोभित है, मोती-तुल्य दर्शन हैं, मुख मण्डल श्रीसम्पन्न है, स्वभाव से वे करुणा सिन्धु हैं अथवा यथार्थ करुणा सिन्धु तो वे ही है ।।२७४।। उनमें क्षण २ में शत शत अद्भृत भाव विकार प्रकाशित हैं-अश्रुकम्प, प्रस्वेद, पुलक, वैवर्ण (रंग-बदय) न जाने कितने होते रहते हैं, मैं कितना निध्यय करके बताऊँ ॥२७४॥ कभी (रयामसून्दर के भाव में ) त्रिकङ्ग खड़े होकर अपने श्रीमुख के समीप इस प्रकार उँगलियों की चलाते हैं जैसे तो मुरली बजा रहे हों। उनकी सहज चाल भी मत गजराज की चाल को परास्त कर देती है—देखकर नेत्र शीतल ही जाते हैं।।२७६।। उनके करुए।।पूर्ण हृदय के ऊपर अति मनोहर यज्ञोपवीत शोभा पा रहा है। लगता है मानो तो स्वयं शेषनाग ही, स्पर्श-सूख के लोभ से, गूणवन्त अथित् गुरा ( सूत्र ) का रूप धाररा कर हृदय पर विराज रहे हों। २७३॥ ग्रापके दोनों और नित्यानन्द चन्द्र और माधव नन्दन (गदाधर) शोभा दे रहे हैं। जितने प्रियजन हैं, वे सब कीर्तन कर रहे हैं ग्रीर निहार २ कर हुँस रहे हैं।।२७८।। जिनका कीर्तन क्षण २ में करते हुये शिवजी ( देह-सूधि भल् ) दिनम्बर हो गये ( हो जाते हैं ), वही प्रभु याज नगर २ ग्रवना कीर्तन रूवी खेल खेल रहे हैं ।।२७५।। जिन हस्बों की, जिन केशों की, जिन अंशों की, जिस वेश-धपा की स्वयं कमलादेवी बड़े आदर-यत्न से सेवा करती हैं, वे ही प्रमुमगर २ में धुरू में लोट-पोट हो रहे हैं।।२८०।। लाखों करोड़ों दीपक ( मसाल ) जल रहे हैं, चाँदनी भी छिटक रही है। इनके प्रकाश में न जाने कैसा अपूर्व गख उमड़ रहा है कि समस्त संसार 'हरि' नाम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं बोल रहा है।।२=२।। समस्त लोग इस अपूर्व कौतुक (लीलाः) को देख आनन्द में विभोर हो गये और एक दूसरे का मुख देखते हुये सभी यही कहते हैं, ''भाई! हरि वोल'' ।।२८२॥ जिस समय जिस प्रकार का जो भी प्रानन्द प्रभु को होता है, उसे सब नित्यानन्द जानते है। इसी कारण प्रभु के (आनन्द-विह्वल हो ) गिरते समय अपनी दोनों सुजायों को बढ़ाकर भ्रपने अङ्क में सम्हान नित्यानन्द घरि, वीरासन करि, क्षरो महाप्रभु वैसे।

वाम कक्षे तालि,दिया कुतूहली, हरि हरि' वलि हासे'।।२=४।। श्रक्तपटे क्षणे, कहरे आपने, ''मूञि देव नारायण ।

कंसासुर भारि,मुङ्गि से कंसारि, विल छिलिया वामन '।२८४।। सेतु-बन्ध करि,रावण संहारि,मुङ्गि से राधव-राय।'

करिया हुँकार, तत्त्व आपनार,कहि चारि दिगे चा'य ।।२५६।। केबुफे से तत्त्व,अचिन्स्य महत्त्व, सेइ क्षरी कहे आन ।

दन्ते तृरा घरि, 'त्रमु प्रमु' बिल, मागये भक्ति-दान ॥२=७॥ जखने जे करे, गौराङ्ग स्त्दरे, सब मनोहर लीला ।

श्रापन बदने, आपन चरगो, अंगुलि धरिया खेला ॥२८८॥ वैकुष्ठ-ईरवर, प्रभु विश्वस्थर, सब नबद्वीपे नाचे ।

श्वेत द्वीप नाम, नव द्वीप ग्राम, वेदे प्रकाशिव पाछे ।।२८१। मन्दिरा मृदङ्ग, करताल शंखु ना जानि कतेक बाजे।

महा-हरिध्वनि, चतुर्दिगे सुनि, मृश्मे शोभे द्विजराजे ॥२६०॥ जय जय जय, नगर कीर्टान, जय विश्वम्मर-नृत्य।

विंश पद गीत, चैतन्य चरित, जय चैतन्येर भृत्य ॥२६१॥ जेइ-दिगे चा'य,विश्वम्भर राय, सेइ दिगे प्रेमे भासे ।

श्रीकृष्णचैतन्य, नित्यानन्द चान्द्र,गाय वृन्दावन दासे ॥२६२॥ शिव शिव विल नाचे बाहु तुलि जानि आ से तत्त्व कारण--

शिव शिव नाचे विश्वम्भर ॥ अति स्मञ्जलं शिव शिवीचारणम् ॥२६३॥

नेते हैं ॥२०३॥ क्षण भर में महाप्रभु नित्यानन्व को पकड़े हुये बीरासन से बैठ जाते हैं और प्रपने बीय बगल को बजाते हुये 'हिर हिर' कहते हुये हैंसते हैं ॥२०४। फिर तुरन्त ही कपट (ग्रात्म-गोपन) को त्याग कर आप ही आप कहने लगते हैं ''मैं नारायण देव हैं। कंसासुर मारने वाला मैं कंसारि हैं। बिल को छलने वाला मैं वामनदेव हूँ ॥२०४॥ सेतु-बन्धन करके रावरण को मारने वाला मैं ही राघव राजा राम हैं।'' इस प्रकार हुँकार करते हुये अपना तत्त्व बखानते हैं और चारों ओर निहारते हैं ॥२०६॥ (परन्तु) कौन समझता है उनके उस तत्त्व ग्रीर अचित्त्य महत्त्व को। फिर वे उसी समय दूसरी प्रकार की बातें कहने लगते हैं।दातों में तिनका दवाकर 'प्रभो! प्रभो' पुकारते हुये उनसे भक्ति-दान की याचना करने लगते हैं।१२०॥ (परन्तु) जिस समय जो भी गौर सुन्दर करते हैं से सब मनोहर लीला ही होते हैं—(वैसा ही सहज़) जैसा (बालक का) अपने मुँह में श्रपना पाँव दे उँगलियों को पकड़ कर खेलना होता है।२००॥ वैस्वक्र प्रभु विश्वम्भर समस्त नवहीप में नाचते हैं। इस नवहीप ग्राम का श्वेतहीप नाम वेद में पीछे प्रकाशित होगा ॥२०६।। न जाने क्तिने मजीरा, मृदङ्ग, करताल, शङ्ख बज रहे हैं। महान् 'हिर' ध्विन चारों और सुनायों दे रही है शौर मध्य में द्विजराज प्रभु शोभा दे रहे हैं ॥२६०॥ इस नगर कीतन की जय हो, जय हो, जय हो। श्री विश्वम्भर देव के नृत्य की जय हो। श्री चैतन्य देव के भृत्यों की जय हो। श्री चैतन्य देव के भृत्यों की जय हो। श्री चैतन्य देव के श्रिक श्रीर विश्वम्भर देव हि श्रीर मध्य में द्विजरात । यह नृन्दावन वास श्रीसुष्या की अप हो। यह नृन्दावन वास श्रीसुष्या की स्वर स्वर की त्यार हो। यह नृन्दावन वास श्रीसुष्या किस ओर हो। श्री चैतन्य चरित (नगर-कीतन) विष्तत हुआ। ॥२६१॥

हेन-महारङ्गे प्रति-नगरे नगर। कीर्तान करेन सर्व लोकेर ईश्वर।। २६४।। अविन्छित्र हरिष्वित सर्वलोके करे। ब्रह्माण्ड भेदिया ध्वित जाय वैक्ण्ठेरे ॥२६४॥ शुनिञ्चा वैकुण्ठनाथ प्रभु विदवक्ष्मर । सन्तोपे पूर्शित सव हय कलेवर ॥२६६॥ प्नः प्न 'बोल बोल' बोले विश्वम्भर । उल्लासे उठये प्रभु आकाश-उपर ।।२६७।। मत्तिसह जिनि कत तरङ्ग प्रभूर। देखिते सभार हर्ष बाढ्ये प्रबुर ॥२६=॥ गङ्गा तीरे तीरे पथ आछे नदीयाय । भागे सेइ पथे नाचि जाय गौरराय ॥२६ ई॥ आपनार घाटे आगे वह नृत्य करि। तवे माधाइर घाटे गेला गौरहरि।।३००।। बारकोना-घाटे नगरिया-घाटे गिया । गङ्गार नगर दिया गेला सिमुलिया ॥३०१॥ लक्ष कोटि महा-दीप चतुर्दिगे ज्वले । लक्ष कोटि लोक चतुर्दिगे 'हरिं' बोले ॥३ २। चन्द्रेर आलोक अति अपूर्व देखिते। दिवा निश्चि एको केही नारें निश्चियते ।।३०३।। सकल दुयार शोभा करे सुमञ्जले। रम्मा, पूर्ण-षट, आम्रसार, दीए ज्वले ॥३०४॥ अन्तरिक्षे थाकि जत स्वर्ग देवगरा। चम्पक मल्लिका पुष्प करे वरिषरा।।३०५।। पुष्प बृष्टि हैल नवद्वीप-वसुमती। पुष्परूपे जिह्वार से करिल उन्नति।।३०६।। संकुमार-पदाम्बुज प्रभुर जानिङ्या। जिल्ला प्रकाशिला देवी पुष्पंरूप हङ्या ॥३०७॥ मांगे नाचे महौत श्रीवास हरिदास। पाछे नाचे गौरचन्त्र सकल-प्रकाश।।३०८।। जैंनगरे प्रवेश करये गौरराय। गृह विक्त परिहरि शुनि लोक थाय ॥३०६॥

चैतन्य एवं नित्यानन्दचन्द्र का गान करता है ॥२६२॥ शिव ! शिव ! विववमभर देव नःच रहे हैं। 'शिव' 'शिव' उचारण श्रत्यन्त ही सुमञ्जलमय है ॥२६३॥ इस प्रकार परम आनन्द विनोद के साथ सब लोकों के ईश्वर प्रति नगर २ में कीर्तन कर रहे हैं।।२६४।। सब लोग निरन्तर सखिण्डत 'हरि' ध्वनि कर रहे हैं, जो ध्विन ब्रह्माण्ड को मेदन करके वैकुण्ठ को जा रही है।।२६४।। उसे सुन सुनकर वैकुण्ठनाय प्रभु विश्व-म्भरका श्री अङ्ग सन्तीष से पूर्ण ही जाता है ।। २६६। वे बार बार 'बोलो, बोलो' कह उठते हैं तथा हर्षोक्षास से बहुत ऊँचे आकाश में उछल जाते हैं।।२६७।। प्रमु के आनन्द की अनेक तरंगे हैं ( यथा नृत्य, गर्जन, हुंकार ) ये तरंगें मत्त सिंह को भी मात कर देती हैं। देखकर सबको श्रविशय हुई होता है।।२६६॥ निदया में गङ्गा के किनारे २ मार्ग है। गौराराय पहले उसी मार्ग से नावते २वले हैं।।२६६॥ गौर हरि पहले अपने घाट पर खूव नृत्य करके फिर माघाइ घाट पर गये।।३००।। फिर बारा कीता घाट ग्रीर नगरिया घाट जाकर गङ्का नगर होते हुये सिमुलिया (सीमन्त द्वोप नौ द्वीपों में से एक ) पहुँचे। ३०१॥ लाखों करोड़ों वड़े २ दीपक चारों ओर जल रहे हैं और लाखों करोड़ों लोग चारों ओर 'हिर हरि' बोल रहे हैं।।३०२।। चन्द्रमा की चाँदनी कुछ अपूर्व ही दिखायी पड़ती है। दिन है या रात - कोई निश्चय नहीं कर सकता है-दोनों एक हो गये से लगते हैं।।३०३। सब द्वारों पर माँगलिक पदार्थ शोभा दे रहे हैं--केला है, जल पूर्ण घट हैं, आम्र-पल्लवादि हैं, दीपक जल रहे हैं ॥३०४॥ स्वर्ग के देवगरा सब मन्तरिक्ष में स्थित होकर चम्पक, मिह्नका आदि पुष्पों की वर्षा करते हैं।।३०५।। पुष्पों की वर्षा होने पर नव द्वीप को भूमि ने पुष्प रूप से (मानो तो) अपनी जिह्वा प्रकट कर दी। प्रभु के चरण कमल सुसुमार समझ कर पृथ्वी देवी ने पुष्प रूप से अपनी जिल्ला प्रकाशित करवी ।३०६।। आगे २ क्रम से श्री अद्धेत, श्री बास और हरिदास नाच रहे हैं और पीछ गौरचन्द्र नाच रहे हैं. सबके हृदय में बड़ा उल्लास है ।।३०५। जिस नगर में गौराराय प्रवेश करते हैं, वहाँ के लोग मुनते ही गृह-सम्पत्ति छोड़कर दौड़ जाते हैं।।३०१।। जगत के जीवन

देखिया से चन्द्रमुख जगत् जीवन। दण्डवत् हइया पढ्ये सर्वजन ॥३१०॥ तारी गण हलाहली दिया बोले हरि। स्वामी, पुत्र, गृह, वित्त सकल पासरि।।३११॥ अर्बुद अर्बुद नगरिया निदयार। कृष्ण-रस-उत्माद हैल सभा कार।।३१२॥ केही नाचे गाय केही बोले 'हरि हरि'। केही गडागडि जाय आपना' पासरि ॥३१३॥ केही केही नानामत बाद्य वा'य मुखे। केही कारी कान्ये उठे परानन्द सुखे।।३१४।। केही कारो चरण धरिया पड़ि कान्दे। केही कारो चरएा आपन केशे चान्धे।।३१४।। केही दण्डवत-हय काहारी चरणे। केही कोला कोलि वा करमे कारो सने ॥३१६॥ केही बोले "मुञ्जा एइ निमाञ्जा पण्डित । जगत-उद्धार लागि हइल् विदित" ॥३१७॥ केहो बोले "आमि खेत बीपेर वैष्णाव ।" केहो बोले आमि वैक्राकेर पारिषद ॥३१५॥ केही बोले''एवेकाजि बेटा गेल कोया। नागालि पाइले आजि चूर्ण करों माथा''।। ३१६।। पापण्डी धरिते केही रह दिया जाय। "धर घर एइ पाप पाषण्डी पलाय" ॥३२०॥ वक्षेर उपरे गिया केही केही चड़े। यूथे यूथे केही केही लाफ दिया पड़े ॥३२१॥ पाषण्डीरे क्रोच करि केही भाज डाल । केही बोले 'एइ मुझ्न पाषण्डीर काल' ।।३२२।। अलीकिक शब्द केही उच्च करि बोले। यमराजा वान्धिया भ्रानिते केही चले ॥३२३॥ सेइ खाने थाकि बोले 'आरे यमदूत । बोल गिया जथा तोर आछे सूर्य स्त ॥३२४॥ शची-घरे। आपनि कीर्तन करे नगरे नगरे।।३२४।। श्रवतरि जे-नाम-प्रभावे तोर धर्मराज थम । जे-नामे तरिल अजामिल विप्राधम ॥३२६।

स्वरूप प्रभु के मुखचन्द्र के दर्शन कर सब लोग दण्डवन् प्रियाम करते हैं।।३१०॥ स्त्रियाँ हुनु व्वित करती हुई 'हुरि' बोलती हैं। वे पति, पुत्र, गृह-सम्पत्ति सब भूल जाती हैं।।३११।। नदिया में अरबीं नगर वासी हैं। वे सब कृष्ण-रस में उन्मत्त हो गये ।। ११२।। कोई नाचते गाते हैं, कोई 'हरि हरि' कहते हैं, कोई अपने को भूल भूमि पर लोट पोट हो जाते हैं।।३१३:। कोई मुख से नाना प्रकार के बाजों का स्वर निकासते हैं, कोई परमानन्द सुख में किसी के कन्धे पर चढ़ बैठते हैं।।३१४।। कोई किसी के चरण पकड़ रोते हैं, तो कोई किसी के चरणों को अपने केशों से बाँघ लेते हैं।।३१५।। कोई किसी के चरणों पर दण्डवत् पड़ जाता है तो कोई किसी को हृदय से सटा लेता है ॥३१६॥ कोई कहता है 'मैं ही निमाइ पण्डित हैं। मैं जगत् के उद्धार के लिये प्रकट हुआ हूँ ॥३१७॥ कोई कहता है ''मैं श्वेत द्वीप का वैध्याद हैं', कोई कहता है, 'मैं वैकुएड का पार्पद हैं, ।।३१ दा। कोई कहता है 'अब वह काजी बेटा गया कहाँ ? हाथ तो आजाय खोपड़ी चूर चूर न करदूँ तो ।। ६१६॥ कोई निन्दक दृष्ट को पकड़ने के लिये दौड़ता है और विज्ञा-चिल्ला कर कहता है 'पकड़ो, पकड़ो' यह पापी दुध बच कर भागा जा रहा है ॥३२०॥ कोई २ वृक्षों पर चढ़ जाते हैं ग्रौर वहाँ से फिर झुण्ड के झुण्ड नीचे कुद पड़ते हैं ।।३२१।। कोई दुष्टों के ऊपर कोध करते हुये वृक्ष की डाल सोड़ लेता है तो कोई कहता है 'यह देखों, मैं ही दुष्टों का काल हूँ' 113२२। कोई बड़े ऊँचे स्वर से अलौकिक शब्द करता है कोई तो यमराज को बाँच लाने के लिये चल देता है ॥३२३॥ वहीं से पुकार कर वह कहता है 'अरे यमदूत ! जाकर अपने मालिक सूर्य पुत्र यम से कह दे कि वैकुण्ठनायक प्रभु शाची के गृह में अवतीर्ए होकर अपने आप नगर २ में कीर्तन कर रहे हैं।।३२४-३२५।। जिस नाम के प्रभाव से तेरी यम धर्मराज (कहलाता ) है, जिस नान से प्रथम वित्र अजामिल तर गया, उसी नाम को प्रभु ने सवके मुख से बुलवाया है और जो बोल नहीं सकते उन्होंने वह नाम सुना है । इस कारण यदि तुम प्राणी-मात्र

हेन नाम सर्व मुखे प्रभ्र बोलाइल। उद्यार हो शक्ति नाहि, से ताहा शुनिल ।।३२७।। प्राणि-मात्र केही यदि कर अधिकार। मोर दोष नाहि तबे करिमुँ संहार ।।३२५।। झाट कह गिया जथा आहे चित्रग्रा। पापीर लिखन सब झाट कर लुप्त ।। ३२६।। जे-नाम-प्रभावे तीर्थ-राज वाराणसी । जाहा गाय शुद्ध सत्व श्वेतद्वीप वासी ।।३३ ।।। सर्व-वन्द्य महेरवर जे-नास-प्रभावे । हेननाम सर्व लोके श्ने बोले एवे ।।३३१।। हेन नाम लग्नो, छाड, पर-ग्रवकार। भज विश्वम्भर, नहे करिम् संहार ।।३३२।। धार जन-दरा-विशे रह दिया जाय। "धर-घर कोथा काजि भाण्डिया पलाय । ३३३॥ कृष्योर कीर्तान जे जे पापी नाहि माने। कोथा गेले से-सकल पाषण्डी एखने।।३३४। माटि वे किलाय केही 'पाषग्डी' बलिया । 'हरि बलि बूले पून हुङ्कार करिया ।।३३४।। एइ मत कृष्णेर उन्मादे सर्वक्षण। किवा बोले किवा करे नाहिक स्मरण ।।३३६।। नगरिया-सक्लेर उन्माद देखिया। मरये पाषण्डी सब जबलिया-पृडिया।।३३७।। सकल पाषण्डी मेलि गर्गो भने मने। "गोसाञ्चा करेन काजि म्राइसे एखने।।३३८।। कीया जाय रंग ढंग,कीया जाय डाक । कीया जाय नाट गीत,कीया जाय जाँक ।।३३८।। कोथा जाय करा-पोंता घट मामसार। ए सकल वचनेर श्रुधि तवे धार ॥३४०॥ जत देख महाताप दिउटि सकल। जत देख हेर सब भावक-मण्डल ॥३४१॥ गण्ड गोल जुनिञा। ग्राइसे काजि जवे। सभार गङ्गाय झाँप देखिवाङ तवे।।३४२।। केही बोले "मुञ्ज तवे खुलिते थाकिया । नगरिया-सब देङ गलाय वान्धिया ॥३४३॥

में किसी पर अपना अधिकार दिखाओंगे तो, मेरा दोष नहीं, मैं तुम्हें मार डालूँगा' ॥३२६॥ 'अतएक फौरन दौड़कर जाम्रो जहाँ चित्रगुप्त हैं और कह दो उससे कि वह पापियों का लेखा-जोखा सब रह करदे' ॥३२८॥ अरे ! जिस नाम के प्रभाव से वाराणसी तीर्थराज बना हुआ है, जिस नाम को शुद्ध सत्त्व देह धारी रवेत द्वीप वासी गाते हैं' ।।३२६।। जिस नाम के प्रभाव से महेंश्वर शिव सबके वन्दनीय बने हुये हैं, ऐसे नाम को अब सब लोग कहते और सुनते हैं।।३३०।। तुम भी ऐसे नाम का गान करो,छोड़ो पर-अपकार करना और विश्वम्भर का भजन करो, नहीं तो मैं तुमको मार डालुँगा'।।३३१-३३२।। स्रौर कोई दस-बीस जने दौड़ कर जाते हैं भीर कहते हैं 'पकड़ों, पकड़ों, इस काजी की' यह हमसे बच कर कहाँ भागा जा रहा है। श्रीकृष्ण के कीर्तन को न मानने वाले वे पापी निन्दक लोग ग्रब सब कहाँ छिप गये ?' ॥३३३-३३॥। कोई 'पालण्डो, पालण्डी' कहते हुये जमीन पर ही लात चलाते हैं और 'हरि' कहते, हुँकार करते हुये चक्कर लगाते हैं।।३३४।। इस प्रकार लोग कृष्ण-प्रेम में उन्मत्त होकर क्या क्या कहते हैं, क्या क्या करते हैं-इनकी उनको कुछ सुघ ही नहीं है।।।३३६।। सब नगर वासियों के इस उन्माद को देखकर दुष्ट निन्दक लीग सब मिलकर मन-ही मन मनाले हैं कि 'भगवान करे, अभी काजी आजावे' ॥३३७-३३६॥ बस, किर यह रङ्ग ढङ्ग, यह पुकार-हुँकार, यह नृत्य-गीत, यह ऐंठ-अकड़ सब न जाने कहाँ उड़ जायँगे ।।३३६॥ 'भीर ये गढ़े हुये केले के बूक्ष, घड़े, श्राम के पत्ते भी सब न जाने कहाँ चले जायेंगे। ये जो हमारे लिये ऐसी २ आवार्जे क्ष रहे हैं,इन सब का बदला हम तभी उतारेंगे ॥३३८॥ इनके इस हो-हला को सुनकर जब काजी कीयगा तो जितनी तुम ये बड़ी २ मसालें देखते हो और ये जो सब भावुक मण्डलियाँ दिखायी पड़ती हैं, थे सब गङ्गा में क्रदते हुये नजर आयंगे ।।३४१-३४२।। और कोई कहता है-में तब किनारे पर खड़ा रह कर इन सब नगर वासियों के गले में रस्सी बाँध कर देता जाऊँगा' ॥३४॥ कोई कहता है,

केहो बोले "चल जाइ कीजिरे कहिते।" केहो बोले "युक्तनहे एमत करिते"।।३४४॥ केही बोले "भाइ सव ! एक युक्ति आछे। सभे रड दिया जाइ भावकेर काछे ॥३४४॥ भाइसे करिया काणि वचन तोलाइ। तवे एक जना ओना रहिव तार ठाँइ।।३४६।। एइ मत पाषण्डी आपनां खाय मने । चैतन्येर गरा मत्त श्रीहरि कीर्ताने ॥३४७॥ सभार अञ्जे ते शोभे श्रीचन्दनमाला । आनन्दे गायेन 'कुष्णा' समे हइ भोला ॥३४८॥ नदियार एकान्त नगर सिमुलिया। नाचिते नाचिते प्रमु उत्तरि लासिया ॥३४६॥ अनन्त अर्बुंद हरि हरि ध्वनि शुनि। हैकार करिया नाचे द्विज-कूल-मिए। ।।३५०।। से कमल-समने बाकत श्राष्ठे जल। कतेक वा भारा बहे परम-निमेल ॥३४१॥ कम्प भ वे उठे पडे अन्नरिक्ष हैते। कान्दे नित्यानन्द प्रभू ना पारे घरिते ॥३४२॥ रोपे वा जे हय मूच्छी आनन्द-सहित । प्रहरेक धात् नाहि, सभे चमिकत ॥३४३। एइ मत अपूर्व देखिया सर्व जन। सभेइ बोलेन "ए पुरुष नारायरा" ।।३५४।। कही बोले "नारद प्रह्लाद शुक जेरा।" केही बोले "जे-तेहउ-मन्ध्य नहेन"।।३५५॥ एइ मत बोले जेन जार धनुभव। अत्यन्त तार्किक बोले "परम वैष्णव"।।३५५॥ वात्य नाहि प्रभुर "परम-भक्ति-रसे । बाहु तुलि हरि-बोल हरि-बोल घोषे" ।।३५७। धीमुखेर वचन श्वनिञ्चा एक बारे। सर्व लोके हरि ध्वति बोले उच्च स्वरे।।३४८।। गौर सुन्दर जाये जे-दिगे नाचिया। सेइ दिगे सर्व लोक चलये धाइया। ३५६॥ काजिर वाड़ीर पथ घरिला ठाकूर। वाछ कोलाहल काजि शुनये प्रचुर।।३६०।।

'चलो, चलें काजी से कहने' तो कोई कहता है 'ऐसा करना ठीक नहीं होगा' ।।३४४।। कोई कहता है, "भाइयो ! एक यक्ति तो यह है कि हम सब टौड़ते हुये इन भावकों के पास जाय और मूठ मूठ में ही 'काजी या गया' कहके हला उड़ा दें परन्तु हममें से कोई एक जगह न रहे' । १३४५-४६॥ इस प्रकार दृष्ट निन्दक लोग मन के लडड़ खाते हैं और शीचैतन्यदेव के गए। श्रीहरि-संकीर्तन में मस्त हैं ।। ३४७।। सबके शक्तों पर चन्दन और मालाएँ मुशोभित हैं और सब आनन्द में सब कुछ मूल श्रीकृष्ण-कीर्तन कर रहे हैं ॥३४८॥ नदिया के एक कीने में सिमुलिया नगर है,प्रभु नाचते २ वहाँ पहुँचे ॥३४६॥ अनन्त अरब हरि नाम की व्विन सुनकर द्विज कुल शिरोमिए। विश्वम्भर देव हुँकार करते हुये नाचते हैं ।।३५०।। न जाने प्रभु के उन कमलनयनों में कितना जल भरा हुआ है कि उनमें से कितनी २ परम निर्मेल धाराएँ बही चली जा रही हैं ॥३११॥ अस काँपते हुये कभी ऊपर शून्य में उठ जाते हैं और फिर गिर पड़ते हैं । नित्यानन्द प्रभु उनको पकड़ कर रख नहीं सकते,इसलिये रोने लग जाते हैं ॥३५२॥ प्रभु की वह आनन्दमयी मूच्छी सहसा भद्भ नहीं होती-एक पहर तक अचेत रहते हैं, सभी चमक उठते हैं ।।३५३।। ऐसा अपूर्व भाव देख सभी कहते हैं, 'यह पुरुष तो नारायण है', कोई कहता है 'यह जो हो सो हो'पर मनुष्य नहीं है' ॥३४४-४४॥ इस प्रकार जिसका जैसा अनुभव, वह वैसा ही कहता है। अत्यन्त ताधिक कहता है 'यह परम वैष्णव है' ।।३४६।। प्रभु को ( सचेत होने पर भी ) बाह्य-सुबि नहीं है और वे परम भक्ति रस में भरे भुजाओं को उठा 'हरि बोल, हरि बोल' का घोष करते हैं ॥३५७॥ श्रीमुख के चचन एक बार सुनते ही सब लोग ऊँचे स्वर से हरि-ध्वित करते हैं।।३४८।। गौराङ्ग सुन्दर जिधर भी नाचते चले जाते हैं, उधर ही सब छोगू दौड़ पड़ते हैं।।३५६।। (अब) प्रभु ने काजी के घर का रास्ता पकड़ा। काजी ने भी गाने बजाने का घोर कोलाहरू सुना ।।३६०।। काजी बोला-'जानते हो भाइयो ! यह कैसा गाना-बजाना है ? क्या किसी का ब्याह

एवा नहे-मोरे लंबि हिन्द्यानि करे। तवे जाति निमुँ म्राजि सभार नगरे ॥३७८॥ ( एइमत युक्ति काजि करें सर्व-गए। महावाद्य कोलाहल शुनि ततक्षए।) ।।३७७।। . सर्व लोक चूड़ामिंगा प्रभु विश्वम्भर । ग्राइला नाचिते यथा काजिर नगर ॥३८०॥ कोटि कोटि हरिध्वनि महा कोलाहल । स्वर्ग-मर्त्य-पातालादि पूरिल सकल ॥३८१॥ शुनिङ्गा कम्पित काजिगण-सहेधाय। सर्व-भये जेन भेक इन्द्र पलाय ॥३८२॥ पूरिल सकल स्थान विश्वमभर-गरी। भये पलाइने के होदिए नाहि जाने ।।३८३।। माथार फेलिया पाग केहो सेइ मेले। अलक्षिते नाचये, श्रन्तरे प्रागा हाले ।।३८४।। आर दाड़ि श्राछे से हइया प्रघोमुख । नाचे माथा नाहि तोले, तार हाले वुक ।।३५४'। श्रनन्त अर्बुद लोक केवा कारे विने । आपनार देहमात्र केहा नाहि जाने ॥३५६॥ सभेइ नाचेन सभे दायेन कौतुके। ब्रह्माण्ड पूरिया 'हरि' बोले सर्व लोके ॥३८७॥ आसिया काजिर द्वारे प्रभु विश्वम्भर कोघावेशे हुंकार करथे बहुतर ॥३८८॥ कोधे बोले प्रभु 'ग्रारे काजि वेटा कोथा। झाट अनि' धरिया काटिया फेलों माथा ॥३८६॥ निर्यवन करोँ आजि सकल भुवन। पूर्वे जेन वध के लुँ से काल यवन।।३६०।। प्रागा लजा कोया काजि गेल दिया द्वार । घर भाङ्ग भाङ्ग ' प्रमु बोले बारे वार ।।३६१।। सर्वभूत-अन्तर्यामो श्री शवीनन्दन । श्रज्ञा लंघिवेक हेन श्रास्त्र कौन जन ॥३६२॥ महामत्त सर्व लोक चौतन्येर रसे। घरे उठिलेन सभे प्रभुर आदेशे॥३६३॥

आज्ञा को भङ्ग करके हिन्दुपना दिखा रहा है। तो आज मै नगर में सबों की जानि ले लूँगा ।।३७७-३७८।। (इस प्रकार काजी अपने लोगों के साथ परामर्श करता है और उसे कीर्तन-बाद्य का महा कोलाहल सुनायी पड़ता है ) ।३७६।। सर्व लोक चुड़ामिंग नाचते २ काजी के मोहला में आ पहुँचे । करोड़ों हरि नामों की ध्वनि के महान् कोलाहल ने स्वर्ग, मृत्यू, पाताल आदि सब लोकों को परिपूर्ण कर दिया ।।३८०-३८१। जिसे सुनकर काँपता हुआ काजी अपने गणों के साथ भागा मानो तो सर्प के भय से च्हा भाग रहा हो ।।३ = २।। परन्तु चारों स्रोर सब स्थानों में विश्वमभर देव के गण छा गये हैं इससे डर कर भागते हुन्नों को यह सुझ नहीं पड़ता कि किस ओर जायें ।।३८३।। कोई (सिवाही) तो अपने सिर की पगडी फेंक भीड़ में शामिल होकर नाचने लगता है, पर लोगों की दृष्टि से बचता हुआ। फिर भी उसके प्राराों में हलवल मची हुई है ।।३=४।। जिसकी दाड़ी है वह मुँह नीचा करके नाचता है, सिर ऊपर को नहीं उठाता है और डर के भारे उसकी छाती धुक्-धुक् करती है ।।३=४।। अनन्त अरब लोगों के समुदाय में कौन किसको पहचानता है, जब उन्हें अपनी ही देह की सुध-युध नहीं है ।।३=६।। सब ही आनन्द में रॅंगे हुये नांच रहे, गा रहे हैं और ब्रह्माण्ड-व्याविनी 'हरि' ध्वनि उद्घोषित कर रहे हैं ॥३५७॥ इतने में ही प्रभु विश्वम्भर काजी के द्वार पर आ पहुँचे और कोधावेश में बारम्बार हुँकार करने लगे ॥३०८॥ प्रभु कोधित होकर बोले, 'ग्ररे! काजी बेटा कहाँ है ? ले श्राओं झट्! मैं उसका सिर उड़ा डालूँगा ॥३८६॥ श्राजं में समस्त लोकों को यवनों से शून्य कर दूंगा जैसे पहले काल यवन का बध किया था।।३६०।। वह काजी द्वार बन्द कर अपने प्राणों की लेकर कहाँ गया ? तोड़ो-फोड़ो घर को प्रभु बार २ कहने लगे ।।३८१ । श्रीशचीतन्दन तो सब प्राणियों के अन्तर्यामी ईश्वर हैं, फिर उनकी श्राज्ञा का उल्लंबन कर स्के, ऐसा भला कौन है ? ।।३६२।। ग्रनएव प्रभुका आदेश होते हो सब लोगों ने घावा बोज दिया। श्रीचंतन्य देव के ही आवेश में सब लोग बड़े ही मतवाले हो गये ॥३६३॥ कोई घर फोड़ने लगे, कोई किवाड़ तोडने

केहो घर भाङ्ग केहो थाङ्मये द्यारं। केहो लाथि मारे केहो करये हु कार ॥३६४॥ म्राम्म-पनसेर डाल भाङ्गि केही फेले । केही कदलक-बन भङ्गि हरिं बोले ॥३६५॥ पूष्पेर उद्याने लक्ष लक्ष लोक गिया। उपाड़िया फेले सब हु कार करिया।।३६६।। पुष्पेर सहित डाल छिण्डिया छिण्डिया। 'हरि' विल श्रुति मुलेदिया।।३६७।। एकटि करिया पत्रः सर्वेलोके निते। किछ ना रहिल आर काजिर वाडीते ॥३१८॥ भिद्धिलेन सब जत बाहिरेर घर। प्रभु बोले 'अग्नि देह' वाड़ीर भितर ॥३६६॥ पृड्या मरुकः सर्वगरीर सहिते। सर्व वाड़ी बेडि ग्राग्नि देह' चारिभिते ।। 2001। देखों मोरे कि केर उहार नर-पति । देखों आजि कीनू जने केर श्रव्याहति ॥३०१॥ यम काल मृत्यू-मोर सेबकेर दास । मोर इष्टिपाते हय सभार प्रकाश ॥ ४०२॥ सर्द्धीर्तन-आरम्भे मोहोर अवतार। कीर्त्तनिवरोधि-पापी करिसुँ संहार॥४०३॥ सर्व पात कीओ यदि करये कीर्तान । अवश्य ताहार मुजि करिम् रूमरसा ॥ ४० ४॥ तपस्वी संन्यासी ज्ञानी योगी जेजेजन । संहारिम् सब यदि ना करे कीर्त्तन ॥४०५॥ ग्राप्त देह' घरे तोरा ना करिह भय। ग्राजि सब यवनेर करिम् प्रलय ।।।४०६।। देखिया प्रमुर कोच सर्व भक्तगरा। गलाय वान्घिया वस पहिला तखन ॥४०७॥ उर्द्धं बाह करिया सकल भक्तगए। प्रभुर चरणारिवन्दे करे निवेदन ॥४ व.। "तीमार प्रधान अंग्र प्रभू संकर्पणा । तीहार अकाले कोथना हय करवन ॥४०४॥ जै-काले हड्ल सर्व सृष्टिर संहार। संकर्षरा कोचे इन रद्र-प्रवतार। ४१०॥ जे रद्र सकल सृष्टि क्षगोके संहरे। शेषे ति हो आसि मिले तोमार शरीरे ॥४११॥

लगे। कोई लात चलाते हैं, कोई हैंकार करते हैं।।३६४।। किसी ने आम की तो किसी ने कठहल की डालें तोड़-मरोड़ डालीं, किसी ने केला का बन तहस-नहस कर दिया और लगे 'हरि हरि' ध्विन करने ॥३८५॥ लाखों लोग फुलवाड़ी में घुस गये और हैकार करते हुये लगे पीघाओं को उखाड़ने 11३६६11 उन्होंने फुल-पत्तियों के सहित डालों को छिन्न-भिन्न कर दिया और कर्ण मूल पर हाथ रख कर हरि बोल कहते हुये नाचने लगे।।३६,७।। एक एक पता लेने पर भी काजी के घर में कुछ न बचा। तब फिर बाहर के सब षरों को भी तोड़ फोड़ निया ।।३६=1। तब प्रभ बोले-'लगा दो घर में श्राग' घर की घेर कर चारों शोर से आग लगा दो। काजी अपने सब गर्गों के सहित जल मरे ॥३६६-४००॥ 'देख" तो सही, उसका राजा मेरा नया कर लेता है। देखूँ आज कौन इन्हें बचाता है ।।४०१।। यम, काल, मृत्यु ये सब मेरे सेवक के दास हैं। मेरे हृष्टि देने पर ही ये सब अपने कार्य का प्रकाश करते हैं।।४०२।। 'संकीर्तन आरम्भ करने के लिये ही मेरा अवतार है, अतः इस कीर्तन के विरोध करने वाले पापियों का मैं संहार करूँ मा ॥४०३॥ परन्तु यदि सब प्रकार का पाप करने वाला पातकी भी मेरा कोर्तन करेगा तो मैं उसे अवश्य स्मरता करूँगा ।। ३०४।। 'यदि तपस्त्री, संन्यासी ज्ञानी योगी जो जो लोग मेरा कीर्तन नहीं करेंगे तो मैं उन सबका संहार कर डालू मा ॥३०४॥ तुम लोग इसके घर में आग लगा दो-डरो मत । मैं आज सब यवनों का प्रलय कर दूँगा ।।४०६। प्रभु के कीव को देखकर भक्त लोग सब गले पर वस्त्र लपेट भूमि पर पड़ गये और भुजाओं को ख्डाकर प्रमु के थी चरसकमलों के समीप निवेदन करने लगे ॥४०७-४०=॥ प्रमु ! झापके प्रधान अंश संकर्षण देव हैं। उनको असमय पर कभी कोच नहीं होता है।। ४०६।। जब समस्त सृष्टि के विनाश का काल आ पहुँचता है तब उन संहर्षण के कीप से छड़ का अवतार होता है।।४१०।। जो छड़ समस्त सृष्टि

अंशांशेर कोधे जार सकल संहरे। से तुनि करिले कोघ कोन् जन तरे।।४१२।। 'अकोध परमानन्द तुमि' देरे गाय । वेदवास्य प्रमु घुचाइते ना जुपाय ॥४१३॥ ब्रह्मादि ओ तोमार कोघेर नहे पाल । सृष्टि-स्थिति-प्रलय तोमार लीला-मात्र । १९१४।। करिलात काजिर अनेक अपमान। आर यदि घटे तवे संहारिह प्राए। ॥ ४१ १॥ "जय विश्वम्भर महाराज राजेश्वर। जय सर्वलोक नाथ श्रीगौर सुन्दर ॥ ४१६॥ जय जय अनन्त शयन रमाकान्त।" बाहु तुलि स्तृति करे सकल महान्त ॥४१७॥ हासे महाप्रभू सर्वदासेर वचने। 'हरि' वलि नृत्य रसे चलिला तखने।। ११ दा। काजिरे करिया दण्ड सर्व-लोक-राय। संकीर्त्तन रसे सर्व गरी नाचि जाय ॥४१६॥ मुदङ्ग मन्दिरा वाजे शंख करताल । 'राम कृष्णा जय ध्वनि गोविन्द गोपाल' ॥ १२०॥ काजिर भाङ्मिया घर सर्व-नगरिया। महानन्दे 'हरि' वलि जायेन नाचिया ॥४२१॥ पाषण्डीर तहल परम चित्तभङ्ग। पाषण्डी विषाद भावे, वैष्णवेर रङ्ग।।४२२॥ "जय कृष्ण मुक्त भूरारि बनमाली।" गाय सब नगरिया दिया हाथे ताली ॥४२२॥ जय-कोलाहल प्रति नगरे नगरे। भासये मकल लोक आनन्द सागरे।।४२४॥ केवा कौनुं दिगे नाचे, केवा गाय वा'य । हेन नाहि जानि कौनु दिगे केवा धाय ॥४२५॥ आगे नृत्य करिया चलये भक्तगण। शेषे चले महाप्रभू श्रीशचीनन्दत ॥४२६॥ कोर्त्त नीया-ब्रह्मा शिव अनन्त श्रापनि । नृत्यकरे सर्व-वैक्र्यहेर चूड़ामिए।।।४२७।।

का क्षरण भर में विनाश कर देते हैं वे भी अन्त में आकर आपके शरीर में लीन हो जाते हैं।। ११।। इस प्रकार जिनके अंश ( संकर्षणा ) के अंश ( रुद्र ) के ही क्रोध से सारी सृष्टि का संहार हो जाता है. वे आप (सर्वांशी) यदि कोप करें तो फिर भला कीन बचा सकता है ॥४१२॥ आपको तो वेद में अक्रोध परमानन्द' स्वरूप कहकर गान किया गया है सो यह वेद-वाक्य, प्रभे ! मिटाने के योग्य नहीं है ॥ ११३॥ बह्मा ग्रादि भी ग्रापके कोध के पात्र नहीं हैं। यह सृष्टि, स्थिति, प्रलय तो ग्रापकी एक लीला मात्र है ।।४१८।। 'खव अपमान काजी का कर डाला । यदि आगे फिर ऐसा घटे (अर्थीत संकीर्तन का विरोध करें) तो आप उसका प्रामा लेवें ॥४१४॥ सब महन्त लोग भुजाश्रों को उठाकर स्तुति करते हैं। ( इतना निवेदन कर ) 'महाराज राजेश्वर विश्वस्भर की जय हो ! सर्व लोक नाथ श्री गौर सुन्दर की जय हो ! शेषशायी रमांकान्त की जय हो' ।।४१६-४१७॥ महाप्रभी अपने दासों के बचनों को सुनकर हँसते हैं और 'हरि' कह कर अपने नृत्य के आनन्द में चल देते हैं ॥४१=॥ इस प्रकार काजी को दण्ड देकर सब लोकों के नाथ, संकीर्तन-रश में निमन्न, अपने गर्गों के साथ नाचते हुये चले जा रहे हैं ॥४१६॥ मृदङ्ग, मजीरा, शंख, करताल बज रहे हैं, 'राम कृष्ण गोविन्द गोपाल' की जय-ध्वनि हो रही है ॥४२०॥ सब नागरिक लोग काजी के घर को तोड-फोड कर, बड़े आनन्द में भरे, 'हरि' ध्विन करते हुये नावते २ जा रहे हैं।।४२१।। दृष्ट निन्दकों के चित्त को भारी चोट पहुँची है, उनमें उदासी छा गयी है और वैष्णवों को आनन्द हो रहा है।।४२२।। 'जय कृष्ण मुकुत्द मुरारि बनमाली'-इसे सब नागरिक जन ताली दे दे कर गाते हैं।।४२३।। नगर २ में जय जयकार का कोलाहल मच रहा है। सब लोग आनन्द-सागर में वहे जा रहे हैं।।४२४॥ उन्हें यह ज्ञान नहीं कि कौन किधर नाच रहा है, कौन गा रहा, बजा रहा और कौन किधर चला जा रहा है।। १२।।। आगे २ भक्त लोग नाचते हमें चले जा रहे हैं और सबसे पीछे कमलनमन प्रभु चले जा रहे हैं ॥४२६॥ आज स्वयं ब्रह्मा, शिव, शेष कीर्तनियाँ है और सब वैकुण्ठों के चूड़ामिए। प्रभु नृत्यकारी हैं

इहाते सन्देह कि का करिह मने। सेइ प्रभु कहियाछे कुपाय ग्रापने ॥४२२॥ अनन्त प्रवृद लोक सङ्गे विरवस्थर। प्रवेश करिला शंख विशिक्त-नगर ॥४२६॥ गंखविंगिकेर पूरे उठिल मानन्द। 'हरि' वलि बाजाय मृदङ्ग घन्टाशंख ॥४३०॥ पुष्पमय पथे नाचि चले विश्वस्भर। चलुदिगे ज्वले धीप परम-सुन्दर॥४३१॥ से चन्द्रेर शोभाओ कि कहिवारे पारि। जाहाते कीर्लंन करे गौराच्च श्रीहरि।।४३२।। प्रतिद्वारे पूर्णक्रम्भ रम्धा याम्रसार । नारीगरो 'हरि' विल देइ जयकार ॥४३३॥ एइमत सकल नगरे शोभा करे। घाइला ठाकुर तंतु वायेर नगरे।।४३७।। उठिल मंगल ध्वनि जय कोलाहल। तन्तुवाय-सब हैला आनन्दे विह्वल ॥४३४॥ नाचे सब नगरिया दिया करताली। "हरि बोलि मुकून्द गोपाल बनमाली ॥४३६॥ सर्व मुखे हरिनाम ज्ञि प्रभु हासे । नाचिया चलिला प्रभु श्री धरेर वासे ॥४३७॥ भाङ्गा एक घर मात्र श्रीधरेर सार। उत्तरिला निया प्रभू ताहार द्यार ॥४३ ॥। सबै एक लीह पात्र आछ्ये दुयारे। कत ठाञा तालि ताहा चोरे ओ ना हरे।।४३६।। नृत्य करे महा प्रभु श्रीधर-ग्रङ्गते। जल पूर्णपात्र प्रभु देखिला आपने।।४४०।। भक्त प्रेम बुझाइते श्रीशचीनन्दन्। लौह पात्र तुलि लइलेन ततक्षरा।।४४१।। जल पिये महाप्रभु सुखे ओपनार। कार राक्ति ग्राखे ताहा 'नय' करिवार।।४४२।। 'मइलुँ मइलुँ' बलि डाकये श्रीघर। "मोरे संहारिते से श्राइला मोर घर॥४४३॥ विजया मुच्छित हैला सुकृति श्रीघर । प्रभु बोले "शुद्ध मोर आजि कलेवर ॥ ११॥

॥४२७॥ मेरे इस कथन में कोई सन्देह न करे-यह ( मुक्ते ) स्वयं प्रभु ने ही कृपां करके कहा है ॥४२६॥ (इस प्रकार नाचते-गाते हुये ) अनन्त अरब लोगों के साथ विश्वम्भर देव ने शंख वनिकों के नगर में प्रवेश किया ।।४२६। शंख बनिकों के नगर में आनन्द का कोलाहल मच गया। लोग 'हरि' ध्वनि करते हुये मृदञ्ज, षण्टा, शंख बजाने लगे ।।४३०।। प्रमु विश्वस्थर पुष्पमय पथ पर नाचते चले जा रहे हैं। वारों और बड़े सुन्दर दीपक जल रहे हैं।।४३१।। उस चन्द्रमा की शोभा भी क्या कुछ कही जा सकती है कि जिसके प्रकाश में गौराङ्ग श्री हरि नृत्य कर रहे हों ? ॥४३२॥ द्वार द्वार प्रति जल पूर्ण घट, कदली, ग्राम्र-पत्लव शोभा दे रहे हैं और नारीगरा 'हरि' व्वनि करती हुई जय जयकार करती हैं ॥४३३॥ इस प्रकार सारा नगर शीभायमान था। प्रमु चलते २ बुनकरों के नगर में आये ॥४३४॥ ( उनके आते ही ) मङ्गल ध्वित होने लगी, जय जयकार का कोलाहल छा गया। बुनकर लोग सबं आनन्द में विह्वल होगये ॥ १३४॥ सब नगरवासी लोग ताली बजाते हुये नाचने लगे और 'हरि बोल मुकुन्द गोपाल वनमाली' गाने लगे ॥४३६॥ सबों के मुख से इरिनाम सुनकर प्रभु होंसे और फिर श्रीधर के घर की ओर नाचते हुये चल दिये ।।४३७।। एक टूटो-फूटी झोंपड़ी ही श्रीधर का सर्वस्व था। प्रभु उसके द्वार जा छगे।। ३ मा उसके हार पर केवल मात्र एक लोहा का पात्र रक्खा हुआ है, उसमें भी कई जगह टाँके लगे हुये हैं। ऐसा वह पात्र है कि चोर भी न चुरावे। ४३६। महाप्रभु श्रीघर के आँगन पर नृत्य कर रहे हैं। प्रभु ने जल पूर्ण उस लोहे के पात्र को देखा ॥४४०॥ भक्ति-प्रेम की महिमा प्रकट करने के लिये श्रीशचीनन्दन प्रभु ने उस लॉहे के पत्रि को तुरन्त उटा लिया ।।४४१।। अपने मुख में मगन प्रभु उस जल को पीने लगे। भला किसकी शक्ति है जो उनको मना कर सके ॥४८२॥ श्रीधर चिल्ला कर कहने लगा-'मर गया! मैं तो मर गया! मुके मारने के लिये ही यह मेरे घर आया है'।।४४३।। इतना कह कर पुण्यशाली श्रीधर मुल्हित होगया।

आजि मोर भक्ति हैल कृष्णेर चर्यो। श्रीघरेर जलपान करिले जिलने ॥४४५॥ एखने से विष्णु भक्ति हइल आमार।" कहिते कहिते पड़े नयने सू-धार ॥ १४६॥ 'वैष्णावेर जल-पाने विष्ण भक्ति हय।' सभारे वृद्धाय प्रभ गौराङ्क सदय।।४४७।। "प्रार्थयेद इंग्यवस्यात्रं प्रयत्नेन विचक्षणः। सर्वपाप विशुद्धयर्थं तदभावे जलं पिवेत् ॥ ११८॥ भनत बात्यस्य देखि सर्व भक्तगण। सभार उठिल महा-ग्रानन्द-क्रन्दन।।४४६॥ नित्यानन्द गदाधर पहिला कान्दिया। महौत श्रीवास कान्दे भूमिते पहिषा ॥४५०॥ कान्दे हरिदास गङ्गादास वक्रोश्वर । मुरारि मुकुन्द कान्दे श्री चन्द्रशेखर ।। ४५१।। गोविन्द गोविन्दानन्द श्री गर्भ श्रीमान् । कान्दे काशीश्वर श्रीजगदानन्द राम ॥४५२॥ जगदीश गोपीनाथ कान्देन नन्दन । शुक्लाम्बर गरुड कान्द्ये सर्वजन ।।४५३॥ लक्ष कोटि लोक कान्दे शिरे दिया हाथ । "कृष्णारे ठाक्र मोरि अनाथेर नाथ ।। ४४४।। कि हैल बलिते नारि श्रीधरेर वासे। सर्वभावे प्रेम भक्ति हड्छ प्रकाने ॥४४४॥ 'कृष्ण' विल कान्दे सर्व जगत् हरिषे । संकल्प हदल सिद्ध, गौरचन्द्र हासे'।।४५६॥ श्रीदेख सब भाई ! एइ भक्तेर महिमा। भक्त बात्सल्येर प्रभु करिलेन सीमा ॥४५७॥ लौहमय जल पात्र वाहिरेर जल। परम-आदरे पान कैलेन सकल।।४५९।! परमार्थे पान-इच्छा हड्ल जखने। श्रद्धामृत भक्त-जल हड्ल तखने।।४५६॥ भक्ति वृक्षाइते से एमत पात्रे जल। परमार्थे वैष्णावेर सकल निर्मल ॥४६०॥

प्रभु कहने लगे 'ग्राज मेरी काया शुद्ध होगयी ॥४४४॥ जैसे ही मैंने श्रीधर का जल पिया वैसे ही श्रीकृष्ण के चरण में माज मेरी भक्ति होगई।।४४५।। 'अब वह विष्णु-भक्ति-मेरी हो गयी।' ऐसा कहते २ प्रभु के नयनों से अश्रुओं की धाराएँ बहु चलीं ॥४४६॥ गौराङ्क प्रभु इस लीला के द्वारा सबको यही जतला रहे हैं कि बैब्एाव के जल पीने से विष्णु भक्ति प्राप्त होती है ॥ १९७॥ तथाहि पद्म प्राग्ने-आदि खण्डे (३१-११२) रलोक:-( ग्रर्थ )-चत्र व्यक्ति समस्त पापों से बिशुद्ध होने के लिये प्रयत्न पूर्वक वैष्णव के अन्न के निषित्त प्रार्थना करे। ग्रम्न के अभाव में उनका जल ही पान करे ॥४४८॥ प्रमु की भक्त वरसळता का प्रत्यक्ष दर्शन करके भक्तजनों की सभा में अतिशय ग्रानन्दों होक के कारण ऋन्दन का कीलाहल मच गया ॥४४६॥ नित्यानन्द श्रीर गदाधर रोते हुये गिर पड़े। अद्वैताचार्यं, श्रीदास भी भूमि पर छोट कर रोने लगे ॥१५०॥ हरिटास, गङ्गादास, वक्र दवर, मुरारि, स्कुन्द, श्री चन्द्रशेखर, गोविन्द, गोविन्दानन्द, श्रीगर्भ, श्रीमान्, काशीश्वर, जगदानन्द, राम, जगदीश, गोपीनाथ, नन्दनाचार्य, जुक्लाम्बर, गरुड़ आदि सब भक्त लोग रोने लगे ॥४४१-४२-४३॥ लाखों-करोड़ों लोग सिर पर हाथ दिये रो रहे हैं और 'हे कृष्ण ! हे मेरे प्रभो ! है अनाथों के नाथ !' कह के पुकार रहे हैं।।४४४॥ श्रीनिवास के निवास-स्थान में क्या कहूँ क्या हो गया कि सहसा सर्व भावों के सहित प्रेम का प्रकाश हो गया ।।४५५।। (वह ऐसे कि ) सब जगत 'कृष्ण-कृष्ण' कहकर रो रहा है सीर गौरचन्द्र हँस रहे हैं कारण कि उनका संकत्प ( सबके मुख से नाम लिवाने का ) सिद्ध जो हो गया ॥४५६॥ देखो भाइयो ! इस श्रीधर भक्त की महिमा जिसके निकट प्रभु ने भक्त-वत्सलता की सीमा प्रकट कर दिखायी ।।४५७।। एक तो प्रात्र लोहे का, उस पर जल भी बाहर का अशुद्ध, पर ऐसा जल भी प्रभु ने परम आदर के सहित सब पान कर लिया ।। १६८।। जिस समय परमार्थ-इष्टि से उस जरू को पीने की इच्छा हुई, उसी समय भक्त का वह जल शुद्ध अमृत जैसा हो गया ॥४५६॥ भक्त को समझाने के लिये ही वह ऐसे एक पात्र का जल था-परन्तु वस्तुतः परमार्थ दृष्टि से वैष्एावों की तो सव ही त्रस्तूए

वाम्भिकेर रत्नपात्र दिव्य-जल-सने। आङ्क पिनार कार्यं, ना देखें नयने ॥४६१॥ जे-से द्रव्य सेवकेर सर्व भावे खाय। नैवेद्यादि—विधिरो अपेक्षा नाहि चाय ॥४६२॥ अवशेषो सेवकेर करे आत्मसाथ। तार साक्षी बाह्यगिर ख्व द्वारकाय ॥४६३॥ अवशेषो सेवकेर करे आत्मसाथ। तार साक्षी वनवासे युधिष्ठिर—शाक ॥४६॥ सेवक कुष्णोर पिता माता पत्नी भाइ। दास वह कुष्णोर दितीय यार नाइ ॥४६४॥ जे रूप चिन्तये, दासे, से-इ रूप हय। दासे कुष्ण करिवारे पायरे विकय ॥४६॥ 'सेवक वत्सल प्रभु' चारि वेदे गाय। सेवकेर स्थाने प्रभु प्रकाश सदाय ॥४६॥ नयन भरिया देख दासेर प्रभाव। हेन दास्य भावे कुष्णो कर' अनुराग ॥४६॥ अत्य हेन ना मानिह 'कृष्णादास' नाम। अत्य—भाग्येदास नाहि करे भगवान् ॥४६॥ बहुकोटि जन्म जे करिल निज धर्म। अहिसाय अमायाय करे सर्वं कम्मं ॥४७॥ अहिनश दास्य भावे जे करे प्रार्थन। गंगा लभ्य हय काले विल 'नारायग्।'॥४७॥ विवे हय मुक्त—सर्वंवन्धेर विनास। मुक्त हैले सेइ हय गोविन्देर दास ॥४७॥ एइ व्याख्या करे भाष्य कारेर समाजे। मुक्त हैले सेइ हय गोविन्देर दास ॥४७॥। यह व्याख्या करे भाष्य कारेर समाजे। मुक्त—सर्वो लीलातनु करि कृष्णा भने ॥४७॥। अत्य भक्त हय ईश्वर समान। भक्त स्थाने पराभव मागे' भगवान् ॥४७॥। अत्य भक्त हय ईश्वर समान। भक्त स्थाने पराभव मागे' भगवान् ॥४७॥। अत्य मन्त—महाण्डे अत आछे स्तुति माला। 'भक्त' हेन स्तुतिर ना धरे केहो कला ॥४७॥।

निर्मल हैं ॥ १६०॥ परन्तु दास्भिक लोगों के रत्न-पात्र के सुन्दर जल का पीना तो दूर रहा, प्रभु उसके प्रति हा तक नहीं देते ।।४६१। ( और ) सेवक की तो जैसी-कैसी वस्तु भी सर्व भाव सहित प्रभु ग्रहरा कर लैते हैं-नैवेद्यादि समर्पण की कोई विधि की अपेक्षा नहीं रखते ॥४६२॥ अपनी वस्तु की ग्रत्य ग्रथवा तुन्छ समझ कर यदि दास स्वयं नहीं भी देता है तो प्रभु उसे बल पूर्वक छीन कर खा लेते हैं-इसका प्रमाण है हारिका में ब्राह्मए। के चाँवल ॥४६३॥ (और तो और ) सेवक का तो शेष उच्छिष्ट भी उदरस्थ कर लेते हैं-इसका प्रमाण है वनवास काल में युधिष्ठिर का साग ॥४६४॥ सेवक जन तो श्रीकृष्ण का पिता, माता. पत्नी, भाई सब ही है। दास के बिना श्रीकृष्ण का अपना दूसरा कोई नहीं है।। १६४।। जो भो रूप का विन्तन दास करता है प्रभु वही रूप धारण कर लेते हैं। दास ती कृष्ण को वेच तक सकता है। ४६६॥ चारों वेद प्रभुको 'सेवक बत्सल' कह कर गाते हैं। सेवकजन के निकट ही प्रभुका सदा प्रकाश होता है ।।४६७।। दास के प्रभाव को आज नेत्र भर कर देख लो और श्रीकृष्ण के। इस दास्य भाव ने प्रेम करो ।।४६७।। 'क्रुष्णवास' नाम को कोई छोटा न समझना, (कारण कि ) छोटे भाग्य वालों को भगवान् अपना दांस नहीं बनाते ॥४६६॥ जो करोड़ों जन्मों तक स्वधर्म का पालन करता है,हिंसा और कपट रहित हो सब धर्मों को करता है तथा अहर्निश दास्य भाव से जो प्रार्थना किया करता है उसको अन्त काल में गङ्गा की प्राप्ति होती है और उसके मुख से 'नारायण' नाम निकलता है ॥४७०-७१॥ तब उसके सब बन्धन नष्ट हो जाते हैं और वह मुक्त हो जाता है। मुक्त हो जाने पर वही तब गोविन्द का दास होता है। ४७२॥ यह व्याख्या ब्रह्मसूत्र के भाष्यकार (श्रीशङ्कराचार्य) ग्रपनी समाज में करते हैं कि मुक्त गए। भी लीला-देह धारण करके श्रीकृष्ण का भजन करते हैं ॥४७३॥ तथा चीवतं सर्वज्ञंभाष्य कृद्धिः-'मुक्ता अपि लीलया विग्रहं कृत्वा भगवन्तं भजन्ते'।।२। ( अर्थ:-मुक्त पुरुष गण भी स्वेच्छा पूर्वक शरीर ग्रह्मा करके भगवान की भजत करते हैं।) अतएव भक्त ईश्वर के समान होता है। 'भक्त के निकट भगवान पराजय चाहते हैं' ॥ १७ । अनन्त बह्माण्ड में जितनी भी स्तुतियों का समूह है, 'भक्त' नाम मात्र में जो स्तुति है, उसका

दास'-नामे ब्रह्मा शिव हरिष सभार । घरणीधरेन्द्रो चाहे दास-अधिकार ॥४७६॥ ए सब ईश्वर-तुल्य स्वभावेइ भवत । तथापिह अक्त हड्बारे शतुरक्त ! ४०७॥ हैन भक्त अई तेरे बलिते हरिषे। पापी सर्व दुख पाय निज-भर्म-दोपे।।४ अदा। कृत्पीर सन्तोष वड 'भक्त' हेन नामे। कृष्याचन्द्र वह भक्त आर के वा जाने ।।१७६॥ उदर-मरण लागि एवे पापी सब। लग्नोलाय ईश्वर ग्रामि'-मले जरद्ग ॥४८०॥ गर्दभ-स्थाल-तृत्य शिष्यगण लैया । केहो बोले 'म्रामि रचनाथ, भाव' गिया" ॥४८१॥ कुनक्रेर भक्ष्य देह-इहारे लड्या । वोलाय 'ईश्वर' विष्णा माया मुख हैया ।।४८२॥ सर्व-प्रभु गौरचन्द्र श्रीशचीनन्दन । देख तार शक्ति एइ भरिया नयन ॥४८३॥ इच्छा मात्र कोटि कोटि समृद्ध हइल। कत कोटि महादीप ज्वलिते लागिल ॥१८४॥ केवा रहलेक कला प्रति घरे घरे। केवा गाय वा'य केवा पूष्प वृष्टि करे ॥४८५॥ करिलेन मात्र श्री धरेर जल-पान। कि हइल ना जानि प्रेमेर अधिष्ठान ॥४८६॥ भक्त भारसस्य देखि त्रिभूतन कान्द्रे। भूमिते छोटाय केही केश नाहि वान्ये ।।४८७।। श्रीधर कान्द्रये तृरा धरिया दशने । उच्चकरि 'हरि' बोले सजल-नयने ॥५==॥ "कि जल करिल पान विदेशर राय।" नाच्ये श्रीधर कान्दे करे "हाय हाय ॥४८६॥ धक्त जल पात करि प्रभ विश्वम्भर। श्रीभर-ग्रङ्कते नीचे वैक्ष्ट ईश्वर ॥ १६०॥ गाय महारसे। नित्यानन्द गदाधर शोभे दूइ पाशे ॥ ४६१॥ प्रियगरी चतुर्दिगे

कला ( अंश ) भी कोई नहीं है ग्रयति 'भक्त' सम्बोधन से उत्तम कोई स्त्रति नहीं है ॥४७५॥ 'दास' नाम से तो ब्रह्मा, शिव सबको हर्ष होता है। धरणी धर शेष भी 'दास' पदवी की आकांक्षा करते हैं। ४०६।। यद्यि ये सब ( ब्रह्मा, शिव, रोष ) देश्वर के ही तुल्य हैं तथा स्वभाव से भक्त ही हैं तथापि भक्त बनने में इनकी बड़ी प्रीती है।।४७७। ऐसा है दास-भवत का स्वरूप इसे वर्णन करते हुये अदौताचार्य हुई की प्राप्त हो रहे हैं ।।६७८। (इसी काररा) श्रीकृष्ण को 'मक्त' इस पदवी से बड़ा सन्तीय होता है और श्रीकृष्ण-चन्द्र बिना श्रीर कीन भनित ( की महिमा ) को जानता है ।। १७६।। परन्त् इस समय तो पापी लोग सब 'अपना पेट भरने के लिये 'मैं ईश्वर हैं' ऐसो कहते हैं पर हैं.वे महा मूर्ख ।।४८०।। कोई तो गधा और गीदड़ जैसे शिब्यों को लेकर कहता है 'मैं ही रघुनाथ हूँ, ऐसी भावना करी' (कुत्तों का भोजन) इस देह को लेकर वे विष्णु माया से मोहित हो ईश्वर बनते हैं ॥४८१-८२॥ गौरचन्द्र श्रीशचीनन्दन (ही) सबके प्रभु हैं-नैत्र भर कर उनकी शक्ति को देख लो ॥४५३॥ उनकी इच्छा मात्र से कोटि २ वैभव का प्रकाश हो गया-न जाने कितनी कोटि महाद्वीप जलने लगे ।:४८४।। किसने घर घर में केले के वृक्ष लगा दिये ? किसने गाया, किसने बजाया, किसने ये फूल बरसाये ॥४८५॥ ( यह सब कार्य,प्रभुं की लीला-शक्ति से ही हुये ) प्रमु ने श्रीधर का जल केवल पिया ही तो था, परन्तु न जाने यह क्या हुआ कि सर्वत्र प्रेम का विस्तार हो गणा। त्रिभुवन रोने लगा प्रभु का भक्तवात्सल्य देखा। लोग भूमि पर लोट पोट हो गये, उनके केश खल न्ये हैं पर कोई नहीं बाँधता है ॥४८६-इ७॥ श्रीधर दाँतों में तृए। दवा कर रोता है और अश्रु पूर्ण नेत्रों से उच्च स्वर से 'हरि' ध्विन करता है।।४==।। 'वैवताओं के नाथ ने यह कैसा जल पी लिया' कहता हुआ श्रीषर 'हाय हाय' करता है, रोता है और नाचता है।। ४=६।। प्रमु विश्वम्भर भक्त के जल की पीकरे भवत के आँगन में वैक्ष्ठ के ईश्वर आप नाचते हैं !। १६०।। प्रिय परिकर सब चारों और प्रेम रस के आनन्द मे गाते हैं। नित्यानन्द और गदाधर प्रमु के दोनों ग्रोर शोधा देते हैं।।४६१।। केले का खोला ( गदा )

क्षोला वैचा-सेवकेर देख भाग्य-सीमा । ब्रह्मा शिव कान्दे जार देखिया महिमा ॥४६२॥ धने जने पाण्डित्ये कृष्णोरे नाहि पाइ। केवल भक्तिर वश चैतन्य गोसान्नि ।। १६३।। जलपाने श्रीघरेर अनुग्रह करि। नगरे आइला पुन गौराङ्ग श्रीहरि।।४६४।। नाचे गौरचन्द्र भक्ति रसेर ठाकुर। चतुरिंगे हरिष्विनि शुनिञा प्रचुर।।४६५।। सर्व लोक जिने नवद्वीपेर शोभाय। हरि-बोल श्रानमात्र सभार जिल्लाय ॥ ४६६॥ के सुखे विह्वल शुक्त नारद शंकर। से सुखे विह्वल सब नदीया नगर।।४६७।। सर्व निदयाय नाचे त्रिभुवन-राय। गादिगाछा-पारड़ाङ्गा आदि दिया जाय ॥१६६॥ 'एक निशा' हेन ज्ञान ना करिह मने। कत कल्प गैळ सेइ निशिर की लें ने ।। ४६८।। चैतन्य चन्द्रेर किछु असम्भव नय। भूमङ्गे जाहार हय ब्रह्मार प्ररूप ॥५००॥ महा भाग्यवाने से सबलत्वजाने। सूक्ष्म तर्क वादी पापी किछुई ना माने ॥५०१॥ जै नगरे नाचे वैकुण्डेर ग्रिवराज। ताहारा भासये परानन्द-सिन्यु-माभ ॥५०२॥ से हुकार से गर्जन से प्रेमेर जल। देखिया कान्दये स्त्री पुरुष सकल। ५०३॥ केहों बोले ''शाचीर चरऐ। नमस्कार । हेन महा पृष्ठप जिनमला गर्भे जाँर ॥५०४॥ केही बोले ''जगन्नाथ मिश्र पुण्यवन्त।'' केहो बोले ''नदियार भाग्येर नाहि अन्त ।।४०५॥ "एइ मत लीला प्रभु कत कल्प केला । समेवोले ग्राजि रात्रि प्रभात ना हइला ॥४०६॥ एइ: मत बलि सभे देइ जयकार। सबै लोक 'हिरि' वह ना वीलये जार।। ४०७।। प्रभु: देखि सर्व लोक दण्डवत् हैया। पड़ये पुरुष-स्त्रीये बालक

बेचने वाले सेवक के भाग्य की सीमा को देखो। जिसकी महिमा को देखकर ब्रह्मा शिव भो प्रेम के अधु बहाते हैं ॥४६२॥ धन से, जन से, पण्डिताई से कृष्ण नहीं मिलते हैं। श्रीचैतन्य गुसाँई तो केवल भित के वर्श में होते हैं।। अहर।। जलपान के द्वारा श्रीधर पर अनुग्रह करके गौराष्ट्र श्रीहरि फिर नगर में आपे ।। १६२।। भिनत-रस के ठाकुर गौरचन्द्र नाचते हैं और चारो ग्रोर प्रचुर हरि ध्वनि सुनायो देती है ।। ४८५।। नवद्वीप ग्रपनी शोभा से सब लोकों को पराजित कर रहा है सबकी जिह्वाग्रों से केवल 'हरि बोल' मुनायों दे रहा है।। अध्दा जिस सुख में शुक, नारद, शंकर विह्नल रहते हैं, उसी सुख में सब निदेश नगर विह्वल हो रहा है ।। १६७। 'विमुवनराय प्रभु समस्त नदिया में नृत्य करते हैं, 'गादिगाछा' 'पारडांगा' आदि सब स्यानों में होकर जाते हैं । ४६ नाः यह नगर-संकीर्तन केवल एक रात्रि भर का ही कोई न समसे। न जःने कितने करुप उस एक रात्रि के कीर्तन में बीत गये ॥४६६॥ श्रीचैतन्यचन्द्र के लिये कुछ भी असम्भव नहीं है-जनके तो एक भ्र-भङ्गी से ब्रह्मा (सी कल्प की यायु वाला ) का प्रलय हो जाता है ॥४००॥ इत सब तत्त्वों को कोई भाग्यवान ही जानदा है। सूक्ष्म तर्क वादी पाणी तो कुछ भी नहीं मानता है।।५०१।। जिस २ नगर में वैक्ण के अधीश्वर गौरचन्द्र नाचते हैं वे नगर परातन्द के सागर में बहने लगते हैं।।४०२।। प्रभुका वह हुँकार, वह गर्जन' वह प्रेमाश्रु-जल ये सब देखकर सब की पुरुष रोने लगते हैं ।।४०३।। कोई कहता है 'शची माता के चरणों में नमस्कार है जिनके गर्भ से ऐसे महायुख्य प्रकट हुये हैं'। ४०४।। कोई कहता है 'जगन्नाथ मिश्र पुण्यवान हैं'। कोई कहता है 'नदिया के भाग्य की सीमा नहीं हैं'।।४०५॥ इस प्रकार प्रभु ने कितने ही करूप लीला कीन्ही है सब कहते हैं कि आज रात्रि का प्रभात नहीं हुआ है। ५०६।। इस प्रकार कहते हुये सब जय जयकार करते हैं। सब लोग 'हरि' नाम को छोड़ मुख से और कुछ नहीं बोलते हैं।।१०७।। प्रभु को देख सब लोग पुरुष धौर ही बाटक को लेकर दण्डवत् पड़ कर प्रणाम करते

गुभदृष्टि गौरचन्द्र करि सभा कारे। स्वानुभावानन्दे प्रभु कीर्त्तने विहरे।।५-६।। ए सब लोलार कमु नाहि परिच्छेर। 'अतिभीव' 'तिरोभाव' एइ कहे वेद ॥५१०॥ जे खाने जे रूपे भवतगरो करे घ्यान । सेइ खाने से-इ रूपे प्रभु विद्यमान ॥५११॥ "यद् यद्धिया त उरुगाय विभावयन्ति । तत्तद् वपः प्रणयसे सदनुप्रहाय" ॥५१२॥ अद्यापिह चैतन्य ए सब लीला करे। जार भाग्ये थाके से देखये निरन्तरे ॥५१३॥ मध्यखराड-कथा वड़ अमृतेर खण्ड। जे कथा श्विते घुचे श्रन्तर पाषण्ड।।४१४।। भक्त लागि प्रभुर सकल अवतार । भक्त वह कृष्ण-सम ना जानये ग्रार ॥५१५॥ कोटि जन्म यदि योग तप करि मरे। भिक्त विने कौन कर्म फल नाहि धरे।।५१६।। हेन 'भनित' विने-भनत-सेविले ना हय। अतएव भनत-सेवा सर्वशास्त्रे कय।।५१७।। म्रादिदेव जय जम नित्यानन्दराय। चैतन्य कीर्त्तन स्फुरे जाहार कृपाय ॥५१८॥ केहो बोले "नित्यानन्द वलराम-सम"। केहो बोले "चैतन्येर वड़ प्रियतम"।।५१६॥ केहो बोले, महाते जी अंशअधिकारी। केहो बोले ''कौन रूप वृक्षित ना पारि'' ॥५२०॥ किवा योगी नित्यानन्द किवा भवत ज्ञानी। जार जेन मत इच्छा ना वोलये केति ॥५२१॥ जे से केने चैतन्येर नित्यानन्द नहे। तभु से चरणधन रहक हृदये।।४२२।। एत परि हारे ओ जे पाणी निन्दा करे। तवे लाथि मारों तार शिरेर उनरे ॥५२३॥ चैतन्य त्रियेर पा'ये मोर नमस्कार। अवधूतवन्द्र प्रभु हउक आगार।।५२४।।

है ॥५०=॥ गौरचन्द्र प्रभु सबों के प्रति शुभ दृष्टि से अवलोकन करते हुये स्वानुभव के आनन्द में कीर्तन में विहार करते हैं।।५०६।। इन सब लोलाओं का कभी लोप नहीं होता। वेद इनका 'आविभवि' और 'तिरोभाव' होना ही बतलाता है ॥५१०॥ जहाँ नहीं भी भक्त जिस रूप का ध्यान करता है, वहीं उस रूप में प्रमु विद्यमान रहते हैं।। ११।।। तथाहि ( भा० ३।६।११ ) ( अर्थ-''हे प्रभी ! वेदों ने तुझारे नाना प्रकार के रूपों का गान किया है अतएव तुम 'उहगाय' हो। तुझारे भक्त लोग तुम्हारे उन उन रूपों में से जिस २ रूप का स्वेच्छा पूर्वक घ्यान करते हैं तुम उनके निकड उन उन रूपों से प्रकट होते हो ॥५१२॥ ) आज भी श्री चैतन्य देव ये सब लोला कर रहे हैं, जिसका भाग्य होता है वह उन लोलाग्रों को निरन्तर देखता है।।४१३।। मध्य खण्ड की कथा अमृत की डली है। इस कथा के सुनने से अन्तः करगा का दम्भ-कपट दूर हो जाता है।। ५१ ।। भक्त के लिये ही प्रभु के सब अवतार होते हैं, भक्त के श्रतिरिक्त श्रीकृष्ण के मम को और कोई नहीं जानता है। ५१५।। थोग और तप कर करके कोटि जन्म क्यों न बिता देवे पर भक्ति बिना कोई कर्म फलीभूत नहीं होता है।।४१६।। ऐसी 'मिक्त' भक्त की सेवा किये बिना प्राप्त नहीं होती। इसीसे मक्त-सेवा के लिये सब शास्त्र कहते हैं ।।५१७।। आर्दि देव नित्यानन्दराय की जय हो, जय हो। इनकी कुषा से हो श्री चैतन्यदेव की लीला को गाने की स्कुरणा होती है।।११८।। कीई कहता है नित्यान्त्द बलराम के समान है।" कोई कहता है "चैतन्यदेव के बड़े प्रियतम हैं" ॥५१६॥ कोई कहता है, "वे महान् तेजस्वी अधिकारी अर्थात् श्रेष्ठ पात्र हैं" कोई कहता है "हम तो समझ नहीं पाते उनका क्या स्वरूप है।।५२०।। नित्यानन्द जीव हैं, भक्त हैं, ज्ञानी हैं, श्रथवा श्री चैतन्यदेव के नित्यानन्द कुछ नहीं हैं-इस प्रकार जैसा जिसके मन में भावे, वैसा वह कहा करे, किन्तु फिर भी मेरे हृदय है तो उनके ही चरण निधि के रूप में विराखे रहें ।।५२१-४२२। इस प्रकार दोष का परिहार करने पर भी जो पापी नित्यानन्द की निन्दा करता है, में उसके सिर पर लात मारता है। ५२३॥ श्रीचैतन्यदेव के वियजनों के चरणों में मेरा

चतन्येर क्रुपाय से नित्यानन्द चिनि। नित्यानन्द जानाइने गौरचन्द्र जानि ११४२५।।
नित्यानन्द गौरचन्द्र-श्रीराम लक्ष्मण् । नित्यानन्द गौरचन्द्र-कृष्ण संकर्षण ।।४२६।।
नित्यानन्द स्वख्ये से जैतन्येर भिन्त । सर्व भावे करिते धरये प्रभु शिनत ।१४२७।।
कीतन्येर जत प्रिय सेवक-प्रधान । ताहाना से ज्ञाता नित्यानन्देर आख्यान ।१४२६।।
तवे जे देखह हेर आन्योऽन्ये वाजे । रङ्ग करे ह्रव्याचन्द्र केहो नाहि वुभे ।।४२६।।
सर्व जो एक वैद्यावेर पक्ष लय । ग्रन्य वैद्यावेरे निन्दे से-इ आय क्षय ।।४३६।।
सर्व भावे भवे कृष्ण जे कारे ना निन्दे । सेइ से गण्ना पाय वैद्यावेर वृन्दे ।।४३१।।
भवेतरे चरणे मोर एइ नमस्कार । तान प्रिय ताहे भित रहुक ग्रामार ।।४३२।।
सर्व गोष्ठी सहित गौराङ्ग जय जय । ग्रुनि लेइ मध्य खण्ड भक्ति लक्ष्य हय ।।४३३।।
ग्रुदंतरे पक्ष हैया निन्दे गदाधर । से श्रधम कभो नहे श्रद्धत किंकर ।।४३३।।
ग्रुनिले चैतन्य कथा ग्रार हय सुख । से अवस्य देखिवेक चंतन्य श्री मुख ।।४३६।।
श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानन्द चान्द जान । वृन्दावन दास तक्ष पद गुगे गान ।।५६७।।

नमस्कार है। (वे यही आशीवदि करें कि) अवधूत चन्द्र (श्री नित्यानन्द) ही (सदा) मेरे प्रभु होंबें।। १२४।। श्री चैतन्य की कृपा से मैं नित्यानन्द को जानता है और नित्यानन्द के बतलाने से गौरचन्द्र को जानता है।।१२५।। नित्यानन्द और गौरचन्द्र,लहमण और राम हैं, वे ही बलराम और कुल्ला हैं।।१२६॥ निरयानन्द के स्वरूप में श्रीचैतन्यदेव की भिवत सर्वभाव से सम्पादन करने के लिये उनमें ईश्वर-शक्ति विराजमान है।।१२७।। श्रीचैतन्य के जितने प्रिय प्रधान सेवक है, वे सब नित्यानन्द की कथा के जाता हैं।। १२८।। फिर भी उन सेवकों में जो कहीं परस्पर विरोध दिखायी देता है, वह केवल श्रीकृष्णचन्द्र का एक कीत्क-रङ्ग है-इसे कोई नहीं समझ पाता है।।५२६।। इस कारता जी एक बंदतात्र का पक्ष लेता है और दूसरे वैष्णाव की निन्दा करता है, वह नाश को प्राप्त होता है ॥५३०॥ वैष्णवों में उसी की गिनती होती हैं अथवा वैष्णाव लोग उसे ही वैष्णाव मानते हैं जो किसी की निन्दा न करता हुआ सर्व भाव से श्रीकृष्ण को भजता है ।। १३१।। श्री अद्वैत प्रभु के चरणों में यह मेरा नमम्कार है। (और यही प्रार्थना है कि ) जो उनको प्रिय हैं उनमें मेरी भी मित रहे ॥५३२॥ समस्त परिकरों के सहित श्री गौराङ्गदेव की जय हो, जय हो। श्रीचैतन्यदेव की कथा सुनने से भिवत लाभ होती है।।५३३।। श्री ग्रह त का पक्ष लेकर जी गदाधर की निन्दा करता है, वह अधम कभी अहँ त का कि छूर नहीं कहा जा सकता है ॥१३४॥ श्री चैतन्यचन्द्र की कथा अमृत से भी भित मधूर है। यह कथा समस्त जीशों के हृदय में खुब बढ़े फले-फूले ।।५३५।। जिसे श्रीचैतन्यदेव की कथा भुनकर सुख होता है, वह अवश्य ही श्रीचैतन्य प्रभु के श्री मुख का दर्शन करेगा ॥ १३६॥ धीकृष्णा जीतन्य और श्रीनित्यानन्दचन्द्र मेरे जीवन स्वरूप हैं। वृन्दावनदास जनके युगल पदीं का ही गुणगान करता है ॥५३ ॥।

> श्रीचैतन्य भागवते मध्य खण्डे श्रीघर जलपानादि दर्शनं नाम नयोविशतितमो अध्यापः ।।२३॥

## C. Charles and single

## अथ चौबीसवाँ अध्याय

जय जय जय गौर-सिंह महा घीर। जय जय रिष्ट-पाल जय-दुष्ट-वीर॥ १ ॥ जय जगन्नाथ पुत्र श्रीश्वानित्वन। जय जय जय पुण्य-श्रवण्-किर्तिन ॥ २ ॥ जय जय श्रीजगदानन्देर जीवन। जय हरिदास-काशीश्वर-प्राण्-धन॥ ३ ॥ जय कुणासिन्धु दीनबन्धु सर्व-तात। जे बोले 'तोमार' प्रभु! तारहम्रो नाथ॥ ४ ॥ हेन मते नवहीपे विश्वम्भर-राय। विदित-कीर्तान प्रभु हइला सदाय॥ ४ ॥ हेन से हइला प्रमु हरि संकीर्तिने। नाम शुनि माल प्रभु पड़े जे-ते स्थाने॥ ६ ॥ कि नगरे कि बत्वरे किवा जले वने। निरन्तर अश्रु धारा बहे श्रीनयने॥ ७ ॥ आप्तगणे रक्षिया बुलेन निरन्तर। भक्ति रस मय हइलेन विश्वम्भर॥ ५ ॥ अप्तमाणे रक्षिया बुलेन निरन्तर। भक्ति रस मय हइलेन विश्वम्भर॥ ५ ॥ महा कम्प अश्रु हय पुलक सर्वाञ्जे। गड़ागड़ि जायेन नगरे महारङ्गे॥ १० ॥ महा कम्प अश्रु हय पुलक सर्वाञ्जे। गड़ागड़ि जायेन नगरे महारङ्गे॥ १० ॥ विश्व प्रवित्व बह्यादि धन्य हय। ताहा देखें निद्यार लोक-समुच्चय॥ ११ ॥ शेपे श्रति सूच्छों देखि मिलि सर्व दासे। आलग करिया निज्ञा चिल लेन वासे॥ १२ ॥ तेने द्यार दिया जे करेन संकोर्तन। से सुखे पूणिते हय अनन्त सुवन॥ १३ ॥ तते द्यार दिया जे करेन संकोर्तन। से सुखे पूणिते हय अनन्त सुवन॥ १४ ॥ अरो बोले 'मुङ्गि सेइ मदनगोपाल।' क्षणे बोले 'मुङ्ग कुष्णदास सर्वकाल'॥ १४ ॥ अरो बोले 'मुङ्ग सेइ मदनगोपाल।' क्षणे बोले 'मुङ्ग कुष्णदास सर्वकाल'॥ १४ ॥

महाधीर गौरसिंह की जय हो जय हो जय हो। सज्जन बालक और दुष्ट संहारक वीर की जय हो जय हो।। १।। श्री जगन्नाथ पुत्र श्री शचीनन्दन की जय हो जिनकी कथा का श्रवण कीर्तन पुष्पपद है उनकी जय हो, जय हो ।। २ ।। श्री जगदानन्द के जीवन स्वरूप की जय हो । हरिदास और काशीश्वर के प्राण्यन स्वरूप की जय हो ॥ ३ ॥ दीनवन्धु कृपा सिन्ध्र सर्व पिता की जय हो । हे प्रभो ! आप से यही प्रार्थना है कि जो "मैं तुद्धारा" ऐसा कहे उसके आप नाय बनी ॥ ४॥ इस प्रकार नवद्वीप में प्रभु विश्वस्थर राय के कीर्तन की कथा सब को विदित हो गयी और उसकी वालोचना सबैज होने लगी ॥ ४ ॥ उस हरि-संकीर्तन के समय से प्रभु की ऐसी अवस्था हो गयी कि हरि नाम सुनते ही प्रभु जहाँ तहाँ गिर पड़ते !! ६ ॥ क्या नगर में (विचरते समय) क्या चवूतरे में (बैठे समय) क्या जल में (नहाते समय ), क्या वन में, सर्वत्र निरन्तर श्री नेत्रों से श्रश्न धाराएँ बहती रहती हैं ॥७॥ आप्तजनों के द्वारा रक्षित होकर प्रभु निरन्तर विचरण किया करते हैं। विश्वम्भर प्रभु भिन्तरसमय होगये। । ।। कोई यदि किसी रूप से 'हरि' मात्र कह देता तो उसे सुनते ही प्रभु अपने को भूल पृथ्वी पर गिर पड़ते ॥ दे॥ उनके सर्वाङ्ग में महान् कम्प और पुलक हो जाते, अश्रु बहने छगे, और वे नगर में महाग्रानन्द में लोट-पोट होने लगते ॥१०॥ जिस ( प्रेम के ) आवेश को देख पाने पर ब्रह्मादि अपने की बन्य मानें, वह आवेश आज नविया के समस्त लोग देख रहे हैं । ११। भ्रन्त में अनकी अति सूच्छा (जो भङ्ग नहीं हो रही थी) की देखकर सब भक्त लोग उनको ( जन-समुदाम के मध्य से ) अलग करके घर ले जाते ॥१२॥ फिर वहाँ द्वार वस्द करके जो संकीर्तन करते, उस सुख से अनन्त भुवन पूरित हो जाता ॥१३॥ जितने भी सब भाव है, ग्रौर जो वासी से कहे नहीं जा सकते, वे सब भाव प्रभु में प्रकट होते। यह ज्ञात नहीं होता कि प्रभु कौन से (अपूर्व) रस में विह्वल हैं । १४!। अभी एक क्षण में तो कहते हैं 'मैं ही वह मदनगोपाल हूं' और

'गोपी गोपी गोपी,मात्र कोन दिन जपे'। शुनिले कृष्णीर नाम ज्वले महा कोपे ॥१६॥ 'कोथाकार कुच्या तोर महा दस्य से। शठ धृष्ट कितव-भजे वा तारे के ॥१७॥ स्त्री जित हुईया स्त्रीर काटे नाक कांगा। लुब्धकेर प्राय लैल बालिर परागा।।१६।। कि कार्य भामार सेवा चोरेर कथाय। 'जे कुष्ण बोलये तारे खेदाड़िया जाय।।१६।। 'गोकुल गोकुल' मात्र बोले क्षरो क्षरो । 'वृन्दावन वृन्दावन' बोले कोन दिने ॥२०॥ 'मथुरा मथुरा' कीन दिन बोले मुखे। कीन दिन पृथिवी ते नखे अङ्क लेखे ॥२१॥ क्षाणे पृथिवीते लेखे त्रिभङ्ग आकृति। चा'हिया रोदन करे, भासे सब क्षिति।।२२।। क्षा बोले 'भाइ सब ! बड देखि बन । पाले पाले सिंह व्याघ्र भन्लु केर गए।'।।२३।। दिवसेरे बोले रात्रि, रात्रिरे दिवस । एइ मत प्रभु हइलेन भक्ति रस ॥२७॥ प्रभुर आवेश देखि सर्व भक्त गगा। अन्योन्ये गला घरि करेन कन्दन ॥२४॥ जे झावेश देखिते ब्रह्मार श्रभिलाष । सुखे देखे ताहा सर्व-वैष्णावेर दास ॥२६॥ छाड़िया श्रापन बास प्रभू विश्वमभर। बैंड्याबेर घरे प्रभू थाके निरन्तर।।२७।। बाह्य-चेष्टा ठाकूर करेन कोन क्षरो। से केवल जननीर सन्तोष काररो ॥२६॥ सुखमय हइलेन सर्व भक्तगरा। विनि-ठाकुरेओ सभे करेन कीर्तान ॥६६॥ नित्यानन्द मत्तसिंह सर्व निदयाय। घरे घरे बुले प्रभु अनन्त लीलाय॥३०॥ गदाघर थाकेन सर्वथा। श्रद्धैत लड्या सर्व-वैष्णावेर कथा।।३१।। एक दिन अद्वेत नाचेन गोपी भावे। कीर्त्तन करेन सभे महा अनुरागे।।३२।।

फिर दूसरी क्षण में कहते हैं—'में सब समय के लिये कृष्णदास हूँ'।।१५॥ किसी दिन केवल ''गोपी, गोपी, गोपी'' जपते रहते हैं, उस समय जो कहीं कृष्ण का नाम सुन लेते हैं तो अत्यन्त क्रोध से लाल हो जाते हैं।।१६॥ ( धीर कहने लगते हैं) ''कहाँ का वह तेरा कृष्ण महा डाक्स, शठ, घृष्ट, कपटी! उसे कौन भवे ।।१७॥ श्वी के वश में होकर वह श्वी के नाक-कान काटता हैं। उसने व्याध की भाँति बालि के प्राण ले लिये।।१८॥ 'उस चोर की वार्ता से मेरा क्या प्रयोजन।'' ( ऐसा कह ) जो 'कृष्ण' कहता उसको खदेड़ने दौड़ते हैं ।।१८॥ कभी क्षण २ में 'गोकुल, गोकुल' कहते हैं तो किसी दिन 'वृन्दावन, वृन्दावन' ही कहते रहते हैं।।२०॥ किसी दिन 'मथुरा, मथुरा' कहते हैं और किसी दिन नख से पृथ्वी पर अंक लिखते हैं।।२१॥ कभी पृथ्वी पर त्रिमङ्ग-मूर्त्त अङ्कृत करते हैं और उसे देख २ कर रोते हैं। प्रश्नु जल से भूमि जलमय हो जाती है। १२॥ कभी कहते हैं—'भाइयो! एक बड़ा भारी वन दिखायी देता है—उसमें झुण्ड के झुण्ड सिंह, बाघ और भाजुओं के दल हैं।।२३॥ कभी दिन को रात और रात को दिन कहते हैं। यह दूशा भिक्त रस में इब कर प्रभु की हो गई।।२३॥ कभी दिन को रात और रात को दिन कहते हैं। यह दूशा भिक्त रस में इब कर प्रभु की हो गई।।२३॥ अभी दिन को रात और रात को विन कहते हैं। यह दूशा भिक्त रस में इब कर प्रभु की हो गई।।२३॥ अभी दिन को तात और रात को विन कहते हैं। यह दूशा भिक्त रस में इब कर प्रभु की हो गई।।२३॥ अभी दिन को रात और रात को विन कहते हैं। यह दूशा भिक्त रस में इब कर प्रभु की हो गई।।२६॥ अब प्रभु के द्यान को अभिलापा बनी ही रहती है, उसको वेष्णवों के दास सब सुखपूर्वक देखते हैं।।२६॥ अब प्रभु विश्वम्मर श्रपने निवास-गृह को त्याग कर वैष्णवों के गृह में ही निरन्तर निवास करते हैं।।२६॥ अमु स्थानतदेव नित्यानन्द, मतवाले सिंह को भाँति, सारी निदया मे पर भी सब कीतन करते हैं।।२६॥ प्रभु स्थानतदेव नित्यानन्द, मतवाले सिंह को भाँति, सारी निदया मे घर में घूमते फिरते हैं।।२०॥ प्रभु (विश्वम्भर) के साथ सदा गदाघर रहते हैं तथा ग्रह ताचार्य के सर में घूमते फिरते हैं।।३०॥ प्रभु (विश्वम्भर ) के साथ सदा गदाघर रहते हैं तथा ग्रह ताचार्य के सर में घूमते फिरते हैं।।

साथ सब वैष्णवों की कथा-वार्ती चलती है।।११।। एक दिन श्री ग्रद्धीत गोपी भाव में नाच रहे हैं ग्रीर सब

अर्ति करि नाच्ये अर्द्धत महाशय। पुनः पुन दन्ते तृए। कृरिया पड्य । १३१। गड़ागड़ि जायेन अर्द्धत प्रेम रसे। चतुर्दिगे अक्तगए। गायेन उल्लासे । १३४। दुइ प्रहरेग्रो नृत्य नहे सम्बरण। श्रान्त हइलेन सब भागवत गए। । १३४। सभे मेलि आचार्यर स्थिर कराइया। विस्तिन चतुर्दिगे प्राचार्य वेदिया । १३६।। किछु स्थिर हइ यदि आचार्य विस्ता। श्रीवास-रामाइ आदि तवे स्नाने गेला । १३७।। आत्ति योग आचार्यर पुनः पुन वाढ़े। एवे इवर श्रीवास-अङ्गने गड़ि पाड़े। । १३६।। भक्त-आत्ति-पूर्णकारी सदानन्द राय। आइला अर्द्धते आति चित्ते हइल गोचर । १३६।। भक्त-आत्ति-पूर्णकारी सदानन्द राय। आइला अर्द्धते यथा गड़ागड़ि जाय । १४९।। अर्द्धतेर अति देखि धरि तौर करे। द्वार दिया विस्तिन गिया विष्णु घरे। । १४१।। इतिया ठाकुर बोले 'शुनह आचार्य। कि तोमार इच्छा बोलु किंवा चाह कार्य। १४१।। अर्द्धते बोलये 'तुमि सर्व वेद सार। तोमारेइ चाहो प्रभु! कि चाहित आरं।। १४३।। धर्द्धते बोलये 'प्रभु! कहिला सुसत्य। एइ तुमि प्रभु! सर्व वेदान्तेर तत्त्व। । ४५॥ धर्द्धते बोलये 'प्रभु! कहिला सुसत्य। एइ तुमि प्रभु! सर्व वेदान्तेर तत्त्व। । ४५॥ व्यापिह विभव देखिते किछु चाइ। 'प्रभु बोले 'कि इच्छा बोलह मोर ठाँइ'।। ४६॥ अर्द्धते बोलये 'प्रभु! पूर्वे अर्जुनरे। जाहा देखाइला तिथ इच्छा वड घरे'।। १५॥ बलिते अर्द्धत मात्र देखे एक: रथ। चतुर्दिगे सेन्य देखे महा-गुद्ध-पथ।। १५॥।

रथेर उपरे देखें क्यामल-सुन्दर। चतुर्मुंज शंख-चक्र-गदा-पद्यवर।।४६।।
वैक्शाव लोग बड़े प्रेम से कीर्तन कर रहे हैं ॥३२॥ अद्वंत महाज्ञाय आर्त्तभाव को प्रकट करते हुये नाच रहे हैं, बारम्बार दाँतों में तिनका लेकर भूमि पर गिर पड़ते हैं ॥३३॥ अद्वंत प्रेम रस में भरे हुये भूमि पर लोट पोट होने हैं और चारों कोर भक्त लोग उल्लास सहित गान करते हैं ॥३४॥ तब सबों ने मिल कर का तृत्य शान्त नहीं हुआ, परन्तु सब भागवत जन आन्त हो ( यक ) गये ॥३६॥ तब सबों ने मिल कर आजार्य को स्थिर किया और वे उनको चारों ग्रोर से घेर कर बैठ गये ॥३६॥ तब आजार्य कुछ स्थिर होकर कैठ गये, तब श्रीनिवास, रामाई आदि भक्त लोग स्नान करने को गये ॥३६॥ तब आजार्य कुछ स्थिर होकर कैठ गये, तब श्रीनिवास, रामाई आदि भक्त लोग स्नान करने को गये ॥३६॥ ( परन्तु ) आजार्य अद्वंत की आर्त्ता ( व्याकुलता ) पुनः उमझ उठी और वे अकेले वहाँ श्रीवास के आँगत में आतुर भाव से लोट-पोट होने लगे ॥३६॥ विद्यस्भरदेव किसी कार्य वश अपने गृह में थे, अद्वंत की शातुरता उनके मन को विदि. हो गयी ॥३६॥ मिल की:आर्त पुकार को सुन उसकी वाज्छा पूर्ण करने वोले सदानन्द स्वरूप प्रमु वहाँ आ,गये जहाँ अद्वंत घरती पर लोट पोट हो रहे थे । ४०॥ अद्वंत की व्याकुल अवस्था देखकर उन्हें पक्ष प्रमु विद्यु मन्दिर के हार पर जा बैठे ॥४१॥ प्रमु हँसकर बोले "मुनो आचार्य" तृह्यारी क्या इच्छा है, 'क्या कार्य है, बोलो" ॥४२॥ अद्वंत बोले—"तुम सब वेदों के सार तत्व हो । मैं तुमको ही चाहता.है प्रभो ! तुम्हें छोड़ और भला क्या चाहूँता। ॥४३॥ प्रमु हँस कर बोले, "तो में तो तृह्यारे सन्मुख प्रत्यक्ष हूँ ही । और मुभे क्या चाहते हो, कहो मुभसे" ॥४३॥ प्रमु हँस कर बोले, "तो मैं तो तृह्यारे सन्मुख प्रत्यक्ष हूँ ही । और मुभे क्या चाहते हो, कहो मुभसे" ॥४३॥ प्रमु हैं कह ते बोले—"प्रभो यह तो सत्य है कि यह तुम ही वह सर्व वेदान्त के तत्त्व हो । तथापि तृह्यारी कुछ विभित्त देखने की इच्छा है" ॥४६॥ ग्रेस देखते हैं कि वह तव वया देखते है कि एक रथ है, चारों छोर सेनाएँ हैं, महायुद्ध का क्षेत्र है ॥४६॥ ग्रीर देखते हैं:—रथ के ऊपर श्यामसुन्दर, चतुर्युं च स्वरूप हैं, शंख. चक्र, गदा, पद्य धारण किये हुये हैं ॥१६॥ जी। देखते हैं:—रथ के ऊपर श्यामसुन्दर, चतुर्यं करा हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्य धारण किये हुये हैं ॥१६॥ जी। देखते हैं। । तथा विद्या हो हो हो। उत्तर स्वरूप है से हि से स्वर्

धननत-इह्याएड-इप देखे सेइ धरी। चन्द्र सूर्य सिन्धु गिरि नदी उपवने ॥५०॥ कोटि चक्षु बाहु मुख देखे पुनः पुन । सम्मुखे देखये स्तुति करये अर्जुन ॥४१॥ महा अग्नि जैत ज्वले सकल वदन। पोड़े जल पतं क्न-पावगड-दुष्टगरा ।।५२।। के पापिष्ठ परिनन्दें परद्रोह करे। चैतन्येर मुखान्निते से-इ पूर्डि मरे ।।५३।। ए रूप देखिते अन्य कारो शक्ति नाट्या प्रभुर कृपाय देखे आनार्य गोसाट्या ॥ १४॥ प्रेम सुखे अद्वेत कान्देन अनुरागे। दन्ते तृशा करि पुनः पुन दास्य मार्गे।।।११।। परम-आनन्द प्रभु नित्यानन्दराय । पर्यटन सुले भ्रमे' सर्व नदीयाय ॥५६॥ प्रमुर प्रकाश सब जाने नित्यानन्द । जानि लेन प्रभु हइयाछे विश्व-ग्रङ्ग ।।५०॥ सत्त्वरे आइला जथा ग्राखेन ठाकूर। विष्णु गृहे द्वार दिया गर्जेन प्रचुर ॥५६॥ नित्यानन्द आगमन जानि विश्वम्भर। द्वार घुवाइला, प्रभु हहला भितर ॥५६॥ अनन्त-ब्रह्माण्ड-रूप नित्यानन्द देखि। दण्डवत् हइया पडिला वूजि अधि। १०॥ प्रभु बोले 'उठ नित्यानन्द भार प्रागा । तुमि से जानह मोर सकल माख्यान ॥६१॥ जे तीमारे प्रीत करे मूजि सत्य तार । तोमा' वह प्रियतम नाहिक आमार ॥६२॥ तुमि यार अहँ ते जे करे भेद बुद्धि। भालमते ना जाने से अवतार-गुद्धि" ॥६३॥ नित्यानन्द अद्वेत देखिया विश्वराय । आनन्दे कान्दिया विष्णु गृहे गड्डि जाय ॥६४॥ हुँकार गर्जन करे श्रीशचोनन्दन। देख देख करि प्रभु डाके घने घन ॥६५॥ 'प्रभु प्रभु' विल स्तुति करे दृइजन । विश्वमूर्ति देखिया आनन्दमय मन ॥६६॥

फिर अनन्त ब्रह्माण्डों वाला विराट रूप दिलायी देता है। जिसमें-चन्द्र-सूर्य सिन्धु-पर्वत, नदी-वन उपवन हैं। कोटि २ नेत्र हैं, बाह हैं, मुख हैं। अर्जुन उस रूप को पून: २ देखते हैं। उसके सामने अर्जुन की स्तुति करते हुये देखते हैं ॥५०-५१॥ उस विराट रूप के मुख समूह महा अग्नि की भाँति प्रज्वलित हो रहे थे। उसमें जितने दुष्ट निन्दक जन थे वे पतः की भाँति जल रहे थे ॥५२॥ जो पापी हैं, परनिन्दक हैं, परद्रोही हैं, वे चैतन्य देव की मुखानिन में भस्म हो रहे हैं।।१३।। ऐसा रूप दर्शन करने की किसी में शक्ति नहीं है। यह तो प्रभु की कृपा से ही आचार्य गुसाँई देख रहे हैं ।। ५९।। अद्वीत प्रेम सुख के ग्रावेश में रोने लगे और दाँतों में तृण ले पून: पून: प्रभू की दासता की याचना करने लगे ।।११। परमानन्द स्वरूप प्रभु नित्यानन्द-राय समस्त निवयों में भ्रमण करने के सुख में मगन रहते हैं ।।५६।। वे विश्वम्भर प्रभु के ऐश्वर्य प्रकाश को जानते हैं। वे यह जान गये कि प्रभु ने अपने विश्व रूप की प्रकट किया है ।।५७।। वे शीझता पूर्वक वहाँ आये जहाँ विष्णु-मन्दिर के द्वार पर बैठे प्रभु विश्वम्भर प्रचुर गर्जना कर रहे थे ॥५६॥,नित्यानन्द का आगमन जानकर प्रभु ने द्वार खोळ दिया ग्रीर प्रभु नित्यानन्द भीतर गये । १६॥ नित्यानन्द ने उनका अनन्त ब्रह्माण्डमय विश्व रूप का दर्शन किया तथा नेत्र मूँद कर दण्डवत् भूमि पर पड़ गये।।६०।। प्रभु बोले-'मेरे प्राणा नित्यानन्द' उठो ! तुम तो मेरी समस्त कथा जानते हो ॥६१॥ जो तुमसे प्रीति करता है मैं सचमुच में उसी का है। तुह्यारे अतिरिक्त अन्य मेरा प्रियतम नहीं है।।५२।। तुम में और ग्रहेत में जो भेद-बुद्धि करता है, वह अवतार-तत्व को भली भौति नहीं जानता है'।।६३।। नित्यानन्द और अर्द्धत को 'देख विश्व के महाराजा (विश्वमभर) ग्रानन्द से कन्दन करते हुये विष्णु-मन्दिर में सोट पोट होने लगे ।।६४।। श्रीशचीनन्दन हुंकार व गर्जन करते हैं और दिखो देखो कहकर बार २ पुकारते हैं।।६४।। दोनों जर्न नित्यानन्द भीर अहे त 'प्रभो ! प्रभो !' कहकर स्तृति करते हैं। विश्वरूप के दर्शन से उनके मन आनन्दमय

ए सब कौतुक हम श्रीवास मन्दिरे। तथापि देखिते शक्ति अन्य नाहि घरे।।६७।। अद्वैतेर श्रीमुखेर । ए सकल कथा। इहा जे ना मानये से दुष्कृति सर्देथा।।६८।। 'सर्व महेरवर गौरचन्द्र' जे ना बोले । वैष्णावेर ग्रहक्य से पापी सर्व काले ।।६६॥ धाशार प्रमुर प्रमु गौराङ्ग सुन्दर। एइ से भरसा धामि घरि जे सन्तरं।।७०।। नवद्वीये हेन सब प्रकाशेर स्थान । तथापिह भक्त वह ना जानये आन ॥७१॥ भक्तियोग भक्तियोग भक्तियोग धन । 'भक्ति' एइ-कृष्णनाम-स्मरण-कन्दन ॥७२॥ 'कुरुएा'विल कान्दिले से कुरुण नाथ मिले । घने कुले किछ् नहे'कुरुएा'ना भजिले । 19३।। मध्य खण्ड-कथा बड़ अमृतेर खण्ड । जे कथा श्रुतिले खण्डे अन्तर-पाखण्ड ।।७३॥ दुइ-ठाकुरेर विश्व हय-दरशन। इहा जे शुन्ये तारे मिले कृष्ण धन ॥७४॥ क्षणी के सकल सम्बरिया गौरचन्द्र। चिलिलेन निज गृहे छइ भक्त बृन्द । ७६॥ विश्वरूप देखिया अद्वैत नित्यानन्द । काहारो नाहिक बाह्य,-परम श्रानन्द । १७७॥ विभव-दर्शन-सुखे मल दुइ जन। धूलाय जायेन गड़ि सकल बङ्गन।।७=।। केहो नाचे केही गाय दिया करताली। दुलिया दुलिया बुले दुइ महावली ॥७६॥ एइ .मते दुइ जन महा कुत्हली। शेषे दुइ जनेइ बाजिल गालागाली। । १८०।। श्रद्धत बोलये "अवध्व मातालिया। एथा कीन् जन सीके ग्रानिल डाकिया। पश्रा दुयार माङ्गिया मासि साम्भाइलि केने । 'संन्यासी' विलया तीरे बोले कीन् जने ॥ पर्।। हैन जाति नाहि ना खाइला जार घरे। जाति आछे' हेन कोन् जने बोले तोरे ॥५३॥

हो रहे ह ।।६६।। यह सब कौतुक श्रीवास के गृह मन्दिर में हो रहा है तथापि अन्य किसी में इसके दर्शन करने को शक्ति नहीं है।।६७।। यह सब बातें अब ताचार्य के ग्रपने श्रीमुख की कही हुई हैं। इनकी जी नहीं मानता है : वह सर्वथा दुष्कृति (पापी) है ॥६=॥ "सर्व महे खर गौरचन्द्र" को जो नहीं मानता है, वह वैष्णव के देखने योग्य नहीं है, भौर सबके निकट वह पापी है।।६६।। मेरे हृदय में केवल यही एक भरोसा है कि मेरे प्रभु (नित्यानन्द) के प्रभु गौराङ्ग मुन्दर हैं ॥७०॥ नवद्वीप प्रभु के ऐसी २ सब लीलाओं के प्रकाश का स्थान है, तथापि भक्त बिना इसे और कोई नहीं जानता है ॥७१॥ भक्ति योग (ही) भक्ति योग (ही) भक्ति योग (ही परम) धन है। और भक्ति है-कृष्ण नाम का स्मरण कन्दन ॥७२॥ "कृष्ण" कह कर रोने से वह नाथ कृष्णा मिलता है। 'कृष्णा' को न भजने से घन व कुछ से कुछ नहीं प्राप्त होता है। ।।७३। मध्य खण्ड की कथा अमृत की बड़ी मीठी डली है जिस कथा को सुनने से अन्तक: रहा को मलिनता नष्ट हो जाती है। १७४।। दोनों प्रमुखों के विश्वरूप-दर्शन की कथा जो सुनता है, उसे कृष्णा धन प्राप्त होता है।।७४।। थोड़ो देर में गीर चन्द्र ने अपना विश्वरूप गोपन कर लिया और भक्तों को लेकर धपने घर को चले ।।७६।। विश्वरूप के दर्शन करके अई त और नित्यानन्द को बाह्य-क्रान नहीं है वे परमानन्द में निमग्त हैं। इंछ।। वैभव दर्शन के सुख से दोनों मतवाले बने हुये सारे आंगन के घूल में लोटते फिरते हैं। ७८।। कभी कोई नाचता है तो कोई हाथ से ताली वजाता हुआ गाता है, दोनों महाबली भूमते झामते हुए फिरते हैं । ७६। इस प्रकार दोनों जने महा कौतुहल पूर्ण हैं-होते होते अन्त में दोनों में प्रणय-केलह मच गया। वे एक दुसरे की प्रेम भरी गालिगाँ देने लगे। (इन गलियों में श्लेष है जो उनके तत्व स्वरूप का बोधक है ) ।। अदा अद्भेत बोले-"अरे मतवाले अवध्त ! यहाँ तुझे कीन बुला लाया है ? तू दरवाजा तोड़ कर भीतर क्यों घुसा ? तुझे कीन संन्यासी कहता है ? ॥=१-=२॥ "ऐसी जाति नहीं जिसके घर में तूने म

वर्गाव सभाय केने महा मातोयाल। झाट नाहि पलाइले नहिवेक भाल"।। अशा नित्यानन्द बोले "आरे नाढ़ा ! वसि थाक । किलाइया पाड़ों पाछे देखाड प्रताप ॥ ५ ॥। यारे बढ़ा वामना! तोमार भय नाइ। अमि अवधत-मत ठाक्रेर भाइ॥६६॥ स्त्रीये पुत्रे गृहे तुमि परम संसारी। परम हंसेर पथे आमि अधिकारी ॥५७॥ आमि मारिले हो तुमि बलिते ना पार। ह्यामा'सने अकारएी तुमि गर्व कर।। दा। गुनिकाा अहंत कोथे अभिन-हेन उन्हें। दिगम्बर हृइया। प्रशेष सन्द बोले ।। दशा 'मत्स्य खाय मांस खाय केमत संन्यासी । वस्त्र एडिलाम एइ आमि दिग्वासी ।।६०।। कीया माता पिता कीन देशे वा वस्ति। के जानये इहा से वल्क देखि आसि ॥६१॥ एक चोरा, आसिया एतेक करे पाक। खाइम् श्रूषिम् संहारिस् सब थाक।।६२॥ तारे विल 'संन्यासी' जे किछ नाहि चाय । बोलाय'संन्यासी',दिने तिन वार खाय !!६३!! श्रीनिवास पण्डितेर मुले जाति नाञा। कोथाकार म्रवधते आनि दिला ठाञा।।६४।। अव्यूतः करिव सकल जाति नागा कोया हैते । में चपेर हइल प्रकाश ।। १।।। कृष्ण-प्रेम स्वारसे मत्त इइ जना। अन्योग्ये कलह करेन इधि एक जनेर हृद्या पक्ष । जेइ। ग्रन्य जने निन्दा करे, क्षय जाय सेइ। १६७॥ हेन प्रेम कलहेर मर्म ना ज्ञानिया। एक निन्दे' आर वन्दे से मरे पृडिया।।६ दा। यह तेरं पक्ष हइ 'निन्दे' गदावर। से श्रवम कभ् नहे शह त कि क्कूर।।££।।

खाया हो। तेरी कोई जाति है, ऐसा कीन तुभे कहता है।। इसे महा मतवाले ! तू वैष्णवों की सभा में क्यों ? झट भाग जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा'।। ५४।। नित्यानन्द बोले, ''ग्ररे नाहा ! चूप बैठा रह ! नहीं तो अभी मरम्मत करके जमीन पर पटक दूँगा-फिर अपना प्रताप दिखाऊँगा ॥ दशा अरे इहे वामन ! तुम्हें भय नहीं है, मैं मतवाला अवधत प्रभु का। भाई है।।=६।। "तुम स्नी-पुत्र-गृह सहित परम संसारी हो । मैं परम हंस ( सन्यास ) के पथ का अधिकारी है ॥=७॥ मेरे मारने पर भी तुम्हें कुछ कहने का.अधिकार'नहीं है, तुम अकारण ही भेरे सामने गर्व (शेखी) दिखाते हो" ।। द्या यह सुनकर अर्द्धन कोध से आग-बबूला होगये और दिगम्बर (शिव स्वरूप जो ठहरे) होकर खब ही खरी खोटी कहने लगे ॥=६॥ "यह मछली खाता है, माँस खाता है ( यौगिक कियाएँ ) यह कैसा संन्यासी है। (परम हंस तो मैं हैं ) मैने वस्त्र उतार फेंके हैं-यह देखों मैं दिगम्बर है ॥६०॥ "न जाने कहाँ इसके माता-पिता हैं, किस. देश का यह निवासी है-कोई जानता हो तो आकर यहाँ बतावे तो सही ॥६१॥ एक चोर यह (कहाँ से आकर ) यहाँ इतना डोंगः मचाः हा है। यह सब बन्द करो। नहीं तो खा जोऊँगा, सोख जाऊँगा,संहार कर डालुँगा ।।६२।। "अरे ! संन्यासी तो उसे कहते हैं जो कुछ नहीं चाहता है, पर यह दिन में तीन बार खाता है, फिर भी अपने को 'संत्याही' कहता है ॥ देशां इसं धीनिवास पंडित की भी अपनी कोई जाति नहीं, है, तभी तो , वहाँ के एक अवध्त को लाकर अपने घर में घुसा रक्खा है ॥ दशा यह अवध्त सब की जाति का नाश करेगा ( भक्त बना ) न जाने कहाँ से यह मध्य ( प्रेम-मद का ) आ प्रकट हुम्रा है"। १९१। कृष्ण प्रेम रूप सुधा के रस से दोनों जने मतवाले हो रहे हैं और परस्पर से क्षाएं २ में कलह करते हैं ।।६६।। इसमें एक जने का पक्ष लेकर जो दूसरे की निन्दा केरता है, वह नाश को प्राप्त होता है ।।६७।। ऐसे प्रेम-कलह का मर्म न समझ कर, जो एक की निन्दा करता है और दूसरे की वन्दना, वह (अपराध-अपित से ) जल कर भरम हो जाता है। ६८॥ ( इसी प्रकार ) अहँ त का पक्ष लेकर जो गदाधर की निन्दा ईश्वरे से ईश्वर कलहेर पात्र। के बुझये विष्णु-वैष्ण्विर लीला मात्र ।।१००।। सक्त वैष्ण्य प्रति अभेद देखिया। जे कृष्ण्-चरण् भजे से जाय तरिया।।१०१।। भक्त गोष्ठी सहिते गौराङ्ग जय जय। विष्णु घार बैष्ण्य समान दुइ हय।।१०२॥ श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्द चान्द जान। वृन्दावन दास तकु पद युगे गान ।।१०३।! इति श्रोचैतन्य भागवते मध्य खण्डे विश्वरूप दर्शनादि वर्णनं

नाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥२४॥

## पचीसवाँ अध्याय

जय जय सर्व लोक नाथ गौगचन्द्र। जय वर्म-वेद-विप्र-संन्यासि महेन्द्र॥ १ ॥ जय शची-गर्भ-रत्न-कहिंगासागर। जय नित्यानन्द-प्रभु जय विर्वम्भर॥ २ ॥ भक्त गोष्ठी सिहते गौराङ्ग जय जय। जुनिले चंतन्य कथा भक्ति लभ्य हय॥ ३ ॥ मध्य खण्ड कथा भक्ति रसेर निधान। नव हीपे जे क्रीड़ा करिला सर्व प्राण् ॥ ४ ॥ निरविध करे :प्रभु ।हरि सङ्कीर्नान। ग्रापन ऐश्वर्य प्रकाशये यनुक्षरा॥ ४ ॥ मृत्य करे महाप्रभु निज नामावेशे। हुँकार करिया क्षणे महा ग्रह हासे ॥ ६ ॥ प्रम रसे निरविधा गड़ागड़ि जाय। ब्रह्मार वन्दित अङ्ग पूणित ध्नाय॥ ७ ॥ प्रभुर आनन्द-ग्रावेशेर 'नाहि अन्त। नयन भरिया देखे सव भाग्यवन्त ॥ ६ ॥ बाह्य हैले वैसेन सकल गण लैया। कोन् दिन गङ्गा जले विहरये गिया॥ ६ ॥ कोन दिन नृत्य करि वसेन ग्रङ्गने। घरे स्नान करायेन सर्व भक्त गणे॥ १०॥

करना है, वह अधम कभी भी अद्धंत का दास नहीं है ।।६६।। जहाँ ईश्वर ही ईश्वर के कलह का पात्र हो-विष्णु तथा वैष्णवों की ऐसी लीला को कौन समभेगा—वह लीला एक लीला मात्र ही है-(कारण जून्य) ।११००।। अतएव सब वैष्णवों में अभेद-दृष्टि रखके जो श्रीकृष्ण चरण को भजतो है, वह तर जाता है ।।१०१।। भक्त वृन्दों के सहित गौराङ्ग प्रभु की जय हो, जय हो, विष्णु और वैष्णव दोनों समान ही होते हैं।।१०२।। श्रीकृष्ण चैतन्य और श्रीनित्यानन्दचन्द्र मेरे प्राण हैं। वृन्दावनदास उनके युगल चरणों का

गुरागान करता है ।।१०३।।

सब लोकों के नाथ गौरचन्द्र की जय हो, जय हो । धर्म, वेद, ब्राह्मण एवं संन्यासियों के यथीववर की जय हो ।।१।। शची माता के गर्भ से प्रकट रत्न स्वरूप करणा के सागर की जय हो ।।२।। अक
मंडली सहित गौरांगदेव की जय हो जय हो । श्री चैतन्यदेव की कथा सुनने से भक्ति लाभ होती है ।।३।।
नवदीप में सबके प्राण् स्वरूप गौरचन्द्र ने जो लीलाएँ की हैं वही मध्य खण्ड की कथा है शौर यह भक्तिरस का भण्डार है ।।३।। प्रभु निरन्तर हिर संकीर्लन करते रहते हैं तथा अपने ऐक्वर्य को क्षण क्षण में
प्रकाशित करते हैं । १।। अपने ही नाम के आवेश में महाप्रभु नृत्य करते हैं, क्षण में हुँकार करते हैं और
क्षण में यहहास करते हैं ।।६।। प्रेम रस में विह्वल हो भूमि पर निरन्तर लोट-पोट होते रहते हैं । शा-पदान्
हारा विन्दत जनका श्रीअङ्ग धूल से भर जाता है ।।७। प्रभु के ब्रानन्द-आवेश का घन्त नहीं है । भा-पदान्
सब लोग नेत्र भर कर दर्शन करते हैं ।।दा। बाह्य-चेतना प्राप्त होने पर प्रभु सब भक्त जनों को लेकर बैठजाते हैं । किसी दिन जाकर गङ्गा के जल में विहार करते हैं ।१।। किसी दिन नृत्य करके ब्रांगन में
ही बैठ जाते हैं और भक्त छोग घर में ही उनको स्नान करा देते हैं ।१०।। जब तक प्रभु का ग्रानन्दमय

जत क्षरा प्रभुर भानन्द नृत्य हुये। तत क्षरा 'दु:की' पुण्यवती जल बहे ।।११।। क्षरीके देखिया नृत्य सजल-नयने। पुनः पुन गङ्गा जल वहि' बहि' खाने'।।१२॥ सारि करि चतुर्दिगे एडे कुम्भ गरा। देखिया सन्तोष बड़ श्रीशचीनन्दन ॥१३॥ श्रीवासेर स्थाने प्रमु जिज्ञासे' आपने । 'प्रतिदिन गङ्का जल कोन् जने श्राने'?' ।।१४।। श्रीवास बोल्ये'प्रञ्ज ! 'दु:खी'वहि'ग्राने'। प्रभु बोले 'स्खी' करि बोल सर्व जने ।।१४।। ए जनेर 'दु:खी' नाम कभू योग्य नहे। सर्व काल 'सुखी' हेन मोर चिलो लये'।।१६॥ एतेक कारण्य शुनि प्रसुर श्रीमुखे। कान्विते लागिला भक्तगरा प्रेम सुखे ॥१७॥ सभे 'सुखी' विलिनेन प्रमुर आज्ञाय। दासी-बुद्धि श्रीवास ना करे सर्वथाय।।१८।। प्रेम जोंगे सेवा करिले से कृष्ण पाइ। माथा मुड़ाइले यमदण्ड ना एड़ाइ।।१६॥ कुले रूपे धने वा निद्याय किछ नहे। प्रेमयोगे भजिले से कुष्ण तुष्ट हुये ॥२०॥ जतेक कहेन तत्त्व वेदे भागवते। सब देखायेन गौरसुन्दर साक्षाते ॥२१॥ दासी हइ जे प्रसाद दु:खीरे हइल । वृथा-अभिमानी सब ताहा ना देखिल ॥२२॥ कि कहिव श्रीवासेर भाग्येर महिमा। जार वास-दासीर प्रसादे नाहि सीमा ॥२३॥ एक दिल नाचे प्रभु श्रीवास मन्दिरे। मुखे श्रीनिवास द्यादि सङ्कीर्तान करे।।२४।। दैने न्याधि योगे गृहे श्रीवास नन्दन । परलोक हइलेन देखे नारीगगा ॥२४॥ आनन्दे करेन नृत्य श्रीशचीनन्दन। श्रीवासेर गृहे महा उठिल क्रन्दन ॥२६॥

नृत्य होता रहता है, तब तक पुण्यवती "दु:खो" ( श्रोवास की एक दासी ) जल ढोती है ॥११॥ वह क्षरा भर के लिये सजल नेत्रों से प्रभु का नृत्य देख लेती है और फिर गङ्गा जल हो हो कर लाती है। ऐसा वह बार बार करती है।।१२।। वह गङ्गा जल पूर्ण घटों को पंक्ति में सजा कर चारों ओर रख देती है। इन्हें देखकर श्रीक्चीनन्दन को बड़ा ही सन्तोष होता है। 19311 (एक दिन) स्वयं प्रभु ने श्रीवास से पूछा "यह गङ्गा जल नित्य प्रति कीन लाता है ?" ॥१४॥ श्रीवास बोला-"प्रभो ! 'दु:खी' ढोकर लाती है।" प्रभु वोले-"उसको सब लोग 'सुखी' कहा करें। इस जन के लियें 'दु:खी' नाम कभी योग्य नहीं है। मेरा दित सो यही कहता है कि वह सब काल में मुखी है"।।१५-१६॥ प्रमु के श्रीमुख से इतनी करुणापूर्ण वचन सुनकर भक्त लोग प्रेम के सुख में विह्लल हो रोने लगे ॥१७॥ प्रभु की प्राज्ञा से अब सब 'दु:सी' को 'सुसी' कहने लगे। श्रीवास ने तो उसको दासी समझना सर्वथा ही त्याग दिया ।। १८।। प्रेम योग के द्वारा सेवा करने से ही वह कुष्ण प्राप्त होता है, केवल सिर मुड़ाने से (संन्यासी बनने से ) ही यम के दण्ड से नहीं बच सकता है।।१६।। कुल, रूप, धन अथवा विद्या द्वारा कोई (परमार्थं) लाभ नहीं होता है। प्रेम पूर्वक भजने से ही वह कृष्ण प्रसन्न होते हैं ॥२०॥ जो कुछ तत्व (भगवद-रहस्य ) वेद और भागवत कहते हैं, वह सब गीर सुन्दर साक्षात् दर्शाते हैं।।२१।। दासी होकर (भी) जो भगवत्प्रसाद (कृपा) दुःखी को प्राप्त हुआ, उसे (पूर्वोक्त कुल, रूप, धन।दि के कारए।) वृशा अभिमान करने वालों ने आँखों से देखा तक नहीं । २२।। श्रीवास के भाग्य की महिमा का क्या वर्णन कहाँ, जिसके दास दासी तक के ऊपर प्रमु-प्रसाद की सीमा नहीं है ॥२३॥ एक दिन प्रमु श्रीवास-गृह में नृत्य कर रहे थे और श्रीवासादि भक्त जन सुख से संशीर्तान कर रहे थे ॥२४॥ देवयोग से श्रीवास के पुत्र का रोग के कारण परलोक वास हो गया, यह घर में स्त्रियों ने देखा ( ग्रोर रोने लगीं ) ॥२४॥ श्रा शवीतन्दन अपने आनन्द में नृत्य कर रहे थे कि श्रीवांस के गृह में महा कन्दन ध्वित होने लगी। १२६॥

सन्बरे भाइला गृहे विण्डत श्रीवास। देखे पुत्र हृइयाछे । परलोक बास ।। २७।। परम गम्भीर भक्त महा'-तत्व-ज्ञानी । स्त्री गरीरे प्रवोधित सागिला आपनि ॥२८॥ ''तीमराम सब जान' कुष्णेर महिमात सम्बर' क्रन्दन सभे चिले देह' क्षमा ।।रेटी। अन्त काले सक्तत शुनिले जाँर नाम। श्रति महा पातिक श्रो जाय कृष्ण धाम ॥३०॥ हेन प्रभु आपने साक्षाते करे नृत्य। गुरा गाय जत ताँर ब्रह्मा-आदि भृत्यी। ११॥ ए समये जाहार हइल परलोक। इहाते कि जुयाय करिते आर शोक ॥३२॥ कोन काले ए शिश्रर भाग्य पाइ जवे। 'कृतार्थ' करिया आपनारे मानि तवे ।।३३॥ यदि वा संसार धर्में नार' सम्बरिते। विलम्बे कान्विह जार येन लय चित्ते ॥६४॥ अन्य जैन केहो ए आख्यान ना जुनये। पाछे ठाक्रेर नृत्य सुख भङ्ग हये।।३४।। कल २व शुनि यदि प्रभु वाह्य पाय। तवे क्राजि गङ्गा प्रवेशिमु सर्वथाय"।।३६।। सभे स्थिर, हद्देन श्रीवास वचने। चलिलेन श्रीवास प्रभुर सङ्क्वील ने।।३७॥ परानन्दे -संकीत्तं न करये श्रीवास। पुनः पुन् बाढ़े आरो विशेष उल्लास। ३८॥ श्रीनिवास पण्डितेर एमन महिमा। चैतन्येर पार्षदेर एइ गुण-सीमा।।३६।। स्वानुभावानन्दे नृत्य करे गौरचन्द्र। कथोक्षणे रहिलैन लइ भक्त वृन्द ॥४०॥ परम्परा शुनि लेन सर्व भक्त गए। पण्डितर पुत्रे हैला वंकुण्ठ गमन ॥४१॥ तथापिह केही किछ व्यक्त नाहि करे। दुःख बड़ पाइलेन समेइ। भ्रन्तरे ॥४२॥ सर्वजेर चुड़ामिशा श्रीगौर सुन्दर। जिज्ञासेन प्रभु सर्व जनेर अन्तर ॥४३॥

श्रीवास पण्डित शोध्रता से गृह में आये तो देखा कि पुत्र की मृत्यु हो गई है।।२७०१ वे वड़े गम्भीर भक्त बीर बड़े तत्त्व ज्ञानी हैं। वे आप ही स्त्रियों को प्रबोध देने लगे।।२८।। वे बोले "तुम लोग तो सब श्रीकृष्ण की महिमा को जानती हो, अनएव रोगा बन्द कर चित्त को स्थिर करो। रहा। देखी, अन्त समय पर एक बार भी जिनके नाम को सुन कर अत्यन्त महा पातकी भी श्रीकृष्णा के घाम को चला जाता है, ऐसे प्रभु आप:स्वयं यहाँ नृत्य कर रहे हैं और ब्रह्मा आदि सब दास उनका गुरग्गान कर रहे हैं ॥३०॥३१॥ ऐसे समय पर जिसकी मृत्यु हुई हो, उसके लिये क्या शोक करना उचित है ॥३२॥ यदि किसी समय इस बालक का जैसा भाग्य मुझे प्राप्त हो जावे तो मैं अपने को तभी कुलार्थ मानु गा ॥३३॥ जी यदि संसार के इस धर्म की (रोने को ) नहीं छोड़ सकती हो, तो वह धीरे २ रोवे जिसके मन में मावे ।।३४।। और कोई उनके इस रोने को न सुन पावे नहीं तो प्रमु के तृत्य सुख में बाधा पहुँचेगी ।।३४।। तुह्यारे कन्दन के कोलाहल को मुनकर यदि प्रभु को वाह्य-ज्ञान हो आया (सर्थात् प्रेमावेश मङ्ग हो गया) तो मैं आज अवश्य मेव गङ्गा में प्रवेश कर जाऊँगा।।३६।। 'श्रीवास के इन वचनों से सब खियाँ शान्त, स्थिर हो गयीं, और श्रीवास प्रभु के संकीर्तन में चले गये ।।३७। श्रीवास परानन्द में संकीर्तन कर रहे हैं, पुनः पुनः उनके हृदय का उल्लास अधिकाधिक विशेष होता जा रहा है ।।३८।। श्रीनिवास पण्डित की ऐसी ही महिमा है। श्री चैतन्यदेव के पार्षद के गुर्गों की यही सीमा है (कि प्रमु के सुख-दु:ख के अतिरिक्त उनका अपना कोई दूसरा सुख-दु:ख ही नहीं है ) ।।३६॥ गौरचन्द्र स्वानुभव के आनन्द में तृत्य कर रहे हैं। भक्त वृत्दों के साथ कुछ समय इस प्रकार बीत गया।।।। धीरे २ एक से दूसरे को खबर होते होते समस्त भक्तों ने यह सुन लिया कि श्रीवास पण्डित के पुत्र का स्वर्गवास हो गया।। ११।। सभी के हृदय में बड़ा भारी दुःख हुआ, तथापि किसी ने कुछ भी बाहर प्रकट नहीं किया। ४२॥ ( परन्तु ) श्री गौरसन्दर

प्रभु बोले ''आजि मोर चित्तकेन करे। कोन दुःख हइयाछे पण्डितेर घरे।।४४।। पण्डित बोलये "प्रभु! मोर कोन् इ.ख। जार घरे स्प्रसन्न तोमार श्री मुख"।।४४।। शेषे शांछिलेन जत सकल महान्त। क्रहिलेन पण्डिलेर पुत्रेर बुत्तान्त।।४६।। सम्भ्रमे बोलपे प्रभु 'कह कत क्षण ?' श्वनिलेन 'चारि दण्ड रजनी जखन ॥४७॥ तोमार ग्रानन्द भङ्ग-सर्वे श्रीनिवास। काहारे ओ इहा नाहि करेन प्रकाश ॥४=॥ परलोक हइयारे आहाइ प्रहर। एवे आजादेह' कार्य करिते सत्त्वर'। प्रहा। शुनि श्रीवासेर श्रति श्रद्भुत कथन । 'गोबिन्द गोबिन्द' प्रभ करेन स्मरगा ॥५०॥ प्रभु बोले 'हेन सङ्घ छाड़िव केमते ?'' एतविल महाप्रभु लागिला कान्टिते ।।५१।। 'पुत्र शोक ना जानिल जे मोहोर प्रेमे । हेन सब सङ्घ मुञ्जि छाडि मूँ केमने' ।।५२।। एतबलि महाप्रभु कान्दमे निर्भर। त्याग-वावय शुनि सभे चिन्तेन अन्तर। ५३॥ ना जानि कि परमाद पड़ये कखन । अन्योन्ये चिन्तये सकल भिक्तगरा । ५४॥ गारस्य छाड़िया प्रभू करिव संन्यास । तार ध्वनि करि कान्दे छाडि दीर्घ श्वास ।। ४५।। स्थिर हइलेन यदि ठाकूर देखिया। सत्कार करिते शिश् जायेन छड्या १५४॥ मृत-शिशु-प्रति प्रमु जिज्ञासे' आपने । 'श्रीवासेर घर छाड़ि जाह कि कारगी ॥४७॥ शिशु बोले 'प्रभु! जेन निर्वत्व तीमार । ग्रन्यथा करिते शक्ति ग्राख्ये काहार' । १६॥ मृत-पुत्र उत्तर करये प्रमु-सने। परम अद्भुत शुने सर्व भक्त गर्गे। ५६॥ शिशु बोले 'ए देहेते जतेक दिवसं। निर्वन्य आहिल भुश्चिलाङ सेइ रस ॥६०॥

सो सर्वज्ञों के शिरोमिशा हैं, वे प्रभु स्वयं ही सबसे पूछने लगे।।४३।। प्रभु बोले-"आज मेरा चित्त न जाने कैसा २ हो रहा है। तथा श्रीवास के घर से कोई दु:ख तो नहीं आ पड़ा ?"। अ४। श्रीवास पण्डित बोले~ "प्रभो ! भेरे कीन-सा दु:ख ? जिसके घर में प्रापका यह सुप्रसन्न मुख है" ॥ ४१॥ (परन्तु ) वहाँ जी प्रन्य महापुरुष गए। थे उन्होंने पण्डित के पुत्र के स्वर्गवास होने का वृत्तान्त कह सुनाया ॥ इसा प्रभु ने सम्भ्रम सहित पूछा "कितनी देर हुई ?" तो भक्त लोगों ने सुनाया कि यह चार पल रात्रि की बात है। परन्तु आपके आनन्द के भङ्ग हो जाने के भय से श्रीवास ने इसे किसी के निकट प्रकाश नहीं किया ॥१७-४८॥ "उसे परलोक बास हुये अब ढाई पहर हो चुके हैं। अब आप आज्ञा देवें तो उसका अन्तिम का शोध किया जाय"।।४६।। श्रीवास की इस अद्भुत वार्ता की सुनकर प्रभु "गोविन्द, गोविन्द" स्मर्गा करने लंगे ॥४०॥ फिर प्रमु बोले-"ऐसा सङ्ग कंसे छोड्"गा ?" इतना कह कर महाप्रमु रोने लगे ॥४१॥ "जिन्होंने मेरे प्रेमवश पुत्र-शोक को न जाना, ऐसों का सङ्ग में कैसे छोडूँगा"। प्रशा इतना कह कर प्रमु और ग्राधिक रोने लगे। (उनके श्रीमुख से ) त्यांग की बात सुनकर सब भक्त लोग मन में सोचने लगे कि न जाने क्या विपत्ति कब भ्रा पड़े। सन मक्त लोग परश्यर में यही चिन्ता चर्चा करने लगे। उन्हें लगा कि प्रभु गृहस्थ का त्याग करके संन्यास लेंगे। इस दु:ख से वे उच्च स्वर से रुदन करने लगे और दीर्घ नि:श्वास छोड़ने लगे ॥५३-५४-५५॥ जब उन्होंने देखा कि प्रभु स्थिर हो गये हैं तो वे अन्तिम संस्कार के लिये बालक को के जाने लगे।।१६।। उस समय प्रमु ने मृत शिशु से आप ही प्रक्त किया "तुम क्यों श्रीवास का घर छोड़ कर जा रहे हो ?" ॥ प्र७॥ वह मृत बालक चेतन होकर बोल उठा "प्रभो ! आपके विधि-विधान से भला उसे उत्तदने भी शक्ति किसमें है ?" इस प्रकार मृत पुत्र प्रभु की उत्तर देने लगा । यह परम अद्भुत वार्ता सब भक्त लोग सुनने लगे।।४८-४८।। बालक फिर कहने लगा-"इस देह मे जितने दिन का संयोग था,

निर्वन्ध युविल आर रहिते ना पारि । एवे चलिलाङ अन्य निर्वन्धित पुरी ।।६१॥ कैवा कार बाप प्रभु ! के कार नन्दन । सभे ग्रापनार कर्म करवे भु=जन ॥६२॥ जत दिन भाग्य फिल परिडतेर घरे। आछिलाङ, एवे चलिलाङ ग्रन्य-पूरे।।६३।। सपार्षदे तोमार चरणे नमस्कार। सपराध ना लइह, विदाय आमार।।६४।। एत विल नीरव हहला शिशु-काय। एमत कौतुक करे श्रीगौराञ्च-राष ॥६४॥ मृत-पुत्र-मुखे शुनि अपूर्व कथन । आत्रन्द सागरे भासे सर्व भनत गरा ।।६६॥ पुत शोक दूरे गेल श्रीवास गोष्ठीर। कुल्एा प्रैमानन्दे सभे हइला अस्थिर।।६७।। कुष्ण प्रेमे श्रीनिवास गोश्रीर सहिते। प्रमुर चरण धरि लागिला कान्दिते।।६८।। 'जन्म जन्म तुमि पिता माता पुत्र प्रभु । तोमार चरण जेन ना पासरि कसु ।।६६।। जै खाने से खाने प्रभु ! केने जन्म नहें। तोमार चरहों। जेन प्रेप भिन्त रहें।।७०।। चारि भाइ प्रमुर चरेंगे काकू करे। चतुर्दिंगे भक्तगरा कान्दे उस स्वरे ॥७१॥ कृष्ण प्रेमे चतुर्दिगे उठिल कन्दन। कृष्ण प्रेममय हैल श्रीवास भवन। १७२। प्रभु बोले 'शुन शुन श्रीवास पण्डित। तूमि त सकल जान' मंसार चरित। ७३॥ ए सब संसार दुःख तोमार कि दाय। जे तोमारे देखे, सेही कमु नाहि पाय ॥७४॥ आमि नित्यानन्द-दुई नन्दन तोमार । चित्ते किछ तुमि व्यथा ना भाविह आर' ॥७४॥ श्री मुखेर परम कारुण्य वाक्य श्रुनि । चतुर्दिगे भवतगण करे जय ध्वनि ॥७६॥ सर्व-गरा-सह प्रभु बालक लह्या। चलिलेन गङ्गा तीरे कीर्रीन करिया। ७०॥

उसका सुख भीग लिया। वह संयोग पूरा हो गया सो अब और टिक नहीं सकता है। अब मैं कर्म-बन्धन से श्च अन्य लोक के लिये चला ।।६०-६१।। "प्रभो! कौन किसका बाप है और कौन किसका प्रश्न? सभी अपने २ कमों का भीग भीगते हैं।।६२। जितने दिन के लिये पण्डित के घर में रहने का भाग्य था, उतने दिन रहा, अब धन्य लोक को जा रहा हूँ ॥६३॥ पार्षदों के सहित ग्रापके श्री चरशों में नमस्कार है। आप लीग मेरा श्रपराध न मानें, मुझे बिदा दें'। ६४॥ इतना कहकर बालक का शरीर मौन हो गया। ऐसा कौतुक श्री गौराङ्गराय करते हैं।।६४।। मृत पत्र के मुख से अपूर्व वार्ता सुन कर सब भक्तजन आनन्द सागर में बहने लगे ।।६६।। श्रीवास के परिवार का पूत्र-शोक दूर होगया और कृष्ण प्रेम के ग्रानन्द से सब विह्नल होगये ॥६७॥ कृष्णा प्रेम में श्रीवास अपने परिवार सहित प्रभू के श्री चरणों को पकड़ कर रोने लगा ॥६८॥ (वह बोला ) "जन्म जन्म में तुम्हीं हमारे पिता, माता, पुत्र, प्रभु हो ! तुहा।रे चरण हम कभी न भूलें ।।६६।। हे प्रभो ! जहाँ कहीं भी हमारा जन्म नयों न हो, तह्यारे श्री चरणों में यह प्रेम भक्ति बनी रहे" ।।७०।। इस प्रकार चारों भाई प्रभु के चरणों में काकुति-मिनति करने लगे। चारों ओर भक्त लोग उच्च स्वर से हदन करने लगे 11981 कृष्ण-प्रेम में चारों श्रीर कन्दन-कोलाहल छा गया और श्रीवास का भवन कृष्ण प्रेममय हो गया ॥७२॥ प्रभु बोले-"सुनो-सुनो श्रीवास पण्डित ! तुम तो संसार के चरित ( स्वभाव ) सब जानते हो ॥७३॥ संसार के इन सब दु: सों से तुह्यारी भला क्या हानि ? हानि तो उसकी भी नहीं होती तो तुद्धारा दर्शन ही कर लेता है।। ७४।। देखी मैं श्रीर नित्यानन्द-ये दो तुद्धारे पुत्र हैं, तुम अपने चित्त मैं कुछ शोक द:ख मत करना"।। ७८-७५ ।। श्री मुख से ऐसे परम करुणापूर्ण वाक्यों को सुनकर चारों ग्रोर भक्त लोग जय जयकार करने लगे।। ७६ ।। प्रभु सब भक्तों के सहित बालक को लेकर कोर्तन करते हुये गङ्गा के किनारे गये।। 3011 वहाँ बालक का यथीचित अन्तिम संस्कार करके

यथोबित किया करि,करि गङ्का स्नान । 'कृष्णा वित सभे गृहे करिला पयान ।। ७८ ॥ प्रभ अन्तगरी समे गेला निज घर । श्रीवासेर गोशी सब हइला बिह्नल ॥ ७६ ॥ ए सब निग्द कथा जे करे श्रवण। अवश्य मिलये तारे कृष्ण प्रेमधन॥ द०॥ श्रोनिवास चरशो रहक नमस्कार। गौरचम्द्र नित्यानन्द नन्दन जाहार।। दशा ए सब श्रद्भुत सेड नवद्वीपे ह्य। तथापिह भक्त-बिने अन्ये ना जानय।। =२।। मध्य खण्डे परम प्रद्भत सब कथा। मृत देहे तत्त्वज्ञान कहाइ लेन' यथा॥ ६३॥ हेन मते नवद्वीये श्रीगौर सुन्दर। विहरये सङ्कीर्तन सुखे:निरन्तर॥ ५४॥ प्रेमरसे प्रभुर संसार नाहि स्फूरे। ग्रन्थेर कि दाय विष्णु पुजिते ना पारे।। ०५॥ स्नान करि वैसे प्रभ श्रीविष्णु पूजिते। प्रेम जले सकल श्री अङ्ग वस्त्र तिते।। ६६ ।। बाहिर हइया प्रभु से वस्त्र छाड़िया। पुन ग्रन्य वस्त्र परि विष्णु पूजे गिया। (८०।। पुन प्रेमानन्द जले तिते से वसन । पून वाहिराइ ग्रङ्क करे प्रशालन ॥ == ॥ एइ मत वस्त-परिवर्त करे मात्र। प्रेमे विष्ण पुजिवारे नारे तिल मात्र ॥ ८६ ॥ शेषे गढाधर-प्रति विलिन वाक्य । "तुम विष्णु पूज, मोर नाहिक ये भाग्य "॥ ६० ॥ एइ मत बैकुण्ठ नायक भक्ति रसे । विहर्षे नवडीपे रात्रिये दिवसे ॥६१॥ एक दिन श्क्लाम्बर ब्रह्मचारि-स्थाने । कृपाय ताहाने अन्न माणिला आपने ॥ ६२ ॥ "तीर अन्त साइते आमार इच्छा बड़। किछु भय ना करिह बलिलाङ हुद्॥ ६६॥ एइ मत महाप्रभु बोले बार बार। शुनि शुक्लाम्वर काकु करने अपार।। ६३॥

गङ्गा में स्नान किया और कृष्ण कृष्ण कहते हुये सब घर के लिये चल दिये ।।७७॥ प्रभु भी भक्तों के साथ अपने घर को गये। श्री बास का परिवार सब विह्नल हो गया ॥७६। यह सब निगूढ़ कथा जो श्रवस करता है उसे अवश्य कृष्ण प्रेम धन प्राप्त होता है। दर्गा श्री बास के चरणों में मेरा कोटि २ नमस्कार है। जिनके गौरचन्द्र और नित्यानन्द जैसे आनम्द दाता पुत्र हैं।। पह ।। यह सब अद्भुत चरित नवद्वीप में हो रहे हैं, तथापि भक्त बिना और कोई नहीं जानता है ॥=२॥ मध्य खण्ड की सब कथाएँ बड़ी मद्भुत हैं-यथा यह कथा जिसमें मृतात्मा के मुख से तत्व ज्ञान कहलाया गया है।।=३।। इस प्रकार श्री गौर सुत्रर नवहीप में निरन्तर संकीतंन के सुख में विहार कर रहे हैं।। दशा प्रेम रस के आवेश में प्रभु को संसार का स्फुरण नहीं होता। अन्य सांसारिक वार्ता तो दूर रही विष्णु-पूजन तक प्रभु से नहीं बनता है। न्या जैसे ही प्रभु स्नान करके विष्णु-पूजन के लिये बैठते हैं वैसे ही नेत्रों से प्रेमाश्रधाराएँ बहुने सगती हैं जिनसे कि वस्त्र भीग जाता है।।=६।। प्रभु मन्दिर से बाहर होकर उस गीले वस की उतार दूसरा वस पहन कर विष्णु-पुजन करने लगते हैं ।। जुन तो पुन: प्रेमानन्द के जल से वह वस्त्र भीग जाता है और प्रमु पुन: बाहर निकल कर अपने अङ्गों को घोते हैं।। इस प्रकार प्रभ वस्त्र ही केवल बदलते रह जाते हैं किन्तु प्रेम विवश होकर तिलभर भी विष्णु-पूजन नहीं कर पाते हैं। है। अन्त में हार कर गदावर से कहते हैं "तुम्हीं विष्णा की पूजा करो-मेरा यह भाग्य नहीं है" ॥६०॥ इस प्रकार वैकुष्ठनाथ भक्ति रन में विभोर तबड़ीप में रात्रि-दिवस विहार करते हैं ॥ ११। एक दिन शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी के निकंट प्रभु ने उस पर छपा करने के लिये उनसे भोजन माँगा ।। हशा वे बोले तुह्यारा अन्न ( भात ) खाने की मेरी बड़ी इच्छा है। तुम ( अन्न देने में ) कुछ भय मत करो-मैं ठीक कह रहा हूँ"।।६३।। इस प्रकार महाप्रभु जब बारम्बार कहने लगे तो सुन कर शुक्लाम्बर अनेक काकुति निनति करने लगा ।। ६४।। वह बोला "मैं

"भिक्षक अधम मुञ्जि पापिष्ठ गहित । तुमि धमं सनातन, मुञ्जि से पतित ॥ ६५ ॥ मोरे कीया दिवे प्रमु ! चररी छाया। कीट तुल्य नहीं मोरे एत बड़ माया।। ६६॥ प्रभु बोले "माया" हेन ना वासिह मने । वड़ इच्छा वसे मीर तोमार रम्धने ॥ ६७ ॥ साचरे नैवेद्य गिया करह वासाय। आजि आमि मध्याह्वे आइव सर्वथाय।। ६८ ।। तथापिह शुक्लाम्बर भय पाइ मने। युक्ति जिज्ञासिलेन सकल मक्त स्थाने।। १६।! सभे वलिलेन "तुमि केने कर" भय। परमार्थे ईश्वरेर केही भिन्न नय। १००॥ विद्येषे जे जन ताने सर्वभावे असे। सर्वकाल तान अस आपनेद खोजे।। १०१।। आपने बूद्रार पुत्र निदुरेर स्थाने । अन्न मागि खाइलेन स्वभाव-कारशे ।। १०२ ॥ मक्त स्थाने माणि खान प्रभुर स्वभाव । देह' गिया तुम बड़ करि अतुराग ।। १०३ ।। तथारिह तुमि यदि भय वास मने। आठग करिया तुमि करिह रन्धने।। १०४॥ बड़ भाग्य तोमार, एमत कृपा जारे। शुनि विप्र हरिषे आइला निज घरे।। १०५॥ स्नान करि शुक्लाम्बर अति सावधाने । सुवासित जल तप्त किला आपने ॥ १०६ ॥ तण्डून सहित तवे दिव्य गर्भ घोड़। आलगोछे दिया विप्र कैश कर जोड़।। १०७।। ''जय कुष्ण गोविन्द गोपाल वन माली। वितिते लागिला श्रुक्लाम्वर कुतूहली।। १०८।। सेइ क्षणो भक्त-अन्ते रमा जगन्माता। दृष्टिपात करिनेन महापतिवृता । १०६ ॥ सेइ ततक्षणे सर्वामृत हैल सेइ श्रम । स्नान करि प्रभु आसि हैला उपसन्न ॥ ११० ॥ सङ्गे नित्यानस्य मादि आप्त कथो जन । तिना-वस्त्र एडिलेन श्रीशचीनन्दन ॥ १११ ॥

तो अधम भिक्षुक हैं, बड़ा ही निन्दित पापी हूँ। आप स्वयं सनातन धमं स्वरूप हो, मैं तो पतित हैं ॥६५॥ में तो एक कीट समान भी नहीं हैं। कहाँ तो प्रभो ! ग्राप को मुझपर अपने श्री चरणों की छाया करनी चाहिये थी, और नहीं मेरे प्रति आप इतनी बड़ी माया फैला रहे ही ! "। ६३। प्रभु बोले, "इसे तुम'माया" ( छल ) मत समझो सचमुच में तुम्हारे हाथ की रसोई पाने के लिये मेरी बड़ी इच्छा हो रही है ॥६०। तुम शीघ्र ही धर जाकर नैवेद्य प्रस्तुत करो। आज मैं मध्यान्ह में अवश्य ही तुम्हारे घर आऊँगा।।६८।। तथापि शुक्लाग्वर के मन में भय हो आया चौर उसने सकल भक्तों के निकट उपाय पूछा ॥६६॥ सभी बोले-"तुम क्यों भय करते हो ? परमार्थ दृष्टि से ईश्वर के लिये तो कोई दूसरा है ही नहीं। विशेष करके, जो जन उनको सर्वमाव से भजता है, उसका अन्त तो सदाकाल से वे आप ही खोजते आये हैं ॥१००-१०१॥ ''अपने इस स्वभाव के कारण उन्होंने आपही मुदामा ग्रीर विदुर के निकट भोजन माँग कर खाया। १०२॥ भक्त के निकेट माँग खाना तो प्रभु का स्वभाव ही है,इसलिये तुन उन्हें भोजन पाक करके खिलाओ ॥१०३॥ ''तथापि यदि तुम्हारे मन में भय ही होता है तो तुम उनके लिये प्रहाश में रसोई बनाओ ।।१०४॥ यह तुम्हारा बड़ा भाग्य है जो प्रभु तुम पर ऐसी कृपा कर रहे हैं"। यह सुन विष्र हिंकत होकर अपने घर ग्रायो ॥१०५॥ शुक्लाम्बर ने बड़ी सावधानी से स्नान किया। फिर सुगन्धित जल गर्म किया भीर उसमें चांवल के साथ केला के नवीन मृदुल फूल मिला कर पात्र को स्पर्श किये विना अलग से डाल दिया" और फिर शुक्लाम्बर आनन्द में 'जय कृष्ण गीविष्द गोपाल बनमाली'' की धुन बोलते लगा ॥१०६-१०७-१०८॥ उसी क्षाण महापतिवता जगत्माता लक्ष्मी देवी ने भक्त के यन्त के प्रति हाँ।-पात किया ॥१०६॥ और तत्वाग वह अन्त सब अमृतमय होगया । प्रभू भी स्नान करके मा उपस्थित हुये ॥११०॥ प्रभु के साथ नित्या-नन्द आदि कुछ आप्तजन हैं। श्री श्रचीनन्दन ने गी । वस्त्र बदले ॥१११॥ भक्त की इच्छा को पूर्ण करने वाले जापने लड्या अन्त तान इच्छा पालि'। युनलाम्बर देखिया हासेन कुत्हली ॥११२॥ गंगार अग्रेते घर गङ्गार सम्मुखे। विष्णु-निवेदन फरिलेन बड़ सुखे।।११३।। हासि वसिलेन प्रभु ग्रानन्द भोजने। नयन भरिया देखे छवं भृत्य गरी।।११४॥ ब्रह्मादिर यज्ञ भोका जे गीर सुन्दर। सेही ध्याने, एमत साक्षाते सुदुष्कर। १११।। हेन प्रमु बोले 'जन्म भावत श्रामार। एमन भ्रन्नेर स्वादु नाहि पाइ आर ॥११६॥ किवा गर्भ थोड स्वादुना पारि विलते । आलगोछे एमत वा रान्यिला के मते । ११६॥ तुम हेन जन से आमार वन्धु-कुल। तुम सव लागि से आमार स्नादि मूल ॥११८॥ शुक्लाम्बर-प्रति देखि कुपार वभव। कान्दिते लागिला अन्योन्ये भक्त सब ।।११६॥ एइ मत प्रसु पुनः पुन आस्वादिया । करिलेन भोजन आनन्द युक्त हैया ॥१२०॥ जे प्रसाद पायेन भिक्षुक शुक्लाम्बर । देखूक अभक्त सब पापी कोटीश्वर । १२१ । धने जने पाण्डित्ये चैतन्य नाहि पाइ। 'भिनत रसे वश प्रमु' चारि वेदे गाइ।।१२२॥ वसिलेन प्रमु प्रेम-भोजन करिया। ताम्बूल खायेन प्रभु हासिया हासिया। । १२३। पत्र लइ भ्रत्यग्राः भूलिला आनन्दे। ब्रह्मा शिव श्रनन्त जे पत्न शिरे वन्दे ॥१२४॥ कि घानन्द हडल से भिश्चकेर घरे। एमत कौतुक करे धीगौर सुन्दरे॥१२५॥ कृष्ण कथा प्रसंग करिया कथो असा। सेइखाने महाप्रभु करिला शयन ॥१२६॥ भक्त गरा करि लेन तथाइ शयन। नथि मध्ये भ्रद्भुत देखये एक जन ॥१२७॥ ठाकुरेर एकशिष्य श्रीविजय दास । से महापुरुष किछु देखिला प्रकाश ॥१२=॥

प्रभु ने अपने आप ही पाकान्न लिया और शुक्लाम्बर की देलकर कौतुकी प्रभु हैंसने लगे ।११२॥ शुक्ला-म्बर की कुटिया गङ्गा के सन्मुख थी। प्रभु ने बड़े धानन्द से नैवेद्य की विष्णु भगवान को निवेदन किया ॥११३॥ प्रभु हँसते हुए झानन्द से भोजन के लिये देंड गये। सब भत्यगरण तेत्र भर कर दर्शन करने लगे ॥११८॥ जो गौर सुन्दर ब्रह्मादिकों के यज्ञ के भोक्ता हैं-चरन्तु ध्यान में ही, इस प्रकार साक्षात् भोक्ता के दर्शन उनको भी दर्लम हैं। १९४। ऐसे वे प्रभु बोले "अपने जन्म से लेकर आज तक मैंने पहले कभी ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं किया।। ११६।। इसमें केला के 'गर्भ थोड़' (नवीन मुदुल फूल ) का स्वाद वी कुछ कहा नहीं जासकता। विना स्पर्श किये अलग से ही ऐती सुन्दर रसोई तुमने कैसे बनाली ॥११७॥ तुम जैसे जन ही मेरे वन्धु-परिवार हो। तुम सब लोग ही मेरे प्रवतार के मूल कारण हो।।११६॥ श्वलाम्बर प्रति प्रभु की ऐसी विशेष कृपा को देखकर ग्रन्य सब भक्त ग्रातन्द के श्रांसू बहाने लगे ।।११६।। इस प्रकार प्रभु ने पुनः पुनः आध्यादम करते हुये बड़े आनन्दित होकर भोजन किया ॥१२०॥ जो प्रसाद (कैपा ) एक भिक्षुक शुक्लाम्बर को प्राप्त हुमा उसे करोड़पति परन्तु पापी अभक्त लोग देख तो लें कि धन, जन,पण्डित्य से श्री चैतन्यदेव नहीं प्राप्त होते हैं। भक्ति रस के ही वशीमृत प्रमु हैं'' यही चारों वेद गाते हैं । १२१॥प्रमु प्रेम का भोजन करके बैठे और हैंस ह़ँस कर पान खाने लगे ।।१२२।। पत्तल (जिसमें प्रभु ने भोजन किया था ) को लेकर भत्य लोग धानन्द में ग्रात्महारा हो गये। क्यों न हों-वह पत्तल ही ऐसा है जिसको बहाा, द्रिव, शेष भी शीश झुकाते हैं ॥१२४॥ उस भिक्षुक के घर में कैसा अपूर्व आनन्द हुआ ! ऐसा कीतुक करते हैं धीगौरसुन्दर ।।१२८।। कुछ समय तक श्रीकृष्ण-कथा की चर्चा करके महाप्रभु ने वहीं विश्राम किया ।।१२६।। भक्त लोगों ने भी वहीं शयन किया। उनमें से एक जने को एक कुछ अद्भुत बात दिखायी दी ।।१२७।। महाप्रमु का एक शिष्य था। श्रीविजयदास । उस महापुरुष की प्रमु के एरवर्य के कुछ प्रकाश का

नवद्विपे तेनमत नाहि आँखरिया। प्रभुरे अनेक पूर्वि दियाछे लिखिया ॥१२६॥ 'श्रांखरिया-विजय' करिया सभे घोषे । मर्म नाहि जाने लोक भक्ति-हीन-दोषे ।।१३०॥ शयने ठाकुर तान अङ्गे दिला इस्त । विजय देखेन अति अपूर्व समस्त ॥१३१॥ हेम-स्तम्म-प्राय हस्त दीर्घ सुवलन । परिपूर्ण देखे तहि रतन-अभरण ॥१३२॥ श्रीरत्न मृद्रिका जत अंगुलीर मुले। ना जानि कि कोटि सुर्य चन्द्र मिएज्वले । १३३॥ आबह्य पर्यन्त सब देखे ज्योतिर्मय। हस्त देखि परानन्य हड्ला विजय।।१६४।। विजय उद्योग मात्र करिला डाकिते। श्री हस्त दिलेन प्रभ ताँहार मुखेते ॥१३५॥ प्रभू बोले "जत दिन मूजि थाको एथा। तावत काहारे पाछे कह एइ कथा ॥१३६॥ एनविस हासे' प्रभ विजय चा'हिया। विजय उठिला महा हन्द्वार करिया ॥१३७॥ विजयेर हङ्कारे जागिला भक्त गरा। घरेन विजय तस् न पाय धररा।।१३६।। कयोक्षरा उन्माद करिया महाशय। शेषे हैला परानन्द-मूब्छित तन्मय ॥१३६॥ धनत सब वृद्धिलेन-विभव-दर्शन ! सर्व-गरा लागिलेन करिते क्रन्दन ।।१४०।। सभारे जिज्ञासे' प्रभू "कि बील इहार। प्राचम्बिते विजयेर बड़ त हङ्कार॥१४१॥ प्रभु बोले "जानिलाङ गङ्गार प्रभाव। विजयेर विशेष गङ्गाय अनुराग ॥१४२॥ नहें भुक्लाम्बर गृहे देव-अधिष्ठान । किवा देखिलेन ईहा कुल्ल से प्रमाण ।।१४३॥ एत बिल विजयेर अद्भे दिया हस्त । चेतन बरिल, हासे वैष्णव समस्त ॥१४४॥ उठियाओं विजय हद्दला जड़-प्राय। सप्त दिन भ्रमिलेन सबै नदियाय ।।१९४॥

दर्शन किया ।।१२८।। नवद्वीप में उसके समान सुन्दर लेखक कोई नहीं था। उसने प्रमुको बनेक पुस्तकं लिखकर दी थीं ।।१२६।। आखरिया विजय (लेखक विजय ) के नाम से सब पुकारते थे। उसके हृदय के भाव को न जान कर लोग उसे भक्तिहीन कहकर दोए देते थे ।।१३०। निद्रा में प्रभ ने अपना एक इस्त उसके शरीर पर रख दिया तब तो विजय को सब कुछ अत्यन्त अपूर्व दिखायी देने लगा ॥१३१॥ वह श्री हस्त सुवर्ण के स्तम्म के सहश है, दीर्थ है, सुडील है, भीर रतन के अलङ्कारों से परिपूर्ण ॥१३२॥ सब उँगलियों के मूल में रत्नमयी दिन्य मुद्रिका है। न जाने कितने कोटि सूर्य चन्द्र का तेज उन मिएयों में है ।।१३३।। उसे समस्त ब्रह्माण्ड ज्योतिर्म्य दिखायी देने लगा । श्रीहस्त के दर्शन कर विजय परमानन्द में डूब गयां।।१३४।। विजय ने धावाज देना चाहा ही था कि प्रभ ने अपना श्रीहस्त उसके मुख पर रख दिया ॥१३४॥ प्रभु बोले-',जब तक मैं यहाँ हैं तब तक किसी को यह इत्त नहीं सुनाना ॥१३६॥ इतना कह प्रभु विजय की ओर देखते हुये हैंसने लगे। विजय एक बड़ा भारी हुँकार कर उठा ॥१६७॥ विजय के हुँकार से भक्त लोग जाग उठे । वे विजय को पकड़ते हैं पर वह पकड़ में नहीं आता है। १३८॥ कुछ समय महा-शय विजय उन्मत्त रहे, फिर परानन्द में तन्मय होकर मुख्ति हो गये।।१३६॥ भक्त स्रोग समझ गये कि कुछ वैभव का दर्शन हुआ है और सब रोने लगे ।।१४०।। प्रभ सबसे पूछते हैं "बताओ तो यह क्या बात है ? अवानक विजय ने बड़ा हुकार किया ॥१४१॥ फिर आप ही प्रभु बोले "समझ गया यह गङ्का का प्रभाव है, विजय का गङ्गा के प्रति विशेष अनुराग जो है।।१४२।। अथवा तो शुक्लाम्बर के गृह में कोई देवता का निवास है। अथवा तो श्रीकृष्ण के कोई चमत्कार का दर्शन हुआ है"।।१७३॥ इतना कहकर विजय'के शरोर पर श्रीहस्त फेर कर उसे सचेत किया। प्रभु का यह कौतुक देख वैष्णाव लोग सब हँसने लगे।।१३४।। विजय सचेत होकर उठता तो सही पर प्रायः जड़ ( ज्ञान रहित ) हो गया और सात दिन सारी निदया में

आहार पानी निद्रा रहित देह धर्म। भ्रमये विजय, केहो नाहि जाने मर्म। ११६६।। कयोदिने वाह्य-चेष्टा जानिला विजय। शुक्लाम्बर गृहे हेन सब रङ्ग हम ॥१४७॥ शुक्लास्बर-भाग्य बलिवारे शक्तिकार । गौरचन्द्र अञ्च-परिग्रह कैला जार ।।१४८॥ एइ मत भाग्यवन्त-श्वन्ताम्बर-घरे। गोष्ठीर सहित गौर सुन्दर विहरे॥१४६॥ विजयेर कृपा,-शुक्लाम्बराल-भोजन । इहार श्रवरो मात्र मिले भिक्त घन ॥१५०॥ मते नवद्वीपे श्रीगौर सुन्दर। सर्व वेदवन्छ लीला करे निरन्तर।।१५१।। एइमत प्रति वैष्णवेर घरे घरे। प्रतिदिन नित्यातन्द-संहति विहरे ॥१५२।, निरवधि प्रेम रसे शरीर विह्वल। 'भाव' नामे जत नाहा प्रकाशे' सकल ॥१५३॥ मत्त्य कूर्म नरसिंह बराह वामत। रघुपिह बौद्ध किलक श्रीतन्दनन्दन। १५४॥ एइ मत जत अवतार से सकल। सेइ रूप हय प्रभू स्वभाव वत्सल ।।१४५।। ए सकल भाव हइ, लुकाय तलने । सबेना घूजिल राम भाव चिर दिने ।।१५६।। महामत्त हैला प्रमु हलधर-भावे। 'मद आन' 'मद आन' महा उच्च डाके ।।१५७।। नित्यानन्द जानेन प्रभुर समीहित। घट भरि गङ्गा जल दिला सावहित । १४८।। हैन से हुद्धार स्ति हेन से गर्जन। नवहीय-प्रादि करि काँपे तिभूवन । १५१। हेन से करेन महा ताण्डव प्रचण्ड। पृथियी ते पहिले पृथिवी हय खण्ड।।१६०।। टलमल करे भूमि ब्रह्माण्ड सहिते। भय पाय भत्य सब से नृत्य देखिते।।१६१॥ बलराम-वर्णना गायेन सभे गीत। शुनिङ्गा ह्येन प्रभ् आनन्दे मूर्विछत ॥ ६६॥

भूमता फिरा ॥१४४॥ खाना पीना-सोना आदि देह के धर्म सब छूट गये। केवल भूनता रहता है विजय, कोई इसके रहस्य को नहीं जानता है। १४६॥ कुछ दिन परचात् विजय को वाह्यजान हुया। शुक्लाम्बर के गृह में ऐसे सब कौतुक होते हैं।।१४७॥ शक्लाम्बर के भाग्य को वर्णन करने की शक्ति मला किसमें है,गौर-चन्द्र ने जिसका भ्रन्त ग्रहिए। किया ।।१८८।। इस प्रकार भाग्यवान् शक्ताम्बर के घर में गौरसुन्दर अपनी गोष्ठी सहित बिहार करते हैं।।१४६।। शुक्लाम्बर का भोजन और विजय पर कृपा-इनकी कथा सुनने मात्र से भक्ति धन प्राप्त होता है।।१५०।। इस पकार गौरचन्द्र नवदीय में सर्व वेदों द्वारा बन्दित छीलाओं को निरन्तर करते रहते हैं।।१४१।। इसी प्रकार प्रत्येक वंब्णव के घर घर प्रभु अपनी कुपा का प्रशाश करते हैं शरूरा। निरन्तर प्रेम रसास्वादन में प्रभु का शरीर विह्वल रहता है, 'भाव' के जितने प्रकार हैं वे सब प्रभु में अकाशित होते हैं 1१४३।। मतस्य, क्रमं. नरसिंह, बाराह, बामन, रचुनाथ, बुद्ध, कल्कि, श्रीकृष्ण वादि जितने भी अवतार हैं, उन सबों का रूप मक्त बत्सल प्रभु ( अपने भिन्न २ भावों के भवतों के लिये ) धारण करते हैं ।।१५४-१५५। इस सब अधतारों का भाव प्रकाश होता और तुरन्त ही लोप हो जाता परन्तु एक समय बलराम का भाव बहुत दिन तक नहीं गया ।।१५६:। प्रभु हलधर बलराम के भाव में महामत्त हो गये. और 'मद लाओ' 'मद लाओ' कहकर जोर २ से पुकारने लगे ।।१४७।। निश्यानन्द प्रभु का मन्तव्य ( प्रभित्राय ) समझ ते हैं। श्रतएक उन्होंने घड़ा में गङ्गाजल भरकर साववानी से प्रभु को दिया ॥१५=॥ प्रमु उस समय ऐसा हुँकार ऐसी गर्जना करने थे कि उसे सुन नवद्वीप आदि से लेकर विभुवन काँपने लगता ।।१४६॥ और त्रभु ऐसा प्रचण्ड ताण्डव नृत्य करते और पृथ्वी पर ऐसे आ पड़ते कि भय होता कि पृथ्वी के दुकड़े २ न हो जाये ।।१६०।। भूमि ब्रह्माण्ड सहित डगमगाने लगती और उस ताण्डन नृत्य को देखकर सा दास भक्त भय भीत हो जाते ।।१६१।। बलराम का वर्णन करते वाला गीत सब गाते जिसे मुनकर प्रमू

आय्यतिज्जी पढ़ेन परम-मत्त-प्राय । दुलिया दुलिया सब-अङ्गने वेडाय ॥१६३॥ कि सीन्दर्य प्रकाश हइल राम-भावे। देखिते देखिते कारो आसि नाहि भागे ॥१६४॥ 'बलराम' विल प्रभु डाके घनेचन । वरज-बालक सङ्को-देह' दरशन ।।१६५।। सेइ क्षरी नित्यानन्द प्रकाश करिया। आइला प्रभुर काछे संगेर सङ्गिया।।१६६॥ श्रीदाम-स्दाम-आदि वरज-राखाल । स्वल लवङ्क आर मर्जून विशाल ॥१६७॥ सकलेर गला प्रभु धरिया आपने। कान्दिया पहिला भूमे नाहिक चेतने" ॥१६८॥ अति-अनिवंचनीय देखि मुखचन्द्र । घनघन :डाके 'नित्यानन्द नित्यानन्द' ॥१६६॥ कदाचित कखन प्रभुर वाह्य हय। 'प्राग्त जाय मोर' सबे एइ कथाकय ॥१७०॥ प्रमु बोले ''वाप कृष्ण राखिलेन प्राण् । मारिलेन हेन देखि जेठा बलराम'' ॥१७१॥ एतेक बलिया प्रभु हेन मुच्छी जाय। देखि त्रासे भक्त गरा कान्दे उच्चरा'य ।।१७२॥ जेइ कीड़ा करे प्रभु से महा अद्भुत । नाना भावे नृत्य करे जगन्नाथ सुत ॥ १७३॥ कखनी वा विरह प्रकाश हेन हुये। अकथ्य घद्भूत प्रेम सिन्धु जैन वहे ॥१७४॥ हेन से डाकिया प्रभु करेन 'रोदन। शुनिले विदीर्ण हय अनन्त भुवन ॥१७४॥ भ्रापनार रसे प्रभु आपने विह्वल। आपना पासरि जैन कहेन सकल। १७६॥ पूर्वे जेन भीपी सब कृष्णीर विरहे। पायेन मरुगा भय चन्द्रीर उदये।।१७७॥ सेइ सब भाव प्रभु करिया स्वीकार। कान्देन सभार गेला घरिया अपार ॥१७८:। भावावेशे प्रभुर देखिया विह्वलता। रोदन करेन गृहे शची जगन्माता ॥१७६॥

श्रानन्द में मूहित हो जाते ॥१६२॥ परम मतवाला के समान 'आर्य-तर्जा ( बंगला भाषा के छन्दों बद्ध विशेष गीत) पढ़ते और सारे आँगन में झमझम कर विचरते ।।१६३।। बलराम के भाव में प्रभू में कैसा अपूर्व सौन्दर्य का प्रकाश हुआ कि उसके दर्शन कर करके दर्शकों की तृप्ति नहीं होती, लालसा बढ़ती ही जाती ।।१६७॥ गौरचित्र वे वलराम अज बालकों के साथ दर्शन देख इस प्रकार बार-बार कहने लगे उसी क्षण में नित्यानन्द प्रभु साथी बालकों को श्री दाम सुदाम, सुवल लवंग, अर्जुन,विशाल आदि वर्ज वालक रूप से प्रकटकर प्रभु के पास आये हैं। प्रभु सब के गला पकड़कर रोदन करते हुए भूमि पर गिरे है।।१६१-६८।। उनका मुख्यनद्र अत्यान्त अतिर्वचनीय दिखाई देता और वे बार वार नित्यानन्द-नित्यानन्द पुकारते ॥१६६॥ कदाचित जब कभी प्रभु को बाह्य-चेतना हो आती तो "मेरे प्राण निकले जाते हैं" बस यही कहा करते ।।१७०।। प्रभु (दास्य भाव में ) कहते "बाप कुछ्एा ने लो प्राएगों की रक्षा की। ताऊ बलराम तो मारे ही डालते हैं ॥१७१॥ इतना कहकर प्रभु मूद्धित हो गये। देखकर भक्त लोग भयभीत हो उच्च स्वर से कन्दन करने लगे ।।१७२।। जो भी कीड़ा प्रभु करते हैं, वही महा ऋद्भुत होती है, जगन्नाथ सुन गौरचन्द्र नाना भाव से नृत्य ( कीड़ा ) करते हैं ।।१७३।। कभी प्रभु में विरह का ऐसा प्रकाश होता है मानो तो अकथनीय अद्भुत प्रेम का सिन्धु बह रहा हो ।।१७४।। ऐसा डकराते हुये प्रमु रोते हैं जिसे सुनकर प्रयन्त सुवन विदीर्ग हो जाय ।।१७५।। अपने रस में प्रभु आप ही बिह्नल हो जाते हैं और मानो अपने की भ्ल कर ही सब बातें कहने लगते हैं ।।१७६॥ पूर्वकाल में जैसे गोण्यां श्रीकृष्ण के विरह में चन्द्रोदय को देख कर मृत्य के समान प्राप्त होती थीं ।।१७७॥ उन्हीं सब भावों को प्रभु भी स्वीकार करके सब का गला पकड़ कर अत्यधिक रूदन करते थे।।१७८॥ भावावेश में प्रमु की विह्वलता देख कर घर भीतर जगन्माता शची हदन करती, थीं ॥१७६॥ इस प्रकार प्रभु अपूर्व प्रेम भवित का प्रकाश करते थे, मनुष्य में उसे वर्गन करने की भला क्या

एइ सत प्रभुर अपूर्व प्रेम भक्ति। मनुष्य कि ताहा विणिवारे घरे शक्ति ।।१८०।।
नाना रूपे नाट्य प्रभु करे दिने दिने। जे भाव प्रकाश प्रभु करेन जलने ।।१८१।।
एक दिन गोपी-भावे जगत्—ईश्वर। वृन्दावन गोपी गोपी' बोले निरन्तर ।।१८२।।
कोनो योगे तिह एक पदुया झाछिल। भाव-ममं ना जानिञा से उत्तर दिल ॥१८३।।
'गोपी गोपी'केने बोल निमाञ्चा पंडित।'गोपी गोपी' छाड़ि कुष्णा' बोलह त्वरित ।।१८५।।
कि पुण्य जन्मिव गोपी गोपो'नाम लेले। 'कृष्ण'नाम लहले से पुण्य वेदे वोले' ।।१८५।।
किस भाव प्रभुर से, अज्ञे नाहि वुभे। प्रभु बोले 'वस्यु कृष्णा', कौनजने भजे ।।१८६।।
कृतघन हइया 'वालि' मारे दोष बिने। कीजित हह्या काटे स्त्रीर नाक-कारो ॥१८७।।
सर्वस्व लह्या 'विल' पाठाय पाताले। कि हहव आमार ताहार नाम लेले' ॥१८८।।
सर्वस्व लह्या 'विल' पाठाय पाताले। कि हहव आमार ताहार नाम लेले' ॥१८८।।
सर्वस्व महाप्रभु स्तम्भ हाथे लेया। पदुया मारिते जाय भावाविष्ठ हैया ॥१८६॥
अाथे व्यथे पदुया उठिया दिल रहा पाछे धाय महाप्रभु बोले 'घर घर' ॥१६०॥
विश्वा प्रभुर कोध ठेङ्गा हाथ धाय। सत्त्वरे संशय मानि पदुया पलाय ॥१६६॥।
भिन्न-भावे धाय प्रभु, ना जाने पदुया। प्राण् लेया महा-त्रासे जाय पछाइया ॥१६३॥
सभे मिल स्थिर कराइलेन प्रभुरे। महाभये पदुया पलाञा गेल दूरे। १६९॥।
सत्त्वरे चिलला जथा पदुयार गिणा। सर्व-अङ्गे धर्म, श्वास वहे घने घन ॥१६४॥।

इस प्रकार दिन प्रति िन नाना प्रकार का नाट्य प्रदर्शन करते थे ।।१८१।। एक दिन जगत् के ईश्वर गौर सुन्दर गौरी भाव के आवेश में 'वृन्दावन, गौरी गौरी' शब्द निरन्तर कहने लगे ।।१८२।। संयोग वश वहाँ पर एक विद्यार्थी बैठा था, वह प्रभु के भाव का रहस्य न समभ कर बोल उठा ।।१८३।। 'निमाइ पण्डित! तुम 'गौरी गौरी' क्यों कह पहे हो ? 'गौरी गौरी' कहना छोड़ 'कृष्ण' कहो शीझता से ।।१८४।। 'गौरी गौरी' नाम लेने से भाला क्या पुराय होगा। पुण्य तो कृष्ण नाम लेने से होता है, यही वेद कहता

शक्ति है।।१८०।। जब जिस भाव का प्रकाश प्रभु करते थे तब उसी प्रकार का नाट्य-अभिनय करते थे।

हैं।।१८५।। वह अज्ञ विद्यार्थी प्रभु के उस निम्न भाव (गोपी भाव ) को नहीं समझा। प्रभु बोले—'कृष्ण तो दस्यु (डाकू) है, ऐसे को कौन मनुष्य भजेगां।।१८६।। वह कृतध्न है, उसने विना किसी अपराध के बालि को मार डाला। 'उसने स्त्री के बश में होकर शूर्पणखा के नाक-कान काट डाले।।१८७।। उसने बालि का सर्वस्व हरण करके उसे पाताल को भेज दिया। उसका नाम लेने से भला मुभे क्या पुण्य

बालि का सर्वस्व हरएा करके उसे पाताल को भेज दिया। उसका नाम लेने से भला मुभे क्या पुण्य मिलेगा'।.१८८। इतना कह कर प्रभु एक डण्डा उठा कर भाव के आवेश में उस विद्यार्थी को मारने चले। १८६। विद्यार्थी हड्बड़ा कर उठ भागा और पीछे २ महाप्रभु दोड़े 'पकड़ो २ कहते हुए'।।१८०॥

प्रभुको कोधित हो हाथ में डंडा ले द्रौड़ते हुये देख विपत्ति की शंका से विद्यार्थी शीझता से भाग चला ।।१६१॥ प्रभु तो किसी दूसरे भाव से दौड़े आ रहे हैं इस रहस्य को न जान कर बेचारा विद्यार्थी ग्रपनी जान लेकर अत्यन्त भयभीत होकर भागा जा रहा है ।१६२॥ प्रभुके भक्त लोग हड़बड़ा कर भागे और प्रभुको पकड़ कर लाये सब ने मिल-मिला कर प्रभु को शान्त किया।।१६३॥ विद्यार्थी तो मारे डर के

दूर भाग गया और भाग कर वह शीछता पूर्वक विद्यार्थी वृन्द में जा पहुँचा ॥१६४॥ उसका सारा शरीर पतीने के लथपथ होगया और लम्बी लग्बी साँसें चलने लगी। विद्यार्थी गरा सम्भ्रम के साथ उसके साथ उसके सथ उसके भय का कारण पूछने लगे ॥१६५॥ वह बोला "पूछते क्या हो! भाग्य से जान वच गयी। लोग

सम्भ्रमे जिज्ञासे' सभे भधेर कारण । 'कि जिज्ञास आजि भाग्ये रहिल जीवन ॥१६६॥ सभे बोले'बड़ साधु निमाञा पण्डित'। देखिते गेलाङ आजि ताहार वाड़ी त ॥१६७॥ देखिलाङ वसि मात्र जपे' एइ नाम । अहर्निश 'गोपी गोपी' ना बोलये सान ।।१६८।। ताहे आमि वलिलाङ'किकर' पण्डित । 'कृष्ण कृष्ण'बोल-जेन शास्त्रीर विहित ।।१६६।। एइ वाक्य शुनि महा कीथे अग्नि हैया । ठेड्ना हाथे ग्रामारे ग्रानिल खेदाड़िया ॥२००॥ कृष्णेरेह हद्दल जतेक गालागाछ । ताहा आर मुखे आमि झानिते ना पारि ॥२०१॥ रक्षा पाइलाङ म्राजि परमायु गुरो । कहिलाङ एइ म्राजिकार विवररो ।।२०२।। शुनिङा। हासये सब महा-मूर्ख गरो। वाल्गिते लागिल जार जेन लय मने ।।३०३।। केहो बोले 'भाल त 'बैब्साब' बोले लोके । बाह्मण लंघिते आइसेन महाकोपे' ॥२०४॥ केही बोले 'वैष्णव' वा विलव के मने। 'कृष्णा' हेन नाम त ना बोलये 'वदने'।।२०५॥ केही बोले 'शुनिलाङ अद्भत आख्यान । बैष्फवे जपिव मात्र 'गोपी गोपी 'नाम' ।।२०६।। केहो बोले 'एत वा सम्भ्रम केने करि। आमरा कि ब्राह्मग्रीर तेज नाहि धरि।।२०७।। तेंहो से ब्राह्मण,श्रामरा कि वित्र नहि । तेंहो मारिते वा श्रामरा केने वा सहि ।।२०८।। राजा त नहेन तेंहो मारिवेन केने । आमराश्रो समवाय हथो सर्व जने ॥२०६॥ यदित तेंहो मारिते घायेन पुनर्वार । श्रामरा-सकल तवे ना सहिव आर ॥२१०॥ तिहो नव द्वीपे जगन्नाथिमिश्र-पुत्र । आमराह निह अल्प-मानुषेर सूत्र ॥२११॥ हेर सभे पढ़िलाङ कालि तान सने । आजि तिहो 'गोसाञ्चि' वा हड्ला के मने ॥२१२॥ एइ मत युक्ति करिलेन पापिग्रा। जानिलेन अन्तर्यानी श्रीशचीनन्दन ॥२१३॥

सब निभाइ पण्डित को बड़ा साधु (सज्जन) कहते हैं, इसिल्ये में आज उसे देखते उसके घर गया था।१६६-६७।। "जाकर देखा कि वह वंठकर के 'गोपी-गोपी' नाम का जप कर रहा है। वह अहनिश 'गोपी गोपी नाम का छोड़ और कुछ नहीं करता है।१६६।। "इस वचन की सुनकर वह तो कोध से छाल हो हाथ में लाठी लेकर मेरे पीछे दौड़ा और मुसे खदेड़ता हुआ यहाँ पहेंचा दिया।१२०।। कृष्ण को उसने जैसी जैसी गालियाँ दी वह में मुँह तक छा भी नहीं सकता।१२०१।। "वह तो मेरी आयु शेष थी, इसी से बच आया। यह मैंने आज का बुतान्त सुनादिया।१२०२।। यह सुनकर वे सब महामुर्ख हँसे और जिसके मन में धाया वैसा ही कहने लगे।१२०३।। कोई बोला, "अच्छा वैष्ण्य उसे लोग कहते हैं! ब्राह्मण पर अत्यंत कीप करके उसे मारने दौड़ता है।१२०३।। "कोई कहता है,, उसे वैष्णव ही कैसे कहें। 'कृष्ण जैसा नाम भी जो मुख से नहीं कहता।१२०३।। एक कोई और बोला, 'यह तो बड़ी अद्भत बात सुनी कि वैष्णवी होकर वह केवल 'गोपी गोपी, नाम लेता है"।१२०६।। एक और बोला-' अरे! उससे हम इतना डरें ही क्यों? हम लोगों में क्या बहातेज नहीं? ॥२०६॥ "यह ब्राह्मण है तो क्या हम ब्राह्मण नहीं हैं। हम उसकी मार को सहें क्यों ॥२०६॥ बह राजा तो नहीं है फिर क्यों हमें मारेगा? हम भी सब जने मिल जाय ॥२०६॥ "वह यदि फिर दूसरी बार मारने को आवे तो हम सब, और अधिक नहीं सहन करेंगे।।२१०॥ वह नवह प में यदि जगनाथ मित्र का पुत्र है तो हम भी किसी छोटे आदमी के पूत नहीं हैं" देखों तो सही! कल तक हम सब साथ प एक, फिर धाज वह "गुसाई" कैसे हो गया।।२१९२। इस प्रकार की युक्ति पापी लोगों ने की। अन्तर्यामी श्री शचीनन्दन जान गये।।२१३॥ एक दिन महाप्रसु बेंटे हुये हैं।

एक दिन महाप्रभु बाल्लेन-वसिया। चतुर्विगे सकल पार्षवगरा लैया ॥२१४॥ एक बान्य अद्भुत विलला ग्राचिन्वत । केहो ना बुझिल अर्थ, सभे वमकित ।।२१५॥ "करिल पिष्पलि खण्ड कफ निवारिते। उल्लेटिया आरो कफ वाढिल देहेते ॥२१६॥ बिल श्रद्ध अट हासे' सर्वलोक नाथ। कारण ना ब्रिशि भय जन्मिल सभा'त ।।२१७।। नित्यानन्द बुझिलेन प्रभुर अन्तर। जानिलेन—'प्रभु शीघ्र छाड़ि वेन घर।२१८॥ विषादे हहला मन्न नित्यानन्द-राम । 'हइन संन्यासि-रूप प्रभु सर्वथाय ॥२१२॥ ए सुन्दर केशेर हइव अन्तर्द्धान । दु:खे नित्यानन्देर विकल हैल प्राण ॥२२०॥ क्षारोके, ठाकर नित्यानन्द-हाथे घरि । निभते वसिला गिया गौराङ्ग श्रीहरि ॥२२१॥ प्रभु बोले "शुन नित्यानन्द महाशय । तोमारे कहिये निज हृदय-निक्चय । २२२।। भाल से आइलाङ आमि जगत् तारिते। तरण नाहिल अडलाङ संहारिते ॥२२३॥ आमारे देखिया कौथा भाइव वन्ध-नाश । एक गुरा बन्ध आरो हैल कोटि-पाश ॥२२४॥ आमारे मारिते जबे करिलेक मने। तथ नेइ पंडिगेल अशेष-बन्धने॥ २२४॥ भाल होक राखिते करलुँ अवतार। भ्रापने करिलुँ सर्व भीवेर संहार।।२२६॥ देख कालि शिखा-सूत्र सब मुड़ाइया। भिक्षा करि वेड़ाइम् संन्यास करिया ॥२२७॥ जे जे जने चाहियाछे मोरे मारि बारे। भिक्षक हइम् कालि ताहार दुयारे ॥२२५॥ तवे मोरे देखि से-इ धरिव चरण। एइ मते उद्धारिय सकल भवन।।२२१।। संन्यासीरे सर्व लोके करे नमस्कार। संन्यासीरे केहो आर ना करे प्रहार ॥२३०॥

उनके चारों ओर पार्षदगण बंठे हमे हैं"।।२१४॥ उस समय प्रभू ने एक बात बड़ी विचित्र कही, उसका अर्थ कोई नहीं समझ सका और सब चौंक पड़े ।।२१५।। वह वात यह थी ! "पिपला के एक दुकड़े का सेवन किया तो कफ दूर करने के लिये, पर होगया उल्टा शरीर में कफ और वढ़ गया ॥२१६॥ (भावार्थ:-संसार दोष निवारण करने के लिये नाम संकीर्तन रूपी भक्ति धर्म का प्रचार किया गया परन्तु यह न समभ कर जीव भगवान और भक्त की निन्दा करके उस अपराध से संसार में और भी अधिक बँधता जा रहा है) ऐसा कह कर एव लोगों के नाथ गौर सुन्दर खिल खिला कर हँसने लगे। लोग इसका कारण न समझ भयभीत हो गये ।।२१७।। नित्यानन्द प्रभुके अभिप्राय को समझ गये वे जान गये कि प्रभु चीड़ा ही गृह त्याग करेंगे ॥२१८॥ नित्यानन्द राय विसाद में डूब गये। "प्रश्न निश्चय ही संन्यासी वर्तेंगे" ये सुन्दर केश यता-द्धान हो जायँगे" इस दु:ख से श्रीनित्यानन्द के प्राग्त न्याकुल हो गर्य ।।२१६-२०।। थोड़ी देर में प्रभु गौरांग श्रीहरि, श्रीनित्यानन्द का हस्त पकड़ एकान्त में जा वंठे श्रीर बोले-"नित्यानन्द महाशप ! मुनौ । तुमसे अपने हृदय का निरुश्य वहता हूं." २२०-२१॥ "मैं धच्छा आया जगत को तारने ! तार तो सका नहीं,संहार होने लगा ।। २२२।। (कारण) कहाँ तो मुफे देख लोगों का संसार-वन्धन नष्ट होना चाहिये था। परखु हुआ यह कि एकलड़ बन्धन की जगह करोड़ों पार्श होगये।।।२२३।। क्योंकि जब (लोगोंने) मुक्ते भारने का संकल्प किया तभी उनके बन्चन अशेष हो गये।।२२४-२२५॥ "ग्रन्छ। ग्रवतार लिया मैंने छोक रक्षा के लिखे कि अपने आप ही सब जीवों का रहार कर दिया।।२२६॥ "अब देखी कल ही मैं शिखा-सूत्र सब स्थाग संस्थास से कर भिक्षा माँगता हुया घूमूँगा ।।२२७।। जिन जिन लोगों ने मुक्ते मारने का विवार किया है, मैं कल उनके द्वार पर भिक्षुकःवन कर खड़ा हुँगा।।२२८।। "तब मुक्ते देखकर वे ही मेरा चरण पकड़ेंगे। इस अकार मैं सब लोगों का उढ़ार करूँगा । २२६॥ संन्यासी को सभी लोग नमस्कार करते हैं, उस पर

र्सन्यासी हइया कालि प्रति घरे-घरे । भिक्षा करि बुलीं-देखों, के मोहरे मारे ॥२३१॥ तोमारे कहिलुँ एइ आपन हृदय। गारि हस्त वास आमि छाड़िव निश्चय।।२३२।। इथे तुमि कि छु दु:ख ना भविह मने । विधि देह' तुमि मोरे संन्यास करने ॥२३३॥ जे रूप कराह तुमि, सेइ हइ ग्रामि । एतेके विधान देह, ग्रवतार जानि ॥२३४॥ जगत् उद्धार यदि चाह करि वारे। इहाते निषेध नाहि करिवे आमारे ॥२३४॥ इथे मने दुःख ना भाविह कौन क्षण। तुमि त जानह अवतारेर काररए"।।२३६।। शुनि नित्यानन्द श्रीशिखार ग्रन्तद्वीन । श्रन्तरे विदीण हैल मन देह प्राण ॥२३७॥ कौन् विधि दिव किछूना आइसे वदने। 'अवश्य करिव प्रमु, जानि लेन मने ॥२३८॥ नित्यानन्द बोले 'प्रभु ! तूमि इच्छामय । जे तोमार इच्छा प्रभृ ! सेइ से निरूचय ।।२३८।। विधि वा निषेध के तोमारे दिते पारे। सेइ सत्ये जे तोमार ग्राष्ट्रये अन्तरे ॥२४०॥ सर्व लोकपाळ तूनि सर्व लोकनाय। भाख हय जे मते से विदित तोमा'त ॥२४१॥ जे रूपे करिवे तुमि जगत्-उद्धार । तुमि से जानह ताहा के जानये आर ।।२४२।। स्वतंत्र परमानन्द तोमार चरित्र। तुमि जे करिव से-इ हइव निश्चित।।२४३।। तथापि कह सर्व सेवकेर स्थाने। के वा कि बोलेन ताहा बुंगुनह आपने ।। २४४।। तवे जे:तोमार इच्छा करवि ताहारे । के तोमार इच्छा प्रभुः! विरोधिते पारे ।:२३५॥ नित्यानन्द-वाक्ये प्रभु सन्तोष हइला । पुनः पुन आलिङ्गन करिते लागिला । २४६॥ एइ मत नित्यानन्द सङ्को युक्ति करिं। चलिलेन वैष्णव समाजे गौर हरि ॥२४७॥ कोई प्रहार नहीं करता है।।२३०।। "संन्यासी होकर कल मैं घर घर में भिक्षा माँगता डोलूँगा, देखूँ कौन

मुक्ते मारता है। १३१।। तुमको मैंने अपने हृदय की बात कहदी कि गृह का बास में निश्चय ही छोड़ूँगा। १३२।। "इसमें तुम मन में कुछ दुःख नहीं मानना। अब तुम मुक्ते संन्यास ग्रहगा के लिये आज्ञा दो। १२३३।। जैसा तुम मुझसे कराते हो, बैसा ही मैं होता हूँ। मेरे इस अवतार के रहस्य को तुम जानते हो, इसलिये पंन्यास के लिये ग्राज्ञा दो। १२३४।। "यदि जगत काउद्धार करना चाहते हो तो इस कार्य के लिये तुम मुफ्ते निषेध न करना। १२३५।। इससे तुम मन में किसी समय भी दृःख न मानना। तुम तो मेरे अवन्तार का कारण जानने ही हो। १२३६।। प्रमु अपनी शिखा का मुँडन करदेंगे-इस बात को सुन कर श्रीनित्यानत्य के मन, चेह, प्राणा भीतर से फट गये। १२३०।। क्या ग्राज्ञा दें-मुख में कुछ भी न आया। मन में समझ गये कि प्रभु अवक्य गृह-त्याग करेंगे। १२३६।। तित्यानत्य बोले "प्रभो! तुम इच्छामय हो। तुम्हारी जो इच्छा है बही मेरा निक्चय है। १२३६।। तुम्हारे लिये विधि-निषेध की व्यवस्था कौन दे सकता है। जो तुम्हारे हृदय का संकल्प है वही सत्य (विधि) है। १२४०।। तुम सर्व छोक पालक, सर्व छोकनाथ हो। जैसा श्रेय होता है वह आपको विदित है। १२४२।। जिस प्रकार से तितुम जगत का उद्धार करोगे, वह तुम्ही जानते हो, और कौन जानता है। १२४२।। "तुम्हारा चरित स्वतन्त्र है परमानत्यम है। तुम जो करना चाहीं वह निश्चय ही होगा। १२४३।। तथापि ग्राप एक बार ग्रपने सब सेवकों के सन्मुख अपना विचार

प्रकट करें, और कौन क्या कहता है, उसे ग्राप सुनें ।।२४४।। "फिर जो श्रापकी इच्छा हो वहीं करें, कौन इच्छा का विरोध कर सकता है" ।।२४५।। श्रीनित्यानन्द के वचनों से प्रमु को संतोध हुआ। वे उनको पुनः पुन आलिंगन करने लगे। २४६।। इस प्रकार नित्यानन्द के साथ परामर्श करके गौर हिर वैष्णाव समाज (भक्त लोगों) के समीप चले।।२४८।। नित्यानन्द जानते हैं कि प्रभु गृह-त्याग करेंगे" इसलिये उनकी देह

'गृह छाड़िवेन प्रभु' जानि नित्यानन्द । वान्य नाहि स्कुरे देहे हइल निष्पन्द ॥२४८ । स्थिर हइ नित्यानन्द भने मने गरी'। 'प्रभु गेले आई प्रारा धरिब के भने । २४६। के मते वंचित्र आइं काल-दिन राति। एतेके चिन्तिते मूच्छा पाय महामाँत ॥२५०॥ भाविया खाइर दु:ख नित्यानन्दराय । निभ्ते वसिया प्रभु कान्दये सदाय ॥२४१॥ मुकुन्देर वासाय आइला गौरचन्द्र। देखिया मुकुन्द हैला परम-आनन्द ॥ २५२॥ प्रभु बोले 'गाओ किछ कुप्पीर मञ्जल । मुक्तन्द गाथैन, प्रभू श्र्निञ्चा विह्वल ॥२१३॥ 'बोल बोल' हुङ्कार करये द्विजमणि। पुण्यवन्त-मुक्तुन्देर शुनि दिव्य-ध्वनि।।२४४॥ क्षरीके करिला प्रभु भाव-सम्बर्गा। मुक्तन्देर सङ्गे तदे कहेन कथन ॥२६४॥ प्रभु वोले 'मुकुन्द! शुनह किछ कथा। वाहिर हइव श्रामि, ना रहिव एथा ॥२५६॥ गारि हस्त आमि छाड़िवाङ सुनिदिचत । शिखा सूत्र छाड़िया चित्रव जे-ते भित'। २५७। श्रीशिखार अन्तर्धान शुनिङ्गा मुकुन्द । पिंड्ला विरहे, सब घुचिल आनन्द । २५६।। काकु करि बोल्ये मुकुन्द महाशय। यदि प्रभु ! एमत से करिवा निश्चय ॥२५८॥ दिन-कथी एइ रूपे करह कीर्तने। तवे प्रभु! करिह 'से जे लोमार मने'।।२६०।। मुकुन्देर काकु शुनि गौराङ्ग सुन्दर। चलिलेन जथाय आहेन गदाधर। २६१।। सम्धमे चर्गा बन्दिलेन गदाधर। प्रभू बोले 'शुन कि छ आमार उत्तर ॥१६२॥ ना रहिन गदाधर ! भ्रामि गृहवासे । जे-ते-दिगे चलिवाङ कृष्गोर उद्देश ॥२६३॥ शिखा-सूत्र सर्वथाय आमिना राखिव । माथा मुण्डाइया जे-ते दिगे चलियाव' ।।२६४।। अन्तद्धीन शुनि गदाधर। वज्जपात जेन हैल शिरेर उपर:॥२६४॥

निश्चल हो गयी, वाणी से वचन नहीं निकलता ॥२४८॥ वे स्थिर होकर मनःही मनः सोचने छगे, "प्रभु चले जायँगे तो माता शची कँसे प्राम्। बचा सकेंगी। कँसे वह समय-दिन रात वितायँगी। यह सोचते ही महाधीर निल्यानन्द को मूच्छा आने लगी।।२४६-२५०॥ निल्यानन्दराय माता के दुःख की चिन्ता में एकान्त में बैठ निरन्तर रोने लगे ॥२४१॥ गौरचन्द्र मुकुन्द के घर गये। प्रभु के दर्शन कर मुकुन्द को बड़ा थानन्द हुआ। २५२॥ प्रभु बोले 'कुष्ण का कोई मञ्जल गीत गाओ।' मुकुन्द गाता है और प्रभु सुन सुन कर विह्नल होते हैं।।२५३।। पुष्पशाली मुकुन्द के दिव्य-सङ्गीत को सुनकर द्विज मणि गौर बोलों बोलो 'कहते हुए हुँकार करते हैं'।।२५३।। कुछ समय पश्चात् प्रभु ने अपना भाव समेट लिया और मुकुन्द के साथ बात करने लगे ।। रप्रशा प्रभु बोले 'मुकुन्द! एक बात सुनो! मैं चला जाळेंगा, यहाँ नहीं रहूँगा में निश्चय ही गृहस्य त्याग करूँगा और शिखा सूत्र को त्याग जिसर इच्छा उधर चला जाऊँगा ॥२४६-२५०॥ श्री शिखा सूत्र त्याग-की बात मुनकर मुकुन्द विरह में डूच गया, सारा धानन्द उड़ गया ।।२५=।। मुकुन्द महाशय गिड्गिड़ा कर विनती करने लगा,--'प्रभी ! यदि आपने ऐसा ही निश्चय किया है है तो कुछ दिन इसी प्रकार यहाँ कीर्तन करें फिर प्रभो ! वही करें जो ग्रापके मन में हैं'।।२५६-६०।। मुक्रुन्द की विनती सुनकर गौराङ्क सुन्दर गदाधर के निकट चले ॥२६१॥ गदाधर ने आदर पूर्वक प्रभु की चर्गा वन्दना की। प्रभु बोले-'मुनो कुछ भेरा उत्तर'।।२६२।। 'गदाधर! मैं अब घर में नहीं रहूँया। श्रीकृष्ण के उद्देश्य से जिधर मन करेगा उधर जाऊँ गा ॥२६३॥ मैं शिखा मूत्र बिल्कुल नहीं रक्यूँगा, सिर मुँड़ा कर जिघर इच्छा उधर चला जाऊँ गा।।२६४॥ श्री शिखा लोप की बात सुनकर गदाधर के मस्तक पर मानो बजापात होगया ।।२६५।। व्यथित हृदय से गदाधर बोला-'तुह्यारी बातें सब अद्भुत होती हैं

अन्तरे दुःखित हइ बोले गदाघरः। "जतेक अद्भुत सेइ तोमार उत्तर।।२६६॥ शिखा-सूत्र घुचाइलेइ से कृष्या पाइ। गृहस्थ तोमार मते वैष्णाव कि नाइ ॥१६७॥ माथा मुंडाइले से सकल देखि हथे। तोमार से मत, ए वेदेर मत नहे ॥२६६॥ अनाथिनी-मा'येरे वा के मते छाड़िवे। प्रथमे त जननी-वधेर भागी हवे। २६६॥ सूमि गेले सर्वथा जीवन नाहि तान । सवे अवशिष्ट ग्राछ तुमि ताँर प्राण ॥२७०॥ घरे थाकिले कि ईववरेर प्रीत नहे। गृहस्थ मे सभार प्रीतिर स्थलि हुवे ॥२७१॥ तथापिह माथा मुडाइया स्वास्थ्य पाओ । जे तोमार इच्छा ताइ कर' चल जाओ । २७२॥ एइ मत आप्त-वैष्णावेर स्थाने स्थाने । 'शिखा-सूत्र घुचाइमु" विलला आपने ॥२७३॥ सभेइ गुनिञा श्रीशिखार अन्तद्धनि । मुच्छित पड़िला कारी देहे नाहि ज्ञान ।।२७४।। करिवेन महाप्रभ शिखार मुण्डन । श्रीशिखा स्मङरि कान्दे सर्व भक्तमण ॥(ध्रु)१॥२७५॥ केही बोले 'से मुन्दर चाँचर चिक्रे । स्नार माला गाँथिया कि ना दिव उपरे ।।२७६॥ केही बोले 'ना देखिया से केश बन्धन । के मते रहिव एइ पापिष्ठ जीवन ॥२७॥। 'से केशेर दिव्य गन्ध ना लइव आर। एत विल शिरे कर हिन आपनार।।२७५।। केही बोले 'से सुन्दर केशे भ्रारबार। भ्रामलक दिया कि ना करिव संस्कार' ॥२७५॥ 'हरि हरि' विल केहो कान्द्रे उच्च स्वरे । इविलेन भक्ताण दृ:खेर सागरे ।।२५०।। श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्द चान्द जान । वृन्दावनदास तने पदयुगे गान ॥२८१॥

॥२६६॥ श्री शिखा सूत्र त्यारा देने से ही यदि कृष्ण मिलते हों, तो फिर तुह्यारे मत से गृहस्थ वैष्एव ही नहीं है ।।२६७। 'सिर मुँड़ाने पर ही वह सब होता है ( अर्थात् श्रीकृष्ण मिस्रते हैं, आत्मीद्धार होता है इत्यादि )' यही तुह्यारा मत है न ? परन्तु यह वेद का मत नहीं है ॥२६८॥ बताओ तो अनाथिनी माँ को कैसे छोड़ोगे? प्रथम आरम्भ से ही जनती-बध का भागी बनना पड़ेगा ।।२६६॥ 'तुम चले जास्रोगे ती ँउनका जीवन सर्वथा नहीं रहेगा। एक मात्र तुम ही उनके प्रारा शेष रह गये हो ॥२००॥ घर में रहने से क्या ईश्वर प्रमन्न नहीं होते हैं ? गृहस्थ तो सब आश्रमों का ही प्रीति का पात्र है ॥२७१॥ तथापि सिर. मुंड़ा कर ही आपको शान्ति मिलती है तो तुद्धारी इच्छा, वहीं करो, चले जाओ"।।२७२॥ इस प्रकार हुआत्मीय वैष्णाव जनों के धर-घर में जाकर प्रभु ने कहा कि 'मैं शिखा-सूत्र को दूर करूँगा'।।२७३॥ श्री शिखा-लीप की बात सुनकर सब मुच्छित हो पड़े-किसी को देह का भान न रहा ॥२७४॥ ( रामकली राग ) महाप्रभु शिखा का मुंडन करेंगे। श्री शिखा का स्मरण कर सब भक्त गण क्रन्दन करते हैं।।(ध्रु०) कोई कहता है 'उक सुन्दर घुँघराले केशों पर क्या माला गूँथ कर नहीं पहनायँगे ॥२७५-२७६॥ कोई बोला : 'उनके शीश धर वे केश-बन्धन न देखकर यह पापी जीवन कैसे भी नहीं रह सकेगा । २००। उन केशों का दिव्य गन्ध नहीं प्राप्त हो सकेंगे' ऐसा कहकर हाथों से अपना सिर पीटता है ॥२७=॥ कोई कहता है "उन सुन्दर केशों को आँवलों से क्या फिर संस्कार नहीं कर सक् गा ?"।।२७६।। कोई 'हरि हरि' कहता हुआ . ऊँचे स्वर से रोता है। इस प्रकार भक्तगरण दु:ख-सागर में डूब गये।।२८०।। श्रीकृष्ण चैतन्य और श्रीनित्यानन्द चन्द्र मेरे जीवन हैं। वृन्दावनदास उनके पद युगल का गुरा गान करता है।।१८१।।

> इति श्रोचैतन्य भागवते भध्य खण्डे भक्त दुःख वर्णनं नाम पञ्चिविद्योऽन्यायः ।२५॥

# अथ पड्निंशोऽध्याय

जय जय महाप्रभु श्रीकृष्ण चैतन्य। नित्यानन्व अद्वैतादि जत भक्त धन्य।।१।। जय जय विश्वम्भर श्रीशचीनन्दन। जय जय गौरसिंह पतित पावन ॥२॥ एइ मत अन्योत्ये सर्व भक्त गरा। प्रभुर विरहे समे करेन ऋत्दन ॥३॥ "कोथा जाइवेन प्रभु संन्यास करिया। कोथा वा आमरा सब देखिवाङ गिया।।।।।। संन्यास करिले ग्रामे ना आसिवे आर। कोन दिगे जायेन वा करिया विचार।।।।। एई मत भक्तगण भावे' निरन्तरे। अन्न पानी कारो आर रोचये शरीरे।।६।। सेवकेर दुःख प्रभु सहिते ना पारे। प्रसन्न हड्या प्रभु प्रवोधे सभारे।।।।। प्रभु बोले 'तोमरा चिन्तह कि कारण । तुमि सब जथा, तथा आमि सर्व क्षरा ॥ ।।।। तोमा'सभार ज्ञान'अमि संन्यास करिया। चलिवाङ आमि तोमा'सभारे छाडिया।।६॥ सर्वेथा तोमरा इहा ना भाविह मने । तोमा' सभा' ग्रामि ना छ।ड़िव कोन क्षरी ।।१०।। सर्व काल तोमरा-सकल मोर सङ्ग । एइ जन्म हेन ना जानिवा-जन्म जन्म ॥११॥ एड जन्मे जैन तुमि सब आमा सङ्ग्री। निरविष बाछ सङ्गीर्तन-सुख-रङ्गी।।१२॥ एइ मत ब्राह्ये बार दुइ ब्रवतार। कीर्लन-ब्रानन्द रूप हइव आमार॥१३॥ ताहाते ओ तुमि सब एई मत रङ्गो। कीर्तन करिवा महासूखे आम सङ्गो।१४॥ लोक रक्षा-निमित्त से आमार संन्यास । एते के तीमरा सब चिन्ता कर' नाश ॥१४॥ एतेक विलया प्रभु घरिया सभारे। प्रेम-प्रालिङ्गन प्रभु पुनः पुन करे।।१६॥ प्रभु वाक्ये भक्त-सब किछु स्थिर हैला। सभा प्रवोधिया प्रभु निज वासे गेला।।१७॥

हे महाप्रभु ! हे कुष्णा चैतन्य ! आपकी जय हो, जय हो, नित्यानन्द, अद्वैतादि भक्त वृन्द की जय हो ॥१॥ हे श्री राचीनन्दन विश्वम्भर ! आपकी जय हो, जय हो । हे पतित पावन श्री गौरसिंह ग्राप की जय हो, जय हो ।।२।। इस प्रकार प्रभु के विरह में सब भक्त गरा परस्पर में ( कहते-सुनते हुये ) कन्दन करते हैं ॥३॥ "हाय ! प्रभु सन्यास लेकर कहाँ तो जायँगे और हम भी सब कहाँ जाकर उनको देव पोधँगे ।।।। संन्याम लेने पर तो वह गाँव में नहीं जायँगे। क्या वे सोच-विचार कर किसी निश्चित स्थान को जायमे ॥५॥ इस प्रकार भक्तगरा निरन्तर सोचते रहते हैं, अल-जल किसी को सुहाता नहीं है ।६॥ सेवक जनों का दु:ख प्रभु सहन नहीं कर सकते, ग्रतः एक प्रसन्न होकर सबौं को समझाते-बुझाते हैं। आ प्रभु कहते हैं "तुम सब किस लिये चिन्ता करते हो ? जहाँ तुम सब हो, वहीं मैं सब समय हूँ ॥ ॥ तुम लोग सोचते हो कि मैं संन्यास लेकर तुम लोगों को छोड़ कर जा रहा हूँ ।: हा 'ऐसा तुम लोग' अपने मन ने बिल्कुल मत सोचो । तुम सव को मैं किसी सभय भी नहीं छोडूँगा ।।१०।। तुम लोग केवल इसी जन्म मे ही मेरे संग नहीं हो, जन्म जन्म से, सब समय, तुम मेरे संग ही हो ।।११।। "जिस प्रकार इस जन्म में तुम सब मेरे साथ निरन्तर संकीतंन-सुख का आनन्द ले रहे हो, उसी प्रकार मेरे दो ग्रौर अवतार "कीर्तन-आनन्द-रूप" होंगे ।।१२-१३।। उनमें भी तुम सव इसी प्रकार भ्रानन्द से मेरे साथ महा सुख पूर्वक कीर्तन करोगे ॥१४॥ लोक-रक्षा के निमित्त ही यह मेरा संन्याम हैं, इसलिये तुम सब चिन्ता छोड़ दों ।।१४॥ इतना कह कर प्रभु एक-एक भक्त को पकड़ २ कर बार २ प्रेमालिंगन करने छगे।।१६॥ प्रभु के वचन स भक्त लोग कुछ स्थिर हुये। प्रभु भी सब को प्रबोध करके अपने गृह को गये ॥१७॥ एक दूसरे के मुँह से

परम्परा ए सकल यतेक आख्यान । शुनिजा शबीर देहे नाहि रहे प्राण ।।१८।। प्रभुर संन्यास शुनि शची जगन्माता । हेन दु:ख जन्मिल-ना जाने आछे कोथा-॥१६॥ मूर्ज्छित हइया क्षणे पड़े पृथिवीते। निरवधि घारा वहे ना पारे राखिते॥२०॥ वसिया आछेन प्रभु कमल लोचन। कहिते लागिला राची करिया कन्दन ॥२१॥ ना जाइय ना जाइय बाप ! भ्रामारे छाड़िया । पाप जीउ भ्राह्मे तोर श्रीमुख देखिया ॥२२॥ कमल-नयन तोर श्रीचन्द्र-वदन। ग्रथर मुरङ्ग, कुन्द-मुकता-दशन॥२३॥ अभिया बरिखे येन सुन्दर वचन। केमने बञ्चिव ना देखि गजेन्द्र-गमन।।२४॥ अद्वैत-श्रीवास-मादि तोर अनुचर। नित्यानन्द छाछे तोर प्राग्रेर दोसर॥२५॥ परम वान्धव गदाधर-म्रादि सङ्गे। गृहे रहि कीर्त्तन करह तुमि रङ्गे।।२६॥ धर्म बुझाइते वाप ! तोर ग्रवतार । जननी छाड़िवा कौन् धर्म वा दिचार ॥२७॥ तुमि धर्ममय जदि जननी छाड़िवा। के मते जगते तुमि धर्म बुझाइवा"।।२=।। प्रेम शोके कहे शबी, शुने विश्वम्भर। प्रेमे ते रोधित कण्ठ ना करे उत्तर ॥२६॥ "तोमार अग्रज ग्रामा" छ। ड़िया चलिला । वैकुण्ठे तोमार वाप गमन करिला ॥३०॥ तोमां देखि सकल सन्ताप पा सिपलुँ। तुमि गेले प्राण मुच्चि सर्वथा छाड़िमु ॥३१॥ गौराङ्ग हेर बाप, अनाथिनी छाड़िते न सभा' लजाकर' निज अङ्गने कीर्तान, नित्यानन्द आछेन सहाय।।धु।।३२।। (तोमार) प्रेममय दुइ आँखि, दीर्घभुज दुइ देखि, वचने ते ग्रमिया वरिषेहें।

होती हुई ये सब बातें शची माता के कानों में पहुँचीं-सुन कर सची माता के देह में प्राण नहीं रहे। १८॥ प्रमु संन्यास लेंगे-यह सुन कर शची माता की इतना दुःख हुम्रा कि उन्हें यह ज्ञान न रहा कि वह कहाँ है क्ष्यों। वे क्षण क्षण में मूछित होकर भूमि पर गिर पड़ती और नेत्रों से निरन्तर प्रश्र् वहा करते जो रोके न स्कते ॥२०॥ कमल छोचन प्रभु समीप ही बैठे हुये हैं। शची माना रोती हुई उन से कहने लगीं ॥२१॥ भाटियारी राग-"बेटा ! मुक्ते छोड़ कर न जाना, न जाना ! यह पापो जीव तेरे श्रीमुख को देख कर ही बद्या हुआ है ॥२२॥ गौराङ्ग, न जाना'' तेरा मुख चन्द्रमा के समान हैं, नेत्र कमल-नुल्य हैं सुन्दर सुलाल ग्रधर हैं, दशन कुन्द भौर मुक्ता सहश हैं ॥२३॥ "तेरे मुन्दर वचन से अमृत-वर्षा सी होती है। तेरी चाल गजेन्द्रं समान है। ऐसा तुभे न देख कर मैं कैसे बच रहूँगी ॥२४॥ ग्रद्धंत-श्रीवासादि तेरे ग्रनुचर हैं। नित्या-नन्द तो तेरा दूसरा प्रारा है ॥२४॥ गदाधर तेरा परम वन्धु है । इन सब के साथ घर में ही रहकर आनन्द से कीर्तन करो ॥२६॥ बेटा ! घर्म का मर्म समझाने के लिये तेरा अवतार है। परन्तु जन्म दायिनी माता को त्यागने में कौन सा धर्म का विचार है।।२७।। तुम धर्म स्वरूप होकर के भी यदि जननी को छोङ जाओंगे तो फिर जगत में धर्म का उपदेश करोगें ।।२=।। प्रेम के कारण शोकातुर हो कर शवी कह रही है और विश्वम्भर सुन रहे हैं प्रभु का कण्ठ प्रेम के कारण रुक गया है ग्रीर वे ग्रन्तर नहीं दे रहे हैं।।२६।। शची फिर कहने लगीं- "तुह्यारा बड़ा भाई (विश्वरूप) मुभे छोड संन्यासी हो गया। तुह्यारे पिता भी वैकुण्ठ े चर्ने गये ॥३०॥ पर तुमको देख कर ही मैं •यह सब संताप भूली हुई हूँ । तुम भी यदि चले गये तो में प्राणा अवश्य ही छोड़ दूंगी ॥३१॥ करुण भाटियारी राग ॥ — "देखो बेटा। मेरे प्राणों के गौराँग ! अनाथिनी (माँ) को छोड़ना उचित नहीं है। सब भक्तों को लेकर अपने आँगन में कीर्तन करो। नित्यानन्द तुह्यारे सहायक हैं ॥ ( ध्रु॰ ) ॥३२॥ ये तुह्यारी दो प्रेममयी ग्रांखें, ये तुह्यारी दीर्घ दो भुजाएं-इन्हें मैं

विनि-दीपे घर मोर, तोमार अङ्गते उजारे, राङ्गा पाये कत मधु वैसे हे"।।३३॥ प्रेम शोके कहे शची, विश्वस्भर शुने विस, (येन) रघुनाये कौशल्या बुझाय। श्रीचैतन्य नित्यानन्द, सुखदाता सदानन्द, बुन्दावनदास रस गाय ॥३४॥ एइ मत विलाप करये शॅचीमाता। मुख तुलि ठाकुर ना कहे एको कथा ॥३४॥ विवर्ण हइला शवी-ग्रस्थि-चर्म-सार। शोकांकुली देवी किछ्ना करे ग्राहार।।३६॥ प्रभु देखें जननीर जीवन ना रहे। निभत्ते वसिया ताने गोट्य कथा कहे।।३७॥ अभु बोले "माता ! तुमि स्थिर कर' मन । जून जत जन्म ग्रामि तोनार नन्दन ।।३६॥ विस दिया शुनह स्रापन गुरा ग्राम । कोना काले प्राक्तिल तोमार पृश्ति-नाम ।। १६॥ तथाय आछिला तुमि आमार जननी। तवे तुमि स्वर्गे हैला अदिति आपनि ॥४०॥ तवे आमि हइलु वामन-प्रवतार । तथाओं ग्राफिला तुनि जननी ग्रामार ॥ ११॥ तवे तुमि देवहूति हैला आर वार। तथाओं कपिल आमि नन्दन तोमार।। ४२।। तत्रे त कौशत्या हैला आर बार तृमि। तथाओ तोमार पुत्र रामचन्द्र आमि।।४३॥ तवे तुमि मधुराय देवकी हइला। कंसासूर अन्तःपूरे वन्धने आछिला।।४८।। तथाश्रो ग्रामार तुमि आछिजा जननी। तुमि सेइ देवकी-पुत्र आरो दुइ जन्म एइ सङ्कीर्तनारम्भे। हुइव तोमार पुत्र आनि ग्रुबिलम्बे ॥ १६॥ एइमत तुमि मोर माता जन्मे जन्मे। तोमार मामार कभू त्याग नाहि मर्मे ॥ १७॥ श्रमायाय एइ सब कहिलाड़ कथा। श्रार तुमि मने दुख ना भाव सर्वथा।।४=।।

देखा करती हूँ। तुह्यारे वचनों से अमृत बरक्षा करता है ( उसे मैं पिया करती हूँ ) तुह्यारे इस कंचन काया से मेरे घर में बिना दीवक के उजाला रहता है। और तुह्यारे लाल लाल चरण कमलों में कितना मधु- भरा रहता है ॥३३॥ प्रेम और शोक में भरी हुई शची कहती जाती है। और विश्वम्भर सुनते जाते हैं। लगता है, कौशल्या रघुनाथजी को समझारही हो सुखदाता तथा सदानन्द स्वरूप श्रीचैतन्य एवं नित्यानन्द का लीला-रस वृत्दावन वास गाता है ॥३४॥ इस प्रकार शबी माता विलाप करती हैं, परन्तु प्रमु सुख उठा कर एक भी बात नहीं कहते हैं।।३४॥ रोते रोते शची माता का रंग बदल गया। शरीर अस्थि-वर्म मात्र रह गया। शोकाकुल देवी (माता) कुछ भी भोजन नहीं करती हैं।।३६॥ प्रभु ने देखा कि अव जननी का जीवन नहीं रहेगा। इस लिये एक दिन एकांत में बैठकर उनसे गुप्त-कथा कहने को ।।३७॥ प्रभु वोले "माता ! तुम चित को स्थिर करो । सुनो, मैं अपने सब अवतार - जन्म में तुह्यारा ही पुत्र हूँ। ।।१दा। मन लगाकर अपने गुर्गों को सुनो किसी समय में नुह्यारा पृश्नि नाम था।।३६। "तब तुम मेरी जननी थी। फिर स्वयं तुम हो स्वर्फ में अदिति हुई, तब मैं तुमसे बामन रूप में प्रकट हुआ।।४०।। फिर एक बार तुम देवहुति हुई। वहाँ मैं कपिल नाम से तह्यारा पुत्र हुया ॥४१-४२॥ "फिर एक दूसरे बार तुम मौशल्आ हुई, वहाँ मैं तुम्हारा पुत्र रामचन्द्र हुआ ॥ १३॥ फिर तुम मथुरा में देवकी हुई। तुम वहाँ कंस के अन्तःपुर में बन्धन में थीं। वहाँ भी तुम मेरी जननी हुई थीं। तुम वही देवकी हो और मैं वही देवकी-पुत्र हूँ ॥ ६४ ४४॥ ' इस संकीर्तन कार्य के लिये मेरे श्रीर दो, जन्म शीछ ही होंगे-उनमें भी मैं तुम्हारा पुत्र हूँगा।।४६। इस प्रकार तुम जन्म-जन्मान्तर से भेरी माता हो। इस कारण वस्तुत: तुम्हारा भेरा कभी बिछोह नहीं है।।४७।। "मैंने निष्कपट भाव से सब रहस्य कथा तुमको कह दी अब तुम चित्त से दुःख को सर्वेषा निकाल दो ।। १८। "प्रभु ने जब यह रहस्य कथा कही तो सून कर शची माता का मन कुछ

कहिलेन प्रभु अति रहस्य कथन। शुनिङा। शबीर किछु स्थिर हैल मन।।४६॥ एइ मत आछेन ठाकुर विश्वमभर। सङ्कीर्तन-म्रानन्द करेन निरन्तर।।५०॥ स्वैच्छामय महेश्वर कंखने कि करें। ईश्वरेर मर्म केहो बुझिते ना पारे।।५१।। निरवधि परानन्द सङ्कीर्तन-रङ्गे। हरिषे थाकेन सर्व-वैष्णुवेर सङ्गे।।५२॥ परानन्दे विह्वल सकल भक्तगण। पासरि रहिला सभे प्रभुर गमन ॥५३॥ सर्व वेदे मने भावें जाहारे देखिते। क्रीड़ा करे मक्तगरा से-प्रभु-सहिते।। १४।। जे-दिन चलिव प्रभु संन्यास करिते। नित्यानन्द स्थाने ताहा कहिला निभृते ॥५४॥ ''शुन शुन नित्यानन्द स्वरूप गोसाञा। ए कथा भाङ्गिवे सवे पञच-जन-ठाञा ॥५६॥ एइ सङ्क्रमण-उत्तरायण-दिवसे। निश्चय चलिव आणि करिते संन्यासे।।४७।। इन्द्राणि निकटे काटोया-नामे ग्राम। तथा ग्राछे केशव भारती शुद्ध नाम ॥४८॥ तान स्थाने आमार संन्यास सुनिश्चित । ए-पञ्च-जनारे कथा कहिवा विदित ॥५६॥ आमार जननी, गदाधर, ब्रह्मानन्द । श्री चन्द्रशेखराचार्य, अपर मुकुन्द ॥६०॥ एइ कथा नित्यानन्द स्वरूपेर स्थाने। कहिलेन प्रभु इहा केही नाहि जाने ॥६१॥ पञ्च-जन-स्थाने मात्र ए सब कथन। कहिलेन नित्यानन्द प्रभुर गमन ॥६२॥ सेइ दिन प्रभु सर्व -वैष्णवेर सङ्गा। सर्व दिन गोझाइला सङ्कीर्तनरंगे ॥६३॥ परम-आतम्दे प्रभु करिया भोजन । सन्ध्याय करिला गङ्गा देखिते गमन ॥६८॥ गङ्गा नमस्करिया वसिला गङ्गातीरे। क्षिणेक धाकिया पुन ग्राइलेन वरे ॥६४॥ आसिया वसिला गृहे गौराङ्ग सुन्दर। चतुर्दिगे वसिलेन सर्व अनुचर॥६६॥ से-दिने चलिव प्रभु केहो नाहि जाने। कौतुके आछेन समे ठाकुरेर सने॥६७॥

स्थिर हुआ।। इस प्रकार विश्वम्भर प्रभु ( गृह में ) निवास कर रहे हैं, वे निरन्तर संकोर्तन के श्रानन्द में लीन रहते हैं ।। ४०।। श्राप स्वेच्छामय महेश्वर हैं, कब क्या कर डालें, ईश्वर का अभिप्राय कोई समझ नहीं सकता है । ११।। प्रभु सब वैष्णवों के साथ निरन्तर संकीर्तन के रङ्ग में परमानन्द में प्रफृत्लित रहते हैं । १२।। भक्तगरा भी परानन्द में विह्नल हुये प्रभु के गृह-त्यागने की बात सब भूल गये । १३।। समस्त देवता लोग जिनके दर्शन करने का मनोरथ करते रहते हैं, उस प्रभु के साथ भक्तगरा क्रीड़ा किया करते हैं ।।५9।। जिस दिन प्रभु संन्यास ग्रहरण के लिये घर से निकलेंगे वह आपने श्रीतित्यानन्द को एकान्त में बतला दिया ॥५५॥ "सुनो सुनो नित्यानन्द स्वरूप गुसाई ! यह मेद केवल थाँच जनों को ही बताना कि मैं इस संकान्त को उत्तरायमा के पवित्र काल में,सन्यास लेने को निश्चय ही चला जाऊँगा ॥५६-४७॥ "इन्द्रास्मि के निकट काटोया नामक ग्राम में सुन्दर नाम वाले केशव भारती रहते हैं।।१८।। उनके निकट मेरा सन्यास ग्रहण सुनिश्चित है। यह बात इन पाँच जनों को सूचित कर देना-मेरी जनती, गदाधर,ब्रह्मानन्द, श्रीवन्द्र-शेखर ग्राचार्य भौर मुकुन्द''।।५६-६०।। इतनी बात प्रभु ने नित्यानन्द स्वरूप के निकट कहा-इस का पता किसी को न लगा । ६१।। नित्यानन्द ने भी प्रभु के जाने की सूचना केवल वे ही पाँच जनों को दी । ६२।। वह दिन (अर्थात् संक्रान्ति का दिन ) सारा प्रभु ने समस्त वैष्णावों के संग सङ्कीर्तन के आनन्द में व्यतीत किया ॥ इहा। फिर बड़े स्नानन्द से भीजैंन करके संध्या समय गङ्गाजी के दर्शन करने को गये ॥ इहा। प्रभुगङ्गाको नमस्कार करके गङ्गा के तीर पर बैठ गये। कुछ समय वहाँ बैठ कर फिर घर को स्राये ॥६५॥ घर में आकर गौरांग सुन्दर बैठ गये, चारों ओर सब अनुचर गण बैठे ॥६६। कोई न ुीं जातते हैं

श्रीधरेर पदार्थं कि हइव अन्यथा। एलाउ भोजन ग्राजि करिव सर्वेथा।। पशा एतैक चिन्तिया भक्त बात्सःय राखिते। जननीरे चलिलेन रन्धन करिते ॥ ५४॥ हेनइ समये आर कोन पुण्यवान्। दुग्ध भेट ग्रानिङा। दिलेन विद्यमान ॥५६॥ हासिया ठाकुर बोले "बड़ माल माल । दुग्ध-लाउ पाक गिया करह सकाल "।। पा सन्तोषे चलिला शची करिते रन्धन । हेन भक्तवत्सल श्रीशचीर नन्दन ॥ प्रा एइ मते महानन्दे वैकुण्ठ-ईश्वर। कौतुके आछेव रात्रि द्वितीय प्रहर ।। दशा सभारे विदाय दिला प्रमु विश्वम्पर । भोजने बसिता आसि विदश-ईश्वर ॥६०॥ भोजन करिया प्रमु मुख शुद्धि करि। चलिला शयन गृहे गौराङ्ग श्रोहरि।।६१।। जोगनिद्रा प्रति दृष्टि करिला ईश्वर। निकटे शुह्ता हरिदास गदाधर॥ ६२॥ आइ जाने-आजि प्रमु करिव गमन । ग्राइर-नाहिक निद्रा, कान्दे अनुक्षरा ॥६३॥ दण्ड चीर रात्रि आछे' ठाकुर जानिया। उठिलेन चित्रवारे सामग्री लड्या ॥१॥। गदाघर हरिदास उठिनेन जानि। गदाधर बोनेन "चलिव सङ्ग्रे आमि ॥६५॥ प्रभु बोले "आमार नाहिक कारो सङ्ग । एक अद्वितीय से आमार सर्व रङ्ग ॥१६। भाइ जानि लेन मात्र प्रभुर यमन। दुआरे वसिया, रहिलेन ततक्षरा। १ आ जननीरे देखि प्रभु धरि तान कर। बसिया कहेन ताने प्रवोध-उत्तर। १६८॥ "विस्तर करिला तुमि आमार पालन । पढ़िलाङ चुनिलाङ तोमार काररा ॥६६॥ आवनार तिलाद्धें को ना लाइला सुख। आजन्म आमार तुमि वाढ़ाइला भोग ।१००॥ दण्डे दर्डे जत तुमि करिला आमार । ग्रामि कोटि कल्पेशो नारिव शुधिवार ॥१०१॥

इस लौकी का भाजन आज ही करूँगा"। । = ३-=४॥ इस प्रकार मन में निश्चय करके भक्त वत्सलता की रक्षा के लिये प्रभु ने जननी से उसका साग बना देने के लिये कहा ॥ ५५। इतने में किसी प्रथवान् व्यक्ति ने दूध लाकर आगे भेंट करदिया तो प्रमु हँस कर बोले-"वाह! वाह बड़ा अच्छा हुआ! माँ! नुम जाकर शीव्रता से दूध ग्रीर लीकी का खीर बनालों"।।=६-=७।। मून कर प्रसन्न हो शंचीमाता भोजन बनाने को चली गर्यों ऐसे भक्त बत्सल हैं श्री शचीनन्दन ।। इस प्रकार महा-आनन्द में वैकुण्ठेश्वरे गौर दो पहर रात्रि तक कौतुक करते रहे ।। इसा किर सब की विदा करके, देवों के देव प्रभु विश्वम्भर भोजन करने बैठे ।।६०।। भोजन कर प्रभु ने मूख-शृद्धि किया और फिर गौरांग हरि शयन-गृह को चले ।।६१॥ ईश्वर (गीर) ने योग माया के प्रति इष्टि किया। ( अर्थात् योग निद्रा को स्वीकार कर सी गये ) पास में सो रहे हैं हरिदास और गदाधर ॥६२॥ शबी माता जानती है कि आज प्रमु चले जायेंगे, अतः माता को नींद नहीं है, क्षरा क्षण में रोती हैं ।। इस। प्रभु ने जाना कि अबै चार दंड रात्रि शेष है। वे उठे शौर साथ चलने का सामान लिया ॥६॥ यह जान कर गदाधर और हरिदास भी उठ खड़े हुये, गदाधर बोला "मैं तो सङ्ग चलूँगा" ॥ ६५॥ प्रभु बोले "मेरा सङ्ग किसी से नहीं है। मेरा सङ्ग तो सदा से एक अद्वितीय है। १६।। माता शची ने भी प्रभुका चलना जान लिया। वह तत्क्षरण द्वार पर आ बैठी रही। १६७॥ माता को देखकर प्रभु ने उनका हाथ पकड़ लिया और बैठ कर उनको प्रवोध-वचन कहने छगे।।६=।। "माँ! तुमने मेरा पर्याप्त पालन किया तुह्यारे कारए। ही मैं पढ़ा लिखा ॥६६॥ "तुमने अपने दु:ख की और आधा तिल भर भी ध्यान नहीं दिया और मेरे जन्म से ही मुफे सुख देने में लगी रही ॥१००॥ तुमने पल पल में मेरी जो जो सेवा की है उसका ऋण में कोटि २ कल्पों में भी नहीं चुका सक्त गा ॥१०१॥ ''उसके लिये में

तीमार साद्गुण्य से ताहार प्रतिकार । आमि पुन जन्म जन्म ऋगो से तोमार ॥१०२॥ श्रुन माता ! ईश्वरेर श्राधीन संसार । स्वतन्त्र हुइते शक्ति नाहिक काहार ॥१०३॥ संयोग वियोग अत करे सेइ नाथ। तान इच्छा बृझिवारे शक्ति आछे, कात ॥१०४॥ दश दिन अन्तरे कि एखने वा आमि। चलिनेओ कोन् चिन्ता ना करिह तुमि ॥१०॥। व्यवहार परमार्थ जतेक तोमार। सकल आमाते लागे, सब मोर भार।।१०६॥ बुके हाथ दिया प्रभु बोले बार बार। "तोमार सकल भार आमार आमार ॥१०॥। जत किछ् बोले प्रभु, शबी सब जूने । उत्तर ना स्फूरे कान्दे अक्षर-नयने ॥१०८॥ पृथिवी-स्वरूपा हैला राची जगन्माता । के बुझये कृष्णीर अचिन्त्य सर्वकथा ॥१०६॥ जननीर पद-घूली लइ प्रमू शिरे। प्रदक्षिमा करि ताने चलिला सस्वरे ।।११०।। चिललेन वैकुण्ठ नायक गृह हैते। मंन्यास करिया सर्वजीव उद्धारिते ॥१११॥ शुन शुन मारेभाइ! प्रभुर संन्यास। जे कथा शुनिले कर्मबन्ध जाय नाश ॥११२॥ प्रभु चलिलेन मात्र शबी जगन्याता। जड हडलेन, किछ् नाहि स्पूरे कथा ॥११३॥ भक्त गए। ना जानेन ए सब बृतान्त । ऊप:काले स्नान करि जनेक महान्त ।।११४।। प्रभु नमस्करिते बाइला प्रस्वरे। बासिया देखेन बाइ वाहिर-द्यारे ॥११४॥ अय मेइ बलिलेन श्रीवास उदार। "आइ केने रहियाछे बाहिर-दुयार ॥११६॥ जड़ आय आइ, किछु ना स्फूरे उत्तर। नयनेर धारा मात्र वहे निरन्तर।।११७॥ क्षरीके विलया बाह "बुन बाप-सब। विष्णुर द्रव्येर भागी सकल वैष्एाव ॥११८॥

जन्म जन्म में तुम्हारा ऋगी ही रहैगा। उसका प्रतिकार तो एक मात्र तृह्यारी उदारता ही है।।१०२।। सुनो माता ! यह सं वार ईश्वर के आधीन है। स्वतन्त्र होने की शक्ति किसी में नहीं है।।१०३॥ "जो कुछ भी संयोग-वियोग होता है, वह सब उसी प्रभु की इच्छा से होता है। उस की इच्छा को समझने की शक्ति भला किसमें है । १०४।। श्रतएव दस दिन पीछे अथवा अभी मैं चला भी जाऊँ तो तुम कोई चिन्तान करना ।।१०५॥ "( ग्रीर एक वात सुनो ) तुम्हारा इस लोक का व्यवहार और परमार्थ-जो कुछ भी हो, वह तुम्हारी और से मैं ही पूरा करूँगा-मेरे उपर उनका सारा भार रहा ।।१०६।। अपने दक्षस्थल पर हाथ रखकर प्रभु बारम्बार कहते हैं "तुम्हारा सारा भार मेरा मेरा है" ॥१०७॥ इस प्रकार जो कुछ प्रभु कहते हैं, शचीमाता सब सुनती जाती हैं। उत्तर कुछ सुझता नहीं, केवल रोती फरझर घाँसु बहाती हैं ।।१०=।। पृथ्वी के समान सर्वसहा हो गयीं जगन्माता श्वी। श्रीकृष्णा के सभी चरित श्रविन्त्य हैं, कौन समझ सकता है।।१०६।। प्रभु ने जन्मदायिनी, माता की चरण धूलि शीश पर धारण की ग्रहेर उनकी प्रदक्षिणा करके शीझता पूर्वक चल दिमे ।।११०।। वैक्षण्ठनाथ गृह से चल दिये, सर्वस्व त्याग कर सब जीवों का उद्धार करने चल दिये । १११।। अरे भाइयो ! सुनो, सुनो, प्रभु की संन्यास-कथा सुनो । जिस कथा को सुनने से कर्म-बन्धन नष्ट हो जाते हैं।।११२।। प्रभु के चले जाते ही जगन्माता शबी जह सहश हो गयीं-वाणी बन्द हो गई ।।११३।। भक्त लोगों को यह सब वृत्तान्त माल्म नहीं । उथा काल में स्नान कर कुछ विशिष्ट भक्त लोग प्रभु-को नमस्कार करने प्रभु के गृह आये तो देखा कि शबी माता बाहर द्वार पर बैठी हैं ।।११९-११६॥ उदारमना श्री वास पहले ही बोल उटे-"माला नयों बाहर के द्वार पर बैठी हैं" ।।११६॥ माता तो जड़-प्राय हो रही हैं, मुख से बात नहीं निकलती नेत्रों से केवल घारा ही बही जा रही है ॥११७॥ बुद्ध समय परचात् माता बोली-''सुनो बेटाओ विष्णु की वस्तु के भागीदार सकल वैष्णव है ॥११८॥ अतः

एतेके जे किछु द्रव्य अछिये ताहान। तो मस सभरे हय शाखर प्रमारा ॥११६॥ एतेके तोमरा-सभे आपने मिलिया। जेन इच्छा तेन कर' "मोजङ चलिया ॥१२०॥ श्नि मात्र भक्तगरा प्रभुर गमन। भूमिते पहिला सभे हड अचेतन॥१२१॥ कि हइस से वैष्णाव गरीर विषाद। कान्दिते लागिला सभे करि आर्शनाद ॥१२२॥ अन्योत्ये सभेइ सभार घरि गला। विविध विलाप सभे करिते लागिला ॥१२३॥ "कि दारुग निशि पोहाइल गोपीनाय"। बलिया कान्द्रेन सभे शिरे दिया हाथ ।।१२२॥ "ना देखिया से श्रीमुख विन्विव के मने । किया कार्य ए ना श्रार पापिष्ठ जीवते ॥१२४॥ आचि विते केने हेन हैल व जापात''। गड़ा गड़ि जाय केही करे आत्मघात ॥१२६॥ सम्बरण नहे भक्तगणेर कन्दन। हइल कन्दनमय प्रभूर भवन ॥१२७॥ जे भक्त भाइसे प्रभु देखिवार तरे। से-इ ग्रांस इवे महा विरह-सागरे ॥१२८॥ कान्दे सब भक्तगरा भिम ते पाडिया। "संन्यास करिते प्रम गेलेन चलिया।।१२६।। कथोक्षणे भक्तगण हुई किछ शान्त । शची देवी वेढ़ि सब विसला महान्त ॥१३०॥ "प्रनाथेर नाथ प्रभु गेलेन चिलया। आमा सवे विरह समुद्रे फेलाइया ॥१३१॥ कान्दे सब भक्तगरा हइया अवेतन, हरि हरि विल उच्च स्वरे। मीर धन जन, किवा मीर जीवन, प्रभु छाड़ि गेला सवाकारे॥१३२॥ गाथाय दिया हात, बुके मारे निर्वात, हरि हरि प्रभु विश्वस्थर। संन्यास करिते गेला, आमा सभा ना चलिया, कान्दे भक्त धूलाय धूसर । ११३३।। प्रभुर अङ्गते पड़ि, कान्द्रे मृक्नद मुरारि, श्रीधर

यहाँ जो कुछ भी द्रव्य उस का है, वह शास्त्र प्रमाण के अनुसार तुम लोगों का ही है ॥११६॥ अतएव तुम लोग सब मिलकर जैसी इच्छा वैसी करो। मैं तो चली जाती है।।१२०।। भक्त लोग प्रभु का चने जाना सुनते ही धचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े ॥१२२॥ ऐसा घोर विषाद वैष्णाव जनों में उत्पन्न हुआ कि सब मार्तनाद करते हुए कन्दन करने लगे ।।१२२।। एक दूसरे का गला पकड़ पकड़ सब लोग नाना प्रकार के विलाप करने लगे ।।१२३॥ 'हि गोपीनाथ प्रमो ! म्राज की रात का शेव कैसा दारुण ( दु:खदायी ) हुआं कह कर सब रोते और अपने श्रीर पर अधात करते हैं ।।१२४।। "वह श्रीमुख न देख कैसे जीवेंगे ? अब इस वायी जीवनं से क्या प्रयोजन ? अचानक क्यों यह बच्चपात हुआ ॥१२४॥ ऐसा विश्वाप करते हुये भूमि पर ठोट पोट हो जाते हैं और ब्रार्त्ताद करते हैं ॥१२६॥ भक्त लोगों का ऋन्दन रकता नहीं है। प्रभु का भवन उनके क्रन्दन-पुकार से व्याप्त हो गया ॥१२७॥ जो भक्त प्रभु के दर्शन के लिये आता है वही महा विरह सागर में डूब जाता है ॥१२=॥ सब भक्त गए। भूमि पर पड़े पड़े रोते हैं और यही कहते हैं कि 'हाय ! प्रभु संन्यास लेने के लिये चले गये ।।१२६।। कुछ समय में भक्तगरा कुछ शान्त हुए और वे सब महानुभाव शवी देवी को घेर कर बैठ गये ।।१३०।। अनाथ के नाथ श्री प्रभु हम सबको विरह रूपी सागर में फेंक कर चल गये हैं। भक्त गरा ऊँचे स्वर से हरि, हरि बोलते हुये कन्दन करते हुये अचेतन हो गये।।१३१। हन सबके धन, जन व जीवन में प्रयोजन नया है। प्रभू सबको छोड़ कर चले गये हैं। इस प्रकार कहने लगे । १३२।। हाय २ प्रभू विश्वस्भर हम सबको न कह कर संन्यास लेने चले गये ऐसा कहते हुये भक्त लोग माथा पर हाथ देकर छाती पर कराचात कर धूलि में लोट पोट होगये ॥१३३॥ मुकुन्द, मुरारी, श्रीघर, गदाधर, गङ्गादास, श्रीवास के जितने गए। हैं और श्री ग्राचार्य, श्री हरीदासजी प्रभु के आँगन में पड़े २

श्रीवारेर ग्रेग जत, तारा कान्दे अविरत, श्रीयाचार्य कान्दे हरिदास ॥१६४॥ शुनिया ऋन्दन रव, नदियार लोक सब, देखिते ब्राइसे सब धाञा। ना देखि प्रभुर मुख, सबै पाय बहाबोक, कान्दे सबै माथे हात दिया।।१३५॥ नागरिया जत भक्त, तारा कान्दे अविरत, बाल वृद्ध नाहिक विचार। कान्दे सब स्त्री पुरुषे, वाषण्डीर गण हासे, निमाइरे ना देखिमुँ ग्रार'।।१३६॥ कथोक्षरो सर्व नवद्वीपे हैल ध्वनि । 'संन्यास करिते प्रभु गेवा द्विजमिरा।' ।।१३७।। शुनि सर्वं लोकेर लागिस चमत्कार। धाइया आइला सर्वलोक नदीयार ॥१६द॥ ग्रांसि सर्वे लोक देखे प्रभुर वाड़ीते। शून्य वाड़ी सभे लागिया छेन कान्दिने ॥१३६॥ तखने से 'हाय हाय' करे सर्वेळोक । परम निन्दक पाषण्डि ओ पाय शोक ।।१८८।। 'पापिष्ठ आयरा ना चिनिल हेन जन।' अनुताप भावि सभे करेन ऋन्दन ॥१४१॥ भूमिते पहिया कान्दे नगरिया गण। 'आर ना देखिव बाप। से चन्द्रवदन' ११४२॥ केही बोले 'चल धर-द्वारे अग्नि दिया। कारो परि कृण्डल चलिव जोगी हैया । ११४२। हेन यम नवद्वीप छाडिल जखन। सार केने माछे आमा' सभार जीवन'।।१४४॥ कि की पुरुष जे व्यक्तिल नदीयार । सभेइ विषाद वह ना भावये भार ॥१९५॥ प्रभू से जानये जारे तांखि जेमते। सर्व जीव उद्घार पाइव हेनमते ।।१४६॥ निन्दा होप जाहार मनेते जे ग्राखिल । प्रभूर लिपये सर्व जीवेर खण्डिल ।।१४७।। सर्व जीवनाथ गौरचन्द्र जय जय। भाल रङ्गे सभा' उद्घारिला दयामय।।१४८।। शुन शुन आरे भाइ ! प्रभूर संन्यास । जे कथा शुनिले कर्म बन्यन जाय नाशा ॥१४६॥

रोने लगे ॥१३४॥ ऋन्दन का शब्द सुनकर नाटयां के सब लोग दौड़कर देखने को आये ! वे सब वहाँ गौरचन्द्र के मुख कमल को न देखकर मस्तक पर हाथ देकर बड़े शोक के साथ रोने लगे।। १३४॥ नगर बासी जितने भक्त गगा ने सब निरन्तर रोने लगे बालक, वृद्ध, स्त्री, पृरुष सब स्दन करने लगे केदल पाखण्डी लोग हुँसे ।।१३६।। अल्प समय में समस्त नवद्वीप में यह हल्ला हो गया कि 'द्विजमिशा प्रभु संन्धास लेने के लिये चले गये'। १३७॥ सुनकर सब लोग चौंक पड़े और नदिया के सब लोग -दौड़े आपे ॥१३८॥ सब लोग प्रमु के घर पर आकर देखते हैं कि गृह शून्य है और सब लोग रो रहे हैं ॥१३६॥ तब तो सब लोग 'हाय हाय' करने लगे। परम निन्दक दृष्ट जनों को भी बड़ा शोक हुआ। 1180। 'हम पापियों ने ऐसे पुरुष को नहीं पहचाना' कहते हुए अनुतप्त हृदय से सब रोने छने ।।१४१। नगर वासी भूमि पर पड़े रोते हैं-'हाय बेटा ! अब वह चन्द्रमुख नहीं .देख पार्यगे' ।।१४२।: कोई कहता है 'चलो घर-द्वार में 'आग देकर, कान में कुण्डल पहन ( कन फटा ) योगी बन कर चलेंगे ॥१४३॥ जब ऐसे प्रभु नवदीप छोड़ कर चले गये तो फिर हम सब लोगों का जीवन ही अब क्यों न्हे ।।१४४।। निदया के की या पुरुष जिसने भी सुना, वहीं षु:खी और अन्य सब मुख भूल गया ।।१४५।। प्रभु यह जानते हैं कि किसका उद्धार कैसे होगा । (वस्तुतः) सब जीवों का उद्धार इसी प्रकार से ( संन्यास-प्रहण-जिंतत करुण रस से ) होगा । १४६॥ ( इसी संन्यास-वार्ती ने ) प्रभु के सम्बन्ध में जिसके मन में जो निस्दा, हे थ,-प्रभृति पाप था, उसे शोक-सन्ताप की ज्वाला से भस्म करके, सब लोगों का मानस निर्मल कर दिया 118/601 ( अत: ) सब जीवों के नाथ गौर चन्द्र की जय हो, जय हो। भ्रच्छी लीला (संन्यास') कौतुक के द्वारा दयामय ! तुमने सबका उद्घार किया। १४८॥ अरे भाइयो ! सुनो २ प्रभू की संन्यास-कथा को । ११४८। इस कथा को सुनने से कमें के बन्धन नष्ट होजाते

गङ्कार हइया पार श्रीगीर सुन्दर। सेइ दिने ग्राइलेन कन्टक-नगर।।१५०।। जारे जारे आज्ञा प्रभु करिया आखिला। ताँहारात्रो अल्पे अल्पे आसिया मिलिला ॥१५१॥ अवधत चन्द्र, गदाधर, श्रीमृक्तन्द । श्रीचन्द्रशेखराचार्यं, आर ब्रह्मानन्द ॥१५२॥ माइलेन प्रभु जथा केशव भारतो। मल-सिह-प्राय प्रिय वर्गेर संहति ॥१५३॥ अद्भुत देहेर ज्योति देखिया ताहान । उठिलेन केशव भारती पुण्यवान् ।।१५९।। दण्डवत्-प्रणाम करिया प्रभु ताने। कर जोड़ करि स्तुति करेन आपने ॥११४॥ 'मनुग्रहं तुमि मोरे कर' महाशय। पतितपावन तुमि महा क्रपामय।।१४६।। त्यि से दिवारे पार' कृष्ण प्राणनाथ । निरवधि कृष्णचन्द्र वसये तोमा'त ॥१५७॥ कृष्ण दास्य वइ जेन सीर नहे सान । हेन उपदेश तुमि मोरे देह' दान'।।१५६।। प्रेम जले यङ्ग भासे प्रभर कहिते। हुङ्कार करिया शेषे लागिला नाचिते ॥१४६॥ गाइते लागिला मुक्नदादि अक्तग्ण। निजावेशे यत्त नाचे श्रीशचीनन्दन ॥१६०॥ मर्ब द अर्ब द लोक जूनि सेइ क्षरो । आसिया मिलिला नाहि जानि कोथा-हते ॥१६१॥ देखिया प्रभूर रूप मदन सुन्दर। एक हब्क्य पान सभे करेन निर्भर।।१६२॥ म्रक्ष्य अद्भत धारा प्रभुर नयने । ताही कि कहिल हय अनन्त-बदने ।।१६३।। पाकदिया नृत्य करिते जे छूटे जल । ताहा तेइ लोक ,स्तान करिल सकल ॥१६३॥ सर्व लोक तितिल प्रभुर प्रम-जले। स्त्री-पुरुषे वाल-वृद्ध 'हरि हरि' वोले ॥१६५॥ क्षारी कम्प क्षारी श्वेद क्षारी सूच्छी हय। आछाड़ देखिते सर्वलीके पाय मय ॥१६६॥

है। ११४६। गङ्गा पार करके श्री गौर सुन्दर उसी दिन कन्टक नगर में आ पहुँचे । १५०॥ जिन जिनके लिये प्रभु ने आजा किया था, वे भी एक-एक करके वहाँ प्रभु से आ मिले ॥१५१॥ अवधूत चन्द्र नित्यानन्द गदाधर, श्रीमुकुन्द, श्रीचन्द्रशेखराचार्य और ब्रह्मानन्द प्रमु से आ मिले ॥१५२॥ प्रमु प्रिय परिकरों के सहित मतवाले सिंह को भाँति केशव भारती के समीप आ पहुँचे ॥१४३॥ उनकी देह की अद्भुत कान्ति को देखकर पुण्यवान् केशव भारती उठ खड़े हुए । ११४।। प्रभु ने उनको दण्डवत् प्रगाम किया अरेर फिर हाथ जोड़कर ग्राप ही उनकी स्तृति करने लगे ।।१५५॥ 'महाशय ! आप मुझ पर क्रपा करें। आप पतित पावन है, कुनामय हैं ।।१५६॥ आप प्रामानाय श्रीकृष्ण को दे मकते हैं (क्योंकि ) आपके हृदय में श्रीकृष्ण भविच्छिन्न निवास करते हैं ॥ १५७॥ 'कुब्ला-दास बिना मेरी अन्य गति-मति न हो-ऐसा उपदेश आप मुक्ते दान करें। ११५ दा। कहते २ प्रभुका श्रीअङ्ग प्रेम-जल (अश्रु-स्वेद ) से पूरित हो गया और अन्त में वे हुँकार करते हुमे नृत्य करने लगे ॥१५१॥ मुकुन्दादि भक्तमण् गाने लगे और श्रीशचीनन्दन श्रपने श्रावेश में नाचने लगे । १६०।। सुनकर उसी क्षण ग्ररब-अरब लोग न जाने कहाँ से आ सम्मिलित हुये। १६१।। प्रभु का कामदेव के समान सुरदर रूप की देख सब लोग इकटक है छि से उसका अतिशय पान करने लगे ॥१६२॥ प्रभु के नेत्रों से अद्भुत अवर्णनीय धाराएँ वह रही हैं, उसका वर्णन करने के लिये तो अनन्त बदनं अथवा होपजी की आवश्यकता होगी। १६३॥ चनकर देकर कृत्य करते समय जो जल धाराएँ नेत्रों की चारों ग्रोर छटती हैं उनमे ही लोगों का स्नान ही जाता है।।१६४।। प्रभु के नेत्रों के प्रेम जल से सब लोग ततर-बतर होगये। स्त्री-पुरुष, बाल, बृद्ध सब"हिर हिरि' ध्वनि करने लगे।।१६४॥ प्रभु के शरीर में क्षणु में कम्पन होता है, क्षण में स्वेद बहने लगता है और क्षाण में मूच्छी आ जाती है और जब पछाड़ खाकर सिरते हैं तो देख कर सब लोग भयभीत हो जाते हैं। ॥१६६॥ अनन्त ब्रह्माडों के नाथ अपने ही दास्यभाव

अनन्त-ब्रह्माण्ड-नाथ निज-दास्य भावे । दन्ते तृशा करि सभा स्थाने भक्ति माने ।।१६७॥ से कारण्य देखिया कान्दये सर्वलोक । संन्यास शुनिजा सभे भावें महाशोक ॥१६८॥ से कारुव्य देखिया कान्द्रये सर्वलोक । सन्यास शुनिजा सभे भावें महाशोक ।।१६८॥ केमने धरिव प्राण इहार जननी। ग्राजि तान पोहाइल कि काल-रजनी ॥१६६॥ कौन पृष्यवती हेन पाइलेक निधि। कोन् वा दारुण दोषे हरिलेक विधि।।१७०॥ आमरा-सभेर प्राण विदरे देखिते। भार्या वा जननी प्राण राखिव केमते।।१७१॥ एइ मत नारीगण दःख भावि कान्द्रे। सर्वलोक पड़िलेन चैतन्येर फान्दे। १८२। श्रामेक सम्बरि नृत्य वैसे विश्वमभर। वसिलेन चतुर्दिगे सर्वे अनुचर ॥१७३॥ देखिया प्रभूर भक्ति केशव भारती। आनन्द सागरे पूर्ण हइ करे स्तृति ।१७३॥ "जे भक्ति तोमार आमि देखिल नयने । ए शक्ति अन्येर नहे ईश्वरेर विने ।।१७५॥ तमिसे जगत गृह जानिल निश्चय। तोमार गृहर जोग्य केही कभू नय।।१७६।। तम तुमि लोक शिक्षा निमित्त कारए। करिवा आमारे गुरु, हेन लय मने ॥१ अ॥ प्रमु बोले "माबा मोरे ना कर' प्रकाश । हेन दीक्षा देह जेन हरू कृष्ण दास । १७६॥ एइ मत कृष्या कथा-आनन्द-प्रसङ्गे ।विञ्चलेन से निशा ठाकूर सभा सङ्गे ।१५६॥ पोहाइले निशि सर्व भुवहेर पति। आज्ञा करिलेन चन्द्र शेखरेर प्रति।।१८०।। "विधि जोग्य जत कर्म सब कर' तुमि । तोमारेइ प्रतिनिधि करिलाड आमि ॥१८१। प्रभुर आज्ञाय चन्द्रशेखर-ग्राचार्य। करिते लागिला सर्व विधि जीग्य कार्य ॥१८२॥ नाना प्राम हइते से नाना उपायन। अधिते लागिल अति अकथ्य-कथन ।।१८३।।

के आवेश में दाँतों में तिनका लेकर सब से हरि-भ'क की याचना करते हैं ।।१६७।। प्रभु के उस कहण्-कातर भाव को देख कर सब लोग रोते हैं और संन्या की चर्चा सुन कर तो सब महाशोक में डूब जाते हैं ॥१६८॥ "इनकी माता कैसे प्राण रखेगी ! आज तो उसके लिये काल रात्रि ही भीर हुआ है ॥१६६॥ किस पुण्यवती ने ऐसी निधि पायो और फिर किस भयंकर दोष के कारए। उसकी निधि विधाता ने हरसा कर ली ॥१७०॥ हम सब लोगों के प्रारण ही जब यह देख फट रहे हैं तो फिर उनकी माता व पत्नी कैसे प्रारा रख सकेगे" ।१७१:। इस प्रकार स्त्रियाँ शोक करती हुई रोती है। सब लोग श्रीचैतन्य के प्रेम में फँस गये ।।१७२।। कुछ समय में विश्वम्भर प्रभु अपना नृत्य समाप्त कर बैठ गये और चारों और सब अनुचर बैठ गये।।१७३।। प्रभु को मक्ति देखकर केशव भारती आनन्द सागर से पूर्ण होकर स्तुति करने लगे ॥१७३॥ "जो मिक्त तुममें मेंने श्रांखों से देखी, वह भक्ति ईवर के श्रविरिक्त श्रीर किसी में नहीं हो सकती ।।१७५।। मैं निश्चय जान गया कि तुम वही जगद्गुरु हो। तुम्हारा गुरु वनने योग्य कोई कभी नहीं हा सकता है। १७६॥ फिर भी लगता है मुफे कि तुम लोक शिक्षा के निमित्त ही मुफे गुरु करना चाहते हो । १७७। प्रमु बोले "मेरे प्रति माया का प्रकाश न करें अथित् मुक्ते कृ । से विचित न करे । मुक्ते तो ऐसी दीक्षा देवें जिससे कृष्ण का प्रकाश ही धर्यात् वे मिलें ॥१७८॥ इस प्रकार कृष्ण कथा करते हुए ग्रानस्द पूर्वक वह रात्रि प्रभु ने सब के साथ बितायी ॥१७६॥ रात्रि बीतने पर सब लोको के पित ने चन्द्रशेखर का आज़ा दी कि 'संन्यासी-विधि के उपपुक्त जो सब कर्म हैं उसे आप करें। आप को ही मैंने ग्राना अतिनिधि नियत किया"।।१८०-८१।। प्रभु की आज्ञा से चन्द्रशेखर आचार्य संन्यास विधि के समुचित कार्य सद करते लगे ॥१८२॥ तत्र एक अति अद्भुत बात हुई कि समीप के गाँव 'ञःलग्राम' से नाना सामग्रो अपने ग्राप

दधि, दुग्ध, घुत,मुद्ग, मिवूल, चन्दन । पूष्प, यजसूत्र, वस्त्र, आने सर्व जन ॥१६४॥ नाना विध भद्य द्रव्य लागिल आसिते । हेन नाहि जानि के आनये कोन् मिते ।।१८४।। परम-आनन्दे सभे करे हरि ध्वनि । त्रिविध लोकेर मुखे अन्य नाहि शुनि ।।१८६॥ तवे महाप्रभु सर्वे जगतेर प्राण। वसिला करिते श्रीशिखार अन्तद्धीन ॥१८७॥ नावित विसला ग्रासि सम्मुखे जखने। क्रन्दनेर कलरव उठिल तखने ॥१८८॥ सूर दिते से सुन्दर चाँवर चिकुरे । हाथ नाहि देव नापित क्रन्दन मात्र करे 118 = E11 नित्यानन्द-आदि करि जत भक्तगण। भूमिते पड़िया सभे करेन कन्दन ॥१६०॥ भक्तेर कि दाय, जत व्यवहारि-लोक। ताहाराओं कान्दिते लागिला करि शोक ॥१६१॥ केहो बोले "कौन् विधि मृजिल संन्यास"। एत विल नारो गण छाडे महाश्वास ॥१६२॥ ग्रगोचरे थाकि सब कान्द्रे देवगण। अनन्त बह्याण्डमय हड्ल कन्द्रन ॥१६३॥ हेन से कारण्य रस गौरचन्द्र करे। शुष्क-काष्ठ-पापाणादि द्रविधे अन्तरे ॥१६४॥ ए सकल लीला जीव-उद्धार-कारए। एइ तार साक्षी देख कान्दे सर्वजन ॥१६४॥ प्रेम रसे परम चङ्चल गौरचन्द्र। स्थिर नहे निरवधि भाव ग्रश्च कम्प ।।१६६।। 'बोल बोल' करि प्रभु उठे विश्वस्भर। गायेन मुकून्द, प्रभु नाचे मनोहर ।।१६७।। वसिलेओ प्रभू स्थिर हइने ना पारे। प्रेनरसे महाकर्म्य वहे अश्रु धारे ॥१६=॥ 'बोल बोल' करि प्रभ करये हङ्कार। और कर्म नापित ना पारे करिवार। १६६॥ कथं - कथमपि सर्वदिन-ग्रवशिषे। क्षीर कमें निवीह हदल प्रेमर्से ॥२००॥

आने लगो ।।१८३।। दही,दूध, घी, सूँग, पान, चन्दन, पुष्प,यज्ञोपवीत, वस्र आदि सब लोग ठाते हैं। श्रीर नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ भी आने लगे। कोई नहीं जानता कि कौन किथर से ला रहा है।।१८४-८५।। बड़े प्रानन्द के साथ सब हरिध्वनि कर रहे हैं,बालक, युवा व बृद-तीनों प्रकार के लोगों के मुख से हिर नाम को छोड़ और कुछ नहीं सूनाजाता है ।।१=६। तब सर्व जगत के प्राण महाप्रभु श्रीशिखा का मृण्डन कराने के लिये बैठे ।।१८ ।। जब नाई आकर सामने बंठा तो कन्दन की करुए ध्वनि छ। गई ।।१८८ । नाई उन सम्दर घुँघराले केशों पर उस्तरा चलाने के लिये हाथ नहीं उठाता है, बस बैठा रोता ही रोता है ॥१८॥। नित्यानन्द आदि जितने भक्तगण थे वे भी सब भिम पर लोटते हुये ऋन्दन करते हैं ॥१६०॥ भक्तों की क्या चले, संसारी छोग भी सब शोक करते हुये रोने लगे ॥१६९॥ कोई स्त्री कहती है 'किस विवाता ने इम संत्यास का सर्जन किया"। ऐसा कह खियाँ लम्बी २ साँस लेती हैं । १६२।। देवता लोग अदृश्य रह कर स्दन करते, हैं, अननत ब्रह्माण्ड क्रन्दनमय होगया ।।१६३।। गौर चन्द्र ने ऐसा करुए।-रस का विस्तार किया कि शुष्क काष्ठ पाषाणा भी अन्तर में द्वित हो गये ॥१८४॥ ये सकल लीलाएँ जगत् के उद्धार के लिये हैं, इसकी साक्षी देख लो यह कि सब लोग रो रहे हैं 1196411 गौरचन्द्र भी श्रीकृष्ण के पेम रस में परम चंचल हुमें स्थिर नहीं रहते हैं, उनमें अध्, कम्प आदि भाव निरन्तर प्रकट हो रह है।।१६६।। और वे प्रभु विश्व-म्भर 'बोलो बोलो' कहते हुये बारम्बार उठ पड़ते हैं। मुकून्द गाने लगता है और प्रभु मनोहर नृत्य करने लगते हैं। १९७। बैठने पर भी प्रभु स्थिर नहीं हो पाते हैं, प्रेम रस से भरे अत्यन्त कम्पायमान होते हैं और उनके नेत्रों से अश्रुओं की धाराएँ वह चलती हैं।।१६=।। प्रभु "बोलो बोलो" कहते हुये हुँकार करते हैं श्रीर बेचारा नापित और कर्म कर नहीं सकता है ।।१६६।। समस्त दिन उस कीर्तन के प्रेम रस के प्रवाह में व्यतीत होने पर अन्त में जेसे.-तेसे क्षीर-कर्म पूर्ण हुआ ॥२००॥ तब सब लोकों के नाथ ने गंगा स्नान

तवे सर्व लोक नाथ करि गङ्का स्नान । मासिया वसिला जथा संन्यांसर स्थान ।।२०१।। सर्व शिक्षा गुरु गौरचन्द्र वेदे बोले। नेशत्र भारती-स्थाने ताहा कहे छले।।२०२॥ प्रमु बोले 'स्वप्ते मोरे कोन महाजन। कर्णे संन्यासेर मंत्र करिल कथन।।२०३॥ वृझ देखि ताहा तुमि किवा हय नहे। एत विल प्रभु तारकर्णे मेल कहे।।२०४॥ छले प्रभु कृपा करि ताँरै शिष्य केल । भारतीर चित्ते महाविस्मय जन्मिल ॥२०५॥ भारती बोलेन "एइ महा मन्त्रवर । कृष्णेर प्रसादे कि तोमार अगोचर ॥२०६॥ प्रभर भामाज्ञाय तवे केलव भारती। सेड मंत्र प्रभुरे कहिला महामित ॥२०७॥ चतुरिंगे हरिनाम सुमङ्गल शुनि। सन्यास करिला वैकुण्ठेर चूड़ामिशा ।।२०६।। श्रह्या-वसन मनोहर। ताहाते हइला कोटि-कन्दर्ग-सुन्दर।।२०६।। सर्वे अङ्ग श्रीमस्तक चन्दने लेपित । मालाय पूर्णित श्रीविग्रह सुशोमित ।।२१०।। दण्ड कमण्डलु दुइ श्री हस्ते उज्बल। निरवधि निज प्रेमे आनन्दे बिह्नल ॥२११॥ कोटि कोटि चन्द्र जिनि शीभे श्रीवदन । प्रेम घारे पूर्ण दुइ कमल-लोचन । २१२॥ कि संस्याति-रूपेर हदल परकान। पूर्ण करि ताहा कहिवेन वेदन्यास ॥२१३॥ सहस्र नामेते जे कहिला वेदव्यास। कोनो अवतारे प्रभु करेन संन्यास। २१८॥ एइ ताहा सत्य करिलेन द्विजराज। ए मर्म जानये सर्व-वैष्णव-समाज ।२१५॥ तथाहि ( महाभारते दान धर्मे ) सहस्रनाम "संन्य।सकृत् शम: शान्त्रो निमा शान्ति: परायणम्" । २१६॥

किया श्रीर फिर सन्यास ग्रहण के लिये आ बंठे।।२०१। वेद कहता है कि सब शिक्षा गुरु गौरचन्द्र हैं। वे ही केशव भारती से भेद छिपा कर बोले किसी महापुरुष ने स्वप्न में भेरे कान में संन्यास-मंत्र कहा था। आप देखें तो सही कि वह वैसा ही है या नहीं ''।। र २-२०३।। ऐसा कह कर प्रभु ने उनके कर्ण में मंत्र सुनाया। इस व्याज ( बहाना ) से प्रभु ने कृपा करके उनको शिष्य वनाया। २०४।। केशव भारती के चित्त में बड़ा विस्मय हुआ । वे बोले-''यह महामन्तवर श्रीकृष्या की कृपासे तुम्हारे अगोचर नहीं हैं'' ॥२०५-६॥ तब प्रभु की आज्ञा से महामितिवान केशव भारती ने वही मंत्र प्रभु को धवरा कराया ॥२०७॥ चारों और परम मंगलमय हरि नाम ध्वनि होने लगो। इस प्रकार वैकुण्डनाय ने संन्यास ग्रहण किया ॥२०॥। प्रमु ने मनोहर ग्रहण वस्त्र धारण किया जिससे वे कोटि-व-दर्प-सुन्दर हो गये।।२०६।। उनके समस्त अंग और श्रीमस्तक चन्दन से चर्चित हैं और श्रीविग्रह मालाग्नो से सुशोभित है।।२१०।। दोनों उउ०वल श्रीहस्त में दण्ड-कमण्डलु हैं। अपने प्रेम में आप नियन्तर विह्वल हो रहे हैं।।२११। श्रीमुख कःटि २ चन्द्रमाओं को शोभा को पराजय कर रहा है तथा दोनों कमल लोचन प्रेमाश्रू धाराओं से पूर्ण हैं।।२१२।। कसा यह उनका संग्वासी रूप का प्रकाश हुआ इसे पूर्ण रूप से वेदन्यास ही कहेंगे।।२१३।। वेदन्यास ने जो (विष्णु) सहस्रनाम में कहा है कि "कोई अवतार में प्रभु सन्यास ग्रहण करते हैं" - उसे ही यहाँ दिजराज (गौर सुन्दर ) ने सत्य किया । इस रहस्य को सर्व-बध्एाव-समाज जानती है ॥२१४-१५ । तथाहि ( महाभारत दानवर्म ) सहस्रनाम स्तोत्र :-- "संन्यास कृत्, शमः, शान्तो, निष्ठा, शान्तिः, परायणम्" प्रयः-( वे भगवान् श्रीविष्णु ) संन्यासकारी हैं, 'शम' अर्थात् श्रीहरिके रहस्य के आलोचनाकारो हैं, 'शान्त' अर्थात् श्रीकृष्ण से भिन्न ग्रन्य विषय प्रति उदासीन हैं, 'निष्ठा' नर्थात् हरि कीर्तन प्रधान भक्ति में ही सम्बक् यवस्थित हैं, 'शान्ति' अर्थात् अपने प्रभाव से भक्ति विरोधी दल का शमन करने वाल ह, तथा परायण'

तवे नाम थुइवारे केशव भारती। मने मने लागिला विन्तते महामति॥२१७॥ "चतुर्दश भुवने ते एमत वैष्ण्व। श्रामार नयने नाहि हय अनुभव। २१८॥ एतेके कोथाओं जेना थाके हेन नाम। थुइले से इहान, आमार पूर्ण काम।।२१९।। मूले भारतीर शिष्य 'भारती' से हये। इहाने त ताहा शुइवारे जोग्य नहें ।।२२०। भाग्यवान् न्यासिवर एतेक चिन्तिते । शुद्धा सरस्वती तान आइला जिह्नाते ॥२२१॥ पाइया उचित नाम केशव भारती। प्रभु-वक्षे हस्त दिया बोले शुद्ध मित ॥२ २॥ "जत जगतेरे तुमि कृष्णा' बोलाइया। कराइला चैतन्य-कीर्तान प्रकाशिया।।२२३॥ एतेके तोमार नाम 'श्रीकृष्ण चैतन्य । सर्व लोक तोमा' हैते जाते हैल घन्य' ।।२२४।। एइ जिंद न्यासिवर विलला वचन । जय ध्विन पुष्प वृष्टि हइल तखन ॥२२४॥ चतुर्दिगे महा हरि ध्वनि-कोलाहल। करिया आनन्दे भासे वैष्णव-सकल। १२२६:। भारतीरे सर्व भक्त करिला प्रगाम । प्रभुओ हइला तुष्ट लभिया स्व-नाम ॥२२७॥ ंश्रीकृष्ण चैतन्य नाम हइल प्रकाश। दण्डवत् हइया पड़िला सर्वे दास। २२८॥ हेन मते सन्यास करिया प्रभु धन्य । प्रकाशिला आत्म नाम श्रीकृष्ण चैतन्य ॥२२६॥ ए सकल कथार अवधि नाहि हय। 'ग्राविर्भाव' 'तिरोभाव' मात्र वेदेकय।।२३०।। स्व काल चैतन्य सकल लीला करे। कृपाय जखन जे देखायेन जाहारे।।२३१।। आरकत लीला रस हैल सेइ स्थाने। नित्यानन्द स्वरूपे से सर्व तत्त्व जाने ॥२३२॥ ताँहार ग्राज्ञाय बामि कृता-अनुरूपे। किछु मात सूत्र आमि लिखिल पुस्तके ।२३३॥

अर्थीत् समस्त भावों के आश्रय हैं ॥२१६॥ तदनन्तर, महामितमान केशव भारती मन ही मन सोचने लगे कि इनका नाम करण क्या किया जाय ।।२१७।। चौदहों भुवन में इनके जैसा कोई वैष्णव हो —यह तो मेरे नेत्रों को ग्रनुभव नहीं होता है। अर्थात् ऐसा मुक्ते दिखायी नहीं देता ) ॥२१८॥ इसलिये इनका नाम भी कोइ ऐसा रक्खा जाय जैसा नाम कहीं न हो. तभी मेरी इच्छा पूर्ण होगी। वैसे मूल परम्परा की दृष्टि से ती 'भारती' का शिष्य 'भारती' ही होता है परन्तु वह नाम इनके योग्य नहीं हैं' ॥२१६-२२०॥ भाग्यवान संन्यासी श्रष्ठ भारती के इस प्रकार चिन्ता करने पर विशुद्ध ज्ञान रूपिणी सरस्वती देवी उनकी जिह्ना पर इदित हुई और केशव भारती को उपयुक्त नाम की प्राप्ति होगयो। तब निर्मल मित भारती प्रभु के वक्षस्थल पर हस्त रख कर बोले। २२१-२२२। "जिस हेतु तुमने कृष्ण कीर्तन का प्रकाश करके जगत् से 'कृष्ण' नाम बुलवाया तथा ( सोये हुए ) जीवों को चेतन किया, इसलिये तुम्हारानाम 'श्रोकृष्ण चैतन्य' हैं। सब लोक तुमसे धन्य हुआ'। २२३-२२४॥ सन्यासी श्रेष्ठ के ऐसे वचन कहने पर जय जयकार होने लूगी और पुँष्प बरसने लगे। चारों ओर हरि ध्विन का महाकोलाहल हो उठा और वैष्णाव लोग सब ग्रानन्द में वह चले ।।२२५-२६।। केशव भारती को सब भक्तों ने प्रगाम किया। प्रभु भी प्रपना नाम प्राप्त करके सन्तुष्ट हुये।।२२७। प्रभु का श्रीकृष्ण चतन्य नाम प्रकाशित हुआ। सब दास भक्तों ने दण्डवत् पड्कर प्रमुको प्रणाम किया ।।२२८।। इस प्रकार प्रमुने संन्यास ग्रहण करके अपने घन्य नाम 'श्रीकृष्ण चतन्य' की प्रकाशित किया ॥२२६॥ इन सब लीला चरितों की समाप्ति नहीं है। वेद इनका केवल 'आविर्भाव' श्रीर 'तिरोभाव' मात्र कहते हैं।।२३०।। श्रीकृष्ण चैतन्य सब काल में सब ही लीलाएँ करते रहते हैं। उनको उतनी ही कोई देख पाता है जिन पर वे कृपा करके जितनी दिखा दें।।२३१।। उस स्थान में और सी कितनी २ लीलाओं का आनन्द हुआ, उन सबके रहस्य को नित्यानन्द स्वरूप ही जानते हैं ॥२३२॥ उनकी

सर्व वैष्णवेर पाम मोर नमस्कार। इथे अपराध किछ् नहुक आमार।।२३४।। देवे इहा कोटि कोटि मुनि वेदव्यासे । त्रिंश्वेन नाना मते अंशेष विशेषे । २३५॥ एइ मते मध्य खण्डे प्रभुर संन्यास। जे कथा शुनिले हय चैतन्येर दास ॥२३६॥ मध्य खण्डे ईश्वरेर संन्यास-ग्रह्ण। इहार श्रवणे मिले कृष्ण श्रेम धन ॥२३७॥ श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्द दुइ प्रभु । एइ बाँछा इहा जेन ना पासरि कभु ॥२३=॥ हेन दिन इइव कि चैतन्य नित्यानन्द । देखिय वेष्टित चतुर्दिगे भक्त वृन्द ॥२३०॥ आमार प्रभुर प्रभु श्रीगौर सुन्दर। ए वड़ भरसा चित्ते घरि निरन्तर।।२४०॥ मुखेह जे जन बोले 'नित्यानन्ददास'। से अवश्य टेखिवेक चैतन्य-प्रकाश ।२४१॥ चैतन्येर प्रियतम नित्यानन्द-राय। प्रभु भृत्य सङ्गे जेन ना छोड़ ग्रामाय ।१४२।। जगतेर प्रम दाता हेन नित्यानन्द । तान हुआ जैन भजों प्रभु गौरचन्द्र ॥२४३॥ संसारेर पार हइ भक्तिर सागरे। जे डूबिव से भजुक निताइ चाँदेरे।।२४४॥ काष्ठेर पुतन्त्री जेन कुहके नाचाय। एइमत गौरचन्द्र मीरे जे बोलाय ॥२४५॥ पक्षी जेन आकाशेर ग्रन्त नाहि पाय। जत शक्ति थाके तत दूर उड़ि जाय ॥२४६। एइ मत चैतन्य कथार अन्त नाइ। जार जत दूर शक्ति सभे तत गाइ।।२४७। श्रीकृष्ण चॅतन्य नित्यानन्द चांद जान । वृन्दावनदास तछु पदजुमे गान ॥२४८॥ इति श्रीचैतन्य भागवते मध्य खण्डे श्रीचैतन्य संन्यास दर्णनं नाम षड्विशोऽध्याय: ।२६॥

धाजा से, उनकी कृपा से जितना जाना वह कुछ मैंने सूत्र रूप से पुस्तक : लिख दिया ॥२३३॥ स वैष्णवों के चरणों में मेरा नमस्कार है। इसमें वे मेरे कोई अपराध को ग्रह्णा न करें।।२३४।। वेद में।य (चरित ) कोटि २ वेदव्यास मुनि नाना प्रकार से अशेष-विशेष रूप से वर्णन करेंगे ॥२३४॥ इस प्रका मध्य खण्ड में प्रभुका संन्यास विणित है। इसकी कथा श्रवण करने से श्रीचैतन्य का दास होता है। २३६ मध्यखराड में ईश्वर के संन्यास का वर्णन है। इसके श्रवरा से कृष्ण-प्रम-धन प्राप्त होता है। २ ७॥ १ क्रुष्णा चैतन्य एवं नित्यानन्द इन दोनों प्रभु को मैं कभी न भूजूँ-यही मेरी एक मात्र वाञ्छा है ।२३६॥ व ऐसा दिन होगा जब श्री चैतन्य एवं नित्यानन्द प्रभु को चारों ओर मक्त वृत्नों से वेष्टित दर्शन कहैं। ॥२३८॥ मेरे प्रमु ( नित्यानन्द्र ) के प्रमु श्री गौरसुन्दर हैं इसका मेरे चित्त में निरन्तर बड़ा भागे भरो। है।।२४०।। मुख से भी जो अपने को 'नित्यानन्द दास' कहता है, वह ग्रवश्य श्री चैंतन्यदेव का दर्शन करें। ।।२४९।। श्रीचतन्य के प्रियतम नित्यानन्दराय हैं। प्रभु अपने भृत्य नित्यानन्द राय के सहित कभी है त्याग न करें ।२४२। जगत् के प्रेमदाता जो नित्यानन्द हैं, उनका होकर में गौरचन्द्र को भज सकूँ, (ब्रे प्रार्थनाः है )।।२४३।। भवसागर से पार होकर भक्ति-सागर में जो डूबना चाहता हो वह नित्यानन्दर का भजन करे ॥२४४॥ नट जंसे कठपुतली की नचाता है, उसी प्रकार गौरचन्द्र ही मेरे मुँह से बुलवाते ॥२४५॥ पक्षी की जितनी शिक्त होती है उतनी दूर तक वह उड़ता है पर आकाश का अन्त नहीं पाता ।।२४६।। इसी प्रकार श्रीचंतन्य-कथा का भी भन्त नहीं है। जिसकी जितनी शक्ति होती है, उत्तरा गाता है ॥२८७॥ श्रीकृष्ण चैतन्य एवं नित्यानन्दचन्द्र भेरे प्रारा स्वरूप हैं। वृत्दावनदास उनके पद शुं का गुरा-गान करता है ॥२४८॥ ॥ मध्यखण्ड समाप्त ॥

मद्रक-जा॰डा॰भरतिया,श्रोकुष्ण पब्लिशिङ्ग हाउस प्रेस, मथुरा।



# श्री चैतन्यभागवत

अन्त्यखएड



ब्यासावतार, महाकवि— श्रीलवृन्दाबनदास ठाकुर विरचित

श्रुवादक-पण्डित रामलालजी संशोधक-श्री प्रियाचरणशरणदासजी शर्य सहायक-वैष्णबदासानुहासी रानी सरस्वतीदेवीजी राजवाटी (मुंगेर)

> प्रकाशक-कृष्णदास (इष्डमसरोवर वाले मथुरा

## भज-निताइ गौर राधेश्याम । जप-हरे ऋष्ण हरे राम ॥

वैष्णावगत त्राकः,गुरुगोरांगनिष्ठ,नित्यधामत्राप्त, मुँगेरनिवासी, वैष्णवदासानुदास श्रीमान् रघुनन्दनत्रसादसिहजी (राजा, सर) के टी० के पुनीतस्मरक में यह (अन्त्यखंड) सादर समर्पित।

मृल्य २॥)

#### अ श्री श्रीकृष्ण्चैतन्यचन्द्रो जयित अ

## \* श्री श्री चैतन्य भागवत \*

### अन्त्य सग्रह-प्रथमोऽस्यागः

अवतीणों स्वकारण्यो परिक्रिन्तो सदीरवरी । अक्रिक्क वित्यात्स्यात्मदी हो आतरी भन्ने ॥१॥ नमस्त्रिकालसस्याय जगन्नाथस्वाय च । सम्त्याय सपुत्राय सक्त्रायते तमः ॥ २ ॥ जय अय श्रीकृष्ण चैतन्य लच्मीकान्त । जय जय जित्यातन्द-वन्त्तम-एकान्त ॥१॥ जय जय वैकुं ठ-ईश्वर न्यासिराज । जय जय अभिकत समाज ॥२॥ जय जय पतितपावन गौरचन्द्र । दान देहं 'हृदये तोमार पद-इन्द्र ॥३॥ "जय जय पतितपावन गौरचन्द्र । दान देहं 'हृदये तोमार पद-इन्द्र ॥३॥ "जय जय शेष-रमा-अज-भव नाथ । जीव प्रतिकर' प्रस्त श्रुभ दृष्टि पात" ॥४॥ शेषस्त्र इन्तर पद-विचे । नीलाचले गौरचन्द्र आहला येमते । ॥४॥ करिया सन्यास वैकुष्ठेर अधीश्वर । से रात्रि आिल्ला प्रस्त कन्टक-नगर ॥६॥ करिया सन्यास वैकुष्ठेर अधीश्वर । से रात्रि आिल्ला प्रस्त कन्टक-नगर ॥६॥ करियो सन्यास प्रस्त सन्याम-प्रहण् । प्रकुन्देरे आहा हैल करिते कारिला सब सृत्य ॥=॥ श्रील बोल' विल प्रस्त आरम्भिला नृत्य । चतुर्दिगे गाहते लागिला सब सृत्य ॥=॥ श्रील बोल' विल प्रस्त आरमिमला नृत्य । चतुर्दिगे गाहते लागिला सब सृत्य ॥=॥ श्रील बोल' विल प्रस्त कम्प, पुलक, हुंकार । ना जानि कतेक ह्य अनन्त विकार ॥१॥ कोटि-सिह-प्राय येन विशाल गर्जन । आल्लाइ देखिते भय पाय सर्वजन ॥१०॥ कोन् दिगे द्राङ् कमग्रहलु वा पहिला । निज प्रेमे वैकुं ठेर पति मच हैल ॥१२॥ नाचिते नाचिते प्रस्त गुरुरे धरिया । आल्लान करिलेन वड़ तुष्ट हैया ॥१२॥ पाइया प्रमुर अनुग्रह-आलिक्षन । भारतीर विष्णुभिक्त हह्ल त्यन ॥१३॥

तहमीकान्त श्रीकृष्ण्चैतन्य की जय हो २ छोर निश्यानन्द के एकान्त वन्तम की जय हो ॥ १ ॥ विद्युग्ठ ईश्वर सन्यासीराज की जय हो २ छोर आपके श्रीभक्त समाज की जय हो, जय हो ॥ २ ॥ पतित-पावन गौरवन्द्र की जय हो २, आप अपने चरण्-कमलों को हमारे हृद्य में प्रदान करो ॥३॥शेष-रमा-श्रक्षा-शिव के नाथ की जय हो २, हे प्रमो ! जीवों पर आप शुभ दृष्टिपात करो ॥ ४ ॥ धर्म माह्यो शेष खय्ड की क्वाओं को एकाम चित्त से सुनो, जिस प्रकार नीलाचल में गौरवन्द्र आये ॥ ४ ॥ सन्यास करके वैकुण्ठनायक इस रात्रि को कन्टक नगर (काटोया) में ही रहे ॥ ६ ॥ प्रमु ने सन्यास मात्र प्रहण् करने ही मुकुन्द को कीर्तन करने की आज्ञा दी ॥ ७ ॥ "बोल्नो-बोलो" वडकर प्रमु ने नृत्य आरम्म किया तब चारों ओर से सब सृत्य गाने लगे ॥ म ॥ श्वास-हास-श्वेद-कम्य-पुलक-हुझार आदि न जाने कितने छत्नत विकार हो रहे हैं ॥ ६ ॥ कोटि सिहों के तुल्य जैसे विशाल गर्जना करते थे तथा पछाड़ों को देखने ही सब लोग डर गये ॥ १० ॥ न जाने द्रष्ट कमण्डल किस ओर गिरे, वैकुंठनाथ तो निज प्रेम में मत्त हो रहे थे ॥ १६॥ नाचते-नाचते गौरचन्द्र ने गुरूजी को पकड़ लिया और बड़े सन्तुष्ट होकर आलिङ्गन किये ॥ १२ ॥ गौरचन्द्र के

बाह्य दूरे गेल मारतीर प्रेम रसे गहा गाह जाय वस्त्र ना सम्बरे शेषे १५।

यारतीरे कृपा हल प्रभुर देखिया सर्ब-गण 'हिरे' बोले डाकिया डाकिया ॥१६॥

सन्ताषे गुरुर सङ्गे प्रभु करे उत्य । देखिया परम सुखे गाय सब सृत्य ॥१७॥

चारि-वेदे ध्याने यारे देखिते दुष्कर । तार सङ्गे मालाते नाचये न्यासिवर ॥१०॥

केशव-भारती-पाये वहु नमस्कार । अनन्त-त्रक्षागड़-नाथ शिष्य-रूपे जार ॥१६॥

एइमत सर्व-रात्रि गुरुर संहति । उत्य करिलेन वैकुण्ठेर अत्रि पति ॥२०॥

प्रभात हइले प्रभु वाह्य प्रकाशिया । चिलिलेन गुरु-स्थाने विदाय करिया ॥२१॥

"अरण्ये प्रविष्ट मुनि हइम् सर्वथा । प्राण नाथ मोर कृष्णचन्द्र पाछ यथा" ॥२२॥

गुरु बोले "आमिह चिलिय ताना सङ्गे । थाकिय तामार सङ्गे सङ्गोर्तन-रङ्गे ॥२२॥

कृषा करि प्रभु सङ्गे लहलेन ताने । अप्रे गुरु करिया चिलिया प्रभु वने ॥२४॥

कृषा करि प्रभु सङ्गे लहलेन ताने । उत्च स्वरे कान्दिते लागिला गीर हिरे ॥२४॥

"गृहे चल तुमि सर्व-वैष्यवेर स्थाने । कहि आ सभारे आमि चिलिलाङ वने ॥२६॥

गृहे चल तुमि दुःख ना भाविह मने । वोमार हृदये आमि वन्दी सर्वच्यो ॥२७॥

तुमि और पिता मुनि नन्दन तोमार । जन्म जन्म तुमि प्रम-संहित आमार ॥२०॥

एतेक विद्या ताने ठाकुर चिलला । मूच्छीगत हृद्द चन्द्रशेखर पहिला ॥२६॥

अतुमह रूप आलिझन को पाते ही उसी समय भारती जी को विच्या भक्ति हो गई ॥ १३ ॥ फेरी देकें दंडकमण्डल को दूर फेंककर सुकृति केशव भारती ने हिर २ कहकर नृत्य किया ॥ १४ ॥ प्रेमातिरेक में—केशव
भारतीजी का वाह्य झान दूर चला गया और अन्त में वस्त्रों को न सँभार सके आप लोट-पोट होंने लगे॥१॥
ऐसा देखकर भारती के ऊपर प्रभु की कृप हुई और सब भक्तद्वन ऊँचे स्वर से हिर-हिर कह रहे हैं ॥१॥
गुरु के साथ बड़े सन्तोप से गौरचन्द्र नाच रहे हैं और मब दास बड़े सुख से गान कर रहे हैं॥ १० ॥
बार वेदों द्वारा जिसको ध्यान में देखना दुक्कर है आज साचान रूप में उसी के साथ न्यासिवर नाच रहे हैं
॥१८॥अनन्त ब्रह्माण्डनाथ विसके शिष्य हैं ऐसे केशव भारती के चरणों को अनन्त कोटि नमस्कार है॥१॥
इस प्रकार वेकुएठनाथ ने गुरु के साथ सब रात्रि नृत्य किया॥२०॥प्रभात होते ही प्रभु ने वाह्य ज्ञान प्रकृश
किया और गुरु के स्थान से बिदा होकर चल दिये ॥ २१ ॥ आप कहने लगे—में सर्वथा बन में प्रवेश करूँ गा
जिससे में प्राग्तनाथ कृष्णचन्द्र को प्राप्त करलूँ ॥ २२ ॥ गुरु ने कहा में भी तुम्हारे साथ चलूँ गा जिससे
तुम्हारे साथ संकीर्तनानन्द में रहूँ ॥ २३ ॥ प्रभु ने कृपा करके उनको भी साथ ले लिया । गुरुजी को आगे
करके प्रभु वन को चले हैं ॥ २४ ॥ तब गौरहिर चन्द्रशेखर आचार्य की जेट भरकर ऊँचे स्वर से रोने लगे
॥ २४ ॥ तुम वर को जाओ और सब वैष्याचों के स्थानों में कह देना कि में वन को चला गया हूँ ॥ २६ ॥
तुम घर को जाकर मनमें दु:ख मत पाना मैं तो तुम्हारे हृदय में सदा ही बन्दी हूँ ॥ २० ॥ तुम मेरे पिवा
हो और मैं तुम्हारा पुत्र हूँ तथा तुम मेरे जन्म-जन्म के प्रेम सहचर हो ॥ २६ ॥ उनसे इस प्रकार कहकर

कृष्णेर अचिन्त्य शक्ति वृक्तने ना याय । अतएव से विरहे प्राण रचा पाय ॥३०॥ चरोके चैतन्य पाइ श्रीचन्द्रशेखर । नवद्वीप-प्रति तिंहीं गेलेन सन्वर ॥३१॥ मक्तगणे कहिल प्रभुर जत कथा। शुनिजा मक्त गण मने भावे व्यथा ॥३२॥ तवे नवद्वीपे चन्द्रशेखर आइला । सभा स्थाने कहिलेन "प्रभु बने गेला" ॥३३॥ श्रीचन्द्रशेखर-प्रुखे शुनि मक्तगरा । श्रविनादे लागिलेन करिते ऋन्दन ॥३४॥ शुनिजा हड्ला मात्र, अहै त मृद्धित । प्राण नाहि देह, प्रभु पहिला भूमित ॥३५॥ शचो देवी शांके रहिलेन जड़ हैया । कृत्रिम पुतली येन आछे दाएडाइया ॥ ३६ ॥ भक्त पत्नी सब यत पतिव्रता गरा । सूमिते पहिया सभे करेन क्रन्दन ॥ ३७॥ कोटि मुख हड्लेश्रो से सब विलाप । वर्शिते ना पारि तां समार श्रमुताप ॥ ३८ ॥ अर्द्धेत बोलये 'मोर ना रहे जीवन'। विदरे पाषाण काष्ठ शुनिसे क्रन्दन ॥ ३६ ॥ अहै त बोलये 'आर कि कार्य जीवने । से-हेन ठाकुर नोर छ। डिल यखने ।। ४० ॥ प्रविष्ट हर्म आजि सर्वथा गङ्गाय । दिने लोक चरिनेक, चलिमूँ निशाय' ॥ ४१ ॥ एड मत विरहे मकल मक्तगण । सभार हडल बढि चित्र उच्चाटन ॥ ४२ ॥ कोन मते चित्ते केही स्वास्थ्य नाहि पाय । देह एडिवारे सभे निरवांध चाय ॥ ४३ ॥ यद्यपिह समेइ परम-महा-धीर । तभो केही कारो करिवारे नारे स्थिर ॥ ४४ ॥ भक्तगण देह त्याग भाविला निश्चय । जानि सभा प्रवीधि त्राकाश वाणी ह्य ॥ ४४ ॥

गौरचन्द्र चल दिये तब चन्द्रशेखर मूर्छित होकर गिर पड़े ।। २६ ।। देखो कृष्ण की अचिन्त्य शक्ति समक्त में नहीं आती सो इस विरह में भी प्राण-रचा हो गई ।। ३० ।। कुछ चण में शीचन्द्रशेखरजी चैतन्य होकर शीच नवहीं प की खोर चल दिये ।। ३१ ।। जाकर मक्तवन्दों से प्रमु के सब प्रसंग कहे, सुनते ही मक्तों के मनमें बड़ी ज्या हुई ।। ३२ ।। इस प्रकार चन्द्रशेखर नवद्वीप में आगे और सब मक्तों के स्थान में कहा कि गौरचद्ग्र वन को चले गये ।। ३३ ।। भक्तवन्द चन्द्रशेखर के मुख से यह सुनकर आर्तस्वर से रुदन करने लगे ।। ३४ ।। सुनते ही तुरन्त छह ते प्रमु मूर्डित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और देह में प्राण नहीं रहे ।।३४।। शचीदेवी शोक से जब होकर खड़ी रह गई, जैसे कृत्रिम (बनावटी) प्रतती खड़ी हो ।। ३६ ।। पत्निजता शिरोमणि सब भक्त पत्नियाँ भूमि पर गिर पड़ी और क्रन्दन करने लगी ।। ३७ ।। करोड़ों मुख होने पर भी उन सब का विलाप, अनुताप वर्णन नहीं हो सकेगा ।। ३२ ।। शीखद्व त ने कहा की मेरा जीवन नहीं रहेगा, उस रोने की सुनकर पाषाण व काष्ठ भी विदीर्ण होते थे।।३६।। अद्वाह त ने कहा कीर जीवन का क्या काम है, जबकि ऐसे दयाल प्रमु मेरे को छोड़ गये ।। ४० ।। में जाज ही पङ्गा में प्रवेश कहाँगा, सो दिन में लोग पकड़ लेंगे इससे रात्रि को चलाँगा।।४१।। इस प्रकार प्रमु के विरह में सब मक्तवृन्दों के चित्त में बढ़ा उन्चान हा हुआ।। ४२ ।। किसी प्रकार से चित्त में कोई भी स्वस्थता को नहीं पाते व निरन्तर सब लोग देह छोड़ने की ही निरन्तर इच्छा करते थे।। ४३ ।। यद्यपि सब लोग वड़े महाधीर थे तथापि कोई किसी को स्थिर नहीं कर पाता था।। ४४।। भक्तवृन्दों ने देह त्याग करने का निक्षय कर लिया ऐसा जानकर सबको प्रवोध करने

सेंड प्रश्च एइ दिन दुइ-चारि ज्याजे। श्रासिया निलिय तोमा समार समाजे १७॥ देह त्याग केंही किछु ना मानिह मने पूर्ववत समे विहरिया प्रश्च-मने .. १८ ॥ श्रानिया श्राकाशवाणी महा-मक्तगण। देह त्याग प्रति समे छाड़ियोन मन ॥ १६॥ करि अवसम्बन प्रश्चर गुण नाम। शची वेदि सक्तगण थाके अविराम ॥ ५०॥ तवे गौरचन्द्र सन्यासीर चूड़ामिण। चिलला पश्चिम-सुखे करि हरि ध्विन ॥ ५१॥ तित्यानन्द गदाधर सुकुन्द संहति। गोविन्द पश्चाने, आगे केशव भारती ॥ ५२॥ चिललेन मात्र प्रश्च मत्त-सिंह प्राय। स्वां कोटि लोक पाछे पाछे कान्दि जाय॥ ५३॥ चतुर्दिंगे बन मान्नि लोक सब धाय। समारे करेन प्रश्च कुपा अमायाय॥ ५४॥ मने पर याह लह गिया हरि नाम। समार हउक कृष्णचन्द्र घन प्राण ॥ ५४॥ ब्रह्म-शिव-शुकादि थे रस वाञ्जा करे। हेन रस हउ तीमा समार शरीरे॥ ५६॥ वर श्रानि सर्वलोक कान्दे उच्च स्वरे। पर वश प्राय समे आईलेन घरे॥ ५०॥ राड़े आसि गौरचन्द्र हहला प्रवेश। अधाविह सेह भाग्ये धन्य राड़-देश ॥ ५८॥ राड़-देश भूमि यत देखिते सुन्दर। चतुर्दिंगे अश्वत्य मर्गडली मनोहर ॥ ५६॥ स्वभाव-सुन्दर स्थान शोमे गावी गणे। देखिया आविष्ट प्रश्च हय सेह स्था।। ६०॥ स्वभाव-सुन्दर स्थान शोमे गावी गणे। देखिया आविष्ट प्रश्च हय सेह स्था।। ६०॥

के लिए आकाशवाणी हुई ॥ ४४ ॥ हे अह ताहि अक्तवुन्द ! सब लोग सुख से कृष्ण्वन्द्र का आराधन करो ॥ ४६ ॥ और वे ही गौरचन्द्र दो-चार दिन के अनन्तर तुम सब की समाज में आकर मिल जावंगे ॥ ४०॥ कोई कभी देह त्याग करने का मनमें विचार न करना, कारण कि पहिली तरह सब प्रमु के साथ विहार करोगे ॥ ४८ ॥ अ छ भक्तवुन्दों ने आकाशवाणी सुनकर देह त्याग करने का विचार छोड़ दिया ॥ ४६ ॥ भक्तवुन्द प्रमु के गुण तथा लाम का अवलम्बन करते हुए शचीदेवी को चेरकर रात्रि दिन रहने लगे ॥ ४० ॥ तदनन्तर सन्यासी शिरोमिण औगौरचन्द्र हिर ध्वित करले २ पिश्रम को मुख करके चलने लगे ॥ ४१ ॥ आगे केशव भारती और पीछे नित्यात्तन्द, गदाधर, मुकुन्द तथा गोविन्द संग में थे ॥ ४२ ॥ मच सिंह के तुल्य गौरचन्द्र के मात्र चलते ही लाखों करोहों लोग ऐसे हुए पीछे २ जो चलने लगे ॥ ४४ ॥ सब लोग चारों और से बन को मेद करके दौड़े आये, प्रमु गौरचन्द्र ने निष्कपट रूप से सब पर कृषा की ॥ ४४ ॥ सब अपने २ घरों को लाओ और हिरनाम लो तुम सब का प्राण्यान कृष्णचन्द्र हो ॥ ४४ ॥ ब्रह्मा-शिव-शुकादि जिस प्रेमरस की वाव्हा करते हैं वह प्रेमरस तुम सब के शरीर में हो ॥ ४६ ॥ वरदान सुनकर सब लोग अमरस की वाव्हा करते हैं वह प्रेमरस तुम सब के शरीर में हो ॥ ४७ ॥ गौरचन्द्र ने आकर राद देश में को और परमवश की भाँति सब अपने घर को आये ॥ ४० ॥ गौरचन्द्र ने आकर राद देश में प्रवेश किया उसी भाग्य से राद देश आज भी धन्य है ॥ ४६ ॥ राद देश को जहाँ तक मूमि है वह देखने में सुन्दर है, जिसके चारों और अश्वव्य (पोरल) भगडली कैसी मनोहर लग रही है ॥ ४६ ॥ ऐसे प्राह्त सुन्दर हो, जिसके चारों और अश्वव्य (पोरल) भगडली कैसी मनोहर लग रही है ॥ ४६ ॥ ऐसे प्राह्त सुन्दर हो, जिसके चारों और अश्वव्य (पोरल ) भगडली कैसी मनोहर लग रही है ॥ ४६ ॥ ऐसे प्राह्त सुन्दर हो गो के मुएड शोभा दे रहे हैं, जिन्हों देखते ही तन्ह्या प्रमु आ अभु आविष्ठ हो गये थे

'वोल बोल' विल प्रस आरम्भिला नृत्य । चतुर्दिगे गाइते लागिला सब भृत्य ॥ ६१ ॥ हुङ्कार गर्जन करे वैकुराठेर राय । जगतेर चित्तवृत्ति श्रुनि शोध पाय ॥ ६२ ॥ एइ मत प्रभु धन्य करि राह-देश । सर्व पथे चिल स्तेन करि नृत्या वेश ।। ६३ ॥ प्रभु बीले 'वक्र रेवर' आछेन ये वने । तथाइ याइम् मुलि धाकिम् निर्जाने ॥ ६४ ॥ एतक विलया प्रेमावेशे चिलयाय । नित्यानन्द आदि सब पाछे पाछे धाय ।। ६४ ॥ अद्भुत प्रभुर नृत्य, अद्भुत कीर्तन । शुनि मात्र धाइया ब्राइसे सर्वजन ॥ ६६ ॥ यद्यपिह कोन देशे नाहि संकीर्तन । केही नाहि देखे कृष्ण प्रेमेर क्रन्दन ॥ ६७ ॥ तथापि प्रसुर देखि अद्सुत कन्दन । दग्रहवत् हइया पड्यं सर्व जन ॥ ६८ ॥ तथि-मध्ये केही केही परम पामर । तारा बीले 'एत केने कान्देन विस्तर" ॥ ६६ ॥ सेही सब जन एवं प्रसुर कृपाय । सेह प्रोम स्मङिरिया कान्दे गहियाय ॥ ७० ॥ सकल सुवन एवं गाय गौरचन्द्र । तथापिह सर्वे नाहि गाय भृतवृन्द ॥ ७१ ॥ श्रीकृष्णचैतन्य-नामे निमुख ये जन । निश्चय जानिह सेइ पापी भूतगण ॥ ७२ ॥ हेन मते नृत्य-रसे वैक्कारठेर नाथ । चिलया यायेन सर्व-मक्त वर्ग-साथ ॥ ७३ ॥ दिन-अवशेषे प्रभु एक धन्य प्रामे । रहिलेन पुरुषवन्त-ब्राह्मण ब्राश्रमे ।। ७४ ।। भिचा करि महाप्रभु करिला शयन । चतुर्दिगे बेढिया शुक्ता मक्तगरण ॥ ७५ ॥ शहर-खानेक निशा थाकिते ठाकुर । समा छाड़ि पलाइया गेला कथो द्र ।। ७६ ॥

॥६०।।गौरचन्द्र बोलो २ कहकर नृत्य करने लगे तथा उनके चारों खोर सब सेवकगण गान करने लगे ॥६१॥ बिकुएठनाथ हुद्धार गर्जन करने लगे, जिसे सुनकर जगत् की चित्तवृत्ति शुद्ध हो गई॥ ६२ ॥ इस प्रकार प्रभु राढ़ देश को धन्य करते हुए पूरे मार्ग भर आवेश में नाचते हुए चलने लगे ॥ ६३ ॥ प्रभु ने कहा जिस वन में वकेश्वर ( महादेव ) हैं, मैं वहीं जाकर निर्जन स्थान में रहूँगा ॥ ६४ ॥ इस प्रकार कहकर प्रभु प्रेमावेश में चले जा रहे थे तथा नित्यानन्द आदि सब पौद्धे २ दौह रहे थे ॥ ६४ ॥ प्रभु के अद्भुत कीर्तन नृत्य की मात्र सुनते ही सब लोग दौड़कर आते थे ॥६६॥ यद्याप संकीर्तन किसी देश में नहीं होता था और न किसी ने इन्छ प्रेम में रोना ही देखा है तथापि प्रभु के अद्भुत कहन को देखकर सब लोग दण्डवत् प्रणाम करते थे॥६५-६०॥ इनमें भी जो कोई २ आति पामर (नोच) थे वे कहते थे कि इतना अधिक क्यों रोते हैं १ ॥६६॥ तथ वे भी सब लोग प्रभु की कृपा से उस प्रेम का स्मर्थ करके रोते तथा लोट-पोट होते थे ॥ ७० ॥ इस समय सब भुवनवासी गौर गुणुगान करते हैं, केवल भूतों के समृह हो नहीं गाते ॥ ७१ ॥ श्रीकृष्णचैतन्य के नाम से जितने मनुष्य विमुख हैं निश्चय ही उन्हें पापी भूतगण जानो ॥ ७२ ॥ इस प्रकार चैकुं उनाय सब भक्तवृत्दों के साथ मृत्यावेश में चले जा रहे थे ॥ ७३ ॥ दिन छितने पर प्रभु ने एक धन्य प्राम में एक पुण्यवान बाह्मण के आश्रम में विश्राम किया ॥ ७४ ॥ मोजन करके महाप्रभु ने शयन किया तथ मक्तवृत्द चारों और से उन्हें वेरकर सोये ॥ ०४॥ गौरचन्द्र एक प्रहर रात्रि रहने पर सबकी छोड़कर कुछ दूर मान (पलावन)

शेषे समे उठिया चाहेन मक्तगण। ना देखिया प्रमु समे करेन क्रन्दन ॥७७॥ सर्व ग्राम विचार करिया भक्तनसः। प्रान्तर-मृमिते तवे करिला गमन ॥ ७= ॥ निज प्रेम-रसे वैकुर्राटेर अधीरवर । प्रान्तरे रोदन करे करि उच्च स्वर ॥ ७६ ॥ कृष्ण रे प्रश्र रे आरे कृष्ण भोर वाप । विलया रोदन करे सर्व-जीव-नाथ ॥ ८० ॥ हेन से डाकिया कान्द्रे न्यामी चूड़ामिशा। क्रोशेकेर पथ जाय रोदनेर ध्वनि॥ =१॥ कथो द्रे थाकिया सकल भक्तमण। शुनेन प्रसुर ऋति अद्सु। क्रन्दन ॥ ८२॥ चिल लेन सभै क्रन्द्रनेर अनुसारे। देखि लेन सभै प्रसु कान्द्रे उच म्बरे ।। ८३ ॥ प्रश्रर कान्द्रने कान्दे सर्व भक्तगण । मुक्कन्द लागिला तथे करिते कोर्तन ॥ ८४ ॥ शुनिवा कीर्तन प्रमु लागिला नाचिते। आनन्दे गायेन सभे बेढि चारि भिते ।। ८४।। एइ मत सर्व-पथे नानिया नानिया । यायेन परिचम-मुखे आनिदत हैया ॥ ६ ॥ क्रोश-चारि सकले आछेन वक्र रेदर । सेट स्थाने फिरि लेन श्रीगीरसुन्दर ॥ =७॥ नाचिया यायेन प्रमु पश्चिमाभिमुखे । पूर्व-मुख पुन हड्लेन निज मुखे ॥ ८८ ॥ पूर्व मुखे चित्रिया यायेन मृत्य रसे । अन्तर-आनन्दे असु अह अह हासे ॥ ८६ ॥ वाह्य प्रकाशिया प्रभु निज कृत्हले । विल लेन स्थामि चिलिलाङ नीलाचले ॥६०॥ जगन्नाथ प्रभुर हइल भाज्ञा मोरे । नीलाचले तुमि माट ब्राइस सत्वरे ॥ ६१ ॥ एत वित चिलिलेन हइ पूर्व मुल । मक्तगण पाइलेन परानन्द मुख ॥६२॥

कर चले गये॥ ७६॥ पीछे जब सब मक्त छे तो हूँ हमे लगे तथा प्रमुका न देखकर सब कन्दन करन लगे॥ ७०॥ मक्तनृत्वां ने सब गाम में अन्वेषण करके पीछे निर्जन प्रदेश (भूमि) में हूँ हमे के लिये गमन किया॥ ७०॥ वेकु ठाघिपित अपने प्रेमस्स से निर्जन भूमि में ऊँचे स्वर से राइन कर रहे थे॥ ७६॥ सव निर्वा के नाथ (गारचन्द्र) "अरे आ कृष्ण अरे मेरे वाप" ऐसे बार २ कहकर रा रहे थे॥ ५०॥ सन्यासी चूझमिण (गौर) ऐसे ऊँचे स्वर से रात थे कि राने का ध्वान मार्ग में एक कास दूर तक सुनाई पहती थी॥ ५८॥ सब मक्तनृत्व ने कुछ दूर पर ही प्रमु की अति विचित्र राइन ध्वान सुना ॥ ५२॥ सब लीग रोइन की और चल हिथे, पहुँचने पर सबने प्रमु को ऊँचे स्वर से राते हुए ऐसे देखा॥ ५३॥ प्रमु के रोने पर सब मक्त रोने लगे तब पीछे से मुकुन्द कार्तन करने लगे॥ ५४॥ कीर्तन सुनकर गौरचन्द्र नाचन लगे उनको चारों और चेरकर सम मक्तनृत्व मा गाने जगे॥ ५४॥ इस प्रकार मार्ग मर नाचते २ आनिश्व होकर पश्चिम का मुख करके जा रहे थे॥ ५६॥ जब वक्तेश्वर (महादेव) केवल चार कास रहे तमी आगोरसुन्दर सी खान से लोह पड़े॥ ५०॥ गोरवन्द्र रिक्ष गामिसुल हाकर, नाचते जाते थे किर अपने प्रेमानन्द सुखे से पूर्व को मुख कर लिया॥ ५०॥ पूर्व का मुख करके नुन्तावेश में चजने लगे और हृद्व में सानिद्व होकर प्रमु को मुख कर लिया॥ ६०॥ पद्देश का मुख कर के नुन्त लगे और हृद्व में सानिद्व होकर प्रमु अनुन्त हो ते तो॥ ६०॥ गोरवन्द्र ने अवान है। कुर्त से बाह्य बान प्रकार कर हे कहा कि मैं नो साच वा (जानताथ) जा कर गा॥ ६०॥ जग प्राय प्रमु को मुक्त आहा हुई है कि दुम नी साच वा पुरी को शोब ही चले जा बो।॥ ६०॥ पेसे कहार पूर्व का मुख कर के चत्र दिये तथा मक हुन्द ने परानत्व

तान इच्छा तिहो से जानेन सबे मात्र । तान अनुग्रहे जाने तान कृपापाय ॥ ६३ ॥ कि इच्छाय वाल लेन वक श्वर-प्रति । केनेवा ना रोला बुसे काहर शकति ॥ ६४ ॥ हेन पूक्ति, कार प्रसु बक्र स्वर-स्याज । धन्य करि लेन सर्व राहेर समाज ॥ ६४ ॥ गंगा-मुख हह्या चलिला भीरचन्द्र । निग्विव देहे निज प्रेमेर आनन्द ॥ ६६ ॥ मिक्त शून्य नर्व देश, ना जाने कीरीन । कारो हुस्ते नाहि कृष्ण नाम-उच्चारण ॥ ६७ ॥ प्रभु बोले हेन देशे आङ्लाङ केने। 'कुण्ण' हेन नाम कारो ना शुनि बदने॥ ६८॥ केने हेन देशे मुनि करिल्ँ प्रयाग । ना राखिम देह मुनि छाड़ों एई प्राम ॥ ६६ ॥ हेनइ समये गरु राखे शिशु गरा। तार मध्ये सुकृति आक्रये एक जन।। १००॥ हरि ध्वनि करिते लागिला आचिभ्वत । शुनिजा हडला प्रश्च अति हरपित ॥ १०१ ॥ 'हिर बोल' वाक्य प्रभु शुनि शिशु मुखे। विचार करिते लागिलेन महा मुखे ॥१०२॥ दिन-तिन-चारि यत देखिलाङ ग्राम । काहारी मुखेते ना शुनिल् हिर नाम ॥१०२॥ आचिम्बते शिशु मुखे शुनि इरि ध्वनि । कि हेतु इहार सभे कह देखि शुनि ॥१०४॥ प्रसु बोले 'गङ्गा कत दूर एथा हैते'। सभे बिललेन 'एक प्रहरेर पथे ॥१०४॥ प्रश्न बोले 'ए महिमा केवल गङ्गार। अतएव एथा हरिनामेर संचार ॥१०६॥ गङ्गार बातास किवा साशियाछे एथा । अतएव शुनिलाङ हरि-गुगा-गाथा ॥१०७॥ गङ्गार महिमा व्याख्या करिते ठाक्कर । गङ्गा-प्रति अनुगम बाहिल प्रचुर ॥१०८॥

सुख पाया ॥ ६२ ॥ उनकी इच्छा से ही उन्हें सब जात पाते हैं, उनके क्रपापत्र भी उनके अनुमह से ही उन्हें जान पाते हैं ॥ ६३ ॥ किस इच्छा से वकेश्वर के प्रति गये और फिर किस निमित्त से नहीं गये, यह किस की सामध्ये है जो यह सममे ? ॥ ६४ ॥ समफ में यह आता है कि प्रभु ने वकेश्वर का छल करके सब राढ़ देश की समाज को घन्य कर दिया ॥ ६४ ॥ चिना करे देह में निज प्रेम का आनन्द चल रहा था, इस प्रकार गौरचन्द्र गङ्गा की ओर मुख करके चले जा रहे थे ॥ ६६ ॥ किसी के मुख से कृष्णा नाम का उच्चा-रण नहीं होता सभी देश-भक्ति शूर्य था कीर्तन जानते ही नहीं ॥ ६७ ॥ प्रभु ने कहा—'धेसे देश में कैसे आ गया ? जहाँ कृष्ण नाम किसी के मुख से नहीं सुन पहता ? ॥ ६६ ॥ वहाँ उस समय गौ-रचक शिशु- शूर्य के बीच में एक मुक्तिजन था ( वह )॥ १०० ॥ अकरमात हिष्टिनि करने लगा सुनते ही गौरचन्द्र वहें प्रसन्त हुए ॥ १०१ ॥ प्रभु ( गौरचन्द्र ) बालक के मुख से हिर बोल शब्द मुनकर वहें सुख पूर्वक विचार करने लगे कि ॥ १०२ ॥ तमु ( गौरचन्द्र ) बालक के मुख से हिर बोल शब्द मुनकर वहें सुख पूर्वक विचार करने लगे कि ॥ १०२ ॥ तमु ( गौरचन्द्र ) बालक के मुख से हिर बोल शब्द मुनकर वहें सुख पूर्वक विचार करने लगे कि ॥ १०२ ॥ तमु ( गौरचन्द्र ) बालक के मुख से हिर बोल शब्द मुनकर वहें सुख पूर्वक विचार करने लगे कि ॥ १०२ ॥ तमु ( गौरचन्द्र ) बालक के मुख से हिर बोल शब्द मुनकर वहें सुख पूर्वक विचार करने लगे कि ॥ १०२ ॥ तमु ( गौरचन्द्र ) बालक के मुख से हिर बोल शब्द मुनकर वहें सुख पूर्वक विचार करने कही। १०२ ॥ तम् वहें सुन सह सहिमा केवल गङ्गा की ही है इसी से यहाँ हिरनाम का चलन है'॥ १०६॥ मार्ग हैं गार अशाश की कथा सुन रहा हूँ ॥ १००॥ गङ्गा की कथा सुन रहा हूँ ॥ १००॥ गङ्गा की

प्रश्न बोले 'आज आमि सर्वथा गङ्गाय। मन्जन करिन' एत विल चिल्याय ॥१०६॥ मत्त-सिंह-प्राय चिल्लेन गौर सिंह। पाछे धाइलेन सब चरणेर छन्न ॥११०॥ गङ्गा दरशनावेशे प्रभुर गमन। लाग नाहि पाय केहो यत मक्तगण ॥१११॥ सबे एक नित्यानन्दसिंह करि सङ्गे। सन्ध्या काले गङ्गा तीरे आइलेन रङ्गे। ११२॥ नित्यानन्द सङ्गे करि गङ्गाय मन्जन। 'गङ्गा-गङ्गा' चिल वहु करिला क्रन्दन ॥११३॥ नित्यानन्द सङ्गे करि गङ्गाय मन्जन। 'गङ्गा-गङ्गा' चिल वहु करिला क्रन्दन ॥११४॥ पूर्ण करि करिलेन गङ्गा जल पान। पुनः पुन स्तुति करि करेन प्रणाम ॥११४॥ पंत्रमस स्वरूप तोमार दिच्य जल। शिव से तोमार तत्त्व जानेन सकल ॥११४॥ सकृत तोमार नाम करिले श्रवण। तार विष्णु भक्ति हय, कि पुन भन्नण।।११६॥ तोमार प्रसादे से 'श्रीकृष्ण' हेन नाम। स्पुरये जीवेर मुले, इथे नाहि आन ॥११७॥ कीट पन्नी श्रुगाल कुक्कर यदि हय। तथापि तोमार यदि निकटे वसय।।११८॥ वयापि ताहार यत माग्येर उपमा । श्रन्यत्रेर कोटीश्वर नहे तार समा।।११६॥ पतित तारिते से तोमार श्रवतार। तोमार समान तुमि वह नाह आर ॥१२०॥ एइ मत स्तुति करे श्रीगौरसुन्दर। ग्रुनिञा जाह्ववी-देवी लिन्जित-श्रन्तर।।१२२॥ ये अभुर पादपद्मे बसति गङ्गार। से प्रमु करपे स्तुति, हेन श्रवतार।।१२२॥ ये श्रुनये गौराङ्गे र गङ्गा-प्रति स्तुति। तार हय श्रीकृष्णचैतन्ये रित मिति।।१२३॥

महिमा की त्याख्या करते २ गौरचन्द्र का गङ्गा के प्रति विशेष अनुराग बढ़ गया ॥ १०८ ॥ प्रमु ने कहा आज में सर्वथा गङ्गा में सज्जन करूँ गा ऐसे कहकर चलने लगे ॥ १०८ ॥ मत्त सिंह की तरह गौरसिंह चल रहे थे और पीछे २ सब चरणों के भुङ्ग ( दास ) दौड़े जा रहे थे ॥ ११० ॥ प्रमु का गमन गंगा दर्शन के आवेश में हो रहा था सो भत्तवुन्द में से कोई भी साथ नहीं चल पाता था ॥ १११ ॥ केवल एक नित्यानन्द सिंह का संग करके सन्ध्या के समय आनन्द से गंगा तट पर आये ॥ ११२ ॥ नित्यानन्द के साथ गंगा में मज्जन किया और गंगा-गंगा करकर बहुत कन्दन किया॥११३॥पट भरकर गंगाजल पान किया और वार २ खुति करते हुए प्रणाम किया ॥ ११४ ॥ हे दिज्यजल तुम प्रेमच्यह्य हो केवल शिवजी ही तुम्हारें तत्त्व को पूरी तरह जानते हैं ॥ ११४ ॥ एक बार तुम्हारा नाम सुनने से ही विष्णु-भक्ति हो जाता है तो फिर जलपान का फल तो और विशेष ही होगा ॥ ११६ ॥ तुम्हारी ही कृपा से श्रीकृष्ण नाम जीवों के मुख में स्कृत्न होता है हसमें अन्यया नहीं है ॥ ११८ ॥ कीडा, पची, गौदड़, कुत्ता होकर भी यदि तुम्हारे निकट बसे ॥११८॥ तो भी उनके भाग्य की जितनी छपमा है दूसरी जगह को टीश्वर भी उसके समान नहीं है ॥ ११६ ॥ पतितों को खुद्वार करने के लिये ही तुम्हारा अवतार हुआ तुम्हारे समान तुम्ही हो और दूसरा नहीं है ॥ १२० ॥ इस प्रकार भीगौरसुन्दर स्तुति कर रहे थे जिसे सुनकर गंगादेवी हृदय में लिजत हो रही थी ॥ १२१ ॥ जिन प्रमु के चरण-कमलों में गङ्गा का निवास है—इस अवतार में वे ही प्रमु (उसकी) स्तुति करते हैं॥१२२॥ गौरचन्द्र की गंगा के प्रति स्तुति को जो सुमेंगे उनकी श्रीकृष्णचैतन्यचन्द्र में प्रति बुद्धि होगी ॥ १२३॥

नित्यानन्द-संहति सं निशा सेइ-ग्रामे । ब्याछिलेन कीन पुरायवन्तेर ब्राथमे ॥१२४॥ तवे आरदिने कशोक्तमं भक्त गरा। आसिया प्रमुर पाइलेन दरशन ॥१२४॥ तवे प्रमु सर्व मक्तारण करि सङ्गे। नीलाचल- प्रति शुम करिलेन रङ्गे ॥१२६॥ प्रसु बोले "शुन नित्यानन्द महामित । तत्वरं चल्ह तुमि नवद्यीप-प्रति ॥१२७॥ श्रीवासादि यत बाले भागवत गण । सभार करह गिया दुःख विमीचन ॥१२८॥ एइ कथा तुमि गिया कहियो सभारे। आमि याइ नीलाचल चन्द्र देखिवारे ॥१२६॥ मभार अपेदा आमि करि शान्ति पुरे । रहिवाङ आंअद्वेत-आवार्यर परे ॥१३०॥ ताँ सभा लड्या तुमि अभिवा सन्वरे । आमि याइ हरिदासेर फुलिया नगरे ॥१३१॥ नित्यानन्दे पाठाइया श्रोगौर सुन्दर । चलिलेन महाप्रसु फुलिया नगर ॥१३२॥ श्रमुर ब्याज्ञाय महामल्ल नित्यानन्द । नवद्वीपे चिल्लिन परम ब्रानन्द ॥१३३॥ प्रेमरसे महामत्त नित्यानन्दराय । हुंकार गर्जन प्रस्न करये सदाय ॥१३४॥ मत्त-सिंह-प्राय प्रसु आनन्दे विह्वत । विधि-निषेधेर पार बिंहार सकल ॥१३४॥ चुणेके कदम्ब बुचे करि आरोहण । वाजाय मोहन वेण त्रिमङ्ग मोहन ॥१३६॥ च्चेषके देखिया गोष्ठे गड़ागड़ि याय । बस्स प्राय हड्या गाबीर दुग्ध खाय ॥१३७॥ श्रापना श्रापनि सर्व पधे नृत्य करे । बाह्य नाहि जाने डूबि श्रानन्द-सागरे ।।१३८।। कलनो वा पर्य बसि करेन रोदन । हृदय विदरे ताहा करिते अवग ॥१३६॥ क्खनो हासेन अति महा अङ्गहास । कखनो वा शिरे वस्त्र वान्धि दिगवास ॥१४०॥

महाप्रमु तित्यानन्द के साथ उस रात्रि की उसी गाँव में किसी पुण्यवान के आश्रम में रहे ॥१२१॥ तब दूसरे दिन कुछ देर पर भक्तवृन्द ने आकर प्रमु के दर्शन पाये ॥ १२४ ॥ तव गौरचन्द्र सब भक्तवृन्द साथ में लेकर आनन्द से नीलाचल के प्रति गमन किया ॥ १२६ ॥ प्रमु बोले—'हें श्रेष्ठ बुद्धि वाले श्रीतित्यानन्द जो सुनी तुम शीप्र नवद्वीप को चले जाओ ॥ १२७ ॥ वहाँ श्रीवास आदि जितने भक्तवृन्द हैं जाकर उन सबके दुख को दूर करो ॥ १२८ ॥ सबसे जाकर तुम यह कहना कि मैं नीलाचलचन्द्र के दर्शन के निमित्त जा रहा हूँ ॥ १२६ ॥ मैं सबकी अपेदा करके श्रीअह त काचार्य के घर शान्तिपुर में ठहरूँ गा ॥ १३० ॥ तुम उन सबको लेकर शीम आजा जाना अब में हरिदासजी के यहाँ फुलिया नगर को जाता हूँ ॥ १३१ ॥ श्रीमहाप्रमु नित्यानन्द को भेजकर फुलिया नगर को चल दिये ॥ १३२ ॥ प्रमु की आज्ञा पाकर महा मत्त्राल्ला नित्यानन्द को भेजकर फुलिया नगर को चले ॥ १३३ ॥ प्रमरस में महा मतवाले श्रीतित्यानन्दराय सदा हुद्धार-गर्लन करते रहते थे ॥ १३४ ॥ मत्तिह के तुल्य नित्यानन्द भी खानन्द में विह्वल थे उनका विहार सब विद्विष से परे था ॥ १३४ ॥ वत्राम ही कदम्ब वृज्ञ पर चढ़कर त्रिमङ्ग होकर मनमोहनी वंशी वजाने लगते थे तो ॥ १३६ ॥ दूसरे ही द्या गोष्ठ को देखकर लोट-पोट होने लगते थे तथा वछ्डा के समान गी का दूध योने लगते ॥ १३० ॥ श्रयने आप ही सब मार्ग में नृत्य करते जाते थे वाह्य ज्ञान नही था—आनन्द सागर में सन्त हो रहे थे ॥ १३८ ॥ अथवा कभी सार्ग में वैठकर ऐसा ददन करते थे कि सुनते ही हृदय विदी स्था सन्त हो रहे थे ॥ १३८ ॥ इद्दर्थ विदी स्था स्व स्था में में नृत्य करते जाते थे वाह्य ज्ञान नही था—आनन्द सागर में सन्त हो रहे थे ॥ १३८ ॥ अथवा कभी सार्ग में वैठकर ऐसा ददन करते थे कि सुनते ही हृदय विदी स्था सन्त हो रहे थे ॥ १३८ ॥ इद्य विदी स्था सन्त हो रहे थे ॥ १३८ ॥ इद्य विदी स्था सार्ग में स्था सन्त हो स्था विदी स्था सन्त हो स्था सन्त हो स्था स्था स्था स्था सभी सार्ग में वैठकर ऐसा ददन करते थे कि सुनते ही हृदय विदी स्था

कलनो वा स्त्रान्त आवे अनन्त आवेशे । सर्द-प्राय हृइया गङ्गार स्नोते सासे ॥१४१॥ अनन्तेर भावे पशु गङ्गार भितरे । भासिया यायेन अति देखि बनोहरे ॥१४२॥ अचिन्त्य अगम्य नित्यानन्देर महिमा । त्रिश्चवने यहितीय कारुवपेर सीमा ॥१४३॥ एइमत गङ्गा मध्ये भासिया भासिया । नवद्वीपे प्रश्च-वाटे मिलिला त्रासिया ॥१४४॥ आपना सम्बरि नित्यानन्द-महाशय । प्रथमे उठिला श्राप्ति प्रशुर श्रालय ॥१४४॥ आसि देखे आहर द्वादश-उपवास । सबे कृष्ण शक्ति वले देहे आले श्वास ॥१४६॥ यशोदार भाने बाइ परम विह्नल । निरवधि नयने वहये प्रोमजल ॥१४७॥ यारे देखे आइ ताहारेइ वार्ता लय । मधुरार लोक कि तीवरा सब हय ।। १४८ ॥ कह कह राम कुष्ण व्याखेन केमने । विलया पृच्छित हह पड्ये तखने ॥ १४६ ॥ चगो बोले आइ ''ओइ शुनि शिङ्गा बाजे। अकूर आहला किवा पुन गोष्ठ मासे''।।१४०॥ एइ मत ब्राह कृष्य-विरह-सागरे । डूविया ब्राह्मेन बाह्म नाहि कलेवरे ॥ १५१॥ नित्यानन्द महाप्रस हेनइ समर्थ । श्राहर चरणे श्रामि दगडवत् हय ॥ १५२ ॥ नित्यानन्द देखि सब भागवत गर्गा। उच्च स्वरे लागिलेन करिते कन्दन ॥ १५३॥ ''बाय-वाय'' विल आह हड्ला मूर्व्छित । ना जानिये केवा वा पड्ये कोन्भित ॥१५४॥ नित्यानन्द महाप्रभु समा करि कोले । सिचिलेन सभार शरीर प्रोम जले ॥१५४॥। श्रभ-वाणी नित्यानन्द कहेन सभारे । सन्बरे चलह सभे प्रश्च देखिवारे ।। १४६ ॥

हो जाता था ॥१३६॥ कभी बड़े जोर से घट्टास करके हँसते थे अथवा कभी उत्तरीय वस्त्र उतारकर शिर पर बाँधकर दिगंबर (सम्त) हो जाते थे।।१४०॥ और कभी अपने अनन्त स्वरूप के आवेश में सर्प के तुल्य होकर गङ्गा के प्रवाह में दिखाई पहते थे॥ १४१॥ अतन्त भाव से नित्यानन्दली गङ्गा के भीतर धुसते हुए देखने में अत्यन्त मनोहर लगते। थे।। १५२।। नित्यानन्द की महिमा चिन्तन बुद्धि के परे हैं, तीनों सुवनों में कारुख्य की सीमा है, उनके समान दूसरा नहीं है।। १४३॥ इस प्रकार गङ्गा के बीच में घुसे २ नवहीप में महाश्रभु घाट पर जाकर निकले 11१४४॥ अपने की सँभात कर (सम्बर्ग) करके श्रीमान् नित्यान्न्द पहिले त्राकर महाप्रमु के वर पहुँचे हैं।। १४४।। आकर देखा कि शची माता को बारह उपवास हो गये थे केवल कृष्ण शक्ति से ही देह में रवास था १। १४६ ॥ शचीदेवी यशोदा के भाव में विद्वल हो रही थी और निर-न्तर नेजों से प्रेमजल की धारा वह रही थी।। १४७॥ शचीदेवी जिसकी देखती थी इसी से पूछती थी कि क्या तुम सब मथुरावासी हो ।। १४ = ।। कहो २ राम कृष्ण कैसे हैं ? इस प्रकार कहकर उसी समय वे मूर्छित होकर गिर पड़ती थी ॥ १४६ ॥ शचीदेवी कहती-" झरे सुना वह सीगा बजाता है, क्या गोक्कत में अकूर फिर आ गया है ? ।। १४० ।। इस प्रकार शची इच्छा के विरद्द सागर में डूब रही थीं उन्हें शरीर का वाह्य ज्ञान नहीं था ॥ १४१ ॥ नित्यानन्द महाप्रभु उसी समय में पहुँचकर शची माता के चरणों में दण्डवत् प्रणाम किया ॥१४२॥ सब भक्तवृन्द-नित्यानन्द को देखकर बड़े कँ चे स्वर से क्रन्दन करने लगे और॥१४३॥ ''बाप र'' कहकर शचीदेवी मृन्छित हो गईं तथा कौन किस और पड़ा है ? यह पता नहीं ॥१४४॥ नित्या-नन्द महाप्रमु ने सबको गोदी में लेकर सबके शरीर को प्रेमजल से सिचन किया॥ १४४॥ नित्यानन्द ने

शान्तिपुर गेला प्रमु आचार्वेर घरे । आमि आमिलाङ तोमा मशारे निवारे ।। १५७ ॥ चैतन्य निरहे जीर्श सब मक्तगण । पूर्ण हेला श्रुनि नित्यातन्देर वचन ।। १४८ ।। सभेड़ हड्ला ऋति व्यानन्दे विह्नल । उठिल परमानन्द कृष्ण कोलाहल ॥ १५६॥ ये दिवसे गेला प्रसु करिते सन्यास ! से दिवम अवधि आहर उपवास ॥ १६० ॥ डाद्स-उपराम तान-नाहिक भोजन । चैतन्य-प्रकार सर्वे, आछ्ये जीवन ॥ १६१ ॥ देन्त्रि नित्यानन्द वड् दुखिन-यन्तर् । आहरे प्रवेशिव वोले मधुर उत्तर ॥ १६२ ॥ 'छन्धेर रहस्य कींद ना जान' था तुनि । तीमारे वा किवा कहिवारे जानि आमि ।१६३।। तिलाई को चित्ते नाहि करेह विपाद । वेदेश्रो कि पाइवेन तोमार प्रमाद ॥ १६४ ॥ वेदे यारे निरर्वाध करे अन्वेषण । से प्रस ताबार पुत्र-समार जीवन ॥ १६५ ॥ हेन प्रस् वर्चे हाथ दिया आपनार । आपने सकल मार लइल नोमार ॥ १६६॥ व्यवहार परमार्थ यतेक तोभार । मोर दाय प्रमु वित्याले , बार बार ॥ १६७ ॥ भाल हय येमते प्रसुते सब जाने । सुखे थाक तुमि देह समर्पिया ताने ।। १६= ॥ शीघ्र किया कर माता कुच्योर रन्धन । आनन्दित हउक सकल मक्तगण ।। १६६ ।। तीमार हस्तर श्रन्ने सभाकार आश । तोमार उपासे हय कृष्ण उपवास ॥ १७० ॥ तुनि ये नैवेद कर करिया रन्धन । मोहोर एकान्त ताहा खाइवारे यन ॥ १७१ ॥ तवे आइ शनि नित्यानन्देर वचन । पासरि विरह गेला करिते रन्धन ॥ १७२ ॥

सब भक्तों से अति शुभ बागी से कही कि "तुम सब ही गीरचन्द्र के दर्शन करने को शीघ चलो।। १४६।। गौराङ्क प्रभु शान्तिपुर में आचार्य के घर गये हैं और मैं तुम सबको लिवाने के लिये आचा हूँ"।।१४७॥ सब भक्त चैंतन्य के बिरह में जोर्ण हो रहे थे सो नित्यानन्द जी के बचनों को सुनकर संतुष्ट हुए ॥ १४८ ॥ सक लोग आनेन्द्र में विद्वल हो गये और परम आनन्द्र देने बाला (कृष्ण) कहकर कोलाकल करने लगे ॥१४६॥ जिस दिन प्रमु ने सन्यास लेने को गमन किया या उसी दिन से माता शचीदेवी के उपवास हो रहे थे।।१६०।।श्रीशचीदेवी को बिना मोजन के कई दिन हो गये थे केवल चैतत्यदंव के प्रभाव से ाी जीवन रहा था ॥ १६१ ॥ यह दंखकर नित्यानन्दर्जी के हृद्य में बड़ा दु:ख हुआ, और माता को प्रवीध करके मधुर वचन बोले ॥ १६२ ॥ कृष्ण के कीन से रहस्य हैं जो तुम नहीं जानती हो तथा मुसे तुममे क्या कहने योग्य ज्ञान है ?।। १६३।। तिल मात्र भी मन में विषाद मत करा, कारण तुम्हारा सा अनुग्रह तो क्या वेदों को प्राप्त है ? ।। १६४ ।। निरवधि वेद जिसे दूँ दते हैं वे ही चराचर के जीवन प्रभु आपके पुत्र हैं ( वन्य है आपको )।। १६४॥ ऐसे प्रभु ने चक्तस्थल में हाथ देकर तुम्हारा सब भार अपने उत्पर ते लिया है।। १६६॥ "जितना तुम्हारा सांसारिक व पारमार्थिक भारे है वह मेरे ऊपर है" श्रीप्रभु ने इस प्रकार बार २ कहा है ॥ १६७॥ जिस प्रकार तुम्हारा भला होगा, वह सदा गौरचन्द्र भली भाँति जानते हैं तुम सुख पूर्वक उनको देह सोंप हो ॥ १६८ ॥ हे माता ! जल्दी जाकर कृष्णा के निमित्त रसोई करो जिससे सब भक्तवृन्द आनिन्त हो ॥ १६६ ॥ तुम्हारे हाथ के अन्न की सवको आशा है तुम्हारे स्पवास करने से कृष्ण का भी स्पवास होता है ॥ १७० ॥ रसोई करके तुम जो नैवेच कराती तो उसे खाने का मेरा भी मन है ॥ १७१ ॥ तव नित्यानन्द

मोर दाय प्रभु बलियाछे बार-बार । आर बार आसि लोक करिम् उद्धार ॥ १७३॥ कुर्णेर नैवेद्य करि आइ पुरायवती । अग्रे दिया नित्यानन्द स्वरूपेर प्रति ।। १७४ ॥ तवे ब्राइ सर्व-दैष्णवेरे ब्रागे दिया । करिलेन भोजन समारे सन्तोषिया ॥ १७५ ॥ परम-म्रानन्द हड्लेन भक्तगण । द्वादश-उपासे म्याइ करिला भोजन ॥ १७६ ॥ तबे सर्व मक्तगण नित्यानन्द सङ्गे। प्रभु देखिवारे सज्ज हइलेन रङ्गे॥ १७७॥ ए सब आख्यान यत नबद्वीपवासी । शनि लेन ''गौरचन्द्र हद्दला सन्यासी'' ॥ १७= ॥ श्चनिञा श्रद्धत नाम 'श्रोकुष्णचैतन्य' । सर्व लोक 'हरि' विल बोले 'धन्य धन्य' ॥१७६॥ फ़िल्या-नगरे प्रभु श्राछेन शुनिञा । देखिते चलिला सर्व लोक हर्ष ह्वा ॥१८०॥ किवा बुद्ध किवा शिशु कि पुरुष नारी। श्रानन्दे चलिला सभे विल 'हरिहरि'।।१८१॥ पूर्वे ये पाषग्डी सब करिल निन्दन । ताराश्रो सपरि करे किल्ल गमन ॥१८२॥ गृहरूपे नवहीपे लइलेन जन्म । ना जानिआ निन्दा करिलाङ तान धर्न ।।१८३।। एवे लह मिया तान चरणे शर्ग । तवे सब श्रपराध हड्बे खएडन ।।१८४।। एइमत विल लोक महानन्दे याय । हेन नाहि जानि लोक कत पथे घाय ।।१८४।। अनन्त अर्बुद लोक हैल खेया घाटे । खेयारि करिते पार पहिल सङ्कटे ॥१८६॥ केहा वान्धे भेला केहा घट वृके करे । केहावा कलार गाछ धरिया सांतरे ॥१८७॥ कत्तक वा हइल लोक नाहि समुच्चय । ये येमते पारे सेइमते पार हय ॥१८८॥ सहस्र सहस्र लोक एकी नाये चढ़े। कथोद्र गिया मात्र नौका डूबि पड़े।।१८६॥

निवेदन करके प्रथम नित्यानन्द स्वरूप को भोजन कराये ॥ १७३-१७४॥ उसके पीछे बैड्णबों को प्रसाद देकर सबको सन्तुष्ट करके पीछे स्वयं भी भोजन किया ॥ १७४॥ भक्तवृन्द बड़े आनिन्दित हुए, छहो शची माता ने हादस उपवास के पश्चात् भोजन किये ॥१७६॥ तब सब भक्तवृन्द नित्यानन्द के साथ गौरचन्द्र को देखने के लिये आनन्द से सजने लगे ॥१७७॥ जब समस्त नवद्वीपवासियों ने यह सब बात सुनी कि गौरचन्द्र सन्यासी होगये और॥१७५॥अविष्ठणचैतन्य ऐसा खद्भत नाम हुआ ऐसा सुनकर सब हरि २ बोलकर यन्य-धन्य कहने

के वचन सुनकर माता बिरह भूलकर रसोई करने लगी।। १७२।। पुरुवनती माता शचीदेवी ने कृष्ण को

होगये और।।१७८॥श्रीकृष्णचैतन्य ऐसा श्रद्भुत नाम हुआ ऐसा सुनकर सब हरि २ बोलकर धन्य-धन्य कहने लगे ॥ १७६ ॥ गौरचन्द्र फुलिया नर्गर में हैं यह सुनकर सब लोग आनन्दित होकर दर्शन करने चले॥१८०॥ क्या बुद्ध क्या बालक क्या पुरुष क्या स्त्री सब ही हरि २ कहकर आनन्द में चल दिये ॥ १८१॥ पृहिले

जिन पार्खाएडयों ने निन्दा की थी उनने भी कुटुम्ब सहित गमन किया ।। १८२ ।। नबद्वीप धाम में गुप्त रूप से जन्म लेकर उनके धर्म-कर्म को न सममकराही निन्दा की थी ॥ १८३ ॥ अब जाकर उनके चरण-कम्लों की शर्रा लेंगे तब ही सब अपराध नष्ट होंगे ॥ १८४ ॥ इस प्रकार मनुष्य बड़े आनन्द के साथ जा रहे थे, मार्ग में कितने लोग दौड़ रहे थे यह जानना कठिन था ॥१८४॥ नौका के घाट पर अनन्त अबुद (असंख्य)

मान मान कितन लाग दाइ रह्य यह जानना काठन था ॥१८४॥ नाका के घाट पर अनन्त अबुद (असल्य) मनुष्य हो गये थे, मल्लाह लोग पार करने के लिये संकट में पड़ गये ॥ १८६॥ कोई नौका विशेष बाँघते थे तो कोई घड़े को छाती के नीचे लगायकर तथा कोई केला के वृत्त को पकड़कर तैर रहे थे ॥१८७॥ कितने लोग जमा दूप यह कुछ निरचय नहीं है धौर जिससे जैसे हो सका हमी प्रकार पार दूखा "१८८॥

मासे मनलोक 'हरि' नाले उच्चम्बरे । तथापिह चित्ते केही विवाद ना करे ॥१६०॥ हेन से ब्रानन्द जन्म-ब्राछये अन्तरे। सर्व लोक मासे येन ब्रानन्द सागरे।।१६१।। ये ना जाने मांतरिते, सेहो सामे सुले । ईश्वर-प्रवादे क्रज पाय निनि-दुले ॥ १६२ ॥ कत दिगे लोक पार हय नाहि डानि । सर्वे एक चतुर्दिगे शुनि हरि व्वनि ॥ १६३ ॥ एड मत ज्ञानन्दे चित्त सब जीक । यात्रिया समे क्षवा रुखा गृह शोक !! १६४ ॥ श्राह्न नकल लोक फ़लिया-नगरे : बहाएड स्वतिया 'हरि' बोले उच स्वरे ॥ १८४ ॥ हुनिजा अपूर्व आठि उच्च हरि घरनि । वाहिर हहसा पर्व न्यानि-शिरोमिशा ॥ १८६ ॥ कि अर्द्ध शोना से दापन किञ्चनव । कोटि चन्द्र येन आसि करिल उदय ॥१६७॥ सर्वेदा आंदुरें हरे कृष्ण हो हरे । बलिते व्यानन्द्धारा निरवधि भरे ॥ १८= ॥ चतुर्दिगे सर्वेलांक दराडवद हम । के कार उपरे पड़े नाहि समुच्चम ॥ १६६ ॥ कन्टक भूमिते लोक नाहि करे मय । श्रानन्दित सर्वलोक दशहबत् हय ॥ २०० ॥ सर्व लेकि त्राहि त्राहि बोले हाथ तुलि । एइ मत करे गौरंचन्द्र कुत्रहली ॥ २०१ ॥ श्रनन्त अर्जुद लोक एतसे हड्ल । कि प्रान्तर किया ग्राम सकल पूरिल ॥ २०२ । नाना ग्राम हैते लाक लागिल आमित । केहो नाहि याय घरे से मुख देखिते ।। २०३॥ हइते लागिल यह लेकिर गहल । फुलिया-नगर पूर्ण हइल सकल ॥ २०४ ॥ देखि गौरचन्द्रेर श्रोष्ठख मनोहर । सर्दनौद्ध पूर्ध ईल बाहिर अन्तर ॥ २०५ ॥

हजारों २ लोग एक ही नौका पर चढ़ जाते थे जिससे कुछ दूर पर ही जाकर नाव हूव जाती ॥१८॥ जल में गिरे हुए सभी मनुष्य ऊँ ने स्वर से हरि-हरि बोलते थे तो भी किसी के चित्त में विपाद नहीं था ॥१६०॥ उनके बन्तर में ऐसा प्रेमानन्द उत्पन्न हो रहा था जैसे सब लोग ब्यानन्द सागर में हुव रहे हों।। १६१॥ जो तैरना नहीं जानते हैं वे भी सुख पूर्वक पानी में पड़े थे, अही ईश्वर इच्छा से बिना दु:ख के पार पहेंच रहे थे ॥१६२॥ मनुष्य कितनी स्रोर से पार हो जा रहे थे जान नहीं पड़ता था कैवल चारों स्रोर से एक हिर ध्वित सुनाई दे रही थी।। १६३॥ इस ऑित सब लोग तृष्णा, गृह कमें व शोक आदि को मुलकर आनन्द में जा रहें थे ॥ १६४ ॥ ब्रह्माण्ड स्परीकारी ऊँचे स्वर से हरि र बोलते र सब लोग कुलिया नगर में आये हैं।। १६४।। अत्यन्त अपूर्व उच्च हरि ध्वनि सुनकर सब सन्यासियों में शिरोमणि (श्रीगौर ) बाहिर आहे ॥ १६६ ॥ कहते नहीं बनता था जैसों करोड़ों चन्द्रमा एक साथ उदय हुए हों कैसी व्यपूर्व शामा थी ॥१६७॥ सदा श्रीमुख कमल से "हरं कृष्ण हरे हरे" कहते २ नेत्रों से निरन्तर श्रानन्द की अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी।।। १६८ ।। चारों खोर से सब लोग द्रडबत् प्रणाम कर रहे थे कीत किसके ऋपर गिरता था इसका कोई पता नहीं ? !! १६६ !! कार्टी वाली मूसि से भी लोग भय नहीं करते थे आनन्दित होकर सव लोग दण्डवत् कर रहे थे।। २००॥ मनुष्य हाय इठाय २ कर "रज्ञा करी रज्ञा करी" कह रहे थे, गौरचन्द्र ऐसा कुतुइल ( खेल ) कर रहे थे ॥ २०१ ॥ इतने असंख्य मनुष्य एकत्र हो गये कि क्या मैदान और क्या गाँव सच जगह भर गये ॥ २०२ ॥ उस मुख कमल के दर्शन के लिये अनेक गाँवों से लोग आने लगे, परन्तु कोई घर को लौटकर नहीं जाता था ॥ २०३॥ बहुत लोगों की भीड़ होने लगी जिससे फुलिया नगर सन्पूर्ण भर

तने प्रभु कृपा दृष्टि करिया सभारे । चिल लेन शान्तिपुर-श्राचार्येर घरे ॥ २०६ ॥ सम्भ्रमे ब्राचार्य देखि निज प्राग्यनाथ । पादपद्मे पड़िलेन हइ दगडपात ॥ २०७॥ श्चार्तनादे लागिलेन क्रन्दन करिते । ना छाड़ेन पादपद्म दुइ वाहु हैते ॥ २०८॥ श्रीचरण श्रभिषेक करि प्रेम जले । श्रानन्दे मृध्छित हइलेन पद तले ॥ २०६ ॥ दुइ हस्ते तुलि प्रभु लइलेन कोले । आचार्य भामिला ठाझरेर प्रेम जले ॥ २१० ॥ स्थिर हइ ठाक्कर विसला कथोचियो । उठिल परमानन्द अहै त भवने ॥ २११ ॥ दिगम्बर शिशुरूप अद्वीत तनय । नाम श्रीअच्युतानन्द महा ज्योतिर्भय ॥ २१२ ॥ परम सर्वज्ञ तिहो अतकर्य प्रभाव । योग्य अद्वैतेर पुत्र सेइ महासाग ।। २१३ ॥ भूलाय भूसर ऋङ्ग हासिते हासिते । जानिया आहला प्रश्च-चरण देखिते ॥ २१४ ॥ आसिया पिंड्ला गौरचन्द्र-पद तले । धृलार सिंहत प्रश्च लइलेन कोले ।। २१५ ।। प्रभु बोले 'श्रच्युत श्राचार्य मोर पिता । से सम्बन्धे तोमाय श्रामाय दुइ-आता' ॥ २१६ ॥ अच्युत वोलेन 'तुमि देवे जीव-सखा । सबे के तोमार बाप एइ नाहि लेखा' ।।२१७।। हासे प्रभु भक्तगण श्रच्युत-वचने । विस्मय सभार बड़ उपांजल मने ।। २१८ ॥ 'ए सकल कथात शिशुर कम् नय । ना जानि जन्मियाछेन कीन् महाशय ?'।।२१६।। हेनइ समये श्रीश्रनन्त नित्यानन्द । त्राइला निद्या हैते सङ्गे अक्तवृन्द ॥ २२० ॥ श्रीवासादि-भक्तगण देखिया ठाकुर । लागिलेन हरिष्विन करिते प्रचुर ॥ २२१ ॥

गया ॥ २०४ ॥ श्रीगौरचन्द्र के मनोहर श्रीमुख दर्शन करके सब लोग बाहिर-मीतर से पूर्ण आनन्द मग्न हो गये ॥ २०४ ॥ तब गौरचन्द्र ने सबके ऊपर कृपा दृष्ठि को और शान्तिपुर में आचार्य के घर के लिये चल दिये ॥२०६॥ एकाएक (सम्अम) से अपने प्राण्नाथ को देखकर अद्धेत आचार्य द्रण्डवत् होकर चरण्कमलों में गिरे तथा ॥२०७॥ आर्त स्वर से रोने लगे और दोनों सुजाओं से चरण्कमलों को पकड़कर छोड़ते नहीं थे ॥ २०८ ॥ प्रेमाश्रु जल से श्रीचर्ण-कमलों का अभिषेक करके चरणों के नोचे ही आनन्द से मूर्चिं अत हो गये ॥ २०६ ॥ दोनों हाथों से उठाकर आचार्य को प्रभु ने गोदी में ले लिया और गौरचन्द्र के प्रेमजल से भीज रहे हैं ॥ २१० ॥ कुछ च्ला में गौरचन्द्र स्थिर होकर बैठे तब अद्धेत भवन में विशेष प्रेमानर्द उठ पड़ा

<sup>॥</sup> २११ ॥ महा ज्योतिस्वरूप श्रीश्रच्युतांनन्द नामक एक दिगम्बर ( वस्न रहित ) शिशु श्रीश्रहें त के पुत्र थे ॥ २१२ ॥ वे महासाग बड़े सर्वज्ञ थे तथा उनका प्रभाव तर्क रहित था (वास्तव में) श्रापही अद्वौत के योग्य पुत्र थे ॥ २१३ ॥ श्रङ्ग में धूलि लिपटी थी तथा हँस रहे थे, प्रभु को आया हुआ जानकर चरण दर्शन करने को आये ॥ २१४ ॥ श्राकर गौरचन्द के चरणों में गिर पड़े तब गौरचन्द ने धित में लिपटा हुआ ही गोद

को आये ॥ २१४ ॥ आकर गौरचन्द्र के चरणों में गिर पड़े तब गौरचन्द्र ने घृत्ति में त्तिपटा हुआ ही गोद में ते तिया ॥ २१४ ॥ प्रभु ने कहा "अच्युत ! आचार्य मेरे फ्ता हैं उस सम्बन्ध से मैं और तुम दोनों भाई हैं" ॥ २१६ ॥ अच्युत ने कहा "भाग्यवश ही आप जीवों के सखारूप में प्रकट हुए थे आपका पिता

कोई हैं इसका लेख (शास्त्र में ) नहीं है।। २१०।। गौरचन्द्र व मक्तवृन्द अच्युतानन्द के वचन को सुनकर हँस पड़े तथा सबके मनमें बहा विस्मय उत्पन्न हुआ।। २१८।। यह सब शब्द शिशु के कभी नहीं हैं, न जाने किसी महाशय ने यह जन्म लिया है।। २१६।। उतो समय ओग्रनन्ददेव नित्यानन्दनी भक्तवृन्दों के सार

दग्डवतु हृइया सकल भक्तगगा । क्रन्दन करेन सभे घरि श्रीचरण ॥ २२२ ॥ सभारे करिला प्रभु त्रालिङ्गत-दान । सभेइ प्रभुर निज-प्राग्णेर समान ॥ २२३ ॥ श्रार्तनाढे क्रन्दन करेन भक्तगण । शनिजा पवित्र हय सकल भवन ।। २२४ ॥ कृष्ण प्रोमानन्दे कान्दे ये सकृति जन । से ध्वनि श्रवणे सर्व-वन्ध विमोचन ॥ २२५ ॥ चैतन्य कृपाय व्यक्त हैल हेन धन । ब्रह्मादि-दुर्लभ रस सुञ्जे ये-ने-जन ॥ २२६ ॥ भक्तगग देखि प्रभु परम-हिप्पे । नृत्य श्रारम्भिला प्रभु निज-प्रोम-रसे ॥ २२७ ॥ सन्वरे गाइते लागिलेन भक्तगण । 'बोल-बोल' विल प्रभु गर्जे घनेघन ॥ २२८ ॥ धरिया, वृत्तेन नित्यानन्द महावत्ती । श्रतित्ति श्रद्धैत त्तयेन पद धृती ॥ २२६ ॥ श्रश्र, कम्प, पुलक, हुङ्कार, अद्रहास । किवा से श्रद्भुत श्रङ्ग भङ्गीर प्रकाश ॥ २३० ॥ किवा से मधुर पद-चालन-भङ्गिमा । किवा से श्रीहरत-चालनादिर महिमा ॥ २३१ ॥ कि कहिव से वा प्रोमरसेर माधुरी। आनन्दे तुलिया बाहु बोले 'हरिहरि'।। २३२॥ रसमय नृत्य ऋति ऋद्भुत-कथन । देखिया परमानन्दे ड्वे भक्तगण।। २३३।। हाराइ याछिला प्रभ्र सर्व मक्तगण । हेन प्रभ्र पुनर्वार दिला दरशन ॥ २३४ ॥ श्रानन्दे नाहिक वाह्य काहारी शरीरे । प्रमु वेढि समेइ उल्लासे नृत्य करे ॥ २३५ ॥ केवा कार गाये पड़े केवा कारे घरे। केवा कार चरण घरिया वसे करे॥ २३६॥ केवा कारे धरि कान्दे, केवा किवा बोले। केही किछ ना जाने प्रेमेर इत्हले।। २३७॥

हैं ॥२२३॥ आर्तनाइ से भक्तवृन्द के हदन सुनकर समस्त भुवनवासी पवित्र हो गये ॥२२४॥ कृष्ण ग्रेमानन्द से सुकृतिजन रोते हैं इस ध्वनि के सुनने से सब बन्धन छूट जाते हैं ॥ २२४ ॥ ऐसा प्रेमधन चैतन्यचन्द्र की कृपा से ही प्रकट हुआ था जो ब्रह्मादिकों को दुर्जभ रस है इसे साधारण प्राणी भोग रहे थे ॥ २२६॥ श्रीप्रभु ने भक्तेवृन्द को देखकर अपने निज प्रेमरस में बड़े हर्ष से नाचना प्रारम्भ किया ॥ २२७॥ तब

शीव ही मक्तवृन्द गाने लगे और गौरचन्द्र "बोलो २" कहकर वार-वार बेग मे गर्जने लगे।। २२=॥ महा-वली नित्यानन्दजी उन्हें पकड़कर घूमने लगे तब श्रीखद्व तजी ने प्रमु की चरण रज हुपकर ले ली।। २२६॥

त्रश्च-कम्प-पुलक-हुङ्कार-अट्टहास आदि कैसे' २ अद्भुत अङ्ग-भंगी का प्रकाश कर रहे थे।। २३०।। अही चरणों के चलाने की भङ्गिमा (टेढ़ाई) कैसी मधुर थी तथा श्रीहम्त चालन की महिमा कैसी अद्भुत थी।। २३१।। और आनन्द से दोनों बाहु उठाकर होरे २ बोलने की उस प्रेम माधुरी का क्या कहना १।।२३२।

रसमय नृत्य की तो ऋति ऋद्भुत कथा है जिसे देखकर भक्तवृत्द बड़े देशानन्द सागर में मग्न हो रहे थे।। २३३॥ सब भक्तवृत्द तो गौरप्रभु को खो ही चुके थे ऐसे प्रभु ने पुनर्वार कृपा करके ही दर्शन दिया था।। २३४॥ इस क्याव्या में कियो को प्रार्थ में नाहा जान नहीं था तथा सब लोग प्रभ को घेरकर प्रसत्नता से

11 २३३ ॥ सब भक्तवृन्द तो गौरप्रभु को खो हो चुई थे एस प्रभु न पुनवार कृपा करके हो दरान दिया था
 11 २३४ ॥ इस आनन्द में किसी को शरीर में वाह्य ज्ञान नहीं था तथा सब लोग प्रभु को घेरकर प्रसन्नता में
 नाच रहे ये ~३४ कोई किसी के शरीर पर गिरता तो कोई किसी को पकदता या अथवा कोई किसी के

नयद्वीप से आ पहुँचे ॥ २२० ॥ श्रीवासादि भक्तवृन्द ने गौरचन्द्र को देखकर विशेष रूप से हरिध्वनि करना आरम्भ किया ॥ २२१ ॥ सब भक्तवृन्द ने दण्डवत् होकर श्रीगौर के चरण-कमलों को पकड कर रुदन करने लगे ॥ २२२ ॥ श्रीगौर प्रभु ने सबको आलिङ्गन किया कारण कि सब ही नो उनके अपने प्राणों के ममान

स् पार्वदं हत्य करे वैकुएठ-ईश्वर । ए मत अपूर्व हय पृथियो-सिवर ॥ २३= ॥ ''एरिबोल हरिबोल हरिबोल भार'। इहा वह आर विन्छु शुनिते ना पाइ।। २३६॥ कि. आनन्द हहल से अड त भवने । से पर्म जानेन अथे महस्र बदने ।। २४० ॥ आपने ठाकुर तने धरि जते जने । सर्व-नेध्यानेरे करे में म-आलिक्सने ॥ २४१॥ पाइया वैक्करठनायकेर आलिङ्गन । विशेष आनन्दे मत्त इय मक्तगण ॥ २४२॥ 'हरि' वित्त सर्व-मधो करे सिंहनाद । पुनः पुनः वादे आगे समार उन्माद ॥ २४३ ॥ सांगोपाङ्गे नृत्य करे वैकुएडेर पति । पद भरे टलमल करे बतुमती ॥ २४४ ॥ नित्यानन्द महाप्रभु परम-उद्दाम । चैतन्य बेढ्या नाचे महा उपोतिधीम ॥ २४५ ॥ श्रानन्दे अहीत नाचे करये हुङ्कार । सुमेह-चरण अरे-जे पाय याहार ॥ २४६ ॥ नवद्वीप येन हैल त्रानन्द प्रकाश । सेंड्मत नृत्य, गीर, सफल विलास ॥ २४७॥ कथोज्ञे महाप्रमु श्रीगौरसुन्दर । स्वाजुभावे वैसे विष्णु खट्टार ऊपर ॥ २४८ ॥ जोड हाथे समे रहिस्तेन चारि-मिते । प्रमु लागिलेन निज तन्य प्रकाशिते ॥ २४६ ॥ मुजि कृष्ण मुजि राम मुजि नारायण । मुजि मत्स्य मुजि कुर्म नराह वामन ॥ २५० ॥ म्राजि पृश्तिगर्भे हयबीच महेरवर । म्राजि बौद्ध कान्कि हंस मुजि हलघर ॥ २५१ ॥ मुलि नीलाचल-चन्द्र कपिल गृसिंह । दृश्यादृश्य सब मोर चरुखेर भुझ ॥ २५२ ॥ सीर यश तुरा ग्राम बोले सर्ववेदे । मोहोरे से अनन्त ब्रह्मायड कोटि सेवे ॥ २५३ ॥

चर्गा पकड़कर अपनी छाती से लगाता था ॥ २३६ ॥ कोई किसी को पकड़कर रोता था कोई अंट-संट बाह्यता था और कोई आवेश (प्रेम) में वेसुध हा रहा था ॥ २३७॥ पापेदी सहित बैकुं ठनाथ नाच रहे थे ऐसा अपूर्व आनन्द पृथ्वी पर हो रहा था॥ २३=॥ माई हरि बोलो ! हरि बोलो ! इसके अतिरिक्त और कुछ सुन नहीं पढ़ता था।। २३६।। ऋह त अवन में क्या विलक्षण आनन्द हुआ उसके भेद की केवल सहस्र-वहन ( अन्तर्वहेव ) ही जानते हैं ॥ २४० ॥ उसके पीछे स्वयं गौरचन्द्र ने प्रत्येक खाता को पकड़कर सभी बैटगाबों को प्रेमालिक्षन दिवा।। २४१।। बैकुएठनायक (गौरचन्द्र) का आलिक्षन पाकर भक्तवृन्द विशेष अपनन्द में सन्त हो गये।। २४२ ।। इरि २ कहकर सब भक्तों ने सिंह की तरह हुद्वार की तथा सभी की पुनः पुन: और अधिक उन्माद बढ़ने लगा ॥ २४३ ॥ वैक्रुएठनाथ (गौरचन्द्र) अंग व उपांग के साथ मृत्य करते थे तो चरणों की पटक से पृथ्वीडोलती थी ॥२४४॥महा ज्योतिस्वरूप नित्यानन्द महाप्रभु गौरचन्द्र को घेरकर बड़ा उहरह मृत्य कर रहे थे ॥ २४४ ॥ अद्वैतप्रमु हुङ्कार करके आनन्द में नाचते थे तथा लो जिसके चरण पाते धर तेते थे।। २४६।। जैसा नवद्वीप में आनन्द प्रकाश्प्रित हुआ था उसी प्रकार मृत्य गीत आदि सब विलास यहाँ किये ॥ २४० ॥ कुछ क्रण में श्रीमहात्रभु गौरसुन्दर निज भाव में (ईश्वर भाव से ) विष्णु के सिहासन पर वैठे हैं।। २४८॥ सब भक्तवृन्द चारों श्रोर हाथ जोड़कर खड़े हो गये तब गाँरचन्द्र अपने तत्त्व का प्रकाश करने लगे।। २/६ ॥ मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही मत्त्य हूँ और में ही कूर्म वराह-वामन अवतारी हूँ ॥ २४० ॥ में ही पृश्तिगर्म-हयमीव-महेश्वर-वीद्ध-किक-इंस-हत्वर (बलराम) नीलाचल-चन्द्र, कपिल, नृसिंह सब मैं ही हूँ श्रीर दृश्य-अदृश्य-प्राकृत-अप्राकृत सब मेरे चरण-

मीर पश गुण ग्राम बाले सर्व बेदे। मोहोरे से अनन्त ब्रह्मागढ कोटि सेबे ॥२५३॥ म्बि सर्व-काल रूपी मक्त गण विने । सकल आपद खगडें मोहीर स्मरणे ॥२४४॥ डोपदीर लज्जा हेते मुजि उद्धारिल्ँ। जड गृहं मुकि पश्च-पागडवे राखिल्ँ ॥२४४॥ वृकासुर विध मुलि राखिलूँ शङ्कर । मुलि उद्धारिलूँ मीर गजेन्ड किङ्कर ।।२४६।। मुजि से करिलूँ प्रहादेरे विमोचन । मुजि से किंग्लिँ गोपवृन्देरे रचण ॥२४७॥ मुजि से करिल्ँ पूर्व अमृत सन्थन । विञ्चया अपुर, रहा वेंल्ँ देवराण ।।२४८।। मुलि से निधलूँ मोर भक्त द्रोही कंग। मुलि से करिलूँ दुष्ट रावण निर्वेश । २५६॥ मुलि से बरिल् वाम-हाथे गोवर्धन । मुलि से करिल् कालि-नागेर दमन ॥२६०॥ मुक्ति करों सत्ययुगे तपस्या-प्रचार । त्रेता थुगे यज्ञ लागि करोँ अवनार ॥२६१॥ एइ सुनि अवतीर्ण हहया द्वापरे। पूजा धर्य बुमाहलूँ सकल लोकरे ॥२६२॥ कत मोर अवतार वेदेखों ना जाने । सम्प्रति आइलूँ मूजि कीर्तन कार्णे ॥२६३॥ कीर्न- आरम्भे प्रेम मक्तिर विलास । अतएव कलियुगे श्रीमार प्रकाश ॥२६४॥ सर्व वेदे पुराणे आश्रय मोर चाय । मक्तर आश्रम मित्र याकों सर्वदाय ।।२६४॥ भक्त वह आमार द्वितीय आर नाइ। मक्त मीर पिता माता बन्धु पुत्र भाइ॥२६६॥ यद्यपि स्वतन्त्र आमि स्वतन्त्र-विहार । तथाविह मक्तवश-स्वभाव आमार ॥२६७॥ तोमरा से जन्म-जन्म संहति आमार । तोमा 'सभा' लागि मोर सर्व अवतार ॥२६०॥

कमलों के रसास्वादक सङ्ग ( दास ) हैं ॥२४१-२४२॥ सब वेड मेरे ही यश तथा गुण समूह का वर्णन करते हैं और अनन्तकोटि ब्रह्माएडवासी मेरी ही सेवा करते हैं ॥२४३॥ मैं मक्तों को ब्रोडकर सवका कालस्वरूप हूँ, मेरे स्मरण करने से सब आपत्ति नष्ट होती हैं ॥ २४४ ॥ द्रोपदी की लज्जा से मैंने ही उद्घार किया लाख के घर से पाँचों प्रायख्वों की रचा करने बाला मैं ही हूँ ॥ २४४ ॥ वृकासुर को मारकर शङ्कर की रचा करने वालां में हूँ अपने दास गजेन्द्र का उद्धार करने वाला में ही हूँ ॥ २४६ ॥ मैंने ही प्रह्लाद की दुःखीं से छुड़ाया मैं ही गोपबुन्द की रचा करने वाला हूँ ॥ २४७ ॥ पूर्वकाल में मैंने ही अमृत मन्थन किया और असुरों को हटा कर देवताओं को धमृत देकर रक्षा की थी।। २४=॥ मैंने ही अपने भक्तों के द्वाही कंस का वध किया था मैंने ही दुष्ट रावण का नाश किया था ॥ २४६ ॥ मैंने ही बायें हाथ पर गोबद्धिन धारण क्रिया था. मैंने ही कालिय नाग का दमन किया था।। २६० ।। सत्ययुग में तपत्या का प्रचार में ही करता हूँ जेता युग में यज्ञ के निभिन्त अवतार लेता हूँ ॥ २६१ ॥ यही मैं ही द्वापर में अवतीर्क्ष होकर अनव लोकों को पूजा रूप धर्म का बोध कराता हूँ ॥ २६२ ॥ मेरे कितने अवतार हैं इसके बेद भी नहीं जावता. इस समय मैं कीर्तन प्रचार के कारण से आया हूँ ॥२६३॥ कीर्तन के आरम्भ होने से वेस भक्ति का विलास : श्रानन्द होता है इसी से कितयुग में मेरा प्रकाश हुआ है।।२६४।। वेद-पुराख सब मेरा आश्रय चाहते हैं भक्तों के आश्रम में मेरा निवास सर्वदा रहता है।। २६४।। भक्तों के विना मेरा और दूसरा कोई नहीं है भक्त ही मेरे पिता-बन्धु, पुत्र व भाई हैं।। २६६।। यदापि मैं स्वतन्त्र हूँ मैं स्वतन्त्र बिहारी हूँ तथापि भक्तों के वशीभूत रहते का मेरा स्वमाव है।। २६७॥ तुम सब मेरे जन्म-जन्म के सङ्गी हो। तुम ही। सबई

यह मत प्रसु तत्त्व कहे करुणाय शुनि सब भक्तगण कान्दे ऊर्द्ध रय । २७० रनः पुन सभे दग्र प्रणाम करिया उठेन पडेन काकु करेन कान्दिया १७१ कि आनन्द हइल से अद्भेतर घरे ये रस हडल पूर्वे न दिया नगरे १७४ पूर्वं मनोरथ हइलेन मक्तगण । यतेक पूर्वेर दुःख हइल खरडन ॥२७३॥ प्रभु से जानेन भक्त दुःख खग्रडाइते । हेन प्रभु दुःखी जीव ना भजे केमते ॥२७४॥ कहणासागर गौरचन्द्र महाशय । दोष नाहि देखे प्रसु गुण मात्र लय ॥२७४॥ चुलेके ऐश्वर्य सम्बरिया महाधीर । बाह्य प्रकाशिया प्रभु हइलेन स्थिर ॥२७६॥ समारे लड्या प्रभु गङ्गा स्नानं गेला । जाह्नवी ते बहुविध जल क्रीड़ा कैला ॥२७७॥ सभार सहित श्राइलेन करि स्नान । तुलसो रे प्रदक्षिण करि जल दान ॥२७=॥ विष्णु गृहं प्रदिश्चिण नमस्कार करि । सभा लइ भोजनं वसिला गौरहरि ।।२७६॥ मध्ये वसिलोन प्रभ्रु नित्यानन्द सङ्गे । चतुर्दिगे सर्व-गर्ण वसिलोन रङ्गे ॥२८०॥ सर्वाङ्गे चन्दन-प्रसु प्रफुल्ल-वदन । मोजन करेन चतुर्दिगे भक्तगण ।।२८१॥ बृन्दाबन-मध्ये येन गोपगण-सङ्गे । राम कृष्ण भोजन करेन सेइ रङ्गे ॥२८२॥ सेंइ सब कथा प्रभु सभारे कहिया । सोजन करेन प्रभु हासिया हासिया ॥२८३॥ कार शक्ति आछे इहा सब विधिवारे । ताहार क्रुपाय येइ बोलान याहारे ॥२८४॥

निमित्त मेरे सब अवतार हाते हैं।। २६८।। तुम सबको तिलमात्र छोड़कर मैं कहीं भी नहीं रहता हुँ तुम बह सब सत्य जानो ।। २६६ ।। इस प्रकार श्रीप्रमु गौरचन्द्र ने कृपा करके द्यापना तत्त्व वर्णन किया जिसे सनकर सब भक्तवृन्द कें चे स्वर से रोने लगे।। २७०।। बार-वार सब लोग दण्डवत प्रणाम करके उठते गिरते थे तथा रो-रो कर और विनती करते थे ॥२७१॥ जो प्रेमानन्द पहिले नहिया नगर में हुआ था आज उसी प्रेमानन्द की वर्षा श्रीयद्वेत के घर में हुई ॥ २७२ ॥ भक्तवृत्द के मनोर्थ पूर्ण हुए तथा विद्वेत संमस्त दुःख नष्ट हो गये।। २७३ ॥ प्रभु ही भक्तों का दुःख नष्ट कराना जानते हैं — ऐसे प्रभु को भी दुखी जीव नहीं भजते ॥ २७४ ॥ श्रीमान् गौरचन्द्र करुणा के समुद्र है तथा महान् हृदय वाले हैं ॥ २७४ ॥ इछ इस्स में महा घैर्य्यवान् प्रभू ने ऐश्वर्य छुपा लिया और वाह्य ज्ञान प्रकाश करके स्थिर हो गये ॥ २७६॥ सब भक्तों को लेकर गौरचन्द्र ने गङ्गा स्नान के लिये गमन किया और जान्हवी में बहुत प्रकार की जल-

नित्यानन्दजी के साथ बैठे थे तथा चारों और सब भक्तकृर्द प्रेम से बैठे थे।। २८०।। श्रीप्रमु के सर्वाङ्ग में चन्दन लग रहा था तथा भक्तों से चारों झोर से घिरे हुए बड़े प्रसन्त मुद्रा में भोजन कर रहे थे॥ २८१॥ जिस प्रकार बुन्दावन में गोपबुन्द के साथ श्रीरामकृष्ण भोजन करते थे उसी आनन्द से यहाँ भी कर रहे हे ॥ २८२ ॥ प्रभु यही सब बात सबसे कहते जाते थे तथा भोजन करते जाते थे ॥ २८३ ॥ यह किसकी शि है जो यह सब नर्यंत कर सके-जिस पर कृपा करें वही कह सकता है।। २८४॥ भोजन करके प्रभु हुटे हैं।

कीड़ा की ॥२७७॥ सब के साथ स्तान करके आये और तुलसी में जल देकर प्रदक्षिणा की ॥२७६॥ विष्णु-मन्दिर की परिक्रमा करके नमस्कार की तब सबको लेकर श्रीगौरहरि भोजन करने बैठे ।। २७६ ॥ गौरहरि भन्य भन्य रुद्ध सब हला शिशु मित । एड मत हप विष्णु भित्तर शकि ।।२८६ । य सुकृति जन शुन ए सब आक्यान । ताहारे मिल्ये गारचन्द्र भगरान् ।।२८७। । पून प्रसु-मङ्को भक्तगण-दरशन । पुनर्वार ऐश्वर्या आवेशे सङ्कोर्चन ।।२८८। सन्वे वैष्णवेर प्रभु मंहित भोजन । इहा ये शुनये तारे मिले प्रेम धन ।।२८८।। श्रीकृष्णचैनन्य नित्यानन्द चान्द जान । वृन्दाचनदास तस्तु पदसुगे गान ।।२८०।। इति श्रीचैनन्य भागवेर अन्त्य कार्ष्ड आचार्यगृहे पुनः सम्मेलनं नाम

प्रथमोऽध्यायः ॥१॥

## अय दितीयोऽध्यायः

जय जय गीरचन्द्र जय सर्व प्राण् । जय दृष्ट मण्डूर जय शिष्ट-श्राण ॥१॥ जय शेष रमा अज भदेर ईश्वर । जय क्रवामिश्व दीनवन्धु न्यासिवर ॥ २ ॥ सक्तगोष्ठी-सदित गौराङ्ग जय जय । कृषा कर प्रश्च पेन तोंहं मन रय ॥३॥ हेन मते श्रीगीरसुन्दर शान्ति पुरे । करिला अशेष रङ्ग अहे तेर वरे ॥ ४ ॥ बहुविध आपन रहस्य कथा-रङ्गे । सुले प्रस्च रात्रि गोडाइला मक्त-सङ्गे ॥४॥ पोहाइल निशा प्रस्च करि नित्य कृत्य । वित्तेत चतुदिंगे वेदि सब सत्य ॥६॥ प्रस्च बोले आनि चलिलाङ नीलावले । किछु दुःल ना माविह तोनरा-सकले ॥७॥ नीलावल चन्द्र देखि आनि पुनर्शर । आसिया हहत्र सङ्ग ठोमा सभाकार ॥=॥

थे कि मक्तगण पात्र में वचा हुआ महाप्रसाद ल्ट्कर का गये। २०४॥ शान्त शिष्ट बुद्धिन बृद्ध तम भी सब शिष्टु-बुद्धि से हो गये विष्णु-भक्ति की ऐसी ही शक्ति है। २०६॥ जो पुण्यवान यह सब कथाएं सुनेंगे उनकें। अंगीरचन्द्र भगवान अवश्य मिलेंगे॥ २०५॥ मक्तगण की श्रीप्रमु का दर्शन. एनकोर ऐश्वर्य आवेश से संकीर्तन और सब वैष्णावों का प्रमु के साथ में भाजन इन प्रसङ्गों का जो सुनेंगे तिनको प्रेम-धन अवश्य मिलेंगा॥ २०६० २०६॥ श्रीशृन्दावनदास ठाकुर (प्रन्यकार) श्रीकृष्णाचेतन्य एवं नित्यानन्द चन्द्र को जानकर अर्थान् हृदय में धारण करके बनके चरण युगलों की महिमा गान करते हैं॥ २६०॥

सब जीवों के प्राण गौरवन्द्र की जय हो २ दुष्टों की मयदाता व शिष्टों के रक्त की जय हो २ ।।१।। शेष-रमा-ब्रह्मा-शिव के ईश्वर की जय हो सन्यासियों में श्री छ कृपासिन्धु दीनवन्धु की जय हो २ ॥२॥ सक्त मयदाती के सहित शीगौराङ्गदेव की जय हो २ हे प्रभो ! ऐसी इपा वरें जिसमें तुम में मन ान्धर रहे ॥ ३ ॥ इस प्रकार श्रीगौरसुन्दर ने शान्तिपुर में श्रीश्रह ते के घर पर अनेक प्रकार से आमोद-प्रमोद हिये ॥ ३ ॥ श्रीगौरचन्द्र ने अपने अनेक प्रकार की रहस्य कथाओं के रङ्ग प्रसङ्ग में भक्त बुग्दों के साथ सुख से सभी रात्रि व्यतीत की ॥ ४ ॥ रात्रि व्यतीत होने पर प्रभु ने नित्य इत्य किया तथा सेवकगण उन्हें चारों श्रोर से घरकर बैठ गये ॥ ६ ॥ प्रभु ने कहा में नीलाचल (जगन्ताथपुरी) को जाता हूँ तुम सब मनमें कुछ दुःख न मानना ॥ ७ ॥ मैं नीलाचलचन्द्र (जगन्ताथ) के दर्शन करके तुम सबों के साथ शोध ही दुवारा

संभे शिया सुखे गृहे करह कीर्तन । जन्म जन्म तुमि सब आसार जीवन ।।६ ।

यक्तमण बोले प्रसु ये तीमार इच्छा । कार शक्ति ताहा करिवारे पारे मिछा ।।१०॥

तर्अपिह इइयाछे दुर्धेट समय । से राज्ये एस्वने केही पथ नाहि वय ।।११॥

दुइ राजाय हहयाछे अन्यन्त विवाद । महायुद्ध रथाने स्थाने परम प्रमाद ।।१२॥

यावत उत्पात किछु उपशय इय । तावत विश्राम कर यदि चिने लय ।।१३॥

प्रमु बोले ये से केने उत्पात ना हय । अवश्य चिलव आमि करिल निश्चय ।।१४॥

प्रमु बोले ये से केने उत्पात ना हय । अवश्य चिलव आमि करिल निश्चय ।।१४॥

वोइ हाथे सत्य कथा लागिना कहिते । के पारे तोमार पथ-निरोध करिते ।।१६॥

सर्व विचन-किंकरेर किङ्कर तोमार । तोमार करिते विचन शक्ति आछे कार ।।१७॥

पत्रने करिया आछ चिन्त नोलाचले । तखने चिलवा प्रमु महा कुत्हले ।।१०॥

शुनिजा अर्ड ते वाक्य प्रमु सुली हैला । परम सन्तोपे 'हरि' बिलि लागिला ।।१६॥

सेई विणे महाप्रमु मन सिंह-गति । चिल लेन शुम करि नोलाचल-प्रति ।।२०॥

शाह्या चिल्ला पाछे सब मक्तमण । केहो नाहि पारे सम्वरिवार क्रन्दन ।।२१॥

कथोदरे गिया प्रमु श्रीगीरसुन्दर । समा प्रवोधेन विल मधुर उत्तर ।।२२॥

चिन्ते केहो कोनो किछु ना भाविह व्यथा । तोमा समा आमि नाहि छाड़िव सर्वाथा ।।२३॥

कृष्ण नाम लह समे विस गिया घरे । आमिद आसिव दिन कथोक-सितरे ।।२४॥

श्रा मिलूँगा।। = ।। सब लोग अपने २ घर जाकर सुख से कोर्तन करना तुम सब ही नो भेरे जन्म २ के जीवन सङ्गी हो।। ६।। भक्तवृन्द बोले-- 'प्रमो ! जो तुन्हारी इच्छा दै उसको मिण्या करने की किसकी सामध्ये है।। १० ।। तथापि यह दुर्घट अनुपयुक्त समय है इस समय उस राज्य में कोई शर्म नहीं चलता है अर्थात् मार्ग वन्द है। ११ ॥ दोनों राजाओं में अत्यन्त विवाद हो रहा है, इस कारण जगह-जगह पर महायुद्ध व बढ़ा प्रमाद हो रहा है ॥ १२ ॥ यदि मनमें ठीक जान पड़े तो उत्पात कुछ शान्त होने तक यही विश्राम करिये ॥ ४३ ॥ प्रमु ने कहा "कैसा भी उत्पात क्यों न हो मैं तो अवश्य जाऊँगा यह निश्वय कर बिया" ।।१४।। प्रभु की चित्तवृत्ति की अद्वैत समक गये कि नोलाचल को अवश्य जाँयमे निवृत्त नहीं हींगे ॥ १४ ॥ वे हाथ जोड़कर सस्य कथा कहने लगे कि तुम्हारा मार्ग रोकने की किसकी सामर्थ्य है ॥ १६॥ सब विस्त तो आपके दासों के आज्ञाकारी दास हैं, आपके साथ विस्त करने की किसकी सामध्य है।।१७॥ निस समय नीजाचल जाने के चित्त में विचार कर लिया है प्रभो ! उसी समय बहे आतन्द से चलोगे ।। हिमा श्री खह तजी के चाक्य मुनकर प्रमु प्रसन्त हुए और परम सन्तोषपूर्वक "हरि हरि" कहने लगे ॥ १६ ॥ इसी चला मतवाले सिंह की गति से महाप्रभु यात्रा आरम्भ करके तीलाचल की ओर चल दिये॥ २०॥ सव भक्तगण पीछे दौदकर चले तथा कोई रांचे को रोक नहीं पाते थे--सब अधीर हो रहे थे ॥ २१॥ श्रीगीर-सुन्दर प्रभु ने कुछ दूर जाकर मधुर जचन कहकर सबको प्रबोधन कर सममाया ॥ २२॥ मनमें कोई किसी बकार का व्यथा मत मानना, देखी में हुम्हें कभी नहीं छोड़ूँ गांगा २३ ॥ जास्रो सब लोग घर में बैठकर कृष्ण नामलेना में भी कुन्न दिन के भीतर ही आ जाऊँगा ॥२४॥ ऐसा कहकर महाप्रमु ने एक-एक करके

ए विल महाप्रसु सर्व चैंब्लवेरे । प्रत्येके प्रत्येके धरि आलिज्ञन करे ॥२५॥ प्रभुर नयन जले सर्वे भक्त गरा । सिचित हड्या अङ्ग ऋरेन ऋन्द्रन ॥२६॥ एइ मत नाना रूपे समा' प्रवोधिया । चित्रिलेन प्रसु दिवसामि मुख हैवा ॥२७॥ कान्दिया कान्दिया प्रेमे सर्वे बता गरा । उठेन पहुँन पृथिवीते अनुस्या ।।२=।। येत गोषीमस कृष्ण मधुरा चलिले । ह्वेतंन महायोक महद्रेर जले ॥२६॥ ये रूपे रहिल ताँहा समार जीवन । सेंड् मन विरहे रहिला नक्तारण ॥३०॥ देवे से-इ प्रश्व, भक्तमणी से इ सब । उपसाकी से-इ से. से-इ से अनुभव !!३१॥ ये करेन मने कृष्ण इच्छाय से हय । विष वा अमृत मिक्लेओं किछुनय ॥३२॥ ये मते याहारे कृष्णचन्द्र राखे मारे। ताहा वह आर केही करित ना पारे ॥३३॥ हेन मते गौराङ्ग सुन्दर नीला चले । बाह सेन चलिया आपन कुतृहले ॥३४॥ नित्यानन्द, गदाघर, मुकुन्द, गोविन्द । संहति जगदानन्द् त्रार ब्रह्मानन्द् ॥३५॥ पथे अग्र परीचा करेन सभा' प्रति । "कि सम्बल आछे कह काहार संइति ॥३६॥ केवा कि दिया है कारे पर्थेर सम्बत्त । निष्कपटे मोर स्थाने कहत सकल" ॥३७॥ सभे वेलि ''प्रस विना तोमार त्राज्ञाय। कार द्रव्य लेते शक्ति त्राखेवा काहाय।।३८॥ शुनिया ठाक्कर बड़ सन्ताप हड्ला । शेषे सेड् लच्ये तन्त्र कहिते लागिला ॥ ३२ ॥ श्रम् बोले काह रो ये किछ ना लहला । इहाते आमार बड़ सन्तीप हहला ।। ४० ॥ मोक्तन्य घटण्ट थाके ये-दिन लिखन । अरग्येओ आसि विले अवश्य तखन ॥४१॥

सब वैष्णवों को व्यालिगन किया ।। रहा प्रभु के नेत्र जल से बड़ सिवित होकर सब सकतवृन्द क्रन्दन कर रहे थे ।। रहा इस प्रकार बनेक भाँति से सबका समकाकर प्रभु ने द्विण को मुख करके गमन किया।। रहा ।। तब भक्तगण प्रेम में रोते हुए क्ण-क्ण में पृथ्वी पर गिरते और उठकर पुतः गिर पहते थे ॥ रहा। जिस प्रकार गोपीवृन्द श्रीकृष्णवन्द्र के मथुरा जाने पर महा रोक समुद्र के जल में दूव गई थी॥ रहा। तथा जिस प्रकार का तव गोपियों का जीवन रहा वसी प्रकार के विरह में शक्तवृन्दों के प्राण रहे॥ रहा। देवा योग से वं ही प्रभु हैं तथा सब भक्त भी वे ही हैं और उपमा भी वहीं है तथा वही अनुभव भी हैं। रहा। जो कुछ शिक्षण विचार करते हैं उनको इच्छा वही होती है न विष खाने से कुछ होता है और न अमृत से ही। दिर ा कुन्यवन्द्र जिसको चाहे जैसे रक्तसें अथवा मारें उनके चितिरक और कोई कुछ नहीं कर सकता।। रहे।। इस भाँति गौराझमुन्दर अपनी इच्छा से तीलाचल चले खाये।। रहा। साथ में नित्यानन्द, गहाबर, मुजन्द, गोविन्द जगदानन्द व ब्रह्मानन्द थे।। रहा। प्रभु ने मार्ग में सबकी परीचा ली कि किती के पास क्या पूँ तो है सो कहो।। रहा। किती ने किसी से सार्ग व्यय लिया दिया ही तो निष्कर माय से मुक्से कह दो।। ३७।। सबने कहा "प्रभो तुम्हारी ब्राझा के बिना किसी से द्रव्य लेने की किसकी सामध्य है"।। रहा। सुनकर गीरचन्द्र बड़े सन्तुष्ठ हुए और तव वे उसी लक्ष्य का रखकर सिद्धान्त कहने लगे।। रहा। प्रभु ने कहा "ा किसी से किसी ने का छुछ नहीं लिया है इस असे बड़ा सन्तेष हुआ है"।। रहा। प्रभा तुम्हारी किसने सामध्य हुल की सिद्धा से किसी से किसी से किसी ने का छुछ नहीं लिया है इस असे बड़ा सन्तेष हुआ है"।। रहा।

रेप्रस्त यारे ये-दिने वा ना लिखे श्राहार । राजपुत्र हउ तभी उपवास तार ॥४२॥ र्धाकिलेओ खाइते ना पारे श्राह्मा-विने । श्रकस्मात् कन्दल करये कारो सने ॥४३॥ कीघ करि बोले 'म्रुञि ना खाइमूँ भात'। दिव्य करि रहे निज शिरे दिये हाथ ॥४४॥ श्रिथवा सकल द्रव्य हैल विद्यमान । श्राचिम्बते देहे ज्वर हैल अधिष्ठान ॥४५॥ ज्वर वेदनाय के।था थाकिल भन्नसा । अतएव ईश्वरेर इच्छा से कारसा ।।४६।। त्रिभवने कृष्ण दियाछेन श्रम्न छत्र । ईश्वरेर इच्छा थाके मिल्लिव सर्वत्र ॥४७॥ आपने ईश्वर सर्व जनेरे शिखाय । इहाते विश्वास यार सेंड् सुख पाय ।।४८।। ये-ते-मते केने कोटि प्रयत्न ना करे । ईश्वरेर इच्छा हइलेसे फल धरे ॥४६॥ हेन मते प्रभु तत्त्व कहिते कहिते । उत्तरिला श्राप्ति श्राटिसारा नगरेते ॥४०॥ सेंड ब्राटिसारा-ग्रामें महा भाग्यवान् । ब्राछेन पर्म साधु-श्रोत्र्यनन्त नाम ॥५१। रहिलेन आसि प्रभु ताँहार आलय । कि कहिन आर ताँर भाग्य-समुचय ॥५२॥ अनन्त परिष्डत अति परम उदीर । पाइया परमानन्द बाह्य नोहि आर ।। ५३ ।। बैक्करठेर पति आसि अतिथि हड्ला । सन्तोषे भिन्नार सज्ज करिते लागिला ॥५४॥ सर्व-गग्-सह प्रभु करिलेन भिचा । सन्यासीर भिचा धर्म कराइला शिचा ॥५५॥ सर्व रात्रि कृष्ण-कथा-कीरीन-प्रसङ्घे । श्राद्धिलेन अनन्त पण्डित गृहे रङ्गे ।।४६॥ शम दृष्टि अनन्त परिडत प्रति करि । प्रभाते चिलला प्रभु बिल 'हरि-हरि' ।।४७।।

जिस दिन प्रारच्य में भोजन करना जिखा है, वह वह वन में भी उसी समय आकर अवश्य मिलता है ॥ ४१ ॥ अभु ने जिस दिन जिसको आहार नहीं जिखा चाहे वह राजपुत्र ही क्यों न हो, तो भी उसको उप-वास ही करना पड़ेगा ॥ ४२ ॥ बिना आज्ञा के भच्य पदार्थ घर में रहते भी नहीं खा सकते हैं किसी से अकस्मात् कलह हो जावेगी ॥ ४३ ॥ यदि कोई क्षोध करके कहे कि आज मैं अन्त नहीं खाऊँगा इस प्रकार रापथ करके अपने मस्तक पर हाथ घरकर बैठ जाते ॥ ४४ ॥ अथवा सब द्रव्य (भच्य पदार्थ) विद्यमान होने पर यदि अकस्मात् देह में ज्वर का अविष्ठान हो जावे ॥ ४४ ॥ तो ज्वर की पीड़ा से भोजन को मन कहाँ करता है १ इसलिये ईश्वर की इच्छा ही (भोजन मिलने में) कारण है ॥ ४६ ॥ कृष्णचन्द्र ने तीनों भुवनों में अन्त का सहात्रत दे रक्षा है सो ईश्वर की इच्छा से सब जगह मिलेगा ॥ ४५ ॥ स्वयं ईश्वर ही (गौरचन्द्र) ने सब मनुष्यों को यह शिचा दी इस पर जिसका विश्वास होगा वह सुख पावेगा ॥ ४८ ॥ चाहे जिस प्रकार से भी कोई करोड़ों उपाय क्यों न करें—ईश्वर इच्छा से भी वह सफल होता है ॥ ४६ ॥ इस प्रकार प्रभु गौरचन्द्र तत्त्व कहते २ आटिसारा नामक नगर में आ पहुँचे ॥ ४० ॥ उस आटिसारा प्राम में एक महाभाग्यवान शीखनन्त नामक बड़े साधु रहते थे ॥ अभु आकर उनके घर पर ठहरे, अहो उनके भीग्य की महिमा का क्या कहना ! ॥ ४२ ॥ शीखनन्त पंडित अत्यन्त उदार थे उन्हें परम आनन्द हुआ तथा

वाह्य ज्ञान जाता रहा ।। ४३ ।। श्रीबैक्करठपित आकर अतिथि हुए हैं, यह जानकर सन्तोप पूर्वक रसोई की तैयारी करने लगे ।। ४४ ।। सब भक्तों के साथ प्रभु ने भिन्ना की और सन्यासियों को भिन्ना धर्म की शिन्ना ही ॥ ४४ ॥ अनन्त पंडित के घर में बड़े आनन्द से सब रात्रि कृष्ण कथा व कीर्तन के प्रसङ्घ में रहे ॥४६॥

देखि सर्व ताप हर श्रीचन्द्रवदन । हार विल मर्व लोके डाके अनुच्छ ।। 🖂।। योगेन्द्र-हृद्ये अति दुर्लम चरण । हेन प्रशु चित्रयाय देखे मर्व जन ॥ ४६ ॥ एइ मत प्रभु जाह्ववीर कुले-कुले । आइ लेन छत्र-भोग महा कुत्हले ॥ ६०॥ सेइ छत्र भोगे गङ्गा हइ शवप्रसी । वहिते आहेन सर्व लोके करि सुखी ॥ ६१ ॥ जलमय शिवलिङ्ग ब्राह्में सेंद्र स्थाने । 'ग्रम्बुलिङ्ग घाट' करि बोले सर्वे जने ॥ ६२ ॥ अम्युलिङ्ग शङ्कर हहला ये निमित्त । सेइ कथा कहि शुन हह एक चित्त ॥ ६३ ॥ पूर्वे भगीरथ करि गङ्गा आराधन । गङ्गा आनि लेन वंश-उद्धार कारण ॥ ६२ ॥ गङ्गा विरहे शिव विह्वल हइया । शिव आइलेन शेपे गङ्गा स्मङरिया ॥ ६४ ॥ गङ्गारे देखिया शिव सेइ छत्र भोगे । विद्वल हइला अति गङ्गा अनुरागे ॥ ६६ ॥ गङ्गा देखि मात्र शिव गङ्गाय पहिला । जलरूपे शिव जाह्वशंते मिसाइला ॥ ६७॥ जगन्माता जाह्ववीच्यो देखिया सङ्कर । पूजा करिलेन भक्ति करिया विस्तर ॥ ६८ ॥ शिव से जानेन गङ्गा भक्तिर महिमा। गङ्गा ऋो जानेन शिव भक्तिर ये सीमा ॥ ६६ ॥ गङ्गाजल-स्पर्शे शिव हैला-जलमय । गङ्गा श्रो पाइया शिव करिला विनय ॥ ७० ॥ जलरूपे शिव रहिलेन सेंह स्थाने । 'अम्बुलिङ्ग घाट' वलि घोषे सर्व जने ॥ ७१ ॥ गङ्गा-शिव-प्रभावे से छत्र भोग ग्राम । हइला परम थन्य महातीर्थ नाम ॥ ७२ ॥ तथि-मध्ये विशेष महिमा हैल आर । पाइया चैतन्यचन्द्र-चरण-विहार ॥ ७३ ॥

अतन्त पिछत की श्रोर शुभ दृष्टि करके प्रभु प्रभात होने पर हिर र कहते हुए चल दिये ॥४०॥ समस्त वाय तूर करने वाले श्रीचन्द्रमुख को देखकर सब लोग प्रतिक्रण हिर र जोर से चिल्ला रहे थे ॥ ४८॥ जन चरणों का दर्शन थोगेन्द्रों को भी दुर्लभ है उन्हीं प्रभु को चलते हुए सब मनुष्य देख रहे थे ॥ ४८॥ इस प्रकार गङ्गाजों के किनारे र चलकर छन्न भीग नामक स्थान में प्रभु झानन्द से आ पहुँचे ॥ ६०॥ उस छन्न भीग में गङ्गाजी शतधारा होकर बहती हुई सब लोगों को सुखी करती हैं ॥ ६२॥ उस म्यान में जलह्य में शिवलिङ्ग है सब लोग अम्बुलिङ्ग घाट कहकर बोलते हैं ॥ ६२॥ जिस कारण से शहुरजी जलमय तिङ्ग होकर प्रगट हुए वह कथा कहता हूँ यक चित्त होकर सुनो !॥ ६३॥ पहिले भगीरथजी अपने वंश दृद्धार के निमित्त गङ्गाजी की आराधना करके जब गंगाजी को लाये॥६४॥तब गंगा के वियह में शिवजी विद्वल होकर उन्हें स्मर्रिण करते हुए आये॥ ६४॥ उस छन्न मोग में शिवजी गंगा को देखकर उनके अनुराग से अति विद्वल हो गये और ॥ ६६॥ गंगा को देखकर ही शिवजी (गंगा में) कृद पड़े और जलहप होकर शिवजी गंगा में मिल गये॥ ६७॥ जगन्त माहा गंगा ने भी शंकर को देखकर विशेष भक्ति पूर्वक प्रेमानन्द से पूजा की ॥ ६८॥ शिवजी ही गंगा भक्ति की महिमा जानते हैं और गंगाजी मी शिव मित्त को सीमा को जानती है ॥ ६६॥ गंगाजल के स्पर्श से शिवजी जलस्य हुए थे तथा गंगाजी ने शिवजी को पाकर विनय करी ॥ ७०॥ इस स्थान में शिवजी जलस्य में रहते हैं तथा सर्व साधारण अन्दुलिंग घाट कहकर पुकारते हैं ॥ ७०॥ वस स्थान में शिवजी जलस्य में रहते हैं तथा सर्व साधारण अन्दुलिंग घाट कहकर पुकारते हैं ॥ ७०॥ वह छन्न मोग नाम का प्राम गंगा च शिव के प्रभाव से परम घन्य महातीर्थ स्थान हो गया ॥७२॥

छत्र भोग गेला प्रश्च अम्बुलिङ्ग घाटे । शतपुरवी गङ्गा प्रश्च देखिला निकट ॥७४॥ देखिया हड्ला प्रश्च आनन्दे विह्वत्त । 'हरि' विल हुङ्कार करेन कोलाहत्त । १७४॥ आछाड सायेन नित्यानन्द कोले करि । सर्व-गणे जय दिया गोले 'हरि हरि' ॥७६॥ आनन्द-अवेशे प्रभु सर्व-गण लैया । सेइ घाटे स्नान करिलेन सुर्खी हैया ॥७७॥ अनेक कीतके प्रभु करिलेन स्नाने । वेद व्यास ताहा सब लिखिव पुरासे 1.9=11 स्नान करि महात्रस उठिलेन कुले । येर वस्त्र परे सेर तिते प्रोम जले ॥७६॥ पृशिबीते बहे एक शतसुखी धार । प्रसुर नयने बहे शतसुखी श्रार ॥८०॥ अपूर्व देखिया समे हासे भक्तगण । हेन महाप्रसु गौरचन्द्रेर क्रन्दन ॥ ८१ ॥ सेइ ग्रामे अधिकारी रामचन्द्र-खान । यद्यपि विषयी तभू महा साग्यवान् ॥ ८२ ॥ अन्यथा प्रशुर सङ्गे तान देखा केने । दैवगति व्यासिया मिलिला सेंड् स्थाने ॥ =३ ॥ देखिया प्रभुर तेज भय हैल मने । दोला हैते सन्वरे नामिला सेइ चर्णे ॥ ८४ ॥ दग्डबत् हइया पिंड्ला भूमि तले ।प्रसुर नाहिक बाह्य प्रेमानन्द जले ॥ = ४ ॥ 'हा-हा जगन्नाथ' प्रश्व बोले घने घन । षृथिबीते पड़ि घन कर्ये क्रन्दन ।। 🗅 ६ ।। देखिया प्रश्चर त्राति रामचन्द्र खान । श्रन्तरे विदीर्ण हैल सज्जनेर प्राण ॥ ८७ ॥ कोन मते ए आर्तिर हय सम्बर्ण। कान्दे आर एइमत चिन्तं मने मन ॥ == ॥ त्रिअवने हेन आहे देखि से कन्दन । विदोश ना हय काष्ठ-पाषासेर मन ॥ ८८ ॥

हनमें चैतन्यचन्द्र के चरण-कमलों के विहार से और भी विशेष महिमा हो गई॥ ७३॥ छत्र भोग प्राम में प्रभु अम्बुलिंग घाट पर गये और निकट में प्रभु ने शतमुखी गंगा के दर्शन किये ॥७४॥ देखकर प्रभु झानन्द से विद्वत हो गये और हिर र कहकर हु कार सित को जाहल किये हैं॥ ७४॥ नित्यानन्द को जेट भरकर पछाड़ खाये तथा भक्तवन्द "जय जय" कर के हिर र बोलने लगे ॥७६॥ प्रभु गौरचन्द्र ने सब भक्तों के साथ झानन्द खावेश में मुख पूर्वक उसी घाट पर स्तान किया॥ ७०॥ प्रभु ने स्तान के समय झनेक कौतुक किये इन सबको वेदन्यासजी पुराण में लिखेंगे ॥७८॥किनारे पर आगये वह जो भी वस्त्र पहिनते ये वही झष्ठजल में भीज जाता था।।७६॥एक शतमुखी धारा तो प्रथ्वी पर बहती थी और दूसरो शतमुखी धारा प्रभु के नेत्रों से बह रही थी।:=०।।इस अपूर्व रीति को देखकर सब सक्तवन्द हँ सते थे, उन गौरचन्द्र महाप्रभु का रोना ऐसा था॥ दि ॥ इस गम का अधिकारो रामचन्द्र खान था यद्यपि वह विपयी था तथापि वहा भागवित्रात था॥ दि ॥ प्रभु के साथ उसका मिलन क्यों होता ? सो देवगित से इस स्थान में वह आकर मिला ॥ दि ॥ प्रभु का तेज देखकर उसके मनमें भय हो गया तथा-उसी ज्ञण पालकी से शीझ उतर पड़ा ॥ दशा भीर इस ॥ प्रभु को से नित्र निर्म पर गिर पड़ा, प्रभु के भी प्रमाख वहने लगे व बाहा ज्ञान नहीं रहा ॥ दशा । प्रभु का तु:ख देखकर सज्जन रामचन्द्र खान के प्राण् भीतर से विदीर्ण होने लगे ॥ दशा यह आर्ति किस प्रकार से सम्बर्ग (शान्त) होय ऐसे मन ही मनमें चिन्तन करके रोने लगे ॥ दशा ऐसा क्रन्त देखकर तीनों लोकों

वाना यत्ने दृढ्-सक्तियोग-चित्त हैया । प्रसुर रन्धन विष्न करिलेन विया ॥१०६॥ नाम मात्र ठाङ्कर से करेन भोजन । निजा वेदो अवकाश नाहि ताँर ज्या ॥१८७॥ भिचा करे प्रसु प्रियवर्ग-सन्तोपार्थ । निरवधि प्रसुर मोजन परमार्थ ॥१००॥ विशेषे चलिला ये श्रवधि जगन्नाथे। नाम से मोजन प्रसु करे सेह हैते ॥१०६॥ निरवधि जगन्नाथ प्रति आति करि । आइसेन सर्व पथ आपना पासरि ॥११०॥ कारे वित्त रात्रि दिन पथेर सञ्चार । किया जल किया स्थल पार वा श्रोपार ॥१११॥ किछुइ ना जाने प्रद्ध डूबि भक्तिरसे । वियवर्ग राखे निरवधि रहि पाशे ॥११२॥ ये व्यावेश महाप्रश्च करेने प्रकाश । ताहा के कहिते पारे विने वंदन्यास ।।११३!। ईश्वरेर चरित्र बुश्चिते शक्ति कार । करवन किरूपे कृष्य करेन विहार ॥११४॥ कारे वा करेन आति, कान्देन काहारे । ए मर्ने जातिते नित्यानन्द शक्ति धरे । ११४॥ निज-भक्ति-रसे डूबि वैकुराठेर राय । आपना ना जाने प्रश्च आपन-लीलाय ॥१८६॥ त्राप नेइ जगन्नाथे भावेन जापने । श्रापने करिया आति लग्रीयायेन जने ॥११७॥ र्याद कुपादृष्टि ना करेन जीव प्रति । तवे कार आछे ताने जानिते शकति ।:११८॥ नित्यानन्द-आदि सर्वे प्रियवर्ग लैया । भोजन करिते प्रश्च वसिलेन विषा ॥११६॥ किछु मात्र अन्न प्रभु परिष्रह करि । उठिलेन हुङ्कार करिया गौरहरि ॥१२०॥ आविष्ट हहला प्रसु करि आचमन । 'कत द्रे जगन्नःथ' बोले घने घन ॥१२१॥ का फल प्रत्यच पा गया।। १०४।। अनेक यत्न करके भक्ति-योग सें मन को हुड़ करके वह ब्राह्मए प्रसुं

निभित्त रन्धन करने गया ॥ १०६ ॥ उस योजन में से प्रभु ने नाम मात्र को मोजन किया कारण कि इसने भेमाबेश से एक ज्या को भी अवकाश नहीं था ॥१०७॥ प्रभु ने प्रियजनों के सन्तोप के लिये कुछ या लिया कारण कि सदा हो प्रशु का मोजन तो परमार्थ ही हैं ॥ १०८ ॥ विशेष कर जवसे जगननाथ के लिये चले ६व से तो प्रभु नाम मात्र को ही मोजन करते थे ॥ १०८ ॥ और अपने को भुलाकर निरन्तर श्रीजगननाथ के प्रनि अपनी दीनता दरसाते हुए पूरा मार्ग गमन किया॥११०॥रात दिन किसे कहते हैं चलायल मार्ग हैं, कैसे चले

जा रहे थे, क्या जल, क्या थल-क्या इस पार-क्या उस पार-भक्तिरस में डूब होने से प्रमुको कुछ भी पता नहीं था-प्रियमर्ग ही निरन्तर उनके पास रहकर देख-रेख करते थे ॥१११-११२॥ जो आवेश सहाप्रमुजी प्रकाश करते थे उसे वेदन्यास विना कीन कह सकता हैं १॥ ११३॥ ईश्वर के चरित्र को समझने की किस में सामध्ये हैं कारण कुलायन कुल किस कुल में विवास करें ॥ १९०० किसके प्रकार की किसके हैं किसके

में सामर्थ्य है कारण कृष्णचन्द्र कब किस रूप में विहार करें।। ११४।। किसके प्रति प्रीति करते हैं किसके विसे रोते हैं इस मर्म को सममने में श्रीनित्यानन्द ही समर्थ हैं।। ११४।। श्रीवैकुएठनाथ अपने श्रीक्तरस में इतकर अपनी लीला द्वारा अपने को ही नहीं पहिचानते थे।। ११६।। आप ही स्वयं जगन्नाथ हैं आपही

भावना करते हैं और स्वयं ही इया करके लोगों को बहुए भी कराते हैं ॥११७॥ यदि जीव के प्रति कृणहर्ष्टिन करें तो ऐसा कीन है जो उन्हें जानने की अपनी सामध्यें रक्ते ॥ ११८॥ नित्यानन्द आदि सब प्रिश्-वर्गों के साथ गौरप्रमु भोजन करने बैठे ॥ ११६॥ गौरहरि प्रमु बहुत थोड़ा अन्त ब्रह्ण करके हु कार करते हुए उठ खड़े हुए ॥ ४२० " आचमन करने के अनन्तर प्रमु को आवश हो गया और शार २ कहने द्वां कि

मुक्तन्द लागिला मात्र कीर्तन करित । आरम्निला देव्हटेर ईश्वर नाचिने ॥१२२॥ पुरयवन्त यत-यह छत्र सोगवासी । समे देखे वृत्य को वैकुर्ड विकासी ॥१२३॥ अथु, कस्प, हुङ्कार, पुलक, स्तरन, धर्म । कत हुन के जाने के विकारेर अर्म । १२४)। किया से अद्युत नवनेर प्रेष्ट-धार । सन्द्र माने ये-हेन गङ्गार अवतार ॥१२४॥ पाद दिया तृत्य करिते से हुट तत । यहां तेई बोक स्नान करिल रायन ॥१२३॥ इहारे में कहि प्रोमनय-अवतार । ए शक्ति चेंगम्यचन्त्र विते नाहि आर ॥१२०॥ एइ मो बेल यदि हतीय प्रदर । नियर हहतेन प्रश्च धीर्नाम्युन्दर ।।? २ =।। सकत लोहेर चिट 'देव दश प्रान' । समार विम्तार हेन मीन्य क्रपाय ॥१२६॥ हेनइ समये कई रामचन्त्रवान । नीद्धा आसि बाट प्रश्व ईल विद्यमान ॥१३०॥ संह चर्च 'हरि' वन्ति थीगोरसुन्दर । इठि लेन भिया प्रश्च नीकार उपर ११३२॥ श्चम दण्डा लोकेर विदाय दिया वरे । बलिलेन प्रसु जीलायन विव पुरे । १२२॥ प्रसुर ब्राह्माय श्रीमृकुन्द महाबाद । कीर्रीत करेन प्रस्त नीकाद विकय ॥१२२॥ अवुध नाइया बोले डइल संराप । क्भिडाङ आजि आर प्राप्त नाहि स्य ॥१३४॥ कुले डिठले से बाबे लह्या पलाय । जले पहिन्ने में नील हर्न्योग्ड साथ ॥१३४॥ निरन्तर ए पानीते डाकाइत किरें। पाइलेइ धन प्राचा हुई नारः करें।।१३६।। एतेके यावत उड़ियार देश पाइ। तादत नोरत हुकी सकल कांस्ट्रिक ॥१३७॥

"अगन्ताध कितनी दूर में हैं ?" । १२१ ।। तब मुझन्द एक इस कोर्टन करने लगे व वैक्षरह पति ने स्टब करना आरम्भ कर दिया ॥ १२२ ॥ अहा देकुर्काबलासी ( गौरमारे । लाज रहे हैं, ऐसा सभी पुरुषवान ह्यत्र-सोगवासियों ने देखा ॥ १२३। अशु-कत्प हुङ्कार-दुकर-स्तरथ-दर्म प्रस्वेद ) खादि दिकारी के समे को कीन जाने कि किनने हो रहे थे।। १२४॥ शहां श्रद्भुत नेत्रों से कैसी अपूर्व प्रेम की धारा यह रही थं। सानों भारों के महीने में राजा की उतर आई हों।। १२४॥ फेरी देवर मृत्य करने समय जो जब बूट रहा था उसी से सब कोगों का स्वान हो गया।। १२६।। इसी कारण में दी इन्हें बेन क: अवतार कहते हैं और यह शक्ति औदैतन्यचन्द्र के सिवाय और किसी ( अवतार ) में नहीं है ॥ १२७ ।। इस प्रकार तीन प्रहर रात बोतने पर श्रीगौरसुन्दर कुछ स्थिर हुए॥ १२ = ॥ परन्तु सव ( उपस्थितः) यतुःयों को सालस हुन्ना मातें चल्यात्र ही बीता है-अचितन्य हेव की कृषा से सवका तिस्तार हो गया ।। १२६ ॥ उसी समय २९ राम-चन्द्रखान ने कहा ''प्रभी ! घाट पर नीका आ गई है (उपस्थित है) । १६०।। तब धीगीरसुन्टर प्रमु 'हरि र' क्हते हुए डठकर नौका पर जा बैठे ॥ १६१ ॥ प्रमु से सुन्य द्रियात करके सब जोगी को निज र घर जाते को बिदा दी और स्वयं निज धाम नीहाधत की चल दियं और ११३०॥ श्रीनारसुलर आजा से श्रीमु-कुन्द महाराय श्रीकृष्ण की नौका विजय लीला (नौका खएड) गान करने लगे !! १३३ ॥ मृर्यं नाविकी (भल्लाहों) ने कहा-समभ गये आज और प्राया नहीं रहेंगे, ऐसा सन्देह हुआ कि ।।१३४।। किनारे पर जावें तो बाव तेकर भाग जावेगा और जल में कृदें तो कहीं बगर खा जावगा ॥ १३४ । इस पानी में हर समय डाफू फिरते हैं-यदि मिल कावें तो धन और प्राण दोनों का नाश कर देते ।। १३६ ॥ इनिते हें तब

सङ्कोच हहत समे नाइयार बाले। प्रश्च से भारोन निरवधि प्रोम जले ॥१३८॥ चएंके उठिला प्रस् करिया हुङ्कार । सभाकं घोलन 'केने भयकर कार ॥१३६॥ एइ ना सम्भुखं सुदर्शन चक्र फिरे। वैष्णव जनेर निरवधि (दश्न हरे।।१४०)। किन्छ चिन्ता नाहि, कर कृष्ण सङ्कीर्तन । तीरा किना देख हेर फिरे सुदर्शन' ॥१४१॥ द्युनिया प्रसुर वाक्य सर्व भक्तगण । स्थानन्दे लगिला समे करिते कीर्तान ॥१४२॥ व्यपदेशे महायस कहेन समारे । निरद्या सुदर्शन मक रजा करे ॥१४३॥ जे पापिष्ठ वैष्णवंर पच हिंसा करें। सुदर्शन-ग्राप्ति ते से पापी पूड़ि मरे ॥१४४॥ विष्णु चक्र सुदर्शन रचक थाकिते । कार शक्ति आछे मक्त जनेरे लंचिते ॥१८४॥ एइ मत श्रीगीरचन्द्रेर गोप्य कथा। तान कृपा जारे सेइ बुक्त ये सर्वथा ॥१४६॥ हेन मते महाप्रभु सङ्कीतीन रसे । प्रवेश हहला त्यासि आंउत्कल देशे ॥१४७॥ उत्तरिला गिया नौका श्रीप्रयाग घाटे । नौका हैते महाप्रश्च उठिलेन तटे ॥१४=॥ प्रवेश करिला गौरचन्द्र ओड़ देंशे। इहा ये शुनये से मासये प्रोम रसे ॥१४६॥ त्रानन्दे ठाकुर स्रोड्र देश हइ पार । सर्व-गर्य-सहित हइला नमस्कार ।।१ ४०॥ सेइ स्थाने आहे ताँर 'गङ्गाघाट' नाम । ताहिँ गौरचन्द्र प्रभु करिलेन स्नान ॥१५१॥ युधिष्ठिर-स्थापित महेश तथा श्राछे । स्नान करि ताँरे नमस्करि लेन पाछे ॥१४२॥ ओड़ देशे प्रवेश करिला गीरचन्ड़। गग्ग-सह हइलेन परम ज्ञातन्द ॥१५३॥

गुमाँइयो ! जब तक दिया देश में पहुँच जावें तब तक सब चुप्प हा रहो ॥ १२७॥ यल्लाहों के कहने हे सबको लंकोच हुआ, पर-तु प्रभुजो तो निरन्तर प्रेमजल में ही ह्य रहे थे ॥ १३८॥ च्योर तुर-त टठकर प्रभु हुझारने हुए सबसे बोले कि क्यों किसी का डर करते हो १॥ १३६॥ क्या यह नहीं है कि वैज्यावजनों के सम्मुख विद्नहरन करने को सुदरीन-चक्र निरन्तर घूनता रहता है १॥१४०॥ कुछ चिन्ता नहीं । कृष्ण नाम संकीर्तन करो ! तुम लोग क्या नहीं हे सते यह सुदरीन चक्र फिर रहा है ॥१४०॥ कुछ चिन्ता नहीं । कृष्ण नाम संकीर्तन करो ! तुम लोग क्या नहीं हे सते यह सुदरीन चक्र फिर रहा है ॥१४०॥ अन्तर मक्ता कुछ के वाक्य को सुनकर सब ही व्यानन्द से कीर्तन करने लगे ॥ १४२ ॥ व्यपदेश ( छल ) करके महाप्रमु सबसे कहने लगे कि सुदरीन चक्र तो निरन्तर मक्तों को रह्या करता रहता है ॥ १४३॥ जो पापी वैप्यावों की हिंसा करते हैं वे ( पापी ) सुदरीन चक्र की अनि में दर्भ होकर मरते हैं ॥ १४४॥ जोविष्या के सुदरीन चक्र के रहक रहते हुए किसकी सामर्थ्य है जो भक्तों का लंबन व हिंसा करे ? ॥ १४४॥ औगीरचन्द्र की ऐसी ही गुप्त कथाएं हैं जिन पर उनकी कृषा है वे ही ठीक सममते हैं ॥ १४६॥ इस प्रकार महाप्रमु संकीर्तन रस में प्रविष्ट हुए खीर श्री उक्तल देश में था पहुँचे ॥ १४०॥ नीका (मन्त्रेस्वर नदी के) श्रीप्रयाग घाट पर जाकर लगी और महाप्रमुत्र नी नोका से तट पर टवर गये ॥ १४८॥ औगीरचन्द्र यो उक्त देश में प्रवेश किया हस कथा को लो सुनेंग वे प्रेमरस में हुव जाँको ॥ १४८॥ बहीं पास में गङ्गा घाट नामक एक घाट है उस पर गौरचन्द्र ने सक्त के साम ममकार की ॥ १४०॥ वहीं पास में गङ्गा घाट नामक एक घाट है उस पर गौरचन्द्र ने सव मक्ता के साम नमकार की ॥ १४०॥ वहीं पास में गङ्गा घाट नामक एक घाट है सो स्नान करके टन्हें नमकार हिया। १४२॥ उरकत देश में प्रवेश करते ही शीगीरचन्द्र मक्तों सहित बड़े आनन्दि इद्व पार श्री स्वर नाम हिया। १४२॥ वहाँ पर युधिष्ट के स्थापित किये हुए महादेव हैं सो स्नान करके टन्हें नमकार हिया। १४२॥ उरकत देश में पर्त देश में प्रवेश करते ही शीगीरचन्द्र मक्तों सहित बड़े आनन्दिव हुए ॥१४३॥

एक देन स्थाने प्रसु युद्या सभारे । आपने चिलला प्रसु भिचा करिनारे ॥१५४॥ यार घरे गिया प्रसु उपसन्न हय । से विग्रह देखित काहार मोह नय ।।१५५।। श्रांचल पातेन प्रश्च श्रीमीर सुन्दर । समेइ तएड्स श्रानि देवेन सन्दर् ॥१५६॥ भक्ष इच्य उत्कृष्ट ये थाके यार वरें ! सभेइ सन्तोषे श्रानि देवेन प्रभुरे ॥१५७॥ 'जगतेर श्रक्षपूर्णी' ये लच्नीर नाम । से लच्नी मानेन याँर पाड पत्रो स्थान ॥१५=॥ हेन प्रमु आपने सकल घर घरे । त्यासिरूपे भिन्ना छले जीव घत्य करे ॥१५६॥ भिन्ना करि त्रभ्र हरू हर्राषत-मन । आइलेन यथा वसि आछे भक्तगण ॥१६०॥ भच्य द्रव्य देखि सभे लागिला हासिते । सभेइ वीलेन "प्रसु पारिवा पृथिते" ॥१६१॥ सन्तोपे जगदानन्द करिला रन्थन । समार संहति प्रश्च करिला माजन ॥१६२॥ सर्व रात्रि सेइ ग्रामे करि सङ्कीर्तन । उपः काले महाप्रभु करिना गमन ॥१६३॥ कथी-रूरे गेले मात्र दानी दुराचार । राखिलेल. दान चाहे, ना देय याइवार ॥१६४॥ देखिया प्रभुर तेज पाइल विस्मय । जिज्ञामिल "तोमार कर्नेक लोक हद" ॥१६४॥ प्रभु कहे जगते आधार केही नय । आभिह काहारी नाहि-कहिन निश्चय ॥१६६॥ एक ग्रामि, दुइ नाहि सर्वथा ग्रामार । कहिते नयने वहे श्रविस्त धार ॥१६७॥ दानी बोले 'गोसाञि करह शुभ तुमि । ए-समार दान पाइले छाड़ि दिव श्रामि' ॥१६८॥ शुभ करिलेन प्रश्च 'गोविन्द' विलया । कथो दूरे यमा छाड़ि वसिलेन गिया ॥१६८॥ समा परिहरि प्रमु करिला गयन । इरिप-विषाद हड्लेन मक्तमण ॥१७०॥

गौरअमु एक देव मन्दिर में सबको रखकर स्वयं मिस्ना करने के लिये गये।। १४४॥ अमु जिसके घर जाकर उपिथत होते थे वहाँ आपके उस श्रीविश्रह को देखकर किसी को सोह नहीं होता था १।१४४॥श्रीगोरसुन्दर प्रमु अब्बल (वस्त्र) फैलाते और सब लोग शीब ही चावल लाकर हाल देते थे।। १४६॥ जिसके घर में जो भी उत्कृष्ट भच्य द्रव्य थी सब ही ने प्रसन्त होकर लाकर प्रमु को दी ॥१४७॥ जिस लच्मी का नाम "जगन् की व्यन्तपूर्णा" है वह लक्ष्मी जिनके चरण-कमलों में स्थान माँगती है, ऐसे प्रमु सबके घर २ में सन्यासी रूप से मिस्ना के बहाने जीवों को धन्य कर रहे थे॥ १४८०॥ मिस्ना करके प्रमु प्रसन्त पन से जहाँ भक्तवन्द बैठे थे वहाँ आये॥ १६०॥ भच्य द्रव्य देखकर सब हँसने लेंगे और सब ही बोले "प्रमु पोषण करने में" समर्थ हैं॥ १६१॥ प्रसन्त होकर सन्तुष्ट मन से जगदानन्द ने रसोई करी तब सबके साथ प्रमु ने मोजन किया॥ १६२॥ सब रात्रि उस प्राम में संकीर्तन करके प्रातः (उपकाल) में महावसु ने गमन किया॥ १६२॥ सक वोद द्रर जाने पर दुराचारीहानियों ने रोक लिये और जाने नहीं हेते हैं तथा दान चाहते हैं॥१६४॥ प्रमु का तेज देखकर विस्मित हुए और जिज्ञासा की कि तुन्हारे साथ कितने लोग हैं। १९६॥ प्रमु ने कहा जगत में सेरा कोई नहीं है और मैं भी किसी का नहीं हूँ यह तिश्चय कहता हूँ॥१६६॥में एक ही हूं सवा से मेरा दूसरा नहीं हैं। इस प्रकार कहते २ नेत्रों से अद्धर धारा वहने लगी। १६०॥हाती ने कहा प्रमु! तुम शुभ गमन करो और इन सबको तो मैं दान मिलने पर छोडूँगा॥ १६०॥ "गोविन्द" कहकर प्रमु ने गमन किया और सवको छोड़कर कुछ दूर पर जा विराज ॥ १६६॥ सबको छोड़कर प्रमु ने गमन किया

देखिया प्रमुर अति निरपेन् खेला । ऋन्योन्ये सर्वगणे हासिते लागिला ॥१७१॥ पाछे प्रसु सभा छाड़ि करेन गमन । एतेके विषाद आसि अस्लिक मन ॥१७२॥ प्रयोधिया नित्यानन्द बोले चिन्ता नाजि । स्रोमा सभा छाड़ि ना याइवेन गोसाजि ॥१७३॥ दानी बोले तोमरात सन्यासीर नह। एतेके श्रामार ये उचित दान देह ॥१७४॥ कथो-दूरे ग्रम् सर्व पार्षद छाड़िया । हेट माथा करि मात्र कान्देन वसिया ॥१७४॥ काष्ठ-पाषामादि द्रवे शुनिवा क्रन्दन । ऋद्भुत देखिया दानी गर्म मने मन ॥१७६॥ दानी बोले ए पुरुष नर कभू नय । मनुष्येर नयने कि एत जल हय ।।१७७॥ समारे जिज्ञासे दानी प्रगति करिया । के तोमरा, कार लोक, कहत माज्ञिया ॥१७८॥ सभे बलिलेन ग्रह ठाकुर सभार्। 'श्रीकृष्णचैतन्य' नाम शुनिवाछ याँर ॥१७६॥ समेइ उँहार भृत्य ग्रामरा-सकल । कहिते सभार ग्रांखि वाहि पड़े जल ॥१८०॥ देखिया समार प्रेम मुग्ध हैल दानी । दानीर नयन दुइ वहि पड़े पानी ।।१८१॥ आधे व्यथे दानी शिया प्रभुर चरणे । दराइवत् हर्इ बोले विनय वचने ॥१८२॥ कोटि-कोटि जन्मे यत, आछिल मझल । तोमा देखि आजि पूर्ण हड्ल सकल ॥१८३॥ त्रपराघ तुमा कर करुणासागर । चल नीलाचल गिया देखह स<del>र</del>वर ॥१८४:। दानी प्रति करि प्रभु शुभ दृष्टिपात । 'हरि' वलि चलिलेन सर्व जीव नाथ ।।१८४।। सभार करिव गौरसुन्दर उद्घार । विना पापी वैष्णव निन्दक दुराचार ॥१८६॥

इससे भक्तवृन्द हुई व विषाद से भर गये ॥ १७० ॥ प्रभु के अति निरपेन्न-खेल ( लीला ) को देखकर परस्पर सब भक्तवृत्द हँसने लगे।। १७१।। हाय कही पीछे से प्रभु सबको छोड़कर चलेन जाय इसी विपाद ने सबके मन पकड़ लिये।। १७२॥ सबकी समकाकर नित्यानन्द्जी ने कहा "चिन्ता मत करो हम सबको छोड़कर गोसाईं गौरचन्द्र नहीं काँयगे॥ १७३॥ दानी ने कहा तुम लोग तो सन्यासी के कोई नहीं हो इस-तिये जो भेरा उचित दान है देखों।। १७४।। प्रभु कुछ दूर पर सब पार्षदों को छोड़ कर नीचा मंस्तक करके बैठ कर केंबल रोने लगे ॥ १७४ ॥ रोना सुनकर काछ व पाषाण आदि भी पिघल जाते थे, इस प्रकार अद्भत रोना देखकर दानी मन ही मन सोचने लगा ।। १७६ ।। दानी ने कहा यह पुरुष कभी मनुष्य नहीं हो सकता भला भनुष्य के नेत्रों से क्या इतना जल हो सकता है।। १७७ ।। दानी ने प्रणति (प्रणाम) करके सबसे पूछा कि तुम कीन हो और किसके लोग व साथी हो, समकाकर तो कहो ?।। १७५॥ सबने कहा "जिनका 'श्रीकृष्णचैतन्य' नाम सुना होगा वे यही हम सबके ठाकुर (प्रमु ) हैं और ॥ १७६॥ इम सब उन्हीं के दास हैं तथा वे इमारे सर्वस्व हैं ऐसा कहते र सबके नेत्रों से जल गिरने लगा !! १८० !! सबके प्रेम को देखकर दानी मुग्ध हो गया तथा उसके दोनों नेत्री से जल की धारा बहने लगी॥ १८१॥ श्रीर गिरते-पड़ते प्रमु के चरणों में दण्डचत् होकर दानी ने चिनय पूर्वक कहा ।। १८२ ।। करोड़ों जनमों के जितने ( शुभ कर्म ) मङ्गल रहे आज तुम्हारे दर्शन करके सब पूर्ण हुए ॥ १८३ ॥ हे करुणासागर ! अपराध न्मा करो. आइये शीघ ही नीलाचलचन्द्र के दर्शन कीजिये।। १८४॥ प्रभु ने दानी के प्रति शुभ दृष्टिपात की और सब जीवों के स्वामी हार २ कहकर चल दिये !! १८४ !! दुराचारी, वैद्याद-निन्दक पापियों की श्रमुर द्रतिल चेतन्येर गुगा नाम अत्यन्त दुष्कृति पापी मे इ नाहि मान । १८७.। देन मते नीलाचले वेंकुएठेर नाथ । श्राइमेन सभारे करिया दृष्टिपात ॥१==॥ निज प्रेमानन्दे प्रसु पथ नाहि जाने । श्रहर्निश सुविह्नल प्रेमरस-पाने ॥१८६॥ एइ मते महाप्रस चिल्या आसित । कथो-दिन उत्तरिला सुवर्ण रेखाते । १६०॥ सुवर्ण रेखार जल परम-निर्मल । स्नान करिलंन प्रसु वैष्णव-सकल ॥१६१॥ स्नान करि स्वर्ण रेखा-नदी धन्य करि । चलिलेन श्रीगीरसुन्दर सरहरि ॥१६२॥ रहिला अनेक पाले नित्यानन्द बन्द्र । संहति ताँहार सबे श्रीजगदानन्द् ।।१६३।। कथो-दूरे गौरचन्द्र वसिलेन गिया। नित्यानन्द स्वरूपेर अपेदा करिया ॥१६४॥ चैतन्य-श्रावेशे मत्त नित्यानन्द-राय । विह्वलेर प्राय व्यवसाय सर्वथाय ॥१६५॥ कलनो हुङ्कार करे, कलनो रोदन । जुले महा अष्ट्रहाम, चुले वा गर्जन ॥१६६॥ चर्गो वा नदीर माफे एड्रेन सांतार । चर्गा सर्व-श्रङ्गे धला माखेन श्रपार ॥१६७॥ क्षणे वा ये आछाड़ खायेन प्रोमरसे । चूर्ण हय अङ्ग हेर्ने सर्व लोक वासे ॥१६८॥ श्रापना आपनि नृत्य करे कीन इसे । टलमल करये पृथिनी सेंह इसे ।।१६६।। ए सकल कथा ताने किछ चित्र नय । अवतीर्ग आपने अनन्त महाशय ॥२००॥ नित्यानन्द कृपाय ए सब शक्ति हय । निरवधि गौरचन्द्र याहार हृदय ॥२०१॥ नित्यानन्द स्वरूपे थुइया एक-स्थान । चलिलेन जगदानन्द भिना अन्वेपसे ॥२०२॥

छोड़कर श्रीगौरसुन्दर श्रीर सबका उद्धार करेंगे॥ १८६॥ चैतन्य के गुगा व नाम के प्रभाव से असुर भी द्रवीभूत होते थे, केवल जो अत्यन्त दुष्कृति पापी थे वे ही नहीं माने ॥ १८७ ॥ इस प्रकार ओवेकुएठनाथ सबके ऊपर शुभ हिल्लात करते हुए नीलाचल आ गये॥ १८८॥ अपने प्रेमानन्द में प्रभु की मार्ग भी नहीं जान पहला क्यों कि प्रेमरस पान में दिन राति विशेष विह्वल रहते थे॥ १८६॥ इस प्रकार श्रीमहाप्रभु चंतकर कुछ दिन में सुवर्ण रेखा नदी के तट पर उतरे ॥ १६० ॥ सुवर्ण रेखा के परम निमंत जल में श्रीपसु व सब वैष्णवों ने स्नान किया ॥ १६१ ॥ स्नान से स्वर्ण रेखा नदी को धन्य करके नरों में अंछ श्रीगौरसुन्दर चल दियेगा १६२ ॥ श्रीतित्यानन्दचन्द्र तो बहुत पीछे थे, उनके साथ केवल श्रीजगदानन्दजी रह गरे ॥ १६३ ॥ कुछ दूर जाकर श्रीगौरचन्द्र बैठ गये और श्रीनित्यानन्द स्वरूप भी बाट देखने लगे ॥ १६४ ॥ श्रीनित्यानन्दराय तो भीचैतन्य के प्रेमावेश में मत्त हो रहे थे और विलक्कत विद्वलों के जैसा उनका आचरण हो रहा था ॥ १६४ ॥ कभी हुं कार करते थे तो कभी रोदन करते और चल में जोर से हँसते ता कभी गर्जन करते थे ॥ १६६॥ च्या में ही नदी में तैरने लगते तो दूसरे ही च्या में सब ऋङ्ग में अपार धूलि मल तेते ॥ १६७ ॥ क्या में ही जो प्रेसरस में नछ। इसाते तो सब लोग ऐसा समम्तते कि अङ्ग चूर रेही गया ॥१६८॥ कभी किसी च्या में आप ही आप नृत्य करते तो उस समय प्रथ्वी हगमगाने लगती ॥१६६॥ य सब बातें उनके लिथे कुछ विचित्र नहीं हैं क्योंकि स्वयं अनन्त महाराय ही आप अवतीर्गा हुए हैं ॥२००॥ यह सब सामध्ये श्रीनित्यानन्द की कृपा से होती है क्योंकि श्रीगौरचन्द्र उनके हृदय में निरन्तर स्थित रहते है।। २०१॥ श्रीतित्यानन्दस्वह्म को एक स्थान में ठहराकर जगदानन्दजी भिन्ना लेने गये।। २०२॥ गीर-

ठाक्करेर दर्गड श्रीजगदानन्द वहे । दर्गड शुइ नित्यानन्द-स्वरूपेरं कहे ॥२०३॥ 'ठाकुरेर दग्रहे मन दिह सावधाने । भिन्ना करि आमिह आसिव एह न्याँ'।।२०४।। श्राधे व्यथे नित्यानन्द दश्ड धिर करे। बिसलेन सेइ स्थाने विह्वल-अन्तरे ॥२०४॥ दग्र हार्थे करि हासे नित्यानन्द-गय । दग्रहेर संहित कथा कहेन लीलाय ॥२०६॥ अये दराड आमि यारे बहिये हृद्ये । से तोमारे बहिवेक ए-त युक्त नहे ॥२०७॥ एत विल बलराम परम प्रचयह । फेलि लेन दयह भाक्ति करि तिन खगड ।।२०८।। ईश्वरेर इच्छा, मात्र ईश्वर से जाने । केने भाङ्गिलेन दग्रह, जानिव केमने ॥२०६॥ नित्यानन्द् ज्ञाता गौरचन्द्रेर अन्तर । नित्यानन्देरे छी जाने श्रीगौरसुन्दर ।।२१०॥ आगे येन दुइ भाइ श्रीराम लच्मगा । दोंहार अन्तर दोंहे जाने अनुकृषा ॥२११॥ एक वस्तु दुइ भाग भक्ति बुमाइते । गीरचन्द्र जानि सबै नित्यानन्द हैते ॥२१२॥ बलराम विने अन्य चैतन्येर दराह । माङ्गिवारे पारे हेन के आछे प्रचराह ॥२१३॥ सकल बुकाय छले श्रीगीरसुन्दरे। ये जानये मर्घ, सेइ जन सुखे तरे ॥२१४॥ दग्रह माङ्गि नित्यानन्द आछेन वसिया । क्योंके जगदानन्द मिलिला आसिया ॥२१४॥ भग्न दर्श्ड देखि महा हइला विस्मित । अन्तरे जगदानन्द हइला चिन्तित ॥२१६॥ वार्ता जिज्ञासेन 'दसड माज्ञिलेक के' । नित्यानन्द वोलं दसड घरिलेक ये ॥२१७॥ आपनार दराड प्रस माङ्गिला आपने । ताँर दराड माङ्गिते कि पारे अन्य जने ॥२१८॥

चन्द्र के दण्ड को श्रीजगदानन्दजी बहुन करते थे सीई दण्ड को रखकर नित्यानन्दस्यरूप से कहने लगे ॥२०३॥'गौरचन्द्र के दण्ड को मन देकर सावधानी से रखना,क्योंकि मैं भिन्ना करके कुछ देर में आडाँगा' ॥ २०४॥ जैसे-तैसे नित्यानन्द दण्ड हाथ में लेकर विद्वल मन से इसी स्थान में बैठ गरें ॥ २०५॥ नित्या-नन्दराय दगढ को हाथ में लेकर हँसे और इससे हँसी में कहने लगे।। २०६॥ अरे दगड ! जिससे मैं अपने हृद्य वहन ( भारण ) करता हूँ वह तुक्ते वहन करें ( लिये-लिये फिरें ) यह उचित नहीं है।।२०७॥ इस प्रकार कहकर परम प्रचयन बलराम (नित्यानन्द) ने दयन की वीड़कर तीन दुकड़े करके फेंक दिया॥ २०५॥ ईश्वर की इच्छा केवल ईश्वर ही जाने कि दगड क्यों तोड़ दिया, अन्य पुरुष कैसे जातेंगे ?।। २०६॥ श्री-गौरचन्द्र के मन को बात नित्यानन्दजी जानते हैं और नित्यानन्द के अन्तर की श्रीगौरसुन्दर जानते हैं ॥ २१०॥ पूर्व में जिस प्रकार श्रीराम व लद्मण दोनों भाई दोनों की अन्तरङ्ग बार्ते दोनों ही प्रत्येक चण में जानते थे।। २११।। भक्ति का ज्ञान कराने के लिये ही एक वस्तु हो भाग में है सो श्रीनित्यानन्दंजी के द्वारा ही लोग गौरचन्द्र की अली प्रकार जान सकते हैं॥२१२॥ अला ऐसा कीन बलवान है, जा श्रीबलराम के ऋतिरिक्त श्रीचैतन्य के द्रस्ट को तोड़ सके।। २१३।। श्रीगौरपुन्दर सबको छल से समस्ताते हैं, जो मर्म जान लेंगे वे ही मनुष्य सुख से तरेंगे॥२१४॥इंड को तोड़कर श्रीतित्यानन्द वहाँ आकर बैठ गये तब कुछ चाण पीछे जगदानन्द आकर उनसे मिले ॥२१४॥ जगदानन्द दगड दूटा हुआ देखकर बड़े विस्मित हुए तथा मनमें बड़े चिन्तित हुए। २१६॥ पूँछने लगे कि दण्ड किसने तोड़ा ? श्रीनित्यानन्द बोले 'जो दण्ड रक्खें थें'।।२१७॥ अपने दर्ग्ड को प्रमु ने स्वयं तोड़ दिया क्या कोई अन्य जन उनके दर्ग्ड को तीड़ सकता है ? ॥ २१८ ॥

शुनि विप्र आर ना करिला प्रत्युत्तर ! साङ्गा दग्रङ् लड् साप्त चिलला सत्वर ॥२१६॥ वसिया आछेन यथा श्रीगीर सुन्दर । भाङ्गा दग्रइ फेलि दिल प्रसुर गोचर ॥२२०॥ प्रभ्र शोले "कह दंड साङ्गिले केमेने । पथे ना कि कन्दल करिला कारो मने" !!२२१॥ कहिला जगदानन्द परिदत सकल । "भाकिलेन दंद नित्यानन्द सविहल" ।:२२२॥ नित्यानन्द प्रति यस जिज्ञासे आपनि । "कि लागि माहिला दंड कह देखिशनि" ॥२२३॥ नित्यानन्द बोले "माङ्मिपाछि बांध-खान"। नापार' चमिते. कः ये धास्ति प्रमाख ।२२४। प्रञ्ज बाले ''याहे सब-देव-र्यायण्ठान । से तोमार मते कि हड्ल बांग खान ।।२२४।। के वृक्तिते पारे गीरसुन्दरेर लीला । मने करे एक असे पाते श्रार खेला । २२६।। एतेके ये बोले बुक्ति कृष्णेर हृ स्य । से-इसे अवध इहा जानिह निश्चय ॥२२७॥ मारिवेन हेन यारे आछये अन्तरे । ताहारे श्रो देखि येन महा प्रांति करे ॥२२८॥ प्राण-सम श्राधिक वा ये सकल जन । ताहारे श्रो देखि येन निर्पेच-मन ॥२२६॥ एइमत अचिन्त्य अगस्य लीला सात्र । तान अनुग्रहे वुस्रे तान छपा पात्र ॥२३०॥ दग्रह भाक्तिलेन आपनेइ इच्छा करि । शेषे क्रोध व्यक्तिते लागिला गीरहरि ॥२३१.। प्रसु वोले सबे दगड मात्र छिल सङ्ग । वाही आजि कृष्णेर इच्छाते हैल सङ्ग ॥२३२॥ एतके आमार सङ्घे कारी सङ्ग नाइ। तोमरा वा आगे चल आमि वा आगवाइ।।२३३।। द्विरुक्ति करिते आज्ञा शक्ति आछे कार । समेंइ हइला शुनि चिन्तित अपार ।।२३४।।

ऐसा सुनकर विश्र (जगहानम्द) ने कुछ प्रत्युक्तर नहीं किया दूटे ही दंड की लेकर शीश्र ही चल दिये ॥२(६॥ जहाँ अ गौरसुन्दर दिराजमान थे वहाँ प्रभु के लामने लायकर हटा हुआ दण्ड फेंक दिया।। ६२०।। प्रभु ने कहा कहिये इएड कैसे तोड़ दिया क्या मार्ग में किसी के साथ कतह किये थे ॥ २२१॥ जगदान-एजी सव कह सुनाया कि अति विद्वल नित्यानम्दजी ने दण्ड तोड़ डाला ॥ २२२ ॥ श्रीप्रभु गौरचम्द्र ने नित्यानन्दजी के पूजा कि आपने किसलिये इंग्ड तोड़ दिया देखें कहा ता सुने ॥ २२३ ॥ श्रीनित्यानन्दनी ने कहा "प्रभी मेंने तो बाँस मात्र तोड़ा है चिद जमा न कर सकते हैं तो जो चाहो दण्ड दो" ॥ २२४॥ श्रीगारचन्द्र ने रहा 'जो सब देवों का अधिष्ठान है वह तुम्हारे मनमें क्या बाँस मान्न ही है' ॥ २२४ ॥ श्रीगीसन्दर की जीला को कीन समक्त सकेंगे जो सनसे एक प्रकार का खेल करते हैं, और मुख से अन्य खेल प्रकाशित करते हैं।। २२६ ।। इसलिये जो ऐसा कहते हैं कि हम कृष्ण के हृदय को सममति हैं वे ही मुर्ख हैं इसको निश्चय जाने।। १२७।। जिसे हृद्य में सारने का भी विचार करें उसकी भी देखकर प्रमु बहुत प्रीति करते हैं।। २२ =।। को अक्तजन उन्हें शाणों से भी प्रिय हैं उनको भी देखकर (उत्तर से) निरपेन मन से व्यवहार करते हैं ॥ २२६ ॥ इस प्रकार प्रमु को समी लीला अचित्य व श्रमम्य हैं उनके (प्रमु के) अनुप्रह से उनके कृपापात्र ही सममते हैं।। २३०।। आपने ही तो दयड तोइने की इच्छा की और अन्त में आप ही गौरहरि कांध-भी दिखाने तो।। २३१।। प्रभु ने कहा "केवल दण्ड मात्र दी मेरे संग में था सो आज कृष्ण की इच्छा से वह भी भंग हो गया" ॥ २३२ ॥ इसिलये अब किसी से मेरा सक्न नहीं होगा या तो तुम आगे चलो अथवा में आगे जाऊँ ॥ २३३ ॥ आज्ञा होने पर दुवारा बोतने की किसकी सामर्थ्य है सुनकर सब ही बड़े चिन्तित

सकुन्द बोलेन तहे तुषि चल आगे । आमरा-सभार कि छु कृत्य आछे-पाछे ।;२३४।। 'माल' विल चलिलेन श्रीगौरमुन्दर । मत्त-सिंह-प्राय गति लचिते दुष्कर ॥२३६॥ मुहुर्ते के गेला प्रञ्ज जलेश्वर-प्रामे । बरावर गेला जलेश्वर-देव-स्थाने ॥२३७॥ जलेरवर पृजिते आह्येन विप्रवर्णे । वन्ध-पुष्प-वृष-दीप-मान्यादि आसने ॥२३८॥ वह्रविध वाद्य उठियाछे कोलाहल । चतुर्दिगे मृत्य गीत परम यह्नल ॥२३६॥ देखि प्रस् क्रोध पासि लेन सन्तीपे । सेंड वाद्ये प्रस् मिशाइला प्रीमरसे ॥२५०॥ निज प्रिय शङ्करेर विसव देखिया । जून्य करे गौरचन्द्र परामन्द हैया ॥२४१॥ शिवेर गौरव बुमायेन गौरचन्द्र । एसेके शंकर त्रिय सर्व भक्त इन्द्र ।।२४२॥ ना माने चैतन्य पथ बोलाय 'दैष्णव' । शिवेरे छमान्य करे व्यर्थ तार सब ॥२४३॥ करिते आछेन नृत्य जगत जीवन । पर्वन निदरे हेन हुङ्कार गर्जीन ॥२४४॥ देखि शिनदास सब हहला विस्थित । समेह बोलेन शिव हहला विदित ॥२४५॥ आनन्दे अधिक सभे करे गीत वाद्य । प्रभुओ नाचैन तिलाईंको नाहि वाद्य ॥२४६॥ कथोवर्षे भक्तमण् आसिया मिलिला । आगियाइ मुकुनदादि माइते लागिला । २४७:।। प्रियगण देखि प्रसु अधिक आनन्दे । नाचिते लागिला, चेढि गाय अक्तबून्दे ॥<sup>२</sup>४८॥ से विकार कहिते वा शक्ति आछे कार । नयने वहये सुर धुनी-शत-धार ॥२४६॥ एवे से शिवेर पुर हइल सफल। याहे चृत्य करे वैकुएठेर अधीरवर ॥ १५०॥

हुए ॥ २६४ ॥ मुकुन्द ने कहा तब तो आप आगे चलो कारण हम सत्रों का पीछे कुछ काम शेप है ॥२३४॥ ''अन्छ।'' कहवर, जस्य करने में हुष्कर मत्त सिंह के तुल्य गति से श्रीगीरसुन्दर चल दिये ॥ २३६॥ एक सुहूर्त में गौरचन्द्र जलेश्वर बाम में पहुँचकर सीधे जलेश्वर नामक शिवजी के मन्दिर तक चले गये ॥२३७॥ माहाण गण आसन-गन्ध-पृत-ध्य-दीप-माला आदि से जलेश्वर की पूजा कर रहे थे ।।२३=॥ छनेक प्रकार से वहुत से बाजी का कोल हल हो रहा था तथा चारों और परम मंगलमय जुल्य गीत हो रहे थे।। २३६ ॥ वे सन्तुष्ट हुए और वाजे के साथ प्रेम वर्वक मिल गये यह देखकर प्रमुका क्रीच शान्त हो गया॥ २४०॥ अपने विय शंकर के वैभव को देखते ही अत्यन्त प्रसन्त होकर गौरचन्द्र नाचने को ॥ २४१ ॥ शिवजी के गौरव का गौरचन्द्र समकते लगे-इकीलिये सब अऋवृन्दों के शिवजी प्रिय हैं ॥ २४२ ॥ चैतन्य सार्श को न मानकर जो वैन्याव कहाते हैं और शिवजी की अमान्यता करते हैं उनका सब कृत्य (पूजा-पाठ) व्यर्थ हे ॥ २४३ ॥ जगत् प्रामा शीगीर सुनकर मृत्य करते थे और ऐसी हुङ्कार व गर्जन करते थे जिनसे पर्वत विदीर्ण हो जाते ॥ २४४ ॥ देखकर सब शिव-भक्त विस्मित हुए और सभी कहने लगे कि शिवजी प्रत्यक्त हुए हैं ।। २४४ ।। आनन्द से सब ही और अधिक गीत व वाद्य बजाते थे और प्रमु नाच रहे थे जिन्हें आधे तिल मान भी वाद्य ज्ञान नहीं था !! २४६ !! कुछ चएा में भक्तगए भी आयहर सिल गये और आते ही मुद्द-न्दादिक गान करने लगे॥ २४७॥ प्रियगणों की देखकर प्रभु और अधिक आनन्द से नाचने लगे तथा अत्तवृत्द उन्हें घेरकर गान करने लगे।। २४८।। इन प्रेम-विकारों की कहने की किसमें सामर्थ्य है नेत्रों से सुरधुनी (गङ्गा) की सी-सी धारा जैसी वह रही थीं ॥ २४६ ॥ जहाँ श्रीवैकुरठनाथ ने मृत्य किया ऐसा

यथा वर्ग वर्ष परायन्द महाशिया । स्थिर हर् रहिलेन प्रिय सं. एडी लेखा ॥२४?॥ समा अति करिलेन प्रभ-आशिक्षर । समेइ तिभव हेला प्रानस्ट-मन ॥२५२॥ नित्यानन्द देखि एयु सद्लेन के'ले। बलिते हागिका ताँर विद्यु इत्रुहे । २४३॥ कीयः तुनि आमारे करिवे नम्बास् । ये मने आमार हुस सन्याम-स्त्रह ॥२५८॥ असी आभा पागल करिते तुमि चात्रों। आर यदि कर तते मीर माधा माछी।। ४४॥ येन कर तुमि आना तेन आमि हह । सत्य-सत्य एइ आणि मना स्थाने ग्रह ॥२३६॥ सभारे शिखाय गी/चन्द्र भगवान् । वित्यानन्द प्रति सभे हको नाववान ॥% ७॥ मीर देह ईते नित्यानन्द दंह वड़ । मत्य-मध्य समारे कहिलूँ एइ दह । र ४ = । 'नित्यानन्द रथाने यार हम अपनाम । मोत्र दोष नाति, ताः प्रेम नितः नाम । । २४ छ।। नित्यानन्दे याहार तिलंक होष रहे। मल हह्लंबी ब्यानार वित्र नदे ॥ ६०॥ थानम स्तृति शुनि नित्यानन्द महाशय । लज्जाय रहिला प्रमु माथा ना नोलय ॥२६१॥ परम-आनन्द हैला सर्वे सकागण। हेन लीता करे प्रभु श्रेणवीनन्दन ॥२६२॥ एइ नत जलेश्वरे से रात्रि रहिया । उपः काले चलिका सकल एक लैया में ६२।। गाँशधाय पर्व एक शास्त न्यामि वेरा। आमिना प्रश्वेर पर्व कविल आदेश ॥२६४॥ 'शाक' हेन प्रमु जानिलेन निज मने । सम्मःचितं स्टांगलेन मधुर वसने ॥१६५॥ प्रश्व बोले कह-कह कांथा तुमि सब । चिरदिने आजि देखिनाङ ये मान्यव । १६६॥ -

वह शिव पुर सफल हो गया ॥ २४० ॥ इन्छ क्या में ओगीरवसु दर सन्द प्रकाश करके क्यिर हुए और प्रिय-गोष्टी की लंकर थम गये (स्थिर हुए)।। २४१।। सबसे प्रेम से आलिङ्गन किया जिससे सभी निर्भय होकर परमानन्दित हुए ॥ २४२ ॥ श्रीगौर प्रभु ने निल्यानन्द जी की देखकर खेट में भर लिया कीर कुत्रुल पूर्वक उनसे कुछ कहने लगे।। २४३॥ कहाँ तो यह बात कि तुम मुक्ते सन्दालो जिसमें भेरे सन्यास की रचा ही ( यह तुम्हारा केर्तव्य है ) !! २४२ !। उल्टा मुक्ते तुम पागल और बनाता चाहते हो यदि ऐसा फिर करो तो मेरा मस्तक खाद्यो ॥ २४४ ॥ तुन मुक्ते जैसा बनाते हो बैसा ही मैं बनता हूँ यह मैं सद्यों के सामने सत्य कहता हूँ ॥ २४६ ॥ श्रीभगवान् गौरचन्द्र ने श्राह्मा (शिक्षा ) दी, सबको ियात हैं कि नित्यानन्दनी की श्रीर सब भक्त सावधानी रक्लें।। २४७ !! सेरे शरीर से चिल्यानन्द्र की का ,शरीर अप्त है यह हद बात में सवके सम्मुख सत्य ही कहता हूँ ॥ २४८ ॥ श्रीनित्यानन्त् के प्रति जिसका खपराय होगा उने प्रेम-भक्ति कभी नहीं मिलेगी इसमें मुझे दोष न देना ।। २४६ ।। श्रीनिन्यानन्द के प्रति जिसका तिलमात्र भी द्वेष रहेना वह भक्त होने पर भी मेरा प्रिय ऋदापि नहीं है।। २६०॥ श्रीप्रमु नित्यानन्द महाराय अपनी प्रशंसा सुनकर लड्जा से मरतक नहीं डठा रहे थे ॥ २६१ ॥ सब मक्तों को बड़ा आनन्द हुआ श्रीशचीनन्दन प्रमु ऐसी विलच्छा लीला करते हैं।। २६२।। इस भाँति उस रात्रि जलेश्बर में रहकर प्रातःकाल में सब भक्तों की साथ लेकर चले दिये॥२६३॥काँशवा के पथ में जाते समय मार्ग में न्यासी वेशघारी एक शाक्त ने आकर प्रमु की आदेश किया ।। २६४ ।। यह शाक है ऐसा प्रभु ने अपने मनमें जान किया है। भी मधुर वचनों से उससे सम्भापण करने लगे।। २६४।। गौरचन्द्र बोले कहो तुम सब कहाँ रहते हो, हे बांचन ! तुन्हें आज बहुत दिन में देखा है ?

प्रसुर मायाय शाक्त मोहित हइल । श्रापनार तन्व मत कहिते लोगिल ॥२६७॥ यत-यत शाक्त वैसे यत-यत देशे । सब कहे एके-एके शुनि प्रसु हासे ॥२६८॥ शाक्त बोले चल स्टाट मठेते आमार । सभेइ 'आनन्द' आजि करिव अपार ॥२६६॥ वावी शाक्त मदिरारे बोलये 'श्रानन्द' । बुक्तिण हःमेन गौरचन्द्र दित्यानन्द ॥ ७०॥ प्रभ बोले आसि आमि 'आनन्द' करिते । आगे गिया तुमि सन्ज करह स्वरिते ॥२७१॥ श्चानिजा चिंत्रल शाक्त हह हर्गित । एइ मत ईः वरेर अगाध चरित ॥ ७१॥ 'पतित पायन कृष्ण' सर्व वेदे कहे । अतएव शाक्त-सह प्रस् कथा कहे ॥२७३॥ लोके बोले 'ए शाक्तेर हइल उद्घार । ए-शाक्त-परसे अन्य शास्तेर निस्तार ॥२७४॥ एइ मत श्रोगौरसुन्दर भगवान् । नाना भत्रे करिलेन सर्व-जीव-त्राण ॥२७५॥ हेन मते शाक्तेर सहित रस करि । आइला रेप्टणा प्रामे गौराङ्ग श्रीहरि ॥२७६॥ रेमुलाय देखि निज मृतिं गोपीनाथ । विस्तर करिला नृत्य भक्तगण साथ ।।२७७।। श्रापनार श्रेमे मत्त पासरि श्रापना । रोदन करेन श्राति करिया करुगा।।२७०॥ से करुणा श्रनिते पाषाण काष्ठ द्रवे । एवे सा द्रविल धर्षध्वित-मण सर्वे ॥२७६॥ क्यो दिने महाप्रभु श्रीगौरसुन्दर । आइलेन याद्युर-ब्राह्मण नगर ॥ १८०॥ यहि चादि वराहेर अद्भुत प्रकाश । याँर दरशने हय सदी-वन्ध-नाश । == १॥ जहातीर्थ-बहे यथा नदी चैतरणी । याँर दरशने पाप पलाय आपित ॥° दर्शा

<sup>ा</sup> २६६ ॥ त्रभु की माया से शाक्त मंहित हां कर अपने समस्त गुम मेद ( तर्व ) को कहने लगा ॥ २६०॥ जिल-जिन प्रान्तों में जो-जो शाक्त रहते थे, यक २ करके सब बतलाये तथा मुनकर प्रभु हैंसे ॥ २६६ ॥ शाक्त ने कहा शीव से हमारे मठ में बलो आज सब मिलकर "आनन्द" करेंगे ॥ २६६ ॥ पापी शाक्त मिहरा को आनन्द कहता था, यह समक्रकर गौरचन्द्र व नित्यानन्द दोनों हँसने लगे ॥ २०० ॥ प्रभु ने कहा में 'आनन्द' के लिये आता हूँ तुम आगे जाकर शीव आयोजन करो ॥ २०१ ॥ शाक्त मुनकर प्रसन्त होता हुआ चला गया इस प्रकार ईश्वर के अपार चरित्र हैं ॥ २०२ ॥ सब वेद कृष्ण को पितत-पावन कहते हैं, इसी कारण मे प्रभु ने शाक्त से वार्तालाय किया था ॥ २०३ ॥ लोगों ने कहा इस शाक्त का बद्धार होगया और इस शाक्त के स्पर्श होने से अन्य शाक्तों का भी निस्तार होगा ॥ २०४ ॥ इस प्रकार शीगीरमुन्दर भगवान ने अनेक प्रकार से "सर्व लोक-कल्याग" के काम किये ॥ २०६ ॥ इस प्रकार शाक्त के साथ आनन्द वार्ता करके शीगीरहरि ने रेमुणा प्राम में आगमन किया ॥ २०६ ॥ रेमुणा में अपनी ही स्वरूप भी गोपीनाथ को देसकर भक्तवनों के साथ विशेष रूप से नृत्य किया ॥ २०६ ॥ रेमुणा में अपनी ही स्वरूप को ही भूतकर अत्यन्त कर्लणा करके प्रभु रोदन करने लगे ॥ २०५ ॥ उस कर्रणापूर्ण रोने को मुनकर पाषाण काष्ट द्वीभूत हो गये उस समय केवल "धर्म के ध्वना-रक्त गणा" हो नहीं पियले ॥ २०६ ॥ कुछ दिन में शीगीरमुन्दर महाप्रभु याजपुर नामक ब्राह्मणों के नगर में आ पहुँचे ॥२००॥ यहाँ जिसमें आदिवराह का अद्भुत स्वरूप प्रकाश है जिसके दर्शन करने से बन्धन नष्ट हो जाते हैं ॥ २००॥ वहाँ जिसमें आदिवराह का सद्भुत स्वरूप प्रकाश है जिसके दर्शन करने से बन्धन नष्ट हो जाते हैं ॥ २००॥ वहाँ महा तीर्थरूप वैतरणी नदी वह रही

जन्तुमात्र ये नदीर हइलेइ पार । देव गर्ख देखे चतुर्भु जेर त्याकार ॥२८३॥ नाभिगया-विरजा देवीर यथा स्थान । यथा हैते चेत्र-दश-योजन-प्रमाख ॥२=४॥ याजपुरे यतेक श्राख्ये देव स्थान । लच बत्सरे श्रो नावि लेते मब नाम ॥२८४॥ हेवालय नाहि हेन नाहि तथि स्थान । केवल देवेर वास याजपुर प्राम ॥२=६॥ प्रथमे दशाश्वमेधि घाटे न्यायि मिण । स्तान करिलेन भन्त-संहति बापनि ॥२=७॥ तबे प्रभु गेला आदिवगह-सम्भाषे । विस्तर करिला मृत्य-गीत प्रेमरसे ॥२८८॥ वह सुखी हैला प्रश्च देखि याजवृर । पुनः पुन वाहे त्रानन्दावेश प्रचुर ॥२=६॥ के जाने कि इच्छा तान धरिलेक मने । समा' छाड़ि एका पलाइलेन आपने ।।२६०।। प्रभु ना देखिया मभे हइल विकल । देवालये चाहि चाहि चूलेन सकल ॥२६?॥ ना पाइया कोषाच्या प्रश्वर चन्वेषण । परम चिन्तित दहलेन भक्तगण ॥२६२॥ नित्यानन्द बोले "समे स्थिर कर' चित्त । जानिलाङ्ग प्रसु गियाछेन ये निमित्त ॥२६३॥ निभृते ठाकुर सब याजपुर-ग्राम । देखिवन यत यत बाछे देवम्थान ॥२६४॥ आमराओं समे भिना करि' एइ ठांइ। आजि थाकि, कालि प्रश्च पाइत्र एथाइ।।२६५।। सेइ मत करिलेन सबमक्त गण । भिद्या करि आनि मधे करिला मोजन ॥२६६॥ प्रमुखी बृत्तिया सब याजपुर-प्राम । देखिया यतेक याजपुर-पुरायन्धान ॥२६७॥ सर्व भक्तगण यथा आह्रेन विसया। आर दिने मेड स्थाने मिलिला आसिया।।२६८॥

है जिसके दर्शन करते ही पाप स्वयं भाग जाते हैं।। रनर।। प्राणीमात्र इस नदी के पार होते ही चतुमुंज क्ष में देवगणों को भी दीखने लगता है॥ २०३॥ याजपुर के अन्तर्गत नाभिगया है जहाँ विरजा देवी का स्थान है वहाँ से श्रीपुरुषोत्तम चेत्र (जगन्नाथ) दशयोजन यानी ४० कास दृर है ॥ २=४॥ याजपुर में जितने देवताओं के स्थान हैं उन सबके लाख वर्ष में भी नाम नहीं लिये जा सकते हैं।।२०४॥ जहाँ देवा-त्य न हो ऐसा वहाँ कोई स्थान ही नहीं था चाजपुर प्राम में केवल देवताओं का ही निवास है।।२=६॥ प्रथम स्वयं सन्यासियों में शिरोमणि श्रीगौर ने मक्तवृत्दों के साथ दशाश्वमेध घाट पर स्नात किया ॥ २८७॥ तब प्रमु गौरचन्द्र आदिवराह के दर्शन को गये और अपने हो प्रेमरस में विशेष नृत्य व गान किया।।रपना। याजपुर को देखकर प्रभु वड़े प्रमन्त हुए और उनका वारम्यार विशेष प्रेमानन्द आवेश बढ़ता जाता था।।२=६॥ कीन जाने कि इनके मनमें क्या इन्छा उठी जिससे सबका छोड़कर वहाँ से आप अकेले ही साग खड़े हुए ॥ २६० ॥ प्रभु को न देखकर सब विद्वल हो गये और सब देवालयों में अन्देपण करते २ भ्रमण करने लगे ॥ २६१ ॥ प्रमु को दूँ दुने पर जब कहीं पता त चला तो सब भक्तवृन्द बड़े चिन्तित हुए ॥२६२॥ श्रीनित्या-नम्द ने कहा "सब लाग मन स्थिर करो जिस कीरण से गौरचन्द्र भन्ने हैं में जान गर्मा ॥ २६३॥ याजपुर माम के अन्तर्गत एकान्त में समस्त ठाकुर हैं सो जितने देवस्थान हैं उन सबके द्शीन करेंगे!! २६४ !! हम कोग सब आज भिन्ना करके इसी जगह में रहेंगे प्रमुकत यहीं मिलेंगे ॥ २६४ ॥ सब भक्ती ने उसी प्रकार किया, भिन्ना लाकर सबने भोजन किया।। रहशाप्रसु गौरचन्द्र भी समस्त याजपुर प्राम में भ्रमण करके जितने पुरुव स्थान वहाँ थे उन सबका देखकर जहाँ समस्त भक्त बैटे थे दुसरे दिन वहीं पर आदर मिलन लगे सभा लइ प्रसु याजपुर घन्य करि चलिलेन 'हरि' वलि गौराङ्ग श्रीहरि ३०० हेन मते महानन्दे श्रीगौर सुन्दर श्राइलेन कथोदिन कटक-नगर ३०१ भाग्यवती-महानदी जले करि स्नान . श्राइलेन प्रश्च साचिगीपालेर स्थान ..३०२.. देखि साचिगोपालेर लावसय मोहन । आनन्दे करेन प्रस हुङ्कार गर्जन ॥३०३॥ 'प्रभु' विल नमस्कार करेन स्तवन । अद्भुत करेन प्रेम-आनन्द-क्रन्दन ॥३०४॥ यार मंत्रे सकल मूर्ति ते वैसे प्रागा । सेइ प्रभु-श्रीकृष्ण चैतन्यचन्द्र नाम ॥३०४॥ तथापिह निरवधि करे दास्य लीला । अवतार हैले हय एइमत खेला ॥३०६॥ तवे प्रभु श्राइलेन श्रीभुवनेश्वर । गुप्त काशी-वास यथा करेन शङ्कर ।।३०७।। सर्वतीर्थ-जल यथा विन्दु विन्दु म्रानि । 'विन्दु सरोवर' शिव सुजिला म्रापनि ॥३००॥ 'शिव-प्रिय सरोवर' जानि श्रीचैतन्य । स्नान करि विशेषे करिला अति धन्य ॥३०६॥ देखिलेन गिया प्रभु प्रकट शङ्कर । चतुर्दिंगे शिवच्विन करे अनुचर ॥३१०॥ चतुर्दिगे सारि सारि घृतदीप ज्वले । निरवधि अभिषेक हइतेछे जले ॥३११॥ निज-प्रिय-शङ्करेर देखिया विभव । तुष्ट हइलेन १४, सकल बैष्णव ॥३१२॥ ये चरण-रसे शिव वसन ना जाने । हेन प्रभु नृत्य करे शिव- विद्यमाने ।।३१३।। नृत्य गीत शिव-श्रग्ने करिया श्रानन्द । से रात्रि रहिला सेइ ग्रामे गौरचन्द्र ॥३१४॥

य चर्यान्स शिव वसन ना जान हिन प्रसु पृत्य कर शिवन विद्या मि रिहला सेंड् प्रामे गौरचन्द्र ।।३१४।।

गुत्य गीत शिव-अग्रे करिया आनन्द । से रात्रि रहिला सेंड् प्रामे गौरचन्द्र ।।३१४।।

।। २६७-२६८ ।। जैसे तैसे मक्तवृन्द 'हरि-हरि' कहते हुए आश्चर्य करके सब ही चठ खड़े हुए ।। २६६ ।। सब को लेकर श्रीगौरहरि याजपुर को धन्य करके ''हरि-हरि" बोलते हुए चल दिये ।। ३०० ।। इस प्रकार बड़े आनन्द से श्रीगौरहुन्दर कुछ दिन में कटक नगर में आ पहुँचे ।। ३०१ ।। भाग्यवती महानदी के जलमें स्नान करके साचीगोपाल के स्थान में गौरहरि आये ॥ ३०२ ।। साचीगोपाल की मोहक सुन्दर लावण्य को देखकर प्रभु प्रेमानन्द से हुंकार व गर्जन करने लगे ।। ३०३ ।। हे प्रभो ! कहकर नमस्कार व स्तुति की और प्रेमानन्द में अद्भुत क्रन्दन (हदन) करने लगे ।।३०४।। जिसके मन्त्र से सब मूर्तियों में प्राण प्रहिष्ठा होती है

वे ही प्रमु जगत् में श्रीकृष्णचितन्त्र तमम से प्रकट हुए हैं ।। ३०६ ।। तथापि निरन्तर दास के समान लीला करते हैं कारण अवतार होने पर ऐसा ही खेल करते हैं ।। ३०६ ।। तब प्रमु गौरचन्द्र श्रीमुबनेश्वर नामक गुप्तकाशी में आये, जहाँ श्रीशिवजी वास करते हैं ।। ३०७ ।। जहाँ सब तीथों का विन्दु-विन्दु जल लामर शिवजी ने स्वयं "विन्दु सरोवर" सुजन किया था ।। ३०८ ।। उसे शिव का प्रिय सरोवर जानकर श्रीचैतन्यदेव ने स्नान करके विशेष रूप से अति धन्य कर दिया ॥ ३०६ ।। प्रमु ने जाकर श्रीशंकर के प्रकट दर्शन किये वहाँ चारों श्रोर सेवकगण शिव २ ध्वनि कर रहे थे ।। ३१० ।। चारों श्रोर पंक्ति की पंक्ति घी के दीपक

जल रहे थे तथा निरन्तर जल से अभिषेक हो रहा था।। ३११।। अपने प्रिय शिवजी का वैभव देखकर श्री-प्रभु व समस्त वैष्णवगण सन्तुष्ट हुए।। ३१२।। जिसके चरणारिवन्द के रस में मत्त होकर शिवजी की वस्त्र धारण का ज्ञान नहीं है ऐसे प्रभु शिव के सम्मुख नृत्य करने लगे।। ३१३।। शिवजी के आगे आनन्द-

वस्त्र धारण का ज्ञान नहीं है ऐसे प्रमु शिव के सम्मुख नृत्य करने लगे ॥ ३१३ ॥ शिवजी के आगे आनन्द-पूर्वक नृत्य गान करके ओगौरचन्द्र इस रात्रि को इसी माम में रहे " ३१४ । जिस प्रकार शिवजी को वह सेइ स्थान शिव पाइलेन येन मते । सेइ कथा शुन स्कन्द पुरागोर मते ॥३१४॥ काशीमध्ये पूर्व शिव पार्वती-सहिते । आछिला अनेक काल परम-निमृते ॥३१६॥ तवे गोरी-सह शिव गेला त कैलाश । नर-राजा गर्ग काशी करये विलास ।।३१७॥ तवे काशीराज नामे हैला एक राजा । काशीपुर भौगकरे करि शिव पूजा ॥३१८॥ दैने आसि कालपाश लागिल ताहारे । उग्र-तपे शिन पूजे कृष्ण जिनिनारे ॥३१६॥ प्रत्यच हड्ला शिव तपेर प्रमावे । "वर माग" वल्लिन, राजा वर मागे ॥३२०॥ "एक वर मार्गों प्रभु तोमार चरणे । येन मुजि कृष्ण जिनिवारे पारों रणे" ॥३२१॥ भोलानाथ शङ्करेर चरित्र श्रगाथ । के बुक्ते कि रूपे कारे करेन प्रसाद ॥३२२॥ तारे विलिलेन ''राजा चल युद्धे तुमि । तोर पाछे सर्व-गण-सह त्राछि त्रामि ॥३२३॥ तोरे जिनिवेक हेन कार शक्ति श्राछे । पाश्चपत-श्रम्त्र लइ मुजि तोर पाछे ।।३२४।। पाइया शिवेर वल सेइ मृद्रमित । चिलला हिर्षे युद्धे कृष्णेर संहति ।।३२४॥ शित्री चिललेन तार पाछे सर्व-गणे । तार पच हइ युद्ध करिवार मने । ३२६।। सर्वभूत-अन्तर्यामी देवकी-नन्दन् । सकल वृत्तान्त जानिलेन सेइच्या ।।३२७॥ जानिया वृत्तान्त निजचक्र-सुदर्शन । एडिलेन कृष्णचन्द्र सभार दलन ॥३२८॥ कारो अव्याहति नाहिं सुदर्शन-स्थाने । काशीराज-मुगड़ गियो काटिल प्रथमे ॥३२६॥ शेषे तार सम्बन्धे सकल वाराणसी । पुडिया-फाडिया करिलेन मस्म राशि ।।३३०।। वाराणसी दाह देखि क्रुद्ध महेश्वर । पाशुपत अस्त्र एडिलेन भयङ्कर ॥३३१॥

स्थान प्राप्त हुन्या वह कथा स्कन्द पुराग के त्रानुसार सुनो ॥ ३१४ ॥ पूर्व में पार्वती सहित श्रीशिवजी त्रानेक समय तक एक परम पकान्त स्थान पर काशी में रहे।।३१६॥पीछे से गौरी सहित श्रीशिवजी तो कैलाश को चले गये तत्प्रश्चात् मनुष्य व राजागण काशी में विलास करने लगे ॥ ३१७ ॥ तव काशीराज नामक एक राजा हुन्या जो शिवजी की पूजा करके काशीपुरी को माग करने लगा॥३१८॥दैववश त्राय कर उसको काल-पाश ने घेर लिया सो कृष्ण को जीतने के लिये ज्य तप द्वारा शिवजी की पूजा करने लगा ॥ ३१६॥ तप के

पाश ने घेर लिया सी कृष्ण को जीतने के लिये छ्य तप द्वारा शिवजी का पूजा करने लगा ॥ ३१६॥ तप के प्रभाव से शिवजी प्रत्यच हुए श्रीर कहा कि "वर माँगा" तब राजा ने वर माँगा ॥ ३२०॥ प्रभो तुम्हारे चरणों में एक वर माँगता हूँ कि जिसमें मैं रण में कृष्ण को जीत सकूँ ॥ ३२१॥ भोलानाथ शंकर के

अपार चरित्र हैं कीन जाने किस प्रकार से कृपा करते हैं ॥ ३२२ ॥ उससे कहा है राजा रेतू युद्ध की चल

तेरे पीछे में सब गणों (भूत प्रेतादि) सहित हूँ ॥ ३२३ ॥ तुम्ते जीवने की किसमें सामध्य है मैं तेरे पीछे पाशुपत अस्त्र लेकर उपस्थित हूँ ॥ ३२४ ॥ वह मूढ़मित शिव का वल पाकर प्रसन्न हो कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिये चल दिया ॥ ३२४ ॥ शिवजी भी उसका पक्ष लेकर उसके पीछे सब गणों के साथ युद्ध करने के विचार से चल दिये ॥३२६॥ देवकीनन्दन सब प्राणियों के भीतर की जानने वाले उसी चला सब कृतान्त

के विचार से चल दिय ।।३२६॥ देवकानर ने सब प्राम्याया के भावर का जानन वाल उसा चल सब वृत्तान्त जान गये ।। ३२७ ॥ वृत्तान्त जानकर श्रीकृष्णचन्द्र ने अपने सुदर्शन चक्र को सबके देलन (नष्ट) करने के िने जोन निकास १३२० ॥ १४८६ वर्षा चन्द्र के बारों किसी की रोक नहीं चलनी सो प्रथम ही काणीगज का

लिये छोड़ दिया ।। ३२८ ।। सुदर्शन चक्र के आगे किसी की रोक नहीं चलती सो प्रथम ही काशीराज का सिर काट दिया ३५६ अन्त में उसके सम्बन्ध से समस्त काशी को एग्ध करके पूर्ण रूप से मस्म राशि

पाशुपत-श्रस्त्र कि करिव चक्र-स्थाने । चक्र-तेज देखि पलाइल सेइन्गो ॥३३२॥ शेषे महेश्वर प्रति जायेन भाइया । चक्र-भये शङ्करो जायेन पलाइया ॥३३३॥ चक्रं तेजे व्यापिलेक सकल अवन । पलाइले दिग ना पायेन त्रिलोचन ॥३३४॥ पूर्वे येन चक्रतेजे दुर्वाशा पीड़ित । हहलेन, शिवेरो हहल खेह रीत ॥३३४॥ शेषे शिव वृक्तिलेन सुदर्शन-स्थाने । रचा करिवेक हेन नाहि कृष्ण विने ॥३३६॥ एतेक चिन्तिया वैष्णवाग्र त्रिलोचन । भये त्रस्त हइ गेला गोविन्द शरण ॥३३७॥ जय जय महाप्रभु देवकीनन्दन । जय सर्व च्यापि सर्व जीवरं शरण ॥३३८॥ जय जय सुबुद्धि कुबुद्धि सर्व दाता । जय जय स्रष्टा हती समार रिवता ।।३३६।। जय जय श्रदोष दरशि कुपासिन्धु । जय जय सन्तप्तजनेर एकवन्धु ॥३४०॥ जय सर्व अपराध-मंजन-शरमा । दोष 'द्यमा कर' प्रश्च लइलूँ शरमां'' ।।३४१।। शुनि शङ्करेर स्तव सर्वजीवनाथ । चक्र-तेज निवारिया हइला साह्यात् ।।३४२॥ चतुर्दिगे शोभा करे गोप गोपीगण । किञ्च क्रीध-हास्य-मुखे बोलेन बचन ॥३४३॥ 'केने शिव तुमित जानह मोर शुद्धि। एत काले बोमार ये हहल कुबुद्धि ॥३४४॥ कोन् कीट् काशीराज अधम मृपति । तार लागि युद्धकर' आमार संहति ॥३४४॥ एइ ये देखह मोर चक्रसुदरीन । तोमाकेह ना सहे' याहार पराक्रम॥३४६॥ जहा-अस्त्र पाशुपत-अस्त्र आदि यत । परम अव्पर्ध महा-अस्त्र आर कत ॥३४७॥

कर दिया।। ३३०॥ काशी को दग्ध देखते हो कुछ होकर महेश्वर ने अति भयंकर पाशुपत अस को छोड़ दिया ॥ ३३१ ॥ चक के आगे पाशुपत अस्त की क्या चले है सो चक्र के तेज को देखकर तुरन्त भाग गया ॥ ३३२ ॥ तब शिवजी की ओर भी चक दौड़ा-उसके भय से शङ्करजी भी भागे ॥ ३३३ ॥ सुदर्शन चक्र के तेज से सब भुवन डर गये सो शिवजी के भागने को कोई दिशा नहीं मिली ॥ ३३४ ॥ पहिले जिस प्रकार दुर्वाशा ऋपि चक्र के तेज से पीडित हुए थे उसी प्रकार आज शिव की भी वही गति हुई ॥ ३३४ ॥ अन्त में शिवजी जान गये कि सुदर्शन से कृष्ण विना कोई रज्ञा करने में समर्थ नहीं है।। ३३६॥ बैष्णुवाधगरय श्रीशिवजी इस प्रकार चिन्तन करके भ्य से त्रस्त हो गोविन्द की शरण में गये,स्तुति भी की ॥३३०॥ 'महा-प्रस देवकी नन्दन की जय हो, सर्वीन्तर्याभी सब जीवों को शरण देने वाले आपकी जय हो शा३३८॥सुबुद्धि कुबुद्धि के दाता जय हो, र सृष्टि पालन व संहारकर्त्ता की जय हो र ॥३३६॥ अदोषदर्शी कृपासिधु की जय हो जय हो तथा दुःसी जनों के एक मात्र बन्धु आपकी जय हो, जय हो।।३४०।। सब अपराध नष्ट करने वाले व शरगागत वत्सल प्रभु की जय हो प्रभो ! त्र्यपराध जमा करो त्र्यापकी शरग हूँ ॥ ३४१ ॥ सब जीवाँ के म्ब्यमी, शिवजी की स्तुति सुनकर चक्र का तेज शान्त करके प्रगट हुए ॥ ३४२ ॥ आपके चारों कोर गीप व गोपियों के समूह शोभा दे रहे थे तथा कुछ कोच मिश्रित हास्य मुख से वचन बोले ॥३४३॥ क्यों शिवजी ? तुम तो मेरे शुद्धे स्वरूप ( तात्पर्य ) को जानते हो तब इस समय तुम्हें यह कुबुद्धि क्यों हो गई॥ ३४४॥ अधम काशीराज तुच्छ कीड़ा है जिसके लिये तुमने मेरे साथ युद्ध किया।। ३४४ ॥ देखते हो यह मेरा सुदर्शन चक है जिसका पराक्रम तुम भी सहन नहीं कर पाते ॥ ३४६ ॥ ब्रह्मास्त्र, पाशुपत आदि जितने भी

सदर्शन स्थाने कारो नाहि प्रविकार यार अस्त्र तारे चाहे करिते सहार ३४८ हैन त ना देखि आमि पृथिवी-भितरे। तीमा वइ आमारे ये करे अनादरे ॥२४६॥ श्चित्रा प्रसुर किन्नु सक्रोध-उत्तर । अन्तरे कम्पित यह हहला सङ्कर ॥३५०॥ तवे शेषे धरिया प्रभुर श्रीचरण । करिते लागिना शित्र बात्म निवेदन ॥३५१॥ तोमार अधीन प्रसु सकल संसार । स्वतन्त्र हइते शक्ति श्राइये काहार ॥३५२॥ पवने चालाय येन शुष्क तृषा गणा। एइ मत अस्वतंत्र सकल अवन ॥३५३॥ ये कराह प्रश्च तुमि से इ जीवे करें । हेन के वा त्राछे ये तोमार माया तरे ॥३५४॥ विशेषे दियाछ प्रभु मीरे श्रहङ्कार । श्रापनार वड़ वह नाहि देखों श्रार ॥३५४॥ तोमार मायाय मोरे कराय दुर्गति । कि करिमूँ प्रस्त स्रुलि अ-स्वतंत्रमति ॥३५६॥ तीर पादपद्म मोर एकान्त जीवन । अरुएये थाकिमूँ चिन्ति तोमार चरण ॥३५७॥ तथापिह मोरे से लग्नोयाओं ग्रहङ्कार । सुन्नि कि करियू प्रसु ये इच्छा तोमार ॥३४८॥ तथापिह प्रश्च मुनि केलूँ अपराध । सकल चिमया मोरे करह प्रसाद ॥३५६:। ए मत कुबुद्धि मोर येन आर नहे । एइ वर देह प्रसु हहया सदये ।।३६०।। येव अपराध कैल्ँ करि अहङ्कार । हइल ताहार शास्ति, शेष नाहि आर ॥३६१॥ एवे आज्ञा कर प्रसु थाकिम् कोथाय । तोमा वह आर वा वलिव कार पाय ॥३६२॥ शुनिजा शिवेर वाक्य ईपत् हासिया । त्रिते लागिला प्रभु कृपायुक्त हैया ॥३६३॥ शुनि शिव तोमारे दिलाङ दिव्य स्थान । सर्व गोष्ठी सह तथा करह प्रयाण ॥३६४॥

बड़े अजूक (परम अञ्चर्थ ) महाअस हैं वे भी सुदर्शन चक्र की रोक नहीं कर सकते उनके स्वामी (अस-धारी) को ही मारने को उद्यत होता है।। ३४७-३४८।। प्रथ्वी पर तुम्हारे अतिरिक्त में और किसी को नहीं देखता जा मेरा अनादर करें ॥ ३४६ ॥ प्रमु के कुछ क्रोध भरे शब्द सुनकर शिवजी मनमें बड़े कम्पित हुए ॥ ३४०॥ तब अन्त में प्रमु के चरण-कमल पकड़ कर शिवजी आत्म निवेदन करने लगे ॥३४१॥ है प्रभी ! सब संसार तुम्हारे आधीन है स्वतन्त्र होने की किसमें सामर्थ्य है ॥३४२॥ जिस प्रकार वायु सूखे तिनकों को उड़ाती है उसी प्रकार समस्त भुवन परतन्त्र हैं ॥ ३४३ ॥ हं प्रमो ! तुम को कराते हो जीव वहीं करते हैं ऐसा कीन है जो तुम्हारी माया के पार कर जा सके॥ ३४४॥ तथा अमु ने तो मुक्ते आहङ्कार विशेष रूप से दिया है जिससे मैं अपने से बड़ा किसी को नहीं दीखता हूँ।। ३४४।। आपकी माया ही प्रभा ! मेरी दुर्गीत कर रही है मैं क्या कहाँ मैं स्वतन्त्र बुद्धि वाला हूँ ॥३४६॥ आपके चरण-कमल ही मेरे एकमात्र जीवन हैं-बन में पदा हुआ उन्हीं का ध्यान करता रहता हूँ ॥ ३४७ ॥ तो भी मुक्तसे वही अहङ्कार ही कराते हो, प्रभो ! मैं क्या करूँ-जो आपकी इच्छा ॥३४८॥ तथापि प्रभो ! मैंने अपराध किया है सब सप्ता करके मेरे ऊपर श्रमुग्रह कृरिये ॥ ३४६ ॥ मुक्तसे ऐसी कुबुद्धि जिससे फिर न बन पहे, द्या करके प्रभो ! यही वरे दीजिये ॥ १६० ॥ मैंने अहंकार करके जो अपराध किया उसका उचित दग्छ ही पाया अब और अहंकार शेष नहीं रहा है।।३६१।।प्रभो ! आज्ञा करो मैं कहाँ रहूँ ? और आपके अविरिक्त किसके चरणों में निचेदन करूँ १।। ३६२ ।। शिवजी के वाक्यों को सुनकर प्रमु हुँसे तथा कृषा करके वोले ॥३५३॥ हे शिवजी सुनो !

एकाञ्रक बन-नाम-स्थान भनोहर । तथाइ हइवा तुनि कोटि लिङ्गे २वर ।।३६४।। सेहो वाराणसी-प्राय सुरम्य नगरी । सेंइ स्थाने व्यायार व्याखये गोप्य पुरी ।।३६६।। सेंद्र स्थान शिव ! आजि कहि तोषा स्थाने । से पुरीर मर्भ मोर केहा नाहि जाने ॥३६७॥ सिन्धु तीरे वट-मूले नीलाचल-नाम । चेत्र-श्रीपुरुपोत्तम-द्यति रम्य स्थान ॥३६८॥ अनन्त ब्रह्माग्रह काले जखन संहरे । तभु से स्थानेर किन्नु करिते ना पारे ॥३६८॥ सर्व-काल सेइ स्थाने श्रामार वसति । प्रतिदिन श्रामार भोजन हय तथि ॥३७०॥ सेइ स्थान-प्रभावे योजन दश भूमि । ताहाते वमये यत जन्तु कीट कृमि ॥३७१॥ सभारे देखये चतुरु ज देव गर्गे। 'मरग मंगल' करि कहिये ये स्थाने ॥३७२॥ निद्रा तेश्रो ये स्थाने समाधि फल हय । शयने प्रणाम-फल यथा वेदे कय ।।३७३॥ प्रदिच्या-फल पाय करिले भ्रमण । कथा मात्र यथा हय श्रामार स्तवन ॥३७४॥ हेन से चेत्रेर अति प्रभाव निर्मल । मत्स्य खाइलेओ पाय हविष्येर फल ॥३७५॥ निज-नामे स्थान मोर हेन प्रियतम । ताहाते यतेक वैसे, से-इ मोर सम ॥३७६॥ से स्थाने नाहिक यमदराड-अधिकार । आमि करि मालमन्द विचार समार ॥३७७॥ हेन ये श्रामार पुरी, ताहार उत्तरे । तामारे दिलाङ स्थान रहिवार तरे ॥३७८॥ मुक्ति-मुक्तिप्रद सेंड् स्थान मनोहर । तथा तुमि क्यात हैवा 'श्रीमुवनेश्वर' ॥३७६॥ शुनिञा ऋद्भुत पुरी-महिमा शङ्कर । पूनः श्रीचरण धरि करिला उत्तर । ३००।। तुम्हें एक दिन्य स्थान देता हूँ वहाँ सब गणीं सहित पधारो ॥ ३६४॥ एकाम्नक वन नामक मनोहर स्थान

है वहाँ तुम कोटि लिङ्करेवर नाम से रहो।। ३६४।। वह भी वाराणसी (काशी) के तुल्य सुन्दर नगरी है श्रीर उसी जगह मेरी एक गोपनीय पुरी भी है।।३६६।।वह स्थान है, हे शिव ! आज मैं तुमसे उसे कहता हूं मेरी उस पुरी के मर्म को कोई नहीं जानता।। ३६७।। समुद्र के तट पर घट के मूल र्यात रम्य स्थान नीला-चल नामक शीपुरुषोत्तम चेत्र है।। ३६८॥ जिस समय काल द्यानन्त ब्रह्माएडों का नाश करता है तब भी

उस स्थान का कुछ भी नहीं कर पाता ॥ ३६६ ॥ उस स्थान में सदा ही मेरा निवास है वहीं नित्य प्रति मेरा भोजन होता है।।३७०।।उस स्थान के प्रभाव से दश योजन भूमि में (प्रथीत् ४० कोस में) जितने जन्तु कृमि आदि रहते हैं ॥ ३७१ ॥ सबको देवगण चतुर्भु ज स्वरूप में देखते हैं उस स्थान में शरीर छोड़ना शुभ कहा है।। २७२।। उस स्थान में नींद लेने से समाधि का फल होता है तथा लेटने से प्रणाम करने का फल

वेदों में कहा दे।। ३७३।। भ्रमण करने से प्रदक्षिणा का फल प्राप्त होता है और जहाँ कथा मार्त्र से मेरी स्तुति होती है।। ३७४।। उस चेत्र का ऐसा अति निर्मेत प्रभाव है कि वहाँ मछती खाने पर भी ह्विष्य अन्न का फल प्राप्त होता है।। ३७४॥ मेरे ही नाम वालाव्यह स्थान इतना सर्वाधिक प्रिय है उसमें जितने

प्राणी रहते हैं वे सब मेरे ही समान हैं।। ३७६।। उस स्थान में यमराज को दण्ड देने का अधिकार नहीं है वहाँ तो सबके भले-बुरे कर्मी का विचार में ही करता हूँ ॥३७७॥ ऐसी जो मेरी पुरी है उसके उत्तर दिशा

में तुम्हारे रहने की स्थान देता हूँ।।। ३७८॥ वह स्थान भोग तथा मोच ( भुक्ति मुक्ति ) देने वाला व मनोहर है वहाँ तुम श्रीमुबनेश्वर नाम से विख्यात होगे ॥३७६॥ शिवजी, पुरी की अद्भुत।महिमा सुनकः द्युन प्रारानाथ मार एक निवेदन । द्वञि से परम अहंकृत सर्वे चरा ॥३८१॥ एतेके तामाके छाडि स्रिज अन्य स्थाने । थाकिले क्र गुल मार नाहिक कखने ॥३=२॥ तामार निकटे से थाकिले मेरर मन । इष्ट-सङ्गी निन्न मन नहित्र कखन ॥३८३॥ ० एतेके भोहोर यदि थाके सत्य ज्ञान । तबे मेर्रे निज देत्रे देह एक स्थान ॥३८४॥ चेत्रेर महिमा शुनि श्रीम्रले तोमार । यह इच्छा हैल तथा थाकिते खामार ॥३८४॥ निकृष्ट हह्या प्रस सेविम् तोमारे । तथाइ तिलेक स्थान देह' प्रस मोरे ॥३=६॥ चेत्र वास प्रति मोर बढ लय मन । एत विल महेया करेन क्रन्दन ॥३८७॥ शिव-बाक्ये तप्ट हुइ श्रीचन्द्रवदन । बलिते लागिला तारे करि बालिङ्गन ॥३८=॥ "शुन शिव तुमि मोर निज-देह-सम । ये तोमार त्रिय, से आमार त्रियतम ॥३= ह॥ यथा तुमि, तथा आमि, इथे नाहि आन । मर्वेषेत्रे नोमारे दिलाङ आमि स्थान ॥३६०॥ चेत्रेर पालक तमि सर्वथा आमार । मर्दचेत्रे तीमारे दिलाङ अधिकार ॥३६१। एकाअक वन ये तोमारे दिल आमि । ताहातेइ पिषूर्ण रूपे थाक तमि ॥३६२॥ सेइ चेत्र आमार परम प्रियतम । मीर प्रीने तथाइ थाक्टिवे सर्वेच्चण ॥३६३॥ ये आमार भक्त हड तीमा ना. आदरे। से आमारे मात्र येन विडम्बना करे" ॥३६४॥ हेनमते शिव पाइलेन सेंड स्थान । श्रद्यापिह विख्यात स्वनंश्वर-नाम ॥३६५ । शिव प्रिय वड़ कुष्ण वाहा चुमाइते । तृत्य करे गीरचन्द्र शिवेर अग्रे ते ॥३६६॥ यत किछु कृष्ण कहियाछेन पुरासे । एवं ताहा देखायेन साचात् आपने ॥३६७॥

पुनः श्रीचरण-कमलों को पकड़कर कहने लगे ॥ ३८० ॥ हे प्राण्नाथ ! मेरा एक निवेदन सुनिये में सब समय विशेष अहंकार में रहता हूँ ॥ ३८१ ॥ इस कारण आपको छोड़कर अन्य स्थान में रहूँ तो मेरी कमी कुशल न होगी ॥ ३८२ ॥ सो मेरा मन आपके पास ही रहने का है जिसमें इस पुष्ट (अहंकार) से मेरा मन अन्य प्रकार का न हो जावे ॥ ३८३ ॥ इतने पर यह आप मुक्ते अपना दास मानते हैं तो मुक्ते अपने चेत्र में एक स्थान दीजिये ॥ ३८४ ॥ आपके श्रीमुख से चेत्र की महिमा सुनकर वहाँ रहने की मेरी बड़ी इच्छा हो गई हैं ॥ ३८४ ॥ प्रमो ! निक्कष्ट होकर आपको सेवा कह गा, हे प्रमु! मेरे लिये वहाँ एक तिल सात्र स्थान दीजिये॥३व६॥ चेत्र में वास करने की सेरी बड़ी उन्हेंग है सो ऐसा बहकर महेश्वर (श्वय) कदन करने लगे ॥ ३८७ ॥ चन्द्रमा के समान मुखाकृति वाले श्रीप्रमु, शिव के बचन सुनकर बड़े सन्तुष्ट हुए तथा उन्हें आलिज्ञन करके बोले—॥ ३८८ ॥ हे शिवजी सुनो तुम मेरे निज देह के समान हो जो तुम्हारे प्रिय हैं वे मुक्ते अख्यन्त प्रिय हैं ॥ ३८८ ॥ जहाँ तुम हो वहाँ में हूँ इसमें अन्य वात नहीं हैं में तुन्हें समस्त चेत्र में स्थान देता हूँ ॥ ३८० ॥ तुम मेरे चेत्र के सदा के लिये पालक (रचक) हो—में तुन्हें सब चेत्र का अधिकार दूता हूँ ॥ ३६१ ॥ मेरे ने तुमको जो एकामक वन हिया है तुम परिपूर्ण हम से वहीं रहो ॥ ३६२ ॥ वह चेत्र मेरा अत्यन्त प्रिय है मेरी प्रसन्तता के लिये सर्वदा वहीं रहो ॥ ३६२ ॥ को मेरा मक्त होकर तुन्हारा आइर नहीं करेगा सो ( मिक्त दिखाकर ) मेरी विडम्बना मात्र ही करता ॥ ३६४ ॥ इस प्रकार शिवजी को वह स्थान प्राप्त हुआ जो अपन तक मुवनेश्वर नाम से विख्यात है ॥ ३६४ ॥ वह दिखाने के लिये कि शिवजी कृष्य

'शिव राम गोविन्द' विलया गौर-राय । हाथे तालि दिया नृत्य करेन सदाय ॥३६८॥ श्रापने स्वनेश्वर गिया गौरचन्द्र । शिव पूजा करिलेन लह भक्तवृन्द् ॥३६६॥ शिचागुरु ईश्वरेर शिचा ये ना माने । निज-दीषे दुख पाय सेइ सब जने ॥४००॥ सें शिवग्रामे प्रश्व मक्तगण सङ्गे। शिवलिङ्ग देखि देखि अभिलेन रङ्गे ॥४०१॥ परम निस्त एक देखि शिवस्थान । सुखी हैला श्रीगौर सुन्दर भगवान् ॥४०२॥ सेइ ग्रामे यतेक आइये देवालय । सकल देखिला श्रीगौराङ्ग भहाशय ॥४०३॥ एइमते सर्व-पथे सन्तोपे आसिते । उत्तरिला आसि प्रश्च कमल पुरेते ॥४०४॥ श्री देउलध्वज मात्र देखिलेन दूरे । प्रवेशिला प्रभु निज-श्रानन्द-सागरे ॥४०५॥ अकथ्य अद्भुत प्रमु करेन हुङ्कार । विशास गर्जन कम्प सर्व-हेह-मार ॥४०६॥ प्रासादेर दिगे मात्र चा'हिते चा'हिते । चिललंन प्रश्च श्लोक पढ़िते पढ़िते ॥४०७॥ श्रीमुखेर श्रर्द्ध-श्लोक शुन सावधाने । ये जीला करिला गीरचन्द्र भगवाने ॥४०८॥ "प्रासादामें निवसति पुरः स्मेरवंक्रारिवन्दो । मामालोक्य हिमतसुवदनो बालगोपालसूर्त्तिः"॥शा प्रभ्र वोले ''देख प्रासादेर अप्रमूले । हासेन आधारे देखि श्रीवाल गोपाले ॥४०६॥ एइ रलोक पुनः पुन पहिया पहिया । आछाड स्वायेन प्रभु विवश हहया ॥४१०॥ से दिनेर ये आछाड़ ये आर्ति क्रन्दन । अनन्तेर जिह्वाय वा से इय वर्णन ॥४११॥ चक्र प्रति दृष्टि मात्र करेन सकले । सेई श्लोक पढ़िया पड़ेन सूमितले ॥४१२॥

को बड़े प्रिय हैं शीगौरचन्द्र ने शिवजी के आगे नृत्य किया ॥ ३६६ ॥ जो कुछ श्रोकृष्ण ने पुराणों में कहा है उस समय वह सब स्वयं साचात् दिखाय रहे थे ॥ ३६७ ॥ श्रीगौरचन्द्र ने शिव, राम, गोविन्द कहकर हाथ से ताली दे-देकर ही सदा नृत्य करते थे ॥ ३६८ ॥ स्वयं गौरचन्द्र ने भक्तवृन्दों के साथ भुवनेश्वर गये श्रीर वहाँ सबने शिवजी की पूजा को ॥ ३६६ ॥ जो शिक्षागुरु-भगवान की शिक्षा नहीं मानते वे सब लोग अपने दोष से दुख पाते हैं।। ४००॥ उस शिव प्राम में भक्तवृन्दों के साथ गौरचन्द्र शिवलिङ्गों के दर्शन करते-करते बड़े आनन्द में उमद रहे थे॥ ४०१॥ एक बड़े एकान्त स्थान में एक शिव मन्दिर की देख-कर श्रीगौरसुन्दर भगवान् बड़े प्रसन्त हुए ॥ ४०२ ॥ उस प्राम में जितने देवालय थे उन सवको श्रीगौराङ्ग सुन्दर ने देखा ॥ ४०३ ॥ इस प्रकार संब मार्ग बड़ी प्रसन्नता से चलकर प्रसु कमलपुर में आये ॥ ४०४ ॥ श्री देव-मन्दिर की ध्वजा दूर ही से देखते ही श्रीप्रमु अपने प्रेमानन्द सागर में इस गये॥ ४०४॥ श्रीगौर-चन्द्र प्रमु अकथनीय व अद्भुत् हुङ्कार करने लगे, विशाल गर्जन के साथ शरीर में कम्प व सीत्विक भार प्रगट किये॥ ४०६॥ प्रमु (प्रासाद) मन्दिर की खोर देखते-देखते तथा श्लोक पढ़ते-पढ़ते प्रेमानन्द से चल रहे थे ॥ ४०७ ॥ श्रीमुख से निकले आधे श्लोक को, सावधानी से सुना, गौरचन्द्र मगवान् ने तर्रिधात जो लीला की, वह सुनो ॥ ४ • द ॥ सुन्दर हँस मुख वालगोपाल मृति विकसित कमल नेत्रों से मेरी श्रोर देखते हुए प्रासाद (मन्दिर) के श्रागे ही उपस्थित है।। १॥ प्रभु ने कहा "देखों सन्दिर के श्रयमाग में बैठकर श्रीवालगीपाल कृष्ण मुक्तको देखकर दूँस रहे हैं॥ ४०६॥ इस श्लोक की बारंबार पाठ करके गौरमुन्दर विवश होकर पछाड़ खाने लगे ॥४१०॥ उस दिन की पछाड़ खाना व आर्ति कन्दन क्या अनन्त एइ मत दराडवत् हइते हइते । सर्व पथे आइसेन प्रेम प्रकाशिते ॥४१३॥ इहारे से बिल प्रेममय अवतार । ए शक्ति चैतन्य वह दुइ नाइ आर ॥४१४॥ पथे यत देखये मुक्कति नर गण । तारा बोले एइ त साचात नारायण ॥४१४॥ चतुर्दिगे वेदिया आइसे भक्तगण । आनन्द धाराय पूर्ण समार नयन ॥४१६॥ सवे चारि दगहेर पथ श्रेमेर आवेशे। प्रहर-विनेते आसि हइला प्रवेशे ॥४१७॥ ब्राइलेन मात्र प्रभु ब्राठार नालाय । सर्व भाव सम्बर्गा केला गीरराय ॥४१८। स्थिर हइ विसित्तेन प्रभु सभा लैया । सभागे बोत्तेन ऋति विनय करिया ॥४१६॥ तोमरा त श्रामार करिला बन्धु-काज । देखाइला श्रामि जगन्नाथ महाराज ॥४२०॥ एवे आगे तोमरा चलह देखिवारे। आमि वा याइव आगे, ताहा बोल मीरे। ४२१॥ मुकुन्द बोलेन तवे तुमि आगे जात्री। 'माल' बलि चलिलेन श्रीगौराङ्ग राश्री ॥४२२॥ मत्त सिंह-गति जिनि चलिला सन्तर । प्रविष्ट हड्ला आसि पुरीर भितर ॥४२३॥ प्रवेश हड्ला गौरचन्द्र नीलाचले । इहा ये शुनये से मासये प्रोम दले ॥४२४॥ ईश्वर-इच्छाय सार्वभीम सेइ काले । जगन्नाथ देखिते आछेन कुत्रहले ॥४२५॥ हेन काले गौरचन्द्र जगत जीवन । देखिलेन जगन्नाथ सुभद्रा सङ्कर्षण ॥४२६॥ देखि मात्र प्रमु करे परम हु कार । इच्छा हैल जगन्नाथ कोले करिवार ॥४२७॥ लाफ देन महाप्रभु श्रानन्दे विह्वल । चतुर्दिगे छूटे सब नयनेर जल ॥४२८॥

( शेप ) की जिह्ना द्वारा वर्णन हो सकता है ? ॥४११॥ चक के प्रति सवने दृष्टिमात्र की और उस खोक का पाठ करके सब भूमि पर गिर पड़े ॥ ४१२ ॥ इस प्रकार दण्डबत् करके गिरते पहते सब मार्ग में प्रेम प्रकाश करते हुए आये ॥ ४१३ ॥ प्रेमसय अवतार इसी को ही कहते हैं यह शक्ति चैतन्यचन्द्र के अतिरिक्त और किसी में नहीं है।। ४१४।। मार्ग में जितने पुण्यात्मा छी-पुरुष देखते थे वे कहते "यही तो साजात् नारा-यण हैं"॥ ४१४॥ भक्तवृत्द वन्हें चारी श्रोर से घेरे हुए आ रहे थे और प्रेमानन्द श्रधुवारा से सबके नेत्र पूर्ण थे ॥ ४६६ ॥ केवल चार घड़ी का मार्ग था, जो प्रेमावेश से तीन प्रहर में पूरा हुआ ॥ ४१७ ॥ श्रीप्रस् गौरसुन्दर ने अठारह नाला पर आते ही सब भावों की रोक (सम्बरण ) कर लिया ॥ ४१८॥ श्रीप्रमु गौर-चन्द्र सबको लेकर स्थिर होकर वैठे और अत्यन्त विनय पूर्वक सबसे बोले ॥ ४१६॥ तुम लोगों ने तो मेरे साथ संगे भाई का जैसा काम किया जो मुक्ते लाकर श्रीजगन्नायजी महाराज के दर्शन कराये॥ ४२०॥ अब दर्शन करने के लिये तुम लोग आगे जाओंगे कि मैं आगे जाऊँ सो मुफसे कही ॥ ४२१॥ श्रीमुक्तन्द ने कड़ा ''तब तो तुम ही आगे जाओ'' यह सुनते ही 'अच्छा' कहकर श्रीगौराङ्गराय ने गमन किया ॥४२२॥ भत्त सिंह की गति से तेज चलकर पुरी में आकर प्रवेश किया ॥ ४२३ ॥ नीलाचल में गौरचन्द्र के प्रवेश की कथा जो मुनेंगे वे प्रेमजल में दूव जायेंगे ॥ ४२४ ॥ ईरवर की इच्छा से श्रीसार्वभौम भट्टाचार्य अना-यास ही श्रीजगन्नाथ दर्शन के लिये उसी समय आये थे ॥ ४२४ ॥ उसी समय जगत् जीवन श्रीगीरचन्द्र ने जगन्नाथ, सुभद्रा व सङ्कर्षण (बलराम ) के दर्शन किये ॥ ४२६ ॥ देखते मात्र ही श्रीप्रसु विशेष जोर से हुङ्कार करने लगे और जननाथजी को जिट भर लें ऐसी इच्छा हुई '। ४२०।। महाप्रमु आनन्द में विद्वल हृदये चिन्तिला सार्वभीम महाशय एर् शिक्त मलुष्येर कोन काले नय ४३१।
ए हु कार ए गर्जन ए प्रमेर घार एत किछु अलौकिक शिक्तर प्रचार ११४२।।
एइ जन हैन बृक्ति-श्रीकृष्याचैतन्य । एइ मत चिन्ते सार्वभीम महा धन्य ११४३।।
सार्वभीम निवारणे सव-पिइहारी । रिहलेन दृरे सभे महामय किर ११४३।।
प्रमु से हृदयाछेन अचेतन प्राय । देखि मात्र जगननाथ-निज-प्रिय-काय ११४३।।
कि आनन्दे मग्न हैला चैकुएर-ईश्वर । बेदेओ ए सब तन्त्र जानिते दुष्कर ११४३६।।
सेई प्रभु गौरचन्द्र चतुन्यू हु-क्ष्ये । आपने विस्थाछेन सिहासने मुखे ११४३०।।
आपनेह उपासक हृद्र करे भिक्त । अतएत्र के बृक्ति हैश्वरेर शक्ति ११४३८।।
आपनार तन्त्र प्रभु आपने से जाने । वेदे भागवते एइ मत से वाखाने ॥४३८॥
सम्म हृद्रलेन प्रभु चैप्याव-आवेशे । वाह्य दूरे गेल प्रेमसिन्धु-मासे भासे ११४४१।।
आविरिया सार्वभीम आछेन आपने । प्रभुर आनन्द मृच्छी ना ह्य खर्यडने ११४४२।।
शोषे सार्वभीम युक्ति करिलेन मने । प्रभु लह जाइवारे आपन भवने ॥४४२।।
सार्वभीम बोले 'भाइ पिइहारि गया । सभे तुलि लह एइ प्रकृ रतन' ॥४४४॥

होकर उद्युतने तागे थे और नेत्रों का जल चारों और छूट रहा था॥ ४२८॥ तथा एक ज्ञा में ही आनन्द-विभोर हो मुर्न्छित होकर गिर पड़े अही ईश्वर के अगाध चरित्रों को कौन समक सकता है।। ४२६॥ मुर्ख रक्तकगण मारने को दौड़े तब सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे-तैसे (प्रभु की) पीठ पर निवारणार्थ गिर पड़े ।।४३०॥ सार्वभीम महाराय ने हृदय में विचार किया कि इस प्रकार मनुष्य की शक्ति तो किसी काल में नहीं होती है ॥ ४३१ ॥ ऐसी हुं कार-ऐसी गर्जना-ऐसी प्रेसानन्द की अश्वधारा आदि जो कुछ हैं सब अलौकिक शांक का ही प्रकाश है ॥४३२॥ "यह मनुष्य स्यात् श्रीकृष्णाचैतन्य है-ऐसा समक्त पहता है"। महा धन्य सार्वमीम इस प्रकार विचार कर रहे थे ॥४२३॥ सार्वभीम के निवारण करने पर सब रक्षकगण दूर हो गये और चड़े हरे ॥ ४३४ ॥ अपने त्रियविष्रह् जगन्नाथ को देखते मात्र ही श्रीगौरचन्द्र श्रचेतन ( जह ) के नुल्य ही हो गरे।। ४३४ ॥ बैकुएठनाथ श्रीगीर ने न जाने किस श्रानन्द में मग्न हुए ? इन सब तस्वों को जानना वेदों को भी दुष्कर है।। ४३६।। गौरचन्द्र प्रमु ही चतुर्व्यूह रूप से स्वयं सिंहासन पर सुख से विर्रात रहे थे और ।। ४३७ ।।आप ही उपासक होकर भक्ति कर रहे थे इसी कारण के ईश्वर की शक्ति को कीन समभ सके।। ४३८।। अपने तत्त्व को प्रमु आप ही जानते हैं वेद व, मागवत इस प्रकार ज्याख्या करते हैं।।४३६॥ त्रवापि जिस समय प्रभु जो लोला करते हैं उसे बेद जीवों के उद्धार का कारण ही बहलाते हैं ॥४४०॥ गौर-चन्द्र बैज्याव आवेश में मग्न हो गये-वाह्य ज्ञान जाता रहा तथा प्रेमसिन्धु में हूब गये ॥ ४४१ ॥ सार्वभीम स्वयं आवर्षा ( सम्हात ) कर रहे थे परन्तु प्रभु की आनन्द मृच्छी नहीं दूटती थी।। ४४२।। तब अन्त सें सावभीम ने प्रमु को अपने भवन में ले जाने के लिये सनमें विचार किया ।। ४४३ ॥ प्रहरियां को सन्नाधन पाराडु विजयेर यत निज मृत्य गणा । सभे प्रभु कोले करि करिला गमन ॥४४४॥ के बुस्किने ईरवरेर चरित्र गहन । हेन रूपे सार्वभीम मन्दिरे गमन ॥४४६॥ चतुर्दिगे हरिष्वनि करिया-करिया । वहिया आनेन समे हरिष हह्या ॥४४७॥ हैनइ समये सर्व-भक्त सिंहद्वारे । श्रासिया मिलिला समे हरिष-श्रन्तरे ॥४४८॥ परम अद्भुत सभे देखेन श्रासिया । पिपीनिका गर्ग येन अन्न जाय तैया ॥४४६॥ एइ मत प्रसुके अनेक लोक धरि । लइया जायेन सभे महानन्द करि ॥४४०॥ सिंह द्वार नमस्करि सर्व भक्तगण। हरियं प्रश्चर पाछे करिला गमन ॥४४१॥ सर्व-लोके धरि सार्वभौमेर मन्दिरे। आनिलेन कपाट पहिल तने हारे ॥४४२॥ प्रमुर ब्रासिया ये मिलिला भक्तगण । देखि हैला सार्वभीम हर्गित-मन ॥४५३॥ यथा योग्य-सम्भाषा करिया समा सने । विस्तिन, सन्देह माझिल तत्वाणे ॥४५४॥ बड़ सुखी हैला सार्वभीम महाशय । श्रार ताँर किवा भाग्यकलेर उदय ॥४५४॥ जार कोर्तिमात्र सर्व वेदे व्याख्या करे । अनायासे ईश्वर आइला मन्दिरे ॥४५६॥ नित्यानन्द देखि सार्वभीम महाशय । लइला चरण धृलि करिया विनय ॥ १४७॥ मनुष्य दिलेन सार्वभीम समा सने । चिललेन सभे जगन्नाध-दरशने ।।४४=॥ ये मनुष्य जाय देखाइते जगननाथ । निवेदन करे से करिया जोड़ हाथ ॥४५ ६॥ स्थिर हइ जगन्नाथ समेइ देखिवा। पूर्व-गोसाजिर मत केहो ना करिवा ॥४६०॥

करके कहा 'हे भाई! इस पुरुप रत्न को सब मिलकर उठा लो"।। ४४४॥ पारखु विजय (रथवात्रा) समय के डोरी खींचने वाले जितने अपने खास भृत्य हैं उन्होंने प्रमु को गोदी में लेकर गमन किया ॥ ४४४ ॥ ईश्वर के गहन ( सम्भीर ) चरित्रों को कौन समभ सके ? देखों इस प्रकार सार्वभीम के मन्दिर में प्रभु ने गमन किया ॥ ४४६ ॥ चारीं और हरिष्यनि करते-करते सब अति प्रसन्त चित्त से वहन करके ले जा रहे थे।। ४४७।। उसी समय सिंह द्वार पर सब भक्त आकर मिले तथा सबके मन प्रसन्न हुन्छा. ४४०॥सबने परम अद्भृत दृश्य आकर देग्वा-डैसे पिपीलिका (चीटी) गए। अन्त लेकर जा रही हों।। ९४६॥ इस प्रकार प्रभु को अनेक लीग उठाकर बड़े आनन्द प्रिक ले जा रहे थे ॥ ४४० ॥ मिंह द्वार पर नमस्हार करके सब भक्त-वृत्वों ने प्रसन्त हो प्रभु के पीछे-पीछे गमन किया ॥ ४४१॥ जब सब लोगे प्रभु को इठाकर नार्हाप्रीम के मन्दिर में ले आये तब दरवाजे में किवाद लगा दी ॥४४०॥ यह देखकर कि प्रमु के भक्तगण भी आ गये हैं ( आकरे मिल गये हैं ) सार्वभीम का मन प्रसन्त हुआ।। ४४३।। सबसे यथायोग्य प्रशास व सन्भाष्ण करके बैठ गये खीर तत्क्या सब सन्देह मिट गया ॥४४४॥ महाशय सार्वभीमजी वहे सुखी हुए, देखी कैसा भाग्योदय हुआ।। ४४१।। कि जिनकी केवल कीर्ति मात्र का ही सब वेद व्याख्या करते हैं वे ईर्वर स्वकं विना भयास के उनके मन्दिर में आ गये ॥४४६॥ महाशय सार्वाभीम श्रीतित्यातन्द को देखकर अति विनय पूर्वक उनकी चरण धूलि ली ॥ ४४७ ॥ सार्वभौमजी ने उन सबके साथ एक मनुष्य कर दिया तब जगन्नाथ दर्शन के लिये सब गये ॥४४८॥ जो मतुष्य जगन्नाथ दर्शन कराने को गया था उसने हाथ जोइकर निवेदन किया।। ४४६।। सब लोग स्थिर होकर जगन्नाथ के दरीन करना और पहिले गुसर्वें की तरह कोई मत कि रूपे तोमरा, किछु ना पारि वृक्तिने । स्थिर हह देख, तबे जाह देखाइते ॥४६१॥ जे रूप तोमार करिलेन एक जने । जगन्नाथ देवे रहिलेन सिंहासने ॥४६२॥ विशेषे वा कि कहित्र ये देखिल तान । से आछाड़े अन्येर कि देहे रहे प्राण ॥४६३॥ ए तेके तोमरा सब श्रविन्त्य कथन । सम्बरिया देखित्रा, करिलूँ निवेदन ॥४६४॥ श्रुवि सभे हासिते लागिला भक्तगण । 'चिन्ता नाहि' विल सभे करिला गमन ॥४६५॥ त्राप्ति देखिलेन चतुन्य<sup>६</sup>ह जगन्नाथ । प्रकट-परमानन्द भक्तगण-साथ ॥४६६॥ देखि सभे लागिलेन करिते क्रन्दन । दगड्यत् प्रदिच्या करेन स्तवन ॥४६७॥ प्रभुर गलार माला ब्राह्मण श्रानिया। दिलेन सभार गले सन्तोपित हैया ॥४६८॥ आज्ञा-माला पाइ सभे आनिन्दित-मने । आइला सन्वरे सार्वभौमेर भवने ॥४६८॥ प्रशुर त्रानन्द मुच्छी हइल ये मते । वाह्य नाहि तिलेक, त्राछेन सेइ मते ॥४७०॥ वसिया ब्राह्मेन सार्वभीन पद तले । चतुर्दिगे मक्तगरा 'राम-कृष्ण' बोले ॥४७१॥ अचिन्त्य अगम्य गौरचन्द्रेर चरित । तिन-प्रहरेओ वाह्य नहे कदाचित ॥४७२॥ ग्रागोके उठिला सर्व-जगत-जीवन । हरिष्विन करिते लागिला भक्तगण ॥४७३॥ स्थिर हुई प्रभु जिज्ञासेन सभा स्थाने । कह देखि श्राजि मोर कोन् विवरणे ॥४७४॥ शेवे नित्यानन्द प्रभु कहिते लागिला । जगन्नाथ देखि मात्र तुमि मुच्छी गेला ॥४७४॥ देवे सार्वभौम आछिलेन सेइ स्थाने । घरि तोमा आनिलेन आपन-भवने ॥७६॥

स्थित रहे ॥ ४६२ ॥ और खाधिक क्या कहूँ जिसने देखा वे ही जाने; देखी ऐसी पछाड खाने मे क्या दूसरे की देह में प्राण रह सकता ? ॥४६३॥ तुम सबके इतना अचिन्त्य कथन है, इसीलिये में निवेदनकरता हूँ कि जरा सम्हल कर दर्शन करना ॥ ४६४ ॥ सब मक्ष्युद सुनकर हँसने लगे और 'चिन्ता मत करो' यों कहकर सबने गमन किया ॥ ४६४ ॥ सबने बाकर जगन्नाथ—चतुन्युह का दर्शन किया तथा भक्तगणों को परम ब्रानन्द (मूर्तिमान्) हुआ ॥४६६॥ देखकर सब रोने लगे तथा वार-बार दएडवत् प्रदिचिणा व अर्नेक प्रकार

करना ॥ ४६० ॥ तुम लोग किस प्रकार हो कुछ समक्त में नहीं आता यदि स्थिर होकर दर्शन करो तो मैं दर्शन कराने जाऊँ ॥ ४६१ ॥ तुम्हारे एक जन ने जैसा किया उससे जगन्नाथकी दैववशा ही सिंहासन पर

से स्तुति की ॥ ४६७ ॥ सन्तुष्ट होकर प्रमुं (जगन्साथ ) के गले की माला ब्राह्मण ने लाकर सबके गले में दी ॥ ४६= ॥ माला रूप प्रमु आज्ञा पाकर सब लोग आनन्दित मन से शीव सार्वभौम के भवन में आये

॥४६६॥ प्रभु को जैसी आनन्द मूच्छी हुई थी उसी प्रकार थी उन्हें तिलमात्र भी वाह्य झान नहीं था ॥४००॥ सार्वभीम तो प्रभु के चरणों के नीचे बैठा गये तथा भक्तगण चारों खोर घेरकर 'रामकृष्ण' बोलने लिके ॥४०१॥ श्रीगौरचन्द्र के चरित्र चिन्तन के परे व मन बुद्धि के अगोचर हैं सो प्रभु को तीन पहर में भी कदाचित् वाह्य झान नहीं हुआ।॥ ४०२॥ तब तुरन्त ही एक चण में सब जगत् के जोवन श्रीगौर उठ

कदाचित् वाक्ष कान नहा हुआ ।। ४७२ ।। तब तुरन्त हा एक चला म सब जगत् क जावन आगार उठ बैठे तथा सब भक्तगण हरिष्वनि करने जने ।। ४७३ ।। श्रीमौरचन्द्र ने स्थिर होकर सबसे पूँछा कि मेरे झाज के विवरण को कुछ कहो तो, देखें ॥ ४७४ ॥ अन्त में श्रीनित्यानन्द प्रमु ने कहा कि झाप जगन्नाथ को देखते मात्र ही मृष्टिखत हो गये ।। ४७४ ॥ दैवयोग से सार्वभौम 'वहाँ थे सो झापको स्ठवाकर भवन में आनन्द-आयेशे तुमि हृह परवश । वाह्य ना जानिला तिन-प्रहर दिवस ॥४७७॥ एड सार्वभीम नमस्करेन तोमारे । आशे व्यथे प्रस मार्वभीम कोले करे ॥४७८॥ प्रश्व बोले जगननाथ वड़ कुपासय । आनिलेन मोरे सार्वभीमेर आलय ॥४७६॥ परम सन्देह चित्ते आछिल आमार । किरूपे पाइव आमि संहति तोनार ॥४=०॥ कृष्ण ताहा पूर्ण करिलेन अनायासे । एत बिल सार्वभीम चाहि प्रस् हासे ।।४=१।। प्रस दोले सन आजि आयार आख्यान । जगन्नाथ आमि देखिलाङ विद्यमान ॥४८२॥ जगन्नाथ देखि चित्त हड्ल श्रामार । धरि श्रानि बन्ध-मासे युड् श्रापनार ॥४८३॥ धरिते गेलाङमात्र जगन्नाथ आमि । तचे कि हड्ल शेषे आर नाहि जानि ॥४८४॥ दैंने सार्वभौम ब्राजि ब्राखिला निकटे । ब्रतएव रचा हैल ए-महा-सङ्करे ॥४८४॥ आजि हैते आमि एइ बलि दहाइया। जगन्नाथ देखिवाङ बाहिरे थाकिया ॥४८६॥ श्रम्यन्तरे श्रार त्रामि प्रवेश नहिव । गरुड़ेर पाछे रहि ईश्वर देखिव ।।४८७।। भाग्ये श्रामि श्राजि ना धरिलूँ जगन्नाथ । तवेत सङ्घर श्राजि हइत श्रामात ।।४८८।। नित्यानन्द बोले 'बढ़ एडाइले माल । वेला नाहि एवे, स्नान करह सकल' ॥४८६॥ प्रमु बोले नित्यानन्द सम्बरिवा भीरे । देह आमि एइ समर्पिलाङ तोमारे ।।४६०॥ तवे कयोदयो स्नान करि प्रेम सुखे। चिसलेन सभार सहित हास्य सुखे ॥४६१॥ बहुविध महाप्रासाद आनिया सन्तरे । सार्वभौम थ्इलेन प्रसुर गोवरे ॥४६२॥ महाप्रताद देखि प्रभु करि नमस्कार । बतिला सुञ्जिते लइ सब परिवार ॥४६३॥

जिवा लाय । ४७६ ।। आप प्रेमानन्द आवेश में विवश हो गये और दिन में तीन पहर तक काह्य ज्ञान नहीं रहा।। ४७० ।। ये ही सार्वभीम आपको नमस्कार कर रहे हैं। श्रीप्रमु ने शीव ही सार्वभीम का लेट भर ली ।। ४७८ ।। श्रीप्रमु ने कहा कि जगन्नाथ बड़े ह्वपालु हैं देखो मुसे सार्वभीम के स्थान में ले आये।। ४७६ ।। सेरे चित्त में बड़ा सन्देह या कि श्रीसार्वभीम का साथ मुसे कैसे निलेगा।। ४५० ।। कृष्ण ने विना श्रयास के हो उसे पूर्ण कर दिया इस प्रकार कहते हुए सार्वभीम की खोर देखकर प्रमु हैंसे।। ४८१ ।। प्रमु ने कहा मेरा प्रसङ्ग सुनो; मैंने जगन्नाथ देव को जब सन्मुख पाया।। ४८२ ।। श्री जगन्नाथ देव को देखते ही मेरे सनमें आई कि में अपने वज्रास्थल के भीतर उन्हें धारण करलूँ ॥ ४८३ ।। मैं उन्हें (जगन्नाथ को ) आज पकड़ने गया ही या उसके पीछे क्या हुखा सो मुसे कुछ नहीं मालूम रहा॥४८४॥ आज देवयेग से सार्वभीम पास ही थे खतः इस महा संकट से रजा हो गई।। ४८५ ॥ मैं इहता पूर्वक कहता हूँ कि आज से श्रीजगन्नाथ देशन वाहिर से कहाँ गा।। ४८६ ॥ अव मैं कभी भीतर प्रवेश न कहाँ गा—वरम गकड़-स्तम्भ के पीछे से मगबद दर्शन किया कहाँ गा।। ४८० ॥ भाग्यवश आज मैंने श्रीजगन्नाथदेव को पकड़ा नहीं खन्यथा रोरे लिये बड़ा संकट उपस्थित हो जाता॥४८६॥।। तिस्वानन्द मो ने कहा "यह बड़ा खन्य हुआ जो नहीं पकड़ा खब समय नहीं है शीव ही स्तान करिये॥ ४८६ ॥ प्रमु बोले हे तित्यानन्द ! मुसे सम्हालना, यह देह मैंने तुम्हें सोंप दी है ॥ ४६० ॥ तब कुछ देर में प्रेम से सुख पूर्वक स्तान करके-हँसते हुए सबके साथ बैठे। ४६१ ॥ अनेक प्रकार का महाप्रसाद लाकर सार्वभीम ने महाप्रसुत्री के सम्मुख शीज रख दिया ४६२

प्रभु बोले 'विस्तर लाफर मोरे देह'। पिठा पाना छेना बड़ा तोमरा सभे लह ॥४६४॥ एइ मत बिल प्रभु महा प्रेमरसे। लाफरा खायेन प्रभु मक्तगण हासे ॥४६४॥ जन्म-जन्म सार्वभीम प्रभुर पार्षद। अन्यथा अन्यर नाहि हय ए सम्पद ॥४६६॥ सुवर्ण थाली ते अन्न आनिजा आपने। सार्वभीम देन, प्रभु करेन भोजने ॥४६७॥ से भोजने यतेक हइल प्रेम रङ्ग। व्यास वर्णिवेन ताहा चैतन्यर सङ्ग ॥४६८॥ अशेष कौतुके किर भोजन-विलास। विस्तिन प्रभु, मक्तगण चारि-पाश ॥४६६॥ नीलाचले प्रभुर भोजन महारङ्ग। इहार श्रवणे हय चैतन्यर सङ्ग ॥४००॥ शेष खरडे चैतन्य आइला नीलाचले। ए आख्यान शुनिले भासये प्रेमजले ॥४०१॥ श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्द चान्द जान। बृन्दावनदास तछु पदयुगे गान ॥४०२॥

इति श्रीचैतन्यभागवते अन्त्यखरहे श्रीचैतन्य-सार्गभौम-सम्मेतनं नाम वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

## हतीयोऽध्यायः

जय जय श्रीकृष्णचैतन्य गुगा धाम । जय जय नित्यानन्द स्वरूपेर शाण ॥ १ ॥ जय जय वैकुएठनायक कृपासिन्धु । जय जय न्यासि चूड़ामणि दीनवन्धु ॥ २ ॥ भक्त गोष्ठी सहित गौराङ्ग जय जय । शुनिले चैतन्य कथा भक्ति लम्य हय ॥ ३ ॥ शोषखणड-कथा भाइ शुन एक चित्ते । श्रीगौरसुन्दर विहरिला येन मते ॥ ४ ॥

गुणों के धाम श्रीकृष्णचैतन्य की जय हो जय हो त्रौर नित्यानन्द स्वह्नप के प्राण प्रभु की जय हो जय हो।। १।। बैकुं ठनायक गौरचन्द्र कृपासिन्धु की जय हो,सन्यासियों के चूड़ार्माण श्रीर दीनवन्धु की जय हो जय हो।। २॥ भक्तमण्डली के सहित गौराङ्ग प्रभु की जय हो, जय हो चैवन्यचन्द्र की कथाश्रों के सुनने से मिक प्राप्त होती है ३ माहयो शेष खड की कथा को एकाप्र मनसे सुनो जिस माँति श्रीगौरसुन्दर

गौरप्रभु ने महाप्रसाद को देखकर नमस्कार किया श्रीर सब परिवार को लेकर भोजन करने बैठे॥ ४६३॥ प्रभु ने कहा विशेष करके लाफरा साग तो मुक्तको देखो और सब मीठा पाना तथा छेना बृहा तुम लोग ले लो। ४६४॥ इस प्रकार कहकर प्रभु बढ़े प्रेमरस से लाफरा खाने लगे और भक्तगण हँसने लगे। १४६४॥ सार्वाभीम पिछले जन्मों में प्रभु के पार्षद रहे हैं अन्यथा दूसरे को यह सम्पत्ति प्राप्त नहीं होती॥ ४६६॥ सार्वाभीम स्वयं ही सुवर्ण की थाली में लाकर अन्त देते थे और प्रभु भोजन करते थे। १४६७॥ उस भोजन पान के समय जितना प्रेमानन्द हुआ चैतन्यदेव के उस प्रमङ्ग को व्यास वर्णन करेंगे।। ४६८॥ अगणित कौतुकों के साथ भोजन विलास करके महाप्रभुजी विराज गये और भक्तवृन्द चारों ओर घेरकर बैठ गये। १४६८॥ नीलाचल में प्रभु का भोजन विलास बड़े आनन्द से हुआ था जिसके सुनने से चैतन्यचन्द्र का सङ्ग प्राप्त होगा।। ४००॥ शोष खरण्ड में गौरचन्द्र नीलाचल में आये इस प्रसङ्ग के सुनते ही मनुष्य प्रेमजल में छूवने लगते हैं।। ४०१॥ श्रीकृष्णचन्द्र तथा नित्यानन्द को जानकर् ही वृन्दावनदास उनके पद द्वन्द का गान करिता है।। ४०२॥

श्रमृतेर श्रमृत चैतन्यचन्द्र कथा । ब्रह्मा शिव ये श्रमृत वाञ्छेन सर्वथा ।। ४ ।। श्रतएव श्रीचैतन्य कथार श्रवसे । सभार सन्तोष इय, दृष्टगण विने ॥ ६ ॥ शुन शेपलगढ-कथा चैतन्य रहस्य । इहार श्रवगो कृष्ण पाइये श्रवस्य ॥ ७ ॥ हेन मते श्रीगौरसुन्दर नीलाचले । श्रात्म-सङ्गोपन करि आखे कुत्हले ॥ = ॥ यदि तिहां व्यक्त ना करेन आपनारे । तवे कार शक्ति आछे ताँरे जानिवारे ॥ ६ ॥ दैवे एक दिन सार्वभौमेर सिहते । वसिलेन प्रश्च वाँरे लड्या निमृते ॥ १० ॥ प्रसु बोले शुन सार्वभौम महाशय । तोमारे किहये आमि आपन-हृदय ॥ ११ ॥ जगन्नाथ देखिते ये आइलाङ आमि । उद्देश्य आमार मूल-एथा आछ तुमि । १२॥ जगन्नाथ श्रामार कि कहिवेन कथा। तुमि से आभार बन्ध छिएडावे सर्वेथा । १३।। तोमाते से वैसे श्रीकृष्णेर पूर्ण शक्ति । तुमि से दिवारे पार कृष्ण श्रम मिनत ॥१२॥ एतेक तोमार श्रामि लइलूँ आश्रय । ताहा कर ये रूपे श्रामार भाल हय ॥१४॥ कि विधि करिम्ँ मुजि, थाकिम्ँ कि रूपे। के मते ना पड़ोँ मुजि ए संसार क्रो ॥१६॥ सर्व उपदेश मोरे कह अमायाय । 'तोमारि से आमि' इहा जान सर्वधाय ॥१७॥ एइ मत अनेक-प्रकार माया करि । सार्वभीय-प्रति कहिलेन गौरहरि ॥१८॥ ना जानिजा सार्वभीम ईश्वरेर मम्में । कहिवारे लागिला जीवेर यत धर्मे ॥१६॥ सार्वभीम बोल्वेन कहिला यत तुमि । सक्त वोमार भाल वासिलाङ आमि ॥२०॥ ये तोमार हइयाछे मिक्तर उदय । अत्यन्त अपूर्व से कहिल कमृ नय ॥२१॥

ने विहार किया ॥ ४ ॥ चैतन्यचन्द्र की कथा अमृत है देखो बहा व शिव भी इस अमृत को सदा वाञ्छा करते रहते हैं ॥ ४ ॥ अत्रव्य इसी से अचितन्यचन्द्र की कथाओं को सुनकर बड़ा सन्तोष होता है-केवल दुष्टों को नहीं होता ॥ ६ ॥ अचितन्यदेव की रहस्यमयो शेष खंड कथा सुनिये-इसके सुनने से कृष्ण प्राप्ति अवश्य होगी ॥ ७ ॥ इस प्रकार भीगौरसुन्दर ने नोलाचल में अपने को फुत्दल से हो आत्म-गायन कर लिया ॥ ८ ॥ यदि वे ही अपने को प्रकाश में न लाना चाहें तो उनको जानने की किसमें सामध्ये हैं ॥ हा। अपिसु दैववश एक दिन सार्गमीम के पास एकान्त में बैठे थे ॥ १० ॥ प्रमु ने कहा 'हे सार्गमीम महाशय सुनो में अपने हृदय की बात तुमसे कहता हूँ। ॥ ११ ॥ मैं जगन्नाथ दर्शन के लिये आया हूँ उसमें मेरा मृत ब्रद्देश्य तो आपका यहाँ होना ही है ॥ १२ ॥ जगन्नाथ तो मुक्तसे कुछ बोलेंगे ही नहीं आप ही मेरे बन्धनों को पूर्ण रीत्या छेदन कर दोगे ॥ १३ ॥ आप मं अकृष्ण की पूर्ण शक्ति विराजतों है और आप ही सस कृष्ण प्रेम मिल को देने में समर्थ हैं ॥ १४ ॥ इसी कारण मैंने आपका आश्रय लिया है अब लिस्से मेरा अपकार हो वह आप करें ॥ १४ ॥ मेरे लिये क्या करणीय है—मैं किस प्रकार आचरण कहाँ जिससे में संसार-कृप में न गिक , सभी उपदेश सुक्ते समक्तकर कहें—मैं तो आप हो का हूँ पूर्ण रीत्या यही आप जाने ॥ १६-१७ ॥ इस माँति श्रीगौरहरि ने अनेक प्रकार छल करके सार्गभीम महाचार्य से कहा ॥ १० ॥ सार्गभीम महाचार्य, ईश्वर ( महाप्रमु ) के समी को न जानकर जीव के समस्त थमों को कहने लगे ॥ १६ ॥ सार्गभीम महाचार्य, ईश्वर ( महाप्रमु ) के समी को न जानकर जीव के समस्त थमों को कहने लगे ॥ १६ ॥ सार्गभीम न कहा "तुमने जो कुछ कहा है सब मैंने मली प्रकार समम्मतिया है त्रामी मिक का

वड़ कुष्णेर कुपा हैयाछे तोमारे। सबै एक खानि करियाछ अञ्यमारे।।२२।।
परम सुबुद्धि तुमि हहया आपने। तबे तुभि सन्यास करिला कि कारणे।।२३।।
बुक्त देखि विचारिया कि आछे सन्यासे। प्रथमेइ वद्ध हय अहङ्कार-पाशे।।२४।।
दग्रह धरि महाज्ञानी हय आपनारे। काहारे ओ बोल हस्त जोड़ नाहि करे।।२४।।
जार पद धूलि लेंते वेदेर विहित। हेन जन नमस्करे, तभू नहे भीत।।२६।।
सन्यासार धर्म वा बलिब सेहो नहे। बुक्त एइ मागयते येन मत कहे।।२७।।
तथाहि (भा० ११।२६।१६; ३।२६।३४)

"प्रणमेद्रग्डयद्भूमावाश्वचारडालगोस्त्रस्"। "प्रविद्यो जीवकलया तत्रैव भगवानिति"।।१॥ ब्राह्मणादि कुक्कुर चारडाल अन्त करि। दर्गडवत् करिवेक दहुमान्य धरि।।२८॥ एइ से वेद्यात्र धर्म-सभारे प्रणति। सेइ धर्मध्वजी, यार इथे नाहि रति।।२६॥ शिखा सत्र घुचाइया सवे एइ लीम। नमस्कार करे आमि महामहा भाग।।३०॥ प्रथमे शुनिला एइ एक अपचय। एवे आर शुन सर्वनाश बुद्धि ल्या।।३१॥ जीवेर स्वभाव-धर्म ईरवर भजन। ताहा छाड़ि आपनाके बोले 'नारायण'।।३२॥ गर्भवासे ये ईश्वरेर करिलेन रन्ता। याहार प्रसादे हैल बुद्धि झान शिक्षा।।३३॥ जार दास्य लागि शेष अज भव रमा। पाइया ओ निरवधि करेन कामना।।३४॥ सृष्टि स्थिति प्रलय जाहार दासे करे। लाजो नाहि हेन 'प्रसु' बोले आपनारे ॥३४॥

जो उदय हुआ है वह अत्यन्त अपूर्व है ऐसा पूर्व में किसों ने कहा भी नहीं है।। २१।। तुस पर श्रीकृष्ण की बड़ी पूर्ण कृपा है, केवल यह व्यवहार तुमने ठीक नहीं किया ।।२२।। तुम स्वयं बड़े बुद्धिमान है। तो भी द्वमने सन्यास क्यों प्रहण किया ? ॥ २३ ॥ देखो विचार कर समक्तो कि सन्यास क्या वस्तु है ? क्योंकि सन्यास तेने पर मनुष्य ऋहङ्कार की फाँसी में पड़ जाता है।। २४।। दएड धारण करके मनुष्य अपने की बढ़ा ज्ञानी मान बैठता है तथा फिसी को भी हाथ जोड़कर प्रणाम नहीं करता ॥ २४॥ जिनकी चरण धृति तेने की वेदों में आज़ा है ऐसे जन भी यदि नमस्कार करें तो भी उसे सय नहीं होता ॥२६॥ सन्यासी धर्म में कहूँ, वही नहीं, श्रीभागवत में जैसा वर्णन किया है वह भी समसना ॥ २७॥ श्रीभगवान जीवकता रूप से सब देहवारियों में प्रविष्ट हैं वह विचार कर कुत्ता, चाएडाल, गौएँ, गधा पर्यन्त सबको भूमि में गिरकर दण्डवत् प्रणाम करे ॥ १ ॥ ब्राह्मण से चांडाल पर्यन्त सब प्राणियों को बहुमान करके दंडवत् करे ॥ दा । "सबको प्रणाम करना" यही बैंब्याव धर्म है इसमें जिसकी रीति नहीं है वही पाखंडी है ॥ २६॥ शिखा व सूत्र ( जने क ) दूर करने का केवल यह लाभ है कि बड़े २ महाभाग भी आकर नमस्कार करते हैं।।।। १०।। यह पहिला अपहार सुनाया अब बुद्धिनाशक व सर्वीनाशकारी दूसरा और सुनी।। ३१॥ इंश्वर का भजन जीव का स्वाभाविक धर्म है उसकी छोड़कर वह अपने को "नारायस" कहता है ॥३२॥ देखो गर्भवास में जिस ईश्वर ने रत्ता की व जिसकी कृपा से बुद्धि व ज्ञान की शित्ता हुई॥३३॥जिनकी शेष ब्रह्मा शिव व लद्मी भी दास्यता को पायकर भी सेवा के लिये निरन्तर कामना करते हैं ॥ ३४ ॥ सृष्टि, पाकन, संहार जिनके दास करते हैं-सो अपने को "वह प्रभु" कहने में खाज तो नहीं आती दूध नींद आने

निहा हैले 'श्रापने के' इहाश्रो ना जाने । श्रापनारे 'नारायण' बोले हेन जने ॥३६॥ 'जगतेर पिता कृष्ण' सर्व वेदे कहे । पितारे ये भक्ति करे से सुपुत्र हये ॥३७॥ वथाहि श्रीगीतायाम् (६१९७) "पिताऽहमस्य जगतो माता धाता पितामहः" ॥२॥ गीता शास्त्रे अर्जु नेर सन्यास लक्षण । शुन एइ ये कहियाछेन नारायण ॥३८॥ वथाहि गीता (६११)

"अनिश्वतः कर्मफलं कार्यं कमी करोति यः। स सन्यासी च योगी च न निराग्तिन चाकियः" ॥३॥ निष्काम हइया करे ये कृष्ण भजन । ताहारे से विल 'योगी' 'सन्यासी' लच्चण ॥३६॥ विष्णु क्रिया ना करिया परान्न खाइले । किछु नहे साचातेइ एइ वेदे बोले ॥४०॥ तथाहि भागवते ४ स्कन्धे २६ अथ्याये ४६-४० छ्लोके

"तत्कर्म हरितोषं यत् सा विद्या तन्मतिर्यया। इरिहें हम्रुतमात्मा स्वयं प्रकृतिरीश्वरः" ॥४॥ तारारे से बिला धर्म कर्म सदाचार । ईश्वरेर प्रीति जन्मे सम्मत सभार ॥४१॥ ताहारे से बिला विद्या मन्त्र अध्ययन । कृष्ण पादपद्मेते क्राय स्थिर मन ॥४२॥ सभार जीवन कृष्ण, जनक सभार । हैन कृष्ण ये ना भजे, सब व्यथं तार ॥४३॥ यदि बोल शङ्करेर मत सहो नहे । तार अभित्राय दास्य, तारि मुखे कहे ॥४४॥ तथाचाह श्रीशङ्कराचार्यप्रभः ( षट्पदी स्तोत्रे )-

"सत्यिष भेदापगर्ने नाथ ! तबाहं स मामकीनस्त्वम् । सामुद्रोहि तरङ्गः क्वचन समुद्रो न तारङ्गः" ॥॥॥ यद्यपिह जगते ईश्वरेर भेद नाजि । सर्वमय-परिपूर्ण आछे सर्वे ठाजि ॥४॥॥

पर "आप कीन हैं ?" यह तक तो जानते नहीं ऐसे मनुख्य अपने की "नारायण" कहते हैं ॥ ३६॥ जगत् पिता कृष्ण हैं ऐसा सब वेदों में कहा है सो पिता की भक्ति करते हैं वही सुपुत्र होते हैं।। ३७।। (अर्थ पूर्) गीता शास्त्र में श्रीनारायण ने ऋर्जुन से जो सन्यास का लच्चण कहा है वह सुनो ॥ ३८॥ स्वर्गीद कर्म फल की कामना न करके जो शास्त्र विहित अवस्य कर्तव्य कर्म करता है, वही प्रकृत सन्यासी व यथार्थ योगी है, अग्निहोत्र प्रसृति कर्स परित्यागी यती बेशधारी सन्यासी नहीं हैं तथा शारीरिक कर्म परित्यागी भी योगी नहीं हैं।। ३।। निष्काम होकर जो कृष्ण का भजन करता है इसी को योगी व सन्यासी का लच्छ कहते हैं।। ३६ ।। विच्या किया न करके दूसरों का अन्न खाने वाले कुछ नहीं हैं अर्थात् उसकी कोई संज्ञा नहीं है, वेद ऐसा स्पष्ट कहते हैं।।४०।। जिससे हरि सन्तुष्ट हों वह कमी है तथा जिसके द्वारा शीहरि में खुद्धि लगे वही विद्या है, क्यांकि श्रीहरि देहधारी मात्रों के आत्मा व ईश्वर हैं कारण वे स्वयं स्वतन्त्र रूप से सब प्राणियों के कारण स्वरूप माता पिता हैं।। ४॥ इसी को सर्व सम्मत धर्म कमी व सदाचार कहते हैं जिससे ईश्वर में प्रीति उत्पन्न हो ॥ ४१ ॥ विद्या मन्त्र व अध्ययन उसी को कहते हैं जिससे श्रीकृष्णचन्द्र के चरण-कमलों में मन स्थिर हो ॥ ४२ ॥ कृष्णचन्द्र सब प्राणियों के जीवन व विता हैं ऐसे कृष्ण को जो नहीं भजते उनका सब किया हुआ व्यर्थ है।। ४३।। यदि कही कि शङ्कराचार्य का यह मत है, सी भी नहीं है उनका अभिप्राय तो प्रभु के दास्य पद में है-यह उनके मुख की जीक है।। ४४ ॥ है नाथ ! जगत् और आप में भेर न रहने पर भी में जानता हूँ कि मैं आपके अधीन हूँ, किन्तु आप मेरे आधीन नहीं हो। तरक व तरङ्गमय समुद्र परस्पर अलग नहीं है यह सुनिश्चित है; परन्तु तरङ्ग समुद्र की हैं किन्तु समुद्र तरङ्गों का

तमी तीमा इइते से हइयाछि आमि । आमा हैते नाहि कभू हइयाछ तुमि ॥४६॥ येन समुद्रेर से तरङ्ग लोके बोले । 'तरङ्गेर समुद्र' ना इय कोन-काले ॥४७॥ अदएव जगत तोमार, तुमि पिता । इहलोके परलोके तुमि से रिच्ता ॥४८॥ याहा हैते हय जन्म, ये करे पालन । तारे ये ना भजे, बर्ज्य हय सेइ जन ॥४६॥ एइ शङ्करेर रलोक-एइ अभिप्राय । इहा ना जानिजा माथा कि कार्ये मुड़ाय ॥५०॥ सन्यासी हइया निरवधि 'नारायण'। बलिबेक प्रेम मिक योगे अनुज्ञण ।।५१॥ ना वृक्तिया शङ्कराचार्थेर अभिन्नाय । भक्ति छाडि माथा मुडाइया दुःख पाय ॥४२॥ अतएव तोमारे से कहिलाङ श्रामि । हेन पथे प्रविष्ट हहला केने तुमि ॥५३॥ यदि कृष्ण भक्तियोगे करिव उद्धार । तवे शिखा-सूत्र-त्यागे कोन् लभ्य श्रार ॥५४॥ यदि बोल माधवेन्द्र-आदि महामाग् । ताँराश्चो करियाछेन शिला-सत्र-त्याग ॥ ५ ४॥ तथापिह तोमार सन्यास करिवार । ए समये केमते हृहल अधिकार ॥४६॥ से सब महान्तगण त्रिमाग-वयसे । ग्राम्य-रस सुष्टिजया से करिला सन्यासे ॥५७॥ यौनन-प्रवेश मात्र सकले तोमार । केमते हइल सन्यासेर अधिकार ॥५८॥ परमार्थे सन्यासे कि करिव तोमारे । येइ मिक हहयाछे तोमार शरीरे ॥५८॥ योगेन्द्रादि सभेर ये दुर्लंभ प्रसाद । तवे केने करियाछ ए मत प्रमाद ॥६०॥ शुनि मित्तयोग सार्वभौमेर वचन । वह सुखी हैला गौरचन्द्रं नारायण ॥६१॥ प्रश्च बोले श्रुनि सार्वभीम महाशय । 'सन्यासी' श्रामारे नाहि जानिह निश्चय ।६२॥

कदापि नहीं हो सकता है ॥ ४ ॥ यद्यपि जगत् व ईरवर में भेद नहीं है तथापि स्र्वामय सगवान् सब जगह पिर्पूर्ण रूप से विराजमान हैं ॥ ४४ ॥ तभी में आपसे ही उत्पन्त हुआ हूँ और मुमसे आप उत्पन्त नहीं हुए हो ॥ ४६ ॥ जैसे 'ससुद्र की तरक्ष' मनुष्य कहते हैं परन्तु 'तरक्षों का ससुद्र' कभी नहीं होता ॥ ४० ॥ अतः जगत् आपका है आप पिता हो और इस लोक व परलोक में तुम ही रच्चा करने वाले हो ॥ ४८ ॥ जिससे जन्म हो तथा जो पालनकत्ती है उसका जो मजन नहीं करता है वह मनुष्य ( वर्क्य ) पाखर हो है ॥ ४८ ॥ यह रखोक श्रीराङ्कराचार्य का है इसका अर्थ न जानकर माथा किस किसे मुद्राने हें १ ॥ ४० ॥ सन्यासी होकर निरन्तर प्रेम-मक्ति से ल्या २ में नारायण का नाम बोलें ॥ ४१ ॥ श्रीराङ्कराचार्य के इस आभिप्राय को न जानकर मिक्त को छोड़ कर माथा मुहाकर दुख पाते हैं ॥ ४२ ॥ अतः में तुमसे कहता हूँ कि इस मार्ग में क्यों प्रविष्ठ हुए (त्रुसे ?) ॥ ४३ ॥ यदि श्रीकृष्ण वन्द्र मक्तियोग के द्वारा उद्धार करते तो शिखा-सूत्र त्यागने से क्यों प्रविष्ठ हुए (त्रुसे ?) ॥ ४३ ॥ यदि श्रीकृष्ण वन्द्र मक्तियोग के द्वारा उद्धार करते तो शिखा-सूत्र त्यागने से क्या लाम ॥ १४॥ यदि कहो कि श्रीमाधवेन्द्रपुरी आदि महामार्गों ने भी शिखा-सूत्र का त्याग किया है ? कि ४४ ॥ तथापि इस समय तुम्हें सन्यास करने का खिकार कैसे हुआ ? ॥ ४६ ॥ उन सब महात्माओं ने आयु के तौसरे "भाग में-विषय मुख भोगकर सन्यास का खिकार हुआ ? ॥ ४६ ॥ तम्यास तम्यास तम्यास व्याप परमार्थ सिद्ध करेगा ? तुम्हारे शरीर में तो यह भक्ति छह्य हुई है।। ४६॥ जो अनमह योगेन्द्रारि के भी दुर्लभ है बह तुम्हें प्राप्त है तब ऐसा प्रमाद क्यों किया ? ॥ ६०।। भक्तियोग पूर्य सार्वभीम के बचनों किया ? ॥ इर्लभ है बह तुम्हें प्राप्त है तब ऐसा प्रमाद क्यों किया ? ॥ ६०।। भक्तियोग पूर्य सार्वभीम के बचनों

कृष्णेर विरहे मुजि विचिप्त हर्या । बाहिर हर्ल् शिखा एत्र मुहाइया ॥६३॥ 'सन्यासी' करिया ज्ञान छाड़ मीर प्रति । कुपा कर येन मीर कुच्ये हय मित ॥६४॥ प्रभु हइ निज-दास मोहे हेन मते । ए मायाय दासे प्रभु जानिव केमते ॥६४॥ यदि तिंहो नाहि जानायेन आपनारे। तवे कार शक्ति आछे जानिते वाँहारे।।६६॥ ना जानिजा सेवके यतेक कथा कय । ताहातेत्रों ईश्वरेर महाप्रीति हय ॥६७॥ सर्व काल मृत्य सङ्गे प्रमु क्रीड़ा करे । सेवकेर निमित्ते आपने अवतरे ॥६=॥ ये मते सेवके भन्ने कृष्णेर चरणे । कृष्ण सेइमत दास भनेन आपने ॥६६॥ एइ ताँर स्वभाव ये-सेवक-वत्सल । इहा ताँरे निवारित कार आछे बल ॥७०॥ हासे प्रस सार्वभौम चाहिया-चाहिया । ना बुफेन सार्वभौम माया सुग्ध हैया ॥७१॥ सार्वभौम बोलेन आश्रमे बड़ तुमि । शास्त्र मते तुमि बन्ध, उपासक श्रामि ॥७२॥ तुमि ये आमारे स्तव कर युक्त नहे। इहाते आमार पाछे अपराध हये।।७३।। प्रभु बोले 'छाड़' मोरे ए सकल माया । सर्वमावे तामार लइलूँ प्रजि छाया ॥७४॥ हेन मते प्रश्च भृत्य सङ्गे करे खेला । के बुभिते पारे गौर सुन्दरेर लीला ॥७५॥ प्रसु बाले मार एक आछे मनोरथ । तामार श्रीसुखे शुनिवाङ भागवत ॥७६॥ यतेक संशय चित्ते आछ्ये आमार । तामा वह घुचाइव हेन नाहि आर ॥७७॥ मार्चभौम वे।ले तुनि मकल विद्याय । परम प्रवीस, आमि जानि सर्वेथाय ।।७८॥ कीन भागवत-छर्ध ना जान वा तुमि । तामारे वा कीन् रूपे प्रवाधिव आमि ॥७८॥

## तने श्रीनेकुरठनाथ ईषत् हासिया वित्तितेन एक श्लोक अष्ट-आसिरिया ८२ तथाहि भागवते १ स्कन्धे ७ अध्याये १० श्लोके--

"आत्मारामाश्च मुनयो निर्वत्था अप्युरुक्तमे । कुर्नन्यदेतुकी भक्तिमित्थनभूतगुणो हरिः" ॥६॥ सरस्वती पति गौरचन्द्रर अप्रते । कुपाय लागिला सार्वभीम बालानिते ॥ ६॥ सार्वभीम बोले रलोकार्य एइ सत्य । कुप्ण पद भक्ति से सभार मूल तस्व ॥ ६॥। सर्वकाल परिपूर्ण हय ये ये जन । अन्तरे बाहिरे जार नाहिक वन्धन ॥ ६॥। सर्व विध मुक्त सब करे कुष्ण भक्ति । हेन कुष्ण गुणेर स्वभाव महाशक्ति ॥ ६॥। हेन कुष्ण-गुण-नाम मुक्त-सवो गाय । इथे अनादर जार, से-इ नाश जाय ॥ ६७॥ एइ मत नाना मत पन्न तालाइया । व्याख्या करे सार्वभीम आविष्ट हद्या ॥ ६॥। त्रयोदश प्रकार रलोकार्य वालानिया । रहिलेन 'आर शक्ति नाहिक' बालया ॥ ६॥। ईवत् हासिया गौरचन्द्र प्रसु कहे । यत बाखानि ला तुमि, सब सत्य हये ॥ ६०॥ एवे शुन आमि किन्नु करिये व्याख्यान । बूक्त देलि बिचारिया-हय कि प्रमाण ॥ ६१॥ तखने विस्मित सार्वभीम महाशय । आरो अर्थ मनुष्येर शक्तिते कि हय ॥ ६२॥ आपनार अर्थ प्रसु आपने बालाने । यहा केहो कोनो कल्ये उद्देश ना जाने ॥ ६३॥

ने कहा तुम सर्व विद्यार्थों में परम प्रवीग हो मैं श्रच्छी तरह से जानता हूँ ॥ ७८ ॥ तुम भागवत के कौन

से अर्थ नहीं जानते में तुम्हें किस प्रकार ज्ञात करा सकूँ १॥ ७६॥ तथापि परस्पर में मिक्त का विचार करेंगे यही सङ्जनों के चित्त में स्वाभाविक व्यवहार है ॥ ८०॥ अच्छा कहो ! देखें तो तुम्हारे किस स्थान में सम्बेह है उसको यथाशक्ति व्याख्यान कहँ गा॥ ८१॥ ताके पीछे बैकुण्ठनाथ ने कुछ हँ सकर- आठ अच्हर में विभाम बाला एक रलोक (अनुष्टुप छन्द में) कहा॥ ८२॥ जो विधि निषेष के अतीत हैं तथा जिनकी अह्झार प्रन्थि छिन्न-भिन्न हो गई हैं ऐसे अपने ही में रमण वाले आत्माराम मुनिगण भी अपिन पराक्रम भगवान में फल की कामना से शून्य भक्ति का अनुष्टान करते हैं क्योंकि श्रीहरि के गुण ही इस प्रकार के हैं॥ ६॥ सरस्वती पति श्रीगौरचन्द्र के सम्मुख कृषा पूर्वक सार्गभौम भट्टाचार्यकी व्याख्या करने लगे ॥ ५३॥ सार्गभौम ने कहा श्लोक का सत्य अर्थ यह है कि कृष्णचन्द्र के चरणों में भक्ति हो यही सबका मूल तस्व है।। ८४॥ जो मनुष्य सदा परिपूर्ण हैं जिनके भीतर-वाहिर का कोई बन्धन नहीं है इस प्रकार के मुक्त पुरुष भी कृष्ण भक्ति करते हैं श्रीकृष्ण के गुण व स्वभाव की ऐसी ही महाशक्ति है ॥ ८४-५ ॥ ऐसे कृष्ण के गुण व नामों को मुक्त पुरुष भी गाते हैं इसमें जिसकी आदर- बुद्धि नहीं है वे नष्ट हो जावेंगे॥ ८०॥ व्या अने क प्रकार का पन्त उठाकर आवेश में आकर सार्गभौम ने व्याख्या की॥ ८८॥ तेरह प्रकार से श्लोक के कर्या की व्याख्या करके और सामध्य नहीं है ऐसा कहकर रक गये॥ ८६॥ छुछ हँ सकर श्रीगौरचन्द्र प्रमु ने कहा कि तुमने जितने प्रकार से व्याख्या की सब सत्य है।। ६०॥ क्षुनों अब में कुछ व्याख्या करता हूँ, विचार करके देखों कि ठीक प्रमाण है या नहीं १॥ ६१॥ तब तो सार्वभीम महाशय बड़े विश्मित होकर

व्याख्या श्रुनि सार्वभीम परम विस्मित । मने गणे एइ किवा ईएवर मिदित ॥६४॥ एलोक व्याख्या करे प्रश्न करिया हुङ्कार । ज्ञानमावे हड्ला पह्मुज-अवतार ॥६४॥ प्रश्न बोले सार्वभीम कि तोर विचार । सन्यासे कि आमार नाहिक अधिकार ॥६६॥ 'सन्यासी' कि आमि हेन तोर विचे लय । तीर लागि एथा मुलि हड्लूँ उद्य ॥६७॥ वहु जन्म मोर प्रेमे तेजिलि जीवन । अत्रष्य तोरे मुलि दिलूँ दरशन ॥६८॥ सङ्कीर्तानारम्मे एइ मोर अवतार । अनन्त-ज्ञाग्रे मुलि हड्लूँ प्रकाश ॥१०॥ साधु उद्धारिम एइ मोर अवतार । अनन्त-ज्ञाग्रे मुलि हड्लूँ प्रकाश ॥१०॥ साधु उद्धारिम हुए विनाशिम सव । चिन्ता किछु नाहि तोर, पढ् मोर म्तव ॥१०१॥ अपूर्व पद्भुज-मृति-कोटि सूर्यमय । देलि मुक्ती गेला मार्वभीम महाराप ॥१०२॥ श्रीवत्स कौम्तुम हार वन्ने शोमा करे । वाम-कन्ने शिमा केत्र महाली जठरे ॥१०२॥ श्रीवत्स कौम्तुम हार वन्ने शोमा करे । वाम-कन्ने शिमा केत्र मुक्ती जठरे ॥१०२॥ विशाल करेन प्रसु हुंकार गर्जन । अनन्दे पद्भुज गीरचन्द्र नारायस ॥१०५॥ वह मुली प्रस्त सार्वभीमेरे अन्तरे । 'उठ' विल श्रीहस्त दिलेन ताँर शिरे ॥१०६॥ श्रीहस्त परशे विश्र पाहला चेतन । तथापि आनन्दे जड्, ना स्फुरे वचन ॥१०॥ कर्मा समुद्र प्रसु श्रीगौरमुन्दर । पादपद्म दिला ताँर हृदय-उपर ॥१०८॥

वोले "क्या मनुष्य को शक्ति से और भी अर्थ हो सकते हैं ? ॥ ६२ ॥ अपना अर्थ प्रकाश करने में श्रीयस ने ऐसी व्याख्या की जिसका आधास मात्र ही किसी कल्प में किसी को नहीं मिला था॥ ६३॥ सार्वामीम व्याख्या सुनकर विस्मित हुए और मनमें विचारने लगे "क्या यह ईश्वर प्रगट हुए हैं १" ॥ ६४॥ श्रीप्रस् हुङ्कार करते हुए श्लोक की व्याख्या कर रहे थे तथा ईश्वर भाव में आकर षड्मुज स्वरूप प्रगट किया।।१५४।। प्रमु ने कहा "हे सार्वभौम ! तुन्हारा क्या विचार है ? क्या सन्यास में मेरा अविकार नहीं है ?" ॥ ६६ ॥ तुम तो यही सोचते होगे कि क्या मैं सन्यासी हूँ ? परन्तु मैं तो तुम्हारे लिये ही यहाँ प्रगट हुआ हूँ ॥६७॥ तुमने अनेक जन्मों से मेरे प्रेम में प्राण त्याने हैं इस कारण मैंने तुम्हें दर्शन दिये।। ६८।। मेरा यह अवतार नाम संकीतंन आरम्भ कराने के लिये हुआ है अनन्त ब्रह्मारहीं में मेरे अतिरिक्त दूसरा नहीं है।। ६६।। तुम मेरे ज्त्य-जन्मान्तर के शुद्ध प्रेमिक दास हो इसी कारण में तुन्हारे निमित्त प्रगट हुआ हूँ ।।१००।। मैं साधु उद्धार तथा सब दुष्टों का विनाश कहँगा तुम कुछ चिन्ता न करके मेरी स्तुति पाठ करा। ॥ १०१ ॥ कोटि सूय प्रकाशमय पड्सुज मूर्ति की देखते ही सार्वभीम महाशय मूर्जिछत हो गये। १०२॥ हाथों में शंख-चक-गदा-कमल इल व मूसल शोभा पा रहे थे तथा उन्वल श्रीआङ्ग में रस्त व मिर्गियाँ प्रचुर मात्रा में शोभित थ वज्ञस्यल पर शीवत्स चिन्द तथा कौन्तुम हार शोभित थे, बाई बगल में शींग और वेत्र, उदर में वंशी खोंस रक्को थी ॥ १०३-१०४ ॥ श्रीपङ्भुज नारायण प्रभु आनन्दित हो विशास हुङ्कार व गर्जना कर रहे वे ॥ १०४ ॥ श्रीत्रमु सार्वभौम के प्रति मनमें बड़े प्रसन्त थे खौर 'उठो' यों कहकर उनके सस्तक पर श्रीहरत रख दिया ।। १०६ ।। श्रीहरूत कमल के स्पर्श से ब्राह्मण को चेतना प्राप्त हुई तथापि श्रति ब्रानन्द से जड़बत हो रहे थे और मुख से शब्द नहीं निकलते थे। १०७। करणासि धु प्रमु श्रीगौरसुन्दर ने सर्वमौम के

पाइ श्रीचरण सार्वभीम महाशय । हहला केवल परानन्द प्रमिष्य ॥१०६॥ हट किर पाइपद्म धिर प्रम फान्दे । श्राजि से पाइलूं चित्तचोर बिल कान्दे ॥११०॥ श्रार्तनादे सार्वभीम करेन रोदन । धिरया श्रपूर्व पादपद्म रमा-धन ॥१११॥ प्रमुरे ! श्राकृष्णचैतन्य प्राणनाथ । कृति-श्रधमेरे प्रमु कर दृष्टिपात ॥ ११२॥ तोमारे से मुजि पापी शिलाहलूं धर्म । ना जानिजा तोमार श्रचिन्त्य शुद्ध कर्म ॥११३॥ हेन केवा श्रान्ते प्रोप्ति कीन् सार्वाय । महायोगेश्वर-श्रादि लोह नाहि पाय ॥११४॥ से तुमि जे श्रामारे मोहिवा कीन् सार्कि । एवं देह तामार चरणे प्रोप्त मन्ति । ११४॥ जय जय श्रीकृष्णचैतन्य प्राणनाथ । जय जय शर्ची-पुरुप्यनती-गर्भ जात ॥११६॥ जय जय श्रीकृष्णचैतन्य प्राणनाथ । जय जय श्रद्ध सन्त्र न्यासीवर ॥११६॥ जय जय वैद-विप्र-सान्तु-धर्म-त्राण ॥११७॥ जय जय वैद्ध सार्वभीम महामित । श्लोक पिट्-पिट पुनः पुन करे स्तृति ॥११६॥ परम सुवुद्ध सार्वभीम महामित । श्लोक पिट-पिट पुनः पुन करे स्तृति ॥११६॥

तथाहि (श्रीचैतन्यचन्द्रोदयनाटके पष्टाङ्के )--कालान्नष्टं भक्तियोगं निजं यः श्रादुष्कतु कृष्णचैतन्यनामा । स्राविभू तस्तस्य पादारविन्दे गाढं गाढं लीयतां चित्तसृक्षः ॥७॥

काल वशे भक्ति लुकाइया दिने-दिने । पुनर्वार निल भक्ति-प्रकाश-कारणे ।।१२०॥ श्रीकृष्णचैतन्य-नाम प्रभु अवतार । ताँर पादपद्मे चित्त रहुक श्रामार ।।१२१॥

अपर चरण्-कमल स्पर्श करा दिया ॥ १०८ ॥ श्रीचरन-कमल पाकर सार्वभीम भहाराय गुद्ध प्रेमानन्ह में निमन्त हो गये ॥ १०८ ॥ प्रेमपाश में चरन-कमलों को हुद करके पकड़ किया और बोले कि अहो आज सेंने उस चित्त चोरा को पाया" यों कहकर रूदन करने लगे ॥१११ ॥ लक्ष्मी के प्राण्धन अपूर्व चरण्क्षमलों को पकड़ कर आर्त स्वर से सार्वभीम रूदन करने लगे ॥१११ ॥ हे प्रथा ! प्राण्यनाथ ! श्रीकृष्णचैतन्य मुस अधम के ऊपर शुभ हृष्टिपात करो ॥ ११२ ॥ तुम्हारे अचित्रय शुद्ध कर्म को न जानकर में पापी तुग्हें वर्म सिखाने लगा ॥ ११२ ॥ हे प्रथो ! ऐसा कीन है जो तुम्हारी माया से मोहित न हो-महायोगेश्वरादि यो मोह को प्राप्त हो जाते हैं ॥ ११४ ॥ सो सला मुस्ते मोहने में आपकी क्या शक्ति प्रवर्शन है ? सुस्ते तो अपने श्रीवरणों को प्रेम-सक्ति होन्तिये ॥ ११४ ॥ प्राण्यनाथ श्रीकृष्णचैतन्य की जय हो , प्रय्यवरी शची के गर्मजात श्रीप्रमु की जय हो २ ॥ ११६ ॥ सब चराचर जीवों के प्राण्य श्रीकृष्णचैतन्य की जय हो २, शुद्ध सस्वरूप सन्यासी श्रेष्ठ प्रमु की जय हो २ ॥ ११० ॥ वेद्धुण्यतिक लोकों के ईश्वर की जय हो २, शुद्ध सस्वरूप सन्यासी श्रेष्ठ प्रमु की जय हो कय हो ॥ ११० ॥ वेद्धुण्यतिक लोकों के दिवर की जय हो २, शुद्ध सस्वरूप सन्यासी श्रेष्ठ प्रमु की जय हो कय हो ॥ ११८ ॥ वेद्धुण्यति व महामित सार्वभीम बारम्वार पढ़-पढ़नर खुति कर रहे हैं ॥ ११६ ॥ जो काल के प्रमाव से तुप्त प्राय अपने असाधारण भक्तियोग को पृनः प्रगट करने के लिये श्रीकृष्णचैतन्य नाम धारण करके आविभूत हुए हैं उनके चरण-कमलों में मेरा चित्रहप भीरा प्रगाह रूप से लिपट जावे ॥ ० ॥ समय के वश से जो भक्ति दिनोदिन तुप्र प्राय होती गई उस अपनी भक्ति के प्रभाश करने के लिये प्रमु श्रीकृष्णचैतन्य नाम से पुनः स्वतीर्ण हुए हैं उनके चरण-कमलों में मेरा

तथाहि (भीचैतन्यचन्द्रोह्यनाटके प्रमृत्ये :---"वैराग्यविद्यानि नथक्तिशोगशिक्तार्थमेनः पुत्रपः पुरासः। श्रीकृष्याचैतन्त्रशरीरवारी कृषान्बुविर्यन्तमह प्रव्योः ॥ = ॥ वैराग्य सहित निज भक्ति बुक्ताइते । ये प्रभु कुषाय अवदोर्या ष्टांधवीते ।।१२२।। श्रीकृष्याचैतन्य-ततु-पुरुष पुराख । त्रिसुवनं नाहि याँर व्यक्षिक समान । १२३।। हेन इसिन्धुर चरण-गुण-साम । स्फुरक् आभार हृदयेत अविराम ॥ १२३ ॥ एइ नत सार्वाभौम शतश्लोक करि । काकु करे चैतन्येर पादपर्म धरि ॥ १२४ ॥ पवित तारिते से तामार अवतार । धुन्नि-पतितेरं प्रश्च करह उद्धार ।। १२६ ।। बन्दी करियाल मोरे अशेष मन्धनं । विद्या धने कुर्त्त-तामा जानियु केनने ॥ १२७ ॥ एवं एइ क्रवा कर सर्व जीव-नाथ । अहर्निश चिक्त येन रहयं तालात ॥ १२८॥ अचिन्त्य अगम्य प्रसु ते। बार विहार । तुमि ना जानाइले जानिते शक्ति कार ॥ १२६ ॥ श्रापनेइ दारु बहारूपे नीलाचले । वासया श्राछह मेाजनंर कुनुहत्ते ॥ १३०॥ श्रापन मसाद कर श्रापने भोजन । श्रापने श्रापना देखि करह कन्द्न ॥ १३१ ॥ त्रापने आपना देखि हुओ महामत्त । एतेके के दूसी प्रसु ताबार महस्य !! १३२ ॥ अपने से आपनारे जान तुमि मात्र । आर जाने ये जन ते।सार कुपापात्र ॥ १३३ ॥ प्रिल छार तामारे वा जानिस केमने । याते मीह माने ब्रज-मब-देव-खे ।। १३४ ॥ एइ मत अनेक करिया काछुर्वाद । स्तुति करे सार्वेमीम पाइया प्रसाद ॥ १३४ ॥

चित्र निरन्तर स्थिर रहे ॥ १२०-१२१ ॥ जो एक करुणासागर पुराण ( प्राचीन ) एहप बैराग्य-विद्या पर्व अपने अक्तियोग की शिक्षा देने के निमित्त ओं इन्हण्यचैतन्य रूप से प्रगट हुए हैं में उन्हीं के गरणायन्त हूँ ।। ए ।। वैराज्य सहित अपनी भक्ति समकाने के लिये जो प्रभु कृपा करके पृथ्वी पर अवतारी हुए हैं। १२९। जो श्रीकृष्णचैतन्य विमह्यारी पुराण पुरुष हैं तीनों लोकों में कोई जिनसे ऋषिक है खाँर न समान हा है ॥१२३॥ उन इसासिन्धु अोक्टरण्यैतन्य चरक के गुण व नाम मेरे इदय में निस्तर स्कुरक होते रहें। १२५॥ इस प्रकार संविभीम ने सी खोक द्वारा चैतन्य के चरण-कमली को एकइकर विनती की ॥ (२४ ।) पनिती को तारन के लिये आपका अवतार है सा प्रभा ! भुभ पतित का भी उद्धार करें। ॥ १२६ ॥ विद्या धन कुल आदि अनेक बन्धनों से मैं बन्दी है। रहा हूँ-इसिलिय मैं आपकी कैसे जान सकता है । १२७॥ है सर्व आरोश्वर! अब ऐसी कूपा करा जिसमें सेरा यह सन रात-दिन आपही में रहे।। १२= ।। हे असी ! आपका विहार चिन्ता के परंहै अर्थात् मन बुद्धि का भी विषय नहीं हैं-आपके विना जताये किलकी शक्ति है जो जान ते।। १२६ ।। आप ही नंताचल में बाह बहाहव में (काप्ट मूर्ति से ) भोजन के निर्देश लीला से ही विराजमान हो ॥ १३० ॥ आप ही प्रसाद प्रस्तुत करते हो तथा आप ही भोजन करते हो छोर आपही अवने की देखकर क्रन्दन भी करते हो।। १३१।। अवने की आपही देखकर बढ़े मक्त होते हो, प्रभी! इस वारणा आपके महत्त्व की कीत समम सके ?।। १३२ ।। अपने की कंवल आप ही जानते ही अथवा वे वास जानते हैं जिन्हें आपकी कृपा है ॥ १३३ ॥ जिनके जानने में ब्रह्मा शिव व देवगण भी मोहित होते हैं, आपको में तुरुद्ध जीव किस प्रकार जान सक्टेंगा ॥ १२४॥ इस प्रकार सार्वभौम प्रमु अनुप्रह

श्चित्वा परसुद्ध गौरचन्द्र नारायण । हाँसि सार्वभीम प्रति विल्ला वचन ॥ १३६ ॥ श्चन सार्वभीन तुमि श्वामार पापंद । एतेके देखिला तुमि एतेक सम्पद ॥१३७॥ तीमार निमित्ते मीर एवा आगमन । अनेक करिया आह मीर आराधन ॥१३८॥ मक्तिर महिया तुमि यतंक कहिला । इहाते आमारे बड़ सन्तोप करिला ।।१३६॥ वतंक कहिला तमि-सब सत्य कथा । तोनार मुखेते केने आतिवे श्रन्यथा ॥१४०॥ श्व श्लोक करि तुमि ये कैले स्तवन । ये जन करये इहा श्रवश एठन ॥१४१॥ आमाते ताहार भक्ति हृइवे निश्चय । 'सार्वभीय शतक' विल लोके येन कय ॥१४२॥ ये किन्नु देखिला तुमि प्रकाश श्रामार । सङ्गोप करिया पान्ने जाने केही श्रार ॥१४३॥ यनेक दिवस सुजि याको पृथिवीते । तावत निपंध केंल् काहार कहिते ॥१४४॥ आमार द्वितीय देह-नित्यानन्द चन्द्र । भक्ति कार सेविह ताँहार पद इन्द्र ।।१४४॥ परम निगृह तिहों छेहा नाहि आने । आमि यारे जानाइ से-इसे जाने ताने ॥१४६॥ एइ सब तरेव सार्वमीमेर कहिया । रहिलेन आपन ऐखर्य सम्बरिया ॥१४७॥ चिनि निज प्रसु सार्वभौम महाशय । वाह्य ऋार नाहि हैला परमानन्दमय ॥१४८॥ ये शुनये ए सब चैतन्य-गुगा-प्राम । से जाय संसार तरि श्रीचैतन्य धाम ।।१४६।। परम निगृह ए सकल कृष्ण कथा । इहार श्रवणे कृष्ण पाइये सर्वथा ।।१५०॥ हेन मते करि सार्वभौमेरे उद्घार । नीलाचले करे प्रसु कीर्चन विहार ॥१५१॥

पाकर अनेक रूप से नम्रतापूर्वक स्तुति करने लगे ॥ १३४॥ पड्मुज नारायण श्रीगौरचन्द्र विनती सुनकर सार्वभीम से इंसकर बाले-।। १३६ ॥ हे सार्वभीम सुना ! तुम मेरे पार्षद हो इसी से यह सम्पत्ति हप दर्शन तुम्हें मिला है।। १३७।। यहाँ मेरा आगमन तुम्हारे ही निमित्त हुआ है क्योंकि पूर्व में मेरा वहुत

श्राराधन तुमने किया था ॥१३८॥ तुमने मक्ति की जो महिमा वर्णन की है उससे मैं श्रांत प्रसन्न हूँ॥१३६॥ तुमने जो कुछ कहा वह सब सत्य है तुन्हारे मुख से अन्यथा असत्य क्यों आवेगा ? ॥ १४०॥ जिन सी श्लोकों द्वारा तुमने मेरा स्तवन किया है उन्हें जो प्राग्ती पाठ अथवा अवगा करेगा ॥ १४१ ॥ उसकी मिक्त

मुक्तमें निश्चय होगी संसार में "सार्वभौम शतक" के नाम से यह प्रसिद्ध होगा ॥ १४२॥ तुमने जो कुछ मेरा प्रकाश देखा है उसे भली प्रकार से गुप्त रखना-पीछे से कोई खीर न जानें।। १४३॥ मैं पृथ्वी पर जितने दिन रहूँ तब तक किसी से कहने का मैं निषेध करता हूँ ॥ १४४ ॥ मेरा दूसरा देह नित्यानन्द चन्द्र हैं

उनके चरण-कमलों की मिक्त पूर्वक सेवा करना ॥१४४॥ वे भी बड़े निगृह गम्भीर हैं, उनको भी कोई नहीं आनता ? जिसे जनाता हूँ केवल वे ही उन्हें जानते हैं।। १४६ ।। सार्वभीम के प्रति इन सब तस्यों को कह

कर तथा अपने ऐश्वर्य को सम्बरण करके थम गये॥ १४७॥ सार्वमीम महाशय अपने प्रभु को पहिचानकर परम आतन्द मग्न हो गये तथा बाह्य ज्ञान नहीं रहा ॥ १४८॥ चैतन्य प्रमु के इन सब गुँगों की जो सुनैंगे

वे संसार पार कर श्रीचैतन्य के धास को प्राप्त होंगे ॥१४६॥ कृष्ण की यह सब कथा परम गुप्त व गम्भीर है, इसके सुनने से कृष्णचन्द्र की सर्वथा प्राप्त होगी ॥१४०॥ इस प्रकार प्रमु सार्वभौम का उद्घार करके नोला-

चक्क में कीर्तन विद्वार करने लगे १४१ निरन्तर नृत्य गीत व प्रेमानन्द रस के खावेश से प्रमुकी रात

निरवधि नृत्य-गीत-श्रानन्द श्रावेशे । रात्रि दिना ना जानेन प्रश्च प्रमरसे ॥१५२॥ नीलाचल वासी यत अपूर्द देखिया । सर्वलोक 'हरि' बोले डाकिया-डाहिका ॥१५३॥ 'एइ त सचल जगन्नाथ' समे वाले । हेन नाहि ये प्रसुरे देखिया ना मोले ॥१५४॥ जे पथे जायेन चिल श्रीगौरसुन्दर । सेइ दिगे हरिष्विन शुनि निरन्तर ॥१५५॥ जेवाने पड़ये प्रभुर चर्गा युगल । से स्थानेर धृत्ति लूट करेन सकल ।।१५६॥ धृत्ति लुटि पाय मात्र ये सुकृति जन । ताहार आनन्द हेय अकथ्य कथन ॥१५७॥ कि से श्री विग्रहेर सौन्दर्य अनुपाम । देखिते सभार चित्त हरे अविराम ॥१५८॥ निरवधि श्रीत्रानन्दधार श्रीनयने । 'हरेकुब्ए' नाम मात्र शुनि श्रीवदने ।।१ ५६।। चन्दन मालाय परिपूर्ण कलेकर । मचिसंह जिनि गति परम सुन्दर ॥१६०॥ पथे चिलतेश्रो ईश्वरेर वाह्य नाजि । भक्ति-रसे विहरेन चैतन्य गोसाजि ।।१६१॥ कथो दिन विलम्बे परमानन्दपुरी । श्रासिया मिलिला तीर्ध-पर्यटन करि ॥१६२॥ दूरे प्रभु देखिया परमानन्दपुरी । सम्भ्रमे उठिला प्रभु गौराङ्ग श्रीहरि ॥१६३॥ प्रिय मक्त देखि प्रभु परम-सन्तोषे। नृत्य करे स्तुति करे महा प्रेमावेशे।। १६४।। वाहु तुलि बलिते लागिला हरि-हरि । देखिलाङ नयने परमानन्दपुरी ॥१६४॥ श्राजि धन्य लोचन, सफल श्राजि जन्म। सफल श्रामार श्राजि हैल सर्व धर्म ॥१६६॥ प्रभु बोले ख्राजि मोर सफल सन्यास । श्राजि माधवेन्द्र मोरे हइला प्रकाश ॥१६७॥ एत विल प्रिय भक्त लइ प्रभु कोले । सिञ्चिलेन श्रङ्ग तान पद्मनेत्र जले ॥१६८॥

दिन कब बीतते हैं नहीं जान पहता॥१४२॥समस्त नीलचलवासी अपूर्वता देखकर ऊँचे स्वर से हरि २ कहते थे ॥ १४३ ॥ सब लोग कहते थे ये ही तो सचल जगन्नाथ हैं, हतना कहने पर भी ऐसा नहीं जो प्रमु को देखकर भ्रान्त हो जावे ॥ १४४ ॥ श्रीगौरसुन्दर जिस मार्ग में भी चले जाते थे उसी त्रोर से निरन्तर हरिस्विन सुनाई देती थी ॥ १४४ ॥ जिस जगह में भी श्रीप्रमु के युगल चरण पहते थे उस स्थान को धूलि को सब लूट लेसे थे ॥१४६॥ धूलि का किण्डिकामात्र पाते ही सुकृतिजन को अकथनीय आनन्द होता था ॥१४८॥ श्रीविष्यह का कैसा अनुपमेय सौन्दर्य हैं जिसे देखने पर तुरन्त ही संवका मन खो जाता था ॥ १४८ ॥ श्रीमुख से केवल 'हरे कृष्ण' नाम ही निरन्तर सुन पहता था तथा श्रीनेत्रों से निरन्तर प्रेमाश्र की आनन्द-धारा बंह रही थी ॥ १४६ ॥ चन्दन व माला से श्रीविष्यह भरा परिपूर्ण था तथा उनकी चाल मत्त सिंह की चाल जैसी थी ॥ १६० ॥ मार्ग चलने में भी प्रमु को वाह्य ज्ञान नहीं रहता था श्रीचैतन्य गुसाई केवल भक्तिरस में ही विहार करते थे ॥१६१॥ छुछ दिन पश्चात् श्रीपरमानन्दपुरी तीर्थ पर्यटन करके मिले ॥१६२॥ श्रीगौराङ्ग प्रमु दूर से ही श्रीपरमानन्दपुरी को देखकर शीव्रता से उठे ॥ १६४ ॥ वाह्य उठाकर 'हरिकर परम सन्तुष्ट हुए तथा बड़े प्रेमावेश में आकर नृत्य व स्तुति करने लगे ॥ १६४ ॥ वाह्य उठाकर 'हरिकर परम सन्तुष्ट हुए तथा बड़े प्रेमावेश में आकर नृत्य व स्तुति करने लगे ॥ १६४ ॥ वाह्य उठाकर 'हरिकर परम सन्तुष्ट हुए तथा बड़े प्रेमावेश में परमानन्दपुरी के दर्शन हुए ॥ १६४ ॥ आज मेरे नेत्र घन्य हुए तथा मेरा जन्म सफल हुआ और मेरे सब धर्माचरण सफल हुए ॥ १६६ ॥ प्रमु ने कहा आज मेरा सन्यास लेना सफल हुआ छहो आज मुके श्रीमाधवेन्द्रपुरी जी का प्रकाश प्राप्त हुआ ॥ १६० ॥ यों कहकर प्रमु ने प्रिय-

पुरी प्रथमेइ मात्र श्रीमुख देखिया । स्नानन्दे सास्नेन स्नात्मविस्मृत हइया ॥१६६॥ कथोदणे अन्योन्ये करेन प्रणाम । परमानन्द पुरी-चैतन्येर प्रियधाम ॥१७०॥ परम-सन्तोष प्रसु ताँहारे पाइया । राखिलेन निजसङ्गे पार्षद करिया ।।१७१।। निज प्रश्च चिनिजा एरमानन्द पुरी । रहिला आनन्दे पादपद्म सेवा करि ॥१७२॥ माध्य पुरीर प्रिय शिष्य महाशय । श्रीपरमानन्दपुरी-तनु प्रेममय ॥१७३॥ दामादर स्वह्य मिलिला कथोदिने । रात्रि दिन याँहार विहार प्रश्न-सने ।।१७४॥ दामोदर स्वरूप सङ्गीत रसमय । यांर घ्वनि श्वनिले प्रसुर नृत्य हय ॥१७४॥ दामोदर स्वरूप परमानन्द पुरी । शेषे खराड़े एइ दुइ सङ्गे अधिकारा ॥१७६॥ एइमत श्रन्पे श्रन्पे यत भक्तगण । नीलाचले श्रासि समे हहला मिलन ॥१७७॥ ये ये पार्षदेर जन्म उत्कले हड्ला । ताहाराश्रो अन्पे अन्पे आसिया मिलिला ॥१७८॥ मिलिला प्रद्यम्निमश्र-प्रोमेर शरीर । परमानन्द रामानन्द-दुइ महाश्रीर ।।१७६।। दामोदर परिइत श्रीशङ्कर परिइत । कथोदिन श्रासिया हइला उपनीत ॥१८०॥ श्रीप्रद्यम्न ब्रह्मचारी-चृसिंहर दास । यांहार शरीरे श्रीनृसिंह-परकाश ॥१८१॥ 'कीर्तन विहारी नरसिंह न्यासीरूपे'। जानिया रहिला आसि प्रसुर समीपे ।।१८२।। मगवान् श्राचार्य श्राह्ला सहाशय । कर्णेतेश्रो यारे नाहि परशे विषय ॥१७३॥ एइमत यतेक सेवक यथाछिला । समेइ प्रश्चर पारो आसिया निलिला ॥१८४॥

भक्त की गोदी में लिया और उनके अङ्ग को अपने नेत्र कमलों के जल से सींच दिया !! १६= !! श्रीमुख पर प्रथम दृष्टि पड़ते ही श्रीपुरी महाशय आनन्द में अपने ही की भूल गये ।। १६६ ।। कुछ देर तक प्रस्पर प्रणाम करते रहे श्रीपरमानन्दपुरी श्रीचैतन्य प्रमु के प्रिय पात्र हैं ॥ १७० ॥ उनको पायकर प्रमु बड़े सन्तुष्ट हुए और अपने पार्षद् रूप में अपने साथ में रख लिया ।। १७१ ।। श्रीपरमानन्दपुरी जी श्रीमहाप्रमु की अपना स्वामी पहिचानकर आनन्द से चरण-कमलों को सेवा करने के लिये वहीं ठहर गये।। १७२।। श्री-माधवेन्द्रपुरी के प्रिय शिष्य श्रीपरमानन्दपुरा महाराय का शरीर प्रेममय था ॥ १७३॥ कुछ दिन पश्चात् श्रीस्वरूप दामादर आकर मिले, प्रसु के साथ जिनका विद्वार दिन राति होता था ॥१७४॥ श्रीदामोदरस्वरूप संगीत रसमय थे, जिनकी ध्वनि सुनते ही त्रमु नृत्य करने लगते थे।। १७४॥ श्रीदामीद्रस्वरूप व परमा-नन्दपुरी दोनों ही एक साथ शेषखण्ड की लीलाओं के प्रधानपात्र हैं।। १७६॥ इस प्रकार वीर-धीरे सभी भक्तवृन्द का नीलाचल में आकर श्रीप्रमु से मिलन हुआ।। १७७॥ जिन पार्वहीं का जन्म उत्कल देश में हुआ या वे सब भी धीरे-धीरे आकर मिलने क्षेगे ॥१७८॥प्रेममय शरीरवारो प्रदा्मन मिश्र तथा दो बड़े धीर परभानन्द व राभानन्द भी आयकर मिसे ॥ १७६ ॥ श्रीदामोर्दर परिखत व श्रीशङ्कर परिखत भी कुछ दिन पश्चान् आयकर उपस्थित हुए ॥१८०॥ श्री प्रस्कुरूत ब्रह्मचारी नृसिंहदेव के सेवक थे-उनके शरीर में नृसिंह देव का प्रकाश था ।।१८१।। कीर्तनबिहारी श्रीप्रभु को सन्यासी रूप में नृसिंहदेव सम्भ कर ही टनके समीप रहने लगे।। १८२ ।। श्री भगवान् आचार्य सहाराय भी जिनके कानों को भी विषय ने स्पर्श नहीं किया था ॥ १८३ ॥ इस प्रकार जहाँ-जहाँ भी प्रभु के सेवक थे वे सभी प्रभु के पास आकर मिलने लगे

मालाय पृश्वित वद्य-श्रित मनोहर । चतुर्दिमे बेहिया श्राष्ठ्ये अनुचर ॥२०२ ।
सम्रद्धेर तरङ्ग निशाय मोभे श्रित । हासि दृष्टि करे प्रभ्न तरङ्गारे प्रति ॥२०३॥
सङ्गा यम्रनार यत भाग्येर उदय । एवं ताहा पाइलेन मिन्धु महाश्र्य ॥२०४॥
हेन मते सिन्धुतीरे वैक्क्यठ-ईश्वर । वस्रति करेन लह सब अनुचर ॥२०४॥
सर्वरात्रि सिन्धुतीरे परम-विरले । कीर्तान करेन प्रश्च महा कुत्रहले ॥२०६॥
ताख्डव पंडित प्रश्च निज-प्रभ-रसे । ताख्डव करेन देखि सभे सुखे भासे ॥२०७॥
रोमहर्ष, श्रश्च, कम्प, हुङ्कार, गर्जन । स्वेद बहुविध वर्श्व हय च्यो च्या ॥२०८॥
यत मिक्त विकार-सकल एकेनारे । परिपूर्ण हय श्रासि प्रश्चर शरीरे ॥२०८
यत मिक्त विकार-समेह प्रतिमन्त । सभेइ ईश्वर कला-महा झानवन्त ॥२१०॥
आपने ईश्वर नाचे वैक्शव-श्रावेशे । जानि सभे निरविध थाके प्रश्च-पाशे ॥२११॥
अतएव तिलाद्वों विच्छेद प्रेग-सने । नाहिक श्रीगीरसुन्दर कीनोच्यो ॥२१२॥
यत शिक्त ईपत लीलाय करे प्रश्च । सेह श्रार श्रन्यो सम्भावना नहे कम् ॥२१३॥
इहाते से तान शक्ति सम्भावना हय । सर्ववेदे ईश्वरेर एह तत्त्व क्य ॥२१४॥
ये प्रेम प्रकाशे प्रश्च चैतन्य गोसाञि । तांहा वह श्रनन्त ब्रह्माएडे श्रार नाजि ॥२१४॥
एतेके श्रीगीरचन्द्र प्रश्चर उपमा । तांहा वह श्रार काहों दिते नाहि सीमा ॥२१६॥

श्रीमस्तक तथा सर्वोङ्ग में चन्दन रोाभित था च श्रीमुख से निरन्तर "हरे कृष्ण २ " उच्चारख कर रहे थे ॥ २०१ ॥ स्रति मनोहर वज्ञस्थल मालाकों से 'परिपूर्ण हो रहा था तथा भक्तवृन्द चारी स्रोर घरकर हैते थे ॥ २०२ ॥ रात्रि में समुद्र की तरंगें ऋत्यन्त शोभा दे रही थीं प्रभु ने हँसते हुए तरङ्गी की स्रोर देखा॥२०३॥ ( भगवत सांनिध्य से ) गंगा-यसुना का जो सीभाग्य उदय हुआ था इस समय वही भाग्योदय समुद्र सहाशय को प्राप्त हुआ।। २०४॥ इस भाँति बैकुएठनाथ श्रीगोरचन्द्र समुद्र तट पर सब भक्तों को लेकर निवास करते थे।। २०४॥ समस्त रात्रि समुद्र के तट पर बड़े एकान्त में सहाप्रभु चाति स्नातन्द में कार्तन करते थे ॥ २०६ ॥ ताण्डवाचार्घ्य प्रभु अपने प्रेमरम में ताण्डव ( इहण्ड सृत्य ) कर रहे और तथा सव भक्तवृन्द देखकर सुख में दूब जाते थें।। २०७।। च्या च्या में रोमहर्ष (रोमटा म्बदा होना) अश्च-कम्प-हङ्कार-गर्जन-स्वेद आदि अनेक प्रकार का वर्ण वदलहा था।। २०८॥ मिक के समस्त विकार एक ही साथ श्रीप्रमु के शरीर में पूर्णेरूप से विकलित होने थे ॥ २०६ ॥ भक्ति के समन्त विकार स्पष्ट ही भूर्चक्रप धारण कर लिये थे क्योंकि सभी तो भगवत् कला तथा ज्ञानम्बरूप हैं।। २१०।। स्वयं प्रभु वैष्णव वेश में नाचते थे, यही जानकर सभी प्रभु के पास ही निरन्तर बास करने थे।। ६११।। इस कारण प्रभु श्रीगीरसुन्दर की आधे तिलमात्र समय के लिये भी प्रेम प्रसंग से विखोह नहीं था।। २१२।। जो शांक भी प्रमु लीन।मात्र में प्रकाश करते थे किसी अन्य पुरुष में उसकी कभी सम्भावना भी नहीं होती ॥ २१३॥ इसी से उनकी समस्त शक्ति का अन्दान किया जा सकता है-सम्पूर्ण नेद ईश्वर के इसी तत्त्व को कहते हैं।।२१४॥ प्रेमा-वतार श्रीचैतन्यचन्द्र गुसाई जैसा प्रेम प्रकाशितं करते थे वैसा तो अनन्त ब्रह्मारडों में इनके आंतरिक दुसरा नहीं कर सकता ॥ २१४ ॥ इसी कारण श्रीप्रभु गौरचन्द्र की उपमा उनके अतिरिक्त अन्य किसी से

सबे यारं छुभ दृष्टि करेन आपने । से-इसे ताहान शक्ति धरे तत्वो जाने ॥२१७॥ अतएव सर्वभावे ईरवर-शर्गा । लहले से भक्तिहय, खराड्ये वन्धन ॥२१=॥ ये त्रसरे अज-भव-स्रादि ईशगरो । पूर्ण हड्या त्रो निरवधि मावे मने ॥२१६॥ हेन १ छ आपने सकल-भक्त-सङ्घे । इत्य करे आपनार प्रोमयोग-रङ्घे ॥२२०॥ से सब मन्तरे पांच मोर नमस्कार । गौरचन्द्र सङ्गे चाँर कीर्तग-विद्वार ॥२२१॥ हैन मते सिन्धुतीरे श्रीगीरसुन्दर । सर्वरात्रि मृत्य करे श्रति मनोहर ॥२२२॥ तिरवधि गदाघर थाछेन संहति । प्रस्न-गदाधरेर विच्छेद नाहि कति ॥२२३॥ कि भोजने कि शयने किया पर्यटने । गदाधर प्रश्वरे सेवेन अनुज्ञेण ।। २२४ ॥ गदाधर पढ़ेन सम्बुखे सागवत । छनि त्रेनरते त्रम्र हव महासत्त ॥ २२४ ॥ गदाधर-वाक्ये मात्र प्रसु सुर्ला हय । असे गदाधर सङ्गे वैद्याव श्रास्य ॥ २२६ ॥ एक दिन प्रसु पुरी गौतानिर मठे। वसिलेन गिया तान प्ररूप निकटे ॥ २२७॥ परमानन्दपुरीरे प्रश्चर वड़ प्रीत । पूर्वे येन श्रीकृष्ण-त्रज्ञ<sup>°</sup>न दुइ मीत ॥ २२≈ ॥ कृष्ण कथा वाक्ये-वाक्ये रहस्य-प्रसङ्गे । निरत्रिष पुरी-सङ्गे याके प्रसु रङ्गे ॥ २२६ ॥ पुरी गोसानिर कूपे भाल नैल जल । अन्तर्यामी प्रश्च वाहा जानिल सकलं ॥ २६०॥ पुरी गोसाजिरे प्रस पूछिला आपनि । 'कूपे जल केमत हहल ताहा शुनि' ॥ २३१ ॥ पुरी वीले 'प्रस वड़ अभागिया कूप'। जल हैल येन घोल कर्दमेर रूप ॥ २३२ ॥

देने में मर्क्यांदा नहीं रहती।। २१६।। जिस पर वे शुभ दृष्टि करें वही उनकी शक्ति के द्वारा भागवत्-तत्त्व को जान सकता है।। २१७।। अतएद सर्व भाव से ईश्वर शरण लेने पर भक्ति उदय होकर बन्धन नष्ट कर देती है ।। २१ ऱ ।। जिस प्रभु की ब्रह्मा, शिव व्यादि इंशाग्या अपने में पूर्य होकर भी निरन्तर अपने मनमें मांयना करते रहते हैं ॥ २१६ ॥ त्रे ही प्रशु अपने सब भक्तों के साथ अवसे ही प्रेमरक्त में स्वयं मृत्य करते थे।। २२०।। श्रीयसु गौरचन्द्र के साथ जिनका कीर्तन विद्दार हुआ उन सब सक्ती के चरखों में मेरी नम-स्कार है ॥ २२४॥ इस प्रकार सिन्धु के तट पर श्रीगौरसुन्दर संत्र रात्रि द्यति सनोहर नृत्व करते थे ॥२२२॥ श्रीगदाधरजी साथ सदा ही रहते थे, गौर गदाधर का विच्छेर कभी नहीं होता था ॥ २५३॥ ज्या भोजन क्या शयन अथवा पर्यटन में श्रीगदाघरजी हर समय प्रभु की सेवा में रहते थे । २२४॥ अंगदाघरजी लामने हो बैठकर भागवत पाठ करते और श्रीगौरचन्द्र प्रेमरस में बड़े मत्त होकर सुनते थे ।। २२४ ॥ श्रीप्रभु श्रीगद्राधरको है पाक्यों से ही सुख वाते थे तथा उन्हीं के साथ वैज्याव स्थानों में अमरा भी दरते थे ॥२०६॥ एक दिन श्रीगौरचन्द्र पुरी गुसाई के मठ में जाकर उनके बहुत समीय में आकर बैठ गये !। २२०।। श्रीपर-मानन्दपुरो पर श्रीप्रमु का बढ़ा प्रेम था जैसी पूर्व में श्रीकृष्ण व अर्जु न में मित्रतः थी। ॥ २२= ॥ श्रीप्रेनु कृष्ण कथा रहस्य प्रसंग में उत्तर प्रत्युत्तर के आतन्त् के निमित्त ही पुरी के संग निरन्तर रहते थे।। २२६।। अन्तर्यामी प्रभु यह सब जान गये कि पुरी गोस्वामी के कूर का जल अच्छा नहीं उहा ॥२३०॥ पुरी गुराई से श्रीप्रभु ने स्वयं पूछा कि इत्ए का जल कैसा हो गया यह तो बताओं ? ॥ २३१ ॥ श्रीपुरी ने कहा "प्रभी कुँ आ वड़ा समाना है-देखिये कीचढ़ घुला जैसा जल हो रहा है"। २३२ ॥ सुनवर प्रभु हाय-हास करने

शुनि प्रशु 'हाय-हाय' करिते लागिला । प्रशु बोले जगन्नाथ कुरण हइला ॥ २३३ ॥ पुरीर क्रूपेर जल परशिवे ये। सर्व पाप थाकितेको तरिवेक से ॥ २३४ ॥ अतएव जगन्नाथ देवेर मायाय । नष्ट जल हैल-येन केही नाहि खाय ॥ २३४ ॥ एत विल महाप्रसु आपने उठिला । तुलिया श्रीसुज दुइ कहिते लागिला ॥ २३६ ॥ महाप्रसु जगन्नाथ मोरे एइ वर । मङ्गा प्रवेशुक एइ कूपेर भितर ॥ २३७ ॥ मोगवती गङ्गा येन बहे पातालेते । ताँ रे आज्ञा कर एइ कृपे प्रवेशिते ॥ २३८ ॥ सर्व भक्तमण श्रीमुखेर वाक्य श्रुनि । उच्य करि विश्वित लागिला हरिध्वित ॥ २३६ ॥ वनं कयोत्त्रणे प्रसु नासाय चलिला । मक्तगण समे गिया शयन करिला ॥ २४० ॥ सेइ चणे गङ्गादेवी आज्ञा करि शिरे । पूर्ण हर प्रवेशिला कृपेर भितरे ।। २४१ ॥ प्रभाते उठिया सभे देखेन ब्रद्धत । एरम निर्मल-जले परिदूर्श कृप ॥ २४२ ॥ आश्चर्य देखिया 'हरि' शेल मक्तराण । पुरी गोसाजि हहला आनन्दे अचेतन ॥२४३॥ गङ्गार विजय सभे बूक्यिया कूपते । कूप प्रविच्या समे लागिला करिते ॥ २४४ ॥ महात्रस शुनिञा श्राइला सेइ चर्षे । जल देखि परम श्रानन्द युक्त मने ।; २४५ ॥ त्रस बोले शुनुह सकल मक्तगण। ए कूपेर ज्ले केले इनान वा मन्नण। २४६। सत्य सत्य हैव तार गङ्गा स्नान फल । कृष्यों अक्ति हैव तार परन निर्मल ।।२४७॥ सर्वं भक्तगण श्रीमुखेर वाक्य शुनि । उच्च करि वलिते लागिला हरिध्वनि ॥२४=॥ पुरी गोसाजिर प्रीते सेई दिन्य जले । स्नान-पान करे प्रश्च महाकुत्हले ॥ २४६ ॥

तो और बाले कि 'जगन्नाथ कृष्या हो गये' ॥२३२॥ "श्रीपुरी के कूँ ए का जल जो छुएगा वह सब पापयुक्त होकर भी पापों से रहित हो जायगा"।॥२३४॥ इसी कारया जगन्नाथहेच की माया से जल नष्ट होगया जिसमें कोई पी न सके ॥२३४॥ इसना कहकर श्रीमहाप्रमु स्वयं टंटे और दोनों श्रीमुजा ऊपर चठाकर कहने लंगे ॥ २३६॥ "है सहाप्रमों ! हे जगन्नाथ !" मुम्ने यही वर हो कि इस कूँ ए में गङ्गा का प्रवेश हो जाय ॥२३०॥ "भोगवती गंगा जो पाताल में बहती हैं उन्हें इस कूए में प्रचेश करने की खाङ्मा हो" ॥२३=॥ एक मक्तवृष्ट श्रीमुख के वाक्य सुनकर ऊँचे स्वर से हरिध्वित करने लगे ॥२३६॥ तव कुछ क्या पीछे श्रीगीर प्रमु अपने निवास स्थान को चले गये और सब मक्तगण्य शयन करने चले गये ॥ २४०॥ चर्मा च्या में गंगादेशों आड़ा के शिर पर धारण करके कूँ ऐ के भीतर पूर्ण हम खे प्रविष्ट हो गई।॥ २४०॥ चर्मा में सबने उठकर अवस्में में देखा कि खाति निर्मल जल से कुआ परिपूर्ण हो रहा है ॥२४२॥ इस आश्वर्य घटना को देखकर मक्तगण्य "हरि-हरि" ध्वनि करने लगे—तथा श्रीपुरी गुसाई दो आतन्द से अचेतन हो गये॥ २४३॥ सब लीन कृप में गंगा का खागमन सममकर उसकी प्रदक्षिणा करने लगे॥ २४४॥ धुनते ही महाप्रसुजी उसी खण आये और जल को देखकर मनमें बड़े खानित्त हुए॥ २४४॥ प्रमु ने कहा "हे भक्तवृन्द सुनो ! इस कूप के जल में स्नान व पान करने पर गंगा स्नान का फल होगा तथा उसकी कृष्ण में परम निर्मल भित्र होगी यह मैं सत्य ही कहता हूँ॥ २४६-२४७॥ सब अक्तगण्य श्रीमुख के बचन सुनकर "हरि-हरि" ध्वनि के स्वर में सत्य ही कहता हूँ ॥ २४६-२४७॥ सब अक्तगण्य श्रीमुख के बचन सुनकर "हरि-हरि" ध्वनि के चे स्वर से करने लगे।।२४८॥ सुरी सुराई के प्रीत्यर्थ श्रीप्रमु ससी दिस्य जल में दने आनन्द स स्नान व

प्रश्च वेश्ले आमि ये आछिये पृथिवीते । जानिह केवल पुरी गोसाजिर प्रीते ॥ २५० ॥ पुरी गोसाञिर खामि-साहिक अन्यथा । पुरी वेचिलेह आिन विकाइ रार्वधा ॥२५१॥ सकत ये देखे पूरी गोसाजिरे मात्र । सेहो हड्देक श्रीकृण्येर प्रेम एव ॥ २५२ ॥ प्रीर महिना प्रश्न कहिया सभारे। कृत धन्य करि प्रश्न चिला वासारे॥ २५३ :। ईर्वरे से जाने मक महिमा बाढाइते । हेन प्रश्च ना मजे कृतव्य केन-मते ॥ २५४ ॥ भक्त रचा लागि प्रसु करे अवतार । निरत्यि मक सङ्घे कर्न विहार । २५५ ॥ सकर्नव्यो करे प्रसु सेवक राविते। तार साली वालि वय सुग्रीय निमिन्ते।। २५६ ॥ हास्य प्रसु सेवक्रेर करे निजानन्दे । अजय चैतन्यसिंह जिने भक्तसुन्दे ॥ २५७ ॥ भक्तगण सङ्गे प्रस्त सहदेर तीरे । सर्व वैकुराठादिनाथ कीरीने विहरे ॥ २५= ॥ वासा करिलेन प्रसु समुद्रेर तीरे । विहरेन प्रसु मिक्त-मानन्द-मागरे ॥ २४६ ॥ एइ अवतारे समुद्र छतार्थं करिते । अतएव लक्नी जिन्म लेन टाहा हैते ॥ व्६० ॥ नीलाचल वासीर ये किन्छु पाप हव । अतएव मिन्धु स्ताने सब जाव क्य ।। २६१ ॥ श्रतएव राङ्गादेवी वेगवती हैया। सेंइ भाग्ये सिन्धु-मासे मिलिला श्रामिया।। २६२॥ हैन मते सिन्धु तीरे श्रीकृष्णचैतन्य । वैसेन सकल मते तिन्धु करि धन्य ॥ २६३ ॥ जे समये ईरवर त्राखिला नीलाचले । तखने व्रताप रुद्र नाहिक उत्कले ॥ २६४ ॥ युद्धरसे गियाछेन विजया नगरे । अतएव प्रभु ना देखिलेन सेइ वारे ।। २६५ ॥

पान करने लगे।। २४६।। श्रीप्रमु ने कहा 'मैं जो पृथ्वी पर केवल पुरी गुसाईं की प्रीति के कारण ही हूँ-यही समको ॥ २४० ॥ मैं कदापि पुरी गुलाई के बाहर नहीं हूँ यदि वे मुक्ते वेच भी दें हो भैं अवश्य विक जा जैं।। २४१,।। यदि कोई श्रीपुरी गोल्यामी को एक बार भरके देखें वह श्रीकृष्ण प्रेम का अधिकारी हो जावेगा ॥ २४२ ॥ सबके सम्मुख पुरी गोस्वामी की महिमा बल्लान कर शीव्रसु याद उस कूऐ की धन्य कर्छे अपने निवास स्थान को चले गये।। २४३।। अकि की महिमा बहाना तो ईरवर ही जानना है। हाय ! ऐसे मसु को भी कृतस्म जीव क्यों नहीं सकते थे।। २४४॥ मक्ती की रक्त के लिये प्रसु-अवतार धारण करते हैं और मक्ती के साथ ही निरन्तर विहार करते हैं।। २५४। पास की रक्ता के किये प्रमु अकर्तव्य कर्म भी करते हैं, सुप्रीय के निमित्त बालि का बब इस बात के प्रमाण में साज्ञी है।। २४२।। प्रमु अपने आतन्द में रेषकों की दास्यता करते हैं-अजय चैत-य सिंह को भक्तवृन्द जीत तेते हैं।। २४७।। जब वैक्करठादिकों के स्वामी श्रीगौरचन्द्र समुद्र के तट पर नव भक्तों के साथ कीर्तन में बिहार करते थे ॥ २४८॥ श्रीप्रमु गौरचन्द्र के निवास समुद्र तट पर रहा हुआ था तथा वे भक्ति के झानन्द सागर में विहार करते थे ।।२४६।। इस अयु-तार में प्रसु ने समुद्र को कृतार्थ किया इसी कारण लहमी ने समुद्र से जन्म लिया ॥ २६० ॥ अटण्य नीलॉ-चलवासियों का जो कुछ भी वाप वह समुद्र में स्नान करने से सब चय है। ज:ता था।। रेदेश। इसी कारण से गंगाजी शीखगामी बनकर उसी पाप-प्रचालन के भाग्य से समुद्र में आयकर मिलती हैं।। २६२।। इस भाँति श्रीकृष्णचैतन्य ने सब प्रकार से समुद्र को धन्य करने के लिये सिन्धु तट पर आकर वास किया ॥ २६३ ॥ जिस समय श्रीगीरचन्द्र प्रभु नीलाचल आने एस समय प्रवाप कर्र (राजा) नत्कल दश में नहीं

ठाकुगे थाफिया कथी दिन नीलाचले । पुन गौड़ देशे बाइलेन कुत्रहले ॥ २६६ ॥ गङ्गा प्रति महा अनुराग बाहाइया । अति शीव गौड़देशे आइला चलिया ॥ २६७ ॥ सार्भीय आना विद्यावाच्चपति नाम । शान्त दान्त धर्मशील महा माग्यवान ॥२६=॥ सर्-परिषद् सङ्गे शीगोरसुन्दर । आचिष्यिते आसि उत्तरिसा ताँर घर ॥ २६६ ॥ वैद्धरठनायक गृहे अतिथि पाइया । पिंड्लेन वास्व्यति हराइवत् इड्या ॥ २७० ॥ हेन से आनन्द हैल विश्वेर शरीरे। कि विधि करिव नाहा किन्नुह मा रफ़रे।। २७१।। प्रभुश्रो ताँहारे करिलेन आलिङ्गन । प्रभु बोले शुन किङ्क आशार वचन ॥ २७२॥ नित मोर हहयाछे मधुरा देखिते। कथा दिन गङ्गा स्नान करिमू एथाते।। २७३।। निमृते श्रामारे एक खानि दिना स्थान। येन कथोदिन मुनि करों गङ्गा स्नान।।२७४॥ तचे शेषे मोरे मधुराय चालाइवा। मोरे चाह तवे इहा अवश्य करिवा !! २७५ !! शनिना प्रश्वर वाक्य विद्यावाचन्नपति । लागिलेन कहिते हृइया नम्न मिति । २७६ ।। वित्र बीले सारय सर्वे बंशेर श्रामार । यथाय चरण धृत्ति आइल तोमार ।। २७७ ॥ मोर घर द्वार यत-सकल तोपार । सुखे थाक तुमि छहो ना जानिव ग्रार ।। २७= ॥ श्चित ताँर वाक्य प्रभु सन्तोष हड्ला । तान माम्ये कथोदिन तथाइ रहिला ॥ २७६ ॥ खुर्येर उदय कि कखनो गोप्य हय । सर्वेलोकश्चनिलेक चैतन्य-विजय ॥ २८० ॥ नवद्वीप-आदि सर्वदिगे हैल ध्वनि । 'माचणिति घरे आइला न्यासी चुड़ामिणा'।।२०१॥ शुनिजा लोकेर हैल चिचेते उल्लास । सशरीरे येन हैल वैद्धएठेते वास ॥२८२॥

थे। २६४ ।। युद्ध के निमित्त विजय नगर गये थे इसी कारण एक समय प्रमु दर्शन न कर सके ॥ २६४ ॥ ठाकुर भी कुछ दिन नीजाचल में रहकर फिर कुत्हल पूर्वक गीड़ देश में आ गये। २६६ ॥ गंगा के प्रति वहा अनुराग बहाकर जाति शीध चलकर गीड़ देश में आये। २६७ ॥ विद्या वाचस्पति नामक श्रीसार्वभीम के एक माई महाभाग्यदान् शान्त-दान्त व धर्मशोल थे।।२६८॥ श्रीगीरसुन्दर सब पापेरों के साथ अकस्प्रात् उनके घर पर आकर उत्तरे।। २६६ ॥ श्रीविद्यावाचस्पति नी बैकुण्ठनायक की अतिथि ह्व से अपने घर पर पाकर दण्डवत् होकर गिरे।। २०० ॥ अन नास्रण के शरीर में हतना आतन्द हुआ कि क्या सेवा करें वह कुछ मां ग्लुरण नहीं हुआ १।। २०० ॥ प्रमु ने भी उनकी आजिङ्गन किया और बोले कि मेरी कुछ वाउ सुने।। २०२ ॥ मश्रुरा देखने को मेरा मन है, परन्तु कुछ दिन यहाँ रहकर गंगा स्तान कहँण।। २०० ॥ मश्रुरा देखने को मेरा मन है, परन्तु कुछ दिन यहाँ रहकर गंगा स्तान कहँण।। २०० ॥ मश्रेष कोडे पहान्त स्थान दो नहाँ कुछ दिन रहकर में गंगा स्तान कहँ १ ॥ २०४ ॥ श्रीप्रयु के बाक्य सुनकर श्रीविद्यावाचस्पति जी नश्रवापूर्वक यों बोले-॥२०६॥ ब्राह्मण ने वहा मेरे सब वंश के अहोभाग्य जो आपको चरण पूलि का यहाँ आगमन हुना॥ २०० ॥ जो कुछ मेरा घर-हार है सब आपहो का है, आप सुलपूर्वक रहें-किसी अन्य व्यक्ति को खापको पता न लगेगा॥ २०० ॥ उनके वचन सुनकर प्रमु को सत्तोप सुखा तथा उनके भाग्य से कुछ दिन वहीं रहे॥ २०६ ॥ क्या कभी सूर्य का खदय भी गुप्त हुप से हो सकता था श्रीचैवन्यदेव का ग्रुभागमन सब लोगों को विदित हो गया।। २०० ॥ नवहीप सादि सब दिशाओं में

अन्योन्ये सर्वलोके करे के।लाहल । 'चल देखि गिया तान चरण युगल' ।।२८४।।
एत बिल सर्वलोक परम-उन्लासे । चिललेन केहो कारो रिह ना सम्मापे ।।२८४।।
अनन्त श्रवु द लोक बिल 'हरि-हरि' । चिललेन देखिवारे गौराङ्ग श्रीहरि ।।२८६।।
पथ नाहि पाय केहो लेकिर गहले । वन हाल माङ्गि लोक दश दिगे चले ।।२८७।।
शुन-शुन आरे माइ चैतन्य-श्राख्यान । ये रूपे करिला सर्वलोक परित्राण ।।२८८।।
वन डाल कन्टक भाङ्गिया लोक जाय । तथापि आनन्दे केहो दुःख नाहि पाय ।।२८६।।
लोकेर गहले यत अरएय आछिल । चणेके सकल दिन्य पथमय हैल ।।२६०।।
शेषे सर्व लोक सर्व दिगे पथे जाय । हेन रङ्ग करे प्रस श्रीगौराङ्ग राय ।।२६१।।
केहो बोले सुन्नि तान घरिया चरण । मागिस येमते मोर खरडये बन्धन ।। २६२ ।।
केहो बोले सुन्नि तान देखिले नयने । तवेइ सकल पाड मागिस वा केने ।। २६३ ।।
केहो बोले सुन्नि तान ना जानों महिमा । यत निन्दा करियाछी, तार नाहि सीमा ।।२६४।।
एवे तान पादपद्म धरिया हृदये । मागिसु-किरूपे मोर से पाप घूनये ।। २६५ ।।

केहो बोले ''पुत्र मोर परम जुयार । मोर एइ वर येन ना खेलाइ आर ।। २६६ ॥
केहो बोले मोर एइ वर काय मने । ताँर पादपद्म येन ना छाड़ों कलने ॥ २६७ ॥
केहा बोले धन्य-धन्य मोर एइ वर । कभू येन ना पासरों श्रीगौरसुन्दर ॥ २६८ ॥
ध्वित हो गई कि न्यासी चूडामणि (गौर ) वाचस्पित के घर में आये हैं ॥ २८१ ॥ सुनकर लोगों के चित्त
में बड़ी प्रसन्नता हुई-मानो शरीर से ही बैक्करठ में पहुँच गये हों ॥ २८२ ॥ स्त्री-पुत्र देह-गेह आदि सबको

चलकर उनके चरण-कमलों के दर्शन करें ॥ २८४ ॥ इस प्रकार कहकर सब लोग उल्लास से चल दिये-कोई किसी से बोलवा भी नहीं है ॥ २८४ ॥ असंख्यों मनुष्य हरि-हरि बोलते हुए श्रीगौराङ्ग हरि के दर्शन के लिये चल पड़े ॥ २८६ ॥ लोगों की भीड़ के कारण किसों को मार्ग नहीं मिलता था चन की डालियाँ वोड़-ताड़कर दशों ओर को चलने लगे ॥ २८७ ॥ है भाई सुनो ! श्रीचैतन्य कथा सुनो जिस तरह से सब लोगों का उद्धार हुआ था ॥ २८८ ॥ मनुष्य वन के डाली व काँटें तोइते हुए जा रहे थे तो भी कोई दु:ख नहीं

भूलकर आनन्द से सब लोग हरि-हरि बोलने लगे-।। २८३ ॥ परस्पर में सब लोग कोलाहल करने लगे कि

का उद्धार हुआ था।। २८८।। मनुष्य वन क डाला व काट ताइत हुए जा रहे थे ता मा काइ हु. ज नर मानते थे, सभी आनित्त थे।। २८६।। मनुष्यों की भीड़ के कारण तुरन्त ही वन में सुन्दर मार्ग वन गया।। २६०।। अन्त में लोगों की भीड़ मार्ग में सब ओर से चलने लगी है अही अप्रमु गौराङ्गराय ने ऐसा खेल किया।।२६१।। कोई कहता कि मैं उनके चरण पकड़कर यह मार्ग गा जिसमें मेरा बन्धन नष्ट हो जाय।।२६२।।

किया ॥२६१॥ कोई कहता कि मैं उनके चरण पकड़कर यह मागूँगा जिसमें मेरा बन्धन नष्ट हो जाय ॥२६२॥ कोई कहता कि उनको नेत्र भर से देखलूँ ता सब मिल जायगा-सुख से क्या माँगू ?॥ २६३ ॥ कोई कहती कि मैं तो उनकी महिमा नहीं जानता था न जाने कितनी निन्दा मैंने उनकी की थी,जिसकी कुछ सीमा नहीं

॥२६४॥ "अव उनके चरण-कमलों को हृदय में धारण करके मागूँगा कि वह पाप किस प्रकार दूर होगा ?"
॥ २६४॥ कोई कहता कि मेरा पुत्र बड़ा जुवारी है मुफे यह वर दो कि वह और न खेले ॥ २६६॥ कोई

॥ २६४ ॥ कोई कहता कि सेरा पुत्र बड़ा जुवार। है मुक्त यह वर दा कि वह आर न लेखा ॥ २६५ ॥ काई कहता कि वन-मन से मैं यही वर माँगता हूँ कि उनके चरण-कमल किसी काल में विस्मरण न हों॥ २६७ ॥

एइ मत विलया स्थानन्दे सर्वे जन । चिलया जायेन सभे परानन्द मन ॥ २६६ ॥ त्तागेके ब्राइल सब लोक खेया घाटे। खेयारि करिते पार पहिल सङ्कटे ।। ३००।। सहस्र-सहस्र लोक एकी माये चढ़े। बड़-बड़ नीका सेइ चर्यो माझि पड़े।। ३०१।। नाना दिशे लोक खेयारि रे वस्त्र दिया । पार हुई जाय समे आनिन्दत हैया ॥ ३०२ ॥ नौका ये ना पाय, तारा नाना बुद्धि करें । घट बुके दिया केही गङ्गाय सांतरे ॥ ३०३ ॥ केही वा कलार गाछ वान्धि करे भेला । केहा केहा साँतरिया जाय करि खेला ॥ ३०४ ॥ चतुर्दिगे सर्वलोक करे हरिष्वनि । ब्रह्मागुड भेदये येन हेन मत शुनि ॥ ३०५ ॥ सन्तरे आसिला वाचस्पति महाशय । करिलेन अनेक नौकार समुच्चय ।। ३०६ ।। नौकार अपेचा आर केही नाहि करें । नाना मते पार हय ये जेमते पारे ।। ३०७ ॥ हेन आकर्षिल मन श्रीचैतन्यदेवे । एहा कि ईश्वर-विने अन्येते सम्भवे ॥ ३०८ ॥ हेन मते गङ्गा पार हइ सर्वजन । सभेइ घरेन बाचस्पतिर चरण ।। ३०६ ॥ **९रम सुकृति तुमि महाभाग्यवान् । जार घरे श्राइला चैतन्य भगवान् ।। ३१० ।।** एतेके तेमार भाग्य के वलिते पारे। एखने निस्तार कर आमा समा कारे।। ३११॥ मंब कूपे पतित पापिष्ठ आमि-सब । एक ग्राने-ना जानिल तान अनुभव ॥ ३१२ ॥ एखने देखाओं तान चरण युगल । तवे आमि वापी सब पाइये सकल ॥ ३१३ ॥ देखिया लोकेर आर्ति विद्यावाचरपति । सन्तेषि रोदन करे वित्र महामति ॥ ३१४ ॥

कोई कहता कि मुफे तो धन्याति धन्य यह वर मिले जैसे मैं श्रीगौरसुन्दर को कभी न भूलेँ ॥ २६८॥ इस प्रकार ज्ञानन्द से कहते हुए सब लोग ज्ञानन्दातिरेक मन से चले जा रहे थे।। २६६ ॥ तत्काल ही सब लोग गङ्गा पर जाने के लिये खेवा घाट पर पहुँच गये तब मल्लाह पार करने के लिये संकट में पह गये ॥ ३०० ॥ हजारों २ लोक एक ही नौका में चढ़ जाते जिससे बड़ी २ नाव भी टूट गई ॥३०१॥ अनेक और से मनुष्य मल्लाहों को वस्त्र देकर सब बड़े प्रसन्त मन से पार हो-होकर जा रहे थे ॥ ३०२॥ जिसे नौका नहीं मिली वे अनेक प्रकार की युक्ति करते थे-कोई घड़ा छाती के नीचे लगाकर पार होते थे॥ ३०३॥ कोई केले के वृत्तों को बाँधकर मीका बनाते अथवा कोई अन्य खेल (खेल में ही) तर जाते थे ॥३०४॥ चारों ओर से सब मनुष्य हरिष्विन कर रहे थे-ऐसा सुन पहता था मानों ब्रह्माएड ही फोड दिया हो।। ३०४॥ वाचस्पति महाशय ने शीच आकर बहुत सी नौकाएँ इकट्ठी की ।। ३०६ ।। नौका की अपेदा कोई नहीं कर रहा था क्योंकि जिसको जो जपाय सुमता विविध प्रकार से पार हो रहा था ॥ ३०० ॥ इस प्रकार श्रीचैतन्यदेव ते सबके मन खींच लिये यह भी ईश्वर के बिना क्या अन्य से सून्भव है ॥ ३०८ ॥ इस प्रकार सब लोगीं ने गङ्गी पार होकर श्रीवाचस्पति जी के चरण छूए ॥ ३०६ ॥ तुम महाभाग्यवान् व परम पुण्यशाली हो जिनके घर श्रीचैतन्य भगवान् पधारे ॥ ३१० ॥ इसी से तुम्हारे भाग्य का कीन वर्णन कर सकता है-छव हम सब का निस्तार करो ॥ ३११ ॥ हम सब पापी भवकूप में पड़े हैं एक गाँव में रहकर भी उनका (श्रीचैतन्यदेव का) अनुभव न कर सके ?।। २१२।। अब उनके श्रीयुगत चरणों का दर्शन करवा दीजिये तभी तो हम सब पापियों को सब कुछ मिल जावेगा ॥ ३१३॥ महाबुद्धिमान् ब्राह्मणं श्रीविद्यावाचस्पति मनुष्यों की

सभा लइ ब्याइलेन ब्यापन मन्दिरे। लच कोटि लोक महा हरिष्वनि करे।। ३१४।। हरिध्वनि मात्र शुनि सभार वदने । आर वाक्य केही नाहि बीले नाहि शुने ॥ ३१६ ॥ करुणासागर प्रभ श्रीगीरसन्दर । सभा उदारिते हृहयाञ्चेन गोचर ॥ ३१७ ॥ हरिष्विन शुनि प्रसु परम सन्ते।पे । इइलेन बाहिर लोकेर माग्यवशे ॥ ३१८ ॥ कि से श्रीविग्रहेर सौन्दर्य मनाहर । से रूपेर उपमा-सेइ से कलेवर ॥ ३१६ ॥ सर्वदाय प्रसन्न श्रीमुख विलक्ष्या । त्रानन्द धाराय पूर्ण दुइ श्रीनयन ॥ ३२० ॥ भक्त गरे। लेपियाळे सर्वाङ्गे चन्दन । मालाय पूर्णित वच्च, गजेन्द्र गमन । ३२१ ॥ श्राजानुलम्बित दुइ श्रीसुज तुलिया । 'हरि' विल सिंहनाद करेन गर्जिया ।। ३२२ ॥ देखिया प्रसुरे चतुर्दिमें सर्व लोके । 'हिर' बलि नृत्य समें करेन कीतुके । ३२३ ॥ दराडवत् हइ सभे पड़े भूमि तले । स्नानन्दे हइया मग्न 'हरि-हरि' बोले ॥ ३२४ ॥ दुइ बाहु तुलि सर्व लोक स्तुति करे । 'उद्घारह प्रसु आमि-सब-पापिण्ठेरे ॥ ३२५ ॥ ईपत् हासिया प्रसु सर्वलोक प्रति । श्राशोर्वाट करेन कृष्णेति हउ मित ॥ ३२६ ॥ बोल कृष्या भन्न कृष्या शुन कृष्या नाम । कृष्या हुउ समार जीवन धन प्राया ॥ ३२७॥ सब लोक 'हरि' बोले शुनि आशीर्वाद । पुनः पुन समेइ करेन स्तुति वाद ॥ ३२= ॥ जगत-उद्धार-लागि तुमि गृह रूपे। अवतीर्ण हैला शची गृह नवद्वीपे।। ३२६॥ श्रामि-सब पाषिष्ठ तामारे ना चिनिया । श्रन्धकूपे पहिलाङ श्रापना खाइया ॥ ३३० ॥

आर्त दशा देखकर शान्त होकर रुद्न करने लगा ॥३१४॥ सबको लेकर अपने स्थान पर आये वहाँ असंख्यों मसुष्य ऊँचे स्वर से हरिष्वित करने लगे ॥३१४॥ सबके मुख से केवल हरिष्वित ही सुनाई पहती थी दूसरा वाक्य न कोई बोलता न सुनता था ॥३१६॥ करुणासिन्धु श्रीगौरसुन्दर प्रमु सबका उद्घार करने के निमित्त प्रत्यत्त हुंए ।। ११७ ॥ हरिध्वनि सुनकर प्रभु बड़े प्रसन्त हुए स्रीर लोगों के भाग्य से ही बाहिर स्त्राये ॥३१८॥ श्रीविग्रह का कैसा मनोहर सीन्दर्य था-उस रूप की उपमा वही कलेवर ही है।। ३१६ ॥विलच्छा श्रीमुख हर समय प्रसन्त रहता तथा दोनों श्रीनयन कमल आनन्दधारा से पूर्ण रहते थे ॥३५०॥ भक्तगणों ने उनके सब श्रङ्गों में चन्दन तेपन किया हुआ था वत्तस्थल मालाश्रों से पूर्ण हो रहा था तथा उनकी गती गजेन्द्र जैसी थी ॥ ३२१ ॥ वे अपनी घुटनां तक लम्बी दोनों सुजाओं को वठाकर हरि-हरि बोलकर गर्जना करके सिंहनादकर रहे थे ॥ ३२२ ॥ श्रीप्रभु के दर्शन करके चारों ऋोर से घरकर सब लोग हरि-हरि कहते हुए ऋति की तुक से नृत्य करने लगे।। ३२३।। दण्डवत् होकर सब भूमि पर गिर पहते तथा आतन्द में मग्न होकर "हरि-हरि" बोलते थे॥ ३२४ ॥ दोनों भुजा चठाकर सब मनुष्य स्तुति करते कि प्रमा ! हम सब पापियों का उद्घार करो ।। ३२४ ॥ कुछ हँसकर प्रमु ने सब लोगों के प्रति बाशीवीद किया कृष्ण में तुम्हारी बुरिद्र होय ॥ ३२६॥ कृष्ण कही, कृष्ण भजो व कृष्ण नाम सुनो सबके प्राण-जीवन धन श्रीकृष्णचन्द्र होच । ३२७।।यह आशीर्वीद सुनकर सब लोग "हरि-हरि" बोलने लगे तथा सब बार-बार स्तुति करने हमे।। ३६८॥ जगत् इद्वार करने के लिये आप गुत रूप से नवद्वीप धाम में श्रीशचीदेवी के घर में अवतीर्या हुए ॥ ३२६ ॥ इम पापियों ने आपको नहीं पहिचाना और अपने की खाकर (आत्म हत्या करके) अन्धवूत में गिरे॥ ३३०॥ और पर

एइ मत मर्वदिगे लोक स्तुति करे हेन रङ्ग करेन श्रीगौराङ्ग सुन्दरे ३३२ मलुब्ये हइल परिपूर्ण सर्व ग्राम नगर चन्त्रर प्रान्तरेश्चो नाहि स्थान देखिते सभार पुनः पुन इच्छा बाढ़े . सहस्र-सहस्र लेक एकी वृत्ते चढ़े .. ३३४ .. गृहेर उपरे वा कतेक लोक चढ़े। ईश्वर-इच्छाय घर भाङ्गिया ना पड़े॥ ३३४॥ देखि मात्र सर्वेलोक श्रीचन्द्रवदन । 'हरि' वलि सिंहनाद करे घने वन ॥ ३३६ ॥ नाना दिग थाकि लोक श्राइसे सदाय । श्रीमुख देखिया केही घर नाहि जाय ।।३३७।। नाना रङ्ग जाने प्रभु श्रीगौरसुन्दर । लुकाइया गेला प्रभु कुलिया नगर ।। ३३८ ॥ नित्यानन्द-त्रादि जन कथे। सङ्ग लैया । चलिलेन वाचस्पतिरेत्री ना कहिया ॥ ३३६ ॥ कुल्लियाय आइलेन वेंकुएठ-ईश्वर । एथा सर्वलाक हैल परम कातर ॥ ३४० ॥ चतुर्दिमे बाचम्पति लागिला चाहिते । कोथा गेला प्रभु, नाहि पायेन देखिते ॥ ३४१ ॥ विचार करिया विष्र प्रश्चना पाइया । कान्दिते लागिला ऊर्द्ध वदन करिया ॥ २४२ ॥ विरले आछेन प्रस बाड़ीर मितरे । एइ ज्ञान हइयाछे समार अन्तरे ॥ ३४३॥ वाहिर हयेन प्रसु हरिनाम शुनि । अतएव सभे बोले महा हरिध्वनि ॥ ३४४॥ कोटि-कोटि लोक हेन हरिध्वनि करें। स्वर्ग-मत्य-पातालादि सर्वलोक पूरे ॥ ३४४ ॥ कथोत्तरों वाचस्पति आसिया बाहिरे । प्रश्रुर वृत्तान्त सब कहिला समारे ॥ ३४६ ॥ कत राज्ये कीन दिगे हेन नाहि जानि । मुजि-पापिष्ठेरे वंचि गेला न्यासि मिशा ॥३४७॥

हितकारी कहणा सागर आप ऐसी कृपा करो जिससे आपको फिर न भूलें ॥ ३३१ ॥ इस प्रकार सब ओर से सनुष्य स्तुति कर रहे थे-श्रीगौरसुन्दर ने ऐसी प्रेम लीता की !! ३३२ !! मनुष्यों से सम्पूर्ण गाँव इतना पूरी तरह से भर गया कि मुहल्ले, चौराहे बाहर मैदानों में भी स्थान नहीं रहा ॥ ३३३ ॥ सभी की इच्छा दर्शन करने के लिये बारम्बार होती थी इस कारण हजारों २ लोग एक-एक बूच पर चढ़े थे।। ३३४॥ घरों के ऊपर कितने मनुष्य चढ़े हुए थे, परन्तु ईश्वर इच्छा से घर दूटकर नहीं गिरे ॥ ३३४ ॥ सब लोग् श्रीचन्द्र-

गौरसुखर प्रभु अनेक पकार से खेल करते थे-सोई प्रभु छुपकर कुलिया नगर की चले गये।।३३८।। श्रीबाच-स्पति से भी नहीं कहा और श्रीनित्यानन्द आदि कुछ जनों को साथ लेकर चल दिये !! ३३६ !! बैकुएठनाय सो कुलिया नगर पहुँच गये, परन्तु यहाँ सब लोग बड़े कातर हो रहे थे।। ३४०।। श्रीवाचस्पति चारों सोर देखने लगे "प्रभु कहाँ चले-देखते नहीं पड़ते ?"।। ३४१।। दूँ इने पर प्रभु जब नहीं मिले तो वे बाझण ऊपर मुख करके रोने लगे ॥३४२॥ सबको यह जान पहता था कि श्रीप्रमु घर में भीतर एकान्त में हैं ॥३४३॥

मुख दर्शन करते ही "हरि-हरि" बोलकर बड़े जीर से सिंहनाद करने लगे।। ३३६।। मनुष्य अनेक ओरों से बरावर चले ही आ रहे थे, परन्तु श्रीमुख दर्शन कर के कोई भी अपने घर के नहीं जाता था ॥ ३३७॥ श्री-

भीप्रभु हरि नाम सुनकर बाहर निकलेंगे इसीलिये सब जोर २ से हरिष्वित करने लगे ॥ ३४४॥ असल्यों मनुष्य इतनी हरिष्विन कर रहे थे जिससे स्वर्ग मृत्युलोक व पाताल आदि सब लोक भर गये।। ३४४।। कुछ

देर में वा चस्पतिजी बाहर आकर प्रमुका सब वृत्तान्त सबसे कहा ।। ३४६ ॥ मुक्त पापी को छोड़कर श्रीप्रमु

सत्य कहि भाइ सब तोमा सभा स्थाने। ना जानि चैतन्य मियाछेन केान् खाने ॥३४८॥ यत-मते वाचस्पति कहेन लोकेरे । प्रतीत काहारी नाहि जन्मये अन्तरे ॥ ३४६ ॥ लोकेर गहल देखि आछेन विरले । एइ ज्ञाने सभेइ आछेन कुत्रहले ॥ २५० ॥ केहो केहो साधे वाचस्पतिरे विरले । श्रामारे देखाओ श्रामि केवल एकले ॥ ३५१ ॥ सर्वलोक साथे वाचस्पतिरे चरणे। एक वार मात्र ताँरे देखिले नयने ॥ ३५२॥ तवे सभे वर जाइ श्रानिन्दित हैया । एइ वाक्य प्रभु-स्थाने जानाइवा गिया ॥ ३५३ ॥ कम् ना लंघिव प्रभु तोमार वचन । ये मते ब्रामरा पापी पाइ दरशन ॥ ३५४ ॥ यत-मते वाचस्पति प्रवोधिया कय । काहारो चिचेते आर प्रत्यय ना हय ॥ ३५५ ॥ कथोत्तरणे सर्व लोक देखा ना पाइया। वाचस्पतिरेखो बोले मुखर हइया।। ३५६॥ घरे लुकाइया वाचस्पति न्यासि मिशा। आमा सभा मारिडला कहिया मिथ्या वाशी ॥३५७॥ श्रामरा तरिले वा उहान कौन दुःख । श्रापनेइ तरि मात्र एइवा कीन् मुख ॥३५८॥ केहा बोले सुजनेर एइ से धर्म ह्या समार उद्धार करे हह्या सदय ॥ ३५६॥ श्रापनार भाल हउ ये-ते-जन देखे। सुजने श्रापना छाड़ियाओ पर राखे॥ २६०॥ केही बीले व्यवहारे मिष्ट द्रव्य श्रानि । एका उपमाग कैले अपराव गणि ॥ ३६१ ॥ एत मिष्ट त्रिश्चनने अति अनुपाम । एकेश्वर इहा कि करिते योग्य पान ॥ ३६२ ॥ केही बीले 'वित्र किन्छ कपट-हृदय । पर-उपकार तत नहेन सदय ॥ ३६३ ॥

न जाने कितनी रात्रि में किस ओर चल दिये ? ॥ २४७॥ हे भाइयो ! में तुमसे सत्य कहता हूँ न मालूम श्रीचैतन्यदेव किघर चले गये।। ३४८।। श्रीवाचस्पति जितने प्रकार से भी मनुष्यों से कहते, परन्तु किसी के मन्में विश्वास नहीं होता था ॥ ३४६ ॥ प्रभु मनुष्यों की भीड़ देखकर एकान्त में हैं ऐसा समभकर सब लोग कुत्हल में खड़े रहे ॥ ३४० ॥ कोई २ श्रीचाचरपति से एकान्त में प्रार्थना करते, मैं तो अनेला ही हूँ मुफे दर्शन करा दीजिये।। ३४१।। सर्व लोग वाचर्यात के चरणों में प्रार्थना करते थे कि नेत्रों से केवल एक बार देखते ही ज्यानिदत होकर सब लोग घर को चले जाँवगे, ये वाक्य प्रमु के पास जाकर बताइये ॥३४२-३४३॥ "प्रमु आपके बचनों का कभी उतांधन नहीं करेंगे" जैसे भी हो हम पापियों को दर्शन मिले॥३४४॥ जितने प्रकार से भी वाचस्पति समभाकर कहते थे, परन्तु किसी के चित्त में फिर भी विश्वास नहीं होता था।। ३४४।। कुछ चए। में सब लोग दर्शन न पाने पर मुखर ( अप्रिय वक्ता ) होकर वाचस्पति से दुर्वचन कहने लगे।। १४६।। "वाचस्पति ने गौरचन्द्र को घर में छिपाकर हमसे भूँठ कहकर सबको घोखा दिया है" ॥ ३४७ ॥ हमारे तर जाने से उन्हें क्या हुन्छ है तथा अपने मात्र तरने में क्या सुख है ? ॥ ३४८ ॥ किसी ने कहा कि सडज़नों का तो यह धर्म है कि सदय होकर सबका उद्धार ही करा करें ॥३४६॥ साधारेण जन अपना ही भला देखते हैं, परन्तु सुजन अपनी छोड़ दूसरे की रचा करते हैं ॥ ३६० ॥ कोई कहता— ''व्यवहार में मोठी द्रव्य लाकर अबेले ही उपभोग करना अपराध में गणना है''॥ ३६१॥ परन्तु यह पदार्थ तो तीनों लोकों में अमृतपूर्व मीठा है इसका अकेले ही आस्वादन करना क्या उचित है ? ॥ ३६२ ॥ कोई कहता "माझण के हृद्यें में कुछ कपट है, परोपकार में एतनी दया नहीं है" ३६३ एक तो वाचस्पतिजं

एके वाचस्पति दुखी प्रसुर विरहे । श्रारे सभे एमत दुर्पश-नाखी कहे ॥ ३६४ ॥ दुइ मते दुखी विप्र परम उदार । ना जानेन कोन् मते हय प्रतिकार ।। ३६५ ॥ हेनइ समये एक आसिया ब्राह्मण। वाचस्पति-कर्णमूले कहिल वचन ॥ ३६६ ॥ चैतन्य गोसात्रि गेला कुलिया नगर । एवं जे जुयाय ताहा करह सन्तर ॥ ३६७ ॥ शुनि मात्र वाचम्पति परम-सन्तोषे । ब्राह्मणेर ब्रालिङ्गन दिलेन हरिषे ॥ ३६८ ॥ ततव्यो ब्राइलेन मर्वलाक यथा । सभारेइ श्वासि कहिलेन गोप्य कथा ।। ३६६ ।। तोमरा सकल लोक तत्त्व ना जानिया । देाष देखो आमारे 'थुइयाछि लुकाइया' ॥२७०॥ एवं एइ शुनिलाङ कुलिया नगरे । आछेन आसिया कहिलेन विषवरे ॥ ३७१ ॥ यमें चल, यदि सत्य हय ए वचन । तवे से आमारे समें बलिह बाक्षण ॥३७२। सर्वलोक 'हरि' बिल वाचस्पति-सङ्घो सेहच्यो सभे चिललेन महारङ्गो।। ३७३॥ 'कुलिया नगरे आइलेन न्यामि प्रशि'। सेइच्छो सर्वदिगे हैल महाध्वनि ॥ ३७४ ॥ मबे गङ्गा मध्ये नदियाय कुलियाय । श्रुनि मात्र सर्वलोके महानन्दे थाय ॥ ५७५ ॥ वाचस्पति-ग्रामे छिल यतेक गहल । तार कोटि-काटि गुण पूरिल सकल ।। ३७६ ॥ कुलियार श्राकर्षमा ना जाय कथन । ताहा वर्णिवारे शक्त सहस्र वदन ॥ ३७७ ॥ लच-लच नौका वा आइल कोथा हैते । ना जानि कतेक पार हय कत-मते ॥३७८॥ कतेक वा नौकां डूबे गङ्गार भितरे। तथापि सभेइ तरे केहो नाहि मरे॥ ३७६॥ नौका डूबिलेइ मात्र गङ्गा हय स्थल । हेन चैतन्येर अनुग्रह इच्छा वल ॥ ३८० ॥

प्रमु विरह में दुस्ती थे दूसरे सब लोग ऐसी अनुपयुक्त वाणी बोल रहे थे ॥३६४॥ परम उदार माह्यण दोनों प्रकार से दुस्ती थे किस प्रकार प्रतीकार होगा यह समभ नहीं पहला था॥ ३६४॥ ऐसे समय में एक बाह्यण ने श्रीवाचस्पित के कान में यो कहा-॥३६६॥ श्रीचैत-यदेव तो कुलिया नगर पहुँच गये अब जो डिवत हो वह शीन्न करो॥ ३६०॥ श्रीवाचस्पित जो सुनते ही बड़े सन्तुष्ठ हुए और प्रसन्त हो माह्यण को आलिङ्गन किया॥ ३६०॥ श्रीवाचस्पित जो सुनते ही बहाँ आये और सबसे गुप्त प्रसंग की वात कह सुनाई॥ ३६६॥ तुम लोग तत्त्व बात म जानकर मुभे दोष दे रहे हो कि प्रमु को छुपा रक्खा है।। ३७०॥ मैंने अभी यह सुना है कि प्रमु कुलिया नगर में हैं इस माह्यण ने आकर कहा है॥ ३७१॥ वहीं सब चलो—मेरी यह बात जब सत्य निकले तभी मुभे ब्राह्मण कहना॥ ३७२॥ उसी च्रण सब लोग ''हरि-हरि'' बोलते हुए श्रीवाचस्पित को साथ लेकर बड़े आनन्द से चल'पड़े॥ ३०४॥ सन्यासी-चूहामणि कुलिया नगर में आये हैं यह महम्चिन उसी च्रण सब ओर फैल गई॥ ३०४॥ ''नवहीप कुलिया के बीच में केवल गङ्गाजो तो हैं'' यह सुनते मात्र ही सब लोग बड़े आनन्द से दौड़े॥ ३०४॥ श्रीवाचस्पितजी के प्राम में जितनी भीड़ थी उससे करोड गुनी अधिक सब छोर भर गई॥ ३०६॥ कुलिया नगर का आकर्षण कहा नहीं जाता उसका वर्णन करने में शेषजी को सामध्ये हैं।। ३००॥ न जाने कहाँ से लाखों नौकाएँ आ गईं और न जाने कितने मानुष्य किस २ प्रकार से पार हो रहे थे॥ ३०५॥ न जाने कितनी नावें गङ्गा में हुव गईं तो भी पार सब ही हो रहे ये कोई मरा नहीं। ३००६ नौका सुबते ही गङ्गा रथल ही बाती यी ऐसा अचित यदेव की इच्छा

ये प्रभुर नाम गुर्ण सकुत ये गाय । से संसार अन्धि वरे बत्सपद प्राय ॥३=१॥ हेन प्रभु देखिते साचाते ये आइसे । ताहारा जे गङ्गा तरिवेन चित्र किसे ॥ ३८२ ॥ लच-लच लाक भासे बाह्ववीर बले । सभे पार हयेन परम-क्रतहले ॥ ३०३ ॥ गङ्गाय हह्या पार आपना आपनि । केलाकोलि करि सभे करे हरिष्यनि ॥ ३८४ ॥ खेथारिर कत वा हइल उपाजीन । कत-कत हार वा वसिल सेंह क्या ।। २८५ ॥ चतदिंगे जार ये इच्छा से-इ किने । हेन नाहि जानि इहा करे कोन जने ॥ ३८६ ॥ च्योके कुलिया ग्राम नगर प्रान्तर । परिपूर्ण हैल, स्थल नाहि अवसर ॥ ३८७ ॥ अनन्त अबुद लोक करे हरिध्यनि । बाहिर ना हय, गुप्ते आखे न्यासि मणि ॥३८८॥ चराके ब्राइला महाशय वाचस्पति । तिही नाहि पायेन प्रश्चर कीया स्थिति ।।३८६।। कथोत्त्रणे वाचस्पति मात्र एकेश्वर । डाकि त्रानाइला प्रसु श्रीगौरसुन्दर ॥३६०॥ देखि मात्र प्रश्रु विशारदेर नन्दन । दशहनत् हह्या पहिला सेह चर्ण ॥ ३६१ ॥ चैतन्येर अवतार वर्णिया-वर्णिया । श्लोक किर पढ़े विश्व प्रगाति करिया ॥ ३६२ ॥ संसार-उद्धार-लागि ये चैतन्य रूपे। तारि लेन यतेक पतित मन-कूपे॥ ३६३॥ से गौर सुन्दर कृपा समुद्रेर पाय । जन्म-जन्म मोर चित्त वसुक सदाय ॥ ३६४॥ संमार-सागरे मनन जगत देखिया । निरवधि वर्षे श्रेम कृपायुक्त हैया ॥ ३६४ ॥ हेन से अतुल कुपामय गौर धाम । स्फुरुक आमार हृदये ते अविराम ॥ ३६६ ॥

का अनुमह था ॥ ३८०॥ जो एक बार भी श्रीममु के नाम गुण-गान करता है वह संसार रूपी समुद्र को गोवत्स पद की तरह तर जाता है ॥ ३८२॥ जो पसे प्रमु के साजात दर्शनों को ही श्रायेंगे उनके मजा गङ्गा तरने में क्या निविन्नता थी ॥ ३८२॥ जाखों ही मनुष्य गंगाजल में प्रवेश करते थे और सब ही बड़े छुत्- हल से पार होते थे ॥ ३८३॥ गंगाजी को पार करके परस्त श्रालिङ्गन करके सब लोग प्रेमानन्द से हार- ध्वित करते थे ॥ ३८४॥ मलाहों ने न जाने कितना उपार्जन किया तथा उसी छुण कितने हाट वाजार लग गये ॥ ३८४॥ चारों श्रोर जिसकी जो इच्छा है वहीं मोल के रहा है परन्तु यह मालूम नहीं पहता कि कीन क्या कर रहा है १॥ ३८६॥ एक चुण में कुलिया प्राम के गली, बाजार, मैदानों की जगह सब मर गई कि वहाँ तिल धरने को जगह नहीं रही ॥ ३८०॥ असंख्य मनुष्य हिरध्वित कर रहे थे तथा न्यासमिण (गौर) प्रमु गुन्न हो रहे थे बाहिर नहीं होते थे ॥ ३८८॥ इसंख्य मनुष्य हिरध्वित कर रहे थे तथा न्यासमिण (गौर) प्रमु गुन्न हो रहे थे बाहिर नहीं होते थे ॥ ३८८॥ इस्छ चुण में ही श्रीवाचस्पित महाशय भी छा गये परन्तु उन्हें भी पता नहीं लगा कि प्रमु कहाँ हैं १॥ ३८८॥ इस्छ चुण में ही श्रीगौरमुन्दर प्रमु ने अकेले वाचस्पित को ही टेर कर बुलाया ॥ ३६०॥ विशास्त्र पुत्र श्रीवाचस्पितजों श्रीगौर प्रमु को देखते ही तत्क्या इस्डवत्त प्रणाम की ॥ ३६१॥ चैतन्याचतार का बखान श्लोक बद्ध रचना करते करते जाते और दरखनत् प्रणाम करते जाते अर्थार दरखनत् प्रणाम करते जाते अर्थार इस्डवत् की लिये वैतन्यस्व से प्रगट होकर संसार-कूप में सभी गिरे हुश्रों को तार दिया ॥३६१॥ जन कुपासिन्यु शीगौरमुन्दर के चरण-कमलों में मेरा चित्त जन्म-जन्म में सर्वदा नियास करें ॥ ३६४॥ जो जगत् के मनुष्यों को संसार के चरण-कमलों में मेरा चित्त जन्म-जन्म में सर्वदा नियास करें ॥ ३६४॥ जो जगत् के मनुष्यों को संसार के चरण-कमलों में मेरा चित्त जन्म-जन्म में सर्वदा नियास करें ॥ ३६४॥ ऐसे वे अतुल कुपामय धाम श्री समुद्र में मन्त देखकर कृपा करके निरन्तर प्रेम की वर्ष करते हैं ॥ ३६४॥ ऐसे वे अतुल कृपामय धाम श्री समुद्र में मन्त देखकर कृपा करके निरन्तर प्रेम की वर्ष करते हैं ॥ ३६४॥ ऐसे वे अतुल कृपामय धाम श्री समुद्र में मन्त देखकर कृपा करके निरन्तर प्रेम की वर्ष करते हैं ॥ ३६४॥ ऐसे वे अतुल कृपामय धाम श्री समुद्र में मन्त देखकर कृपा करके निरन्तर प्रेम की वर्ण करते हैं ॥ ३६४॥ ऐसे वे अतुल

एइ मत श्लोक पढ़ि करे वित्र स्तुति । पुनः पुन दग्डवत् हय वाचस्पति ।। ३६७ ॥ विशारद-चरशे आमार नमस्कार । सार्वभौम विद्या वाचस्पति पुत्र याँर ॥३६=॥ वाचस्पति देखि प्रभु श्रीगौरसुन्दर । कृपादण्यो वसिवारे विलला उत्तर ॥३६६॥ डार्यड्रिया कर जुड़ि बोले वाचस्पति । मोर एक निवेदन शुन महामति ॥४००॥ स्वच्छन्द परमानन्द तुमि दयामय । सर्वे कर्म तोमार आपन इच्छामय ॥४०१॥ धापन इच्छाय 'थाक चल्रह आपने । आपने जानाह, सेञि लोके तोमा' जाने ॥४०२॥ एतेके तोमार कर्में तुमिसे प्रमाण । विधिवा नेषेध के तोमारे दिवे आन ॥४०३॥ सबे मीरे सर्वलोक तत्त्व ना जानिया । दोषेन अन्तरे कुर आमारे विलया ॥४०४॥ ते।मारे त्रापन घरे प्रित्न लुकाइया । धुइयायों लोके वेलि तस्व ना जानिया ॥४०४॥ तमि प्रश्न । तिलाईक वाहिर हहले । तवे मारे 'बाह्मण' करिया लाके वाले ॥४०६॥ हासिते लागिला प्रभु विप्रेर बचने । तांर इच्छा पालिया चलिला सेइचरो ॥४०७॥ येइ मात्र महाप्रसु वाहिर हइला । सेइ सभे त्रानन्द सागरे मरन हैला ॥४०८॥ चतुर्दिगे लोक दराइवत् हइ पड़े । यार येन-मत म्फुरे, सेइ स्तुति पढ़े ।।४०६॥ अनन्त अवुदि लोक हरि धनि करे । भासिल सकल लेकि आनन्दसागरे ॥४१०॥ सहस्र-सहस्र कोर्तनीजा-सम्प्रदाय । स्थाने-स्थाने समेइ परमानन्दे गाय ॥४११॥ अहर्निश परमानन्द कृष्णनाम ध्वनि । सकल अवन पूर्ण कैला न्यासिवणि ॥४१२॥

गौरसुन्दर मेरे हृदय में निरन्तर ( सर्वदा ) स्फुरण हों ।। ३६६ ।। ब्राह्मण इस प्रकार श्लोक पाठ करके स्तुति कर रहे थे। श्रीवाचस्पतिजी ने इस प्रकार बारम्बार दग्डवत् प्रणाम की।। ३६७।। परिडत महेश्वर विशारदजी के चरणों में मेरा नमस्कार है अहो सार्वभीम व विद्यावाचरपति जिनके पुत्र हैं ॥ ३६५ ॥ शी-गौरसुन्दर प्रमु ने वाचस्पतिजी को देखकर कृपाष्टिष्ठ करके बैठने के लिये कहा ॥ ३६६ ॥ खड़े होकर बाच-स्पति ने हाथ जोइकर कहा-महामति प्रभो ! मेरा एक निवेदन सुनिये ॥ ४००॥ आप स्वच्छन्द, परम आन-न्दमय व द्यासय हो आपके सब कर्म आपकी इच्छा से ही होते हैं।। ४०१।। अपनी इच्छा से ही रहते ही अथवा अपनी इच्छा से ही चले जाते ही और जिन सनुष्यां पर अपने की प्रगट करने हों वे जान पाते हैं ॥ ४०२ ॥ अतः अपने कर्मी के आप ही साची हो-आपको विधि निषेध और कौन करेगा ॥ ४०३ ॥ सन्बी बात न जानकर सब लोग अपने मनमें सुभे कर कहकर मेरे ऊपर दोषारोपण करते थे।। ४०४॥ अपने पर में तुम्हें छुपाकर मैंने रख लिया-सब ही मनुष्ये असली बात न जानकर ही ऐसा कहते थे।।४०४॥ हे प्रभी! आप्र आधे तिल मात्र समय के लिये थोड़ा बाहर आ जाँय तथी ( आपको देखकर ) मनुष्य मुक्ते बाह्य ए कहेंगे॥ ४०६॥ प्रभु ब्राह्मण के वचन सुनकर हँसे श्रीर उनकी इच्छा पूरी करने की तुरन्त बाहर श्रा गये ॥ ४०७॥ श्रीमहाप्रभु के बाहर होते ही उसी क्या सब मनुष्य श्रानन्द सागर में डूब गये ॥ ४०८॥ चारों खोर मनुष्य दराडवत् होकर गिरे जिसको जो भी स्तुति फुरन होती वही पाठ करता था ॥ ४०६ ॥ असंख्य मनुष्य हरिष्वनि करते थे सभी मनुष्य श्रानन्दसागर में झूब गये ॥ ४१०॥ हजारीं २ कीर्तनियों की टीलियाँ कृष्ण नाम प्वनिसे सब जगह-जगह बड़े ब्यानन्द में गान कर रही थीं ४११ किन रावि परम

बह्मलाक-शिवलाक-आदि यत लाक । ये दुखंग कलालेशे समेह अशाक ॥४१३॥ योगीन्द्र श्रनीन्द्र मत्त ये सुखेर लेशे । ताहा करायेन पृथिवीने न्याति वेशे ॥४१४॥ हेन सर्व शक्ति समन्दिर भगवान् । ये पापिष्ठ मायावशे बोले अप्रमाण ।।४१४।। तार जनम कर्ने विद्या ब्रह्मस्य श्राचार । सब मिथ्या संइ पापी शोच्य समाकार ॥४१६॥ भज-भज अरे भाइ चैटनय चर्गा । अविद्या बन्धन खराडे याहार अवर्षा ॥४१७॥ जाहार स्मर्गे सर्व-जाप-विमोचन । मज-भज हेन न्यासि मर्गिर चरण ११४१=।। एड मत चतुर्दिगे देखि सङ्कोरीन । आनन्दे भासेन प्रभु लहु सर्द-गण ॥४१२॥ श्चानन्द्रभाराय पूर्वा श्रीगीरसुन्दर । येन चतुर्दिंगे बहे बाह्यंति अस ॥४२०॥ वाद्य नाहि परानन्द सुखे त्रापनार । सङ्कीर्तन-त्रानन्द-विह्नुत्त-श्रवतार ॥४२१॥ येह मम्बदाय प्रसु देखेन सम्मुखे । नाहातेह नृत्य करे पगनन्द-सुखे ॥४२२॥ वाहारा क्रवार्थ हेन नाने ऋषनारे । हेन मते रङ्ग करे श्रोगीरसुन्दरे ॥४२३॥ विद्धलेर अञ्चनस्य नित्यानन्द-राय । कलनो धरिया ताँरे आपने नाचाय ॥४२४॥ आपने कावनो नृत्य करे वाँर सङ्ग्री आपने विह्नल आपनार प्रेम रह्ये ॥४२५॥ नृत्य करे महात्रसु करि सिंहनाद । ये नाद श्रवणे खण्डे सकत्त विपाद ।।४२६।। यार रसे वत्त-बस्त्र ना जाने शङ्कर । हेन प्रश्च नाचे सर्वेलीकेर भितर ।।४२०।। अनन्त ब्रह्मास्ड हय यार शक्तिवशे । से प्रस् नाचये पृथिवीते प्रेमरसे ॥४२=॥

सन्यासी चूड़ामणि ने सब अवन ( लोक ) पूर्ण कर दियं ॥ ४१२ ॥ त्रह्मलोक शिवलोक आदि जितने लाक हैं वे सब जिस सुख की कला के लेश मात्र से ही शोक रहित हैं ॥ ४१३ ॥ जिस सुख के लेश मात्र अंश से योगीन्द्र व सुनीन्द्र मतवाले हो जाते हैं उसी सुख को पृथ्वी पर सन्यासी वेश से प्रसारित करा रहे थे ॥ ४१४ ॥ ऐसे सर्व शक्तियुक्त भगवान् हैं, जो पापी माया के वशीभूत हो, उनको अप्रमाण कहता है॥४१४॥ उसके जन्म कमें विद्या ब्राह्मण्त्व व आचार-विचार सब मिध्या है वह पापी सबसे अधिक शोचनीय है ॥ ४१६॥ भजो ! मजो ! हे माई श्रीचैतन्य चरगों को मजो, जिनके यश-श्रवण से अविद्या का बन्धन नष्ट हो जाता है ॥ ४१७ ॥ जिनके समरण करने से सब दाह मिट जाती है ऐसे सन्यासी शिरोनणि (गीरचन्द्र) के चरण-कमलों का भजन करो।। ४१८॥ इस प्रकार चारों और संकीर्तन होते देखकर सब मक्ती के साथ प्रभु श्रोतन्द-विभोर हो गये ॥ ४१६॥ जिस प्रकार गंगाजी का जल चारों श्रोर बढ़ता है, उसी अकार ओ-गौरसुन्दर आतन्द्यारा से परिपूर्ण हो रहे थे ॥ ४२० ॥ तिज परमानन्द सुख में उन्हें वाह्य ज्ञान नहीं रहा, क्यों के वे लंकी तंन क्यानम्ब के विह्नल अवतार थे।। ४२१॥ श्रीप्रमु जिस टोली को सामने देखते उसी के साथ नाचते हुए परमानन्द मुख पाते थे ॥ ४२२ ॥ वे टालियाँ भी अपने को कृतार्थ मानती थीं इस माति श्रीगौरसुन्दर खेल करते थे ॥ ४२३ ॥ जिह्नलों के अप्रगर्य श्रीनित्यानन्दराय कभी उनकी पकड़कर स्वयं नवाने लगते थे।। प्ररुष ॥ कभी उनके साथ आप भी नृत्य करते और प्रेमरङ्ग में आपदी विह्नल हो आते ॥ ४२४ ॥ श्रीमहाश्रमु सिंहनाद करके मृत्य करते थे उस नाद के सुनने से सब विपाद नष्ट हो जाते थे॥४२६॥ जिनके रस से मतवाल होकर शिवजी वस्न नहीं पहिनते वही प्रमु सब लोगों की टोलियों में भी नाचते थे

ये प्रसु देखित सर्व वेदे काम्य करे। से प्रसु नाचये सर्वजनेर गोचरे ॥४२६॥ एइ मत सर्वलोक महानन्दे भासे । संसार तरिल चैतन्येर परकाशे ॥४३०॥ यतेक आइसे लोक चतुर्दिग हैते । समेइ आसिया देखे प्रसरे नाचिते ॥४३१॥ वाह्य नाहि प्रश्वर विह्वल प्रेमरसे । देखि सर्वलोक सुल-सिन्धु-मार्भे मासे ॥४३२॥ कुलियार प्रकाशे यहेक पापी छिल । उत्तम मध्यम नीच-समे पार हैल ॥४३२॥ कुलिया ग्रामेते चैतन्येर परकाश । इहार अवगो छिएडे सर्ध-कर्ध-पाश ॥४३४॥ सकल जीवरे अस दरशन दिया । सुखमय चित्तकृति सभार करिया । ४३४॥ तवे सब आपन पार्षद गगा लेंगा। बसिलेन महाप्रस वाह्य प्रकाशिया ॥४३६॥ हैनइ समये एक आसिया बाह्यण । दृढ करि धरिलेन प्रचुर चरण ॥४३७॥ वित्र बोले प्रभु मोर एक निवेदन । आछे, ताहा कहीं यदि खाणि देह मन ॥ ४३८॥ मक्तिर प्रभाव प्रति पापी ना जानिया । वहु निन्दा करियाछी आपना खाइया ॥ ४३६ ॥ किलायुगे किसेर वेष्णव, कि कीरीन । एइ मत अनेक विष्णालुँ अनुचाण ।। ४४० ॥ एवं श्रश्च ! से पापिष्ठ कम समा समा स्वारित । अनुसार वित्त मीर दहे सर्व मते ॥४४१॥ संसार-उद्धार-सिंह तोमार प्रताप । कह मीर केमते खगड्ये सेइ पाप ॥ ४४२ ॥ शनि प्रभ्र अकैतव वित्रीर वचन । हासिया उपाय कहे श्रीशचीनन्दन ॥ ४४३ ॥ शुन वित्र विष् करि ये मुखे मचागा । सेइ मुखे करि यदि श्रमृत-प्रहण ॥ ४४४ ॥

॥ ४२०॥ अनन्त ब्रह्माण्ड जिनकी शक्ति के वश में रहते हैं वे ही प्रभु प्रेमरस में आकर पृथ्वी पर नाचते थे।। ४२८।। जिन प्रभु के दर्शन के लिये सब चेद कामना करते हैं वे ही प्रभु सब जनों के सामने नाच रहे थे।। ४२६ ॥ इस प्रकार सब लोग बड़े प्रेसातन्द में डूब रहे थे छही श्रीचैतन्थदेव के प्रकाश में संसार तर गया ॥ ४३० ॥ जितने मनुष्य चारों और से आ रहे थे वे सव हा प्रभु को नावते हुए देखते थे ॥ ४३१ ॥ प्रभु को बाह्य ज्ञान नहीं था,प्रेमरस में विह्नल हो रहे थे यह देखकर सब लोग सुख-सिन्धु में डूब गये॥४३०॥ कुलिया प्राम के आस-पास जितने उत्तय-मध्यम व नीच प्रकार के पानी मनुष्य थे वे स्व ही पार हो गये ।। ४३३ ।। कुलिया पाम सं श्रीचैतन्यदेव का प्रकाश हुआ सुनकर सब कर्रों का बन्धन दूट काते हैं ।।४३४॥ सब जीवों को प्रभु ने दर्शन देकर उनकी चिन्तवृत्ति सुख्यय कर दी।। ४३४।। तब अप्रभु वाह्य दशा में आकर अपने सब पार्पदों के लाथ बैठ गये ।। ४३६ ।। उसी समय एक ब्राह्मण ने आकर प्रभु के चरगा-सहता से पकड़ लिये।। ४३७ ।। ब्राह्मण ने कहा "प्रभो मेरा एक निवेदन है यदि क्या मात्र देखो तो कहूँ ?" ॥ ४३८॥ भक्ति का प्रभाव न जानकर सुमा पापी ने (खात्म-दृत्या करके) बहुत निन्दा की ॥ ४३८॥ "किति-युग्नमें कैसा वैष्ण्य श्रीर कैसा कीर्तन है।" इसी प्रकार हर समय बकता रहता था ॥ ४४० ॥ हे श्रमी! उन पाप कभी को अब समरण करते हुए च्या-च्या में मेरा चित्त सब तरह से जलता है ॥४४१॥व्यापका प्रताप संसार उद्धार करने के लिये सिंहरूप हैं, सो मेरा वह पाप किस प्रकार नाश होगा-बताइये ?॥ ४४२॥ माञ्चाण के अकपर वचन सुनकर श्रीशचीनन्दन हँसकर स्पाय बताने करो। ४४३॥ हे ब्राह्मण ! सुनो जिस जिस मुख से विष भन्नण किये हो यदि उसी मुख से अमृत भी प्रहण करो तो विष जीर्ण होकर देह अमर

विषो हय जीर्था, देह हयत अमर । अमृत प्रमावे एवे शुनह उत्तर ॥ ४४५ ॥ ना जानिया यत तुमि करिले निन्दन । से केंबल विष तुमि करिले भोजन ॥ ४४६ ॥ परम-अमृत एवे कृष्ण-गुण-नाम । निरवधि सेंह मुखे कर तुमि पान ॥ ४४७ ॥ ये मुखे करिले तुमि वैष्णव निन्दन । सेइ मुखे कर तुनि वैष्णव बन्दन ॥ ४४= ॥ समा हैते मक्तिर महिमा बाढाइया । बीत कविन्व विष्न कर तुनि पिणा ॥ ४४६ ॥ कृष्ण-यश-परानन्द-श्रमते तोमार । निन्दा-विष यत सब करिव संहार ॥ ४५० ॥ पइ किह ममारे, तोमारे ना केवल । ना जानिजा निन्दा करिलेक ये मकल ।।४५१।। आर यदि निन्दा-कम<sup>ें</sup> कसू ना आचरे । निरवधि विष्णु-वैष्णवेर म्तुति करे ।:४४२॥ ए सकत पाप घूचे एइशे उपाये। कोटि प्रायश्चिचे को अन्यथा नाहि जाये ।।४६२.। चल विश्व कर भिया भक्तिर वर्शन । तबे से तोबार सर्व-पाप-विसोचन ॥४५४॥ सकल वैष्याव श्रीमुखेर वाक्य श्रुनि । श्रानन्दे करेन जय-ज्ञय हरिष्विति ॥४५ ५॥ निन्दा पातकेर एइ प्रायश्चित्त सार । कहिलेन शांधीरपुन्दर अवतार ॥४५६॥ एइ ब्राज्ञा ये ना माने, निन्दे साधुजन । दुख सिन्धु-मास्ते सासे सेइ पाविगया ॥४५७॥ चैतन्येर आज्ञा ये मानये वेद सार । सुखे सेइ गण हय भवसिन्धु-पार ।।४५८।। विप्रेरे करिते प्रसु तस्व-उपदेश । चलेके परिडत-देवानन्देर प्रवेश ।। ४४६ ॥ गृहवासे जलने आछिला गीरचन्द्र । तखने जतेक करिलेन परानन्द ॥ ४६० ॥ से समये देवानन्द परिडतेर मने । नहिल विश्वाम, ना देखिला ते-कारसे ।।४६१।।

हो जायगा, सुनो यही इसका उत्तर ॥ ४४४-४४४ ॥ अनजाने में जानकर तुमने जितनी निन्दा की वह तुमने केवल विष ही खाया ॥ ४४६ ॥ अब उसी मुख से परम अमृतमय कृष्ण के गुण व नामों का पान ( गान ) करो ॥४४७॥ जिन मुख से तुमने वैष्णवा की निन्दा की थी, उसी मुख से तुम वैष्णव बन्दना करो ॥४४०॥ हे विष ! सबके सामने भक्ति की महिमा का विस्तार करो तथा पर रचना करके गान करो ॥ ४४६ ॥ इत्या यश का पराजन्द अमृत तुम्हारें निन्दारूप विष का सम्पूर्ण नाश कर देगा ॥४४०॥ यह वात में वेवल तुम्हारें लिये ही नहीं वरन उन सभी के लिये कहता हूँ जिनने भी अनजान में बैष्णव निन्दा की हो ॥४४१॥ यहि निन्दा कमें किर कभी आवरण नहीं करोगे तथा विष्णु व वैष्णुवां की निरन्तर खुति करने रहोगे तो॥४४२॥ इसी उपाय से यह सब पाप दूर हो जानेंगे अन्यथा करोड़ों प्रायिश्वत्त करने पर भी वे नहीं जायगे ॥४४२॥ हे विप्र ! जाओ भक्ति का वर्णन करो तब हो तुम्हारें सब पाद दूर होंगे ॥ ४४४॥ श्रीमुख के वाक्य सुनकर सब वैष्णुव आनन्द से जथ हो, जय हो कहकर हिष्यिन करने लगे ॥४४४॥ श्रीमुख के वाक्य सुनकर सब वैष्णुव आनन्द से जथ हो, जय हो कहकर हिष्यिन करने लगे ॥४४४॥ श्रीमुख के वाक्य सुनकर सब वैष्णुव आनन्द से जथ हो, जय हो कहकर हिष्यिन करने लगे ॥४४४॥ श्रीमुख के वाक्य सुनकर सब वैष्णुव आनन्द से जथ हो, जय हो कहकर हिष्यिन करने लगे ॥४४४॥ श्रीमुख के वाक्य सुनकर को निन्दा करेगा वह दुःच समुद्र में हो हुवकी लगावेगा ॥४४०॥ जो श्रीचैतन्यदेव की आज्ञा को वेदों का सार हण मानेगा यह भक्त होकर सुख-पूर्वक संसार समुद्र पर हो जावेगा ॥ ४४६॥ अधिश ज्ञाहाणो को तस्व अपदेश कर ही रहे थे कि उसी कृष्ण में देवानन्द पण्डित की स्नागमन हुआ ॥ ४४६॥ जिस समय श्री-गीरचन्द्र गृहस्थ थे उस समय परम सामन्द के जितने खेल प्रमु ने किये थे।। ४६०॥ उस समय परिवत

देखिवार दोग्यता आछ्ये पुनि तान । तवे केनं ना देखिला, कृष्ण से प्रमाण ।।४६२॥ सन्यास करिया यदि ठाकुर चिलला । तान भाग्ये वक्र श्वर आसिया मिलिला ॥४६३॥ वक्र रवर परिडत-चैतन्य,प्रियपात्र । ब्रह्मार्ग्ड पथित्र जाँर स्मरगेंड सात्र ॥४६४॥ तिरवधि कृष्णप्रम-विग्रहं विह्वल । जाँर नृत्ये देवानुर-मोहित सकल ॥४६४॥ अश्रु, कम्प, स्वेद, हाम्य, पुलक, हुङ्कार । वैदर्गर्य, आनन्द युच्छी-आदि ये विकार ॥४६६॥ चैतन्य कृपाय मात्र नृत्ये प्रवेशिले । सकल आधिया वक्र श्वर-देहे मिले ॥४६७॥ वक्र श्वर परि इतेर उदाम विकार । सकल कहिते शक्ति आख्ये काहार ॥४६=॥ देवे देवानन्द पशिडतेर भाग्यवशे । रहिलेन ताँहार आश्रमे प्रीमरसे ।। ४६६ ॥ देखिया ताँदार तेज:पूर्ण कलेवर । त्रिष्ठवने अतुलित विष्णुमिक घर ॥ ४७० ॥ देवानन्द पश्चित परम मुखी मने । अकेतवे प्रोमभावे करेन सेवने ॥ ४७१ ॥ वक्र श्वर पिएडत नाचेन यउद्धा। येत्र हस्ते व्यापने बुलेन ततल्या ॥ ४७२ ॥ आपने करेन सब लोक एक भिते । रहिले आपने धरि राखन कोलेते ॥ ४७३ ॥ वाँहार श्रङ्गोर धुला वड् मिक्त-मने । श्रापनार सर्व-श्रङ्गो करेन लेपने ।। ४७४ ॥ ताँर सङ्गे थाकि, ताँर शुनिजा प्रकाश । तखने जन्मिल प्रमु चैतन्ये विश्वास ॥४७५॥ वैष्णव सेवार फल कहुये पुराणे । तार साची एइ सभे देख विद्यमाने ॥ ४७६ ॥ ब्याजनम धार्मिक उदासीन ज्ञानवान् । भागवत अध्यापना विने नाहि ब्यान ॥४७७॥

देवानन्द के मनमें विश्वास नहीं होता था उसी कारण से दर्शन भी नहीं किये थे ।। ४६१ ।। उनकी देखने की योग्यता थी फिर भी क्यों,नहीं देखा-यह तो कृष्ण ही जाने ॥४६२॥ जब श्रीगौरचन्द्र सन्यास लेने वले गय, तब उनके भाग्य से श्रीवक्रेश्वरजी आकर मिल गये।। ४६३।। श्रीवक्रेश्वर परिडतजी श्रीचैतन्यदेव के वियपात्र थे जिनके स्वरण मात्र करने से ब्रह्मागड पवित्र हो जाता है ॥ ४६४ ॥ जिनका कुर्णा-प्रेममय विप्रह निरन्तर विह्वल रहता था तथा जिनके नृत्य पर देवता व असुर सभी प्रकृति के महुष्य मोहित हो जात थे ॥ ४६४ ॥ अश्रु-कम्प-स्वेद-हास्य-पुजक-हुङ्कार-वैवर्ण्य-आनन्द मुच्छी आदि प्रेम के जितने विकार हैं. वे श्री-चैतन्यदेव की कृपा से उनके नृत्य त्यारम्भ करते ही श्रीवकेश्वरजी के देह में सब आकर प्रगट हो जाते थे ॥ ४६६-४६७ ॥ श्रीवक्रेश्वर परिडतजी के उद्दाम प्रेम विकार की सम्पूर्ण रीति से कहने की कौन की सामध्ये है ? ॥ ४६८ ॥ दैवयोग से देवानन्द पण्डित के भाग्य से ही चे उनके आश्रम में प्रेमरस में विभोर हो (कुछ काल के लिये ) ठहरे ।। ४६६ ।। त्रिभुवन में तुलना रहित विष्णुचारी उनके तेज: पूर्ण शरीर को देखकर श्री-देवानन्द पण्डित मनमें प्रसन्त हुए और उनने कपट शून्य प्रेमुमाव से उनकी सेवा की ॥ ४७०-४७१॥ श्री-वक्रीश्वर परिकत जितनी देर नाचते रहे उतनी देर तक स्वयं हाथ में वेत लेकर घूमते रहे।। ४७२।। आपही कभी दर्शकों को एक और करते तो कभी अपनी जेट में उन्हें भरते थे।। ४७३।। उनके आंग की धूलि को विशेष मिक्त पूर्वक मनसे अपने सब अङ्गों में लेपन करते थे तथा ॥ ४७४ ॥ उनके संग में रहकर तथा उनहे भाव प्रकाशन को देख-सुन कर ही उन्हें उन दर्शकों को श्रीचैतन्यदेव में विश्वास उत्पन्त हुआ।।४०४।। वैष्णुव सेवा का जो फल पुराणों में कहा है वह सब प्रत्यक्त देखको यही सब उसके साची उपस्थित

॥ ४७६॥ जो जन्म से ही बड़े धार्मिक ज्ञानवान् व जगत् से उदासीन थे भागवत पठन पाठन के अतिरिक्त और कुछ न करते थे।। ४७७ ।। तथा शान्त, दान्त, जितेन्द्रिय, निर्जीभ व विषय शून्य भी थे-प्राय और भी कितने ही गुरा उनमें थे।। ४७८।। तथापि श्रीगौरचन्द्र में उन्हें विश्वास नहीं हुआ था अब श्रीवकेश्वर अनुप्रह से उनकी वह कुबुद्धि नष्ट हो गई।। ४०६॥ कृष्ण सेवा से भी चैष्णवों की सेवा श्रेष्ठ है इसको मागवत झादि सब शास्त्रों ने पुष्ट किया है ॥ ४८० ॥ जो केवल मात्र अध्युत भगवान की सेवा करते हैं, उनको सिद्धि होती है अथवा नहीं होतो उनके विषय में ऐसा संशय है, परन्तु जिनका चित्त उस भगवान् के भक्तों की सेवा में निरत है उनके लिये इस प्रकार का संशय कदापि होता ही नहीं ॥ ६॥ इसी से वैष्णव सेवा ही परम उपाय है जो भक्तों की सेवा करेंगे वे सब ही कृष्णचन्द्र की प्राप्त होंगे ॥ ४८१। श्रीबकेश्वर पिंडत के सङ्ग के प्रभाव से श्रीदेवानन्दजी गौरचन्द्र के दर्शन करने की बड़े अनुराग से चले ॥ ४=२॥ श्रीगौरचन्द्र भगवान् विराजमात थे तब ही देवानन्द पिंडत सामने आ उपस्थित हुए तथा॥ ४=३॥ ( देवानन्दं पिरुटत ने ) इएडवत् की और संकुचित होकर एक ओर को खड़े हो गये ॥ ४८४॥ श्रीगौर-चन्द्र भी उनको देखकर सन्तुष्ट हुए तथा उनके साथ एकान्त में बैठे॥ ४८४॥ उनका जो कुछ पहिला श्रय-राध या वह शीगौरचन्द्र ने क्या करके अनुमह किया ॥ ४८६॥ श्रीप्रमु बोले "तुमने जो श्रीवकेश्वर की सेवा की है, इसी से तुम मेरे सम्मुख हो ॥ ४८७ ॥ श्रीपिडत वक्रेश्वरकी कृष्णा की पूर्ण शक्ति हैं जो उनकी भक्ति करता है वही कृष्णं (दर्शन) लाभ करता है।। ४८८।। श्रीवक्रेश्वर का हृदय श्रीकृष्ण का निज घर है वक्रेश्वर के नाचने पर कृष्ण भी नृत्य करते हैं।। ४८६॥ जिस जिस खान में श्रीवक्रेश्वर का संग होय वह सब स्थान श्रीमागवतमय तीर्थ हैं ॥ ४६० ॥ देवानन्द ब्राह्मण श्रीप्रमु के दचन मुनकर हाथ जोहकर

शुञि पापी दैव दोषे तोमा ना जानिल्ँ। तोमार परमानन्दे वंचित हइल्ँ ॥४६३॥ सर्व-भृत-कृपांजुता तोमार स्वभाव । एइमागों 'तोमाते हउक अनुराग' ॥४६४॥ एक निवेदन मोर तोमार चरणे। करिमू उपाय तार विलवा आपने ॥४६४॥ ग्रनि अ-सर्वज्ञ-सर्वज्ञेर प्रन्थ लैया । भागवत पढाङ आपने अज्ञ हैया ॥४६६॥ किना नालानिसु पटाइसु 'वा केमने । इहा प्रसु श्राज्ञा मोरे करिया श्रापने ॥४६७॥ शुनि तान वाक्य गौरचन्द्र भगवान् । कहिते लागिला भागवतेर प्रमाण ।।४६८।; ''शुन वित्र भागवते एइ वाखानिवा। 'भक्ति' विनु आर किन्छु मुखे ना आनिवा।।४६६॥ श्राद्य-मध्य-श्रन्त्ये भागवते एइ कय । विष्णुमक्ति नित्य सिद्ध श्रद्धाय श्रव्यय ॥५००॥ श्रनन्त ब्रह्माराड्डे सबे सत्य विष्णुभक्ति । महाप्रलये त्रो यार थाके पूर्ण शक्ति ।।४०१॥ मोच दिया भक्ति गोप्य करे नारायणे । हेन भक्ति ना जानि कृष्णेर कृपा विने ॥ ५०२॥ मागवत शास्त्रे से भक्तिर तस्व कहै । तेजि भागवतसम कोन शास्त्र नहे ॥५०३॥ येन रूप मत्म्य-कूर्म-आदि अवतार । बाविर्माव विरामाव येन ता' समार ॥४०४॥ एइमत मांगवत कारी कृत नय । व्याविभीन तिरोत्याव व्यापनेइ हय ॥५०४॥ मक्ति यांगे मागवत व्यासेर जिह्वाय । म्युति से हृहल मात्र कृष्णेर कृषाय ॥५०६॥ ईश्बरेर तस्व येन बुम्सये ना याय । एइ मत सागवत-तर्व शास्त्रे गाय ॥५०७॥ 'मागवत बुक्ति' हेन यार आछे ज्ञान । से-इ नाहि बुक्ते मागवतेर प्रमाशा ॥५०८॥

स्तुति करने लगे-॥ ४६१ ॥ हे कृपामय तुम लगत् बद्धार के निमित्त नवद्वीप में आकर प्रगट हुए हो ॥४६२॥ में पायी अपने दुर्देंव के दोष से आपको पहिचान नहीं सका तथा आपकी परम आनन्दमयी लीलाओं से वंचित रहा ॥ ४६३ ॥ आपका स्वमाव तो सव जीवों पर द्या करने का है अब मैं आपसे यही माँगता हूँ कि आप में मेरा अनुराग हो।। ४६४॥ आपके चरणों में एक और निवेदन करता हूँ उसका भी अपय कुपा करके आप स्वयं बतावें ॥ ४६४ ॥ "मैं तो सर्वज्ञ नहीं हूँ परन्तु सर्वज्ञों का यन्य भागवत पढ़ाता हूँ" श्रीर स्वयं मूर्ख हूँ १॥ ४६६ ॥ तो कैसे इसकी व्याख्या कहाँ व किस प्रकार पढ़ाऊँ १ प्रश्रो यह मेरे लिये स्वयं आहा की जिसे !! ४६७ !! गौरचन्द्र भगवान् उनके वाक्य सुनकर भागवत के ही प्रप्रार्ण कहने लगे ॥ ४६८॥ हे बिप्र ! सुनो भागवत को इस प्रकार व्याख्या करो कि भक्ति के अतिरिक्त मुख से कुछ मत कहना ॥ ४६६ ॥ भागवत के आदि मध्य व अन्त में यही कहा है अस्य तथा ज्यय रहित विष्णु भक्ति ही नित्य सिद्ध है।। ४०० ।। अनन्त ब्रह्माग्डों में केवल विष्णु-भक्ति ही सत्य है महावलय में भी उसकी पूर्ण शक्ति रहती हैं।। ४०१।। तारायण मोच देकर मक्ति को छुवा लेते हैं ऐसी भक्ति को कृष्ण की कृषा विना नहीं जान सकते ॥ ४०२ ॥ भागवत शास्त्र में उसी भक्ति का तत्त्व कहा है इसी भागवत के समान कोई शास्त्र नहीं है।। ४०३।। जिस प्रकार मत्स्य कूर्म आदि होते हैं तथा उन सब का आविमीन तिरोभाव जैसे होता है।। ४०४।। इसी प्रकार भागवत भी किसी की रचित नहीं हैं अपनी इच्छा से ही प्रगट व अप्रगट होते हैं।।४०४।। कृष्ण की कृपा से ही भक्ति-योग के द्वारा श्रीव्यासजी की निह्वा पर श्रीभागनत का रफुरण सात्र हुआ था।। ४०६।। ईश्वर का तत्त्व जिस प्रकार समका नहीं जाता उसी प्रकार का भागवत तत्त्व भी

श्रज्ञ हरू भागवते ये लय शरगा । भागवत-ऋषै तार हय दरशन ।।४०६।। प्रेममय भागवत-कृष्णेर श्रीश्रङ्ग । याहाते कहेन यत योग्य कृष्ण-रङ्ग ॥५१०॥ वेदशास्त्र प्रराख कहिया वेदच्यास । तथापि चित्तेर नाहि पायिला प्रकाश ॥५११॥ यखने श्रीभागवत जिह्वाय स्फ्रारिल । ततवार्णे चित्तवृत्ति प्रसन्न हइल ॥५१२॥ हेन प्रन्थ पदि केही पड़ये सङ्क्टे। शुन विप्र तीमारे इहिये अकपटे ॥५१२॥ आद्य-मध्य-अवसाने तुमि भागवते । सिक्तयोग मात्र वालानिह सर्वमते १४१४।। तवे श्रार तोमार नहिव श्रपराध । सेइक्शे चित्तवृत्त्ये पाइव प्रसाद ॥५१५॥ सकल शास्त्रेर मात्र 'कृष्ण्यक्ति' कय'। विशेषत भागवत-भक्तिरस मय ॥५१६॥ चल तुमि याह अध्यापना कर' गिया । कृष्णभक्ति-अमृत सभारे बुक्ताइया ॥४१७॥ देवानन्द परिदृत प्रभुर वाक्य शुनि । दगड़वत् प्रणाम करिला भाग्व' मानि ॥४१८॥ प्रश्रुर चर्गा काय-मने किर ध्यान । चलिलेन वित्र किर अनेक प्रगाम ॥४१६॥ समारेह एइ भागवतेर व्याख्यान । कहिलेन श्रीगौरसुन्दर मगवान् ॥४२०॥ 'मितियोग' मात्र मागवतेर व्योख्यान । श्राद्य-मध्य-श्रन्तये कमू ना चुमाने श्रान ॥४२१॥ ना वाखाने मिक्कि, मागवत ये पढाय । व्यर्था वाक्य व्ययक्रो, आगराध पाय ॥४२२॥ मृतिमन्त भागवत-मक्तिरस मात्र । इहा वृभे-ये हय कृष्णेर कृपापात्र ॥४२३॥ मागवत पुस्तको याकये यार घरे । कीन अमङ्गल नाहि याय तथाकारे ॥४२४॥

है यहीं सर्व शास्त्र कहते हैं।। ४०७।। "मैं भागवत की समभता हूँ" जी ऐसा समभता है वही भागवत के तथ्य प्रमास को नहीं समभता।। ४०८।। जो मूर्ख बनकर भागवत की शरस लेगा उसी को भागवत का दिन्य अर्थ देख पड़ेगा ॥ ४०६ ॥ भागवत प्रेममय है तथा श्रीकृष्ण का श्रीयङ्ग ही है जिसमें कृष्ण के समस्त गुप्त प्रेमरङ्ग वूर्णन हुन्या है।।४१०।।वेद्व्यासजी ने वेद-शास्त्र व पुराणों की रचना की परन्तु चित्त में प्रकाश नहीं हुआ।। ४११।। जिस समय श्रीमद्भागवत जीभ पर म्फुरण हुई इसी इस चित्रवृत्ति खिल क्ठी॥४१२॥ ऐसे प्रन्थ की भी पढ़कर कोई २ सङ्कट में पढ़ जाते हैं, हे विप्र ! सुनो तुमसे निष्कपट होकर कहता हूँ।।४१३॥ तुम सब प्रकार से मागवत के आदि मध्य व अन्त में एक मात्र भक्ति-योग की व्याख्या करना ॥ ११४॥ वब तुमसे और ऋपराध नहीं होगा तथा उसी च्या चित्तवृत्ति में प्रसन्नता पाओंगे॥ ४१४॥ वैसे तो सब ही शास्त्रों में केवल कृष्ण-भक्ति का ही वर्णन है, परन्तु भागवत तो विशेष रूप से भक्ति रसमय प्रन्य है ।।४१६।। कृष्ण-मक्ति का अमृत सब को समभात्री-बस इसी प्रकार जाकर सबकी भागवत पढ़ाना ।।४१७।। देवानन्द पण्डित ने प्रभु के वाक्य सुनकर अपना बड़ा भाग्य साना और इण्डवत् प्रणाम की ॥ ४१८॥ प्रभु के चरणों को शरीर व मन से ध्यान करके तथा छनेक प्रणाम करके पंडित देवानन्द चल दिये ॥ ४१६॥ श्रीगौरसुन्दर भगवान ने श्रीमद्रागवत की यह प्रशंसा सब ही से कही ॥ ४२० ॥ भागवत की व्याख्या के आदि मध्य व अन्त में एक मात्र भक्ति-योग के सिवाय अन्य बुछ भी कभी वें:घ मत वरांना ॥ ४२१॥ को भागवत पढ़ाते और भक्ति का वर्शन नहीं करते वे शब्दों का व्यर्थ व्यय तो वस्ते ही हैं-साथ ही ऋप-राध कमाते हैं।। ४२२।। श्रीभागवत तो साकार मित्तरस ही है इसे तो वही सममेगा जो (मागवत का)

भागवत पूजिले कृष्णेर पूजा इय । भागवत-पठन-श्रवणे भक्ति पाय ॥ ४२४ ॥ दुइ स्थाने 'भागवत' नाम शुनि मात्र । ग्रन्थ भागवत त्यार कृष्ण कृषापात्र ॥ ४२६ ॥ नित्य पूजे पढ़े शुने चाहे भागवत । सत्य-सत्य सेही हइवेक सेइ मत ॥ ४२७ ॥ हेन भागवत कोन दुष्कृति पहिया। नित्यानन्द निन्दा करे तस्व ना जानिया॥ ४२०॥ भागवत रस-नित्यानन्द मृर्तिमन्त । इहा जाने-ये हय परम भाग्यवन्त ॥ ४२६ ॥ निरवधि नित्यानन्द सहस्र बदने । भागवत रस से गायेन अनुवारों । ४३, ॥ आपनेड नित्यानन्द अनन्त यद्यपि । तथापिह पार नाहि पायेन अद्यापि ।। ४३१ ॥ हेन भागवत हेन अनन्त अपार । इहाते कहिल सबै भक्तिरस सार ॥ ४३२ ॥ देवानन्द परिडतेर लच्ये सभा कारे । भागवत अर्थ बुभाइलेन ईश्वरे ॥ ४३३ ॥ एइ मत ये-ये जन ब्राइसे चुम्तिते । सभारेइ प्रतिकार करिला सु-रीते ॥ ४३४ ॥ कुलिया ग्रामेते श्रासि श्रोकृष्णचैतन्य । हेन नाहि जारे प्रभु ना करिला धन्य ।।४३४।। सर्व लोक सुखी हैला प्रभुरे देखिया। पुनः पुन सभे देखे नयन भरिया।।४३६॥ मनीर्थ पूर्ण हैन देखि सर्वलोक । ब्रानन्दे भःसये पासरिया दुःख-शोक ॥४३७॥ ए सब विलास ये शुनये हर्ष-मने । श्रीचैतन्य सङ्ग पाय सेह सब जने ।।४३८।। यया तथा जन्मुक-सभार अंष्ठ हय । ऋष्ण-यश श्रुनिले कखनी पनद नय ।।४३६।। श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्द चान्द जान । वृत्दावनदास दल्ल पद्युषे गान ॥५४०॥ इति श्रीचैतन्यभागवते अन्त्यखण्डे नीलाचलविलासादि-वर्णनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥

कृपापात्र होगा ॥ ४२३ ॥ जिसके घर में भागवत की पोथी विराजमान है उसके होने से ऐसा कौन अमङ्गत्त है जो न जावे ॥ ४२४ ॥ भागवत की पूजा करने से श्रीकृष्ण की पूजा हो जाती है तथा भागवत के पाठ व अवस करने से भक्ति लाभ होती है।। ४२४।। "भागवत" शब्द हो बातों ही के लिये सना जाता है-एक हो प्रन्थ भागवत दूसरा कृष्ण-भक्त ।। ५२६ ॥ जो नित्य भागवत पूजन-पाठ व अवरा करता है वह सत्य में भागवत हो हो जाता है मैं सत्य कहता हूँ ॥ ४२७ ॥ ऐसी भागवत को कोई पापी सनुष्य पहकर तस्य न सममने से निन्दानन्द की निन्दा करते हैं।। ४२८॥ भागवत का रस तो सूर्तिमान नित्यानन्द है इसकी जो जानता है वह बड़ा भाग्यबान है।। ४२६।। श्रीशेषजी सहस्र मुखीं से निरन्तर भागवत रस की आदर से गान करते रहते हैं ॥ ४३० ॥ यद्यपि श्रीशेषजी स्वयं नित्यानन्द स्वरूप ही हैं तथापि आज तक इसका पार नहीं या सके।। ४३१।। भागवत ऐसी, अमन्त अपार है इसमें केवल शक्ति रस का सार हो वर्णन किया है ॥ ४३२ ॥ श्रीप्रभु पाद ने देवानन्द परिंडत की लद्य करके सभी की भागवत के अर्थ ज्ञान कराया ॥ ४३३॥ इस प्रकार जितने भी मनुष्य पूझने आते हैं उन सभी को अच्छी प्रकार से समकाते थे ॥ ४३४ ॥ कुलिया माम में आने पर ऐसा कोई नहीं हुआ जिसे ओचैतन्य प्रभु ने धन्य न किया हो ॥४३४॥ प्रभु के दर्शन करके सब मनुष्य सुखी हुए सब मनुष्य नेत्र भरकर बारम्बार दर्शन कृर रहे थे।। ४३६॥ दर्शन करके सब मनुष्य पूर्ण भनोरथ हो गये आनन्द में डूब गये तथा सु:ख-शोक जाता रहा ।। ४३७।। जो इन सब विलासों की प्रसन्न मनसे सुनेगा वे सभी श्रीचैतन्यचन्द्र सङ्ग लाभ करेंगे॥ ४३=॥ चाहे कहीं भीं जन्म हो वे सभी अ ष्ठ हैं क्योंकि कृष्ण-यश सुनना कभी बुरा नहीं होता ॥४३६॥ श्रीवृन्दावनदास ठाकुर (प्रन्थकार) श्रीकृष्ण-चैतन्य एवं नित्यानन्दचन्द्र की हृद्य में घारण करके उनके युगल चरण-कमल की महिमा गान करते हैं॥५४०॥

## चतुःक्षेऽहरस्यः

जय जय जय कुपासिन्धु भौरचन्द्र । जय जय सकत-मङ्गल-पद द्वन्द् ॥ १ ॥ जय जय श्रीकृष्याचैतन्य न्यामिराज । जय जय चैतन्येर भक्त नमाज ॥ २ ॥ हेन मने प्रसु सर्वे जीव उद्धारिया । मधुराय चिल्लेन मक्तमोर्फी लैया ॥ ३ ॥ गङ्गा नीरे-तीरे प्रभु लह्लेन पथ । स्नान-पाने गङ्गार पृरिल मनोरय ॥ ४ ।: गौड़ेर निकटे गङ्का तीरे एक प्राम । बोह्मण समाज-वार 'रामकेलि' नाम ॥ प्र ॥ दिन-चारि-पाँच प्रश्च सेइ पुरुष स्थाने । श्रासिया रहिला येन फेही नाहि जाने ॥ ६ ॥ मुर्येर उदय कि करवनो गोप्य हय । सर्वलोक शुनिलेन चैतन्य विजय ॥ ७ ॥ सर्वलोक देखिते आइसे हर्ष-मने । स्त्री-बालक-बृद्ध-आदि सज्जन-दुर्जने ॥ = ॥ किरवधि प्रशुर श्रावेशनय अङ्ग । प्रेममक्ति वितु श्रार नाहि कोनो रङ्ग ।। E ।। हुङ्कार, गर्जीन, कम्प, पुलक, क्रन्दन । निरन्तर अञ्जाई पड्ये वने वन ॥ १०॥ निरवधि मक्तगण करेन कीर्तान । तिलाई को अन्य कार्य नाहि कीनी वर्ष ॥ ११ ॥ हेन से अन्दन प्रभ्र करेन डाकिया। लांक शने क्रोशेंकेंग् पर्य त थाकिया ॥ १२ ॥ यद्यपिह सक्तिरसे ऋज्ञ सर्वलोक । तथापिह प्रश्च देखि समार सन्तोष ॥ १३ ॥ दरे थाकि सर्वलोक दग्रडवत करि। यमे मेलि उच्च करि वेलि 'हरि-हरि' ॥ १४ !। शुनि मात्र प्रभु हरिनाम लोक मुखे । त्रिशेषे उल्लाम वाहे परानन्द सुखे ॥ १५ ॥ 'वोल वीन्त बील' प्रसु वेलि बाहु तुलि । विशेषे बीलेन सभे उइ इत्हुहली ॥ १६ ॥

कृपासिन्धु गौरचन्द्र की जय हो ३ सकल मंगलस्वस्य आपके युगल चरणों की जय हो जय हो 1.१॥ सन्यासिराज श्रीकृष्णचैतन्य की जय हो जय हो और चैतन्यचन्द्र के भक्त समाज की जय हो २ ॥२॥ इस प्रकार गौरचन्द्र सब जीवों का उद्धार करके भक्तमरण्डली के साथ मधुरा का चल दिये ॥ ३ ॥ गौरचन्द्र ने गङ्गा के कितारे र मार्ग गहण किया और स्तान-पान करके गङ्गा के मनोरथ पूर्ण किये ॥ ४ ॥ गौर नगर के सिकट गङ्गा के कितारे रामकेलि नामक एक प्राम उसमें ब्राह्मण समाज रहती थी ॥ ।।। श्रीप्रभु उम पुर्ण स्थान में चार-पाँच दिन इस प्रकार आकर रहे जिसमें कोई पहिचान न ले ॥ ६ ॥ सूर्ण का उद्ध्य भी भला कभी गुप्त रह सकता है, सो सब लोगों को श्रीचैतन्यदेव का आगमन जात हो गया ॥ ७ ॥ स्थी, वालक,वृद्ध आदि सभी तरह के मले-बुरे मनुष्य प्रसन्त मन से दर्शन करने का आने लगे ॥ मा। श्रीप्रमु का शरार निरन्तर आवेश में रहा था-प्रेम-मिक्त के अतिरिक्त अन्य कोई भाव नहीं था ॥ ।॥ हुङ्कार-गर्जन-कृष्ण-पुलस् व कन्दन होता रहता-पछाड़ खा-खाकर वारन्वार गिरते थे ॥ १० ॥ भक्तगण निरन्तर कीर्तन करते रहते थे अर्थ तिल नात्र समय के लिये स्मे किसी समय दूसरा काम नहीं करते थे ॥ ११॥ श्रीप्रमु ऐसे ऊँचे स्वर से क्रम करते थे जि एक कोस दूर मार्ग में खड़े होकर मनुष्य सुन लेते ॥ १२ ॥ यश्वि जन साधारण मिक्रस से क्रम करते थे तथापि श्रीप्रमु को देखकर सब प्रसन्त होते थे ॥ १३ ॥ सब मनुष्य दूर से ही दण्डवत् प्रणाम करते थे तथाप श्रीप्रमु को देखकर सब प्रसन्त होते थे ॥ १३ ॥ सब मनुष्य दूर से ही दण्डवत् प्रणाम करते थे तथा सब मिलकर ऊँचे स्वर से हिर र बोलने लगते १४ मनुष्यों के मुख से हिर ताम सुनन पर ह

हेन से ज्ञानन्द प्रकाशेन गौर-राय । यवनेश्रो ने ले 'हरि' अन्येर कि दाय ॥ १७॥ यवने छो दरे थाकि करे नमस्कार । हेन गौरचन्द्रेर कारुग्य अवतार ॥ १८ ॥ तिलाद्धें को प्रसुर नाहिक अन्य कम्म । निरन्तर लग्नीयायेन सङ्कीरीन धम्म ॥१६॥ चतुर्दिशे धाकि लोक आइसे देखिते। देखिया काहारी चित्त ना लय जाहते ॥२०॥ सभे मेलि आनन्दे करेन हरिष्दनि । निरन्तर चतुर्दिगे आर नाहि शुनि ॥ २१ ॥ निकटे पवन राजा-परम दुर्वार । तथापिह चित्ते भय ना जन्मे काहार ॥ २२ ॥ निर्भय हड्या सर्वलोक वेले 'हरि'। दु:ख-शोक घर-द्वार सकल पासरि ॥ २३ ॥ केटोयाल गिया कहिलेक राजा स्थाने । एक न्यासी आसियाले रामकेलि ग्रामे ॥२४॥ निरवधि करये हिन्द्र सङ्कीरीन । ना जानि ताँहार स्थाने मिले कत जन ॥२४॥ राजा बोले 'कह-कह सन्यासी केमन । कि खाय, कि नाम, कैंछे देहेर गठन ॥२६॥ काटोपाल बेलि 'शुन शुनह गोसाञि । ए मत अद्भुत कसँ देखि शुनि नाञि ॥२७॥ सन्यासीर शरीरेर सीन्दर्य देखित । कामदेव-सम हेन ना पारि वलिते ॥ २०॥ जिनिजा कनक कान्ति, प्रकार इ शरीर । आजानुलम्बित सुज नामि सुगमीर ॥ २६ ॥ सिंह-ग्रीव, राजस्कन्य, कमल-नयान । केटि चन्द्रों से मुखेर ना करि समान ॥ ३० ॥ मुरङ्ग अधर, मुक्ता जिनिजा दशन । काम-शरासन येन अूमङ्ग-पत्तन ॥ ३१ ॥ सन्दर सुवीन बच्च लेपिट-चन्दन । महाकटितरे शामे अरुण-चसन ॥ ३२ ॥

महाप्रमु को परानन्द-सुख के कारण विशेष प्रसन्तता होती थी ॥१४॥ प्रमु मुजाएँ च्ठाकर"बोल-बोल" कहुबे और कुतूहलवश सभी ओर जोर-जोर से इरिष्वान करते ॥ १६॥ आगौरराय ने ऐसा आनन्द प्रका-शित किया कि दूसरों की तो क्या बात है बचन भी हिर २ कह रहे थे।। १७।। यवन भी दूर खड़े होकर नमस्कार कर रहे थे श्रीगीरचन्द्र का ऐसा कहणाशील अवतार है।। १८।। श्रीत्रभु अर्थ तिल समय की भी अन्य कर्म से नहीं विवाते थे-निरन्दर संकीर्दन धर्म का हो पालन कराते रहते थे।।१६।।चारों और से मनुष्य देखने की चले आ रहे थे और दर्शन करके किसी का चित्त जाने की नहीं होता था ॥ २०॥ भव मनुष्य एक साथ मिलकर हरिध्वनि कर रहे थें चारों ओर निरन्तर और कुछ भी सुनाई नहीं पहला था ॥ २१ ॥ पास में ही अति दुर्दमनीय यवन राज का स्थान या तथापि किसी के मनमें भय नहीं होता था ॥२२॥ सव मनुष्य दु:ख-शोक-घर-द्वार धादि की भूलकर निर्भय होकर हरि र बोल रहे थे।। २३॥ कोतवाल ने राज-द्वीर में जाकर कहा कि रामकेलि याम में एक सन्थासी आया है।। २४।। निरन्तर हिन्दू-संकीर्तन कराता है नुमालूम उसके पास कितने आदमी आ जाते हैं ? ॥ २४ ॥ राजा ने पूँछा कहो सन्यासी कैसा है ? क्या खाता है, क्या नाम है तथा उसकी देह गठन कैसी है।। २६॥ कोतवाल बोला "प्रभी ! सुनो, ऐसा अद्भुत पुरुष कभी देखा न खुना" ॥ २७ ॥ सन्यासी के शरीर की सुन्दरता कामदेव के समान दीखती हैं-कुछ कहा नहीं जाता ॥ २५ ॥ स्वर्ण की कान्ति की भी जीतने वाला बड़े आकार का शरीर हैं, भुजाएँ घुटनों तक हैं तथा नाभि देश गम्भीर है।। २६।। सिंह की सी प्रीवा, हाथी के से कम्बे व कमल समान नेव हैं करोड़ा चन्द्रमा भी उसके मुख के समानता नहीं करते। ३० सुन्दर रङ्गीन हीठ हैं, मोतियों की पिक का

अरुण कमल येन चरण युगल। दश नख येन दश दर्धण निर्मल ॥ ३३ ॥ केर्ना वः गज्येर केर्ना राजार नन्दन । ज्ञान पाइ न्यासी हइ करये अभया ।। ३४ ।। नवनीत हैते यो कामल सर्व यह । ताहाते अव्युत्त शुन याखादेर रहा ।। ३५ ॥ एक दग्हे पहेन आछाड़ शद-शत । पापाण भाजने तम् अङ्ग नहे चत ।। ३६ ॥ निरन्तर सन्यासीर उद्घ रोमावली । पनसर प्राय खङ्के पुजक मराडली ॥ ३७ ॥ चर्ण-चर्ण सन्यासीर हेन कम्प हय । रहस्र जनेश्री धरिवारे शक्त नय ॥ ३= ॥ दुइ लोचनेर जल अद्भुत देखिते । कत नदी वह हेन ना पारि बलिते ॥ ३६ ॥ कलने। वा सन्यासीर हेन हास्य हव । अड्ड-अड्ड हास्ये प्रहरेक चमा नय ॥ ४० ॥ कलना मुन्छित हय शुनिजा कोर्तन । सभे भय पाय, किन्तु ना धाके चेतन । ४१॥ बाहु तुत्ति निरन्तर वोले हरिनाम । माजन शयन आर नाहि किछु काम ॥ ४२ ॥ चतुर्दिगे हैते लाक आइसे देखिते । काहारी ना लय चिचु वरेरे आहते ॥४३॥ कत देखियाछे आमि-सब योगी ज्ञानी । ए मत श्रद्शृत कमू नाहि देखि शुनि ॥४४॥ कहिलाङ एइ महाराज तामा स्थाने । देश धन्य हैल ए पुरुष आगमने ॥४४॥ ना खाय ना लय कारो, ना करे सम्माप । सबै निग्वधि एक कोर्तन विलास ॥४६॥ यद्यपि ययन राजा परम दुर्वार । कथा शुनि चित्ते बढ़ हैल चमत्कार ।। ४७ ॥ केशव-स्वाने राजा डाकि त्रानाइया । जिज्ञासये राजा वड़ विस्मय हइया ॥४८॥

जीतने वाले दाँत हैं, कामदेव के धनुष के समान उसके भौत्रों का चलना है।। ३१।। चन्दन लगाये हुए-सुन्दर श्रति स्थूत बन्तस्थल है तथा सुन्दर कमर में गेरुआ वन्न शोमा पा रहा है।।३२।। रक्त कमल जैसे दोनों चरण हैं दसों नुख दसों दुर्पण जैसे थे ॥३३॥ किसी राज्य के किसी राज-पुत्र जान पहते हैं जो सन्यासी वन कर अमग्र कर रहे हैं।। ३४ ।। शरीर के सब अङ्ग माखन से भी कामल हैं उस पर भी अद्भुत पछाड़ें खाता है यह विजन्म सती।। ३४ ।। एक दरड में सी-सी बार पछाड़ें खाते हैं जिससे पत्थर टूट जाते हैं तो भो शरीर में चोट नहीं करती। ३६॥ उस सन्यास के शरीर में पुलक होने पर रोमावली (वाल) वराबर खड़ी रहती हैं जैसे कटहल पर बाल खड़े होते हैं ॥ २७ ॥ जण-चणु में उस सन्यासी को ऐसी करव हाती है कि हजारों भी पकड़ने में सामर्थ नहीं होते ॥ ३= ॥ दोनीं नेत्रीं की जल अमृतपूर्व दीखता है-कह नहीं सकते कितनी नदियाँ बहती हैं।। ३६।। कभी २ सन्यासी को ऐसी हँसी आती है कि एक पहर (३ घंटे) तक अहुद्दास रुकता ही नहीं ।।४०)। कभी की तैन सुनकर मूर्चिंद्रत हो जाता है-सब डर जाते हैं कि चेतना ही नहीं रही ॥ ४१ ॥ भुजाएँ उठाकर निरन्तर हरि नाम बोलते रहते हैं-भोजन शयन से कुछ काम ही नहीं है ॥ ४२ ॥ चारों खोर से मनुष्य देखने चलैं आते हैं, कोई घर लौटने का मन नहीं करता है ॥ ४३ ॥ न नाने कितने जोगी झाँनी ( सन्यासी ) हम सबने देखे हैं-परन्तु ऐसा अद्भुत न तो कभी देखा न सुना ॥ ४४ ॥ हे महाराज ! आपसे यह इसलिये कहता हूँ कि इस पुरुष के आन से देश धन्य हो गया ॥ ४४ ॥ न कुछ खाता है न किसी से कुछ लेता है और न किसी से कुछ बोलता ही है केवल निरन्तर एक कीर्चन का ही आनन्द लेता है।। ४६ ॥ यवन राजा बड़ा दुर्दमतीय है तथापि यह किया सुनकर सनमें बड़े अचम्भे

केमत ताँहार कथा, केमत मनुष्य । केमत गीसाञि तिंहा कहिवा अवस्य ॥५०॥ चतर्दिंगे थाकि लेाग ताँहारे देखिते । कि निमित्ते आइसे, कहिने भालमते ॥५१॥ श्रुनिका केशवखान-परम सज्जन । भय पाइ सुकाइया कहेन कथन ॥ ४२॥ के बोले 'ग्रोमाजि' एक भिन्नुक सन्यासी । देशान्तरि गरीव इन्नेर तलवासी ॥५३॥ राजा वेाले गरीब ना बील कभू ताने । महादेग्प हय इहा शुनिलेश्री काखे ॥५४॥ हिन्दु जारे बाले 'कृष्ण' 'खादाय' यवने । से-इ तिहा, निश्चय जानिह सर्व जने ॥ अ।। अ।पनार राज्ये से आमार आज्ञा रहे । ताँर आज्ञा सर्व देशे शिरे करि वहे ।। ५६॥ एइ निज राज्येइ श्रामारे कत जने । मन्द करिवारे लागियाछे मने-भने ।। ५७ ॥ 'ताँहारे सकल देशे काय-वाक्य-मने । ईश्वर नहिले विना-ऋर्थे भजे केने ।।५८।। छय मास आजि आमि जीविका ना दिले । नाना युक्ति करिवेक सेवक-सकले ।।४६॥ श्रापनार खाइ लोक ताहाने सेविते । चाहे ताहा कहे। नाहि पाय भाल मते ॥६०॥ अतएव तिंहो सत्य जानिह ईश्वर । 'गरीच' करिया ताँरे ना बोल उत्तर ॥६१॥ राजा बोले एइ मुजि बलिलूँ समारे । केहो पाछे उपद्रव करये ताँहारे ।।६२॥ येखाने ताहान इच्छा, थाकुन सेखाने । आपनार शास्त्र मत करुन विधाने ॥६३॥ सर्वलाक लइ सुखे करुन कीर्तन । कि विरले थाकुन, ये लय ताँर मन ।।६४।। में पड़ गया ॥४७॥ राजा ने केशवखान को बुलवाया और विस्मित होकर पूँ छने लगा ॥४८॥ "केशवखान । जिसे 'श्रीकृष्णचैतन्य' नाम से पुकारते हैं उसके विषय में तुम्हारी क्या राय है बताको ?" ।। ४६ ॥ उसकी क्या कथा है, वह कैसा है, वह कैसा गुसाईं है ? यह सब ठीक-ठीक अवस्य कहो ।। ४० ॥ उसे देखने को

सनुष्य चारों ओर से ( आकर ) उपस्थित हैं ? वह किस निमित्त आया है ? अच्छी तरह से कहों ? ॥४१॥ परम सब्जन केशवस्त्रान राजा के शब्द सुनकर भवभीत हुआ और यथार्थ तथ्य छुपाकर बोला---।। १४२॥ "गुसाई" कीन कहता है ? वह तो एक भीख माँगने वाला गरीय परदेशी सन्यासी है जो वृक्षों के नीचे रहता है" ॥४३॥ राजा ने कहा उसे ग्रीब कभी मत कहा, यह तो कान से सुनकर भी बड़ा दोप होगा ॥४४॥

जन-साधारण का ऐसा निश्चय हैं कि हिन्दू जिसे कृष्ण कहते हैं य यत्रन खुदा कहते हैं यह वह ही हैं।। १४।। हमारी आज्ञा तो अपने ही राज्य में चलती है परन्तु उनकी आज्ञा को सब देशों में शिर पर धारण करते है ॥ ५६ ॥ अपने ही राज्य में कितने ही मनुष्य मन ही मन मेरा बुरा करने को लगे हुए हैं ॥ ४० ॥ ईश्वर हुए बिला सभी देशवासी बिना स्वार्थ के मन-वचन शरीर से मला उसकी क्यों संवा करते ?।। ४= ।। यह

छ महीने तक मैं सेवकों को वेतन न दूँ तो (मेरे विरुद्ध ) अनेक युक्तियाँ प्रयोग करने लगेंगे॥ ४६॥ परन्तु मनुष्य अपना खाकर उसकी सेवा करते हैं-फिर भी उन्हें भली प्रकार सेवा कर नहीं मिलती॥५०॥

अतः उसे सचमुच ईश्वर ही जानो सो उसके लिये "गरीय" शब्द मत प्रयोग करो ॥ ६१ ॥ राजा ने वहा यह मैं इसिलिए सबसे कहता हूँ कि पीछे कोई उसके साथ उपद्रव करे।। ६२।। वह जहाँ रहना चाहे इच्छा-

नुसार रहे और अपने शास्त्र के अनुसार व्यवहार करे।। ६३।। चाहे सब मनुष्यों को लेकर सुख से धीर्तन

काजी या के। टाल वा ताँहा के काना जन । किछु बलिलेड तार लड़गुँ जीवने ।। ६४।। एइ आज्ञा दिया राजा गेला अभ्यन्तर । हेन रङ्ग करायेन श्रीगीरपुन्दर ॥ ६६ ॥ जे हुसेन-साहा सर्व उड़ियार देशे । देवमृति भाद्गिलेक देउल-विशेषे ।। ६७ ।। हेन यत्रने श्री मानिलेक गीरचन्छ । तथापिह एवं ना मानये यत अन्य ॥ ६= ॥ साथा मुद्राइया मन्यासीर वेश धरे । चैतन्येर यश शुनि पोइये अन्तरे ॥ ६६ ॥ जार यश अदन्त-ब्रह्माग्रहे परिपृश्ची । जार यशे अविद्या ममृह करे चृश्ची ।। ७० !: आर यशे शेप रमा श्रज मन मन । जार यश गाय चारि वेदे करि तन्त्र ॥ ७१ । हेन श्रीचैतन्य-परी यार असन्तीप । सर्वेगुण थाकिलेओ तार सर्व दाप ॥ ७२ ॥ सर्वे-गुर्या-होन यदि चैतन्य चरखे । स्मर्या करिले पाय वैक्रुगठ सुवने ।) ७३ ॥ शुन-शुन आरे माइ मंगल आख्यान । जाहा गाय आदि देव शेप नगवान् । ७४ । शुन-शुन अरे भाइ शेपलगढ लीला । ये रूपे खेलिला कृष्ण सङ्गीन खेला ॥ ७५ ॥ शुनिजा राजार मुखे मुसत्य बचन । तुष्ट हड्लेन यत सद्जनेर गर्ग ॥ ५६ ॥ समें सेंबि एक स्थाने वासया निस्ते । लागिलेन बुक्तिवाद-मन्त्रसा करिने ।। ५० ।। स्वभावेइ राजा महा-काल-यवन । महा तमोगुण बुद्धि जनमे धनेवन ॥ ७८ ॥ ओड़ देशे केाटि-केाटि प्रतिमा प्रामाद । भाङ्गिलेक कर कर करिल प्रमाद ॥ ७६ ॥ देवे आसि सन्वगुग उपजिल मने । देकि भाल कहिलेक आमा सभा स्थाने ॥ =० ॥

करें अथवा एकान्त में रहे जैसा उसका मन हो सो करें।। ६४॥ काजी अथवा कोतवाल अथवा कोई अन्य मनुष्य ही यदि उसको कुछ कहेगा तो मैं उसको श्राग्र द्राड दूँगा॥ ६४ ॥ यह आशा देकर राजा भीतर चला गया, श्रीगौरसुन्दर ऐसा खेल कराते रहते हैं॥ ६६॥ जिस हुसेनशाह ने सब उड़िया देश से मन्दिरी में देवमृतियों को विशेष रूप से भंग की थी।। ६७॥ ऐसा यवन भी शीगौरचन्द्र को मान गया तो भी अब जितने अन्धे सांसारिक हैं वे नहीं सानते ॥ ६८॥ मस्तक सुदाकर सन्यासी का वेश धारण करके श्रीचैतल्य-देव का यश सुनकर मनमें डाह करते हैं।। ६६।। जिनका यश अनन्त ब्रह्माएडीं में परिपूर्ण हो रहा है-जिनका यहा अविद्या के समृह को चूर्ण कर देता है।।७०॥ जिसके यहा से श्रीरोपजी, श्रीलदमीजी, ब्रह्माजी, शित्र मत्त हैं और जिसके यश को चार बेद तस्य करके गान करते हैं।।७१॥ ऐसे श्रीचैतन्यदेव ह यश से जिसे प्रसन्नता नहीं होती उसमें सर्व सद्गुरा होने पर भी उसका यह यहुत वड़ा दोप है।। ७५।। और यदि सर्व गुण्डीन होते हुए भी श्रीचैतन्य चरण का स्मरण करता है तो हेकुण्ठ प्राप्त होगा ॥ ७३॥ हे भाई सुनों ! जिस सङ्गलस्वहर आल्यान को आदिदेव शेप भगवान् गाते हैं, उसे सुनो ॥७४॥ हे भाई (श्रीचैतन्य प्रमु की) अन्तिम लीला का भाग सुनी जिस प्रकार उन्होंने कृष्ण संकीर्त्तन का खेल खेला था वह सुना। ७४॥ राजा के मुख से सुन्दर साथ वचन सुनकर जितने सन्जन मनुष्य थे सभी बड़े असन्त हुए ॥ ५६ ७ सव मिलकर एक गुप्त स्थान में बैठकर युक्ति करके सलाह करने लगे।। ७०।। राजा स्वमाय से ही बड़ा काल-यवन स्वरूप था उसको विशेष रूप से महातमागुण बुद्धि बड़ी जस्दी उपन्न होती थी ॥ ७=॥ उड़ीसा देश में करोहीं मृति व मन्दिर तुइवा दिये और कितना उत्पात किया था।।७६॥ दैववश ही उसके मनमें सन्द

आर कीन पात्र आसि क्रमन्त्रणा दिले । श्रार बार क्रुबुद्धि त्रासिया पाछे मिले ॥ ८१॥ आनि कदाचित कहे केमन गोसाजि । श्रान गिया समे चाहे देखि एइ ठाजि ॥ ≈२ ॥ अतएव गोसाञिरे पाठाइ कहिया । 'राजार निकट-ग्रामे कि कार्य रहिया' ॥ ८३ ॥ एड युक्ति करि सभे एक सुब्राह्मण । पाठाइया सङ्गोपे दिलेन ततचण ॥ ८४ ॥ निजानन्दे महाप्रभु मत्त सर्वन्तरा । प्रेमरसे निरविध हुङ्कार गर्जन ॥ = ॥ ॥ लद्य कोटि लोक मेलि करे हरिष्वनि । श्रानन्दे नाचेन मामे प्रश्च न्यासीमणि ॥ ६६॥ अन्य कथा अन्य कार्य नाहि कानचण । श्रहनिश बोलेन बोलान सङ्कीतीन ॥ ८७ ॥ देखिया विस्मित वह हहला बाह्मण । कथा कहिवारे अवसर नाहि चणा ॥ ८८ ॥ श्चन्य-जन-सहित कथार कोन दाय । निज पारिषदेह सम्माषा नाहि पाय ॥ ८६ ॥ किया दिया किया निश्चि किया निज पर । किया जल किया स्थल कि ग्राम प्रान्तर ॥६०॥ किछुइ ना जाने प्रसु निज-प्रेमरसे । ब्रह्मिश निज-प्रेम-सिन्धु-मासे भासे ॥ ६१ ॥ प्रमु-सङ्गे कथा कहिवारे नाहि च्ला । मक्तराण-स्थाने कथा कहिल बाह्यण ॥ ६२ ॥ वित्र बीले तुमि-सब गोसाजिरगण । समय पाइले एइ कहिन्नो कथन ॥ ६३ ॥ 'राजार निकट-ग्रामे कि कार्य रहिया । एइ कथा सभै पाठाइलेन कहिया ।। ६४ ॥ एड कथा कहि वित्र गेला निज स्थाने । प्रसुरे करिया के।टि-दर्गड पर्ग्णाम ॥ ६४ ॥ कथा श्रानि ईश्वरेर पारिपदंगगो । समे किछु चिन्तायुक्त हड्लेन मने ॥ ६६ ॥

गुगा उत्पन्न हो गया इसी कारण वह हम लोगों के सम्मुख अच्छी तरह बोला ॥ ८० ॥ परन्त यदि पीछे से उसे कोई कुमन्त्रणा देवे और फिर पोछे से उसमें कुबुद्धि हो जावे ॥ ५१ ॥ न जाने कदाचित् यह कह बसे कि "वह गुसाई" कैसा है ? यहीं बुला लाओ-सब यहीं देखलें" ॥ दशा इसलिये गुसाई को यों कहला भेज कि "राजा के माम ( राजधानी ) के पास आपको रहने का क्या काम है ?" ॥ मह ॥ ऐसी युक्ति करके सबते उसी समय गुप्त हुप से एक योग्य ब्राह्मण को ( उन गोसाई के साथ ) भेज दिया।। ८४।। श्रीमहा-प्रभानी तो अपने ही ज्यानन्ह में सब समय मस्त रहते थे तथा निरम्तर प्रेमरस में हङ्कार व गर्जन करते रहते थे ॥ ८४ ॥ असंख्यों मल्डव (लाखों करोड़ों ) मिलकर हरिध्वनि करते और सन्यासी शिरोमांगाजी प्रभ उनके वीच में आनन्द से नाच रहे थे ॥ दिन रात सङ्कीर्त्तन ही करते और कराते थे, इसके अतिरिक्त किसी च्या भी न कुछ कहना और न कुछ करना ही था।।५७॥ ब्राह्मण यह देखकर वड़ा विस्मित हुआ कि बात करने के लिये कोई समय ही नहीं मिलता ॥ ५६ ॥ जब बन्हीं के पार्पद (साथी) ही सम्भाषण का अवसर नहीं पाते तो किसी अन्य व्यक्ति को उनसे बात करने का दाँव कैसे मिले ? ॥ = ।। क्या दिन क्या रात क्या अपना क्या पराया, क्या जल क्या स्थल क्या प्राम क्या मैदान ? अपने प्रेमरस में श्रीप्रभू को कुछ की समभा नहीं पहला था-दिन राति अपने ही प्रेमसिन्धु में हूबे रहते थे।। ६०-६१।। श्रीप्रमु से बात कहने का अबसर बाह्मण को नहीं मिला तब उसने भक्तों से ही कहा ।। ६२ ॥ ब्राह्मण ने कहा है आई आप सब प्रभु के सेवक हो समय पाते ही यह बात उनसे कहना कि ।। ६३ ॥ राजा के सभी सेवकों ने यह कहला भेजा है कि राजधानी के पास रहने का उनका क्या काम है ?।।६४।। यह बात कहकर व प्रभु की करोड़ों द्रव्यवत्

ईश्वरेर स्थाने से कहिते नाहि च्रण । बाह्य नाहि प्रकाशेन श्रीशचीनन्दन ॥ ६७ ॥ वोल-त्रोल हरि वोल हरि वोल हरि। एड् मात्र बोले प्रश्नु दुइ वाहु तुलि ।। ६८ ॥ चतुर्विभे महानन्दे कोटि-कोटि लाकं तालि दिया 'हरि' बोले परम कीतुके ॥ ६६ ॥ यार सेवकेर नाम करिले समस्या । सर्व विध्न दृग् हय, खग्रड्यं धन्धन ॥ १०० ॥ याहार शक्तिते जीव बोले करे चले । 'परंत्रह्म नित्य-शुद्ध' यारे वेदे बोले ॥ १०१ ॥ याहार मायाय जीव पासरि आपना । बद्ध हह पाइयां संसार वासना ॥ १०२ ॥ से प्रसु आपने सर्वजीव उद्घारित । अवतरियाछे मितरसे पृथिवीते ॥ १०३ ॥ कीन् वा ताहाने राजा, कारे ताँर भय। 'यम-काल-भ्रादि याँर मृत्य' वेदे क्रय। १०४॥ स्वच्छन्दे करेन सभा लइ सङ्कोतीन । सर्व-लोक-चुड़ामणि श्रीशर्चीनन्दन ॥१०५॥ श्राह्यक ताहान भय, ताँहाने देखिते । यतेक श्राह्मे लोक चतुर्दिम हेते ॥१०६॥ ताहाराइ केहा भय ना करे राजारे। हेनसे आनन्द दियाछेतु समाकारे ॥१०७॥ यद्यपिह सरेलोक परम-प्रज्ञान । तथापिह देखिया चैतन्य भगवान् ॥ १०८॥ हेन से ब्रानन्द जन्मे लंकिर शरीरे। 'यम' करि भय नाहि, कि दाय राजारे।।१०६॥ निरन्तर सबलोक बोले हरिध्वनि । कारी मुखे आर कानी शब्द नाहि शुनि ॥११०॥ हेन मते महात्रमु वैद्धगठ-ईश्वर । मङ्कीतीन करे मर्वजीकेर मिनर ।। १११ ।। मने किञ्च चिन्ता पाइलेन मक्तगण । जानिलेन अन्तर्यामी श्रीशचीनन्दन ॥ ११२ ॥

धणाम करके नास्रण अपने स्थान को लौट गया !! ६४ !! श्रीप्रमु-पार्षद यह बात सुनकर मनमें सभी कुछ चिन्तायुक्त ही गये।। ६६।। श्रीप्रभु से यह बात कहने को अवकाश नहीं मिलता था क्योंकि श्रीशचीनन्दन की वाह्य ज्ञान होता ही न था ॥६७॥ "बोलो-बोलो, हरि बोलो ! हरि बोलो ! अरे हरि बोलो !" बस इतना ही श्रीप्रसु दोनों भुजा उठाकर बोलते थे ॥ ६८ ॥ चारों और बड़े खानन्दपूर्वक खसंख्यों मनुब्य परम कौतुक से तालियाँ बजा २ कर हरि बोल रहे थे।। ६६।। जिसके सेवकों के नाम स्मरण करने से शव विचन दूर हो वन्यन नष्ट हो, जाते हैं॥२००॥जिसकी शक्ति से जीव बोलता चलता और काम करता है-वेद जिसे परमत्रहा नित्य शुद्ध रुहते हैं ॥ १०१ ॥ जिसकी माया में गिरकर जीव अपने त्वरूप की भूतकर संसार-वासनाओं में पहता और बँध जाता है।।१०२॥ वे ही प्रभू स्वयं सब जीवों को भक्तिरस द्वारा उद्घार करने के लिये पुष्वी पर ध्यवतीर्ग हुए हैं ॥ १०३ ॥ वेद, य साज व काल ( मृत्यू ) आदि की जिनका सेवक बताते हैं, उनकी मैं सा वह राजा ? किसका भय ? ॥ १०४ ॥ सर्वलोक चुड़ार्भाण श्रीशचीनन्दन स्वतन्त्रता पूर्वक सवका साध लेकर कीर्त्ति करते थे।। १०४।। चारों छोर से जितने सनुष्य उन्हें देखने की आते थे उनकी तो अब की सम्भावना थी।।१०६।।परन्तु सबको ऐसा स्नानन्द मैन्न कर दिया था कि वे भी कोई राजा को भय नहीं करते थे।। १०७।। यद्यपि सब बनुष्य बड़े अज्ञानी थे तथापि अचितन्य भगवान को देखकर मनुष्यों के शरीरों में एंसा आनन्द होता था कि राजा की तो बात ही क्या यमराज का भी भय नहीं था।। १०८-१०६।। सब मनुष्य निरन्तर हरिष्वित कर रहे थे किसी के मुख से दूसरा शब्द सुन नहीं पड़ता था ॥ ११० ॥ इस प्रकार बैकुएठ-नाथ श्रीमहाप्रभु सब सनुष्यों में बिरकर हारनाम संकीर्तन कर रहे थे "११६ श्रावयोंनी प्रमु श्रीराचीनन्दन ईपत हासिया किन्नु बाह्य प्रकाशिया । लागिला कहिते प्रभु माया घुचाइया ॥ ११३ ॥ प्रभु के ले तुमि-सब भय पाओ मने । राजा आमा देखिवारे निवेक कारणे ।। ११४।। 'आमा' चाहे देन जन आमिश्रो ता चाल । सबे आमा चाहे देन कोशाश्रो ना पाल।।११४॥ तीमरा इहाते केने मय पाओ मने । राजा आमा चाहे मुजि जाइमुँ आपने ॥ ११६ ॥ राजा वा आमारे केने वांलव चाहिते । कि शक्ति राजार एवा वेाल उच्चारिते ॥११७॥ श्रामि यदि बोलाइ से राजार अखेते । तबे से बिलव राजा श्रामारे चाहिते ॥ ११८॥ श्रामा देखिनारे शक्ति कोन् वा ठाहार । वेदे अन्वेषिया देखा ना पाय आमार ॥११६॥ देव-ऋषि राज-ऋषि पुरागो भारते । आमा अन्त्रेषपे, कहे। ना पाय देखिते ॥ १२०॥ संकीरीन-त्रारमभे मोहार अवतार । उद्घार करियुँ सर्व पतित संसार ॥ १२१ ॥ ये दैत्य यवने मोरे कमू नाहि माने । ए-युगे तारात्रो कान्दिवेक मोर नामे ॥ १२२ ॥ यतेक श्रस्पृश्य दुष्ट ययन चग्रहाल । स्त्रो-शूद्र आदि यत अधम राखाल ॥ १२३॥ हेन मक्तियोग दिसुँ ए सुगे समारे । सुर सुनि सिद्ध ये निमित्त काम्य करे ।। १२४ ।। विद्या-धन-क्रल-स्रादि तपस्यार मदे। ये सोर भक्तरे स्थाने करे अपराघे ॥ १२४॥ सेइ-सब जन हवे ए-धुगे वंचित । सबे तारा ना मानिवे आमार चरित ।। १२६ ॥ पृथिवी-पर्यन्त यत आछे देश ग्राम । सर्वत्र संचार हड्वेक मोर नाम ॥ १२७ ॥ पृथिवीते आसिया आमिह इहा चाङ । खेरजे हेन जन मेरि केथा आ ना पाङ ।।१२८॥

ने जान लिया कि भक्तों को कुछ चिन्ता हो गई है।। ११२।। श्रीप्रमु माया को दबाकर बाहर में चेत करके ; कुछ थोड़े हुँसे ॥ ११६ ॥ प्रभु ने कहा कि तुम लोग मनमें डर रहे हो कि राजा मुक्ते देखने को बुलावेगा ॥ ११४॥ जो सुके हूँ इता हो ऐसे आदमी की में भी हूँ दता हूँ, परन्तु मुक्त ही को जो चाहता हो ऐसा सत्ब्य कहीं नहीं मिलता ॥११४॥ इस विषय में तुम लोग मनमें क्यों भय मानते हो यदि राजा सुमे चाहेगा तो में स्वयं चला जाऊँ गा।। ११६ ।। मुक्ते क्यों देखना चाहेगा ? उसकी क्या शक्ति है जो वह मुक्ते बुलावे ॥११७।।यदि मैं राजा के मुख से बुलवाऊँगा तभी तो वह मुक्ते देखने की बुलावेगा ॥११८। वेद मुक्ते दूँ दने पर भी देख नहीं पाते उसकी क्या सामर्थ्य है ? चारों वेद तक भी मुक्तको अन्वेपण करते हैं, परन्तु साचात दर्शन नहीं प्राप्त हुए हैं ॥ ११६ । देविषे राजिषे पुराण व महाभारत आदि सुके हूँ इते हैं परन्तु कोई देख नहीं पाया ।। १२० ॥ संकीर्त्तन झारम्म करने की मेरा अवतार हुआ है अतः संसार के सब पतिसीं का मैं उद्धार कहाँगा।। १२१॥ जो दैत्य यवन सुभे कभी नहीं मानते थे वे भी इस युग में मेरा नाम लेकर प्रेम में रोवेंगे।। १२२।। जितने अम्पुर्य (अछून) दुष्ट यवन चण्डाल श्री-शूद्र ग्वालों आदि नीच जाति वाले हैं उन सबको इस युग में ऐसी भक्ति दान करूँ गा जिसकी देवता मुनि व सिद्धगण भी कामना करते है ॥ १२३-१२४॥ विद्या-धन-कुत-तपस्या ध्यादि के ब्रहङ्कार में जो मेरे भक्तों के प्रति अपराध करते हैं ॥१२४॥ केवल वे ही सब लोग इस युग में बंचित होंगे व मेरे चरित्रों को नहीं मानेंगे।।१२६।। पृथ्वी के ऊपर जिनने देश व प्राम हैं सब जगह मेरे नाम का प्रचार होगा ॥१२०॥ पृथ्वी पर आकर मैं भी ऐसे सनुख्यों की इन्छा करता हूँ कि जो मेरा खोज करें परंतु वे कहीं नहीं मिलते हैं।। रप्पासी राजा मुक्ते क्यों देखना चाहेगा-यह

गजा मोरं केाया नाहिवेक देखिरारे। ए कथा सकल निथ्या, कहिल समारे ॥१२६॥ बाह्य प्रकाशिला प्रसु एतेक कहिया । भक्त-पत्री मन्तीपित हहला शुनिया ॥१३०॥ एइ मत प्रसु कथे। दिन सेंह ग्रामे । निर्भये आहेन निज-कीर्तन-तिवाने ।।१३१।। ईरवरेर इच्छा बुस्तिवारे शक्ति कार । ना गेलंन मधुरा, फिरिला आर वार ॥१३२॥ भक्त-गण-स्थाने एहि कहिलेन कथा ! व्यामि चलिलांड नीलाव्ल चन्द्र यथा ॥१३३... एन विल म्बहन्त्र पम्यानन्द राय । चिल्ला दिवण सुखे कीरीन-चीलाय ॥१३४॥ निजानन्दे रिह्या-रिह्या गङ्गा तीरे । क्योदिने आइलेन अद्वैत-मन्द्रिं ॥६३४॥ पुत्रेर महिमा देखि अद्वेत आचार्ट। आविष्ट हड् आखेन छाड्नि सर्व कार्य ॥ १३६ ॥ हेनइ समये गौरचन्द्र भगवान् । श्रद्ध तेर गृहे आसि हैला अधिष्ठान ॥ १३७ ॥ ये निमित्त अहीत ओविष्ट पुत्र सङ्ग्री। से बड़ अव्युद्धत कथा, कहि शुन रङ्गे ॥१३८॥ योग्य पुत्र खद्व तर-सेह से उचित । 'श्रीश्रन्युतानन्द' नाम-जगत-विदित ॥१३६॥ दैवे एक दिन एक उत्तम सन्यासी । अद्वैत-श्राचार्य-स्थाने मिलिलेन श्रामि ॥१४०॥ बाह त देखिया न्यासी संकोचे रहिला । बाह त न्यासीरे नमस्करि वताइला ॥१४१॥ श्रह त बोलंन 'मिन्ना करह गोसाजि' ; न्यासी बोलं 'भिन्ना देह' आनि याहा चाइ ॥१४२॥ किछ भीर जिज्ञासा आछ्ये तामा स्थाने । सेइ भिचा मोर, ताहा कहिया आपने ॥१४२॥ श्राचार्य बोलेन आमे करह मोजन । शेषे ये जिल्लासा ताहा कहिन कथन ॥ १४४ ॥ न्याप्ती बोले 'आगे आछे जिज्ञासा आमार'। आचार्य बोलेन 'बोल जे इच्छा ने पार'।।१४४।।

बात सब मूँठ है-सबसे प्रभु ने कह दिया।।१२६।।श्रीष्रमु ने इतना कहकर याद्य चेतना प्रकाशित की, यह सुनकर भक्तगण भी प्रसन्त हुए।।१३०।।इस प्रकार श्रीषमु ने उसी प्राप्त में कुछ दिन रहकर नियमित से अपना
कीर्त्तन कार्य चलाते रहे।। १३१ ।। ईरबर की इच्छा जान लेने की किसमें सामर्थ्य है सो वे मथुरा को नहीं
नये,दूसरी शार में लौटकर गये।।१३२।।भक्तों से इतना ही कहा कि मैं नीला चलचन्द्र के पास जाता हूँ (अर्थात्
पुरा जाता हूँ)।। १३३ ।। परम आनन्द के अधिष्ठाता (श्रीगौर प्रमु) यों कहकर लीला से हिर कीर्नात करते
हुए द्विण की चल दिये।। १३४ ।। अपने आनन्द में गंगा के किनार उहरते उछ दिन में श्रीअह ताचार्व्य जी घर पर पहुँच गये।।१३४।। श्रीअह ताचार्य्य जी सब काम छोड़कर अपने पुत्र के खेल में श्राविष्ट
हो रहे से ।। १३६ ।। ऐसे ही समय पर श्रीमगदान गौरचन्द्र श्रीबह तजी के घर पर उपस्थित हुए।। १३७।।
जिस कारण से श्रीबह ताचार्य्य जी, पुत्र में आविष्ट हो रहे थे वह दही सद्मुत कथा है उसे कहता हूँ प्रम में सुनो ।। १३६ ।। दीवयोग से एक दिन एक उत्तम सन्यासी आहे ताचार्य के स्थान पर आया।।१४०।। श्रीआहे ताचार्य को वेग्वकर, सन्यासी संकोच से खड़ा रहा तब श्रीबह तजी ने सन्यासी को नमस्कार करके
बैठाया।।१४१।। आहे त ने कहा भी कुछ पूँ छना है उसे ही आप बतादें, वस यही मेरी भिन्ना है।।१४२।। भीआवार्य जी ने कहा पहिलों भीजन कीर्जिय तव जी पूछना हो उसे कहिये।। १४४।। सन्यासी वोला "पहिले सन्यासी बोलंन एड केशव भारती । चैतन्येर के हयेन कह मोर प्रति ।। १४६ ॥ मने-मने चिन्तेन अहै त महाशय । व्यवहार परमार्थ-दुइ पन्न हय ॥ १४७ ॥ यद्यपिह ईश्वरेर माता-पिता नाई । तथापिह 'देवकीनन्दन' करि गाई ॥ १४८ ॥ परमार्थे गुरुत्रो ताहार केही नाइ। तथापिह ये करे प्रश्च, ताइ सभे गाइ।। १४६।। प्रथमेइ परमाथ कि कार्य किहिया । व्यवहार किहियाइ याइ प्रवेशिया ॥ १५०॥ एत भावि बिल्लेन अर्द्धत महाशय । केशव भारती चैतन्यर गुरु इय ॥ १४१ ॥ देखितेछ गुरु तान केशव भारती । आर केने तवे जिज्ञासह आमा प्रति ॥१ ४२॥ एइ मात्र बहु त बिलते सेहक्षो । घाइया अच्युतानन्द आहला सेह स्थाने ॥१५३॥ वाँच-वर्ष वयस-मधुर दिगम्बर । खेला खेलि सर्व अङ्ग धृलाय धूसर ॥ १४४ ॥ अभिन्न-कार्तिक येन सर्वाङ्ग सुन्दर । सर्वज्ञ परम भक्त सर्वशक्ति घर ॥ १४४ ॥ 'चैतन्येर गुरु आहे' वचन शुनिया । क्रोधावेशे कहे किछु हासिया-हासिया ॥१५६॥ कि बलिला बाप ! बोल देखि आरवार । 'चैतन्येर गुरु आक्रे' विचार तेमार ॥१५७॥ कीन वा साहसे तुमि ए मत वचन । जिह्नाय आनिला एत अव्युत कारण ॥१५८॥ तामार जिह्वाय यदि एमत आइल । हेन यूभि-एखने से कलिकाल हैल ॥ १४६ ॥ अथवा चैतन्य माया-परम दुस्तर । याहाते पायेन मोह ब्रह्मादि शङ्कर ॥ १६० ॥ वृक्तिलाङ विष्णु माया हह्ल वीमारे । कंबा चैतन्येर माया तरिवारे पारे ॥१६१॥

मुक्ते पूँछना है" तब आचार्यनी ने कहा 'जो आपकी इच्छा कहिये ?'॥ १४४॥ सन्यासी ने पूँछा कि यह केशव भारती शीचैतन्यदेव के कौन हैं । सो सुमसे कहिये ! ॥१४६॥ श्री अब्र ताचार्य महाशय मन ही मन विचार करने लगे कि ज्यवहार और परमार्थ दो पद्म हैं।। १४७ ।। यद्यपि भगवात् के माता-पिता नहीं है तथापि "देवकीतन्द्न" कहकर गान किये जाते हैं ॥ १४=॥ इसी प्रकार यद्यपि परमार्थ में उनका कोई गुरु नहीं है तथापि प्रमु ने जो लीला की है, उसी को सब गान करते हैं ॥१४६॥ अतः परमार्थ विषय को प्रथम ही क्यों कहूँ ? इसे व्यावदारिक बात कहकर ही प्रबोध कराऊँ ॥१४०॥ यह विचार करके श्रीब्यद्वेत महाशय ने कहा कि केशव भारतीजी श्रीचैतन्यदेव के गुरु होते हैं ॥१४१॥ यह देखते हुए भी कि केशवर्भारती उनके गुरु हैं फिर मुमसे क्यों पूँ इते हो ।। १४२ ॥ श्रीअद्वीताचार्य के इतना कहते ही उसी चण दौड़कर अच्यु-तातन्द उसी स्थान पर आ गये ॥ १४३ ॥ सुन्दर दिगम्बर बेप था पाँच वर्ष की आवस्था थी, खेल में सव अङ्ग घृति से घूसरित हो रहे थे ॥ १५४ ॥ स्वयं कार्त्तिकेय के समाम उनके सर्वोङ्ग सुन्दर थे-सब तत्त्वों के झाता परमभक्त तथा सर्व शांकि वाले थे।। १४४।। "चैतन्य के गुरु हैं" यह वचन सुनते ही कुछ हँसते हुए कोध के आवेश में बोले-।। १४६ ।। पिताजी, आपने क्या कहा-फिर दुवारा तो कहिबे ? श्रीचैतन्यदंव के गुरु हैं-क्या यही आपका निर्णय है ! ।। १५७ ।। किस साहस के कारण यह शब्द आप अपनी जिह्वा पर लाये यह तो वड़ी विलच्च वात है।। १४८।। अब आपकी जिह्ना पर ऐसी बात आ गई तो मेरे विचार में इन समय कलिकाल ही आ उपस्थित हुआ।। १४६ ।। अथवा श्रीचैतन्यदेव की माया नहीं ही दुस्तर है, जिससे ब्रह्मा शंकर आदि भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं ॥१६०॥ समक में आता है कि आपको भी विष्यु

'चैनन्येर गुरु आले' बलिला यखने । मायावश विने इहा कहिला कैमने ॥ १६२ ॥ अनन्त त्रक्षार्ड यवे चैतन्य-इच्छाय । सद चैतन्येर लोम कूपेते मिशाय ॥ १६३ ॥ जल क्रीड़ा परायन चैतन्य गोसाछि । विहरेन ऋत्मक्रोड़ ऋार दुइ नाञि ॥ १६४ ॥ यत-यत महामुनि-महा-अभिमान । उद्देशे ना थाके कारो कीथाकार नाम ॥ १६४ ॥ पुन सेइ चैतन्येर श्रचिन्त्य-इच्छाय । नाभि-पद्म हंते ब्रह्मां हयेन लीलाय ॥ १६६ ॥ हड्यात्रो नाथा के देखिते किछ शक्ति । तवे शेषे करेन एकान्त मावे भक्ति।। १६७ ॥ तवे भक्तिवशे तुष्ट हह्या ताहाने । तस्व-उपदेश प्रभु कहंन आपने ॥ १६= ॥ तवे सेइ ब्रह्मा प्रसु-त्राज्ञा करि शिरं। सृष्टि करि सेह ज्ञान कहेन सभारे ॥ १६२ ॥ सेइ इतन सनकादि पाइ बद्धा हैते । प्रचार करेन तवे कृपाय जगते ॥ १७० ॥ याहा हैते हथ आसि ज्ञानेर प्रचार । तान गुरु केमते बोलह आछे आर ॥ १७१ ॥ बाप तुमि, वोमा हैते शिखिनाङ केाथा । शिच्चा गुरु हह केने बोलह अन्यथा ॥ १७२ ॥ एत बलि श्रीश्रच्युतानन्द मौन हैला । शुनिजा श्राहेत परम्नन्दे प्रवेशिला ॥ १७३ ॥ 'वाप-वाप' विल धरि करिलेन कोले । सिश्चिलेन अच्छुतेर अङ्ग प्रेमजले ॥ १७४ ॥ तुमिसे जनक बाप मुलि से तनय । शिखाइते पूत्र रूपे हइले उदय :। १७५ ॥ अपराध करिलूँ, चमह बाप मोरे। आर ना बलिष्ट, एइ कहिलूँ वोमारे ॥१७६॥ आत्म स्तुति छुनि श्रीअन्यत महाराय । लड्डाय रहिला प्रसु साथा ना तीलाय ॥१७७॥

माया लग गई है, श्रीचैतन्यदेव की माया की कीन तर सकता है ॥१६१॥ जिस समय यह बोले कि "चैतन्य के गुरु हैं" यह शब्द विना माया के क्शवत्ती हुए कह ही कैसे सकते थे ॥ १६२॥जब श्रीचैतन्यदेव की हच्छा से ही अनन्त ब्रह्माएड उनके रोमकूप से मिल जाते हैं।। १६३ ।। श्रीचैतन्य प्रमु जलकीड़ा परायण हैं. वे अपने से आप ही कीड़ा करते हैं कोई दूसरा नहीं है।। १६४॥ जितने भी वड़े २ अभिमानी महासुनि हैं उनका पता भी नहीं रहता किसका क्या नाम है ॥१६४॥ फिर छन्हीं चैतन्यदेव की श्रचिन्य इच्छा से जब लीला से ही नामि कमल से ब्रह्मा का जन्म होता है।। १६६ ।। जन्म होने पर भी अब देखने की उनमें कुछ शक्ति नहीं हुई तब अन्त में एकनिष्ट भाव से भक्ति की 11१६७।। तब उनकी भक्ति से सन्तुष्ट हो स्वयं प्रभु ने जन्हें तत्त्व जपदेश किया ॥१६=॥ तब उन्हीं ब्रह्मा ने प्रभु आझा शिरोधार्य करके सृष्टि रचना की और सबसे उसी ज्ञान का कथन किया ।। १६६ ।। उसी ज्ञान को सनकादि ऋषियों ने ब्रह्मा से प्राप्त करके क्रपावत्सल हो संसार में प्रचार किया ।। १७० ।। जिनके व्यक्तित्त्व से ही ज्ञान की उत्पत्ति होकर प्रचार होता है उन्हीं का कोई दूसरा व्यक्ति गुरु है यह कैसे कह दिया ॥ १७१ ॥ स्त्राप तो पिता हैं-स्वापको मैं क्या शिचा दूँ ? श्राप शिक्ता गुरु (श्राचार्य) होकर ऐसे क्यों कहते हैं ?॥ १७२॥ इतना क्टकर श्रीध्यच्युतानन्द सीन हो गये, परन्तु श्रीष्ठाह त प्रमु यह सुनकर परम आनन्द में प्रविष्ट हो गये ॥१७३॥ वाप ! बाप ! कहकर उठाकर गोद में ले लिया और खंन्युतजी के शीख्रक्ष को प्रेमजल से सिचन करने लगे !! १७४ !। हे बाप ! तुम ही जनक ( पिता ) हो मैं तमय हूँ केवल शिक्षा देने को पुत्र रूप से द्रय हुए हो ॥ १७४ ॥ अपराध हो गया, वाप! मुक्ते चमा करो तुम्हारे व्यागे प्रतिज्ञा करता हूँ फिर न कहूँगा !! १७६ !। महाराय श्रीव्यच्युतानन्दनी

शुनित्रा सन्त्रासी थांश्रच्युत वचन । द्यठवत् हह्या पहिला सेहल्या ॥ १७० ॥ न्यामी बोले याग्य-याग्य अह त सन्दन । येन पिता, तेन पुत्र-श्रचिन्त्य-कथन ॥ १७६ ॥ ए त ईश्वरेर शिक्त विने अन्य नहे । बालकेर हुस्ते कि एमत कथा हये ॥ १८० ॥ एत ईश्वरेर शिक्त विने अन्य नहे । बालकेर हुस्ते कि एमत कथा हये ॥ १८० ॥ शुम लग्ने आहलाङ अह त देखिते । अद्भुत महिमा देखिलाङ नयनेने । १८१॥ पुत्रेर सिहते अह तेरे नमस्करि । पूर्ण हह सन्यासी चिल्लोड नयनेने । १८२ ॥ इहाने से बिल थोग्य अह तमन्दन । ये चैतन्येर-पादपद्मे एकान्त शरण ॥ १८२ ॥ अह तेरे भने, गीरचन्द्रे करे हेला । पुत्र हुद्र अह तेर, तभू तिही गेला ॥ १८४ ॥ पुत्रेर महिमा देखि शह त आचार्य । पुत्र कोले करि कान्दे छाड़ि सब कार्य ॥ १८४ ॥ पुत्रेर संगोर पूला आपनार श्रक्त । लेपेन अह त अति परानन्द रक्त ॥ १८६॥ पुत्रेर संगोर पूला आपनार श्रक्त । लेपेन अह त अति परानन्द रक्त ॥ १८६॥ पुत्रेर महिमा देखि अह त गोसात्र । त्रस्वने वाँहार मिक्तर सम नात्रि ॥ १८८॥ पुत्रेर महिमा देखि अह त बिह्नल । हेन काले उपसन्त सर्व-सुमझल ॥ १८६॥ पुत्रेर महिमा देखि अह त बिह्नल । हेन काले उपसन्त सर्व-सुमझल ॥ १८६॥ स्थापिद श्रीगीरसुन्दर सेह ल्लो । आसि आविर्माव हैला अह त-भवने ॥ १६०॥ प्राण्वाथ इष्टदेव-देखिया अह त । द्यहवत हैया पहिलेन पृथ्वीत ॥ १६१॥ १६२ ॥ दिरि विल श्रीअह त करेन हुङ्कार । परानन्दे देह पासरिला आपनार ॥ १६२॥ इस्ते विल श्रीअह त करेन हुङ्कार । परानन्दे देह पासरिला आपनार ॥ १६३॥ १६३॥ जयकार-विल करे नारी गर्छ। उठिल परमानन्द श्रव्यत-मवने ॥ १६३॥

अपनी स्त्रति सनकर लिजत हो गये व अपर को सिर नहीं बढाया ॥ १७७ ॥ सन्यासी ने औ अच्युतानन्द के वचन सुनकर उसी क्या दग्डवत् प्रणाम किया ॥ १७८ ॥ सन्यासी ने कहा श्रीश्रद्धैत के पुत्र अति ही योग्य है जैसे पिता वैसे ही पुत्र, दोनों की बात अचिन्त्य है।। १७६ ।। क्या बालक के मुख से ऐसी बात निकल सकती है, यह तो ईश्वर शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।। १८० ।। मैं श्रीखद्ध त इश्तेन के लिये राम लग्न में आया जो नेत्रों से ऐसी अद्भुत महिमा देखी॥ १८१॥ सन्यासीजी पुत्र के सहित श्रीबाद्वीत की नमस्कार करके हरि र कहकर आनम्द मग्न होकर चल दिये।।१५२।। अच्युतानन्द् भी चैतन्य चरण-कमल के धकान्तिक शरण हैं इसी से तो, उनको भीखड़ैत के योग्य पुत्र कहते हैं ॥१८३॥ यदि श्रीख़हैत का सजत कर और भीगौरचन्द्र की अवहेलना करे तो यह नष्ट हो गया फिर चाह वह अहीत का ही पुत्र क्यों न हो ? ॥ १८४ ॥ श्री अहैं ता चार्य जी ने पुत्र की महिमा देखकर सब काम छोड़कर गोदी में ले लिया छीर रोने तरो ॥ १८४ ॥ और पुत्र के अङ्ग की धृलि अपने अङ्ग में बड़े प्रेम से लेपन करने लगे ॥ १८६ ॥ 'मेरे घर में भीचैतन्य-पार्षद ने जन्म लिया है" यों कहकर प्रभु ताली बजाकर नाचने लगे ॥१८७॥ श्रीऋहैं त गुलांई पुत्र की गोद में लेकर नाच रहे थे, उनकी मक्ति की समानता त्रिभुवन में नहीं है ॥ १८व ॥ पुत्र की महिमा र्देखंकर श्रीअहे तजी विह्नल हो रहे थे ऐसे समय में सर्व सुमङ्गल आकर उपस्थित हुए ॥ १८६॥ पार्चरी सहित श्रीगौरसुन्दर उसी च्रण श्रीश्रद्धैत के भवन में आकर उपस्थित हुए ॥ १६० ॥ श्रीश्रद्धैत प्रसु ने श्रपने प्राणनाथ रष्टदेव (गौरचन्द्र) को देखकर प्रथ्वी में दण्डवत् गिरकर प्रणाम किया ॥ १६१ ॥ श्रीद्यद्वीताचार्य इरि २ कहकर हुङ्कार करने लगे तथा परमानन्द में अपनी देह को भूल गये ॥ १६२॥ नारीगण ने जय-

प्रभुक्षो करिया अहै तरे निजकाले । सिश्चिलेन अङ्ग ताँर प्रेमानन्द जले ॥१६४॥ पादप्रद्म बन्ने धरि छाचार्य गोसाञि । रोदन करेन छति वाह्य किन्छु नाजि ॥१६४॥ चतुर्दिगे सक्तगण करेन क्रन्दन । कि श्रद्भत प्रेम हैल ना जाय वर्णन ॥१६६॥ स्थिर हह इसोके ब्रहीत महाध्य । विनिते ब्रासन दिला करिया विनय ॥१६०॥ विसलेन महात्रभ् उत्तम-त्रासने । चतुर्दिगे शोभा करे पारिषद गर्णे ॥१६=॥ नित्यानन्द-श्रह ते हड्स कीलाकीली । दुँहा देखि अन्तरे दोंहड् कुत्हसी ।।१६६।। त्राचायेरे नमस्करिलेन भक्तगण । आचार्य समारे केला प्रम-वालिङ्गन ॥२००॥ ये आनन्द उपजिल अद्भैतेर घरे । वेदन्यास विनं ताहा विश्वित ना पारे ।:२०१।। च्योके अच्युतानन्दै-अहीत कुमार । प्रभुर चरणे आसि हैला नमस्कार ।।२०२ । अच्यतेरे कोले करि श्रीगौरसन्दर । प्रेमजले धुइलेन ताँर कलेवर ॥२०३॥ श्रन्युतरे प्रभु ना छाड़ेन वन हते । श्रन्युतो प्रविष्ट हैली चैतन्य-देहते ॥२०४॥ अच्युतेरे कृपा देखि सर्व सक्तग्रा । प्रेमे समे लागिलेन करिने कन्दन ॥२०४॥ यत चैतन्येर प्रिय पारिषदगरा । श्रच्युतेर प्रिय नहे, हेन नाहि जन ॥२०६॥ नित्यानन्द स्वरूपेर प्रायोर समान । गदाघर पशिङ्तेर शिष्येर प्रधान ॥२०७॥ इहारे से विल योग्य ऋदे तनन्दन । येन पिता, तेनपुत्र, उचित मिलन ॥२०=॥ एइमत श्री खड़े त गोष्ठीर सहिते । श्रानन्दे डूविला प्रस पाइया साचाते । २०६॥

जयकार ध्वनि की तब अहीत भवन में विशेष आनन्द कोलाहल हुआ।। १६३॥ प्रमु अर्गिरचन्द्र ने भी श्रीद्यद्वीत की अपनी गोदी में करके प्रेमानन्द के जल से उनके अज्ञों की सिचन कर दिया।। १६४॥ श्री-आचार्य गुसाई श्रीगीरचन्द्र के चरण-क्रमलों को वचस्थल पर वारण करके अत्यन्त रोदभ करने लगे नाहा ज्ञान नहीं रहा।। १६४।। भक्तगण भी चारों ओर क्रन्दन करने लगे वड़ा अनीखा प्रेम उदय हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ १६६ ॥ इत्ता भर में श्रीश्रद्धैत महाशयजी सावधान हुए और विनय करके बैठने को आसन दिया ॥ १६७ ॥ श्रीमहाप्रभुजी उत्तम श्रासन पर विराजमान हुए तथा चारों छोर पार्षद-गरा शोभा पा रहे थे ॥ १६८ ॥ तब श्रीतित्यानन्द व श्रीखद्वेत ने परस्पर आलिङ्गन किया दोनों एक दूसरे को देखकर मतमें आश्चर्य करते थे।। १६६॥ सब भक्तों ने शीश्राचार्य की नमस्कार किया तथा उन्होंने सब को आलिङ्गन किया।। २००।। जो आनन्द अउँत गृह में हुआ इसको देदव्यास के अतिरिक्त और कीन वर्मान कर सकता है।। २०१।। एक इता में ही कहूँ त के पुत्र बान्युतानम् ने श्रीप्रमु के चरगों में आकर नमस्कार किया ॥ २०२ ॥ श्रीगौरमुन्दर अच्युतानन्द को गाँदी में लेकर उसके शरीर को प्रेमजल से चैंने लगे।। २०३।। अच्युतानन्य की प्रमु छाती से नहीं हटाते थे और अच्युत भी औचैंतन्यदेव के शरीर से चिपक गये।। २०४॥ अच्युत के ऊपर श्रीप्रमु की कृपा को देखकर सब मक्तवृन्द प्रेम में रोने लगे।। २०४॥ श्रीचैतन्यदेव के प्रिय पार्पदों में ऐसा कोई मतुष्य नहीं था जिसे अच्युतानन्द प्रिय न हीं ॥ २०६॥ वे श्री-श्रीनित्यानन्द्रस्वरूप के प्राणों के समान थे, श्रीमदाधर पविद्वत के शिष्यों में प्रधान थे ॥ २०७। इनकी वे (भक्तगण) श्रीश्रद्धौताचार्य के योग्य पुत्र कहते ये जैसे पिता वैसे पुत्र दोनों का मिलन उचित ही या २०८

श्रीचैतन्य कथोदिन अह त-इच्छाय । रहिला अह त घरे कार्तन-लीलाय ॥२१०॥ प्राणनाथ गृहे पाइ ब्राचार्य गोसाजि । ना जाने ब्रानन्दे ब्राव्हेन कोन् ठानि ॥२११॥ किन्नु स्थिर हह्या श्रद्धेत महा मति । आइ-स्थाने लोक पाठाइला शोध गति ॥२१२॥ दोला लइ नवडीपे ब्राइला सत्त्वरे । ब्राइरे वृत्तान्त कहे चलिवार तरे ॥२१३॥ प्रेम-रस-समुद्रे हूचिया ब्राछे बाह । कि वोलेन कि शुनेन वाह्य किन्छ नाहा।२१४॥ सम्बुखे जाहारे ब्याइ देखेन ताहारे। जिज्ञासेन ''मथुरार कथा कह मोरे।।२१४॥ राम कुट्या केमत आछेन मथुराय । पापी कंस केमत वा करे व्यवसाय ॥२१६॥ चीर अक्रूरेर कथा कह जान' के। राम कृष्ण मोर चुरि करिलेक ये ॥२१७॥ शुनिलाङ पापी कंस मिरगेल ईन । मथु सर राजा कि हहल उग्रसेन ॥२१=॥ ''रामकृष्सां'' विलया कखनो डाके आहे। ''क्षाट गावी देहि' दुग्ध वैचिवारे चाइ" ॥२१६॥ हाथे वाड़ि करिया कखना आई घाय। ''घर घर सभे, एइ ननी चारा जाय'।।२२०॥ काथा पत्ताइवा आजि एडिम् वान्धिया । एत वित्त भाय आइ आविष्ट हर्या ॥२२१॥ कलना बेलिन आह सम्मुखे देखिया । "चल याइ यम्रुनाय स्नान करि गिया" ॥२२२॥ कखना ये उच करि करेन कन्दन । संसार द्रवये ताहा करिते श्रवण ॥२२३॥ अविच्छिन-धारा दुइ नयनेते भरे। से काञ्च शुनिते काष्ठ-पापाण विदरे।।२२४।। कलने। वा ध्याने कृष्णा साज्ञातकार करि। श्रद्ध श्रद्ध हासे आइ आपना पासरि।।२२४॥

इस प्रकार श्री खर्द ताचार्य श्रीप्रभु को साचात् पाकर खपनी गोष्ठी सहित छानन्द में इव गये॥ २०६॥ श्रीबाद्धीतजी की इच्छा से श्रीप्रमु ने कुछ दिन उनके घर में निवास किया ॥२१०॥ श्रीष्ठाचार्य गुसाई अपने आण्याय को वर में ही पाकर आनन्द में यह नहीं जानते हैं कि मैं कहाँ हूँ ? ॥ २११ ॥ तब महांमित शी-अहीत ने कुछ स्थिर होकर शची माता के पास शीघता से आदमी भेजे।। २१२।। वे शीघ्र ही पालकी लेकर नवद्वीप में आये और शचीदेवी से चलने के लिये सब बृतान्त कहा।। २१३।। श्रीशची माता तो प्रेमरस के समुद्र में डूब गईं-कीन वोला-क्या सुना-कुछ होश नहीं रहा ॥ २१४॥ श्रीशची माता अपने सामने जिसको देखती उसी से पूँछती कि सुक्त मधुरा को बात कही ?॥ २१४॥ मधुरा में रामकृष्ण किस प्रकार हैं तथा पापी कंस कैसा व्यवसाय कर रहा है ?॥ २१६॥ जो जानते हो तो कोई अक्रूर चीर की वात कही जो मेरे रामकृष्ण को चोरी करके ले गया ? ॥ २१७ ॥ सुनती हूँ कि पापी कंस मर गया, क्या मधुरा का राजा उमसेन हो गया ? ॥ २१८ ॥ कभी माता "रामकृष्ण" को टेरकर बुलाती थीं कि जल्दी गी दुहो, दूध बेलने की चाहिये॥ २१६॥ कभी माता हाथ में छड़ी तेनर "शरे पकड़ी पकड़ी यह माखन-चोर भाग रहा है" ।। २२० ।। "कहाँ-भाग कर जायगा-च्याज बाँध कर ही छोडूँगी" यों कह आवेश में दौड़तीं र्थी।:२२१॥ कभी माठा सामने किसी को देखकर कहती "स्तान करने जमुना जी चलो"।२२२। कभी ऊँचे स्वर से रोदन (कन्दन) करतीं तो , बसे सुनकर संसार पिघल जाता ॥२२३॥ दोनों नेत्रों से अदूर धारा बहती थी तथा उनकी करूण ध्वनि सुनकर कान्ठ-पाषाण भी फटते थे ॥२९४॥ कभी ध्यान में कृष्ण का साक्षात्कार करके अपने की भूलकर शचीदेवी जोर से इँसती थीं २०५ ऐसा वह आनन्द-हास्य परम अद्मुत या कमी हेन से आनन्द-हास्य-अद्द्वत परम । दुइ-प्रहरेओ कम् नहे उपशम ।।२२६!। कलनो ये आइ हये आनन्द मृच्छित । प्रहरेक भातु नाहि थाके कदाबित ॥२२७॥ कलनो वा हैन कम्य उपजे श्रामिया । वृथियोते कही येन तीले श्राछाहिया ॥२२=॥ अहर ये कुष्णावेश-कि तार उपमा । आह वह अन्य आर नाहि तार सीमा ।।२२६।।।। गौरचन्द्र- श्रीविग्रहं यत कृष्णभक्ति । श्राहरेश्री प्रभु दियाछेन संह शक्ति ।।२३०।। अदएव आइर ये भक्तिर विकार । ताहा वरिषेत्रेक सब-हेन शक्तिकार ॥२३१॥ हैन मते परानन्द सम्रद्र-तरङ्गे । भासेन दिवस निशि आह महारङ्गे ॥ २३२ ॥ कदाचित आइर ये किछु वाह्य हुय । सेही विष्णु पूजा लागि-जानिह निश्चय ॥ १३३॥ कृष्णेर प्रसङ्गे आह आछेन बसिया। हेनड् समये शुभ वाती हैल-गिया ॥ २३४ ॥ शान्तिपुरे आइलेन श्रीगौरसुन्दर । चल श्राइ माट श्रासि देखह सच्चर ॥ २३४ ॥ वार्ती शुनि ये सन्तेष हइलेन श्राइ । ताहार श्रवधि श्रार कहिवारे नाइ ॥ २३६ ॥ चार्ता श्रुनि प्रसुर यतेक भक्तमण । समेइ हृइला श्रुति पैरानन्द-मन ।। २३७ ॥ गङ्गादास परिडत-प्रभुर प्रियपात्र । आइ लइ चिलिलेन सेइच्या मात्र ।। २३= ।। श्रीमुरारि अप्त-श्रादि यत मक्तगण । समेह श्राहर सङ्घी करिला गमन ।। २३६ ।। सन्वरे श्राइला शची-श्राइ शान्तिपुरे । वार्ता शुनिलंग प्रभु श्रीगीरसुन्द्रे ।। २४० ॥ श्रीगौरसुन्दर प्रभु आहरे देखिया । सन्वरे पहिला दरे दराडवत हैया ॥ २४१ ॥ पुनः पुन प्रदिश्चि हइया हइया । दग्डवत हय श्लोक पहिया-पहिया ॥२४२॥

दो प्रहर के लिये भी बन्द नहीं होता था॥ २२६॥ यदि कभी माता को आनन्द-मुच्छों हो जातो तो बदाचित् एक प्रहर तक होरा ही नहीं होता था॥ २२०॥ कभी ऐसा कम्प हो उठता कि जैसे कोई पृथ्वी पर
पछाइकर उठावा हो॥ २२०॥ माताजी को जो कृष्णावेश हैं उसकी क्या उपमा है । माता के अतिरिक्त
उसकी और कोई सीमा नहीं है ॥ २२६॥ श्रीगौरचन्द्र के शिविषह में जितनी कृष्ण-भक्ति थी प्रमुने माताजी
को भी वही शक्ति दे दी थी। २३०॥ इसी कारण माताजी में भक्ति के जितने विकार अंति होते थे उन
सक्तो वर्णन कर सके ऐसी किस में शक्ति है । १२२१॥ इस प्रकार माताजी परम आनन्द त्तुद्र की तरङ्गों
में बड़े प्रेम से दिन-राति ह्वी रहती थीं ॥ २३२॥ कदाचित् माताजी को कभी कुछ वाह्य ज्ञान होता तो
वह केवल विष्णु-पूजा के निमित्त ही जानिये॥ २३३॥ जब श्रीप्रसु के आगमन को ग्रुम वार्ची हुई तथा
आप कृष्ण प्रसङ्ग में ही वैठी थीं ऐसे समय पर "श्रीगौरसुन्दर शान्तिपुर में आये हुए हैं,हें माताजी! चती—
चता के देखतों" । १२३४-२३४॥ इस बार्जा को सुनकर माताजी को जो सन्तोष हुआ असकी अवधि कहते
नहीं बनती ॥२३६॥ बात सुनकर प्रमु के जितने भक्तवन्द हैं सब ही मनमें विशेष आनन्दित हुए॥ १३०॥
प्रमु के प्रियपात्र पण्डित गङ्गादास्त्रां माताजी को लेकर उसी च्या तुरन्त चल दिये॥ २३०॥ श्रीपुरारी गुप्त
आदि जितने मक्त थे वे सब ही शीमाताजी के साथ चल दिये॥ २३६॥ श्रीमाताजी शीम ही शान्तिपुर में
आ गई श्रीगौर प्रमु ने भी यह बात सुनी॥ २४०॥ प्रमु श्रीगौरसुन्दर शची माता की देखकर दूर से दण्ड
वत्त होकर पृथ्वी पर लेट नये "२४४। बारम्बार प्रदक्तिणा करके रत्नो काते थे श्रीर दण्डवत्त प्रणाम

तमि विश्व जननी केवल मिक्तिमयी । तोमारे से गुलातीत-सत्त्वरूपा कहि ॥ २४३ ॥ तसि यदि श्रमदृष्टि कर जीव-प्रति । तथे से जीवर हय कृष्णे रति मति ।। २४४ ॥ तिम से केवल मृतिमती विष्णु भक्ति । याहा हैते सव इय-तुमि सेइ शक्ति ॥ २८५ ॥ तमि गङ्गा देवकी यशोदा देवहति । तुमि पृश्ति अनस्या कौशन्या अदिति ॥२४६॥ यत देखि सब तोमा हैते से उदय । पालह तुमि से तोमाने से जीनो हय ॥ २८७ ॥ तोमार प्रभाव विल्वार शक्तिकार । सभार हृदये पूर्ण वसति तोमार ।। २४= ॥ रलोक बन्धे एइ मत करिया स्तवन । दगडवत हय प्रश्च धर्म-सनातन ॥ २४६ ॥ कुष्ण वइ-स्रो कि पितृ-मातृ-गुरु-मक्ति । करिवारे ए मत धरपे केही शक्ति ॥ २५०॥ आनन्दाथ-धारा वहे सकल अङ्गते । श्लोक पढि नमस्कार हय बहुमते ॥ २५१ ॥ आइ वोल-देखि मात्र श्रीगीर बदन । परानन्दे जड़ हइलेन सेइचण ॥ २५२ ॥ रहियाछे आइ येन कृत्रिय-पुतल्ही । स्तुति करे वैक्कण्ठ-ईःवर कुत्तृत्त्वी ॥ २५३ ॥ प्रश्न बोले विष्णुमक्ति ये किछ आमार । केवल एकान्त सब प्रसाद तोमार ।। २५४ ॥ कोटि दास-दासेरी ये सम्बन्ध तामार । सेह जन प्राण हैते बन्लम श्रामार ॥ २५४ ॥ वारे के। ये जन तामा करिव स्मरण । तार कथू नहिवेक संसार बन्धन ॥ २५६ ॥ सकल पवित्र करे थे गङ्गा तुलसी । वानाओं हयेन धन्य तेमारे परिश ।। २५७ ॥ तुमि यत करियाछ श्रामार पालन । श्रामार शक्तिये नाहा ना हय शोधन ॥ २५८ ॥

करने थे।। २४२ ॥ तुम केवल भक्तिमधी विश्वजननी हो और तुम्हें तीनी गुणों से ऊपर शुद्ध सन्वस्वरूप कहते हैं।। २४२।। यदि तुम जीवों के प्रति शुभ दृष्टि करती हो तो उनकी कृष्ण में रित व मित होती है ॥ २४४ ॥ तुस केवल वह मृतिंमती विष्णु-मिक हा, जिसके द्वारा सव कुछ होता है तुम वही शक्ति हो ॥ २४४ ॥ तुम ही गङ्गा, देवेकी, यशोदा व देवहति हो तथा तुम ही पृश्वि, अनुस्या, कौशल्या व अदिति हो।। २४६।। जो कुछ प्रगट में दृष्टिगोचर होता है वह सब तुम ही से उत्पन्न होता है-तुम ही पालन करती तथा तुम ही में तय हो जाता है।। २४७।। तुम्हारे प्रभाव कहने की किस में राक्ति है और सब ही के हुर्य में तुम निवास करती हो ॥ २४८ ॥ इस प्रकार रलोक बद्ध स्तुति करके नित्य स्वरूप प्रभु ने दग्डवत् प्रणाम किया ॥ २४६ ॥ क्या कृष्ण के अतिरिक्त और किसी में इस प्रकार पिता-माता-गुरु भक्ति करने की सामर्थ्य है ।। २४०।। सब अङ्गों से आनत्द-जल की धारा वहती थी तथा वह इस प्रकार से श्लोक पहते और नमस्कार करते थे।। २४१।। श्रीगीरचन्द्र का मुख देखते ही श्रीमाताजी तत्त्रण परमातन्द्र से जड़ हो गई ॥ २४२ ॥ जब बैकुएठनाथ श्रीमाताजी की कुत्हल पूर्वक स्तुति कर रहे थे तो वे ( माताजी ) तो गढ़ी हुई पुतली के समान होकर रह गई ।। २४३ ।। प्रभु ने कहा मेरे की कुछ विष्णु-भक्ति है वह सब केवल एक मात्र तुम्हारे ही अनुपह से है ॥ २४४ ॥ अर्गाणित दासानुदास से जी तुम्हारी सम्बन्ध है रखता वह सब जन मुक्ते प्राणीं से भी प्रिय हैं॥२४४॥जो मनुष्य एक बार भी तुम्हारा स्मरण करेगा उसे कभी संसार वन्यन नहीं होगा॥ २४६॥ जो गङ्गा च तुलसी॰सबको पवित्र करती हैं वे भी तुम्हें स्पर्श करके घन्य होती हैं॥ २४७॥ मेरा तुमने जितना पालन किया है अर्थात् में स्वयं अपने बल से उससे ऋगामुक्त नहीं हो सकता

श्राइर सन्तोषे सभे हेन से हहला । परानर्दे ये हेन सभेह निशाइला । २७३॥
ए सब श्रानन्द पहे शुने येइ जन । श्रावश्य मिलये तारे प्रेम मिक्त प्रमा । २७६॥
'पश्चरे दिवेन मिला आह माग्यवर्ता । प्रश्च स्थाने श्राह्म त लहला श्राह्म त । १५७६॥
सन्तोषे चिल्ता आह करिते रन्थन । प्रेमयोगे चिन्ति 'गीर वन्ह्म नारायण' । १५७६॥
कतेत्र प्रकार आह करिता रन्थन । नाम नाहि जानि हेन रान्धिला व्यव्दान । १५७६॥
श्राह्म जाने-प्रश्चर सन्तोष पह शाके । विश्वति प्रकार शाक्ष रान्धिला व्यव्दान । १८६॥
यह एक व्यंजन-प्रकार दश-विशे । गान्धिलेन श्राह्म श्राह्म सन्तोषे । १८६॥
श्राह्म प्रकारे श्राह्म रन्थन करिया । भीजनेर स्थाने सब युह्तेन लेया । १८६॥
श्रीश्चन्त व्यंजन सब उपस्कार करि । समार उपरे दिला तुलसी र्यंजरी । १८६॥
श्रीश्चन्त व्यंजन सव उपस्कार करि । समार उपरे दिला तुलसी र्यंजरी । १८६॥
श्रीश्चन्त व्यंजन सव उपस्कार करि । समार उपरे दिला तुलसी र्यंजरी । १८६॥
श्रीश्चन्त व्यंजने सव उपस्कार । सहित लहया सब पारिपदगण । १८८॥।
देखि प्रश्च श्रीश्चन्त-व्यंजनेर उपस्कार । दश्ववत् हत्या करिला नमस्कार । १८६॥
प्रश्च वोले ''ए श्चन्तेर थाकुक में।जन । ए श्चन्त देखिले हय वन्धविमाचन । १८८॥।
कि रन्धन-इहा त कहिल किन्नु नय । ए श्चन्तेर गन्धेश्ची कृष्योते सिक्त हय । १८८॥।
विस्ताल-कृष्ण लह सर्व परिवार । ए श्चन्त करियाञ्चेन आपने स्वीकार'' । १८८॥।

गोते लगा रहे थे।। २७२॥ श्री अहै ताचार्य प्रभु (श्रीभागवत की) देवकी स्तुति पाठ करके श्रीमाताजी को दरखनत् करने लगे-उनके दरखनम् करने का अन्त नहीं होता था।। २७३॥ श्रीहरिदास ठाकुर श्रीमुरारी-गुप्त, श्रीगर्भ, श्रीनारायण, श्रीनगदोश पण्डित, श्रीगोषीनाथ आदि भक्तवृन्द सभी श्रीमाताकी के सन्तुष्ट होते से ऐसे हो गये सानो सभी परमानन्द में मिल गये हों।। २७४-२७४॥ जो मनुष्य इस सब झानन्द-वार्ता को पढ़ेगा अथवा सुनेगा इसे प्रेम-मक्तिह्यी धन अवश्य मिलेगा ॥२७६॥ श्रीऋहें ताचार्य ने श्रीप्रमु से श्रनुमति ले ली कि उन्हें सीमाग्यवती माताजी मिच्चा पकावेंगी ॥ २७७॥ प्रसन्त होकर मासाजी रन्धन करने को गई तथा श्रीगौर नारायण का प्रेम-योग से चितन करती जाती थीं ॥२७=।। श्रीमाताजी, ने कितने प्रकार का रन्धन किया इन सब व्यंजनों का लेखक नाम भी नहीं जानता॥ २७६॥ श्रीमाताजी ने सोचा कि श्रीप्रसु को शाकों (सागीं) से बंड़ा प्रेम है अतः उनके बीस पकार के साग रन्धन किये ॥ २८०॥ श्री-भाताजी ने अपने चित्त के अत्यन्त सन्तोष के लिये एक वस्तु को दस-वीस प्रकार से रन्धन किया ॥ २०१॥ श्रीमाताजी ने अनेक प्रकार से रसोई करके भोजन गृह में सबको ले जाकर रख दिया ॥ २=२॥ श्रीश्रन (भात) व्यंजनादि सबको एकत्र उपस्थित करके उनके ऊपर तुलसी संजरी दे करके भोग लगाया॥ २८३॥ चारों श्रीश्रन्त व्यंजन सजाकर बीच में श्रांत उत्तम श्रास्त्व बिछा दिया ॥२=४॥ भोजन करने के लिये महाप्रभु पधारे संग में सब पार्वदों को भी लिये थे।।२=४।। श्रीश्रन्न व्यंजनों का भोग-बसाद देखकर श्रीप्रभु ने ( श्रीठाकुर भोग को ) द्रण्डवत् होकर नमस्कार की ॥ २८६ ॥ श्रीप्रभु ने वहा "इस खन्त के भोजन तो दूर रहे केवल दर्शनमात्र से ( जीव ) बन्धन मुक्त हो जाँचगे।। २८७॥ क्या अद्भुत रन्धन (रसोई) हुआ है इसका कुछ कहना ही क्या इस अन्न की गन्ध मात्र से ही श्रीकृष्ण में भक्ति हो जावेगी।'रूपा। जान पहता एत विक्त प्रसु अन्त-प्रदक्षिण करि । याजने विन्ता श्रीती । इ. नगर्ग 👉 ह ० त प्रसुर व्याज्ञाय मन पारिपद्गाण । विभिक्तेन चतुद्धिशे देखिते भाजन । म्हिशा साजन करेन श्रीवैजुरुठ-अधि पति । नयन भरिषा देखे आह राज्यवर्ता । स्ट्या प्रत्येके प्रत्येके प्रश्न महत्त व्यंजन । महा आदेतिह्या नाथ करेन नेत्यन ११६३ । सभा हैते भाग्यवन्त-श्रीसाक व्यंदन । एन: पुन याता प्रस् करेन प्रदेश । १६६४।। शाबेत देखिया वड़ प्रमुर आदर : हामेन प्रमुर यन पर अनुवर अर्देशा शाकेर महिना प्रभु समारे कितिया । मोजन करेन प्रभु ईपन हानिया ॥२६६॥ प्रभु बोले "एइ ये अच्छुना-नामे हाक । इहार भीशने हव दृष्के श्रपुराग : २३ अ। पटोल-वास्तुक-काल्-शाकेर योजने । जन्य उन्न विहर्य दण्डेर तने । २२८।! साजिचा हिलंचा-शाके मदास करिले । आगीरय धाक्यं तारे कृष्यमिक मिले । १६६॥ एइमत शावेर महिमा कहि कहि भे जन दरेन प्रश्च आनिन्दत हह ।।२००। यतेक ज्ञानन्द हैल ए दिन जाजने । सबे इहा जाने प्रश्च-त्रहस्र वड्ने ।। २०१ ॥ एइ यश सहस्र-किह्नाय निरन्तर । नायेन अनन्त आदिदेव महोबर ॥ ३०२ ॥ मेइ प्रभु क्रिलयुगे-अवधृत-राय । इतमात्र लिखि आमि ताहान त्राह्याय । ३०६ ॥ वेद्व्याम आदि करि यत सुनिगरा । एड् गब पश नमें करेन पर्शन ॥ ३०४ ।। ए यशेर यदि करे अवशा पठन । तवे से जीवेर न्वस्डे अविदा बन्बर ॥ ३०४ ॥

हे स्वयं श्रीकृष्णचन्द्र से सपरिचार इस अन्त को प्रहण किया है। एक्टा। यनुष्यों में निहत्य भीपनु ने इस प्रकार कहकर अन्त की प्रदृत्तिए। की और भोजन करने को देंछे।। २६०।। प्रमु की आज्ञा में सब पार्यदवृत्द चारों झार बैठ गये और भोजन लीला देखने लगे ॥ २६१ ॥ श्रांबैकुएठनाथ भीजन कर रहे थे और भाग्य-वती मातानी तेत्र भरकर उन्हें देख रही थीं ॥ २६२ ॥ श्रीप्रभु सभी व्यंजनों से वनी प्रत्येक वस्तु हो यहा आनन्द प्रकाश करते हुए सोजन करने लगे ॥ २६३ ॥ उन सभी पदार्थ में श्रीशाक वर्षजन बड़े साध्ययन्त थे जिन्हें श्रीप्रम् वारम्बार प्रहण करते थे।। २६४ ।। शागो में प्रस् का विशेष क्यादर की देखकर प्रनु के तबी सेवक हँसने लगे।। २६४।। श्रीप्रभु सदसे शागों की महिमा कहते जाते ख़ाँर कुछ २ हंसते हुए भाजन करते जाते थे।। २६६।। प्रमु ने कहा ''यह जो 'अच्युता' नाम का शाग है इसका भोजन से कृष्ण का अनुसग होता है"।। २६७ ।। पटाल-बथुआ व काल नामक शान के मोजन करने से जन्म-जन्म में वैद्यावीं के नाथ विद्वार करने की मिलता है।। २६८।। सालिचा व हिलंबा नामक शागों के अच्छा करने से छारोग्य रहना ई जिससे कृष्ण-भक्ति मिलती है।। २६६ ।। इस प्रकार श्रीप्रभु ने शागों को महिमा कह-कह कर प्रमन्तता पूर्वेद भोजन किया ॥ ३०० ॥ जितना आनग्द उस दिन भोजन में आया उसे केवल सहस्त्रमुखी अनन्तै व हो जानते हैं। ३०१ ४ इसी यश को प्रध्वीधारी आदिदेव श्रीअनैन्तजी सहस्र जीमों से निरन्तर गांत करने रहते हैं ॥ २०२ ॥ कलियुग में वे ही प्रभु श्रीश्रनन्तदेव अवध्तराय ( नित्वानन्द ) हैं सो सैं उन्हीं की खाहा से सूत्र मात्र तिख रहा हूँ ॥ २०३ ॥ बेदन्यास से आरम्भ करके जितने शुनिगण हैं, वे सव इन्हीं चर्रों का बर्रोन करते हैं मे ३०४ । यदि इस चरा का जो अवरा व पाठ करेंगे है उन औया हा खिंचदा जानत न बन १०४ ] हेन-रङ्गे महाप्रसु करिया मोजन । विसित्तेन िया प्रसु करि आचमन ॥ ३०६॥ मुखवास हरीतकी दिल भक्तगण्। पुष्पमाला-आदि दिल सुपन्धि चन्दन ॥ ३०७॥ आचमन करि मात्र ईश्वर वसिला । भक्तगण अवशेष लूटिते लागिला ।। ३०= ॥ केही बोले ब्राह्मगोर इहाते कि दाय । शूढ़ श्रामि, श्रामारे से उच्छिष्ट जुयाय ॥३०६॥ आर केही बीले 'आमि नहिये बाह्मण' । आड़े थाकि लइ केहा करे पलायन ॥३१०॥

केही बेाले शूद्रेर उच्छिष्ट यीग्य नहे । 'हय' 'नय' विचारिया बुक्त-शास्त्रे कहे ॥३११॥ केही वे।ले आमि अवशेष नाहि चाइ । शुधू पातखानि मात्र आभि लइ याइ ॥३१२॥ केही बोले आमि पात फेलि सर्वकाल । ते।मरा ये लह से केवल टाकुराल ॥३१३॥ एइ मत कौतुके चपल भक्तमण । ईश्वर अवशामृत करेन भोजन ॥ ३१४ ॥ आइर रन्धन-ईश्वरेर अवशेष । कार वा इहाते लोभ ना जन्मे विशेष ी। ३१५ ॥ परानन्दे भोजन करिया भक्तगण । प्रश्चर सम्छुखं सभे करिला गमन ॥ ३१६ ॥ बसिया त्राञ्जेन प्रभु श्रीगौरसुन्दर । चतुर्दिगे वसिलेन सर्व-श्रनुचर ॥ ३१७ ॥ मुरारि गुप्तेरे प्रभु सम्छले देखिया । बलिलेन ताँरे किछु ईपत् हासिया ।। ३१८ ।। र राघवेन्द्र वर्षियाछ तुमि । श्रष्ट-एलोक करियाछ शुनि जाछि श्रामि ॥३१६॥ ईश्वरेर आज्ञा गुप्त-मुरारि शुनिया । पहिते लागिला रलोक भावाविष्ट हैया ॥३२०॥ तथाहि ( श्रीचैतन्यचरिते २ य प्रक्रमे ७ म सर्गे )-''अप्रो धनुद्ध रवरः कनको ज्वलाङ्को ज्येष्ठानु छेवनरतो वरभूपणाङ्यः। शेषाख्यधाम-वरलदमणनाम:यस्य रामं जगत्त्रयगुरुं सततं मजामि" ॥१॥ , टूट जायगा ॥ ३०४ ॥ श्रीमहाप्रभु ने इस प्रकार आनन्द से भोजन प्रसाद पाया और आचमन करके अपने स्थान पर जा बिराजे ॥ ३०६ ॥ भक्तमणों ने पृष्यमाना त्यादि सुगन्ध चन्दन व सुखवास (ताम्बूल) हरीतकी प्रदान की ॥ ३००॥ आचमन करके शीगौरचन्द्र विराजे ही थे कि भक्तगण अवशेष (भीजन) लूटने लगे।। ३०८।। कोई कहता ''इसमें ब्राह्मणों का स्या अधिकार है मैं शृद्र हूँ, हमें उन्छिष्ठ सिलना युक्तियुक्त है।। ३०६।। कोई कहता कि मैं ब्राह्मण हो हूँ नहीं तथा कोई बीच से ही (फपट कर) लेकर अनगता था ॥ ३१० ॥ कोई कहता कि यह उच्छिष्ट शूद्र के योग्य नहीं है तो उत्तर मिलता कि ''है या नहीं" शास्त्र क्या कहता है, उसे विचारो ? ॥ ३११ ॥ कोई कहता 'भुक्ते अवशेषान्त नहीं चाहिये केवल पत्तल मात्र दे दो तो ले जाऊँ"।। ३१२।। कोई कहता 'हम वो सदा ही पत्तल उठाने वाले हैं,हमारा व्यवसाय है, तुम तो केवल ठकुराई के कारण लेना चाहते हो ?" ।।३१३॥ इस प्रकार चंचल भक्तमण्डली श्रीप्रभु का अधरामृत प्रसाद

भोजन कर रहे हैं।। ३१४।। एक तो श्रीमाताजी की बनाई हुई रमोई-दूसरे महाप्रभु की श्रवरामृत प्रसादी-भर्ता किसको उसमें विशेष लोभ न जन्मेगा।। ३१४।। भक्तगणा ने परम आनन्द से भोजन करके पश्चात् श्रीप्रमु के सम्मुख गमन किया ॥३१६॥ श्रींगीरसुन्दर प्रमु विराजमान हो रहे थे तथा सैवकगण उनके चारी श्रीर बैठ गये ॥ ३१७ ॥ मुरारीगुप्त को सामने देखकर श्रीप्रमु कुछ हँसकर बोले-॥ ३१८ ॥ हे गुप्त जी ! मैंने सुना है कि तुमने श्री राघवेन्द्रकी के (यश में) एक अष्टक (आठ श्लोक का) की रचना की है ॥३१६॥ श्री मुरारी गुप्त प्रमुकी आहा सुनकर मायाविष्ट हो श्लोक का पाठ करने लगे ३२० मिनके आगे "हता खर-तिशिरसो सगणों कवन्तं श्रीहण्डकातत्तमदृष्णमेव कृत्वा।
सुत्रीवमैत्रमकरोट्चिनिहत्य शत्रुं रामं जगत्वयगुरु सतर्त मजािम"।।२।।
एइ मत श्रष्ट श्लोक प्रुरारि पिट्ला । प्रश्नुर श्राज्ञाय व्याख्या करिते लािमला ।। ३२१ ।।
"द्बीदल श्यामल-कोदण्ड दीवागुरु । मन्तर्राण-प्रतिवाञ्छातीत-कल्पतरु ।। ३२२ ।।
हास्य प्रत्व रत्नमय-राज-सिहासने । वसिया श्राञ्जेन श्रीजानकोदेवी वासे ।। ३२३ ।।
श्रप्र महाधनुद्ध र श्रनुज लच्मण । कत्वेर प्राय ज्योति कत्वक भृषण ।। ३२४ ।।
श्रप्र महाधनुद्ध र श्रनुज लच्मण । कत्वेर प्राय ज्योति कत्वक भृषण ।। ३२४ ।।
सर्व महागुरु हेन श्रीरप्रनन्दन । जन्म-जन्म भजों प्रित्र ताँहार चरण ।। ३२६ ॥
भरत शत्रुष्त दुइ चामर दुलाय । सम्मुखे कपीन्द्रगण पुण्य कोर्तिगाय ।। ३२० ।।
ये प्रश्च करिला गुह-व्यख्डालेरे मित्र । जन्म-जन्म भजों ग्रुजि ताँहार चरित ।। ३२८ ॥
गुरु-श्राङ्ग शिरे परि छाङ्गिन ताज्य । वन श्रीमलेन ये करिते सुर कार्य ।। ३२८ ॥
वालि मारि सुग्रीवेरे राज्य भार दिया । मित्र-पद दिला ताने करुणा करिया ।। ३३२ ॥
देस्तर तरंग-सिन्धु-ईषत् लीलाय । कपि-द्वारे ये वान्धिल लच्मण सहाय ।। ३३२ ।।
इन्दादिर श्रज्य रावण वंश-सने । ये प्रभु मारिल मजों ताहार चरणे ॥ ३३३ ।।

धनुषद्यारियों में अप्रगण्य, सुवर्ण के तुल्य विशेष उज्वलांग, अप्रज की अनुकूल सेवा में लगे हुए, उत्कृष्ट अलंकारों से अलंकृत, सालात् शेप स्वरूप एवं सबसे अ घठ,लद्मण नामधारी कोई महापुरूप विराजमान हैं, मैं इस त्रिलोको के गुरु रामचन्द्रजी का भजन करता हूँ ॥१॥ जिन्होंने स्वजन सहित खर व त्रिशिरा नामक राचसों को मारकर दरङकारएय शत्रु से शून्य किया व शत्रु की मारकर सुपीव से मित्रता की थी, मैं उन्हीं विजोकी के गुरु श्रीरामचन्द्र का निरन्तर भजन करता हूँ ॥२॥ इस प्रकार श्रीसुरारी गुप्त ने छाठों खोक पढ़े और प्रभुंकी आज्ञा से व्याख्या करने लगे।।३२१।।दूर्वीदल श्याम यनुप के दीवागुरु भक्तगणों के प्रति बांछ।वीत फज प्रदान में कल्पतरु श्रीराम हास्यमुख से रत्नमय राजसिंहासन पर विराजमान हैं। आपके बांई छोर श्री-जातकी देवी तथा आगे बड़े धनुष्यारी छोटे भाई लद्यता हैं श्रीलद्मण नामक श्रीअनन्तधाम अध्यक्षी स्ति कनक के तुल्य है और आप कनक वर्ण के भूपण पहर कर स्वयं अनुज़ होकर चड़े मार्ड राम की सेवा में संरत हैं ऐसे श्रीरघुनन्दन सबके प्रयान गुरु हैं, मैं उनके चरण-कमलों को जन्म-जन्म अजूँ ॥ ३२२ से ३२६॥ भरत अञ्चल दोनों चेंबर दुलाते हैं सामने कपीन्द्रमण पुरुष कीर्ति का गान करते हैं और जिन प्रमु ने गुहक चाएडात से मित्रता की में उनके चरित्रों को जैसे जन्म-जन्म में भजन कहाँ ॥३२७-३२=॥ पिता की आजा शिर पर रखकर अपने राज्य को त्याग कर देवताओं के कार्य करने के लिये जिन्होंने चन में भ्रमण किया तथा बालि को मारकर सुवीव को राज्य का माद्र दिया, आपने करुणा करके सुवीव को मित्र पर प्रद्वान किया तथा जिन अभू ते अहिल्या का विमोचन किया में ऐसे त्रिभुवन के गुरु श्रीराम के चरण-कमलों का भजन करता हूँ ॥ ३२६ मे ३३१ ॥ जिन प्रमु ने लीलामात्र मे कर्पियों के द्वारा दुस्तर तरङ्गी युक्त समुद्र में पुल वाँवा और इन्द्र आदि देवताओं के अजेय रावण को वंश के सहित लूदमण की सहायता से वय किया हेवे प्रभु के चरण-कमलों में निरन्तर भजन करता हूँ ॥ ३३२-३३३ ॥ जिनकी कृपा से धर्मपरायण विभीषण यवने स्रो यॉर की ति श्रद्धा कि र शुने मजो हेन राघवेन्द्र-प्रश्चर चरणे ३३५ ।

दृष्टचय लागि निरन्तर धनुर्द्धर पुत्रेर समान प्रजा पालने तत्पर ३३६ ।

यॉहार कृपाय सब स्रयोध्या निवासी । स-शरीरे हहलेन श्रीवेकुराठवासी ॥ ३३७ ॥

यॉर नाम-रसे महेश्वर दिगम्बर । रमा यॉर पादपद्म सेवे निरन्तर ॥ ३३८ ॥

परंत्रद्धा जगन्नाथ' वेदे यॉरे गाय । भजों हेन जगद्गुरु-राघवेन्द्र-पाय ॥ ३३६ ॥

एइ मत अष्ट श्लोक श्रापनार कृत । पिट्ला सुरारि राम-महिमा-स्रमृत ॥ ३४० ॥

शुन तुष्ट हह तवे श्रोगीरसुन्दर । पादपद्म दिला ताँर मस्तक-उपर ॥ ३४१ ॥

शुन तुष्ट हह तवे श्रोगीरसुन्दर । पादपद्म दिला ताँर मस्तक-उपर ॥ ३४१ ॥

शुन तुष्ट हह तवे श्रोगीरसुन्दर । पादपद्म दिला ताँर मस्तक-उपर ॥ ३४१ ॥

शुन तुष्ट हह तवे श्रोगीरसुन्दर । पादपद्म दिला ताँर मस्तक-उपर ॥ ३४१ ॥

शुन तुष्ट विक तोमार श्राध्य । सेहो राम पदाम्बुज पाइव निश्चय ॥ ३४२ ॥

स्रारि गुप्तेरे चैतन्येर चर शुनि । समेह करेन महा-जय जय ध्विन ॥ ३४४ ॥

हेनह समये कुष्ट रोगी एक जन । प्रश्चर सम्मुखे श्रामि दिल दरशन ॥ ३४६ ॥

दराहचत हह्या पहिल श्रातीनादे । दुह बाहु तुलि महा श्राति करि कान्दे ॥ ३४६ ॥

संसार-जद्धार लागि तुमि महाशय । पृथिवीर मामे श्रामि हहला उदय ॥ ३४८ ॥

पर-दुःल देखि तुमि स्वमावे कातर । एतेके श्राहलूँ सुन्ति तोमार गोचर ॥ ३४६ ॥

इच्छा न होते हुए भी लंकेश्वर हुए तथा जिनकी कीर्ति यवन भी अद्धापूर्वक सुनते हैं ऐसे राघवेन्द्र प्रभु के चरणों का मैं भजन करता हूँ॥३३४-३३४॥जो दुष्टों के नाश करने की निस्तर धनुष धारण करते हैं तथा जो पुत्र समान प्रजा पालन करने में तत्पर हैं तथा जिनकी कृपा से सब अयोध्या निवासी शरीर सहित श्रीवैकुण्ड-वासी हुए, जिनके नाम के रस से महेश्वर दिगम्बर हैं लहमीजी निरन्तर जिनके चरण-कमलों की सेवा करती हैं, बेद जिनको परमत्रझ जगन्नाथ कहकर गान करते हैं ऐसे जगद्गुरु श्रीराघवेन्द्र के चरण-कमलॉ का मैं बारम्बार भजन करता हूँ।। ३३६ से ३३६।। इस प्रकार श्रीमुरारी गुप्त ने स्वर्शवत राम महिमामृत हुप आठ श्लोकों के अष्टक का पाठ किया ।। ३४० ।। तब श्रीगौरसुन्दर सुनकर बढ़े प्रसन्त हुए तथा उनके मस्तक के ऊपर अपने चरण-कमल अपंग किये।। ३४१।। हे गुप्त सुनी ! मेरी कृपा से तुम निर्विरोध प्रत्येक जन्म में श्रीरामदास हो खोरो ॥ ३४२ ॥ जो सतुष्य एक ज्ञाण के लिये तुम्हारा आश्रय करेगा वह भी श्री रामजी के चरण-कमल निश्चय पावेगा ।।३४३।। श्रीमुरारी गुप्त के प्रति श्रीचैतन्यदेव का वरदान सुनकर सब करेंचे स्वर से जग्र २ ध्वनि करने लगे।। ३४४।। श्रोगीरसिंह इस प्रकार कौतुक से विराजमान थे तथा उनके चरणों के चारों खोर अक्तमण्डली मौरों की तरह शोभा पा रही थी।। ३४४।। ऐसे ही समय एक कुष्ठ रोगी प्रभु के सामने आया।। ३४६ ।। आर्विनाद करके वह दण्ड के समान गिर पड़ा वथा दोनों मुजाएँ उठाकर बड़े दीन स्वर में रोने लगा ॥ ३४७ ॥ है महाशय ! आप संसार उद्धार के निमित्त पुछ्वी पर प्रगट हुए हो॥३४८॥अाप स्वभाव से ही पर दु:ख देखकर कातर (द्रवित) होते हो इसी कारण से मैं आपके सन्मुख आया हूँ।। ३४६।। कुछ रोग से पीड़ित हूँ उसकी ज्वाला से मैं दिन रात जलता रहता हूँ। हे प्रभो ! इससे

कुष्ठरोगे पीड़ित, ज्वालाय मुत्रि मरों। बोलह उपाय प्रभु कोन मने तरों ॥ ३५० ॥ श्रुनि महाप्रभु कुष्ठरोगीर वचन । विलंत लागिला कोधे तर्जन-वचन ॥ ३५१ ॥ धूच घूच महापापि विद्यमान हैते । तोरे देखिलेश्रो पाप जन्मये लोकेते ॥ ३५२ ॥ परम-धार्मिक यदि देखे तोर मुल । से दिवसे ताहार अवश्य हय दुःल । ३५३ ॥ वैष्णव निन्दक तुन्नि पापी दुराचार । इहा हैते दुःख तोर कत आले आर ॥ ३५४ ॥ एइ ज्वाला सहिते ना पार दुष्ट मित । केनते करिया कुम्भी पाकेते वसित ॥३५४॥ ये 'वैष्णव' नामे हय संसार पवित्र । त्रझादि गायेन ये वैष्णव चरित्र ॥ ३५६ ॥ ये वैष्णव भित्रले अचिन्त्य कृष्णा पाइ । ये वैष्णव पूजा हैते वड़ आर नाह ॥३५७॥ शेष रमा अज भव निज देह हैते । वैष्णव कृष्णेर प्रिय कहे भागवते ॥३५८॥ त्रथाहि भागवते १४ स्कन्धे १४ अध्योये १४ श्लोके—

"न तथा में त्रियतम ब्राह्मयांनिर्न शङ्करः। न च सङ्करंगो न श्रीनैवात्मा च यथा भवान्"।।३॥ हेन वैष्णवेर निन्दा करे ये-ये जन। सेह पाय दुःख-जन्म जोवन मरण ।।३५६।। विद्या कुल तप-सब विफल ताहार। वैष्णव निन्द्यं ये-ये पापो दुराचार ।।३६०।। पूजाओ ताहार कृष्ण ना करे प्रहृण । वैष्णवेर निन्दा करे ये पापिष्ठ जन ।।३६१॥ ये वैष्णव नाचिते पृथिवी धन्य ह्य। यार दृष्टिमात्र दशःदिगे पाप चय ।।३६२॥ ये वैष्णव जन बाहु तुलिया नाचिते । स्वर्गेरो सकल विष्न श्रृचे भालमते ।।३६३॥ हेन महाभागवत श्रीवास पण्डित । तुनि पापो निन्दा कैलि ताँहार चरित ।।३६४॥

खूटने के उपाय बतलाह्ये ।। ३४० ।। कुष्ठ रागी के वचन सुनकर महाप्रमु क्रांच से फटकारते हुए बोले।। ३४१ ।। क्रां महापापी ! सामने से दूर हो दूर हो ! मनुष्यों में तुमें देखते ही पाप उदय होता है ? ।। ३४२ ।। पिट कोई परम धार्मिक भी तेरे मुख को देख लगा तो उस दिन उसे अवश्य दुःख मिलेगा ।। ३४३ ।। तू वैप्पवा की निन्दा रूप खुरा आचरण करने वाला पापी है इससे तुमें अभी आगे और भी कितने ही दुःख पहेंगे ।।३४४।। अरे दुष्ट बुद्धि ! इसी उवाला को नहीं सह पाता तो कुम्भीपाक नरक में कैसे वास करेगा । ३४१।। जिन वैष्णुवों के नाम से संसार पवित्र होता है जिन वैष्णुवों के विरागों को महादि ने भी गाया है ।।३४६।। जिन वैष्णुवों की सेवा से अचिन्त्य कृष्णु भी प्राप्त होते हैं जिन वैष्णुवों की पूजा से अन्य पूजा शेष्ठ नहीं है ।।३४०।।भागवन का चचन है कि भगवान कृष्णु को वैष्णुवगण रोप, जदमी, ब्रह्मा, शिवजी तथा व्यपनी देह से भी अधिक प्रिस है ।। ३४० ।। हे उद्धव ! ब्रह्मा, शिव, संकर्षण, लदभी व मेरा अपना आतमा भी उतनी प्रिय नहीं है जिनने तुम प्रिय हो ।। ३।। ऐसे वैष्णुवों की जो निन्दा करता है वही जन्म (जीवन) मरण के दुःखों को बार २ पाता है ।। ३४६ ।। लो पापी तुराज्ञारी वैष्णुवों की निन्दा करता है उसका कुल-विद्या तथ तथ सब निक्फल है ।। ३६० ।। जो पापिष्ठ जन वैष्णुवों की निन्दा करता है उसकी की हुई पूजा को भगवान (कृष्णु) प्रहणु नहीं करते हैं ।। ३६१ ।। जिन वैष्णुवों के नाचने से पृथ्वी घन्य होती है और जिन्हों की हृष्टि सात्र से दशों विराशों के पाप नष्ट होते हैं ।। ३६२ ।। जिन वैष्णुवों के मुजा उठाकर नाचने से स्वर्ग के सब विद्य अच्छी तरह दूर हो जाते हैं ।। ३६२ ।। ऐसे भक्ति शिरोमिण श्रीवास प्रव्यत हैं अरे दुष्ट तूने उनके विद्यत अच्छी तरह दूर हो जाते हैं ।। ३६२ ।। ऐसे भक्ति शिरोमिण श्रीवास प्रव्यत हैं अरे दुष्ट तूने उनके विद्यत्व अच्छी तरह दूर हो जाते हैं ।। ३६२ ।। ऐसे भक्ति शिरोमिण श्रीवास प्रव्यत हो करे दुष्ट तूने उनके विद्यत अच्छी तरह दूर हो जाते हैं ।। ३६२ ।। ऐसे भक्ति शिरोमिण श्रीवास प्रव्यत है अरे दुष्ट तूने उनके विद्यत हो सह हो सेवा हो सेवा हो सेवा हो सेवा हो सेवा हो साम प्राप्त हो सेवा हो

एतेके शामार हण्य योग्य नह तुमि तोमार निष्कृति करिवारे नारि श्वामि ३६६ सेइ दुष्ठरोगी शाम प्रभुर उत्तर दन्ते तृश किर बोले हइया कातर ।,३६७॥ किछु ना जानिल् गुजि श्रापमा खाइया । वैष्णवेर निन्दा केल् प्रमत्त हहया ॥३६८॥ स्रत्य तार शास्ति पाइल् उचित । एखने ईश्वर तुमि-चिन्त म र हित ॥३६८॥ साधुर स्वभाव धर्म -दुल्तित उद्धारे । कृत-अपराधेरे साधु से दया करे ॥३७०॥ एतेके शरण मुजि लह्ल् तोमार । तुमि उपेचिले मोर नाहिक निस्तार ॥३७०॥ यहार ये प्रायश्वित-तुमि सर्व ज्ञाता । प्रायश्वित बोल मोरे-तुमि सर्व पिता ॥३७०॥ वैष्णव जनेर येन निन्दन किर्ल् । उचित ताहार बोल शास्तिश्रो पाइल् ॥३७२॥ प्रमु बोले वैष्णव निन्दये येइ जन । कुष्ठरोग कोन तार शास्तिश्रो पाइल् ॥३७४॥ श्रापतित किछु दुःख पाइयाछ मात्र । श्रार केवा श्राछे यम यातनार पात्र ॥३७४॥ चौराशि-सहस्र यम यातना परलोंके । युनः पुन किर सुक्ते वैष्णव निन्दके ॥३७६॥ चल कुष्ठरोगि तुमि श्रीवासेर स्थाने । सत्त्वरे पड्ड गिया ताँहार चरणे ॥३७७॥ ताँर ठाजि तुमि करियाछ श्रपराध । निष्कृति तोमार तिंहो करिले प्रसाद ॥३७७॥ काँटा फुटे ये मुस्ते से-इसे मुखे जाय । पाये काँटा फुटिले कि कान्धे वाहिराय ॥३७६॥ एइ कहिलाङ श्रामि निस्तार-उपाय । श्रीवास पिरवत चिलते से दुःख जाय ॥३०६॥ एइ कहिलाङ श्रामि निस्तार-उपाय । श्रीवास पिरवत चिलते से दुःख जाय ॥३०६॥

चरित्र की निन्दा की ।। ३६४ ।। इसलियं तेरी देह में कुष्ठ ब्वाला का दुख क्या है ? अभी मूल द्यस्हाता धर्मराज तो अन्त में इरड देगा ॥३६४॥ इसिलिये तुम मेरे देखने चोग्य नहीं हो-में तुम्हारे कर्म भी शेष नहीं करूँगा ॥ ३६६ ॥ वह कुप्त रोगी श्रीप्रमुका उत्तर सुनकर ही दाँतों से तिनुका पकड़ कर बड़ा कातर होकर बोला ॥ ३६७ ॥ प्रभो ! मनवाले मैंने ही वैष्एाव निन्दा करके अपने आपको ही खाया और कुछ नहीं जाना ॥ ३६८ ॥ अतएव मैंने उसका उचित दण्ड पा लिया-अब तो हे ईश्वर आप ही मेरे (कल्याण की ) चिन्ता करो १॥३६६॥ दु:खितों का उद्घार करना साधु का स्वाभाविक धर्म है, उनके (दु:खितों है) किये हुए अपराधों पर तो साधु दया ही करते हैं ॥३७०॥ इस कारण अब आपकी शरण हूँ-आप हो उपेका वरेंगे तो मेरा निस्तार नहीं है ॥ ३७१ ॥ जिसका को प्रायश्चित है छाप सब जानते हैं कुपा करके (मेरे लिये) प्रायश्चित बतावें-ग्राप सबके पिता हैं।। ३७२।। ठीष्णावजनों की जो सैंने निन्दा की उसका उचित द्एड भी क्या मैंने नहीं पाया-आप कहें ? ॥ ३७३ ॥ श्रीप्रभू ने कहा जो मनुष्य नैष्णवों की निन्दा करे उसके लिये क्या कोई कुष्ठ रोग ही दरह विधान में लिखा है ? ॥ ३७४ ॥ स्वतः कुछ दुःख मात्र पाये हो, परन्तु अम यातना का पात्र क्या कोई और होगा ? ।। ३७४ ।। परलोक मैं ही ब्याव निन्दक ८४ हजार प्रकार की यम यातनाएँ एक के पीछे एक करके भोगता है।। ३७६॥ हे कुष्ठी तुम शीघ्र ही भीवास के स्थान को जाओ तथा उनके चरणों में पड़ी ॥ ३७७ ॥ तुमने उनका अपराध किया है, तुम्हारे कृत्य को वे ही नि:शेष करके अनुमह करेंगे ।। ३७= ।। काँटा जहाँ लगता है वहीं से बाहिर होता है-पैर में काँटा लगकर कहीं कन्धे से निकलता है ? ॥ ३७६ ॥ मैंने तुम्हारे तरण का उपाय बता दिया श्रीवास पण्डित के चुमा करने पर ही यह महा-गुद्ध बुद्धि विहो वाँर स्थाने गेले । चमिवेन सर्व दोष, निस्तारिवे हेले ।।२८१॥ शुनिजा प्रसुर श्रति सुमत्य दचन । महा जय जय व्यनि कैसा भक्तगण ॥३८२॥ सेइ इष्ठरोंगी शुनि प्रभुर वचन । दरखनत हत्या चिलला सेइ चगः ॥३=३॥ सेइ कुष्ठरोगी पाइ थीवाम प्रसाद । मुक्त हैल-खरिहल सकल अपराध ॥३=४॥ यतेक अवध<sup>े</sup> हय देष्णाय निन्दाय । आपने कहिला एइ श्रीवैकु उसाय ॥३८४॥ तथापिह वैष्याचेर निन्दे येइ जन । तार शास्ता आछेन चैतन्य-नारायस ॥२=६॥ वैष्यवे-वैष्यवे ये देखह गाला गालि । परमार्थे नहे इथे कृष्ण इत्हली ।।३ = ७॥ सत्यभामा-रुविमग्रीये गाला गालि येन । परमार्थ एक ताना, देखि मिन्न हेन ।।३==!। एइ मत वैष्यावे-वैष्यावे भिन्न नाजि । भिन्न करायेन रङ्ग चैतन्य गोसाजि ॥३८६॥ इथे येइ एक वैष्णवेर पत्त लय । आर वैष्णवेरे निन्दे सेइ जाय चय ॥३६३॥ एक हस्त ईश्वरेर सेवये केवल । आर हस्ते दुःख दिले तार कि इशल ॥३६१॥ एड् मत सर्व मक्त-कृष्णार शरीर । इहा व्यक्ते, ये हय परम-महाबीर ॥३६२॥ अभेद दृष्टिये सर्व-वैष्णव पुजिया । ये कृष्ण-चर्म भजे, से जाय तरिया ॥३६३॥ ये गाय ये शुने ए सकल दूर्य-कथा । वैष्णवापराध तार ना जन्मे सर्वथा ।।३६४।। हेन मते श्रोगौरसुन्दर शान्तिपुरे । ब्राह्मेन परमानन्दे श्रद्धेत-मन्दिरे ॥३६४॥ माधवपुरीर आराधना पूर्ण विधि । दैवयोगे उपसन्न हैल आमि विधि ॥३६६॥

दुःक जावेगा ॥ ३८० ॥ वे भी बड़े शुद्ध बुद्धि वाले हैं उनके पास आने पर सब दें। यो को समा करके अना-यास ही निस्तार कर हेंने ॥ ३८१ ॥ श्रीप्रमु की ऋति सुन्दर व सत्य वार्णाः सुनकर भक्तवृन्द ऊँ वे स्वर से जय जय ध्वति करने लगे ॥ ३८२ ॥ इस कुष्ठरोगी ने प्रभु के बचन सुनकर हो दरडवत् की और तुरन्त चल हिया।। र्=३॥ वह कुछरोगी श्रीवासजी का अनुप्रह पाकर (रोग) मुक्त हो गया तथा उसके सव अपराध नष्ट हो गये ॥ ३८४ ॥ बैडणवों की निन्दा से जितने अनर्थ होते हैं और्वेकु ठनाथ ने वे सब स्वयं कह दिये । १ २८४ ॥ तथापि जो मनुष्य बैद्यावों की निन्दा करेगा उसको दगड देने वाले शीचैतन्यनारायण ही हैं ॥ ३८६॥ (लेखक कहते हैं कि ) वर्तमान में वैष्णाची में जो गाली गली न तुम देखते हो इससे पर-मार्थ पर कुछ हानि नहीं होती-यह सब तो कीतुकी कृष्ण ही करता है।। २=७।। सत्यभामा व हिनमणी में जैसे गाली-गत्तीज होती, परन्तु परमार्थ में वे दोनों एक हैं छेवल देखने में ही व अलग दीखती हैं ॥३६८। इसी प्रकार वैष्णव भी भिन्न नहीं है परन्तु श्रीचैतन्य प्रमु ने खेल छे लिये यह भिन्नता कराई है ॥ ३८६॥ इसिलये जो एक ईच्एव का पत्र ले और दूसरे वैष्णाच की दिन्दा करे तो वह तर हो आवेगा ॥ ३६० ॥ जी ईश्वर के एक हाथ की तो सेवा करें और दूसरे हाथ को दुःख दें तो उस में दया कुराल होगी ? ॥ ३६ १॥ इस प्रशार सभी सक्तनण श्रीकृष्ण के अङ्ग हैं इसे जो सममते हैं वे ही महाश्रेष्ट वैर्थ्यवान हैं।। ३६२॥ जो अभेद दृष्टि से सब बैंब्एवों का पूजन करके कृष्ण चरग-कमतों को भजत हैं वे ही तर जाते हैं।।३६३॥ इस सम्पूर्ण पुरुष कथा को जो गान करेंगे अथवा सुनेंगे उनमें वैष्णव अपराध कभी नहीं जन्मेगा ॥३६४॥ इस भाँति शान्तिपुर में श्रीअद्धैत मन्दिर में श्रीगीरसुन्दर वहे आनन्द में रहे ॥ ३६४ श्रीमाधवेन्द्रपुरीजी माध्वेन्द्र-ब्रह्मे ते यद्यपि भेद नाञि । तथापि ताहान शिष्य-ब्राचार्य गोसाञि ॥३६७॥ माधवपुरीर देहे श्रीगौरसुन्दर । सत्य सत्य-सत्य विहरये निरन्तर ॥३६८॥ माधवेन्द्रपुरीर श्रकथ्य विष्णु-मक्ति । कृष्णेर प्रसादे सर्वकाल पूर्ण शक्ति ॥३६६॥ ये मते श्रद्धैत शिष्य हहलेन तान । चित्त दिया श्रुन सेइ मङ्गल-श्राख्यान ॥४००॥ ये समये ना छिल चैतन्य-अवतार । विष्णुमिक शून्य सब आछिल संसार ॥४०१॥ तखनेश्रो माधवेन्द्र चैतन्य कुपाय । प्रेम-सुखसिन्धु-मामे मासेन सदाय ॥४०२॥ निरविध देहे रोम हर्ष, अश्रु, कम्प । हुङ्कार, गर्जन, महाहास्य, स्तम्भ, धम्म ॥४०३॥ निरवधि गोविन्देर ध्याने नाहि बाह्य। श्रापने श्रो ना जानेन-कि करेन कार्य ॥४०४॥ पथे चिल जाइतेओ आपना आपनि । नाचेन परमानन्दे करि हरि ध्वनि ॥४०४॥ कलनो वा हैन से श्रानन्द स्टर्डी हय । दुइ-तिन प्रहरेओ देहे वाह्य नय ॥४०६॥ कलनो वा विरहे ये करेन रोदन् । गङ्गाधारा वहे येन-श्रद्शुत कथन ॥४०७॥ कखनो हासेन अति अट्ट-अट्ट हास । परानन्द रसे चणे हय दिगवास ॥४००॥ एइ मत कृष्ण मुखे माधवनद्र मुखी । सबे मिक्तिशून्य लोक देखि बढ़ दुखी ॥४०६॥ कृष्ण यात्रा, घहो रात्रि कृष्ण-संकीतीन । इहार उद्देशो नाहि जाने कीन जन ॥४१०॥ 'धर्म-कर्म' लोक सब यह मात्र जाने । मङ्गल चराडीर गीते करे जागरणे ॥४११॥ देवता जानेन सबे 'पष्ठी विषहरि' । ताओं ये पूजेन सेहो महादम्भ करि ॥४१२॥

के आराधना की पुग्य विथि हैवयोग से उसी बीच में आकर उपस्थित हुई ॥ ३६६ ॥ यद्यपि श्रीमाधवेन्द्र-पुरी व अद्भेत आचार्य में भेद नहीं है तथापि आचार्य प्रभु उनके शिष्य हैं ॥ ३६७॥ श्रीमाधवेन्द्रपुरी जी के शरीर में सत्य ही श्रीगीरश्चन्दर निरन्तर विद्दार करते थे।। ३६८।। श्रीमाधवेन्द्रपुरी जी की विष्णुमक्ति अकथनीय है, श्रीकृष्ण के अनुप्रह से उनमें सदैव पूर्ण शक्ति विराजती थी ॥३६६॥ जिस प्रकार श्रीअहै तजी डनके शिष्य हुए उस मझल आख्यान को चित्त लगाकर सुनो ॥४००॥ जिस समय श्रीचैतन्य प्रभु का प्रकट अवतार नहीं हुआ था उस समय समस्त जगन् विष्णु भक्ति से शून्य था।।४०१।।उस समय भी श्रीचैतन्यदेव की कृपा से श्रीमाधवेन्द्रपुरीजी सदा ही प्रेम सुखिसन्धु में विभोर रहते थे।। ४०२।। उनके शरीर में रोमें खड़े होना-अश्व, कम्प, हुङ्कार, गर्जन, महा हँसी, जहता व खेद होना आदि विकार निरन्तर होते रहते थे ॥ ४०३ ॥ गोविन्द के ध्यान में निरन्तर रहने से वाह्य ज्ञान नहीं रहता था तथा स्वयं भी नहीं जानते थे कि क्या कार्य करते हैं।। ४०४॥ मार्ग में जाते-जाते आप ही आप बड़े आनन्द से हरिध्वित करके नाचने लगते ॥ ४०४ ॥ कमी २ ऐसी आनन्द मूच्छि होती कि हो-तीन पहर तक होश नहीं होता ॥ ४०६ ॥ कमी विरह में को रहन करते तो मानो गङ्गाधारा ही बहती थी, यह बड़ी ऋद्मुत बात है।।४०७।। कभी ऊँचे स्वर से भट्ट-बट्ट हँसी हँसते तो क्ण में ही परानर्न्ड रस में दिगम्बर (नग्न) हो जाते थे।। ४४ म। इस प्रकार माध-वेन्द्रपुरी कृष्ण के सुख में मुखी थे, परन्तु लंसार को मक्ति शून्य देखकर मन में बड़े दुःखी थे॥ ४०६॥ कभी श्रीकृष्ण की चन्दनयात्रा आदि करते तो कभी दिन-राति कृष्ण नाम संकीर्तन ही करते-परन्तु कोई भी सनुष्य इनका उद्देश्य नहीं जान पाता था।। ४१० ।। सब क्रोग केवस इतना ही धर्म-कर्म जानते से कि

'धन वंश वाहुक' करिया काम्य मने । मद्य-मांसे दानव पूजिये कोन जने ॥४१३॥
योगिपाल मोगिपाल महीपालेर गीत । इहाइ श्रुनित सर्वलोक आनिन्द ॥४१४॥
अति वड्ड सुकृति से स्नानेर समय । गोविन्द-पुरुद्धरीकान्न-नाम उच्चारय ॥४१४॥
कारे वा 'वैष्णुव' विल, कि वा सङ्कीर्तन । केने वा कृष्णेर नृत्य, केने वा क्रन्दन ॥४१६॥
विष्णु मायावशे लोक किलुइ ना जाने । सकल जगत वद्ध महातमोगुणे ॥४१७॥
लोक देखि दुःख भावे श्रीमाधवपुरी । हेन नाहि तिलाद्ध सम्माषा थारे करि ॥४१८॥
सन्यासीर सने वा करेन सम्माषण । सेहो आपनारे मात्र बोले नारायण ॥४१६॥
ए दुःखे सन्यास सङ्गे ना कहेन कथा । हेन स्थान नाहि, कृष्णभक्ति श्रुनि यथा ॥४२०॥
पत्र अध्यापक सव तर्क से वाखाने । तारा बोल कृष्णेर विष्रह नाहि माने ॥४२२॥
वेखिते श्रुनिते दुःखी श्रोमाधवपुरी । मनेमने चिन्ते-वनवास गिया करि ॥४२२॥
देखिते श्रुनिते दुःखी श्रोमाधवपुरी । मनेमने चिन्ते-वनवास गिया करि ॥४२२॥
लोक मध्ये अमि केने वैष्णुव देखिते । से वैष्णुव-नाम बोल ना श्रुनि जगते ॥४२४॥
एतके से वन भाल ए सब हहते । वने जाइ यथा लोक ना पाइ देखिते ॥४२५॥
एतके से वन भाल ए सब हहते । वने कथा नहे भवैष्णुवेर सहिते ॥४२६॥

मङ्गलच्यकी के गीत गाकर रात्रि लागरण कर लेते थे॥ ४११॥ पष्टी विषहरी की ही केवल देवता जानते थे और उसे भी जो पूजते तो बड़े दम्भ से ॥ ४१२ ॥ धन व बंश बढ़े ऐनी कामना करके कोई न मनुष्य मद्य-मांस से दानवीं की पूजते थे।। ४१३॥ योगिपाल, मोगिपाल व महीपाल आदि गायनीं को ही सुनकर सब संसार प्रसन्त हो जाता था ॥ ४१४ ॥ जो कोई बहुत बड़ा पुग्यात्मा सुकृति होता वह स्नान करते समय गोविन्द पुण्डरीकाच आदि नाम उच्चारण कर लेता ॥ ४१४ ॥ "वैष्णाव" किसे कहते हैं ! संकीर्तन क्या है ? तथा कृष्णा प्रेम में नृत्य व ऋन्द्रन क्यों करें ? विष्णुमाया के वश में पड़े मनुष्य कुछ भी नहीं जानते थे तथा सब संसार महा तमोगुण में बँध रहा था ॥ ४१६-४१७॥ मतुष्यों को देखकर माधवेन्द्रपुरी जी दुःख की मावना करते थे-ऐसा कोई नहीं था, जिससे अद्ध तिलमात्र समय को भी सम्भाषण करतें ॥ ४१८॥ यदि कभी सन्यासियों के साथ सन्भाषमा करते तो वे अपने की नारायमा ही कहते थे ॥ ४१६ ॥ इसी दुःख से सन्यासियों से भी बात नहीं करते थे ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ कुछ कृष्ण-भक्ति भी सुनते ॥ ४२०॥ जो विख्यात ज्ञानी, योगी व विरक्त तपस्वी थे उनमें से किसी के मुख से भी दास्य-मिक की महिमा का प्रचार नहीं होता था।। ४२१।। जितने अध्यापक थे हे सब तक व्याख्या ही करते व तारा २ बोलते थे, कृष्ण विमह को नहीं मानते थे।। ४२२॥ श्रीमाधवेन्द्रपुरी यह सब देख सुनकर बड़े हु:स्व धे श्रीर मन ही मन सोचले कि बन में जाकर रहें ॥ ४२३ ॥ संसार में वैष्णव हूँ दने की भ्रमण किया, परन्तु वैष्णाव का नाम व शब्द भी जगत् में सुनने को नहीं मिले ॥ ४२४ ॥ इस कारण इन सब मनुष्यों के बीच वन् को चला जाऊँ जहाँ यह मसुष्य देख न पड़ें।। ४२४।। इन सबसे को वस ही अच्छा क्योंकि वहाँ अवैध्यवों से कथा असङ्घ तो न होगा ? । ४५६ । इस प्रकार मनमें दु स की भावना व चिन्तन करते २ विष्णुभक्ति शून्य देखि सकल संसार । अद्धेत-ब्राचार्य दुःख भावेन अपार ॥४२८॥ तथापि अद्वीतिह कृष्णेर कृपाय । प्रीह्करि विष्णुमिक बाखाने सदाय ॥४२६॥ निरन्तर पढ़ायेन गीता भागवत । भक्ति वाखानेन मात्र-ग्रन्थेर ये मत ॥४३०॥ हेनइ समये माधवेन्द्र महाशय । अह तेरे गृहे आसि हहला उद्य ॥४३१॥ देखिया अद्वीत तान वैष्णव लच्या । प्रणाम दृह्या पड़िलेन सेइच्या ॥४३२॥ माधवेन्द्रपुरी श्रो श्रद्धीत करि कीले । सिञ्चिलेन श्रङ्ग तान प्रेमानन्द जले ॥४२२॥ अन्योऽन्ये कृष्ण कथा रसे दुइ जन । आपनार देह कारो नाहिक स्मरण ॥४३४॥ माधवपुरीर प्रेम-अकथ्य कथन । मेघ-दरशने स्टर्जी हय सेइ चण् ॥४३४॥ कृष्ण नाम शुनिलेइ करेन हुङ्कार । दग्रहेके सहस्र हय कृष्णेर विकार ।।४३६।। देखिया ताँहार विष्णुभक्तिर उदय । बह्सुखी हैला खड़ीत महाशय ॥ १४३७॥ ताँर ठाजि उपदेश करिला प्रहण । हेन मते साधवेन्द्र-अहें त-मिलन ॥४३=॥ माधवप्रीर आराधनार दिवसे । सवस्व निःचेप करे अद्वौत हरिषे ॥४३६॥ दैवे सेइ पुराय-विधि आसिया मिलिला । सन्वोषे अद्वीत सज्ज करिते लागिला ॥४४०॥ श्रीगीरसुन्दरी सब-पारिषद सने । बढ़ सुखी हहलेन सेह प्रथ दिने ॥४४१॥ सेइ तिथि पूजिबारे आचार्य गोसाञि । यत सङ्ज करिलेन, तार अन्त नाणि ॥४४२॥ नाना दिग हैते सज्ज लागिल आसिते । हैन नाहि जानि के आनये कीन भिते ॥४४३॥

ईरवर की इच्छा से श्रीयद्वीतजी से भेंट हो गई।। ४२७॥ सब संसार को विष्णु भक्ति से श्र्य देखकर अद्भेत आचार्य को अपार हु:ख की भावना होती थी।। ४२८।। तथापि श्रीश्रद्धेतिसिंह कृष्ण-कृपा से विष्णु भक्ति की रहता से सदा व्याल्या करते थे।। ४२६।। निरन्तर गीता व भागवत की पहाते थे तथा प्रन्थों के अनुसार ही ठीक व्याख्या करते थे ॥ ४३० ॥ ऐसे ही समय श्रीमहाशय माधवेन्द्रपुरीजी श्रीऋष्टै तजी के घर पर आकर पहुँचे ।।४३१।। उनमें बैठाएव लक्षण देखकर भोष्यद्वीतजी ने तत् क्या उन्हें द्राडवत् प्राम किया ॥ ४३२ ॥ श्रीमाघवेन्द्रपुरी जी ने भी श्रीखद्दीत प्रभ को गोह में समेट कर उनके खड़ा को प्रेमानहर जल से सिचन कर दिया ॥ ४३३ ॥ कृष्ण कथा रस से परस्पर में दोनों को अपनी-अपनी देह का किसी को समरण नहीं रहा ॥ ४३४ ॥ श्रीमाधवपुरीजी के प्रेम की कथा तो खक्यनीय थी-वे नीतमेब को ही देखकर तत्च्ए मुर्चिद्धत हो जाते थे ॥ ४३४ ॥ कृष्ण नाम सुनते ही हुङ्कार करते थे तथा एक दण्ड ( समय ) से कृष्णपेम के सहस्रों विकार होते थे।। ४३६॥ उनमें विष्णु भक्ति का ऐसा विकास देखकर श्रीचद्वीत महाराय बड़े सुखी हुए ॥ ४३७ ॥ तथा उनसे उपरेश प्रहण किया; इस प्रकार माधवेन्द्रपूरी व आहु त आचार्य का मिलन हुआ।। ४३८॥ श्रीमाधवपुरी आराधन के दिन श्रीश्रद्धैत प्रमुष्टसम्न होकर सर्वस्व निह्नेय (तुटा देते) कर देते थे ॥ ४३६ ॥ दैवयोग से पुण्य विधी अब फिर आई थी सो सन्तुष्ट होकर अध्यिद्धैत प्रभु सामित्री एकत्रित करने लगे ।। ४४० ।। श्रीगौरसुन्दर भी अपने सब पार्षदों के साथ उस पुरुव तिथी में बड़े प्रसन्न हुए ॥१४४॥ औआचार्य प्रमु ने उस तिथि की पूजा के लिये जितनी सामित्री जुटाई उसका अन्त नहीं रै॥४४२॥ अनेकन दिशाओं से सामियी आने लगी यह कुछ जान नहीं पहता कि कीन किस और से ला रहा दे। ४४३

माधवेन्द्रपुरी प्रति प्रीति समाकार । समेइ लड्लेन यथायोग्य प्रविकार ॥४४४॥ श्राइ लइलेन यत रन्थनेर भार । श्राइ वेदि सर्व-वैष्णवेर परिवार ॥४४४॥ नित्यानन्द-महाप्रभु सन्तोष अपार । वैष्णव पूजिते लङ्लेन अविकार ॥४४६॥ केही बोले 'श्रामि-सब विवव चन्दन'। केही बोले 'श्रामि माला करिव ग्रन्थन'।।४४७॥ केहो बोले 'जल आनिवार मोर भार । केहो बोले 'मोर दाय स्थान-उपस्कार' ।।४४८⊏।। केही बोले 'मुलि यत बैब्खब चरण। मोर भार सकल करिव प्रचालन' ॥४४६॥ केही वान्धे पताका, चान्दोया केही टानि। केही वा भागडारी केही द्रव्य देय आनि॥४४०॥ कथो जने लागिला करिते सङ्कीर्तन । श्रानन्दे करेन नृत्य आरो कथोजन ॥४५१॥ द्मशोजन आरो 'हरि' बोलये कीर्राने । शङ्क घन्टा बाजायन आरो कथोजने ॥४५२॥ कयोजन करे तिथि पूजिवार कार्य । केही वा हइला तिथि पूजार आचार्य ॥४४३॥ एइ मत परानन्द रसे भक्तगण । सभेइ करेन कार्य-यार येन मन ॥४५४॥ खाओं पिओं आनो नेह देह हरिध्वनि । इहा वह चतुर्दिंगे आर नाहि शुनि ।।४५५॥ शह्य, चन्टा, मृदङ्ग, मन्दिरा करताल । सङ्घीतीन सङ्गी ध्वनि वाजये विशाल ॥४५६॥ परानन्दे काहारो नाहिक वाह्य ज्ञान । अद्भैत भवन हेल श्रीवैकुरठ धाम ॥४५७॥ आपने श्रीगौरचन्द्र परम सन्तोषे । सम्मारेर सज्ज देखि यूलेन हरिषे ॥४५८॥ वगडुल देखेन प्रश्च घर-दुइ-चारि । पर्वत प्रमाण देखे काष्ठ-सारि सारि ॥४४६॥

श्रीमस्यवेन्द्रपुरी के प्रति सबकी प्रीति थी सो सब ही ने यथायोग्य सामिमी जुटाने का व्यविकार प्रहर्ण किया ॥ ४४४ ॥ श्रीमातानी ने रसोई सिद्ध करने का समस्त भार अएने ऊपर ले तिया तथा उन्हें घेरकर सब वैष्णाव परिवार जुट गया ॥ ४४४ ॥ श्रीनित्यानन्द सहाप्रमु ने अत्यन्त प्रसन्तता पूर्वक वैष्णव पूजन का अधिकार प्रहरों। किया ॥ ४४६ ॥ कोई कहता "मैं सब चन्दन चिस्ँगा" कोई कहता "मैं माला प्रन्थन करूँ गा"।। ४४७।। कोई कहता "जल लाने का भार मेरे ऊपर है" कोई कहता "स्थान साफ करना मेरा काम है" ॥ ४४= ॥ कोई कहता "जितने वैष्ण्व हैं उनके चरणों को प्रवालन करना मेरा काम है"॥४४६॥ कोई पताका बाँध रहा था तथा कोई चँदीवा तान रहा था और कोई भएडारी बना तो कोई बस्तुएें ला-ला कर दे रहा था।। ४४०।। कुछ मनुष्य सङ्कीर्तन करने लगे और कुछ जन आनन्द से मृत्य करने लगे।।४४१।। तथा दूसरे कुछ जन सङ्घीतन में हाँर २ वाल रहे थे तथा और भी कुछ दूसरे मनुष्य शङ्क घन्टा बजा रहे थे ।। ४४२ ।। कुछ मनुष्य तिथि पूजा के लिये काब कर रहे थे और काई तिथि पूजा के आचार्य बने ॥४४३॥ इस प्रकार सभी भक्तगण जिसके मन में अच्छा लगा बड़े आनन्दपूर्वक सब ही कार्यों में लगे हुए थे। ४५४॥ खात्रां, पीयों, लायों, लेओ-देशों व हरिष्वित इनके अतिरिक्त चारों और और अन्य कुछ सुन नहीं पूडता था ॥ ४४४ ॥ सङ्कीर्तंत्र के साथ शङ्क-धन्टा-मृद्द्ध-मँजीरा-करताल विशाल ध्वनि से वज रहे थे ॥ ४४६ ॥ किसी की प्रेमानन्द में वाह्य ज्ञान नहीं था-अद्धेत भवन श्रीवैकुण्डवाम ही बन गया था ॥ ४४७॥ स्वयं श्रीगौरचन्द्र सामिश्री के आयोजन को देखकर बड़े सन्तुष्ट हुए और हर्ष से फूले नहीं समावे थे।। ४ ६ ।। भीत्रमु ने दो-चार कोठों में चाँचल देखे छौर काष्ठ थे पर्वत जैसे हेर के हेर देखे ॥ ४४६॥ रखाई राँधने दे

घर दुइ-चारि प्रश्च देखे चिपीटक सहस्र सहस्र कान्दी देखे कदलक ४६२ ना जानि कतेक नारिकेल गुया पान कोथा हैते श्रासिया हइल विद्यमान ४६३ पटोल वास्तुक शाक थोड़ श्रालू मान । कत घर मश्यिछे-नाहिक प्रमाण ग४६४॥ सहस्र-सहस्र घड़ा देखे दिघ दुग्य । चीर इन्नुदग्रह अंक्रुरेर सने ग्रुद्ग ॥४६४॥ तैल वा लवगा गुड़ देखे प्रश्च यत । सकलि अनन्त-लिखियारे पारि कत ॥४६६॥ श्रति-अमानुषि देखि सकल सम्भार । चिते येन प्रभु हइलेन चनत्कार ॥४६७॥ प्रभु बोले ए सम्पत्ति मनुष्येर नय । 'श्राचार्य महेश' हेन मोर चित्ते लय ।।४६८॥ मनुष्येरो ए मत कि सम्पत्ति सम्पत्ने । ए सम्पत्ति सकते सम्भवे महादेवे ॥४६६॥ बुमित्ताङ ग्राचार्यं महेश-ग्रवतार । एइ मत हासि प्रमु बोले बार-बार ॥४७०॥ छले अद्वौतेरे तस्य महाप्रभु कर्य। ये इय सुकृति से परमानन्दे लय ।।४७१॥ तान वाक्ये ब्रानादर अनास्था याहार । तारे श्रीब्रह्र त हय अग्नि-अवतार ॥४७२॥ यद्यपि अह त कोटि-चन्द्र-मुश्रीतल । तथापि चैतन्य विमुखेर कालानल ॥४७३॥ सकृत् ये जन बोले 'शिव' हेन नाम। सेहो कोनो प्रसङ्गे, ना जाने तस्व तान ॥४७४॥ सेइ चर्णे सर्व पाप हैते शुद्ध हय । वेदे शाम्त्रे मामवते एइ तस्त्र कय ॥४७४॥

(इंडे व परातें ) पाँच घरों में भरे देखे और दो-चार घरों में घोवा मूँग की दाल देखी ॥ ४६० ॥ भी-सात घरों में धाने क माँति के बस्त्र देखे और दरा-बारह घरों में प्रमु ने के ता व पात देखे हैं ॥ ४६१ ॥ श्री-प्रभु ने दो-चार घरों में चिउड़ा (चायल के बने) देखे व हनारों २ केले की गहर के मोंरे देखे ॥ ४६२ ॥ न जाने कितने नारियल, सुपारी, पान कहाँ-कहाँ से आ गये ॥ ४६३ ॥ परवल, बथुआ, थोड़, आलू, मान-कचू आदि के शागों से कितने घर भरे थे इसकी कोई गिनती नहीं थी ॥ ४६४ ॥ चीर, इलुद्रु अ कुर-युक्त मूँग व दही-दूध के सहस्र-सहस्त्र घड़ा देखे हैं ॥ ४६४ ॥ तेल, नमक, गुड़ आदि जितने प्रदार्थ प्रभु ने देखे वे सब ही अनन्त थे कितना लिखा जाय १ ॥ ४६६ ॥ सभी सामित्री को मनुष्य सामध्य से अत्यन्त बाहर देखकर मानो प्रभु के मन में भचरज हुआ ॥ ४६७ ॥ अभु ने कहा यह सम्पत्ति मनुष्य की नहीं है, मेरे चित्त में ऐसा जँवता है कि आवार्य प्रभु महेश हैं ॥ ४६८ ॥ मनुष्यों में क्या ऐसा सम्पत्ति सम्भव है, यह सम्पत्ति तो केवल महादेख को ही सम्भव है ॥ ४६६ ॥ समक्ष गया आवार्य प्रभु महेश के अवतार हैं इस प्रकार गौरचन्द्र बार-बार हँसकर कहने लगे ॥ ४०० ॥ श्रीमहाप्रभुजी ने छल से अहँ त के तत्त्र को कह दिया जो सुकृति मनुष्य होंगे वे परम आनम्द से प्रह्मा करेंगे ॥४०१॥ अभु के वाक्यों में जिनको अनाहर व अनास्था है उनके लिये अहँ त प्रभु अपने के अवतार हैं ॥ ४०२ ॥ अध्विष अहँ तचन्द्रकरों चन्द्रमाओं से

भी मुशोतक हैं तथापि चैनन्य से विमुलों के जिये काज़का अधिन हैं।।। ४०३ ।। नएक बार जो जन उनके तत्त्व को जाने बिना भो यदि किसी प्रसङ्गवश 'शिव' ऐसा नाम लेंगे तो उसी खुस सब वार्षों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाँयगे ऐसा तत्त्व बेद भागवत शास्त्रों में कहा ।। ४०४-४०४ ।। शिव का नाम सुनकर जिनको दुःख हैन शिव-नाम शुनि यार दु:ख हय । सहजन अमङ्गल समुद्रे भासय ॥४७६॥ तथाहि भागवते ४ स्कन्धे ४ अध्याये १४ रहोके--

''यद्द्रचत्तरं नाम गिरेरितं नृगां सकृत् प्रसङ्घाद्यमाशु हन्ति तत्। पवित्रकीर्ति तमलंध्यशासनं भवानहो हे हि शिवं शिवेतरः''।।।।।।

श्रीवदने मुख्याचन्द्र वलेन श्रापने । शिव ये ना पूजे से वा मोरे पूजे केने ।।४७७॥ मीर प्रिय शिव प्रति श्रानाद्र यार । केमते वा मोरे भक्ति हइव ताहार ।।४७०॥ तथाहि "कथं वा मिय भक्ति स लभतां पापपुरुषः । यो मदीयं परं भक्तं शिवं सम्पूजवेन्निहि"।।४॥ श्रातएव सर्वीद्य श्रीकृष्ण पूजि तबे । प्रीते शिवपृजि पुजिवेक सर्व-देवे ॥४७६॥

तथाहि स्कन्दपुराणे—
"प्रथमं केशव" पूजां कृत्वा देवमहेरवरम् । पूजनीया महाभक्त्या ये चान्ये सन्ति देवताः" ॥६॥
हेन 'शिव' अद्धे तरे बोले साधुगणे । सेहो श्रीचैतन्यचन्द्र-ईक्कित-कारणे ॥४८०॥
इहाते अवुधगण महाकिल करे । अद्धे तर भाया ना वृक्तिया भिल मरे ॥४८०॥
सम्भार देखिया प्रभु महाहर्ष मन । श्राचार्येर प्रशंमा करेन अनुचण ॥४८२॥
एके-एके देखि प्रभु सकल सम्भार । कीर्तनस्थली ते आइलेन पुनर्वार ॥४८३॥
प्रभु मात्र आइलेन सङ्कीर्तन स्थाने । परानन्द पाइलेन सर्व भक्तगणे ॥४८४॥
ना जानि के कोन् दिगे नाचे गाय वाय । ना जानि के कोन् दिगे महानन्दे धाय॥४८४॥
नव-नव वस्तु सब देखे प्रभु यत । सकल अनन्त-लेखिवारे पारि कत ॥४८६॥
हो वे मनुष्य श्रमङ्गल के समुद्र में गीते लगाते हैं ॥ ४७६॥ श्रिव नाम के दो अद्धर जो समुद्रभूत व

सुपित हैं किसी प्रसंगवश वाक्य द्वारा एक बार उच्चारण सात्र होने पर मानव समृह के सब पापों की विनाश कर देते हैं जिनकी कीर्तिकलाप परम पित्र है तथा आज्ञा अनुलंघनीय है यदि उस शिव से आप द्वेव करते हो हो आप शिव से अतिरिक्त अमङ्गल स्वरूप हो ॥ ४ ॥ श्रीमुख से स्वयं श्रीकृष्णचन्द्र ने कहा है कि जो शिवजी की नहीं पूजते वे सुक्ते क्यों पूजते हैं १ ॥४००॥ मेरे प्रिय शिव के प्रति जो अनाहर करता है कि जो शिवजी की नहीं पूजते वे सुक्ते क्यों पूजते हैं १ ॥४००॥ मेरे प्रिय शिव के प्रति जो अनाहर करता है उन्हें मेरी भक्ति किस प्रकार होगी १ ॥ ४०० ॥ जो मेरे परममक्त शिव की सम्यक् प्रकार से पूजा नहीं करते साह्मात पापरूप वे पुरुष किस प्रकार मेरी भक्ति लाम करेंगे अर्थात् कहापि नहीं ॥४॥ इसलिये सबसे प्रयम श्रीकृष्ण का पूजन करे तब पीछे से प्रीतिपूर्वक शिव का पूजन करे तब और सब देवताओं का पूजन प्रयम श्रीकृष्ण का पूजन करे तब पी पूजा करे तब महेन्वर की पूजा करे उसके प्रशात अन्य सभी देवताओं ही करे ॥ ४०६ ॥ प्रथम केशव की पूजा करे तब महेन्वर की पूजा करे उसके प्रशात अन्य सभी देवताओं की वड़ी मिक्त के साथ पूजा करना उचित है ॥ ६ ॥ यों साधुगणा श्रीअद्वेत को "शिव" सम्बोधन करते की वड़ी मिक्त के साथ पूजा करना उचित है ॥ ६ ॥ यों साधुगणा श्रीअद्वेत को "शिव" सम्बोधन करते हैं —यह केवल श्रीचैतन्यचन्द्र के हिन्त (इशारे) के कारणा ही है ॥ ४८० ॥ इस प्रसंग में मूर्खगण विशेष कलाह करते हैं तथा अद्वेत माया त समभ्कर क्रपाल दोष से मरते हैं ॥ ४८२ ॥ श्रीप्रमु सामिमी समुच्च्य कलाह करते हैं तथा अद्वेत माया त समभ्कर क्रपाल दोष से मरते हैं ॥ ४८२ ॥ श्रीप्रमु सव सामिमी को देखकर बढ़े देखकर पुनवीर कीर्तन स्थली में आये ॥ ४८३ ॥ संकीतन स्थान में श्रीप्रमु के आते ही को एक-एक हरके देखकर पुनवीर कीर्तन स्थली में आये ॥ ४८३ ॥ संकीतन स्थान में श्रीप्रमु के आते ही

सब भक्तवन्त परम आनित्त हुए॥ ४८४॥ न जाने कौन किस ओर नाज्ञता, गाता अथवा बजाता था पता नहीं कौन विवर्दों रहा था ४८४ अप्रमु ने जितने परार्थ देखे वे सब नवीन-नवीन व अनन्त

सभे करे जय जय-महा हरिध्वनि । 'बोल बाल हरि-बोल' त्रार नाहि शुनि ॥४८७॥ सर्व-वैष्यवेर श्रङ्ग चन्दने भृषित । सभार सुन्दर वज्ञ-मालाय पृश्वित ॥४८८॥ समेह प्रश्वर पारिषदेर प्रधान । सबे तृत्य गीत करे प्रश्व विद्यमान ॥४८६॥ महानन्दे उठिल श्रोहरि सङ्कीरीन । ये श्रुनि पवित्र करे श्रनन्त श्रुवन ॥४६०॥ नित्यानन्द महामन्ल प्रेम सुखमय । बान्यमावे नृत्य करिलेन अतिशय ॥४६ १॥ विह्वल हड्या श्रति श्राचार्य गोसात्रि । यत नृत्य करिलेन-तार श्रन्त नानि ॥४६२॥ नाचिलेन अनेक ठाकुर-हरिदास । सभेइ नाचेन अति पाइया उल्लास ॥४६३॥ महाप्रसु श्रीगौरसुन्दरी सर्व शेषे । नृत्य करिलेन खति अशेप विशेषे ॥४६४॥ सर्व परिषद् प्रभु आगे नाचाइया । शेषे जुत्य करेन आपने सभा लौपा ॥ १९६५।। मगडली करिया नृत्य करे मकगण । मध्ये नाचे महाप्रसु श्रीशचीनन्दन ॥४६६॥ एइ मत सर्व दिन नाचिया गाइया। रहिलेन महाप्रसु समारे लह्या ॥४६७॥ तने शेष आज्ञा माँगि अद्भेत-आचार्य । भोजनेर करिते लागिला सर्व कार्य ॥४६८॥ बसिलेन महाप्रभु करिते भोजन । मध्ये प्रभु-चतुर्दिने सर्व भक्तगण ॥४६६॥ चतुर्दिगे भक्तगण येन तारामय । मध्ये कोटि-चन्द्र येन प्रसुर उदय ।।५००।। दिन्य अन्त बहुविध पिष्टक न्यंजन । माधवेन्द्र-आराधना-आहर रन्थन ॥४०१॥ माधवपुरीर कथा कहिया-कहिया। भौजन करेन प्रभु सर्व-गण लैया।।४०२।। प्रभु बोले 'माधवेन्द्र-आराधना-तिथि । मिक्त हथ गोविन्दे, भोजने कैले इथि' ॥४०३॥

थे कहाँ तक लिखें ? ॥ ४८६ ॥ सभी महा हरिष्विन करके अथ-जय बोल रहे थे, "बोलो, बोलो, हिर बोलो" हसके सिवाय कुछ सुन नहीं पहता था॥ ४८० ॥ सब वैंड्यावों के खड़ चन्द्रन से शीमित हो रहे थे तथा सबके सुन्दर वन्तस्थल मालाओं से लरे हुए थे ॥ ४८८ ॥ सब ही शीप्रमु के पारिषदों में प्रधान थे तथा सब ही प्रमु के सामने नाच-गा रहे थे ॥ ४८८ ॥ शीहरिसंकीर्तन ध्वति बड़े खानन्द से हो उठा जिसकी सुनकर खनत्त सुवन पित्रत हो गये ॥ ४६० ॥ प्रेममूल स्वरूप महामल्ल श्रीतित्यानन्द प्रमु ने बाल्यभावन्में बहुत ही तृथ्य किया ॥ ४६१ ॥ खाचार्य गोह्वामों ने अत्यन्त विद्वत होकर जितना नृत्य किया इसका अन्त नहीं था ॥ ४६२ ॥ श्रीहरिदास ठाकुर तो बहुत ही नाचे और उल्लास पाकर सब ही ने अत्यन्त नृत्य किया ॥ ४६४ ॥ श्रीप्रमु ने पहिले सब पार्षरों को नचाया तब अन्त में विशेष प्रकार से खनि खगार तृत्य किया ॥ ४६४ ॥ श्रीप्रमु ने पहिले सब पार्षरों को नचाया तब अन्त में सबको तेकर खापने नृत्य किया ॥ ४६४ ॥ मकदृत्द गोलाकार मंडली बनाकर नाच रहे थे तथा उनके बोव में श्रीराचोतन्दन नाचते थे ॥ ४६६ ॥ इस प्रकार श्री महाप्रमु सबको लेकर दिन मर नाचते-गाने रहे। ४६०॥ तब अन्त में श्रीखोतन्दन नाचते थे ॥ ४६६ ॥ इस प्रकार श्री महाप्रमु सबको लेकर दिन मर नाचते-गाने रहे। ४६०॥ तब अन्त में श्रीखहै तिचार्य खाजा माँगकर भोजन कराने के लिये समस्त समावान करने लगे ॥४६६॥ भोजन करने के लिये महाप्रमु वैठ गये-वीच में प्रमु करोहों चन्द्रमा के समान इस हुए ॥ ४०० ॥ श्रीमाधवेन्द्रपुरी की आराधना तिथि पर श्रीशाची माता ने अनेक प्रकार के दिव्य खन्त (चांवत) । पिष्ठक आदि व्यंनन वनाये थे । श्रीमहाप्रमु सब भक्तों के साथ श्रीमाधवे द्रपुरी जी का चरित्र

एइमत रंगे प्रसु करिया भोजन । विस्तिन गिया प्रसु करि याचमन ।।५०४।।
तने दिन्य सुगन्धि चन्दन दिन्य माला । प्रसुर सम्मुखे आनि अद्वेत शुइला ।।५०५।
तने प्रसु नित्यानन्द स्वरूपेरे आगे । दिलेन चन्दन माला महा-अनुरागे ।।५०६।।
तमे प्रसु सर्घ-वैष्णवरे जने जने । श्रीइस्ते चन्दनमाला दिलेन आपने ।।५०६।।
श्रीहस्तेर प्रसाद पाइया मक्तगण । सभार हइल प्रानन्दमय मन ।।५०६।।
उचकरि समेइ करेन हरि व्वनि । किना से आनन्द हैल कहिते ना जानि ।।५०६।।
यद्वेतर ये आनन्द-अन्त नाहि तार । आपने वैकुएटपुर नाथ गृहे यार ।।५१०॥
ए सकल रङ्ग प्रसु करिलेन यत । मनुष्येर शक्ति इहा वर्णिचेक कत ।।५११॥
एक दिनसर यत चैतन्य विहार । कोटि-वरसरे ओ ताहा नारि वर्णिवार ।।५१२॥
पद्मत चैतन्य यशेर अन्त नाहि पाय । यत दूर शक्ति तत दूर उद्घ जाय ।।५१२॥
एइमत चैतन्य यशेर अन्त नाहि पाय । यह दूर शक्ति तत तृह उद्घ जाय ।।५१२॥
एइमत चैतन्य यशेर अन्त नाहि पाय । यह दूर शक्ति तत ताह ।।५१४॥
एइमत चैतन्य यशेर अन्त नाहि पाय । एइमत गीरचन्द्र मेसे से वीलाय ।।५१४॥
एसव कथार अनुक्रम नाहि जानि । ये-ते-मते चैनन्येर यशसे वालानि ।।५१६॥
एसकल पुस्य कथा ये करे अन्य । अवश्य मिलये तारे कृत्क आमार ।।५१८॥
एसकल पुस्य कथा ये करे अन्य । अवश्य मिलये तारे कृत्क आमार ।।५१८॥

कहते जाते और भोजन करते जाते है।। १०१-४०२ ॥ भीमहाप्रमु ने कहा "आज श्रीमाधवेन्द्रपुरी जी की आराधना तिथि है इसमें मोजन करने से गोविन्द में भक्ति होगी"।। ४०३।। इस प्रकार श्रीप्रमु आनन्द से भोजन करके श्राचमन किया और जाकर दैठ गये॥ ४०४॥ तब श्रीश्रद्धैतप्रमु ने दिन्य सुगन्धि, चन्दन व विवय माला श्रीमहाप्रभु के सामने लाकर रख दी ॥४०४॥ तब श्रीमहाप्रभु ने बड़े अनुराग से पहिले नित्या-तन्द स्वरूप को चन्दन व माला प्रदान की ।। ४०६ ॥ उसके पीछे श्रीप्रभु ने प्रत्येक वैष्णव को अपने शीहरत-कमल से चन्दन व माला दी।। ४०७॥ श्रीप्रभु के हाथ से प्रसाद पाकर सब भक्तों का मन पर-श्रानन्दमय हो गया ॥ ४०८ ॥ सब हो ऊँचे स्वर से इरिध्वनि करने लगे; सो दैसा अपूर्व आनन्द हुआ-कहते नहीं बनता।। १०६।। श्री श्रद्धेत की जो आनन्द था उसका अन्त नहीं था क्योंकि स्वयं वैद्धण्ठनाथ ही उनके घर में थे ॥ ४१० ॥ यह सब आनन्द जितना श्रीप्रमु ने किया-मनुष्य शक्ति इसका कितना वर्णन करेगी॥५११॥ श्रीचैत्न्यदेव के एक दिन के विहार का वर्णन करोड़ों वर्षों में भी नहीं कहा जा सकेगा ॥४१२॥ जिस प्रकार पत्ती अपनी शक्ति भर डड़कर भी आकाश का अन्त नहीं पाता ॥ ४१३ ॥ इसी प्रकार श्रीचैतन्यचन्द्र के यश का अन्त नहीं है उसे भी जिसमें जितनी सामर्थ्य वे देते हैं उतना ही वह गा सकता है।। ४१४।। काठ की पुतली को बाजीगर जिस तरह नचाता है, इसी प्रकार औगौरचन्द्र मुक्तसे जो बुलवाते हैं।। ४१४ ॥ मैं इन सब कथाओं का अनुक्रम ( आनुपूर्विक-सम्बन्ध ) नहीं जानता हुँ, बस जिस किसी प्रकार से श्रीचैतन्थदेव का यश बख्यन करतां हूँ ॥ ४१६ ॥ मैं सब वैध्यावों के चरण-कमलों में नमस्कार करता हूँ-मेरा इसमें कुछ अपराध स बन जाय ॥४१७॥ इन सब पवित्र कथाओं को जो श्रवण करेंगे उनको कृष्ण प्रेमरूपी धन अवश्य मिलेगा ॥४१८॥ बुःदा वनदास (प्रत्यकार) श्रीकृरण्येतन्यकाद्र एवं श्रीनित्यानादकाद्र को समभ कर अर्थात् श्रीकुष्ण चैतन्य नित्यानन्द् चान्द्जान । गृन्दावन दास तछु पदयुगे गान ।।४१६।। इति श्रीचैतन्यभागवते अन्यस्यस्य हे श्रद्धैतगृहवितासवर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥

## पञ्चमो ८ ध्यायः

जय जय श्रीगौरसुन्दर सर्वगुरु | जय जय मक्तजन वांच्छा कल्पतरु ॥१॥ जय जय न्यासिमिणि श्रीवैद्धगठनाथ । जीव प्रति कर' प्रस्न श्रुम दृष्टिपात ॥२॥ मक्तगोष्ठी सहिते गौराङ्ग जय जय । जय जय श्रोकरुणासिन्धु द्यामय ॥३॥ श्रोपत्या कथा सह श्रुम एकमने । श्रोगौरसुन्दर विहरिलेन येमने ॥४॥ कथोदिन थाकि प्रस्न श्रद्ध तेर घरे । श्राइला कुमार हट्ट-श्रीवास मन्दिरे ॥४॥ कृष्ण-प्यानानन्दे वसि श्राद्धेन श्रीवास । श्राचम्बिते घ्यानफल सम्मुखे प्रकाश ॥६॥ निज प्राणनाथ देखि श्रीवास पण्डित । दण्डवत् हह्या पडिला पृथिवीत ॥७। श्रीचरण वचे करि पण्डित-ठाकुर्र । उच्चस्वरे दिधिस्वासे कान्देन प्रचुर ॥८॥ गौराङ्गसुन्दर श्रीवासेरे करि कोले । मिचिलेन श्रङ्ग तार निज-प्रेमजले ॥६॥ सुकृति श्रीवासगोष्ठी प्रसुर प्रवादे । समे प्रसु देखि ऊर्द्ध वाहु करि कान्दे ॥१०॥ वैद्युग्छनायक गृहे पाइया श्रीवास । हेन नाहि जानेन कि जन्मिल उल्लाम ॥११॥ श्रापने माथाय करि उत्तम श्रासन । दिलेन, विस्ता तथि कमल लोचन ॥१२॥ चतुर्दिगे विसलेन पारिषदगण । सभेइ गायेन कृष्ण नाम श्रनुचण ॥१३॥ गृहे जयकार करे पतिव्रतागण । श्रानन्दस्वरूप हैल श्रीवास भवन ॥१२॥

हृदय में धारण करके उन्हीं के युगल चरण-कमलों की महिमा गान करता है ॥ ४१६ ॥

समस्त जीवों के गुरु श्रीगौरसुन्दर की जय हो २ श्रीर भक्तजनों की वाब्छापूर्ण कल्पतर की जय हो २ ॥१॥ न्यासिमणि-श्रीवेकुण्ठनाथ की जय हो २, हे प्रमो ! जीवों के प्रांत शुभ दृष्टिपात करो ॥ २ ॥ भक्तगाठी सिंहत श्रीगौराङ्गप्रमु की जय हो २, श्रीर द्यामय श्रीकरुणासागर की जय हो २ ॥३ । हे भाई ! जिस प्रकार श्रीगौरसुन्दर ने विहार किया था उसे शेवखरड की कथा में एका प्रमन से सुनो ॥ ४ ॥ श्रीप्रमु कुछ दिन श्राह तजी के घर रहकर कुमारहट में श्रीवास जी के घर आये ॥ ४ ॥ श्रीवास जी कृष्ण के ध्यानानन्द में वैठे थे अकस्मात् ही ध्यान का फल सामने प्रगट देखा ॥ ६ ॥ श्रीवास पिएडत अपने प्राणानाथ को देखते ही इण्डवत् होकर प्रथ्वी पर गिर पड़े ॥ ७ ॥ श्रीवास पिएडत महाप्रमुजी के चरणों को वचस्थल से लगाकर लम्बी साँस लेते हुए के वे स्वर से बहुत रोथे ॥ = ॥ तथा श्रीगौराङ्गसुन्दर ने श्रीवासजी को गोदी में लेकर अपने प्रेमानन्द जल से उनके अङ्ग को भिगदे दिया ॥ ६ ॥ सुकृती श्रीवास की गोष्ठी के सब साथी श्रोचैतन्यप्रमु की कृपा पाकर उन्हें देखकर सुना उठाकर रोने लगे ॥१०॥ श्रीवासपिएडत का अपने घर में वेकुण्ठन नायक को पाकर कितना अपूर्व उल्लास हुआ उसे वे जान हो न पाये ॥ ११ ॥ स्वयं मस्तक में लाकर उत्तम आसन दिया उस पर कमस लोचन (गौर) विराजम न हो गये १२ आरों श्रोर पार्षदगर्ण बैठ गये ये

प्रभु आइलेन मात्र पणिडतेर घर । वार्ता पाइ आइलेन आचार्य-पुरन्दर ।। १५ ।। ताहाने देखिया प्रभु 'पिता' करि बोले । महाप्रेम प्रभु ताने करिलेन कोले ॥ १६ ॥ परम सुक्तती से आचार्य-पुरन्दर । प्रभु देखि कान्दे अति हइ असम्बर ।। १७ ॥ बासुदेवदत्त त्राइलेन सेइ चर्गे । शिवानन्दसेन-त्रादि श्राप्त वर्गे सने ॥ १८ ॥ प्रसुर परम प्रिय-बासुदेवदत्त । प्रसुर कृपाय से जानेन मर्व तस्त्र ॥ १६ ॥ जगतेर हितकारी-बासुदेवदत्त । सर्व भृते क्रपालु-चैतन्य रसे भत्त ॥ २० ॥ गुणप्राही अदोषदरशी सभा प्रति । ईरवरे वैष्णवे यथायोग्य रति मति ॥ २१ ॥ बासुदेवदत्त देखि श्रीगौरमुन्दर । कोलं करि कान्दितं लागिला बहुतर ॥ २२ ॥ बासुदेवदत्त धरि प्रसुर चरण । उच्च स्वरे लागिलेन करिते क्रन्दन ॥ २३ ॥ बासुदेव कान्दिते के आछे हेन जन । शुष्क-काष्ठ एाषाण ये ना करे क्रन्दन ॥२४॥ बासुदेवदचेर यतेक गुगा सीमा । बासुदेवदत्त विनु नाहिक उपमा ॥ २४ ॥ हेन से प्रश्रुर प्रोति दनोर विषय । प्रश्नु बोले 'त्रामि बासुदेवेर निश्चय' ।। २६ ॥ श्रापने श्रीगौरचन्द्र बोले बार-बार । ए शरीर वासुदेवदरीर श्रामार ॥ २७ ॥ दत्त आमा यथा वेचे तथाइ विकाइ । सत्य-सत्य इहात अन्यथा किछु नाइ ॥ २= ॥ बामुदैवदत्तरे वातास यार गाय । लागियाछे, तारे कुल्ला रिवव मह्य ॥ २६ ॥ सत्य आमि कहि-शुन वैष्णव मण्डल । ए देह आमार-वानुदेवेर केवल ।: ३०॥

सभी चुँण चण पर कृष्ण साम का गान कर रहे थे।। १३।। पितव्रता स्त्रियाँ घर में जयकार कर रही थीं. शीवास का भवन प्रेमानन्दस्यरूप हो रहा था ।। १४ ।। श्रीवास के घर श्रीगौरचन्द्र आये हैं यह बात सुनते ही श्रीपुरन्दर आचार्य वहाँ शीघ्रता से आये ॥ १४ । श्रीप्रभु उनको देखते ही पिता कहकर बोले तथा प्रभु ने बड़े प्रेम से उनकी जेट भर ली ॥ १६ ॥ श्रीपुरन्दराचार्य बड़े पुरुपशाली थे-श्रीप्रभु को देखकर अवने आपको सँभाल न सके ॥ १७ ॥ उसी समय श्रीवासुदेवदत्त भी छा गये, श्रीशिवानन्दसेन आदि समी आत्मीयगण उनके साथ थे ।।१८॥ ओवासुदेवदत्तजी औगौरचन्द के बड़े पिय थे प्रमु की कृपा से सब तत्त्व वे जानते थे।। १६॥ श्रीवासुदेवद्त्त जगन् का हित करने वाले थे-श्रीचैतन्य रस में मत्त सब प्राणियों पर ह्या करते थे।। २०।। वे गुण्याही व अदोषदर्शी थे, वे ईश्वर और चैब्एवां में यथायोग्य प्रेमबुद्धि रखते थे ॥ २१ ॥ श्रीगीरसुन्दर श्रीवासुदेव को देखकर गोदी में लेकर बहुत रोने लगे, तव ॥ २२ ॥ वासुदेवदत्त ने प्रभु के बरण को पकड़ लिया और ऊँचे म्बर से ऋन्द्रन करने लगे ॥ २३॥ श्रीवासुदेवजी के राते समय ऐसा कीन मनुष्य है जो शुष्क काष्ट पापाण आदि वत् होगा जो राया न हो ?॥ २४॥ श्रीवासुदेवदत्त के गुणों की जो पराकाष्ठ है उनके सिवाय और कोई उपमा नहीं थी ॥ २४ ॥ श्रीप्रमु कहते थे कि मैं निश्चयू ही बासुदेवदत्त का हूँ। देखो दत्त के विषय में पर्सु की ऐसी प्रीति थी।।२६।।शीगौरचन्द्र स्वयं वार-बार कहते थे कि मेरा यह शरीर दामुदेवदत्त का ही है।। २७।। दत्त मुक्ते जहाँ बेचेंगे वहीं मैं विक जाऊँगा-मैं सत्य कहता हूँ इसमें अन्यथा कुछ नहीं है ॥२८॥ वासुदेवदत्त की पवन जिसके शरीर लगेगी श्रीकृष्ण चन्द्र उसकी सदा ही रची करेंगे " २६ " हे वैष्णवों सुनो ! मैं सत्य कहता हूँ मेरा यह शरीर केवल वासुदेवदत्त का द

बासुदेवदत्तरे प्रभुर कृपा शुनि । आनन्दे बैष्णवगण करे जयध्वनि ॥ ३१ ॥ भक्त बाढ़ाइते गौरसुन्दर से जाने । येन करे भक्त तेन करेन आपने ॥ ३२ ॥ एइ मत रङ्गे प्रमु श्रीगौरसुन्दरे । कथोदिन रहिलेन श्रीवासेर वरे ।। ३३ ।। चैतन्येर अति प्रिय-श्रीवास रामाञि । दुइ चैतन्येर देह, द्विधा किछ नाजि ॥३४॥ थीवास रामाइ-दुइ भाइ गुण गाय । विद्वल हहया नाचे श्रीवैकुएठराय ॥३४॥ सङ्कीरीन-भागवत पाठ-व्यवहारे । विद्षक लीलाय कि अशेष-प्रकारे ॥ ३६ ॥ जन्मायेन प्रभुर सन्तीष श्रीनिवास । जार घरे प्रभुर सर्वीद्य परकाश ॥ ३७ ॥ एक दिन प्रभु श्रीनिवासेर सहिते । व्यवहार-कथा किछु कहेन निस्ते ।।३८॥ प्रभु बोले तिम देखि कोथात्री ना जात्री। केमते वा कुलाइवा, केमते कुलात्री !!३६॥ श्रीवास बोलेन प्रमु कीयात्रों जाइते। नाहि लय मोर चिच बलिलूँ तोनाते ॥४०॥ प्रभु बोले परिवार अनेक तोमार । निर्वाह केमते तबे हर्दे सभार ॥४१॥ श्रीवास बोलेन यार श्रदष्टे ये धाके । से-इ हड्वेक, मिलिवेक ये-ते-पाके ॥४२॥ प्रश्न बोले 'तुनि तबे करह सन्यास । इहा ना पारिष्ठ प्रश्नि बोले श्रीनिवास । ४३॥ प्रश्न बोले सन्यास ग्रहन ना करिया। प्रिचा करितेश्रो कारो द्वारे ना जाइवा ।।४४।। केमते करिवा परिवारेर पोषण। किन्नुइ त ना बुभोँ मुजि तोमार वचन ।।४४।। ए काले त कोथाओं ना गेले ना आइले। बटमात्र द्वारे आसि काहुके ना मिले ॥४६॥

॥ ३० ॥ वासुरेवदत्त के ऊपर प्रभु की कृपा को सुनकर चैव्यावगण आनन्द से जय जय व्वति करने लगे ॥३१॥ मक्त को बढ़ावा देना तो श्रीगीरसुन्दर ही जानते हैं; जैसे मक्त करते हैं वैसे ही धाप करते हैं ॥३२॥ इस प्रकार भीगौरसुन्दर प्रभु ने कुछ दिन तक भीवास के घर में धानन्द से निवास किया ॥ ३३ ॥ भीवास व रामाह दोनों ही माई गुण्नान करते थे और अविकुण्डराय विह्नल होकर नाचते थे॥ ३४॥ श्रीवास व रामाइ श्रीचैतन्यदेव को दोनों ही अत्यन्त प्रिय थे दोनों श्रीचैतन्य के देह थे, इसमें कुछ सन्देह नहीं है।।३४॥ संकीर्तन-मागवत पाठ-विद्षक लीला आदि द्वारा अनेक प्रकार से श्रीनिवासनी प्रमुकी सन्तुष्टता उर्य कराते थे उन्हीं के घर में तो प्रमु का स्वसे पहिले प्रकाश हुआ था।। ३६-३७॥ एक दिन प्रमु ने एकान्त में वैठकर श्रीनिवासजी से कुछ व्यवद्दार की बात कही।। ३८॥ प्रमु ने कहा "मैं देखता हूँ तुम कहीं भी तो नहीं जाते हो फिर कैसे निर्वाह करते हो तथा कैसे निर्वाह करोगे ? ।। ३६ ।। श्रीवास बोले 'हे प्रमो.! आप में सत्य कहता हूँ मेरा चित्त कहीं जाने को नहीं करता ?"।। ४०॥ त्रस् ने कहा "तुम्हारा परिचार भी तो बहुत है तब सबका निर्वाह कैसे होगा ?"॥ ४१॥ श्रीवास ने कहा "जिसके भाग्य में जो होगा वही होगा तथा जिस किसी प्रकार से भी अवश्य मिलेंगा"।। ४२ ।। प्रभु ने कहा ऐसा ही है तो तुम सन्यास प्रहण कर लो, तब श्रीवास ने कहा मैं यह भी नहीं कहाँ गा ॥ ४३ ॥ प्रभु बोले सन्यास भी प्रहण करोगे नहीं श्रीर भिन्ना करने को भी किसो के द्वार पर नहीं जाश्रीगे।। ४४।। तत्र किस प्रकार से परिवार का पोषण करोंगे, तुम्हारे वचनों से मैं तो कुछ भी नहीं सममा।। ४४।। आजकल के समय में तो कहीं न जाने से वो कुछ मिलता नहीं-कहीं से आकर दरवाजे पर नहीं सिखता ?॥ ४६॥ यदि तुम्हारे द्वार पर आकर न ना मिलिल यदि आसि तोमार दुयारे। तवे तुमि कि करिवा बोल देखि मोरे।।४७॥ श्रीवास वोलेन हाथे तिन तालि दिया। "एक दुइ तिन एइ कहिलूँ भाङ्गिया" ॥४८॥ प्रसु बोले ''एक दुइ तिन ये करिला । कि अर्थी इहार कह केने तालि दिला'' ॥४६॥ श्रीवास बोलेन ''एइ दढान श्रामार । तिन-उपासेश्रो यदि ना मिले श्राहार ॥५०॥ तवे सत्य कहों-घट वान्धिया गलाय । प्रवेश करिम्ँ मुखि सर्वथा गङ्गाय'' ॥५१॥ एइ मात्र श्रीवासेर शुनिजा वचन । उठिला हुङ्कार करि श्रीशचीनन्दन ॥५२॥ प्रस बोले ''कि बलिलि परिहत-श्रीवास । तोर कि अन्तेर दु:खे हड्व उपास ॥५३॥ यदि कदाचित् वा लच्मी थ्रो मिन्ना करे । तथापिह दारिद्र नहिन तोर घरे ॥५४॥ श्रापने ये गीता शास्त्रे विलयाछों स्रिक्ष । ताहो कि श्रीवास एवं पासरिलि तुन्नि ॥४४॥ तथाहि गीतायाम् धारर

"अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । तेषां निस्याभियुक्तानां योग-च्लेमं वहान्यहम्" ॥१॥ ''ये ये जने चिन्ते' मोरे अनन्य हड्या । तारे भच्य देखें प्रुजि माधाय वहिया ॥५६॥ जेइ मोरे चिन्ते, नाहि जाय कारो द्वारे । आपने आसिया सर्विसिद्धि मिले तारे ॥५७॥ धर्म अर्था काम मोत्त-आपने आइसे । तथापिह ना चाय ना लय मोर दासे ॥५८॥ मोर सुदर्शन चक्रे राखे मोर दास । महाप्रलये श्रो यार नःहिक विनाश ॥४८॥ ये मोहोर दासरे त्रो करये स्मरण । तहारेत्रो करों मुत्रि पोपण पालन ॥६०॥ सेवकेर दास से मोहोर प्रिय वड़ । अनायासे से-इसे मोहोरे पाय दढ़ ॥६१॥

मिले तो बवाच्यो तुम क्या करोगे, देखें तो ॥४०॥ हाथ से तीन ताली यजाकर श्रीवास ने कहा; एक-दो-तीन यह स्पष्ट, कह देता हूँ ॥ ४८ ॥ प्रमु वोले एक-दो-तीन जो तुमने कहा उसका क्या अर्थ है तथा ताली क्यों बजाई १। ४६।। श्रीवासने कहा मेरी यह इट प्रतिज्ञा है कि देखिये तीन दिन उपवास होने पर भी यदि श्राहार नहीं मिलेगा तो मैं सत्य कहता हूँ गले में घट बाँधकर मैं गंगा में अवश्य प्रवेश कर जाऊँ गा ॥ ४०-४१ । श्रीवास की इतनी बात सुनते ही श्रीशचीनन्दन हुङ्कार करके टर्डे ॥ ४२ ॥ प्रमु बोले श्रीवास परिडत ! क्या कहा आहो तुम्हें अन्न के दु:ख से क्या उपवास होगा।। १३॥ यदि क्दाचिन् तुम्हारे घर में लच्मी भी भिचा करें तो भी तुम्हारे घर में दरिद्रता नहीं होगी।। ४४।। स्वयं मेंने ही गीताशास्त्र में जो कहा है उसे क्या श्रीवास तुम इस समय भूल गये ?॥ ४४॥ जो मनुष्य मेरा ही श्रखण्ड चिन्तन व सर्व भाव से मेरी ही उपासना करते हैं उन मुक्तमें नित्य अखरड युक्त हुए का योग ( उपस्थित सामग्री की रक्षा') व क्लेम ( आवश्यकीय सामग्रो की उपस्थिति ) मैं वहन करता हूँ ॥ १॥ जो भी जन अनन्य भाव से मेरा चिन्तन करते हैं, अपने सिर पर रखकर में उनको मोजन देता हूँ ॥ ४६ ॥ तथा जो मेरा चिन्तन करता है और किसी के द्वार पर भी नहीं जाता उसे सभी सिद्धियाँ स्वयं आकर मिलतो हैं। ३७॥ धर्म श्रर्थं काम व मोच ये चारों पदार्थं आप ही आ जाते हैं तथापि मेरा दास न तो उन्हें चाहता है और न लेता ही है '' ४८.1' मेरा सुदर्शन चक उसकी रचा करता है तथा महाप्रतक्य में भी उस ( भक्त ) का नाश नहीं होता १६ जो मेरे दास का भी स्मरण करता है मैं उसका भी पाछन ये घन करता हूँ ६०। जो मे

श्रद्धे तेरे तोमारे श्रामार एइवर 'जराग्रस्त नहिव दोहार कलंपर'' ।६४ राम पशिडतेरे डाकि श्रीगौरसुन्दर प्रश्च बोले ''शुन राम! त्रामार उत्तर ६५ ज्येष्ठभाइ-श्रीवासेरे तुमि सर्वथाय । सेविवे ईश्यरबुद्धे श्रामार आज्ञाय ॥६६॥ प्राण सम तुमि मोर, श्रीराम परिडत । श्रीवासर सेवा ना छाड़िवा कदाचित् ॥६७॥ श्चित्रा प्रभुर वाक्य श्रीवास श्रीराम । श्रन्त नाहि श्रानन्दे, हड्ला पूर्णकाम ॥६८॥ श्रद्यापिह श्रीवासेरे चैतन्य कृपाय । द्वारे सव उपसन्न हैते छे लोलाय ॥६६॥ कि किहिब श्रीवासेर उदार चरित्र । त्रिसुवन हय यार स्मरणे पवित्र ॥७०॥ सत्य सेविलेन चैतन्येरे श्रीनिवास । यार घरे चैतन्येर सकल विलास ॥७१॥ हेन रङ्गे श्रीवास मन्दिरे गौरराय । रहिलेन कथोदिन श्रीवास-इच्छाय ॥७२॥ ठाकुर पिरडत सर्वगोष्ठीर सहिते । आनन्दे भासेन प्रमु देखिते देखिते ॥७३॥ कथोदिन थाकि प्रभु श्रीवासेर घरे । तवे गेला पानीहाटी-राघव मन्दिरे ॥७४॥ कृष्ण कार्ये ब्राह्मेन श्रीराघवं परिष्ठत । सम्धुखे श्रीगौरचन्द्र हहला विदित ॥७५॥ प्रामानाथ देखिया श्रीराघव परिहत । दशहवत् हदया पहिला प्रथिवी ते ॥७६॥ दृढ करि धरि रमावण्लम-चरण । श्रानन्दे राघवानन्द करेन क्रन्द्न ॥७७॥ सेवकों का दास है वह भेरा बड़ा प्रिय है; यह हद सत्य है कि वह मुफ्ते अनायास ही पा जाता है ॥ दिश ॥ मेरे सेवक को भद्त्य पदार्थी की क्या चिन्ता सबसे ऊपर मैं जिसकी पोषण कर्त्ता विद्यमान हूँ।। ६२ ॥ हे श्रीवास ! तुम सुखा से घर में बैठो — सब तुम्हारे द्वार पर आप ही हियाप आ जावेगा ॥ ६३ ॥ आहे त आचार्य व तुम्हारे लिये मेरा यह वरदान है कि तुम दोनों के शरीर जराममा नहीं होंने ॥ ६४॥ श्रीगींर-सुन्दर ने रामपण्डित को बुला कर कहा ''हे राम ! मेरी बात सुनो ।। इस ।। तुम अपने बहें भाई श्रीवासजी की सेवा मेरी आज्ञा से सर्वथा ईश्वर बुद्धि से करना ॥ ६६ ॥ हे श्रीराम पण्डित ! तुम मेरे प्रार्फी के समान हो श्रीवास की सेवा करना कभी मृत छोड़ना ॥ ६७ ॥ श्री प्रभु के वाक्य सुनकर श्रीवास व श्रीराम के आनन्द का अन्त मेही रहा ने पूर्ण काम हा गये ।। इसा। आज तक भी श्रीवास के द्वार पर श्रीचैतन्य कृषा से सब पदार्थ स्वतः ही उपस्थित होते हैं।६६॥श्रीवास के उदार चरित्र के विषय में मैं क्या कहूँ जिनकें स्मरण करने से तीनों लोक पवित्र हो जाते हैं।। ७० ।। श्रीवास ने श्रीचैतन्य देव की सर्व्धी सिंवा की है उनके घर

में भीचैतन्यप्रभुका सब आनन्द है ॥ ७१ ॥ इसः प्रकार श्रीवासजी की इच्छा से कुछ दिन श्रीगौरसुन्दर उनके घर में रहे ॥ ७२ ॥ श्रीवास परिडत सब गोष्ठी सहित" श्रीगौरचन्द्र को देख-देख कर आनन्द सागर में गोता लगाते थे ॥ ७३ ॥ श्री प्रभु कुछ दिन श्रीवास के घर में रहकर फिर पानी-हाटी प्राम में राघव परिडत के घर गये ॥ ७४ ॥ श्रीराघव परिडत श्रीकृष्ण सेवा में लगे हुए थे कि श्रीगौरचन्द्र उनके सम्मुर उपस्थित हुए ॥ श्रीराघव परिडत अवने प्राणनाथ को देखते ही दडवते ही कर पृथ्वी पर शिर पड़े ॥ ५३॥ श्रीसदमीपति के परणों को दृद्धा से पकदकर श्रीराघवानन्द आनन्द से कादन करने लगे भीर ७७ । श्री

प्रमुखो राधव परिडतेरे करि कोले। सिञ्चिलेन खड्डा तान नयनेर जले।।७८॥ हेन से त्रानन्द हैल राघव शरीरे : कोन् निवि करिवेन ताहा नाहि म्फुरे ॥७६॥ राघवेर भक्ति देखि श्रीवैकुराठनाथ । राघवेरे करिलेन शुभ दृष्टिपात ॥=०॥ प्रभु बोले राधवेर आलये आसिया । पासरिल्ँ सब दुःख राघव देखिया ॥=१॥ गङ्गाय मञ्जन केलं ये सन्तोष हय । सेइ गुरू पाइलाङ राघन-आलय ।।⊂२।। हासि बोले प्रभ्र शन राधव परिहत । कृष्णेर रन्धन गिया करह त्वरित ।।=३।। आज्ञा पाइ श्रीराघव परम सन्तोषे । चिल्लोन रन्धन करिते प्रेमरसे ।।=४)। चित्तवृत्ति यतेकः मानस आपनार । सेइद्धपे पाक वित्र करिला अपार ॥८४॥ आइलेन महाप्रस्करिते भोजन । नित्यानन्द सङ्गे आर यत आप्तगण ॥८६॥ मोजन कर्न गौरचन्द्र सद्मीकान्त । सकल व्यंजन प्रश्न प्रशंस एकान्त ॥८७॥ असु बें।ले राचवर कि सुन्दर पाक । एमत कीथाओं आमि नाहि खाइ शाक ॥ ==॥ राघवो प्रभुर प्रीति शाकंतं जानिजा । रान्धिया त्राक्रेन- शाक विविध आनिजा ॥८६॥ एइ मत रंगे प्रभु करिया भोजन । विभिन्नेन आसि प्रभु करि आचमन ॥६०॥ रावव मन्दिरे शुनि श्रोगीरमुन्दर । गदाधरदास घाइ श्राइला सन्दर । ६१॥ प्रसुर परम प्रिय-गदाधरदाम । भक्ति सुखे पूर्ण यार विग्रह प्रकाश ॥६२॥ प्रमुखी देखिया गदांघर सुकृतिरे । श्रीचरण तुलिया दिलेन तान शिरे ॥६३॥ पुरन्दर पगिडत परमेश्वरदास । जाहार विग्रदे मौरचन्द्रेर प्रकाश ॥६४॥

प्रभु ने भी राघव पिडत को गोदी में करके नेत्रों के जल से उनके अङ्ग को सिवन किया।। ७८।। श्रीराघव के शरीर में ऐसो खात्तव हुआ है कि उन्हें बढ़ी नहीं सुमता था कि क्या करें रे।। ७६।। श्रीवेक उनाय ने राघव को मक्ति देलकर उनके उत्तर शुभ दृष्टिपात की ।। ८०।। श्रीप्रभु ने कहा कि राघव के घर जाकर उन्हें देखकर सब दु:ल भूल गया।। ८१।। गङ्गाजी में स्नान करने से जो सन्तोव होता है वही सुख राघव के घर में मुके मिला।। ६२।। हसकर श्रीप्रभु ने कहा कि राघव पिड़तजी सुनो ! अब शीव्रता से तुम कृष्ण के लिये रंसोई करो।। ६३।। श्रीराघव पंडित आजा पाकर बड़े सन्तृष्ट हुए और प्रेमरस से रसोई करने लगे ।। ६४।। अपने मनमें जहाँ तक भावना थी बाह्मण ने उसी के अनुसार अनेक प्रकार की अपार रसोई सिद्ध की।। ६४।। श्रीतित्यानक्दणी और जितने आत्मीयगण वहाँ थे सबको साथ ,लेकर श्रीमहाप्रभुजी भोजन करने को आये।। ६६।। श्रीलक्मीकाक्त प्रोस्क हुन मोजन हिया और सब व्यंजनों की प्रभु ने बारबार प्रशंसा की श्री के कहा "अहे। सबल, पंडित्र की कैसी सुन्दर रसोई है ऐसे शाग तो मैंने कहीं भी नहीं खाये॥ पन ।। राघव पंडित ने भी श्रीप्रभु की प्रीति शागों में जानकर अनेक प्रकार के शाग लायकर रक्षत किये थे।। दहा। श्रीप्रभु हम प्रकार आनन्त करके, पीछे आवसन करके विराजे हैं।। हा।। श्रीगैरसुन्दर राघव के मन्दिर में हैं यह सुनते ही गदाधरहासजी जल्ही से दौड़कर आये।। ६४।। गदाधर झासकी। प्रश्च के परक विराजे हैं यह सुनते ही गदाधरहासजी जल्ही से दौड़कर आये।। ६४।। गदाधर झासकी। प्रश्च के परक विश्व थे वे प्रभु के प्रकट विमह ही, मिक्त सुल से पूर्ण थे।। ६२।। तथा श्रीप्रभु में भी सुक्ती श्रीगदाधरजी को देखते हो अपना श्रीष्टर उत्तर हमके मस्तक पर है दिया।। ६३।। जिनके शरी।

सन्तरे चाइया ब्राइलेन सेंड चणे । प्रमु देखि प्रेमयोगे कान्दे दुइजने ॥६५॥ रघुनाथ वैद्य आइलेन ततक्षो । परम वैष्णान, अन्त नाहि यार गुणे ॥६६॥ एइ मत यथायथ वैष्णव श्राछिता । समेर प्रसर स्थाने श्रामिया मिलिला ॥६७॥ पानी हाटी ग्रामे हैल परम-मानन्द । श्रापने साजाते यथा प्रस्न गौरचन्द्र ॥६०॥ राघव परिडत प्रति श्रीगौरपुन्दर । निध्ते करिला किछ रहस्य-उत्तर ॥६६॥ राधव तीमारे आमि निज गोष्य कह । आमार दितीय नाहि नित्यानन्द वह ॥१००॥ एइ नित्यानन्द सेंह करायेन आमारे । से इ करि आमि, एइ बलिल तोवारे ॥१०१॥ श्रामार सकत कम्म -िनत्यानन्द-द्वारे । एइ श्रामि श्रकपढे कहिल तो नारे ॥१०२॥ येइ आमि, से-इ नित्यानन्द, मेर नाइ। तोषारे घरेइ सब जानिया एथाइ॥१०३॥ महा-योगेन्द्रेरो याहा पाइते दुर्लम । नित्यानन्द हैते ताहा हहव सुन्तम ॥१०४॥ एतेके हइया तुमि महा सावधान । नित्यानन्द सेविह-येहेन मगत्रान् ॥१०४॥ मकरध्यज कर प्रति श्रीगौरचन्द्र । विल्लोन सेविह राध्य पद हन्द्र ।।१०६॥ रायव परिइत प्रति ये प्रीति तोमार । से केवल सुनिश्चिप जानिह आमार ॥१०७। हेन मते पानी हाटी-प्राम धन्य करि । त्राछितेन कथोदिन गौराङ्ग श्रीहरि ॥१०८॥ तवे प्रसु ब्याइलेन वराह नगरे। महामान्यवन्त एक बाह्मणेर घरे ॥१०९॥ सेइ वित्र वड़ सुशिचित मागवते । प्रसु देखि मागवत लागिला पहिते ॥११०॥ शुनिआ ताहान भक्तियोगेर पठन । श्राविष्ट हहला गौर वन्द्र नारायण ॥१११॥

में भीगीरचन्द्र का प्रकाश है ऐसे श्रीपुरन्दर पंडित व परमेश्वरदास जी भी उसी ज्ञाण शीन्न दौड़कर आये प्रभु को देखकर प्रेमयोग से दोनों रोने लगे ॥ ६४-६४ ॥ उसी ज्ञाण रचुनाथ वेच भी आये जिनके गुणों का खन्त नहीं ऐसे वे परम वैष्णव थे ॥ ६६ ॥ इस प्रकार जहाँ जितने वैष्णव थे, वे सब ही श्रीपर्भु (गौरचन्द्र) के स्थान पर आ मिले ॥ ६७ ॥ पानी हाटी नामक प्राम में वड़ा आतन्द हुआ क्योंकि श्रीगौरचन्द्र प्रभु स्वयं ही वहाँ विराजमान थे ॥ ६८ ॥ श्रीगौरसुन्दर ने राचव पंडित से एकान्त में कुछ रहस्यमय वचन कहे॥ ६६॥ हे राघव ! में तुमसे अपनी एक गुण बात कहता हूँ कि श्रीनित्यानन्द के बिना मेरा कोई दूसरा नहीं है॥ १००॥ यह श्रीनित्यानन्द की मुक्तसे जो कराते हैं यह मैं करता हूँ १ यह में तुम से सत्य कहता हूँ ॥ १०२ ॥ मेरे सभी कमें श्रीनित्यानन्द के द्वारा होते हैं यह मैंने निष्कपट रूप से तुमसे कहा ।॥ १०२ ॥ जो मैं हूँ वहीं नित्यानन्द जी हैं इसमें भेद नहीं हैं, तुम अपने घर पर हो इसी जगह यह सब जान लोगे ॥ १०३ ॥ महा योगीराजों को भी जिसकी शाप्ति हुर्लभ है, वह पदार्थ श्रीनित्यानन्द जी के द्वारा सबको सुलभता से प्राप्त होगाणा १०४ ॥ इसलिये तुम विशेष सावधान होकर श्रीभगवणन के समान श्रीनित्यानन्द जी की सेवा करोगे ॥ १०४ ॥ श्रीगौरचन्द्र ने मकरध्य के शर्ति कहा कि तुम राघव के युगल चरणों की सेवा करना ॥ १०६ ॥ राघव पण्डित के प्रति जो तुम्हारी प्रीति होगी वह निश्चय रूप से मेरे प्रति ही जानना ॥ १०६ ॥ राघव पण्डित के प्रति जो तुम्हारी प्रीति होगी वह निश्चय रूप से मेरे प्रति ही जानना ॥ १०८ ॥ तब श्री प्रमु वर्ष हि ने पानी हाटी प्राप्त को धन्य करने के लिये वहाँ कुछ दिन निवास किया ॥ १०८ ॥ तब श्री प्रमु वर्श दिन नगर में एक बड़े भाग्यवान बाहाण के घर श्राये ॥ १०८ ॥ वह शासण श्रीमद्रभागवत का

'बोल बोल' बोले प्रस वैकुएटेर गाय । हुङ्कार गर्डन प्रस करंन सदाय ॥११२॥ मेहो विष्र पढ़े परानन्दे मन्त हैया । प्रसुद्धो करेन नृत्य वास पासरिया ॥११३॥ मक्तिर महिमा रलोक शुनिते शुनिते । पुनः पुन श्रास्त्राङ् पडेन पृथिवीने ।।११८॥ हेन से करेन प्रसु प्रेमार प्रकाश । आछाड़ देखित सर्वलोके पाय त्रास । ११५॥ एइमत रात्रि निनप्रहर-अवधि । भागवत शुनिजा नाचिला गुग-निधि ॥११६॥ वाद्य पाइ विश्लोन श्रीशचीनन्दन । सन्तोपे विशेर करिलेन श्रालिङ्गन ॥११७॥ प्रस् वोलं 'भागवत एमत पहिते । करः नाहि सुनि त्रार काहारा मुखेने ॥११=॥ एतेके तोमार नाम भागवताचार्य । इहावइ आर कीन ना करिह कार्य'' ।।११६॥ वित्र प्रति प्रक्षर पदवी योग्य शुनि । समे करिलेन महा-जय-हरि घ्वनि ॥१२०॥ एइमत प्रति-ग्रामे ग्रामे गङ्गातीरे । रहिया रहिया प्रश्च मक्तरे मन्दिरे ॥१२१॥ समारि करिया मनोरथ पूर्ण काम । पुन आइलेन प्रस नीलाचल धाम ।।१२२। गौड़देशो पुनर्वार प्रश्चर विहार । इहा ये शुनये तार दुख नहे आर ॥१२३॥ सब नीलाचल-देशे उपजिल ध्वनि । पुन आइलेन प्रभु न्यासि चृड़ामणि ॥१२४॥ महानन्दे सर्वलोक 'जय जय' बोले । "श्राइला सचल-जगन्नाथ नीलाचले" ॥१२५॥ श्रुति सब उन्कलेर पारिपदगण । सार्वभीम-आदि आइलेन सेइचण ॥१२६॥ चिरदिन प्रश्वर विरहे भक्तगरा । आनन्दे प्रश्वरे देखि करेन क्रन्दन ॥१२७॥

वड़ा विद्वीन या श्रीप्रभु को देख कर वह भागवत पाठ करने लगा ॥ ११०॥ उसका भक्तियोग विषय का पाठ मुनकर श्रीभगवान गौरचन्द्र प्रेमाविष्ट हो गये ॥ १११॥ श्रीप्रमु वैक्क्यठनाथ "वोल ! बोल !" कह कर विशेष रूप से हुङ्कार व गर्जन करने लगे ॥ ११२॥ वह विष्ठ भी विशेष ज्ञानन्द में मान होकर पाठ करने लगा तथा श्री प्रभु भी वाझ ज्ञान भूलकर नाँचने लगे ॥ ११३॥ भक्ति की महिमा पूर्ण खोक सुन सुन कर वारवार पृथ्वी पद्घाइ खाकर गिरते थे ॥ ११४॥ श्रीप्रमु ने प्रेमाभक्ति का ऐसा प्रकाश किया कि उननी पद्धाइ को देखकर सब दर्शक लोग दुःखी हुए ॥ ११४॥ इस प्रकार तीन पहर रात्रि तक श्रीतुण निश्नात प्रमु ने भागवत सुनकर नृत्यिकया ॥ ११६॥ तथा श्रीशचीनन्दन प्रमु ने वाझ दशा प्राप्त करके सन्तुष्ट होकर बाझण को ज्ञालिङ्गन किया ॥ ११७॥ श्रीप्रमु ने कहा "श्रीमद्भागवत्र को इस प्रकार का पाठ कभी ज्ञाव किसी के मुख से नहीं मुना ॥११६॥ इसिलये खब से तुम्हारा नाम भागवताचार्य हुआ, इसके खितिरक्त और कोई कार्य मत करना ॥ ११६॥ विप्र के प्रति प्रमु-इत्त योग्य पदवी सुनकर सब फ चे स्वर से जययुक्त हरिष्विक करने लगे ॥ १२०॥ इस प्रकार गंगा के किनारे के प्रत्येक प्राप्त में मक्तों के घरों में निवास करते हुए तथा सबके मनोरथ व कामना पूर्ण करते करते पुनः नीलाचल में पधारे॥ १२३॥ सनप्र मीलाचल प्रदेश में यह व्यनि हो गई कि सन्यासियों में चुड़ामणि श्रीगौर पुनः लौटकर ज्ञा गये हैं ॥ १२४॥ सब जन साधारण वड़े ज्ञानन्द से जय ध्यनि करके कह रहे थे कि "नीलाचल में सचल जगन्नाथ ज्ञागये हैं ॥ १२४॥ सदकल दश बासी सार्वमोम आदि सब पारिषदगरण यह सुनते ही तत् हुण आकर स्वस्थित हुए॥ १२६॥

अभुओं सभारे महाप्रेमें करि कोले । सिचिला सभार अङ्ग नयनेर जले ॥१२८॥ हेनमते श्रीगौरसुन्दर नीलाचले । रहिलेन काशीमिश्र-पृहं कुत्हले ।।१२६।। निरन्तर नृत्य गीत आनन्द-श्रावेश । प्रकाशेन गौरचन्द्र, देखे सर्वदेश ॥१३०॥ कखनी नाचेन जगन्नाथेर सम्मुखे । तिलाईको नाह्य नाहि निजानन्दसुखे ॥१३१॥ क्खनो नाचेन काशीमिश्रोर मन्दिरे। कखनो नाचेन महाप्रसु सिन्धु तीरे ॥१३२॥ एइमत निरन्तर प्रेमेर विलास । तिलाखें को अन्य कर्म नाहिक प्रकाश ॥१३३॥ पाणिशह्व वाजिले उठेन सेइचर्णे । कपाट फेटिले जगन्नाथ-दरशने ॥१३४॥ जनकाथ देखिते ये प्रकाशेन प्रम । अकथ्य अद्भ त-मङ्गाधारा वह येन ॥१३४॥ देखिया अद्भूत सब उत्कलेर लोक । कारो देहे आर नाहि रहे दुख शोक ॥१३६॥ ये-दिगे चैतन्य महाप्रभु चित्याय । सेई-दिगे सर्वेलोक 'हरि हरि' गाय ॥१३७॥ प्रतापरुद्देर स्थाने हहल गोचर । "नीलाचले आइलेन श्रीगीरसुन्दर" ।।१३८॥ संइक्ष्णे श्रुनि मात्र नृपति प्रतापे । कटक छाड़िया आइलेन जगन्नाथ ॥१३६॥ प्रभरे देखिते से राजार बड़ प्रोत । प्रभु से ना देन दरशन कदाचित् ॥१४०॥ सार्वभीम-स्रादि सभा' स्थाने राजा कहे । तथापि प्रसरे केहो ना जानाय भये ॥१४१॥ राजा बोले ''तुमिसब यदिकर भय । अगोचरे आमारे देखाह महाशय" ॥१४२॥ देखिया राजार आर्ति सर्व भक्तगरे। सभे मेलि एइ युक्ति भाविलेन बने ॥१४३॥

शीप्रमु के बहुत दिनके विरही मक्तगण उनके दर्शन करके आनन्द से रो रहे थे।। १२८ ।। श्रीप्रमु ने भी पड़े प्रेम से सबको गोद में लेकर उनके अङ्गों को अपने नेत्र जल ( आँसुओं ) से सीच दिया ॥१६=॥ इस प्रकार श्रीगौरसुन्द्र नीलाचल में काशी मिश्र के घर में आतन्द्पूर्वक रहे ॥१२६॥ श्रीगौरचन्द्र आनन्द के आवेश में निरन्तर नृत्य गीत प्रकाश करते और सब देश देखता था।। १३०॥ कभी श्रीजगन्नाथजी के सामने नाचते तो निजानन्द सुख में अर्द्ध तिलमात्र भी बाह्य ज्ञान नहीं रहता था ॥ १३१ ॥ श्रीमहाप्रभु कभी श्री• काशी मिश्र के भवन में नाचते तो कभी समुद्र तट पर नृत्य करते थे।। १३२।। इसी भाँति निरन्तर प्रेम के विलास में रहते थे तिलमात्र समय के लिये भी अन्य कर्म नहीं करते थे।। १३३ ॥ उसी समय शङ्ख वज उठे तथा जगन्नाथ दर्शन के लिये केपाट खुल गये ॥ १३४ ॥ श्रीजगन्नाथ दर्शन करके गङ्गाजी की धारा जैसे वहे इस प्रकार अकथ व अद्भुत प्रेम प्रदर्शन किया-॥ १३४ ॥ ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर किसी उत्क-लवासी के शरीर में दुःख शोक नहीं रहा ॥ १३६ ॥ श्रीचैतन्य महाप्रमु जिस खोर को जाते उसी खोर में सव मनुष्य हरि-हरि गान करने लगते थे।। १३७॥ राजा प्रतापहद्र के स्थान में यह समाचार ज्ञात हुआ कि श्रीगौरसुन्दर नीलाचल में श्रा गये हैं।। १३= शराजा प्रतापकद्र प्रभु श्रागमन सुनते ही तत् इंगा कटक राजवानी छोड़कर जगन्नीधपुरी आ गये ॥ १३६ ॥ भी प्रभु के दर्शन करने की राजा की बड़ी इच्छा थी, परन्तु श्रीप्रमु राजा को कदाचित् दर्शन नहीं देते थे॥ १४०॥ राजा ने सार्वभौग छादि सबसे कहा परन्तु भय के कारण श्रीत्रमु को कोई नहीं बतलाता था।। १४१॥ राजा ने कहा 'आप लोग यदि भय करते हो तो महाप्रमु के अगोचर मुक्ते दर्शन करा दें १४२ सब मर्फी ये-समये प्रसु नृत्य करेन श्रायने । वाह्य क्वान देवे नाहि शाक्ये तखने ॥१४४॥ राजाओं परम भक्त-सेइ अवसरे । देखिवेन प्रभुरे, याकिया अगोचरे ॥१४४॥ एइ युक्ति समे कहिलेन राजा स्थानं । राजा बीले 'ये-ते-मते देखी मान नाने' ॥१४६॥ देवे एक दिन मृत्य करेन ईश्वर । शुनि राजा एकेश्वर बाह्ला सस्वर ॥१४७॥ श्राड़े थाकि देखे राजा मृत्य करे श्रम् । याम अद्मुत-याहा नाहि देखि कम् ॥१४८::: अविच्छित्न कत थारा वह श्रीनयन । कन्प खेट वैनवर्य पुलक चुले-सूखे ।।१४८॥ हैन से आछाड़ प्रभु पड़ेन भूमिते । हेन नाहि ये वा श्राम ना पाय देखिते ।।१५०,। हेन से करेन प्रसु हुङ्कार गर्डेन । द्युनिका प्रतापरुद्र धरेन अवस ॥१५५१। कखनो करेन हेन रोदन विरहे। राजा देखे पृथिवीते येन नदी वहे ॥१५२॥ एइ भत कत हय अनन्त विकार । कत याय कत हय लेखा कत तम ॥१५३॥ निरवधि दुइ महाबाहुद्गड तुलि । 'हरि बोल' बलिया नाचेन कुत्हली ॥१४४॥ एइ मत नृत्य प्रभु करि कथान्ते । वाश्व प्रकाशिया वसिलेन सर्व-गर्ण ॥१५४। राजाओं चलिला अलिते सेइ वर्णे । देखिया प्रसुर बृत्य महानन्द मने ॥१५६॥ देखिया अद्भुत मृत्य अद्भुत विकार । राजार भने ते देख मन्नोप अपार ॥१ ४७॥ सबे एक खानि मात्र धरिलेक मने । सेंड तान अनुग्रह हहवार कारण ॥१४८॥ प्रसुर नासाय यत दिन्य धारा वहे । निरवधि नाचिते श्रीमुखे लोला हये ॥१४६॥

ने राजा की गिड़गिड़ाहट देखकर ही सब मिलकर मनमें यह युक्ति विचारी कि । १४३॥ जिल समय ओ-गीरचन्द्र स्वयं नृत्य करते हैं उस समय दैववरा उन्हें वाह्य ज्ञान नहीं रहता है सोई॥ १४४॥ राजा भी वड़ा भक्त है उसी अवसर में गुप्त स्थान में रहकर प्रमु के दर्शन कर लेंगे ।। १४४॥ यह युक्ति सबने राजा स कही; यह सुनैकर राजा बोला कि ''जिस भाँति में भी दर्शन मात्र है। जावें" ॥ १४६ ॥ दैववश श्रामीरचन्द्र एक दिन मृत्य करने लगे यह सुनते हो राजा अकेला ही शीघ्र आया ॥ १४७ ॥ राजा आइ में होकर आं-प्रमुको नृत्य करते देखने लगा, वदा अद्मुत या नैसा पूर्व में कभी नहीं देखा था । १४८ ।। श्रीनेत्री से क्तिनी अटूट धार वह रही थी तथा च्या २ में कम्प स्वेद पुलक व ( वैवर्ध्य ) शरीर का रङ्ग वदलता धा ॥ १४६ ॥ श्रीत्रमु पृथ्वी पर ऐसी पछाड खाकर गिरते थे, जिसे दंखकर दु:ख न हो ऐसा कें:ई मी नहीं था ॥ (५० ॥ श्रीगौरचन्द्र ऐसी गर्जना व हुङ्कार करते थे, जिसं सुनकर राजा प्रतापरुद्र कान यन्द्र करता था ॥ १४१ ॥ कभी विरह में इतना रदन करते थे कि राजा ने देग्यकर समसा मानी पृथ्वी पर नदो बहने जगी ।। १४२ ।। इस प्रकार न जाने कितने धनन्त विकार हो। रहे थे; इसकी कुछ गिनती नहीं थी कि कितने विकार उठते व कितने शांत होते थे।। १४३ ॥ दोनो विशाल भुजदण्डों की निरन्तर उठाकर इरि बोर्ज न वहते हुए कुत्रहल से भाच रहे थे।। १४४॥ इस प्रकार कुछ समय तक शीशनु नृत्य करके वाह्य ज्ञान में आ गये, सब भक्तों के साथ बैठ गये॥ १४४॥ राजा भी तत्वास ही अतिवित हर से चला गया और श्रीयमु का मृत्य देखकर सनमें अति आनन्द पाया ॥ १४६॥ अद्भृत नृत्य व विकारों को देखकर राजा के मनमें स तीष हुआ १४७ केवल मात्र एक सन्दद मनन उत्पन्न हुआ उस हे होने का कारण भी एक मान

धुलाय लालाय नासिकार प्रेम धारे। सकल श्रीश्रङ्ग व्याप्त कीर्तन विकारे ॥१६०॥ ए सकल कुप्णभाव ना चुम्कि नृपति । ईपत् सन्देह तान धरिलंक मति ॥१६१॥ कारों स्थाने इहा राजा ना करि प्रकाश । परम सन्तोपे राजा गेला निज-बास ॥ १६२॥ प्रभुरे देखिया राजा महासुखी हैया। थाकिलेन गृहं गिया शयम करिया ॥१६३॥ आपने श्रीजगननाथ नेपासिरूप घरि । निज सङ्कीरीन क्रीड़ा करें अवतरि ॥१६४॥ र्दश्वर-मायाय राजा मम<sup>े</sup> नाहि जाने । सेंद्र यस जानाइते लागिला आपने ॥१६४॥ सुकृति प्रतापरुद्र रात्रे स्वप्न देखे । स्वप्ने गियाछेन जगननाथेर सम्मुखे ॥१६६॥ राजा देखे-जगन्नाथ अङ्ग धृलामय । दुइ श्रीनयने येन गङ्गाधारा वय ॥१६७॥ दुइ नासिकाय जल पड़े निरन्तर । श्रीष्ठुखेर लाला पड़े, तिते कलेवर ॥१६≈॥ स्वप्ने राजा मने चिन्ते ए किरूप लीला । बुक्तिते ना पारि जगननाथेर कि खेला ॥१६६॥ जगन्नाथ-चरण स्पर्शिते राजा चाय । जगन्नाथ बोले राजा एत ना जुयाय ॥१७०॥ कप्र कस्त्री गन्ध चन्दन कुंकुमें । लेपित तोशार श्रञ्ज सकल उत्तमे ॥१७१॥ श्रामार शरीर देख-धृला लाला-मय । आमा परशिते कि तौमार योग्य हय ॥१७२॥ श्रामि ये नाचिते श्राजि तुमि गियाछिला । घृणा कैंले मोर श्रङ्गो देखि पूला लाला। १७३॥ सेइ धूला लाला देख सर्वाङ्गे कामार । तुमि महाराजा-प्रहाराजार कुमार ॥१७४॥ द्यामारे स्पर्शिते कि तोमार योग्य हय । एत बन्ति मृत्य चाहि हासे दयामय ॥१७४॥ उनका अनुग्रह था ॥ १४८ ॥ श्रीप्रमु की नाक से जितनी दिव्य बारा वह रही थी तथा निरन्तर नाचझे से श्रीमुख से जो लार गिरती थी।। १४६॥ उनके शीत्रङ्ग में कीर्तन विकार तथा धूलि लार व नाक से बहा

हुआ पानी आदि ही दिखाई देते थे।। १६०॥ क्या यही सब कृष्ण-भावना है ? राजा की चुद्धि में ऐसा कुछ सन्देह हुआ ॥ १६१ ॥ परन्तु राजा ने यह सन्देह किसी पर प्रकाशित नहीं किया और बड़े सन्दुष्ट होकर-अपने निवास को चला गया ॥ १६२ ॥ प्रभु के दशैन करके राजा वहा सुखी हुआ। और वर पहुँचकर शयन

किया ॥ १६३ ॥ स्वयं श्रीजगन्नाथ ने सन्यासी रूप धारण् किया है; खाप ही अवतार लेकर सङ्कीर्जन कोड़ा कर रहे हैं।। १६४ ।। ईश्वर की माया से राजा मर्म जान नहीं सका तब स्वयं ही मर्म बताने लगे।। १६४ ।। सुकृति प्रतापस्ट्र ने रात्रि में स्वप्न देखा कि मैं जगन्नाथ के सामने गया हूँ ॥ १६६॥ राजा ने देखा कि

जगन्नाथजी का अङ्ग धूलिमय हो रहा है और दोनों श्रोनेश्रों से गङ्गा की घारा बह रही है।। १६७ ।। निरन्तर दोनों नासिकाओं से जल व श्रीमुख से लार गिर रही है जिससे शरीर भीग रहा है।। १६= ॥ स्वप्न में राजा ने मन ही मन चिन्तवन किया कि यह कैसी लीजा है समक में नहीं आती ॥ १६६ ॥ राजा ने जगन्नाथजी

चरण स्पर्श करने चाहे-तब जगन्नाथ ने कहा "राजा ऐसा उचित नहीं है" ॥१७०॥ तुम्हारे अङ्ग में कपूर कस्तूरी सुगन्वित चन्दन व कुंकुम आदि स्व उत्तम पदार्थ लेपन हो रहे हैं और ॥ १७५ ॥ सेरा शरीर तो धूलि व लारमय देखते हो मुफ्ते स्पर्श करना क्या तुम्हें उचित है ?॥ १७२॥ आज मेरे नाचने के समय तुम गये थे, तब मेरे अङ्ग में घृति व लार देखकर घृणा की थो ॥ १७३ ॥ वही घृल व लार मेरे अंग पर श्रम भी देख रह हो फिर तुम तो महाराज हा तथा महाराज के कुमार हो १७४

सेइच्यो देखे राजा सेइ सिंहासने । चैतन्यगोसाञि वसि आछेन आपने ॥१७६॥ सेइमत सकल श्रीत्रङ्ग भूलामय । राजारे बोलेन हासि ''एत योग्यनय ॥१७७॥ तुमि ये आमारे घृशा करि गेला मने । आर तुसि आमा' परशिवा कि कार्गे" ॥१७=॥ एइमत प्रतापरुद्रेरे कुपा करि । हासेन श्रीमौराङ्ग सुन्दर नरहरि ॥१७३॥ राजार हड्ल कथोक्तर्थे जागर्थ । जागिया लागिला राजा करितेक्रन्दन ॥१८०॥ ''महा-अपराघी मुजि पापी दुराचार । ना जानिलूँ ईश्वर चैतन्य-अवतार ॥१८१॥ जीवेर वा कीन शक्ति ताहाने जानिते । ब्रह्मादिर मोह इय याँहार मायाते ॥१=२॥ एतेके चमह प्रश्व मोर अपराध । निज दास करि मोरे करह प्रसाद ॥१८३॥ श्रापने श्रीजगन्नाथ-चैतन्यगोसाञि । राजा जानिलेन, इथे किछु मेद नाजि ।।१८४॥ विशेष उत्करठा हैल प्रभुरे देखिते । तथापि ना पारे केही देखा कराइते ।।१८४।। दैवे एकदिन प्रभु पुष्पेर उद्याने । वसिया आछेन कथो पारिपद-सने ॥१=६॥ एकाकी प्रतापरुद्र गिया सेंह स्थाने । दीर्घ हह पड़िलेन प्रसुर चरणे ॥१=७॥ अश्रु करूप पुल के राजार<sup>•</sup>अन्त नाजि । आनन्दे मृच्छित इइलेन सेइ ठाजि ॥१==॥ विष्णुभक्ति चिह्न प्रभु देखिया राजार । "उठ" विल श्रीहस्त दिलेन श्रङ्गे तार ॥१=॥ श्रीहरत परशे राजा पाइया चेतन । प्रभुर चरण धरि करेन कन्दन ॥१६०॥ ''त्राहि त्राहि कुपासिन्धु सर्वे जीवनाथ । मुजि-पानकीरे कर' शुभद्ध पान ॥१६१॥

क्या तुम्हें डिचत है ? यो कहकर दास की देखकर द्यामय हस रहे हैं।। १७४ ।। उसी चगा राजा ने देखा कि उसी सिहासन पर श्रीचैतन्य प्रभु स्वयं विराज रहे हैं श्रीर पहिली तरह ही सब श्रीश्रङ्ग धृतिमय हैं तब हँसकर राजा से बोले 'ऐसा उचित नहीं है''।।१७६-१७७॥जय तुम मुक्ते मन में घृए। करके जा चुके तो फिर तम मुफ्ते क्यों कूना चाहते हो ? ॥ १७० ॥ इस प्रकार प्रतापक्रद्र पर कृपा करके नरहिर श्रीगीरांगसन्दर हँस रहें थे।। १७६ ।। कुछ इस में राजा की जागरसा हो गया और जागते ही राजा ऋन्दन करने लगा।।१८०।। में महाअपराधी, पापी व दुराचारी हूँ-मैंने ईश्वरावतार श्रीचैतन्य को नहीं पहिचाना ॥ १८१ ॥ अहो जिनकी माया से ब्रह्मादिक की भी मोह होता है उनकी जानने की जीय की क्या राक्ति है ॥ १८२ ॥ शभी ! इसी कारण मेरा अपराध क्षमा करो और तथा अपना दास मानकर मेरे ऊपर कृपा करो। ॥ १८३॥ राजा समभ गया कि स्वयं जगन्नाथ ही भीचैतन्य त्रमु हैं इसमें कुछ भी भेद नहीं है ॥१८४॥ प्रसु के दर्शन करने की विशेष उत्कर्णा हुई, परन्तु कोई दर्शन नहीं करा पाते ॥ १८४ ॥ दैववश एक दिन श्रीप्रमु फूलों के बगीचे में कुछ पारपदों के साथ विराजमान थे ॥ १८६ ॥ प्रतापकद्र अकेला ही उस स्थान पर गया और लम्बा होकर प्रमु के चरणों में लेट गया।। १८७॥ रामा के शरीर में प्रेमाश्च करूप पुलकादिकों का अन्त नहीं था तथा उसी जगह आनन्द में मूर्चिछत हो गया ॥ १८८ ॥ श्रीप्रमु ने राजा के शरीर में विष्णुमक्ति के चिन्हीं को देखें और अपनी श्रीहस्त उसके अंग में देकर कहा कि "उठी"।। १८६।। श्रीहस्त के स्पर्ध से राजा की चेतना आई और प्रभु चरण पकड़कर रोने लगा ॥१६०॥ हे कृपा के सागर सब जीवों के स्वामी रक्षा करो र श्रीर मुक्त पातकी के अपर शुभ दृष्टिपात करो।। १६१॥ हे स्वतन्त्र विद्युरी ! कृपासिन्यो ! एवा करो ॰ हे

त्राहि त्राहि स्वतंत्र विहारि कुपासिन्धु । त्राहि त्राहि श्रीकृष्ण चैतन्य दीनवन्धु ॥१६२॥ त्राहि त्राहि सर्वेदेद गोप्य रमाकान्त । त्राहि त्राहि यस जन बद्धम एकान्त ॥१६३॥ त्राहि त्राहि महाश्रद्ध सत्त्व रूप धारि । त्राहि त्राहि सङ्कीरीन लम्पट ग्रुरारि ॥१६४॥ त्राहि त्राहि अविज्ञात तस्व-गुण-नाम । त्राहि त्राहि परम कोमल गुणधाम ॥१६४॥ त्राहि त्राहि अज-भव बन्ध-श्रीचरण । त्राहि त्राहि सन्यास धर्मेर विभूपण ॥१६६॥ त्राहि त्राहि श्रीगौरमुन्दर महाप्रस् । एइ कृपाकर' नाथ ना छाड़ियां कसु'' ॥१६७॥ शुनि प्रसु प्रतापरुद्रेर काकुबाद । तुष्ट हह प्रसु ताने करिला प्रसाद ॥१६८॥ प्रभु बोले ''कृष्णमक्ति इउक तोसार । कृष्ण कार्य विने तुमि ना करिइ श्रार ।।१६६॥ निरन्तर गिया कर कुष्ण सङ्कीतीन । तीमार रित्तता-विष्णु चक्र-सुदर्शन ॥२००॥ तुमि, सार्वभीम, श्रार रामानन्दराय । तिनेर निमित्त मुञि ब्राइलूँ एथाय ॥२०१॥ सबे एक खानि बाक्य करिवा आमार । मोरे ना करिवा कोथाओं प्रचार ॥२०२॥ ए से नहे आमार प्रचार कर तुरीम । तबे एथा छाड़ि सत्य चिलवाङ आमि ॥२०३॥ एत विल श्रापन गलार माला दिया । विदाय दिलेन ताने सन्तोप हह्या ॥२०४॥ चिलला प्रतापरुद्र आज्ञा करि शिरे । दग्रहवत पुनः पुन करिया प्रश्चरे ॥२०४॥ प्रश्च देखि नृपति हह्ला पूर्ण काम । निरवधि करेन चैतन्य पद-ध्यान ॥२०६॥ प्रतापहद्रेर प्रसु-सह दरशन । इहा ये शुनये तारे मिले प्रेमधन ॥२०७॥ हेन मते श्रीगौरसुन्दर नीलावले । रहिलेन कीर्तन विहार कुत्हले ॥२००॥

दीनवन्धी श्रीकृष्णचैतन्यदेव रचा करो, रचा करो।। १६२॥ सब वेदों से छुपे हुए गोप्य रमाकान्त रचा करों र और हे भक्तजनों के एक मात्र प्रियतम रचा करों र ॥ १६३॥ ( माया के ) तीनों गुणों से अतीत विशेष गुछ सन्तक्ष्यशारी रचा करों र, हे संकीर्तन-प्रेमी मुरारी रचा करों र ॥१६४॥ जिसके नाम के गुण तन्त्र को कोई नहीं जानता ऐसे आप रचा करों, रचा करों ॥ १६४॥ हे ब्रह्मा व शिव के बन्दनीय श्रीचरण बाले रचा करों र तथा सन्यास धर्म विभूपण प्रभो रचा करों र ॥ १६६॥ हे श्रीगीरसुन्दर महाप्रभा रचा करों र और हे नाथ ऐसी क्रवा करों कि मुक्त कभी छोड़ मत देना ॥ १६०॥ श्रीप्रमु गौरचन्द्र प्रतापकद की विनती सुनकर सन्तुष्ट हुए तथा इनके उपर अनुषह किया॥ १६६॥ तम जकर निरन्तर कृष्ण संकीर्तन किया करना। विष्णु का सुदर्शन तुन्हारों रचक है ॥ २००॥ तुम सार्वभी स और रायरामानन्द के निमित्त ही में यहाँ आया हूँ ॥ २०१॥ तुम सब मेरी एक आजा का अवश्य पालन करना कि तुम मेरा कहीं भी प्रचार न करोगे ॥२०२। ऐसा न हा कि तुम मेरा प्रचार करो तो में सत्य कहना हूँ कि यह स्थान छोड़कर में कहीं अन्यत्र चला जाऊँ गा ॥२०२। ऐसा कहकर प्रमु ने अपने गले की माला प्रदान की द्वीर उनके उपर सन्तुष्ट होकर विदा किया॥ २०४॥ प्रमु को बारम्वार दण्डवन् प्रणाम करके व उनकी आजा मस्तक पर धारण करके प्रतापकद्र चला गया।।२०४॥ प्रमु को बारम्वार दण्डवन् प्रणाम करके व उनकी आजा मस्तक पर धारण करके प्रतापकद्र चला गया।।२०४॥ प्रमु के दर्शन करके राजा के मनोरथ पूर्ण हो गये तथा श्रीचैतन्य चरणों का तिरन्तर ध्यान करने लगा।। २०६॥ श्रीप्रतापकद्र प्रमु के दर्शन की हम कथा को जो सुनेंगे चनको प्रम

उत्कले जिन्मयाछिला यत अनुचर । समे चिनिलेन निज प्राणेर ईश्वर ॥२०६॥ श्रीप्रद्यम्न मिश्र कृष्ण सुखेर सागर । श्रात्मपद जारं दिला श्रीगीरमुन्दर ॥२१०॥ श्रीपरमानन्द-महापात्र महाराय । जार तत्तु श्रीचैतन्य मिक्त रसमय ॥२११॥ काशी मिश्र परय-विह्वल कृष्ण रसे । आपने रहिला प्रभु पाहार आवासे ॥२१२॥ एइ मत प्रभु सर्व सत्य करि सङ्गे । निरवधि गोडायेन सङ्गीतीन-रङ्गे ॥२१३॥ यत यत उदामीन श्रीचैतन्यदास । समे करिलेन श्रासि नोलाचले वाम ॥२१४॥ नित्यानन्द-महाप्रभ्र-परम उद्दाम । सर्वे नीलाचले अमे महाज्योति वाम ॥२१४॥ निरविध परानन्द रसे उनमत्त । लिखते ना पारे केही-अधिज्ञात तस्य ॥२१६॥ सदाइ जपेन नाम-श्रीकृष्णचैतन्य । स्वयंत्रेश्रो नाहिक नित्यानन्द मुखे अन्य ॥२१७॥ थेन रामचन्द्रे लच्नेखार रति मति । सेइ मत नित्यानन्दी श्रीचैतन्य प्रति ॥२१८॥ नित्यानन्द प्रतादे से सकता संसार । अधापिह गाय श्रीचैवन्य-श्रवतार ॥२१६॥ हेन मते महाप्रभु चैतनय निवाइ । नीलाचले वसति करेन दुइ भाइ ॥२२०॥ एक दिन श्रीगौरसुन्दर नरहरि । निभृतं वसिला नित्यानन्द सङ्गे करि ॥२२१॥ प्रश्न बोलं शुन नित्यानन्द महामति । सन्तरं चलह तुपि नवहीय-प्रति ॥२२२॥ प्रतिज्ञा करिया आछि आमि नित्र मुखे। मूर्ख नीच दरिद्र भाषाव प्रेमसुखे ॥२२३॥ तुमित्री थाकिला यदि सुनि धर्म करि । त्रापन-उदाय-माव सच परिहरि ॥२२४॥

धन प्राप्ते होगा ॥२०७॥ इस प्रकार श्रीगौरसुन्दर ने नीलाचल घाम में कुत्हल पूर्वक कीर्तन बिहार से निवास किया।। २०= ।। उत्कल देश में जितने सेवकों का जन्म हुआ था उन सबने अपने प्राणनाथ की पहिचान लिया ॥ २०६ ॥ अप्रियुम्त सिश्रजी कृष्णा सुख के सागर थे जिनको श्रीगौरसुन्दर आत्म-रद प्रदान किया ॥ २१० ॥ महाराय परमातन्द्जी सहापात्र थे जिनका शरीर श्रीचैतन्यचन्द्र की भांकरस पूरित था ॥ २१४ ॥ काशी मिश्र कृष्या रस में बड़े विह्वल रहते थे उन्हीं के घर में स्वयं प्रमु ने निवास किया था ॥ २१२ ॥ इत प्रकार श्रीपृसु गीरचन्द्र सब भृत्यों के साथ निरन्तर छंकीर्तन रङ्ग में समय ही व्यतीत करते थे । २६६ ॥ श्रीचंतन्यदेव के जितने उदासी दास थे इन सबने नीलाचल में आकर निवास किया ॥ २४४॥ महोड्यं नि-स्थान श्रीनित्यानन्द सहाप्रभु बड़े उद्दास स्वभाव के थे-चे समग्र नीलाचल में भ्रमण करते था। ६९४॥वे निरन्तर परानन्द्र रस में उन्मत्त थे, परन्तु गुप्त तत्त्व की कोई समक नहीं पाता था ।। २१६।। सदा ही ओकृष्ण-चैतन्य ताम का जप करते रहते थे तथा स्वप्त में भी उनके मुख में अन्य शब्द नहीं निकलता था।। २१७।। जिस प्रकार लद्सण की श्रीरामचन्द्रजी में प्रेम बुद्धि थी उसी प्रकार नित्यानन्द्रजी की श्रीचैंतन्यचन्द्र में थी ।। २१८ ।। उन्हीं श्रीनित्यानन्द कृपा से सब संद्वार आज पर्यन्त श्रीचैतन्य चन्द्र का अवतार भाषा नामा है ॥ २१६ ॥ इस भाँति, चैतरयमहाप्रभु व नित्यानन्दप्रभु दोनों भाइकों ने नीलाचल में निवास किया ॥ २२० ॥ एक दिन नरहार श्रीगीरसुन्दर नित्यानन्द के साथ एकान्त में विराजमान थे ।। २२१ ॥ गौरचन्द्र ने कहा है महामति निरयान दजी मुनो आप शीघ ही नवद्वीप को जावें।। २२२॥ में अपने मुख से अतिका कर चुका हूँ कि मूर्ख नीच व दरिद्रों को भी प्रेम सुख में हुवाऊँ गा।। २२३॥ यदि अप अपने सब उदाममान को तवे मुर्ल नीच यत पतित संसार । बोल देखि आर केवा करिव उद्धार ॥२२४॥ भक्तिरस दाता तुमि, तुमि सम्बरिले । तबे अवतार वा कि निमित्ते करिले ॥२२६॥ एतेके आमार वाक्य यदि मत्य चाओ । तबे अविलम्बे तुमि गौड़देशे जाओ ॥२२७॥ मुखं नीच पतित दुखित यत जन । भक्ति दिया कर गिया समार मोचन॥२२=॥ श्राह्या पाइ नित्यानन्दचन्द्र सेंह चुणे । चिललेन गौड्देशे लड् निज-गणे ॥२२६॥ रामदास गदाचग्दास महाशय। रघुनाथ वैद्य-क्रोभ्का-भक्ति रसमय। २२०॥ कृष्णदास पण्डित परमेश्वरदास । पुरन्दर पश्चित्रतेर परम उल्लास ॥२३१॥ नित्यानन्द स्वरूपेर यत आप्तगण । नित्यानन्द सङ्गी सभे करिला गमन ॥२३२॥ चिल्लोन नित्यानन्द गोड्देश-प्रति । सव पारिषदगण करिया संहति ॥२३३॥ पथे चलितेइ नित्यानन्द महाशय । सर्व-परिषद करिलेन प्रोममय ॥२३४॥ सभार दहल आत्म विम्मृति अत्यन्त । कार देहे कत भाव नाहि हय अन्त ॥२३४॥ प्रथमेइ वैष्णवाम्र गर्यय रामदास । तान देहे हइलेन गौपाल-प्रकाश ।।२३६।। मध्य पथे रामदास त्रिमंग हृइया । श्राछिला प्रहर-तिन वाद्य पासरिया ॥२३७॥ हडला राधिकाभाव-गदाधरदासे । दिध के के निव बिल महा अहहासे ॥२१६॥ रघुनाथ-वैद्य-उपाध्याय महामति । हइलोन मृतिमती यहेन रेवती ॥२३६॥ कुष्णदास परमेश्वरदास-दुइ जन । गोपाल-भावे है है करे सर्वेदाण ॥२४०॥ पुरन्दर परिडत गाछेते निया चढ़े। 'मुलिरे अङ्गद' विल लाफ दिया पड़े ॥२४१॥ 🛴

त्याग कर मीन होकर रहेंगे तो मुर्ल नीच आदि संसार में जितने पतित हैं तब उनका कीन दूसरा उद्वार करेगा? ॥ २२४-२२४ ॥ भक्तिरस के दाता आप दी हो यदि आप ही सम्बरण करोगे तो फिर अवतार हो किसी निमित्त लिया? ॥२२६॥ इसिलिये यदि मेरे वाक्स को आप सत्य करना चाहते हो तो बिना देर किये आप गौड़देश को शीव ही जावें ॥२२७॥ और जितने सूर्ल नीच दिर व पतिन दुस्तीजन हैं, उनकी जाकर मिक प्रदान करके मुक्त करो ॥ २२० ॥ आज्ञा पाकर तत्त्वण अपने भक्तगणों को लेकर श्रीनित्यानन्द चन्द्र गौड़देश को चल दिये ॥२२६॥ रामदास-महाशय गदाधरदास-भक्तिरसमय रघुनाथ वैद्य उपाध्याय-कृष्णदास पण्डित-परमेश्वरदास व पुरन्दर पण्डित को विशेष आतन्दीक्ताम हुआ ॥ २३०-२३१ ॥ श्रीनित्यानन्दस्वरूप के जितने आस्मीयगण थे उन सभी ने प्रमु के साथ ही गमन किया ॥ २३० ॥ सव वार्षदों को संग लेकर श्रीनित्यानन्द प्रमु गौड़देश की ओर चल दिये ॥ २३३ ॥ महाशय नित्यानन्द मे मार्ग में चलते-चलते ही सव पार्षदों को प्रेमस्य कर दिया ॥ २३४ ॥ सवकी अत्यन्त आत्म-विस्मृति हो गई और किस देह में कितने भाव होते थें सो उनका अन्त नहीं था ॥ २३४ ॥ प्रथम ही वैद्यान विस्मृति हो गई और किस देह में कितने भाव का प्रकाश हुआ ॥ २३६ ॥ रामदासजी बौच सार्ग में त्रिभंग होकर वाह्य ज्ञान को मूलकर तीन पहर तक खड़ी रहे ॥ २३० ॥ गदाबरदासजी को राधिका (गोपिका) भाव हो गया, वे बड़े अट्टहास के साथ बोलने थे "वही लो-कोई दही" ॥ २३८ ॥ महामित रघुनाथ वैद्य ऐसे हो गये मार्नी मृतिमती रेवती महासनी हैं ॥ ३६॥ कृष्णदास व परमेश्वरदास दोनों गोपालभाव में सब समय है । है । शब्द उच्चारन करते रहते थे

एइ मत नित्यानन्द श्रीश्रनन्तथाम । समारे दिलेन माव परम-उद्दाम । २४२।। दग्ड-पथ छाड़ि सभे कोश दुइ चारि । जायेन दिच्या-वामे आपना पासरि ॥२४३॥ कथोत्रणे पथ जिज्ञासेन लोकस्थाने । 'बोल भाइ गङ्गातीरे जाइन केमने ॥२४४॥ लोक बोले हाय-हाय पद्य पासरिला । दुइ-प्रहरेर एथ फिरिया आहला ॥२४५॥ लोक बाक्ये फिरिया जायेन यथा पथ । पुन पथ छाड़िया जायेन सेइ मत ॥२४६॥ पुन पथ जिज्ञासा करेन लोकस्थाने। लोक बोले 'पथ रैल दशकोश वामे'।।२४७॥ पुन हासि समेइ चलेन पथ यथा। निज देह ना जानेन, पथेर का कथा ॥२४८। यत देह धम्म - जुधा तृष्णा भय दुख । काहारो नाहिक-पाइ परानन्द सुख ॥२४६॥ पथे यत लीला करिलेन नित्यानन्द । के वर्णिव-केवा जाने-सकिल अनन्त ॥२४०॥ हेन मते नित्यानन्दं श्रीश्रनन्त थाम । श्राइलेन गङ्गातीरे पानीहाटी ग्राम ॥२४१॥ राघवपिष्डत मृहे सर्वाद्य आसिया । रहिलेन सकल पार्षदगग लैया ॥२५२॥ परम आनन्द हैला राधव परिडत । श्रीमकरध्वज-कर गोष्ठीर सहित ॥२५३॥ हेन मते नित्यानन्दे पानी हाटी ग्रामे । रहिलेन सकल-पार्धदगण-सने ॥२५४॥ निरन्तर परानन्दे करेन हुङ्कार । विह्वलता वह देहे वाह्य नाहि श्रार ॥२४४॥ नृत्य करिवारे इच्छा हइल अन्तरे । गायक सकल आसि मिलिल सन्वरे ॥२४६॥ सुकृति माधव धोष-कीर्तने तत्पर । तेन कीर्तनिया नाहि पृथिवी भित्र ॥२४७॥

॥ २५० ॥ पुरन्दर परिडत वृद्धीं पर चढ़ जाते थे मैं "अङ्गद हूँ" यह कहकर कृर पहते थे ॥ २४१ ॥ इस प्रकार श्रीत्रातन्तथाम नित्यातन्द प्रमु ने सबको परम उद्दानभाव प्रदान कर दिया।।२४२॥ पगडण्डी छोड़कर सभी अपने आपको भूतकर २-४ कोश दाँये वाँये चले जाते थे॥ २४३॥ थोड़ी ही देर में कभी लोगों के धम मार्ग पूँ छते कि "भाई गङ्गातट को कैसे जावें" ॥ २४४ ॥ लोगों ने कहा "हाय ! हाय ! मार्ग भूत गये देखों दोपहर का सार्ग फिरकर आ गये ही !"॥ २४४ ॥ लोगों के वाक्यों से सीवे सार्ग को फिरकर जाते, परन्तू दुवारा सार्ग छोड़कर उसी प्रकार फिर चलने लगते ॥ २४३॥ मनुष्यों से पुनर्वार मार्ग पूँछा, तव लोगों ने कहा "मार्ग तो दश कोश बाई खोर को रह गया"।। २४८॥ फिर हँसकर सब लोग मार्ग की श्रोर चल दिये, जिनको अपने देह का ही ज्ञान नहीं है तो मार्ग की क्या बात है ? !॥ २४८॥ शरीर के जितने धर्म हैं- हुआ ( मूख ) प्याम भय दुख आदि वे कुछ भी नहीं थे-सब परानन्द सुख की प्राप्त हो रहे थे।। २४६।। श्रीनित्यानन्दजी ने जितनी लीला की, वे अनन्त हैं उन्हें कीन जाने ? कीन वर्णन करे ? ॥ २४०॥ इस प्रकार श्रीद्यनन्तधाम नित्यानन्द प्रमु गङ्गा के किनारे पर पानी-हाटी नामक प्राम में आये ॥ १४१ ॥ सबसे पहिले रावव परिडत के घर में आकर सब पार्षहों को लेकर ठहरे ॥ २४२ ॥ श्रीमकरध्वज-कर आदि की गोष्टी सहित राधव परिवत बड़े आनिन्दत हुए॥ २४२॥ इस प्रकार नित्यानन्द प्रभु ने सब पार्षदों के साथ पानी हाटी नामक प्राम में निवास किया ॥ २४४॥ तथा परानन्द में निरन्तर हुङ्कार करने लगते थे और विह्नलता के अतिरिक्त देह में अन्य वाह्य ज्ञान नहीं था ॥ २४४ ॥ आपके मन में नाँचने की इच्छा हुई तब सब गायक लोग भी शीघ ही आकर इकट्टे हो गये।।र४६॥ मुक्ती माधव घोष कीर्तन में

जाहारे कहेन-बन्दावनेर गायन । नित्यानन्द स्वरूपेर महा वियतम ॥ २४८॥ माधवगोविन्द बासुदेव-तिन भाइ । गाइते लागिला, नाचे ईरवर-निताइ ॥२४३॥ हेन से नाचेन अवपूर महावल । पद भरे पृथिवी करये टलमल ।।२६०।। निरवधि 'हरिवलि' करेन हुङ्कार । आछाड़ देखिते लोकं लागे चमत्कार ॥२६१॥ जाहारे करेन दृष्टि नाचिते-नाचिते । सेइ प्रमे ढल्लिया पड़ेन पृथिवीते ॥२६२॥ परिपूर्ण प्रेमरसमय नित्यानन्द । संसार वारिवे करिलेन शुभारम्म ॥२६३॥ यतेक आछ्ये प्रेमभक्तिर विकार । सब प्रकाशिया नृत्य करेन अपार ॥२६४:। कथोत्तरो वसिलेन खड़ार उपरे । आज्ञा हैल अभिषेक करिवार तरे ॥२६४॥ राघनपरिडत-त्रादि पारिषद्रुरागो । ऋमिषेक करिते लागिला सेइ चुणे ।।२६६।। सहस्र-सहस्र घट त्रानि गङ्गाजल । नाना गन्धे सुवासित करिया सकल ॥२६७॥ सन्तोषे समेइ देन श्रीमस्तको परि । चतुर्दिंगे समेइ बोलेन 'हरि-हरि' ॥२६=॥ समेइ पढ़ेन अभिषेक मन्त्र-गीत । परानन्दे समेइ हइला आनन्दित ॥२६६॥ अभिषेक कराइया नृतन वसन । पराइया लेपिलेन श्रीश्रङ्गे चन्दन ॥२७०॥ दिच्य-दिच्य वनमाला तुलसी-सहिते । पीन-वच्च पूर्ण करिलेन नाना मते ।।२७१।। तवे दिन्य-खद्दा स्वर्णे करिया भृषित । सम्प्रुखे श्रानिजा करिलेन उपनीत ॥२७२॥ खद्राय वसिला महाप्रसु नित्यानन्द । छत्र धरिलेन शिरे श्रीराघषानन्द ॥२७३॥ जयष्विन करिते लागिला मक्तगण । चतुर्दिशे हैला महा ग्रानन्द-क्रन्दन ॥२७४॥ -

श्रीर नित्यानन्द प्रमु नाचने लगे ॥ २४६ ॥ सो महावली अवधूत प्रमु ऐसा नाँचे कि चरणों के विन्यास स पृथ्वी डोलने लगी ॥ २६० ॥ निरन्तर हिर २ कहकर हुन्नार करते थे और पञ्जाहों को देखकर तो लागों का चमत्कार लगता था ॥ २६१ ॥ जिसके अपर नाचते २ कृपादृष्टि डालते वे ही प्रेम से दुलक कर पृथ्वी पर गिर पहता था। १६२ ॥ प्रेमरस से परिपूर्ण श्रीनित्यानन्द जी ने संसार उद्धार करने का शुभारन्म कर दिया ॥ २६३ ॥ प्रेममिक के जितने विकार हैं वे सबको प्रकाश करते हुए अपार नृत्य किया ॥ २६४ ॥ कुछ देर से सिहासन के अपर जाकर विराजमांत हुए तब अभिषेक करने के लिये भक्तों को आज्ञा हुई ॥ २६४ ॥ सो तत् क्या राधव परिडत आदि जितने पार्षद थे, वे सब अभिषेक करने लगे ॥ २६६ ॥ हजारों २ घड़ा गङ्गाजल लाकर अनेक सुगन्धि द्रव्यों से सुवासित किये तथा सब लोग प्रसन्न होकर श्रीमस्तक के अपर देने लगे स्वारों और सब लोग "हिरि-हिर्" उच्चारण कर रहे थे ॥ २६७-२६ ॥ सब ही अभिषेक के मन्त्र गीत पाठ कर रहे थे तथा सब ही प्रेमानन्द से आनित्त किया ॥ २०० ॥ उन्तर किया स्वारों स्वाराज करा से स्वाराण कराये और श्रीक्षक में समानित जन्दन का लेग्न किया ॥ २०० ॥ उन्तरी किया वासके करे एक के प्रमूर्ण अपराय कराये स्वाराण कराये

तत्पर थे-पृथ्वी पर वैसा कीर्त्तनियाँ नहीं था ॥ २४७ ॥ जो बुन्दावन लीलाओं के गवहये कहे जाते थे-वे श्रीनित्यानन्दम्यरूप के अत्यत्यन्त प्रिय थे ॥ २४६ ॥ माधव, गोविन्द,वासुदेव घोप नामक तीनों भाई गाने लगे

श्रीर श्रीश्रङ्ग में सुगन्धित चन्द्रन का लेपन किया ॥ २७० ॥ तुलसी सिंहत दिव्य वन के फूलों की मालाएं श्रनेक प्रकार से विशाल वित्रयल प्रर भर दी ॥ २७१ ॥ उसके पीछे दिव्य सिंहासन की सुवर्ण से भूषित करके सामने लाकर उपस्थित किया । २७२ श्रीनित्यानन्द महाप्रमु ने सिंहासन पर विराजमान हुए-श्री

'त्राहि-त्राहि' सभेइ बालेन बाहु तुलि । कारो बाह्य नाहि, सभे महाकुत्हली ॥६७४॥ स्वातु-मवानन्दे प्रस्त नित्यानन्दराय । प्रेम्हप्टि-वृष्टि ऋार मर्वदिगे चाय । २.५६: श्राज्ञा करिलेन शुन रायवपिडत । कदम्बेर माला गाँथ यानह त्रारित ॥२७७॥ वह शीति आसार कदम्ब पूष्प शंति । कदन्वेर वन नित्य आसार व श्री ॥२७= : करजोड़ करिया राचवानन्द कहै । 'कदम्ब पुष्पेर योग ए समय नहें' । २७६॥ असु बोर्ल बाड़ी शिया चाह भाल-मने । कदावित फ्रुटिया वा थाके कीनस्थाने //==>!! बाडीर मितरे गिया चाहेन राधन । विभिन्त हहला देखि भहा-अनुमन ॥२८३॥ जर्म्बारेर वृत्ते सब कदम्बेर फूल । फूटिया आख्ये अति-परम अतुल ॥२०२। कि अर्वे वर्ण सेवा कि अर्वे गन्ध । से पुष्प देखिले चय याय सर्व बन्ध ॥२=३॥ देखिया कदम्ब पुष्प राघव परिडत । बाह्य द्रे गेल, हैला महा आने नेटन ॥२८४॥ ब्रापना तस्वरि माला गांथिया सर्वर । ब्रानिजेन नित्यानन्द प्रसुर गोवरे ॥२.=४॥ कदम्बेर माला देखि नित्यानन्दराय । परम सन्तोपे भाला दिलेन गलाय ॥२=६॥ कदम्ब मालार गन्धे सकल देंग्णव । विह्वल हहला देखि महा अनुभव ॥२००॥ आर महा-आश्चर्य हड्ल कथोच्छे । अपूर्व दनार सन्ध पाय सर्व जने ॥२८८॥ दमनक पुष्पेर सुगन्धे मनोहरे । दशदिग ज्याम हैल सकल मन्दिरे ॥२=६॥ हासि नित्यानन्द बोले आरे भाइ सव । बोल देखि कि गन्धेर पाओं अनुमव !:२६०!!

राधवानन्द ने उनके मस्तक पर छत्र धारण किया ॥ २७३॥ मकत्रण जय जय न्वनि करन कर्रे तथा पारी क्रीर प्रेमानन्द में रोदन करने लगे।। २७४।। सब लोग भुनारे टठाकर त्राहिन्त्राहि बोल रहे थे-किमी के वाह्य ज्ञान नहीं था, सभी प्रेममस्त थे ॥ २७४ ॥ श्रीप्रभु नित्यानन्दराय नित्र अनुभव के स्नानन्द है प्रेम्ह है की वृष्टि करते हुए सब और देख रहे थे।। २७६॥ तथा उनने आज्ञा की हे रायव गरिडत सुनी ! कर्मा के दुनों की माला गूँथकर शीघ ले आओ।। २०७॥ कदम्ब के फूली से मेरी बड़ी प्रति है तथा कदम्ब के वन म ही मेरा नित्य निवास रहता है।। २०८।। हाव जोड़कर राघवानन्द ने कहा "प्रमा कद्म्य के फुलाका यं ग इस समय में नहीं है।। २७६ ॥श्रीनित्यानन्द प्रभु ने आज्ञा की कि घर में जाकर अच्छे प्रकार से देखाँ कदर्गचत् किसी स्थान पर खिल रहे ॥ २=० ॥ घर के भातर जाकर राघनेपंक्रित हुँ दुन लगे और विरोप अद्भव किया व बड़े विस्मित हुए।। २८१।। जम्मीरी नीवृ के ब्रुल में कदम्ब के ही सब फूल व्यति विरोप रूप से खिल रहे थे।। रनर ।। कैसा अपूर्व वर्ण था व कैसी अपूर्व सुगन्थि थी उन पुण्यों के दंखते ही सब बन्धत नष्ट होते थे।। २५३।। राघवर्षेडित कदम्ब के फूनों को देखकर बड़े आनन्दित हुए तथा बाह्य हान जाता रहा ॥ रूप्ते भा अपने की सम्हाल कर ,शीब्र माला प्रम्थन की और श्रीनित्यानम्द प्रमु के सम्मुख ले ब्राये ॥ रूप्तर ॥ श्रीनिस्यानन्दराय ने कदम्व के फूर्जी की माला देखते ही बड़े सन्तुष्ट हो गले में पहिन का ॥ ६८६ ॥ कदम्ब फूलों की माला की गन्ध से सभी बैंव्लव विह्वल हो गये-उन्हें नित्यानन्द-शक्ति का महा अनुभव हुआ ॥ २८७ ॥ और कुछ ही झण में दूसरा महा आश्चर्य हुआ कि सव लोगों की अपूर्व होना मरुआ (इमनेक) पुष्प की सुगन्धि आ रही थी "रेन्स। दमनक पुष्पों की सुगिब मन को हरण करने बार

करजोड़ करि सभे लागिला कहिते । 'श्रपूर्व दनार गन्ध पाइ चारिभिते'।।२११।। सभार बचन शुनि नित्यानन्दराय । कहिते लागिला गोप्य परम कृपाय ॥२६२॥ प्रभु बोले शन सभे परम रहस्य । तोमरा सकल इहा जानिवा अवश्य ।।२६३॥ चैतन्य गोसात्र ब्याजि शुनिते कीर्तन । नीलाचल हैते करिलेन ब्यागमन ॥२६४॥ सर्वाङ्गे परिया दिन्य दमनक-माला । एक बृत्ते अवलम्ब करिया रहिला ।। २६४।। सेइ श्री ब्रङ्गोर दिव्य-दमनक-गन्धे । चतुर्दिगे पूर्ण हह श्राख्ये श्रानन्दे ॥ २६६॥ तोमा समाकार नृत्य कीरीन देखिते । आपने आइसे प्रभु नीलाचल हैते ॥२६७॥ एतेके तोमरा सर्व कार्य परि हरि । निरवधि 'कृष्ण' गाओ आपना पासरि ।। रेंद्र दा। निरवधि श्रीकृष्णचैतन्यचन्द्र-यशे । सभार शरीर पूर्ण हउ प्रभरसे ॥ २६६॥ एतवलि 'हरि' बलि करये हुङ्कार । सर्वदिगे कुल्स प्रम करिला विस्तार ॥३००॥ नित्यानन्दस्वरूपेर प्रोम दृष्टिपाते । सभार हृइल आत्म विस्मृति देहेते ।।३०१।। शुन श्रुन श्रारे भाइ नित्यानन्द शक्ति । ये रूपे दिलेन सर्व जगतेरे भक्ति ।।३०२॥ ये मक्ति गोपिकागणेर कहे भागवते । नित्यानन्द हैते ताहा पाइल जगते ॥३०३॥ नित्यानन्द वसिया ब्याछेन सिंहासने । सम्धुखे करये नृत्य पारिषद गणे ॥३०४॥ केही भिया बृह्मेर उपर-डाले चढ़े। पाते-पाते वेडाय, तथापि नाहि पड़े।।३०४॥ केहो-केहो प्रोम-सुखे हुङ्कार करिया । खुचेर उपरे थाकि पड़ो लाफ दिया ॥३०६॥

थी-सुगन्धि से मन्दिर की दशों दिशाएं व्याप्त हो रही थीं ॥ २८६ ॥ श्रीनित्यानन्द जी ने हँसकर कहा कि 'हे साइयो बताओं किस गन्ध का अनुभव हो रहा है ? ॥ २६० ॥ सब लोग हाथ जोड़कर कहने लगे कि चारों भोर से अपूर्व दमनक पुष्प की सुगन्धि प्राप्त हो रही है ।। २६१ ।। श्रीनित्यानन्दराय सबके वचन सनकर बढ़ी कृपा करके गोपनीय प्रसंग कहने लगे ॥ २६२ ॥ श्रीनित्यानन्द प्रभु ने कहा "सब-लोग इस गुप्त रहम्य को सुनो, तुम सबकी यह अवश्य जानना चाहिये।।२६३।।आज श्रीचैतन्य प्रभु ने कीर्तन सुनने के लिये नीलाचल से आगमन किया है ॥ २६४ ॥ सब अङ्ग में दिव्य दमनक पुत्रों की माला पहिनकर एक वृत्त को क्रवलम्बन करके विराजमान रहे ॥ २६४ ॥ अहीं के श्रीब्रङ्ग के दोने के फुलों की दिव्य सुगन्धि चारों श्रीर श्रानन्द से पूर्ण हो रही है।। २६६ । तुम मत्र का नृत्य कीर्तन देखने के लिये ही श्रीप्रभु गौरचन्द्र स्वयं नीलाचल से आये थे।। २६७ ।। इसलिये तुम लोग सब काम छोड़कर व अपने आपको भुलाकर निरन्तर कृष्ण नाम व गुणगान करो ॥ २६८ ॥ श्रीकृष्णचैतन्यचन्द्र यश में प्रेमरस से सबके शरीर निरन्तर पूर्ण रहे ॥ २६६ ॥ इतना कहकर हरि-हरि वोलते हुए हङ्कार करने लगे तथा सब दिशास्त्रों में कृष्णप्रेम का विस्तार कर दिया ।। ३०० ॥ श्रीनित्यानन्दस्वरूप के प्रेम भरी दृष्टिपात से सबको अपनी २ देह की स्मृति (याद) नहीं रही। ३०१।। हे भाइयो सुनो ! श्रीनित्यानन्दजी की शक्ति को मन लगाकर सुनो जिस तरह से उनने संसार को मक्ति प्रदान की थी॥ ३०२॥ श्रीमद्भागवत में जिसको श्रीगोपीगण की भक्ति कहा है वही संसार में श्रीनित्यानन्दजी के द्वारा मिली ॥३०३॥ श्रीनित्यानन्द प्रमु सिंहासन पर विराजमान थे श्रीर सामने पार्षदगरा नृत्य कर रहे थे। '३०४।' कोई वृद्धों की बालियों पर घढकर ध्रिन्ते -पन्ते पर घूमते परन्तुं गिरते नहीं

केहो वा हुङ्कार करि वृत्तमृल धरि । उपाड़िया फेले वृत्त वित 'हरि हरि' ।।३००॥ केह वा गुवाक वने जाय रड़ दिया । गाछ-पांच-सात गुया एकत्र करिया ।।३०=॥ हेन से देहेते जन्मियाछे प्रेमनल । तृषा प्राय उपाड़िया फेलाय सकल ।।३०६।। श्रश्रु, कम्प, स्तम्भ, धर्म, धुलक, हुङ्कार । स्त्ररभञ्ज, वैवर्ण्य, गर्जन; सिंहसार ॥३१०॥ श्रीत्रानन्द सृच्छी-त्रादि यत प्रेमभाव । सागवते कहे यत कृष्ण-त्रजुराग ॥३११॥ सभार शारीरे पूर्ण हइल सकल । हेन नित्यानन्दस्वरूपेर प्रेम-वल ॥३१२॥ ये दिगे देखेन नित्यानन्द महाशय । सेइ-दिगे महा प्रेमभक्ति वृष्टि हय ॥३१३॥ याहारे चा'हेन, से-इ प्रोमे मूच्छी पाय । वस्त्र ना सम्बरे, भृमि पड़ि गड़ि याय ॥३१४॥ नित्यानन्द स्वरूपेरे श्वरिवारे याय । हासे नित्यानन्द प्रभु विसया खड्डाय ॥३१४॥ यत पारिषद नित्यानन्देर प्रधान । सभारे हहल सर्व-शक्ति-श्रधिष्ठान ॥३१६॥ सवज्ञता वाक्यसिद्ध हड्ल सभार । सभे हड्लेन येन कन्दर्प-त्राकार ।।३१७।। समे जारे परश करेन इस्त दिया । से-इ हय विह्वल सकल पासरिया ॥३१८॥ एइमत पानी हाटी ग्रामें तिन-मास । करे नित्यानन्द प्रश्च मिक्तर विलास ॥३१६॥ तिन-मास कारो वाद्य नाहिक शरीरे । देह-धर्म तिलाईको काहारो ना स्फ्ररे । ३२०॥ तिन-मास केहो नाहि करिल आहार । सबै प्रोम सुखे नृत्य वह नाहि आर ॥३२१॥ पानी हाटी ग्रामे यत हैल श्रेमसुख । चारिवेदे वर्णिवेन से सब कौतुक ॥३२२॥

थे, यह अद्भुत प्रेमवल था ॥३०४॥ कोई-कोई प्रेमसुख से हुङ्कार करके वृत्त के ऊपर से हुई पढ़ते हैं ॥२०५॥ कोई हुङ्कार करके वृत्त की जद पकड़कर उखाड़ लेते और "हिरि-हिरि" कहते हुए फेंक देते थे।। ३०७।। कोई कोई सुपारी के वन में दौड़कर जाते और पाँच-सात सुपारी वृत्तों को इकहा करके सबको एक साथ तिनक की तरह उखाइ कर फेंक रहे थे उनके शरीर में ऐसा प्रेमबल आ गया था ॥३०=-३॥ आँसू, कम्प, जहता, बाम, पुलक, हु'कार, स्वरमंग, वैवर्ण्य, सिंह समान गर्जन व त्रानन्द में मूर्च्छा होना आदि प्रेम के जितने भाव भागवत्त में कहे हैं वे सब कृष्ण श्रवुराग में एक ही साथ सबके शरीर में पूर्णरूप से उदय हुए थे, श्री-नित्यानन्द स्वरूप के प्रेम में इस प्रकार का वल था।। ३१० से ३१२।। श्रीनित्यानन्द प्रमु जिस श्रीर देखते उसी और विशेष प्रेम-मक्ति की वर्षा हा जाती थी।। ३१३॥ जिनकी और देखते वहीं प्रेम में मृच्छित हैं जाता वस्त्रों की सम्हात नहीं रहती और पृथ्वी पर लोट-पोट हो जाता था ॥ ३१४ ॥ (जब इसकरे) नित्या-नन्दस्वरूप को पकड़ने के लिये जाते तो नित्यानन्द प्रभु सिंहासन पर वैठे हुए हँसते थे।।३१४॥ श्रीनित्यानन्द प्रमु के जितने प्रधान पार्षद् थे उन सब में सब शक्तियों का अधिष्ठान हो नया ॥ ३१६॥ सबको सर्वज्ञता व वाक्य सिद्ध शक्ति हो गई तथा जैसे कामदेव के आकार के हो गये।। ३१७।। वे सव लोग जिसको डीय से स्पर्श कर देते वही सब कुछ भूलकर विद्वत हो जाता था॥ ३१६॥ इस प्रकार नित्यानन्द प्रभु ने पानी-हाटी प्राम में तीन महीना रहकर भक्ति का विलास किया ॥ ३१६ ॥ तीन मास तक किसी के शरीर में वाह्य ज्ञान नहीं रहा और तिलमात्र भी देह धर्म किसी को स्फुरण्।नहीं हुआ।। ३२०।। किसी ने तीन महीने तक आहार नहीं किया केवल प्रेम मुख से नृत्य के अतिरिक्त अन्य कार्य, नहीं था ३५१ पानी हाटी

एको दग्डे नित्यानन्द करिलेन यत । ताहा वर्णिवार शक्ति आछे कार कत ॥३२३॥ चागे चागे त्यापने करेन ज्त्य रङ्ग । चतुर्दिगे लड् सब पारिषद सङ्ग ।।३२४॥ कखनो वा आपने वसिया वीरासने । नाचायेन सकल सेवक जने जने ॥३२४॥ एको सेवकर नृत्ये हेन रंग हए। चतुर्दिंगे देखि येन प्रेमनन्या भय।।३२६॥ महासाड़े पड़े येन कदलक-मन । एइमत प्रमाखे पड़े सर्वजन ॥३२७॥ श्रापने ये हेन महाप्रसु नित्यानन्द् । सेइयत करिलेन सर्वभक्त वृन्द ।।३२८॥ निरवधि श्रीकृष्ण चैतन्य-सङ्कीर्तन । करायेन करेन लइया सर्व-गण ॥३२६॥ हेनसे लागिला प्रोम प्रकाश करिते । से-इ हय विह्वल ये आइसे देखिते ।।३३०।। ये सेवक यखन ये इच्छा करे मने । से-इ आसि उपसन्न इय सेंइ खुणे ॥३३१॥ एइमत परानन्दे प्रोम सुखरसे । च्या हेन केहो ना जानिल विन-मासे ।।३३२॥ तवे महावस्र नित्यानन्द कथोदिने । अलङ्कार परिते हहल इच्छा मने ॥३३३॥ इच्छामात्र सर्व-श्रलंकार सेइच्ली । उपसन्न श्रासिया हइल विद्यमाने ॥३३४॥ सुवर्ण रजत मरकत मनोहर । नानात्रिध बहुमृल्य कतेक प्रस्तर ॥३२४॥ मिं सुप्रवाल पट्टवास मुक्ताहार । सुकृति सकले दिया करे नमस्कार ।।३३६।। कथो ना निर्मित कथो करिया निर्मीख । परिलेन अलंकार-येन इच्छा तान ॥३३७॥ दुइ हस्ते सुवर्णेर श्रंगद वलय । पुष्ट करि परिलेन श्रात्म-इच्छामय ।।३३८।। सुवर्ण सुद्रिका रत्ने करिया खिंचन । दश-श्रीश्रंगुले शोभाकरे विभ्षता ॥३३६॥ -

धाम में जितना प्रेम सुखमय की तुक हुआ उसे चारों वेद वर्णान करेंगे।।३२२।।एक २ दगड में श्रीतित्यानन्दनी है जितने प्रेमसय कीतक किये थे उन्हें दर्शन करने की किसमें सागर्थ्य है।। ३२३।। इए। २ में सब पायी

को साथ लेकर चारों खोर आप मृत्यरंग करते फिरते थे ॥ ३२४ ॥ कभी आप वीरासन से बैठ नाते और प्रत्येक रोवक को मृत्य कराते थे।। ३२४।। एक ही देवक के नाच में ऐसा रङ्ग आता जैसे चारों श्रीर ने

प्रेंस की बाढ़ हो ॥ ३२६ ॥ जैसे भारी भड़ लगने से देले का दन गिर पहता है इसी तरह प्रेमसुख से सब लोग गिर पड़े ॥ ३२७ ॥ श्रीनि;यानन्द महाप्रमु जैसे थे उसी प्रकार के सब अक्तवृन्द कर दिये ॥ ३२८ ॥ सब भक्तों को लेकर निरन्तर श्रीकृष्णचैतन्य नाम का संकीर्तन करते व कराते थे।। ३२६।। प्रेम का ऐसा

प्रकाश करने लगे कि जो दर्शन के लिये आता वही बिद्धल हो जाता था ॥ ३३० ॥ उनके सेवक जिस समय सन में जो भी इच्छा करते उसी च्या वही वस्त आकर उपस्थित हो जाती थी।। ३३१।। इस प्रकार परम द्यानन्द्मय प्रेम-सुख में सब ने तीन महीने का समय एक चए के समान ही माना।। ३३२।। तब इड

िन पीछे श्रीनित्यानन्द महाप्रमु के सन में श्रतंकार पहरने की इच्छा हुई।। ३३३।। इच्छा होते ही उसी च्रण सब अलंकार सामने उपस्थित हो गये ।। ३३४ ।। अनेकन प्रकार के बहुमूल्य बाले अनेक ही मनोहर अलंबार कोना, चाँदी, मरकतमणि, सुन्दर मूँगा, मोतियों के हार रेशमी वस्त्र आदि मनोहर अलंकारी की पुण्यशील

जन दे देकर नमस्कार कर रहे थे।। ३३४-३३६।। ठानेक बने हुए व छनेक अपनी इच्छानुसार बनवाकर

श्रलकार धारण किय र३७ म टेन्मोटे सोने के अगत व बलय द नों वाया म अपनी इच्छानुसार पहिरे

जाह्ववीर दुइ कूले यत आछे ग्राम । सर्वत्र फिरेन नित्यानन्द ज्योतिर्घाम ।।३५६।। दरशन-मात्र सर्वजीव सुग्ध हय । नाम तनु दुइ-नित्यानन्द रसमय ॥३५७॥ पापगडीओ देखिलेइ मात्र करे रहति । सर्वस्व दिवारे सेइच्चे लय मति ॥३५८॥ नित्यानन्दस्वरूपेर शारीर मधुर । समारेइ कुपादृष्टि करेन प्रचुर ॥३५६॥ कि भोजने कि शयने किया पर्शटने । चाणेको ना जाय न्यर्था सङ्कीरीन विने ।।३६०।। येखाने करेन नृत्य कृष्ण सङ्कीर्तन । तथाय विद्वंल हय शतशत जन ॥ ६६१।। गृहस्थेर शिशु सब किन्नुह ना जाने । ताहारात्र्यो महा-महा-बृत्त धरि टाने ॥३६२॥ हुङ्कार करिया चृत्त फेले उपाड़िया । 'मुजिरे गोपाल' विल वेडाय घाइया ॥३६३॥ हेन से सामर्थ्य एको शिशुर शरीरे । शत जने मिलियात्री घरिते ना पारे॥३६४॥ श्रीकुष्णचैतन्य जय नित्यानन्द बलि । सिंहनाद करे शिशु हइ कुत्हली ॥३६४॥ एइ मत नित्यानन्द-बालक जीवन । विह्नल करिते लागिलेन शिशुगण ॥३६६॥ मासेकेब्रो एको शिशु ना करे ब्रीहार। देखिते लोकेर चित्ते लागे चमत्कार ॥३६७॥ हइलेन विह्वल सकल भक्तबृन्द । सभार रचक हइलेन नित्यानन्द ॥३६८॥ पुत्र प्राय करि प्रभु समारे घरिया । करायेन मोजन आपने हस्त दिया ॥३७६॥ कारेश्रा वा वान्धिया राखेन निज-पाशे । मारेन वान्धेन तभू श्रद्दश्रद्ध हासे ॥३७०॥ एक दिन गदाधरदासेर मन्दिरे । आइलेन, तान शीति करिवार तरे ॥३७१॥ तदनन्तर श्रीनित्यानन्द व सब पार्पदों ने मिलकर भक्तों के घर-घर में पर्यटन करने का खेल किया ॥ ३४४ ॥

ड्योतिर्मिय श्रीनित्यानन्द प्रभु ने गङ्गा के दोनों किनारों पर जितने प्राम थे उन सब में भ्रमण किया ॥३४६॥ दर्शनमात्र से ही सब जीव मुग्ब हो जाते थे कारण कि आपके नाम व तनु दोनों ही नित्यानन्द रसमय हैं ॥ ३४७॥ पाखंडी मात्र केवल दर्शन करते ही स्तुति करने तथा उसी ज्ञण सर्वस्थ देने की बुद्धि हो जाती

थी ॥ ३४८ ॥ श्रीनित्यानन्दस्वरूप का शरीर मधुर था ने सब ही पर प्रचुर कृपादृष्टि करते थे ॥३४६॥ क्या

मोजन, क्या शयन, क्या पर्यटन में संकीर्तन के बिना एक च्या भी व्यथ नहीं जाता था ॥३६०॥ जिस म्थान में कृष्ण नाम सङ्कीर्तन व नृत्य करते उस स्थान में शत २ जन विह्वल हो जाते थे ॥ ३६१॥ गृहस्थियों के जो शिशु कुछ नहीं जानने वे भी बड़े पृत्तों को पकड़कर खींचने थे ॥ ३६२॥ तथा पृत्तों को उखाड़कर फेंकते और कहते कि मैं ही गोपाल हूँ ऐसे कहते हुए दौड़े २ फिरते थे ॥ ३६३॥ एक २ शिशु के शरीद में ऐसी सामर्थ्य हो रही थी, यदि सौ जने मिलकर पकड़े तो पकड़ नहीं पाते ॥३६४॥ शिशुगुण जय श्रीकृष्णचैतन्य

जय श्रीतित्यानन्द ऐसा कुतृहल पूर्वक जय बोलकर सिंहनाद करते थे।।३६४॥ इस प्रकार बालकों के जीवन-स्वरूप नित्यानन्द प्रमु-शिशुगणों को विह्वल करने लगे।। ३६६ ॥ एक भी शिशु ने एक महीना भर आहार नहीं किया था यह देखकर मनुष्यों को चमन्कार लगता था।। ३६७॥ समस्त भक्तवृन्द विह्वल होगये, श्री-नित्यानन्द प्रमु ही सबके रक्तक थे॥ ३६=॥ नित्यानन्द प्रमु ने सबको पकड़कर पुत्र की भाँति अपने हाथ से

भोजन कराया ।। ३६६ ।। किसी २ को बाँघकर ऋपने पास में रखते, किसी को भारते ऋथवा बाँघते तो मी वे स्मष्ट २ हँसते थे २७० एक दिन स्नीनित्यानन्द प्रमु, गदावरदास के मन्दिर में उनको प्रसन्त करने

गोपीमात्रे गदाधरदास महाशय । हइया खाछेन ऋति परानन्दमय ।।३७२॥ मस्तके करिया गङ्गाजलेर कलस । निरबधि डाकेन 'के निवेक गो-रस' ॥३७३॥ श्रीबालगोपाल मृति तान देवालय । आछेन परम लावरायेर समुच्चय ॥३७४॥ देखि बालगोपालेर मृति मनोहर । प्रीते नित्यानन्द लैला बन्नेर उपर ॥३७४॥ श्रनन्त हृदये देखि श्रीबालगोपाल । सर्वगणे हरिष्वनि करेन विशाल ॥३७६॥ हङ्कार करिया नित्यानन्द-मन्ल-राय । करिते लागिला नृत्य गोपाल-लीलाय ॥३७७॥ दानखराङ गायेन माधवानन्द घोष । शुनि अवधृतसिंह परम सन्तोष ॥३७८॥ भाग्यवन्त मोधवेर हेन दिव्य-ध्वनि । शुनिते आविष्ट हय अवधृत मणि ॥३७६॥ सुकृति श्रीगदाधरदास करि सङ्गे । दानखराड नृत्य प्रभु करे निज रङ्गे ॥३८०॥ गोपीमावे वाह्य नाहि गदाधरदासे । निरवधि श्रापनारे 'गोपी' हेन वासे ॥३८१॥ दानखराड लीला शुनि नित्यानन्दराय । ये नृत्य करेन, ताहा वर्णन ना जाय ॥३८२॥ प्रेम भक्ति विकारेर यत श्रास्त्रे नाम । सब प्रकाशिया नृत्ये करे श्रनुपाम ।।३८३।। विद्युतेर प्राय नृत्य गतिर मङ्गिमा । किवा से अद्भुत भ्रज चालन-महिमा ॥३८४॥ किवा से नयन भङ्गी, कि सुन्दर हास । किवा से श्रद्भुत शिर-ऋमान-विलास ॥३८४॥ एकत्र करिया दुइ चरण सुन्दर । किया जोड़े -जोड़े लाफ देन मनीहर ॥३८६।। ये-दिगे चाहेन नित्यानन्द प्रेमासे । सेइ-दिगे स्त्री-पुरुषे कृष्ण कुलं भासे ॥३८७॥ हेन से करेन कुपादृष्टि अतिशय। परानन्दे देह स्मृति कारो ना थाकय ॥३८८॥

के निमित्त आये ॥ ३७१ ॥ महाशय गहाधरदासजी गोपीमाव में अत्यन्त परम आनन्दमय हो रहे थे॥३७२॥ मस्तरु पर गंगाजल का कलश लेकर निरविध चिल्लाते रहते "कोई गोरस लो, गारस लो"॥ ३७३ ॥ उनके देवालय में परम लावरय राशि श्रीवालगोपाल की मृित थी ॥ ३७४ ॥ बालगोपाल की मनोहर मृित को देखकर श्रीनित्यानन्द ने प्रसन्ततापूर्वक अपने वस्तर्यल पर ले लो ॥ ३७४ ॥ श्रीवालगोपाल को अनन्तदेव के हृदय पर देखकर सब भकों ने विशाल रूप से हिण्डिन की ॥ ३७६ ॥ मत्त्वों के राजा श्रीनित्यानन्द प्रमु हुङ्कार करके गोपाल लीला में नृत्य करने लगे ॥३७०॥ माधवानन्द घोष ने दान लीला का गान किया जिसे सुनकर अवधूत सिह (नित्यानन्द) बढ़े सन्तुष्ट हुए ॥ ३७५॥ माधवान माधव घोष को ऐसी दिव्यव्यवि थी जिसे सुनते ही अवधूत शिरोमिण आविष्ट हो जाते थे ॥३७६॥ पुर्यवान श्रीगदाघरदास को संग लेकर श्रीनित्यानन्द प्रमु अपने आनन्द में दानखर्खोचित नृत्य करने लगे ॥ ३५० ॥ गदाघरदास को गोपीभाव में वाह्य ज्ञान नहीं था वे निरन्तर ही गोपीभाव में रहते थे ॥ ३६१॥ श्रीनित्यानन्दराय ने दानखर्ख लीला सुनकर जो सृत्य किया उसका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ३६२ ॥ ग्रीम-मिक्त के जितने विकार हैं ज्वन सबको प्रकाश करके अनुपम नृत्य किया ॥ ३६३ ॥ मृत्य गीत की भिक्तमा विज्ञती के तुत्य थी उसमें भुजा सब्दाल की महिमा भी बड़ी अद्भुत थी ॥ ३६४ ॥ कैसी अद्भुत नेत्र मङ्गी थी, कैसा सुन्दर हास था तथा कैसा अद्भुत शिर का चालन-विलास था ॥ ३६४ ॥ होनों सुन्दर वरणों जो हक्हा करके कैसे जोर-जोर से मनोध्र उखात ते रहे थे ३६६ प्रमरस मरी हिष्ट से श्रीनित्यानन्द प्रमु जिस खोर देखते नसी खोर के सनीध्र उखात तथा तथा होने सुन्दर हास था तथा होनों सुन्दर हास छोर के से लोर-जोर से मनोध्र उखात तो रहे थे ३६६ प्रमरस मरी हिष्ट से श्रीनित्यानन्द प्रमु जिस खोर देखते नसी खोर के मनोध्र उखात तथा होनों सुन्दर वरणों जो हक्हा करके कैसे जोर-जोर से मनोध्र उखात तो रहे थे ३६६ प्रमरस मरी हिष्ट से श्रीनित्यानन्द प्रमु जिस खोर देखते नसी खोर के समेर स्रा दिस्र वरणों का ते रहे थे ३६६ प्रमरस मरी हिष्ट से श्रीनित्यानन्द प्रमु जिस खोर देखते नसी खोर के स्रा वर्य स्रा दिस्र वरणों के सुक्त तो रहे थे ३६६ प्रमरस मरी हिष्ट से श्रीनित्यानन्द प्रमु जिस खोर देखते नसी खोर के स्रा वर्य स्रा वर्य स्रा वर्य स्रा व्या स्र

ये मक्ति वाञ्छेन योगीन्द्रादि-म्रुनिगणे । नित्यानन्दत्रसादे ता भु जे ये-ते-जने ॥ ६ ॥ ।। हस्ति सम जन ना खाइले तिन दिन । चलिते ना पारे, देह हय ऋति चीर्या।।३६०।। एक मास एको शिशु ना करे त्राहार । तथापिह सिंह प्राय सर्व व्यवहार ॥३६१॥ हेन शक्ति प्रकाशेन नित्यानन्दराय । तथापि ना बुक्ते केहो चैतन्य मायाय ॥३६२॥ एइ मत कथो दिन प्रेमानन्द रसे । गदाधरदासेर नन्दिरे प्रश्च बसे ।।३६३॥ वाह्य नाहि गदाधरदासेर शरीरे । निरवधि 'हरिबोल' बोलाय सभारे ॥३६४॥ सेइ ग्रामे काजी श्राछ परम दुर्वार । कीर्तानेर प्रति द्वेष करये श्रपार ॥३६४॥ परानन्दे मत्त गदाधर महाशय । निशा भागे गेला सेइ काजीर त्रालय ।।३६६॥ ये काजीर भये लोक पलाय अन्तरे । निर्भये चिलता निशा भागे तार घरे ।।३६७।। निरवधि हरि-ध्वनि करिते करिते । प्रविष्ट हड्ला मिया काजीर बाड्रीते ॥३६८॥ देखे मात्र रहिया काजीर सर्व-गर्गो । काहारो चलिते किञ्ज ना त्राइसे वदने ॥३६६॥ गदाधर बोले 'ऋरे काजी बेटा कीथा। काट 'कुब्स' बोल, नहे छिसडों एइ माथा' ॥४००॥ श्विन-हेन कोधे काजी हइल बाहिर । गदाधरदास देखि मात्र हैल स्थिर । १८०१।। काजी बोले गदाधर तुमि केने एथा । गदाधर बोलेन आछ्ये किछ कथा ।।४०२।। श्रीचैतन्य नित्यानन्द प्रभु श्रवतरि । जगतेर प्रुखे बोलाइला 'हरि-हरि' ॥४०३॥ सबे तुमि मात्र नाहि बोल हरिनाम । ताहा बोलाइते श्राद्धलाङ तोमा स्थान ॥४०४॥ श्त्री-पुरुष कृष्ण सुख में डूब जाते थे।। ३८७।। उनने ऐसी ऋतिशय कृपादृष्टि की जिसके कारण किसी को

भी परानन्द में अपनी देह की सुधि नहीं रही ॥३==॥ जिस भक्ति की बांछा योगीन्द्र आदि मुनिगण करते हैं वही श्रीनित्यानन्द के अनुब्रह से सर्व साधारण जन भीग रहे थे।। ३-६।। तीन दिन तक न खाने से हाथी के समान मनुष्य भी नहीं चल पाता है तथा देह अत्यन्त जीए हो जाती है।। ३६०।। एक मास तक किसी शिशु ने भी आहार नहीं किया तो भी उनके सभी व्यवहार सिंह के बल के समान होते रहे ॥३६१॥

श्रीनित्यानन्द प्रभु ने ऐसी शक्ति का प्रकाश किया तथापि शीचैतन्य की माया से कोई भी समक्त नहीं सका ॥ ३६२ ॥ इस प्रकार कुछ दिन भीनित्यानन्द प्रभु प्रेमानन्द रस में गदाधरदास के घर में रहे ॥३६३॥ गदा-धरदास के शरीर में वाह्य झान नहीं था तथा सब ही से निरन्तर "हिर बोल" इस प्रकार कहलाते रहते थे ॥ ३६४ ॥ उसी माम में एक बड़ा दुष्ट काजी रहता था वह कीर्तन के प्रति स्थपार हो प करता था ॥ ई६४ ॥

महाशय गदाधरदास जी तो प्रेमानन्द में मस्त रहते सो वे एक रात्रि को उसी काजी के घर गये।। ३६६।। जिस काजी के भय से मनुष्य अष्टश्य होकर माग जाते थे उसी के घर में रात को चले गये।।३६आ निरन्तर हरिध्ननि करते २ काजी के घर में गदाधरदासजी प्रविष्ठ हो गये।। ३६८।। काजी के सब लोग केवल देखते ही रह गये और किसी के मुख से कोई शब्द तक न निकला ।।३६६॥ गदाधरदास ने कहा "अरे काजी बेटा

कहाँ है शीघ्र कृष्ण २ बोल ! नहीं तेरा मस्तक के छेदन कर दूँगा"।।४००।। अग्नि के तुल्य क्रीध से जलता हुआ काजी वाहिर आया, परन्तु ग्रहाधरदास के देखते मात्र ही स्थिर हो गया ॥ ४०१॥ कर्ष्णी ने कहा "हे गदाघर तुम यहाँ क्यों भावे" तब गदाघर ने कहा कुछ बात है । ४०२

परम-मञ्जल हरि-नाम बोल तुमि । तीमार सकल पाप उद्धारिव आमि ॥४०४॥ .यद्यपिह काजी महा-हिंसक-चरित । तथापि ना बोले किञ्ज, हदल स्तम्मित ॥४०६॥ हासि बोले काजी शुन दास-गदाघर । कालि बलिवाङ 'हरि' त्राजि जाह घर ॥४०७॥ हरि नाम मात्र शुनिलेन तार मुखे । गदाघरदास पूर्ण हैला प्रेम मुखे ।।४०८।। गदाधरदास बोले आर कालि केने । एइ त बलिला 'हरि' आपन बदने ॥४० ह।। आर तोर अमझल नाहि कोन चर्णे। यत्वने करिला हरिनामेर ग्रहणे ॥४१०॥ एत बल्ति परम-उन्मादि-गदाघर । हाथे तालि दिया मृत्य करे बहुतर ॥४११॥ कथोचर्यो आइलेन आपन मन्दिरे । नित्यानद्भद-अधिष्ठान जाहार शरीरे ॥४१२॥ एइ मत गदाधरदासेर महिमा । चैतन्य-पार्षद-मध्ये जाहार गराना ॥४१३॥ ये काजीर बातास ना लय साधु जने । पाइलेइ मात्र जाति लय सेइच्यो ॥४१४॥ हेन काजी दुर्वार देखिले जाति लय । हेन जने कृपादृष्टि कैला महाशय ॥४१४॥ हैन जन पासरिल सर्व हिंसा धर्म । इहारे से बिल कुव्ण आवेशेर कर्म ॥४१६॥ सत्य कृष्णमाव हय जाहार शरीरे । अग्नि-सर्प व्याघे ह्यो संघित नारे तारे ॥४१७॥ ब्रह्मादिरो श्रभीष्ट ये सब कृष्ण भाव । गोपीगर्श व्यक्त ये सकल श्रनुराग ॥४१८॥ ईङ्गिते से सब भाव नित्यानन्दराय । दिलेन सकत्तं प्रियगखेरे कृपाय ॥४१६॥ भज भाइ हेन नित्यानन्देर चर्ण । जाहार प्रसादे हय चैतन्य-शरण ॥४२०॥

प्रभु ने अवतार लेकर जगत के मुख से हरि २ बुलवा रहे हैं॥ ४०३॥ देवल मात्र तुमने ही हरिनाम नहीं बोला है वही बुलवाने को तुम्हारे पास आया हूँ ॥ ४०४ ॥ तुम परम मंगलमय हरि नाम बोलो मैं तुमको सब पापी से उद्घार कर दूँगा॥४०४॥यद्यपि काजी बढ़ा हिंसक चरित्र बाला था तथापि उसने कुछ नहीं कहा श्रीर स्वस्मित हो रहा ॥ ४०६ ॥ काजी ने हँसकर कहा "हे गदाधरदास सुने। श्राज तो तुम घर को जाश्रो मैं कल हरिनाम लूँगा ।। ४०७ ।। उसके मुख से हरिनाम मात्र सुनते ही गदाधरदासजी प्रेमानन्द सुख में पूर्ण हो गने ॥४० =।। गदाघरदास ने कहा "कल की क्यों कहते हो ! सभी तो तुमने अपने ही मुख से 'हिर' बोला है" ॥ ४०६ ॥ जब तुमने हरिनाम प्रहण कर लिया तो अब कभी तुम्हारा श्रमगत नहीं होगा ॥४१०॥ परम उत्मत्त गदाधर ने यों कहकर हाथ से ताली बजाते हुए बहुत मृत्य किया ॥ ४११॥ जिनके शरीर में नित्यानेन्द्र का अधिष्ठान था ऐसे गदाधरदास कुछ समय में अपने मन्दिर में आ पहुँचे ॥ ४१२ ॥ श्रीचैतन्य-पार्थदों में जिनकी गराना थी ऐसे गदाधरदासजी की इस प्रकार की महिमा है ॥ ४१३॥ जिस काजी की हवां भी साधु जनों को नहीं लगती थी-उसकी हवा लगने मात्र से ही उसी चए जाति लय हो जाती थी ॥ ४१४ ॥ ऐसे दुष्ट काजी को देखते ही जाति अष्ट होती थी ऐसे जन पर भी श्रीगदाधरदास ने कुपादृष्टि की ॥ ४१४ ॥ जब ऐसे दुष्ट जन भी हिंसा धर्म छोड़ दें इसी को कहते हैं "कृष्णावेश का कार्य" ॥ ४१६ ॥ जिसके शरीर में सच्चा कृष्णभाव हो एस अग्नि, सर्प व च्याप्र भी लंघन नहीं कर सकते ॥ ४१७॥ ब्रह्मा-दिकों के अभीष्ट जो सब कृष्णमाय हैं और गोपीगणों में जो सब, अनुक्तग व्यक्त हैं, वे सब भाव व अनु-राग निस्थानन्त्राय ने अपनी नगन मझी से सब प्रियदासों को कृपा करके प्रदान कर दिये ५१८ ४१६। हैं शुभ यात्रा किरिलेन नवद्रीप प्रति पारिषद्गण सब चिल्ला सहित ४२२।
तवे आइलेन प्रश्च खडदह ब्रामे पुरन्दर पिर देवालय स्थाने ..४२३।।
खड्दह ग्रामे प्रश्च नित्यानन्द-राथ । यत नृत किरिलेन-कथन ना जाय ।१४२४।।
पुरन्दर पिर तेर परम उन्माद । बुचेर उपरे चिंद करे सिंहनाद ।१४२४।।
बाह्य नाहि श्रीचैतन्य दासेर शरीरे । व्याघ्र ताड़ाइया जाय वनेर भितरे ।१४२६।।
कखनी चढ़ेन सेइ व्याघ्र रे उपरे । कृष्णेर प्रसादे व्याघ्र लंधिते ना पारे ।१४२७।।
महा अजगर सप लह निज कोले । निर्मये चैतन्यदास थाके इत्हले ।१४२८।।
स्वक्र वन्सल प्रश्च नित्यानन्द-राय । ब्रह्मार दुलभ रस ईक्षिते श्रव्याय ।१४२६।।
सेवक्र वन्सल प्रश्च नित्यानन्द-राय । ब्रह्मार दुलभ रस ईक्षिते श्रव्याय ।१४२०।।
चैतन्यदासेर श्रात्म विस्मृति सर्वथा । निरन्तर कहेन श्रानन्द-मनः कथा ।१४३१।।
दुइ तिन दिन मव्जिलेर भितरे । थाकेन, कोथाश्रो दुःख ना हय शरीरे ।१४३१।।
जड़ प्राय श्रलचित-वेश-व्यवहार । परम उद्दाम सिंह विक्रम श्रपार ।१४३१।।
वैतन्यदासेर यत मक्तिर विकार । कत वा किहिते पारि-सकल श्रपार ।१४३४।।
योग्य श्रीचैतन्यदास ग्रुगरि परिडत । यार वातासेश्रो कृष्ण पाइये निश्चित ।१४३४।।
एवे केहो बोलाय 'चैतन्यदास' नाम । स्वर्नहो ना वोले श्रीचैतन्यगुण ग्राम ।१४३६।।

भाई! ऐसे श्रीनित्यानन्द्रजी के चरण-कमलों की सेवा करो, ऋहो किसकी कृपा से श्रीचैतन्यदेव की शरण मिलती है ॥४२०॥ उसके कुछ दिन पीछे शीनित्यानन्द प्रमु के मनमें शीशची माता के दर्शन करने की इच्छा हुई ॥ ४२१ ॥ नवडीप के लिये शुभ यात्रा की सब पार्षद्गण भी साथ मे चले ॥ ४२२ ॥ (मार्ग में) श्रीनि-त्यातन्द प्रभु खड्दह प्राम में पुरन्दर परिडत के देव स्थान पर था पहुँचे ॥ ४२३ ॥ खड्दह प्राम में श्रीप्रभुं नित्यानन्दराय ने जितना नृत्य किया वह कहने में नहीं आता ॥ ४२४ ॥ पुरन्दर पण्डित की ऐसा प्रेमीनमाद हुआ कि वे वृत्त पर चढ़कर सिंह के तुल्य शब्द करने जाते थे॥४२४॥ श्रीचैतन्यदास के शरीर में दाह्य ज्ञान नहीं रहा वे ज्याचों को ताइन करते हुए वन में चले जाते थे ॥४२६॥ कभी उन ज्याचों के उत्पर चढ़ जाते, परन्तु कृष्ण कृषा से व्याघ्र उनका संघन नहीं करते थे।।४२७।।वड़े अयंकर अजगर सर्प को अपनी गीद में लेकर शीचैतन्यदास कृत्हल से निर्भय बैठ जाते थे ॥४२=॥ तथा व्याचों के साथ निर्भय होकर खेल-खेलते थें-श्री अवधूत महाशय की ऐसी कुपा हुई ॥ ४२६ ॥ सेवक वत्सल श्रीनित्यानन्द प्रभु ब्रह्मादिकों के लिये भी दुर्लभ रस को अपनी इङ्गित ( नेत्र भंगी ) मात्र से ही भोग करा रहे थे ॥४३०॥ श्रीचैतन्यदास को आत्म विस्मृति सर्वधारहती थी वे निरन्तर अपने प्रेमानन्द भरे मन की कथा से ही कहते रहते थे।। ४३१॥ तथा जल के भीतर डुबकी लगाकर दो-तीन दिन तक रह जाते परन्तु शरीर में कभी दु:ख नहीं होता था॥ ४३२॥ उनका व्यवहार जद तुल्य व ऋहरय वेश में होता था तथा उनका पराक्रम उद्दरङ सिंह के समान अपार था ॥ ४३३ ॥ श्रीचैतन्यदास के शरीर में जितने मिक्तिविकार थे वे कितने कहे जाँय, सभी खपार थे॥४३४॥ भौमुरारि परिडत ही श्रीचैतन्यचन्द्र के योग्य दास थे जिनके शरीर के पवन व्याने से भी कृष्ण प्राप्ति

श्रद्धेतर प्राणनाथ-श्रीकृष्णचैतन्य । याँर मिक प्रसादे श्रद्धेत सत्य धन्य ॥४३७॥ जय खड़ अड तेर ये चैतन्य मक्ति । याहार प्रसादे अड तेर सर्व शक्ति ॥४३८॥ संाधुलोक अहै तेर ए महिमा घोषे । केहो इहा अहै तेर निन्दा-हेन वासे ॥४३६॥ सेडो छार बोलाय 'चैतन्यदास' नाम । से पापी केमने जाय श्रद तेर स्थान ॥४४०॥ ए वापीरे 'अडे तेर लोक' बोले ये । अड तेर हृदय ना जाने कमू से ॥४४१॥ राचसेर नाम येन कहे 'प्रायजन'। एइ मत ए सब चैतन्यदास गण ॥४४२॥ कथो दिन थाकि नित्यानन्द खड़दहे । सप्तग्राम श्राइलेन सर्व-गण-सहे ॥४८३॥ सेंड सप्तग्रामे आहे सप्त-ऋषि-स्थान । जगते विदित से 'त्रिवेणीघाट' नाम ॥४४४॥ सेइ गङ्गाबाटे पूर्वे सप्त-ऋषिगद्य । तप करि पाइलेन गोविन्द चर्या ।।४४५।। तिन देवी सेइ स्थाने एकत्र मिलन । जाह्ववी यप्टना सरस्वतीर सङ्गम ॥४४६:। प्रसिद्ध 'त्रिवेखीघाट' सकल-भुवने । सर्वपाप चय इय जार दरशने ॥४५७॥ नित्यानन्द महाप्रभु परम-ब्रानन्दे । सेइ घाटे स्नान करिलेन सर्व-वृन्दे ॥४४≈॥ उद्वारनदत्त भाग्यवन्तेर मन्दिरे । रहिलेन महाप्रश्च त्रिवेशीर तीरे ॥४४६॥ काय-मनो-वाक्ये नित्यानन्देर चरण । भजिलेन अकैतवे दत्त-उद्धारन ॥४५०॥ नित्यानन्दस्वरूपेर सेवा-अधिकार । पाइलेन उद्धारण, किवा माग्य आर ॥४४१॥ जन्म-जन्म नित्यानन्दस्वरूप ईश्वर । जन्म-जन्म उद्धारणो ताँहार किंकर ॥४४२॥

निश्चय थी ।। ४३४ ।। आजकल यदि कोई "चैतन्यदास" नामधारी हों ती भी "श्रीचैयन्य गुल्यास" स्वप्त में भी नहीं कहते ॥ ४३६ ॥ श्रीखद्वीत के प्राण्ताथ श्रीकृष्ण्चैतन्य थे जिनकी भक्ति के प्रसाद से श्री-अद्धेत बन्द्र सत्य ही धन्य हो गये।। ४३७।। अद्धेत की श्रीचैतन्यचन्द्र में जो खड्गहर मिक्त थी बनी की कूपा से ही श्रीबाद त की सब शक्ति थी।। ४३८।। साधु तोग श्रीबाद त की इस मेहिसा का उँचे स्वर से बोषित करते थे, परन्तु कोई २ इसके कारण उनकी निन्दा भी करते थे॥ ४३६ ॥ वे तुच्छ जन भी अपना नाम चैतन्यदास कहलाते थे वे पापी किस प्रकार अर्द्धीत के स्थान में जा सकेंगे ? ॥ ४४० ॥ ऐसे पापियों की "अहैं त के जन" कहते हैं वे कमी अहैं त के हृदय को नहीं जानते ॥४४१॥ राज्ञसों को जैने कोई पुरयजन कहे इसी प्रकार यह सब चैतन्यदास कहे जाते हैं॥४४२॥नित्यानन्द प्रमु कुछ दिन खड़दह प्राप्त में रहकर पीछे सब भक्तों सहित सप्त प्राम में आए।। ४४३॥ इस सप्त ग्राम में सप्त ऋषियों का स्थान है और जनत् ने त्रिवेग्णी बाट नाम से विदित है।। ४४४॥ पहिले सप्त ऋषियों ने उसी गङ्गा घाट पर तप करके गोविन्द चर्गारविन्द प्राप्त किये थे ॥४४४॥ भागीरथी (गङ्गा) जमुना व सरस्वती देवियों का रसी स्थान पर एकत्र मिलन है।। ४४६॥ सब लोकों में त्रिवेणी घाट प्रसिद्ध है जिसके दर्शन से सब पाप नए हो जाते हैं।।४४०।। श्रीतित्यानन्द महाप्रमु ने सब मक्तों के साथ पैरम आतन्द से उसी घाट पर स्तान किया।। ४४८।। त्रिवेणी के तट पर भाग्यवानं उद्घारनदत्त के घर पर महाप्रभु ( श्रीनित्यानन्द प्रभु ) ने निवास किया ॥ ५४६॥ उद्धारनदृत्त ने निष्कपट मन वाणी व कर्म द्वारा श्रीनित्यानन्द चरण-कमलों की धेवा की ॥४४०॥ उद्धारन-दत्त को श्रीनित्यानन्दस्वरूप की सेवा का अधिकार प्राप्त हो गया है और क्या आग्य होगा ॥ १४१ ।

जतेक विश्वक्-कुल उद्धारन हैते । पवित्र हहल, द्विधा नाहिक इहाते ॥४५३॥ बिणक तारिते नित्यानन्द-श्रवतार । बिणकेरे दिला प्रेममक्ति-अधिकार ॥४४४॥ सप्तग्रामे प्रति-बिशक्तर घरे-घरे । आपने श्रीनित्यानन्द कीर्तान विहरे ।।४४४॥ विशास सकल नित्यानन्देर चरण । सर्व भाव भिजलेन लड्या शरण ॥४४६॥ बिणक्-सभेर कुष्ण भजन देखिते । भने चमत्कार पाय सकल जगते ।।४४७।। नित्यानन्द महाप्रसुर महिमा खपार । बिणक् अधम मूर्ख ये केल उद्धार ॥४४८॥ सप्तश्रामे महाप्रसु नित्यानन्दराय । गर्ण-सह सङ्कीरीन करेन लीलाय ॥४४६॥ सप्तग्रामे यत हैल कोर्रान बिहार । शतवत्सरे त्र्यो ताहा नारि वर्शिवार ॥४६०॥ पूर्व येन मुख हैल नदिया नगरे । सेइ मत सुख हैल सप्तश्राम पूरे ।।४६१॥ रात्रि दिने क्षुधा तुष्या नाहि निद्रा भय । सर्वदिगे हैल हरि सङ्कीरीन भय ॥४६२॥ प्रति-घरे घरे प्रति-नगरे-चन्वरे । नित्यानन्द महाप्रसु कीरीन बिहरे ॥४६३॥ नित्यानन्दस्वरूपेर त्र्यावेश देखिते । हेन नाहि ये विह्नल ना हय जगते ॥४६४॥ अन्येर किदाय, विष्णुद्रोही ये यवन । ताहाराओ पादपद्मे लइल शरण ॥४६५॥ यवनेर नयने देखिते प्रेम धार । त्राह्मखेर छापनारे जन्मये धिक्कार ॥४६६॥ जय जय श्रवधृतचन्द्र महाशय । याँहार कृषाय हेन सब रङ्ग हय ।।४६७॥ एइ मत सप्तप्रामे, आम्खुया-मुखुके । बिहरेन नित्यानन्दस्वरूप कीतुके ॥४६८॥ तित्यानन्दस्वरूप अन्म-जन्म के ईश्वर हैं और उद्धारनदत्त भी उनके जन्म-जन्म के दास थे॥ ४४२॥ इद्धा-

रतद्त्त के सम्बन्ध से जहाँ तक वैश्य दुल था सब पित्र हो गया इसमें द्विधा (सन्देह) नहीं है।। ४४३॥ नित्यानन्द का अवतार विश्व के उद्धार करने को हुआ है और विश्वकों के लिये प्रेम भक्ति का अधिकार दे दिया ॥४४४॥ स्वयं श्रीनित्यानन्द प्रभु ने सप्त प्राम के प्रत्येक वैश्य के घर में कीर्तन बिहार किया ॥४४४॥ सब विश्वकों ने नित्यानन्द प्रभु के चरणों की शरण लेकर सब प्रकार से सेवा की ॥ ४४६॥ सब वैश्यों को

कृत्या भजन करते देखकर सब जगत् के मन में चमत्कार हुआ ॥ ४४७ ॥ श्रीनित्यानन्द प्रमु क्री अपार महिमा है जिनने अधम व मूर्खों बिएकों का उद्धार कर दिया ॥ ४४६॥ श्रीनित्यानन्द महाप्रमु भक्तों के सिहत सत्तप्राम में लीला से ही संकीर्तन करने लगे ॥ ४४६॥ सत्तप्राम में जितना कीर्तन बिहार हुआ वह सौ वर्ष में भी वर्णन नहीं हो सकता ॥ ४६०॥ जैसे पहिले निदया नगर में सुख हुआ था उसी प्रकार सत्त-

सा वर्ष म मा वर्गन नहीं हो सकता ॥ ४६० ॥ जैसे पहिन्ते निदेशा नगर में सुख हुआ था उसी प्रकार सप्त-प्राम पुर में हुआ ॥४६१॥ राति अथवा दिन में भूख, प्यास, नींद, भय कुछ नहीं प्रतीत होता सब दिशाएं हरि संकीर्तनमय हो गईं ॥ ४६२ ॥ श्रीनित्यानन्द प्रमु प्रत्येक घर में, बाजार-बाजार व चौराहे-चौराहे पर प्रेम स्कीर्तन बिहार करने थे ॥ ४६३ ॥ श्रीनित्यानन्दस्वह्मप के, आवेश का देखकर जगन में ऐसा कोई नहीं

था जो विह्नल न हो गया हो।। ४६४ ॥ दूसरों की तो क्या बात है जो विच्युद्रोही यकन थे वे भी उनके चरण-कमलों की शरण में आये ॥ ४६४ ॥ यवनों के नेत्रों की प्रेमधारा देखकर ब्राह्मण अपने को बार र चिक्कारते थे ॥ ४६६ ॥ महाशय श्रीश्रवंधूतचन्द्र की जय हो २ जिनकी कृपा से ऐसा आनन्द हो रहा था। । ४६७ ॥ श्रीनित्यानन्दस्वरूप ने सप्तमाम व आम्बुयामुलुक (अम्बिका नगर) में कौतुकपूर्ण बिहार किया

तमे कथो दिने आइलेन शान्तिपुरे । आचार्य गोसाजि प्रिय विग्रहेर घरे ॥४६६॥ देखिया श्रद्धैत निस्यानन्देर श्रीष्ठल । हेन नाहि जानेन जन्मिल दोत्र सुख ॥४७०॥ 'हरि' बल्ति लागिलेन करितं हुङ्कार । प्रदक्षिण दश्डवत् करेन स्रवार ॥४७१॥ नित्यानन्दस्बरूपो अहँ त करि कोले । सिंचिलेन अङ्ग तान प्रेमानन्द जलं ।:४७२!! दींहे दोंहा देखि बड़ हड़ला विवश । जन्मिल अत्यन्त अतिर्वचनीय रम ॥४७३.। दींहे दीहा भरि गड़ि यायेन अज्ञते । दीहे चाहे धरिवारे दौंहार चरणे ॥४७४॥ कोटि सिंह जिनि दोंहे करे सिंहनाद । सम्बरन नहे दुइ प्रश्चर उन्माद ॥४७३॥ तत्रे कथोवर्ग दुइ-प्रस हैला स्थिर । वसिलेन एक स्थाने हद महाधीर ॥४७६॥ कर जोड़ करिया अडैत महामति । सन्तोषे करेन नित्यानन्द प्रति स्तुति ॥४७७॥ तुमि नित्यानन्द-मृतिं नित्यानन्द-नाम । मृतिमन्त तुमि चैतन्येर पुरा ग्राम ॥४७०॥ सर्व-जीव-परित्राण तुमि महा हेतु । महाप्रलयेते तुमि सस्य धर्म सेतु ॥४७६॥ तुमिसे बुकाओं चैतन्येर प्रेम मक्ति । तुमिसे चैतन्य वर्चे घर पूर्व शक्ति ॥४८०॥ ब्रह्मा-शिव नारनादि 'भक्त' नाम यार । तुमिसे परम उपदेश समाकार ॥४=१॥ विष्णु भक्ति समेइ लयेन तोमा हैते । तथापिह अभिमान ना स्वर्श तीमाते ॥४८२॥ पतित पावन तुमि दोप दृष्टि शून्य । तोनारे से जाने यार श्रास्त्रे वहु पुराय ॥४८३॥ सर्व यज्ञमय एइ विग्रह तोमार । ऋविद्या बन्धन खग्रहे स्मर्ग्ण याहार ॥४८४॥

। ४६५ ।। उसके कुछ दिन पीछे शान्तिपुर में प्रिय विमह श्राचार्य प्रमु के घर पर आये ॥ ४६६ ।। भीनित्या-नन्द के श्रीमुख को देखकर श्रीद्यहैत प्रभु नहीं जानते थे कितना सुख उत्पन्त हुआ १॥ ४७०॥ हरि २ वहकर हुङ्कार करने लगे और अनेक प्रदक्षिणा व दण्डवत् करने लगे ॥ ४७१ ॥ श्रीनित्यान-द्रवहन ने भी श्री खड़े ते को गोद में लेकर उनके खड़ को प्रेमानन्द जल से सिचन कर दिया ॥ ४५२ ॥ होनी एक दूसरे की देखकर बड़े विवश हो गये तथा ऋत्यन्त स्त्रनिर्वचनीय रस उदय हो गया ॥ ४७३ ॥ होनों एक दूसरे को पकड़कर आरंगन में लोट-पोट होने लगे तथा परस्पर में चरण छूने का प्रयस्न करने लगे ॥ ४७४ ॥ दीनी कोटि सिंहों को पराजय करने वाला सिंहनाद करते थे तथा दोनों प्रमुख्यां, का प्रेमोन्माद सम्बरण नहीं हो रहा था।। ४०४।। तब कुछ देर पीछे दोनीं प्रमु स्थिर हुए तथा महाशान्त होकर एक स्थान पर विराजे गर्य ॥ ४७६ । महामति श्रीत्राह्रीत प्रभु ने प्रसन्त होकर श्रीतित्यानन्द प्रभु की स्तुति करने लगे ॥ ४७७ ॥ आप नित्यानन्द नामधारी मूर्तिमान् नित्यानन्द हो आप दी अभितन्यदेव के गुण समृह हो ॥ ४७=॥ सब जीवी के परित्राणकारी प्रधान कारण आप ही हो और महाप्रलय में भी सत्य व धर्म के रक्तक स्वरूप आप ही हो ।। ४७६ ।। श्रीचैतन्य की प्रेम-भक्ति का प्रवोध न्नाप ही कराते हो तथा आप ही श्रीचैतन्य की पूर्ण शक्ति को अपने बन्न में धारण करते हो।। ४८०॥ ब्रह्मा, शिव नारद आदि जितने भक्त नामधारी हैं आप ही उनके उपदेशक हो ॥ ४८१ ॥ सभी ने खाप से ही विष्णु-भक्ति ली है तथापि खापको इसका स्रमिमान नहीं है ॥४८२॥ आप पतित पावन,दोष दृष्टि रहित हो आपको वे ही जान पाते हैं जिनके वहुत पुष्य होते हैं।।४८३॥ श्चापके यह श्रीविश्वह सर्व यह मय है जिसके सारण मात्र से श्रविया का बन्धन नष्ट हा जाता है

यदि तुमि प्रकाश ना कर आपनारे । तबे कार शक्ति आंछ जानिते तोमारे ॥४८४॥ अकोध परमानन्द तुमि महेश्वर । सहस्र बदन आदिदेव महीधर ॥४८६॥ रद्य-कुल-हन्ता तुमि श्रीलचमणचन्द्र । तुमि गोपपुत्र हत्तधर सूर्तिमन्त ॥४८७॥ भूर्त नोच अधम पतित उद्घारिते । तुमि अवतीर्गा हृइयाञ्च पृथिवीते ॥४८८॥ ये भक्ति वाञ्जये योगेश्वर-सब मने । तीमा हैते ताहा पाइवेक ये ते-जने ॥४८३॥ कहिते अहीत नित्यानन्देर महिमा । आनन्द आवेशे पासारिलेन आपना ॥४६०॥ श्रद्धत से ज्ञाता नित्यानन्देर प्रमाव । ए मर्म जानये कोन-कोन महामाग ॥४६१॥ तवे ये कलह हेर अन्योऽन्ये बाजे । से केवल परानन्द, यदि जते बुक्ते ॥४६२॥ श्रद तेर वाक्य बुभितवार शक्ति जार । जानिह-ईश्वर-सने भेद नाहि तार ॥४६३॥ हेन मते दुइ महाप्रश्च निज रङ्गे । बिहरेन कृष्ण कथा-मङ्गल-प्रसङ्गे ॥४६४॥ श्चनेक रहस्य करि अहै त-सहित । अशेष प्रकारे तान जन्माइया प्रीत ॥४६ ४॥ तवे अहै तेर स्थाने लइ अनुमतिः। नित्यानन्द आइलेन नवडीय-प्रति ॥४९६॥ सैंह मत सर्वाद्ये आहला आह-स्थाने । आसि नभस्करिलेन आहर चरणे ॥४६७॥ नित्यानन्दस्वरूपेरे देखिया शची आइ । कि आनन्द पाइलेन-तार अन्त नाइ ॥४६८॥ ब्राइ बोते वाप तुमि सत्य ब्रन्तर्यामी । तोमारे देखिते इच्छा करिलाङ ब्रामि ॥४६६॥ मोर चिन जानि तुमि ब्राइला सरवर । के तोमा चिनिते पारे संसार मितर ॥४००॥

यहि आप ही अपने को प्रकाश न करो तो आपको जानने की किसमें सामध्ये है ? ॥ ४८४ ॥ सुम क्रोध रहित परमानन्दमय महेरवर हो तथा आप ही प्रश्वी को धारण करने वाले सहस्र मुख शेप हो ॥ ४-६॥ आपही राज्ञस कुल नाशक शील इमणचन्द्र हो श्रीर आपही गोग पुत्र मृतिमन्त बलराम हो ॥ ४८७॥ मूर्ख तीच अधम पतितों के उद्धार करने के लिये आप पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हो ॥ ४८=॥ बड़े र योगेश्वर जिस भक्ति की केवल मन में ही वांछा करते हैं आपके द्वारा वह भक्ति जिस किसी साधारण जन को भी प्राप्त होगी ॥ ४न६ ॥ श्रीअर्द्वेत स्राचार्य श्रीनित्यानन्द प्रमु की महिमा कहते २ प्रेमानन्द स्रावेश में अवने को हा मूल गये ॥ ४६० ॥ श्रीअद्वेत आचार्य ही श्रीनित्यानन्द के प्रभाव को जाने हैं इस मर्म को कोई २ सहाभाग ही जानते हैं।। ४६१।। पीछे से जो परस्पर में कलड होता है यह केवल परम आनन्दमय है -यदि कं।ई सममे तो ॥ ४६२ ॥ श्रीबाद्दीत के वाक्यों की समधने की जिसकी शक्ति है उसका ईश्वर के साथ में भेद नहीं है-ऐसा जानी ॥ ४६३ ॥ इस प्रकार दोनों सहावसु अपने २ रङ्ग में कृष्ण कथा रूप मंगल प्रसंगी द्वारा विहार करते हैं ॥४६४॥ सब प्रकार से शीखद त प्रभु को प्रीति उपजाकर उनके साथ अनेक रहस्यमय बादें की ।। ४६४ ।। तब भीनित्यानन्द प्रभु श्रीष्यद्वैतजी से ब्याङ्गा लेकर नवद्वीप के प्रति आये ॥ ४६६ ॥ पहिले की भाँति सबसे प्रथम श्रीशची माता के पास आये और माता के चर्लों में नुमस्कार किये ॥४६७॥ श्रीशची माता शीनिस्यानन्दस्वरूप को देखकर कैसे आनन्द को प्राप्त हुई असका अन्त नहीं है॥ ४६५॥ श्रीशाची माता ने कहा "हे बस्स , तुम सत्य ही अन्तर्यामी हो कारण मैंने तुमको देखने की इच्छा की थी ॥ ४६६ ॥ मेरे मन की जानकर ही तुम शीघ ही आ गये हो तुम्हें संसार में कौन पहिचान सर्केंगा १ ॥४००॥

कथो दिन थाक बाप एइ नवडीपे। येन तोमा देखोँ मुझि दशे पक्षे गास ॥५०१॥ म्रजि-दुःखितेर इञ्झा तोमारे देखिते । देवे तुमि आसियाक दुःखित नारिते ॥४०२॥ श्चित्रा आइर वाक्य हासे नित्यानन्द । जे जाने आइर प्रशाबर आदि अन्त ॥५०३॥ नित्यानन्द शेले शुन आइ सर्व माता । तीमारे देखित मुजि आसियाछी एया ॥४०४॥ मीर इच्छा तीमा देखि धाकिन एथाय । रहिलाङ नवडींपे तीमार आज्ञाय ।।४०४।। हेन मते नित्यानन्द ब्याइ सम्भाषिया । नवडीपे अमेन ब्रानन्द युक्त हैया ॥४०६॥ नवडोपे नित्यानन्द प्रति घरे-घरे । सब पारिपद-सङ्घे कीरांन विहरे ॥४०७॥ नवडीपे श्रासि महाप्रसु नित्यानन्द । हङ्खेन कीर्तने श्रानन्द मृतिंमन्त ॥४०८॥ प्रति घरे-घरे सब पारिषद-सङ्गे । निरवधि विहरेन संकीर्तन रङ्गे ॥४०६॥ परम मोहन संकीर्तन मन्ल-वेश । देखिते सुकृति पाय आनन्द विशेष ॥४१०॥ श्रीमस्तकं शोभे बहुविश्व पह्नवास् । तदुपरि बहुविश्व मान्येर विलास ॥४११॥ कर्णं बहुविध मणि-मुक्ता-स्वर्गा हार । श्रुति मुले शामे-मुक्ता काञ्चन अवार ॥४१२॥ सुवर्धीर श्रङ्गद वलय शोभे करे। ना जानि कतेक माला शोभे कलवरे ॥४१२॥ गोरोचना-चन्दने लेपित सर्व श्रङ्ग । निरवधि बालगोपालेर प्राय रङ्ग ॥४१४॥ कि अपूर्व लौह दराड धरेन लीलाय। पूर्ण दश छङ्गु लि सुवर्ण ग्रुहिकाय ॥४१४॥ शुक्ल नील पीत-बहुविध पट्टवास । परम विचित्र परिधानेर विलास ॥४१६॥

हे बस्स्! इस नवडीप में कुछ दिन तो रही जिससे तुन्हें १०-१४ दिन व एक महीना तक तो देख सकूँ ॥४०१। मुम दुखिया के देखने की तुम्हें इच्छा तो हुई-अब यहाँ के दुखियों का उद्घार करने के लिये तुम दैवयोग से ही आ गये हो ॥ ५०२ ॥ जो शची माता के प्रभाव की आदि से अन्त तक जानते थे ऐने श्रीनित्यानन्द की भाताजी के बाक्य सुनकर हँ लने लगे।। ४०३॥ श्रीतित्यातन्दर्भी ने कहा 'सर्वे जनम् माना सुती, में तुम्हारे दर्शन के लिये यहाँ आया हूँ"॥ ४०४॥ तुम्हें देखने के लिये मेरी इन्छा है यहाँ नददीन में रहें परन्तु आपकी आज्ञा की अपेचा है-॥ ४०४ ॥ इस प्रकार श्रीनित्यादन्द धनु श्री माताजी से वातीलार करके श्रानन्दपूर्वक सबद्वीप में अमण करने लगे ॥४०६॥ सब पार्वहों के साथ श्रीनित्यानन प्रमु नवद्वीर के अन्त-र्गत प्रस्येक घर में क्रांतीन बिहार करने लगे।। ४०७।। श्रीनित्यानन्द महात्रपु नवद्वीय में आकर कीर्तन में मूर्तिमन्त ज्ञानन्तस्यरूप ही हो गये ॥ ५०८ ॥ सब पार्पहों के साध शरंपक घर में निरन्तर संकीर्तन रङ्ग में ही विद्यार करने तारो ॥ ४०६ ॥ सुकृति पुण्यात्मा जतों को उनका परममोहन संकीर्तन मनत नेश देखकर विशेष श्रानन्द होता था ॥ ४१० ॥ श्रीमस्तक के ऊपर बहुत प्रकार के रेशमी वस्त्र शोभा हे रहे थे उनके ऊपर अनेक भाँति की मालायें शोभा दे रही थीं ॥ ४११ ॥ ईंड में बहुत प्रकार के मिए-मोती व सोने के हार तथा कार्नी में मोती व सोने के अपार अलंकार शोमित थे ॥४१२॥ सोने के अहद व वलग्र हाथों में शोमित थे और शरीर में न जाने कितनी मालाएँ शोभा दे रही थी ॥४१३॥ सब बङ्ग में गोरोचनबुक्त चन्दन का लेप किये थे तो सदा बालगोपाल के तुल्य रूप रंग किये हुए थे।। ११४।। दशों अँगुली सोने की मुद्रिकाओं से पूर्ण थीं तथा लीला से ही लौहदंड धारण किये हुए थे ॥४१४॥ सफेद नीले व पीले वर्ण के परम विचित्र रेशमी बस्त्री

वेत्र वंशी छरिका जठर पटे शोभे । जार दरशने ध्याने जग-मन लोमें' ॥४१७॥ रजत-तृषुर-मद्ध शोभे श्रीचरखे। परम मधुर ध्वनि, गजेन्द्र गमने ॥४१=॥ ये-दिशे चा'हेन महाप्रभु नित्यानन्द । सेइ-दिशे ह्य कृष्ण-रस मृतिमन्त ॥५१६॥ हैनमते नित्यानन्द परम-कीतुके । आछेन चैतन्य-जनमभूमि-नवडीपे ॥४२०॥ नचडीप-येहेन मधुरा-राजधानी । कत-मत् लोक आछे, अन्त नाहि जानि ॥४२१॥ हेन सब सुजन ग्राह्मन, याहा देखि । सर्वमहापाप हैते मुक्त हव पापी ॥४२२॥ तार मध्ये दुईनो ये कयो कथा बसे । सर्व-धर्म घूचे तार छायार परशे ॥४२३॥ ताहाराश्रो नित्यानन्द प्रसुर कृपाय । कृष्य-पथे रत हैल अति अमायाय ॥४२४॥ श्चापने चैतन्य कथो करिला मोचन । नित्यानन्द-हारे उद्घारिला त्रिश्चवन ॥४२४॥ चौर-दस्य-पतित-अधम-नामयार । नाना मते नित्यानन्द करिला उद्धार ॥४२६॥ शुन शुन नित्यानन्द प्रसुर अ। रूपान । चोर दस्यु येमते करिला परित्राण । । ४२७॥ नवडीपे वैसे एक बाह्यसम्बद्धार । ताहार समान चोर दस्यु नाहि स्वार ॥४२=॥ यत चीर दस्य तार महासेनापति । नाम से नाह्मण, अति परम कुमति ॥४२६॥ पर बधे दयामात्र नाहिक शरीरे । निरन्तर दस्युगण-संहति विहरे ॥४३०॥ नित्यानन्द स्वरूपेर अङ्गे अलङ्कार । सुवर्ण प्रवाल मणि मुक्ता दिव्य हार ॥४३१॥ प्रसुर श्रीश्रङ्गे देखि वहुविध धन । हरिते हहल दस्यु नाह्मसोर मन ॥४३२॥

के पहरकर शोभा पाते थे।। ४१६॥ वेत, वंशी व छड़ी कटि वस्त्र में शोभा दे रहे थे जिसके दर्शन व ध्यान में जगत्वासियों के मन लुमाता या ॥ ४१७॥ श्रीचरणों में चाँदी के नूपुर तथा महवाँ (कड़े) शामा दे रहे थे जो गजेन्द्र की सी चाल चलने पर परम मधुर ध्वनि देते थे ॥४१८॥ श्रीनित्यानन्द महाप्रभु जिस श्रार देखते उसी छोर को मृर्तिमन्त कृष्ण प्रेमरस उदय हो जाता था ॥४१६॥ इस प्रकार श्रीनित्यासन्द प्रभु परम कीतक पूर्वक चैतन्यचन्द्र की जन्मभूमि नवहीय में रहे ॥४२०॥ जिस प्रकार मधुरा राजधानी है उसी प्रकार नवद्वीप भी है, उसमें कितने प्रकार के मनुष्य रहते उनका अन्त नहीं जाना जा सकता॥ ४२१॥ तथा सब ऐसे सज्जन रहे कि जिनके दर्शन से पायी बड़े २ पापों से मुक्त हो जाते थे।। ४२२।। परन्तु उनके बीच में कितने ही दुर्जन भी रहते ये जिनकी छाया स्पर्श होते ही सब धर्म दूर भग जाते थे।। ४२३॥ वे दुष्ट भी श्रीनित्यानन्द प्रभु की कृपा से अति निष्कपट साव से कृष्या सार्ग में रत हो गसे।। १२४।। स्दर्ध श्रीन्दैतन्य-देव ने कितनेक प्राणियों का मोचन किया १ परन्तु श्रीनित्यानन्दनी के हारा तीनों भुवनों का उद्घार करा दिया ॥४२४॥ चोर, डाकू, पतित-श्रधम आदि जिनकी संज्ञा थी उनको श्रीनित्यानन्द प्रभु ने अनेको प्रकार से उद्धार कर दिया।। ४२६ ।। श्रीतित्यानन्द प्रभु ने जिस भाँति चार, डाइइश्रों का परित्राण किया था उस र्थाल्यान को सुनो ॥ ४२७॥ नवद्वीप में एक बाह्मण कुमार रहता था उसके समान चोर, डाकू दूसरा नहीं था तथा।। ४२८।। जितने चीर य डाकू थे उनका वह प्रधान सेतापति था वह नाम लेने की तो ब्राह्मण था परन्तु अत्यन्त दुर्बु द्विथा।। ४२६ ॥ दूसरे के वय करने में शरीर में नाम मात्र दया नहीं थी तथा निरन्तर डाकुओं के साथ रहता था।। ४३०।। नित्यानन्दस्वरूप के ऋज्ञ पर सुवर्ण प्रवाल मिण् मोती व दिव्य द्वार

माया करि निश्वधि नित्यानन्द-सङ्गे । अमये ताहान धन हरिवारे रङ्गे ॥४३३॥ श्चन्तरे परम दुष्ट वित्र भाल नय । जानिलेन नित्यानन्द अन्तर हृद्य ॥ १३४॥ हिरग्रथ परिडत-नाम एक सुनाझण । संई नन्द्रीप वैसे महा अकिचन ॥४३४॥ सेइ भाग्यवन्तेर मन्दिरे नित्थानन्द । थाकिला विरले प्रसु हड्या असङ्ग ।।४३६॥ सेंइ दुष्ट बाक्क श-परम दुष्ट मति । लइया सकल दस्यु करमे युगति ॥६३७॥ अरे भाइ सभे आर केने दुःल पाइ। चगर्डी माये निधि मिलाइला एक ठाँइ।। १२ ॥। एइ अवधृतेर देहेते अलङ्कार । सोगा मुका हीरा कसा वह नाह आर ॥४३६॥ कत लच टाकार पदाथ नाहि जानि । चरडीमाये एक ठावि मिलाइला आनि ॥ ४४ ।। शून्य-बाड़ी-खाने थाके हिरण्येर घरे । काढ़िया आनिव एक दर्खेर मितरे ॥४४१॥ ढाल खांड़ा उंद समें हुआ समवाय । आजि गिया हाना दिव कथोक निशाय ॥४४२॥ एइ मत युक्ति करि सब दस्युगण । समे निशामाग करि करिल गमन ॥ २४३॥ खांड़ा छुरि त्रिशूल लइया जने-जने । श्रासिया वेदिल नित्यानन्द येह स्थाने ॥१८४४॥ एक स्थाने रहिया सकल द्रशुगरा । आगे चर पाठाइया दिल एक जन ॥४४४॥ नित्यानन्द महाप्रश्च करेन भोजन । चतुर्दिगे हरिनाम लय भक्तगण ॥४४६॥ कृष्णानन्दे मत्त नित्यानन्द मृत्यगण । केहा करे सिंहनार केही वा गर्जन । ४४७) कन्दन करये केही परानन्द रसे । केही करतालि दिया श्रद्ध-श्रद्ध हासे ॥४४८॥

आदि अलङ्कार थे ॥ ४३१ ॥ श्रीनित्यानन्द प्रभु के श्रीअङ्क पर बहुत धन की देखकर डाकु ब्राह्मण् के सन्तर्ने जन्हें हरण करने की इन्छा हुई।।४३२॥ वह निरन्तर छत करके श्रीनिन्यानन्द नी के संग में उनके अनंकारों की हरने के विचार में भ्रमण करता रहता था ॥४३३॥ यह ब्राह्मण भला नहीं है अन्तर में वड़ा दुष्ट है यह अन्तर्थामी अीनित्यानन्द प्रभू ने उसके हृदय की यात जान ली ॥ ४३४ ॥ हिरएय परिडत नाम के एक सङ्जन व बड़े अकिचन ब्राह्मण वहीं नवदीप में रहते थे।। ४३४।। उसी भागववान के वर में श्रीनित्यानन्द प्रमु अकेले ही ठहरे, सङ्गदीन होकर निवास किया ॥ ४३६ ॥ परम दुष्ट बुद्धि वाले उस दुष्ट बाह्म ने सब डाकुओं के साथ युक्ति की ॥ ४३७ ॥ "अरे भाइयो ! सब लोग और क्यों दुःख पाते हो देखा नाता चएडी ने एक स्थान में ही निधि मिला ही है।। ४३= ।। इस अवधृत की देह पर सीना, मोती, हीरा, कविन अल-क्कारों के अतिरिक्त अन्य कुळ नहीं है।। ४३६ ॥ न जाने कितने तज्ञ रूपयों का मात है हेलों चएडी माता ने एक स्थान में ही लाकर मिला दिया ॥ ४४० ॥ वे हिरएय परिडत के घर में एक शून्य स्थान में रहते हैं सो एक घड़ी में निकलवा लावें ॥ ४४१ ॥ तुम सब लोग डाल, तलवार लेकर इकट्टे हो जाओ, आज कुछ रात्रि होने पर जायकर आक्रमण करेंगे ॥ ४४२ ॥ सब डाकूबुन्द देली युक्ति करके रात्रि के समय में सओ ने इकट्ठे होकर गमन किया।। ४४३॥ सबेने जिस स्थान में श्रीनित्यानन्द प्रभु थे वहाँ सङ्ग, छुरी, त्रिशुल ले लेकर घेर लिया ।। ४४४ ॥ सब डाकुकों ने एक स्थान में रहकर अगि एक जन जासूस भेज दिया ॥ ४४४ ॥ ( वह क्या देखता है कि:- ) ओलित्यानन्द प्रमु भीजन कर एहं हैं और चारों और भक्तनण हरि-नाम ते रहे हैं।। ५४६।। श्रीनित्यानन्दजी ने सेवक वृत्द कृष्ण प्रेद्धानन्द में मत्त थे कोई सिंहनाद कर

'है है हाय हाय' करे कोन जन । कुष्णानन्दे निद्रा नाहि, समेइ चेतन ॥४४६॥ चर द्यासि कहिलेक दस्युगण स्थाने । 'सात स्वाय अवधूत, जागे सर्व जने' ॥ १४०॥ दन्युग्य बोले सभे शुज्क खाइया। आमाराओ विस सभे हाना दिव गिया ॥४४१॥ विसल सकल दर्यु एक-वृत्त तले । परधन पाइनेक-एइ कुत्हलं ॥४४२॥ केंही बोले 'मोहोर सोनार ताड़ वाला' । केही बोले 'एमि निष्ठ मुकुतार माला' ॥४४३॥ केहा बोले 'म्राञ निम्र कर्ण-त्रामरफ'। 'छरि सब निम्र मुनि' बोले कोन जन ॥४४८॥ केही बोले 'भ्रुञि निष्ट रूपार नृपुर' । सभे एइ मन कला खायेत प्रचुर ॥४४४॥ हेनइ समये नित्यानन्देर इच्छाय । निद्रा भगवती श्रासि चापिला सभाय ॥४४६॥ सेइ चर्णे महा घुमाइया दम्युगण । सभेइ हइल ऋति महा ऋचेतन ॥४४७ निद्राय सकल दस्य हड्ल मोहित । रात्रि पाहाइल, तभ्र नाहिक सम्वित ।।४४=॥ काक रवे जागिलेक सब दस्युगण । रात्रि नाहि देखि समे हैल दुःखि-मन ॥४४६॥ ग्राथे व्यथे ढाल खांड़ा फेलाइया वने । सन्तरे चिलल सब दस्यु गङ्गा स्नाने ॥४६०॥ शोषे सब दस्युगरा निज स्थाने गेल । सभेइ सभारे गालि पाद्विते लागिल ॥ १६१॥ केही बोले 'तुइ आगे पिड़िलि शुइया'। केही बोले 'तुइ वड़ आछिलि जागिया'।।४६२।। केहा वाले कलह करह केने आर । लज्जा धर्म चराडी आजि राखिल सभार ॥४६३॥ दस्य सेनापति ये ब्राह्मण दुराचार । से बेालये कलह करह केने ब्रार ॥,६४॥

रहे हैं व कोई कोई गर्जना कर रहे हैं ॥ ४४७ ॥ कोई परग आनन्दरस में कन्दन कर रहे हैं तथा कोई ताला बना बनाकर अटुअटु हँस रहे हैं ॥ ४४८ ॥ कोई जन "है-है-हाय हाय" कर रहे हैं, कृष्ण प्रेमानन्द में निद्रा नहीं है सब ही जाग रहे हैं ॥ ४४६ ॥ जासूस ने डाकुओं मे जाकर कहा कि अवधूत तो भात खाय रहे हैं और सब लोग जाग रहे हैं ॥ ४४० ॥ डाकू बोले सबको खाकर सीने दो तब तक हम भी बैठे हैं पीछे.

ह आर सब लाग जाग रह हा। ४४० ॥ डाकू बाल सबका खाकर सान दा तब तक हम मा बठ ह पाछ. जाकर आक्रमण करेंगे ॥ ४४१ ॥ दूसरे का धन प्राप्त होगा हसी लालसा में सब डाकू एक हुन्न के नीचे बैठ गये । ४४२ ॥ एक ने कहा ''साने के ताइक वाला में लूँगा" दूसरा बोला मोतियों की माला तो मैं

ल्ँगा ॥ ४४३ ॥ कोई कहता "कानों के आभरणों को मैं ल्ँगा" कोई बोला मैं सब छड़ी ल्ँगा ॥ ४४४ ॥ किसी ने कहा "मैं तो चाँदी के नृपुरों को ल्ँगा" इस प्रकार सब ही मनमोदक खूब ही खा रहे थे ॥ ४४॥ श्रीनित्यानन्द प्रभू की इच्छा में उसी समय निदादेवी ने आकर सब को दवा लिया ॥ ३४६ ॥ तस्हण

विशेष नींद आ जाने से सब डाकूगरा बड़े अचेत हो गये।। ४४०॥ सब डाकू निद्रा से ऐसे सोहित हुए कि सब राति बीत गई तब भी चेत नहीं हुआ।। ४४८॥ कीवाओं के शब्द से सब डाकू जगे, यह देखकर कि रात नहीं रही सब ही मन में बड़े दु:खी हुए।। ४४६॥ जैसे-तैसे ढात,तत्वार आदि को चन में फेंककर सब डाकू शीब गङ्गा स्नान करने को चल दिये॥ ४६०॥ अन्त में सब डाकूगरा अपने र स्थान को चले

गये तथा परस्पर में गाली बकते जाते थे ॥ ४६१ ॥ कोई बोला "देख तू पहिले पड़कर सो गया" कोई कहता "तू तो बढ़ा जाग रहा था" ? ॥४६२॥किसी ने कहा श्रव कलह क्यों कर रहें आज चरडी माता ने सबका लज्जा धर्म की रत्ता की । ४६३ ॥ तब टाकुओं का रेनापित जो दुराचारी ब्राह्मरा था बोला "खब और

ये हहल से हहल चगडीर इच्छाय। एक दिन गेले कि सकल दिन जाय ।।४६४॥ बुक्तिलाङ चरडी आसि मोहिला आपने । विनि-चरडी-पुजिया गेलाङ ये-कारणे ॥४६६॥ माल करि त्राजि समे मद्य गांस दिया। चल समे एक ठाजि चरडी पूजि गिया।।४६७॥ एतेक करिया युक्ति सन दस्युगण । मद्य मांस दिया समे करिल पूजन ॥४६८॥ श्चार दिन दम्युगण काचि नाना श्रस्त्र । श्राह्लेक वीर-छाँदे परि नील तस्त्र ॥४६८॥ महानिशा-सर्वलोक बालये शयने । हेनइ समये वेडिलेक द्रस्याणे ॥४७०॥ बाडीर निकटे थाकि दस्युगण देखे । चतुर्दिगे अनेक पाइक बाडी राखे ॥४७१॥ चतुदिंगे अस्त्रधारी पदातिक गण । निरवधि हरिनाम करेन प्रहण ॥४७२॥ परम प्रकार्ग्ड मृति-समेड उद्राड । नाना-अस्त्रधारी सभे-परम प्रचर्ग्ड ॥४७३॥ सर्व दस्युगण देखे तार एको जने । शत जनो मारित पारये सेह चर्णे ।। ४७४॥ सभार गलाय माला, सर्वाङ्गे चन्दन । सभारि बदने निरवधि सङ्कोरीन ॥४७४॥ नित्यानन्द महाप्रसु त्रान्नेन शयने । चतुर्दिने 'कृष्या' भाय सेइ-सब-जने ॥४७३॥ दस्युगगा देखि वड़ हइल विस्मित । बाड़ी छाड़ि लड़ि वसिलेन एक भित ॥४७७॥ सर्व दस्युग्णे युक्ति लागिल करिते । कोथाकार पदाविक आइल एथावे ॥४७=॥ केहो बोले अवधृत केमते जानिया । काहार पाइक आनिआछ्ये मागिया ॥४७६॥ केही बोले भाइ अवधृत बड़ 'ज्ञानी'। मार्फे मार्से अनेक लोकेर मुखे शुनि ॥४८०॥

कत्तह क्यों करते हो ॥ ४६४ ॥ भाई चएडो माता की इच्छा से जो हुआ सो हुआ एक दिन खाली गया तो क्या सब दिन ही ऐसे जाँगरे ? ॥ ४६४ ॥ समक लिया आज स्वयं देवी ने आकर मोह कर दिया क्योंकि विना चएडी पूजन किये गये थे ॥ ४६६ ॥ सो आज अन्छी तरह मदिरा मांस देकर एक स्थान में जान र सब चएंडी पूर्जे ॥ ४६७ ॥ इस प्रकार सब डाक्कुकों ने युक्ति करके मद्य मांस द्वारा चण्डी का पूजन विका ॥ ४६८ ॥ दूसरे दिन डाकूबुन्द अनेक अक्ष्रों से सजकर और नीले वस्त्र पहिनकर वीर वेश में आये॥४६८॥ भगंकर अंधिरी राति थी वे सब तोग सो रहे थे, ऐसे समय में डाइब्बों ने आकर घेरा दिया।। १७०॥ घर के समीप में खड़े होकर डाकुओं ने देखा कि चारों ओर की अनेक पहरुआ पृह-रचा कर रहे हैं।। ४७१।। तब चारों और को अस्त्रधारी पैदल सिपाही निरन्तर हरिनाम महण कर रहे हैं।।४७२।। सब ही बड़े प्रकारड शरीरवारी उद्रगढ हैं और अनेक अस्त्र धारण किये हैं, सब बड़े प्रवगढ़ क्ष में हैं।। ४७३।। सब डाकू देखते थे कि उनमें से एक २ जन उसी चए। में सी २ डाकुओं को मार सकता है।। ४७४।। सबके गते में माला है व सबके अङ्गों पर चन्द्रन लगा हुआ है और निरन्तर सबके मुख से हरिनाम संकीर्तन हो रहा है ॥ ५७४ ॥ तथा श्रीनित्यानन्द महाप्रभु सो रहे, हैं और चारों श्रोर चे पहरी सोग कृष्ण नाम गान कर रहे हैं।। ४७६।। डाकू देखकर बड़े विस्मित हुए और मकान को छोड़कर एक और दूर हटकर बैठ गये।।४७०॥ सव डाकू युक्ति करने लगे कि यहाँ इतने पैरल सिपाही कहाँ से आ गये।। ४७व ।। किसी ने कहा "अवधूत किसी प्रकार् जान गये इसिलिये किसी से प्रार्थना करके पैदल बुला लिये ॥ ४७६॥ किसी ने कहा "अरे माई बीच २ सें अनेक लोगों के मुख से सुना है कि ये अवधृत बड़े ज्ञानी हैं"॥ ४=०॥ अवधृत महाशय

अन्यथा ये सब देखि पदातिक गण मनुष्येर प्राय त ना देखि एक जन ४८२ हेन बुक्ति एइ सब शक्तिर कारणे 'गोसावि' करिया समे बोलये उहाने । ४८३॥ श्रार केही बोले तुमि अशुध ये आइ । ये खाय ये परे सेवा केमत गोसाजि ।।४८४॥ सकल दस्युर सेनापित ये बाह्यगा। से बोलये जानिलाङ सकल कारण ॥४८४॥ यत बड़-बड़ लोक चारि दिग हैते। समेह आइसे अवधूतेरे देखिते ॥४८६॥ कोम दिग हैते कोन विश्वास नस्कर । श्रासियाछे, तार पदातिक बहुतर ॥४८७॥ अतएव पदातिक सकल भावक । एइसे कारणे 'हरि-हरि' करे जप ।। ५ == |। एवा नहे-तोला-पदातिक आनि थाके । तबे कतदिन एडाइव एइ पाके ॥४८६॥ अतएव जल समे आजि घरे जाइ। चापे चुपे दिन दश थाकि गिया भाइ।।४६०।। एत विल सब दस्युगण गेल वरे । अवभूतचन्द्र प्रश्च स्वच्छन्दे बिहरे ॥४६१॥ नित्यानन्द चरण मजये ये-ये जने । सर्व दुःख खराडे ताहा समार स्मर्गो ॥४६२॥ हेन नित्यानन्द प्रस् बिहरे आपने । ताहाने करिते विध्न पारे कोन् जने ॥५६३॥ श्रविद्या खराडये याँर दासेर स्मरगो । से प्रश्चर विघ्न करिवेक कोन जने ॥४६४॥ सर्वगण-सह विध्ननाथ याँर दास । याँर ख्रंश रुद्र करे जगत विनाश ॥५६४॥ याँर अंश चिलते सुवन कम्प हय । हेन प्रसु नित्यानन्द, कारे तान भय ॥४९६॥ सर्व नवद्वीपे करे स्वच्छन्दे कीर्तान । स्वच्छन्दे करेन क्रीड़ा मोजन शयन ॥४६७॥

बड़े झानवान हैं सो अपनी रचा आप ही करते होंगे।। ४८१॥ अन्यथा जो प्यादे दोख रहे हैं उनमें से एक भी मनुष्य जैसे तो दोखते नहीं हैं॥ ४८२॥ ऐसी समक्त में आती है कि इन्हीं सब शक्तियों के कारण ही सब लोग इनको ( प्रभु ) कहते हैं ॥ ४८३॥ अन्य किसी ने कहा भैया तुम बड़े उज्ज्ञानी हो जो पदार्थ खाते हैं और अलंकार पहितते हैं वे कैसे गुसाई ?॥ ४८४॥ सब डाकुओं का सेनापित जो ब्राह्मण हैं वह बोज्ञा कि सब कारण जान लिया॥ ४८४॥ चारों और जितने बड़े सब लोग हैं ये सब अवभूत के दर्शन के लिये आये हैं ॥ ४८६॥ किसी और से कोई राज कर्मचारी लश्कर समेत आये हैं पेदल उन्हीं के मालूम होते हैं ॥ ४८०॥ इसी से सब पैदल भक्तिमान हैं इसी निमित्त से "हिरि-हिरि" जब कर रहे हैं ॥ ४८६॥ अथवा ऐसा न होकर यों होय कि कहीं से भाड़े पर पैदल रक्खे हों यदि ऐसा ही है तो इस प्रकार कितने दिन विताबेगे ? इसी से चलो आज घर को चलें और माइयो ! जाकर दश दिन चुपचाप रहो॥ ४८६-४६०॥ यों कहकर सब डाकु अपने २ घर चले गये तथा अवधृतचन्द्र (नित्यानन्द) प्रभु स्वच्छन्द विहरने लगे ॥ ४६८॥ जो-जो जन नित्यानन्द प्रभु के चरणों की सेवा करते हैं उनके स्मरण मात्र से सब दु:ख नष्ट हो जाते हैं ।॥ ४६२॥ ऐसे श्रीनित्यानन्द प्रभु स्वयं विद्वार करते थे उसमें विद्वान कर सकें ऐसा कीन हैं ?॥ ४६४॥ सब गणों के सहित विद्वानाथ ( गुणेश ) जिनके दास है आर जिनके आंश रह जनत्त का विनाश करते हैं भा अपने अपने के सामें के सहित विद्वानाथ ( गुणेश ) जिनके दास हैं और जिनके आंश रह जनत्त का विनाश करते हैं शि अपनित्यानन्द प्रभु हैं स्वर्थ आपने के सहित विद्वानाथ ( गुणेश ) जिनके दास हैं और जिनके आंश रह जनत्त का विनाश करते हैं शि अपनित्यानन्द प्रभु हैं

सर्व-अङ्गो सकल अमृन्य अलंकार । येन देखि वलदेव-नन्देर कुमार ॥४६=॥ कपूर टाम्बूल प्रभु करेन मोजन । ईषत हासिया मोहे त्रिजगत-मन ॥४६६॥ श्रीमय-परमानन्द बुले सर्व स्थाने । श्रमय-परमानन्द मक्त गोष्ठीसने ॥६००॥ आर बार युक्ति करि पापी दस्युगर्शे । भाइलेक नित्यानन्द प्रभुर भवने ॥६०१॥ ढैंबे सेड दिने महा-मेथे अन्धकार । महा-धोर-निशा-नाहि लोकंर संचार ॥६०२॥ महा भङ्कर निशा चोर दस्युगण । दश पांच अम्त्र एको जनेर काचन ॥६०३॥ प्रविष्ट हड्ल मात्र बाड़ीर भितरे । सभे हैल अन्य, कही देखिते ना पारे ॥६०४॥ किछ नाहि देखे, अन्ध हैल दस्युगण । सभेइ हहल हत-प्राण-बुद्धि-मन ॥६०४॥ केही शिया पढ़े गड़ खाइर भितरे। जोंके पोके डांसे वारे कामडाइ मारे।।६०६।। उच्छिष्ट गर्चेते केहो-केहो गिया पड़े । तथा श्रो मरये विछा-गोकेर कामड़े ।।६०७॥ केही-केही पड़े गिया कांटा भिवरे। गाये पाये कांटा फुटे, नहिते ना पारे ॥६०=॥ खालेर मितरे गिया पड़े कीन जन । हाथ पात्रो भाक्ति पड़े, करये कन्दन ।।६०६।। सेंह खाने कारो कारो गाये हैल ज्वर । सब दस्युगण चिन्ता पाइल अन्तर ॥६१०॥ हेनइ समये इन्द्र परम-कौतुकी । करिते लागिला महाभड़ दृष्टि तथि ॥६११॥ एके बरे दस्यु जोंक-पोकेर कामड़े। विशेषे मरये आरो महावृष्टि-सड़े।।६१२।। शिला दृष्टि पड़े सब अक्नरे उपरे। प्राणी नाहि जाय, भासे दुःखेर सागरे ॥६१३॥

हनको किसी का भय नहीं है।। ४६६।। सर्व नवद्वीप में स्वाधीनता से कीर्तन-भोजन-श्यन च कीड़ा आदि करते थे ॥ ४६७ ॥ सब अङ्ग में सब अमूल्य अलंकार घारण किये थे, देखने में ऐसे लगते थे मानों नन्द के कुमार श्रीवलदेवजी हों।। ४६८।। कपूर सहित ताम्बुल भच्या करते ईवत् हँस दें तो तीन लोकवासियों के मन को मोहित करते थे।। ४६६॥ भय रहित परम आनन्दमय भक्त गोक्ठी के साथ निर्भय होकर परम श्रानन्दमय प्रभु सब जगह भ्रमण करते थे।। ६००।। पापी डाकृगण युक्ति करके श्रोनित्यानन्द प्रभु के भवन में दुवारा फिर बाखे।।६०१॥ दैववश उसी दिन विशेष मेच होने के कारण अन्धकार था, अति घोर राजि में लोगों की संचार भी नहीं था ॥ ६०२ ॥ रात्रि बड़ी भयंकर होने से चार डाकूगण दश-वाँच अस्त्रों को लेकर एक २ जने सजे हुए थे।। ६०३॥ घर के भीतर प्रविष्ट होते ही सब अन्धे हो गये कोई किसी को देख नहीं पृत्ता था।। ६०४ ॥ डाकू अन्धे हो गये कुछ दीखता न था तथा सबके प्राण बुद्धि व मन नष्ट हो रहे थे।। ६०४।। कोई जाकर घर की मोरी में गिर पड़ा उसे जोंक, कीड़ा व डाँस डंक मार रहे थे।। ६०६।। कोई २ उच्छिष्ट डालने के गड्डे में गिर पड़ा वहाँ भी कीड़े काट रहे थे ॥ ६०७॥ कोई जाकर काँटों में गिर पड़ा सी शरीर व पाँचों में काँटे लगने से चल फिर नहीं पाता ॥ ६०=॥ कोई खाल (खड्डू) में जा पड़ा है जिससे हाथ-पाँव टूटने पर ऋन्दन कर रहा था।।६०६॥ उसी जगह किसी २ के शरीर में ज्येर हो मया सो मन ही मन सब डाकू चिन्ता में पड़ गये॥ ६१०॥ ऐसे ही समय पर परम कीतुकी इन्द्र इस म्थान पर विशेष मह व वर्षी करने लगा ॥ ६११ ॥ एक तो डाकू जोंक, कीड़ों के खाने से मर रहे थे और ऊपर से भी विशेष भयंकर वृष्टि व भड़ में मरने लगे।। ६१२।। सब अङ्गों पर शिलाओं की वर्षों होने लगी जिससे अन्ध हड्याहे किह्यु ना पाय देखिते भरे दम्युगण महा सह चृष्टि शाते ६१६
नित्यानन्द द्रोहे आसियाछे ए लागिया कोने इन्द्र निशेषे मारेन दुःख दिया ॥६१०॥ कथोचणे दस्य सेनापित ये बाह्यण । अकस्मात् माग्ये तार हड्ल स्मरण ॥६१०॥ मने मावे वित्र नित्यानन्द नर नहे । सत्य एहो ईश्वर मनुष्ये सत्य कहे ॥६१६॥ एक दिन मोहिलेन समारे निद्राय । तथापिह ना बुसिलूँ ईश्वर मायाय ॥६२०॥ आर दिन महाद्भुत पदातिक गणा । देखाइल, तभो मोर नहिल चेतन ॥६२१॥ योग्य सुनि-पापण्टेर ए सब दुर्गति । हरिते प्रभुर धन येन केलूँ मित ॥६२२॥ ए महा संकटे मीरे के करिव पार । नित्यानन्द वह मोर गति नाहि आर ॥६२२॥ एत भावि वित्र नित्यानन्देर चरण । चिन्तिया एकान्त भावे लह्ल शरण ॥६२४॥ से चरण चिन्तिले आपद नाहि आर । सेइल्ले कोटि अपराधीरी निस्तार ॥६२४॥ कारुवशारदा रागेण गीयते।

कारुर्य-शरण श्रीपदारविन्द जानि । एत चिन्ति स्तुति करे सर्वे सार मानि ।।६२६।। रत्न-रत्त नित्यानन्द श्रीवालगोपाल । रत्ता कर प्रभ्र तुमि सर्वे जोव पाल ।।६२७।। ये जल श्राञ्जाड प्रभ्र पृथिवीते लाय । पुनश्च पृथिवी तारे हयेन सहाय ॥६२८॥

दुः व के समुद्र में डूबते थे, परन्तु प्राण नहीं जा रहे थे।। ६१३॥ एक इम विशेष गर्जन के साथ ऐसी बिजली गिरती थी कि अपने को भूलकर सब लोग डरके सारे मूर्चिछत हो जाते थे।। ६१४।। भयंकर वृष्टि से सब डाकू निरन्तर भाग रहे थे-तथा विशेष शीत लगने से सबके शरीर काँप रहे थे ॥ ६१४॥ प्रथम तो हाकु अन्य हो रहे थे कुछ देख नहीं पाते थे दूसरे भयकर मह वृष्टि व शीत से मर रहे थे।। ६१६।। ह कू-ग्या श्रीनित्यानन्द जी के साथ द्रोह करने के निमित्त से आये थे यह विचार करके इन्द्र विशेष कोध्युक्त हो दःख देकर मार रहा था ॥ ६१७ ॥ कुछ देर में डाकुओं के बाह्य ए सेनापति की भाग्यवश श्रकस्मात् स्मरण हुआ। ।।६१८।। विप्र ने मनमें विचार किया कि नित्यानन्द मनुष्य नहीं हैं सत्य ही यह ईश्वर हैं और मनुष्य जी यह कहते हैं कि ये ईश्वर हैं उनैका कहना धुव सत्य है।। ६१६।। एक दिन तो सबको निद्रा मोहित कर दिया तथापि ईश्वर की माया से समम नहीं सका ।। ६२० ।। दूसरे दिन बड़े अद्भुत प्यादों के दर्शन कराये तब भी मुफे चेत (ज्ञान) नहीं हुआ।। ६२१।। इमारे सदश पावियों की यह सब दुर्गति अत्यन्त योग्य है कारण नित्यानन्द प्रमु के धन को हरण करने की मितयाँ थीं।। ६२२ ॥ इस घोर संकट से मुफ्ते कीन पार करेगा १ प्रमु नित्यानन्द के विना मेरी अन्य गति नहीं है ॥ हु२३॥ इस प्रकार ऐसे मनमें चिन्तन करके वित्र ने एकान्त भाव से श्रीनित्यानन्द प्रभु के चरण-कमलों की शरण ली ॥ ६२४॥ उन चरण-कमलों के चिन्तन करते ही उसी चुण में करोड़ों २ अपराधयुक्त अपराधियों का निस्तार हो जाता है और फिर आपदा नहीं आती।।६२४।।वह श्रीचरण-कमलों को करुणासिन्ध् व शर्णागतवासन्न जानकर व सबका सार मानकर स्तुति करता है।। ६२६।। हे भीवाल गोपाल नित्यानन्द प्रभो रज्ञा करो २, प्रभो तुम सब जीवों के पालक हो

एइमत ये तोमाते अपराध करे । शेषे सेहो तोमार स्मरणे दुःख तरे' ।। ६२६।।
तिमसे जीवेर चम' सर्व अपराध । पतित जनेरो तिम करह प्रसाद ।। ६३०।।
तथोपि यद्यपि स्रिल ब्रह्मस्न गोवधो । मोरे बड़ आर प्रस्तु ! नाहि अपराधो ।। ६३१।।
सर्व महापातको ओ तोमार शरण । लहले, त्वराख्ये तार सकल वन्धन ।। ६३२।।
जन्मावधि तिमसे जीवेर राख प्राण । अन्तेश्रो तिमसे प्रसु कर' परित्राण ।। ६३३।।
ए सङ्कट हैते प्रसु कर' आजि रक्षा । यदि जीड प्रसु ! तवे हैल पह शिचा ।। ६३४।।
जन्म जन्म प्रसु तिम, सुलि तोर दास । किवा जीड मरो एइ हउ मोर आश्रा" ।। ६३४।।
कृपामय नित्यानन्द चन्द्र अवतार । शुनि करिलेन दम्युगणोर उद्धार ।। ६३६।।
श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्द चान्द जान । वृत्दावनदास तक्षु पदयुगे गान ।। ६३७।।
हित श्रीचैतन्यभागवते अन्तयस्व हे श्रीनित्यानन्द विलास-वर्णनं नाम

## कब्हेर ऽध्याय.

परुचमोऽध्यायः ॥ ४॥

प्रमत चिन्तिते सकल दस्युगण । सभार हर्ल दुइच्छु-विमोचन ॥१॥ नित्यानन्द स्वरूपेर स्मरण-प्रभावे । सह वृष्टि आर कारो देहं नाहि लागे ।.२॥ कथोचणे पथ देखि सब दस्युगण । मृतश्रय हर्द समें करिल गमन ॥३॥ समे घर गिया सेइमते दस्युगण । गङ्गा स्नान करिलेक गिया नंइचण ॥४॥ दस्यु सेनापति विश्व कान्दिते कान्दिते । नित्यानन्द चरणे आइल सेइमते ॥४॥

रक्षा करों, रक्षा करों ।। ६२७ ।। प्रभों ! जो प्राणी पछाइ खाकर पृथ्वी पर गिरता है, पृथ्वी ही उसकी पुनः सहायता करती हैं ।। ६२८ ।। इसी प्रकार जो आपका अपराध कर अन्त में वह आपका स्मरण करने से ही दुःखों से पार होता है ।। ६२८ ।। आप सब जीवों के अपराध को क्षमा करते हो और आप ही पतित जनों के अपर अनुप्रह भी करते हो ।। ६३० ।। यदापि में ब्रह्म हत्या तथा गी हत्याकारी हूँ प्रभों ! मुक्तसे वहा और कोई अपराधी नहीं है ।। ६३१ ।। जो बड़े २ घोर पातकी भी आपकी शरण तोते हैं—उनके सब बन्धन नष्ट हो जाते हैं ।। ६३२ ।। हे प्रभों ! जन्म से लेकर जीवों के प्राणों की आप ही रक्षा करते हो तथा आप ही अन्त में भी परित्राण करते हो ।। ६३३ ।। हे प्रभों ! इस संतद से आनं रक्षा करों, वहि प्रभों ! में जीऊ गा तो मुक्ते अब यह शिक्षा हो गई ।। ६३४ ।। जीऊ अथवा सक परन्तु जन्म २ में आपही प्रभु हो और में आपका दास हूँ; यह मेरी आश पूर्ण हो ।। ६३४ ।। कृशमय अवतार श्रीनित्यानन्दचन्द्र ने सुनकर डाकुओं का बिपित्त से उद्धार कर दिया ।। ६३६ ।। श्रीहन्दावनदास ठाकुर (प्रत्वकार) श्रीकृत्याचैतन्य एवं नित्यानन्दचन्द्र को जानकर अर्थात् हदय में धारण करके टनके हो युगल चरण-कमकों की महिमा गान करते हैं ।। ६३७ ।।

सब डाइड्यों ने जब इस प्रकार चिन्तन किया तो इसी च्या में सबके नेत्र खुल गये ॥ १॥ श्री-तित्यानन्दस्वरूप के समरण प्रभाव से महवृष्टि मी अब किसी की देह पर नहीं लगती थी ॥ २॥ कुछ च्या मे सब दस्युगण मार्ग के देखते ही मृत के समान हो सब ही वहाँ से चले गैये ॥ ३॥ सब दस्युगण उसी

सेइ महादस्यु विष्र हेनइ समये 'त्राहि' विल बाहु तुलि दराडवत् हये = आपाद मस्तक पुलकित सर्वश्रङ्ग निरवधि अश्रुधारा बहे, महाकम्प ह हुद्धार गर्जन निरवधि विप्र करे । वाह्य नाहि जाने खुवि आन-दसागरे ।।१०।। नित्यानन्द स्वरूपेर प्रभाव देखिया । आपना' आपनि नाचे हरिषत हैया ॥११॥ "त्राहि बाप नित्यानन्द पतित पावन" । वाहु तुलि एइमत ड्राके घने घन ॥१२॥ देखि हइलोन समे परम-विस्मित । "एमत दस्युर केने एमत चरित" ॥१३॥ केही बोले 'माया वा करिया आसियाछे । कोनो पाक करिया वा हाना सेइ पाछे' ॥१४॥ केही बोले 'नित्यानन्द पतित पावन । कृपाय वा इहार करिला भार्ल मन' ।।१५॥ विषेर अत्यन्त प्रेमविकार देखिया । जिज्ञासिल नित्यानन्द ईषत् हासिया ॥१६॥ प्रश्व बोले ''कह विष्न कि तोयार रीत । बड़त तोमार देखि अद्भूत-चरित ॥१७॥ कि शुनिला कि देखिला कृष्ण-अनुभव । किन्छु चिन्ता नाहि, अकपटे कह सव" ॥१८॥ शुनिजा प्रभुर वाक्य सुकृति बाह्मण । कहिते ना पारे किछ, करये कन्दन ॥१६॥ गड़ागड़ि जाय पड़ि सकल-श्रङ्गने । हासे' कान्दे नाचे गाय श्रापना श्रापने ॥२०॥ सुस्थिर इड्या विप्र तवे कथोच्यों । कहिते लागिल सब प्रसु विद्यमाने ॥२१॥

श्रीनित्यानन्द प्रभु के चरणों में उसी प्रकार आया ॥ ४ ॥ विश्व के नाथ श्रीनित्यानन्द प्रभु पित जनों के उपर शुभ दृष्टिपात करने के लिये बैठे थे ॥ ६ ॥ चारों श्रोर भक्तगण हरिष्विन कर रहे थे तथा अवभूत-मणि श्रीनित्यानन्द जी श्रानन्द से हुङ्कार कर रहे थे ॥ ७ ॥ उसी समय प्रधान डाकू विप्र ने भुजाएं उठाकर "रत्ता करों" यों कहकर दण्डवत् की ॥ ६ ॥ मस्तक से चरण पर्यन्त सब श्रङ्क में पुलक हो रहा था व आँ सुओं की धारा वह रही थी ॥ ६ ॥ ब्राह्मण भी बराबर हुङ्कार व गर्जन करने लगा उसे बाह्य ज्ञान नहीं रहा तथा वह श्रानन्दसागर में डूब गया ॥ १० ॥ श्रीनित्यानन्दस्वरूप का प्रभाव देखकर हर्षवत हो आप ही

प्रकार घर को गये तथा जाकर उसी चाण गङ्गा में स्तान किया !! ४ !। डाकुओं का सेनापित ब्राह्मण रोता र

नाचने लगा ॥ ११ ॥ "हे पिततपावन नित्यानन्द हे बाप रक्षा करो २" बाहु उठाकर इस प्रकार बारम्बार जोर से बोलने लगा ॥ १२ ॥ उसे देखकर सब ही बड़े विस्मित हुए कारण ऐसे डाकू का ऐसा चित्र कैसे हो गया ॥१३॥ किसी ने कहा "यह छत करके आया है पीछे किसी प्रकार से अवश्य आक्रमण करेगा॥१४॥ किसी ने कहा नित्यानन्द प्रभु पितत पावन हैं कृपा करके इसका मन अच्छा कर दिया है ॥ १४ ॥ विप्र के

ने कहीं 'हे वित्र ! तुम्हारी यह क्या रीति है ? तुम्हारा चरित्र तो देखने में बड़ा अद्भुत लगता है ॥ १७॥ कृष्ण का क्या प्रभाव देखा ? क्या सुना है ? कुछ चिन्ता मत करो, सब बात निष्कपटता से कहो॥ १८॥ वह सुकृति ब्राह्मण प्रभु के वाक्यों को सुनकर कुछ कह नहीं सका केवल रोता ही रहा ॥ १६॥ सब आँगन

शरीर में प्रेम-विकारों को श्रत्यन्त देखकर श्रीनित्यानन्द प्रभु ने कुछ हँसकर पूछा।। १६।। श्रीनित्यानन्द प्रभु

वह सुकृति ब्राह्मण प्रभुक्त वाक्या का सुनकर कुछ कह नहीं सका कवल रोता ही रहा।। १६ ।। सब आंगन में लोट लगाता तथा आप ही आप हैं सता, रोता नाचता था व गाता।। २०॥ तब कुछ च्रण में ब्राह्मण

"एइ नवद्रीपे प्रश्च वसति आमार । नाम से ब्राह्मण्'-व्याध-चएडाल-आचार ॥२२॥ निरन्तर दुष्ट सङ्गे करि डाका चृरि । परहिंसा वइ जनमे आर नाहि करि ॥२३॥ मोरे देखि सर्व नवद्वीप कांपे ड्रे। किवा पाप नाहि हय आमार शरीरे ॥२४॥ देखिया तीमार अङ्गे दिव्य अलङ्कार । ताहा हरिवारे चित्त हड्ल आमार ॥२४॥ एकदिन साजि बहु पदातिक गण । हरिते आइलूँ मुनि श्रीय गेर धन ॥२६॥ से दिन निद्राय प्रभु मोहिला समारे। तोमार मायाय नाहि जानिल्ँ तोमारे।।२७॥ त्रार दिन नाना मते चिराडका पूजिया । ब्राइलाङ लांडा छुरी त्रिशूल काचिया ।।२८।। अव्स्तुत महिमा देखिलाङ सेइ दिने । सब वाड़ी बेढियाळे पदातिक गर्गो ॥२६॥ एको पदातिक येन मत्त हस्ति प्राय । आजानुलभ्यित माला समारि मलाय ॥३०॥ निरवधि हरिष्वनि सभार बदने । तुमि श्राछ एइ गृहे श्रानन्दे शयने ॥३१॥ हेन से पापिष्ठ चित्र श्रामा' सभाकार । तभू नाहि वृक्तिलाङ महिमा तोमार ॥३२॥ 'कार पदातिक आसि याछे कोया हते'। एत भावि से दिन गेलाङ सेइमते ॥३३॥ तवे आर कथोदिने कालि आइलाङ । आसियाइ मात्र दृइ चतु खाइलाङ ॥३४॥ बाड़ीते प्रविष्ट इइ सब दस्युगले । अन्ध हह समे पहिलाङ नानास्थाने ॥३५॥ कांटा जोंक पोक कड़ वृष्टि शिलापाते । सभे मरि कारो शक्ति नाहिक जाइते ॥३६॥ महा-यमयातना हहल यदि मोग + तबे शेंपे समार हहल भक्ति योग ॥३७॥

सुस्थिर होकर प्रभु के सम्मुख सब प्रसंग कहने लगा ॥ २१ ॥ प्रमा ! इसी नवद्वीप में मेरा निवास है मैं नाम मात्रं को ही बाह्यण हूँ परन्तु आचार व्याध व चारहालों के से हैं॥ २२ ॥ निरन्तर दुष्टों के संग में डाका व चोरी करता हूँ इस जन्म में दूसरों की हिंसा के अतिरिक्त अन्य कार्य नहीं किया ॥ रे३ ॥ सुफे देखकर सब नवद्वीपवासी डर से काँपते हैं; मेरे शरीर से ऐसा कीनसा पाप है जो न हुआ हो ॥ २४ ॥ आपके अङ्ग पर दिव्य खलंकारों को देखकर मेरे मनमें उन्हें चुराने की इच्छा हुई ॥२४॥ एक दिन बहुत से पैदल सजा-कर मैं श्री अक्ष के धन की हरण करने के लिये आया था।। २६॥ प्रमो ! उस दिन आपने सबको निद्रा से मोहित कैर दिया सो आपकी माया के कारण आपको जान नहीं सका ॥ २७ ॥ दूसरे दिन अनेक प्रकार से चरडी पूजा करके खड़ा, छुरी, त्रिशूलों से सुसन्तित होकर आया । २८॥ इस दिन वड़ी अद्भुत महिमा देखी कि सब घर की घेरकर पैदल प्यादे पहरा दे रहे हैं।। २६।। एक र पैदल मत्तहस्ती के तुल्य था तथा सबके गते में जानुपर्यन्त लम्बी माला शोभा दे रही थी।। ३०।। सबके मुख से निरन्तर हरिष्वनि सुनाई देती थी तथा आप आनन्द से इस घर में सोते थे।। ३१।। तब भी आपकी महिमा को नहीं समक सका, हमारा सबका मन ऐसा पापिष्ठ है।। ३२॥ यह किसके पैदल प्यादे हैं ? कहीं से आ गये ? वह दिन रात इसी सोच-विचार में चली गई।। ३३।। तबैं और कुछ दिन पुछें कल रात को आये मात्र आते ही दोनों नेत्रों को खोय बैठें॥ ३४॥ सब डाकू घर में प्रविष्ट होते ही अपन्ने होकर सभी अनेक स्थानों में गिर पड़े ॥ ३४ ॥ और सब लोग कांटे, जोंक,कीड़े व भड़बृष्टि और शिलापात के दुःख से मरते रहे किसी को चलने की शांकि नहीं रही । ६६ । जब भयंबर यमयावना उस समय भीग हुई वब अन्त में सबके हृदय में मिक

श्वामि सब एडाइल्ँ ए सब यातना ए तोनार स्मरणेर कोन् वा महिमा ४० याँहार स्मरणे खराडे अविद्या वन्धन । अनायासे चिलयाय वैक्रण्ठभ्रवन ॥४१॥ किहिते किहिते वित्र कान्दे उभ-रा'य । हेन कृपा करे प्रभ्र अवधूतराय ॥४२॥ श्वामित्रा समार हैल महारचर्य-ज्ञान । बाह्यखेर प्रति सभे करेन प्रणाम ॥४२॥ वित्र वोले "प्रभ्र ग्रुजि करिल्ँ विदाय । ए देह राखिते मीरे आर ना जुयाय ॥४४॥ येन मीर चित्त हैल तोनार हिंसाय । एइमीर प्रायशिवत्त-मिर्ग्र गङ्गाय" ॥४४॥ श्वामित्र अकैतव विप्रेर वंचन । तुष्ट हहलेन प्रस्, सर्व भक्तगण ॥४६॥ प्रभ्र बोले "वित्र तुमि भाग्यवन्त बड़ । जन्म जन्म कृष्णेर सेवक तुमि दढ़ ॥४७॥ नहिले एमत कृपा करिवेन केने । ए प्रकाश अन्ये कि देखिये भृत्य विने ॥४८॥ पतित-पावन-हेतु चैतन्य गोसाजि । अवतरि आलेन इहाते अन्य नाजि ॥४६॥ श्वामि ॥४०॥ पर हिंसा डाका चृपि सब अनाचार । छाड़ गिया सब तुमि, ना करिह आर ॥४१॥ धर्म पथे गिया तुमि लह हरिनाम । तने तुमि अन्येर करिवा परित्राण ॥४२॥ यत चोर दस्य सब डाकिया आनिया । धर्म पथ सभारे लभीयाओ तुमि गिया ॥४३॥ एत बिल आपन-गलार माला आनिया । धर्म पथ सभारे लभीयाओ तुमि गिया ॥४३॥

योग उद्य हुआ ॥ ३० ॥ आपको कृण से सब ही ने आपके चरण-कमलों का एकान्त भाव से स्मरण किया ॥ ३० ॥ तब सबके नेज खुल गये, हे महाप्रमु ! आप ऐसे पतित पावन हैं ॥३६॥ हम सब उस समप्र यातना से मुक्त हो गये यह आपके स्मरण की कोई बड़ी महिमा नहीं है ॥ ४० ॥ जिनके स्मरण करते ही अविद्या बन्धन नष्ट हो जाते तथा अनायास ही बैक्य लोक को चले जाते हैं ॥ ४१ ॥ ब्राह्मण कहते २ ऊँचे स्वर से रोने लगा अवध्तराय श्रीनित्यानन्द जी इस प्रकार छूपा करते हैं ॥ ४२ ॥ सुनकर सबको बढ़ा अगृश्चर्य बोध हुआ यथा सबने बाह्मण को प्रणाम किया ॥ ४३ ॥ विश्व ने कहा "अभो ! में अब विद्या होता हूँ यह देह मुमे और रखना ठीक नहीं है ॥ ४४ ॥ बाह्मण के आति कपट रहित वचन सुनकर सब भक्तों सहित श्रीतित्यानन्द असु सन्तुष्ट हुए ॥ ४६ ॥ श्रीनित्यानन्द प्रमु ने कहा "हे विष्र ! तुम बड़े भाग्यवान हो तथा जन्म-जन्मान्तर के इत कुक्णहास हो ॥ ४४ ॥ बाह्मण के आति कपट रहित वचन सुनकर सब भक्तों सहित श्रीतित्यानन्द असु सन्तुष्ट हुए ॥ ४६ ॥ श्रीनित्यानन्द प्रमु ने कहा "हे विष्र ! तुम बड़े भाग्यवान हो तथा जन्म-जन्मान्तर के इत कुक्णहास हो ॥ ४० ॥ यदि सेवक न होते तो ऐसी कृपा क्यों होती ? कारण कि दास के आंतरिक इस प्रकार को क्या अन्य देख सकता है ? ॥ ४० ॥ श्रीचितन्य प्रमु पतितों को पित्रत्र करने के हेतु अवतीर्ण हुए हैं इसमें सन्देह नहीं है ॥ ४६ ॥ हो विष्र सुनो ! जितिने पाप तुमने किये हैं यदि अब और न करो तो में सब ले ले लेगा ॥ ४० ॥ इत्यों की हत्या, बाका, चोरी आदि दुराचारों को तुम छोड़ दो फिर न करा तो में सब ले लेगा ॥ ४० ॥ इत्यों की हत्या, बाका, चोरी आदि दुराचारों को तुम छोड़ दो फिर न करा तो में मार्ग पर चलते हुए हरिनाम लेना; ऐसा करने से तुम दूसरों को भी परित्राण करोंगे ॥ ४२ ॥ तुम जाकर जितने चोर, डाई है सबको चलाकर सबको धर्म पथ पर लाना ॥ ४३ ॥ इतना कहकर

महा-जयजय ध्वनि हइल तखन । विप्रेर हइल सवयन्य विमीचन ॥४४॥ काकु करे विप्र प्रसु चरणे धरिया । क्रन्दन करये अति डाकिया डाकिया ॥४६॥ ''श्ररे प्रभु नित्यानन्द पातकि पावन । मुजि-पातकीरे देश्रो चरगो शरम ॥ ५७॥ तोमार हिंसाय से हइल मोर मति । सुधि-पापिष्ठेर कोन् लोके हैव गति"।।४८।। नित्यानन्द महाप्रभु-करुणासागर । पादपन्न दिला तार मस्तक उपर ॥४६॥ चरखारविन्द पाइ मस्तके प्रसाद । ब्राह्मखेर खिएडल सकल अपराथ ।।६०।। सेइ वित्र द्वारे यत चोर-दस्युगरा । धर्मपथ लइलेन चैतन्य शरण ॥६१॥ हाका चुरि परहिंसा छाड़ि अनाचार । सभेइ इइल अति साधु-ज्यवहार ॥६२॥ सभेइ चयेन हरिनाम लचलच । सभे हहलेन विष्णुनिक योगदच ॥६३॥ कृष्णप्रे मे मत्त कृष्णगान निरन्तर । नित्यानन्द प्रसु हेन करुणासागर ॥६४॥ श्रन्य श्रवतारे फेही भाट नाहि पाय । निरवधि नित्यानन्द 'चैतन्य' लश्रोषाय ॥६४॥ ये ब्राह्मण नित्यानन्दस्वरूप ना माने । ताहारे लश्रोयाय सेइ चीर दस्युगणे ॥६६॥ योगेश्वर-सभे चाञ्छे ये प्रेमविकार । ये छश्रु ये कम्प ये वा पुलक हुङ्कार ॥६७॥ चौर डाकाइतेरे हैल सेइ भक्ति । हेन प्रभु-नित्यानन्द स्वरूपेर शक्ति ॥६८॥॥ भज भज भाइ हेनप्रश्च-नित्यानन्द । याहार प्रसादे पाइ प्रश्च गौरचन्द्र ॥६६॥ येड गाय नित्यानन्दस्वरूप कीत्रकं । से विहरे अभय परमानन्द-सुखे ॥७०॥

अपने गते की माला लेकर श्रीतित्यानन्द प्रभु ने सन्तुष्ट होकर स्वयं ब्राह्मण को दी॥ ४४॥ इस समय ऊँचे स्वर से जय जय ध्वित हुई ब्राह्मण के सब बन्धन तष्ट हो गये।।४४॥ ब्राह्मण प्रभु के चरण पकड़कर कार्पएय करने लगा तथा ऊँचे स्वर से चिल्ला-चिल्लाकर रोने लगा॥ ४६॥ वाषियों को पवित्र करने वाले है श्री-नित्यानन्द प्रभी ! मुक्त पापी को चरणों में शरण दो ॥ ४७ ॥ आपकी इत्या करने को जो मेरी मांत हुई सो मेरे समान पापी की किस लोक में गति होगी ? ॥४८॥ करुणासागर श्रीनित्यानन्द प्रभु ने उसके नस्तक पर श्रपना चरश्-कमल अर्पण किया ॥ ४६॥ सस्तक के अपर चरण-कमल के प्रसाद की पाते ही ब्राह्मण के सव अपराध नष्ट हो गये।। ६०।। उसी वित्र के द्वारा जितने चोर, डाकू थे उत सबने धर्म मार्ग प्रहण कर श्रो-चैतन्यदेव की शरण ते लो ॥६१॥ डाका, चारी पर हिंसा आदि अनाचारों को छोड़कर सब लोग अत्यन्त साधु (परोपकारी ) आचरण वाले हो गये ॥ ६२ ॥ सब ही नित्य लच्च २ हरिनाम लेते तथा विष्णु भक्ति योग में चतुर हो गये ॥ ६३ ॥ कृष्ण प्रेस में सत्त होकर निरन्तर कृष्ण गान करते थे, श्रीनित्याननः प्रमु ऐसे करुणासागर हैं।। ६४।। अन्य अवतारों में किसी को शीघ सिद्धि प्राप्ति नहीं होती, परन्तु श्रीनिश्यानन्द प्रमु भीवतन्यदेव को निरन्तर प्रहण करवा रहे हैं ॥ ६४॥ जो ब्राह्मण जित्यानन्दस्वरूप को नहीं मानते \* उन्हें चोर दस्युग्या प्रह्मा करा रहे थे ॥ ६६ ॥ जो अश्व, कस्प, पुलक, हुंकार आदि प्रेम विकारों को योगेश्वर सव इच्छा करते थे आज वही प्रेमामिक चोर, डाकुओं को प्राप्त हुई है श्रीप्रमु-नित्यानन्दस्यरूप की शक्ति का पेसा प्रभाव है ॥ ६७-६८ ॥ हे भाइयो ! ऐसे प्रभु नित्यानन्द का भजन करो भजन करो ! कारण जिसके अनुमह से श्रीगौरचन्द्र प्रमु की प्राप्ति हो ॥६६॥ जो श्रीनित्यानन्दस्वरूप का कौतुक से गान करेंगे वे समय हेनमते नित्यानन्द परम कोतुके विहरेन अभय परमानन्द पुरव ७३ तये नित्यानन्द सब पारिषद् सङ्गे प्रति-ग्रामे ग्रामे अमे' सङ्कीर्तन रङ्गे ७४ खाना-जोड़ा आर बड़गाछि दोगाछिया । गङ्गार ओ' पार कम्र जायेन कुलिया ,,७४,1 विशेषे सुकृति अति बङ्गाछिग्राम । नित्यानन्दस्वरूपेर विहारेर स्थान ॥७६॥ बड़गाछि ग्रामेर यतेक भाग्योदय । ताहा कञ्च कहिते ना पारि समुचय ॥७७॥ नित्यानन्दस्बरूपेर पारिषदगण । निरवधि समेइ परमानन्द-मन ॥७=॥ कारो कोनो कर्म नाहि सङ्कीर्तन-त्रिने । समार गोपासमाव बाढे चर्णेचर्ण ॥७६॥ वेत्र वंशी शिङ्गा छांददिह गुंजाहार । ताड़ खाडु हाथे पाये नृपुर समार ।।⊂०।। निरद्धि समार शरीरे कृष्णभाव । अश्रु कम्प पुलक-यतेक अनुराग ॥८१॥ सभार सौन्दर्य येन अभिन्न-मद्न । निरवधि सभेइ करेन संकीर्तन ॥=२॥ पाइया अभय स्वामी प्रभ्र नित्यानन्द । निरवधि कौतुके थाकेन मक्तवृन्द ॥⊏३॥ ः नित्यानन्दस्वरूपेर दासेर महिमा । शत वर्ष यदि कहि तभू नहे सीमा ।। ⊏४।। तथापिह नाम कहि-जानि याँर याँर । नाममात्र स्मरखेळो तरिये संसार ॥८४॥ याँर याँर सङ्गे नित्यानन्देर विहार । सभे नन्दगोष्ठी-गोप-गोपी-श्रवतार ।।=६।।

परम आनन्दमय सुख में विहार करेंगे।। ७०।। जो श्रीनित्यानन्द प्रमु के आख्यानों को सुनेंगे उनको श्री-गौरचन्द्र भगवान् अवश्य मिलंगे ॥ ७१ ॥ डाकुआं के मोचन प्रसंग को जो मन देकर सुनेंगे वे श्रीनित्यानन्द व अचितन्य के अवश्य दर्शन करेंगे॥ ७२ ॥ इस प्रकार श्रीनित्यानन्द प्रमु विशेष कौतुक पूर्वक अभय हो परमानन्द सुख से विहार कर रहे थे।। ७३ ।। तब सब पारिषदों के साथ ओनित्यानन्द प्रभु ने संकीर्तन के प्रेम में रंग से गाँव-गाँव में श्रमण किया।। ७४।। खानाजे:इा-दोगाछिया-बङ्गाछि नामक प्रामी में गवे कभी गङ्गा के पार कुलिया नगर को भी जाते थे ॥७४॥ श्रीनित्यानन्दस्वरूप का विद्वार स्थान होने के कारण बइगाछि प्राम विशेष रूप से स्विति सुकृतिशाली था ॥ ७६ ॥ बइगाछि प्राम का जितना भाग्योदय हुआ चसका कहने से कभी अन्त नहीं होंगा।। ७७ ।। नित्यानन्दरवरूप के पार्षद्वृन्द का मन निरवधि परम आन-न्दमय रहता था।। ७३।। तथा किसी का संकीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई कर्म नहीं था तथा सबका गापाल भाव इ.ण-इ.ण में बढ़ता था ॥ ७६ ॥ वेंत, वंशी, सींग, छांदडोरी, गुंजामाला, ताइपत्र हाथों में रहते थे व सब के चरणों में नूपुर थे।। द०।। सबके शरीरों में कृष्णभाव निरन्तर रहता था जिससे अश्रु, कम्प, पुतक छा। इ जितने प्रेम तक्त्या हैं-सदा बने रहते थे।। म१।। सबकी ऐसी है सुन्दरता जो कामदंव से अभिन्त थी तथः सभी निरन्तर संकीर्तन करते रहते थे ।। दर ॥ अभयदाता स्वामी श्रीनित्यानन्द को पाकर भक्तवृन्द निरन्तर कीतुकी बने रहते थे।। ८३।। श्रीनित्यानन्द प्रमु के दासों की महिमा यदि सौ वर्ष तक कहैं तो भी समाप्त नहीं होगी-॥ ८४ ॥ तथावि जिन-जिनके नाम को जानता हूँ उनको कहता हूँ नामों के समरण मात्र हे ही संसार से पार हो जाओंगे।। =४।। जिन २ के संग में श्रीनित्यानन्द का विहार होता था वे सब श्री-

नित्यानन्द स्वरूपेर निषेष लागिया । पूर्व नाम ना लिखिल विदित करिया ॥ = ७॥ ्परम पार्पद-रामदास महाशय । निरनिध ईश्वर-भावे से कथा कय' ॥८८॥ याँर वाक्य केहो साट ना पारे बुक्तिते । निरवधि नित्यानन्द यांर हृद्येते ॥=६॥ सभार अधिक भावप्रस्त रामदास । तानदेहे कृष्ण आछिलोन तिन माम ॥६०॥ "श्रीदाम करिया यारे भागवते कहे। रामदासे सेइभाव जानिह निरचये" ॥६१॥ प्रसिद्ध चैतन्यदास ग्रुरारि पश्चित । याँर खेला महासर्व-व्याच्चोर सहित ॥६२॥ रघुनाथ वैद्य उपाध्याय महामति । याँर दृष्टि पाते कृष्णे हय रति मति । ६३॥ प्रेमभक्ति-रसमय गदाधर दास । याँर दरशन-मात्र सर्व-पाप-नाश ॥६८॥ ब्रोमरस-सम्रद्र-सुन्दरानन्द नाम । नित्यानन्दस्बह्वपर पार्षद ब्रधान ॥६४॥ पिंडत कमलाकान्त-परम-उद्दाम । याँहारे दिलेन नित्यानन्द सप्तग्राम ॥६६॥ गौरीदासपिएइत-परम भाग्यवान् । काय मनो वाक्ये नित्यानन्द याँर प्राण ॥६७॥ बड़गाळि निवासी सुकृति कृष्णदास । याहार मन्दिरे जीतत्यानन्देर विलास ॥६८॥ पुरन्दर परिद्धत-परम शान्त दान्त । नित्यानन्द स्वरूपेर बन्लभ एकान्त ॥६६॥ नित्यानन्द जीवन परमेश्वर दास । जाँहार विग्रहे नित्यानन्देर विलास ॥१००॥ धनञ्जय परिष्डत-महान्त विलच्चण । याँहार हृद्ये नित्यानन्द अनुच्चण ॥१०१॥ प्रेमरसे महामत्त-बलरामदास । याँहार बातासे सब पाप याय नाश ॥१०२॥ युदुनाथ कविचन्द्र-प्रेमरसमय । निरबधि नित्यानन्द याँहार हृदय ॥१०३॥

नन्दराज की सभा के गोप-गोपियों के अवतार थे।। दह।। श्रीनित्यानन्दस्य क्ष्प के निषेध करने से पहिले नाम विदित करके नहीं लिखे हैं।। दछ।। महाशय रामहासजी प्रधान पार्षद थे निरन्तर ईश्वर भाव में कथा कहते रहते थे।। दह।। उनके वाक्यों को कोई शोध समक्ष नहीं पति थे तथा श्रीनित्यानन्द प्रभु उनके हृदय में निरन्तर निवास करते थे।। दह।। श्रीभागवत में श्रीदाम नाम से जो सम्बोधित हैं श्रीरामदास में निश्चय वहीं भाव जानों।। हर ।। श्रीभागवत में श्रीदाम नाम से जो सम्बोधित हैं श्रीरामदास में निश्चय वहीं भाव जानों।। हर ।। मुरारि पण्डित चैतन्यदास नाम से प्रसिद्ध हैं जो अजगर सर्प व व्वाश्रों से खेलते थे।। हर।। महामति रचुनाय वैद्योपाध्याय थे जिनके दृष्टिपात से ही कृष्ण में रित व बुद्धि हो जाती थे।। हर।। श्रीमदासदासजी प्रेम भक्ति के रस से पूरित थे जिनके दर्शन मात्र से ही सब पाप नष्ट हो जाते थे।। हर।। सुन्दरानन्द नामक प्रेमरस के समुद्र थे वे नित्यानन्द के पार्यदी में प्रधान थे।। हर।। पण्डित कमलाकान्त वहे वहरण्ड थे, जिनको श्रीनित्यानन्द जी ने समुप्राम का बास दिया।। हर।। पण्डित निवासी कृष्णद्वासजी बड़े सुकृती थे उन्हीं के मन्दिर में श्रीनित्यानन्द ही जिनके प्राण् थे।। हर।। श्रीपरन्दर पण्डित वह शान्त व दास थे वे श्रीनित्यानन्द स्वक्त के एकान्त प्रिय थे।। हर।। श्रीपरमेश्वरदासजी श्रीनित्यानन्द के जीवन ही थे जिनके शरीर में नित्यानन्द का विलास होता था।।१००।। श्रीवनंजय पण्डित विलच्या महन्त थे जिनके हुदय में श्रीनित्यानन्द प्रमु का विलास होता था।।१००।। श्रीवनंजय पण्डित विलच्या महन्त थे जिनके हुदय में श्रीनित्यानन्द प्रमु क्या विलास होता था।।१००।। श्रीवनंजय पण्डित विलच्या महन्त थे जिनके हुदय में श्रीनित्यानन्द प्रमु क्या विलास होता था।।१००।। श्रीवनंजय पण्डित विलच्या महन्त

जगदोश परिइत-परम ज्योतिधीम । सपार्षदे नित्यानन्द याँर धन प्राख ॥१०४॥ पशिहत-पुरुषोत्तम-नवद्वीपे जनम् । नित्यानन्दस्वरूपेर महा सृत्य मर्मे ॥१०५॥ पूर्व याँर घर नित्यानन्देर बसति । याँहार प्रसादे इय नित्यानन्दे मति ॥१०६॥ राटे जन्म महाशय विष्र-कृष्णदास । नित्यानन्द पारिषदे याँहार विलास ॥१०७॥ प्रसिद्ध कालिया कृष्णदास त्रिशुवने । गौरचन्द्र लभ्य इय याँहार स्मरणे ॥१०८॥ सदा शिव कविराज-महाभाग्यवान् । याँर पुत्र-श्रीपुरुषोत्तमदास-नाम ॥१०६॥ वाह्य नाहि पुरुषोत्तमदासेर शरीरे । नित्यानन्दचन्द्र याँर हृदये विहरे ।।११०।। उद्धारनदत्त-महावैष्णव उदार । नित्यानन्द सेवाय याँहार अधिकार ॥१११॥ महेश पशिहत-श्रति परम महान्त । परमानन्द-उपाच्याय-बैज्याव एकान्त ॥११२॥ चतुर्भ ज परिष्ठत नन्दन गङ्गादास । पूर्वे याँर घरे नित्यानन्देर विलास ॥११३॥ आचार्य-वैद्यावानन्द-परम-उदार । पूत्रं रघुनाथपुरी नाम क्यांति याँर ।।११४।। श्रसिद्ध परमानन्द गुप्त महाशय । पूर्वे याँर घरे नित्यानन्देर आलय ॥११४॥ कृष्णदास देवानन्द दुइ शुद्ध मति । महान्त आचार्यचन्द्र-नित्यानन्द गति ॥११६॥ गायन माधवानन्द घोष महाशय । वासुदेव घोष अति प्रेमरसमय ॥११७॥ महाभाग्यवन्त जीव परिष्डत उदार । याँर घरे मित्यानन्दचन्द्रेर विहार ॥११८॥ नित्यानन्द विय-मनोहर, नारायण । कृष्णदास देवानन्द-एइ चारिजन ॥११६॥

सत्त रहते थे जिनकी पवन के स्पर्श से ही सब पाप नष्ट हो जाते थे ॥ १०२ ॥ श्रीयदुनाथ उपनाम (किक्चंद्र) व्रेम रसमय थे जिनके निरन्तर हृद्य में श्रीनित्यानन्द गौर स्थित रहते थे ॥ १०३ ॥ श्रीजगदीश पण्डित वहे ज्योति के स्थान थे श्रीर पार्षदीं सहित श्रीनित्यानन्द जिनके प्रायायन थे ॥ १०४ ॥ श्रीपुरुषोत्तम पण्डित का तबद्वीप में जन्म हुआ था वे श्रीनित्यानन्दस्वरूप के बड़े मर्मज्ञ दास थे।। १०४॥ पहिले जिनके घर में श्रीन नित्यानन्दजी का वास हुआ तथा जिनकी कृपा से श्रीनित्यानन्दजी में बुद्धि होती है ॥ १०६॥ राइ देस-बासी कृष्णदास वित्र बड़े उदार थे श्रीतित्यानन्द पार्षदों में टनकी गिनती थी ॥ १०७ ॥ तीनीं लोकों में कालिया कृष्णदास प्रसिद्ध थे जिनके स्मरण से ही श्रीगीरचन्द्र की प्राप्ति होती है।। १०८॥ सदाशिव कविराज वहे आग्यवान थे जिनके पुत्र श्री क्रो तमदास नाम के थे ॥१०६॥ श्रीतित्यानन्द चन्द्र उनके हृदय में बिहार करते थे इस कारण पुरुषोत्तमदास नी के शरीर में वाह्य ज्ञान नहीं रहता था ॥११०॥ श्रीउद्धारन-इस बढ़े डदार वैद्यान थे जिनको श्रीनित्यानन्द की सेवा करने का श्रधिकार प्राप्त था ॥ १११॥ महेश परिकृत परम महन्त थे तथा परमानन्द उपाध्याय बड़े एकतिष्ठ बैंध्याव थे ॥ ११२ ॥ परिस्त चतुर्भु के वत्र श्रीगङ्कादास ये पहिले जिनके घर में श्रीनित्यानन्दजी ने निजास किया था ॥ ११३ ॥ श्रीवैष्णवानन्द आचार्य बड़े उदार थे पहिले रघुनाथपुरी नाम से जिनकी ख्याति थी ॥ ११४ ॥ महाशय परमानन्द गुष्त बुड़े प्रसिद्ध थे जिसके घर में पंहिले ओनित्यानन्द का निवास स्थान था ॥ ११४ ॥ श्रीकृष्णदास व श्रीदेवानन्द दोनों शुद्ध बुद्धि के थे तथा महन्त आचार्यंचन्द्र के तो श्रीनित्यानन्दजी ही गति थे।। ११६॥ उदार माध-बानन्द दोष गर्बेदा थे श्रीवासुदेव घोष प्रेमपूर्ण थे तथा श्री जीव परिस्त बढ़े साम्यवान ये जिनके घर में हिरस्य परिष्डत आर द्विज कृष्णदास । याँर घरे निरवधि प्रश्नर जिलास ॥१२०॥ यत भृत्य नित्यानन्दचन्द्रेर सिहते । शत-वत्सरेश्रो ताहा ना पारि लिखिते ॥१२१॥ सहस्र-सहस्र एको सेवकर गर्म । नित्यानन्द प्रमादे ताँराश्रो गुरु-सम ॥१२२॥ श्रीचैतन्यरसे सभे परम उद्दाम । सभार चैतन्य नित्यानन्द-धन प्राग्म ॥१२३॥ किछु मात्र आमि लिखिलाङ जानि याँरे । सकल विदित हैव वेदन्यास-दारे ॥१२४॥ सर्व शेष भृत्य तान-वृन्दावनदास । अवशेष पात्र-नारायणी-गर्भ जात ॥१२४॥ अद्यापिह वैष्यव मग्यडले याँर धनि । 'चैतन्येर अवशेष पात्र नारायणी' ॥१२६॥ श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्द चान्द जान । वृन्दावनदास तक्षु पदयुगे गान ॥१२७॥

इति श्रीचैनन्यभागवते अन्यखरहे श्रीनित्यानन्द् चरित्र-वर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥

## सममें।ऽध्याय

जय जय श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्द । जय हउ यत तोमार चरणर भृङ्ग ॥१॥ हेन मते महाप्रश्च नित्यानन्दचन्द्र । सर्व-दास-सङ्घो करे कीर्तन स्नानन्द ॥२॥ वृन्दावन मध्ये येन करिलेन लीला । सेइमत नित्यानन्दस्वरूपेर खेला ॥३॥ स्रकेतव रूपे सर्व जगतेर प्रति । लश्रीयायेन श्रीकृष्णचैतन्ये रित मति ॥४॥ पितत पावन-वाना नित्यानन्द प्रश्च । ताँहार चरण वित्र ना सेविह कस् ॥४॥

श्रीनित्यानन्द जी का विहार होता था ॥ ११०-११० ॥ श्रीमनोहर, श्रीनारायण, श्रीकृष्णदास, श्रीदेवानन्द ये चारों मक श्रीनित्यानन्द जी के अत्यन्त त्रिय थे॥११६॥ श्रीहिरण्य पण्डित श्रीर द्विज कृष्णदास वे थे जिनके घर में निरन्तर-प्रमु का विलास होता था ॥ १२० ॥ श्रीनित्यानन्द चन्द्र के साथ जितने मृत्यगण थे उनको सौ वर्ष में भी नहीं लिख पावेंगे ॥ १२१ ॥ एक २ दास के हजारों २ सेवक हैं वे भी नित्यानन्द के अनुमह से गुरू के समान हैं ॥ १२२ ॥ श्रीचैतन्य प्रेमरस में सभी वड़े व्हाम हो रहे थे श्रीर प्रमु श्रीचैतन्य नित्यानन्द सभी के प्राण्यान्यन थे ॥ १२३ ॥ में जिनको जानता हूँ वनके विषय में कुछ थोदासा लिखा है बाकी श्रीर तो श्रीवेदव्यास द्वारा विदित होगा ॥१२४॥ अवशेष पात्र नारायनी के गर्भ से व्ययन्त वृन्दावनदास ही श्रीनित्यानन्द प्रमु का सबसे न्यूनतम श्रान्तम सेवक है ॥ १२४ ॥ आज पर्यन्त भी वैष्ण्यसण्डल में यह ध्विन है कि चैतन्य की श्रवशेष पात्र नारायणी हैं ॥ १२६ ॥ श्रीवृन्दावनदास ठाकुर ( प्रन्थकार ) भीकृष्णचित्य एवं नित्यानन्द चन्द्र को जानकर श्रर्थात् हत्य में घारण करके हनके ही युगल चरण-कमलों की महिमा गान करते हैं ॥ १२७ ॥

महाप्रभु श्रीकृष्ण्येवन्य व नित्यानन्द की जय हो २ तथा आपके चरण-कमलों के रसास्वादी भौरों की जय हो ॥ १ ॥ इस प्रकार नित्यानन्द प्रभु सब सेवकों के संग कीर्तन द्वारा आनन्द की वर्षा करते थे ॥ २ ॥ जैसे घुन्दावन में ज़ीला की थी उसी भाँति श्रीनित्यानन्दस्वरूप के सब खेल थे । २॥ वे निष्कपट रूप से सब जगत की रीति-मिति को श्रीकृष्णचैतन्य में आर्थण करा रहे थे ॥ ४॥ भीनत्यानन्द प्रभु ने पित्तों को पावन पित्र) अजय नित्यानन्द चैतन्येर प्रियतम त्रिजगते अह केही नाहि तोमा सन ७ श्चानन्दकन्द महाप्रभु प्रेम मक्तिदाता ये सेत्रये सेइ मक्ति पायेत सर्वथा = मकल जीवर प्रश्न करला प्रवाद चे मिला सकल महा महा अपराध ह श्रीकृष्णचैतन्यदेवं नित्यानन्द नाम । पृथिवीर भाग्य अवतारि अनुवाम ॥१०॥ आर कि कहिव कथा भाग्येर अवधि । श्रीचैतन्य नित्यानन्द महा गुरानिचि ॥११॥ अभिमान दुरन्त तथि ना पाइ कुच्यो रति । इहा जानि नित्यानन्दे करह भक्षति ॥१२॥ याद्वार प्रसादे पामर पाइल निस्तार । हेन प्रश्च-नाम हार हउक गलार ।।१३॥ जय जय नित्यानन्द प्रेममय (रूप) धाम । स्वभावे परम शुद्ध नित्यानन्द नाम ॥१४॥ जगत-तारण हेतु याँर अवतार । ये जन ना भजे सेइ पापेर आकर । १४॥ श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्द एक देह । इहाते निश्चय करि कर एक नेह ॥१६॥ परमानन्दमय दुँहु मूरति रसाल । निताइ चैतन्यप्रश्च श्रीरामगोपाल ॥१७॥ इहाते करए भिन्न अंति बुद्धिहोन । आर ना देखिये तार विष्णु भक्ति चिह्न ।।१८॥ जय जय शवी सुत त्रानन्द विहार । पतित पावन नाम विदित याहार ।।१६॥ निज नाम दिया जीव निस्तार करिल । हेन दयामय प्रभु भजिते नारिल ॥२०॥ काय-वाक्य-मने मोर प्रभुर श्राण । मोर बड़ पतित नाहिक त्रिभुवन ॥२१॥

करने का बाना ले रक्त्वा है अतः उनके चरणों के अतिरिक्त और किसी की सेवा न करो ॥ ४ ॥ अत्यन्त मूर्ख मनुष्य महिमा नहीं जानते तथा ऊट-पटांग शब्द बोलते हैं वे पापिष्ठों की पराकाष्ठा हैं ॥६॥ अस्मैतन्य के प्रियतम श्रोनित्यानन्द्जी की जय हो तीतों लोक में अन्य कोई आपके समान नहीं है। (७)। प्रेममिक दाता आनन्दकन्द श्रीनित्यानन्द प्रभुकी जो सेवा करते हैं उन्हीं को सर्वथा मिक प्राप्त होती है।। 🗆 प्रभुने सभी जीवों पर कृपा की है-डनने सभी के महान् । अपराध समा कर दिये हैं।। ६॥ श्रीकृष्णचैतन्य न

नित्यानन्द नामक प्रभु पृथ्वी के भाग्य से ही अपूर्व अवतार हुए हैं।। १०।। श्रीचैतन्यदेव श्रीनित्यानन्दजी बड़े गुण्निधि प्रभु हैं और क्या कहूँ वे तो भाग्य की सीमा ही हैं।। ११।। दुराचारी व अभिमानियों को कृष्ण रित प्राप्त नहीं होती है यही जानकर श्रीनित्यानन्दजी के चरणों में भक्ति करे। ॥१२॥ जिनकी कृपा से पामरों ( नीचों ) का भी निस्तार हो गया ऐसे प्रभु के नाम मेरे गले में हार हों ॥ १३ ॥ प्रेममय धाम श्री-नित्यानन्द प्रभु की जय हो और नित्यानन्द नाम तो स्वामाविक ही परम शुद्ध है॥ १४॥ जगत् के उद्धार के निमित्त ही जिनका अवतार हुआ है जो मनुष्य उनको नहीं भजते हैं वे पाणें की खानि हैं॥ १४॥

श्रीकृष्याचैतन्य व श्रीतित्यानन्द् प्रभु दोनों एक देह हैं ऐसा विश्वय करके एकसा स्नेह करो ॥ १६॥ दोनों ही परम त्र्यानन्दमय रमाल मूर्ति हैं तथा दोनों ही श्रीनित्यानन्द्रत्व चेतन्य प्रभु श्रीराम व श्रीकृष्ण हैं॥ १७॥ इसमें जो भेद करते हैं वे अतिशय बुद्धिहीन हैं और उनको विष्णु भक्ति के चिन्ह नहीं दीखेंगे॥ १५॥ प्रेमानन्द विहारकारी शची पुत्र की जय हो २ और जिसका पतित पावन साम विदित है ।।१६॥ अपने नाम

को दान देकर जीवों का निस्तार किये हैं हाय ऐसे दयामय प्रभु को नहीं भजन कर सका ॥ २०॥ शरीर 🕸 ७ से २६ पंचार एक भन्य पुस्तकों में पाठाधिक है

जय जय गौरचन्द्र भ्रवन सुन्दर । प्रकाशह पाद मोर हृदय-भितर ॥२२॥ ,यत यत विहार करिला गौड़देशे । सकल प्रकाश मोर इडक विशेषे ॥२३॥ जय जय लच्मीकान्त त्रिसुवन नाथ । चरणे शरण मोर हउक एकान्त ॥२४॥ त्रार अवतारे कहि नाना विध धर्म । केंबल कहिल एवे ग्रेम-सक्ति मर्म ॥२५॥ इहाते याहार मित नहिल आनन्द । तोहारेई जानिह पापिष्ठ महा अन्ध ॥२६॥ सङ्घे पारिषद्गया-परम उदाम । सर्वे नवद्वीपे अमे महा ज्योतिर्धाम ॥२७॥ अलंकार मालाय पूर्णित कलेवर । कपूरेनताम्वृत्त शोमे सुरंग अथर ॥२०॥ देखि नित्यानन्द महाप्रभुर विलास । केही सुख पाय, कारी ना जन्मे विश्वास ॥२६॥ सेइ नवद्वीपे एक आछेन बाह्यण । चैतन्येर सङ्गी तान पूर्व अध्ययन ॥३०॥ नित्यानन्दस्त्ररूपेर देखिया विलास । चित्ते किछु तान जन्मियाछे अविश्वास ॥३१॥ चैतन्यचन्द्रेते तान वड़ दृढ्-भक्ति । नित्यानन्दस्वरूपेर ना जानेन शक्ति ॥३२॥ दैवे सेड् ब्राह्मण गेलेन नीलाचले । तथाइ ब्राह्मेन कथीदिन कुत्रहले ॥३३॥ प्रति दिन जाय वित्र चैतन्येर स्थाने । परम विश्वास तान प्रधर चरणे ॥३४॥ देवे एक दिन सेंइ ब्राह्मण निभ्ते । चिचे इच्छा करिलेन किछु जिज्ञासिते ॥३५॥ विध्र बोले प्रभु मौर एक निवेदन । करिमु तीमार स्थाने, यदि देह मन ॥३६॥ मोरे यदि भृत्य हेन ज्ञान थाके मने । इहार कारण प्रभु कह श्रीबदने ॥३७॥

बाएी व सन से मैं प्रमु की शरणागित हूँ देखों मुमसे अधिक पतित तीनों लोकों में नहीं है।। २१॥ सुवन सुन्दर श्रीगीरचन्द्र की जय हो र प्रभी! मेरे हृदय में अपने चरवान्कमकों का प्रकाश करो।। २२॥ गौबदेश में जितना विहार किया है वह सब मेरे हृदय में विशेष रूप से प्रकाशित हो ॥ २३ ॥ हे त्रिमुवननाथ बादमी-कान्त आपकी जय हो २ आपके चरणों में मुक्ते एकान्त शरण मिले॥ २४ ॥ अन्य अवतारों में अनेक प्रकार के धर्म उपदेश किये थे; परन्तु इस अवतार में तो केवल प्रेम-भक्ति का ही मर्म कहा है ॥२४॥ इसमें जिसकी बुद्धि की आनन्द न हो उसे महापापी व अन्धा ही जाना ॥ २६ ॥ बड़े उहाम पारिपदी के साथ में बड़े ज्योतिर्धाम श्रीनित्यानन्द्जी सब नवद्वीप में भ्रमण करते थे ॥२०॥ श्रतंकार व माहार्थों से सब शरीर भरा था तथा कपूरयुक्त ताम्वूल से सुन्दर रँगे हुए होट शोभा पा रहे थे ॥रेने॥ श्रीनित्यानन्द महाप्रमु के विलास को ऐखकर कोई सुख पाते थे व किसी को विश्वास उद्य नहीं होता था ॥ १६॥ इसी नवद्वीप में एक श्राक्षण रहता था पहिले श्रीचैतन्य प्रभु का सह-वाठी था ॥३०॥ नित्यानन्दस्वरूप के विलास को देखकर उसके चित्त में कुछ अविश्वास उत्पन्न हो गया।। ३१॥ इसकी श्रीचैतन्यचन्द्र में तो बड़ी हढ़ भक्ति थी, परन्तु श्रीति-त्थानन्दस्बरूप की शक्ति की वह नहीं जान मुका॥ ३२ ॥ देववश वह ब्राह्मण नीलाचल की गया वहाँ कुछ दिन कुत्हल से रहे।। ३३।। वह विश्र प्रतिदिन चैतन्य के स्थान में जाता था प्रमु के चरणों में उसका वशा विश्वास था॥ ३४॥ दैववश एक दिन इस बाह्मण ने एकान्त में बैठकर बुछ पूँछ ने की मनमें इच्छा की ॥ ३४ ॥ विप्र ने कहा प्रभी । मेरा एक निवेदन है यदि विचार करें हो निवेदन कहें १॥ ३६ ॥ प्रभी ! यदि मेरे प्रति आपका मृत्य होने का साल आपके रूनमें हैं तो श्रीगुख से इसना कारण निवेदन करें ? रूज धातु द्रव्य परिश्वते नाहि सन्यासीरे सीया रूपा मुका में सकल कलेगे ४० काषाय कोपीन छाडि दिव्य पट्टाम धरेन चन्दन माला सहाइ पिलास ।।४१॥ द्राह छाड़ि लौहद्राह धरेन वा केने । शुद्रेर आश्रमे से थाकेन सर्व लागे ।।४२॥ शास्त्र-मत मुलि तान ना देखीं आचार । एतेके मोहोर चित्ते सन्देह आर ।।४३॥ 'वड़लोक' बिल तारे बोले सर्व जने । तथापि आश्रमाचार ना करेन केने ।।४४॥ यदि मोरे 'मृत्य' हेन झान थाके मने । कि मर्म इहार, प्रमु कह श्रीवदने ।।४४॥ सुकृति ब्राह्मण प्रश्न केल शुभ क्यों । अमायाय प्रमु तक्त्र कहिलेन ताने ।।४६॥ शुनिला विषेर वाक्य गौराङ्गसुन्दर । हासिया विषेर प्रति करिला उत्तर ।।४०॥ शुन विष्र यदि महा-अधिकारी ह्या । तवे तान गुण दोष किल्ल ना जन्मय ।।४८॥ तथाहि भागवते ११।२०।३६

"न मच्येकान्तमकानां गुणरोषोद्भवा गुणाः। साधूनां समवित्तानां बुद्धोः पारमुपेयुषाम्"।।१॥ पद्म पत्रे कभू येन ना लागये जल । एइ मत नित्यानन्दस्वरूप निर्माल ॥४६॥ परमार्थो कृष्णचन्द्र ताहान शारीरे । निश्चय जानिह वित्र सर्वदा विहरे ॥४०॥ अधिकारी वह करे ताहान आचार । दुःख पाय सेइ जन, पाप जनमें तार ॥४१॥

श्रवधूत श्रीनित्यानन्दजी नवद्वीप में जाकर किस प्रकार की लीला करते हैं मैं तो कुछ समम नहीं पाता? ।।३८।। उनको सब लोग सन्यास आश्रमी बतलाते हैं और वे सब समय कर् र व ताम्नुल भक्तण करते रहते हैं।। ३६ ।। सन्यासी तो धातु द्रव्य का स्पर्श किया नहीं करते, परन्तु वे व्यपने सब शरीर में सोना, चाँदी, मुकादि घारण करते हैं ॥४०॥ और गैरिक (काषाय) कोपीन छोड़कर सदा दिन्य रेशमी बख, बन्दन माला आदि विलासी सासिमी धारण करते हैं।। ४१॥ तथा दगड छोइकर न जाने लौहदगड क्यों धारण करते हैं ? और सदा ही शुद्रों के घरों में रहते हैं ॥४२॥ शास्त्र में सन्यासियों के आचार सम्बन्ध में जो व्यवस्था है उसके अनुसार मैं ता उनके आचार कुछ भी नहीं देखता हूँ इसी कारण से मेरे मनमें अपार सन्देह है ॥ ४३ । सब मनुष्य तो उनकी "बड़े लोग हैं" यों कहकर बोलते हैं तथापि वे आश्रमोचित आचार क्यों महीं करते ? ॥ ४४ ॥ यदि आप मेरे प्रति मनमें दास ज्ञान र वते हो तो प्रभो ! इसका क्या मर्स है आँमुख से कहें १ ॥४४॥ सुकृति ब्राह्मण ने शुभ चण में प्रश्न किया. था प्रभु ने निष्कपट भाव से उससे तत्त्व वर्णन किया ॥ ४६ । श्रीगौराङ्ग सुन्दर विश्व के वाक्य सुनकर हुँसे तथा उसके प्रति उत्तर दिया ॥ ४७ ॥ है विष्र ! सुनी यदि अेष्ठ अधिकारी होय तो उनकी गुण दोष नहीं लगने हैं।। ४८।। जिनके रागादि दोष विशेष रूप से दूर हो गये हैं य जो लोग सबन की समान भाव से देखते हैं सुतरां जो लोग प्रकृति से पर परमेश्वर को प्राप्त हुए हैं मेरे उन एकान्त भक्तों को विधिनिषेत्र जनित पाप व पुग्यों के साथ सम्पर्क नहीं होता ॥१॥ जैसे कमल के पत्ते में कभी जल नहीं लगता इसी प्रकार नित्यानन्द्रवहूप निर्मल हैं।। ४६।। हे विप्र ! तुम यह निश्चय ही जान तो कि परमार्थतत्व में कृष्णचर्द्र उनके शरीर में सदा बिहार करते हैं।'४०॥ अधिकारी

हरू विने अन्ये यदि करे विष-पान । सर्वथाय मरे मर्श पुराश प्रमाश ॥५२॥
विश्वाहि भागवते १० स्कन्धे ३३ अध्याये ३० रुले के—
"तैतरसमाचरें जातु मनसापि इति स्वर्थः । विनश्यत्याचरन्सी ह्याद्यवाहरोऽ विषयः । विनश्यत्याचरन्सी ह्याद्यवाहरोऽ विषयः । विनश्यत्याचरन्सी ह्याद्यवाहरोऽ विषयः ।

"धर्मन्यतिक्रनांट हैरवराजां वस्ता सहसम्। तेजीयमां न होषाय बन्हें: स्वयं मुना यथा" ।। ३।। अर्थने ये ना जानिया निन्दे तान कर्मे। निजदोपे मेह दुल पाय जल्म जल्म। प्रशासिती करये एदि महा-श्रिश्वकारी। निन्दार कि दाय, तार हासिलेह मिर ॥५४॥ मागवत हहते ए सब तत्व जानि। ताही यदि वैष्णव-गुरुर मुखे शनि। १५४॥ महान्तेर श्राचरणे हासिले ये हय। चित्तदिया शुन भागवते जह कय। ।५६॥ एक काले राम-कृष्य गेलेन पिटले। विद्यापूर्ण किर चित्त करिला श्रासिते ॥४०॥ पिक दिवसा दिव बिललेन गुरु प्रति। तवे पत्नी सङ्घे गुरु करिला युगति।।४८॥ मृतपुत्र मागिलेन राम-कृष्या-स्थान। ववे राम-कृष्या गेला पमर सदने ॥४६॥ श्राह्माय शिशुर सर्वकर्म घुचाइया। यमालय हैते पुत्र दिलेन श्रानिया।।६०॥ परम श्रद्ध त शुनि ए सब श्रारूपान। देवकीश्रो मागिलेन मृत-पुत्र-दान ॥६१॥ देवे एकदिन राम कृष्या सम्बोधिया। कहेन देवकी श्रात कातर हहया।।६२॥ पश्चात्र रामकृष्या योगेश्वरेश्वर। तुमि दुइ श्रादि नित्य शुद्ध कलेवर ॥६२॥ मर्थजगतेर पिता-तुमि-दुइ-जन। ग्रुकि जानों तुमि-दुइ परम-बारसा।।६४॥

के विना चिद उनका सा आचरण करेंगे तो वे जन दु:ख पावेंगे और उनकी भए जन्मेगा ॥ ४१॥ कड़ के विना यदि अन्य कोई विषयान करेंगे तो सर्वया भरेंगे यह सब पुराणों में प्रमाण है ॥ ४२ ॥ देहांब बरतत्र टयक्ति कभी सन से भी आचरण न करें,यदि मूर्खतावश रुद्र में भिन्न अन्य होई जन ससुद्र से उरदन्न काल कूट विप की पाने करे तो उसी समय निष्यय ही विनाश की प्राप्त होगा ॥२॥ ईश्वरगणीं का जो वर्न का व्यतिक्रम व साहस परिलक्तित होता है वह जंसे सबको भक्षा करने से अन्नि अर्णवत्र नहीं होता है वैसे ही तेजस्व पुरुषों के वर्स व्यक्तिकम रोप का निमित्त नहीं होता है।। ३॥ इमी में जो न जानकर उनके क्सों की निन्दा करते वे अपने दोय से जन्म-जन्मान्तर दुख पाते है ॥ ४३॥ वर्द श्रेष्ट अधिकारी गहिन कमें भी करें तो भी निन्दा की तो वात दूर रही उनकी हैंसी करने से हो मर जायेंगे।। प्रता यदि वे सब वातें बैडिएव वे गुरु मुख से सुनी जाती हैं, तब सब तत्त्व भागवत से जाना जाता है।। १४।। महान्तों के आचरणी पा हँसने से तो होता है भागवत में जैसा वर्णन है, उसे चित्त देकर सुनो ॥ ४६॥ एक समय में रामकृत्य यहने को गये विद्या पूर्णहर से पड़कर आने को मम किया ॥४०॥ गुरुनी से कहा "गुरुनी स्या दिन्या दे" तन परतों के साथ में गुरु ने युक्ति की कि इनसे क्ष्या लें ।।। रामकृष्ण से अपने मृतक पुत्र की माँनी, तब भीराम कृष्ण दोनों भाई यमराज के स्थान पर पहुँके।। ४६॥ आज्ञा द्वारा उस शिशु के सब कर्म दूर कराकर यमलाक से लाकर गुरु पुत्र दे दिया ॥ ६० ॥ इनः परम अब्सुत प्रसंग को सुनकर देवकी ने भी मरे पुत्रों का दान आँगा ॥ ६१ ॥ दैववश देवकी देवी ने रामकृष्ण की सम्बोधन करके अतिकातर होकर कहा ॥ ६२ ॥ हे योगेश्वरों के ईश्वर राम-कृष्ण सुनो तुम दोनों व्यक्ति व नित्य शुद्ध कक्षेत्रर हो ६३ तुम दोना

जगतेर उत्तपत्ति स्थिति वा प्रलय । याहार अंशेर अंश हैते सर्व हय ॥६४॥ तथापिह पृथिवीते स्वग्रहाहते भार । हइयाछ मार पुत्ररूपे अवतार ।।६६॥ यम-घर हैते येन गुरुर नन्दन । आनिका दिला दिला तुमि-दुइजन ॥६७॥ मोर छय पुत्र ये मरिल कंत हेते । वड़ चित्त मोर ताहा समार देखिते ।।६८॥ कतकाल गुरुपुत्र आछिल मरिया । ताहा येन आनि दिला शांक प्रकाशिया ॥६६॥ एइमत आमारेओ कर पूर्णकाम । आनि देह' मोरे यत छव पुत्र दान ॥७०॥ श्चिन जननीर वाक्य कृष्ण संकर्षण । सेइच्छो चलिगेला वलिंग भवन ॥७१॥ निज इष्टदेव देखि विल महाराज । मग्न हड्लंन प्रेयानन्द सिन्धु माभ्य ॥७२॥ देह गेह पुत्र वित्त सकल वान्धव । सेइचणे पादपद्मे आनि दिला सूव । ७३।। लोमहर्षं अशुपात पुलक आनन्दे । स्तुति करे पादपद्म घरि वलि कान्दे ॥७४॥ जय जय प्रकट अनन्त सङ्घर्षण । जय जय कुष्णचन्द्र गोकुल भूपण ॥७५॥ जयसच्य गोपाचार्य हलवर राम । जयजय कृष्णचन्द्र भक्त मनस्काम ॥७६॥ यद्यविह शुद्धसत्व देव-ऋषिगण। ता' सभारो दुर्नीम तोमार दग्शन ॥७७॥ तथापि हेन से प्रभु ! करुणा तोमार । तमोगुण अमुरेरे हक्रो साचात्कार ॥७८॥ अतएव शत्र मित्र नाहिक तोमाते । वेदेश्रो कहेन, इहा देखिश्रो साचाते ॥७६॥ मारिते ये ब्राइल लइया विषस्तन । ताहारेश्री पाठाइला वेंकुएठभवन । | 🗢 । । त्रवएव तीभार हृदय वृक्तिवारे । वेदे शास्त्रे योगेश्वर समेओ ना पारे ॥८१॥ सब जगन के पिता हो तुम दोनों को मैं परम कारण जानती हूँ ॥ ६४ ॥ जगन की उत्पत्ति स्थिति व प्रतय

आदि जिनके अंश के अंश द्वारा सब कार्य होता है !! ६४ !! तथापि पृथ्वी का भार खण्डन करने के लिये मेरे पुत्र रूप से अवतीर्ण हुए हो ॥६६॥ जैसे यमलोक से गुरु का पुत्र लाकर तुम दोनों ने गुरुजी की दक्तिणा दीनी थी।। ६७ ।। मेरे जो छै पुत्र कंस द्वारा मारे गये उन सबको देखने की मेरे मनमें बड़ी अभिलाषा है ॥ ६८ ॥ गुरु के पुत्र भी कितने दिन के भरे थे जैसे शक्ति प्रकाश करके वे ला दिये ॥ ६६ ॥ इसी प्रकार

मेरी भी मनोकामना पूर्ण करो मेरे मरे हुए हैं पुत्रों का दान दो ॥ ७० ॥ कृष्ण बलराम दोनों जननी के

वाक्य सुनकर उसी चए। विल के भवन को गये।। ७१।। बिल महाराज अपने इष्टदेव के दर्शन करके प्रेमा-नन्द सिन्धु में मन्त हो गये ।। ७२ ।। सब बान्धव, निज देह, गृह, पुत्र, बिन्त ( धन ) श्रादि उसी आग पाद-पद्मों में लाकर रख दिया ॥७३॥ बलि के शरीर में रोमाञ्च, अधुपात व पुलक हो रहे थे और चरण-कमलों को पकड़कर प्रेमानन्द में रोते हुए बिल स्तुति करने लगा ॥ ७४ ॥ प्रकट अनन्तदेव श्रीसंकर्षन की जय हो २, गोंकिल के भूषन श्रीकृष्णचन्द्र की जय-हो २ श्रीर सख्य भाव के गोपों के श्राचार्य हलधर श्रीबलराम की जय

हो जय हो, भक्तों की मनोकामना पूर्णकौरी कृष्णचन्द्र की जय हो २॥ ७४-७६॥ यद्यपि देवऋषिगण शुद्ध सत्त्वरूप होने पर भी उनका आपके दर्शन दुर्लभ हैं।। ७७ ॥ तथापि प्रभो ! आपकी ऐसी करुणा है कि हम

तमोगुणी असुरों को भी साक्षरकार हुए हो ॥७८॥ अतएव तुम्हारा कोई शत्र व मित्र नहीं है वेदीं में ऐसा कहा,यही देख मी रहे हैं ७६ जो स्तनों में विषं लगाकर मारने को आई उसको भी बैकुरठ लोक भेज दिया थोरोरवर-सब यार माया नाहि जाने । मुजि पापी असुर वा जातिव केमने । = २॥ एइ कुपाकर' मोरे सर्वलोक नाथ । गृह-अन्धकूषे मोर नहु आत्म-पात ॥=३॥ तीमार दुइ पादपद्म हृदये भाविया । शान्त हृइ वृत्त मृत् पिड़ याकी विया ॥=४॥ तोमार दासेर मेले मोरे कर' दास । आर येन चिचे मोर किछ नहे आश ॥= ॥। राम-क्रव्या-पादपदम धरिया हृदय । एइमत स्तृति करे बिल-महाशय ।।द्रद्वा ब्रह्मलोक शिवलोक ये चरणोदके। पवित्र इस्तिछेन भागीरथां रूपे ॥=७॥ हेन पुराय-जल विल गोष्ठीर सहिते । पानकरे शिरं घरे भाग्योदय हैते ॥==॥ गन्ध, पुष्प, धृष, दीप, वस्त्र, अलंकार । पाद्यद्मे दिया वित करे नमस्कार ॥=६॥ 'आज्ञा कर' प्रमु मोरे शिखाओ आपने । यदि मोरे मृत्य हेन ज्ञान थाके मने ॥२०॥ ये कर्ये प्रभु ! आज्ञा पालन तोमार । सेंड् जन हय विधि-निषेधेर पार महरून शुनिजा बिलर बाक्य प्रश्च तुष्ट हैला । ये निमित्त आगमन कहिने लागिला । १६२॥ प्रसुवोत्ते 'शुनशून वित्त-महाशय । ये निमित्ते आहलाङ तोमार आलय ॥६३॥ श्रामार मा'यर छयपुत्र पापी कसे । मारिलेक, सेइपापे सेहो मैल शेषे ॥६४॥ निरवधि सेइ पुत्र शोक स्मङ्रिया । कान्देन देवकी-देवी दुखित हहया ॥६४॥ वोमार निकटे आछे सेइ छय जन । ताहा निव जननीर सन्तोष कारण ॥६६॥ से सब ब्रह्मार पीत्र सिद्ध देवगण । ता सभार एत दुःख शुन ये कारण ॥६७॥

॥ ८०॥ इसी से आपके हृदय की वेद-शान्त्र व योगेश्वर आदि कोई भी समक्ष नहीं पाते हैं॥ ८१॥ योगेश्वर मात्र जिनकी माया को नहीं जानते हैं मैं पापी असुर किस प्रकार जानूँगा॥ दर ॥ हे सब जोकों के स्वासी मेरे उत्पर ऐसी कृपा करो जिससे गृहरूप अन्धकूप में मेरी आत्मा का पतन न हो।। = ३।। तथा आपं दोनों के चरण-कमलों की हृदय में भावना करता हुआ में जाकर शान्त होकर वृज्ञों की जड़ों में पड़ा रहूँ ॥ मुठ ॥ तथा अपने दासों के दल में मेरा भी नाम गणना करों मेरे मनमें और किसी बात की इन्छा नहीं है शाम्प्रा। श्रोराम-कृष्ण के चरण-कमलों को हृदय में घारण करके बलि महाराय ने यो स्तुति की ॥=६॥ जिनके चरणों का जल भागीरथी (गङ्गा ) के रूप से बद्धलंक, शिवलोक आदि लोकों को पवित्र कर रहा है।। ५७।। इसी पुरुव तीर्थ (जल) को भाग्योदय होने के कारण विल राजा सङ्कटुम्ब शिर पर धारण करके पान कर रहे थे।। पन ।। बित महाराज ने चरण-कमलों में गन्ध-फूत्त-धूप-मास्ती-वस्त्र व अलङ्कार देकर प्रणाम किया ॥ वह ॥ यदि अपने मनमें मुक्ते दास जानते हों तो प्रमो ! आज्ञा करो तथा मुक्ते शिका दीजिये।। ६०॥ हे प्रभो ! जो आपकी आड़ा का पालन करता है वही जन विधि च निपेध से पार होता है ॥ ६१ ॥ बित के वाक्यों को सुनकर दोनीं प्रभु सन्तुष्ट हुए और जिस निमित्त गये थे वह कहाू ॥ ६२ ॥ प्रमु बोले 'हे बिल महाशय सुनो तुम्हारे पास जिस निमित्त आया हूँ उसका कारण सुनो ॥ ६३॥ मेरी साता के ही पुत्र पापी कंस ने मारे थे अन्त में वह भी उन्हीं की हत्या के पाप से मर गया ॥६४॥ अदिवकी देवी उन्हीं पुत्रों के शोक से दु:खित होकर स्मरण करके निरन्तर हदन,करती हैं ॥ ६४ ॥ वे छहीं जन तुम्हारे पास हैं माता के सन्तोष के लिये में उन्हें ले जाऊँ गा श ६६ ॥ वे सब सिद्ध देवगण ब्रह्मा के नाठी (पीत्र )

प्रजापति मरीचि ये महार नन्दन । पूर्व तान पुत्र छिख एइ छय जन ॥६८॥ देंवे ब्रह्मा काम शरे हइयाँ मोहित । लज्जा छाड़ि कन्या प्रति करिलेन चित ॥ ६६॥ ताहा देखि दाँधिलेन एइ छष जन । सेइ दोपे अधःपात हैल सेइ चर्णा ॥१००॥ महान्तेर कमेंते करिला उपहास । श्रमुर योनिते पाइलेन गर्भवास ॥१०१॥ हिरसयक्षिय जनतेर द्रोह करे । देश-देह छाड़िया बन्मिला तार घरे ।:१०२॥ तथाओं इन्द्रेर बजाधाते छव जन । नाना दुःख यादनाय पाइल मरण ॥१०३॥ तवे योगमाया धरि आनि आरवार । देवकीर गर्मे निजा करिला संचार ॥१०४॥ ब्रह्मारे ये हासिलेन, सेइ पाप हते । सेहो देहे दु:ख पाइलेन नाना मते ॥१०५॥ जन्म हैते अशेष प्रकार यातनाय । भागिना-तथापि मारिलंन कंस-राय ॥१०६॥ देवकी ए सब गुप्त रहस्य ना जानि । ता सभारं कान्देन श्रापन पुत्र मानि ॥१०७॥ सेइ छप पुत्र जननीरे दिव दान । एइ कार्यं लागि आइलाङ तोमा स्थान ॥१०८॥ देवकीर स्तन पाने सेइ छय जन । शाप हैते मुक्त हड्वेन सेइ च्या ।।१०६॥ प्रसु बोले 'शुन-शुन बलि महाशय । बैंब्लवेर कमेंते हासिले हेन हय ।।११०। सिद्ध-सबो पाइलेन एतेक यातना । असिद्ध-जनेर दुःख कि कहिव सीमा ॥१११॥ ये दुष्क्वति जन वैष्णवेर निन्दा करे । जन्म-जन्म निरवधि सेइ दुखे मरे ॥११२॥ द्धान विल ! एइ शिचा कराइ तोमारे । कभू जानि निन्दा हास्य कर वैष्णवेरे ॥११३॥ मोर पूजा अभेर नामग्रहण ये करे। मोर भक्त निन्दे यदि तारो विध्न धरे ॥११४॥ थे उन सबको जिस कारण इतना दुःख हुआ सो सुनो ॥ ६७ ॥ पहिते मरीचि नामक प्रजापति जो ब्रह्मा के

पुत्र थे ये छहीं उनके पुत्र थे। ६ ॥ देववश ब्रह्माजी ने काम के वाणों से मोहित होकर लाज छोड़कर कन्या के प्रति चित्त किया।। ६६ ॥ उनका देखकर ये छहीं हँस पड़े उसी स्म्मा उसी दोप से इनका अधः पतन हुआ।। १०० ॥ महानुभाव के कर्म पर उपहास किया जिससे अपुर योनि में गर्भवास को प्राप्त हुए ॥१०१॥ देव देह को छोड़कर जगत् के साथ होह करने वाले हिरए यक शिपु के घर में जन्म लिया।। १०२ ॥ उसके पिछे पुन-इन्द्र के बजा चात से छहीं जनों ने अनेक दुः व व यातना भोगकर शरीर छोड़ा।। १०३ ॥ उसके पिछे पुन-

इन्द्र के बजावात से छहा जान ने बनके हुन्य पे बातना सामकर रारार छाड़ा । १०४॥ उसके पाछ उने वीर योगमाया ने पकड़कर उन्हें देवकी के गभ में लेकर संवार कर दिया ॥ १०४॥ ब्रह्मा की हॅसी करने के पाप से उस देह में भी अनेक प्रकार के दुःखों को प्राप्त हुए ॥ १०४॥ जन्म से ही अशोब प्रकार की यातना द्वारा बहिन के पुत्र होने पर भी कंस राजा ने मार डाला ॥१०६॥ देवकी इन सब गुप्त रहत्यों को न जानकर रोती है ॥ १०७॥ उन्हीं छुक पुत्रों को माता को दान हूँगा इस कार्यः

कर बन सबको श्रेपना पुत्र मानकर राती है।। १०७ ।। उन्हों अप पुत्रों को माता को दान दूगा इस कार्यः के निमिक्त मैं तुम्हारे पास आया हूँ॥ १०८ ॥ वे छहाँ जन देवकी का स्तन पान करने से उसी च्चा शाप मुक्त हो जाँयगे।। १०६ ।। प्रभु ने कहा हे महाज्ञय याल सुनो वैष्णवों के कर्मी पर हँसने स्ते ऐसा होता है ।। ११० ।। सिद्ध देव पर्णों को हतनी पातनार्ये प्राप्त हुईं और जो सिद्ध नहीं है उनके दुःखों की सीमा क्या

मुक्त हा जायन । १०८ ।। प्रमुक्त कहा ह महाराय आज सुना विज्ञाब के कमा पर हसन क्स एसा हाता ह ।। ११० ।। सिद्ध देव गणों को हतनी पातनायें प्राप्त हुई और जो सिद्ध नहीं है उनके दुःखों की सीमा क्या कहें ।। १११ ।। जो दुष्टजन वैष्ण्यों की निन्दा करते हैं, वे निरन्तर उसी दुःख से जन्म २ में मरते हैं॥११२॥ हे बिजराज तुर्न्हें यह शिखा प्रदान करता हूँ तुम कमीं जानकर वैष्णुको निन्दा व हँसी न करना ११३ मोर भक्त-प्रति प्रेमभक्ति करे ये। निःसंशय निःसंशय मोरे पाय से ॥११४॥ तथाहि वराहपुराणे--

''सिद्धिर्भवति वा नेति संशयोऽच्युतसेविनाम्। निःसंशयस्तु तद्भक्तपरिचर्व्यारतात्मनाम्' ॥४॥ मोर भक्त ना पूजे, मोहोरे पूजे मात्र। से दाम्भिक, नहे मोर प्रसादेर पात्र ॥११६॥

तथाहि ( श्रीहरिमक्तिसुघोदये १६।७६ ) ''ऋभ्यर्चिय्वा गोविन्दं तदीयान्नार्चयन्ति ये। न ते विष्सुप्रसादस्य भाजनं दास्भिका जनाः''।।।।।

'तुमि विल मोर प्रिय सेवक सर्वथा। अतएव तोमारे कहिल्ँ गोष्य-कथा ॥११७॥
''शुनिजा प्रश्चर शिक्षा विल-महाशय । अत्यन्त आनन्दयुक्त हड्ला हृदय ॥११८॥
सेंहचरों छय शिशु आज्ञा शिरे धरि । सम्मुखे दिलेन आनि पुरस्कार करि॥११६॥

त्वे राम-कृष्ण प्रश्च लाइ छय जन । जननीरे आनिया दिलेन सेइन्सण ॥१२०॥ स्वपुत्र देखिया देवकी सेइन्सण । स्नेहे स्तन सभारे दिलेन हर्षमने ॥१२१॥

ईश्वरेर अवशेष स्तन करि पान । सेईचार्य सभार हइल दिन्य-ज्ञान ॥१२२॥ दर्गडवत् हइ सभे ईश्वर-चर्ग्य । पड़िलेन साचाते देखिल सर्वजने १२३॥ तवे प्रस्न कराहरूको समारे चार्रिया । जिल्लाको लागिलेन सहस्र हरूस ॥१२०

तवे प्रस् कृपादृष्ट्यो सभारे चा'हिया । शिखाइते लागिलेन सदय हइया ॥१२४॥ ''चलचल देवगण याह निज-वास । महान्तेरे आर पाछे कर'उपहास ॥१२४॥ ईश्वरेर शक्ति ब्रह्मा ईश्वर समान । मन्द कर्म करिलेओ मन्द नहे तान ॥१२६॥ ताहाने हासिया एत पाइल यातना । हेन बुद्धि नहु आर-करिह कामना ॥१२७॥

ताहान हात्वया एत पहल यातना । हन बुद्ध नहु आर-कारह कामना ॥१२८॥ "ब्रह्मा स्थाने जाइ मागि लह अपराध । तबे सभे चित्ते पुन पाइवे प्रसाद ॥१२८॥

यदि जो मेरी पूजा व मेरे नामों को महण करता हो परन्तु मेरे भक्तों की निन्दा करे तो उनको भी यह विक्त हाते हैं ॥ ११४ ॥ जो मेरे भक्तों के प्रति प्रेम-भक्ति करते हैं वे ही नि:सन्देह सुक्ते प्राप्त करते हैं ॥ ११४ ॥ ॥ अनुवाद हो चुका है ॥जो मेरे भक्तों की पूजा नहीं करते केवल मेरी ही पूजा करते हैं वे दम्भ करने वाले मेरे अनुप्रह के पात्र नहीं हाते ॥ ११६ ॥ जो लोग गोविन्द की पूजा करके गोविन्द आश्रित भक्तों की पूजा

नहीं करते, वे श्रीकृष्ण के अनुमह के पात्र नहीं हैं; वे केवल कपढीजन हैं।। १।। हे विल ! तुम मेरे सर्वथा त्रिय सेवक हो; इसी कारण मैंने तुमसे गोपनीय कथा कही है।। ११९।। त्रभु की शिक्षा सुनकर बिल सहा-श्रय का हृद्य ऋत्यन्त आनन्द्युक्त हो गया।। ११८।। तथा आज्ञा को मस्तक पर धारण करके उसी स्ला

शय का हृद्य अत्यन्त आने द्युक्त हा गया ॥ ११८ ॥ तथा आज्ञा का मस्तक पर धारण करक उसा क्या छहीं पुत्र पुरस्काररूप में सामने लाकर दे दिये ॥ ११६ ॥ उसके पीछे श्रीराम-कृष्ण प्रमु ने छहीं शिशुओं की लाकर तत् ज्ञाण माता की दे दिये ॥ १२० ॥ मर्से पुत्रों की देखते ही उसी ज्ञाण देवकीजी ने स्नेहपूर्वक हर्ष

मन हो सबको स्तन पिलाया।। १२१॥ ईश्वरं के अवशेष स्तनों को पीते ही तत्त्रण सबको दिव्य ज्ञान हो गया ।।१२२।। छहाँ दण्डवत् होकर ईश्वर के चरणों में गिरे, यह सबने साम्रात् देखा ।।१२३॥ तब अक्टिप्ण, राम सबको कृपापूर्ण दृष्टि से देखकर सद्य होकर शिम्रा देने तिगे।। १२४॥ हे देवगण चलो अपने निवास

स्थान को जाड़्यों फिर पीछे कहीं महान्तों की हाँसी मत करों ॥१२४॥ ब्रह्मा ईश्वर की शक्ति है और ईश्वर के समान है =नको मन्द कर्म करने पर भी मन्द नहीं होता है ॥ १२६ ॥ उनकी हॅसी करने से इतनी यादना

ईश्वरेर आज्ञा श्रुनि सर्व देवगण । परम-आदरे आज्ञा करिया ग्रहण ।।१२६।।
पिता-माता-राम-कृष्ण-पाये नमस्कि । चिललेन सर्वदेत्र गण निज-पुरी ।।१३०।।
कहिलाङ एइ वित्र भागवत कथा । नित्यानन्द-प्रति द्विधा छाड़ह सर्वथा ॥१३१॥
नित्यानन्दस्वरूप-परम श्रिविकारी । अल्पभाग्ये वाहाने जानिते नाहि पारि ।।१३२॥
श्रिलीकिक चेष्टा येवा किछु देख तान । नाहातेओ आदर करिले पाइ त्राण ॥१३३॥
पितिर त्राण लागि वाँर अवतार । वाँहा हैते सर्वजीव पाइव उद्घार ॥१३३॥
वाँहार आचार-विधि-निषेधेर पार । वाँहारे वृक्तिते शक्ति आछ्ये काहार ॥१३४॥
ना चृक्तिया निन्दे वाँर चरित्र अगाध । पाइयाओ विष्णु भिक्त वार हय वाच ॥१३६॥
चल वित्र तुमि ग्रीझ नवद्वीपे जाओ । एइ कथा निया तुमि सभारे बुक्ताओ ॥१३७॥
पाछे वाँरे केहो कोनोरूपे निन्दा करें। तबे आर रह्मा वार नाहि यम-घरे ॥१३८॥
ये वाँहारे प्रीत करें, से करें आमारे । सत्य सत्य वित्र एइ कहिल वोमारे ॥१३८॥
मिद्रा यवनी यदि नित्यानन्द धरें । तथापि त्रक्षार वन्च कहिल वोमारे ॥१४०॥

तथाहि श्रीमुखङ्तशिक्ताश्लोकः—
"गृह्णीयाद् यवनीपाणि विशेद्रा शौरंण्डकालयम्। तथापि ब्रह्मणे। वन्द्यं निस्थानन्दपदाम्बुजम्"। द्या
शुनिज्ञा प्रसुर वाक्य सेइ सु-ब्राह्मण । परम-श्रानन्दयुक्त हृइलेन मन ॥१४१॥
नित्यानन्द प्रति वह जन्मिल विश्वास । तवे श्राइलेन नवद्वीप निज-वास ॥१४२॥

पाई है फिर ऐसी बुद्धि न हो जाय यह इच्छा रखना ।।१२७।। तथा जाकर ब्रह्मा से अपराध की ल्या प्रार्थना करना तभी तुम सबके मनमें प्रसन्नता होगी ॥१२=॥ सिद्ध देवगण ईश्वर की आज्ञा सुनते ही परम खादर पूर्वक से आज़ा प्रहण करके माता-पिता बलराम व कृष्णचन्द्र के चरणों में नमस्कार करते र सब देववृन्द आपनी परी को चले गये।। १२६-१३०।। हे वित्र ! तुम्हारे आगे यह मागवत भी कथा मैंने कही है इसलिये भीनित्यानन्द के प्रति दुविधा को सर्वधा छोड़ हो ॥१३१॥ श्रीनित्यानन्दस्यहर परम (सबसे बड़े) श्रधिकारी हैं अल्प भाग्य बाले उन्हें नहीं जान पाते ॥१३२॥ जो कुछ उनकी अलौकिक चेटा देखो उस पर भी आदर करने से ही रज्ञा पाश्चोगे ।। १३३ ।। उनका अवतार पतितों का उद्धार करने के लिये हैं उन्हीं के द्वारा सव जीवों का उद्धार होगा ।। १३४ ।। उनके साचरण विधि निपेष पार हैं उनके जानने की किसकी सामर्थ्य है ॥ १३४ ॥ उनके अगाध चरित्रों को न जानकर भी जी निन्दा करेंगे वे विष्णु-भक्ति की पाकर भी उनकी भक्ति में याथा होगी ॥ १३६ ॥ हे वित्र जाक्रो तुम शीध नवदीय की जाक्यों और इस प्रसंग को सबको समकाओ।। १३७।। यदि पीछे कोई किसी प्रकार से उनकी तिन्दा करेंगे तो फिर यमलोक में भी उनकी रत्ता नहीं होगी ॥ १३८ ॥ जो उनके प्रति प्रीवि करते हैं ये मेरे ही प्रति प्रीति करते हैं, हे विप्र तुमसे में सत्य र कहता हूँ ॥ १३६ ॥ यदि नित्यानन्द प्रभु महिरा व यवन कुलोत्पन्न स्त्री को भी धारण करें तब भी ब्रह्मा के वन्दनीय हैं तुमसे कहता हूँ ।।१४०।१ श्रीनित्यानन्द यवन कुलीत्पन्त स्त्री का पाश्चिमहण करें अथवा कलार के भवन में प्रवेश करें तथापि उनके चरण-कमल ब्रह्मा व वेद के वन्द्रनीय हैं।। ६।। वह सब्जन बाह्मण प्रभु के वाक्यों को सुनकर लनमें परम ब्यानन्द प्राप्त हुआ। ॥१४१॥ श्रीनित्यानन्द प्रभु में इसका वहा

संड भाग्यवन्त विष्र त्यासि नवद्वीपे । सर्वाद्ये त्राहला नित्यानन्देर समीपे ॥१४३॥ अकैत्वे कहिलेन निज अपराध । प्रथमो शुनित्रा ताँरे करिला प्रसाद ॥१४४॥ हेन नित्यानन्द्रवरूपेर व्यवहार । वैद गुहा लोक वाह्य याँहार आचार १११४४११ परमार्थे नित्यानन्द परम योगेन्द्र । याँरे कहिन्द्रादिदेव धरणीधरेन्द्र ॥१४६॥ सहस्र बदन नित्य-शुद्ध कलेवर । चैतन्येर कृषा वित्र जानिते दुष्कर ॥१४७॥ कही बोल नित्यानन्द येन बलराम । केही बोले 'चैतन्येर बड़ प्रिय धाम' ॥१४=॥ केही बोले महातेजी आंश अधिकारी । केहो बोले कोनरूप बुक्तिते ना पारि ॥१४६॥ किया जीव नित्यानन्द, किया भक्त ज्ञानी । यार येन-मत इच्छा ना बोलये केनि ॥१५०॥ येमें केने चैतन्येर निस्यानन्द नहे । तान पादपद्य मोर रहक हृदये ॥१५१॥ से ब्राभार प्रस्. क्रांभि जन्म-जन्म दास । सभार चरखे मीर एइ व्यभिनाष ।।१५२॥ एत परिहारेश्रा ये पापी निन्दा करे । तबे लाथि मारों तार शिरेर उपरे ।।१५३।। आयार प्रसुर प्रमु श्रीमीरसुन्दर । ए बड़ भरसा आमि धरिये अन्तर ॥१५४॥ हेन दिन हैव कि चैतन्य नित्यानन्द । देखिन वेष्टित चतुर्दिगे भक्तपृन्द ॥१४४॥ जय जय जय महात्रसु गौरचन्द्र । दिलाओं निलाओं तुमि प्रसु नित्यानन्द ॥१४६॥ तथापिह एइ कृपा कर गौरहरि । नित्यानन्द-सङ्गे येन तोमा ना पासरि ।।१५७॥ यथा यथा तुमि-दुइ कर अवतार । तथा तथा दास्ये मोर इउ अधिकार ॥१४८॥

विश्वास दृश्यन्त ही गया तब अपने निवास स्थान नवद्वीय में आये॥ १४२॥ वह भाग्यवन्त ब्राह्मण नव-द्वीय में आदर सबसे पहिले श्रीनित्यानन्द जी के समीप श्राया ॥ १४३ ॥ तथा निष्कपट रूप से उसने अपना अपराध कह दिया तथा श्रीवभू ने भी सुनकर उसके उपर अनुब्रह किया॥ १४४ ॥ श्रीनित्यानन्दस्वहर के ऐसे न्यवहार व आचरण हैं जो वेदगुह्य तथा लोक आचार से भी वाह्य हैं अर्थात् अलौकिक हैं।। १४४॥ परमार्थ में श्रीनित्यातन्द बड़े योगेन्द्र हैं जिनको आदि देव घरणीधर कहते हैं ॥ १४६ ॥ इन श्री सहस्र मुख व नित्य शुद्ध कलेवर वाले श्रीनित्यानन्द प्रमुको श्रीचैतन्यदेवकी कृपा विना जानना अति दुष्कर है॥१४७॥ कोई कहते कि श्रीनित्यानन्द शीयलराम के समान श्रीर कोई कहते हैं कि न जाने क्या रूप है समझ में नहीं आते ॥१४८-१४६॥ श्रीतित्यानन्द को कोई जीव कोई योगी व कोई झानी कहते हैं जिसकी जो इच्छा हो सो कहो॥१४०॥श्रीचैतन्यदेव के श्रीनित्यानन्दजी जो इस भी क्यों न हो तथापि वनके चरण-कमत्त मेरे हृद्य में रहें ॥ १४१ ॥ जन्म २ में वे मेरे प्रभु व मैं उनका दास होऊँ; सबके चरणों में मेरी यही अभिलाषा है, सब से यही माँगता हूँ ॥ १४२ ॥ इतना परिहार करने, पर भी जो पापी तिन्दा करेंगे तो धनके शिर पर कात मारूँगा।। १४३।। ऋही श्रीगौरसुन्दर मेरे प्रमु मित्यानन्द के प्रमु है सो मेरे हृदय में यह वहा भरोसा है ॥ १४४ ॥ अही ऐसा दिन कब होगा कि चारों, और से भक्तवृन्द से विष्ठित श्रीचैतन्यदेव च श्रीनित्यानन्द प्रमुको में देखूँगा।। १४ थ। हे गौर चन्द्र महाप्रमु आपकी जय हो २; आप ही श्रीनित्यानन्द प्रमुको मुक्ते अपने हाथ में देखों तथा आप ही मुसे मत दीजिये॥१४६॥तथापि हे गौर हिर ऐसी कृपा करो जिसमें श्रीनित्यानन्द के सङ्ग में में आपको भूल न जाऊँ॥ १४७॥ जहाँ २ आप दोनों अवतार धारण करें वहाँ-वहाँ मेरा दास्य · श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्द चान्द जान । वृन्दात्रनदास तक्क पदयुगे गान ॥१५६॥ इति श्रीचैतन्यभागवते चान्यसम्बद्धे श्रीनित्यानन्द चरित्र-वर्णनं नाम सममोऽप्यायः॥ ७॥

## क्रष्टमां ऽध्याय

जय जय श्रीरेंकुएठनाथ गीरचन्द्र । जय जय श्रीसेवा विश्वह नित्यानन्द् ॥१॥ जय जय श्राद् त-श्रीवास-िय धाम । जय गदावर-श्रीजगदानन्द-प्रग्ण ॥२॥ जय श्रीपरमानन्दपुरीर जीवन । जय दामोद्रस्वरूपेर प्राया-धन ॥३॥ जय वक्षे रवर पिएडतेर प्रियकारी । जय प्रग्रहरीक विद्यानिधि-मनोहारी ॥४॥ जय जय द्वारपाल-गोविन्देर नाथ । जीव प्रति कर प्रश्च श्रुम दृष्टिपात ॥४॥ हेन मते नित्यानन्द नवद्वीप पुरे । विहरेन प्रेम मिक्त-त्रानन्द सागरे ॥६॥ निरवधि मक्तसङ्गे करेन कीर्तन । कृष्ण-नृत्य-गीत हैल समार मजन ॥७॥ गोय शिशुगण-सङ्गे प्रति-घरे घरे । येन क्रीड़ा करिलेन गोकुल नगरे ॥८॥ सेइ मत गोकुलेर ज्ञानन्द प्रकाशि । क्रीर्तन करेन नित्यानन्द सुविलासी ॥६॥ इच्छामय नित्यानन्दचन्द्र भगवान् । गौरचन्द्र देखिने हइल इच्छा तान ॥१०॥ श्राह स्थाने करिलेन सन्तोषे विदाय । नोलाचले चिल्लेन चैतन्य-इच्छाय ॥११॥ परम-विद्धल पारिषदगण-सङ्गे । ब्राइलेन श्रीचैतन्य-नाम गुण रङ्गे ॥१२॥ इङ्कार, गर्जन, नृत्य, श्रानन्द-क्रन्दन । निरवधि करे सब पारिषदगण ॥१२॥

पर में अधिकार होय ॥ १४८ । श्रीवृन्दावनदास ठाकुर श्रीकृष्णाचैतन्य एवं नित्यानन्द चन्द्र को जानकर अर्थात् हृदय में चारण् करके उनके युगल चरण्-कमलां की महिमा गान करते हैं ॥ १४६ ॥

भीवेंकुण्ठनाथ गौरचन्द्र की जय हो २, श्रीसंवा विमह नित्यानन्द प्रमु की जय हों, जय हो ॥१॥ आग्रह त व श्रीवासजी के प्रियधाम श्रीगोरसुन्दर की जय हो २, श्रीगदाघर व श्रीजगदानन्दजी के प्राण्य सर्वस्व प्रमु की जय हो ॥२॥ श्रीपरमानन्दपुरी के जीवन की जय हो श्रीदामोदरस्वरूव के प्राण्यन की जय हो ॥३॥ श्रीवक्षे श्वर पण्डित के फ्रिय करने वाले प्रमु की जय हो श्रीदुण्डरीक विद्यानिधि के मन हरणकारी की जय हो ॥४॥ द्वारवाल गोविन्द के नाथ की जय हो २, हे प्रमा ! जीवों के प्रति शुभ दृष्टिगत करो ॥ ४॥ इस प्रकार श्रीनित्यानन्द प्रमु नवद्वीपपुरी में प्रेम-भक्ति जनित आनन्दसागर में विहार करने थे ॥ ६॥ तथा निरन्तर भक्तों के सङ्ग कीर्तन करते थे और कृष्ण प्रेम में चृत्य-गान ही सवका भजन था ॥॥ जिस प्रकार गोकुल नगर में (द्वापर में) गोप-वालकों के साथ वर-घर में कीड़ा की थी ॥ ६॥ इस्हामय सुविज्ञासपरायण नित्यानन्दजी गोकुल के आनन्द को प्रकार्यात करके कीर्तन करते थे ॥ ६॥ इस्हामय भगवान नित्यानन्द चन श्रीगौरचन्द्र के दर्शन करने की इच्छा हुई ॥ १०॥ श्रीशची माता से सन्तोष से विद्य होकर चैतन्यचन्द्र की इच्छा से नीलाचल का चल दिये॥ ११॥ बदा विद्वल दशा में श्रीचैतन्यचन्द्र नाम व गुणों का वर्णन करते हुट पार्दी के साथ आ रहे थे ॥ १२॥ सब पार्यहन्द निरन्तर हुद्वार, गर्जन, नाम व गुणों का वर्णन करते हुट पार्दी के साथ आ रहे थे ॥ १२॥ सब पार्यहन्द निरन्तर हुद्वार, गर्जन,

परानन्दे गडागडियाय दुइ जन महामत्त सिंह जिनि दुँहार गर्जीन ३० कि अद्भुत प्रीतिसे करेन दुइ जने पूर्वे येन शुनिजाछि श्राराम सम्पणे ३१ दुइ जने श्लोक पढ़ि वर्णेन दुँहारे . दुँहारइ दुँ इ जाड़ हस्ते नमस्करे ! ३२। अश्रु,कम्प,हास्य,मृच्छी,पुलक,वैवसर्ये । कृष्स मिक विकारेर यत आखे मर्भ ॥३३॥ इहा वइ दुइ श्रीविष्रहे श्रार नाजि । सब करे करायेन चैतन्य गोसाजि ॥३४॥ कि अद्भुत प्रेम भक्ति हड्ल प्रकाश । नयन भरिश देखे ये एकान्तदाम ॥३४॥ तचे कथोच्च प्रभ जोड़ हस्त करि। नित्यानन्द प्रति स्तुति करे भौर हरि।।३६॥ नाम रूपे तुमि नित्यानन्द मुर्तिपन्त । श्रीवैष्णवधाम तुमि-ईश्वर अनन्त ॥३७॥ यत किञ्ज तोमार श्रीत्रक्के श्रलंकार । सत्य सत्य सत्य मिक योग-श्रवतार ॥३८॥ स्वर्ण-प्रका-रूपा-कसा-रुद्राचादि रूपे । नवविधा भक्ति धरि आह निज सुखे ॥३६॥ नीच जाति पतित श्रधम यत जन । तोमा हैते सभार हहल विमोचन ॥४०॥ ये भक्ति दियाछ तुमि विणिक्समारे । ताहा वाञ्छे सुर् सिद्ध सुनि योगेथरे ॥४१॥ 'स्वतन्त्र' करिया वेदे ये कुष्णेरे कहे । हेन कुष्ण पार तुमि करिते विक्रये ।।४२।। वोमार महिमा जानिवार शक्ति कार । मूर्तिमन्त तुमि कुर्ण्यरस-अवतार ॥४३॥ वाह्य नाहि जान तुमि सङ्कीरीन सुखे । अहिनश कृष्ण गुण तोमार श्रीमुखे ॥४४॥ चिगा करते थे व दोनों ही एक दूसरे के आगे दण्डवत् होकर गिर रहे थे।।। २८।। चग में ही दोनों १ शु प्रेम से आलिंगन करते तथा एक दूसरे के कण्ठ को पकड़कर आनन्द में रोत थे।। रह।। दोनों ही परम आनन्द में लोट-पोट हो रहे थे व दोनों ही बड़े मत्त सिंह की जयकारी गर्जना करते थे ॥ ३० ॥ दानों कैसी

श्चर्भुत प्रीति प्रकाशित कर रहे थे, जैसी पूर्व में राम-लहमण की प्रीति सुनी है ॥३१॥ दोनों ही खोक पाठ़ करके दूसरे का यश गान करते थे और दोनों ही दूसरे को हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे थे ॥ ३२ ॥ कृष्ण भक्ति विकार के जितने मर्म है अश्व, कम्प, हास्य, मृच्छी, पुलक, वैवर्ण्य आदि—हनके अतिरिक्त दोनों के श्रीविश्रहों में अन्य नहीं हो रहे थे, यह सब लीलाएं श्रीचैतन्य प्रभु हो स्वयं करते तथा कराते हैं ॥३३-३४॥ कैमा अद्भुत प्रेम-भक्ति का प्रकाश हुआ जो उनके एकान्तदास हैं वे ही नेत्र भरकर देखते हैं ॥ ३४ ॥ तब कुछ चण पंछे श्रीगौरहरि हाथ जोड़कर श्रीनित्यानन्द की स्तुति करने लगे ॥ ३६ ॥ अही नाम व कृष से

तुम सूर्तिमन्त नित्यानन्द हो तुम श्रीवैष्ण्वधाम अनन्तदेव ईश्वर हो ॥३७॥ कुछ तुम्हारे श्रीअङ्ग में जितने

श्रलंकार हैं मैं तीन वार सत्य २ कहता हूँ वे सब भक्तियोंग के श्रवतार हैं ॥ ३८ ॥ सुवर्ण, मोती, चाँदी, कॉस्ट्री, हद्राचादि रूप में नव विधा भक्ति को ही श्रपने सुख के लिये धारण करते हो।।३६। जितने नीच जाति पतित व श्रधम जन हैं, वे सब तुम्हारे द्वारा विशेष रूप से मुक्त हो गये ॥४०॥ तुमने जो भक्ति सब वैश्यों को वी उसकी देवता सिद्ध मुनि व योगेश्वर भी बांछा ही करते हैं।।४१॥ वेदों ने जिस कृष्ण की स्वतन्त्र(स्वाधीन) करके कहा है ऐसे कृष्ण को भी तुम्हें बेचने का श्रधिकार है ॥४२॥ तुम्हारी महिमा को जानने की किसमे

करके कहा है ऐसे कृष्ण को भी दूम्हें बेचने का अधिकार है।।४२॥ तुम्हारी महिमा को जानने की किसमें सामध्ये हैं कारण तुम मूर्विमन्त कृष्ण रस के अस्वतार हो ।।४३॥ संकीर्तन सुस्त से तुम्हें बाह्य ज्ञान नहीं है

क्रम्णचन्द्र तोमार हृदये निरन्तर । तोमार विग्रह कृष्ण विलासेर घर ॥४४॥ श्रतएव तोमारे ये जने प्रीति करे। सत्य सत्य कम् कृष्ण ना छाड़ेन ताँरे ॥४६॥ ैतवे कथोचणे नित्यानन्द महाशय । वित्तते लागिला अति करिया विनय ॥११७॥ प्रस हड तमि ये आमारे कर स्तुति । ए वोमार बात्सल्य मक्तरे प्रति अति ॥ १८०॥ प्रदिश्या कर, किया कर नमस्कार । किया मार, किया राख, ये इच्छा तीनार ॥४६॥ कोन वा वक्तव्य प्रश्च आहे तोमा स्थाने । किवा नाहि देख तुमि दिव्य-दग्शने ॥४०॥ मन प्राण समार ईश्वर प्रश्च तुमि । तुमि ये कराश्ची सेह रूप करि छामि ॥४१॥ आपनेइ मोरे तुमि दग्रड घराइताः । आपनेइ घुचाइया ए रूप करिता ॥११२॥ ताड, खाडु, वेत्र, बंशी, शिङ्गा, छान्दहोड़ि । इहा से धरिये आमि प्रति धर्म छाड़ि ॥५३॥ आचार्यादि तोमार यतेक त्रियगण । समारेड दिला तप-मिक आचरण । ४४॥ म्रानि धर्म छाड़ाइया कि कैसे आमारे। व्यवहारि-जन देखि समे हास्य करे ॥५४॥ तोमार नर्तक आमि, नाचाओं ये रूपे। सेई रूपे नाचि आमि तोमार कौतुके ॥४६॥ कि निग्रह अनुग्रह तुमिसे प्रमाण । वृत्त द्वारे कर तस्र तीमारह से नाम ॥४७॥ प्रभ बोले तोमार ये देहे अलंकार । नव विधा मिक्त वह किन्नु नहे आर ॥४८॥ अवगा-कीर्तान-स्मरगादि नमस्कार । एइ से तोमार सर्वकाल अलंकार ॥ १६॥ नाग-विभाषण येन अरेन शङ्करे । ताहा नाहि सर्वजने बुभिवारे पारे ॥६०॥

तुम्हारे श्रीमुख से रात दिन कृष्ण गुन वर्णन होता है।।४४।तुम्हारे हृदयमें निरन्तर कृष्णचन्द्र विराजमान रहते हैं वैधा तुम्हारा विप्रह कृष्ण विलास का घर है॥४४॥इस कारण जो प्राणी तुम्हें प्रीति करते हैं यह सत्य है ३ कि कृष्ण उनको कभी नहीं छोड़ते ॥ ४६ ॥ तब कुछ पीछे अति उदार नित्यानन्द प्रमु अति विमय करके कहने लगे॥ ४७॥ आप प्रभु होकर को मेरी स्तुति करते हो यह आपका मक्त के प्रति ऋत्यन्त बात्सहय माव है।। ४८।। सो चाहे प्रदक्षिणा करो अथवा नमस्कार करो व मारो किया रज्ञा करो जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो।। ४६॥ प्रभो आपके सम्मुख क्या कहना अवशेष है कारण कि आप दिन्य हिष्ट से क्या नहीं देख रहे हैं। ४०॥ प्रभो ! आप सब प्राणियों के मन प्राण के स्वामी हो आप जो कराते हो मैं वही उसी प्रकार करता हूँ ॥ ४१ ॥ स्वयं आपने ही मुसे दएड धारण कराया आपने ही मेरा पहिला रूप छिपाकर यह रूप कर दिया ॥ ४२ ॥ मुनि धर्म छोड़कर सङ्गद-वलय (ताड़ खण्डू ) वेंत वंशी-शींग व छन्द डोरी आदि को धारण कर रहा हूँ ॥ ४३ ॥ जितने आवार्य आदि तुम्हारे वियगण हैं उन सबको तो तप व भक्ति का आच-रण दिया ॥ ४४ ॥ परन्तु मेरा मुनि धर्म त्याग कराकर यह सब क्या कर दिया है जिसे व्यवहारी जन देख-कर सब हँसी करते हैं।। ४४ ।। मैं तुम्हारा नैतेक हूँ जिस प्रकार नचाते हो मैं तुम्हारे कौतुक के लिये इसी हुप में नाचता हूँ ।। ४६ ॥ निप्रह करो अथवा अनुपह उसके तो आप ही प्रमास हो जड़ युक्त के द्वारा भी यदि कोई कार्य साधन करो तो भी तुन्हारा ही नाम है।। ४७ १। श्रीप्रमु गौरचन्द्र ने कहा, देखी तुन्हारी देह में जो अलंकार हैं वे नवविधा भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं।। ४८।। अवण-कीर्वन-स्मरण-नमस्कार आदि यही तुम्हारे सब समय में अलंकार हैं॥ १६॥ जैसे शंकरजी सर्वे के अलंकार धारण करते हैं इस

ना बुक्तिया निन्दे तान चरित्र अगाध यतेक निन्दये तार हय कार्य वाध ६२ भ्रजित तोमार श्रङ्गे भक्तिग्स विने श्रन्य नाहि देखां काहों काय वाक्य मने ६३ नन्द गोष्ठे वित तुमि वृन्दावन सुखे । धरियाछ श्रलकार आपन कौतुके । ६४॥ इहा देखि ये सुकृति चिचे पाय सुखा से अवश्य देखिनेक कृष्णेर अधिखा ॥६४॥ वेत्र.वंशी.शिक्षा, गुञ्जाहार, मान्य, गन्ध । सर्वकाल एइ रूप तोमार श्रीश्रक्ष ॥६६॥ यतेक बालक देखि तीमार संहति । श्रीदाम-सुदाम-प्राय लय मोर मति ।।६७॥ धुन्दावन क्रीड़ार यतेक शिशुगण । सकल तोमार सक्र -लय मोर मन ।।६=।। सेंह भाव सेंह कान्ति सेंह सर्वशक्ति । सर्व देहे देखि सेंह नन्द गोष्ठ-मक्ति ।।६६।। एतेके ये तोमारे, तोमार सेवकेरे । प्रीति करे, सत्य सत्य से करे आमारे ॥७०॥ स्वानुमावानन्दे दुइ-प्रकुन्द अनन्त । कि रूपे कहेन कथा, के जानये अन्त ॥७१॥ कथोत्तरो दुइ प्रभु वाह्य प्रकाशिया । बसिलेन निभृते पुष्पेर बने गिया ॥७२॥ ईश्वरे परमेश्वरे हइल कि कथा। वेदे से इहार तस्व जानेन सर्वथा ॥७३॥ नित्यानन्दे चैतन्ये यखने देखा इय । प्राय आर केहो नाहि थाके से समय ॥७४॥ कि करेन म्यानन्द निग्रह दुइ जने । चैतन्य-इच्छाय केहो ना थाके तखने ॥७५॥ नित्यानन्दस्वरूपो प्रश्रुर इच्छा जानि । एकान्ते से त्र्यासिया देखेन न्यासि मणि ॥७६॥ बात को सब लोग समफ नहीं सकते ।। ६० ।। परमार्थ में श्रनन्तदेव ही महादेव के जीवन है

सोई नाग के छल से सब समय अनन्तदेव को धारण करते हैं ।। ६१ ।। उनके अगाध चरित्र को न समफ कर जो निन्दा करते हैं उन निन्दकों के कार्य में उतनी ही बाघा होती है।।६२।।में तो शरीर वाणी व मन से तुम्हारे श्रङ्ग में मक्तिरस के सिवाय श्रन्थ किसी पदार्थ को ही नहीं देखता। ६३।।तुमने वृन्दावन के सुखं में नन्द जल में रहकर अपने कौतुक से अलंकार पहिने थे।। ६४ ॥ इसकी देखकर जी सुकृतिजन मन में सुख पाते हैं वे अवश्य ही श्रीकृष्ण के मुख कमल के दर्शन पावेंगे ॥ ६४ ॥ वेत, बंशी, शींग, गुंजाहार, माला व गन्धयुक्त

तुम्हारा श्रीश्रङ्ग सदा से इसी प्रकार से है ॥ ६६ ॥ जितने बालक तुम्हारे साथ दृष्टिगोचर होते हैं मेरी बुद्धि उन्हें श्रीदाम-सुदाम गोगों के समान मानती है।।६७॥ वृन्दावन क्रीदा के जितने ग्वाल-बाल हैं तुम्हारे संग में, वर्तमान में भी वे ही सब हैं ऐसा मेरे मन में प्रतीत होता है ॥ ६८ ॥ कारण सबकी देह वही नन्द् गोष्ठ की भक्तिपूर्ण भाव कान्ति व सब शक्ति दिखाई देती है।।६६।। इस कारण से जो तुम्हें व तुम्हारे सेवकों को प्रीति करता है वह मुक्ते ही प्रीति करता है ॥७०॥श्रीमुकुन्द गौरहरि व श्रीव्यनन्तदेव नित्यानन्दंजी अपने ही आनन्द में किस प्रकार क्या २ रूथा कहते हैं उसका कौन अन्त पा सकता है ? ॥ ७१ ॥ कुछ चए

पीछे दोनों प्रमु वाह्य ज्ञान प्रकाशित करके एँक फूलों के बगीचे में एकान्त में जा बिराजे "!। ७२ ।। ईश्वर व परमेश्वर में क्या कथा हुई इस तत्त्व को वेद ही सर्वथा जानते हैं।। ७३।। जिस समय श्रीनित्यानन्द व प्रभु श्रीचैतन्यचन्द्र का परस्पर मिलन हुआ है उस समय प्रायः अन्य कोई नहीं था ॥ ७४ ॥ दोनों आनन्दविप्रह

न जाने क्या करते हैं मीचैतन्यश्वन्द्र की इच्छा से ही उस समय कोई नहीं रहा अर तथा श्रीनित्यानन्द-

आपनारे येन प्रश्न ना करेन व्यक्त । एइमत लुकायेन नित्यानन्दतन्त्व ॥७०॥
सुकोमल दुविं ये ईश्वर-हृदय । वेदे शास्त्रे ब्रह्मा शिव सब एइ क्रय' ॥७०॥
ना ज्ञानि ना वृक्ति मात्र सभे गाय गाथा । लच्मीरो एइ से वाक्य, अन्येर कि कथा ॥७६॥
एइमत भावरङ्गे चैतन्य गोसाति । एक कथा ना कहेन एकजन-ठानि ॥००॥
हेन से तांहार रङ्ग, सभेइ मानेन । ''आमार अविक प्रीत कारो ना वासेन ॥०१॥
आमारे से कहेन सकल गोष्य-कथा । 'सुनिधर्म किर कृष्ण मजिव सर्वया' ॥०२॥
वेत्र, वंशी, वहीं, गुंजामाला, छादड़ोड़ि । इहा किरलेन केने सुनिधर्म छाड़ि ॥०३॥
केहो बोले ''सुनिधर्म यतेक प्रकार । चृन्दावने गोपकीड़ा-अधिक समार ॥०४॥
गोप-गोपी-भक्ति-सर्व तपस्थार फल । याहा बांछे ब्रह्मा-आदि-ईश्वर-सकल ॥०५॥
अति कृपा पात्र से गोकुल भिक्त पाय । ये भिक्त वन्देन प्रश्न श्रीउद्ववराय ॥०६॥

तथाहि भागवते १० स्कन्धे ४० अध्याये ६३ १लोके—
"वन्दे नन्द्श्रजस्त्रीणां पादरेशुमभी इत्तराशः । यासां हरिकशी ह्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्" ॥२॥
एइमत ये वैष्णाय करेन विचार । सर्गत्रेह गौरचन्द्र करेन स्वीकार ॥८७॥
श्रान्योन्ये वाजायेन श्रानन्द इच्छाय । हेन रंगी महाप्रश्र श्रीगौराङ्गाय ॥८८॥
कृष्णोर कृषाय सभे श्रानन्दे विह्वल । कखनी कखनी वाजे श्रानन्द-कन्दल ॥८६॥
इहाते ये एक ईश्वरेर पन्ना हैया । श्रार ईश्वरेरे निन्दे, सेइ श्रमागिया ॥६०॥

स्वरूप भी प्रभु की इच्छा जानकर ही सन्यासि शिरोमणि से पकानत में ही आकर मिले॥ ७६॥ जिस प्रकार प्रभु अपने को प्रकाश नहीं करते उसी प्रकार अनित्यानन्द तस्व को भी छिपाया ॥ ७७ ॥ वेद-शान्त्र, ब्रह्मा व शिव आदि सब यही कहते हैं कि ईश्वर-हृद्य अति कोमल व दुर्विक्च य है।। ७८।। दूसरों की क्या बात है लंदमीजी का भी यही वाक्य है उसे न कोई जानते व सममते ही है खब कोई केवल गाया मात्र गाते हैं ॥७६॥ इस प्रकार भावरंग में श्रीचैतन्य प्रभु ने एक जन के विषय में एक ही प्रसंग नहीं कहा ॥८०॥ डनका रंग ही ऐसा है इस सब ही मानते हैं कि मुमसे अधिक प्रीति उनकी और जिसी पर नहीं है।। =१।। तथा मुक्तसे ही सब गुप्त कथाएं कहते हैं सो मैं मुनि धर्म में तत्पर होकर सर्वथा कृष्ण का भजन कहाँगा ॥ ८२ ॥ मुनि धर्म की छोड़कर बेत, बंशी, मयूरिवेच्छ,गु जामाला व छन्दहोरी आदि को क्यों घारण किये ॥ ५३॥ किसी ने कहा मुित धर्म जितने प्रकार का है उस सबसे अधिक चृत्यावन में गोपक्री हा है ॥ ५४॥ गोप-गोपियों की सी मक्ति होनी सब तपस्याओं का फल है जिसे ब्रह्मा आदि सभी ईश्वर वाच्छा करते हैं ॥ मार्थ। जो अति कृपायात्र हैं वे ही गोकुल की अंकि प्राप्त करते हैं उस भक्ति की वन्दना श्रीउद्धव गोन्वामी ने भी की थी ॥ =६ ॥ जिनका ऊँचे स्वर से हरि लीला का गान तीनों लोकों को पवित्र करता है मैं तुन्द के व्रज् में रहने वार्ती अन गोपियों की चरण रेगु को बारम्बार वृन्द्रना करता हूँ ॥ २ ॥ इस प्रकार जो वैक्णव विचार करते हैं श्रीगौरचन्द्र उनको सब जगह स्वीकार करते हैं॥ ८७॥ तथा अपने आनन्द की .इच्छा से परस्पर में झानन्द कलह करा देते हैं महाप्रभु श्रीगीरांगराय ऐसे प्रेमी हैं ॥ ५५॥ सब भक्तगण कृष्ण की कृपा से त्यानन्द में विह्नल रहते थे, परन्तु कभी २ क्यानन्द कलह हो बठता था ॥ ८६ ॥ ऐसे समय में जो ईश्वरेर श्रामिन्त-सफल सक्तमण । देहर येहन वाहु श्र गुला चरश ।।६१॥ तथाहि भागवते स्कन्धे ७ अध्याये ४० रलोके—

"यथापुमानन स्वाङ्गेषु शिरःपारयादिषु क्वित् । पारक्यबुद्धि कुस्ते एवं भूतेषु मत्परः" ॥२॥ तथापिह सर्व-वैद्यावेर एइ कथा । सभार ईश्वर-कृष्णचैतन्य सर्वथा ॥६२॥ नियन्ता पालक स्वष्टा अविज्ञात तत्त्व । सभे मेलि एइ मात्र गायेन महत्त्व ॥६३॥ आविभोव हेते छेन ये सब शरीरे । ताँ सभार अनुग्रहे मिक्त-कल घरे ॥६४॥ सर्वञ्चता सर्वशक्ति दियाओ आपने । अपराधे शास्तिको करेन माल-मने ॥६४॥ हित मध्ये सकले विशेष दुइ प्रति । नित्यानन्द-ग्रह तेरे ना छाड़ेन स्तृति ॥६६॥ कोटि अलौकिको यदि ए दुइ करेन । तथापिह गौरचन्द्र किछु ना बोलेन ॥६७॥ एइ मत कथोल्या परानन्द करि । अयधृतचन्द्र सङ्गे गौराङ्ग श्रोहरि ॥६८॥ तवे नित्यानन्द स्थाने करिया विदाय । वासाय आइला प्रग्न श्रीहरि ॥६६॥ नित्यानन्द स्थाने करिया विदाय । वासाय आइला प्रग्न श्रीगोरांगराय ॥६६॥ नित्यानन्द स्वर्ते परम-हर्व-मने । आनन्दे चिल्ला जगन्नाय दरशने ॥१००॥ नित्यानन्द स्वर्ते वे हेल दरशने । इहार श्रवयो सर्व-वन्ध-विभोचन ॥१०२॥ जगन्नाथ देखि मात्र नित्यानन्दराय । आनन्दे चिल्ला हइ गड़ागड़ि जाय ॥१०२॥ आछाड़ पड़ेन प्रग्न प्रस्तर-उपरे । शत जने घरिलेओ घरिते ना पारे ॥१०३॥ जगन्नाथ वलराम सुमद्रा सुदर्शन । समा देखि नित्यानन्द करेन क्रन्दन ॥१०४॥

एक ईरवर के पत्त में हाकर अन्य ईश्वर की निन्दा करें वे अभागे हैं।। ६० ॥ जैसे देह के अन्तर्गत वाहु

अंगुलि चरण आदि हैं वैसे ही सब अक्तवृन्द भी ईश्वर से आंभन्त हैं ॥ ६१ ॥ जैसे साधारण पुरुष अपने हाथ पाँच मस्तक आदि किसी भी एक अंग को यह मेरा नहीं है दूसरे का है ऐसी विवेचना नहीं करते हैं आर जो मुक्ते परात्पर रूप से निरूपण करते हैं ने उसी प्रकार किसी प्राणी के उपर ब उनके दुःख सुखादि को अपने से पृथक है ऐसी परवुद्धि नहीं करते हैं ॥ ३ ॥ तथापि सब वैष्णावों का यही कहना कि सबके ईश्वर सर्वथा श्रीकृष्णचैतन्य हैं ॥६२॥ सब मिलकर केबल यही महस्त्व गाते हैं कि आपका तस्त्व अविज्ञात है आप नियन्ता पालक तथा स्रष्टा हैं ॥ ६३ ॥ तथा जिन सब मक्तों के शरीरों में आविभीव होते हो और उन सबके अनुप्रह से मिक्तक्प फल प्राप्त होता है ॥ ६४ ॥ अपने मक्तों को सर्वज्ञता व सब शक्ति हे रक्खी है, परन्तु अपराध होने पर दण्ड भी भली भाँति करते हो ॥ ६४ ॥ इन सबके बीच में विशेष कर केवल श्रीनित्यानन्द व श्रीअद्धे त दोनों की स्तुति करना नहीं छोड़ते ॥ ६६ ॥ यदि ये दोनों वरोड़ों अलैकिक वर्म भी करें तथापि श्रीगैरचन्द्र कुछ नहीं कहते ॥ ६७ ॥ इस प्रकार कुछ चण परचान् श्रीगिरहिर ने अवधूत-चन्द्र (कित्यानन्द) के साथ परम आनन्द किया ॥ ६८ ॥ तब श्रीगौरांगराय प्रभु श्रीनित्यानन्द जो से विदा होकर अपने निवास स्थान को आये ॥ ६६ ॥ तथा नित्यानन्द मुक्त भी बड़े हिर्च मन से जगन्ताय के दर्शन के लिये आनन्द में चल दिये ॥ १०० ॥ श्रीनित्यानन्द व श्रीचैतन्य को जो परम्पर दर्शन हुए इसके सुनने से सब बन्दन-नष्ट हो जाँगो ॥ १०१ ॥ श्रीनित्यानन्दराय जगन्ताय के दर्शन मात्र करते ही आनन्द में विह्य होकर लोट-पोट होने लगे ॥१०२॥ श्रीनित्यानन्द प्रभु पत्थरों के अपक पहाड़ खावर गिरते तथा सो मनुष्यों होकर लोट-पोट होने लगे ॥१०२॥ श्रीनित्यानन्द प्रभु पत्थरों के अपक पहाड़ खावर गिरते तथा सो मनुष्यों

सभार गलार माला त्राह्मग्रे त्र्यानित्रा । पुनः पुन देन समे प्रमाव ज्ञानित्रा ।।१०५॥ नित्यानन्द देखि यत जगन्नाथदास । सभार जन्मिल अति-परम-उल्लास ॥१०६॥ ्ये जन ना चिने, से जिज्ञामें कारों ठाँइ। समें कहे 'एइ कृष्णचैतन्येर भाइ'।।?०७:। नित्यानन्दस्वरूपो समारे कर कोले । सिञ्चिला समार अङ्ग प्रेमानन्द-जले ॥१००॥ तवे जगन्नाथ हेरि हर्ष सर्व गर्गा । आनन्दे चलिला गदाधर-दरशने ॥१०६॥ नित्यानन्द-गदाधरे ये प्रीत अन्तरे । इहा कहिवारे शक्ति ईरवरे से धरे ॥११०॥ गदायर भवने मोहन गोपीनाथ । आछेन येहेन नन्दकुमार साह्यात् ॥१११॥ अपने चैतन्य ताने करियाञ्जेन कोले । अति पाषगडीओ से विग्रह देखि मृले ॥११२॥ देखे श्रीष्ठरत्ती ष्ठुख श्रङ्गरे भिक्षमा । नित्यानन्द-श्रानन्द-श्रश्चर नाहि सीमा ॥११३। नित्यानन्द-विजय जानिजा गदाथर । भागवत पाठ छाड़ि स्राइला सन्वर ॥११४॥ दँहे मात्र देखिया दुँहार श्रीवदन । गला धरि लागिलेन करिते कन्दन ॥११४॥ अन्योन्ये दुइ प्रभु करे नमस्कार । अन्योन्ये दुँहे कहे महिना दुँहार ॥११६॥ दोहो बोले 'आजि हैल लोचन निम्मील । दोहो बोले 'आजि हैल जनम सफल' ॥११०॥ वाह्य ज्ञान नाहि दुई प्रश्चर शरीरै । दुई प्रश्च भासे भनित-त्रानन्द-सागरे ॥११८॥ हेन से हडल प्रेममक्तिर प्रकाश । देखि चतुर्दिगे पड़ि कान्दे सर्गदास ॥११६॥ कि अद्भुत श्रीति नित्यानन्द्-गदाधरे । एकेर अप्रिय आरे सम्भाषा ना करे ॥१२०॥ को भी प्रकड़ में नहीं आते थे।। १०३॥ श्रीनित्यानन्द, जगन्नाथ बलराम सुभद्रा व सुदर्शन के दर्शन करके

रुद्द केरने लगे ॥ १०४ ॥ उनके प्रभाव को जानकर सबके गते में मालाएं लाकर आह्वा वारम्बार दे रह थे ॥ १०४ ॥ नित्यानन्द को देखकर जितने जगन्नाथजी के सेवक थे उन सबको अतिशय परमोल्लास उत्पन्न हुआ ॥ १०६ ॥ जो जन नहीं पहिचानते थे वे किसी से पूँछते थे, सब ही कह रहे थे कि ये ही ओक्रुष्ण-चैतन्य के भाडे हैं ॥ १०७ ॥ श्रीनित्यानन्दस्वरूप भी सबको गोदी में लेकर सबके श्रक्न प्रेमानन्द जल से

सींचने लगे ।।१०=।। तब सब गणीं के सहित जगन्नाथ दर्शन करके आनन्द से हर्ष मन होकर श्रीगदाबरजी के दर्शनों की गये।।१०६।।श्रीनित्यानन्द व श्रीगदाधर की परस्पर में जो आन्तरिक प्रीति है उसे कहने की शक्ति

केवल ईश्वर में ही है ॥११०॥ श्रीगदाधरजी के मवन में मोहन गोषीनाथ साद्यात् नन्दकुमार ही थे॥१११॥ उनको श्रीचैतन्य ने भी स्वयं गोदी में लिया था तथा उस विमह को देखकर ऋत्यन्त पाखण्डी भी ऋपने को भूल जाते थे ॥११२॥ श्रीमुरत्नीधर के मुख व ऋंग की भंगिमा को देखकर श्रीनित्यानन्दजी के श्रानन्दाश्चर्झों

की सीमा नहीं रही ॥ ११३ ॥ श्रीगदाघरजी श्रीमित्यानन्दिका शुभागमन जानकर भागवत पाठ छोड़कर शीधता से आये ॥११४॥ दोनों एक दूसरे का श्रीमुख देखते ही परस्पर में करठ पकड़ कर रोने लगे ॥ १०४॥ परस्पर दोनों प्रमु एक दूसरे को नमस्कार कर रहे थे और तथा एक दूसरे की महिमा वर्णन कर रहे थे॥११६॥

परस्पर दोना प्रमु एक दूसर का नमस्कार कर रह ये और तथा एक दूसर का साहना पर्या कर रह पासरकार दोनों ने कहा आज मैत्र निर्मल हुए तथा फिर दोनों ही बोले कि आज जन्म सफल हो गया ॥ ११७ ॥ दोनों-प्रभुओं के शरीरों में वाह्य ज्ञान नहीं था तथा दोनों भक्ति के आनन्दसागर में डुबकी लगा रहे थे ॥ ११८ ॥ प्रेममक्ति का ऐसा प्रकाश हुआ जिसे देसकर सम दास चारों ओर में रो पहें ॥ ११६ ॥ श्रीनित्यानन्द व की

भिक्ति का ऐसा प्रकाश हुआ जिसे देखकर सम दार

गदाधरदेवेर सङ्कल्प एइ रूप । नित्यानन्द निन्दकेर ना हे खेन मुख ॥१२१॥ नित्यानन्दश्वरूपेरे प्रीति याँर नाजि । देखात्रो ना देन तारे परिषठ गोसाजि ॥१२२॥-तवे दुइ प्रभ्रु स्थिर हुइ एक स्थाने । विसिलेन चैतन्य संगल-संकीर्तने ॥१२३॥ तबे गदाचर देव नित्यानन्द प्रति । निमन्त्रण करिलेन 'त्राजि भिन्ना इथि' ॥१२४॥ नित्यानन्द गदाधर भिचार कार्णे । एक-मान चाउल आनिजाछेन यतने ॥१२४॥ अति सत्तम शक्त देवयोग्य सर्व मते । गदाधर लागि आनिजाछेन गौड़ हैते ॥१२६॥ श्चार एक खानि वस्त्र-रङ्गिम सुन्दर । दुइ श्रानि दिला गदाधरेर गोचर ॥१२७॥ गदाधर ! ए तगडुल करिया रन्धन । श्रीगीपीनाधेरे दिया करिया मोजन ॥१२८॥ तगड़ल देखिया हासे पण्डित गोसाजि। नयनेत एमत तगड़ल देखि नाजि ॥१२६॥ ए तरहत गोसामि कि वैकुएठे थाकिया। आनिजा आर्छन गोपीनाथेर लागिया ॥१३०॥ लच्मीमात्र ए तराइल करेन रन्धन । कृष्ण से इहार मोक्ता, तने मक्तगण ॥१३१॥ श्रानन्दे तराइल प्रशंसेन गदाधर । वस्त्र लड् गेला गोपीनाथेर गोचर ॥१३२॥ दिन्य-रङ्ग-वस्त्र गोपीनाथेर श्रीब्रङ्गे । दिलेन, देखिया शोभा मासेन आनन्दे ॥१३३॥ तवे रन्धनेर कार्य करिते लागिला। त्रापने दोटाय शाक तुलिते चलिला ॥१३४॥ केही बोने नाहि देवे हइयाछे शाक । ताहा तुलि आनिजा करिला एक पाक ॥१३४॥ तेंत्रलि इत्तेर यत पत्र सुकोमल । ताहा आनि वाटि तथि दिला लोग जल ।।१३६।।

गदाधर में कैसी अद्भुत प्रीति थी एक के अप्रिय से दूसरे सम्भावन ही नहीं करते थे॥ १२० ॥ श्रीगताधर-देव का संकल्य था कि श्रीनित्यानन्दजी के तिन्दक का मुख नहीं देखना ।। १२१ ।। जिनकी श्रीनित्यानन्द में प्रीति नहीं थी श्रीपरिइत गोस्वामी उनको दर्शन भी नहीं देते थे ॥ १२२ ॥ कुछ चरा में दोनों प्रम स्थिर होकर चेतन्य मंगल संकीर्तन करने को एक स्थान में बैठ गये।। १२३॥ उसके पीछे श्रीगदाधरदेव ने श्री-नित्यानन्द को निमन्त्रण दिया कि आज भिन्ना यहीं करो ॥१२४॥ श्रीनित्यानन्द प्रभु औगदाधर सेव्य गोपी-नाथ नी के भोग के लिये यत्नपूर्वक एक मन चाँवल लाये थे ॥ १२४ ॥ अत्यन्त छोटे, सफेद व सब प्रकार से देव के योग्य थे जिनको गौडदेश से गदाधरजी के निमित्त लाये हैं ॥ १२६॥ तथा एक सुन्दर रंगीन वस्त्र इन दोनों को लाकर गदाधर के सम्मुख रक्खे और कहा कि ॥ १२७ ॥ हे गदाघरजी इन चाँवलों को सिद्ध करके श्रीगोपीनाथ को अर्पण करके भीग लगाओ॥१२८॥तव श्री पंडित गोस्वामी चावलों को देखकर हंसे और बोले कि प्रभो ऐसे चावल तो नेत्रों से नहीं देखे हैं।। १२६ ।। प्रभो इन चाँवलों को क्या बैकुण्ठ से गोपीनाथ के निमित्त लाये हो ।। १६० ।। एक मात्र लद्मीजी ही इन चावलों की रसोई करती हैं तथा शीकृष्यी ही इनके भोका हैं ॥ १३१ ॥ श्रीगदावरजी आतन्द मूँ चावलों की प्रशंसा कर रहे थे तथा वस्त्र लेकर श्रीगोपीनाथ के सामने गये ॥ १३२ ॥ दिन्य रंगीन वस्त्र श्रीगोपीनाथ के श्रीखांग में अर्पण किया श्रीर शोभी देखकर श्रानन्दविमार हो गये ॥ १३३ ॥ तब रसोई का कार्य प्रारम्भ किया आप स्वयं उद्यान में शाग तेने को गये ॥ १३४ ॥ किसी ने बोया नहीं था जो दैवचश ही शाक उपज आये थे कहीं तोड़ लाये श्रीर एक प्रकार की रसोई की ।। १३५ ।। इसली वृक्त के जितने आति को मल पत्ते थे उन्हें ले आये और

तार एक व्यञ्जन करिला अन्त-नाम । रन्धन करिया गदाधर भाग्यवान ॥१३७॥ गोपीनाथ-अग्रे निजा भाग लागाइला । हेन काले गौरचन्द्र आसिया मिलिला ॥१३८॥ प्रमन्न श्रीष्ठस्ते 'हरे कृष्ण कृष्ण वित्त । विजय हड्ला गौरचन्द्र कुत्हली' ॥१३६॥ "गदाधर गदाधर" डाके गौरचन्द्र । सम्अमे बन्देन गदाधर पद इन्द्र ॥१४०॥ हासिया बोलेन प्रद्ध "केन गदाधर । आमि कि ना हुइ निर्मत्रणेर भितर ॥१४१॥ आमित तोमरा दुइ हैते भिन्न नाहि । ना दिलेश्रो वोमरा, बलेते आमि लाइ ॥१४२॥ नित्यानन्दद्रव्य-गोपीनाथेर प्रसाद । तोमार रन्धन-मोर इथे ऋछे माग'' ॥१४३॥ क्रवावाक्य श्रुनि नित्यानन्द गदाधर । मग्न इइत्रेन सुख-सागर-मितर ॥१४४॥ सन्तोषे प्रसाद आनि देव-गदाधर । यु इलेन गौरचन्द्र प्रभुर गोचर ॥१४४॥ सर्व टोटा व्यापिलोक अन्तेर सुगन्धे । मक्ति करि प्रश्च पुनः पुन अन्त वन्दे ।।१४६॥ प्रमु बोले ''तिन भाग समान करिया । अन्न लइ तिने मुञ्जि एकत्र वसिया" ॥१४७॥ नित्यानन्दस्वरूपेर तराडुलेर प्रीते । विसलेन महाप्रभु भोजन करिते ॥१४८॥ दृहप्रभु भोजन करेन दुइपाशे । सन्तीषे ईश्वर श्रव-व्यञ्जन प्रशंसे' ॥१४६॥ प्रभु बोले ''ए अन्तर गन्धेओ' सर्वथा। कृष्णमिक हय, इधे नाहिक अन्यथा ॥१५०॥ गदाधर कि तोमार मनोहर पाक । श्रामित एमत कभू नाहि लाइ शाक ॥१५१॥ गदाधर कि तोमार विचित्र रन्धन । तेंतिल पातेर कर एमत व्यञ्जन ॥१४२॥

पीसकर तवण जल मिला दिया॥ १३६॥ भाग्यवान् गदावर ने उनको रन्धन करके अन्त नामक व्यंजन ( शांक ) सिद्ध किया ॥ १३७ ॥ तथा श्रीगोपीनाथ के आगे ले जाकर भोग लगाया उसी समय श्रीगौरचन्त्र भी आकर मिले।।१३=।।प्रसन्न श्रीमुख से हरे कृष्ण २ कहते कुतूहली श्रोगीरचन्द्र का आगमन हुआ।।१५६।। गौरच्न्द्र ने ऊँचे स्वर से "हे गदाधर २ पुकारा उस समय शीवता से आकर श्रीगदावर ने चरणों में वन्दना की ॥ १४० ॥ हँ सकर श्रीगौरचन्द्र ने कहा "क्यों गदाधर ! क्या हम निमन्त्रण में नहीं हैं ?" ॥१४शा मैं तो तुम दोनों में कोई दूसरा नहीं हूँ तुम नहीं दोगे तो भी मैं बल प्रकाशपूर्वक खाऊँगा ॥१४२॥ नित्यानन्दजी द्वारा लाया हुआ द्रव्य और श्रीगोपीनाथ का प्रसाद तथा तुम्हारी रसोई इसलिये मेरा भी इसमें भाग है ॥ १४३ ॥ श्रीनित्यानन्द व श्रीगदाघर दानों ही कृषा वाक्य सुनकर् सुख के सागर में मग्न हो गये ॥ १४४ ॥ श्रीगृद्धिरजी ने प्रसन्त होकर प्रसाद जाकर श्रीगौरचन्द्र के सामने रेख दिया ॥ १४४॥ तथा अन्त की सुर्गान्य से सब बाग भर गया श्रीप्रसु भक्तिपूर्वक बारम्बार श्रन्त की वन्दना करने लगे॥ १४६॥ श्रीप्रसु ने कहा अन्त को तीन सम भाग करके एक जगह ही बैठकर तीनों भोजन करेंगे॥ १४०॥ श्रीनित्यानन्दस्वरूप के तरखुलों की प्रीति से श्रीमहाम्भु भोजन करने को विराजे ॥ १४⊏ ॥ तथा श्रीनित्यानन्द व श्रीगदाधर उनके दोनों और भोजन करने बैठें, शीमहाप्रमु ने सन्तुष्ट होकर अन्त व्यंजनों की प्रशंसा की । १४६॥ श्रीप्रभु ने कहा इस अन्त की गन्ध से ही कृष्ण-मिक्त होती है इसमें अन्यथा नहीं है ॥ १४०॥ है गदाधर तुन्हारी रन्धन क्रिया कैसी है ? मैंने तो ऐसा साग कभी नहीं खाया १॥ १६१॥ छरे गदाधर तुन्हारी क्या विचित्र रन्वन-क्रिया है, ऋहा इमली अपत्ती का ऐसा विलक्ष शाय बनाया है।। १४२।। जान लिया ए-तिन-जनार ग्रीति ए तिने से जाने गोरचन्द्र काट ना कहन कारो स्थाने १४४ कथीचर्गे प्रभ्रु सब करिया भोजन चिललेन, पत्र लूट केल भक्तगण १५६ ए आनन्द-भोजन ये पढ़े ये वा शुने , कृष्णभक्ति कृष्णपाय सेइ सब जने ..१५७,, गदाधर शुभ दृष्टि करेन याँहारे । से-इसे जानये नित्यानन्द स्वरूपेरे ॥१५८॥ नित्यानन्दस्वरूपो याँहार प्रीत मने । लब्बोवायेन गदाधर, जाने से-इ जने ॥१५६॥ हेनमते नित्यानन्द प्रभु नीलाचले । रहिलेन गौरचन्द्र सङ्गे कुत्हले ॥१६०॥ तिनजन एकत्र थाकेन निरन्तर । श्रीकृष्णचैतन्य, नित्यानन्द, गदाघर ॥१६१॥ जगन्नाथो एकत्र देखेन तिन जने । श्रानन्दे विह्वल सभे मात्र सङ्कीर्तने ॥१६२॥ श्रीकृष्याचैतन्य नित्यानन्द चान्द जान । बृन्दावनदास तछु पदयुगे गान ॥१६३॥ इति श्रीचैतन्यभागवते अन्त्यखण्डे गदाधर-गृह-विलासवर्णनं नाम

श्रष्टमोऽध्यायः ॥=॥

## नक्मों ऽच्याय

''जयजय महाप्रभु श्रीकृष्ण चैतन्य । जयजय नित्यानन्द त्रिभुवन धन्य ॥१॥ भक्तगोष्ठी सहित गौरांग जयजय । शुनिले चैतन्य कथा भक्तिलभ्य हय ।।२।। जय जय श्रीकृष्ण चैतन्य गुणनिधि । जय जय नित्यानन्द द्यार श्रवधि ॥३॥

वैकुंठ में तुम ही रसोई करते हो तो फिर अपने को छिपाते क्यों हैं।। १५३।। इस प्रकार बढ़े आनन्दपूर्वक हास-परिहास करते हुए तीनों प्रभुद्यों ने प्रेमरस से भोजन किया ॥ १४४ ॥ इन तीन जनों की प्रीति को ये तीनों ही जानते हैं सो श्रीगौरचन्द्र किसी से शीघ ही नहीं कहते।। १४४।। कुछ समय में तीनों प्रभु भोजन करके चले हैं तब भक्तों ने महाप्रसाद की लूट मचाई ॥ १४६ ॥ इस आनन्दपूर्ण भोजन लीला को जो पाठ करेंगे व जो अवण करेंगे उन सब प्राणियों को कृष्णचन्द्र की मक्ति व कृष्णचन्द्र प्राप्त होंगे ।।१४७॥ जिनके ऊपर श्रीगदाधर परिङत गोस्वामी शुमन्द्रष्टि करते हैं केवल वे ही श्रीनित्यानन्दस्वरूप को जानते हैं॥१४८॥

श्रीर श्रीनित्यानन्दस्वरूप जिन पर मनमें प्रसन्न होते हैं उन्हीं को गदाधर प्रहण कराते तथा वे ही जन उन्हें जान पाते हैं।।१४६।। इस प्रकार श्रीनित्यानन्द प्रभु ने नीलाचल में क़ुतूहल से श्रीगीरचन्द्र के साथ निवास किया।। १६०।। श्रीकृष्णचैतन्य-नित्यानन्द व गदाधर तीनो अभु निरन्तर एक ही साथ रहते थे।। १६१॥

तथा तीनों एक साथ ही जगन्नाथ दर्शन करते थे तथा सब ही संकीर्तन जनित प्रेमानन्द में ही केवल विद्वंत रहते थेना १६२॥ श्रीकृष्णचैतन्य एवं श्रीतित्यानन्दचन्द्र जिनके जान आर्थात् जीवन हैं वे बृन्दावदास (प्रन्थकार) उनके चरण युगलों को अवलम्बन करके उनकी महिमा गान करते हैं।। १६३°॥

महाप्रभु श्रीकृष्णचैतन्य की जय हो २ तथा त्रिभुवन धन्यकारी निःयानन्द प्रभुकी जय हो २ ॥१॥ भक्तगोष्ठी सहित श्रीगौरांग प्रमु की जय हो, श्रीचैतन्य कथा सुनने से भक्ति लाभ होती है।। २॥ गुणनिधि

जयजय श्रीश्रद्धेत-श्रादि भक्तगण । जय हड वोमार लीलार श्रोतामण" ।।।।।। एवे शुन वैष्णव सभार आगमन । आचार्य गोसानि आदि यत विय-गण ॥४॥ . श्रीरथयात्रार श्रासि हइल समय । नीलाचले भक्तगोष्ठीर हइल विजय ॥६॥ ईश्वरेर आज्ञा 'प्रति-वत्सरे वत्सरे । समेइ आसिवा रथयात्रा देखिवारे ॥७॥ श्राचार्व गोसाति अग्रे करि भक्तगण । समे नीलाचल प्रति करिला गमन ॥=॥ चिललेन ठाकुर परिषठत श्रीनिवास । याँहार मन्दिरे हैल चैतन्य विलास ॥६॥ चिल्ला आचार्यरत्न श्रीचन्द्रशेखर । देवीभावे याँर गृहे नाचिला ईश्वर ॥१०॥ चिल्लिन हरिये परिडत-गङ्गादास । याँहार स्मरणे हय कर्मबन्ध नाश ॥११॥ पुराडरीक विद्यानिधि चलिला आनन्दे । उचस्वरे याँर स्मरि गौरचन्द्र कान्दे ॥१२॥ चितिला आनन्दे पश्डित वक्र श्वर । ते नाचिते कीर्तानीया श्रीगीरसुन्दर ॥१२॥ चिलला प्रद्युम्न ब्रह्मचारी महाशय । साचात् नृसिंह याँर सने कथा कय' ॥१८॥ चिललेन त्रानन्दे ठाकुर हरिदास । श्रार हरिदास-याँर ,सिन्धुकुले वास ॥१४॥ चिललेन बासुदेवदत्त महाशय । याँर स्थाने कृष्ण हय आपने विक्रय ॥१६॥ चिल्ला मुक्कन्ददत्त-कृष्णेर गायन । शिवानन्दसेन-न्नादि लइ न्नाप्त गण ॥१७॥ चिलला गोविन्दानन्द आनन्दे विह्वल । दश-दिग हय याँर स्मरेखे निर्मल ॥१८॥ चिल्ला गोविन्ददत्त महाहर्ष मने । मृल हैया ये कीर्तन करे प्रश्च सने ॥१६॥ श्रीकृष्णिचैतन्य की जय हो २ श्रीर द्या के श्रवधि नित्यानन्द प्रभु की जय हो २ ॥ ३ ॥ श्री अद्वीत श्रादि

भक्तर्गर्सों की जय हो २ और तुम सब लीला सुनने वालों की जय हो ॥४॥ अब सब वैष्स्व तथा आचार्य गुसाँई स्त्रादि जितने प्रियगण हैं उन सबका त्रागमन प्रसंग सुनो।। १।। श्रीरथयात्रा का समय स्ना पहुँचा अत: नीब्राचल में भक्तमण्डली का आगमन हुआ।। ६॥ कारण कि श्रीप्रभु गौरचन्द्र की आज्ञा थी कि प्रत्येक वर्ष रथयात्रा दर्शन करने के लिये सब ही आया करें।। ७ ।। आचार्य गोस्वामी को आगे करके सब भक्तगर्यों ने नीलाचल के प्रति गमन किया॥ 🗆॥ जिनके मन्दिर में श्रीचैतन्य विलास हुआ करता था, वे

पिडत श्रीनिवास ठाकुर भी चले ॥ ६ ॥ श्रीप्रभु ने जिनके घर में देवीमाव से नृत्य किया था ऐसे श्रीचन्द्र-शेखर आचार्य रत्न भी चले ॥ १०॥ जिनके स्मरण से ही कर्म वन्धन त्रष्ट होता है ऐसे वे श्री परिहत गङ्गा-दास भी प्रसन्त होकर चले।। ११।। जिनको स्मरण करके श्रीगीरचन्द्र ऊँचे स्वर से रोये थे वे श्रीपुण्डरीक विद्यानिधि आनन्द से चले ॥१२॥ जिनके नृत्य के समय श्रीगौरसुन्दर कीर्तनिया हुए थे वे पण्डित वक्षेत्रवर

भी त्र्यानन्द से चले ॥ १३ ॥ महाशय प्रद्युन्त बृक्षाचारी चूले जिनके संग में नृसिंह सगवान् सादात् कथा

कहते थे ॥ १४ ॥ ठाकुर हरिदास व छोटे हरिदास आनन्द से चते हैं जिनका समुद्र तट पर वास था ॥१४॥ भीबासुदेवदत्त महाराय चक्के जिनके साथ स्वर्थे कृष्ण ( पूर्व प्रसङ्घ में ) विक गये थे ।। १६।। श्रीशिवानन्द सेन आदि आत्मीयगेणों को लेकर कृष्ण के गायक श्रीमुकुन्ददत्तजी चले ॥ १७॥ दशों दिशापें जिनके

स्मरण करते ही निर्मल हो जाती हैं वे गोविन्दानन्द भी आनन्द में विह्नल होकर चले॥१८॥जो जह होकर प्र के सङ्ग में कीर्चन करते थे, से श्रीगोविन्दर्यंस बड़े हुए मन से चले । १६ आँसर देने वाले श्रीविजयदास ची

चिल्लिन आँखरिया-श्रीविजयदास । 'रत्नवाहु' याँरे प्रसु करिला प्रकाश ॥२०॥ सदाशिव परिष्ठत चिलला शुद्ध मति । याँर घरे पूर्वे नित्यानन्देर वसति ॥२१॥ परवीत्तम संजय चिलला हर्ष मने । ये प्रसुर मुख्य शिष्य पूर्व अध्ययने ।।२२॥ 'हिरि' बल्लि चलिलेन परिडत-श्रीमान् । प्रश्च-मृत्ये ये देउटि घरे सावधान ॥२३॥ तन्द्रन-आचार्य चिल्लोन शीत मने । नित्यानन्द याँर गृहे आहला प्रथमे ॥२४॥ हरिषे चिल्ला शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी । याँर अन्न मागि खाइलेन गौरहरि ॥२५॥ अकिंचन कृष्णदास चलिला श्रीधर । याँर जलपान केल प्रश्च विश्वम्मर ॥२६॥ चित्तिन लेखक-परिहत भगवान् । याँर देहे कृष्या हैयाछिला अधिष्ठान ॥२७॥ मोपीनाथ परिडत आर श्रीगर्म परिडत । चलिलेन दुइ कृष्णविग्रह निश्चित ॥२०॥ चित्तिलेन बनमाली पणिडत मङ्गल । ये देखिल छुवर्णेर श्रीहल मुपल ॥२६॥ जगदीश परिटत हिरएय भागवत । श्रानन्दे चलिला दुइ कृष्णरसे मच ॥३०॥ पूर्व शिश्रुह्मपे प्रश्च ये-दुहर घरे। नवेद्य खाइल । आनि श्रीहरिवासरे ।।३१।। चिल्तोन बुद्धिमन्त खान महाशय। श्राजन्म चैतन्य-श्राज्ञा याँहार विषय ॥३२॥ हरिषे चिलला श्रीत्राचार्य पुरन्दर । 'बाप' बिल याँ रे डाके श्रीगीरसुन्दर ॥३३॥ चिल्लोन श्रीराघव परिष्ठत उदार। गुप्ते याँर घरे हैल चैर्तन्य विहार ॥३४॥ मवरोग-वैद्यसिंह चिलला मुरारि । गुप्ते याँर देहे वैसे गौराङ्ग श्रीहरि ॥३४॥ चित्रतेन श्रीगरुड परिहत दृरिषे । नाम-वले याँ रे ना लांधिल सर्प विषे ।।३६।।

प्रमु ने जिन्हें रत्नवाहु नाम से प्रकाश किया था ॥ २०॥ शुद्ध चुद्धि वाले पिएकत सदाशिव चले पहिले जिनके वर में शीनित्वानन्द प्रमु का निवास हुआ था ॥२१॥ श्रीपुरुषोत्तम सख्य ने वड़े हर्ष मन से गमन किया पहिले अध्ययन काल में जो प्रमु के मुख्य शिष्य थे ॥ २२ ॥ श्रीमान् पिएडत हरि २ इहकर कले प्रमु के मुख्य काल में जो सावधान होकर मशाल धारण करते थे ॥ २३ ॥ सबसे पहिले नित्यानन्द जिनके घर में आये वे श्रीनन्दन त्राचार्य प्रसन्त मन से चले ॥ २४ ॥ श्रीयुक्लाम्बर त्रह्मचारी हिष्ठ होकर बले जिनके श्रीगीर हरि ने अन्त याँगकर खाया था ॥ २४ ॥ श्रीप्रमु विश्वम्मर ने (लोह पात्र से) जिनका जल पिया था ऐसे वे व्यक्तिचन कृष्णदास श्रीवरणी मो चले ॥ २६ ॥ जिनके देह में कृष्ण का व्यविष्ठान हुआ था ऐसे वे व्यक्तिचन कृष्णदास श्रीवरणी मो चले ॥ २६ ॥ जिनके देह में कृष्ण का व्यविष्ठान हुआ था ऐसे ले व्यक्ति श्रीगम चले ॥ २० ॥ जो दो निश्चित हुप से श्रीकृष्ण विमह ही थे, ऐसे श्रीपिडत गोपीनाथ व श्री परिडत श्रीगम चले ॥ २० ॥ जिनने पहिले सोने के हल मृष्ण देखे थे, ऐसे मङ्गलस्वरूप परिडत वनमानी चले ॥ २६ ॥ जगदीश परिडत व हिर्पय मागवत दोनों कृष्णरस में मच होकर श्रान्य में चल दिये॥३०॥पूर्व में इन दोनों के घर में श्रीप्रमु ने शिशुकूप से एकादशी के दिन नैवेश खाया था ॥३१॥ जनम से श्रीचतन्य की व्यक्ति श्रीगौरसुन्दर बोलते थे, वे श्रीश्राचार्य पुरन्दर हर्ष से चले ॥३३॥ श्रीनित्यानन्द जो के कथनानुसार जिनके घर में गुप्तकृप से श्रीचतन्य विहार हुआ वे उदार श्रीराघव परिडत चले ॥३४॥ सवरोग के वैद्यसिंह श्रीसुरारि गुप्त क्व जिनके देह में श्रोगौरहरि गुप्त हप से विराजते थे ॥ ३४ ॥ जिनके स्वरोग के वैद्यसिंह श्रीसुरारि गुप्त वित्र की जिनके देह में श्रोगौरहरि गुप्त हप से विराजते थे ॥ ३४ ॥ जिनके

चिल्लिन गोपीनायसिंह महाशय । 'श्रक्रूर' करिया याँरे गीरचन्द्र क्य ॥३७॥ वसूर परम त्रिय श्रःराम परिखत । चलिलेन नारायस परिदत-सहित ॥३=॥ ब्राइ-दरशने श्रीपरिडत-दामीदर । श्राप्ति छिता, श्राइ देखि चित्तिता मन्दर ॥३६॥ अनन्त चैतन्य-भक्त-कत जानि नाम । समे चलिलेन हर आनन्देर धाम ।।४०॥ ब्राइ-स्थाने भक्ति करि विदाय करिया । चलिला ब्रह्मैतसिंह भक्तगोष्ठी लैया ॥४१॥ ये-ये द्रव्ये जानेन प्रसुर पूर्व प्रीत ! सब लैला समे प्रसुर मिचार निविच । ४२॥ सर्वे पथे संकीरीन-आनन्द करिते । आइलेन पवित्र करिया सर्वे पथे ॥४३॥ उल्लामे ये हरिष्वनि करे भक्तगण । शुनिन्ना पवित्र हय निभुवन-जन ॥४४॥ पत्नी-पुत्र-दास-दासी गणेर सहिते । आइलेन परानन्दे चैतन्य देखिते ॥४४॥ ये-स्थाने रहेन आसि समे वासाकरि । सेइ स्थान हय येन शीवैकुएठपुरी ॥४६॥ श्चन श्चन धारे माइ! मङ्गल-माख्यान । जाँहा गाय महाप्रश्च शेष मगवान् ॥४७॥ एइ मत रङ्गे महापुरुष सकल । सकल-मङ्गले आइलेन नीलाचल ॥४८॥ कमलपुरेते ध्वज-प्रासाद देखिया । पड़िलेन कान्दि समे दगडवत् हैया ॥४६॥ प्रभुत्रो जानिया मक्तगोष्ठीर विजय । श्रागु वादिवारे चित्त केला इच्छामय ॥५०॥ अद्भेतरे प्रति अति प्रीतियुक्त हैया । अप्रे महाप्रसाद दिलेन पाठाइया । ४१।। कि अब्धुत प्रीतिसे ताहार नाहि अन्त । प्रसाद चलये गाँरे करक पर्यन्त ॥४२॥

प्रभाव सि सर्प का चिष नहीं चढ़ा वे श्रीगरुद परिडत प्रसन्नता पूर्वक चते॥ ३६॥ "अक्र" कहरूर जिनकी श्रीगीरचन्द्र सम्बोधन करते थे, वे बड़े उदार गोपीनाथसिंह चते ॥३७१ प्रमु के परम विच श्रीराम पण्डित परिवत नारायस को साथ लेकर चले ।।३८।। श्रीशची माता के दर्शन करने के लिये जो श्रीदामोदर परिवत आये. थे वे मानाजी के दर्शन करके शीघ चल दिये॥ ३६॥ चैतन्य के मक्त अनन्त हैं कितनों के नाम लूँ सभी छानन्द्धाम द्दोकर चल दिये ॥४०॥ श्रीखढ़ ताचार्यजी श्रीशची माता के चरणों में मन्तिपूर्वक प्रणाम करके बिद्दा हो मिंह समान आगे-आगे मक्त-संडली लेकर चले ॥ ४१॥ जिस-जिस द्रव्य में प्रभु की प्रीति थी उन संबको पहिले से ही जातते थे इस कारण सभी प्रिय वस्तु प्रभुकी भिक्षा के निमित्त से साथ में ते ली ॥ ४२ ॥ संकीर्तन खानन्द से सम्पूर्ण सब मार्ग को पवित्र करते हुए खाये ॥ ४३ ॥ भक्तमण उल्लास में जो हरिध्वनि करते हैं उसे सुनकर तीनों लोकों के प्राग्ती पवित्र हो जाते हैं ॥४४॥ म्त्री-पुत्र-दास-दाभीनगों के सहित मक्तवृन्द परम क्यानन्द से श्रीगीरचन्द्र के दर्शनों के लिये श्राये॥ ४४॥ निवासम्थान का निश्चव करके जिस स्थान पर आकर सब ठहरे वहीं स्थान श्रीवैकएठपुरी ही वन जाता था !! ४६ ॥ हे भाइयो मंगल प्रसंगों को सुनो जिन्हें आदिदेव शेष भगवान गान करते हैं ॥ ५७ ॥ इस प्रकार सब महापुरुप सब प्रकार से कुशलपूर्वक नीलाचल आ गये॥ ४८॥ कमलप्र मे ही ध्वजा व मन्दिर को देखकर सब मक्त रीते-रोते इरडवन् होकर गिर पड़े ॥ ४६ ॥ इच्छामय श्रीगीरचन्द्र ने भी अक्तमसङ्ली का शुभागमन जानकर आगे बढ़ने को चित्त िया ॥ ५० ॥ श्रीऋहै त के प्रति अत्यन्त प्रीतियुक्त होकर श्रागे ही महाप्रसाद मेज दिया ॥ ४१ ॥ आहो क्या अर्भुत प्रीति थी किसका अन्त नहीं था देखी जिनके लिये कटकपर्यन्त प्रसाद पहुँ वाया "शयने आछिलूँ चीरसागर भिवरे । निद्रा भङ्ग हैल मोर नाटार हुङ्कारे ॥५३॥ अद्वीत निमित्त मीर एइ अवतार" । एइ मत महात्रस् बोले वार-वार ॥५४॥ एतेके ईश्वर तुल्य यतेक महान्त । अद्वैतसिंहरे भक्ति करेन एकान्त ॥ ४४॥ 'ब्राइला ब्रह्मैत' शुनि श्रीवैद्धगठ पति । ब्रागु विदलेन प्रिय गोष्ठीर संहति ॥५६॥ नित्यानन्द गदाधर श्रीपुरी गोसाञ्च । चिल्लेन त्रानन्दे काहारो वाह्य नाञ्च ॥५७॥ सार्वभौम जगदानन्द काशी मिश्र वर । दामोदरस्वरूप श्रीपिएडत शङ्कर ॥ ४८॥ काशीश्वर पिएडत आचार्य-भगवान् । श्रीप्रद्यम्न मिश्र-प्रेममिक्तर प्रधान ॥५६॥ पात्र-श्रीपरमानन्दराय रामानन्द । चैतन्येर द्वारपाल-सुकृति गीविन्द ।:६०॥ ब्रह्मानन्दभारती श्रीरूप सनातन । रघुनाथ वैद्य शिवानन्द नारायण ।।६१॥ श्रद्धैतेरे ज्येष्ठपुत्र श्रीश्रच्युतानन्द । वाणीनाथ श्रीशिख माहाति भक्तर्वन्द ॥६२॥ अनन्त चैतन्य मृत्य, कत जानि नाम ! कि छोट कि बड़ समें करिला पयान ।।६३।। परानन्दे सभे चलिलेन प्रश्च सङ्ग्रीन बाह्य दृष्टि बाह्य ज्ञान नाहि कारो श्रंगे ॥६४॥ श्रीश्रद्धैतसिंहो सर्व-वैष्णव-सिंहते । श्रासिया मिलिला प्रभ्र श्राठारो नालाते ॥६४॥ प्रभुओ आइला नरेन्द्रेरे आगुयान । दुइ गोष्ठी देखा देखि हैल विद्यमान । ६६॥ द्रे देखि दुइ गोष्ठी अन्योऽन्ये सव । दगडवत हइ सब पड़िला वैष्णव ॥६७॥ द्रे अह तेरे देखि श्रीवैकुएठनाथ । अश्रु मुखे करिते लागिला दगडपात ॥६=॥ श्रीश्रद्धैतो द्रे देखि निज प्राणनाथ । पुनः पुन करिते लागिला दग्रहपात ॥६६॥

॥ ४२ ॥ मैं चीरसागर में सो रहा था वहाँ मेरी नींद नाड़ा ( बढ़ें ) की हुङ्कारों से मंग हो गई ॥ ४३ ॥ मेरा यह अवतार श्रीअद्धेत के निमित्त ही हुआ है इस प्रकार महाप्रमु बारम्बार कहते थे ॥ ४४ ॥ इसी से जितने ईश्वर तुल्य महापुरुष हैं वे अद्धेतिसह में एकान्त भक्ति करते हैं ॥ ४४॥ श्रीअद्धेत आर्थे हैं ऐसे श्रीवेङ्करुपति गौरचन्द्र सुनकर प्रिय भक्तमण्डलों के सहित आगे लेने को बढ़े ॥ ४६ ॥ तथा श्रीनित्यानन्द श्रीशीगदाधर व श्रीपरमानन्दपुरी आनन्द में चले जा रहे थे, किसी को वाह्य झान नहीं था ॥ ४७ ॥ सीवंभीम महाचार्य, जगदानन्द, काशी मिश्रवर, स्वरूप-दामोदर, श्रीशंकर पण्डित, पण्डित काशीश्वर, भगवान आचार्य, प्रेमभक्ति में प्रधान श्रीप्रधुनन मिश्र, श्रीपरमानन्द पात्र, रायरामानन्द, चैतन्य के सुकृति द्वारपाल गोविन्द, बह्यानन्द भारती, श्रीरूप, श्रीसनातन, रघुनाथ वैद्य, शिवानन्दसेन, नारायण, अद्धेत के व्येष्ठ पुत्र श्रीअच्युतानन्द, वाणीनाथ, श्रीशिक्तिमाहाति आदि जितने भक्तवृन्द थे ॥ ४५ से ६२ ॥ श्रीचैतन्य के दास तो अनन्त हैं कितनेक नामों को जानें! क्या छोटे क्या बड़े सभी ने गमन किया ॥ ६३ ॥ सब भक्तवृन्दं श्रीगौरचन्द्र के सङ्ग में परम आनन्द से चले जा रहे थे और किसी के अङ्ग में वाह्यहृष्टि व वाह्य झान नहीं था ॥ ६४ ॥ सव वैद्यावों सहित शीअद्धेतिस्त मी अठारह नाला पर श्रम से आकर मिले । ६५॥ श्रीगौरचन्द्र था ॥ ६४ ॥ सव वैद्यावों सहित शीअद्धेतिस्त मी अठारह नाला पर श्रम से आकर मिले । ६५॥ श्रीगौरचन्द्र

नी नरेन्द्र सरोवर से आगे आये मोई दोनों मण्डलियों की सम्मुख देखादेखी हुई ॥ ६६ ॥ दूर ही से परस्पर ोनों मण्डलियाँ देखते ही, सब वैष्णव दण्डवत् होकर पृथ्वी पर गिरू पड़े ॥६७॥ श्रीवैकुण्ठनाथ गीरचन्द्र अश्रु, करूप, स्वेद, मूर्च्छा, पुलक, हुङ्कार । दण्डवन् वह किन्छु नाहि देखि आर ॥७०॥ दुइगोष्ठी दण्डपात केवा कारे करे । समेह चैतन्य रसे विह्वल अन्तरे ॥७१॥ किवा छोट, किवा बड़, ज्ञानी वा अज्ञानी । दण्डवन् करि समे करे हरिष्विन ॥७२॥ ईश्वरो करेन भक्तसङ्गे दण्डवत् । अब तादि-प्रश्चेत्रो करेन सेह मत ॥७२॥ एइ मत दण्डवत् करिते-करिते । दुइ गोष्ठी एकत्र मिलिला भाल मते ॥७४॥ एखाने ये हहल आनन्द-दरशन । उच्च हरिष्विन, उच्च आनन्द-कन्दन ॥७४॥ मतुष्ये कि पारे इहा करिते वर्णन । सचे वेदव्यास, आर सहस्र वदन ॥७४॥ अब्दे ते देखिया प्रश्च करिलेन कोले । सिंचिलेन अङ्गे तान प्रमानन्द-जले ॥७७॥ श्लोक पि अब्दे ते करेन नमस्कार । हहलेन अब्दे ते आनन्द-अवतार ॥७८॥ यत सज्जा करि छिला प्रश्च पूजिवारे । सच पासरिलेन, किन्नुइ नाहि स्फुरे ॥७६॥ आनन्दे अब्दे तिसंह करेन हुङ्कार । 'आनिल् आनिल् में विले डाके वारवार ॥८०॥ बेद्यावेर किद्याय, अज्ञान यत जन्न । ताराओ वोल्ये 'हिरि' करये क्रन्दन ॥८२॥ वैद्यावेर किद्याय, अज्ञान यत जन्न । ताराओ वोल्ये 'हिरि' करये क्रन्दन ॥८२॥ सर्व भक्तगोष्ठी अन्योन्ये गला धिर । आनन्दे क्रन्दन करे वोले 'हिरि-हिरि' ॥८३॥ अब्दे तेरे समे करिलेन नमस्कार । याँहार निमित्त श्रीचैतन्य-अवतार ॥८४॥

दूर से ही श्रीश्रद्धेत की देखकर श्रश्च मुख होकर दण्डवत् कर रहे थे ॥ ६८ ॥ श्रीश्रद्धेत मी दूर से श्रपने शाणनाथ की देखने दी बारम्बार दण्डवत् होकर प्रणाम करने लगे ॥६६॥ श्रश्च, कम्प, स्वेद, मूच्छा, पुलक, हुङ्कार के सहित दण्डवत् प्रणामों के बिना अन्य कुछ नहीं दृष्टिगोचर हो रहा था ॥ ७० ॥ दोनों गोष्टियों में कीन किसकी दण्डवत् करता था मालूम नहीं; केवल निरन्तर में सब ही चैतन्य प्रेमरस में विद्वल थे

भक्तों के सहित ईश्वर श्रीगौरचन्द्र भी दण्डवत् कर रहे थे, उसी प्रकार श्रीत्राह्र तेप्रमु भी कर रहे थे।। ७३॥ इस प्रकार दोनों गोष्ठी दण्डवत् करते २ श्राच्छी तरह एक साथ मिल गई।। ७४॥ तब उस स्थान में उच्च हरिष्वति व ॐ चे स्वर से त्यानन्द्रक्रन्द्रन रूप जो त्यानन्द्र के दर्शन हुए उसे क्या मनुष्य वर्णन कर सकता है ? केवल वेदन्यास थे सहस्र वदन (शेष ही) वर्णन कर सकते हैं॥ ७४-७६॥ श्रीगौरचन्द्र ने श्रीस्राह्म त

॥ ७१ ॥ क्या छोटे क्या बड़े-ज्ञानो अथवा अज्ञानी, सभी ही दरडवत् करके हरिध्वनि कर रहे थे ॥ ७२ ॥

को देखकर गोदी में ले लियां और उनके अङ्ग को प्रेमानन्द जल से सिचन करने लगे। । ७०॥ "नमो ब्रह्मस्य देवाय" इस रलोक का पाठ करके अद्धेत नमस्कार का रहे थे तथा वे अद्धेत आनन्द के अवतार रूप हो गये।। ७८॥ जितनी सामित्री प्रभु की पूजा के निमित्त इकट्ठी की थी सो सब भूल गये कुछ भी स्फूर्ति नहीं होती थी।। ७६॥ अद्धेतिसिंह आनन्द से हुङ्कार कर रहे थे और "लाया हूँ २" कहकर वारम्बार चिक्ला

रहे थे ॥ ८०॥ ऐसी अत्यन्त ऊँचे स्वर से हरिष्यित हुई जिससे कोई लोक न्याप्त होने से बचा हो ऐसा जान नहीं पढ़ता ॥८१॥ वैष्णावों को तो बात ही क्या है जितने श्रज्ञानी जन थे, वे भी हरि २ कहक कर कर रहे थे ॥ ८२॥ सब भक्तमण्डली परस्पर कंठों को पकड़कर हरि २ बोलक्षर श्रानन्द से रो रहे थे ॥८३॥

कर रहे थे ॥ =२ ॥ सब भक्तमण्डली परस्पर कंठों को पकड़कर हरि २ बोलकुर स्थानन्द सं रा रहे थे ॥=३॥ जिनके निमित्त श्रीचैतन्य का अयतार हुआ है इन श्रीकद्वी को सब ही नमस्कार कर रहे थे = 58 नवें

महा-उच्च घ्वनि करि हरि सङ्कीर्तन । दुइगोष्ठो करिते लागिला तत्वसा ॥ 🖂 💵 कोथा केवा नाचे कीन दिगे केवा गाय । केवा कीन दिगे पड़ि गड़ागड़ियाय ॥=६॥ प्रमु देखि समे हैला ज्ञानन्दे विह्वल । प्रमुत्रो नाचेन मामे सकल मंगल ॥=७॥ नित्यानन्द अहै त करिया कोला कोलि । नाचे दुइ मत्तसिंह हह कुतुहुली ॥==॥ सर्व-वैष्णवेरे प्रभु धरि जने-जने । आर्लिंगन करेन परम-प्रीत-मने ॥< <।। मक्त नाथ मक्त-वश मक्तर जीवन । मक्त-गला धरि प्रसु करेन कन्द्रन ॥६०॥ जगननाथ देवेर आज्ञाय सेइच्छा । सहस्र-सहस्र माला आइल चन्दन ॥६१॥ आज्ञा माला देखि हर्षे भोगौराङ्गराय । अग्रे दिला श्रीश्रह तसिंहर मलाय ।।६२।। सर्व-वैष्णवेरे प्रभु श्रीहस्ते आपने । परिपूर्ण करिलेन मालाय चन्दने ॥६३॥ देखिया प्रसुर क्रुपा सर्व मक्तगरा । बाहु तुलि उच्च स्वरे करेन कन्द्रन ॥६४॥ समेइ मागेन वर श्रीचरण धरि। 'जन्मे-जन्मे येन प्रश्व! वोमा' ना पायरि ॥६५॥ कि मनुष्य पशु-पत्ती घरे जिनम प्रथा । तोमार चरण येन देखिये सर्वथा ॥६६॥ एइ वर देह प्रमु करुणासागर । पादपद्म धरि कान्दे सर्वे अनुचर ॥६७॥ वैष्णव गृहिणो यत पतिवतागण । द्रे थाकि प्रभु देखि करेन क्रन्दन ॥६८॥ ताँ सभार प्रेमधारे अन्त नाहि पाइ। सभेइ वैष्णवी शक्ति, भेद किछु नाइ ॥६६॥ 'ज्ञान मक्तियोगे सभे पतिर समान' । कहिया आछेन श्रीचैतन्य मस्तित् !!१००॥

क चे स्वर से दोनों गोष्ठियाँ आनन्द से हरि सङ्कीर्तन करने लगी ॥ ८४ ॥ कोई केही नाम स्वा तो कोई किसी और गा रहा था तो कोई कहीं गिरकर लोट-पोट ही हो रहा था ॥=६॥ प्रमु के दर्शन करके सब लोग आनन्द में विह्नल हो रहे थे तथा सकल मंगल निदान महाप्रमु भी सरके बीच में नाच रहे थे।। ८७॥ श्री-निन्यानन्दजी व श्रीष्ट्रहैत परस्पर आलिंगन करके दोनों सक्तसिंह की भाँति कुत्दलयुक्त होक्र साच रहे थे ॥ मन ॥ श्रीगौरचन्द्र ने प्रत्येक वैष्णव की पक्ष पक्ष कर परम प्रसन्त मन से त्यालिङ्गन किया ॥=६॥ भक्त-नाथ मक्ताधीन मक्तजीवन श्रोगौरचन्द्र भक्तों के छंठों को पकड़कर रो रहे थे ॥६०॥ उसी द्वाए में जगन्नाथ-देंव की आज्ञा से इनारों-हनारों मालाएं व चन्दन वहाँ आ गया ॥६१॥ श्रीगौराङ्गराय ने आज्ञा मालाओं को देखकर हुएँ से पहिले श्रीबाद्वीत भी के गले में माला दी।। ६२॥ श्रीगौरचन्द्र ने श्रपने ही इस्त-कमलों से सब वैद्याबों को माला व चन्दन से परिपूर्ण किया ।। ६३ ।। सब भक्तवृन्द प्रभु की कृपा देखकर भुजाओं को उठा-उठाकर कन्द्रन करने लगे।। ६४॥ समी ने श्री चरणों को पकड़कर यह बर साँगा कि जिसमें हे त्रभो ! जन्म-जन्म में हम तुमको न भूत जावें ।। ६४ ।। क्या मनुष्य क्या पशु व पित्तकों के घरों में जहाँ भी जन्म हो ऐसी कृपा करो जिसमें सर्वया तुम्हारे चरणों के दर्शन होते । हें।। ६६ ।। हे करणासागर प्रभी यही बर दो सभी सेवफ यह कहते जाते थे और चरण पक इकर री रहे थे।। ६७॥ वैष्णवाँ की जितनी पृतिवता गृहिए दियों ने दूर से प्रमु के दर्शन करके रा रही थीं ।। ६८ ।। उन सब की प्रेमधारा का अन्त नहीं होता था कारण कि सब ही तो वैष्णवी राक्ति उनमें कुछ मेद नहीं था।। हूट।। श्रीचैतन्य भगवान् ने पहिले ही कहा था कि वे ज्ञान व भक्तियोग में सब अपने पतियों के समान ही थी।। १००॥ इस प्रकार संकीर्तन नृत्य गीत

एइ मत नृत्य गीत बाद्य संकीरीने । आइसेन चिलया समेइ प्रस्न-सने ॥१०१॥ हैनसे हइल प्रेममिकर प्रकाश । हेन नाहि यार देखि ना हय उल्लाम।।१०२।। आठारो नालाय हैते दश दयह हैले । महाप्रभु आइलेन नरेन्द्रेर कूले ॥१०३॥ हेन काले राम-कृष्ण श्रीयात्रा गोविन्द । जलकेलि करिवारे ब्राइला नरेन्द्र ॥१०४॥ हरिष्विन मृत्य गीत मृदङ्ग काहाल । शंख भेरी जय ठाक वाजये विशास ॥१०४॥ सहस्र-सहस्र छत्र पताका चामर । चतुर्दिगे शोमा करे परम सुन्दर ॥१०६॥ महाजय जय शब्द महा-हरिध्वनि । इहा वह आर कोन शब्द नाहि शुनि ॥१०७॥ राम-कृष्ण श्रीगोविन्द महा कुत्हले । उत्तरिला श्रामि समे नरेन्द्रेर जले ॥१००॥ जगन्नाथ गोष्ठी श्रीचैतन्य गोष्ठीसने । मिशाइला तानाओ युलिला मङ्कीरीने ॥१०६॥ दुइ गोष्ठी एक हइ कि हैल आनन्द । कि वैक्रएठ सुख आमि हैल मृर्तिमन्त ॥११०॥ चतुर्दिमें लोकेर द्यानन्दे अन्त नात्रि । सब करेन करायेन चैतन्य मोसात्रि ॥१११॥ राम-कृष्ण श्रीगौतिन्द उठिला नौकाय । चतुर्दिगे भक्तगण चामर दुलाय ॥११२॥ राम-कृष्ण श्रीगीविन्द नीकाय् विजय । देखिया सन्तोष श्रीगीराङ्ग महाशप ॥११३॥ प्रभुत्रो सकल मक्त लइ कुत्रहले। काँव दिया पिंडलेन नरेन्द्रर जले ॥११४॥ शुन भाइ! श्रीक्रणाचैतन्यं अवतार । ये रूपे नरेन्द्र जले करिला विहार ॥११४॥ पूर्व यसुनाय येन शिशुगण मेलि । मगडली हड्या करिलेन जलकेलि ॥११६॥ मेड रूपे सकल वैष्णवगण मेलि। परस्पर करे धरि हड्ला मग्डली ॥११७॥

व वाले के साथ सब भक्तवृन्द श्रीनीरचन्द्र के सङ्ग में चलकर आये॥ १०१॥ प्रेम-मिक्त का ऐसा प्रकाश हुआ कि ऐसा कोई नहीं था, जिसे देखकर उल्लास न होता हो।। १०२॥ श्रीमहाप्रमु अठारह नाला से दश घड़ी। में नरेन्द्र सरोबर के तट पर श्राकर पहुँचे।। १०३॥ उसी सप्रय में राय-इब्ला व गोबिन्द चन्दन यात्रा घड़ी। में नरेन्द्र सरोबर के तट पर श्राकर पर आये थे।। १०४॥ हिस्विन, सुत्य, गीत, मृद्द्र, हफ, के दिन जलकेलि करने के लिये नरेन्द्र सरोबर पर आये थे।। १०४॥ सहस्र २ छत्र चँवर पताका चारों और को बड़ी भेरी, विजय-घंट आदि विशाल वाजे वज रहे थे।। १०४॥ सहस्र २ छत्र चँवर पताका चारों और को बड़ी सुन्दर शोभा दे रहे थे।। १०६॥ कंचे स्वर से महा जय-जन्य शब्द व हिस्बिन के आनिरिक्त अन्य कोई सब्द सुनते में नहीं आता था।। १०७॥ श्रीराम-कृष्ण व श्रीगोविन्द वहें कुत्रहल से श्राकर सब ही नरेन्द्र ससेवर के जल में उनरे हुव थे।। १०८॥ श्रीराम-कृष्ण व श्रीगोविन्द वहें कुत्रहल से श्राकर सब ही नरेन्द्र ससेवर के जल में उनरे हुव थे।। १०८॥ जगननाथ की गोष्ठी श्रीचैतन्य मक्त गोष्ठी के साथ मिल गई ससेवर के जल में सब भूज गये॥१०६॥होतों मंडिलयों के एकत्र होने से क्या अपूर्व आनन्द हुआ मानो और वे भी सङ्कितिन में सब भूज गये॥१०६॥होतों मंडिलयों के एकत्र होने से क्या क्यान्द हा अनत नहीं हैं यह सब शोचितन्यपमु करते हैं व कराते हैं।। ११२॥ श्रीरामकृष्ण व श्रीगोविन्द वे नीका में विशाजमान हुध सब शोचितन्यपमु करते हैं व कराते हैं।। ११२॥ श्रीरामकृष्ण व श्रीगोविन्द को और चन्द्र प्रिक्त के जल में पड़े हैं।११४॥ सहाया सुनो प्रमु ने श्रीकृष्णचैतन्यावतार में जिस प्रकार मंत्र देकर नरेन्द्र सरोवर के जल में पड़े हैं।११४॥हो माहयो सुनो प्रमु ने श्रीकृष्णचैतन्यावतार में जिस प्रकार मंत्र देकर नरेन्द्र सरोवर के जल में पड़े हैं।११४॥हो माहयो सुनो प्रमु ने श्रीकृष्णचित्र साथ मण्डली बनाकर जल। नरेन्द्र के जल में विहार किया था॥ ११४॥ जिसे प्रमुना में शिशु औं।के साथ मण्डली बनाकर जल। नरेन्द्र के जल में विहार किया था॥ ११४॥ जिसे प्रमुना में शिशु औं।के साथ मण्डली बनाकर जल।

गौड्देशे जलकेलि आले 'कया' नामे । सेइ जलक्रीड़ा आरम्भिलेन प्रथमे ॥११८॥ 'कया कया' बिल करतालि देन जले । जले वाद्य वाजायेन वैष्णव मराडले ।।११६॥ . गोंकुलेर शिशुभाव हहल सभार । प्रसुन्नो हहला गोंकुलेन्द्र-त्रवतार ॥१२०॥ वाह्य नाहि कारो, सभे श्रानन्दे विह्वल । निर्भये ईश्वर देहे समे देन जल ।।१२१॥ श्रद्धैत चैतन्य दुँहे जल-फेला फेलि । प्रथम लागिला दुँहे महा कुत्हली ।।१२२।। श्रद्धौत हारेन चांगे, चांगे वा ईश्वर । निर्घात नयने जल देन परम्पर ॥१२३॥ नित्यानन्द गदाधर श्रीपुरी गीसाञि । तिन प्रश्च जलयुद्ध, कारो हारि नाञि ॥१२४॥ दत्ते गुप्ते जलयुद्ध लागे बार-बार । परम-श्रानन्दे दुँ हं करेन हुङ्कार ॥१२४॥ दुइ सखा-विद्यानिधि स्वरूप दामोदर । हासिया श्रानन्दे जल देन परस्पर ॥१२६॥ श्रीवास श्रीराम हरिदास वक्र श्वर । गङ्गादास गोपीनाथ श्रीचन्द्रशेखर ॥१२७॥ एंइ मत अन्योन्ये सभे देन जल ! चैतन्य-आनन्दे सभे हइला विह्वल ॥१२८॥ श्रीगीविन्द-राम-कृष्ण-विजय नौर्काय । लच्च-लच्च लोक जले श्रानन्दे बेड्राय ॥१२६॥ सेइ जले विषयी सन्यासी ब्रह्मचारी । समेइ ब्रानन्दे भासे जलकीड़ा करि ॥१३०॥ हेनसे चैतन्य माया, से स्थाने श्रासिते । कारो शक्ति नाहि, केही ना पाय देखिते ॥१३१॥ अन्य भाग्ये चैतन्यगोष्ठी नाहि पाइ । केवल मिक्तर वश चैतन्य गोसाजि ॥१३२॥ भक्ति बिना केवल विद्याय तपस्याय । किछुइ ना हय, सबे दुखमात्र पाय ॥१३३॥ क्रीड़ा की थी।। ११६ ।। उसी प्रकार सब वैष्णव मिलकर परस्पर में हाथ पकड़कर मण्डली बनाये थे

"कया-क्या" कहकर जल में ताली बजा रहे थे तथा वैष्णावगण जल में वाजे बजाते थे।। ११६ ॥ तथा सवको नये बज के ग्वालवालों का भाव उदय हुआ व गौर भी कृष्ण के अवतार के भाव में मन्त हुण।१२०॥ किसी को वाह्य ज्ञान नहीं था सब प्रेमानन्द में विद्वल होकर निर्भय रूप से गौरचन्द्र के शरीर पर जल डाल रहे थे।। १२१ ॥ पहिले श्रीअद्वीत व श्रीचैतन्य में जल फैंका फेंकी होने लगी दोनों ही महा ईत्ह्रली थे

॥ ११७ ॥ गौड देश में कया नाम की जलकेलि होती है पहिले वही जलकीड़ा आरम्भ की ॥ ११=॥

॥ १२२ ॥ ऋण में अहै तहार जाते व दूसरे ही जाण में श्रीगौरचन्द्र हारते थे परस्पर में घात करके नेत्री में जल मारते थे ॥ १२३ ॥ श्रीनित्यानन्द श्रीगदाधर व श्रीपरमानन्द गुँसाई छीनों जल युद्ध कर रहे थे परन्तु कोई हारता नहीं था ॥ १२४ ॥ श्रीमुकुन्ददत्त श्रीमुरारोगुप्त में बार-बार जल युद्ध होता था तथां वड़े व्यानन्द से दोनों हुङ्कार कर रहे थे ॥ १२४ ॥ श्रीविद्यानिधि, व श्रीस्वरूपदामोदर दोनों सखा परस्पर हँसते हुए श्रानन्द से जल मार रहे थे ॥ १२६ ॥ श्रीवास, श्रीराम, हरिदास, वक्रेश्वर, गङ्गादास, गोपीनाथ व

चन्द्रशेखर आदि प्रस्पर एक दूसरे में सकही जल मार रहे थे सब श्रीचैतन्यचन्द्र के प्रमानन्द में विह्नल हो रहे थे ॥१२७-१२८॥ श्रीगोविन्द व रामकृष्णे नौका में विराज रहे थे सोई लाखों र लोग आनन्द से जल में भ्रमण कर रहे थे ॥१२६॥ उसीभ्जल में विषयी, सन्यासी व ब्रह्मचारी सब ही जलकीड़ा करते हुए आनन्द

में विभोर हो रहे थे।। १३०।। वसे स्थान पर आते ही सब उस "बधा" खेल में लग जाते थे-श्रीचैतन्यदेव की एसी माया है, उस माया को समम्तने (देखने) की किसी में शक्ति नहीं है। १३१ अल्प माग्य से सालात देखह एइ सेइ नी नाचले एते क चैतन्य मङ्कीर्मन कुत्हल यत महा महा नाम यन्यासि सकल देखितेओं भाग्य कारा नहिल ऋवल ॥१३३॥ आरो बाले 'चेतन्य वेदान्त पाठ छाड़ि। कि कार्ये वा करेन कोर्तन-हुड़ाहुड़ि ॥१३६॥ सर्वदाइ प्रागायाम-एइसे यति धर्म । नाचिव काँदिव-एकि सन्यासीर कर्म ॥१३७॥ वाहाते ये सब उत्तम न्यासिगण । वारा बोले 'श्रीकृष्णचेतन्य महाजन' ॥१३=॥ केंद्रों बोले 'झानी', केंद्रों बोले 'बड़मक्त'। प्रशंसेन समें, केंद्रों ना जानेन तत्व ॥१३६॥ हेन मते जलकीड़ा रंग कुतृहले । करेन ईश्वर संगे दैण्याव सकले ॥१८०॥ पूर्व येन जलकेलि हैल द्वारकाय । सेइ सब मक्त लड् श्रीचैतन्यराय ॥१४४॥ ये प्रसाद पाइलेन जाह्नवी यसुना । नरेन्द्र जलेरी देल सेइ भाग्यसीमा ॥१४२॥ ए सब लीलार केमू नाहि परिच्छेद। 'आविभवि' 'तिरोभाव' मात्र कहे वेद ॥१४३॥ ए सकल लीला जीव-उद्धार-कारणे। कर्मबन्ध छिगड़े वार स्वरण पठने ॥१४४॥ तवे प्रश्च जलक्रीड़ा सम्पूर्ण करिया। जगन्नाथ देखिते चलिला सभा लैया ॥१४४॥ जगन्नाथ देखि प्रश्च सर्व भक्तगुण । लागिला करिते समे श्रानन्द कन्दन ।।१४६॥ जगन्नाथ देखि प्रभु हयेन विह्वल । आनन्दधाराय अङ्ग विवित्त सकल ॥१४७॥ अर्द्ध तादि-भक्तगोष्ठी देखेन सन्तोषे । केवल श्रानन्दिसन्धु मध्ये समे भासे ।।१४८।। दुइ दिगे सचल निश्चल जगननाथ । देखि-देखि मक्तगोष्ठी हय दग्डपात ॥१४६॥

शीन्द्रितन्यचन्द्र गोष्ठी प्राप्त नहीं होती है अहो श्रीचैतन्य प्रभु तो केवल भक्ति के ही वश् में हैं।। १३२॥ भक्ति के बिना केवल विद्या व तपस्या द्वारा कुछ नहीं होता है; केवल मात्र दुख ही प्राप्त होता है।। {३३॥ यह साम्रात् में देखलो ! उसी नीलाचल में इनने जोर से श्रीचैतन्य संकीर्तन का कोलाहल हुआ, उसे जिनने वड़े २ नामधारी सन्यासी थे किसी के भाग्य देखने भर के भी नहीं हुए !! १३४-१३४ !! और यह कहते थे कि देखों चैतन्य वदान्त पाठ करना छोड़कर होड़ाहोड़ी कीर्तन क्यों करते हैं ? इसका क्या तालर्य ? ॥१३६॥ सदा प्रामायाम करना यही यति का धर्म है। नाचना, रोना यह क्या सन्यासियों का कर्म है १॥ १२७॥ उनमें जो उत्तम सन्यासी थे वे कहते थे कि श्रीकृष्णचैतन्य महापुरुष हैं।। १३८।। कोई ज्ञानी कहता तो कोई बड़ा भक्त बतलाता था—सब ही प्रशंसा करते थे परन्तु तत्त्व कोई नहीं जानता था॥ १३६ ॥ इस प्रकार प्रभु के साथ सब वैद्याव जलकीड़ा का रंग कुतूहल पूर्वक कर रहे थे।। १४०॥ पूर्व में जिस प्रकार द्वारिका में जलकेलि हुई थी उन्हीं सब भक्तों को लेकर श्रीचैतन्यराय सब कर रहे थे।। १४१।। जो कृपा गेगा ब यमुना को प्राप्त हुई नरेन्द्र सरोवर की भो ब्रही भाग्यसीमा हुई।। १४२॥ इस (प्रभु ) लीला का कभी आदि अन्त नहीं है; केवल आविभीन-तिरोभाव होता है यह वेद कहते हैं ॥ १४३॥ यह सब लीला केवल जीवों के उद्धार के कारण होती हैं, जिनके सेमरण व पाठ करने से कर्म बन्वन नष्ट होता है।। १४४ । उसके पीछे तब श्रीगीरचन्द्र जलकीड़ा समाप्त करके सबके साथ जगन्नाथ के दर्शन के लिये चले ॥ १४४ ॥ तथा श्रीजगन्त्राथ दर्शन करके श्रीगौरचन्द्र व मक्तवृत्द स्थानन्द में क्रन्दन करने औं ॥ १४६॥ जगन्ताथ दर्शन करके गौरचन्द्र विह्नल हो रहे थे तथा आनन्दघारा से सब अङ्ग भीग गया॥ १८७॥ श्री अहे त आदि सब वेद्याच तुलसा गङ्गा प्रभादेर यक्ति तिंहोमे जानेन, अन्य ना धरे से शक्ति १५२ वेद्याचेर मिल एइ देखिला सालात् गृहाश्रमि वेद्याचेरे करे देण्डपात ॥१५३॥ सन्पासग्रहण केल हन कम तार । पिता आसि पुत्रेरे करये नमस्कार ॥१५४॥ अत्वव न्यासाश्रम समार वन्दित । सन्यासी सन्यासी नमस्कार से विहित ॥१५४॥ तथापि आश्रमधर्म छाड़ि वेद्याचेरे । शालागुरु श्रीकृष्ण आपने नमस्करे ॥१४६॥ तुलसीर मिक एवं शुनमन दिया । ये रूपे केलेन लीला तुलसी लह्या ॥१४७॥ एक जुद्र-माग्रहे दिव्य मृत्तिका पूरिया । तुलसी देखेन सेह घट अरोपिया ॥१४०॥ पश्र बोले "मुलि तुलमीरे ना देखिले । भाल नाहि बासो येन मतस्य विने जले ॥१४६॥ प्रथ बोले पहली तुलसी देखिन प्रश्र तुलसी देखिन। ॥१६०॥ पश्र बोले प्रश्र तुलसी देखिन। वहये आनन्द धारा सर्वाङ्ग बहिया ॥१६१॥ संख्या-नाम लहते ये स्थाने प्रश्र वैसे । तथाह थोयेन तुलसीरे प्रश्र पारो ॥१६२॥ तुलमीरे देखेन, लयेन संख्या-नाम । ए भक्तियोगेर तक्त्व के वृक्तिवे आन ॥१६३॥ तुलमीरे देखेन, लयेन संख्या-नाम । ए भक्तियोगेर तक्त्व के वृक्तिवे आन ॥१६३॥ तुन मेह संख्या-नाम सम्पूर्ण करिया । चलेन ईश्वर अश्र तुलसी देखिया ॥०६४॥

भ कमण्डली सन्तीष पूर्वक दर्शन कर रहे थे-सब लोग केवल आनन्द समुद्र में हूब रहे थे।। १४८॥ अचल (गार) व अवल दोनों जगन्नार्थी को देख-देखकर भक्तमण्डली दण्डवस् प्रणाम कर रही थी ॥ १४६॥ काशी भिश्र ने ओजगन्नाथ के गत्ते की मालाएं लाकर सबके व्यंग विभूपित किये ॥ १४०॥ श्रीगौरचन्द्र ने डरते २ मक्तिपूर्वक बन्दना करके माला प्रहण की क्योंकि सन्यास बेशधारी नारायण शिचा गुढ हैं ।। १४१ ।। बैच्याव, तुलसी, गंगा च प्रसाद की महिमा भक्ति की वे ही जानते हैं वह शक्ति अन्य में नहीं है ॥ १४२ ॥ बैडण्यों में भिक्त की ता साचात् देख लो कि गृहस्थी जत वैष्णवीं को भी दण्डवत् कर रहे थे ॥ १४३ ॥ सन्यास प्रहण करने पर उनका ऐसा कर्म हो जाता है कि उसमें पिता आकर पुत्र को नमस्कार करता है।। १४४ ।। अन्यत्व सन्यास आश्रम संवक्ते लिये बन्दनीय है तथा सन्यासी को नमस्कार करना विहित है।। १४४।। तथापि शिक्षा गुरू श्रीकृष्ण (गौरचन्द्र) आश्रम धर्म छोड़कर वैष्णवों के लिये न्ययं तमस्कार करते थे ॥ १४६ ॥ अब तुलसी को भक्ति को मन देकर सुनो जिस प्रकार तुलसी को लेकर कीला की थी।। १४७।। एक ब्रोटे पात्र में दिल्य मृत्तिका भरकर उसी घट में आरोपण करके तुलसी के दर्शन करते थे ॥ १४ = ॥ गौरवन्द्र ने कड्। जैसे जल के बिना मर्छली वैसे हो मुफे तुलसी के दर्शन बिना अल्ला नहीं लगता ।। १४६ ।। नव संख्यापूर्वक ताम प्रदेश करते हुए चलते थे तब एक जन आगे २ तुलसी लेकर चत्रता था।। १६०।। श्रीगीरचन्द्र मार्ग में श्री तुलसी के दर्शन करते २ चलते थे तथा अननन्दाश्रुधारा सब अंग क्रबहकर प्रथ्वो पर गित्रूतो थी ॥ १६१ ॥ श्रीगौरचन्द्र संख्यापूर्वक हरिनाम जय करते २ जिस स्थान में बैठ जाते थे वहीं प्रमु के पास ही तुलसी रख देते थे ॥ १६२ । संख्यापूर्वक नाम लेते समय तुलसी के दर्शन करना इस मिक्योग के तत्त्व की कीन समके ॥ १६३ ॥ उन संख्या नामों को सम्पूर्ण करके फिर भी शिकागुरु नारायण ये करायेन शिका। इहा ये मानये, मे-इजन पाय ग्वा ॥१६४॥ जगननाथ देखि, जगननाथ नमस्किर। वासाय चिलला गोष्ठीसङ्गे गोरहिर ॥१६६॥ ये भक्तेर येन-रूप चिक्रेर वासना। सेइरुप सिद्धकरे समार कामना ॥१६७॥ पुत्र प्राय किर समार राखिलेन काळे। निरविध भक्त-सवो थाकं प्रभु-पाछ ॥१६८॥ यतेक वैष्णव-गोइदेशे नीलाचले। एकत्र थाकेन सभे कृष्ण कुत्हले ॥१६८॥ स्वेतद्वीप निवामीश्रो ए सब वैष्णव। चैतन्य प्रसादे लोक देखिलेक सव ॥१९७०॥ श्रीमुखे अद्व तचन्द्र वार वार कहे। "ए सब वैष्णव-देवतारो दृश्य नहे ॥१९००॥ श्रीमुखे अद्व तचन्द्र वार वार कहे। "ए सब वैष्णव-देवतारो दृश्य नहे ॥१९०२॥ श्रान्द्रन किर्या कहे चैतन्य-चरणे। "वैष्णव देखिल प्रभु तोमार कारणे" ॥१७२॥ ए सब वैष्णव अवतारे अवतारि। प्रभु अवतरे इहा-सभा अप्रे किर ॥१७३॥ ये रूपे प्रयुक्त श्रीनरुद्ध सङ्कर्षणा। ये रूपे लच्मणा भात श्रव्यवन ॥१७४॥ वाहानः ये रूपे प्रभु सङ्गे अवतरे। वैष्णवेरे सेह रूपे प्रभु साज्ञा करे। ॥१७४॥ अत्रव्य वैष्णवेर जन्म-मृत्यु नाह। सङ्गे आइसेन सङ्गे जायेन तथाइ॥१७६॥ कर्मवन्ध-जन्म वैष्णवेर कम् नहे। पद्म पुराणे ते इहा व्यक्त किर कहे ॥१७७॥

तथाहि पाद्मोत्तरखर्ड २४४ अध्याये ४७ व ४= १कोके"यथा सीमित्रि-भरती यथा सङ्घर्षणादयः। तथा तेनैव जायन्ते मर्त्यकोकं यहच्छया ।।।।।
पुनस्तेनेव यास्यन्ति तद्विष्णोः शास्वतं पद्म्। न कर्मवन्यनं जन्म वैद्यावानां च विद्यतं"।।।।
हेन भते ईश्वरेर सङ्गे भक्तगण् । प्रमेपूर्ण हृह्या थाकेन सर्वत्ता ।।१७=॥

गौरचन्द्र दलसी के दर्शन करते २ ही चलते थे ॥ १६४ ॥ शिचागुरु नारायण (गौर ) के जो शिचा की थी, उसे जो मानते हैं वे ही जन रचा पावेंगे॥ १६४॥ मक्तों के साथ श्रीगौरहरि जगन्नाथ के दर्शन व तमस्कार करके वास स्थान को चले गये।। १६६ ।। जिन भक्तों के मन में जिस प्रकार की वासना थी, उन संको मसोकामनाओं को वे उसी प्रकार सिद्ध करते हैं ॥ १६७॥ सबको पुत्र तुल्य करके समीप में रत्वत थे और सब भक्त भी निरन्तर प्रभु के पीछे र ही रहते थे ॥१६=॥ गीइदेश व नीलाचलवासी जिनने बैदणव हैं सब केटला ( गौर ) के कुत्रत से एक जगह में रहते हैं ॥१६६॥यह सब वैद्याव स्वेतद्वीप निवासो होने पर भी उन्हें श्रीचैतन्य के अनुग्रह से सबने दर्शन किये।।१७०।।श्री अहै तचन्द्र में शीसुख में बार २ कहा कि वेग्टेर ये बैध्याव देवताओं की, हश्य नहीं होते ॥ १७१ ॥ और रोकर चैतन्य के चरणों में कहा कि प्रमी ! आपके निमित्त से इन वैष्याचों के दर्शन हुए ॥१७२॥ यह सब दैष्याच अवतार के समय अवतीर्या होते हैं, इन सर्वा का आगे करके प्रभु अवतीर्ण होते हैं। १७३॥जिस प्रकार संकर्षण-प्रधु मन-अनिरुद्ध कृष्णावतार में तथा जिस शकार लदमण, अरत, शञ्चन, रामावतार में सेंग थे, उसी तरह अब प्रभु के संग में ये सब अवतीर्ण हुए हैं. वैदल्य भी उसी प्रकार प्रमु की आहा का पालन करते थे ॥१७५-१७४॥ अतर्व वैदल्वों का जन्म मृत्यु नहीं होता, वे प्रमु के संग आते हैं तथा प्रमु के ही लंग जाते हैं ॥,१७६ ॥ कर्म सम्बन्ध जनित जन्म वैष्णावों का कभी नहीं होता यह पद्मपुरास में स्पष्ट करके कहा है।। १७७॥ जिस प्रकृष्ट सुमित्रा के पुत्र लद्माम व भरत तथा जिस प्रकार संकर्षणादि हैं उसी प्रकार वैष्णववृत्व भी उसी भेगवार्ज के सहित बहुछ। कम से मृत्यूलाक में जनम लेते हैं और भगवान के सर्दित उस शाश्वत (नित्य ) स्थान में गमन करते हैं सोई वैष्एवों के वर्ष

भक्ति करि जे शुनये ए सब श्राख्यान । भक्तसङ्गे तारे मिले कृष्ण भगवान् ॥१७६॥ श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्द चान्द जान । वृन्दावनदास तक्क पदयुने गान ।।१८०॥

इति श्रीचैतन्यभागवते अन्त्यखण्डे जलकीहादिवर्णनं नाम नवमोऽध्यायः ॥६॥

## दशमें। ऽध्याय

जय जय श्रीकृष्णाचैतन्य रमाकान्त । जय सर्व-बैष्णावेर वल्लभ एकान्त ॥१॥ जय जय कृपायय श्रीवैक्सरुटनाथ । जीव प्रति कर प्रश्रु शुभ दृष्टिपात ॥२॥ हेन मते मक्तगोष्ठी ईश्वरेर सङ्घे। थाकिला परमानन्दे सङ्घीतीन रङ्गे ॥३॥ ये द्रव्ये प्रभुर प्रीत पूर्व शिशुकाले । सकल जानेन ताहा वैष्णव मग्डले ॥४॥ सेंड सब द्रव्य सभे प्रेमयुक्त हैया। श्रानिजा आछेन प्रश्रुर भिचार लागिया ॥४॥ सेइ सब द्रव्य श्रीते करिया रन्धन्। ईश्वरेर आसिया करेन निमन्त्रण ।।६।। ये दिने ये भक्त गृहे हय निमन्त्रण । तथाई परम प्रीते करेन भोजन ॥७॥ श्रीलच्मीर अंश यत वैष्णव गृहिस्मी। कि विचित्र रन्धन करेन, नाहि जानि।।८।। निरवधि समार नयने प्रमधार । कृष्णनामे परिपूर्ण श्रीमुर्खं सभार ॥ १॥ पूर्व ईरवरेर प्रीति ये सब व्यञ्जने । नवद्वीपे श्रीवैष्णवी सभे ताहा जाने ।।१०॥ श्रीमयोगे सेइ मत करेन रन्धन । प्रसुद्धो परम श्रीमे करेन भोजन ॥११॥

सम्बन्ध जनित जन्म नहीं हैं ॥१-२॥ इसी कारण भक्तवृन्द श्रीमहाप्रसु के साथ सब समय प्रेम से पूर्ण होकर रहते थे॥१७८॥अद्धा व भक्तिपूर्वक जो इन सब प्रसंगों को सुनेंगे उनको भक्तां सहित कृष्ण-अभिन्न गौर भग-वान् श्रवश्य मिलेंगे॥१७६॥श्रीकृष्ण्चैतन्य एवं नित्यानन्द्चन्द्र जिनके जान अर्थात् जीवन हें ऐसे श्रीवृन्दावन-दास ठाकुर (प्रनथकार) उनके चरण-कमल युगलां को अवतम्बन करके उनकी महिमा को गान करते हैं ॥ १८० ॥

लदमीकान्त श्रीकृष्णचैतन्य की जय हो जय हो, सब वैष्णवीं के एक मात्र स्वामी की जय हो॥१॥ कृपासय श्रीवैकुण्ठनाथ की जय हो २, हे प्रभो सब जीवों के प्रति शुस दृष्टिपात करो।। २ ।। इस प्रकार श्री-गौरचन्द्र के साथ परमानन्दमय संकीर्तन रङ्ग में अक्तमण्डली रहती थी।। ३।। पहिले शिशुकाल में श्रीप्रभु

की जिस-जिस द्रव्य में प्रीति थी उसको सब वैद्याववृत्द जानते थे।। ४।। सब भक्त प्रेमपूर्वक उन्हीं सब द्रव्यों को प्रमु की भिक्ता के निमित्त लाये थे।। प्र।। अतः पुरी में आने पर प्रसन्नता से उन्हीं द्रव्यों की रसोई करके ईश्वर का निमन्त्रण करते थे ।। ६ ।। जिस दिन जिस भक्त के घर में निमन्त्रण होता उसी स्थान में बड़ी प्रीति से भोजन करते थे।।।।जितनी वैद्यावों की मृहिगी थीं वे सब श्रीलदमी के अंश से उत्पन्न हैं,

सो न जन्ने कैसी विचित्र रसीई करती थीं ?।। साबके नेत्रों से प्रेसधारा बहती थी निरविध सबके अ मुख कमल ऋष्ण नाम से परिपूर्श थे।। ६॥ पहिले नयद्वीप में अपमु गौरचन्द्र की जिन २ व्यंजनों में प्रीति थी एसको सब श्रीवैष्णवी जानती थी। १० । अत प्रोम के सहित उसी प्रकार की रसोई करती वीं

एक दिन औद्यह तिसिंह महामित । प्रश्चरे बिलला 'आजि भिन्ना मार इथि' ।।१२॥ मुख्य के तशहुल असु रान्धिय आपने । हस्त मीर सत्य हुउ तीमार भन्नां। ११३॥ प्रभ्र बोले ये जन तीमार अन्न खाय । कुप्श भक्ति कुप्श सेई पाय सर्वेथाय ॥१४॥ आचार्य-तोमार भन्न आमार जीवन । तुमि खास्रोयाइले हय कृष्णेर मोचन ॥१४॥ तिम ये नैवेद कर करिया रन्धन । माणियाओ खाइते आमार तिथ मन । १६॥ शिविजा प्रस्र मक्तवत्सलवा-वार्यो । कि ज्ञानन्दे अहै त सासेन नाहि जानि ॥१७। परम सन्तोषे तबे बागाय आहला । प्रश्चा भिचार सज करिते लागिला ॥१८: लच्मी-अंशे जन्म-अद्वेतिर पविवता । लागिला करिते कार्य हइ हरियता ॥१६॥ प्रश्वरं प्रीतेर द्रव्य भीड़देश हैते। यत आनिजालेन सब लागिलेन दिते ॥२०॥ रन्धने वसिला श्रीब्रह्रैत महाशय । चैतन्यचन्द्रेरे करि हृद्ये विजय ॥२१॥ पतिवता व्यञ्जनेर परिपाटि करे । यतेक प्रकार करे येन चिचे रक्करे ॥२२॥ 'शाके ईश्वरेर बढ़े प्रीति' इहा जानि । नाना शाक दिलेन-प्रकार दश त्रानि ॥२३॥ आचार्य रान्धेन, पवित्रता कर्म, करे। दुइजन मासे येन आनन्दसागरे ॥२४॥ अहीत बोलेन शुन कृष्णदश्सेर माता । तोमारे कहिये आमि एक मनः कथा ॥२४॥ यत किछ करियाछि ए सब सम्मार । कोनरूपे इहा यश्च करेन स्वीकार ॥२६॥ यदि आसिवेन सन्यासीर गोष्ठी लीया । किन्छु ना खाइव तबे, जानि आमि इहा ॥२७॥ ्अपेव्हित यत यत महान्त सन्यासी । सभेइ प्रश्नुर सङ्गे भिन्ना करेन आमि ।।२८।।

तथा श्रीप्रमु गौरचन्द्र भी बड़ी बीति से भोजन करते थे ॥ ११ ॥ एक दिन महामित श्री खह निस्त ने प्रमु से कहा कि ज्ञाज मेरे यहाँ भिचा करें ॥१२॥ हे प्रभो एक मुष्टि तर हुल में स्वयं रन्धन कहाँ गा सो आपके मन्तर करने पर मेरे हाथ सफल होंगे ॥ १३ ॥ श्रीप्रमु ने कहा "जो मनुष्य तुन्हारा खन्न स्वावंगा ने ही सर्वथा कृष्ण भिक्त व कृष्णाचन्द्र प्राप्त होगा ॥ १४ ॥ हे आचार्यजी तुन्हारा ही खन्म मेरा जीवन है तुन्हारे भोजन कराने पर ही कृष्ण का भोजन होता है ॥ १४ ॥ तुम जो रन्धन करके नैवेदा करो तो उसे तो माँगकर भी खाने के लिये मेरा मन चलता है ॥१६॥ श्रीप्रमु की मक्तवत्सलता बाणो सुनकर न जाने अहै त प्रमु किस खानन्द सिन्धु में डूब गमे ॥ १० ॥ तब परम सन्तुष्ट होकर निवास स्थान पर आये और प्रमु की मिचा के निर्माच्त सामिमी सजाने लगे ॥ १८ ॥ लहमी अंश से प्रकृति श्रीखह की पितवना खी हिपत होकर कार्य करने लगी ॥ १८ ॥ गौडदेश से प्रमु की जितनी प्रीति वस्तु संग लाई थी उन्हें देने लगी ॥ २० ॥ तथा बड़े उद्दार खह त प्रमु शीचैतन्यचन्द्र को हृदय में आवाहन करके रसोई थनाने को विराज ॥ २१ ॥ पितव्रता सीतादेवी के चिच्च में जैसे २ स्फूर्ति होती छूने ही प्रकार के व्यंक्रनों की रचना कर रहे थे ॥ २२ ॥ शामों सीतादेवी के चिच्च में जैसे २ स्फूर्ति होती छूने ही प्रकार के व्यंक्रनों की रचना कर रहे थे ॥ २२ ॥ शामों सी श्रीगौरहिर की क्वी प्रीति है, यह जानकर दसों प्रकार के व्यंक्रनों की रचना कर रहे थे ॥ २२ ॥ शामों में श्रीगौरहिर की क्वी प्रीति है, यह जानकर इसों प्रकार के व्यंक्रनों की रचना कर रहे थे ॥ २२ ॥ शामों सी श्रीगौरहिर की क्वी प्रीति है, यह जानकर इसों प्रकार के ब्रान्दसागृत्म में हुव गये ॥ १४॥ जो कुछ सामिपी बोले कुष्णाहास की साता सुनो, तुमसे भी ज्याने सन की एक बात कहूँ गर्भी २४ ॥ देखों जो कुछ सामिपी बनाई है इन्हें प्रमु कैसा पसन्द करते हैं देखें ॥ २६ ॥ यह वि सन्यासियों की मण्डली लेकर आये तो कुछ बनाई है इन्हें प्रमु कैसा पसन्द करते हैं देखें ॥ २६ ॥ यह वि सन्यासियों की मण्डली लेकर आये तो कुछ बनाई है इन्हें प्रमु कैसा पसन्द करते हैं देखें ॥ २६ ॥ यह वि सन्यासियों की मण्डली लेकर आये तो कुछ

समेह प्रसुरे करेन परम अपेका । प्रभु सङ्गे समे आसि प्रीते करेन भिचा ॥२६॥ श्रह त चिन्तेन मने हेन पाक हय । एकेश्यर प्रभु श्रासि करेन विजय ॥३०॥ तने इहा सब प्रक्षि पारी खाद्योयाइते । ए कामना मोर सिद्ध हय कीनमते ॥३१॥ एइ पत मने चिन्ते अह त-आचार्य । रन्धन करेन मने साबि मेह कार्य ॥३२॥ ईश्वरी करिया संख्या नामेर ग्रहण । मध्याह्वादि क्रिया करिवारे हैल मन ॥३३॥ जे सब सन्यामी प्रश्च संगे मिचा करे । ताँरा-मबो चितला यध्याह्व करिवारे ॥३४॥ हेन काले महासङ् वृष्टि आचम्बिते । आरम्भिला देवराज अहीतर हिते ॥३॥॥ शिलावृष्टि चतुर्दिंगे वाजे अन् अना । असंभव वातास, वृष्टिर नोहि सीमा ॥३६॥ सर्वदिग अन्वकार हड्ल धृलाय । वासाते याहते केही पथ नाहि पाय ।।३७॥ हेन माड़ बहे, केही स्थिर हैते नारे। केही नाहि जाने कीथा लैया जाय कारे।।३८॥ मने यथा श्रीअह त करेन रन्थन । तथा मात्र हथ अन्य कह वरिषण ॥३६॥ यत न्यामी भिचा करे प्रश्र संहति । उद्देशी नाहिक कारी केवा गेला कित ॥४०॥ एथा श्रीअद्रैतिसिंह करिया रन्धन । उपस्करि धुइलेन श्रीअन्त व्यञ्जन ॥४१॥ घृत, दिख, दुग्ध, सर, नवनी, विष्टक । नाना मत शर्करा, मन्देश, कदलक ॥४२॥ सभार उपरे दिया तुलसी मञ्जरी । च्याने बसिलेन श्रानिवारे गीर हरि ॥४३॥ एकेश्वर प्रभु आइसेन येन-मते । एड् मत मने ध्यान करेन अहीते ॥४४॥

नहीं खार्चेंगे यह मैं निश्चयपूर्वक जानता हूँ ॥ २७ ॥ जितने श्रेष्ठ महातुभाव सन्यासी हैं, वे सव ही असु के सङ्ग आकर मिचा करते हैं॥ २८ ॥ सब ही प्रमु का विशेष सम्मान करते हैं तथा सभी प्रमु के साथ श्राकर प्रीतिपृवेक भिद्या करते हैं।। २६।। श्री श्रद्धीत मन ही मन चिन्तवन कर रहे हैं कि इस रसोई को तो प्रमु श्रकेते ही त्याकर पार्वे॥ ३०॥ तभी इन सब पदार्थी को मैं उन्हें भोजन करा'सकूँ मेरी वह मनोकामना कैसे पूरी हो।। ३१।। श्री अद्वीत आचार्य इस प्रकार मन में चिन्ता कर रहे और मन में जो जाता वही रंधन करते जाते थे॥ ३२॥ श्री प्रभु ने भी संख्या युक्त नाम महण करके सध्याहादि क्रिया करने के तिए मन किया।। ३३॥ जो सब मन्यासी धुन्द श्रीयसु के साथ भिन्ना किया करते थे वे सब मध्याह कृत्य करने की चले गये।। ३४।। उसी समय में देवराज इन्द्र ने श्री ऋष्ट्रीत का हित करने के लिए अकस्मान् प्रवल पवन के साथ वर्षा आरम्भ करदी ।। दुध ।। चारों और शिला वृष्टि के सहित मेव गंर्जन व पदन के साथ बृष्टि की सीमा नहीं रही ॥ ३६ ॥ तथा सद दिशाओं में आँबी की धूल द्वारा अन्वकार हा गया, अपने र स्थान की जाने के लिये भी मार्ग नहीं मिलती था ॥३७॥ ऐसा प्रवत्त भड़ (आंधि) बलता था कि कौई स्थिर नहीं रह पाता था कोई नहीं जानना कि किसे कहाँ से जाय शादनाकेवल जहाँ आंचाई त रसोई करते थे वहीं अल्प पवन बहुता था व वृष्टि थोड़ी होती थी ॥३६॥ जो सन्यासी प्रभु के साथ मिला करते थे उनकी यह भी भान नहीं रही कि कीत कहाँ चले गये ॥ ४० ॥ यहाँ पर ओश्रद्ध तिसिंह ने रसीई करके श्री-अन्त्र तथा व्यंजन भीग लगाकरे ( उपस्कार पूर्वक ) रख दिये 1/188 ।। धी-दिव-दृध-शरवत-तबनीत-पीठा अनेक प्रकार के खांड़ के पहार्थ, सन्द्रेश व केला आदि सब पदार्थीं के ऊपर तुलसी मंजरी देकर श्रीगौरहरि

सत्य गौरचन्द्र अद्वेतिर इच्छामय । एकश्वर महाप्रशु हह्ला विजय । १४ ॥। ''हरेकुम्ण हरेकुम्ण'' विल प्रेमसुखे । प्रत्यच हट्ल श्रासि श्रहे त-सम्मुखे ॥४६॥ सम्अमे अहेर्त पादपद्मे नमस्करि । आसन दिलेन, वित्तेन गौरहरि ॥४०॥ भिन्न सङ्ग केही नाहि, ईरवर केवल । देखिया खडैत हैला आनन्दे विह्वल ।।४८।। हृतिषे करेन परनी सहिते सेवन । पादप्रचालन देहे' चन्दन 'व्यजन ॥४६॥ विसित्तेन महाप्रसु आनन्दे भोजने । अवीत करेन परिवेपण आपने । ४०॥ यतेक व्यंजन देन अहीत सन्तीपे । प्रमुखी करेन परिग्रह प्रेमरसे ॥४१॥ यतेक व्यांजन प्रमु भोजन करेन । समाकार किन्छु किन्छु अवश्य एड्रेन ॥४२॥ अह तेर प्रति प्रसु बोलेन हासिया । "केने एड़ि व्यञ्जन, जानह तुमि इहा ॥५३॥ यतेक व्यञ्जन खाइ, चाहि जानिवार। अतएव किन्छु किन्नु एडिये समार'' ॥५४॥ हासिया बोलेन प्रश्न 'शुनह श्राचार्य । क्रोथाय शिविला तुमि ए रन्धन-कार्य ॥ १५॥ आमि त एमत कम् नाहि खाइ शाक । सकति विज्ञित्र-यत करियाछ पाक ॥४६॥ यत देन श्रीश्रद्धेत, प्रश्च सब्दाय । मक वाञ्छा कल्पतरु श्रीगीराङ्गराय ॥४७॥ द्धि, दुग्ध, घृत, सर, ग्रन्देश अपार । यत देन, प्रस सब करेन स्वीकार ॥४=॥ मोजन करेन श्रीचैतन्य मंगवान् । अडैतसिंहर करि पूर्ण मनस्काम ॥ १६॥ परिपूर्ण हैला यदि प्रसुर भोजन । तसाने श्रद्धैत करे इन्द्रेर स्तवन ॥६०॥

को हुनाने के लिये ध्यान में बैठ गये ॥ ४२-४३ ॥ जिस माँति श्रीगीरचन्द्र अकेले में आवे श्रीयह त प्रमुस्त में ऐसा ध्यान कर रहे थे ॥ ४४ ॥ श्रीगीरचन्द्र सत्य ही श्रीयह त के इच्छानय में हैं अतः श्रीमहाप्रमु न अकेले ही व्यागमन किया ॥ ४४ ॥ प्रेम सुन्य में "इरे कृष्ण हो कृष्ण" कहते हुए श्रीयह त के सन्मुद्ध आकर प्रयक्त हो गये ॥ ४६ ॥ श्रीयह त प्रभु ने राष्ट्रिता से चरण-कमलों में नमकार करके व्यासन दिया तथा श्रीगीरहिर उस पर विराज गये ॥ ४७ ॥ कोई अन्य संग में नहीं हैं, केवल ईश्वर को देवते ही श्रीयह त प्रेमानच में बिह्नल हो गये ॥ ४८ ॥ हवं से पत्नी सहित सेवा करने लगे—चरणों को जल से प्रवालन करके चन्द्रन लगाया तथा व्याज्य से पवन करने लगे ॥ ४६ ॥ श्रीमहाप्रभु आनन्द से भोजन करने देंते तथा स्वयं अह त प्रभु परिवेषण (परोसाई) करने लगे ॥४०॥ श्रीयह त प्रभु ने प्रसन्ता से जितने व्यंजन दिये उन्हें श्रीप्रभु ने प्रमुचिक अङ्गीकार कर लिया ॥ ४१ ॥ श्रीप्रभु गीरचन्द्र ने जितने व्यंजनीं का श्रोजन किया है सव में से कुछ-कुछ अवश्य छोड़ दिया ॥ ४१ ॥ श्रीप्रभु ने भोजह त के प्रति हैंसकर कहा कि क्या तुम जानते हो में कुछ-कुछ अवश्य छोड़ दिया ॥ ४१ ॥ श्रीप्रभु ने भोजह त के प्रति हैंसकर कहा कि क्या तुम जानते हो में कुछ छोड़ रहा हूँ ॥ ४४ ॥ श्रीप्रभु ने हँसकर पृद्धा कि हे आवार्य जी सुनो तुमने यह रसोई करना, कहाँ से कुछ छोड़ रहा हूँ ॥ ४४ ॥ श्रीप्रभु ने हँसकर पृद्धा कि हे आवार्य जी सुनो तुमने यह रसोई करना, कहाँ से सोखा १ ॥ ४४ ॥ भीतह त प्रभु जितना देते थे प्रभु श्रोगीरचन्द्र सर्व खा जाने थे क्या आदि प्रभु श्रीगीरचन्द्र सर्व स्वी श्रीगीरचन्द्र सर्व खा जाने थे क्या श्री को श्रीगीरचन्द्र सर्व स्वी श्रीगीरचन्द्र सर्व सेते थे श्रीगीरचन्द्र सर्व सेते थे श्रीगीरचन्द्र सर्व सेते थे ॥ ४५ ॥ अदि तित्व श्री देते थे श्रीगीरचन्द्र सर्व स्वीकार कर लेते थे ॥ ४५ ॥ अदि तित्व की मों भीतह त जितना अधिक भी देते थे श्रीगीरचन्द्र सर्व स्वीकार कर लेते थे ॥ ४५ ॥ अदि तित्व की मों भीतह त जितन आधिक भी देते थे श्रीगीरचन्द्र सर्व स्वीकार कर लेते थे ॥ ४५ ॥ अदि तित्व की मों भीतह त जितन श्रीवित्व की स्वीवत्व की स्वीवत्व स्वाया स्व

''श्राजि इन्द्र जानिलूँ वोमार अनुभव । आजि जानिलाङ तुमि निश्चय वैष्णव' ॥६१॥ आजि हेते तोमारे दिवाङ पुष्पजल । आजि इन्द्र तुमि मोरे किनिला केवल" ॥६२॥ प्रसु बोले ''स्राजि त इन्द्रेरे वड़ स्तुति ! कि हेतु इहार कह देखि मोर प्रितः' ॥६३॥ श्रद्धैत बोलेन "तुमि करह भोजन । कि कार्य तोमार इहा करिया श्रवण" ॥६४॥ प्रसु बोले ''आर देने लुकाओ आचार्य । यत भड़ दृष्टि-सब तोसारि से कार्य । ६४॥ भड़ेर समय नहे, तवे अकरमात् । महाभाड़ महादृष्टि महाशिलापात ॥६६॥ तुमि इच्छा करिया से ए सब उत्पात । कराइया श्राछ, तोहा वृभ्यत सान्नांत ॥६७॥ ये लागि इन्द्रेर द्वारे कराइला इहा । ताहो कहि एइ आमि विदित करिया ।।६८॥ 'सन्यासीर सङ्गे आमि करिले मोजन । किछुना खाइव आमि' ए तोमार मन ॥६६॥ एकेश्वर आहले से आमारे सकल । खाओवाइया निज इच्छा करिवा सफल ॥७०॥ श्रवएव ए सकल उत्पात सुजिया । निपेधिला न्यासिगण मने श्राङ्का दिया ॥७१॥ इन्द्र श्राज्ञाकारी, ए तोमार कोन् शक्ति । भाग्य से इन्द्रेर ये तोमारे कर मिक्त ॥७२॥ कुष्ण ना करेन यार सङ्कल्य अन्यथा । ये करिते पारे कुष्ण-साद्वात् सर्वथा ॥७३॥ कृष्णचन्द्र यार वाक्य करेन पालन । कि श्रद्भुत तारे एइ जड़ वरिष्ण ॥७४॥ यम काल मृत्यु जार ब्राज्ञा शिरे धरे । नारदादि वाञ्छे योगेरवर-मुनिश्वरे ॥७४॥ ये-वोमा'-स्मरणे सर्ववन्थ विमोचन । कि विचित्र तारे एइ ऋड़ वरिपण ॥७६॥

कामनापूर्ण करने के लिये शीचैतन्य भगवान् ने उनकी इच्छा तुसार भोजन किया ॥ ४६॥ जब प्रेसु का सोजन परिपूर्ण हो गया तब शीखहैं त ने हन्द्र की स्तुति की ॥ ६०॥ हे हन्द्र ! तुम्हारे अनुभव को आज मैंने जाना और यह भी आज जाना कि तुम निश्चय ही बैड्याय हो ॥ ६१ ॥ हे हन्द्र आज से में तुम्हें कृल व जल प्रदान किया करूँ गा आज तुमने सुफे केवल मील ले लिया ॥ ६२ ॥ शीप्रमु वोले "आज तो हन्द्र की बड़ी स्तुति करने हो ! क्या कारण है, सुफसे भी तो कहों"॥ ६३ ॥ शीयहैं त ने कहा आप तो भोजन करों, हमें सुनकर आप क्या करेंगे ?"॥ ६४ ॥ शीप्रमु ने कहा—'आवार्य अब क्यों छिपाते हो जितनी यह फह्टू छि है सब तुम्हारा ही कार्य है ॥ ६४ ॥ मह का समय न होने पर भी अकरमात् भयंकर पवन बृष्टि व शिलापात हुआ।। ६६ ॥ तुम्हीं ने इच्छां करके यह सब उत्पात कराया है, उसे साचान् समम लिया ॥६०॥ तथा जिस निमित्त से हन्द्र के हारा यह सब करवाया है उसे भी में खोलकर कहेता हूँ ॥ ६८ ॥ जो में सन्यासियों के संग भोजन करूँ गा तो में छुछ नहीं खाऊँ गा यह बात तुम्हारे मन में थी ॥ ६६ ॥ केवल प्रमु ही अकेते आवें तो सब पदार्थों को खिलाकर अपनी 'इच्छा सफल करूँ ॥ ७० ॥ अत्यत्य यह सब उत्यात कुनन करके मन में आज्ञा देकर सन्यासियों को निषेध कर दिया ॥ ०१ ॥ इन्द्र आज्ञाकारो हो हसमें से तुम्हारी कोई विशेष शक्ति प्रयोग नहीं हम हम हम तो अहोभाग्य है जो तुम्हारी भक्ति करता है ॥ ७२ ॥ जिसके सुक्ति वशेष शक्ति वश्चय पात्तान प्रगट वर सकते हैं तथा कृष्णचन्द्र किसका वाक्य पालने कुरते हैं उसके लिये ऐसी बृष्टि व मह क्या अद्भुत हैं अर्थात् कुछ नहीं ॥ ७२ ॥ जिसके खाज्ञा को यमराज काल व मृत्यु मस्तक पर घे एण करते हैं तथा नारद आदि बेंगे

तोमा' जाने हेन जन के आछे संसारे। तुमि क्रया करिले में मिक्तकल घरे।। 90।। अर्ड त बोलेन "तुमि सेवक बत्सल । काय मनो वाक्ये आमि वरि एडवल ॥७=॥ संबंदाल मिंह त्यामि तीर मक्तिवले । एइ वर 'मोरे ना छाड़िया कोनी काली' ॥७६॥ शहमत दृद्धश्च वाको वाक्य-रसे । मोजन सम्दूर्ण हैल आनन्द विशेषे ॥=०॥ द्याद्वीतेर श्रीमुखेर ए सकल कथा । सत्य सत्य सत्य इथे नाहिक अन्यथा ॥=१॥ श्चानिते ए सब कथा यार शीत नय । से अधम अह तेर अहरव निश्चय ।। ८२।। हिर-शिक्करेर येन शीत सत्य कथा। अबुध श्राकृत गर्ण ना बुर्फ मर्भथा।।=३।। एकेर अप्रीते ह्य दोंहार अप्रीत । इरि-हरे येन-तेन चैतन्य-अह त ॥=४॥ निरवधि अहीत ए सब कथा कय। जगतेर त्राण लागि कुपालु हृदय ॥=४॥ श्रद्धेतर वाक्य चुन्धिवार शक्ति यार । जानिह ईश्वर सङ्घी भेद नाहि तार ।।⊏६।। मिल कारि ये शुनये ए सब आख्यान । कृष्णे भिक्त हथ तार सर्वत्र कल्याण ॥=७॥ श्रद्धेतिसिंहर करि पूर्ण मनस्काम । वासाय चिलला श्रीचैतन्य मगवान् ॥==॥ एइ मत श्रीवासादि-मक्तगण-घरे । मिचा करि सभारेई पूर्ण काम करे ॥=६॥ सर्वगोष्ठी लइ निरवधि सङ्कीर्तन । नाचायेन नाचेन आपने अनुवया ॥६०॥ दामोदर परिंडत आइरे देखिवारे । गियाखिला, आइ देखि आइला सन्वरे ॥६१॥ दामोदर देखि प्रसु श्रानिजा निस्ते । श्राहर वृत्तान्त लागिलेन जिज्ञासिते ॥६२॥

श्वर त्र मुनीश्वर जिसकी वाँछा करते हैं तथा जो तुम्हारा स्मरण करते हैं हमके बन्धन छूट जाते हैं, ऐसे तुम की महर्शाष्ट करना क्या विचित्र है।। ७४-७६ ।। तुम की जान सके संसार में ऐसे कीन २ जन हैं ? तुम्हारी कृता करने से ही भक्तिकल धारण करनी है।। ७७ ।। श्रीश्रम्ह त प्रमु ने कहा "आप भक्तवस्त्र हो में शरीर मन वाणी में यही वल धारण किये हुए हूँ ।। ७६ ।। श्रीश्रम्ह त प्रमु ने कहा "आप भक्तवस्त्र हो संशित्र मन वाणी में यही वल धारण किये हुए हूँ ।। ७६ ।। श्रीश्रम्ह न होगे ।। ७६ ।। इस प्रकार डिक्त प्रयुक्ति एस के विशेष श्रानन्द से दोनों प्रमुखों का भोजन करना समाप्त हुआ।। ६० ।। श्रीश्रम्ह त के श्रीपुख का यह सब प्रसङ्घ सर्वथा सत्य हैं ३, इसमें अन्यथा नहीं है।। ६१ ।। हन सब कथाओं को सुनकर जिसे प्रसन्तता नहीं होती कि वह श्रधम श्रीश्रम्ह ते का श्रद्धय दे अर्थान् उस प्रर उनकी दृष्टि न होगी-यह निश्चय प्रसन्तता नहीं होती कि वह श्रधम श्रीश्रम्ह ते का श्रद्धय दे अर्थान् उस प्रर उनकी दृष्टि न होगी-यह निश्चय प्रसन्तता नहीं होती कि वह श्रधम श्रीश्रम्ह ते का श्रद्धय दे उपीत्र उस प्रर उनकी दृष्टि न होगी-यह निश्चय प्रसन्तता नहीं होती कि वह श्रधम श्रीश्रम्ह ते का श्रम्सन्तता होतो है जैसे हित्रहर हैं वैसे ही चैनन्य-श्रम्ह ते हैं।। ६० ।। श्रीश्रम्ह ते निश्चय श्रम्ह ते निश्मप्त को कहने रहते हैं।। ६० ।। श्रीश्रम्ह ते निश्मप्त को समस्तने की जिसमें शाक्ति है सम्भेत लो असमें और ईरवर में मेद नहीं है।। ६० ।। श्रीचैतन्य भगवान श्रीश्रम्ह ते सिस्ह की मनोकामना पूरी करके अपने निवास स्थान को चले पृत्रे ।। ६स प्रकार श्रीवास श्रादि सभी भक्तों में भिच्चा करके सबकी ही कामना पूर्ण की।। ६६ ।। श्रीहामंदर परिस्हत श्राची माता के हर्शने सब्दीतन में स्वयं श्रामुण नाचते व मन्नी को नचाते थे।।। ६० ।। श्रीहामादर परिस्हत श्राची माता के हर्शने सब्दी स्थान में स्वयं श्रामुण नाचते व मन्नी को नचाते थे।। ६० ।। श्रीहामादर परिस्हत श्राची माता के हर्शने सब्दी निव्य स्यान श्रीह स्वयं श्रामुण नाचते व मन्नी को नचाते थे।।। ६० ।। श्रीहामादर परिस्हत श्राची माता के हर्शने सब्दी स्थान में स्वयं श्रामुण नाचते व मन्नी को नचाते थे।।। १० ।। श्रीहामादर परिस्हत श्राची माता के हर्शने स्थान स

प्रश्न बोले 'तुमि ये त्राछिला तान काछै । सत्य कह त्राइर कि विष्णु-मक्ति त्राछे' ॥६३॥ परम तपरबी निरपेन् दामादर । शुनि कोधे लागिलेन करिते उत्तर ॥६४॥ कि बलिला गोमानि आइर भक्ति आछे। इहाओं जिज्ञास प्रभ्र तुमि कीन काजे।।६४।। श्राहर प्रसादे से तोमार विष्णु-भक्ति । यत बिक्कु तोमार, सकल ताँर शक्ति ॥६६॥ यतेक तोमार विष्णु-भक्तिर उदय । श्राइर प्रसादे सब जानिह निश्चय ।।६७॥ श्रश्न, कम्प, श्वेद, मृच्छी, पुलक, हुङ्कार । यतेक श्राछये विष्णु-भक्तिर विकार ॥६८॥ चुगुँको आहर देहे न।हिक विराम । निरवधि श्रीवदने सबै कृष्ण नाम ॥६६॥ आइरो मिक्तर कथा जिज्ञास गोसाजि । 'विष्णुमिक' यारे बोले, सेइ-देख आह ॥१००॥ मृतिमती भिक्त त्राइ-कहिल तोमारे । जानिजाओ माया करि जिज्ञास स्रामारे ११०१॥ प्राकृत शब्देचो येवा बलिवेक आइ । आइ-शब्द प्रभावे ताहार दुख नाइ ॥१०२॥ दामोदर प्रखे शुनि आहर महिमा । गौरचन्द्र प्रश्वर आनन्दे नाहि सीमा ॥१०३॥ दामोदर परिडतेरे धरि प्रेम रसे । पुनः पुन आलिङ्गन करेन सन्तोपे ।।१०४॥ आजि दामोदर तुमि श्रामारे किनिला । मनेर इतान्त मुत्र श्रामार कहिला ।।१०४।। यत किछु विष्णु-भक्ति सम्पति आमार । आइर प्रसादे स्क-द्विधा नाहि आर ॥१०६॥ ताहान इच्छाय मुजि आछो "पृथिवीते । तान ऋण आभि कम् ना पारि शुधिते ॥१०७॥ श्राइ-स्थाने वद्ध श्रामि, शुन दामोद्र । श्राइरे देखिते श्रामि श्राह्य निरन्तर ॥१००॥

के लिये गये थे तो माता के दर्शन करके शोध चले आये ॥ ६१॥ अध्यम दासोदर की देखकर पंकानत में बुजाकर शची माता का वृत्तान्त पूछा ॥ ६२ ॥ श्रीप्रभु बोले "तुम जो उनके पास रहे थे सत्य कही क्या शची माता में विष्णु भक्ति है "।। ६३ ।। बड़े तपस्वी व निरपेद्य दामोदर पण्डित सुनकर क्रोध से उत्तर देने लगे ।। ६४ ।। प्रमो क्या कहते हो ? माता के मिक्त है ? यह पूछने का तुम्हें क्या काम-।। ६४ ॥ माता की कृश से ही तुम में विष्णु-मिक्त है और जो कुछ तुम्हारा है सव उन्हीं की शिक्त से है।। ६६।। तुम में विद्गु-भक्ति का जितना उदय हुआ है यह सब माता के अनुप्रद से ही हुआ है-यह निश्चय जानो ॥ ६७ ॥ अथु, कम्प, श्वेद, मृच्छी, पुलक, हङ्कार आदि जितने बिष्णु-भक्ति के विकार हैं उनका माता के देह में एक-गान्न को भी विराम प्राप्त नहीं होता है और निरन्तर श्रीसुख से केवल कृष्ण नाम उच्चारण करती हैं ॥६८-८६ ॥ हे गुमाँई ! शची माता की जो भक्ति कथा पूछते हो तो देखो जिसे विष्णु-भक्ति कहते हैं शची माता वही हैं।। १०० ।। मैं तुव से कहता हूँ कि शची माता अर्तिमती भक्ति हैं जानते हुए भी माया करके उम मुक्त से पूछते हो ॥ १०१ ॥ प्राकृत शब्दों में भी जो कोई "आइ" कहे उनकी भी आइ शब्द के प्रभाव से दुख हुही रहेगा ॥१०२॥ श्रीदामोदर के मुख से शची माता की महिमा सुनकर प्रभु श्रीगौरचन्द्र के धानन्द की सीमा नहीं रहीं ॥ १०३ ॥ सन्तुष्ट होकर प्रेमरस में दामोदैर पण्डित की पकदकर बारम्बार आलिङ्गन किया १०४॥ हे दा मोदरे आज तुमने मुक्ते मोल ले लिया मेरे मन की सब बात कह दी ॥ १०४॥ जो कुछ विष्णुमिक रूप सम्पत्ति के में है यह सब माता के अनुमह से ही है-इसमें दूसरी बात नहीं है। १०६। उन्हीं की इच्छा छे ही में पूथ्यो पर हूँ में उनके ऋण का कभी शोधन नहीं कर सकूँगा। १०००। हे दानोदर !

आइ-स्थाने वद्ध आमि, शुन दामोदर । आइरे देखिते आमि आछि निरन्तर" ॥१०=॥ , दामोदर पण्डितरे प्रश्व कृपाकरि । मक्तगोष्ठी सङ्गे वसिलेन गौरहरि ॥१०६॥ आइरो ये भक्ति आछे जिज्ञासे' ईश्वरे । से केवल शिक्षा करायेन जगतेरे ॥११०॥ बान्धवेर 'वार्ता येन जिज्ञासे' बान्धवे । 'कह बन्धु-सब कि कुशले आछे मुमे ॥१११॥ कुशल-शब्देर अर्था व्यक्त करिवारे। 'मिक्त आंछे' करि वार्ता स्रयेन समारे ॥११२॥ मक्तियोग थाके, ववे सकल कुशल । मिक विने राजा हड्ले श्रो अमङ्गल ॥११३॥ धन जन भोग जार आछ्ये सकल । भक्ति नाहि, तार हव सर्व अमङ्गल ॥११४॥ श्रद्य-स्वाद्य नाहि यार-दरिद्रेर अन्त । विष्णुमक्ति याकिले, से-इसे धनवन्त ॥११३॥ भिद्या-निमंत्रशा-छले प्रश्व सभा' स्थाने । व्यक्त करि इहा कहियाछेन आपने ११६।। मिला निमंत्रयो प्रस बोलेन हासिया। "चल तुमि आगे लचेश्वर हुओ गिथा ।। ११७।। तथा भिन्ना त्रामार, ये हय लचोश्वर" । शुनिजा बाह्यण सब निन्तित अन्तर ॥११=॥ विप्रगण स्तुति करि बोलेन गोसाञि । लचोर कि दाय, सहस्र को कारो नाञि ॥११६॥ तमि ना करिले भिद्या गाईस्थ्य श्रामार । एखनेइ पुड़िया हउक् छारखार" ॥१२०॥ प्रभ्र बोले ''जान' 'लचोरवरं' बलिकारे । प्रतिदिन लच-नाम ये प्रहण करे ॥१२१ से जनेर नाम आमि वलि 'लचोश्वर'। तथा भिचा आमार, ना याइ अन्य घर"।।१२२। ्शुनिजा प्रभुर कृषावाक्य विष्रगणे । चिन्ता छाडि महानन्द हैला मने मने ॥१२३॥

सुनों में माता के स्थान में वँथा हुआ हूँ में निरन्तर माता के दर्शन के निमित्त (वहाँ) रहता हूँ ॥ १००॥ श्रीप्रमु गौरहरि दामोदर परिडत पर कृपा करके मक्तमण्डली के साथ बैठ गये ॥ १०६ ॥ ईश्वर ने जो पूछी कि माता में भक्ति है क्या; यह केवल जगत् को शिक्ता कराने लिये है।। ११०।। जैसे बान्धवों की बात को बान्धव पूजते हैं कही बन्धु ! सब कुशत तो हो ॥ १११ ॥ कुशत शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के तिमित्त माता को भक्ति है ? इस वार्ची से सब कुशल समाचार पृद्धे थे।। ११२॥ यदि भक्तियोग हो नो सब कुशल है भक्ति विहींन राजा होने पर भी कुशल नहीं है।। ११३।। जिसको धन-जन भीग व यश आदि सब कुछ है पर भक्तियोग नहीं है तो उसका सब प्रकार अमङ्गल है।। ११४.॥ तथा जिसे आज के लिये भी खाने की नहीं है इरिद्रता का अन्स ही है तो भी उसके शरीर में विष्णु-मक्ति होने पर धनवान है।। ११४॥ स्वयं महात्रभु ने भिन्ता-निमन्त्रण के छल से यह सिद्धान्त म्यष्ट करके सब से कह दिया ॥ ११६ ॥ श्रीप्रभु भोजन निमन्त्रण के समय हँसकर कहते कि तुम पहिले लखपती तो बनो।। ११७।। जो लखपती होंगा नेरा भीजन उसी के यहाँ होगा, मों सुनकर सब माह्मण भी मन में चिन्तित हुए ॥ ११८ ॥ त्राह्मण स्तुति करके बोले "प्रमो ! लाख की तो कहां बात किसी के पास एक सहस्र भी नहीं हैं" ॥ ११६ ॥ आपके मोज़न नहीं करने पर हमारा गृहस्थाश्रम इसी क्या में दृग्ध होकर छार-सार (नष्ट-श्रष्ट) हो जाय।। १२०॥ श्रीप्रभु ने कहा 'तुम जानते हो लच्चेश्यर किसे कहने हैं, जो निल्य पति एक त्व हिए मैंम प्रहण करता है उसे लखपती कहते हैं।। १२१ ॥ उन्हीं की मैं "लचे वर" कहता हूँ वही मेरी भिचा हैंगी हुमरों के घर मैं नहीं जाता ॥ १९२ ॥ झाह्मणों ने प्रमु के कृपापूर्ण वाक्य मुनकर चिन्ता त्याग दी मन में वटे आनन्दित हुए १०३ ।

लच नाम लैव प्रसु तुमि कर भिचा । महाभोग्य एमत कराश्रो तुमि शिचा ॥१२४॥ प्रति दिन लच्च नाम सर्वे विप्रगणे । लयेन चैतन्यचन्द्र भिचार कारणे ॥१२४॥ हेन मते भक्तियोग लस्रोयाय ईश्वरे । वैकुएठनायक भक्तिसागरे विहरे ॥११६॥ भक्ति लुबोयाइते श्रीचैतन्य-श्रवतार । भक्ति विना जिज्ञासा ना करे १४ श्रार । १२७:। प्रभु बोले 'ये जनेर ऋष्णभक्ति आछे'। कुशल मङ्गल तार नित्य थाके काछ ।।१२८।। यार मुखे भक्तिर महत्त्र नाहि कथा । तार मुख गौरचन्द्र ना देखे सर्वथा ॥१२६॥ निज गुरु श्रीकेशव भारतीय स्थाने । 'भक्ति-ज्ञान' दुइ जिज्ञासिला एक दिने ॥१३०॥ प्रमु बोले ज्ञान मिक्त दुइते के वड़ । विचारिया गोमाञ्ज कहत करि दट ॥१३१॥ कथोद्यार्थे भारती विचार करि मने । कहिते लागिला भीरसुन्दरेर स्थाने ॥१३२॥ भारती बोलेन 'मने विचारिल लन्व । सभा हैते बड़ देखि भक्तिर महन्व' ॥१३३॥ प्रश्रु बोले 'ज्ञान हैते भक्ति बड़ केने । 'ज्ञान वड़' करिया से कहे न्यामिगणे' ॥१२४॥ भारती बोलेन ताँरा ना वुक्ते विचार । महाजन पर्थ से गगन सभाकार ॥१३४॥ वेदे शास्त्रे महाजन पथ से लश्रोयाय । ताहा छाड़ि श्रवुध ये अन्य पथे याय ॥१३६॥ ब्रह्मा शिव नारद प्रह्लाद व्यास शुक्त । सनकादि नन्द युधिष्ठिर-पञ्च रूप ॥१३७॥ प्रियत्रत पृथु भ्रुव अक्ररू उद्धव । 'महाजन' हेन नाम यत आहे सब ॥१३८॥ भिक्त से मागेन सभे ईश्वर चरणे। ज्ञान बड़ हैले, भिक्तमागे कि कारणे।।१३६॥ हे प्रभो ! लाख नाम प्रहण करेंगे आप मिचा करिये हमारे अही भाग्य ! आप इस प्रकार शिचा करें रहे है ॥१२४॥ अचितन्यचन्द्र का भिन्ना कराने के निमित्त से सब विश्वगण प्रति दिन तन्त्र र नाम तने लगे॥१२४॥ इस प्रकार वैकुएठनाथ श्रीगौरहरि भक्तियोग का प्रहण कराते हुए भक्ति-सागर में विहार करते थे ॥ १२६॥

भी जिज्ञासा नहीं करते थे।। १२७।। श्रीप्रमु कहने थे कि जिसकी कृष्णचन्द्र में भक्ति है सब कुशल व मझल नित्य उसके पास रहते हैं।। १२८ ॥ जिसके मुख में भक्ति के महत्त्वपूर्ण प्रसंग नहीं होते उसका मुख श्रीगौरचन्द्र देखते ही नहीं रहें ॥ १२६ ॥ एक दिन अपने गुरु केशवभारती से भक्ति व ज्ञान दोनों का प्रस्त किया था ॥१३०॥ श्रीप्रमु ने पूछा "हे गुरुदेव ! ज्ञान व मक्ति दोनों में कीन वड़ा है सो विचार करके

श्रीचैतन्यदेव का अवतार भक्ति ब्रह्ण कराने के लिये ही हुआ इस कारण भक्ति के अतिरिक्त प्रभु और कुछ

हढ़ता से किह्ये ॥ १३१ ॥ कुछ चए में श्रीमारती जी ने मन में विचार कर श्रीगौरसुन्दर से कहना प्रारम्भ किया।। १३२।। श्रीसारती जी ने कहा "मन में तत्त्व की विचार लिया है मक्ति का महत्त्व ही सब से बड़ा है यही देख पड़ता है" ॥ १३३ ॥ श्रीप्रभु ने पूछा कि भक्ति क्वीन से कैसे बड़ी है ? सन्यासीगण तो बात

को बड़ी कहते हैं।। १३४ ।। श्रीभारती जी ने उत्तर दिया ने लोग समझ कर निचार नहीं करते हैं देखो महाजनों के मार्ग पर ही सर्व साधारण चलते हैं।। १३४।। बेद व शास्त्र भी महाजनों 'का मार्ग ही प्रहण करते हैं उसे छोड़कर जो अन्धें भ्रार्ग से जाते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं।। १३६ ।। ब्रह्मा-शिव-नारद-प्रह्लाद-

व्यास-शुक चारों सनकादिक-युविधिर आदि पंच पाण्डव-प्रियञ्चत-प्रथ-श्रुव अक्रूर-च्छव आदि जिन सबका मइन्जन नाम है, य सव भगवत् चरणों म भक्ति ही मॉगते हैं यदि छान वहा है ना तो मुक्ति क्या माँगते बिनि विचारिया कि ये सब महाजन । मुक्ति छाड़ि भक्ति केने माँगे अनुच्या ।।१४०॥ सभार वचन एइ पुरायो प्रमास । कि वर मागिला ब्रह्मा ईश्वरेर स्थान ॥१४१॥ तथाहि मागवते १० स्कन्धे १४ ऋष्याये ३० श्लोके:-

"तदस्तु में नाथ सभूरिमागो भवेऽत्र बान्यत्र तु वा तिरश्चाम्। येनाहमेकोपि भवज्जनानां भूग्वा निषेवे तव पादपल्लवम् " ॥१॥

किया ब्रह्म जन्म किया हउ यथा तथा। दास हुई येन तोमा सेविये सर्वथा ॥१४२॥ एइ मत यत महाजन सम्प्रदाय। समेह सकल छाड़ि भक्तिमात्र चाय ॥१४३॥

तथाहि भीविष्सापुरासे (१।२०।१८)

'नाथ योनिसहस्रे पु येषु येषु ब्रजाम्यहम् । तेषु तेष्वच्युता भक्तिरच्युतास्तु सद्। त्वियः' ॥२॥ ''स्वकर्मफलिनिर्दिष्टां यां यो योनिब्रजाम्यहम् । तस्यां तस्यां हृपीकेश स्विध भक्तिह हृ।स्तु मे''॥३॥ तथाहि भागवते (१०।४७,६७)

"कर्ममिश्राम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया। मङ्गलाचरितैदीनैर्रितर्नः कृष्ण ईश्वरे"॥४॥ 'अतएव सर्व मते मिक्त से प्रधान । महाजन पथ सर्वशास्त्रेर प्रमाण'॥१४४॥

तथाहि ( महाभारते । बनपर्वामा ३१३।११७ )

"तकोंप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना नासादृषिर्यस्य मतं न भिन्नम्। धर्मस्य तुत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्था"।।।।।

'मिक्त बड़' शुनि प्रभु भारतीर मुखे। 'हरि' बिल गर्जिते लागिला प्रेमसुखे ॥१४४॥ प्रभु बोले आमि कथोदिन पृथिवीते। थाकिलाङ, एइ सत्य कहिल तोमाते ॥१४६॥

॥ १३७ से १३६ ॥ व महाजन क्या सब के सब बिना विचार ही मुक्ति को छोड़कर अनुच्या भक्ति भाँगते ऐसा क्या ? ॥ १४० ॥ पुरायों में प्रमाण स्वरूप सबका वचन मौजूद है, ब्रह्मा ने भगवान् से वर माँगा

था॥ १४१॥ ह नाथ मेरा ऐसा महा सीभाग्य उदय हो जिसके बल से मैं इस ब्रह्मा के जन्म में अथवा पशु-पद्मी प्रभृति जिस किसी जन्म में हो आएके अनुगतजनों के बीच में एक जन होकर आपके चरण-कमलों की सेवा प्राप्त हो॥ १॥ इस ब्रह्म जन्म में हो किंवा जिस किसी जन्म में हो ऐसी कृपा करो जिसमें में दास होकर सर्वधा आपकी सेवा कहाँ॥ १४२॥ इस प्रकार जितने भी उत्तम महापुरुषगण है वे

मुक्ति आदि सब कुछ छोड़कर केवल भक्ति ही चाहे हैं ॥ १४३ ॥ प्रह्लाद ने कहा 'हे नाथ मैं चाहे हजारों २ योनियों में जहाँ कहीं भी जारुँ, हे अच्युत ! उन २ योनियों में सर्वदा ही तुम्हारे चरण-कमलो में मेरी अट्ट भक्ति बनी रहे-ऐसी कृषा हरों ॥२॥ मैं अपने कर्मफल नियम्तित से चाहे जिस योनि में जारुँ हे ह्वांकेश ! मेरी उस २ योनि में आपके चरणों में हढ़ भक्ति हो ॥ ३॥ ईश्वरेच्छा से अपने कमी के अन-

सार जिस किसी योति में में कहीं भी अमण करूँ किन्तु मङ्गल आचरण व दानादि साधनों के फलन्यह्रप मेरी उस ईश्वर कृष्ण में अनुराग हो।। ४।। अत्रप्त सब शास्त्रों का प्रमाण व नहाजनों का मार्ग होने से सब प्रकार से भक्ति ही प्रधान हैं।। १४४॥ तुर्क तो प्रतिष्ठा रहित है अर्थान् स्थिर नहीं है तथा सेंद्र की

श्वियाँ भी विभिन्न हैं, ऐसा ऋषि भी नहीं हैं जिसका मत पृथक न हो और धर्म, का तत्त्व गिरिगुहा की तरह दुर्गम प्रदेश में अवस्थित हैं इस कारण से महाजन ( भगवड्भक्त ) जिस मार्ग से गये हैं, वही जार्ग है, उसी मार्ग में चलना ही उचित है क्यों द्वि सीधा मार्ग ही वही है।। रे॥ त्रीप्रभु ने श्रीकेशव भारती जी के

मुख से मिक्ति बड़ी है यह यचन सुनते ही हरि हरि कहकर प्रेम नन्द सुख म गर्जन करने लगे १४४ प्रेमु ने

यदि तुमि 'ज्ञान वड़' वित्तिते आमारे । प्रवेशितों आजि तवे समुद्र भितरे !!१४७॥ सन्तोषे धरेन प्रश्च गुरुर चरसो । गुरुओ प्रश्चरे नमस्करे प्रीत मने ॥१४८॥ प्रस बोले 'यार प्रस्ते नाहि भक्ति कथा । तप शिखा-सूत्र-त्याग तार सब वृथा' ॥१८६॥ भिनत बिना प्रसुर जिज्ञासा नाहि आर । भिनतरसमय श्रीचैतन्य अवतार ॥१५०॥ रात्रि दिन एको ना जानेन सक्तगण । सर्वदा करेन नृत्य कीर्तन गर्जन ॥१४१॥ एक दिन अह त सकल भक्त प्रति। बलिलेन परानन्दे मत्त हह अति ॥१५२॥ शुन भाइ-सब एक कर समवाय । मुख मरि गाइ आजि श्रीचैतन्यराय ॥१५३॥ श्राजि श्रार कोन अवतार गाओपा नानि । सर्व-अवतारमप-चैतन्य गोसानि ॥१४८॥ जे प्रसु करिल सर्व जगत उद्धार । आमा ममा लागिये प्रसुर अवतार ॥१४४॥ सर्चत्र द्यामरा याँर प्रसादे पुजित । संकीर्तन हेन घन ये कैल विदित ॥१५६॥ नाचि आमि, तोमरा चैतन्य यश गाओ । सिंह हइ बोल, पाछे मने मय पाओ ॥१४७॥ प्रभुसे आपना लुकायेन निरन्तर । ऋदु पाछे हयेन समार एइ डर ॥१५=॥ तथापि अद्वीत बाक्य अलंब्य समार । गाइते लागिला श्रीचैतन्य-अवतार ॥१४६॥ नाचेन अइ तिसिंह आनन्दे विह्वल । चतुर्दिंगे गाय समे चैतन्य मञ्जल ॥१६०॥ नव-अवतारेर शुनिजा नाम यश । सकल बैष्णाव हैल आनन्दे विवस ॥१६१॥ आपने श्रद्धौत चैतन्येर गीत करि । बोलाइया नाचे प्रसु जगत निस्तारि ।।१६२॥

कहा अब तो मैं प्रश्वी पर रहूँगा आपसे मैं यह सत्य कहता हूँ॥१४६॥यदि आपने मुफ से 'ज्ञान वहा है' कहा होता कि मैं तो ब्याज ही समुद्र में प्रवेश कर जाता।।१४७।श्रीप्रभु ने सन्तुष्ट होकर गुरुजी के चरण धकड़े तथा खनने भी प्रसन्त यन से नमस्कार किया ॥ १४८ ॥ श्रीप्रमु ने कहा ''निसके मुख मक्ति कथा नहीं है उसका तप व शिखा सृत्र त्यागहर सन्यास सब वृथा है।। १४६॥ मिक के विना प्रमु की और किसी वस्तु की जिज्ञासा नहीं है श्रीचैतन्य अवतार तो भक्तिरसमय ही है।।१४०॥ भक्तवृन्द को रात दिन का भान नहीं था सव समय मुख्य कीर्तन व गर्जन ही करते रहते थे।। १४१।। एक दिन श्री खद्वैत प्रभु ने परम आनन्द में मत्त होकर सब भक्तों के प्रति कहान। १४२ ॥ दे बाहवी सुनो एक गायक-समाज करे। जिसमें आज मुख-भर कर अचितन्यराय के नाम गुण का गान करें॥ १४३॥ आज अन्य किसी अवतार का यश गान नहीं करेंगे, क्योंकि श्रीचैतन्य महाप्रमु तो सब अवतारों के श्रवतारी हैं॥ १४४॥ जिस प्रमु ने सब जगर्न का उद्धार कर दिया तथा हम सब के लिये ही जिनका अवतार हुआ है ॥ १४४ ॥ जिनके अनुवह से ही हम लोग सब जगह पूजित हैं तथा जिनने संकीतंन ऐसा धन प्रगट किया है।। १५६।। सिंह विक्रम से कंडता हूँ में तो ताचूँगा तुम लोग चैतन्य यश का गान करो कहीं बीछे मन में भय मत पाना ॥ १४७॥ प्रमु तो अपने को निरन्तर लुकाते हैं इसितये कहीं पीछे कुछ होंय यही सबको हर था ॥१४८॥ तथापि भी अहै तजी के वाक्य सबके लिये उल्लंक्य है अतः श्रीचैतन्य अवनार के चरित्रों को गान करने लगे ॥ १४६॥ आनन्द में विह्नत होकर श्रीकंद तिसिंह नाचते थे तथा मक्तवृत्द चारी कोर चैतन्य मङ्गल गा रहे थे ॥१६०। नवीन अवतार के नाम व यश को सुनकर सब वैष्णव प्रेमानन्द में विवश हो गये १६१

''श्रोचैतन्य नारायण करुगासागर। दीन-दुः खितेर बन्धु मोरं दयाकर'।।१६३॥ अड तिति हैर भी मुखेर एइ पद ! इहार की र्वने बाहे सकल सम्पद ।।१६४।। केही वीले ''जय अब र्था श्राचीनन्दन''। केही बोले ''जय गीरचन्द्र नारायण ॥१६४॥

जय मङ्कीतंन प्रिय श्रीगीरगोपाल । जय सक्तजन प्रिय पापरहीर काल" । ११६६॥ नाचेन अड तिमिह-परम-उदाम । सबे एक श्रीचैतन्य-गुण-कर्प-नाम ॥१६७॥

क्ष श्रीरागः क्ष

पुलके रचित गाय, मुखे गड़ागड़ियाय, देखरे चैतन्य अवतारा । वैदुराठनायक हरि, द्विजरूपे अवतरि, संकीर्तने करेन विहारा ॥ कनक जिनिया कान्ति, श्रीविग्रह शोभेरे, आजानुनम्बत माला साजेरे। मन्यासीर रूपे, आपनरसे विह्वल, ना जानि केमन मुखे नाचेरे ॥

जय जय श्रीगौर, सुन्दर करुणासिन्धु, जय त्रय वृन्दावन रायारे । जय जय सम्प्रति, नब्रहीप-पुरन्दर, चरण-कमल देह छायारे ॥१॥

एइ सब कीर्तन करेन भक्तग्रंग । नाचेन श्रद्धेत भावि चैतन्यचरण ।।१६८॥ नव अवतारेर न्तन यशशुनि । उद्घासे वैष्णव सब करे जय ध्वनि ॥१६९॥

कि अद्भुत हइल से कीर्तन-आनन्द । सबे ताहा विश्विते जानेन नित्यानन्द ॥१७०॥ पुर्म-उद्दाम श्रुनि कीतंनेर ध्वनि । श्रीविजय श्रासिया हृह्ला न्यासिमणि ॥१७१॥

श्रीचैतन्य के बग भरे गीत रचना करके जगत के निन्तार के लिये भक्तों से बुलवाकर नाच रहे थे ॥ १६२ ॥ हे कह्यासागर नारायण श्रीचैनन्य प्रभा ! हे दीन दुखितों के बन्धु मेरे ऊपर दया करो ॥ १६३ ॥ ऋद्रैत-

सिंह के श्रीमुखं का यह पद है इसका कीर्तन करने से भन सम्पत्ति बढ़ती हैं ॥१६४॥ कोई कहते "श्रीश ची-नन्द्रस की ज्ञय हो २" और कोई कहते "श्रीगीर चन्द्रसारायण की जय हो"॥ १६४॥ संकीर्तन प्रिय श्री-गोरगापाल की जय हो न और भक्त ननों के प्यारे तथा पाखरिड यों के काल रूप प्रभू की जय हो॥१६६॥अीअ-हैं निसंह बड़ा उद्दाम नृत्य करते थे तथा अन्य सभी एक मात्र श्रीचैतन्य के गुण-कर्म-नाम गा रहे थे।।१६७॥ वैद्युष्ट्रनायक हरि बाह्मण के स्प में अवतीर्ण होकर संकीर्तन विहार करते हैं शरीर पुलक से मानी विरचित

है तथा सुख से लॉट-पेंट होते हैं, हे भाइयो देखो अचितन्य का ऐसा अवतार हुआ है। कनक कान्ति को पराजयकारी श्रीविम्नह शोभा दे रहा है, जानुपूर्वत लस्बी मालाखों में सजे हुए सन्यासीरूप में अपने ही रैस में विह्नत होकर न जाने कैसे सुखासे नाचते हैं। करुणाक्षित्धु श्रीगौरसुन्दर की जय हो २ तथा श्रीवृन्दावन-

दास के राजा की जुप हो वर्त्तमान में तबद्वीए के प्रन्दर की जय ही २, हे प्रभी ! चरण-कमल की छाया प्रदान करों ॥ १॥ भक्तवृन्द इन सब पदों का कीतन कर रहे थे तथा श्री श्रद्ध ते, प्रेमु चैतन्यचन्द्र के चरणों की भावना करके नाचते थे ॥ १६८॥ नवीन श्रवतार के नवीन यश को स्टूनकर वैष्णववृन्द प्रसन्न हो

जय २ ध्यनि कर रहे थे । १९६ । कीर्तर्ण से कैमा सद्भुत आनन्त्र हुआ नसे केवल नित्यानन्द ही कर सकते हैं १६० पुरम उदाम कोर्तन की ध्यनि सुनकर सन्यासियों में शिरोमणि श्रीगौर ही वहाँ

प्रभु देखि यक्त सब अधिक उल्लास । गायेन, अर्द्ध हो चुत्य करेन हरिषे ॥१७२॥ आतन्दे प्रभुरे केही नाहि करे भय । माचाते गायेन मने चैतन्य विजय ॥१७३॥

निरवित दास्य भावे प्रसुर विहार । 'दृष्टि कृष्णदास' वह ना दोल्दे आरि ॥ ७४॥

हेन कारो शक्ति नाहि सब्दुखे ताहाने । 'ईरदर' करिया विद्यवेक 'दास' दिने । १७४॥ : तयापिह समे बढ़े तर बलबरि ! गायेन निर्मय हैया चैतन्य श्रीहरि ॥१७६॥

चुलेक याकिया १ धु आत्म म्तुति शुनि । लज्जायंन पाइने चानिचा न्यासिनांस ॥१७७॥

समा शिचाइते शिचाशुरु मगवान् । बासाय चिलला शुनि सापन कोर्तन ॥१७=॥ तथापि काहारी चिरो ना जन्मिल सय । विदेष गायेन यागे चैतन्य विजय ॥१७६॥

त्रावन्दे साहारी वाह्य भाहिक शरीरे । समे देखे-प्रष्ठ बाह्ये दांतीन भिनरे ॥१८०॥

मत्त हाय सभेइ चेंतन्य-यश गाय । सुखे शुन् गुकृति, दुष्कृति दुःख पाय । १८८१॥ श्रीचैतन्य यशे भीत ना हय याहार । ब्रह्मचर्य-सन्यासे बाहिर कार्य ताहार ॥१=२॥ एइ मत परानन्द सुखे भक्तगणा सर्वकाल करेन श्रोहरि सङ्घीतीन ॥१८३॥

ए सब आनन्द क्रीड़ा पिट्ले शुनिले । ए सब गोप्ठीवे आसियाओं सेहा मिले ॥१८४॥ नृत्य गीत करि समे महा भक्तगण । आइलेन प्रश्चरे करिते दर्शन ॥१=५॥ श्रीचैतन्य प्रसु निज कीर्तन शुनिया । समारे देखाइ भय श्राछेन शुइया ॥१८६॥

सुकृति गोविन्द जानाइलेन प्रसुरे । 'वैष्णव-सकल श्रासियाछेन दुयारे' ॥१=७॥

॥ १७१॥ श्रीप्रमु को देखकर सभी भक्त अधिक उल्लास में गात व श्रीअद्वीत जाचने लगे॥ १७२ ते प्रेमा-नन्द में किसी ने प्रमुका भय नहीं किया उल्टा उनके साजान में ही श्रीचैतन्य का प्राफट्य गान करने लगे ॥ १७३ ॥ श्रीप्रसु का निज विदार निरन्तर दास्यमाय में होता था "भें हुण्एदास हूँ" इनके अतिरिक्त त्रीर कुछ नहीं कहने थे ॥ १७४ ॥ ऐसी किसी की सामध्यें नहीं थी कि उनके सामने ही दारा के त्रितिरिक्त

''देश्वर'' करके सम्बोधन करें ॥ १७४॥ तथापि सब अक्तदुः श्रीखद्वीतजी के यत पर निभय होकर श्रीचै-तन्यहरि का यश गा रहे थे।। १७६॥ सन्यासियों के शिरासणि श्रीप्रसू एक चुण खड़े होकर अपदी स्त्रुति की सुनकर मानों लड़ना पाने लगे।। १७७ ॥ अपना कीर्तन सुनकर शिक्षागुक भगवान सबका शिक्षा देने के

निमित्त अपने निवास स्थान की चंत्रे गये।। १७८ ।। तथापि किसी के मर्न में मय उत्पन्त नहीं हुआ वरव्य ख्रीर भी विशेष रूप से "चैतन्य विजय" गान करने लगे ॥ १७६ ॥ ख्रानन्द में किसी के शरीर में वाह्य ज्ञान न्हीं था सभी देख रहे थे कि श्रीप्रमु कीर्तन में विराजमीन हैं ॥१=०॥ सब ही मत्त होकर चैतन्य यश गान

कर रहे थे सुकृति जन तो सुनकर सुख पा रहे थे तथा दुष्कृति पापी दु:ख पा रहे थे ॥१८४॥ श्रीचैतन्य यश में जिसकी वीति न हो उसका बहानर्य व सन्यास से क्या कार्य मिद्ध होंगा ? ॥ १८२ ॥ इस प्रकार सब

भक्तवृन्द परम आनन्द मु द्ध में सब समय ओहरिनाय संक्रीर्तन करने रहते थे ।।१=३॥ को इन सब आनन्द-कृतिलाओं को पढ़ें व सुनैंगे हैं भी इन सब मण्डलियों में आकर मिल जाँयरी ॥१८४॥ सब प्रधान मक्तवृत् नुत्य गान के परचात् श्रीत्रभु के दर्शन करने आये ।। १८४ ।। श्रीचैतन्यप्रभु आपना नाम एवं यशपूर्ण कीर्तन सुन्कर सथको भय दिखाने के लिये आकर सा रहे हुए थे १५६ सुकृति गाविन्द (द्वारपाल ) न श्रीप्रभु

२११ गोदिन्देरे बाह्य हेल सवारे व्यक्ति । सपने बाह्येन, ना चाह्येन कारा मित ॥१८८॥ भययुक्त हड्या सकल भक्तगण । चिन्तिते लागिला गौरचन्द्रेर चरमा ॥१८६॥ चर्षेके उठिली प्रभु श्रीयकावत्सल । बलिते लाधिला 'श्रये बैध्यव-सकल ॥१६०॥ त्रये अपे श्रीनिवास परिस्त उदार । श्रीज तुनि सब कि करिला अवतार ।।१६१॥ छ।ड़िया छुण्णेर नाम, इत्यार कीर्तान । कि नाइला ग्रामारे त वृक्ताह एयन ॥१३२॥ महायक्ता श्रीनिवास बोहोन कोहाजि। जीदेर स्वतन्त्र शक्ति मृत्ये किन्छ नाजि।।१६३॥ येन करायेन येन बोलायेन ईश्वरं। सेइ आजि बल्लिलाङ, कहिल तीयारे ॥१६४॥ प्रभु बोले 'हुनि सब इइया परिडल । लुकाय ये, तारे केने करह विदित' ॥१६४॥ शुनिका प्रसुर वःषय परिवत-श्रीवासे । हस्ते सूर्य बाच्छादिया मने मने हासे ॥१६६॥ प्रभु बोले 'वि सङ्केत केला हस्त दिया । तीमार सङ्केत तुमि कहत भाङ्गिया' ॥१६७॥ श्रीवास बोलेन हस्ते सूर्व डाफिलाङ । तोत्रारे विदित करि एइ कहिलाङ ॥१६=॥ हस्ते कि कखनो पारि सर्थे आन्छादिते । सेइ मत असम्भव तोमा लुकाइते ॥१८६॥ सूर्थ यदि हस्ते वा हयेन झाच्छादित । तस्र तुमि लुकाइते नार कदाचित्।।२००॥ तुमित्री कि लुकाइवा पृथिबी भिवरे । ये नारिल लुकाइते चीरीदसागरे ॥२०१॥ हिमिरारि सेतुबन्ध पृथिबी पर्यन्त । वीमार निर्मल यशे प्रिल दिगन्त ॥२०२॥ आववाद दूर्ण हैल तोमार कारीने । कत जन दहह तुमि करिया केमने ॥२०३॥ ~्सर्व काल यक्त जय बाढ़ाय ईश्वरे। हेन काले अद्युत हैल आसि द्वारे ।।२°४॥ को जतायः कि प्रभा ! द्वार पर सब चैट्यात्र आये हुये हैं ॥ १८७॥ सबको ले आने की गोबिन्द को आजा

देकर आप सो रहे तथा किसी की और की नहीं देखते ॥ १८८ ॥ तब सब भक्तवृन्द सबभीत होकर श्रीगीर-चन्त्र के चरुकों का चिन्तन करने लगे ।। १८६॥ श्रीभक्तवत्सल प्रसु एक चरा में ही उठ वैठे खौर कहने लगे हे बैप्पाबों सुनो ॥ १६० ॥ हे उदार श्रीवास पण्डित ! त्राज तुम सबने किस भवतार का कीर्तन किया ?

॥ १६६॥ तथा कृष्णा नाम व कीर्तन को छोड़कर क्या गान किया ? मुमे तो अपव समक्काओं ॥ १६२॥ सहावक्ता श्रीनिवास ने कहा प्रभो ! मूत्र में जीवों की स्वतन्त्र शक्ति तो कुछ है नहीं ॥ १६३॥ जिसे ईश्वर

ने आज कीर्तन व गान कराया उसे ही आज कहता हूँ -आप से स्पष्ट कहं रहा हूँ ॥ १६४ ॥ श्रीत्रमु ने कहा ''तुम सब तो परिंडत हो जो गुप्त रहना चाह उसको क्यों प्रगट करते हो ? ॥१६४॥ श्रीवास परिंडत श्रीप्रसु के वाक्य मुनकर हाथ छ सूर्य की व्याच्छादन करके मन २ हँसने लगे।। १६६॥ प्रमु ने कहा "हाथ देखकर क्या संकेत करते हो अपने संकेत का स्पष्ट कृरके कही ?॥ १६७॥ श्रीवास ने कहा "मैंने हाथ से सूर्य ढका

था आप से स्पष्ट करके यही कहता हूँ ॥१६८॥ क्या कभी हाथ से सूर्य छ।च्छादित हो सकता ? प्रभी उसी प्रकार आपको गुप्त रखना भी असम्भव है।। १६६ ॥ सूर्य यदि हाथ से आच्छादित भी हो जाय तथापि

आप कभी नहीं छिप सकते ॥ २०० ॥ जब चीरोदसागर में ही न छिप सकें, तो पृथ्वी पर कैसे छिप सकेंगे ॥ २०१॥ हिमाचल पर्वत से सेतुबन्ध प्रर्थन्त सब प्रथ्वो को न्याप्त करके व्यापका निर्मल यश सब दिशाओं

में भर गया है २०५ आपके कीवेंन से सम मह्माएडपूर्ण हो गया है आप कितने जनों को क्या है बुएस

सहस्र सहस्र जन ना जानि कोथार । जगरनाय देखि ग्रः इत इसु देखिवार । १२०४॥

केही वा त्रिपुरा केही चाटि-ग्रामधासी । श्रांतिहिया लोक केही के श बज़रेकी ॥२०६॥ -सहस्र महस्र लोक करेन कीरीन । श्रांचैतन्द-श्रवतार करिया वर्णन ।.२०७॥

सहस्र महस्र लाफ करन कारान । आचरान---अवतार कार्या वसान । २००॥ जय जय श्रीकृष्णचैतन्य बनमाली । अय जय नित्त मक्तिरम कुनृहली ॥२०८॥ जय जय परम मन्यानि रूपघारी । जय जय मङ्कोर्शन रसिक गुरारी ॥२,६॥

जय जय परम मन्याम रूपवारा । जय जन सङ्कारान रावक हरारा ॥२,६॥
जय जय द्विजराज वेंकुएँ विहारी । जय जय जय जगतर उपकारी ॥२१०॥

जय कुष्णचैतन्य आश्रचारनन्दन । एइमत गाय नाचे शत-संख्य जन ॥२११॥ श्रीवास बोलेन "प्रमु एवं कि करिया । सकल संसार गाय, काथा खुकाइया ॥२१२॥

मुलि नि शिखाइयाछों ए सब लोकरें। एइमन गाय प्रश्च सकल संसारे ॥२१३॥ श्रहरत श्रव्यक्त तुमि इड्याश्रो नाथ। करुगाये हड्याछ जीवेर साचात् ॥२१४॥ लकाश्रो आपने तुमि, प्रकाश आपने । यारे श्रनुग्रह कर जीने से-इ जने" ॥२१४॥

पंसु बोले ''तुमि निज शक्ति प्रकाशिया । बोलाह लोके मुखे, जानिलाङ इहा ॥२१६॥ तोमारे हारिल मुजि शुनह पंडित । जानिलाङ-तुमि सर्वशक्ति ममन्वित'' ॥२१७॥ सर्वकाल प्रमु बाढायेन मक्त जय । ए तान स्वमाव-वेदे मागवते कथ' ॥२१०॥

हास्यमुखे सब-वैष्णवरे गौरराय । विदाय दिलंन, समे चिल्ला वासाय ॥२१६॥ हेन से चैतन्य देत्र श्रीभक्तवत्सल । इहाने से कृष्ण करि गायेन सकल ॥२२०॥ क् दोगे १॥२०३॥ ईश्वर सदा ही भक्तों की जय वराते हैं। इस समय भी द्वार पर अद्मुत वात हुई ॥२०४॥

न नाने कहाँ में हजारों २ जन जगम्नाथ दर्शन करके श्रीप्रमु गीरचन्द्र के दर्शनों के लिये द्वार पर आये।।२०४॥ कोई त्रिपुरा में कोई चहुपाम से कोई २ श्रीहरू (सिल्हट) से कोई पूर्व-चंग से आयकर ॥२०६॥ श्रीभीन व्यवन्द्र आवतार का यहा वर्गान करके महस्त्र २ लोग कीर्तान कर रहे थे।। २०७॥ जनमाली श्रीकृष्ण-चनम्य की जय हो जय हो, अपने भक्तिरम द्वारा कुन्हल करने बांग प्रशुकी जय हो २ ॥ २००॥ सम्मासी क्रम वारण करने वाले श्रीष्ट्रमु की जय हो २, मङ्कीरीन रिसक श्रीसुरारी की जय हो २॥ २०६॥

वेंकुएठविहारी द्विजराज की जय हो २, जगंत् का कल्पाण करने वाले प्रसु की जय है। २,१२१०॥श्रीशचीनन्दन कृष्णचैतन्य की जय हो इस प्रकार असंख्यों जन गान व नृत्य कर रहे थे।। २११॥ श्रीवाम ने कहा 'प्रभो । अब नृत्य कर रहे थे।। २११॥ श्रीवाम ने कहा 'प्रभो । अब नृत्या करोगे ? देखो मब संसार आपके यहा की गा रहा है अब कहाँ छियोगे।। २१२॥ इन सब लोगों को क्या मैंने ही सिखा दिया है ? प्रभो ! सब संसार वासी इसी, प्रकार गान करने हैं।।२१३॥ हे स्वामी तुम

श्रहश्य व अन्यक्त हो कर भी कहता। करके ही जीवों के आगे प्रगट होते हो 41 २१४ ॥ प्रभी तुम स्वयं ही गुप्त हो जीते हो तथा स्वयं ही प्रकाशित होते हो जिसके ऊपर आप श्रमुप्रह करते हो वे ही जन जान पाते हैं। २१६॥ श्रीप्रमु ने कहा श्रुम अपनी शक्ति प्रकाश करके लोगों के मुख से कहतावा रहे हो मैंने यह

हैं।। २१४ ॥ श्रीत्रमु ने कहा देश अपनी शक्ति प्रकाश कर के लोगों के मुख से कहलवा रहे हां मैंने यह समझ लिया है।। २१६ ॥ श्रीवास पुण्डिस सुनो ! में तुम से हार गया और समझ लिया कि तुम में सब क्षिक हैन। २१७ । प्रमु सदा ही सक की जय कराते हैं यहां उनका स्वभ व है वेट तथा मागवत मी यही कहते हैं २१८ श्रीगौरराय ने हास्य मुख में सब वैन्याव को विदा टी तब सब वैन्याव अपने २ डरी

नित्यानन्द ऋडैतादि यतेक प्रधान । सभे बोले ''श्रीकृष्याचैतन्य भगवान्" ॥२२१॥ ए मकल ईश्वरेर बचन लंघिया । अन्येरे ये बोले 'कृष्ण' से-इ अमानिया ॥२२२॥ . शेपशायी लच्मीकान्त शीवत्सताञ्छन । कौस्तुम भूषण आर गरुडु वाहन ॥२२३॥ ए सब कृष्णेर चिह्न जानिह निश्चय । मङ्गा श्रार कारी पादपद्में ना जन्म लय ॥२२४॥ श्रीचैतन्त विने इहा अन्ये ना सम्भवे । एइ कहे वेदे शास्त्रे सकल वैष्णवे ॥२२४॥ सर्व वैद्यावर वाक्य ये आदरे लय । सेइ सब जने पाय सर्वत्र विजय !!२२६।: हेन मते महाप्रसु श्रीगौरसुन्दर । भक्तगोष्टी सङ्गे विहरेन निरन्तर ।।२२७॥ प्रमु वृद्धि सक्तगण वैसेन सकल । चौदिगे शोभये येन चन्द्रेर मण्डल ॥२२०॥ मध्ये श्रीवैज्ञुगठनाथ न्यामि चृड़ामिशा । निरवधि कृष्ण कथा करि हरिध्वनि ॥२२६॥ हेनइ समये दुइमहा भाग्यवान् । हड्लेन श्रासिया प्रभुर विद्यमान ॥२३०॥ शाकर-मल्लिक त्रार रूप-दुइ माइ । दुइप्रति कृपादृष्ट्ये चाहिला गोसाङि ॥२३१॥ दरे थाकि दुइ मोइ दण्डवत करि । काक्कवीद करेन दशने तृण धरि ॥२३२॥ ''जय जय महाप्रभु श्रीकृष्ण चैतन्य । याँहार कृपाय हल सर्वलोक धन्य ॥२३३॥ जय दीनवत्सल जगत हिडकारी । जय जय परम-सन्यासि-रूपधारी ॥२३४॥ जय जय सङ्कीर्तन विनोद श्रनन्त । जय जय जय सर्व-श्रादि-मध्य-श्रन्त ॥२३॥। श्रापने हड्या श्रीवैष्णव श्रवतार । भक्ति दिया उद्घारिला सकल संसार ॥२३६॥ को चर्त दिये ॥ २१६ ॥ भक्तवत्मत श्रीचैतन्यदेव ऐसे हैं, सभी उनको कृष्मा करके गान करते हैं ॥ २२० ॥ श्रीनित्यानन्द श्री अर्द्ध त आदि जितने प्रधान भक्त थे वे सब कहते थे कि श्रीकृष्णचैतन्य भगवान् हैं।।२२१॥

इन सब प्रमुखों के बचनों को उल्लंबन करके जो अन्य किसी को कृष्ण कहते हैं वे अमार्ग हैं।। २२२।। शेष शक्या पर शयन लहमी के पति, श्रीवर्स का चिह्न धारण कौस्तुममणि मूपण और गरुइबाहन यह सब चिन्ह श्रीकृष्ण के हैं निश्चय पूर्वक जान लो तथा गङ्गाजी अन्य किसी के चरण कमल से उत्पन्न नहीं होती हैं-श्रीचैतन्य के विना ये मत्र वातें दूसरे में सम्भव नहीं हैं इसको वेद-शास्त्र सब वैष्णव कहते हैं

॥ २२३ सं २२४ ॥ इस प्रकार वैष्ण्यों के बाक्यों को जो आदर से प्रहण करता है उसकी सब जगह विजय होती है ॥ २२६ ॥ इस प्रकार श्रीगीरसुन्दर महाप्रसु निरन्तर भक्तगोष्ठी के सङ्ग विहार करते थे ॥ २२७ ॥ प्रभुको घरकर सब भक्तवुन्द बैठे थे मानो चारो आर चन्द्रमण्डल शोभा दे रहा था ॥ २२८ ॥ तथा सन्या-

सियों में मुकुटमिए श्रीवैकुएठनाथ बीच में बैठकर निरन्तर कृष्ण कथा व हरिष्वनि करते थे।। २२६।। उस समय दो महा भाग्यवान् पुरुष प्रमु के सम्मुख श्राकर उपस्थित हुए।।२३०।। तब श्रीगौरप्रमु ने उन शाकर-

मल्लिक और हप दोनों भ्राताओं के प्रति कृपादृष्टि से देखा ॥ २३१ ॥ दोनों माई दूर से दण्डवत् कर रहे थे तथा दाँतों में बिनुका लेकर काकुती कापीण्य प्रदर्शन कर रहे थे ॥ २३२ ॥ जिनकी कृपा से सब लोक धन्य हो गया है ऐसे श्रीकृष्णाचैतन्य महाप्रमु की जय हो रा।२३३॥जगन् हितकारी व दीनवत्सल की ज्य हो, परम

हा गया है गसे श्रीकृष्णचितन्य महाप्रमु की जय हो शार्वशाज्यात् हितकार् व दानवरसल का ज्य हो, परम सन्यासी ऋषधारी प्रमु की जय हो जय हो।।।२३४।। संकीर्तन विनोदी ऋपन्तस्वरूप प्रमु की जय हो सब के सादि मध्य अन्त में धर्तमान प्रमु को जय हो ३ २३४ स्वयं शोवैष्णवरूप में अवतीसे होकर सक्रसंस्पर्य

तवे प्रसु मोरे ना उद्घार कोन कार्ज । मुजि किना हड प्रसु संसारेर मास्के ॥२३७॥ आजन्य विषय योग हहया मीहित । ना भजिलुँ तोमार चरण-निज हित ।।२३=।। तोमार मक्तरे सङ्गे गोष्ठी ना करिलूँ। तोमार कीर्नन ना करिलूँ ना शुनिलूँ।।२३६।। राज पात्र करि मोरे बञ्चना करिला । तबे मोरे मनुष्य जनम केन दिला ॥२४०॥ ये मतुष्य जनम लागि देवे काम्य करें। हेन जनम दियाओ विञ्चला प्रसु मोरे । २४१॥ एवे एइ कुया कर अभाया हह्या। युच्च सूले पढ़ि थाकों नीर नाम लैया ॥२४२॥ ये तामार प्रियमक लश्रीयाय तोमारे । अवश्रीय पात्र येन हुङ तार घरे ॥२४३॥ एइमत रूप सनातन-दुइ भाइ। म्तुति करे शुने प्रसु चैनन्यगोसात्रि।।२४४॥ कुपाइष्ट्ये प्रसु दुइ-भाई रे चाहिया । विलिते लागिला ऋति सद्य हुउया ॥२४४॥ प्रभु बोले ''भाग्यवन्त तुमि-दुइजन । बाहिर हहला छिसिड संसार बन्धंन ॥२४६॥ विषय बन्धने बद्ध सकल संसार । से बन्धन हेते तुनि- दुइ हैला पार ॥२४७॥ प्रेम मिक्त वांछा यदि क्रह एखने । तवं ध्रि पड़ एइ श्रद्धैत चरशे । विश्वा मिक्तर मार्यडारी श्रीश्रद्धीत महाशय । श्रद्धीतर कृपाये से कृष्णमिक हय" ॥२४६॥ शुनिजा प्रभुर श्राज्ञा दुइ महाजने । दगडवत् पड़िलेन श्रद्धे त जरगे ॥२५०॥ ''जय जय श्रीश्रद्धेत पतितपावन । ग्रुइ-दुइ-पतितेरे करह मोर्चन'' ॥२५१॥ प्रस् बोले ''शुन शुन श्राचार्य गोसाञि । कलियुगे एमत विरक्त साट नाञि ।।२५२॥

को प्रेम-भक्ति देकर आपने उद्धार किया है।।२३६॥ तब हे प्रभो ! हमें उद्धार क्यों नहीं करते ? क्या अभो ! इस संसार में नहीं हैं ? ॥ २३७॥ जन्म से ही विषय आंग में मोहित होकर स्वार्थवरा आपके चरणों को

मनुष्य जन्म के लिये देवता भी कामना करते हैं, ऐसा जन्म देकर भी प्रभा ! हमें आपने विसार दिया ? !! २४१ !! अब माया की छोड़ कर ऐसी कृपा करो जिसमें आपका नाम लेते हुए वृक्ष के नीचे पड़े रहें। २४२ !! जो आपके प्रियमक्त आपका नाम यश कीर्तन कर रहे हैं, ऐसी कृपा हो जाय जिसमें हम उनके घर सूठन रखने के पात्र हो सकें !! २४२ !! इस प्रकार हप-सनातन दोनों भाई स्तृति कर रहे थे तथा श्रीचैतन्यचन्द्र

नहीं भजा।। २३८।। कभी आपकी भक्तमण्डली का संग नहीं किया न आपका की लेन ही किया व सुन।।। २३६।। राजमन्त्री करके हमारी वंचना कर दी तो हमको मनुष्य जन्म ही क्यों दिया था।। २४०॥ जिस

प्रभु सुन रहे थे ॥ २४४ ॥ अीप्रभु ने कृपादृष्टि से दोनों भाइयों की देखा और अत्यन्त सद्य होकर दोले ॥ २४४ ॥ अोगीर प्रभु ने कहा "तुस दोनों पुरुष बड़े भाग्यवन्त हो जो संसार वन्धन को तोड़कर बाहिर हो

गये"।। २४६ ।। सब संसार विषय की रस्ती में बँघ रहा है हुम, दोनों तो इस बन्धन से पार हो गये हो ।। २४७ ।। यदि इस समय प्रेम-भक्ति की बाँछा करते हो तो इन भी खद्धैत के चरणों को पकड़कर चरणों में लोटो :। २४८ ।। उदार शिरोमणि श्री श्रद्धैत प्रमु ही भक्ति के नागडारों हैं इन्हीं की कृष्ण से कृष्ण-भक्ति होती हैं।। २४६ ।। दोनों महार्क्ष प्रमु की खाजा सनकर श्रीखद्धैत प्रमु चरणों में दण्डवन होका गिर पहे

होती है।। २४६।। दोनों महार्क्ष प्रमु की खाज्ञा सुनकर श्रीखड़ ते प्रमु चरणों में दरहवत् होकर गिर पड़े।। २४० शि पिततपायन श्री खड़ ते प्रमु की जय हो जय हो, हे प्रमो ! ह्म दोनों पतितों को मुक्त करो।।२४१॥ भीशमु गौरचन्द्र ने कहा "हे आचार्य प्रमु ! सुनो कित्युग में ऐसे वैराग्यवान् पुरुष शीझ नहीं प्राप्त हींयगे